हिन्दू धर्मकोश

# हिन्दू धर्मकोश

## डॉ० राजवली पा**ग**रेग

णस्य ग्रह, डी० ण्टर्० विकारस्य भूतपर्यं कुथिति जा रुपुर विध्यविकारस्य, जब रुपर

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ( हिन्दी समिति प्रभाग ) राजपि पुरुषोत्तमबास टंडन हिन्दी भवन महारमा गांघी मार्ग, लखनऊ

## हिन्दू धर्मकोश

प्रथम संस्करण १९७८

.

**मृत्य** पैतालीस रूपये

मुद्रक बाबलाल जैन फागुरूल महाबीर प्रेस, भेलूपुर, वाराणसी–१

## प्रकाशकीय

नीति, मदाचार, शील तथा अध्यात्म मान्त्रथी मान्यताओं के समुदाय को धर्म की क्षण प्रदान की गयी है। हिन्दू धर्म का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। इसमें व्यक्ति अपवा व्यक्तियों के ममूह के मामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारिन नारिक, मभी जोवन-अवहारों को केहित किया गया है। विवार अथवा चितन की व्यापकता और न्वतंत्रता का नमय- करोण सामावंश हिन्दू पर्म पाया जाता है। विभिन्न दर्शनो तथा उनके अनेक मेदो-विमेदों, शामाओं, उपशामाओं क्षा इनमें अनुप्राणित स्वतन्त्र मत-मतान्तरों को व्यापकता भी इम धर्म में परिस्नित होनी है। वैद्विक उदारता हिन्दू धर्म की अपनी अलग विभिन्दता है।

श्रीवन के आवार की मुदीर्थ आस्त्राओं और मान्यताओं से देश अथवा जाति की संस्कृति और जानचेतना के विविध आयामों का मानन किया जा गकता है। इस तृष्टि से भारत की धर्मपरम्भर का आमान प्रमित्तृहासिक काल से ही होने लगता है। किर कमा वेद, वेदोलर सन्य, वेदास, रामायण-महासारत, स्मृति, पूराण, तन्त्र, आसम, तिषिटक स्याहाद कृतियाँ, मन्तवाणी, आदिखन्य, ववनामृत, साची, दोहरा आदि के मान्यम से भी धार्मिक वर्षीकरण की स्पष्ट स्याहाद कृतियाँ, मन्तवाणी, आदिखन्य, ववनामृत, साची, दोहरा आदि के मान्यम से भी धार्मिक वर्षीकरण की स्पष्ट स्थाहाद की साच्या से स्थाह स्थाहाद की साच्या से स्थाह स्थाहाद की साच्या होता है। इस प्रकार पूर्वीक बाह्मपर की अवाह रचना और विष्णुल, वनुष्ठानपद्वित का समुदाय इसमें वृद्धिता होता है। इस सबसे पारस्य होता तो दूर, किसी एक पद्धित की समझना भी आज के व्यस्त जीवन से अवाबक प्रतीत होता है।

सम्मान्य त्रावार्य तथा भारतीय सम्क्रति, इतिहास एवं कला के सफल प्राध्यापक डॉ॰ राजवली पाण्डेय ने प्रस्तुत हिन्दू पोक्तिश के माण्यम से शर्म की हमी विशालना से पिनिबत कराने का उत्तम प्रयास किया है। उन्होंने हिन्दू कर्म के सभी आगी, सम्प्रदायों, शास्त्राओं, मन-मतान्तरों का परिचयानक विवरण तो इसमें दिया हो है, इसकी पुष्टि और प्रामाणिकता के लिए गभी प्रवर्गक आवार्षी ग्रम्थकारों, व्याख्यानाओं, सिद्धातिकपकों, अनुस्वताओं, अनुस्वायों शिष्यों के सको का समीक्षारणक परिचय भी मांत्रिक किया है। माण्ड ही समस्त आधारभूत प्रम्यद्वनाओं, पृथ्यस्थलों, तीचौं, पूजा-विधियों भन-स्थान, अन्, तय, वन, वान, उपालना आदि के सायोधान विवननात्मक सदर्भ भी प्रस्तुत चित्र है।

सम्यान के हिन्दी गांगिति प्रभाग द्वारा इस अनन्यतम प्रन्य को प्रकाशित कर हिन्दी जगत् के समक्ष प्रस्तुन करने में हमें पन्यपिक प्रमानता और गौरव का अनुभव हो रहा है। डॉ॰ राजवली पाण्डेय आज हमारे बीच नहीं रहे. अन्यया इस कोग का स्वरूप उनके माजिय्य में और अधिक परिस्कृत एवं संस्कृत होता, ऐसा हमारा विद्वास है।

कांवा के मन्यादन और मृदण में काशी विष्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यापक डॉ॰ विश्वहानन्द पाठक और हिन्दी समिति के भृतपूर्व सहायक सम्यादक श्री विराजीवलाल धर्मा ने पूर्ण निम्छा के साथ अथक ध्रम किया है। उनके इस योगदान का हो प्रतिकृत है कि इस कृति के साध्यम में, जिसमें हिन्दू धर्म की मुक्तिन्त जानकारी साधिहत है, स्वर्गीय डॉ॰ राजवली पाष्ट्रिय की पवित्र समित को उक्षायर करने से हम स्थक हो गके हैं।

बिक्वाम है, प्रस्तृत प्रत्य का सर्वत्र स्थागत और समादर होगा तथा हिन्दू वर्म के अन्येता, जिज्ञामु एव अस्य गम्मान्य जन इसके माध्यम मे अपेक्षित रूप से लाभान्वित हो सकेंगे।

हजारीप्रसाद द्विवेदी

### प्रस्तावना

आम्त्रीय बार्मय का विस्तार जितनी मात्रा में होता है उत्तरी ही मात्रा में जान की परिथि बढ़ती जाती है। हुछ बहुयुन विद्याय के बर्गीकरण तथा विदेश योगे में पून आमतीरक अध्ययन से जान कीन असाथ हीता जाता है। हुछ बहुयुन विद्याय तो इस जानवागर का आंशिक अवसाहत कर पानं है, परन्तु अधिकात विक्षित समुदाय के लिए उससे उत्तर का मान्य नहीं हो पाना। उसके लिए किए किस करा का गोरान चाहिए जिससे वह जानसमूद में छतर सके। अस गाम्य विजित लोगों को महायता के लिए सम्दर्भ और कोश प्रयोग की आवश्यकता होती है। इनके द्वारा सामान्य शिक्षत अपने मकीण अध्ययनशेव के बाहर में भी सिंगम जान प्राप्त कर सकता है। इसी उद्देश में पूर्ण वाहम्य के लिए प्राप्त में में अपने प्रयोग स्थान प्राप्त कर सकता है। इसी उद्देश में प्रयोग वाहम्य के कोश और उद्दरकीण वनने अर्थ है भिष्त में कोश और उद्दरकीण वनने अर्थ है भिष्त हो प्रवेशी तथा अन्य ममुद्व भागाना प्राप्त करार का प्रयुर्ध सहित्य निर्मित हो चुका है।

भारतीय बाइ मय में भो शब्दकोश तथा विद्वकोश बनाने की परम्परा रही है। सस्कृत में अनेक प्रकार तथा प्रकार के शब्दकोश गव पर्यायकोश पाये जाते हैं। मझह, निवध, सार आदि विषयमत कोश भी सम्कृत में मिलते हैं। महाभारन, पुराणादि विद्यक्तिश बीली के आकर प्रन्य है। इतमे विविध विषयों पर प्रचुर सामग्री का सकलन पाया जाता है। असरोश कर्यों कृत पर्यायकोश है। लक्ष्मीधर का कृत्यकल्ताद, मिलामिश्र का वीरिमशोदय, हमादि पन्त का चतुर्वर्गाच्याता आदि विद्यस्य विद्यक्ति में कि कि चतुर्वर्गाच्याता आदि विद्यस्य विद्यक्ति में ति लेक्ष सर्थे हैं। भागवाचार्य के मर्वदर्शनमग्रह आदि मिलते नुलने प्रयत्न हैं। इन सभी का उद्देश्य यही था कि किसी या किन्ही विषयों व विस्तन कान की समर्थी एकत उपलब्ध हो गर्क।

हिन्दी भाषा में भी कोश और विश्वकोश बनाने के प्रयत्न पहले से प्रारम्भ ही चके हैं। कुछ छिटपट शब्दकोशो ह पश्चान कार्या नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित 'हिन्दी शब्दमागर' तथा 'संक्षिप्त हिन्दी शब्दसागर' प्रसिद्ध कोश ह । फलकर्न से डॉ॰ नगेन्द्रनाथ वसुद्वारा छब्बीस भागों से रचित एवं प्रकाशित 'हिन्दी विश्वकोश' एक विराट कृति ह । मरुपत एक व्यक्ति का यह प्रयास वास्तव मे आक्वर्यजनक और सराहतीय है । इस ग्रन्थ का प्रणयम १९१६ ई० मे प्रारम्भ हुआ था। डां० वसूने इस ग्रन्थ की भमिका में कहा है कि यह किसी अन्य ग्रन्थ का अनुवाद न होकर स्वतंत्र रचना है और हिन्दों में इसका प्रणयन इसलिए किया गया कि हिन्दी आगे चलकर राष्ट्रभाषा बनेगी। बास्तव में विषयकोश किसी भी राष्ट्रभाषा के गौरवग्रन्थ है। इनमें ही राष्ट्र की ज्ञानगरिमा का परिचय एकत्र मिलता है। काशी नागरी प्रचारिको सभा से प्रकाशित 'हिन्दी विश्वकोश' इसी दिशा में एक दूसरा प्रशसनीय प्रयास है। लखनऊ से प्रकाशित 'विश्व भारती' और जामिया मिल्लिया, दिल्ली से प्रकाशित 'ज्ञानगंगा' उल्लेखनीय कृतिया है। ज्ञानमण्डल. वाराणमां में प्रकाशित 'हिन्दी साहित्य कोश' विषयगत कोश की दिशा में पहला मृत्यवान प्रयास है। फिर भी हिन्दी मे विषयगत कोशो का प्राय अभाव ही है। हिन्दी में धर्मसाहित्य का भी कोई कोश अथवा विश्वकोश नही बन पाया है। ज्ञानमण्डल, वाराणसी से प्रकाशित 'हिन्दूत्व' हिन्दू धार्मिक साहित्य का सक्षिप्त विवरणात्मक परिचय है. कोश नही । उसको संग्रयन शैली भी अक्षरक्रीमक न होकर ऐतिहासिक तिथिक्रीमक है। अत हिन्दी में 'हिन्दु धर्मकोश' की बाछनीयता बनी रही और इसके अभाव का अनुभव हो रहा था। प्रस्तुत प्रयास इसी दिला मे प्रथम चरण है। हेस्टिस्ज द्वारा सम्पादित 'धर्म-नीति विश्वकोक्ष' (इन्साइक्लोपीडिया ऑफ रेलिजन ऐण्ड ईथिक्स) के सम्मुख तो यह बाल प्रथम चरण हैं। यदि राष्ट्र का सामहिक साहस जगा तो इस प्रकार का महाप्रयास भी सभव हो सकेगा। आज से दस वर्ष पूर्व मैंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के लिए 'धर्म-नीति विश्वकोश' की योजना प्रस्तुत की थी। परन्त यह कार्य कई कारणो से आगं नहीं बढा। अभी भविष्य उसकी प्रतीक्षा में हैं।

हिन्दू प्रसं के अन्तर्गत मारत में उदित सभी धर्मधाराओं की गणना है। परन्तु सुविधा के लिए प्रस्तुत बन्ध में मुम्बस्तवा वैदिक परम्परा में विकतित धार्मिक सम्प्रदायों का ही समावेद किया गया है। यदि समन हुआ तो थीद तथा अंत पर्यापाओं पर भी डम जम्ब के कम में दूसरा बन्ध भस्तुत किया जायागा है है स्वयं में सहक त वर्णमाला के अकार- कम में प्रस्ता में किया विकास परिचय दिया नया है। दूसरे शब्दों में, संवयन वीजी कोशास्त्रक रागी गयी है। इसरे हम्ब धर्म के निम्बांकित विषय समृतित हिन्दू भिन्न के निम्मांकित विषय समृतित हैं

- १. धार्मिक बाङ्मय के प्रमुख **प्रन्य**,
- ्धर्मप्रवर्तक आचार्य सन्त, लेखक आदि,
- ३ पुजापद्धति कर्मकाण्ड, उपासना एव योग, व्रत, उत्सव आदि,
- ४ देवमण्डल तथा अर्ज देवयोनि.
- ५ धमंविज्ञान,
- ६ धर्मशास्त्र,
- ७ धार्मिक तथा नैतिक आचार,
- ८. तीर्थ, पवित्र नदी, पर्वतादि,
- ९ धार्मिकसम्प्रदाय.
- १० लोकविद्वास आदि ।

हिन्दू धर्म का बाह्मय काल और दंश की विशाल परिषि में विस्थरा पटा है। ऋष्वेद से लेकर आधुनिक सन्ती कं बचना उक हिन्दू धर्म का महासागर बढ़ना जा रहा है। अतः विषयों और शब्दों के चुनाव का प्रस्त बड़ा विकट है। वास्तव में इन प्रकार के कोश का निर्मीण शब्दों के सकलन में हो नहीं, खब्दों के छोटने के ब्यायाम में भी है। फिर भी साहन स्टोरण्ड परेकों का सबह और न्याम करना पड़ता है। जिन स्रोतों में शब्दों का चुनाव और मकलन किया गया है, वे निम्माणित है

- १ वंदिक सहिताएँ
- २ बाह्मण ग्रन्थ
- ३ आरण्यक
- ४ उपनिषद
- ५ वेदाइक
- ६ सूत्र ग्रन्थ—श्वीत, धर्मऔर गृह्य
- ७ रामायण और महाभारत
- ८ पुराण तथा उपप्राण
- ९ स्मति ग्रन्थ
- १० दार्शनिक (धर्मवैज्ञानिक) साहित्य
- ११ भाष्य तथा निबन्ध ग्रन्थ
- १२ तन्त्र और आसम
- १३ प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं का धार्मिक साहित्य
- १४ साम्प्रदायिक चामिक साहित्य
- १५ धार्मिक मुधारणाओ तथा आन्दोलनो के इतिहास ग्रन्थ
- १६ लोकनमं का अलिखित अथवा मौखिक साहित्य आदि ।

इस प्रयास में स्वभावत: बृदियां रह गयी है। कोज और विश्वकोश का क्रमश. विकास और परिकार होता है। उनका इतिहास उत्तरोत्तर निर्मित होता रहना है। समय-समय पर विज पाठकों के सुप्राव और परामर्श से सम्य में संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन के लिए प्रेरणा मिलती हैं। आठा है, भविष्य में यह सम्य वहें आकार तथा प्रकार में विकल समें में सह प्रस्तुत हो सका है, जनदेवता को समरित है। सचमुच कोठा एक सामयिक खड़ी है। सबसे अच्छी खड़ी भी विश्वकुल ठीक सम्य नहीं बताती किए भी 'मही बड़ी म कोई भी पड़ी अच्छी' होती है। कल-कल जोडकर यह कोठा निर्मत हुआ है। जिन अनीत तथा वर्तमाव के कोठाकारों नथा ठेक्कों में इसमें सहायता मिली है, उनके प्रति अव्यवत्त अनुगृहीत है। जिन मिश्रों ने पाष्टुलिपि तैयार करते में महयान किया है, उनका भी हार्दिक आभार मानता है।

विजयादशमी, २०२७ वि०

राजबली पाण्डेय

## संकेत-सारगी

| <b>জ</b> ০ কা০ ঘ <b>০</b> | अहल्याकामधेनु (पत्रात्मक) | जै० उप०                    | जेमिनीय उपनिषद्            |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| अ०समृ०                    | अत्रिस्मृति               | जै० गृ०                    | जैमिनीय गृह्यसूत्र         |
| अ० वे०                    | अथर्ववेद                  | जै० पू० मी०                | जैमिनीय पूर्वमीमामा        |
| अ०                        | अध्याय                    | না০ ঝা০                    | ताण्डघ ब्राह्मण            |
| अ०परि०                    | अथर्ववेद परिशिष्ट         | तै० आ।०                    | तैत्तिरीय आरण्यक           |
| अस्त्य० प०                | अन्त्येष्टिपद्धति         | तै० ग्रा०                  | नैनिरीय ब्राह्मण           |
| आ ० ग० मु०                | आपस्तम्बगृह्यसूत्र        | नै० म०                     | नैत्तिरीय महिना            |
| <b>আ</b> ০ ঘ <b>০ শু০</b> | आपस्तम्बधर्मसूत्र         | त्रि० से०                  | त्रिस्यलीमेतु              |
| গাণ শ্বীণ শুণ             | आपम्तम्बश्रीतसूत्र        | द०स्मृ०                    | दक्षस्मृति                 |
| <b>এা</b> ০ শৃ০ শৃ০       | आव्वलायन गहासूत्र         | दे०स्मृ०                   | देवलस्मृति                 |
| आ०थी०मु०                  | आइवलायन श्रोतसूत्र        | दे०                        | देखिए                      |
| ऋं वं                     | ऋग्वेद                    | घ० मि०                     | धर्मसिन्धु                 |
| ∏o go                     | णपिग्राफिया इडिका         | भ० मृ०                     | धर्मसूत्र                  |
| ile offe                  | ंतरेय आरण्यक              | না০ ৭০                     | नारदप्राण                  |
| i) 0 340                  | ऐतंत्र्य उपनिषद्          | ना० सम्∘                   | नारदस्मृति                 |
| गे॰ ब्रा॰                 | ऐतरेय बाह्मण              | नि० सि०                    | निर्णयसिन्ध                |
| ক০ ব০ নি০                 | कलिव ज्यंनिर्णय           | नी० प०                     | नीलमतपुराण                 |
| का० श्रौ० स्०             | कात्यायम श्रीतम्श्र       | do do                      | पद्मप्राण                  |
| का० स्मृ०                 | कान्यायनस्मृति            | प॰ मा०                     | पराशरमाधवीय                |
| कृष्ण कांव नाव            | कृत्यकल्पतम               | प॰ स्मृ॰                   | पराशारस्मृति               |
| 事0 70                     | कुत्य <i>र</i> त्नाकार    | पा० गू० मु०                | पारस्कर गृह्यसूत्र         |
| টোও <b>ল</b> ও            | कौटिल्य अपशास्त्र         | पु० चि०                    | पुरुषार्थ चिन्तामणि        |
| কী ৷ য়াণ ড ০             | कौशीतकि ब्राह्मण उपनिषद्  | do do                      | पूजात्रकाश                 |
| को० सू०                   | कौशिकसूत्र                | पुरु मी ० मु०              | पूर्वमीमासामुत्र           |
| त्या० गृ० सू०             | खादिर गृह्यसूत्र          | সাণ বণ                     | प्रायश्चित्ततन्य           |
| ग० गु०                    | गत्रवपुराण                | গ ০ ৫ ০ গ                  | प्रायदिचत्तप्रकाश          |
| ग० प०                     | गदाधरपद्धति               | प्रा० म०                   | प्रायश्चित्तमपून्य         |
| गृ० मू०                   | गृह्यसूत्र                | प्रा० वि०                  | प्राय <b>श्चि</b> त्तविवेक |
| गो०न्ना०                  | गोपथ ब्राह्मण             | बु० उप०                    | बृहदारण्यक उपनिषद्         |
| गोन गृ० सू०               | गोभिल गृह्यमुत्र          | बु॰ स॰                     | वृहत्संहिता                |
| गौ०घ०सू०                  | गीतम धर्मसूत्र            | वृ०स्म०                    | बृहस्पतिस्मृति             |
| चतु० चि०                  | चतुर्वरीचितामणि           | बौ० गृ० सू०                | बीधायन गृह्यसुत्र          |
| ন্তা০ ব্ৰণ০               | छान्दोग्य उपनिषद्         | बौ० घ० सु०                 | बीधायन धर्मसूत्र           |
| जीमूत०                    | जीमूतबाहन                 | बौ० औ <b>∘</b> सू <b>०</b> | बोधायन श्रोतसूत्र          |

| ब्रह्म० पु० | ब्रह्मपुराण                       | वि० घर्म०     | विष्णुधर्मोत्तरप्राण         |
|-------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|
| बद्या० ए०   | <b>ब्रह्मा</b> ण्डपराण            | वी० मि०       | वीरमित्रोदय                  |
| भ०गीता      | भगवद्गीता                         | वे० सू०       | वेदान्तसूत्र                 |
| भ०प०        | भविष्यप्राण                       | श० ब्राह्मण   | शतपथ बाह्मण                  |
| भा० प्०     | श्रीमद्भागवनपुराण                 | লা০ শৃ৹ শু৹   | शाह्यायन गृह्यसूत्र          |
| भा०गु०सु०   | भारद्वाज गृह्यसूत्र               | লা০ স্বী০ লু০ | शाह्यायन श्रौतसूत्र          |
| म० प०       | मन्स्यपुराण                       | शा० प०        | शान्तिपर्व (महा०)            |
| म० पारि०    | मदनपारिजात                        | হ্যু০ কং      | शुद्धिकल्पतरु                |
| म० स्म०     | मनुस्मृति                         | ঘু০ কী০       | श् <b>द्धिकौमु</b> दी        |
| म० भा०      | महाभारत                           | যু ০ স ০      | शुद्धिप्रकाश                 |
| मा० ग० मृ०  | मानवगृह्यम् त                     | হ্যু৹ ক্লি৹   | शुद्धिकियाकौमुदी             |
| मा० प०      | मार्फ् ण्डेयप् राण                | লৃ০ কং        | शृद्रकमलाकर                  |
| मिता०       | मिताक्षरा (विज्ञानेश्वर की याज्ञ- | इवे० उप०      | व्वेताव्वतज्ञ उपनिषद्        |
|             | वल्क्यस्मृति पर टीका)             | থ্যা০ ক০      | श्राद्धकल्पनम                |
| मी० कौ०     | मी <b>मा</b> माकौस्त्भ            | থা০ কি০       | श्रा <b>द्धक्रियाकौमु</b> दी |
| मेघा०       | मेघातिथि (मनुस्मृति पर)           | स० प्र०       | समयप्रदीप                    |
| मै० मं०     | मैत्रायणी सहिता                   | स० कौ०        | सस्कारकौस्तुभ                |
| य० वे०      | यजुर्वेद                          | स० च०         | सम्कारचन्द्रिका              |
| या० घ० स०   | यनिषमंसग्रह                       | स॰ प्र॰       | सम्कारप्रकाश                 |
| या० म्मृ०   | याजवल्बय स्मृति                   | स्० म०        | संस्कारमयृख                  |
| रा० घ० कौ०  | राजधर्मकोस्तुभ                    | सा० वि० बा०   | सामविधानकात्राण              |
| ब०कु० दी०   | वर्षकृत्यदीपिका                   | स० रस०        | सस्काररत्नभाला               |
| व० प्०      | वराहपुराण                         | सा० बै०       | सामवेद                       |
| व० घ० म्०   | वसिष्ठधर्मसूत्र                   | स्क पुरु      | स्कन्दगराण                   |
| व० स्मृ०    | विमण्डम्मृति                      | स्मृ० च€      | स्मृतिचन्द्रिका              |
| वाम० प्०    | वासनपुराण                         | म्म० मु०      | स्मृतिमुक्ताफल               |
| बा॰ पु॰     | बायुपराण                          | हा० घ० मु०    | हारीतधर्मसूत्र               |
| बा० ग० मृ०  | वागहगृह्यस्त्र                    | हा० स्मृ०     | हारीतस्मति                   |
| बा० म०      | वाजसनेयी महिता                    | हि॰ गृ॰ मृ॰   | हिरण्यकेशिगृह्यस्त्र         |
| वि० गु०     | वि <b>ष्णु</b> प्राः              | हि० घ० म०     | हिरण्यकेशिधमम्त्र            |
| वि० घ० सू०  | विष्णधर्ममृत्र                    | हेमाद्रि •    | हेमाद्रि, चतुर्वर्गीचन्तामणि |
|             |                                   |               |                              |

34

अ — स्वरवर्णका प्रथम अक्षर। कामधेनुतन्त्र मे इसके धार्मिक प्रतीकन्व का निम्नाकित वर्णन पाया जाता है श्रूण तन्त्रमकारस्य अतिगोप्यं वरानने। शर्चनद्रप्रतीकाश पद्मकोणमयं सदा।। वर्णं शक्तित्रयसमन्दितमः। निर्गुण त्रिगुणोपेत स्त्रय कैवल्यमृतिमत ।। बिन्दतत्त्वमय वर्ण स्वय प्रकृतिरूपिणी ।। [ शिव पार्वती से कहते हैं, हे सुमुखी । अकार के अति-गोपनीय तत्त्व को सुनो । यह शरच्चन्द्र के समान प्रकाश-मान और सदा पञ्चकाणमय है। यह वर्ण पञ्चदेवमय तथा तीनो शक्तियो य समन्त्रित है। निर्मुण होते हुए भी तीनो गणों सं संयक्त तथा स्वयं मृतिमान् कैवल्य है। यह वर्ण विन्दृतत्त्वमय और स्वयं प्रकृतिरूपिणी शक्ति है। वर्णीभधानतस्त्र मे इसके निम्नलिखित अभिधान दिये हुए है अ श्रीकण्ठ मुरेशस्त्र ललाटस्चैकमात्रिकः। पुर्णोदरी सष्टिमेशी सारस्थन प्रियबदा ।। महाबाह्यी बास्देवो धनेश केशबोऽस्तस्। कीर्विनिवन्तिर्वागीशो नरकारिहरी मस्त् ।। वह्या वामालको ह्रस्व करम् प्रणवासक ॥ ब्रह्माणी कामरूपहच कामेशी वामिनी वियत । विश्वेश शीविष्णकण्ठी प्रतिपत्तिथिरिशनी।। अर्कमण्डलवर्णाद्यौ ब्राह्मण कामकविणी ॥ इस अक्षर के आकार-सयोजन में वर्णोद्धारतन्त्र' के अनुसार कई देवताओं का निवास वतलाया गया है दक्षत कुण्डलीभृत्वा कुञ्चिता वामतो गता। ततोऽर्द्धमंगता रेखा दक्षोद्धी नासु शङ्कर ॥ विधिर्नारायणव्यवेत्र सन्तिष्ठेत क्रमशः सदा। अर्द्धमात्रा शक्तिरूपा ध्यानमस्य च कथ्यते॥ अं---(१) स्वरवर्ण का पञ्चदश अक्षर (किन्ही के मत में यह अनुस्वार मात्र है। महेरवर के चतुर्दश सुत्रों में इसका पाठ नहीं हैं )। कामधेनतन्त्र में दसका माहातम्य

इस प्रकार है.

अकार विन्दुसंयुक्तं पीतविद्युत्समप्रभम्।
पञ्चप्राणासक वर्णं ब्रह्मादिदेवतासम् ॥
सर्वजानमयं वर्णं ब्रह्मादिदेवतासम् ॥
सर्वजानमयं वर्णं विन्दुत्यसमन्वितम् ।
तन्त्रवास्त्र में इतके निम्माकित नाम है '
अकारदवसूनो दस्तो पटिका समगुष्यक ।
पर्य वाशो प्रमाणीयां सोमविन्दु कर्णातिषिः ।
अकुरस्थेतना नादपूर्णो दुलहरः सिव ॥
विवः सम्भूनेदरास्य सुखदुःस्वप्रवर्तक ।
पूर्णिमा देवती गृद्धः कन्याक्षरवियद् हवि ॥
अमृनाकिषणी शस्य विचित्रा व्योमकरिणी।
कंदारो राजिनावस्य कृत्विका चैत्र वृद्धुदः ॥
(२) एकाक्षर कोश में दसका अर्थ परस्का किया गया
है । महाभारत (२२ ९७ १२६) में महेस्वर कं अर्थ में
दसका प्रयोग है 'विन्दुत्विसर्गं सुमुख शर सर्वाष्ट्र सह ।'
विन्दु विसर्गं सम्बन्धः यहः सर्वाष्ट्र सह ।'

'बिन्दुविसर्ग सुमुख' शर सर्वाग्रथ सह ।' [बिन्दु, विसर्ग, सुमुख, शर, सर्वाग्रथ और नह से महेश्वर के नाम है।] कंका—(') हाराइ आदित्यों में से एक। महाभारत में इनकी गणना इस प्रकार है

धाता मित्रोऽयंगा शको वरुणस्थंश एव च । भगो विबरवान् पूषा च स्थिता दशमत्वा ॥ एकादशस्त्रथा स्थप्टा द्वादशो विष्णुरेव च । जक्ष्यरस्थ्य सर्वेधामादित्यानां गुणाधिक ॥ (२) पूराणो के अनुसार यदुवश के एक राजा का नाम

- है 'तत कुरुवत्सः। ततश्च अनुग्य । तत पुरुहोत्रो जक्के।ततश्च अंश इति।' (श्रीमद्भागवत)
- (३) धर्मशास्त्र के अनुसार पैतृक रिक्ष का विभागा**क्रु**. 'द्रावंशी प्रतिपद्येत विभजन्मात्मन पिता।' (४) भगवदगीता में जीवात्मा को ईश्वर का अंज कहा गया है:
- 'ममैबाशो जीवलोके जीवभूत सनातन ।' श्लंबक (अंशभाक्)—धर्मणास्त्र के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में अश (भाग) पाने बाला दायाद

स्रबन्तीस्वनिरुद्धासु त्रयो वर्णा दिजातय । प्रातरुक्याय कर्तव्यं देविधितृतर्पणम् ॥ निरुद्धासु न कुर्वीरन्नजभाक् तत्र मेतुकृत् ॥ (प्रायठिवनतस्व)

पारिवारिक, देव तथा चितृकार्य रुपने उनी को स्विकार होता है जिसे चैतृक सम्मति में अब मिन्तता है। अंती—नेतृक सम्मत्ति में अब (भाग) पाने बाला दायाद विभागक्ष्मेत् पिता कुर्योत् स्वेचक्या विभाजेत् गृतान्। ज्येष्ठ वा श्रेष्ठभागेत मर्वे वा स्यू: समाजित।

( याज्ञवल्क्य स्मृति ) [ पिता अपनी सम्पत्ति का विभाग करते हुए स्वेच्छा से पत्रों में विभाजन कर दें। ज्येष्ठ पत्र को अंष्ठ भाग दे

अववा सभी पुत्र समानाशी हो । ] अंशुभान् — सूर्यं का एक पर्याय (अंशवी विद्यन्ते अस्य इति) । वशावजी के अनुसार सूर्यंवा के राजा असमञ्ज के पत्र

का नाम सगरस्यासमञ्जस्तु अगमञ्जादयाशुमान् । दिलीपोऽशुमत पृत्रो दिलीपस्य भगोरय ।।

(रामायण, वालकाण्ड)

[मगर कापृत्र असमञ्ज्ञ, अन्मञ्ज्ञ काअञ्चमान्, अञ्-मान् कादिळीप और दिलीप का पृत्र भगीरथ हुआ । ] इस्स्वैवर्त-पुराण (प्रकृति खण्ड, अष्टम अध्याय) मे गङ्गाः

वतरण के सन्बर्भ में अश्वामा हो कथा मिलती है। क्षेष्माको — पूर्व का पर्वाप (अंश्वा माला अंति वस्य हिती )। विव्यापुराण में आदित्य और वहामान्दी की अभिननता बतायों गयी है 'आदित्य इवाजुमान्दी की अभिननता बतायों गयी है 'आदित्य इवाजुमान्दी की मत में यह 'अपन्य बण' का पोडल अक्षर (किन्दी के मत में यह 'अपोगबाह' है। माहेदबर मूर्व में दरका योग (गाट) मती हैं)। काम्योमुनन्व में इसका माहान्य निमान्तिन है

अ कार परमेशानि विसर्गनहित सदा।
अ कार परमेशानि विसर्गनहित सदा।
अ कार परमेशानि रक्तिबनुःभागम् ॥
पञ्चदेवन्यो वर्ण अह्याणम्य सदा।
सन्त्रकारमायी वर्ण अस्मारि रचन्यस्त ॥
सिन्दुवममयी वर्ण अस्मिर्यस्त्रम् सदा।
किर्पारवम्म सर्वे गांवताशानितन्तर।॥
निवस्य सुवर्गी एमा स्वय कुंडिक्सी मता॥
तन्त्रवास्त्रम वेस्कारित नाम है.

न्त्रशास्त्र म इसके निम्माकित नाम है . अंकण्ठको महासेन कालापूर्णामृता हरि । इच्छा भद्रा गणेशस्त्र रतिविद्यामुखी सुख्य ॥ द्विबन्दुरसना सोमोऽनिक्दो दु बसूचकः। द्विशिक्षः कुण्डल वकं सर्ग शक्तिनिवाकरः॥ मृण्दरी पुयदानन्ता गणनाची महेदवरः॥ ग्रकाशर कोशमें इसका वर्ष महेदवर किया गया है। महाभारत (१३ १७ १२६) में कषन है:

'बिन्दुविसर्गसमृखः शर सर्वायुध सह ।' अकलः—अखण्ड, एक मात्र परक्रद्वा, जिसकी कला (अश)

या करुवा ( गणना, साप) नहीं है।
आकाली—निवक्षों में 'सिंहज्यारी' और 'मिंह' दो विभाग
करते। इनकी नानकपयी, उदासी, हत्याली, मीन,
रामग्रंत और नैवारची छ जाव्यागें हैं। नित्र लोगों के
तीन पब हैं—(१) खालगा, जिने गुरु गोविस्पीहर ने
खलाया, (२) निर्मल, जिने बोर्रालह ने चलाया और
(३) अकाली, जिमे मानसिंह ने चलाया और
(३) अकाली, जिमे मानसिंह ने चलाया अकाली का
अर्च हैं 'अमरणाली भी 'काल पुत्र' जावर से लिया
मार्ग है। अकाली सैनिक मार्थुओं का पब द, किया
स्था नातकशाही 'कब्बयों में प्रार्थना, मार्विह साम्

अकाली सम्प्रदाय दूसरे सिच्न सम्प्रदायों से फिल्म है, न्यों के सभा तथा पीमीड्यों की तरह इनका यह मैनिक समझ है। इनके सम्बापक गुलत स्थ्य पुरु घोषिनस्तिह थे। अकाली तीजी पारंबार पोषाक वहनते हैं, कलाई पर लोहें का यहा, उँची निकांनी नीली पार्टी में तेज पारबाला मोहक्क, कहार, छुरी तथा औह भी जंभीर पारण करने हैं।

मैनिक नी हीनयत में अवाजी 'निहम' कहे जाते हैं जिनका अये हैं 'जनिवाजन' । निक्कों के इतिहास में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान टे! मन्न् १८१८ में मुद्धीनर अकाजियों ने मुज्जान पर में रा डाजा तथा उस पर विजय प्राप्त की। कुर्जानह का चित्र अमिजियों के पराक्रम पर पनाग डाज्जात ह। कुर्जामह ने पहंज्ञ्चहल अकाजियों के नेता के रूप में प्राप्त ही अब उसने जाडे मेट्कॉफ के अगरकों पर हमला बीच्चा या। फिर वह रण्योत-मह की सेवा में आ प्या। कुर्जामह के नेतृत्व में अकाजियों में मन् १८२३ में मुमुक्जध्यों (पठाने) पर रण्योतिमह को विजय दिजवायी। इस मुख में कुर्जामह की विजय दिजवायी। इस मुख में कुर्जामह की विजय दिजवायी। इस मुख में कुर्जामह की विजय दिजवायी। प्राप्त हुई । उसका स्मारक नौशेरा में बना हुआ है, जो हिन्दू एवं मुसलमान तीर्थयात्रियों के लिए समान श्रद्धा का स्थान है।

अक्तां लियो का मुख्य कार्यां लय अमृतसर में 'अकाल व्या' है जो तिक्को के कई पुत्र्य विद्वासनों में से एक है। अकाली लोग धार्मिक इत्यों का निर्देश वहीं से यहण करते है। ये अपने को खालकों ने नेता समझते हैं। रणजीतिवह के राज्यकाल में उनका मुख्य कार्यालय आनन्दपुर हो गया था, किन्तु अब इनका प्रभाव बहुत कम पड गया है।

अकाजी सब के सरस्य ब्रह्मचर्य का पानन करते हैं। उनका कोई निवामन मृनिया या विष्य नहीं होता. किन्तु किर भी वे अपने मुंक की आजा का पानन करने हैं। पूर्व की बुठन चेंके (किप्प) प्याद रूप में जाने हैं। व दूपरे मिक्शों की तरह मांग एवं भविरा का सेवन नहीं करने, किनु भाग का सेवन अधिक मात्रा में करने हैं। देश

अक्ट्रपाट —कृत्यावन में ग्यारा आतं समय थी कृष्ण ने अक्ट्रर को यमुनाजल में दिल्य दर्शन कराया था। इसीलिंग दशां महत्त्व हो। इसको ब्रह्माह्नदें भी कहूने हैं। यह मयरा-कृत्यावन के बीच कछार में स्थित हैं। समीप में क्यांचायवजी का मन्दिर है। बैशाय भुकल नवमी को यहां मणा होता है।

अक्षमाला—(१) अजा (भ्द्राक्ष आदि) की माला, मुमिरनी या जपमाला । इसको अक्षसूत्र भी कहते हैं ।

(२) विमण्ड की पत्नी का एक नाम भी अक्षमाला है। मनुने कहा है

'अक्षमान्त्र वीसष्टंन सयुक्तापमयानिजा।'

| नीत योनि में उत्पन्त अक्षमाला का विभार के माथ विवाह हो गया। |

अक्रयब्रुवीं----मंगल के दिन पड़ने बाली चनुर्वी, जो विशेष पुण्यदायिनी होती है। इस दिन उपनाम करने में अशय पुष्य की प्राप्ति होती है।

अभयक्तावाति (अक्षयत्तीया)—वैद्याल धुक्ल तृतीया को विष्णुपुत्रा अक्षय कल प्राप्ति के लिए की जाती है। यदि कृत्तिका नक्षत्र इस तिथि को हो तब यह पूजा विजेप पुष्पप्रदायिनी होती है। दे निर्णयमिन्यु, ए० ९२-९४।

विज्युमन्दिरों में इस पर्व पर विशेष समारोह होता है, जिसमें सर्वाम बन्दन की अर्चना और सत्त् का भोग लगाया जाता है। अक्षयमबमी—कार्तिक शुक्त नवमी। इस दिन भगवान् विष्णुने कृष्पाण्डनामक दैत्य कावध किया था। दे० वतराज, ३४।

अस्तयस्य — प्रयाग में गङ्गा-धमुना सगम के गास किले के भीतर अध्ययद है। यह सतातन विववस्थ माना जाता ८। असस्य यात्री इसकी पूजा करने जाते हैं। काजी और गया में भी अस्तयद हैं जिनकी पूजा-परिक्रमा की आती है। अक्षययद की जैन भी पवित्र मानते हैं। उनकी परम्पर के अनुमार इनके नीचे ऋषभदेवजी ने तप

अक्षर—(१) जो मर्बत्र व्याप्त हो । यह जिब तथा विष्णुका पर्याय हे

'अञ्चय पुरुष साक्षीक्षेत्रओ अझर एव च ।' (महासारत) अज (जन्मरहित) जीप को सीअझर कहते है।

(॰) जो क्षीण नही हो 'येनाक्षर पुरुष वद सत्यय प्रोवाचन तन्त्वमी ग्रह्मविद्याम।'

(विदाननसार मे उद्गृत उपनिषद्) [जिससे मन्य और अविनाशी पृश्य का जान होता है उस ब्रह्मविद्या को उमने यथार्थ रूप से कहा । ] और भी कहा है

> द्वाविमी पृग्यौ लोके क्षःश्चाक्षर एय न । क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।। (श्रीसदसगवदगीता)

| गमार म क्षर और अक्षर नाम के दें, एन्य है। गमों भूगों तो क्षर कहते हैं। फूटरल के। अक्षर कहते हैं। क्षेत्रा से क्षेत्र स्थावर तरु के अर्थर कहते हैं। क्ष्रा अविकेशी कोष धरीर को ही पूरुप मानने हूं। भोन्छ को चेतन कहते हैं। उमें ही अक्षर पूरुप कहते हैं। वह मनातन और व्यक्तिरी है।

(२) 'न धरति इति अक्षर ' इस ब्युत्पत्ति से विनाझ-रहित, त्रिगेषरहित, प्रणव नासक ब्रह्म को भी अक्षर कहते हैं। कुटस्थ, नित्य आत्मा को भी अक्षर कहते ह

> द्याश्चिरुद्धपर्मस्यादशर ब्रह्म भण्यते । कार्यकारणास्य तु नदश्दरं क्षरमुख्यते ॥ यत्किञ्चस्तु लोकेरिमत् बाचो गोचरता गतम् । प्रमाणस्य च तत्मर्यमक्षरे प्रतिविध्यते ॥ यदमबोधात् कार्यच्य बाह्मण्य यत्प्रबोधतः । नदलर प्रवेष्ठिष्णं गर्योगकेष्ठदारामेना।

अंक्षांत्र-संगम्धां

[ क्षर के बिरोधी घर्म से युक्त होने के कारण अक्षर को बहु कहा गया है। कार्य-कारण रूप नत्वर को क्षर कहते हैं। इस विदय में ओ कुछ भी बस्तु वाणी से व्यवहत होती है और जो प्रमेथ है वह सब क्षर कहलाती है। विसक्ते अक्षान से कुरणता और जिसके जान से ब्राह्मण्य है, उसे अक्षर जानना चाहिए। ]

(४) अकार में लेकर क्षकार पर्यन्त ५१ वर्ण होते हैं. ऐसा मेदिनीकोश में कहा गया हैं। उक्त वर्ण निम्नाकित हैं. स्वर---

स्वर— अभाइद्देव के ऋक्ष्य एऐसी औं अंग (१५)

व्यञ्चन---

क वर्गसे लेकर प वर्गपर्यन्त । (२५) अस्त स्था ऊरम तथासंयक्त—

य र ल ब, श प स ह, क्षेत्र ज्ञा। (११) षाण्मासिकेतु सम्प्रासे भ्रान्ति सजायते यतः । भाजाक्षराणि मुख्यानि पत्राख्यान्यतः परा।।

(बृहस्पति)

[ किसी घटना के छः माग बीत जाने पर भ्रम उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए ब्रह्मा ने अक्षरों को बनाकर पत्रों में निबद्ध कर दिया है। |

लिपि पॉच प्रकार की है

मृद्रान्तिपि जिल्पन्तिपिर्लेखनीसम्भवा । गुण्डिका वृर्णसम्भूता निषय पञ्चवा स्मृता ॥

[ मुद्रालिप, शिलालिप, लेखनीसम्भव लिप, गृण्डि-कार्लिप, वृणंसम्भृत लिपि, ये पाँच प्रकार की लिपियां कही गयी है। | (याराहोतन्य) देश 'वर्ण'।

अक्समुत्र---तान्त्रिक भागा मे 'अ' से लेकर 'क्ष' पर्यस्त वण-माला को अलमुत्र कहा गया है। यया गौतमीय तन्त्र में पञ्चाशान्त्रियाभर्माला विहिता अपकर्मम्।

अकागदिश्वकारान्ता अक्षमाला प्रकीतिता ॥ क्षणं मेरुम्य तत्र कत्यवेन्धूनिमसाम । अनया मर्वमर राणा जप सर्वसमृद्धिद ॥ | मुनिश्रेष्ठ । अप कर्म में गवाम लिपियो (अक्षरो) द्वारा

माला बनायी जानी है। अकार में लेकर अकार तक को अअमाला कहा गया है। अक्षमाला में 'क्ष' को मेरमूब बनाना चाहिए। इस माला में मब प्रकार की समृद्धियों पास होती है। दें 'माला' और 'ब्लंमाला'। अक्षण्ड हाववी---(१) आश्विन शुक्त एकादशी को यह प्रत प्रारम्भ होता है। उस दिन उपवास किया जाता है और द्वादशी को विष्णु-पूजा की जाती है। एक वर्ष के लिए तिथिवत होता है।

(२) मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादणी को भी अलण्ड द्वादणी कहते हैं। यह यसो, उपवामो और व्रतो में बैकल्य दूर करती हैं। देन हेमादि, व्रतकाण्ड, पु० १११७-११२४। अलम्बा—समागम के अयोग्य स्त्री। गम्बा और अगम्बा का व्यवस्था स्वर्म के इस प्रकार किया है

या अगम्या नृणामेव निबोध कथयामि ते। स्वस्त्री गम्या च सर्वेषामिति वेदे निरूपिता ।। अगम्याच तदन्याया इति वेदविदो विद्ः। सामान्य दाधित सर्व विशेष शृण् सुन्दरि ॥ अगम्याव्येत या यादच निवीच कथयामि ताः। शूद्राणा विप्रपत्नी च विप्राणा शूद्रकामिनी ।। अस्त्यगम्या च निन्छा च लोके वेदे पतिव्रते । शद्रक्य बाह्मणी गच्छेद् ब्रह्महत्याशत लभेत्।। तत्सम ब्राह्मणी चापि कुम्भीपाक बजेद् ध्रुवम् । यदि शद्रा व्रजेद् विप्रो वपलीपतिरेव प ।। स भ्रष्टो विप्रजातेश्च नाण्डालात् मोऽधम स्मृतः । विष्ठासमध्य तित्पण्डो मूत्र तस्य च तपंणम् ॥ तस् पितृणा भूराणाञ्च पूजने तत्सम स्रात । कोटिजन्माजित पुण्य सन्ध्यया तपसाजितम् ॥ डिजस्य वृषकीभौगान्नश्यत्येव न सशय । ब्राह्मणक्च गुरापीतो विङ्भोजी वृषकीपति ॥ हरिवासरभोजी च कुस्भीषाक प्रजंद ध्रुवम्। गुम्पत्नी राजपत्नी सपत्नीमातर प्रयुम्।। सुत। पुत्रबधू स्वयू सगभी भगिनी सति। सोदरभ्रातुजायादच भगिनी भ्रातुकन्यकाम् ॥ शिष्याञ्च शिष्यपत्नीञ्च भागिनेयस्य कामिनीम् । भ्रातृपुत्रीप्रयादर्ववात्यगम्यामाह एतास्वेकामनका वा यो अजन्मानवाधम । स मानगामी वंदंग ब्रह्महत्याशत लभेत ॥ अकर्माहींऽपि मोऽस्पृष्यो लोके बेदेऽनिनिन्दितः । स याति क्म्भीपाक च महापापी सुदुष्करम् ॥

(ब्रह्म पु॰, प्रकृतिनगड, अ० २७) [ पुरुषो के लिए अगम्या स्त्री के सम्बन्ध में मैं कहता है. मुनो । सबके लिए अपनी स्त्री गम्या है. ऐसा बेद

में कहा है। दूसरे की भार्या अगम्या है ऐसा बेदको ने कहा है। हे सन्दरी ! सामान्य नियम कह दिया है, अब विडोध नियम सुनो । जो जो स्त्रियाँ समागम के योग्य नहीं है उनके विषय में कहता हैं। सुनो-पनिवर्त ! शहों का ब्राह्मणपत्नी के साथ और ब्राह्मण का शद्र स्त्री के साथ सगम वर्जित है। ऐसा करने वाला लोक और वेद में निन्दा कहा गया है। ब्राह्मणी के साथ समागम करनेबाला शद मी ब्रह्महत्याओं का फल पाता है। शद्र के साथ समागम करने वाली बाह्मणी शीझ कुम्भीपाक नरक की जाती है। शद्रा के साथ सभोग करने वाला ब्राह्मण शद्रा-पति कहलाता है। वह जातिभ्रष्ट हो जाता है। उसे चाण्डाल से भी अधम कहते हैं। उसके द्वारा किया गया पिण्डदान विषठा के समान और तर्पण भन्न के सदश होता हं। पितरो और देवताओं के पूजन में भी यही होता है। सराया, पूजा और तप द्वारा करोड़ो जन्मों में सिश्चत ब्राह्मण का पण्य शुद्रा स्त्री के साथ सम्भोग करने से नष्ट हो जाता है इसमें सझय नहीं हैं। मदिरा पीने बाला. वस्यागाभी के गृह में भोजन करने वाला, शदा का पति तथा एकादशी के दिन भोजन करने बाला ब्राह्मण निश्चित ही कुम्भीपाक नरक प्राप्त करता है।

गुरु-स्वी, राजा की स्वी, मीतेंच्यी माता तथा उसकी करवा, यूवी, यूव की स्वी, गमंबती स्वी, सास, बहिन, माई की यहनी, होप्या, भनीजी, शिष्य से सहनी, हार्या, मार्च की यहनी, हार्या, मार्च की यहनी, साची, मार्च के अयोग्य रहा है। जो जध्य गुरु इतमें से किसी एक अथवा अवेक के याथ समागम करना है वह मात्गामी कहा गया है आर उसे मो ब्रह्महर्माओं का पाय होता है। वह किसी स्वार उसे मो ब्रह्महर्माओं का पाय होता है। वह किसी स्वार असे काय पर स्वार असे काय से असे स्वार असे काय है। वह हुमभीपाक नरक की जाता है और महालाभी है। }

अपित (अपस्य)—कुछ वीदिक कृषाओं के इस्टा ऋषि (अस्पेव १.१६५ १९१)। ऋग्वेद में कही-नहीं इनका उल्लेख हैं, विशेष कर इनके आव्ययंजनक प्रादुर्भाव एवं पत्नी लोगामुद्रा के साम्ययं में बचा है। ये दक्षिण भारत के सरक्षक ऋषि थे, जहां आज भी इनसे साम्य-रियल अनेक पित्र मान है। प्रयान में भागीय यमुना-सर्ट पर इनकी कृदी का स्मित-अववीच है।

इनकी उत्पत्ति मित्र एवं वरुण के द्वारा कुम्भ (कलश)

से मानी जाती है। दो पिराजों के कारण करहें 'मैतावर्हाण' कहते हैं एवं कल्डा से उत्पन्न होने के कारण ये 'क्रुम्भ-सम्भवं नया 'बटबील' कहराते हैं। कारस्य का एक वैदिक नाम 'मान्य' भी हैं क्योंकि कुम्भ से जम्म लेने के बाद वे 'मान' से 'मित' (मापे गये) हुए ये।

सन्यासी के रूप में वृद्धावस्था में अपनी और पितरो की नरक से रक्षा करने के लिए अगस्त्य को एक पत्र उत्पन्न करने की कामना हुई। अतएव उन्होंने तपांबल से एक स्त्री लोपामद्रा की सुष्टि सभी जीवो के सर्वोत्तम भागों से की तथा उसे विदर्भ के राजा को कन्या के रूप में सौंप दिया। अलौकिक मौन्दर्य होते हुए भी राजा के भय से किसी का साहस उसका पाणिग्रहण करने का नहीं हुआ। अन्त में अगस्त्य ने उस कन्या के साथ विवाह करने का प्रस्ताव राजा से किया, मुनि के क्रोध के भय से राजा ने उसे मान लिया । लोपामुद्रा अगरून्य मनि की पत्नी बनी । गडाद्वार में तपस्या करने के उपरान्त जब अगस्त्य ने .. अपनी पत्नीका आर्लिंगन करनाचाहातो उसने नंब तक अस्बीकार किया जब तक उसे उसके पिता के घर के समान रत्नाभवणों में न विभूषित किया जाय। छोपामुद्राकी इस इच्छाप्रति के लिए अगस्त्य कई राजाओं के पास घन के लिए गये, किन्तु उनके कोषो में आय-व्यय समान था और वे सहायतान देशके। तब वेसणिमती के दानव राजा इत्वल के यहा गये, जो अपने धन के लिए प्रसिद्ध था। इल्वल ब्राग्नणों का शत्र था। उसका वातापी नामक भाई था। किसी बाह्मण के आगमन पर इत्वल अपने भाई बातापी को मारकर उसका मान बाह्मण को खिलाता था। जब ब्राह्मण भोजन कर चकता तो वह जाद की शक्ति में बातापी को पुकारता जो ब्राह्मण का पेट फाडकर निकल आता। इस प्रकार अपने गत्र ब्राह्मणो का वह नाग किया करता था। दानव ने अपना प्रयोग अगस्त्य पर भी किया किन्त उसकी जादशक्ति बातापी को जीवित न कर सकी । अगस्त्य उसको पहले ही पचा चुके थे। इत्वल ने क्रोधित होने के कारण अगस्त्य को धन देने से इनकार किया। ऋषि ने अपने नेत्रों से अग्नि उत्पन्न कर उसकी भस्म कर दिया। अन्ततोगत्वा ऋषि को लोपामुद्रासे एक पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ जिसका नाम 'दृधस्य इच्मवाह' पडा । दे॰ 'इल्वल' ।

अगस्त्य का दूसरा प्रसिद्ध कार्य नहुष को अभिशास कर

सर्प बनाना था। नहुप इन्द्र का पद प्राप्त करके शबी को प्रहण करना चाहता था। जानी जी शर्त पूरी करने के लिए वह सात ऋषियों। हारा द्वीपी आने वालो पाककी लिए वह सात ऋषियों हारा द्वीपी आने वालो पाककी के किर पर पंद रहन दिया था। उनने रास्ते में अनस्त्य के किर पर पंद रहन दिया और शीधता में कलने के लिए 'सर्प-मर्थ' कहा। इन पर ऋषियों ने उस 'सर्थ' हो आने का उस समय ता के लिए आप दिया, जब तक पूषिधिक उनका उद्धान न तरे। महाभागत का नहुष्पांच स्थाइ इसी एतस्या के आपत एन रिक्या गया है।

सस्कृत ग्रन्थो में अगस्त्य का नाम विन्ध्य पर्वत-माला की असामान्य वृद्धि हो रोकनं एवं महामागर को पी जाने के सम्बन्ध में लिया जाता है। य दक्षिणायत में आयं सम्बन्धि के प्रथम प्रनारक ये।

सर्गर-स्थान के बाद अमन्या भी आतान के दक्षिणी भाग में एक अस्यान प्राराणमात तार के रूप में महिल्कित स्था गया। एम अस्त का उच्य मुप के हस्त लक्ष्म में आने पर होता है, अब बर्धा कर्तु गमाप्ति गर होती है। इस मकार अस्तर प्रकृति के उस रूप का प्रतितिक्षित्व करते हैं जो मानमून ता अस्त रुत्ता है एवं विद्वास की भाषा में महानागा का अरू पीता है (औ चिर में उस वासकीले मूर्य को लाता है, औ। धर्मा शाल में वादलों में छिए जाता है और पोर्गाण भाषा में विस्था की अस्मामस्य बृद्धि की रोक्कर मुप थी मार्ग असी करना है।

दिशण भारत में अगस्य का शम्मान विज्ञान एव माहित्य के तर्वश्रम उत्तर शक्त के रूप में होता है। वं अनेक प्रमित्त हामिल श्रम्थों के राविता ग्रह आते हैं। श्रम तमिल व्याराण की श्रमा व्यास्थ्य ने ही र्रो वेदी बहु उन्हें आ भी जीचित माना जाता हु जो साधारण आंखों से नहीं दोसने तथा जावनकों की मुक्त आसम्बद्धा हो पर साम करते माने जाते हु, जहां से तिन्मेवेदी की पविश्व पीप्लेंड अथवा ताअपणीं नदी का उद्यश्च होता है।

हेमचन्द्र के अनुगार उनके पर्याय है (१) कुम्भसम्भव, (२) मित्रावर्शण, (३) अगस्ति, (४) पीताव्यि, (५) वातापि-डिट्, (६) आग्नेय. (७) ओवंशेय, (८) आग्निमास्ते, (९) घटोद्भव।

अगस्यवर्शन-पूजन — सूर्य जब राशि-चक्र के मध्य में अवस्थित होता है उस समय अगस्स्य तारे को देखने के पश्चात् रात्रि में उसका पूजन होता है। (नीक्रमत पु॰, श्लोक ९३४ मे ९३९।) अमस्याम्बंद्यान — इस ब्रत में अपस्य को अर्थ्य प्रदान किया जाता है। दे॰ मत्य पु॰, अ॰ ६१, आपस्योत्यांत के किए है॰ त॰ पु॰, आग १, १९९, ६९ -६५ | भिन्म-भिन्म प्रदेशों में अगस्य तारा भिन्म-भिन्न कालों में उदय होता है। मूर्य के कत्या राशि में प्रदेश करने से तीन दिन और बीस पटी पूर्व अर्थ्य प्रदान किया आना चाहिए। द॰ भोज का राजमतिष्ड।

अम्मायी---अग्नि की पत्नी का एक नाम, परन्तु यह प्रसिद्ध जनी है।

अग्नि—(१) हिन्द दंवमण्डल का प्राचीनतम सदस्य, वैदिक सहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थों में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। अपन के तीन स्थान और तीन सन्य रूप है-(१) ज्योम में मुर्य. (२) अन्तरिक्ष (मध्याकाश) में विद्युत और (३) पथ्वी पर साधारण अस्ति । ऋस्वेद में सबसे अधिक मुक्त अस्ति की स्तृति में ही अपित किये गये है। अस्ति के आदिम रूप सरार के प्राय सभी धर्मी में पाये जातं है। वह 'गहपति' है और परिवार के सभी सदस्यो मे उसका स्नेहपुणं धनिष्ठ सम्बन्ध है (ऋ०, २ १, ९, ७ १५ १२, १ १ ९, ४ १ ९; ३ १ ७)। बह अन्धकार, निशाचर, जाद-टोना, राक्षस और रोगो को दूरकरने वाला हे (ऋ०, ३ ५ १, १ ९४ ५, ८ ४३ २२ १० ८८ २)। अग्नि का यजीय स्वरूप मानव सम्यता के विकास का लम्बा चरण है। पाचन और शक्ति-निर्माण की कल्पना इसमे निहित है। यजीय अग्नि बेदिका में निवास करता है (ऋ० १ १४० १)। वह समिधा, घत और सोम से शक्तिमान होता है (ऋ०३ ५ १०.१ ९४ १४), वह मानवो और देवों के बीच मध्यस्थ और सन्देशवाहक है (ऋ० वे० १ DE 9, 8 96 3, 8 49 3, 8 49 8, 6 P १, १ ५८ १, ७ ° ५, १ ° ° ४, ३ **१ १**७. १० २ १,१ १२ ४ आदि)। अस्ति की दिव्य उत्पत्ति कावर्णन भी बेदों में विस्तार से पाया जाता है (ऋ० ३९५,६८४)। आस्मि दिक्य परोहित हैं (ऋ० २ १ २, १. १ १, १. ९४ ६)। वह देवताओं का पौरोहित्य करता है। वह यज्ञो का राजा है (राजा स्वम-ध्वराणाम्, ऋ०वे० ३ १ १८, ७ ११.४; २ ८ ३,८४३.२४ आदि)।

नैतिक तत्त्वों से भी अस्ति का अभिन्त सम्बन्ध है।

अधिन सर्वदर्शी है। उसकी १०० अध्या १००० आर्थे हैं अजिते वह मापूर्य के सभी कर्मों को देकता है (ऋ० १० ७९. ५)। उसके गुस्त्यर है। यह मापूर्य के गुस् आधिन को भी जानता है। यह ऋत का संस्थक है (ऋ० १० ८ ५)। अस्ति गापीं को देकता और पापियों को दण्ड दता है (ऋ० ४ ३ ५-८, ४ ५ ४-५)। वह पाप को समा भी करता है (ऋ० ७ ९३ ७)।

अस्म की तुण्जा बृहस्पति और ब्रह्मणस्पति से भी की गयी है। बहु मन्त्र, भी (बृद्धि) और ब्रह्म का उत्पादक है। ब्रह्म प्रकार का अभेद सृक्ष्मराम नत्त्व में दर्शाया गया है। वैदिक माहित्य में अग्निन के जिसा रूप का वर्णन ह उससे विद्या के वैज्ञानिक और दार्शनिक तत्त्वों पर काफी प्रकाश प्रवा है।

जैमिन ने स्पेमामासूत्र के 'हित्र प्रक्षेपणाधिकरण' में अपन के छ प्रकार बताये हैं (१) गाईपत्य, (२) आह-बनीय, (३) दक्षिणाग्नि, (४) सम्य, (५) आवसथ्य और

'अस्ति' जब्द का ब्यूत्पस्यर्थं इस प्रकार है जो 'अपर की ओप जाता है' (अगि गती, अगेर्नलोपस्च, अग् + नि और नकार का लोप)।

> अस्तेस्त्रु मास्तो नाम गर्भाषाते विश्वीयते । पुगवने चट्टमामा शृङ्काकर्मण शोभनः ॥ मीमन्ते मङ्गलो नाम प्रगल्भो जातकर्मणि । नामिन स्वास्ताधिको हामिन प्राशने वर्शाचस्त्रचा ॥ सत्यनामाथ चृष्टाया बतादेशे समुद्भवः । गोदाने मुद्रनामा च केलान्ते स्वाम्तरूक्ते ॥ वेदनानरो विसमें तु विवाहे योजकः स्मृतः । चतुष्वाम्नु शिक्षी नाम धृतिराम्मस्त्रमा परे ॥

प्रायचिक्ते विश्वकृष्ट्यं पालयमें तु साहतः।

कथहोसे तु बह्निः स्यात् कोहिहासे हुताशनः॥

कृष्णिहुत्या मुझे नाम शान्तिके वरस्त्रत्या।

पौष्टिके वलदस्यं कोधाम्मिद्याभिवासिके॥

बस्यर्ये शमनो नाम वरदानेप्रीवृद्धकः।

कोष्टे तु जठगे नाम कष्ण्यादो मृत्यभक्तो॥

(मीम्लप्रकृत संग्रह)

[ गर्भाधान में अस्ति को 'माहत कहते हैं। पुंसवत में 'चन्डम', पृष्ठाकर्म में 'बोभन', मीमनत में 'मङ्गल', आत- कर्म में 'प्रपल्ल', नामकरण में 'पाष्टव', अल्लाधान में 'पृष्ट', जुराकर्म में 'मत्य', अदवन्थ (उपनम्म) में 'मृत्य', कंशान्य (समावदंतन) में 'अस्ति', विसर्ग (अर्थात् अस्तिहोशादिक्रियाकलाप) में 'बेह्मन', विवाह में 'योजक,' जनुवर्षी में 'शिक्मो', पृत्ति में 'अस्ति', प्रायदिक्ता (अर्थात् प्रायदिक्तास्त्रक महत्याहार्तिकों) में 'विष्', प्रायदिक्ता (अर्थात् प्रायदिक्तास्त्रक महत्याहार्तिकों) में 'विष्', प्रायदिक्ता (अर्थात् प्रायदिक्तास्त्रक महत्याहार्तिकों) में 'विष्', पालयक्त (अर्थात् प्रायदिक्ता के 'विष्ठ', लोटिहोम में 'हुनावत', पूर्णाइति में 'मृड', गास्ति में 'वरद', 'पीष्टिक में 'बळद', आभिवारिक में 'क्रोधानि', बर्धाकरण में 'क्रव्याद' कहा गया है !]

अभिन के रूप का वर्णन इस प्रकार है
पित्रभूरमध्यकेशाक्ष पीनाङ्गजठरोज्ज्य ।
छागस्य साक्षमुत्रोजिन सप्तानिः गनिखारक ॥

(आदित्यपुराण)
[भीहें, दावी, केवा और आंखे 'गिली हैं, अङ्ग स्पूर्क हैं
और उदर लाल हैं। बकरें पर आमाड ह, अक्षमाला
कियें हैं। इसकी मात व्यालाएँ हें और व्यक्ति को धारण करता हैं।

होम योग्य अग्नि के शुभ लक्षण निम्नाकित है । अजिष्मान् पिण्डितशिक्षः सपि काञ्चनसन्निभ । स्निग्ध प्रदक्षिणश्चैव बह्निः स्यात् कायसिद्धये ॥

(नायुपुराण) [ज्वाळायुक्त, पिण्डितशिख, घी एव सुवर्ण के समान, चिकना और दाहिनी ओर गतिशील अग्नि सिद्धिदायक होता है।

देहजन्य अग्नि में शब्द-उत्पादन की शक्ति होती है, जैसा कि 'सङ्गीतदर्पण' में कहा है जारमना प्रीरफं चिन्नं बिह्नमाहाँनतः देहनम् । ब्रह्मधाँन्यस्थितं प्राणं स प्रत्यति पावकः । पावकःदेतिः सोज्य क्रमाह्यस्य चरन् । अतिसुक्षमञ्जीतं नात्रौ हृदि सुक्त मत्ने पुन ॥ पुण्टं शीर्षे त्यपुष्टक्कं कृत्रिमं चदने तथा । आविभीवयतीयंत्र पश्चमा कीर्यतं वृष्टै ॥ कार्ति प्राणनामान दकारमनल विदु । अति प्राणनामाने नात्रोऽभिभीवतं ॥

[आस्मा के द्वारा बेरित चित्त देह में उत्पन्न अनिन को आहत करता है। बद्धाविष्य में स्थित प्राणवायु को बहु अस्मि देरित करता है। असि के द्वारा बेरित वह प्राण क्रम में उगर बन्ता हुआ नाभि में अध्यन्त मुश्म ध्वित करता है। तथा है नवा गरें और हृदय में भी मुख्य ध्वित करता है। है। निर में एष्ट और जल्द तथा मुख्य में कृतिम प्रकार करता है। दिश्मों ने पांच प्रकार का अग्नि बताया है। नकार प्राण का नाम है, दकार अस्मि का नाम है। आण और अस्मि के स्थोग से नाइ की उत्पत्ति होती है।

मत्र वेवताओं में इसका प्रथम आराघ्यत्व ऋग्वेद के सर्वप्रथम मन्त्र "अग्निमीले पुरोहितम्" से प्रकट होता हैं।

हाता है। (२) योगापिन अथवा जानापिन के रूप में भी 'अग्नि' का प्रयोग होता है। गीता में कथन है

'जानाप्ति सर्वकर्मीण जम्मग्रालुकते तथा।'
आनामित्रपक्रमणि नमाहु गण्डित बुवा ॥'
आनामित्रपक्रमणि नमाहु गण्डित बुवा ॥'
आनामित्र न्थी वरगेगाथ मन्दिर ने सिहुदार में ४-५
भीषी उतन्तर शहुराचार्य मन्दिर ने। इसमे लिङ्गसूर्ति है। उत्तर्य ३-४ गोडी नीचे शदि केदार का मन्दिर है। केदाराया से नीचे तत्तनुष्ट है। उसे 'अग्तितीथ' कहा जता है।

क्षिणकाष —-अग्नि से जला हुआ। यह सजा उनकी है जो मृतक बिता पर जलाये जाते हैं। साधारणत दाव की विकार्जन किया में मृतको के यो प्रकार थे, पहला जीवनदर, दूरारा अन्तिन्तरूष (जो ऑम में न जलाया गाया हों)। अव्यवेदेंद वो जीर प्रकार प्रस्तुत करता है, यथा (१) परोस (फैका हुआ) तथा (१) उदत (कटकाया हुआ)। इनका ठीक अर्थ वोधामय नहीं है। जिसर प्रथम का अर्थ उस हैरानी प्रणालों के नदुज बतलाता है, जिसमे वाब को पश्च- पिक्षयों के भोज्यार्थ फ़ेंक दिया जाता या तथा दूसरे के क्रिए उसका कथन है कि बृढ़ व्यक्ति असहाय होने पर वैसे ही छोड़ दिये जाते थे। किन्तु दूसरे के लिए ब्लिटने का मत है कि मृतक को किसी प्रकार के चयूतरे पर छोड़ दिया जाता था।

ऋ खेद-काल में शव को भूगर्भ में गाडने की भी प्रधा थी। एक पूरे मन्त्र में इसकी विधि का वर्णन है। अक्नि-दाह का भी समान रूप से प्रचार था। यह प्रणाली दिनों-दिन बढती ही गयी। छान्दोग्य उपनिषद में मतक के शरीर की सजावट के उपादान आमिक्षा (दही), बस्त्र एव आभूषण को, जो पूर्ववर्ती काल में स्वर्ग प्राप्ति के साधन समझे जाते थे, व्यर्थ बतलाया गया है। बाजमनेयी सहिता में दाह किया के मन्त्रों में केवल अग्निदाह को प्रधानता दी गयी है एवं शव की राख को इमशान भिम में गाडने को कहा गया है। ऋष्वेद में भतक शरीर पर घी लेपने एवं मृतक के साथ एक छाग (बकरे) को जलाने का वर्णन है, जो दूसरे लोक का पश्यप्रदर्शक समझा जाता था। अथर्व-वेद में एक बोझ ढोने वाले बैल के जलाने का वर्णन है, जो दूसरे लोक में सवारी के काम आ सके। यह आजा की जाती थी कि मृतक अपने सम्पूर्ण शरीर, सभी अङ्गों से यक्त (सर्वतनसञ्ज ) पूनर्जन्म ग्रहण करेगा, यश्चपि यह भी कहा गया है कि आँख मुर्यमे, दवाम पवन में चले जाते है। गाडने या जलाने के पूर्वशव को नहलाया जाता था तथा पैर में कड़ी बाँध दी जाती थी ताकि मतक फिर लौटकर पथ्वी पर न आ जाय।

अनियुराण—विश्वापुराण में पुराणों की जो मुची वायी जाती है उनमें अनियुराण आठवी है। अनिन की महिमा का इसमें विशेष रूप में वर्णन है, और अपिन ही इसके वकता है। अता इसमें इस विशेष रूप में वर्णन है, जोर अपिन ही इसके वकता है। अता इसमें इस मिलाकर १८३ अध्याय है। अठारह विशाओं का इसमें संबंध कम से वर्णन है। उत्तरास, महाभारत, हरिवश जादि प्रत्योक सार इसमें मंगृहीत है। इसमें वेदा त्रिकार, करने, निकल, व्याकरण, क्रब्ब और ज्योतित्र) तथा उपवेदों (अर्थशास्त्र, मृत्युवेद, गान्यवेदेद तथा अपूर्वेद) का वर्णन भी पामा जाता है। दर्शनी के विषय भी इसमें विविचित हुए हैं। काव्यवास्त्र का भी समावेदा है। वेभीर-व्यास्त्रण, एकावर कोश वर्षा नामाल कुनुशासक मी सावेदार है। इसमें विवचित हुए हैं।

सर्गं, बद्यं, सम्बन्तर तथा बंगानुकिन्त) के अतिरिक्त इसमें विविध्य सांस्कृतिक विषयों का भी वर्णत है। अत-स्तृ पुराण एक प्रकार का विश्वकत्तेष्ठ वन गया है। अव्य-पुराणों में समकी क्लोकतस्त्रा प्रमुह सहस्र बतायों गयां है और बास्तव में हैं भी पन्द्रह, सहस्र में कुछ अधिक। इस पुराण का दावा हैं - आन्त्रेयं हिं पुराणेन्स्मिन् सर्वा विवाः अर्यावतां अर्थात् उम अम्बिप्रण में समस्त विवाः प्रयावतां अर्थात् उम अम्बिप्रण में समस्त

अस्मिप्राण का एक दूसरा नाम 'बह्विपुराण' भी है। डांक हाजरा को इसकी एक अस्ति मिली थी। निवस्थ यत्यों में अस्मिप्राण के नाम से जो वचन उद्देश किये यो है हे प्राय नाव इसमें पार्थ जाते हैं. जबकि 'अस्ति-पुराण' के नाम में मुदित संस्करणों में वे नहीं मिलते। इसिलए कतिषय विद्वान 'बह्विपुराण' को ही मूल अस्ति-पुराण मानते हैं। बह्विपुराण नामक संस्करण में शिव की जिनती महिमा गार्थी गयी हैं उतनी अस्मिप्राण मामक माना जाना हैं।

अमिनक्ष्यायम—एक आचार्य, जिनका उन्लेख यजुबँद को तीनराय गाला के तीनरीय प्रातिगाच्य में मिलता है। अमिनक्त—इन बठ में फाल्मुन कृष्ण चतुर्वी को उपवास करना चाहिए। इसमें एक वर्ष तक बासुदंब-यूजा नियमिन स्प म करने का विचान है। दे विष्णुपर्मोत्तर, जिन्द ६ ए० १४६।

 और (४) होता । उद्गात्गण में (१) उद्गाता, (२) प्रस्तांता, (३) प्रतिहत्ती स्रोर (४) मुबद्धाण्य । यह यज पाँच दिनों में समाप्त होता था ।

प्रयम दिन दीला, उसके दोलणीय आदि अङ्गों का अनुष्ठान, दूर्ग दिन प्रायणीय याग और सोमलता का कय, तीसमें गढ़ बौधे दिनों में प्रात काल और सामकता का कय, तीसमें गढ़ बौधे दिनों में प्रात काल और सार्य काल में प्रयस्थ उपरान नामक यत का अनुष्ठान और चीधे दिस में प्रयस्थ उपरान के अनन्तर अनिवामीय पश्चक का अनुष्ठान किया जाता था। जिम यक्षमान के घर में पिता, पितामह और प्रपितामह से किसी ने वेद का अध्यक्ष नहीं किया अववा अनिल्टोम याग भी नहीं किया हो जो इस हा अविषय हो उसी इस अप अप अविकास में से किसी ने मोमपान नहीं किया हो जो दूर दिश के पिता, पितामह अववा प्रपितामह में से किसी ने मोमपान नहीं किया हो जो दूर दिश के पिता, पितामह अववा प्रपितामह में से किसी ने मोमपान नहीं किया हो जो दूर दिश के पिता, पितामह अववा प्रपितामह में से किसी ने मोमपान नहीं किया हो जो दूर दिश के पिता, पितामह अववा प्रपितामह माथ मारने के लिए एक ही स्ताम में तीनों को वॉश्वा चालिए।

चौथे दिन अयवा तीसरी रात्रि के भोर में तीसरे पहर उठकर प्रयोग का आरम्भ करना चाहिए । वहाँ पर पात्रो को फैलाना चाहिए । यज्ञ मे ग्रहपात्र वितस्तिमात्र उलुखल के आकार का होना चाहिए। अर्ध्वपात्र, चमस पात्र परिमित मात्रा में एवं तिरछे आकार के होने चाहिए। ये चार कोणयुक्त एव पकडने के लिए दण्ड यक्त होने चाहिये। थाली मिट्री की बनी हुई होनी चाहिए। आरम्भ में मोमलना के इंठलों में रस निकाल कर ग्रह और चमसो के द्वारा होम करना चाहिए। सूर्योदय के पश्चात् आग्नेय पश्याग करना चाहिए। इस प्रकार सामगान करने के अनन्तर प्रात सबन की समाप्ति होती है। इसके पश्चात मन्याह्न का सबन होता है, तब दक्षिणादी जाती है। दक्षिणा में एक सौ बारह गाये होती है। फिर तीसरा सवन होता है। इस प्रकार प्रात सवन, मध्यन्दिन सवन, नतीय (साय) सवन रूप सवनत्रयात्मक अग्निष्टोम नामक प्रधान याग करना चाहिए।

दूसरे यज इसके अङ्ग है। तृतीय सबन की समाप्ति के पड़वात् अवभृत नामक याग होता है। जल में बरूण देवना के लिए, प्रीडाश का होम किया जाता है। इसके पड़वात् अनुबन्ध्य नामक पज़्यक किया जाता है। वही गाय को ही एम् माना जाता है। किन्तु कलियुग में यो-विल का नियेष होने के कारण यज्ञ के नाम से गाय को १० अस्तिस्वामी-अभ्याषान

छोड दिया जाता है। इसके अनन्तर उदयनीय और उदव-सनीय (४१) कार्य किये जाते हैं। इन्हें पांचवे दिन पूरी रात्रि तक करना चाहिए। इनके समाप्त होने पर अग्निष्टीस याग की भी समाप्ति हो जाती हैं।

अधिनस्वासी (आध्यकार)—मनु-रिचत 'मानव श्रौतसूत्र' पर भाष्य के लेखक। मानव श्रौतसूत्र के दूसरे भाष्यकार है बालकृष्ण मिश्र एव कुमारिल भट्ट।

**अधिनहोत्र**—एक दैनिक यज्ञ । यह दो प्रकार का होता है ma महीने की अर्बाध तक करने योग्य और दूसरा जीवन पर्यन्त साध्य । दूसरे की यह विशेषता है कि अग्नि मे जीवन पर्यन्त प्रतिदिन प्रात -साय हवन करना चाहिए। ग्रज करने बाले का इसी अस्ति में दाह संस्कार भी होता है। इसका क्रम स्मृति में इस प्रकार है विवाहित ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो काने, बहरे, अन्धे एव पङ्ग नही है. उन्हें बर्ण-क्रम से वसन्त, ग्रीष्म और शरद ऋतुमे अस्तिको आधानकरनाचाहिए। अस्तिसख्यामे तीन है--(१) गार्हपत्य. (२) दक्षिणाग्नि और (३) आहवनीय. इनकी स्थापना निञ्चित वेदी पर विभिन्न गन्त्रो द्वारा हो जाने पर साम तथा प्रात अग्निहोत्र करना चाहिए । अस्तिहोत्र होम का ही नाम है । इसमे दस द्रव्य होते है-(१) दध. (२) दही. (३) लग्मी. (४) घी. (५) भात. (६) चावल, (७) मोमरस. (८) माम, (९) तेल और (१०) उरद। कलियग में दूध, चावल, लप्सी के द्वारा एक ऋत्विज अथवा यजमान के माध्यम से प्रतिदिन होम का विधान है। अमाबस की रात्रि में लप्सी द्वारा यजमान को होम करना चाहिए। जिस दिन अस्ति की स्थापना की जाती है अभी दिन प्रथम होम प्रात:-साध आरम्भ करना चाहिए। उस दिन प्रातः सौ आहतियो के होम का दवता सूर्य एव साथ काल अभिन होता है।

अस्म्याधान के परवाल् प्रथम असावस्था को दर्श और पूर्णमानी को पीर्णमाम यात का आरम्भ करना चाहिए। इसमें छ प्रथम के या गहोंने हैं पूर्णमानी के दिन तीन और आसवन के दिग तीन। पूर्णमानी के (?) आमंग्य (२) अस्मियोभीय और (३) उपाण याग है। असावन के (१) आमंग्य, (२) ऐस्ट और (३) उपाण याग है। असावन के (१) आमंग्य, (२) ऐस्ट और (३) प्रथमय पाग होने है। इसमें भी मा कं प्रतिकस्थक दोगों ने रहित नान वर्णी की स्थानीक होकर यस करने बाहिए। समान्यत्व के प्रतिक्यक दोगों ने रहित नान वर्णी की स्थानीक होकर यस करने का अध्वार है। सामान्यत्व वर्ष की प्रतिवाद को यस का आध्वार करना वाहिए।

जिस यशनान ने सोमयाग नहीं किया हो उसे पूर्णमासी के दिन अिनकोण में पुरोशास याग और ऐन्द्र साम करना नाहिए। जो यशमान सोमयाग कर नुका है उसे पूर्णमासी के दिन अिनकोण में मृतउपानु याग और अिनयोमीन पुरोशास याग करना नाहिए। अमाक्या के दिन आमोन-पुरोशास-याग, ऐन्द्र-पियो-याग ये तीन याग करने नाहिए। इसमें नार ऋदिका होते हैं (१) अप्वर्षु, (२) ब्रद्धा, (३) होता और (४) आमानाश । यहुर्वेट कर्म करने वाला 'अब्बर्षु', ऋक्, यनु, साम इन नीनों का कर्म करनेवाला 'तहाग' और ऋष्येद के कर्म रोनों होता है, असानीश प्राप्त अब्बर्षु भा हो अनुयायी होता है, उसी की प्रेरणा से कार्य करता है। पुरोशास वाव ल अथवा यव का बनाना नाहिए। अनि-होत्र के समान यहां भी जिस हव्य से यज का आरम्भ करें उसी क्र के समान यहां भी जिस हव्य से यज का आरम्भ करें उसी हव्य से अब ना साहए।

अग्निहोत्री---(१) नियमित रूप में अग्निहोत्र करनेवाला। ब्राह्मणो की एक शास्त्रा की उपाधि भी अग्निहोत्री हैं।

(२) कात्यायन सूत्र के एक भाष्यकार, जिनका पूरा नाम अग्निहोत्री मिश्र है।

अग्न्याचान—(अग्नि के लिए आधान)। वेदविहित अग्नि-संस्कार, अग्निरक्षण, अग्निहोत्र आदि इसके पर्याय है।

प्राचीन भारत में जब देवताओं की पूजा प्रत्येक गृहस्थ अध्निस्थान में करता या तब यह उसका पवित्र कर्त्तव्य होताथा कि बेदी पर पवित्र अस्ति की स्थापना करे। यह कर्म 'अन्न्याधान' अर्थात पवित्र अन्निस्थापना के दिन से प्रारम्भ होता था। अग्न्याधान करने वाला गृहस्थ चार पुरोहित चनताथा तथा गाईपत्य एव आहवनीय अग्नि के लिए बंदिकाएँ बनवाता था। गार्हपत्य अग्नि के लिए वन एवं आहवनीय के लिए वर्ग चिह्नित किया जाता था । दक्षिणाग्नि के लिए अर्द्धवत्त स्वीचा जाता था, यदि उसकी आवश्यकता हुई। तब अध्वर्यु घर्षण हारा या गाँव से ताल्कालिक ऑग्न प्राप्त करताथा। फिर पद्धा भसंस्कारों ने पवित्र स्थान पर गाईपत्य अस्नि रखता था तथा मायंकाल 'अरणी' नामक लकडी के दो ट्कडे यज्ञ करनेवाले गृहस्य एव उसकी स्त्री को देता था, जिसके घर्षण मे आगामी प्रात व आहवनीय अग्नि उत्पन्न करते थे।

अयोक्टी-अंघोरघण्ट ११

अगोबरी—हठयोग की एक मुद्रा। 'गोरखबानी' की अष्ट-मद्राओं में इसकी गणना है:

करण मध्ये अगोचरी मुद्रा मबद कुसबद के उत्तपनी ।

सबद कुसबद समी कुतबा मुद्रा ती भई अगोचरी ।।

इस मुद्रा का अधिष्ठान कान माना जाता है। इसके

हारा बाहरी शब्दों से कान को हुटाकर अन्त करण के
शब्दों को और जगानिक अभ्यास किया जाता है। बास्तव

सोचें सोचर (इन्डिय-विषय) से प्रत्याहार करके आग्नीकट

होने का नाम ही अगोचरी मदा है।

अपवास स्वामी—रामोपासक वैष्णव मन्त कवि । नाभाजी (नारावणदास), जो रामानन्दी बैष्णव थे, अग्रदास के हीं शिष्य थे एवं इन्हीं के कहने में नाभाजी ने 'भक्तमाल' वी रचना की ।

गलता (ज्यप्र, राजस्थान) की प्रसिद्ध गई। के ये अधिवाता थे। इनका जीवन-कार सहि १६२ विक के लगभग हैं। स्वति गतानन्व के शिष्ट स्वामी अनन्तानन्द और स्वामी अनन्तानन्द के शिष्ट कुष्णदाग पगड़ारी थे। ये बन्छभावार्ध के शिष्ट और अष्टछाप के क्वि कृष्णदाम अधिकारी में भिन्न और उनके पूर्वदर्शों थे। इनके शिष्ट स्वामी अध्यदान थे। ये धानिक कवि थे, इनकी निम्माबित रचनाएँ गांधी जाती हैं

(१) हितोपदेश उपलाणाँ बाधनी, (२) ध्यानमञ्जरी, (३) रामध्यानमञ्जरी और (४) कुडलिया।

अध्यसंब — सन्ध्योपासन के मध्य एक विशेष प्रकार की किया। इसका अर्थ हैं 'सब पापो का नाश करनेवाला जाए।' उत्पन्न पाप की नाश करने के लिए, जैसे यहाँ के अङ्गपूत अवस्थ-स्वानमन्त्र 'दुध्यादिय' आदि है वैसे ही बेदिक सम्ध्या के अन्तर्गत मन्त्र के द्वारा गोभे गये जल को फेकना प्रपानायक किया अध्यस्य है। ताल्त्रिक सन्ध्या में भी इसका विधान है

पडक्रम्थासमस्ययं बासहरूले जल तत । महीला दक्षिण्नेत संपुद कारयेद् बुष ॥ विल्वाया-जल-पृष्वी-बिह्नबीजींहम्या पृतः। अभिमन्त्र्यं च मुकेन ससमा तत्त्वपृद्धा ॥ निःश्विपेत् तत्त्रक्र पृक्षिनं वेश्व यसे निमाय च । इडगाइच्या बेहान्त शालितं पापसक्रयम् ॥ इन्याप्त्रणं तदन्त स्थानस्य निम्मेतः दक्षहस्ते च तन्मन्त्री पापरूपं विचिन्त्य च । परतो वज्रपाषाणे नि क्षिपेद अस्त्रमुख्यरन् ॥

(तन्त्रसार)

| छः अञ्जन्याम करांत बाये हाथ में जरू ठेकर ठिकर प्रिश्त हाथ से समयुट करे। चिन, बायु, जरू, पृथ्वी और अभिन्नानी को बारा तीन बार फिर से अभिमण्डित करांदे और गात बार तस्त्व मुद्रा से मुज्यम्त्र हारा अभिमण्डित करांते जम जरू को सित्त पर कोंद्रों की स्वाप जरू को द्वित्त हाथ में रक्कर टडा नाशी के हारा संचित पाय को शरीर के भीतर घोकर काले वर्ण बाले उस जरू को दक्षिण नाशी से विरोधन करें। दक्षिण नाशी से विरोधन करें। दक्षिण नाशी के वार्ण करांते के साम करें। स्वाप करांत के साम करें। स्वाप साम उस प्राप्त करांत के साम साम करांत्र हाथ में उस पायक्य जल को मामक विवार कर मन्त्रकथ अस्त्र का उच्चारण करते हुए मामने के प्राप्त पर गिरा है।

अध्यस्पंत्रतीर्थ — मध्य प्रदेश, सतना की रपुराजनगर तहसील के अमुवा प्राम मे भार, कुण्डी तथा वेषक ये तीन स्थान पास-पाम हैं। तीनों मिलाकर अभरस्वन (अध्यमपंत्र) कहे जाते हैं। थार में सिद्धेच्यर सहादेव का मन्दिर, कुण्डी में नीर्थकुण्ड और वेधक में प्रजापति की सजवेदी हैं। इन तीन स्थानों की यात्रा पापनाशक मानी जाती हैं।

अधोर—शिव का एक पर्याय । इसका शाब्दिक अर्थ है न + घोर (भयानक नहीं=सुन्दर) । द्वेताव्यतर उपनिषद् में शिव का 'अघोर' विशेषण मिन्दता है

'या ते रुद्र जिवा तनूरघोरा पापकाणिनी ।'
परन्तु काळान्तर में जिब के इस रूप की उपासना के
अन्तर्गत बीमत्सा एव धृणात्मक आचरण प्रचलित हो गया ।
इस रूप के उपासनों का एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय अघोर यथ
कहळाता है।

अवोरचन्द्र —एक कापालिक संन्यासी । आठवी शताब्दी के प्रयान करण में भवभूति द्वारा रिचल 'मानलीमाघव' नाटक का वर्षारपण्ट एक मुक्य पात्र है और राजधानी में से देवी बामुण्डा के पुत्रारी का काम करता है। वह आहफ प्रदेश के एक वह वीव क्षेत्र श्रीजल से सामसिवत है। कपालकुण्डला सम्बासिनी देवी बामुण्डा की उपासिका एवं अपोरचण्ट की शिष्या है। दोनों योग के अस्थान द्वारा आवर्षजनक प्रसिक्त जिनत करते हैं। उनके विश्वास में में एक हैं। वपारों से जनसे विश्वास में में एक हैं। वपारों से जनसे मालली को स्वास जनकी क्यांत्राम

बिल देवो चामुण्डा को देने की योजना करता है, किन्तु अन्त में नायक के द्वारा मारा जाता है।

अवोर पंच — अपोर पंथ को कापालिक मत भी कहते हैं। इस पंच को माननेवाले तिन्क माधु होते हैं, जो मनुष्य की सोपड़ी लिये रहते हैं और मत्, मासाबि का सेवन करते हैं। ये लोग भैरव या शक्ति नो बलि चढाते हैं। पहुले में मत्या का सिका सेवन का प्रचार प्रायः नहीं देखा जाता। ये स्पष्ट ही वाममार्थी धंव होते हैं और प्रमान में रहक मत सेवा होता। इस्ते हैं। उनमें जाति-पालि का कोई विवेचन मही होता। इस्हें औषड़ भी कहते हैं। ये देवताओं की मूर्तिमुखा जीती करते हैं। अपने जाते की मूर्तिमुखा जीती करते। अपने जाते को मार्गि मं मार्डते हैं।

. इस पथ को 'अवधृत' अथवा 'सरभग' मत भी कहते है। आजकल इसका सम्बन्ध नाथ पंथ के हठयोग तथा तान्त्रिक वाममार्ग से हैं। इसका मुलस्थान आबू पर्वत माना जाता है। किसी समय में बडोदा में अघोरेश्वरमट इसका बहुत बड़ा केन्द्र था। काशी में कृमिकुड़ भी इसका बहुत बड़ा संस्थान है। इस पथ का सिद्धान्त निर्गण अद्वैतवाद से मिलता-जुलता है। साधना में यह **ह**ठयोग तथा लययोग को विशेष महत्त्व देता है। आचार में. जैसा कि लिया जा चका है, यह वाममार्गी है। समस्व साधना के लिए बिहित-अविहित, उचित-अनुचित आदि के विचार का त्याग यह आवश्यक मानता है। अधीरियो की वेश-भूषा में विविधता है। किन्ही का वेश ज्वेत और किन्ही का रगीन होता है। इनके दो वर्ग है---(१) निर्वाणी (अवधत) तथा (२) गहस्थ । परन्तु गहस्थ प्राय नहीं के बराबर है। अधीर पंथ के साहित्य का अभी परा सकलन नहीं हुआ है। किनाराम का 'विवेकसार', 'भिनक-दर्शनमाला' तथा टेकमनराम कृत 'रन्नमाला' आदि ग्रन्थ इस सम्प्रदाय मे प्रचलित है।

अधोर विवाचार्य—श्रीकण्ठ-मत के अनुवायी। उन्होंने 'मुगेन्द्रमहिता' की व्याच्या लिखी है। जैवसन से इनका सन्य प्रामाणिक माना जाता है। विद्यारम्य स्वामों ने मर्ब-सर्व मामाणिक माना जाता है। विद्यारम्य स्वामों ने मर्ब-सर्व में ने ने स्वामें के अपेस प्रेम में अपोर जिवस्वार्य के मन को उद्धृत किया है। श्रीकण्ठ ने पाँचवी जनाव्यी में विद्य जैव मत को नव जीवन प्रदान किया था, उनी को पृष्ठ करने की चेप्टा अपोर जिवाचार्य ने ध्यारहवी-बारहवी जनाव्यी में की। अधोरा—जिसकी मूर्ति भयानक नहीं है। ('अति भयानक' ऐसा इम व्युत्पत्ति का व्यंग्यार्थ है।) भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी अधोरा है:

भाद्रे मास्यसिते पक्षे अघोराख्या चतुर्वशी। तस्यामाराधित स्थाणुर्नये ज्ञिबपुरं ध्रुवम्।।

[भाद्रपद के कृष्णपक्ष की अभोरा नामक चतुर्दशी के दिन शंकर की आराधना करने पर उपासक अवस्य ही शिवपुरी की प्राप्त करता है।]

अधोरो--अधोरांथ का अनुयायी। प्राचीन पाशुपत तंत्रदाय का सम्प्रति लोग सा हो गया है। किन्तु कुछ अधोरी मिलते हैं, जो पुराने कापालिक है। अभोरी हो कबीर के प्रभाव से अपड साध हुए। (विशेष विवरण के लिए देव 'अधोर पर्या।)

अञ्चन—(१) सिक्स सप्रदाय में गुरु नानक के पश्चात् नी गुरु हुए, उसमें प्रथम गुरु अञ्चर ये। इन्होंने गुरुमुखी लिपि बल्हांमी जो अब पजाबी आवा की लिपि समझी जाती है। इनके लिखे कुछ पर भी पाये जाते है। इनके बाद गुरु अमरवास व गुरु पायदास हुए।

(२) रामायण का एक पात्र जो किष्किच्या के राजा बाली का पृत्र या। राम का यह परम भन, या। राम का ओर से रावण की नामा में इसका दौत्य-कर्म प्रसिद्ध है। अक्कमन्द्र—नर्रासह मध्यदाय की दी उपनिषदों में मे प्रथम। 'नृमिह-पूर्वतापनीय' के प्रथम भाग में नृमिह के मन्त्रराज का पिचय पिया गया है तथा उसकी आराधना थियि दां गयी है। माथ हो चार 'अक्कमन्त्रो' का भी विवेचन एव परिचय दिया गया है।

अङ्गारक चतुर्धी—(१) किसी भी मास के मङ्गलवार को अनेवाली चतुर्धी सरस्यपूराण के अनुसार 'अङ्गारक चतुर्धी है। इसे जीवन में आठवार, चार वार अथवा जीवन पर्यन्त करना चाहिए। इसमें मङ्गल की पूजा की जाती है। 'अस्मिम्बर्ध' (ऋ० वे० ८ ४८ १६) इसका मन्त्र है। जूसे को नेवल मङ्गल का चरा चाहिए। कुछ पुगाओं में इसका मुलल का समरण करना चाहिए। कुछ पुगाओं में इसका मुलल का समरण करना चाहिए। कुछ पुगाओं में इसका मुलल का सी कहा गया है। इसका ध्यान-मन्त्र है

'अवन्तीसमृत्यं सुमेषासनस्यं धरानन्दनं रक्तवस्त्रं समीवे ।'

दे० कृ० क०, व्रतकाण्ड, ७७-७९; हेमाद्रि,व्रतखण्ड, जिल्द १,५०८-५०९। (२) यदि मंगलबार को चतुर्यो या चतुर्यशी पड़े तो बह एक्सल सूर्यहर्णों की अर्थभा अधिक गुष्म तथा मलप्रदा-मिनी होती है। देन गदाबर प०, कालसार भाग, ६१०। अफ्लिस्स-आदिस्सों का उद्भव ऋत्येद में अर्द्ध गीराणिक कुळ के रूप में दुग्टिगोचर होता है। उन परिल्खेदों को, जो अङ्गिरस्स को एक कुळ का पूर्वज बतलाते है, ऐतिहासिक मूल्य नहीं दिया जा सकता। परवर्ती काल में आङ्गिरमों के निस्चित ही परिवार थे, जिनका यामिक क्रियाविधियो (अयम, द्विरात्र आदि) में उद्धरण आस होता है।

किन्नरा—अधर्ववेद के रचिरता अधर्वा ऋषि अद्विरा एवं भूग के बंधक माने जाते हैं। अङ्गिरा के वंधवालों को जो मन्त्र मिले उनके संग्रह का नाम 'अध्यविद्धित्य' पदा। भूगु के वंधवालों को जो मन्त्र मिले उनके साहर का नाम 'अध्या-द्विरस' एवं दोनों मंग्रहों को साहिता का संगुक्त नाम अध्यवंवेद हुआ। पुराणों के अनुसार यह मुनिविधोध का नाम है जो बद्धा के मुख में उत्पन्न हुए हैं। इनकी पत्नी जर्जम मृति की कन्या अद्या और पुत्र (१) उत्पन्न वा (१) बृहस्पति: कन्याग' (१) वित्यवालों, (२) कुह, (३) राका और (४) अनुमति हुई।

अक्रिराण्य - कृष्ण पक्ष की दशमी को एक वर्षपर्यन्त दस देवो का पूजन 'अक्रिरावन' कहलाता है। दे० विष्णुबर्म० पुरु, ३,११७,१-३।

अचल-ईश्वर का एक विशेषण।

न स्वरूपान् न सामर्थ्यान् नच ज्ञानादिकाद् गुणात् । चलन विद्यते यस्येत्यचल कीर्तिताऽच्युत ।।

[ जिसका स्वरूप, सामध्ये और ज्ञानादि गुण से चलन नहीं होता उसे अचल अर्थात् अच्युत (बिष्णु) कहा गया है। ]

अवका ससमी— याध शुक्छा मतमी। इस दिन मूर्यपूजन होता है। इसकी विधि इस प्रकार हैं । वत करनेवाला पट्टी को एक समय भोजन करता है, सत्तमी को उपवास करता है और राजि के उपरास्त खड़े होकर सिर पर वीघक रखें हुए सूर्य की अपरोस्त खड़े हो के हिमाब्रि, व्रत खण्ड, ६४३-६४८।

सब्सेक्टबर-अमृतसर-पठानकोट रेलमार्ग में बटाला स्टेशन से चार मील पर यह स्थान है। मन्दिर के समीप सुविस्तृत सरोबर है। यहाँ मुख्य मन्दिर में शिव तथा स्वामी कार्तिकेय एवं पार्वतीदेवी की मृतियाँ है। सरावर के मध्य में भी शिव- मनिदर हैं। मन्दिर तक जाने के लिए पुछ बना है। उत्तर मारत में यह कारिकेय का एक ही मन्दिर है। कहा जाता है कि एक बार परस्पर अंध्वत के बारे में गणेवाजी तथा कारिकेय में विवाद हो गया। भणवान् शक्कर मुख्यान्यर्थाणा करके निर्धय कर लेने को कहा। गणेवाजी ने माता-पिता को परिक्रमा कर ली और वे विवायी मान गर्ये गये। पृथ्यी-परिक्रमा को निक्के कार्तिकेय को मार्ग में ही यह समावार मिला। यात्रा स्थिपत कर के वे बहु अजक रूप से स्थित हो गये। यहां बसुओ तथा रिद्ध गयों ने यहां किया था। गुक नानकदेव ने भी यहां कुछ काल तक माणवा की थी। कार्तिक व्यक्ता नवमी-दशमी को यहां मेला तथा होता है।

अधिनस्य भेवाभेव — अठारहवी शाती के आरम्भ में बन्धेय विद्याभ्यण ने चैनन्य सम्प्रदाय के लिए ब्रह्मसूत्रों पर 'गोविनट-माण्य' जिला, जिसमें अधिनय्य भेदांभेद गत (रवांन) का रृष्टिकोण रखा गया है। इसमें प्रतिपादन किया गया है कि ब्रह्म एवं आरमा का सम्बन्ध अधिनम्य वेदानेश्यण में अधिनस्य है। दोनों को मिनन और अभिन्न दोनों क्हा जा सकता है। इसके अनुसार इंड्यर शक्तिमान् तथा जीव-अगत् उसकी शक्ति है। योनों में भेद अथवा अभेद मानता करें की दुष्टि से सम्मत्य अथवा व्यापातक है। शक्तिमान् और शक्ति दोनों ही अधिनस्य है। अत उनका सम्बन्ध भी अधिनस्य है।

उस पिछान्त का हुसरा पर्याच बैतनसम्ब है। इसे सोहीय बैठणब दर्शन भी कहते हैं। वैतन्य सहाप्रपु इस सम्बद्धा के प्रवर्शक होने के साव सम्बद्धाय के उपास्य देव भी है। इम सम्बद्धाय का विश्वास है कि बैतन्य भगवान् औ हुणा के प्रेमावतार हैं। वैतन्य बल्क्आवार्ष के समसाम-यिक थे और उनसे मिले भी थे। इसका जन्म नवहीय (व्यवदेश) से नव १५४२ विक्रम में और शरीरत्याग सक १५९० विक्रम में प्राय ४८ वर्ष की अवस्था में हुआ था।

चंतम्य ने जिला मत का प्रचार किया उस पर कोई सम्ब स्वम मही लिला और न उनके सहकारी अहैत एवं निरया-नन्द ने ही कोई सम्ब जिला। उनके शिष्प कर एवं सनातन गोस्वामी के कुछ सम्ब मिलते हैं। उनके बाद औब गोस्वामी दार्शनिक क्षेत्र में उतरे। इन्ही तीन आचारों ने अचित्र मेरोपेंद मत का वर्षमा किया है। परमु इन्होंने भी न तो चेदान्तसूत्र का कोई माप्या जिला और न वेदान्त के किसी प्रकरण प्रव्य को रनता की। अठारहभी शताब्दी में बलदेव विद्याभूक्य ने पहरे-पहल अचित्रम सेवामेद बाद के अनुसार कहामूत्र पर गोविष्ट-ग्राम्य अवपूर (राजस्वान) में छिला। रूप, सनातत गादि आचार्यों के सब्बों में अस्तिबाद को व्याख्या और वैष्णव सामना की पर्योक्षोचना की गयी है। फिर भी जीव गोस्वामी के द्रव्य में अचित्रम भेदानेदेवाद की स्वापना की चेष्ट। हुई हैं। बलदेव विद्याभूषण के प्रत्य में ही चैत्रय का कार्योक्षित कर तर्मण कर में पाया जाता है।

इस मत के अनुसार हिरि अपवा भगवान, परम तत्व अववा अतिना सत् हैं। वे ही ईक्वर है। हिरि की अनु-कान्ति ही बहा है। उसका एक अवा मान परमास्ता है जो विक्व में अन्तर्यामी रूप से व्याप है। हिरि में पर् ऐक्वर्यों का ऐक्य हैं, चे हैं—(१) पूर्ण भी, (२) पूर्ण ऐक्वर्य, (३) पूर्ण बीर्य, (४) पूर्ण यह, (५) पूर्ण मान और (६) पूर्ण वैराख। इतमें पूर्ण श्री की प्रधानता है। राधा-कृष्ण में प्रेम और भिक्त का जनिवार्य बन्धन है।

हरि की अधिकरय शांकिसों में तीन प्रमुख है—(१) म्यक्य शांकि, (२) तटय शांकि, तथा (३) माया शांकि। स्वक्य शांकि, हो तिव शांकि अधिक माया शांकि। स्वक्य शांकि को चित्र शांकि अधिक में कहते हैं। यह त्रिविध कथों में व्यक्त होती है—(१) सिपनी, (१) मित्रत ला। (३) क्लांकि। सिचनी शिक्त के आधार पर हिर ब्यय सत्ता यहण करते हैं तथा दूमणं को मता प्रयान कर उनमें व्यास रहते हैं। सिचत् शांकि में हिर अपने को जानते तथा अस्य को जान प्रयान करते हैं। हार्कित शांकिर हसरों को मार्गिय शांकिर हसरों को मार्गिय शांकिर है। तहर य शांकिर को जीवशांकर शांकिर हसरों को मार्गिय शांकिर हो। तहर को साम्या शांकित में कुछ जोवों का प्राधुमांव होता है। हरि की मापा शांकित में कुष्य जनत् और प्रकृति का उद्भव होता है। इन तीन जांकियों के समया को पर शांकित करते हैं।

जीनों के बजान और अविवा का कारण माया धांकन है। इसी के द्वारा जीव हिकद में अपना सम्बन्ध मुक्कक समार के बन्धन में पठ जाता है। हिर में जीव का पुन सम्बन्ध स्थापन ही मुन्ति है। मुन्ति का सावन हिध्यित है। अवित हिर को सबित, तथा ह्वादिनी शक्ति के मिश्रम ते उत्पन्न होती है। वे तोनो सनिवादी स्थायहम्प्या है। अत भिक्त भी भगवतस्वरूपियों ही है। अण्यान बीकित—प्रसिद्ध आलंकारिक, वैधाकरण एव दार्घनिक अप्पद्म दीक्षित के लघु भ्राता। इनके पितामह आचार्य दीक्षित एवं पिता रङ्कराजाध्वरी थे।

अध्युत—(१) विभिष्डुकियों द्वारा परिचालित सत्र में इन्होंने प्रतिहर्ता का काम किया था, जिसका वर्णन 'जैमिनीय बाद्राण' में हैं। (२) विष्ण।

अब्युत इच्लानम्ब तीर्षे—अप्याय दीक्षित इत 'सिद्धान्तरेष्ठा' के टीकाकार । इन्होंने छायावल निवासी स्वयंप्रकाशानम्ब गरस्वती से विद्या प्राप्त की थी। ये कांबेरी सीरवर्ता तीनकच्छेत्वर नामक स्थान में यहते थे और प्रगवान् इच्ल के भवत थे। इनके प्रग्वों में इच्लोशे से ती और इनकी ययेष्ठ अभिरुचि मिलती हैं। 'सिद्धान्तरेष्ठा' की टीका का नाम 'इक्लालक्क्षार' हैं, जिसमें चन्हें अट्टूल सफलता प्राप्त हुई हैं। विद्यान् होने के साथ ही ये अत्यन्त विनयसील भी थे। इक्लालक्क्षार के आरप्तम में इन्होंने निका है

> आचार्यचरणद्वन्द्व-समृतिलेखकरूपिणम् । मां इत्या कुरुते न्यास्या नाहमत्र प्रभुयंत ॥

| गुरुदेव के जरणों की स्मृति ही मुझे लेखक बनाकर यह व्यास्था करा रही हैं, क्योंकि मृझमें यह कार्य करने की सामर्थ्य नहीं हैं।

इससे इनकी गुरुभांत और निरिभमानिता सुस्पष्ट है। कुष्णालंकार के सिवा इन्होंने शाक्करभाष्य के उत्पर 'वनमाला' नामक टोका भी लिखी है। इससे भी इनकी कृष्णभक्ति का परिचय मिलता है।

अस्मुत्तरकासार्थ — ये बर्टतनपत के संत्यासी एवं मध्याचार्य के दीक्षानु वे । मध्याचार्य ने त्यारह वर्ष की अवस्था में के सत्तकृत्वीक्ष्म अस्थानार्थ ने त्यारह वर्ष की अवस्था में के सत्तकृत्वीक्ष्म अस्थान के कर हन्होंने गृत के पास वेदान्त पवना आरम्भ किया, किन्तु गृह की स्थास्था से इन्हें सत्तेष न होता था और उनके साथ में प्रतिवाद करने असले में कहने हैं कि मध्याचार्य के अभाव के इनके गृह असले में स्वतिवाद करने असले साथ में कहने हैं कि मध्याचार्य के अभाव के इनके गृह असले स्थानार्थ भी बाद में देवतारी बेळाव हो गये।

अध्युतकार — पीप कृष्णा प्रतिपदा की यह पत किया जाता है। तिल तथा युत के होम द्वारा अध्युतपुत्रा होती है। इस दिन 'ओं नमो असने वासुदेवार' मेन द्वारातीस पानलीक बाद्याणों को भोजन कराना बाह्यिए। देठ आह्म्या-का० थे० (प्रवासक), पृ० २३०।

अब्युतकातक--एक स्तोत्रग्रन्थ । इसके रचयिता वेदान्ताचार्य वेक्ट्रटनाथ थे। रचनाकाल लगभग सं० १३५० विक्रमीय है। अञ्युतावास—'अञ्युत (विष्णु) का आवास (स्थान),' अश्वत्य (पीपल) वृक्ष ।

अक-(१) ईश्वर का एक विशेषण। इसका अर्थ है अजन्मा। नहि जातो न जाये इंन जनिष्ये कदाचन।

क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानां तस्मादहमजः स्मृतः ।। महाभारत । [मैं न उत्पन्न हुआ, न होता हूँ और न होऊँगा । सर्व प्राणियों का क्षेत्रज्ञ हूँ । इसीलिए मुझे लोग अज कहते है ।]

बह्मा, विष्णु, शिव और कायदेव को भी अब कहते हैं। आवा—(२) करवेद एवं पदवर्ती साहित्य में मह साधारणत बकरें का पर्योग है। इसके हुतरे नाम है— बस्त छान, छानल आदि। बकरों गर्ने अंदे (अजावय) का वर्णन प्राय: साय-साथ हुआ है। शब-क्रिया में अब का महत्त्वपूर्ण स्थान था, बगोरित वह गूपा का प्रतिनिधि और प्रेत का भागंदर्णक माना जाता था। दे० अपवंदेद का अन्यदेश मुख्य

अखगर—यह नाम अथवंबेद में उद्धृत अश्वमेध यज्ञ के पशुओ की तालिका में आता है। पञ्चिवन-बाद्यण में वर्णित मर्पयज में इसमें एक व्यक्ति का बोध होता है।

अजपा—ि जिसका उच्चारण नहीं किया जाता अपितु जो व्वास-प्रवास के गमन और आगमन से सम्पादित किया (ह-म) जाता है, यह जप 'अजपा' कहळाता है। इसके देवना अभेनारोध्वर हैं

उद्यद्भातुस्कुरिततांडिदाकारमञ्जीस्विकेशम् पाशाभीति वस्तपर्श् गडभानं कराब्त्रै. । दिव्याकल्पेनंबमणिमयै शोभितं विस्वमृलम् सौम्यानेय थपुरवतु नज्वन्द्रवृड विनेतम् ।

िडिंदत होते हुए सूर्य के समान तथा चमकती हुई स्वज्ञणे के नुत्य जिनकी अगणीमा है, जो चार भुजाओं में अभय मुद्दा, पाण, वरदान मुद्दा तथा परण को चारण किये हुए हैं, जो नुतन भणिमय दिव्य बन्तुओं से सुमीभित और विश्व के एन कारण है, ऐसे अध्विका के अर्थ भाग से संयुक्त, वर्ष्युष्ट, विभिन्न शंकरती का सौम्य और आनोच गरीह समारी रक्षा करें।

स्वाभाविक निःश्वास-प्रश्वास रूप में जीव के जपने के लिए हस-मन्त्र निम्नाकित हैं

अवं बक्ष्ये महेशानि प्रत्यह प्रजपेन्नरः । मोहबन्धं न जानाति मोक्षस्तरस्य न विद्यते ।। श्रीगुरोः कृपया देवि ज्ञायते जप्यते यदा । उच्छ्वास्रतिःश्वासतया नदा बन्धन्नयो मवेत् ॥

उच्छवासैरेव निःश्वासैर्हस इत्यक्षरद्वयम् । तस्मात प्राणश्च हंसास्य आत्माकारेण संस्थितः ।। नाभेरुच्छ्वासनि स्वासाद् हृदयाप्रे व्यवस्थितः। षष्टिस्वासैर्भवेत प्राणः वट प्राणा नाहिका मता ।। ह्यहोरात्र जपसंस्थाकमो यतः। वष्टिनाड्या षटशताधिकमीश्वरि ॥ एकविशति साहस्रं जपते प्रत्यहं प्राणी सान्द्रानन्दमयी पराम्। उत्पत्तिर्जपमारम्भो मत्यस्तत्र निवेदनम् ॥ बिना जपेन देवेजि जपो भवति मन्त्रिणः। प्रोक्ता भवपाशनिकस्तनी ॥

(दक्षिणामूर्तिसंहिता)

| हे पार्वती ! अब एक उत्तम मन्त्र कहता हैं, जिसका मनुष्य नित्य जप करें । इसका जप करने से मोह का बन्धन नहीं लगता और मोक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हे देवी, श्री गरुकी क्रुपासे जब ज्ञान हो जाता है तथा जब श्वास-प्रश्वास से मनष्य जप करता है उस समय बन्धन का नाश हो जाता है। इवास लेने और छोडने में ही "हं-स" इन दो अक्षरो का उच्चारण होता है। इसीलिए प्राण को हंस कहते हैं और वह आत्मा के रूप में नाभि स्थान से उच्छवास-निश्वाम के रूप में उठता हुआ हुदय के अग्रभाग में स्थित रहता है। साठ श्वासी का एक प्राण होता है, छः प्राणो की एक नाडी होती है, साठ नाडियो का एक अहोरात्र होता है। यह जपसंख्याका क्रम है। हे ईश्वरी, इस प्रकार इनकीस हजार छ. सौ दवामी के रूप में आनन्द देने वाली पराशक्ति का प्राणी प्रतिदिन जप करता है। जन्म से लेकर मत्यपर्यन्त यह जप माना जाता है। हे देवी, मन्त्रज्ञ के बिना जप करने में भा स्वास के द्वारा जप हो जाता है। इसीलिए इसे अजपा कहते हैं और यह भव (ससार) के पाश को दुर करने वाला है। ] और भी कहा है.

षट्ञतानि दिवा रात्रौ सहस्राध्येकविशतिः। गुनत्सस्थान्वितं मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा।। (महाभारत)

शत-दिन इक्कीस हजार छः सौ सख्या तक मन्त्र को प्राणी सदा जप करता है।

सिद्ध साहित्य में 'अजपा' की पर्याप्त चर्ची है। गोराल-पथ में भी एक दिन-रात में आने-जाने बाले २१६०० स्वास-प्रस्थानों को 'अजपा जप' कहा गया है: इकबीस सहस घटमा आहू पबन पुरिष जप माली। इका प्यइनुका मुपमन नारी आहृतिनि वर्ग प्रनाली। गोरस्वपंत्र का अनुसरण करते हुए क्वार ने ब्यास की 'जोहें तथा 'प्रवास' की 'मोहें बनलाया है। इन्हीं का निरन्तर प्रवाह अजपाजप है। इनी को 'नि असर' घ्यान भी कहा हैं :

निह्अक्षर जाप तहें जापै।

उठत पून मुन्न से आर्थ। (गोरणवानो)
सम्मा—अवा का अर्थ हैं जिसका जम्म न हों। अप्तरित
अपवा आदि प्रांकि के अर्थ में दसका प्रयोग होता है।
'सांस्थातन्वकोमुदी' में कहा गया है 'रन, शुक्क और
कृष्ण-अर्थ नी एक अवा (प्रकृति) को नमस्कार करता हूँ।'
पुराजों में माया के लिए हस तब्द प्रयोग हुआ है। उपनिपदों में अवा का निमानिकत वर्णन है

अजामेका लोहितकृष्णशुक्ला बह्बी प्रजा सृजमानां सरूपाम् । अजो श्लोको जुषमाणोऽनुसेते

जहारवेना भूक-भोगामजोज्य ॥ (स्वेनास्वनर ८५) [रक्त-वृषक-कृष्ण वर्ण वाली, बहुत प्रवाशो का सर्वन करनेवाली, सुन्दर स्वत्य यहत अश्रा का एक पुरुष केवन करता है तथा दूसरा अब एक्य उसका उपमोग करके इसे छोड़ देता हैं।]

अवस्तप्रकृ—कार्शी का एक प्राचीन राजा, जिसका बृहदारण्यक एव कीपीनिक उपनिषद् में उच्छेच हैं। उनने अरिमा के सच्चे स्वरूप की शिक्षा अभिमानी ब्राह्मण बाल्गाकि की दी थी। यह अभिनिविष्य में भी गरम प्रवीण था।

अबा श्रासिन—एक ही अब पुरूप की अबा नामक महाजांक, तींत रूपा में परिणत होकर सुचिद, पायन और प्रख्य की अधिक्टांशी बनती हैं. व्हेतावस्तरोपतिपद की (८-७) पंचियों में उसी अबा शांक के तीन रूपों की चवुं है। प्रकारण्तर में कशियों ने इस मुख्यिबड़ा को तीन भागों में बाटा है। वें महाशांकिया महामारक्वती, महायद्भी एव महाकार्यों है। इसते ही कम्म सुचिद, पायन एवं प्रकार की किसाएं है। इसते ही कम्म सुचिद, पायन एवं प्रकार की किसाएं ही। इसते ही कम्म सुचिद, पायन एवं प्रकार की किसाएं ही।

अभिर--पञ्चविश ब्राह्मण में विणित सर्पोस्सव में अजिर सुब्रह्मण्य पुरोहित का उल्लेख पाया जाता है।

अभैक्यात्—एकादश रुद्रों के अन्तर्गत एक नाम । इसका

साव्यिक अर्थ है 'अन के समान विसका एक पांच है।'
अज्ञात (पांच)—पांप दो प्रकार के होते हैं, पहला अज्ञात,
इसरा जाता। अज्ञान पांच का प्रायाचित्रत खाति से किया
ला मकता है। प्रायचित्रतकार्य यदि निककाम भाव के
कियो गते हैं तो ये ईक्वर तक पहुँचते हैं तथा अक्षय फल प्रवान करते हैं। ज्ञात पांच के मध्यक्ष में कहा गया है कि यब कोई मक्त निक्काम भक्ति में कता हो तो वह ऐसा पांच करता ही। महीं, और यदि दैवालु उससे पांचकमं हो भी जाव तो ईक्वर उने बुरे कमों के पांच से शमा प्रवान करता है।

असातवास — जगत् और सृष्टि के सम्बन्ध में बेदानियों ने नैयायिकों के 'आरम्भवार' (अयांनू ईस्वर सृष्टि उत्पन्त करता है) और सांकरों के 'पोलामवार' (अयांनू सुरूष्ट का विकास उत्तरोत्तर विकार या परिणाम द्वारा अव्यक्त प्रकृति के आप ही आप होता है) के स्थान पर 'विवर्त-वार' की स्थारना की है, जिसके अनुसार जगत् ज्ञास विवर्त या करियत रूप हैं। रस्सी को यदि हम सर्थ साम्क्रे तो प्रसी गत्य वस्तु है और सर्थ उत्पक्त विवर्त या आन्ति-जन्य प्रतीत है। इसी प्रकार बद्धा तो नित्य और वारत-विक सत्ता है और जामक्यारमक उत्पत् उत्पक्त विवर्त है। यह विवर्त अध्यान के द्वारा होता है। जो जाम-प्रारमक द्वार हम देवते हैं वह त तो बद्धा का वास्तविक स्वरूप है, न कार्य या परिणाम ही है, क्योंकि बद्धा निविकार और

अध्याम के मम्बन्ध में बहुत जा मकना है कि मार्ग कोर्ट अज्ञ पदामं अवस्य हैं, तमी तो उसका आरोप होता है। बन दम विगय को और स्मर्ट करने के जिल्हा पूर्विट-मृद्धियाँ उपस्थित किया जाता है, जिसके अनुसार माश अध्या ताम-रूप मन को वृत्ति है। दसकी सृष्टि मन हो रुग्या है और मन ही दैसता है। ये नाम-रूप उमी प्रकार मन या बृत्यों के बाहर नहीं है, जिस प्रकार जड़-चित् के बाहर को कोर्ट वस्तु नहीं है। इन वृत्तियों का शमन ही मोश है।

इन दोनो बादों में चूटि देखकर कुछ वेदारनी 'अब-च्छेदबाद' का आश्रय छेते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म के अनिरिक्त जगत् की जो प्रतीति होती है, वह एकरस अथवा अनवच्छित्र सत्ता के सीतर साथा द्वारा अवच्छेद शक्ताम-अव्

या परिमिति के बारोप के कारण होती है। कुछ अन्य वेदानती इस तीमों वादों के स्थान पर विस्म-प्रतिक्रियवार' उपस्थित करती हैं भीर कहते हैं कि बढ़ा प्रकृति अववा माया के बीच अनेक प्रकार से प्रतिबिध्यत होता है जिससे नाम-क्षातासक दूपमों की प्रतिक्रित होता है। अनिनम बाद 'बजातवाद' है, जिसे 'प्रीडिवार' भी कहते हैं। यह एव अकार 'के उपसीप को, जाहे वह विवर्ष के रूप में कहते हो पह एव के कप में, अस्वीकार करना है और कहता है। कि वीच के कप में, अस्वीकार करना है और कहता है कि वीच से सह दे हैं कहते हैं की हो है की साव है। इस विषयं नीय है, उसका वर्णन प्रवाद हारा हो ही नहीं सकता, स्वॉकि हमारे पास जो भाषा है वह देव को हो है। अता सुन अपनेत हो कहते हैं को हो है। अस एवं हो अस्ति हमारे पास जो भाषा है वह देव को हो है।

आकान—जान का अभाव अववा जिटा के दिस्ता । अजान के पर्याप है अविद्या, अहंमति आदि । शीमद्राप्यका के अनु-मार अगत के उत्पन्तिकाल में अद्धा ने पाव प्रकार के अजान को बनाया (१) तम, (?) मोह, (३) महामोह, (४) नामिल और (५) अन्यतामिल । बेदान्त के मत से जजान नमु और अज्ञत से अनिवंबनीय और वियुगासक प्रावस्य है। जो कुछ भी जान का विरोधी है उसे अज्ञान कहते हैं। मुने ने कहा है

अज्ञानाद् बारुणी पीत्वा सस्कारेणैव शुद्धचति ।

जो अज्ञान से मितरा पी लेता है वह सस्कार करने पर ही शुद्ध होता है।

अज्ञानाद् बालभावाच्च साक्ष्य वितयमुच्यते । [ अज्ञान अथवा बालभाव के कारण जो भी साक्षी दी

जाती है वह सब मूठ होती हैं। ]
जानमा—जट निद्धियों से एक। अप्ट सिद्धियों से नाम
ये हैं अणिया, महिमा, लियमा, प्राप्ति, प्रान्ताम्य, हैंगिएन,
विश्वत और कामावमायिता। अणिया का अर्थ हैं अण् (सूर्यन) का भाव, जिसके प्रभाव में देवता, तिद्ध आदि सूक्ष्म कथ घारण करके तर्वत्र विचरण करते हैं और जिन्हें कोई भी नहीं देख सकता। आयमों में सिद्धियों की गणना इस प्रकार हैं:

अधिमा लिवमा प्राप्तः प्राकाम्य महिमा तथा। इंशित्वञ्च विशित्वञ्च तथा कामावसायिता॥ वै० 'सिद्धि'। अणु—(१) सबसे प्राचीन दार्शनिक बन्न उपनिपदों में अणुवाद का वक्त अणु का उल्लेख अप्राप्त हैं। इसी कारण अणुवाद का उल्लेख बेदान्तमुगें में भी नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी दार्शनिक उद्गम-भूमि उपनिषद ही हैं। अणुवाद का उल्लेख साम्य एवं योग में भी नहीं मिनका। अणुवाद वैशेषिक दर्शन का एक्स्मुख अञ्च हैं एवं न्याया ने भी वैशेषक दर्शन का एक्स्मुख अञ्च हैं एवं न्याया ने भी वैशेषक प्रमान प्राचीन की है। चैनों ने भी इसे स्वीकार किया है एवं अभियमंकोश-व्याख्या के अनुसार आओवकों ने भी। प्राप्तिक बैद्धक्यां इससे परिचित्त नहीं है। पालि बैद्ध प्रण्यों में इसका उल्लेख मही हुआ है, किन्यु वैभाषिक एवं बीदानियक इसको पुणं क्ष्मेण मानने वाले ये।

न्याय-वैशिषक शास्त्र के अनुसार प्रथम चार इव्य सस्तुओं का सबसे छोटा खान्तम कण, विस्का आमे विश्वास्त्र लहीं हो सकता, क्षणु (परपाणु) कललाता है। इसमें गण्य, स्पर्ग, परिमाण, संयोग, गुक्त्य, इसल, बंग आदि विस्निन्न गृण ममार्थ रहते हैं। अत्यस्त्त सुरम होने से इसका इन्निय-जन्य प्रत्यक्ष नहीं होता। इसकी सुस्मता का लामाम कराने के लिए कुछ स्थल रहास्त्र विश्व जाते हैं, यथा—

जालान्तरगते भानी यत्सूक्ष्मं दृश्यते रजः।

तस्य पष्टितमो भाग परमाणः स उच्यते ॥

× × × × वालाग्रहातभागस्य दातधा कल्पितस्य च।

[ घर के भीतर छिद्रां से आते हुए सूर्यभकाश के बीच में उड़ने वाले कण का साठवां भाग; अथवा रोगें के अन्तिम पिरे का हवारवां साग परमाणु कहा बाता है। ध्यवहारतः वैज्ञीबकों की शब्दावती में अनु! सबसे छोटा आकार कहालाता है। अनुसंयोग से द्वधणुक, जमरेणु आदि बढ़े होतें चले जाते हैं।

जैन मतानुसार आत्मा एव देश को छोड़कर सभी बस्तुएँ पूराज से उत्यस्न होती है। सभी पुरसकों के परमाणु अबवा अणु होते हैं। प्रत्येक अणु एक प्रदेश अबवा स्थान चेता है। वह पर होते हैं। प्रत्येक अणु एक प्रदेश अववा स्थान चेता है। प्रदेश हि। यह सुक्ष्म रूप में एह सकता है। बत्य यह सुक्ष्म रूप में एहता है। जे आणित अणु एक स्थूल अणु को चेरे रहते हैं। अणु शास्त्रत है। प्रत्येक अणु में एक प्रकार का रस्त, पन्य, स्था और दो प्रकार का रस्त होता है। ये विध्यताएँ स्थिम नहीं है और न बहुत से अणुओं के किए निष्यत हैं। दो अयबा अष्टिक अणु ओं चिकताहट या सुरदरापन के गुण में फिल्म होते हैं आपम

में मिलकर 'स्कन्ध' बनाते हैं। प्रत्येक बस्तु एक ही प्रकार के अणुसमूह से निर्मित होती है । अणु अपने अन्दर गति का विकास कर सकता है एवं यह गति इतनी तीव हो सकती है कि एक क्षण में वह विद्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँच सके।

कणु--(२) काश्मीर शैव सम्प्रदाय के शैव आगमो और शिवसूत्रों का वार्शनिक दृष्टिकोण अर्द्रतवादी है। 'प्रत्य-मिक्का' (मनुष्य को शिव से अभिन्नता का अनवग्त ज्ञान) मुक्ति का साधन बतायी गयी हैं। ससार को केवल माया नहीं समझा गया है। यह शिव का ही शक्ति के द्वारा प्रस्तुत स्वरूप है। सृष्टि के विकास की प्रणाली मांख्यमत कं सद्श है, किन्तु इसकी कुछ अपनी विशेषताएँ है। इस प्रणाली को 'त्रिक' कहते है, क्योंकि यह तीन सिद्धान्ती को व्यक्त करती है। वे सिद्धान्त है-शिव, शक्ति एवं अर्ण, अथवा पति,पाश एवं पशु। अणुका ही नाम पश् है।

अतिथि-हिन्दु वर्म मे अतिथि पूजनीय व्यक्ति होता है। अथर्ववेद का एक मन्त्र आतिथ्य के गुणो का वर्णन करता है 'आतिथेय को अतिथि के स्वाचकने के बाद भोजन करना चाहिए। अतिथि को जल देना चाहिए ' उन्यादि। तैत्तिरीय उपनिषद् भी आतिथ्य पर जोर देती हुई 'अतिथि देव' (अतिथि देवता) है की घोषणा करनी है। ऐतरेय आरण्यक में कहा गया है कि केवल सज्जन ही आतिथ्य के पात्र हूं। अतिथियज्ञ दैनिक गृहस्यजीवन का निर्यामन अञ्जूषा। इसकी गणना पञ्च महायजो मे की जाती है।

पुराणो और स्मृतियों में अतिथि के मम्बन्ध में विस्तत वर्णन पाये जाते हैं: जो निरस्तर चलता है, ठहरता नही उसे अतिथि कहते ह (अत्+ इथिन)। धर पर आया हुआ, पहले से अज्ञात व्यक्ति भी अतिथि कहलाता है। इसके पर्याय है आगन्तुक, आवेशिक, गृहागत आदि । इसका लक्षण निम्नांकित है

यस्य न ज्ञायते नाम नच गोत्र नच स्थिति । अकस्माद् गृहमायाति मोऽतिथिः प्रोच्यते बुधै ॥ [जिसका नाम, गोत्र, स्थिति नहीं ज्ञात है और जो अकस्मात् घर में आता है, उसे अतिथि कहा जाता है। } उसके विभुख लौट जाने पर गृहस्य को दोप लगता है

अतिथियंस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते ।

स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पण्यमादाय गच्छति ॥

जिसके घर से अतिथि निराण होकर चला जाता है वह उस गृहस्थ को पापदेकर और उसके पुष्य लेकर चला जाता है।] भी के दुहने में जितना समय लगता है उतने समय तक घर के आंगन में अतिथि की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अपनी इच्छा से वह कई दिन भी रुक सकता है (विष्णु पुराण) । मुहूर्त का अष्टम भाग गोदोहन काल कहलाता है, उस समय में देखा गया व्यक्ति अतिथि कहलाता है (मार्कण्डेय पुराण) ! अतिथि मुर्ख है अथवा बिद्वान् यह विचार नहीं करना चाहिए:

प्रियो वायदि बाढ्रेष्यो मुर्खः पतिस एव वा। सम्प्राप्ते वैश्वदेवान्ते सोऽतिषिः स्वर्गसंक्रमः ॥

[ चाहे प्रिय, बिरोधी, मूर्ख, पतित कीई भी हो बैरवदेव कं अन्त में जो आता है वह अतिथि है और स्वर्गको ले जाता है। ] अतिथि से वेदादि नही पूछना चाहिए :

स्बाध्यायगोत्रचरणमपृष्ट्वापि तथा कुलम्। हिरण्यगर्भवृद्धचा तं मन्येताम्यागतं गही।।

स्वाध्याय. गोत्र, चरण, कुल बिना पूछे ही गृहस्य अतिथि को विष्णु रूप माने । ] (विष्णुप्राण) । उससे देश आदि पूछने पर दोष लगता है

देश नाम कुलं विद्यां पृष्ट्वा योऽन्नं प्रयच्छति । न स तत्फलमामोति दस्त्रा स्वर्गन गच्छति ।। | देश, नाम, विद्या, कुछ पूछकर जो अन्म दता है उसे पुष्पफल नहीं मिलता और फिर वह स्वर्गको भी नही प्राप्त करता ।] अतिथि को शक्ति के अनुसार देना चाहिए

भ जन हम्तकारं वा अग्र भिक्षामधापि वा। अदल्वा नैव भोक्तत्र्य यथा विभवमात्मन ।।

ं भोजन, हन्तकार, अग्र ग्रास अथवा भिक्षा बिना दिये भोजन नहीं करना चाहिए। यथार्शान्त पहले देकर खाना नाहिए । भिक्षा आदि का लक्षण इस प्रकार है

ग्रासप्रमाणा भिक्षा स्वादग्रं ग्रासचतुष्ट्यम् । अग्राच्चतुर्गणं प्राहर्हन्तकारं विजोत्तमाः ॥

(मार्कण्डेय पुराण)

याम भर को भिक्षा, ग्रास से चीगुने को अन्न, अन्न से चौगुने को हन्तकार कहते हैं।] अतिविजयेकावजी--पुनर्वसु नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्षीय एकादशी। इस तिथि को एक वर्षपर्यन्त तिलों के प्रस्थ का दान किया जाता है। इस दिन विष्णु का वल किया जाता है। दे० हेमाद्रि; ब्रत खण्ड, ११४७।

असीन्त्रय-अधर्ववेद १९

असीमित्र — नैयायिकों के मत से परमाणु अतीन्द्रिय है, ऐन्द्रिय नहीं। उन्हें ज्ञानेन्द्रियों से नहीं देखा अथवा जाना जा सकता है। वे केवल अनुभेध हैं। बात्मा, परमात्मा अथवा परम तस्य भी अतीन्द्रिय है।

अधि—ऋष्वेद का पञ्चम मण्डल अधिककुल हाग संगृहीत है। कदाचित्र अधि-परिवार का प्रियमेश, कण्य, गोवम एव काश्मीवत कुळों से निकट सम्बन्ध था। ऋष्येद के पञ्चम मण्डल के एक मन्त्र में वल्ली एवं यमुना के उल्लेख में अनुमान लगाया आ सक्त्या है कि मह परिवार विस्तृत क्षेत्र में एंजा हुआ था। अति गरेन्श्रम्तक ऋषि भी थे। मुख्य स्मृतिकारों की तालिका में भी अधि का नाम आता है।

अविस्सृति—यह ग्रन्थ प्राचीन स्मृतियों में है। इसका उत्लेख मनुस्मृति (३१३) में हुआ है। 'आवेष धर्म-शास्त्र', 'अविमाहिता' तथा अविस्मृति नाम के ग्रन्थ भी पाये आते हैं!

अवर्षी—वेदकालीन विभिन्न पुरोहितकुला की तरह ही यह
एक कुछ था। एक्सबन में अवर्षी नाम परिवार के
अध्यक्ष का मुचक है किन्तु बहुबन में भेषवंगिंग् रादन से
अध्यक्ष का मुचक है किन्तु बहुबन में भेषवंगिंग रादन से
अध्यक्ष परिवार का ओच होता है। कुछ स्थानों में एक
निर्देचन परिवार का उद्धरण प्राप्त होता है। वानस्तुनि
में इन्हें अध्यन्य की देशा का दान महण करने वाला कहा
गया है एवं यह में इनके हारा मध्नीमोधन पर का प्रयोग
करने का विवरण है।

 बीतने पर इस भेद को स्वरण रखने के लिए और अपनी-अपनी रोति की रखा के लिए प्राविशास्त्र प्रत्य बनावे गये। इन्हीं प्राविशास्त्रों में विश्वास और व्याकरण दोनो पाये जाते हैं। 'अपर्य-वादिशास्त्र' दो मिनले हैं, उनने एक 'गोनकीय चतुरस्यापिका' है जिसमें (१) ग्रन्य का उद्देश, परिषय और बृत्ति, (२) स्वन और अध्यक्त-व्याया, उदासादि लक्षण, प्रमुख, अक्षा तिन्याम, युक्त वर्ग, युम, अभिनिधान, नातिबय, स्वरभिक्त, स्क्रीटन, कर्गण और वर्णकम, (३) सहिताप्रकरण, (४) क्रम-निर्णय, (५) पद-निर्णय और (६) म्बाध्यास की आबदस्यकना के मानकम में उपरोच्ना ये के विषय बनाये बातें हैं।

अवर्षवेद — चारो वेदो के क्रम में अवर्षवेद का नाम सबस् अन्न में आना है। यह प्रनानत नौ संस्करणां में पाया जाता हं — नैप्पलाट, शोनकीय, दामोद, तीवापन, जामल, जहापालात, कुनला, देववर्षी और वरणविद्या। अन्य मन में उन संभ्करणों के नान ये हैं — पैप्पलाट, आन्य, पदान, स्नान, स्नौन, ब्रह्मदावन, शोनक, देवदर्शनी और वरणविद्या। इनके अतिरिक्त नैनिरीयक नाम के दो प्रकार के मेर देव पड़ले हैं, यथा औरव्य और काण्डिकेय। काण्डिकेय भी पांच मार्गो में विमक्त हैं — आपस्तम्ब, दीपायन, सरावाची, हिरप्यकेशी और अधिय।

अधर्ववेद की संहिता अर्थात् मन्त्रभाग मे बीम काण्ड है। काण्डो को अष्टनीम प्रगठकों में विभन्न किया गया है। इत्तर्भ ७६० सुन्त और ६००० सन्द है। किसी-किसी शाला के प्रस्त्य भें अनुवाक विभाग भी पासे जाने हैं। अनुवाकों की संस्था ८० हैं।

यदापि अपनेंदे का नाम सन नेदों के बाद आता है
नवािष यह समझना भूछ होगी कि यह बेद नमसे पीछे
नवािष यह समझना भूछ होगी कि यह बेद नमसे पीछे
नवाि वह समझना भूछ होगी कि यह बेद नमसे पीछे
हों के उपने के सम्बद्ध हो अभिनेते
आन पडता ही। कुछ होगो का कहना है कि ऋक् यह
और साम रे ही नवीं कहनते हैं और अपनेंदेद नयीं से बाहर
है। पाण्यास्य विद्वान कहते हैं कि अवसंदेद नया से बाहर
है। पाण्यास्य विद्वान कहते हैं कि अवसंदेद नया से वाहर
पे पीछे बना। परन्तु ऋक्, यनु और साम तोनो अलग
सम्य नहीं मन्न-रचना की प्रणानों मान है। इनसे
देद के तोन सिहता विभागों की सुचना नहीं होगी। यहकार्य को अच्छे प्रकार से चलाने के लिए ही नार महिताओं का विभाग किया नया है। ऋक्ते होना के लिए है।

यजुर्वेद अध्वर्युके लिए, सामवेद उद्गाता के लिए और अथर्ववेद ब्रह्मा के लिए हैं।

इस बंद का साधात्कार अथवां नामक ऋषि ने किया। स्वीलिए इसका नाम अववंदेव पड़ा। बहुमा पुरोहित के किए मुझ देव काम में आता हैं इसिएए जैसे प्रजुवेंद को आक्टबर्यन कहते हैं, बैंगे ही इसे बहावेंद भी कहते हैं। कहते हैं कि इस बेद में मब बंदों का मार तत्व निर्दित है, इसीलिए, यह नव में औष्ठ है। गीपव बाहाण में निज्ञा है

श्रेष्ठो हि वेदस्तपसोऽधिजातो

बह्यज्ञान हृदये संबभूव । (१।९)

एतदै भूयिष्ठं बहायद् भृग्वंगिरस् । येऽङ्गिरसःसरमः।येऽथवणिस्तद्भेषजम्।

यद भेषजम तदमृतम् । यदमृतं तद् ब्रह्मा। (३१४) विकिथ ने अपने अंग्रेजी पद्यानवाद की भिमका में लिखा है कि अथवीं अत्यन्त पराने ऋषि का नाम है. जिसके सम्बन्ध में ऋत्वेद में लिखा है कि इसी ऋषि ने सक्कर्यण द्वारा अस्ति को उत्पन्न किया और पहले-पहल यजीं के द्वारा वह मार्ग तैयार किया जिससे मनच्यों और देवताओं में सम्बन्ध स्थापित हो गया। इसी ऋषि ने पारलीकिक तथा अलौकिक शक्तियों के दारा विरोधी असरो को वश में कर लिया। इसी अथर्वाऋषि से अखिरा और भग के बग बालों को जो मन्त्र मिले उन्हीं की संहिता का नाम 'अथर्व देद', 'भन्वद्विरस वेद' अथवा 'अथवीड्रिस बंद' पडा। इसका नाम, जैसा कि पहले कहा गया है, ब्रह्मवेद भी है। ब्रिफिय ने इस नामकरण के तीन कारण बताये हैं, जिनमें से एक का उल्लेख उपर हो चुका है। दूसरा कारण यह है कि इस बेद में मन्त्र है टोटके है आशीर्वाद है, और प्रार्थनाएँ है, जिनमे देवताओ को प्रसन्न किया जा सकता है, उनका सरक्षण प्राप्त किया जा सकता है, मनुष्य, भृत-प्रेत, पिशाच आदि आसरी शत्रुओं को बाप दिया जा सकता है और नण्ट किया जा सकता है। इन प्रार्थनात्मक स्तुतिया को 'ब्रह्माणि' कहा गया है। इनका ज्ञान-समुख्यय होने से इसका नाम श्रह्माबेट है। ब्रह्मवेद होने की तीसरी युक्ति यह है कि जहाँ तीसो वेंद्र इस लोक और परलोक में मुखप्राप्ति के उपाय बताने हैं और घर्मपालन की शिक्षा देते हैं, वहाँ यह वेद ब्रह्मज्ञान भी सिन्ताता हु और मोक्ष के उपाय बताता है।

अववंबेद के कम प्रावंधन होने को मुस्तियनों देते हुए प्रिक्तिय यह मत फरट करते हैं कि जहीं स्थावंब में जीवन है स्वामार्थिक भाव हैं और प्रकृति के लिए प्रभाव प्रेम हैं, वहां अपवंबेद में प्रकृति के पियाओं और उनकी जलींकि जानियों का भय दिखाई परता हैं। जहाँ स्थाव में स्वतन्त्र कर्मण्याता और स्वतन्त्रता है। विश्तु उनकी यह युक्ति पास्वास्य वृष्टि से उलटी जैंबती हैं, व्यॉक्ति यह युक्ति पास्वास्य वृष्टि से उलटी जैंबती हैं, व्यॉक्ति अव्यविवास का मृग पहले आता है, बुद्धि-पियेक का पीछे। अतः अववंबेद तीन शेर्दों से अपेकाकृत अधिक प्राचा होना वाहिए।

अथर्बवेद में लगभग सात भी साठ सुक्त है जिनमें छः हजार मन्त्र है। पहले काण्ड से लेकर सातवे तक किसी विषय के क्रम से मन्त्र नहीं दिये गये हैं। केवल मन्त्रो की मंख्या के अनुसार सुक्तों का क्रम बाँचा गया है। पहले काण्ड में चार-चार मन्त्रों का क्रम है, दूसरे में पाँच-पाँच का, तीमरे में छ छ, का, बीधे में सात-सात का, परस्त पाँचवे मे आठ से अठारह मन्त्रों का क्रम है। छठे में तीन-तीन का कम है। सातवे में बहुत से अकेले मन्त्र है और ग्यारह-ग्यारह मन्त्रों तक का भी समावेश है। आठवें काण्ड में लेकर बीसवे तक लम्बे-लम्ब सक्त है जो संस्था मे पचास, साठ, सत्तर और अस्सी मन्त्रों तक चले गये है। तेरहरे काण्ड तक विषयों का कोई क्रम नहीं रखा गया है, विविध विषय मिले-जले हैं। उनमें विशेष रूप से प्रार्थना है, मन्त्र है और प्रयोग तथा विधियों है, जिनसे सब तरह के भूत-प्रेत, पिशाच, अस्र, राक्षस, डाकिनी, भाकिनी, वेताल आदि से रक्षा की जा सके। जादू-टोना करने वालों, सर्पी, नागों और हिंसक जन्तुओं से नथा रोगों में बचाव होता रहे, ऐसी विधियाँ हैं। सन्तान, सर्व-साबारण की रहा, विशेष प्रकार की ओषधियों में विशेष गुणों के आवाहन, मारण, मोहन, उच्चाटन, बशीकरण आदि प्रयोगो, सौरूय, सम्पत्ति, व्यापार और जुए आदि की सफलता के लिए प्रार्थनाएँ भी है और मन्त्र भी है। चौदहवे से अठारहवें तक पाँच काण्डों में विषयों का क्रम निष्यित है। जीवहवें काण्ड में विवाह की रीतियो का वर्णन है। पन्द्रहर्गे, सोलहर्गे और सत्रहर्वे काण्ड में कछ विशेष मन्त्र है । अठारहवें में अन्त्येन्टि क्रिया की विधियाँ और पितरों के श्राद्ध की रीतियाँ है। उन्नीसवें में विविध

मन्त्रों का संग्रह है। बीसवें में इन्द्र सम्बन्धी सुकत है जो ऋस्बेद में भी प्रायः आते है। जयवंत्रेद के बहुत से सुकत, लगमका सर्त्यांका, ऋस्बेद में भी मिलते हैं। कही-कहीं तो ज्यों-के-स्थां मिलते हैं और कही-कहीं महत्त्व के पाठांतर भी। सुष्टि और बहाविद्यां के भी अनेक रहस्य इस बेद में जही-कहां आते हैं जिनका विस्तान से विकास बाह्यणों तथा उपनिषयों में आगे जलकर हुआ है।

इस संहिता में अनेक स्थल दरूह हैं। ऐसे शब्द समह हैं जिनके अर्थ का पता नहीं जगता। बीसवें काण्ड में, एक सौ सत्ताईसबे से लेकर एक सौ छत्तीसबे सक्त तक 'कुन्ताप' नामक विभाग मे, विचित्र तरह के सकत और मन्त्र है जो बाह्मणाञ्छंसी के द्वारा गाये जाते हैं। इसमे कौरम, रुशम, राजि, रीहिण, ऐत्तरा, प्रातिसूत्व, मण्डरिका आदि ऐसे नाम आये हैं जिसका ठीक-ठीक अर्थ नहीं लगता। रचनाकाल प्राय महाभारत में उस्लिखित पाशपन मत सम्बन्धी परिच्छेदों के रचनाकाल के तथी । स इसमें पश्पति रुद्र को सभी तत्वों में प्रथम तत्व माना गया है तथा इन्हें ही अस्तिम गन्तव्य अथवा लक्ष्य भी बताया गया है। उसमें पति, पश और पाश का भी उल्लेख हैं। 'ओम' के पवित्र उच्चारण के साथ ध्यान करने की योगप्रणाली को इसमें मान्यता दी गयी है। शरीर पर भस्म लगाना पाश्यत मत का आदेश बताया गया है।

अवर्षियस्-उपनिवद् (आ)—यह एक स्मार्त उपनिवद् है, जो पद्धायतनपुत्रा के देवों (विष्णु, शिव्द, दुर्गी, मूर्य, गणेश) पर लिखे गये पांच प्रकरणों का संग्रह है। पद्धा- यतनपुत्रा कव प्रारम्भ हुई, इसकी तिथि निष्क्रत नहीं की जा सकतो। किन्तु इस पुत्रा में ब्रह्मा के स्थान न पाने में जात होता है कि उम समय तक ब्रह्मा का प्रमाव समाप्त हो चुका था नथा उनका स्थान गणेश ने ले लिया था। कुछ विदानों का मत है कि पद्धायतन पूजा का प्रारम्भ बहुराचार्य ने किया, कुछ लोग कुमारिल भट्ट से इसका प्रारम्भ वहुराचार्य ने किया, कुछ लोग कुमारिल भट्ट से इसका प्रारम्भ वताते हैं, जबकि जन्म विचारकों के जनुसार यह बहुत प्राचीन है। कुछ भी हो, अवर्षियरस्व पर्यावद्वत हो न वना अवस्य पद्धायतन पूजा के प्रचार के प्रवात हुई।

अथवीत्र[य-अधर्ववेद के द्रष्टा ऋषि । इन्ही के नाम पर

इस वेद का नाम अथवंबेद पड़ा। अथवं - ऋषि के सम्बन्ध में एक किंववरनी भी हैं कि पूर्व काल में स्थमंनू बह्या ने सुष्टि के किए दारका सरस्या की। अन्त में उनके रोम-कूमों से पसीने की बारा वह बली। इसमें उनका रेसन् भी था। यह जल दो धाराओं में विभक्त हो गया। उसकी एक घारा से भूगु महाँच उतनन हुए। अपने उत्सक्त करने वाले ऋषियदर को देखने के लिए जब भूगु उत्सकु हुए, तब एक देखाणी हुई जो गोप्यबाह्यण (११४) में दी हुई है. 'अथवंबाग् एवं 'एतम खंदाय स्वन्ति च्छा'। इस तरह उनका नाम अथवं रहा। दूसरी बारा से अक्किरा उत्सित्त हुई।

अपर्यक्रमीतिया—संकारों और यहां की क्रियाएँ निष्दित मुहुतें पर निर्देषत समयों में और निर्दिश्त अविध्यों के अीतर होंगे वार्युत । सूहतें, समय और अविध्य का स्थान के निरु ज्योतिय शास्त्र का हो एक अवक्ष्यत्र है। उसिलए प्रस्थंक वेद के सम्बन्ध का ज्योतियाङ्ग अध्य- अन का विध्याङ्ग ( विध्याङ्ग अध्य- अन्त अप्याद्या का अधि का अध्य- अध

अथवंशीयं—शाक्त मत का एक ग्रन्थ, जिसमें शक्ति के ही स्तवन है।

अथवाण: ---अथवंदि के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग 'अङ्कि-रस.' के समास के साथ होता है। इस प्रकार दोनों का यौगिक रूप 'अथवां जिर्मर ' भी अथवंदि के ही अर्थ में व्यवहृत है।

अववाशिक्रस्त:—परवर्ती बाह्मणों के अनेक परिच्छेचों में अपरविषय के इस सामूर्यिक नाम का उल्लेख हैं। एक स्थान पर स्वयं अपरविद में भी इसका उल्लेख हैं। अपर्यात काल के सकुले 'अपरविद 'राज्य नहीं पाया जाता । ज्लूम-फील्ड के सत से यह समास दो तस्वों का निरूपण करता है, जो अवसंबेद की विषयबस्तु के निर्माणकर्ता है। इसका प्रथम माथ प्राणियों के क्षुम कार्यों (भेरवतारि) का निरूप्त माथ प्राणियों के क्षुम कार्यों (भेरवतारि) का निरूप्त मार्था है, इसके कियारिन दूसरा जादू टोर्गा (यातु सा अभिवार) का। इस मन की पुष्टि दो पौराणिक व्यक्तियों 'शीर-आक्रियर एवं 'निर्माण-आक्रियर' के नाम से एवं पञ्चविषा मार्था 'निर्माण ने प्रवाद 'नाम से एवं पञ्चविषा मार्था मार्थ निर्माण ने होती है। अववविष के माथ सम्बन्ध निर्माण ने होती है। अववविष में स्वाद कातार्थ अववविष के अर्थ में एवं शत्यववव्य में में मार्थ नात्यव्य नात्यव्य निर्माण ने साथ स्वाद कातार्थ ज्ञावविष कार्या गया है।

वर्षयाँचित्वयः— इसका बहुआयिन नाम 'याधिकी' तथा 'नारासणीयोपनियद' है। 'अयबॉपनियद' नास द्रविष्ठ देश, आश्रप्त प्रदेश, क्णांटिक कार्यि में प्रचलित है। तीरिरीय-आरण्यक का सातवों, आठवाँ, नवां एवं दसवीं प्रपाठक है। तीरिरीय-आरण्यक का सातवों, अठवाँ, नवां एवं दसवीं प्रपाठक है। सायणायायं ने इस पर आर्थ्य जिला है। एवं विज्ञानात्माने एक म्वनन्य वृत्ति और 'वेद-निरामेष्यण' नाम की एक अवना व्याच्या जिला है। याधिकी 'गरायणीय-वर्षानपद' में महास्तर का विषयण है। शाकरान्यायं ने भी इसका आप्य जिला है।

अवारित्रच वच्छी---स्कन्द पुराण के अनुसार एक वर्ष तक प्रत्येक पण्डी को यह वृत करना चाहिए । इसमे भारकर (सर्य) की प्रजाकी जाती है। यूनी को तेल एवं लवण त्यागना चाहिए तथा ब्राह्मण को स्वीर (दूध और चीनी में पका चावल) खिलाना चाहिए । इस व्रत से परिवार में न कोई दरिद्र उत्पन्न होता है और न दरिद्र बनता है। अदिति-वरण मित्र एवं अर्थमा की माना अथवा दबमाना । इसको स्वाधीनता तथा निरुपराधिता का स्वरूप करा गण है। बारह आदित्य अदिति के पत्र माने जाने है। अदिति काभौतिक आधार असीमित क्षितिज है जिसके और · आकाश के बीच में बारहो आदित्य भ्रमण करते हैं। पराणों से इस कल्पना का विस्तार से वर्णन है। कइस्रप . की दो पत्लियाँ थीं — अदिति और दिनि । अदिति संदेव और दिति से दैन्य उत्पन्त हुए। ऋष्वेद (१८९,१०) के अनुसार अदिति निस्मीम है । बही आकाश, वही बाय, बही माना. वही पिता, वही सर्वदेवता, वही सर्व मानव बडी भृत, वर्तमान और भविष्य है।

वितिकुण्ड सथा सूर्यकुण्ड कृतक्षेत्र से पांच मील दूर दिल्ली-अम्बाला रेलवे लाइन पर अमीनग्राम के पूर्व में दो सरो- बर है, जिनमें एक तो सूबा रहता है परन्तु दूसरे में जल भरा रहता है। इनमें पहला अवितिकुष्ट और दूसरा सूर्यकुष्ट कहलाता है। यहीं पर महाच कस्यप तथा उनकी पत्नी अर्थित का आध्यम था बौर माता अदिति में बामन भगवान् को पुत्र रूप में पासा था।

अबु:स्वनवसी—सबके लिए, विद्येवतः स्त्रियों के लिए, भाद शुक्ता नवसी को इस बत का विद्यान है। इससे पानंदी का पूजन किया जाता है। दंव बतराब, २३२, २३७, स्कब्दा । बपाली महिलाएँ अवैषय्य के लिए इस बत का अनुस्कान करती हैं।

अबुक्ट — हैंस्वन की इच्छा, जो प्रत्येक आत्मा मे गुप्त क्या में विराजमान है, अदूर कहलाती हैं। मत्य को भी अबुक्ट कहले हैं । मीमांसा वर्धन को छोड़ अब्ध्य सभी हिस्तू वर्षान प्रक्य में आस्या रखने हैं। न्याय-बैशेषिक मतानुसान देश्वर प्राणियों को विश्वाम देने के लिए प्रक्य उत्यस्थ्य करता है। आग्या में, पारीर, जान एवं सभी तर्सों में विराज्ञ मान अवुर्ट अस्ति उस काल में काम करता बहर कर देती हैं (प्रक्रि-प्रतिबस्ध)। फलता कोई नया प्रारीर, जान अव्यश अप्य पुरिट नहीं होती। पिर प्रत्यम करनी हैं लिए अबुट्ट सभी परमाणुओं में पार्थक उत्यस्न करना है तथा मार्ग स्कृत प्रवार्थ इस क्रिया से परमाणुओं के स्थ में आ जाते हैं। उस प्रकार अन्य हुए परमाणु तथा आन्या अपने किये हुए पर्म, अयमं तथा सस्कार के साथ निष्प्राण अटके

्न स्पिट के समय ईस्वर की इच्छा से फिर अव्स्ट लटके हुए परमाणुओ एवं आत्माओं में आत्मोळन उत्सम्न करना है। वे फिर संगठित होकर अपने किये हुए धर्म, अपमें एवं सम्कारानुमार नया अगेर तथा रूप धारण करते हैं।

अदेश (आदेश) — इस प्राट्य का सम्बन्ध क्याववन्द्र तेन नवा बद्यासमाज में हैं। केवावचन्द्र बह्यसमाज के प्रमुख नना थे, किन्तु नीन कारणों से समाज ने उनका बिरोध क्या—जनकी अहम्मस्यता, आदेश का निद्यान एवं न्वियों को पूर्ण स्वाधीनता देने की नीति। उनके आदेश का अय था ईस्वर का सीधा आदेश, जो उनके जीवन की विभिन्न परियों में ईस्वर से बिशोध स्थ्य में प्राप्त होता वर्ष प्रयोग अपूर्ण स्वाधियां हारा इन आदेशी का पालन वे आवश्यक समझने थे। अव्युत-महेतवाव २३

अब्बुक्त — चुमापुम शकुन का एक प्रकार । बीविक विवार-प्रणाकी में कि गुमापुम शकुन अपना लक्ष्या उल्लिखित है—(१) अनुपत, क्य तथा पानुकों के कुछ, (२) अद्गुत, अर्थात् प्रकृति के सामान्य-कप के माण विशिवन हुसरे उग्र रूप, (१) भौतिक चिल्ल (एक्पण), (४) अ्मोतिषिक प्रकृति सम्बन्धी. (५) पान की एटगाओं में मान्यन्य रूपने वाले तथा (६) ह्यान ।

सब्भृत गीता—एक संस्कृत ग्रन्थ का नाम, जो सिक्य गृह नानकदेव (१४६९-१५३८) द्वारा रचित माना जाता है। अब्भृत बाह्मण-अद्भुत ब्राह्मण का सम्बन्ध सामवेद से है। इसमें अपराकृत तथा उनके निवारण का वर्णन है।

अब्भूत रामाध्य—रामशंक वाला का एक गन्य । इसकी रचना अध्यासरामाध्य के पूर्व की मानी आती है, अधींक अध्यासरामाध्य की रचिता अद्भुत रामाध्य, भृकुण्डिरामायण. योगवाणि, गादि रानशंकि विषयक प्रस्तों से रागिलत था। अद्भुत रीमाष्य में अखिल विश्व को जननी सीताओं के परारुरा शंकि वार्टे कण की बहत मुक्दर स्तुति की गगी हैं।

अक्ट्रयबाबी---भारतीय दार्शनिको को मोटे तीर पर तोन श्रीणियो मे रखा गया है (१) आस्तिक, (२) नास्तिक और (३) अद्वयबादी। अद्वयबादी वे दार्शनिक है जो अद्वैत वाद मे विश्वास रखते हैं। दे॰ 'अद्वैतवाद'।

अहैत- चार शब्द अ + हैत से व्युत्तन्त है, जिसका अर्थ हे हैत (दो के प्राय) का असान । दर्शन ने सरका प्रयोग । स्कृत नहीं के स्कृत के लिए हुआ है। इसके अनुसार बस्तुतः एक ही सत्ता 'बहुत' है। आत्मा और जनत् अपवा आत्मा और प्रकृति में जो हैत दिखाई परता है वह वास्तिष्क नहीं है, वह माया अपवा अविद्या का पति- णाम है। मस्पूर्ण विश्वप्रथम्भ अपने बस्कते हुए द्वार्थों के माथ मिथ्या है, केवल बहुत सत्त्व है। उसे निवस्त्र में आत्मा और अहत भी एक ही है। इस निवस्त्र का गोषण वो दर्शन करता है वह अर्बत है। दे॰ विवस्त्र को गोषण वो दर्शन करता है वह अर्बत है। दे॰ विवस्त्र को गोषण

अवेतिकत्ताकौस्तुम — अवैतवायी सिद्धान्त पर महादेव सर-स्वती द्वारा लिखित 'तन्त्रानुसन्धान' के उसर उन्हीं के द्वारा लिखी गयी टीका । इस ग्रन्थ का रचनाकाल अठार-हवी शताब्बी हैं ।

**अर्द्धतवीपिका-**अर्द्धत वेदान्त का एक युक्तिप्रधान प्रन्थ ।

इसके रचयिता नृशिहाश्रम सरस्वती अद्वैत सम्प्रदाय के प्रमुख आषायों में गिने जाते हैं। इसका रचनाकाल सोलहर्षी शताब्दी का उत्तरार्थ होना चाहिए।

ज्वहैतक्क्ष्मितिं — जदैत मत का एक प्रामाणिक शन्य । इसके रचियता कार्स्सीरक सदानन्य यांत कर्समीरवेशीय थे। रचनाकाल १७वीं शताब्दी है। इसमें प्रतिकिच्यादा एवं अविक्ल्यादा सम्बन्धी मतभेदों की विशेष विवेचना में न पडकल एकब्रह्मादाई को ही वेदान्त का मुख्य सिद्धान्त वत्तकाया गया है। जब तक प्रवल साधना के द्वारा जिज्ञामु ऐकात्त्य का अनुभव नहीं कर लेता तब तक वह इस बाग्जाल में पैसा रहता है, अन्यया 'ताते हैंत न

अद्भैतरत्त — मल्लनाराध्य इत सोछहुवी शताब्दी का एक प्रकरण प्रन्थ । इसके उपर 'तत्वदीपन' नामक टोका स्वयं सम्प्रकार ने किमी है। मल्लनाराध्य ने द्वैतवादियों के यत का खण्डन करने के लिए इस प्रन्य की रचना जी थीं।

अहैतरलक्षका — मधुमुदन सरस्वती रचित यह प्रन्थ हैत-वाद का खण्डन करते हुए अहैतवाद की स्थापना करता है। यह १७वी शताब्दी में रचा गया था।

अहेत्ससम्बद्धारी—सदाधिनंद्र सरस्वती द्वारा अठारहृषी शताब्दी में किसी गयी, यह मरक एवं मायपूर्ण रचना है। यह प्रकाशित हो चुकी है। सदाधिनंद्र महान् मोमी और अर्द्धतन्तिक महान्सा ये। उनके उत्कृष्ट जीवन की छाप हम मन्य में परिक्षतित होती है।

स्वदेतवास—विश्व के मुळ मे रहनेवाली सत्ता की क्षोज दर्शन का प्रमुख विषय है। यह सत्ता है अपवा नहीं अयित् यह सत् है या असन, भावात्मक हैया अभावात्मक, एक है अपवा दो या अनेक ? ये सब प्रम्न दर्शन में उठ्योग गये हैं। इन नमस्वाओं के अन्वेषण तथा उत्तर के अनेक मार्ग और मत है, जिससे अनेक दार्शनिक वार्यों का उदय हुआ है। जो सम्प्रदाय मुख सत्ता को एक मानते हैं उनको एक स्वादायों कहते हैं। यो मुख सत्ता को अनेक मानते हैं वे अनेकत्ववादी, बहुत्ववादी, वैपूर-वादी आदि नामों भे अभिहत्त है। दर्शन का इनसे भिन्न एक सम्प्रदाय है जिसको 'अर्देतवाद' कहा जाता है। इसके जनुसार 'सत् इसल्लिए हैं कि. यह एकत्वनाद और ईतवाद दोनों का प्रस्वास्थान करता है। इसका सिद्धान्त है कि सत् का निवंबन संस्था—एक, दो, अनेक-से नही हो सकता। इसलिए उपनिषयों में उसे 'नेति नेति' ('ऐमा नहीं', 'ऐमा नहीं') कहा गया है।

बहु बहुँत सत्ता बया है ? इनके भी विभिन्न उत्तर है । माध्यमिक बौढ दर्श 'सुन्य', विकालवारी बौढ 'बिसान', 'स्काट' अपवा 'सब्द', किसान', 'सक्काट' अपवा 'सब्द', किसान', 'सक्काट' अपवा 'सब्द', 'बिसान', 'सक्काट' अपवा का क्यां प्रदेश 'स्किट' अपवा का क्यां प्रतिक अपवा का क्यां प्रतिक अपवा का क्यां प्रतिक अपवा क्यां प्रतिक क्यां में स्वा क्यां में स्व क्यां क

अद्वैतवाद का उद्गम वेदों में ही प्राप्त होता है। ऋष्वेद के नासदीय सुक्त में सत् और असत् से विलक्षण मत्ता का स्पष्ट निर्देश पाया जाता है। उपनिषदों में तो विस्तार से अद्वैतवाद का निरूपण किया गया है। छान्दोग्य उपनिषद् में केश्वल आत्मा और ब्रह्म को ही वास्तविक माना गया है और जगत् के समस्त प्रपञ्च को वाचारम्भण (निरर्थक गब्द मात्र) विकार कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद् में नानात्व का व्यण्डन करके (नेति नेति) केवल एकमात्र आत्मा को ही सत्य सिद्ध किया गया है। माण्ड्रस्य उपनिषद् मे भी आत्म-ब्रह्माईत प्रतिपादित किया गया है। उपनिषदों के पश्चात् बादरायण के 'ब्रह्म-मुत्र' में प्रथम बार अईतवाद का क्रमबद्ध एवं शास्त्रीय प्रतिपादन किया गया है। श्रीमद्भगवदगीता में भगवान कृष्ण ने आत्मानुभूति के आधार पर अद्वैत का सारगभित विवेचन किया है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता ये ही तीन अद्वैतवाद के प्रस्थान है। इसके अतिरिक्त आचार्य शब्द्धर के दादागुरु गौडपादाचार्य ने अपने माण्डूक्योप-निषद् के भाष्य में अद्वैतमत का समर्थन किया है। स्वयं शक्दराचार्यं ने तीनो प्रस्थानो---उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र और गीता पर भाष्य लिखा । ब्रह्मसूत्र पर शक्कर का 'शारीरक भाष्य' अर्द्धतवाद का सर्वप्रसिद्ध प्रामाणिक प्रस्थ है। अर्द्धत-वाद का जो निकारा हुआ रूप है बास्तव में उसके प्रवर्तक शकरावार्य ही है। दे० 'शकरावार्य'।

अहेतिषकामुक्तर---रञ्जराजाध्वरी लिखित 'अहेतिषका-मुक्कुर' न्याय-वैद्योधिक एवं सांस्थादि मतों का खण्डन करके अहेतमत की स्थापना करता है। इसका रचनाकाल सोलहबी शती है।

आहेतिकवाषिकय— दोह्याचार्यद्वारा, जिनका पूरा नाम दोहयमहाचार्य रामानुजदान है, यह ग्रन्य सोलहची शताब्दी में रचा समाधार्थाः

अहैताबार्य-भी चंतन्य देव के सहयोगी एक बैध्यव बिहान्। इनका कोई प्रत्य नहीं मिलता किन्तु बादर के माथ इनका कतिपय रचनाओं में उल्लेख हुआ है। इससे लगता है कि ये अहैत तस्त्व के प्रमुख प्रवक्ता थे।

अदेतालय— 'ब्रह्मविद्याभरण'—कार स्वामी अदेतातनर का उल्लेख सराणिव ब्रह्मेन्द्र रचित 'पुरुरत्नमालिका' नामक ग्रन्थ में हुआ है। स्वामी अदेताननर काञ्चीपीठ के शंकरा-नाव्यंपटामीन अधीरवर थे।

अपर्क— 'धर्मका अभाव' अयबा धर्मीवरोधी तत्व। भाग-वत पुराण के अनुसार यह बह्या के पृष्ठ से उत्सन्त हुआ है। वेद और पुराण के विकट आधार को अपर्ध कहते हैं। इससे कुछ समय तक उन्तित होती है, परन्तु अन्त में अधर्मीनष्ट हो आता है

> अवर्मेणीयनं राजन् ततो भद्राणि पश्यति । ततः मपत्नान् जयति समुख्यस्त् विनश्यति ।।

हि राजन् ! मनुष्य अधर्म से बदता है तब सम्पत्ति की पाता है। परचात् शतुओं की अतिता है। अन्त में समूक्ष नष्ट हो जाता है।]

अवर्गीनक-अवर्गी, अवर्गात्मा अववा पापी -यस्तु पञ्चमहायज्ञविहीनः स निराकृतः । अवार्गिक स्याद् वृषकः अवकीणी सतक्रती ॥ [को पद्ध महायज्ञ नहीं करता वह पतित हो जाता है; अर्थामिक, वृषक, निन्दित और बस से श्रीण हो जाता है।]स्मृतियों के अनुसार अर्थामिक ग्राम में नहीं रहना चाहिए।

खिषमास---वो र्रावसंक्रान्तियों के मध्य में होने वाला वरड़-साव (दिस्तंक्रान्ति से शून्य, गुक्क प्रतित्वा से लेकर महीने की पूर्णमात तक हसकी अर्वाव है। इसके पर्याय है अधिक-मास, अर्थक्रान्तिमास, मलमास, मिलम्बु और विचानक (स्त्रमासत्वत्व)। इसकी पुरुष्णेत्तमामा भी कहा जाता है। इसमें कथा, वार्ता, सामिक क्रियाएँ की जाती है।

अधिवास—अन्यव जाकर रहुना । पूणवागादि संस्कार द्वारा भावित करना भी अधिवास सहुलाता है। उनके हव्य हैं '(१)मिट्टी, (२) कन्दन, (३) जिला, (४) बान्य, (५) दूसी, (५) चुण्य, (७) कल, (८) वहाँ, '९) पी, (१०) व्यक्तिस, (११) किन्यल, (१४) रोचना, (१५) वित्त सर्पय, (१६) स्वर्ण (१७) चौदी, (१८) तीवा, (१८) चनरा, (२०) चप्पण, (२०) दौर्प्यने, रंभरे अन्यत्र, (१०) चप्पण, (१०) चौर्पण, प्राप्त कर्मान पर तथा कही चमर के स्थान पर तथा हुआ अस्त कहा प्राप्त है। अध्यक्ति—विवाह के अथनर पर अनित के समीप पत्नी के

विवाहकाले यत् स्त्रीभ्यो वीयतं ह्यांनमभिष्ठी । नदच्यांनकृतः मद्भि स्त्रीधनन्तु प्रकीर्तितम् ॥ (दायभागः में कात्यायन)

लिए दिया गया घन

[ विवाह के समय अभिन के समीप रुवी के लिए जो धन विवा जाता है उसे अप्योगनत रुवीधन कहते हैं।] अप्यायम-पुत्त के मुख में यथाक्रम आरुवचन सुनना। आञ्चाणों के छ कमों के अन्तर्गत अप्ययन आता है। अन्य वर्णों के लिए भी अध्ययन कर्तव्य है।

अभ्यास्मकल्यद्वम — मृनिसुन्दरकृत 'अध्यास्मकल्यद्वम' १३-८०-१४८७ ई० के मध्य की ग्चना है। इसमें दार्शनिक प्रश्नों का मृन्दर विवेचन किया गया है।

अध्यास्त्र—यह शब्द अधि + आस्मन दो शब्दों के योग से बना है। भगवदमीता में इस्त्रा प्रयोग एकासिक सत्ता के लिए हुआ है (अ॰ ८ टलोक ३)। अमेरिको बेदान्ती हम्मन ने इसका अर्थ अमीरवन आस्मा (ओवन सोल) किया है। वास्त्रा को को पदार्थ सर अथवा नत्वर जगत्त् से उपन अर्थात् परे हैं उमको अध्यान्म कहते है।

अनात्मवाब--आत्मा की सत्ता को स्वीकार न करना, अथवा शरीरान्त के साथ आत्माका भी नाश मान लेना। जिस दर्शन में 'आत्मा' के अस्तित्व का निषेध किया गया हो उसको अनात्मवादी दर्शन कहते हैं । वार्बाक दर्शन आत्मा के अस्तित्व का सर्वथा विरोध करता है। अतः वह पूरा उच्छेदवादी है। परन्तु गौतम बुद्ध का अनात्मवाद इससे भिन्न है। वह वेदान्त के शास्त्रत आत्मवाद और चार्वाको के उच्छेदबाद दोनों को नहीं मानता है। शास्त्रत आत्मबाद का अर्थ है कि आत्मा नित्य, कूटस्य, चिरन्तन तथा एक रूप है। उच्छेदबाद के अनुसार आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है। यह एक प्रकार का भौतिक आत्मवाद है। बुद्ध ने इन दोनों के बीच एक मध्यम मार्ग चलाया । उनका अना-त्मवाद अभौतिक अनात्मवाद है। उपनिषदों का 'नेति नेति 'सूत्र पकड कर उन्होंने कहा, "रूप आत्मानही है। नेदना आत्मा नही है। संज्ञा आत्मा नहीं है। संस्कार आत्मा नहीं है। विज्ञान आत्मा नहीं है। ये पाँच स्कन्ध है, आत्मा नही।" भगवान् बुद्ध ने आत्मा का आत्यन्तिक निषेध नही किया, किन्तु उसे अञ्याकृत प्रश्न माना । अध्यात्मरामायण--- बार्ल्मीकिरामायण के अतिरिक्त एक 'अध्यात्मरामायण' भी प्रसिद्ध हैं, जो शिवजी की रचना कही जाती है। कुछ विद्वान् इसे वेदव्यास की रचना बत-लाने हैं। अठारहों पुराणों में रामायण की कथा आयी है। कहा जाता है कि ब्रह्माण्ड पुराण में जो रामायणी कथा है वही अलग करके 'अध्यात्मरामायण' के नाम से प्रका-

अध्यात्मोपनिषद् —हेमजनद्रर्राजन 'योमशास्त्र' अयवा 'अध्या-दमोपनिषद्' ग्यारह्वी शताब्दों का दार्शनिक ग्रन्थ है। अध्यापन —पाठन (विद्यादान या पढाना)। यह श्राह्मणों के छः कभों के अन्तर्गत एक है

शित की गयी है।

अध्यापनमध्ययन यजनं याजन तथा। दान प्रतिग्रहरुचैव पट्कर्माण्यग्रजन्मनः॥

(भनुस्मृति) ब्राह्मपापन, अध्ययन, यज्ञ कराना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेला ये छः बाह्मणों के कर्म है।] यह बाह्मण का विवाष्ट कर्म है। अन्य वणों को इसका अधिकार नहीं हैं. यद्यपि ब्राह्मणेंतर मन्त-महास्माओं को उपदेश का अधिकार हैं।

**अध्यारोप**—वस्तुमे अवस्तुका आरोप। स<del>ञ्चिदानन्</del>द,

अनन्त, अखण्ड ब्रह्म में अज्ञान और उसके कार्य समस्त जड़ समूह का आरोप करना अध्यारोप कहलाता है। सर्प न होते हुए भी रस्सी में सर्प का आरोप करने के भमान यह प्रक्रिया है (वेदान्तसार)।

अध्यासवाय-आचार्यशङ्कर ने बहामूत्र का भाष्य लिखते समय सबसे पहले आत्मा और अनात्मा का विवेचन किया है। बदि सुक्ष्म दृष्टि से देखा आय तो सम्पूर्ण प्रपञ्च को द्यो प्रधान भागो में विभक्त किया जा सकता है---व्रष्टा और दृश्य । एक वह तत्त्व जो सम्पूर्ण प्रतीतियों का अनुभव करनेवाला है और दूसरा वह जो अनुभव का विषय है। इनमें समस्त प्रतीतियों के चरम साक्षी का नाम 'आत्मा' है और जो कुछ उसका विषय है वह सब 'अनात्मा' है। आत्मतत्त्व नित्य निश्चल, निर्विकार, असङ्ग, कृटस्थ, एक और निविशेष है। बुद्धि से लेकर स्थुलभूत पर्यन्त जितना भी प्रपञ्च है उसका आत्मा से कुछ भी सम्बन्ध नही है। अज्ञान के कारण ही देह और इन्द्रियादि से अपना नादा-त्म्य स्वीकार कर जीत्र अपने को अन्धा, काना, मर्स्न, विद्वान, सूली-दुश्री तथा कर्ला-भोका मानता है। इस प्रकार बद्धि आदि के माथ जो आत्मा का तादातम्य हो रहा है उसे आचार्य ने 'अध्यास' शब्द से निरूपित किया है। आचार्य के सिद्धान्तानुसार सम्पूर्ण प्रपञ्च की सत्यत्व-प्रनीति अध्यास अथवा माया के कारण होती है। इसी से अद्वैतवाद को अध्यासवाद अथवा मायावाद भी कहते है। इसका तात्पर्य यही है कि जिनना भी दृश्यवर्ग है वह सब माया के कारण ही सन्य-सा प्रतीत होता है, वस्तुत एक, अम्बण्ड, शुद्ध, चिन्मात्र ब्रह्म ही सन्य है।

**बध्वर**-अध्व = सन्मार्ग, र = देनेवाला, अर्थात् यजकर्म । अथवा जर्गे हिमा, कोघ आदि कुटिल कम न हो (न+ ध्वर = (अध्वर) सरल, स्वच्छ, शभ कर्म

'तमध्वरे विश्वजिति क्षितीशम्' (रघु०) । 'इमं यज्ञमवतादध्वर न ' (यज् )।

अष्टवर्युं -- यज्ञों में देवताओं के स्तुतिमन्त्रों को जी प्रोहित गाता था उसे 'उद्गाता' कहते थे। जो प्राहित यज्ञ का प्रधान होता या वह 'होता' कहलागा या। उसके महाय-तार्थ एक तीमरा पुरोहित होना था जो हाथ से यजो की क्रियाएँ होताक निर्देशानुसार किया करताथा। यही सदस्य 'अध्वयुं' कहलाता या ।

अर्नाम---जो श्रौत और स्मातं अग्नियो में होम न करता

हो। श्रीत और स्मार्त कर्महीन पुरुष को अनग्नि कहते हैं। . संन्यासी को भी अनम्नि कहा गया है, जो गृहस्थ के लिए विहित कर्मको छोड देता है और केवल आत्मविन्तन में रत रहता है:

अन्तीनात्मनि वैतानान समारोप्य यथाविधि । अनिनरनिकेतः स्यान्मनिर्मूछफलादानः ॥

(मनुस्मृति)

वैतानादि अभ्नियों को आत्मा में विधिपूर्वक स्थापित करके अम्निरहित तथा घररहित होकर मुनि मूल-फल का सेवन करें।]

अनचाष्ट्रभीवत-मार्गशीर्ष कृष्ण अप्टमी को इस अत का अनुठान होता है। दभौं के बने हुए अनघ तथा अनधी कापूजन, जो बामुदेव तथा लक्ष्मी के प्रतीक हैं, 'अतो देवा '' '(ऋक् २२-१६) मन्त्र के साथ किया जाता है। गृद्धों के हारा नमस्कार मात्र किया जाता है । दे**० मविध्यो**-त्तर पुराण, ५८, १, हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, १, ८१३-१४। अनङ्ग---अङ्गरहित, कामदेव का पर्याय है। काम का जन्म चित्त या मन में माना जाता है। उसे आत्मभू एव चिन्नजन्माभी कहते हैं। साहित्य में काम को प्रेम का दवता कहा गया है। इसके मन्मय, भदन, कन्दर्भ, स्मर, अन्त आदि पर्याय है। प्रारम्भ से काम का अर्थ 'इच्छा' लिया जाताथा, वह भी न केवल शारीरिक अपिन् नाधारणनया सभी अच्छी वस्तुओ की उच्छा। अधर्ववेद (९.२) में काम को इच्छा के मानुषीकरण रूप में मान-कर जगाया गया है। किल्गु उसी बंद के दूसरे मन्त्र म (३२५) उसे शारीरिक प्रेम का देवता माना गया है और इसा किया के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग पुराणादि ग्रन्थों में हुआ है। उसके माता-पिता का विविधता से यर्णन है, किन्तु प्राय उसे धर्म एवं लक्ष्मी की सन्तान कहा गया हं ≀ उसकी पत्नी का नाम 'रिति' है जो शारीरिक भोग का प्रतीक है। उसका मित्र 'मधु' है जो वसन्त का प्रथम मास है। काम के दो पूत्रों काभो उल्लेख आताहै, वे है हर्ष एव यशा।

काम सम्बन्धी सामग्री की पुष्टि उसके अस्त्र-शस्त्री से भागी-भांति हो जाती है। यह पुष्पनिर्मित धनुष धारण करता हं (पूष्पधन्वा) । इस धनुष की डोरी भ्रमरो की वनी होती हैं और बाण भी पुष्पों के ही होते हैं (कृत्म-जर)। ये बाण प्रेम के देवसा के 'शोषण' एवं 'मोहन'

अमञ्ज्ञकोष्टरी-प्रनग्तनार २७

आदि कर्मों के प्रतीक हैं। उसके व्यव पर मत्स्य (मकर अथवा मत्स्यकेतु) है, जो 'प्रजनन' का प्रतीक है।

बनक् की एक दूसरी पीराणिक स्थावधा कार्किटास के 'कुमारसंस्व' काव्य मे गांवी जाती है। कार्यदेव पूर्क कुत्रुवान (सवरीर) या। शिव को बीतने के किए पार्यती के समझ जब नह नपना बाथ उन पर छीडना बाहता या, तब शिव के तीमरे नेत्र की कोशांगन से बह जलक प्रस्म हो गया।

क्रोध प्रभो संहर सहरेति यावद् गिरः से भवता चरन्ति । ताबद्हि बक्किर्भवनेत्रजन्मा भस्मावशेष मदन चकार ॥

इसके पश्चात् मदन (कामदेव) अनङ्ग (शरीररहित) हो गया । परन्तु उसकी शक्ति पहले से अधिक हो गयी । वह अब मम्पूर्ण विश्व में व्यास हो गया ।

अनक्षमधोवशी—(१) मार्गवीयं हुस्क जयांदवी से प्रारम्भ कर एक वर्षपर्यन्त यह स्त्र किर्] भाता है। इसमें शम्भु की पूजा होती हैं, उनको पञ्चामृत है: स्तान कराया जाता है। अनक्षु को तिवर्जी का स्वरू मान्त, हत्ता है और मिन्न-भिन्न नामों से, भिन्न-भन्न पूजों तथा नैवैश्व से उनका भी पूजर किया जाता है।

(२) किसी आचार्य के अनुसार चंत्र ओर भाइ शुक्ल त्रयोवशी को यह तत होता है। एक बार अवता वर्ष भर प्रस्थेक साम बारह भिन्निस्म नामो ते चित्रकलक पर पुत्रा होती है। दे० हेमाडिका जनस्थल्ड, २ ८-९, पस्पार्वीचनामाण, २२३, निर्माप मिन्य, ८८।

अमञ्जयनकत--वेट्या के लिए हस्त, पुष्प अथवा पुनर्वमु नक्षत्र पुनर दिवासरीय त्रत ! इतमें विष्णु तथा कामदेव का पुत्रन होता हैं। दें ० कामदेव की स्त्रुति के लिए अपस्ताब्दस्मृति, ज्लोक रें ३: मन्यपुगण, अध्याय ७०, पद्मपुगण, २३, ७४ १४६।

अननत — जिनका विनाया और अन्त नहीं होता। इसका पर्याय ग्रेप भी हैं। बल्देव की भी अनन्त कहा गया है। अञ्चल प्रकृति का नाम भी अनन्त हैं, जिस पर विष्णु अञ्चल प्रकृति का नाम भी अनन्त हैं, जिस पर विष्णु भी कहते हैं।

अनन्तव्युवंती-भाइपद शुक्त वतुरंशी। भविष्य पुराण के अनुसार इसका बत १४ वर्ष तक करना चाहिए। अग्नि-पुराण, भविष्योत्तर पुराण एवं तिचितत्त्व आदि मे अनन्त-पुत्रा का विवरण है। पूजा में सर्वप्रमा संकल्प, फिर 'बवरोगार मण्डल' का निर्माण, उस पर कलका की स्थापना, जिस पर एक नागा जिसके सात प्रण्य हों जोर जो पर्म का नाग हो, रखा जाता है। इसके समझ १४ गोठों से युक्त डोरक रखा जाता है। करका के उमर डोरक की पौराजिक मन्त्रों एवं पुरस्कृत के पाठ के साम इर्ड प्रथम की पौराजिक मन्त्रों एवं पुरस्कृत के पाठ के साम इर्ड प्रथम की जाती है। डोरक के खार्डक व्यवस्ता, विष्णु से ठेकर वसु तक, अमाये जाते है। फिर अहाँ की पूजा की जाती है, जो पाद से आरम्भ होकर उमर नक पहुँचती है। मन्त्र वह है, 'अनन्त्राय नम पायों पूजायामि'। फिर एक अञ्चाल पूजा विष्णु से मन्त्र के साम खडाये जाते हैं। फिर अनन्त्र की प्रार्थना सहित 'डोरक' को साम उसका प्रथम वार्यों जाते हैं। फिर अनन्त्र की प्रार्थना सहित 'डोरक' को स्थापना आर्दि

इस ब्रत में नमक का परित्याग करना पड़ताहै। विश्वाम किया जाताहै कि इस ब्रत को १४ वर्ष करने से 'विण्णुल्क्षेक' की प्राप्ति होती है।

अनन्तज्ञान—गौतमिलिबित 'पितृमेधमूत्र' पर अनन्तज्ञान ने टीका लिखी है। कुछ बिढानों के अनुसार ये गौतम न्यायसूत्र के रचने बाले महर्षि गौतम ही है।

अनन्त तृतीया—भाद्रपद, बैशाल अववा मार्गशीर्प शुक्छ की तृतीया में प्रारम्भ कर एक वर्ष पर्यन्त इसका बत किया जाता है। प्रत्येक मास में विभिन्न पृथ्यो से गौरी-पुत्रन होता है। देव हैमादि का स्रत्यक्षण्ड, ४२२-४२६, पर्याप्राण, कृत्यरत्याकर, २६५-२७०।

अनन्त इत्तिशी---इसके व्रत में भाद्र शुक्त द्वावशी से प्रारम्भ कर एक वर्ष पर्यन्त हरिपूजा की जाती है। दे० विष्णु-वर्मीत्तर पुराण, 3-२१४-१-५; हेमाद्रि,व्रतस्वण्ड १, १२००-१२०१ (विष्णुरहस्य)।

अननतीब — जीवनकाल १७वी शताब्दों । इनके पिता 'आपदेव' थे जिन्होंने 'भोमासान्यायकाश' (दूसरा नाम आपोदेवी) की रचना को थी। जनन्तदेव रचित' स्मृति-कौत्नुभं प्रकरण प्रन्य है जो मीमासा के सिद्धान्तों का अयोग बतलाता है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रन्थ का प्रचार हैं।

अनन्तदेव (भाष्यकार)— 'वाजमनेयी संहिता' के भाष्यकारी में अनन्तदेव भी एक है।

अनन्तनाम—कश्मीर का एक तीर्थ, जो पहलगाँव से सात मील पर स्थित हैं। यहाँ डाकबँगला है किन्तु मेले के दिनों से भीड़ अधिक होती है। उस समय तस्यू लगाकर टहरना पडता है। तस्यू सहलगांव से किराये पर ले बता होता है। को चन्दनबाड़ी से वेपनाम की तीन भीज कही बढ़ाई है। वेपनाम सील का सोन्दर्स अद्भुत है। अनसरका सरसी—इस बत में भाद्र गुक्त क्यां में प्रारम्भ कर एक चर्चप्यंत्त मूर्य का पूजन किया जाता है। देल होगांद्रि, बतलज्द १, ७४१ भविष्यपुराण, क्रस्य-क्लात्त, बतलाज्द १४८-१४९।

असमस् सिम्ब — उदिया भाषा में महामारत का भाषात्वर करने बाले लोकियम बिहान। आज से एक हुआर वर्ष पहले लोगों को यह आवष्णकता प्रतीत हो चुकी थी कि सुद्धमं एवं मदाचार तथा आन-विज्ञान की जो विधि सस्कृत में निहित है उसे उस काल की प्राकृत भाषाओं में अनता होने लगा। इस आन्दोक्त के फलस्वरूप तिम्ल, तेलुग, कन्नड, मल्यालम, बँगला, मराठी आदि भाषाओं में संस्कृतयन्त्रों का अनुवाद हुआ। उदिया प्राकृत में महा-भारत का क्यान्वर कहें कहां ने किया। इनमें अनन्त निव्य एक सिस्त भाषान्तरकार थे।

अनन्त बत- अनन्त देवता का वत । भाद्रपद की शुक्क चतुर्दशी को अनन्तदेव का वत करना चाहिए । माहारम्य निम्नाद्भित हैं .

अनन्तवतमेतिक्वि सर्वपापहर गुभम् । सर्वकामप्रद नृषा स्वीणाञ्चेत यूपिष्ठितः । तथा शुक्कबतुर्दस्या मामि भाद्रपदे भवेत् । तस्यानुष्ठामप्रवेश सर्वपाप प्रणस्यति ॥ [ यह अनन्त वत सब पापो का विनाश करन्व वाला

[यह अनन्त द्रत सब पापों का विशाश करने बाला तथा शुभ हैं। हे युधिषिटर! यह पृथ्यों तथा स्त्रियों को सब कामों की मिद्धि देता है। भाद्रपद के शुक्त पक्ष की चतुर्दशी को बत करने मात्र से सब पाप नष्ट हों जाते हैं।]

एक अन्य मतानुसार यह मार्गजीर्ध माम में तब प्रारम्भ किया जाता है, जिस दिन मुगीदार नक्षत्र हो। एक वर्ष पर्यन्त इमका अनुष्टात्र होता है। प्रत्येक मास में भिन्न मिन्न नक्षत्रानुसार पूजन होता है। यथा, गीच में पृष्य नक्षत्र में तथा माच में मचा नक्षत्र में। इसी तरह अन्य मासों में भी ममझना चाहिए। यह वत पुत्रदायक है। दे० हेमादि, वतसण्ड, २, पृष्ठ ६६७-६७१; विष्णुवर्मोत्तर पुराण १७३, १-३० ।

जनसाधार्य— ये यादविगिर के समीप मेलकोट में रहते थे तथा 'शुत्रकाशिका' के रचिरता सुवर्शनस्ति के पत्थात् जनमा सीलहर्स शताब्दी में हुए थे। इस्होंने अपने इस्क अवस्थात्म सिलहर्स शताब्दी में हुए थे। इस्होंने अपने इस्क हिया है। इस्होंने अपने इस्क हिया है। इस्होंने रामानुज मत का समर्थन करने के जिए बहुत में यस्थों की रचना कर अक्षय कीर्ति का अर्थन किया। इसके यस्थों की राजन इस प्रकार है—जानपाधार्यवाद प्रतिजावादार्ण, व इत्रापवकानिकाय, बहुत्वकानिकाय, विवयतावाद, मोजकारणताबाद, वारीरवाद, वाहालकानिकाय, ममस्तिन, वार्शनक्यवाद, सीविकत्वानुमानित्रासवादार्थ, ममासाव, समानाधिकरणवाद और सिद्धान्तिस्वाक्यवा। इस सब प्रयों से आचार्य की राशनिकता एवं पाण्डित्य का पुरा परिकय मिलता है।

अनन्यानयमी ब्रत—डम ब्रत में फाल्गुन शुक्ल नयमी से प्रारम्भ कर एक वर्षपर्यन्त देवी-पूजा को जाती है। दे० कृत्यकल्पतरः, जनकाण्ड, २९९-३०१, हेमाद्रि, ब्रतमण्ड, १,९४८-९५०।

अनन्य---(१) परमात्मा अथवा विश्वजनीन चेतना से व्यक्ति गत आत्मा के अभेद के सिद्धान्त को अनन्यता कहते हैं।

(२) यह भक्ति का भी एक प्रकार है, जिसके अनुसार भक्त एक भगवान् के अतिरिक्त अन्य किसी पर अवलम्बिन नहीं होता है।

अन्ययानुस्वस् - एक निद्ध संत्यासी महारमा। इनका जीवन-काण्ड रसनी शतास्त्री के परसान तथा तेरण्यी शतास्त्री के एक्टे माना जा नकता है। इनको अग्रद्धमाशास्त्राहर हुआ या - - ऐमा इनके शिष्य प्रकाशास्त्राहर्ति अर्द्धतवादी ग्रन्थ 'पञ्चपारिकानिवरण' में जात होता है। प्रकाशस्त्राहर्ति ने लिला है कि गृर से अग्रद्धिया प्राप्त करके प्रस्व-स्वता की है।

जनके बत--मार्गशीर्घ शुक्त प्रतिपदा को यह ऋतुवत किया जाता है। इसका अनुस्थान दो ऋतुवी (हेमस्त तथा विभागर) में होता है। इसमें केशबदुआ की बाती है। 'जो तम. केशबार्घ' मन्त्र का १०८ बार जप किया जाता है। दे० हमाहि, वनसण्ड, २, ८३९-४२; विष्णुरहस्य।

अनक्षन—(१) भोजन का अभाव, इसे उपवास भी कहते हैं। यह एक वार्मिक क्रिया है जो शरीर और मन की गृद्धि के लिए की जाती है। वत अथवा अनुष्ठान में अनशन किया जाता है। बहुत-से लोग मरने के कुछ दिन पूर्व से अनशन करते हैं। मरणान्त अनशन को 'प्रायोपवेशन' भी कहते हैं। यह जैन सम्प्रवाय में अधिक प्रचलित है।

- (२) पुरुषसूक्त के चौचे मान्त्र में (सती विश्वहरू व्यक्तामत्, जर्मार्थ्य स्टुटामा प्रकार का जगार् उसी पुरुष के सामध्यर्थ से उसमा हुवा की हर सबस्त्र का उस्तेश हुँ एवं इस्त्र के बी विभाग किये गये हैं 'बासम' (चेतन) जो मोजनादि के किए चेन्टा करता हैं जीर जीत से युक्त हैं और दूसरा जनवार' (जड) जो अपने मोजन के लिए चेन्टा नहीं करता और स्वयं दूसरे का जवार (भोजन) हैं।
- (३) आजकल राजनीतिक अथवा सामाजिक साथन के रूप में भी इसका उपयोग होता है। अपनी बात अथवा आग्रह मनवाने के जब अन्य श्रायन असफल हो जाते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता हैं

अनसूया—(१) एक धार्मिक एण, असूया का अभाव । इसका लक्षण बृहस्पति ने दिया है :

न गुणान् गुणिनो ह्र्नित स्तौति मन्दगुणानपि । नान्यदोषेषु रमते मानसूया प्रकीरिता ॥

(एकादशी तस्त्र)
[गुणियों कं गुणों का विरोध न करना, अल्प गुण वाळो की भी प्रशासा करना, दूसरो के दोयों को न देखना अनसूया हैं। ]

(२) अति मुनि की पत्नी का नाम भी अनसूया है। भागवत के अनुसार ये कर्दम मुनि की कन्या थी। वाल्मीकि-रामायण में मीता और अनसूया का अत्रि-आध्यम में सवाद पाया जाता है।

असमूटोत्सव— कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा या द्वितीया को यह उत्सव मनाया जाता है। यह गोवर्धन पुत्रन का ही एक अङ्ग है। इस दिन मिष्ठाप्त अथबा विविध पकवानों का कृट (पर्वत) प्रस्तुत कर उसका भगवान् को समर्पण किया जाता है।

अनावि--- आदिरहित (अन् + आदि)। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है:

प्रकृति पुरुष ब्लैव विद्वयनादी उभाविष । (गीता) अनाम। (अनामिका) — ब्रह्माका सिर छेदन कर देने पर भी जिसकानाम निन्दित नही है उसे अनामा कहते हैं। पुराणों के अनुसार इस अगुलि से शिव ने ब्रह्मा का श्चिररुक्टेद किया था। यह पवित्र मानी जाती है, शार्मिक इत्स्य करते समय इसी अंगुलि में पवित्री घारण की जाती है।

अमाहत—(१) जिस वस्त्र का खण्ड, यूलंना और भोग नहीं हुआ है, कोरा । धार्मिक कृत्यों में ऐसे ही वस्त्र को घारण करने का विधान है ।

(२) तन्त्रीक छः चक्रों के अन्तर्गत चतुर्व चक्र, वो हृदय में स्थित, क से लेकर ठ तक के वर्णों से युक्त, उदित होते बुए मूर्य के समान प्रकारामान, बारह प्यक्तियों वाले कमल के आकार दाला, मध्य में हजारों भूयों के तुल्य प्रकाशमान और बद्याव्यनि से शब्दायमान है :

शब्दो ब्रह्ममयः शब्दोऽनाहतो यत्र दृश्यते । अनाहतास्यं तत्यदां मुनिभिः परिकोतितम् ॥

[ जहाँ पर शब्द ब्रह्ममय है और अनाहत दिखाई देता है, उस पद्म को मुनियों ने अनाहत कहा है। ]

हुड्डमें में अब सामक कुण्डालिनों को जातृत कर उसे अब्बंपुमी कर लेता है, उबके उद्यमन के समय को सिक्सोट होता है वह नाव कहुलता है। यह ताव अलाहत रूप से समस्त विश्व में ज्यास है। यह ताव अलाहत रूप से समस्त विश्व में ज्यास है। यह त्रिण्ड में भी वर्तमान रहता है, किन्तु मुढ आजानी एकर उसकी सुन नहीं सकता । जब हट्योग की किया से सुपुम्मा नाही का मानं कुल जाता है तब यह नाव सुनाई पढ़ने ज्याता है जो कई प्रकार से सुनाई देता है, जैसे समुह्मजर्गन, मेम- गर्जन, श्राह्मवर्गन, प्रवास क्लाइ है। उस सिक्कार से कारण यह नाव सात स्तर संत से से मानं प्रवास होते हैं। उस तिक्कार से कारण यह नाव सात स्तर संत में विभक्त हो जाता है, जिनने द्वारा जगत् के विविध दावर मुनाई पढ़ते हैं। यह तिक्सोरी होकर प्रणव कववा (बोकार के कहा है। सात निक्सोरी से सी कहा है। सत्तों ने इसकी 'सीह' कहा है। सती को अव्ववद्वा भी कहते हैं। सत्तों ने इसकी 'सीह' कहा है।

अनिरुद्ध—(१) प्रसुम्न (कामदेव) का पुत्र। इसका पर्याय है उपापति । यह भगवान् के चार ब्यूहों के अन्तर्गत एक ब्युह है । इससे सुष्टि होती है

> तमतो ब्रह्मसम्भूत तमीमूरूमृतात्मकम् । तद् विवसभावपञ्चान्तं पीरवी ततुमाश्रितम् ॥ सोऽनिष्टद् इति प्रोक्तस्तत् प्रभागं स्थलते । तव्यक्यक्तमिति जेयं त्रिगुणं नृपसत्तम् ॥ विद्यासद्यायवान् देवी विव्यवसीनो हृत्तिः प्रमुः ॥ अप्स्वेत शवनञ्चके निद्यायोगसूमगतः ॥

जगतदिबन्तयन् सुष्टि महामात्मगुणः स्मृतः ॥ (महाभारत, मोक्षधर्म०)

तमीगुण के द्वारा बहा से उत्पन्न, तमीगुण मुलक, अमत से बक्त, विश्व नामक वह परुप के शरीर में स्थित है। उसे अनिरुद्ध कहते हैं। उससे त्रिगणात्मक अव्यक्त की उत्पत्ति हुई । विद्याओं के बल में यक्त देव विष्वक्सेन प्रमु हरि ने ससार के सर्जन की चिन्ता करते हुए जल में शयन किया और वे योगनिद्रा को प्राप्त हए। यह

महत्तत्त्व (बुद्धितत्त्व) आत्मा का गुण है।

(२) महाभारत, मोक्षधर्म पर्व के नारायणीय खण्ड मे ब्यह (प्रसार) सिद्धान्त का वर्णन है। इस सिद्धान्त के अनुसार वासुदेव (विष्णु) से सकर्षण, संकर्षण से प्रचुम्न, प्रचुम्न मे अनिरुद्ध तथा अनिरुद्ध ने ब्रह्माका उदभव हुआ है। संकर्षण तथा अन्य तीन का साख्य दर्शन के अनुसार मध्टितत्त्व के रूप में निरूपण होना है। वास्देव को परम सत्य (परमात्मा), सकर्षण को प्रकृति, प्रश्रुम्न को मनस्, अनिरुद्धको अहंकार एवं ब्रह्माको पचभूतों के रूप में ग्रहण किया गया है।

यह कहना कठिन है कि इस सिद्धान्त के पीछे क्या आर्थाखिया है। बासदेव कृष्ण है, बलराम या संकर्षण उनके भाई है, प्रदान्त उनके पत्र तथा अनिरुद्ध उनके पौत्र है। हो सकता है कि ये तीनों देवों के रूप में पूजे जाते रहे हो और पीछे इनका सम्बन्ध कृष्ण से स्थापित कर व्यह-सिद्धान्त का निर्माण कर लिया गया हो । ऐतिहासिक पुरुषों के दैवीकरण का यह एक उदाहरण है।

अनिरुद्धवृत्ति---अनिरुद्ध रचित 'मास्यमूत्रवृत्ति' का हो अस्य नाम 'अनिरुद्धवत्ति' है । इसका रचनाकाल १'०० र्ड**ं** के लगभग है।

**अनिर्वचनीय** — निर्वचन के अयोग्य, अनिर्वाच्य अथव। वाक्यागम्य । वेदान्तमार मे कथन है

'सदसदभ्यामनिर्वचनीय त्रिगणात्मक भावरूप ज्ञान-विरोधि यस किञ्चिदिति वदस्ति ।

सित्-असत् के द्वारा अकथनीय, त्रिगुणात्मक भावस्य, जान का विरोधी जो कुछ है उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। वेदान्त दर्शन में परमतत्त्व ब्रह्म को भी अनिर्वचनीय

कहा गया है. जिसका निरूपण नहीं हो सकता। इस सिद्धान्त को अनिर्वचनीयनाबाद कहते हैं। माध्यमिक *बीकी* 

के शन्यतासिद्धान्त से यह मिलता-जलता है। इसीलिए आचार्य शक्दर को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाने लगा।

अनिबंधनीयतासबंस्व-नैवधचरित महाकाव्य के रचयिता श्रीहर्ष द्वारा रचित 'खण्डनखण्डकाद्य' का ही अन्य नाम 'अनिर्वचनीयतासर्वस्व' है । इसमें अहैत वेदान्तमत के सिवा न्याय. सास्य आदि सभी दर्शनों का खण्डन हजा है. विशेष कर उदयनाचार्य के न्यायमत का । स्वामी शक्सरा-चार्य का मायाबाद अनिर्वचनीय स्थाति के ऊपर ही अवलम्बित है। उनके सिद्धान्तानुसार कार्य और कारण भिन्न, अभिन्न तथा भिन्नाभिन्न भी नहीं है, अपित् अनिर्व-चनीय है। श्रीहर्ष ने लण्डनखण्डखादा में इस मत के मभी विपक्षों का बड़ी सफलता के साथ खण्डन किया है। साथ ही जिन प्रमाणों द्वारा वे लोग अपना पक्ष सिद्ध करते है उन प्रत्यक्षादि प्रमाणो का भी खण्डन करते हुए अप्रमेय, अद्वितीय एवं अन्तरह बस्तु की स्थापना उन्होंने को है।

अनीश्वरवाद (सांख्य का)---पांगदर्शनकार पतवालि ने आत्मा और जगत के सम्बन्ध में मांस्थदर्शन के सिद्धान्तीं काही प्रतिपादन एवं समर्थन किया है। उन्होने भी वे ही पत्रीय तत्त्व माने हैं जो साख्यकार ने माने हैं। इसलिए योग एवं सारूप दोने। दर्शन मोटे तौर पर एक ही समझे जाते हैं, किन्तु योगदर्शनकार ने कपिल की अपेक्षा एक और छब्बीसवांतन्त्र 'परुष विशेष' अथवा ईश्वर भी माना है। इस प्रकार ये सांख्य के अलीइवरबाद से बच गमें हैं। सास्यदर्शन सत्कार्यवाद मिद्धान्त को भानता है। तदनुसार ऐसी कोई भी वस्त उत्परन नहीं हो सकती, जा पहले से अस्तित्व मेन हो। कारण का अर्थ केवल फल को स्पष्ट रूप देना है अथवा अपने में स्थित कुछ गणों के रूप को व्यक्त करना है। परिणाम की उत्पक्ति केंबल कारण के भीतरी परिवर्तन से, उसके परमाणओं की नयी स्यवस्था के कारण होती है। केवल कारण एवं **परिणा**म के मध्य की एक भाषारण बाधा दूर करने मात्र से मनी-वाछित फल प्राप होता है। कार्य सत है, बह कारण में पहले से उपस्थित है, परिणाम लाने की बेहा के पूर्व भी परिणाम कारण में उपस्थित रहता है, यथा अलसी में तेल, पत्यर में मृत्ति, दूध में दही एवं दही में समस्तन ! 'कारक व्यापार' केवल फल को आविर्मन करता है, जो पहले तिरोहित या।

सांस्थमतानुसार सभी प्रवृत्तियाँ स्वार्थ (अपने वास्ते) 🍦 होती हैं, या परार्थ (इसरे के वास्ते) । प्रकृति तो जड़ है । इसको अपने प्रयोजन और दूसरे के प्रयोजन का कुछ ज्ञान नहीं है। तब इसकी प्रवृत्ति किस तरह होगी। यदि कहें कि चेतन जीवात्मा अधिष्ठाता होकर प्रवृत्ति करा देगा तो यह भी नृष्टी बनता, क्योंकि जीवात्मा प्रकृति के सम्पूर्ण रूप को जानता नहीं, फिर उसका अधिष्ठाता कैसे हो सकता है? इसलिए प्रकृति की प्रवत्ति के लिए सर्वज्ञ अधिष्ठाता ईश्वर मानना चाहिए। किन्तु इस तर्क से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि पूर्णकाम ईश्वर का अपना कुछ प्रयोजन नहीं है, फिर वह अपने वास्ते, या इसरे के लिए जगत को क्यों रचेगा ? ब्रिडिमान परुष की प्रवृत्ति निज प्रयोजनार्थ, अपने ही लिए सभव है, अन्य के लिए नहीं। यदि कहें कि दया के निष्प्रयोजन प्रवृत्ति भी हो जाती है, तो यह भी सम्भ ु ही है, विश्वेत सृष्टि से पहले कोई प्राणी नहीं था, फिर किसके दुःख को देखकर करुणाहुई होगी? यदि ईश्वर न क्रूण्ट्र के वशा होकर सृष्टिकी होतीतो वह सबको सुखी ही बनाता, दुःर्खन नहीं। पर ऐसा देखने में नहीं आता, अपित जगत की स्किट बिचित्र देखी जाती है। यदि कहें कि जीवों के कर्माधीन होकर ईश्वर विचित्र सुष्टि करता है, तो कर्म की प्रधानता हुई, फिर बकरी के गले के निष्प्रयोजन स्तन की तरह ईश्वर मानने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार साख्य का सिद्धान्त है कि ईश्वर की सला में कोई प्रमाण उपलब्ध नही है, अन उसकी सिद्धि नही हो सकती (ईंश्वरासिखेः)।

अनुक्रमणिका (कारयावन को)—वेदों के विधयात विभाजन को अनुक्रमणिकां कहा जाता है। इस्वेद का दस मण्डलों में विभाजन ऐतरेय आरण्यक और आदक्कायन तथा शांखायन के गृधपुत्रों में सबसे पहुंठ देखने में आता है। कारयायन को अनुक्रमणिका में मण्डल विभाजन का उल्लेख नहीं है। कारयायन ने दूसरे प्रकार के विभाजन का अनु-सरण करके अध्यक्तों और अध्यायों में ऋग्वेद को विभक्त माता है।

अनुक्रमणिका और संहिता—अनुक्रमणिका में संहिता और ब्राह्मणप्रन्यां में काई भेद नहीं किया गया है। किसी-किसी शाखा में जिन बातों का उल्लेख सहिता में नहीं है, ब्राह्मणप्रन्यों में उनका उल्लेख हवा है। जैसे, नरमेष यक्त

का उल्लेख संहिता में नही है, परन्तु बाह्मणग्रन्थों में है। अनुक्रमणी-वैदिक साहित्य के अन्तर्गत एक तरह का ग्रन्थ। इससे छन्द, देवता और मन्त्र-द्रष्टा ऋषि का पर्यायक्रम से पता लगता है। ऋक्संहिता की अनुक्रमणियाँ अनेक हैं जिनमें शौनक की रची अनुवाकानुक्रमणी और काल्या-यन की रची सर्वानक्रमणी अधिक प्रसिद्ध हैं। इन्हीं दो पर बहुत विस्तृत एवं सुलिखित टीकाएँ हैं। एक टीका-कार का नाम पड्गुरुशिष्य है। यह पता नहीं कि इनका वास्तविक नाम क्या था और इन्होंने कब यह ग्रन्थ लिखा । अनुगीता-महाभारत में श्रीमद्भगवदगीता के अतिरिक्त अनुगीता भी पायी जाती है। यह गीता का सीघा अनु-करण है। इसके परिच्छेदों मे अध्यात्म सम्बन्धी विज्ञान की कोई विशेषता परिलक्षित नही होती, किन्तु शेष, बिष्णु, बह्या आदि के पौराणिक चित्रों के दर्शन यहाँ होते हैं। विष्णु के छ. अवतारों-वराह, नृसिंह, वामन, मत्स्य ्यम एवं कृष्ण का भी वर्णन पाया जाता है। अनग्रह—-शिव की कृपा का नाम । पाश्पत सिद्धान्तानुसार पशु (जीव) पाश (बन्धन) में बंधा हुआ है। यह पाश तीन प्रकार का है--आणव (अज्ञान), कर्म (कार्य के परि-णाम) और माया (जो इस सृष्टि के स्वरूप का कारण हैं)। शास्त्रर मत में जो माया वर्णित है उससे यह माया भिन्न है। यहाँ दृश्य जगतु के यथार्थ प्रभाव को दर्शाने, मत्य को ढँकने एव घोखा दने के अर्थ में यह प्रयुक्त हुई है। इन बन्धनों में जकड़ा हुआ। पशु सीमित है, अपने शरीर (आवरण) से घिरा हुआ है। 'शक्ति' इन सभी बन्धनो मे व्याप्त है और इसी के माध्यम से पति का आत्मा को अन्धकार में रखने का व्यापार चलता है। शक्ति का व्यापकत्व पति की दया अथवा अनुग्रह में भी है। इस अनुग्रह से ही क्रमश: बन्धन कटते है तथा आत्मा की मुक्ति

अनुप्तसूत्र (बतुर्ध साम)— इस ग्रन्थ में दस प्रपाठक है। इन मुत्रो का संग्रहकार कात नहीं है। प्रश्चांवित ब्राह्मण के बहुतने दे वर पाक्यों की इसमें व्याव्या की ग्रामी है। इस ग्रन्थ से बहुतनों ऐतिहासिक सामग्री और प्राचीन प्रन्थों के नाम भी जात होते हैं। जान पड़ता है कि इसके अतिरिक्त स्वान्य से सामग्री कोर प्राचीन प्रन्थों के नाम भी जात होते हैं। जान पड़ता है कि इसके अतिरिक्त स्वान्य सम्प्रती सामग्री कोर कर ग्रन्थ संस्था के स्वान्य समृह्णत हुए थे। ३२ सनुवातस-अ(नृ) चुनाच्य

अनुपातक — जो हत्य निम्म मार्ग की जोर प्रेरित करता है वह पाप है। उसके समान कम अनुपातक है। वेदिनन्या आदि से उत्पन्न पाप को भी अनुपातक कहते हैं। उन पापों की वणना विष्णुस्तृति में की गयी है। यज में वीसित अन्तिय अपना वेद्य, रजस्वजा, गर्मवती, अनि-आतमाने एवं हारणात का वस करना बह्महत्या के अनु-पातक साने गये है। इनके अतिरिक्त ३५ प्रकार के अनु-पातक साने हो है, यां —

- (१) उत्कर्ष मे मिथ्यायचन कहना । यह दो प्रकार का है, आत्मगामी और निन्दा (असूया) पूर्वक परगामी ।
- (२) राजगामी पैशुन्य (शासक मे किसी की चुगली करना)।
  - (३) पिता के मिच्या दोष कहना।
- [ ये तीनो ब्रह्महत्या के समान है ।]
- (४) वेद का त्यास (पढे हुए वेद को भूल जाना तथा वेदनिन्दा)।
- (५) झूठा साक्ष्य देना। यह दो प्रकार का है, जात वस्तु को न कहना और असल्य कहना।
  - (६) मित्र कावधः।
  - (७) ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य जाति के मित्र का वध ।
  - (८) ज्ञानपूर्वक बार-बार निन्दा अन्न भक्षण करना।
- (९) ज्ञानपूर्वक बार-बार निन्दिन छत्राक आदि का भक्षण करना।
  - ये छ. मदिरा पीने से उत्पन्न पातक के समान है।
  - (१०) किसी की घरोहर का हरण ।
  - (११) मनुष्य का हरण ।
  - (१२) घोडेकाहरण।
  - (१३) चाँदीका हरण।
  - (१४) भूमि काहरण ।
  - (१५) हीरेकाहरण। (१६) मणिकाहरण।
  - [ये सात मोने की चोरी के समान है।]
  - (१७) परिवार की स्त्री के साथ गमन ।
  - (१८) कुमारी-गमन ।
  - (१९) नीच कुल की स्त्री के साथ गमन ।
  - (२०) मित्र की स्त्री के साथ गमन ।
- (२१) अन्य वर्णकी स्त्रीमे उत्पन्न पुत्र की स्त्रीके साथ गमन ।

- (२२) पुत्र की असवर्ण जाति वाली स्त्री के साथ गमन ।
- ये छ विमात्-गमन के समान है।]
- (२३) माता की बहिन के साथ गमन।
- (२४) पिता की बहिन के साथ गमन।
- (२५) सास के साथ गमन।
- (२६) मामी के साथ गमन ।
- (२७) शिष्य की स्त्री के साथ गमन ।
- (२८) बहिन के साथ गमन।
- (२९) आचार्यकी भाषीं के साथ गमन।
- (३०) शरणागत स्त्री के साथ गमन।
- (३१) रानी के साथ गमन।
- (३२) संन्यासिनी के साथ गमन ।
- (३३) धात्री के साथ गमन।
- (३४) साध्वी के साथ गमन ।
- (३५) उत्कृष्ट वर्ण की स्त्री के साथ गमन।

[ये तेरह गुरु--पत्नी-गमन के समान अनुपातक हैं।] अनुसाह्यणग्रन्य--ऐतरेय ब्राह्मण के पूर्व भाग में श्रीत विधियां हैं। उत्तर भाग में अन्य विधियां हैं। तैत्तिरीय बाह्मण में भी ऐसी ही व्यवस्था देखी जाती हैं। उसके पहले भाग में श्रीत विधियों है। दूसरे में गृह्यमन्त्र एव उपनिषद् भाग है। इस श्रेणीविभाग की कल्पना करने वालों के मत में साम-विधि का 'अनुबाह्मण' नाम है। वे लोग कहते हैं कि पाणिनिसूत्र में अनुवाह्मण का उल्लेख है (४।२।६२) । किन्सु सायण की विभाग-कल्पना में अनु-ब्राह्मण का उल्लेख नहीं हैं। साथ ही अनुब्राह्मण नाम के और किसी ग्रन्थ की कही चर्चाभी नहीं है। 'विधान' ग्रन्यों को 'अनुबाह्मण ग्रन्थ' कहना सङ्गत जान पडता है। अनुभवानम्ब---अर्द्वतमत के प्रतिपादक वेदान्तकल्पतरु, शास्त्र-दर्पण, पद्मपादिकादर्पण आदि के रचयिता आचार्य अमलानन्द के से गुरु थे। इनका जीवनकाल नेरहबी नताब्दी है ।

अ(न)णुनाध्य—जडामुनां पर वल्लभावार्य का रवा हुआ भाष्य । कल्लभावार्य का मन शहुरावार्य एवं रामानुक से बहुत लंशों में भिन्न तथा मध्यावार्य के सत से मिणता-जुलता है। आवार्य वल्लभ के मन में जीव बणु और परमाला का तेवक है। प्रश्वकृष्ट (जनत्) तथ्य है। बह्य ही जनत् का निर्मान और उपावान कारण है। मोलोकामियति श्री कृष्ण ही परवडा है, वही जीव के तेष्य है। जीवारमा और परामाला होनो सुद्ध हैं। इसी से इस जत का नाम सुद्धांडेत पढ़ा है। वस्त्र के सात्तुसार सेवा दिवा है— फलस्मा एव साधनस्था। धर्मदा भी कृष्ण की अवश्व-वित्यत रूप मानसी सेवा फलस्या एव स्थापंग तथा धारीरिक देवा शायनस्था है। यो लोकस्य परमानव्यस्त्रोह भी कृष्ण को गोपीमान से प्राप्त करके उनकी देवा स्त्रा हो मोक है। (अनुपाय) नाम के लिए प्रस्त्र प्रस्त्र करना ही मोक है। (अनुपाय) नाम के लिए प्रस्त्र व्यक्त्य (अनुव्यस्त्रात् ') मनुष्कितस्वाध-माध्यायां अथवा स्वामी विद्यास्थ्य रिवत 'अनुपूरिक्षकाध' में उपनिषदों की आस्वाधिकाएं स्लोक-वद्ध कर स्वष्ट की गयी है। यह बौदहवी शताब्दी का स्त्य है।

अनुमृतिस्वरूपायायं—एक लोकप्रिय व्याकरण ग्रन्थकार। सरस्वतीप्रक्रिया नामक इनका लिखा 'सारस्वत' उप-नामक ग्रन्थ पुराने पाठको में अधिक प्रयक्तित रहा है। सिद्धान्तनिक्का इनकी टीका है। इसमें सात मौ सूत्र हैं। कहते हैं कि सरस्वरी ने ५-ंग्य से यह ग्रन्थ इन आवार्य की प्राप्त द्वन था।

अनुमरण—पति की मृत्यु के गुरुवात् पत्नी का भरण । पति के मर जाने पर उसका खंडाऊँ आदि लेग्र जल्दी हुई चिता में बैठ पत्नी द्वारा प्राण त्याग करना अनुमरण कह-लाता है

देशान्तरमृते पत्यौ साघ्वी तत्पादुकाद्वयम् । निधायोर्रास सशुद्धाः प्रविशेत् जातवेदसम् ॥ (श्रद्धापुराण)

[देशान्तर में पति के मृत हो जाने पर स्त्री उसकी दोनो लडाऊँ हृदय पर रक्षकर पतित्र हो अपिन में प्रवेश करें।

बाह्मणी के लिए अनुमरण वर्जित है

पृथक्चिति समारुद्धान विद्रागन्तुमहीतः।

[ ज्ञाह्मणीको अलग चिता बनाकर नही मरना चाहिए।] उसके लिए सहमरण (मृत पति के साथ जलती हुई चिता में बैठकर मरण) विहित हैं—

भर्जनुसरण काले या कुर्वन्ति तथाविषा । कामात्कोषाद् भयान्मोहात् सर्वा पूता भवन्ति ता ॥ [जो सम्प्य पर विधिपूर्वक काम, क्रोध, भय अथवा कोम से पति के साथ सती होती है वे सव पवित्र हो

जाती हैं। ] दे॰ 'सती'। समुजान-जान-साधन प्रमाणी में से एक। न्याय (तर्क) का

मुख्य विषय प्रमाण है। अभा स्थार्थ ज्ञान को कहते हैं। ययार्थ ज्ञान का जो करण हो अर्थात् जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो उसे प्रमाण कहते हैं। गौतम ने चार प्रमाण माने हैं---प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द । वस्तु के साथ इन्द्रिय-सयोग होने से जो उसका ज्ञान होता है बह प्रत्यक्ष है। लिक्क-लिक्की के प्रत्यक्ष ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति तथा उसके करण को अनुमान कहते हैं। जैसे हमने बराबर देखा कि अहाँ धुआाँ रहता है वहाँ आग रहती है। इसी को व्याप्ति-शान कहते हैं लो अनु-मान की पहली सीढ़ी हैं। कहीं घुआ देखा गया, जो आग कालिङ्क (चिल्ल) है और मन में ध्यान आ। गया कि 'जिस धुएँ के साथ सदा आग रहती है वह यहाँ हैं ---इसी को परामर्श ज्ञान या 'क्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मता' कहते हैं। इसके अनस्तर यह ज्ञान या अनुमान उत्पन्न हुआ कि 'यहाँ अगर्ग **हैं**। अपने समझने के लिए तो उपर्युक्त तीन खण्ड पर्यास है, पन्त्तुनैयायिको का कार्य है दूसरे के मन में शान कराना । इससे वे अनुमान के पाँच खण्ड करते हैं औ अवयव' कहलाते हैं :

(१) प्रतिज्ञा—साष्य का निर्देश करने बाला, वर्षात् अनुमान से जो बात विद्ध करनी है उसका वर्णन करने बाला वाष्य—जैसे, 'यहाँ पर आग हैं। (२) हेनु— विस्त लक्ष्य या चिह्न हो बात प्रमाणित की जाती है—जैसे, 'क्षांसिक यहाँ पूर्वा है।'(३) उत्पाहरण—तिद्ध को जाने-वाली बस्त अपने जिह्न के साथ जहाँ देखी गयी है उसे ततलाने बाला वाष्य—जैसे, 'ज्हां-जहाँ पूर्वा हिंदा है अहें, 'रसोईचर में।'(४) उपनय—जो बाक्य क्तवसाय हुए चिह्न या लिङ्ग का होना प्रकट करें—जैसे, 'यहां पर पूर्वा है।'(५) निगमयन—दिस की जानेवाली बात सिंद हो गयी, यह कथन। अतः अनुमान का पूरा कर यो हुं आ—

- १ यहाँ पर अस्ति है (प्रतिज्ञा)।
- २ क्योंकि यहाँ घुआँ है (हेलु)।
- ३ जहाँ-जहाँ घुआां रहता है वहाँ-अहां अग्नि रहती है---जैसे रसोई घर में (उदाहरण)।
- ४ बहापर धुआं है (उपनय)।
- ५ इसलिए यहाँ पर अग्नि है (नियमन)।
- साधारणत इन पाँच अवयवी से युक्त वाक्य की 'न्याय' कहते हैं। नवीन नैयायिक इन पाँची अवयवी का मानना

**३४** अनुरोधा-जन्त

आवश्वक नही समझते । वे अनुमान प्रमाण के लिए प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्त इन्ही तीनो को पर्याप्त समझते हैं ।

अनुराया — अधियारी से सत्रहवाँ नक्षत्र, जो विशासा के बाद आता है। उसका रूप सर्पाकार सात ताराओ से युक्त और अधिदेवता मित्र है। इस नक्षत्र में उत्पन्न शिशु के रुक्षण निम्मोक्त हैं —

> सत्कीतिकान्तिकच सदोत्सव स्यात् जेता रिपूणाञ्च कलाप्रवीण । स्यात्सम्भवे यस्य किलानुरामा सम्परप्रमोदौ विविधौ भवेताम् ।।

[जिसके जन्मकाल में अनुराधा नक्षत्र हो वह यथस्वी, कान्तिमान् सदा उत्सव से युक्त, शत्रुओ का विजेता, कलाओं से प्रवीण, सम्पत्तिचाली और अनेक प्रकार से प्रमीद करने वाला होता है।]

अनुलोस विवाह — उच्च वर्ण के वर तथा निम्न वर्ण की कम्पा का विवाह । आवक्क की अवैका प्राचित समाज अधिक उदार था। जातिकम्बन इतना अटिल नहीं था। विवाह लनुलोम और प्रतिलोम दोनो प्रकार के होते थे। अनुलोस के विवादी करना के त्रिके के उन्यादी विवाह करना प्रतिलोम विवाह करना प्रतिलोम विवाह करना या प्राचित करना में कि अविवाह करना प्रतिलोम विवाह करनाता था। अगे विकार उत्तरीतर समाज में इस प्रकार के विवाह वन्द होते गये। इस प्रकार के सम्बन्ध से उत्तरा समाज में गणना वर्णकर (मिन्न वण) में होती थी और समाज में वह मीची दीष्ट से देखा जाता था।

अनुवाकानुकमणी—-ऋक्सहिता की अनेक अनुक्रमणियों में से एक। यह घोनक की रची हुई है तथा इस पर घड्गुरु-शिष्य द्वारा विस्तृत टीका लिखी गयी है।

अनुव्याच्यान—वेदान्तस्त्र पर लिखी गयी आचार्यसम्ब की दो प्रमुख रचनाओं में से एक । यह तेरहवी शताब्दी में रची गयी छन्दोबढ़ रचना है।

अनुव्रजन---शिष्ट अम्यागतो के वापम जाने के समय कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे जाने का शिष्टाचार

'आयान्तमग्रतो गच्छेद् गच्छन्त तमनुत्रजेत्।'

(निगमकल्पद्रम)
[कोई शिष्ट घर में आता हो तो उसकी अगवानी के
लिए आगे जरूना चाहिए। वह जब बापस जा रहा हो
तो विदाई के लिए उसके पीछे जाना चाहिए।]

**अनुशिख---**पद्मविश ब्राह्मण में उल्लिखित नागयज्ञ के एक पोता (पुरोहित) का नाम ।

अनुस्तरची-प्राचीन हिन्दू शवयात्रा की विविध सामिप्रयों के अन्तर्गत एक गौ । अनुस्तरणी गौ बृढी, विना सींग की तथा बुरी आदतो वाली होनी चाहिए। जब यह गाय मृतक के पास लागी जाय तो मृतक के अनुचरों को तीन मुट्टी चूल अपने कन्धो पर डालनी चाहिए। शबयात्रा में सर्वप्रथम गृह्य अग्नि का पात्र, फिर यज्ञ-अग्नि, फिर जलाने की सामग्री तथा उसके पीछे अनुस्तरणी गौ रहनी चाहिए और ठीक उसके पीछे मृत व्यक्ति विमान पर हो । फिर सम्बन्धियों का दल आयु के क्रम से हो। चिता तैयार हो जाने पर इस गौ को शव के आगे लाते तया उसकी मृतक के सम्बन्धी इस प्रकार घेंग लेते थे कि सबसे छोटा पीछे और वय के क्रम से दूसरे आगे हो। फिर इस गाय का वध किया जाता या छोड दिया जाता था। मतक ने जीवन में पश यज नहीं किया है तो उसे छोड़ना ही उचित होताथा। क्रमण छोडने के पूर्वगौ को अग्नि चिताणव शव की परिक्रमा कराते थे तथा कुछ मन। ने पाठ ने साय उसे मुक्त कर देते थे।

अनुस्तोत्र सूत्र—ऋष्वेद के मन्त्र को मामगान में परिणत करने की विधि के सम्बन्ध में रामवेद ने बहुत ने सूत्र ग्रन्थ है। अनुस्तोत्र सूत्र उनमें से एक ८।

है। अनुस्तीत सूत्र उनमें से एक र।
अनुसात — जिसमें बेद का अनुवनन किया हो। विनयसम्पन्न
के अर्थ में इसका प्याग होता है। अङ्गा सन्ति बदो के
आता को भी अनुसान कहते है

'अनुवानी विनीत स्याद साङ्गवेदविचक्षण ।'

× × × × × इदमृबुरनुवाना प्रीतिकण्टकितत्वच।

(कुमारसम्भव) [प्रेम से पुलकित शरीर वाले अनुचान ऋषियों ने ऐसा कहा। ] सनुने ने भी कहा है

ऋत्ययस्त्रिके धर्म योज्नूचान म नो महान्। [ऋषियो ने यह वर्म बनाया कि वेदल व्यक्ति हमसे श्रीष्ठ है।]

अप्टरा अन्तर म्हम शाब्दिक अर्थ है 'मिष्या' अथवा 'क्रुट'। अन्तर कर्म में असत्य अथवा हिसा हो उसे भी अनृत कहते है। विवाह आदि पांच कार्यों में झठ बोलना पाप नहीं माना जाता है विवाहकाले रतिसंप्रयोगे प्राणात्थ्ये सर्वधनापहारे । विप्रस्य चार्पे ह्यनृतं वदेत पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥

(महाभारत, कर्णपर्व)

[यदि विवाह, रति, प्राण सकट, सम्पूर्ण भनागहरण के समय और ब्राह्मण के खर्न के लिए खराय बीलो तो ये पांच अन्त पाप मे नहीं गिने जाते।] अस्त-क्यासंख्यु— जमितनिययक कथाओं का संबह सन्य। इसके रचिता 'प्रवन्धकोप' के लेखक राजसेखर है। रचनाकाल है चौदहवीं बाताब्दी का मध्य।

है। कार्यभेद से इसके चार नाम है: मनोबुद्धिरहङ्कारश्चिनं करणमान्नरम।

> सशयो निश्चयो गर्वः स्मरण विषया अमी ॥ ( वेदान्तसार )

[मन, वृद्धि, अहाकाः और चित्त य चार अन्तःकरण है। सगर, निरुचय, गर्व और स्माग्य य चार अन्तः इनके विषय है।] इन सबको सिलाकर एक अन्त करण कहलाता है। पाच महाभूतों में स्पित मूक्ष्म तन्मात्राओं के अंत्रों से अन्त--करण अनता है।

करण बनता हूं।

क्रम्स करणबर्धि — यस्कन्नायं द्वारा रिवत सोलहबी

ग्रानावरी का एक गुण्टिमाणीय दार्गनिक प्रस्य ।

अस्तक — यम का पर्याय, अस्त (विनाश) करने दाला ।

अस्तरास्ता—सर्वश्रथम उपनिपदीं में आम्यस्तरिक चेतन

(आरमा) के लिए: इस का प्रयोग हुआ है। इसका

रामानायीं । शह हैं 'अस्त्योमी'। यह अतिरकी सत्ता का

दूसरा छोर है जो पट-एट में स्थात है।

अन्तर्याभी—(?) 'श्रीमध्यवाय' भागवत सम्प्रदाय का एक महत्त्वपूर्ण वर्ग है। शाह्नरावार्थ के वैद्यान्तरिद्धान्त का तिरस्कार करता हुआ यह पत उपनिवधी का प्राचीन ब्रह्म-वाद पर विव्यात रखता है। इसके अनुवार समुण भगवान् को बैळाव लोग उपनिषदों के ब्रह्मतुच्य बतलाते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक बस्तु का अम्तित्व उसी में है तथा वह सभी कच्छे गुणों में मुक्त है। सभी पदार्थ तथा जाला उसे उत्पन्न हुए हैं तथा बह अन्तर्यामी रूप में सभी सर्वानों में स्थान है।

(२) यह ईश्वर का एक विशेषण है। हृदय में स्थित

होकर जो इन्प्रियों को उनके कार्य में रूपाता है वह अन्त-र्यामी है। 'वेदान्तसार' के अनुसार विशुद्ध सस्वप्रधान ज्ञान से उपहित चैतन्य अन्तर्यामी कहलाता है:

अन्तराविषय भूतानि यो विभर्त्यात्मकेतुभिः। अन्तर्यामीश्वरः साक्षात् पातु नो यद्वको स्फूटम्।।

शिणियों के अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर कुरून्। सानक्षी केतु के द्वारा उनकी रक्षा करता है, वह साक्षात् ईक्ष्यर अन्तर्यामी है। वह हम छोगों की रक्षा करे, जिसके वश में पूरा संसार है।

अन्तेवासी — वेदाध्ययनार्थ गुरु के समीप रहने वाला छात्र। अन्तेवासी ब्रह्मचारी गुरुगृह में रहकर विद्यास्पास करता था और उसके योग-क्षेम की पूरी व्यवस्था गुरु अथवा आचार्य को करनी पडती थी।

छारशेग्य उपनिषद् (२.२३.१) के अनुसार ब्रह्म-सारों को अल्तेवासी की तरह मुज्युह में रहना पड़ता या। विसास्य एव बुर्विवैचित्र्य से आवार्य के तुग्य हो जाने पर बहुत है ब्रह्मवारी मुज्युह में आजीवन रह आते थे। अहें मुक्तेवा, गुर-आसाओं का पालन, समिया जुटाना, गीओं को चराना आदि काम करने पड़ते थे। अल्पन्न अन्यस्य में उदान्न । संस्कृत (सम्य) उपनिवों के बाहर जंगली और पर्वतीय प्रदेशों को अन्त्य बहुते थे और बहुँ। बसने वालों को अन्त्यत्व। धीरे-भीरे समाव को निन्नतम जातियों में थे लोग मिलते जाते थे। इनमें में कुछ की गणना हम अकार है

रजकरवर्सकारच्या नटी वरुड एव च। कैवर्समेदिभिल्लास्य समेते अन्त्यजा स्मृताः॥ [धोबी, चर्मकार, नट, वरुड, कैबर्त, मेर, भिल्ल ये सात अन्त्यज कहे गये हैं।]

आचार-विचार की अपविजता के कारण अस्त्यअ अस्त्यअ भी माने जाते थे। इनके समाजीकरण का एक कम या, विसके अनुसार डकता उत्थान होता था। सम्पर्क हारा पहुंचे थे समाज में गृहवण में प्रवेश ताते थे। गृह से सम्बद्ध में सम्बद्ध में गृहवण में प्रवेश ताते थे। गृह से सम्बद्ध में स्वाहम निके सी हाहाण — इस प्रकार अनेक पीडियों में ब्राह्मण — इस प्रकार अनेक पीडियों में ब्राह्मण होने की मिक्रमा वर्णों कर्ण के मिह्नम के मुनार प्राचीन काल में मान्य थी। मध्यपुत में संकोणता तथा वर्जनशिक्ता के कारण इस प्रक्रिया में जडता आ गयी। अब नये दंग से समतावादी सिद्धाल्तों के आधार पर अन्त्यओं का समाजी-करण हो रहा है।

**३९** अस्पेटि-संस्थार

क्लवेखिसंस्कार—हिन्तु जीवन के प्रसिद्ध सीलह 'संस्कारों में के वह बंदिम संस्कार है, जिसके द्वारा मृत व्यक्ति की राष्ट्रिक्तिया जादि की जाती है। वस्त्यपित व्यक्त के प्रतिक्र स्व । दूबरे शक्यों में जीवन-द्वा की यह अस्तिम प्रक्रिया है। प्रवाप पन्यह संस्कार ऐंदिक जीवन को पवित्र और सुसी बनाने के लिए हैं। बौबायनिष्तृमेषमूत्र (३.९४) में कहा गया है: 'आत्रसस्कारोपेश स्वीक्तमित्रवर्गति मृत-संस्कारेणामुं जीकन् ।' [जातकर्म जादि संस्कारों से मनुष्य हम ठोक को जीता है; मृतकर्सस्कार (अन्त्येष्टि) से परलोक की ।]

यह अनिवार्य संस्कार है। रोगी को मृत्यु से बचाने के लिए अयक प्रयास करने पर भी समय अथवा असमय में उसकी मृत्यु होती ही है। इस स्थिति को स्वीकार करते हुए बीधायन (पितृमेष सुत्र, ३३) ने पुनः कहा है:

जातस्य वै भगुष्यस्य ध्रवं मरणिमिति विजानीयात् । तस्माज्जाते न प्रहृष्योज्मृते च न विषीदेत् । अकस्मादागतं भूतमकस्मादेव गण्डति । तस्माज्जातं मृतञ्जीव सम्पद्यन्ति सुचेतसः ।

[उत्पन्न हुए मंनुष्य का मरण ध्रुव है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए किसी के जन्म लेने पर न तो प्रसन्नता सं फूज जाना चाहिए और न किसी के मरने पर अत्यन्त विधाद करना चाहिए और ह बोदधारी अकस्मात् कही से जाता है और अकस्मात् कहीं चना जाता है। इसलिए बुढिमान् को जन्म और मरण को समान रूप से देखना चाहिए।]

तस्मान्मातर पितरमाचार्यं पत्नीं पृतं श्चिः यमन्तेवासिन पितृव्यं मातुकं समीत्रमसगीत्रं वा दायमुपयच्छेड्हनं संस्का-रेण संस्कृर्वन्ति ।।

[इसलिए यदि भृत्यु हो ही बाय तो माता, पिता, आवार्य, पत्नी, पुत्र, शिष्य (अन्तेवाक्षी), पितृब्य (बाबा), मातुल (मामा), सगोत्र, असगोत्र का दाय (बायित्व) प्रहण करना वाहिए और संस्कारपूर्वक उसका दाह करना चाहिए।]

करवेस्टिकिया की विधियां कालक्रम से बदलती रही हैं। पहले ग्रव को बेसा ही छोट दिया जाना था बल में प्रवाहित कर दिया जाना था। बाद में उसे किसी कुल की टाल से लटका देते थे। आंग चलकर ममाचि (गाडनें) की प्रया चली। वैदिक काल में जब सक्र की प्रवानता हुई तो मृत धरीर भी सक्षान्ति द्वारा ही दश्य होने लगा और बाह्संस्कार की प्रधानता हो गयी ('ये निकाता ये परोसा ये दश्या ये कोदिला:'—व्यवसंबर, १८.२.३५) हिन्दुओं में शव का दाह संस्कार ही बहुप्रचलित है, यद्यपि किन्हीं-किन्हीं व्यवस्थाओं में वण्याद रूप से जल-प्रवाह और समाधि की प्रधा भी वभी वीचित है।

सम्पूर्ण अन्त्येष्टिसंस्कार को निम्नोकित सण्डों में बाँटा जासकता है:

- १. मृत्युके आ गमन के पूर्वकी क्रिया
  - क. सम्बन्धियों से अंतिम विदाई
  - स दान-पुण्य
  - ग. वैत्तरणी (गाय का दान)
    - घ मृत्युकी तैयारी
- २. प्राग्-दाह के विधि-विधान
- ३. वर्षी
- ४ शबोत्त्यान
- ४ शवास्थान ५. शवयात्रा
- ६ अनुस्तरणी (राजगवी विमशान की गाय)
- ७. दाह की तैयारी
- ८. विषयाका चितारोहण (कलि में वर्जित)
- ९ दाहयज्ञ
- १०. प्रत्यावर्तन (श्मशान से लीटना)
- ११ उदककर्म
- १२. शोकातों को सान्त्वना
- १३. अशीच (सामयिक छुत : अस्पृश्यता)
- १४ अस्थिसञ्चयन
- १५. शास्तिकर्म
- १६. रमशान (अवशेष पर समाधिनिर्माण)। आजकल अवशेष का जलप्रवाह और उसके कुछ अंश का गुक्का अथवा अन्य किसी पवित्र नदी में प्रवाह होता है।
- १७ पिण्डदान (मृत के प्रेत जीवन में उसके लिए भोजन-दान)
- १८. सिपण्डीकरण (पिनृष्णोक में पितरों के साथ प्रेत को मिलाना)। यह किया बारह में दिवत, तीन पक्ष के अन्त में अथवा एक वर्ष के अन्त में होती है। ऐसा विवयास है कि प्रेत को पिनृष्णोक में पहुँचने में एक वर्ष कमता है।

असामयिक अथवा असाधारण स्थिति में मृत व्यक्तियों

के अन्त्येष्टिसंस्कार में कई अपवाद अववा विशेष कियाएँ होती हैं। आहितास्मि, अनाहितास्मि, शिशु, गर्मिणी, नवप्रसूता, रजस्वका, परिवाजक-संन्यासी-वानप्रस्य, प्रवासी और पतित के संस्कार विभिन्न विश्वयों से होते हैं।

हिल्लुबों में ओवनक्काद की प्रया भी प्रचिक्त है। मिंग्क हिल्लू का विश्वस है कि सद्यांत (स्वर्ग अयवा मोक्ष) की मासि के लिए विधिमूर्वक अन्यवेश्वस्वकार आवश्यक है। यदि किसी का पुत्र न हो, अयवा यदि उसकी इस बात का आवश्यक न हो कि मरते के परचात् उसकी प्रविधि अन्यवेश्वर किया होगी, तो बहु अपने जीते-जी अपना आदक में स्वर्ग कर सकता है। उसका पुत्रका बनाकर उसका यह होता है। चेप क्रियाएँ सामान्य रूप से होती हैं। बहुत से लोग संन्यास आध्यम में प्रबंध के पूर्व

अभ्यक—(?) एक यदुवंशी व्यक्ति का नाम । यादवों के एक राजनीतिक गण का भी नाम अच्छक था । वृष्णिएक गण-सच था:

> सुदष्ट्रंच सुचारञ्ज कृष्णमित्यन्धकास्त्रयः। (हरिवकः)

[सुदष्ट्र, सुचाह और कृष्ण ये तीन अन्धक गण के सदस्य कहेगये हैं।]

(२) एक असुर का नाम, जिसका वच शिव ने किया था।

अन्यकिष्यु----अन्यक दैत्य के रातृ अर्थात् शिव । इलेष आदि अलकारों में अन्धकार का नाश करने वाले सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा को भी अन्धकरिए कहा गया है।

आगन, परमा का भा अप्यकारपु कहा गया है।
अस्तकहर— कार्तिक शुक्त प्रतिपदा को अस्तकहर और गोवर्धन
पूजा होती है। घरो और देवाच्या में छप्पन प्रकार (अनेक)
भाति) के व्यञ्जन बनते हैं और उनका कूट (शिवर या
बेर) भगवान को भोग लगता है। यह त्योहार भारतव्यापी
है। दूसरी दिन यमांडितीया होती है। यमांडितीया को सबेरे
चित्रगुनादि चौदह यमों की पूजा होती है। इसके बाद ही
बहुतों के घर भारयों के भोजन करने की प्रया भी है जो
बहुत प्राचीन काल से चली आरी है।

अम्मपूर्णां — शिवकी एक पत्नी अथदा शक्ति, जो अपने उपासकों को अन्न देकर पोधित करती हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है 'अन्न अथवा खाद्यसामग्री से पूर्ण।' काक्षी में अन्तपूर्णी का प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा विश्वास है कि अन्तपूर्णी के आवास के कारण कासी में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहता।

क्षम्बाबान—एक संस्कार, विक्रमें विशु को प्रथम बार अक्ष बदाया बाता है। इठ अवया जाठमें महीने में बालक का, पीचकें अवया सातने महीने में बालक का, पीचकें अवया सातने महीने में बालिका का अस्माप्राच होता है। मानः क्षी समय विश्व को दौर निकल्करे हैं, जो इस बात के बोतक हैं कि अब वह ठीस अन्न साकर पचा सकता है। मुजुत (बारिर स्वान, १०.६५) के अनुवार छठें महीने में विशु को लघु (हरूका) तथा हित (पोचकार्य) अस्मा विलागा चाहिए। मार्क्येय पुराच (वीरिमेकोय, संस्कार काष्ट में उद्देश) के अनुवार प्रथम बार विश्व को मधुन्यों से युक्त कोर तालने के पात्र में विलागा चाहिए। साक्यकनकोर्य प्राचन है। साम विलागा चाहिए अध्यापन विलाग के तिलाग की स्वान में विलागा चाहिए। अस्कार के तिलाग के तिलाग की सम्वान के विलाग की स्वान में विलागा चाहिए। अस्वान के तिलाग के तिलाग की सम्वान के विलाग की स्वान में विलाग की स्वान के तिलाग की स्वान के स्वान के तिलाग की स्वान के तिलाग कि स्वान के तिलाग कि स्वान के तिलाग कि स्वान के तिलाग के त

अग्नप्राशन संस्कार के दिन सबसे पहुळे यक्षीय पदार्थ वैदिक मन्त्रों के साथ पकाये जाते हैं। उनके तैयार होने पर अप्नि में एक बाहुति निम्नांकित मन्त्र से डाली जाती है:

''देवताओं ने वाग्देवी को उत्पन्न किया है। उससे बहुसंस्थक पशु बोळते हैं। यह मधुर ध्वनि वाली अति प्रशंसित वाणी हमारे पास आये। स्वाहा

(पारस्कर गृह्यसूत्र, १.१९ २)

द्वितीय आहुति ऊर्जा (शक्ति) को दी जाती है :

"आज हम ऊर्ज्जा प्राप्त करें।" इन आहुतियों के परचात् शिशु का पिता चार आहुतियाँ निम्निलिखित मन्त्र से अन्ति में छोडता है.

"मैं उत्प्राण द्वारा भोजन का उपभोग कर सकूँ, स्वाहा! अपान द्वारा भोजन का उपभोग कर सकूँ, स्वाहा! नेत्रों द्वारा दृश्य पदार्थों का उपभोग कर सकूँ, स्वाहा! श्रवणों द्वारा यश का उपभोग कर सकूँ, स्वाहा!"

(पारस्कर गृह्यसूत्र, १.१९.३) इसके पश्चात् 'हन्त' शब्द के साथ शिशु का भोजन कराया जाता है।

अन्तम् भट्ट- न्याय-वैशेषिक का मिश्रित बालबोध ग्रन्थ रचनेवालों में अन्तम् भट्टका नाम सादर लिया जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रन्थ 'तरूसग्रह' बहुत प्रसिद्ध है। ३८ श्रास्त्रभाकोचा-सपण

कलमास कीच — ज्यानिएसी के बनुतार धारीर में जातनारक्ष पाँच आवरणों से आच्छादित है, विनहीं 'पञ्चकोप' कहते है। ये हैं जनन्यस कोच, प्राणमास कोच, मानोमस कोच, विज्ञानसम कोच और आनन्दमन कोच। यहां 'मव' का प्रयोग विकार जर्म में किया गया है। अनन (मुक्त पदाण) के विकार जयवा समोग से वाज जुआ कोच 'अन्तमस' कहलाता है। यह आरमा का सबसे बाहरी आवन्मस' पखु और अविकासन सामन भी, जो सरीर को ही आरमा मानता है, इसी सरातल पर जीता है। दे० 'कीच' तथा 'युक्कोच' |

क्षन्ताच-अवर्थवेद तथा ऐतरेय ब्राह्मण में उद्धृत 'बाक्येय यहां एक प्रकार के राज्यारिहण का ही बक्कू बताया गया है। किन्तु इतारे ठदेवण के तारे विविध्य मत है। इसके विविध्य उद्देश्यों में से एक 'अन्माख' है, जैसा कि ब्राह्मायन के मत से प्रकट है। अधिक भोजन (अल्ल) की इच्छा बाला इस यज को करता है। 'बाज्येय' का अर्थ उन्होंने भोजन-पात माना है।

अन्यपूर्वी—जिमके पूर्व में अन्य है वह कन्या। वचन आदि के द्वारा एक को विवाशार्य निश्चित किये जाने के बाद किसी अन्य के माथ विवाहित स्त्री को अन्यपूर्वी कहते हैं। ये सात प्रकार की होती हैं.

सप्तपौनर्भवाः कन्या वर्जनीयाः कुलाधमाः । बाचा दना मनोदत्ताः कृतकौतुरुमङ्गलाः ।ः उदकन्पश्चिता या च या च पाणिमृहीतिकाः । अग्नि परिराता या तु पुनर्भू प्रसवा च या ।। इत्यंताः काद्रयोगोनका दहन्ति कुलमन्निन्नः ।।

(उदसहताच) | | मात पुनर्भवा कच्यागे कुल में अध्य माती सबी है। इनके साथ विनाह नहीं करना चाहिए। वचन से, मन से, विवाह मङ्गल रसाकर, अलसार्थ पूर्वक हास पकड़ कर, अन्न की प्रदक्षिणा करके पहले किसी को दी गयी तथा एक पति को छोड़कर दुवारा विनाह करने वाली स्त्री में उद्यान्न कम्या—यं अन्नि के समान कुल को जला देवी है। ऐमा काव्यद ने कहा है।

अन्वयार्थप्रकाशिका—यह 'संक्षेप शारीरक' के ऊपर स्वामी रामतीर्च लिखित टीका है। इसका रचनाकाल सत्रह्वी खतान्दी है। अंपराधिकाससमी — जाड युक्त सामगी को इक्का बत प्रारम्भ किया बाता है। इसमें एक वर्ष तक सूर्य-वृज्य होता है। माड वृक्त को सामगी को अपराजिता कहा बाता है। चुन्ती को एक समय मोजन राज्यों को राजि में भोजन तथा चन्छों को उपयाय करके सामगी को पारण होता है। दे० क्रियक-एसत्, इ. तकाष्ट्र, १३-१,३५, होगांडि का जत-सम्बद्ध, १६०-६६८।

अवराजिता---युद्ध में अपराजिता अर्थात् दुर्गा। दशमी (विदोष कर आदिवन शुक्ल पक्ष की दशमी) को अपराजिता की पूजा का विचान है:

> दशम्यां च नरैः सम्यक् पूजनीयापराजिता । मोजार्थं विजयार्थेक्ष पूर्वोक्त विधिना नरैः ॥ नवमी शेष युक्तायां दशम्यामपराजिता । दवाति विजयं देवी पूजिता जयबद्धिनी ॥

[ मोक्ष अपना विजय के जिंग, मनुष्य पूर्वोक्त विधि में दशमी के दिन अपराजिता दंवी की अच्छे प्रकार से पूजा करें। वह दशमी नवमी से युक्त होनी चाहिए। इस प्रकार करने पर जय को नदाने वाजी देवी विजय प्रदान करती हैं।]

ज्यस्तीकता बसमी—आध्वन शुक्त दशमी को यह बत होता है। विकोषत राजा के लिए इसका विचान है। हेमादि तथा स्मृतिकीस्तुभ के अनुसार और राम ने उसी दिन लका पर आक्रमण किया था। उस दिन श्रवण नशत्र था। इसमें देवीपूजा होती है। दे० हेमादि, अंतकपर, पृष्ठ ९६८ से ९७३।

वपराण्यात वत---मार्गशीर्य द्वादशी से इसका प्राग्न्स होता है। इसमें विष्णु की पूजा होती है। सौ अपराधों की गणना भविष्योत्तर पुगण (१४६६-२१) में पायी जाती है। उपर्युक्त अपराध इस वन से नष्ट हो जाते हैं।

वपरोक्षानुमृति—(१) बिना किसी बौदिक मान्यम के साक्षात् ब्रह्मज्ञान हो जाने को ही अपरोक्षानुमृति कहते हैं। (२) 'अपरोक्षानुमृति' शक्कुराचार्य के लिखे फूटकर

प्रन्यों में से एक है। इस पर माधवाशायं ने बहुत मुन्दर टीका लिखी है जिसका नाम अपरोजानुमृतिप्रकाश है। अपर्यो—जिसने तपस्या के समय में पत्ते भी नहीं खाये, वह पार्वती अपर्या कही गयी है। यह दुर्या का ही पर्याय है:

> स्वयं विशीर्णद्वमपर्णवृत्तिता पराहि काप्ठा तपसस्तया पुनः।

तदप्यपाकीर्णीभतः प्रियंवदाम् । नदन्त्यपर्णेति च तां पुराविदः ।।

(कुमारसम्भव) [स्वयं गिरे हुए पत्तों का भक्षण करना, यह तपस्थियों के क्रिए तपस्या की अस्तिम सीमा है। किन्तु पार्वती ने उन मिरे हुए पत्तों का भी मक्षण नहीं किया। बत उसे

विद्यान् लोग अपर्णा कहते हैं।] अथवर्ण---(१) संसार से मुक्ति मानवजीवन के चार . पुरुषार्थी-वर्ग, अर्थ, काम और मोक्ष-में से अस्तिम मोक्ष अपवर्ण कहलाता है।

(२) इसका एक अर्थ फलप्राप्ति या समाप्ति भी है क्रियापवर्गेष्वनुत्रीविसात्कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः । (किरातार्जुनीय)

[क्रिया की सफल समाप्ति हो जाने पर पुरस्कार रूप में सेवकों को दी गयी मम्पत्ति दुर्योधन की कृतज्ञता को प्रकट करती है।]

अथात्र—दान दने के लिए अयोग्य व्यक्ति। इसकी कुपात्र अथवा असत्पात्र भी कहते हैं:

'अपात्रे पातयेद्दत्त सुवर्ण नरकार्णवे'

(मलमासतस्य) [अपात्र को दिया गया मुदर्णदान दाता को नरकरूपी

समुद्र में गिरा देता है।]
क्यापसम्ब्रमित कर-पह वह संक्रांति के दिन प्रारम्भ
होकर एक वर्षप्रतेत पलता है। इसके देवता सूर्व हैं।
इसमें देवत तिल का समर्पण किया जाता है। दे॰ होमाँह,
वरसम्बर्ग ८,९२८-७४०।

लघुनर्भव — वृनर्जन्म न होने की स्थिति। इसको मृक्ति, कैवस्य अथवा पृनर्जन्म का अभाव भी कहते है। मानव के चार पुरुषार्थों — धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में यह अस्तिम और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।

बच्चे— को समारिक कियाएँ की जाती है, शास्त्रों में उनके बहुत के एक भी बदलाये गरे हैं। किन्यु वे एक किया के करन के साथ ही पृथ्टिगोचर नहीं होते। इस कर्म आसम में उस अव्हार शक्ति को उत्पन्न करते हैं जो समय आने पर वेद्यिहित एक देती हैं। इस विचार की व्यावधा करते हुए पूर्वमीमोमा में कहा गया है कि वर्म आपना में कपूर्व मामक गुण उत्पन्न करता हैं जो स्वर्गीय सुब एवं मोसा का कारण है। कमें और उसके एक के बीच में बपूर्व एक अवृध्य कही है। विशेष विवरण के लिए देव भीमाशाहर्यन हैं।

अपवान—ऋग्वेद (यमणवानो भृगवो विरुक्तः ।४ ७.१) में अपनदःत का उल्लेख भृगुओं के साथ हुआ हैं। लुडविंग अपनवान के भृगुकुल में उत्पन्न होने का अनुमान लगाते हैं।

क्षयक्षाकार्य-एक प्रसिद्ध वेदान्ती टीकाकार । तैतिरीयो-पनिवद् के बहुत से भाष्य एवं वृत्तियां है । इनमें सङ्करा-चार्य का भाष्य तो प्रसिद्ध है ही, आनन्दतीयं, रङ्करामा-नुज, सायणाचार्य में भी इस उपनिवद्ध के भाष्य क्रिको है । अपण्णाचार्य, व्यासतीयं और श्रीनिवाशाचार्य में आनन्द-तीयंकुत भाष्य की टीका की है ।

अभ्यय बीसित—स्थामी शङ्कराचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित अद्वैत सम्प्रदाय की परम्परा में जो उच्च कोटि के बिद्वान हुए हैं उनमें अपन्य बीसित भी बहुत प्रीव्य हैं। विद्वाना की दुग्धि में इन्हें बावस्पति मिश्र, श्रीदर्य एवं मधुपूतन सरस्वतों के समकर रखा जा सकता है। ये एक शाय ही आलङ्कारिक, वैयाकरण एवं वार्शिक वे। इन्हें 'मर्थतन्त्रस्वतन्त्र' कहा बाय को अल्पिक न होगी।

हनका जीवन काल सं ९६०८-१६८० वि० है। हनके पितासह आजार्य तीलित एवं पिता रङ्गात्वाक्यरि से । ऐसे पिछतों का बंधकर होने के कारण हनसे सहत प्रतिमा का विकास होना स्वाभाविक ही था। पिता और पितासह के संस्कारानुसार हन्हें अर्देतमत की शिक्षा मिकी यी। तथापि ये परम शिवभक्त से शिक्ष सैनिसिद्धानत के किए सम्बर्ध स्वना करने में भी इनकी शिक्ष थी। तथनुसार इन्होंने 'शिवतत्त्वविवेक' आदि पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थों की रचना की । इसी समय नमर्दी तीरनिवासी नृत्तिहासम स्वामीने इन्हें अपने पिता के शिद्धान्त का अनुसरण करने हेर्ग प्रोत्साहित किया । उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने परियल, स्थायरजामणि एवं निद्धान्तकेश नामक बन्दों की रचना की ।

अप्यय वीक्षित अपने पितामह के समान ही विवयत्तमर के राजाओं के समापण्डत ये। कुछ काल तक मुद्रीज्य राजाओं के समापण्डत ये। कुछ काल तक मुद्रीज्य राजाओं के साथ इन्होंने काशी में निवास किया था। अप्या दीक्षित शिवकस्त ये एवं मुद्रीजि वैज्याव, तो भी दोनों का सम्बन्ध अतिमभूर था। दोनों ही शास्त्रज्ञ ये। जतः उनकी दृष्टः में वस्तुत शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं था। शिवसक्त होते हुए भी इनकी रचनाओं में विष्णुमिक का प्रमाण मिलता है। कई स्थानों पर इन्होंने भक्तिमाब से विष्णु की वस्त्रना की है।

इनके बन्यों से सर्वतीयमुकी प्रतिमा का परिचय मिलता है। मीमांशा के तो ये युरम्बर पण्डित ये इनकी रिवार्कमणियरीपिका' माम की युरनक में इनका मीमांसा, न्याय, व्यावरण एव अल्क्ब्बार शास्त्र सम्बन्धी होकर भी शीकरुकमण्यायानुमार विकार मीमांबिएका' में विधिक्त तेत के प्रक का पूर्णतया मयनंन किया है। इसी प्रकार शांकर सम्प्रदाय के ममर्थन में विरिच्त 'सिद्धान्तलेखा' में बर्ड त किदान्त को यूर्णतया रामा की है तथा अर्ड तवार्धी, आचार्यी के मतभेशों का विश्वयान कराया है। आचार्यी के एकजीववाद नाना जीववार, विषय प्रतिसम्बाद, अवच्छेववाद एवं मासित्व आदि विषयों में बहुत मतभेद हैं। उन सकका मण्डवया बनुभव कर दीवितकी ने अपना विवार कर किया है। इनके लिखे हुए ग्रन्थों के नाम ग्रही दिये जाते हैं—

१. कुवकयानन्द २. विवसीमासा ३ वृत्तिवार्तिक 
४. नामसम्हराज (ज्याकरण) ५. नामकवार्षावर्षी 
गापितितन्वनवनस्वत्रमाणा ६. प्राकृतवनिक्का 
(भीमांसा) ७ वित्रपृट ८. विविद्यायन १ सुब्रीए- 
श्रीवनी १०. उपक्रमपराकम ११. वादनक्षत्रमाणा 
(वेदान्त) १२ परिस्तल १३ न्यायस्तामीण १४. 
स्वासन्त्रक्ष १४. मतारार्थनंबई (श्राङ्कर सिद्धान्त) १६ 
न्यायसम्ब्री (माज्यसन्त्र) १७. न्यायस्कृतवार्की (रामानुब-

मत) १८. नियमकृषमालका (श्रीकण्ठमत) १९. विवाकमणिवीपिका २०. रास्त्रप्यपरोज्ञा (वीवमत) २१. माणमाणिका २२. विवारिणीमाण २२. विवारवानिका २२. विवार्यविवार २५. क्राय्यविवार २६. विवारिणीमाण २२. विवार्य-विवेशविवारकस्त्रव २५. क्राय्य-व्याप्य २५. विवार्यविवारकस्त्रव २५. क्राय्य-व्याप्य २५. व्याप्य-व्याप्य २५. क्राय्य-व्याप्य २५. व्याप्य-व्याप्य २५. व्याप्य-व्याप्य २५. विवार्य-व्याप्य २५. विवार्य-व्याप्य २५. विवार्य-व्याप्य २५. विवार्य-व्याप्य २५. विवार्य-व्याप्य २५. विवार्य-व्याप्य २५. व्याप्य २५. विवार्य-व्याप्य २५. विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार्य-विवार-विवार्य-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवार-विवा

अप्यर-सातवीं, बाठवी तथा नवीं शताब्दियों में तमिल प्रदेश में भैव कवियों का अच्छा प्रचार था। सबसे पहले तीन के नाम आते है, जो प्रत्येक दृष्टि से वैष्णव आल-बारों के समानान्तर ही समझे जा सकते है। इन्हें दूसरे धार्मिक नेताओं की तरह 'नयनार' कहते हैं, किन्तु अलग से उन्हें 'तीन' की संज्ञा से जाना जाता है। उनके नाम है-नान सम्बन्धर, अप्पर एवं सुन्दरमूर्ति । पहले दो का उद्भव सप्तम शताब्दी में तथा अन्तिम का आठवी या नवीं शताब्दी में हुआ। आसवारों के समान ये भी गायक कवि थे जो शिव की भक्ति में पगेहुए थे। ये एक मन्दिर से दूसरे में घुमा करते थे, अपनी रची स्तुतियों को गाते थे तथा नटराज व उनकी प्रिया उमा की मृति के चारों ओर आत्मिविभोर हो नाचने थे। इनके पीछे-पीछे लोगों का दल भी चला करता था। इन्होंने पुराणों के परम्परागत शैव सम्प्रदाय की मक्ति का अन-सरण किया है।

ब्यस्तिरम--विपक्ष के महारिययों को हरानेवाला पराक्रमी बीर, जिसके रथ के सामने दूसरे का रथ न टहर सके अर्थात् युद्ध में जिसका कोई बोह न हो। यह एक ऋषि का भी नाम है। ऐसरेय (८१०) तथा शतपकाहाण (९.२ ६५) में इस्हें ऋषोब के एक नुमत (१०१०३) का इस्टा नदालाया गया है, जिसमें इन्द्र की स्तुति अनेय योदा के रूप में की यथी है।

क्षम्बरा-अप्सरस् शब्द का सम्बन्ध जल से हैं (अप्जल)। किन्तु गन्धवां की दिनयों को अप्सरा कहते हैं, जो अपने जलीकिक सौन्दर्य के कारण स्वर्ग की नृत्यांगना कहलाती हैं। वे इन्त्र की सभा से भी सम्बन्धित थीं। जो ऋषि अपनी घोर तपस्या के कारण इन्द्र के सिंहासन के अधि-कार की जेव्हा करते थे, उन्हें इन्द्र इन्हों अप्यराओं के द्वारा पश्चाष्ट किया करता था। स्वगं की प्रधान अपन-राओं के कुक नाम है तिलोत्तमा, रम्भा, उर्वशी, वृताची, मेनका आदि।

अपान-स्वास से सम्बन्ध रखने वाले सभी शब्द 'अन्' धातु से बनते हैं जिनका अर्थ है श्वास लेना अथवा प्राण-वाय का नासिकारन्ध्रों से ग्रहण-विसर्जन करना । इसका लैटिन समानार्थक 'अनिमम' तथा गाथ समानार्थक 'उस-नन' है। स्वास-क्रिया का प्रधान शब्द जो उपर्यक्त धात से बना है, वह है 'प्राण' (प्रपूर्वक अन) । इसके अन्तर्गत पाँच शब्द आते है--प्राण, अपान, ज्यान, उदान एव समान । 'प्राण' दो प्रणालियो का खोतक है, बाय का ग्रहण करना तथा निकालना । किन्तु प्रधानतया इसका अर्थ ग्रहण करना ही है, तथा 'अपान' का अर्थ बाय का छोडना 'निश्वास' है। प्राण तथा अपान इन्द्रसमास के रूप में अधिकतर व्यव<sub>ित</sub> होते हैं। कही-कहीं अपान का अर्थ स्वास लेना एवं प्राण का अर्थ निस्वास है। विस्व की किसी भी जाति ने इवासप्रणाली की भौतिक एवं आध्यात्मिक उपादेयता पर उतना ध्यान नही दिया जितना प्राचीन भारतवासियों ने दिया । उन्होंने इसे एक विज्ञान माना तथा इसका प्रयोग यौगिक एव याज्ञिक कर्मी में किया। आज भी यह कला भारतभ पर प्राणवान है। दे० 'प्राण' ।

अपास्तरतमा—महाभारत से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि तत्त्वज्ञान के पहले आचार्य अपान्तरतमा थे। यथा—

'अपान्तरतमाञ्चेव वेदाचार्य स उच्यते ।' यहाँ वेद का अर्थ वेदान्त है । अपान्तरतमा की कथा इस प्रकार है '

नारायण के आह्वान करने पर सरस्वती से उत्पन्न हुआ आपानततमा नाम का पुत्र सामने आ खड़ा हुआ। । नारायण ने उसे बंद की व्याच्या करने की आजा दी। । उसने आजानुसार स्वायम्ब्य मन्यन्तर में बेदो का दिमाग किया। तब भगवान् ने उसे बर दिया कि 'बैबस्वत मन्य-न्तर में भी बंद के प्रवर्तक तुम ही होगें। तुम्हारें बंदा में कौरत उत्पन्न होंगे। उनक्षी आपस में कच्छ होगी और से संहार के छिए तैयार होगे। तब तुम अपने तमोवल से वैदों का विभाग करना। विस्तृत के कर में परावर स्वृत्ति में तुम्हारा जन्म होगा। 'इस कथा से स्वप्ट है कि इस ऋषि ने बेरों का विमाग किया। वेदालसास्त्र के आदि प्रत-रंक भी यहाँ ऋषि है। वेदालसास्त्र पर इनका पहले कोई बन्य रहा हो, ऐसा भी सम्भव है। भगवदगीता में कहा हुआ 'बहानूत्र' इन्हीं का हो सकता है, क्योंकि बादरायण के बहानूत्र गोता के बहुत बाद के है। उनकी जन्दी तो गीता है। हो तही सकती।

अर्थानसात्—इत्येद के सूत्रों (७.४०, ४.९० एव १०.९.३०) में आप अथवा आकाश के जल की सुनित है। किन्तु कदाचित् पृथ्वी के जल को भी इसमें सम्मित-लित समझा गया है। आप: का स्थान सूर्य के पार्थ्व में है। वरुण उसके बोच कुमते हैं। इन्द्र ने अपने बच्च से मोदकर उनकी नहुर नैयार की है। 'अपांनपात्' जल का पुत्र है, जें। अमिन का विद्तुरूप है, वर्गीस वह विवाह दिशन के अमिन का विद्तुरूप है, वर्गीस वह विवाह दिशन के स्वरूता है।

अभक्त- महाराष्ट्र के प्रधान तीर्थ पण्डरपुर में विष्णु की पूजा बिट्टल अथवा विठोबा के नाम से की जाती है। वहीं मन्दिर में जाने के पद पाते हैं। वहीं मन्दिर में जाने को सामी एक प्रकार के पद पाते हिं जिन्हें अभक्त कहते हैं। ये अभक्त की कामावा में रखें ये हैं, संस्कृत में नहीं। मुक्तावाई (१३०० ई०), नुकाराम तथा नामदेव (१४०५ ई०) के अभक्त प्रसिद्ध हैं।

अभय---भय का अभाव, अथवा जिसे भय नहीं है। राजा के लिए अभयदान सबसे बड़ा धर्म कहा गया है:

अभयतिलक-अभिवेक

नातः परतरो धर्मो नृपाणां यद् रणाजितम् ।

विप्रेभ्यो दीयते द्रव्यं प्रजाभ्यश्चाभयं सदा ।।
·(याज्ञवल्क्य)

[राजाओं के लिए इससे बढकर कोई घर्म नहीं है कि वे युद्ध में प्राप्त घन ब्राह्मणों को दें तथा प्रजा की सदा के लिए अभय दान दे दें !]

अभवतिसक -- न्यायदर्शन के एक आचार्य। इन्होंने 'न्याय-वृत्ति' की रचना की है।

श्रीमकोशक - पुरुषमेश का एक बिल पुरुष । कदाचित् इसका अर्थ 'दूत' हैं। भाष्यकार महीघर ने इसका अर्थ 'निन्दक' बताया है।

श्रीक्षण्यः— अतु को मारते के लिए किया जानेवाला प्रयोग। अधर्यवेद में कहे यारे मन्त्र-यन्त्र आदि द्वारा किया गया। मारण, उच्चादन आदि हिसारक कार्य अभिचार कहुलाता है। वह छ प्रकार का है (१) मारण, (२) मोहन, (३) स्तिम्मन, (४) विदेषण, (५) उच्चादन और (६) वजीकरण। यह एक प्रणातक है। द्येन आदि यात्रों में अवनाराणी को मारना पाप है।

अभिनवनारायण—सः हुराचार्य द्वारा ऐतरेय एव कौधांतिक उपनिषदी पर लिखे गये आस्याँ पर अनेक पण्डितो ने टीकाएँ जिस्ही है, जिसमे से एक अनिनवनारायण भी है। अभिनविक्य—सन का सयोग-विवेध। इसके कई अर्थ है—मनो-निवेश, आंवेग, शास्त्र आदि में प्रवेश आदि। मरण की आश्वका में उत्पन्न अय के अप में भी उनका प्रयोग होना है। इसकी गणना पक्ष क्लेओ में है

अविद्यास्मिता-राग-द्वेष-अभिनिवेद्या पञ्च क्लेशाः । (योगदर्शन) ।

आसक्ति, अनुराग और अभिलाष के लिए भी यह गब्द प्रयक्त होता है। 'बलीयान् खलु मे अभिनिवेश'।'

(अपितानपाकुन्तल) सिरा अनुराग बहुत बलवान् है। ब्रेंट 'प्रवानकेख'। अभित्रकती--विलिरोय बाद्याण्यं वाअलनेखें बहुता में विणत पुरुषमेष यज्ञ की बलिम्ची में 'अभित्रक्ती' का उल्लेख हुबा है। यह बन्द 'प्रश्नी' के बाद एवं 'प्रास्त्रविवेक' के पहले उद्भुत है। आध्यास्त सायण एवं महीपर ने इसे केवल विज्ञासु के जर्म में लिया है। कियू बहु सह सब्द से कुछ वैधानिकता का बोध होता है। न्यायालय में बाद उपस्थित करने वाले को प्रक्नी (प्रक्रिन्न), प्रतिवादी को अभिप्रक्नी (अभिप्रक्रिन्न) और न्यायाधीश को प्राक्ष्मविवेक कहा जाता था।

अभिकाष--- किसी अपराध के लिए क्रोध उत्पन्न होने पर रुट्ट ब्यक्ति द्वारा अनिष्ट कथन करना । ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध एवं सिद्धों के अनिष्टकारक बचनों को शाप कहा जाता हैं

यस्याभिशापाद् दुःखार्तो दुःखं विन्दति नैषधः।

(नलोपास्थात) [जिसके शाप से दुखपीडित नल कष्ट पा रहा है।]

[स्वस्क शाप स हु स्वपादित नक रूप्ट पा रहा है [] अभिनी—यह अपट उद्द इस को से करता है जो उस में तोमस्त के साथ आहुति देने के पूर्व मिलाया जाता था। अभिनेक—मन्त्रपाठ के साथ पवित्र जठ-सिक्तर या स्तात । यजुर्वेद, अनेक ब्राह्मणों एवं नारों बेदो की शीत दिक्त में हम अभिनेवनीय इत्य को राजमूय के एक अस के रूप में पाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में तो अभिनेक ही मुक्य विषय हैं। पानिक अभिनेक व्यक्ति अपनी स्वत्र वो हो अपट देशों में अनुमान लगाया जाता है कि अभिनेक स्वित्र है। व्यत्त देशों में अनुमान लगाया जाता है कि अभिनेक स्वित्र हो अपट देशों में अनुमान लगाया जाता है कि अभिनेक स्वित्र हो हो व्यत्त देशों में अनुमान लगाया जाता है कि अभिनेक स्वित्र से होता वा जो बीराता का मुक्क ममझा जाता था। वतस्य ब्राह्मण (५४२२) के अनुसार इस क्रिया द्वारा विशेष्ट्र तो स्वत्र पत्ति स्वत्र स्वत्र स्वित्र स्वत्र त्वार स्वत्र स्वित्र स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स

ऐतरेय ब्राह्मण का मत है कि यह धार्मिक कृत्य साम्राज्य-शक्ति की प्राप्ति के लिए किया जाता था। महाभारत में यधिष्ठिर का अभिषेक दो बार हआ। था, पहला सभापर्व की (३३ ४५) दिग्विजयों के पश्वात अधिकृत राजाओं की उपस्थिति में राजसूय के एक अंश के रूप में तथा दूसरा भारत युद्ध के पश्चात् । महाराज अशोकका अभिषेक राज्यारोहण के चार वर्ष बाद एव हुर्प शीलादित्य का अभिषेक भी ऐसे ही विलम्ब से हुआ था। प्रायः सम्राटों का ही अभिषेक होता था । इसके उल्लेख बहत्कथा, क्षेमेन्द्र (१७), सोमदेव (१५,११०) तथा अभिलेखों में (एपिग्रा-फिया इंडिका, १.४.५.६) पाये जाते हैं। साधारण राजाओं के अभिषेक के उदाहरण कम ही प्राप्त है, किन्तु स्वतन्त्र होने की स्थिति में ये भी अपना अभिषेक कराते थे। महाभारत ( शा॰ प॰ ) राजा के अभिषेक को किसी भी देश के लिए आवस्यक बतलाता है। युवराजों के अभि-वेक के उदाहरण भी पर्याप्त प्राप्त होते हैं, यथा राम के 'यौवराज्यभिषेक' का रामामण में विशव वर्णन है, यद्यपि

यह राम के अनितम राज्यारोहण के समय ही पूर्ण हुआ है।
यह पुष्पाभिषेक का उदाहरण है। अववेषेद परिशिष्ट (४),
बराह्मिहिर की बृहत्सिहिशा (४८) एव कालिकापुराण
(८९) में बताया गया है कि यह संस्कार चन्द्रमा तथा
ज्या नजान के संयोग काल (गैयमान) में होना चाहिए।
अभियेक मन्नियों का भी होता था। हर्षदरित में

आमंत्रक सानवां के सामावाँ के अभिषेक (मूर्वामिषिकः) राजपरिवार के समावाँ के अभिषेक (मूर्वामिषिकः) अमाराया राजान ) एवं पुरोहितों के किए 'बृहस्पतिसम्' का उटलेख हैं। मूर्वियों का अभिषेक उनकी प्रतिस्ठा के समय होता था। इसके लिए हुए, जल (बिविध ६कार का), गाय का गोकर खादि यहाँ का प्रयोग होता था।

बौडों ने अपनी दस भूमियों में से अन्तिम का नाम 'अभिषेकभूमि' अथवा पूर्णता की अवस्था कहा है। अभिषेक का अर्थ किसी भी धार्मिक स्नान के रूप में अस्नि-पराण में किया गया है।

अभिषेक की सामग्रियों का वर्णन रामायण, महाभारत, अग्निपराण एवं मानसार में प्राप्त है। रामायण एवं महा-भारत से पना चलता है कि वैदिक अभिषेक संस्कार मे तव यथेष्ट परिवर्तन हो चकाथा। अग्निप्राण काती वैदिक क्रिया से एकदम मेल नही है। तब तक बहुत से नये विश्वास इसमें भर गये थे. जिनका अतपथ्याद्वाण मे नाम भी नहीं है। अभिषेक के एक दिन पूर्व राजा की गढ़ि की जाती थी, जिसमें स्नान प्रधान था। यह निज्वय ही वैदिकी दीक्षा के समान था, यथा (१) मन्त्रियों की नियुक्ति, जो पहले अथवा अभिषेक के अवसर पर की जाती थीं, (२) राज्य के रत्नों का चनाव, इसमें एक रानी, एक हाथी. एक व्वेत अध्व, एक श्वेत वृषभ, एक अथवा दो. ब्बेत छत्र, एक ब्बेत चमर (३) एक आसन (भद्रासन, सिंहासन, भद्रपीठ, परमासन) जो मोने का बना होता था तयाब्याद्रज्ञमंमे आच्छादित रहता था,(४) एक या अनेक स्वर्णपात्र जो चिभिन्न जलो, मध, दुग्ध, घत, उद-म्बरमूल तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से परिपूर्ण होते थे। मस्य स्नात के समय राजा रानी के साथ आसन पर बैठता था और केबल राजपुरोहित हो नही अपित अन्य गन्त्री, सम्बन्धी एव नागरिक आदि भी उसको अभिधिक्त करते थे। संस्कार इन्द्र की प्रार्थना के साथ परा होता था जिससे राजा को दंबों के राजा इन्द्र के तुल्य समझा जाता था । राज्यारोहण के पश्चात राजा उपहार वितरण करता था एवं पूरोहित तथा ब्राह्मण बिलाया नाते थे। अनिस्पृत्यण एवं मानसार के अनुसार राजा नगर की प्रविश्वण द्वारा इस किया को सभाप्त करता था। अनिस्पृत्रण इस अवसर पर वन्दियों की मुल्किका भी वर्णन करता है, जैसा कि दूसरे सुन्न अवसर्ग पर भी होता था।

## अभिषेषनीय---दे० 'अभिषेक' ।

अभीष्य तृतीया—यह वृत मार्गशीर्थ शुक्ल तृतीया को प्रारंभ होता है। उसमें गौरीपूजन किया जाता है। दे० स्कन्द पराण, काशील्य, ८३ १-१८।

जमोध्य सप्तमी — किमो भी मान की मन्तमी को यह वत किया जा मकता है। इसमें पाताल, पृथ्वी, द्वीपों तथा मागरो का पूजन होता है। दे हेमाद्वि, बतस्व<sub>ण्ड</sub>, १ ७९१।

अभेबररन — वेदान्त का एक प्रकरण-प्रन्थ जिसकी रचना मोलह्यी शताब्दी में दाक्षिणात्य विद्वान् श्री मल्लनाराच्य ने की थी।

अ(भ्य)व्यञ्जसन्तमी —श्रावण श्वल सन्तमी । इसका कृत्य प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जिसमें मूर्य को 'अव्यङ्क' समर्पित किया जाता है। कृत्यकन्पतर के प्रतकाण्ड (पुरु १५०) में अञ्यक्त की व्याख्या इस प्रकार की गयी हैं 'सफोद सत के धामें से सॉप की केब्ली के समान पोला अब्यद्भ बनाया जाय। इसकी लम्बाई अधिक ये अधिक १२२ अंगल, मध्यम रूप से १२० अथवा कम से कम १०८ अगुल होनी चाहिए।'' इसकी मुलना आधुनिक पारसियो द्वारा पहनी जाने वाली 'कुस्ती' से की जा सकती है। दं० भविष्य-पुराण (बाह्मपर्व), १११ १-८ (कृत्यकल्पतम के वतकाण्ड में उद्भृत), हेमाद्रि, व्रत-खण्ड, जिल्द प्रथम, ७४१-७४३, वतप्रकाश (पत्रात्मक ११६)। भविष्यपुराण (ब्राह्म०) १४२ १-२९ में हमें अव्यङ्गोत्पत्ति की कथा दृष्टिगोचर होती है। इसके अठारहवे पद्य मं 'सारसन' शब्द आता हें जो हमें 'मारचेन' (एक बाहरी जाति) की स्मृति दिलाता है। 'अञ्यङ्गास्य बत' के लिए दे० नारदपुराण १ ११६. 29-38 1

लगता है कि सस्कृत का बच्च प्र शब्द पारमी 'अबेस्ता' के 'विश्वक्का' का परिवर्तित क्य हैं। अबेस्ता के शब्द का अर्थ हैं किट्सूत्र', मेसला या करचनी। मिक्स्य पुराण के १६वें क्यों के में भी 'विष्य पुराण के १६वें क्यों के में भी 'विष्य गाने के प्रसाम में अच्छत्र का उस्ता है, वह लगता है. जा राहमी लोगों का कटि-

सूत्र ही है जो स्थानात्मित्त होकर भारत आये थे और अपनी कमर पर कनी कुष्ती सह नाम के बरून पर संघेष ये। पार्टमधों की कुष्ती सह नाम के बरून पर संघेष ये। पार्टमधों की किया कर होने हो हो दे एमक एमक सुरक्तान की 'पारसीज इन इंग्लियां, अध्य जिब्द, पुष्ठ रहे। प्रतित होता है कि सूर्य की यह पूजा यहां पर ईरान से जायों अथया पारियों की दीनक वर्षा से गृहित हुई। वराहिमिहर की वृहस्संहिता (५९ १९) में जिल्ला है कि सूर्य के या लोग हो अथवा धाकडीपीय हाइया । ३० इंग्लियां पारीयों या तो मा लोग हो अथवा धाकडीपीय हाइया । ३० इंग्लियां एमिटिनेटी, जिल्ट आठवी, प् ० ३२८ तवा कुण्यास निज्ञ का 'मा व्यक्ति'।

अभ्युत्थान--- किसी अतिथि के आगमन पर संमानार्थ उठने की किया:

अलमलमभ्युत्थानेन, ननु सर्वस्याभ्यागतो गुरुरिति भवानेवास्माकं पूज्य । (नागानन्द)

[आप न उठिए। अस्यागत निञ्चय ही सबका गुरु होता है, आप ही हम लोगों के पूज्य है।]

अमङ्गल-- जिससे गुभ नही होता । बहुत से अशुभमुचक पदार्थ अमाङ्गलिक माने जाने हैं। दिवाह आदि उत्सद, गात्रा तथा किसी भी कार्यारम्भ के समय अमङ्गल को बचाया जाता है।

अमरककर--- मध्य प्रदेग को एक पतिल और प्रसिद्ध तीर्थ स्थान । इसका गाब्दिक अर्थ है (असर + करुटक) 'देन ताओं का शिक्तर'। यह चिरासपुर जिने में मेकल की प्रवस्ता पर स्थित है। यहां पर नर्मरा का उद्धम है, जिनके कारण नर्मदा 'मेकल सुता' कहलाती है। प्रनिवर्ध महस्त्रो तीर्थयात्री अमरकप्टक में चलकर नर्मदा के किनार-किनार संभात की साडी तक परिक्रमा करने जाते है जहां नर्मदा नमुद्र में सिल्जी है।

अमरकाटक मध्याभारत का जलविभाजक है। यहाँ से सं करप्पूर्व की और और, महानदी यूक्त की ओर और, नर्मता पश्चिम की ओर बहती है। आज भी अमरकाटक जनाकी भी प्रदेशों से जलना एकान्त में स्थित है। अत इसकी पथितता अधिक मुर्टिशत है। कुछ बिहानों के अनु-सार मेमडूल (१ १७) का आसकूट यही है। मार्काच्य पुराण (अ०१०) में हसकी सीम पर्वत जयवा स्टवाहि कहा गया है। सस्स्यपुराण (२२-२८) कुरुक्षेत्र से भी अधिक पवित्रता अमरकण्टक को प्रदान करता है। दे० 'नर्मदा'।

अवरवास — सिक्कों के वस गुरुओं में दनका तीसरा कम है। ये गुरु अञ्जद के पश्चात् गद्दी पर बैठे। इन्होंने बहुत से भजन लिखे हैं जो 'गुरुग्रन्थ साहब' में संगृहीत है।

अमरनाय--- कश्मीर का प्रसिद्ध शैव तीर्थ, जो हिमालय की भैरव चाटी म्युलका में स्थित है । समुद्रस्तर से १६००० फुट की ऊँचाई पर पर्वत में यहाँ लगभग १६ फूट लम्बी, २५ से ३० फूट चौड़ी और १५ फूट ऊँची प्राकृतिक गुफा है। उसमें हिम के प्राकृतिक पीठ पर हिमनिर्मित प्राकृतिक शिवलिक है। यह भारणा सच नहीं है कि यह शिवलिङ्क अमावस्या को नहीं रहता और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से बनता हुआ पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है तथा कुष्ण पक्ष की प्रतिपदा से क्रमशः घटता है । पूर्णिमा से भिन्न तिथियों से यात्रा करके इसे देख लिया गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हिमनिर्मित शिवलि क्ल जाड़ों में स्वत बनता है और बहुत मन्दर्गति से घटता है परन्तु कभी पूर्ण लुझ नही होता । अमरनाथग्का में एक गणेशपीठ तथा एक पावंती-पीठ हिम से बनता है। अवश्य ही अमरनाथ की एक अद्भव विशेषता है कि यह हिमलिङ्ग तथा पीठ ठोस प की बरफ का होता है, जबकि गुफा के बाहर मीलो तक सबंब कच्ची बरफ मिलती है।

असरताव गुका से नीचे सिन्धु की एक महायक नरं।
असरवंगा का प्रवाह है। याजी हममें म्लान करके गुका
में जाते हैं। सवारी के घोडे अधिकतर एक या आग करों में जाते हैं। सवारी के घोडे अधिकतर एक या आग के दूर ही कक जाते हैं। असरगाञ्चा से जनमाग दों फलीय असर गुका में जाना पहना है। गुका में जहां-वाहाँ बूँव-बूँड करके जल उपकता है। कहा जाता है कि गुका के जगर पर्वत तुर रामकुष्ट हैं जी उनती का जल गुका में उपकता है। गुका के पास एक स्थान से सफेद अस्त-जैमो पिट्ठी निकळती हैं, जिसे यात्री प्रसाद स्वष्ट जाते हैं। गुका में बन्ध कबूतर भी विचाह देते हैं। यह वर्षा न होती हो, बाकल न हीं, पूप निकली हो तो गुका में शीत का कोई भी अनुभव नहीं होता। अस्पेक दशा में इस गुका में यात्री अनिवर्षनतीय अद्भुत साविकता तथा शान्ति का अनुभव करता है।

अमरलोक सण्डवाम-स्वामी चरणदास कृत 'अमरलोक

**अग्रहानव्य-अन्त** ं . ४५

खण्डधाम' अठारहवीं शताब्दी का एक वैष्णव योगमत का ग्रन्य है।

अवसामन्य आपार्य अनलानन्द का प्राप्टुमाँव दक्षिण भारत में हुआ। वे यादव राजा महावेच और रामन्यः के समसामियंक ये देविगिर के राजा महावेच ने वि० सं० १३९०१३९८ तक वादना किया। वि० सं० १३५५ में रामन्यः
पर अलाउदीन ने आक्रमण किया था। अमलानन्द ने अपने
बन्धा बीतान्दकन्पवर्ध में प्रन्या रचना के काल के विषय
में जो हुछ लिखा है, उससे मानृक्त होता है कि योगों
राजाओं के समय में यन्य लिखा गया था। जान पडता है
कि असलान्य तेरहनी बतान्दी के अन्त में हुए और उनका
सन्य वि० सं० १३५५ के यूर्व लिखा गया था, वर्धोंक उसमे
अलाउदीन के आक्रमण का उन्लेख नहीं मिलता। वे देवपिरि राज्य के अन्तमंत निश्मी स्थान में रहते थे। उनके
अनस्यान आदि के विषय मे हुछ नहीं मानृल होता।
उनके गुक का नाम अनुभवानन्द था।

अमलानन्द अहैतमत के समर्थक थे। उनके किसे तोन प्रत्य मिलने हैं. पहला 'बेरान्तकल्पतर' हैं किममें बाचस्पति मिश्र को 'सामती' टीका की व्याच्या की गयी है। यह भी अहैन मत का प्रामाणिक यप माना जाता है और बाद के आचार्यों ने इससे भी प्रमाण ग्रहण किया है। इसरा है 'शास्त्रवर्षण'। इससे ब्रह्ममूत्र के अधिकरणों की व्याख्या की गयी है। तीमरा प्रम्य है 'युष्टापत्रिका दर्गण'। यह प्रयपादाचार्य की 'युष्टापत्रिका' की व्याख्या है। इन तीमो प्रस्वी की आपा प्राञ्जल और भाव गम्मीर है।

अमरावती—(१) जिस नगरी में देवता लोग रहते हैं। इसे इन्ड्रपुरी भी कहते हैं। इसके पर्याय है—(१) पूपभागा, (२) देवपू:, (३) महेन्द्रनगरी, (४) अगरा और (५) सरपुरी।

(२) नीमान्त प्रदेश (पाकिस्तान) में जळाळा-बाद से दो मोळ पिषम नगरहार । फाहियान इसकी 'ने-किये-छोही' कहता है। पालि साहित्य की अमरादाती हो है। कोण्डण्ण बुद्ध के समय में यह नगर अठारह 'छो' विस्तृत था। यही पर उनका प्रथम उपदेश हुआ था।

(३) अमरावती नामक स्तूप, जो दक्षिण भारत के कृष्णा जिले में बेजबाडा से पश्चिम और धरणीकोट के दक्षिण कृष्णा के दक्षिण तट पर स्थित है। हुयेनसाग का पूर्व शैल संघाराम यही है। यह स्तूप ३७०-३८० ई० में आन्ध्रभृत्य राजाओ द्वारा निर्मित हुआ था। दे० जर्नल ऑफ् रायल एशियाटिक सोसायटी, जिल्द ३, पू०, १३२।

अमा—चन्द्रमण्डल की सोलहवीं कला :

वमा षोडशभागेन देवि प्रोक्ता महाकला। संस्थिता परमा माया देहिना देहधारिणी॥

(स्कन्य पुराण, प्रभास सण्ड) [ हे देवी, चन्द्रमा की सीलह कलाओं से युक्त आधार-शक्त रूप, क्षय एवं उदय से रहित, निरय फूओं की माला के समान सबमें गुँपी हुई अमा नाम की महाकला कही गयी हैं !]

अधावस्या—कृष्ण पक्ष की अनितम तिषि । इस तिषि में चन्द्रमा तथा सूर्य एक साथ रहते हैं । मह चन्द्रमण्डल की एन्ट्रह्वी कला रूप है अथवा उस किमा से उपलिजत काल है। मुम्म और धन्द्रमा का ओ परस्पर मिलल होता है उसे अमावस्या कहते हैं (गीभिल) । उसके प्रयिष्ठ हैं : अमा-वास्या, दर्श, मूर्यज्वन्द्रभाग, यश्चरणो, अमावासी, अमावासी, अमाममी, अमामसी। जिम अमावस्या की चन्द्रकला दिखाई द वह 'मिनीवाली' और जिमकी चन्द्रकला न दिखाई दे वह 'कुह' कहलाती हैं।

अमावस्थापयोक्त — यह बत प्रत्येक अमावस्था को केवल दुग्य पान के साथ किया जाता है और एक वर्ष तक चलता है। इसमें विष्णु-पूजन होता है। दे० हमाद्रि, ब्रत-खण्ड, २,२५४।

अमाबस्यावत — कूमंपुराण के अनुसार यह शिवजी का अत है। पुराणों के अनुसार अमाबस्या यदि सोम, मक्कल या गृह को पड़े, माथ ही अनुराषा, विद्याखा एवं स्वाति नक्षत्रों के नाथ ही, तो विषेष पवित्र ममझी जाती है। अमाबस्या एवं प्रतिपदा के योग से अमाबस्या तथा चतुर्दशी का योग अच्छा ममझा जाता है।

 लेकर धन्यन्तरि बाहर जाये।" उसके पर्योग है पीयूप,
मुपा, निर्जर समुद्रनवनीतक । जल, यूत, यजरीय दृश्य,
मुपा, निर्जर समुद्रनवनीतक । जल, यूत, यजरीय दृश्य,
स्वाचित वस्तु, मुक्ति और आत्मा को भी अमुत करेते हैं।
मध्यपुरानेन तान्त्रिक साधनाओं में अमृत की पर्याप्त को क हुईं। वह रसक्य माना गया। पीछे उमके हुट्योग-परक अर्थ किये गये। सिद्धों ने उसे महामुख अववा महुजरस माना। तान्तिक क्रियाओं में बारुणी ( मिदिरा ) दसका प्रतीक है। चन्द्रमा से ओ अमृत झरता है उसे हुट्योग में सल्या अमृत कहा गया है। मन्तरी ने तान्त्रिकों की बारुणी का निर्मय कर हुट्योगियों के बीमरत को स्वीकार किया। बैलाव अक्तों ने अभित को ही रनायन

लम्तिककु उपनिषक् -- एरवर्ती छोटी उपनिपर्दे, जो प्राय दैनन्दिन जीवन को आचार निस्माक्ष्मी मर्द्य है, दो नमृद्धों में बीटी जा नकती है—एक संस्मासपर और दूसरा योगपरक। अमृतीकटु उपनिषद् दूसरी श्रेणी में में आतो है तथा चर्लिका का अमृतरण करती हैं।

अथवा अमृत माना ।

अमृतसर--भारत के प्रसिद्ध तीर्थों में इसकी गणना है। मिक्क सप्रदाय का तो यह प्रमुख तीर्थ और नगर है। यह वर्तमान पंजाब के पश्चिमोत्तर में लाहौर से बतीस मील पूर्व स्थित है। अमृतसर का अर्थ है 'अमृत का सरोवर।' यह प्राचीन पवित्र स्थल था, परस्तु सिक्स्य गुरुओं के सपर्क मे इसका महत्त्व बहुत बढा। यहां सरोवर के वीच मे सिक्ख धर्मका स्वर्णमंदिर है। सिक्ख परम्परा के अनुसार सर्वप्रयम गुरु नानक (१४६९-१५३८ ई०) ने यहाँ यात्रा की । तृतीय गुरु अमरदास भी यहां पधारे । सरोबर का विस्तार चतुर्थ गरु रामदास के समय में हुआ। पंचम गुरु अर्जन (१५८८ ई०) के समय देवालयों का निर्माण प्रारम्भ हआ। परवर्ती गरुओं का ध्यान इधर आकृत्ट नहीं हुआ। वीच-बीच में मनलमान आक्रमणकारियों ने इस स्थान को कई बार ध्वस्त और भ्रष्ट किया। किन्तु सिक्ब धर्माव-लिम्बयो ने इसकी पवित्रता सुरक्षित रखी और इसका पुनस्द्वार किया। १७६६ ई० में वर्तमान मदिर का पुन निर्माण हुआ। फिर इसका उत्तरोत्तर श्रृंगार और विस्तार होता गया ।

नगर में पांच मरोवर हं — अमृतसर, सतोषसर, रायसर, विवेकसर तथा कमलमर (कौलसर)। इनमे अमतमर प्रमुख हैं, जिसके बीच में स्वर्णमंदिर स्थित है। इस संविर को 'दरबार ताहर्ख' (गुरु का दरबार) भी कहते है। दशम गुरु शोविदसिंद ने गुरु का पर समान कर उसके स्थान पर 'जम्ब साहर्ख नी कृतिका की। 'कम्ब साहर्ख' ही इसमें पमरावे जाते हैं। प्रतिदिन ककाल्बुगा से 'जम्ब साहर्ख' यहाँ विधिवस्त कार्य आते और रानि को तार्ख है। इस तीर्थ में हिर की पौड़े। अव्यव्ध तीर्थ, हुक्कमंत्रक बेरी आदि अन्य पवित्र स्थान है। जिल्यान बाला जाग में जनरक ओडाबर हारा किये गये नरसेष के कारण अमृतसर राष्ट्रीय तीर्थ भी बन गया है। गुरु नानक विश्वविद्यालय की स्थापना के पद्यान है। प्रतिद्व विश्वविद्यालय की स्थापना के पद्यान दह प्रतिद्व विश्वविद्यालय की स्थापना के पद्यान दह है।

समृतामुभय--महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त और नाथ सम्प्रदाय के आचार्य श्री जानेश्वर कृत श्रयोदश शतान्दी का सराठी पद्य में रचित, यह अर्डत श्रीय दर्शन का अनुठा प्रस्य है।

अमृताहरण — गरु । वे अपनी माता विनता को सपली की दालता से मुक्त करने के लिए सब देवताओं को औतकर और अमृत की रक्षा करने वाले सन्त्रों को भी स्त्रीककर स्वर्ग की अमृत ले आये थे। पुराणों में यह कथा विस्तार में विणत हैं।

अस्वरताथ---कोडू के प्रदेश स्थित सैव तीर्थ । यही मिलाहार नरेश सास्त्राणि का वनवाया, कोडूक प्रदेश का गबसे प्राचीन, मंदिर हैं। इस मन्दिर की कला उत्कृष्ट हैं। अस्वरनाथ शिव का दर्शन करने दूर-दूर से बहुत लोग आने हैं।

अम्बराधी—वर्षा के मुक्क लक्षणों में युक्त प्रांत । पृथ्वी के हैंबी रूप के दो पहुलू हैं, एक उदार दूसरा विकास । उदार प्रश्न में देवी मभी लीवजारियों की माता और भोजन देने वाड़ी कहाँ जाती हैं। इस प्रश्न में बहु अनेकों नामों के पृक्तारी जाती हैं. यथा भूदेंबी, धरतीमाता. बसुल्थरा, अम्बराधी, बसुस्ती, लहुराली आदि ।

क्षम्बा भवानी — अम्बा भवानी की पूजा महाराष्ट्र में १७ वी शताब्दी में अधिक प्रचलित थी। गोन्धल नामक नृत्य देवी के सम्मान में होना या नथा देवी सम्बन्धी गीत भी साथ माथ गाये जाते थे।

अभ्यिका—शिवपत्नी पार्वतीके अनेकों नाम तथा स्वरूप है। हिन्दू विज्वासों में उनका स्थान शिव में कुछ ही घट-कर है, किन्तु अर्घनारीक्ष्यर रूप में हम उन्हें शिव की अध्यक्षेत्र-अर्थ्य ४७

समानता के पर पर पाते हैं। देवी, उमा, पार्वती, गोरी, दुषों, प्रधानी, काली, कपालिनी, चानुण्डा आदि उनके विश्विष गुणों के नाम हैं। इनका 'कुमारी' नाम कुपान्यों का प्रतिनिधित्व करता हैं। चैंगे ही इनका 'अध्यिक' ( छोटी माता ) नाम भी प्रतिनिधित्वसूचक हो हैं।

अध्यिकेय-अभ्यकाका अपत्य पुरुष । कार्तिकेय, गणेश, अपृतराष्ट्र । (पाणिनि के अनुसार आम्बिकेय ।)

कम्बुवाचीकत — सीर आवाड़ में जब मूर्य आद्री नक्षत्र के प्रथम चरण में हो इस ब्रत का अनुब्छान किया जाता है। दे० वर्षकृत्यकीमधी, २८३: भोज का राजमार्गण्ड।

अयम् आस्मा नहा--'यह आस्मा हो नहा है'--सिदानत बान्य। यह बृहदारप्यकोपनिषद् (२५,१९) का मन्त्र है और उन महाबान्यों में से एक है जो उपनिषदों के केन्द्रीय विषय आस्मा और परमात्मा के अमेद पर प्रकाश डालते हैं।

स्मयन - काल-विशाजन में अवस्पिंगी' एवं 'उपनिंगी' अबं दो अयानी का है। यह मूर्य के छा भास उत्तर रहने से (उत्तर-गयण) तथा छ माम दिलाण रहने से (दिलाणायन) बनता है। प्रत्येक माम के छा मानों का अर्थ एक अयान होता है। अयनक्रत -- अयन मूर्य की गति पर निर्मेर होते है। उनमें अनेक उत्तरों का विशान हैं। अयन दां हैं -- उत्तराराणा तथा दिलायान। ये अन्या शान्त तथा कूर वार्मिक पूजायों के लिए उपयुक्त हैं। दिलायान में मात्रदेवताओं की प्रति-साओं के अतिरिक्त सैरब, बराह, नर्गमह, वामन तथा दुर्गादेवी की प्रतिवाकों की स्थापना होती है। दे० कृत्य-रत्याकर, २१८: हेमाहि, चतुवर्गिवन्तामणि, १६, समय-नयल, १०७।

अवसस्य आजित्तर— इन ऋषि का नाम ऋष्येद के दो परिक्छेदों में उल्लिजित है तथा इन्हें अनुक्रमणों में अनेक मन्त्रों (९४४ ६; १० ६७-६८) का क्ष्या कहा गया है। जाह्मण-रमण्या में थे उन राजमूथ के उद्भावा थे, जिसमें शुन बोर की बोल दी जानेवाली थी। इनके उद्भीय (तामगान) दूसरे स्थानों में उद्भृत है। कहें सन्त्रों में कन्हें यत्रक्रियाविवान का मान्य अधिकारी (पद्मविद्या बाठ १४.३, २०,१२,४; ११८८,१०,व० उठ १.३.८,१९,२४,ती० बाठ ३०६) बतलाया गया है। बृह्दारण्यक उपनिवद की बंगावली में अयास्व आफ्रियस को आमुति खाइन्द्र का शिष्य बताया गया है। अयोगू—वाजसनेथी संहिता में उद्भूत शिल्पकारों के ताथ यह सब्द आया है, जिसका अर्थ संकेशत. लोहार है। मह मिश्रित जाति (जूड पिता व वैदय माता से उत्पन्न) का सदस्य हो सकता है। वेबर ने इतका अर्थ दुख्वरित रुवी लगाया है, जब कि जिमर इसे आतृहीन लड़की मानते हैं। अयोग्या—सर्जूतट पर बसी अति प्राचीन नगरी। यह इत्वा-कुवंची राजालों की राजपानी एवं भगवान् राम का जन्म-स्थान है। भारतवर्ष की सात पवित्र पृरियों में इसका प्रथम स्थान है:

अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवस्तिका ।

पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः॥ (ब्रह्मपुराण, ४४०.९१; अस्तिपुराण, १०९.२४)

यह मुख्यतः वैष्णव तीर्थ हैं। तुलसीदास ने अपने राम-चरितमानस की रचना लोकभाषा अवधी में यहीं प्रारम्भ की थी। यहाँ अनेक वैष्णव मन्दिर हैं। जिनमें रामजन्म-स्वान कनकथवन, हनुमानगढी आदि प्रसिद्ध है।

स्कन्दपुराण (१ ५४ ६५) के अनुसार इसका आकार मस्य के समान है। उसका बिस्तार एक योजन पुर, एक योजन पश्चिम, एक योजन सर्यू के दक्षिण और एक योजन समा के उत्तर है। तीर्यकर्स (अ० ३५) के अनुसार यह बारह योजन लम्बी और नो योजन चीडी है। योगिनी-लन्स (२४ पृ०, १२८-२६) में भी इमका उल्लेख है। इसके अनुसार यह बारह योजन लम्बी और तीन योजन नोडी है। यह प्राचीन कोसल की राजधानों थी, जिसकी स्थापना मन् ने की थी।

र्जन तीर्णक्टर आदिनाथ का जन्म मुझी हुआ था। बीद साहित्य का साकेन ताही है। टालेगी ने सुग्रद और व्येनसांग ने 'अयुने' नाम से हमका उन्लेख क्या है (बैटर्स . युवा-ज्वाम्स ट्रेबेल्स इन इण्डिया, पृ० ३५४)। विस्तुत वर्णन के लिए दे॰ डॉ॰ विमञ्ज्यण लाहा का अयोध्या पर निवन्य (वर्णन ऑफ गानाय झा रिसर्च इस्टीट्युट, जिल्द १, पु० ४२३-४४३)।

अरिक — यज्ञानि उत्पन्न करने के लिए मन्यन करने वाली ककड़ी। पर्यंप से उत्पन्न अनि को यज्ञ के लिए पवित्र माना जाता है। वास्त्रव में पार्षिव अनिन भी मूल में वनों में पर्यंग के द्वारा ही उत्पन्न हुई थी। यह मूल घटना अब तक यज्ञों के रूपक में सुरक्षित है।

अरम्य --- आचार्य शक्दूर जैसे समर्थ दार्शनिक थे वैसे ही

बेदान्तमत के सन्यासियों के सम्प्रदाय के योग्य व्यवस्था-पक भी। उन्होंने संन्यासियों को दस श्रीणयों में बीटा या। इनमें से 'अरच्य' एक श्रेणी है। प्रत्येक श्रेणों का नाम असके नेता के नाम से उन्होंने रक्षा था। एक श्रेणी के नेता अरच्य थे।

बरण्डावसी—मार्गतीर्थ तुम्ल एकादसी अथवा कार्तिक, मार, वेंद्र अथवा आवण सुम्ल एकादसी अथवा कार्तिक, मार, वेंद्र अल्ल होकर यह ततारम्भ किमा जाता है। यह यत एक वर्षपर्यम्त चन्नता है। इसके देखता गोविष्ट है। किन्ही बारट सम्लोक ब्राह्मणों, पतियो अथवा मुहस्सों को, जो बद्ध्यवहारकुशक हो, उनकी पलियों सहित, अस्पन स्थाविष्ठ भोजन करामा चाहिए। दे० हमाद्र १, २०१२-१०५४। कुछ हस्तिलिखन गोवियों मे से 'अपरा डावधी' कहा गया है।

अरच्य-शिष्यपरम्परा-आचार्य शक्दुर की शिष्य परम्परा मे एक उपनाम अरण्य है। उनके चार प्रधान विषय थे-पदा-पाद, हस्तामलक, सुरेश्वर और त्रोटक । इनमें प्रथम के दो शिष्य थे; तीर्थ और आश्रम । हस्तामलक के दो शिष्य यं, वन और अरण्य । सुरेश्यर के तीन शिष्य थे. गिरि, पर्वत और सागर। इसी प्रकार त्रोटक के तीन शिष्य थे: सरस्वती, भारती एवं पूरी । इस प्रकार चार मुख्य शिष्यों के संव मिलाकर दस शिष्य थे। इन्ही दस शिष्य सन्यासियों के कारण इनका सम्प्रदाय 'दसनामी' कहलाया। शङ्कराचार्यने चार मुख्य शिष्यों के चार मठ स्थापित किये. जिनमें उनके दम प्रशिष्यों की शिष्यपरम्परा चली आती है। चार मुख्य शिष्यों के प्रशिष्य क्रमश शुगेरी, शारदा, गोवर्डन और ज्योतिर्मठ के अधिकारी है। प्रत्येक दसनामी संन्यासी इन्ही में से किसी न किसी मठ से सम्बन्धित रहता है। यद्यपि दसनामी ब्रह्म या निर्मुण उपासक प्रसिद्ध है पर उनमें से बहुतेरे शैव मत की दीक्षा लेते हैं। शक्कर स्वामी के शिष्य मंन्यामियों ने बौद्ध संन्यासियों की तरह भ्रमण कर मनातन धर्म के जागरण में बडी सहायता पहुँचायी।

सरभाषको —-रेप्ट शुक्त वर्षणी को इसका वन किया जाता है। राजमात्तरण्ट (स्लोक स० १३३६) के अनुसार स्वित्वी हाथों में पंत्री तथा तीर लेकर जवाजों में पूसती है। जवायरपदित, पुष्ट ८३ के अनुसार यह वत ठीक की ही है जैसे स्करपद्यक्ती। इस तिथि पर विकव्यविस्ति देवी ही है जैसे स्करपद्यक्ती। इस तिथि पर विकव्यविस्ति देवी तथा स्कन्द भगवान् की पूजा की जाती है। इती लीगों को अपनी संतर्ति के स्वास्थ्य की आशा से कमलदण्डों अथवा कन्द-मूलों का आहार करना चाहिए। दे० कृत्य-रत्नाकर, १८४; वर्षकृत्यकौमुदी, २७९।

सरक्यानी—अरव्यानी ( ननदेवी ) का वर्षन क्रावेद (१०. १४६) में प्राप्त होता है। वहाँ बनदेवी मा कनकुमारी की, वो वन की निःशक्वता तथा एकान्त का प्रतीक है, सक्यो नियंत्र किया वन की मूलमुर्लया में अपना वन की मूलमुर्लया में अपना पव को चुकी है। यह तबकर हानि-प्रद नहीं है, जब तक कि कोई बन के बोहड़ प्रदेशों में प्रवेश करते तथा देवी के बच्चों (बंगली जन्मुजी) को छंदने का हुस्साहम न करे। वन में रात को जो एक हजार एक म्या-वनी जनिया होती है उनका यही विविधता से वर्षण है। अक्का—मूर्व का सारिष्ट । यह विनता का पुत्र और नारह का

जेष्ठ भ्राता है।

पौराणिक करपना के अनुसार यह पंगु (पांवरहित) है। प्रायः सूर्यमन्दिरों के सामने अहण-स्तम्म स्थापित किया जाता है।

इसका भौतिक आधार है सूर्योदय के पूर्व अरुणिमा (लाली)। इसी का रूपक है अरुण।

अक्क औरबंधि गीतम —र्तित्तरीय महिता, मैनायणी सहिता, काठक महिता, तींतरीय बाह्मण, शतपथ महाण और युहराटप्पक उपनिषद में अक्क अधिवंदि। गौतम को मर्त-गृण सम्मन्न अध्यापक (जानाय) बताजाया गया है। इनका पुत्र प्रसिद्ध उदालक आस्ति था। बहु उपवेश का शिव्य तथा राजकुगार अस्वपति का गममार्थित या। जिमकी मंगित शाग उसे बह्यालान प्रस्त हुड़ा।

अरुजोदय---रात्रि के अस्तिम प्रहरका अर्थभाग। दे० हेमाहि, काळ पर चतुर्वर्गीचन्तार्णाण, २५९, २७२; काळनिर्णय, २५१। इस काळ का उपयोग सन्त्या, अञ्चन, पूजन आदि में करना चाहिए।

अक्ष्यती—वीमञ्ज्यत्मी, इसका पर्याय है अक्षमाछा । भाग-वत ये अनुसार अक्ष्यती कर्तममृति की महासाज्यी कन्या यी । आकाश में समर्थियों के मध्य विस्तर्थ के पास अक्ष्यती का तारा रहता है । जिसकी आयु पूर्व हो चुकी है, वह इसकी नहीं देख पाता .

दीपनिर्वाणगन्धञ्च सुद्धास्यमस्म्धतीम् । न जिञ्जन्ति न श्वष्यम्ति न पदयन्ति सतायुषः ।। <del>प्रकारीयक-प्रदेश</del> ४९

[ दीपक बुझने की गन्य, सित्रों के वचन और अरुन्यती तारे को व्यतीत आयु वाले न सूँचते, न सुनते और न देखते हैं।]

विवाह में मध्यपयी गमन के अनन्तर वर मन्त्र का उच्चारण करता हुआ वयू को अहम्बती का दर्शन कराता है। अवस्थती स्थायी विवाह सम्बन्ध का प्रतीक है।

अक्करतीवत— इसका विधान केवल महिलाओं के लिए है। वैक्क्य से मुस्ति तथा सन्तान की प्राप्ति के लिए यह दत किया आरा है। इसमें वसन्त कर्यु प्रारम्भ होने के तीमरे विन वतारम्भ और तीन रात्रि तक उपवास होता है। अरुम्यती वेशी का पूजन इसमें मुख्य क्रिया है। दे हेमाहि, बत काण्ड, २, ११२-११५, बतराज, ८५-९३। अक्करत—मास के दोनों पत्रो में पच्छी तथा सामार्थि केवल प्राप्ति में मोजन किया जाता है। यह दत एक वर्ष पर्यन्त चलता है। इसमें अर्क (सूर्य) का पूजन करना चाहिए। दे कहरवकरताह, १८५; हमाहि, २५०९। अरुक्तसमी—यह तिविवत है। दो वर्ष पर्यन्त यह बत चलता है, सर्य देवता है। केवल अर्फ के गोध के पत्रो के

वने दोनों में जलपान करना नाहिए। दे० हेमान्नि, ७८८-७८९; परापुराण, ७५, ८६-१०६। यह वत सूर्य के उत्तर-रायण होने पर जुक्ल पक्ष में किसी रिववार को किया जाना चाहिए। पंचम के एक समय और बच्छों को राजि में भोजन, साममी को उपवास तथा अष्टमी को बत का पारण करना चाहिए।

अर्कसम्पुट सप्तमी—काल्गुन गुक्क सप्तमी को व्रतारम्भ। एक वर्ष पर्यन्त बत का पालन। इसमें सूर्य की पूजा का विधान है। दे० भविष्य पुराण, २१०, २–८१।

अवर्काच्यमी—शुक्त पक्ष की रविवासरीय अच्टमी को यह वत आचरणीय है। उमा तथा शिव की पूजा इसमें होनी बाहिए, जिनकी आँखी में सूर्य विश्राम करता है। दे० हेमाडि, ८२५-८३७।

क्षर्मकास्त्रोच-एक छोटा-सा दुर्गा स्त्रोच है। स्मार्तों की दक्षिणमार्सी झाव्या के अनुसायी अपने घरों में माभारणन यन्त्र के रूप से या कठाड़ के रूप में देवी को स्वापना और पूजा करते हैं। पूजा में बन्द पर कुकूम तथा पज-पूज पढ़ाते हैं। किन्तु देवी की पूजा का सबसे महत्त्रपूज भाग है 'वण्योपाठ' करना तथा उसके पूजा पूज पत्रमात हुसर पांचक स्त्रोजों का पढ़ा जागा।

कुर्युरर्षं यथापष्यं ततो विक्रं नृपो हरेत्। मणिमुक्तप्रवालामां लौहानां तान्तवस्य च। गन्धानाञ्च रसामाञ्च विद्यादर्थबलाबलम् ।।

[ क्रेय वस्तु के अनुसार मृत्य निश्चित करे। मृत्य का बीसवाँ भाग राजा यहण कर है। मणि, मोती, गूँगा, लोहें, तन्तु से निमित्त वस्तु, गन्य एवं रसों के घटते-बढ़ते मृत्यों के अनुसार अपना भाग है।

इस शब्द को साम के उद्गाता सर्वज गान में यकार सहित नर्पुंबक लिक्न में प्रयोग करें। अन्य बेदों के लोगों को यकाररहित पुंक्लिक्न में प्रयोग करना चाहिए (श्राद्धतस्व)। दूवी, अजत, सर्वेप, पृष्य आदि से रचित, देव तथा नाह्यण आदि के सम्मानार्थ पूजा-उपवार का यह एक भेद है। यथा उत्तररामचरित में:

'अये वनदेवतेयं फलकुसुमपल्लवार्षेण मामुपतिष्ठते।' [यह वनदेवता फल, पुष्प, पत्तो के अर्थ से मेरी पूषा कर रही है। ] इसी प्रकार मेघदत में :

स प्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै।

[ कुटज के ताजे फूळो से उसने उसे अर्घ दिया। ] अर्घ्य-पूजा के योग्य ( 'अर्धमहीत' इस अर्थ में यत् प्रत्यय )। इसका सामान्य अर्थ है पूजार्थ दूवी, अक्षत, चन्दन, पूष्प जळ आदि (असरकोश)।

मध्यकाल के वर्मप्रस्थों में इसका बड़ा विशद वर्णन मिलता है। वर्षक्रस्थकीपूरी (पृ० १४२) के अनुसार समस्त देवी-देवताओं के लिए वर्ष्यन लेप पृष्प, अक्षत, कुशाओं के अयभाग, तिल, सरसो, दुर्व का अर्घ्य में प्रयोग करना चाहिए। देल हेमाहि, १४८; इत्यरत्नाकर, २९६।

अर्थक — मन्दिरो में देवप्रतिमाकी सेवा-पूजा करनेवाला पजारी!

अर्चन---पूजन । इसका माहात्म्य इस प्रकार कहा गया है : धनधान्यकरं नित्य गुरुदेवडिजार्चनम् ।

[नित्यप्रति गुरु, देव, बाह्मण की पूजा घन-धान्य को देने वाली हैं।]

यह नवधा भक्ति-प्रदर्शन का एक प्रकार है।

अर्था—देवता आदि की पूजाः

अर्चा चेद विधितरच ते बद तदा कि मोक्षलाभक्लमैः । (शिवशतक)

हि शिव ! यदि आपकी विधिवत पुजा की जाय तो

फिर मोक्षप्राप्ति के लिए कब्द उठाने से क्या लाग है।] व्यक्तिमान्-अन्ति, सूर्य, प्रदीप्त, तेजविशिष्ट, प्रभावान्, स्वनामस्यात देवऋषिविशेष ।

अर्जन (गुर)---सिक्कों के गृह अर्जन अकदर के समकालीन थे। ये कवि एवं व्यावहारिक भी थे। इन्होंने अमृतसर का स्वर्णमन्दिर बनवाया और कबीर आदि अन्य भक्तों के मजनों का संग्रह कर ग्रन्थसाहब को पूरा किया। इसमें 'जपजी' का प्रथम स्थान है, तत्पश्चात 'सोदरू' का । फिर रागों के अनुसार शेष रचना के विभाग किये गये हैं। इस प्रकार ग्रन्थसाहब ही नानकपंथियों का बेद बन गया है। दसवें गुरु गोविन्दसिंह ने "सब सिक्खन कूँ हुकूम है, गुरु मानियों ग्रन्थ" यह फरमान निकाल कर गरु नानक से चलो आ रही गुरुपरम्परा अपने बाद समाप्त कर दी। अक-बर के बाद जहाँगीर ने गुरु अर्जन को बडी यातना दो. जिससे सिक्स-मुसलमान संघर्ष की परम्परा प्रारम्भ हो गयी ।

व्यर्थ-विषय, याच्या, घन, कारण, वस्तु, शब्द से प्रतिपाद्य, निवृत्ति, प्रयोजन, प्रकार आदि । यह धन के अर्थ में विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ। है और त्रिवर्गके अन्तर्गत दूसरा पुरुषार्थ है :

> कस्यार्थवर्मी वद पीडयामि सिन्धोस्तटाबोषवतः प्रवद्ध ।

> > (कुमारसम्भव)

नदी का वेग जैसे अपने दोनों तटों को काट देता है वैसे ही कहो किसके धर्म-अर्थको नव्टकर दूँ। रे तमसी लक्षणं कामी रजसस्त्वयं उच्यते।

मत्त्वस्य लक्षण धर्मः श्रोड्डमेषा यथोत्तरम् ॥

(मनुस्मृति)

[तम कालक्षण काम है। रज का लक्षण अर्घ है। सत्त्व कालक्षण वर्म है। ये उत्तरोत्तर श्रोस्ट हैं।]

अर्थ मानवजीवन का आवश्यक पुरुषार्थहै, किन्तू इसका अर्जन धर्मपूर्वक करना चाहिए।

अर्थपञ्चक-पाँच निर्णयो का संग्रह, संक्षित, संस्कृतगर्भ, तमिल में लिखा गया तेरहवी शताब्दी के अन्त वा चौद- हवीं के प्रारम्भ का एक ग्रम्थ । इसे श्रीवैध्नवसिद्धान्त का संक्षिप्त सार कहा जा सकता है। इसके रचयिया श्रीरङ्गम् शास्ता के प्रमुख पिल्लई लोकाचार्य थे।

वर्षबाब---प्राचीन काल में वेद अध्ययन करते समय विद्यार्थी अपने आचार्य मे और भी व्यावहारिक किसाएँ लेता था। जैसे बेदी की रचना, हिविनिर्माण, याज्ञिककर्म आदि। इन क्रियाओं के आदेशवत्तन विवि कहलाते ये तथा उनकी व्याख्या करना अर्थवाद । बाद में अर्थवाद शब्द का व्यवहार प्रशंसाअथवा अतिरक्षना के अर्थ में होने लगा। तब इसका तात्पर्य हुआ--लक्षणा के द्वारा स्तुति तथा निन्दा के अर्थकाबाद। वहतीन प्रकार काहै---१ गुणवाद, २. अनुवाद तथा ३ भृतार्यवाद । कहा गया है :

> विरोधे गुणवादः स्यादनुवादोऽवधारिते । भूतार्थवादस्तद्धानावर्थवादस्त्रिधा मतः ॥

विरोध में गुणवाद, अवधारित में अनुवाद, उनके अभाव में भृतार्थवाद, इस प्रकार अर्थवाद तीन प्रकार का होता है । ]

तस्वसम्बोधिनी के मत में यह सात प्रकार का है: १. स्तुति-अर्थवाद, २. फलार्थबाद, ३. सिद्धार्थवाद, ४. मिन्दार्थवाद, ५ परकृति, ६ पुराकस्य तथा ७ मन्त्र । इनके उदाहरण वेद में पाये जाते हैं।

विशेष्य-विशेषण के विरोध में समानाधिकरण न होने पर गुणवाद होता है। अर्थात् इसमें अङ्गरूप कथन से विरोध का परिद्वार किया जाता है। जैसे 'यजमान प्रस्तर हैं, यहाँ प्रस्तर का अर्थ मुट्टीभर कुश है। उसकायज-मान के साथ अभेदान्वय नहीं हो सकता, अतः यहाँ यज-मान का कुशमुब्टि घारणरूप अर्थवाद का प्रकार गुणवाद माना जाता है। अन्य प्रमाण द्वारा सिद्ध अर्थ का पुनः कथन अवधारित कहलाता है। जैसे 'अन्तरिक में अग्नि का जयन नहीं करना चाहिए', अन्तरिक्ष में अग्नि का वयन नहीं हो सकता यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, तो भी यहाँ उसका पुनः अनुवाद कर विया गया है।

विरोध और अवधारण के अभाव में भूतार्थवाद होता है, जैसे 'इन्द्र वृत्र का घातक है।' भूतार्थवाद भी दो प्रकार का है--- १. स्तृति-अर्थवाद और २. निन्दार्थवाद । जैसे, 'वह स्वर्ग को जाता है जो सन्ध्या-पूजन करता है' यह स्तुति-अर्थवाद है। 'पर्व के दिन मांस आदि का सेवन करने वर्षशास्त्र अर्थोस्य इतः ५१

बाका सम्भूत से बरे हुए तरक में बाता हैं यह निम्बार्ध-ताय हुवा। दे जाडवियेक-रोका में भीइनल तकांच्यूपर। अध्येखाल—अपीत हिन्दू राजनीति का अधिड सम्य कीटि-कीय अर्थवास्त्र । यथिंप यह चामिक सम्य कहीं है, किन्तु स्थान-स्थान पर इसमें तकाळीत वर्ष एवं नैतिकता का वर्णन विवाद रूप से प्राप्त होता है। राज्य, विवान, वर्ष-राष्य एवं उनके त्या, सामाजिक एवं व्यक्तिक द्या। (वी उस समय देश में व्याप्त थी) का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन है। तत्काळीन समीवरण का भी यह प्रन्य सर्वास्तम प्रमाण है।

'अपंचारल' बहुत कारण गब्द है। इसमें समाजशास्त्र, दण्डनीति और सम्पत्तिगास्त्र तीनों का समावंश है। वार्ता अपित समावंश है। वार्ता अपित एक रामावंश है। वार्ता अपित एक रामावंश है। वार्ता अपित है। उसमें ते सम्वत्य से विषय है। उसमें में वर्णाव्य विभाग और उनके सम्बत्य में कर्ताव्य अकर्ताव्य का विचार समान्धास्त्र का विचार है। कौटिकीय अपंचास्त्र में इन नमी विचयों का समाह्तार है। कौटिकीय अपंचास्त्र में इन नमी विचयों का समाह्तार है। कौटिकीय अपंचास्त्र में इन नमी विचयों का समाह्तार है। कौरिकीय अपंचास्त्र में इन नमी विचयों का समाह्तार है। कौरिकीय अपंचास्त्र में इन नमी विचयों का समाह्तार है। कौरिकीय अपंचास्त्र में इन नमी विचयों का समाह्तार है। कौरिकीय अपंचास्त्र में इन नमी विचयों का समाह्तार है।

नीलप्रवालहितः विलमित्रनेशं पाशाहणोत्पलकपालकगूलहम्तम् । अर्थाम्बिकेशमनिगं प्रविभक्तभूषम् बालेन्दुबद्धमुकुटं प्रणमामि रूपम् ॥

[ मीले प्रवाण के समान सुन्दर, तीन नेत्रों से बुधोमित, हाथ में पाश, लाल कमाल कपाल और त्रिशृत लियं हुए, अच्ची मे पूरण धारण किये हुए, वालजनहमा क्यों मुकुट पहले हुए शिव-पार्यती को मैं नमस्कार करता हूँ।] अर्थनारोडवर—आभे-आये रूप से एक देह में समितित गौरी-कार। यह शिव का एक रूप है। तिष्यादितत्व में रूपन है:

अष्टमी नवमीयुक्त नवमी चाष्टमीयुता। अर्थनारोध्वरप्राया जमामहेक्वरी तिथः।। [अष्टमी नवमी श्रेष्ट काववा नवमी अष्टमी से युक्त हो, उसे अर्धनारोध्वरी या जमामहेक्वरी तिथि कहते हैं।] यह रूप शिव और शांधी स्त्री का पिनन का प्रतीक है। इसमें आये पुष्प और आयो स्त्री का पिनन हैं। इससे स्वान्य की उत्पत्ति होती है, और फिर सम्पूर्ण विश्व में इससी अपिनम्तिक। अर्थकक्मीहरि — आये कक्मी के आकार में तथा आये हिर के आकार में जी हिर भगवान् हैं वे अर्थक्षमीहरि हैं। यह विष्णुकाएक स्वरूप है। गौतमीय तन्त्र में कथन है.

ऋषिः प्रजापतिष्क्रन्यो गायत्री देवता पुनः। अर्घलक्ष्मीहरिः प्रोक्तः श्रीबीजेन षडङ्गकम्।।

[प्रजापति ऋषि, छन्द गायत्री, देवता अर्घलक्सीहरि कहे गये हैं। श्री बीज के द्वारा चडकुन्यास होता है।]

यह प्रतीक अर्थनारीष्टवर (शिव) के समानान्तर है। यह भी सत् और चित् के मिलन का रूपक है, जिससे आनन्द की सृष्टि होती है।

जर्षमाविका बत-शावण शुक्ल प्रतिपदा को बतारम करके एक मास पर्यम्त उसका अनुष्ठान करना चाहिए। पार्वेती की, जिन्हे सर्देश्यवणी भी कहा जाता है, पूजा होनी चाहिए। बती को एक मास तक एक समय अथवा दोनों समय विधि से आहार करना चाहिए। दे॰ होमादि, २, ७५३-७५४।

क्षार्वेषय करू— सम्स्पुराज के अनुगार माघ मास की अमा-स्था के दिन यदि रिवबार, व्यतीगात योग और अवण स्था होता है। इस योग के दिन यह त्रत किया जाता है। कराचित् ही इन सबका मिलन संभव होता है और इसे पविकता में करोडों मृत्यकृषों के तुष्य समझा जाता है। कर्षार्वेषय के दिन प्रयाग में प्रात: गगा-स्नान का बडा महास्य है। किन्तु कहा गया है कि इस दिन सभी निदयों गङ्गानुत्य हो जाती है। इन बत के तीन देवता है—इह्मा, विष्णु यह महेक्दर और वे इसो कम में यूजनीय होते हैं। पौराणिक मान्यों के अनुसार अर्थिन में यूज का हबन करते है तथा 'प्रजापते' (ऋ० वे० १० १२१ १०) बहा के लिए एवं 'यूयमकम्'(ऋ० वे० १९ १०) एक्ट के हिए, तीन मन्त्रों का प्रयोग करते हैं।

वतार्क (पत्रात्मक, ३४८ अ-३५० व) के कवित है कि
भट्ट मारायण के प्रयागतेषु के अनुसार यह योग पीय मास
म पदता है जब कि अमान्त का परिशालन किया गया हो,
तथा पूर्णिमान्त का परिशाल किया गया हो तब माच मे।
भूजवलनिबस्य (पु० २६४-३६५) के अनुसार सूर्य उस
समय मकर राशि पर होना चाहिए। तिर्यालय है। एवं एवं बतार्क के अनुसार यह योग तभी मान्य होगा जब दिन में पढ़े; रात में नहीं। कुरस्थारसमुन्तय (पु० ३०) के अनुसार यदि उपर्युक्त सामूह में हे कोई एक (बैदो, पौष अपवा माच, अमायस्था, व्यातीशात, अवण नक्षत्र, रविवार) अनुपरिवत हो तो यह महोदय पूर्व कहलाता है। अठोंच्य के अवसर पर ब्राह्ममुक्कत में नदी स्नान अस्थन्त पुष्पदायक होता है।

अपंच---भक्तिभाव से पूजा की सामग्री देवता के समक्ष निवे-दन करमा । गीता के अच्टम अध्याय में कथन हैं :

यत्करोधि यवश्नासि यज्जुहोषि ददाति यत् । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुव्य मदर्पणम् ॥

[ हे अर्जुन, जो काम करते, भोजन करते, हवन करते, दान देते, तप करते हो उसे भेरे प्रति अर्थण करो । ] विन्यास के अर्थ में भी वह शब्द प्रयुक्त हुआ है :

कैलासगौर वृषमास्त्रको

पादार्पणानुग्रहषूतपृष्ठम् ॥ (रघुवंश)

[कैन्स्रस के समान गौर वर्णवाले नन्दी के उत्पर बढ़ने के लिए उद्यत शंकरजी के पैर रखने के कारण मेरी पीठ पवित्र हो गयी है।]

कर्बेब—(१) पञ्चिषश बाह्यण में बणित सूर्ययज्ञ में प्राय-स्तुत पुरोहित के रूप में अबूंव का उल्लेख है। स्पष्टतया इन्हें ऋषि अबूंव काइबेच समझमा चाहिए, जिनका वर्णन ऐतरेय बाह्यण (६१) एव कौशीतिक बाह्यण (२९.१) में मन्त्रकटा के रूप में हुवा है।

- (२) यह पर्वतविशेष (आबू) का नाम है। भारत के प्रसिद्ध तीयों में इसकी गणना है। सनातनी हिन्दू और जैन सम्प्रदाय बाले दोनों इसे पवित्र मानते हैं। यह राज-स्थान में स्थित है।
- अर्थ---यह शब्द साहित्य में विशेष व्यवहृत नहीं है। वेद-भाष्यकार महीधर एक्का अर्थ वेदर जगाते हैं, साधारणत जार्यों नहीं जगाते। यदार्थि व्यक्त केंद्र पर पर्वार्ती काल में प्रवर्णित रहा है, किन्तु मह निविद्यत नहीं है कि मह मौजिक अर्थ है। किर भी इमका बहुप्रचलित अर्थ 'वैदर्थ' ही है। वाज्यनेयी संहिता में इसका प्रयोग इस अर्थ मैं मिक्सा है

यथेमां नाचं कल्याणीमा वदानि जनेभ्य. ब्रह्मराजन्याभ्या शुद्धाय चार्याय च ।

[इस कल्याणी वाणी को मैं सम्पूर्ण जनता के लिए बोलता हूँ—शाह्मण, राजन्य, शूद्र और अर्थ (वैदय) के लिए।] अर्थेक पश्चितिश वाह्यण में उल्लिक्षित वह परिवार असिके सर्पयज्ञ में अर्थक गृहपति एवं आक्षणि होता थे।

क्येंना—वैदिक वेवनण्डल का एक वेबता। यह मूर्य का ही एक रूप है। वैदिक काल में अनेक आदित्य वर्ग के देवता थे। परकर्ती काल में उन सबका अवसान एक वेबता मूर्य में हो गया, जो विना किसी भेद के उन्हों के नामाँ, यथा मूर्य, स्विता, मित्र, अर्थमा, पूणा से कहे जाते हैं। आदित्य, विवस्तान एयं विकर्तन आदि भी उन्हों के नाम हैं।

काब्यों में भी अर्थमा का प्रयोग सूर्य के पर्याय के रूप में हवाहै:

प्रोषितार्थमणं मेरोरन्धकारस्तटीमिव । (किरात०)

[ जिस प्रकार अर्थमा के अस्त होने पर अन्धकार मैक्ष की तटी में भर जाता है।]

का तटा म भर जाता ह ।] व्यहेंन् सम्मान्य, योग्य, समर्थ, अहंता प्राप्त । प्रचलित अर्थ क्षपणक, बुद्ध, जिन भी है ।

अवकानमा—(अलर्त = चारो ओर बहुती है, अरुका, अरुका चाती नन्दा च) कुमारी (जिद्याणधीय)। भारतवर्ष की गङ्गा (अव्हामाला)। भीतगर (गढवाल) के ममीप मागीरची गङ्गा के माथ मिली हुई यह स्वनामस्थात नदी हैं। इनके किनारे कई पवित्र संगमस्थल हैं। बहु मन्दा सिक्ती हैं वहीं कर्णा प्रतास के जहां पिछर मिलती हैं वहीं कर्णप्रमाग, बहु भारीरची मिलती हैं वहीं कर्णप्रमाग, बहु भारीरची मिलती हैं वहीं कर्णप्रमाग, बहु भारीरची मिलती हैं। स्वर्ण अक्कनन्दा का विस्तार अधिक हैं। पिर भी गङ्गा का उद्गम भागीरची से ही माना आता है। दे जंगा हो। दे जंगा हो।

स्त्रमध्यो -- दरिद्वा देवी. लक्ष्मी की अपना, जो लक्ष्मी नहीं है। यहाँ पर 'नश्र' विरोध अर्थ में है। यह नरकदेवता निर्म्मृति, जेष्ठादेवी आदि भी कहां जाती हैं (प्यपुराण, उत्तर लच्छे। उत्तर विरण 'जेष्ठा' शब्द में देखना चाहिए। दीपावली की राणि का प्रकार विधिपूर्वक पूजन कर घर में से दिवा कर देना चाहिए।

अलक्ष्मीनाशक स्नान—यौष माम की पूर्णिमा के दिन जब पुष्प नक्षत हो, द्वेत सर्पण का तेल मर्दन कर मनुष्यों की यह स्नान करना चाहिए। इन प्रकार स्नान करने के बारिद्रण दूर मागता है। तब भगवान नारायण की मूर्णि का पूजन करना चाहिए। इसके आंतिरिक्त हम्ह, चक्रवा, बृहस्पति तथा पुष्प की प्रतिमाओं का भी सर्वीविध युक्त कल से स्मान कराकर पूजन करना चाहिए । दे० स्मृति-कौस्तुभ (तिचि तथा संवत्सर)।

सम्बन्ध बुतीया—िकसी भी मास की शुक्त पक्ष की तुसीया, किन्तु बैसाक शुक्त पक्ष, माहायद स्थवा माम शुक्त पक्ष की तुसीया इस बत में विशेष महत्त्वपूर्ण होती है। दिख्यी ही स्काम मुख्यतः आवरण करती है। दिखीया को उप-वास, तृतीया को नमक रहित भोजन, गौरी देवी का शुक्त जीवन पर्यन्त भी किया जा सकता है। दे० कृत्यकल्यतक का उतकास्य पर्यन्त भी किया जा सकता है। दे० कृत्यकल्यतक

सक्तवार—चित्रण भारत को उपासक-परण्यरा से त्रात होता है कि स्वयन्त प्राचीन काछ से उस प्रदेश में हिन्सिक का प्रचार या। कहा जाता है कि उस प्रदेश में के लिख्या के प्रारम्भ में प्रसिद्ध अठवार भक्त गण उत्पन्न हुए थे। इनमें तीन आचार्य हुए —गॉहिंग, पुदल एव थे। गॉहिंग का अन्य काञ्ची नगर में हुला था। इनकी ज्यानावस्थित मृति काञ्ची के एक मन्दिर में है, जो बहा के सरीवर के बीच जल में बना है। पूदल का जन्म तिक्वल प्राचित्र गा। ये का जन्म महास के मल्यपुर नामक स्थान भे हुआ। ये बहा कि हिर्र के ग्रेम में उन्मत रहु स्वर्त थे। इसी से इसना नाम भी अयंत उन्मत पड़ गया।

तदनन्तर पाण्ड्य देण में 'तिकामिडिणि' और 'शाजार' का जम्म हुआ, जिन्हें आर्टिए जा पाटकोप भी कहते हैं। वार्टिए के जिन्म मार्टिए के जिन्म स्थान के पाल ही हुआ था। वे वड़ी मधुर भाषा में किवता के तिथा के जिन्म स्थान के पाल ही हुआ था। वे वड़ी मधुर भाषा में किवता के तिथा के जिन्म के पाल ही के प्रतिकृत पाण्ड मार्चिण के प्रतिकृत पाण्ड के प्रतिकृत पाण्ड के प्रतिकृत पाण्ड के प्रतिकृत पाण्ड अपने अल्वार हो। यह है। उन्होंने 'सुकूल्यनाज' नामक एक स्तीन की रचना की। हनके पड़वात 'वेरिया अल्वार' अर्थान सर्वकृत को प्रता की। इनके पड़वात 'वेरिया अल्वार' अर्थान का का मार्चिण अर्थान करता है। उनके तिमल्यामा में 'स्तोजरत्नावली' नामक सुन्य सी रचना की जिसमें तीन सी स्तीन हैं। इन रतीमों का भक्तों में बड़ा वावर है। इस तरह अनेक अल्वारों का विवस्त की पड़ा में के का पाण्ड के अल्वारों का विवस्त की पड़ा ही। इस तरह अनेक अल्वारों का विवस्त का पड़ा की स्वार की रचना की ही।

इस प्रकार जहाँ एक ओर दार्शनिक विद्वान् विशिष्टा-द्वैत मत की परम्परा बनाये हुए थे, वहाँ ये प्राचीन अलवार भी भक्ति-गङ्गा बहा रहे थे। दसवीं शताब्दी में इस मत को अपनी प्रतिभा से यामुनाचार्य ने पुनः उद्दीप्त किया था, रामानुजाचार्य ने इसका सर्वतोमुखी प्रचार किया।

इस प्रकार तमिल देश में भक्तिमार्गी कवि-गायकों की एक श्रृंखला वर्तमान थी। ये गायक एक से दूसरे मन्दिर तक भूमा करते थे, स्तुतियाँ बनाते और बानन्वातिरेक में उनका गायन अपने आराध्य देव की प्रतिमा के सम्बख किया करते थे। बारह बैध्यव गायकों के नाम मिलते हैं, जिन्हें अलवार के नाम से पुकारा जाता है। उनका धर्माचरण सबसे बढ़कर उन्मादपूर्ण भावना था । उनका सबसे बड़ा आनन्द था अपने आराध्य की मूर्ति की आणि की ओर एकटक देखना तथा उनकी प्रशंसा संगीत में करना। गाते-गाते आत्मविभोर होकर देवालय की मृमि पर गिर जाना, रात भर देवता के अदर्शन के कारण रूण तथा प्रात काल देवालय का द्वार खुरुते ही देवदर्शन कर स्वारूय लाभ करना आदि उनकी मिक्त के मधुर उदाहरण है। ये जाति से बहिष्कृत लोगों को शिक्षा देते ये तथा इनमें से कुछ अलवार स्वयं जातिबहिष्कृत शे। इनकी रचनाओं में स्थानीय कथाओ, देवालय के देव की स्तुति, मूर्ति के आकार-प्रकार के अतिरिक्त रामा-यण-महाभारत एव पुराणों का प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता है। ये अलवार श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के शिक्षक माने जाते है। इनकी स्तुतियों का सामाजिक पूजा तथा विद्वानों की शिक्षाविधि आदि के अर्थ में बला सम्माननीय

क्लोक—(१) मिथ्या, अवास्तविक, शशाग्रंग, आकाशपुष्य के सद्श, कल्पना मात्र, मृषा: 'जातेऽलीकनिमीलिते नय-नयोः' (अमश्शतक) ।

(२) अप्रियः 'तद्यया स महाराजो नालीकमधिग**च्छति** ।'

(रामायण)

अलीकिक---लीकिक प्रत्यक्ष का विषय नहीं, अथवा लोकव्यवहार में प्रचलित नहीं। स्वगं या दिव्य लोक की वस्सु।
अगिमद्भागवत में कहा गया है:

'उपसंहर विद्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम् ।'

[हे विश्वात्मन्, अपने इस अलौकिक रूप को हटा लो।] भगवान् के नाम, रूप, लीला और धाम सभी अस्मौकिक हैं।

भवमाहन—स्नान करना, गोता लगाना। इसके पर्याय है—

अवगाह, बगाह, मज्जन । अस में मज्जन (हुबकी स्नगाने) की विधि इस प्रकार हैं :

अञ्जुलीभिः पिधायैवं श्रोत्रदृङ्नासिकामुखम् । निमञ्जेस प्रतिस्रोतस्त्रः पठेदधमर्षणम् ॥

[काल, आंख, नाक, मुख को अङ्गुली से वबाकर जल में प्रवाह के सामने स्नान करना तथा तीन बार अधमवंग मन्त्र पढ़ना चाहिए।]

अनुष्णेवाव हिं सिद्धान्त के अनुसार बद्धा के असिरिक अवन् की जो प्रतीति होती हैं, वह एकरस वा अनविष्णक क्ता के भीतर माया द्वारा अवच्छेद अयवा परिमित्ति के आरोप के कारण होती हैं।

**अवतार—ई**श्वरकापृथ्वीपरअवतरण अथवाउतरना। हिन्दुओं का विश्वास है कि ईश्वर यद्यपि सर्वव्यापी, सर्वदा सर्वत्र वर्तमान है, तथापि समय-समय पर आवश्यकता-नुसार पृथ्वी पर विशिष्ट रूपो मे स्वयं अपनी योगमाया से उत्पन्न होता है। परमात्मा या विष्णु के मुख्य अवतार दस है : मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि । इनमें मुख्य, गौण, पूर्ण और अशास्त्रों के और भी अनेक भेद हैं। अवतार का हेतु ईश्वर की इच्छाहै। दुष्कृतों के विनाश और साधुओं के परित्राण के लिए अवतार होता है (भगवद्गीता ४।८)। शतपय बाह्मण में कहा गया है कि कच्छप का रूप धारण कर प्रजापित ने शिशु को जन्म दिया । तैत्तिरीय ब्राह्मण के मतानुसार प्रजापति ने शूकर के रूप में महासागर के अन्तस्तल से पृथ्वी को ऊपर उठाया। किन्तु बहुमत में कच्छप एव वराह दोनों रूप विष्णु के हैं। यहाँ हम प्रथम बार अवतारवाद का दर्शन पाते हैं, जो समय पाकर एक सर्वस्वीकृत सिद्धान्त बन गया । सम्भवतः कच्छप एव वराह ही प्रारम्भिक देवरूप थे, जिनकी पूजा बहुमत द्वाराकी जाती थी (जिसमें ब्राह्मणकुल भी सम्मिलित थे)। विशेष रूप ने मत्स्य, कच्छप, वराह एवं नृसिंह ये चार अवतार भगवान् विण्णुके प्रारम्भिक रूप के प्रतीक है। पौचवें अवतार वामनरूप में विष्णुने विश्व को तीन पर्यों में नाप लिया था । इसकी प्रशसा ऋग्वेद एवं बाह्मणीं में है, यद्यपि वामन नाम नहीं लिया गया है। भगवान् विष्णु के आरचर्यसे भरेकार्यस्वाभाविक रूप में नहीं किल्लु अवतारों के रूप में ही हुए हैं। वे रूप धार्मिक विश्वास में महान् विष्णु से पृथक् नहीं समझे गये।

कच्य कवतार है—राज जामदम्म, राम दाकाराँक, क्ष्ण एवं कुत । ये विभिन्न प्रकार एवं समय के हैं तथा भारतीय क्यों में वैक्षित्र प्रकार एवं समय के हैं तथा भारतीय क्यों में वैक्ष्य परम्परा का उद्योग करते हैं। बावे चलकर राम और कृष्ण की पूजा वैक्ष्यों की दो चालाबों के रूप में मान्य हुई। बुत को विष्णु का अव-तार मानना वैक्ष्य क्यों की व्यादात का प्रतीक है।

विभिन्न प्रण्यों में अवतारों की संख्या विभिन्न है। कही आठ, कहीं बार, कहीं लोकह और कहीं चौनीस अवतार तथाये गये हैं, किन्तु वस अवतार बहुमान्य है। किन्न अवतार जिले दखनी स्थान प्राप्त हैं वह प्रविच्य में होने वाला है। पुराणों में जिन चौनीस अवतारों का वर्णन हैं उनकी पानना इस प्रकार है। है. नारायण (सिराद पुक्य), है, बहुग है, सनक निक्त मन्तुमार-सनातन र, नर-नारायण ५. कपिछ है, समाज्य ७ सुयदा ८ हस्पतीय ९. ऋषम १०. पुषु ११ मस्त्य १२ कूम १२ हंस १४ अवनात १५ वामन १६ परसुराम १७ मोहिनी १८ नृस्ति १९ वेडव्यास २० राम २१, बकराम २२, कुळा २३, बुद्ध २४ करिक।

किसी विशेष केन्द्र द्वारा सर्वव्यापक परमात्मा की शक्ति के प्रकट होने का नाम अवतार है। अवतार शब्द द्वारा अवतरण अर्थात् नीचे उतरने का भाव स्पष्ट होता है, जिसका तात्पर्य इस स्थाछ पर भावमुळक है।

परमात्मा की विशेष शक्ति का माया से सम्बन्धित होना एवं सम्बद्ध होकर प्रकट होना ही अवतरण कहा जा सकता है। कहीं से कही आ आने अथवा उतरने का नाम अवतार नहीं होता।

इस अवतारबाद के सम्बन्ध में सर्वप्रथम वेद ही प्रामाण्य रूप में सामने जाते हैं। यथा---

'प्रजापतिश्वरति गर्भेजन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।'

[परमात्मा स्यूछ गर्भ में उत्पन्न होते हैं, कोई वास्तविक अन्म न छेते हुए भी वे अनेक रूपों में उत्पन्न होते हैं।]

ऋग्वेद भी अवतारवाद प्रस्तुत करता है, यदा ''रूपं रूपं प्रतिरूपो कभूव तदस्य रूपं प्रतिवक्तणाय । इन्द्रो मामामिः पुरुक्त ईयते युक्ता हास्य हरयः शता दशः।''

[अगबान् भक्तो के प्रार्थनानुसार प्रक्यात होने के लिए भाषा के संयोग से अनेक रूप धारण करते हैं। उनके शत-सतस्य हैं।] इस प्रकार निस्तिल शास्त्रस्वीकृत अवतार ईश्वर के होते हैं, जो कि अपनी कुछ कलाओं से सुदोधित होते हैं, जिन्हें अधिक अवतार एवं पूर्णावतार की संज्ञा दी जाती है। पूर्ण परमात्मा पोडशकला सम्मन्न माना जाता है।

जाता है। पूज पराल्या वाहण्यकल सम्यक्त माना जाता है। परमाल्या की बोडक काणांक्य कर-वेतनास्यक्त समस्त संसार में व्याप्त है। एक जीव जितनी मात्रा में अपनी वीन के बनुसार उत्रत होता है, उतनी ही मात्रा में परमात्रा के काण जीवालय के मान्यम से विकसित होती है। बतः एक यीनिक जीव कर योनिक जीव के उन्तर हम-किए हैं कि उत्तरी अस्य योनिक जीव में अन्तर हम-किए हैं कि उत्तरी अस्य योनिक जीव में अन्तर स्वत्त हमें अस्य स्वत्त जीव में अस्य स्वत्त व्यक्ति मंत्र स्वत्त हमें अस्य स्वत्त हमें इस्तिक्य अन्तर स्वत्त हमें अस्य स्वत्त हमें स्वत हमें स्वत्त हमें स्वत्त हमें स्वत्त हमें स्वत्त हमें स्वत्त हमे स्वत्त हमें स्वत्त हमें

'षोडमानां कलानामेका कलाऽतिशिष्टाभूत् साऽन्ने-नोपसमाहिता प्रज्वालीत ।'

[परमात्मा की सोलह कलाओं में एक कला अन्त में मिलकर अन्तम्य के किया कर हुई।] जतः स्पष्ट हैं क्षिण अन्य स्वाप्त कर हुई हो जातः स्पष्ट हैं किया प्रसासा की एक कला का विकास होता है। इसी कम में परवर्ती जीवचीन स्वेदन में ईन्कर की दो कला, जण्डन में तीन और जरायुक के अन्तर्गत पशु सीनि में नार कणाओं का विकास होता है। इसके अननर जरायुक मनुस्त्यांनि में पीच काजाओं का विकास होता है। किन्तु यह साधारण मनुष्य तक ही मीमित है। जिन मनुष्य में पीच में अधिक आठ कला तक का विकास होता है। किन्तु यह साधारण मनुष्य तक ही मीमित है। जिन मनुष्य में पीच में अधिक आठ कला तक का विकास होता है से साधारण मनुष्यकोटि में न आकर विभूति कीटि में ही परिपाणित होते हैं। क्योंकि पांच कलाओं से मनुष्य की साधारण साधिक का ही विकास होता है, और दससे अधिक क्ष के कर आठ कलाओं का विकास होते पर विशेष शिक का किका साधारण सामित का ही विकास होता है, जीर इससे अधिक क्ष के कर आठ कलाओं का विकास होने पर विशेष शिक का विकास माना जाता है, जिसे विभूति कोटि में रखा मान हो

इस प्रकार एक काग से लेकर आठ काग तक वाकित का विकास लीकित रूप में होता है। नवम काग से लेकर बोडव काग तक का विकास अलीकित विकास है, जिसे ओवकोटि नहीं अपितु अवतारकोटि कहते हैं। अतः विकास केटों इराप परमास्था की वाकि नवम काग से लेकर बोडवा काग तक विकास होती हैं, वे समी केट बीच व कहला कर असतार कहें जाते हैं। इसमें नवम काग से पन्प्रहर्वों कला तक का विकास अंशावतार कहलाता है एवं योडक कलाकेन्द्र पूर्ण अवतार का केन्द्र हैं। इसी कला-विकास के तारतस्य से चेतन जीवों में अलिक विशेषताएं वैकाने में जाती हैं। यदा गौच कोवों में से अलनाय कोच का उद्दिग्ज योति में अनूर्व रूप से प्रकट होना एक कला विकास का ही प्रतिकल हैं। अत ओयि, वनस्पति, बृष्य तथा लताओं में जो जीवों की प्राणायायक एवं पुष्ट-प्रयायक सफित है, यह सब एक कला के विकास का हो परिणाम है।

स्वेदज, अण्डज, पशु और मनुष्य तथा देवताओं तक की तृप्ति अन्नमध्य-कीथ बाले उदिमिञ्जी द्वारा ही होती है जौर इसी एक कला के विकास के परिणाम स्वरूप उनकी इन्दियों की कियाएँ दृष्टियोचर होती हैं। यथा महामारत (जान्ति पर्व) में कपम हैं:

> कम्मतो म्लायते वर्णं त्वक्कलं पुष्पमेव च । म्लायते शीर्यते चःपि स्पर्शस्तेनात्र विद्यते ॥

[ग्रीष्मकाल में गर्मी के कारण वृक्षों के वर्ण, त्यचा, फल, पुष्पादि मलिन तथा शीर्ण हो जाते हैं, अतः बनस्पति में स्पर्शेन्द्रिय की सत्ताप्रमाणित होती है। ] इसी प्रकार प्रवात, वायु, अग्नि, वज्र आदि के शब्द से वृक्षों के फरू-पुष्प नष्ट हो जाते हैं। इससे उनकी श्रवजेन्द्रिय की सत्ता सत्यापित की जाती है। लता वृक्षोःको आधार बना लेती है एवं उनमें लिपट जाती है, यह कृत्य विना दर्शनेन्द्रिय के सम्भव नही । अतः वनस्पतियाँ वर्शनेन्द्रियः शक्तिसम्पन्न मानी जाती है। अच्छी बुरी गन्ध तथा नाना प्रकार की धूपो की मन्ध से बृक्ष निरोग तथा पुष्पित फलित होने लगते हैं। इससे वृक्षों में घ्राणेन्द्रिय की भी सत्ता समझी बाती है। इसी प्रकार वे रस अपनी टहनियों द्वारा ऊपर सींचते है, इससे उनकी रसनेन्द्रिय की सत्ता मानी जाती है। उद्भिज्जों में सुख-दुख के अनुभव करने की शक्ति भी देखने में आती है। अत. निश्चित है कि ये चेतन शक्ति-सम्पन्न है। इस सम्बन्ध में मनुका भी यही अभिमत है:

तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्महेतुना। अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते मुखद् ससमन्विताः।।

[ वृक्ष अनेक प्रकार के तभोभावों द्वारा आवृत रहते हुए भी भीतर ही भीतर सुख-दुख का अनुभव करते हैं। ] अधिक दिनों तक यदि किसी वृक्ष के नीचे हरे वृक्षों को साकर चीरा जाय तो वह वृक्ष कुछ दिनों के अनन्तर सुख आता है। इससे कुकों के सुबन-दु-सातुम्बस स्पष्ट हैं। यूनों का बवानोप्प्यस्त वैज्ञानिक जात् में अस्य मान्य ही है। में दिन-दान को आसिस्त्रम तथा कार्यन से का कम से स्वाग-बहुण करते हैं। इसी प्रकार असीका बादि के पशु-पक्षी-कीट-वाड़ी कलाएँ कुछ प्रकारत ही है। अतः से सभी कियाएँ अगवान को एक कला मान की प्राप्ति से ननस्पति स्वीन में देखी जाती है।

इसके अनन्तर स्वेदज मोनि में दो कलाओं का विकास माना जाता है, जिससे इस योनि में अन्नमय और प्राणमय कोषों का विकास देखने में आता है। इस प्रकार प्राणमय कोष के ही कारण स्वेदज गमनागमन व्यापार में सफल होते हैं। अण्डज योनि में तीन कलाओं के कारण अन्न-मय, प्राणमय तथा मनोमय कोषों का विकास होता है। इस योनि मे मनोमय कोच के विकास के परिणामस्वरूप इनमें प्रेम आदि अनेक प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। इसी प्रकार जरायुज योनि के अन्तर्गत चार कलाओं के विद्यमान रहने के कारण इनमें अन्तमय, प्राणमय मनोमय कोषों के साथ ही साथ विज्ञानमय कोच का भी विकास होता है। उत्कृष्ट पशुओं में तो बुद्धि का भी विकास देखने में आता है, जिनसे वे अनेक कर्म मनुष्यवत् करते है। यदा बस्व, स्वान, गज आदि पशु स्वामिभक्त होते है, एवं समय आने पर उनके प्राणरक्षक के रूप में भी देखे जाते हैं।

बरायुव योनि के ही हितीय प्रमेद मनुष्ययोनि में सार से अधिक एक आत्म हमार को भी विकास है। प्रश्नेयों में विकास है। प्रश्नेयों में विकास है। स्वत्या होती है। मनुष्य यदि चाहे नो पुष्पायं हारा पौचों कोयों का विकास कर पूर्ण जानमम्म मानव भी हो मकता है। हमी प्रमाद कॉनियां हारा मनुष्य जितना- जितना उन्मत होता जाता है, उसमें देवनीय काश्रमें का विकास भी उतना हो होता जाता है। इस कला विकास भी उतना हो होता जाता है। इस कला विकास भी उतना हो होता जाता है। इस कला विकास भी उतना हो होता जाता है। इस कला विकास में एक्यवंग्य तालित का सम्बन्ध अधिक है, अत्रेय बह्मप्रात्ति का नहीं। विष्णु प्रश्नात्व ही सम्बन्ध मानविकास प्रशास का नहीं। विष्णु प्रशास हो सम्बन्ध स्वाप्त कर प्रशास का नहीं। विष्णु प्रशास का प्रशास का नहीं। व्यापि मृष्टि, दिश्वित एवं सहार के अध्यायारण कार्यों की नियमता के किए बस्ता, तिष्णु और सहा प्रशास के अध्यायारण कार्यों की नियमता के किए बस्ता, विष्णु असे हो अववार रक्षा कर रक्षा का प्रस्त है, इसके किए विष्णु के हो अववार रक्षा कर रक्षा का प्रस्त है, इसके किए विष्णु के हो अववार

माने जाते हैं।

स्वतार-दिस्थित — अवतारों की वे सव वन्मतिविधाँ वो अवर्गन्त्यों के नाम वे विस्थात है, वत के लिए चिहित हैं। इत्यसारतमुख्या (पृ०१३) के अनुसार में तिथियाँ निम्मतिविश्वत हैं: मस्य वैश सुख्य ३; कूर्म वैद्याख पूर्णिमा; वराह भाव धुक्य ३; तर्रासह वैशाख धुक्य ११; वामन मात्र बुक्य १२; रायपुराम वैशाख धुक्य ११; यामन मात्र बुक्य १२; रायपुराम वैशाख धुक्य १३; राम वैश्व धुक्य १; वतराम भाव धुक्य १; कृष्ण मात्र कृष्ण १२; व्याप्त का अव्याप्त का अव्याप्त क्ष्म विश्व अव्याप्त का अव्याप्त का अव्याप्त का अव्याप्त का अव्याप्त का अव्याप्त का अव्याप्त है। कृष्ठ प्रच्यों में इन अयन्तिवारों अववा अन्मतिविध्यों में

अबब्द् — सम्यक् प्रकार से पूत (परिष्कृत), निर्मुक। इस अब्द का प्रसीम धीव एवं बीण्णव दोनीं प्रकार के सापुओं के अर्थ में होता है। धीव अवपूत वे संप्यासी हैं जो तपस्या का कठोर बीवन विताते हैं, जो कम में कम कप्ते पहनते हैं और कपड़े की पूर्ति भस्म से करते हैं तथा अपने केश जटा के रूप में बढ़ाते हैं। वे मीन रहते हैं, हुए प्रकार से उनका जीवन बड़ा क्लेश्वामध्य होता हैं। योगी सम्प्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ को इस भ्रंपी के विचित्र अवपूत के नाम से प्रकार वाता हैं।

बैल्लव सम्प्रदाय में भी अवधून का महत्त्व है। जब स्वामी रामान्य ने सामान्य जानें को बैल्लों में दीवित करने के लिए, जपने पामिक सम्प्रदाय से जातियेंत्र हाः दिया तब उन्होंने अपने विध्यमें को 'अबबुन' नाम दिया, जिसका वर्ष था कि उन्होंने ज्याने पुतने रूप (पूर्ववर्ती स्वेच्डाबार) को त्यान दिया है, उन्होंने सामिक जीवन स्वीकार कर जपनी श्लातनत आदतो को त्यान दिया है, और इस प्रकार समाज एवं प्रकृति के बन्यानें को तीव दिया है। ऐसे रामान्यी मानु दमनामी सम्यासियों से अधिक कहा अनुशासन्य धार्मिक जीवन यापन करते है। स्वयम्ब के स्वीया :

'अवध्याश्च स्त्रय प्राहुस्तिर्यग्योनिगता अपि ।' (स्मृति)

[निम्न योनि की स्त्रियाँ भी अवध्य कही गयी है।] बाह्यण भी अवध्य (वधवण्ड के अयोन्य) माना गया है। अवस्वत-(१)वरण प्रक्षालन करना, पग बोना

'न कुर्याद् गुरुपुत्रस्य पादयोश्चाबनेजनम् ।'( मनु)

[ गुरुपुत्र के पैर नहीं घोने वाहिए।]

(२) पिण्डदान के लिए बिछे हुए कुक्षों पर जल सीचना। ब्रह्मपुराण में लिखा है:

सपुष्प जलमाबाय तेषां पृष्ठे पृथक् पृथक् । अप्रदक्षिणं नेनिज्याद् गोत्रनामानुमन्त्रितम् ॥

[फूल-सहित जल लेकर पिण्डों के पृष्ठ भाग पर अलग-अलग बायी ओर जल सींचना चाहिए।]

अवित्या प्राप्त के अपना मान्य है। जिल्लामा नालव देश की प्राप्ता प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त की विव्य ने निवृद्द पर विजय प्राप्त की वी। तब से इसका नाम उन्जयिनी (विजय वाली) पड़ा। इसकी कपना सारत की स्पत्त पवित्र सोखदायिनी पूरियों में हैं:

अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका । प्री द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिकाः ॥

(स्कन्दपुराण) [(१) अयोध्या, (२) मथुरा, (३) माया, (४) काशी,
(५) काश्ची, (६) अवन्तिका और(७) द्वारावती ये सातों
पूरी मोक्षवायिका है <math>1

इसके पर्याय विभाला और पृष्पकरण्डिनी भी हैं।

'संस्कारतस्व' में कहा गया है उत्पन्नोर्कः कलिङ्गे तुयमुनायाञ्च चन्द्रमाः।

अवन्त्या च कुजो जातो मागधे च हिमाशुजः ॥ [कलिङ्ग में सूर्य की, यमुना में चन्द्रमा की, अवन्ती में

मञ्जूल की और समध में बुध की उत्पत्ति हुई । ]
अवश्रम—पीक्षान्तस्तान: प्रधान यज्ञ समाप्त होने पर
सामृहिक नदीस्नान; यज्ञादि के न्यूनाधिक दोष की शाति
के निमित्त दोष कर्ताव्य होम । स्नान दमका एक मुख्य
अङ्ग है:

ततश्वकारावभूयं विधिवृष्टेन कर्मणा । (महाभारत) [ शास्त्रोक्त विधान के अनुसार उसने अवभूय स्नान किया।]

भुव कोष्णेन कुण्डोध्नी भेध्येनावभृथादपि । (रघुवश) [कुण्ड भर बूख देने वाली गौ ने अवभृथ से भी पवित्र

अपने हुम से मूनि को तिनित किया।]
अवनित —सप्ताह का ऐसा दिन, जिसमें ये तिमियों का
अन्त हो। इस दिन की इसरी तिमि की गणना नहीं की बाती और उसका बाय होना कहा जाती है। प्रथम बार बत आवरण करने में इसको स्थम समझा जाता है।

कवरोवन-रोक, बाधा, किसी क्रिया की स्कावट । पाण्डव-गीता में कथन हैं:

> कृष्ण त्वदीयपद्यम्कजपिञ्जरान्ते अद्याद में विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपितौः कण्ठावरोषनविधौ स्मरणं कुतस्ते।।

[हे कृष्ण ! तुम्हारे चरणक्यों कमल के पिंजड़े के भीतर भेरा मनक्ष्यी राजहंध आज ही प्रविच्ट हो जाय। क्योंकि प्राण-प्रयाण के समय कक, बात और पित्त से कच्छ के अवस्थ्य हो जाने पर तुम्हारा स्मरण कैसे हो सकता है ?]

राजाओं के अन्तः पुर को अवरोध कहते है, जहाँ उनकी रानियाँ निवास करती है। अवस्थित—धन आदि से गर्वित मनुष्य। मनु (४।७९) के

अनुसार इसका साथ वर्षित है : न संवसेच्च पतितैर्न चाण्डालैर्न पुक्कसै: ।

न मूर्खेर्नाविलिसैश्च नान्त्यैः नान्त्यावसायिभिः ॥ [पतित, चाण्डाल, पुक्कस, मूर्ख, घन से गर्वित,

अन्त्यज और अन्त्यजों के पड़ोसियों के साथ नहीं रहना चाहिए।] अविकृत परिचामवाद—वैष्णव भक्त्रे का एक दार्शनिक

सिद्धान्त । ब्रह्म और जगत् के सम्बन्ध-निरूपण में इसका विकास हुआ । ब्रह्म की निर्विकारऊ तथा निर-पेशना और जीव-जगत् की सम्यता सिद्ध करने के लिए इस नत का प्रतिपादन किया गया । यदाप ब्रह्म-जीव-जगत् का वास्तविक जड़ेत हैं परन्तु ब्रह्म में बिना विकार उत्पन्न हुए उसी से जीव और जगत् का प्रादुर्भीव होता है। अतः यह प्रक्रिया अविकृत परिणाम है। इसी मठ को अविकृत परिणामवाद कहते हैं।

सास्यदर्शन के अनुसार प्रकृति में जैब परिणाम (परि-वतन) होता है तब जवाद की उत्पत्ति होती है। इस मत को प्रकृतिपरिणामवाद कहते है। वेदानित्यों के अनुसार ब्रह्म का परिणाम ही जगत् है। हसे ब्रह्मपरिणामवाद कहते हैं। किन्तु वेदान्तियों के कई विभिन्न साप्रदायिक मत हैं। ब्रह्मराचार्य ब्रह्म की निर्वकारता की रक्का के किए जगत् की ब्रह्म का पिरणाम न मानकर उसको ब्रह्म का विवर्त मानते हैं। किन्तु इससे वागत् मिष्णा मान जिया गया। यह विद्वान्त रामानुवाचार्य को मान्य नहीं या। अर्ज: उन्होंने जीव और जनत् (चित् कोर अनिय्) को ब्रह्म के अन्तर्यत उसका विशेषण (शुक्मूत) माना। मध्याचार्य ने ब्रह्म को केवल निमित्त साना और प्रकृति को अगत् का उपादान कारज माना।

इस हैत दोध से बचने के लिए निम्बार्क ने प्रकृति की ब्रह्म की शक्ति माना, जिससे जगल् का प्रादुर्भीव होता है। इस मान्यता से ब्रह्म में विकार नहीं होता, परन्तु जगत् प्रक्षीप मात्र अथवा मिष्या ही बन जाता है।

बल्लभाचार्य ने उपयुंक नतों की अपूर्णता स्वीकार करते हुए कहा कि जीव-जगत बहा गा परिणाम है, किन्तु एक विविच्च परिणाम है। इससे बहा में विकार नहीं उत्तरण होता। उनके अनुवार जीव और अगत बहा के वेंद्र हो परिणाम है, जैसे अनेक प्रकार के आमूरण सोने के, अथवा अनेक प्रकार के आप्य मानेक अथवा अनेक प्रकार के आप्य मानेक अथवा अनेक प्रकार के आप्य मानेक स्वयंक में प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इस मत्र में बहुत सीच्य दिन स्वा मिन्य होते हैं। इस मत्र में बहुत सीच्य नित्य होते हैं। इस मत्र में बहुत सीच्य मानेक है। इस सा मत्र में बहुत सीच्य और सत् मिन्य आप आप आप मानेक सीच अगत; सद् और अगन्द से ईश्वर का आविश्वय होता है। इस मानार अविष्ठत बहुत से यह सम्पूर्ण जगत उद्भूत होता है।

अविष्नविनायक अथवा अविष्नवत---(१) फाल्गुन, चतुर्थी तिथि से चार मासपर्यन्त गणेशपूजन। दे० हेमादि, बतसण्ड, जिल्द १, ५२४-५२५।

(२) मास के दोनों पक्षों की चतुर्धी, तीन वर्षपर्यन्त प्रत-अवधि और गणेश देवता । दे० निर्णयामृत, ४३, भवि-ब्योत्तर पुराण ।

व्यविक्रोय---जानने योग्य नहीं, दुर्जेय । मनुका कथन है : आसीदिदं तैमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतन्धं मविजेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥

[ यह बद्धाण्य अन्यकारपूर्ण, अप्रजात, कक्षणहीन, अनक्षेत्रीय, न जानने योम्य, सर्वत्र मोधे हुए के समान था ।] मूछ तत्व ( ब्रह्मा ) भी अनिजेश कहा गया है। वह जान का विषय सही, अन्यूभित का विषय है। वास्तव में वह विषय मात्र नहीं है; अनिवंबनीय है।

अविद्या-अर्द्धतवाद के अनुसार ब्रह्म ही एक मात्र शस्य

है। आत्मा एवं विश्व, आत्मा एवं पदापं में हैत की स्थापना माया अपवा व्यविद्या का कार्य है। व्यविद्या का अर्थ है मानववृद्धि की सीमा, विश्वके कारण वह देश अर्थ है मानववृद्धि की सीमा, विश्वके कारण वह देश अर्थ कार्य का सीमा के सीमा देशती और अर्थ अर्थ कार्य का सर्जन या मान कराती है। सम्यूर्ण द्यमान जगत व्यविद्या का साम्राज्य है। जब मनुष्य हासी अर्थ उठकर अन्तर्वृष्टि और जनुमन में प्रवेष करता है तब व्यविद्या का आवरण हुट जाता है वीर अर्थ्वत सत्य ब्रह्म का साम्राज्य है। ते से अर्थ करता है तब व्यविद्या का आवरण हुट जाता है वीर अर्थ्वत सत्य ब्रह्म का साम्रालकार होता है।

अविद्या के पर्याय अज्ञान, माया, अहक्कारहेतुक अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, विद्याविगीधनी अयदार्थ बृद्धि अदि हैं। कथन हैं:

> अविद्यामा अविद्यात्विमदमेव तु लक्षणम् । यस्त्रमाणामहिष्णत्वमन्यया वस्तु सा भवेत् ॥

[ जिपिद्याकाल्या जिपिद्याच्य ही है। वह प्रमाण से सिद्ध नहीं होती, अन्यवावह वस्तु सत्ताहो आवगी। ] अविवि— अविधान, अथवाशास्त्र के विरुद्ध आर्चरण। गीता (९।२३) में कथन है

येऽप्यन्यदेवता मक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥

[हे बर्जुन ! जो लोग अन्य देवताओं की श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वे भी अविधि पूर्वक मेरा ही यजन करते हैं।] याज्ञवल्कय ने भी कहा है:

> वसेत् स नरके घोरं दिनानि पशुरोमभिः। अमितानि दुराचारो यो हन्त्यविधिना पशुन् ।।

[जो दुष्ट मनुष्य विना विधि के पशुओं का वध करता है वह पत्नु के रोम के बरावर असंख्य दिनों तक घोट नरक में बास करता है।]

अधिनय-⊸िवनय का अभाव अथवा दुःशीलन्ता। मनु (७.४०-४१)काकथनहै:

बहुवोऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः । वनस्या अपि राज्यानि विनयात् प्रतिपेदिरे ॥

[ विनय से रहित बहुत से राजा परिवार सहित नष्ट हो गये। विनय युक्त राजाओं ने वन में रहते हुए भी राज्य को प्रास्त किया।

अधिनीत--विनयरहित (व्यक्ति), समुद्धतः। रामायण में कहा है: मिनपुष-मध्यप्त ५९

न चापि प्रतिकृतिन नाविनीतेन रावण । राज्यं पार्जिपतुं सक्यं राजा तीव्येत वा पुनः ॥ [हे रावण ! कोई राजा प्रतिकृत, अविनीत, तीवण बाषरण के द्वारा राज्य का पाठन नहीं कर सकता ।] अस्विकृत —गराणती जेन । कातीखण्ड (ज॰ २६) में लिखा है:

मुने प्रस्यकालेपि मैतत् क्षेत्रं क्षायन । विमुक्तं स्वात् विवाच्यां यदिवमुक्तं ततो विदुः ॥ विमुक्तं तदारम्य क्षेत्रमेतदुदीयंति । अस्यानन्दवनं नाम पुराकारि पिनाकिना ॥ क्षेत्रस्यानन्वहेतुःवावविमुक्तमनन्तरम् । स्रोमक्तस्य सीजानामदूर्गाण यतस्ततः ॥ स्रोमान मर्विलङ्गानि विस्मानमन्त्रकानने । अविमुक्तमिति स्थातनासीपित्यं पटोद्भुत्व ॥

[ हे मुने । प्रकय काल में भी शिव-पार्वती वाराणसी क्षेत्र को नहीं छोडते । इसोरिंग्ए रते अविमृतः कहते हैं । स्वाव ने पहले इसका नाम आनन्दवन रखा, स्थोकि यह क्षेत्र आगन्द का कारण हैं। उसके अगन्दत अविमृतः नाम रखा । इस आनन्दवन में असख्य शिवक्तिंगों भे रूप में आनन्दवन्द बीजों के अद्भुत एक्ट उपर स्विवरे हुए हैं। हे आन्दवन ! इस प्रकार यह बाराणसी अविमृतः नाभ से विख्यात हुईं । ]

पद्मपुराण में काशी के बार विभाग किये गये है— काशी, बाराणसी, अविसुन्त और अन्तर्गृही। विदय-नाम मन्दिर के चारों और दो सौ मन्या (एक धन्या = १ हाथ) का चुता अविमुन्त कहलाता है। दे० 'काभी' और 'वाराणसी'।

बिषयोगद्वादशी—भाद शुक्छ १२ तिथि। इस दिन शिव तथा गौरी. ब्रह्मा तथा साविश्री, विष्णु और लक्ष्मी, सूर्य तथा उनकी पत्नी विश्वधा का पूजन होना चाहिए। दे० होमाद्रि, ब्रतसण्ड, ११७७-११८०।

अधियोगकत अथवा अधियोगतुतीया-- विश्यो के लिए विशेष द्वरा आगंतीर्थ शुक्क तृतीया को प्रारम्भ होता है। तृतीया के दिन शक्तर मिश्रन होता हो। तृतीया के दिन शक्तर मिश्रन होत्य होने दिन स्वयं पर्यन्त आया तथा वावक की बनी हुई शामु तथा गौरी की मृत्यि का बार्श्यों महीनों में मिना-निमन नामों से निक्ति में का वार्श्यों महीनों में मिना-निमन नामों से निक्ति में का कार्श्यों के कुकन करना चाहिए। दे क क्षर्यकरनतर का बत

कांब्द, ७०-७५; हेमाबि, बतलाच्ड, ४३९-४४ । ब्रीबराइस-—विवाह के अयोग्य । सुमनु के अनुसार माता-पिता से सम्बद्ध सात पीड़ी तक की कम्याएं अविवाह होती हैं। दूसरों के सन्त में दोनों पत्नों की पौच पीड़ियो तक की कम्याओं के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। नारद का भी मत हैं:

भा सप्तमान् पञ्चमाच्य बम्बुम्यः पितृमान्त । भविवाह्या सगोत्रा च समानप्रवरा तथा ॥ सप्तमे पञ्चमे वापि येथां वैवाहिकी क्रिया । ते च सन्तानिनः सर्वे पठिताः शृहतां गताः ॥

[पिता एवं माता की सात एवं पांच पीडियों तक की कन्याओं के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। वे कन्याएँ अविवाहा है। समान प्रतर और ममान गोत्र वाली कन्याओं के राथ भी विवाह नहीं करना चाहिए। पांच अथवा मात पीडियों में विवाह करनेवाले लोग सन्तान सहित पतित होकर शुरू ही जाते हैं।]

स्रवीविमान्—एक नरके को नाम । उसके अन्य नाम है वैतरणी, यूरीय, प्राणरीण, विधवन, आक्राप्त, सारयेयावन, अवीचि, अप्याना । वो इस लोक में साध्य, हम्म की अदला-वर्षणी, दान आदि में किसी प्रकार का कृत को अता है। अता है वह मरकर अवीचिमान् नरक में तीचे सिर करके कुले स्वान में सी बीचन हुँचे पत्रंत से निराया आता है। यहाँ पर पागी मनुष्य निराये जाने से तिल के समान विक्लिक्ट वरीर हो जाता है। (भागवः, ५ २६) अवेस्ता—पारगी (ईरानी) लोगों का मृत्र चांग्यन्त, विसका बेद से पत्रित्य साम्यव्य है। अनेक देवताओं एवं धार्मिक हस्यों का अवेस्ता एवं वेद के पारों में साम्य हैं, जैसे अहुरमब्द का वरूप से, सोम का हुओं में से, ब्रह्त का अश्व है। वेदतानाम एवं धार्मिक विवारसाम्य भारतीय एवं ईरानी आयों की एकता के घोराक है। सम्भवत ये एक ही मुक्त स्थान के रहने वाले माई-वाई थे।

अविषय्य शुक्लेकावशी—र्चत्र शुक्ल एकादशी। दे० हेमाद्रि, यत खण्ड, जिल्द १, ११५।

अध्यक्त—वेदान्त में 'ब्रह्म' और साख्य में 'प्रकृति' दोनो के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका झाब्दिक अर्थ है 'जो व्यक्त (प्रकट) नहीं है।' यह जगत् का वह मौलिक रूप है जो दृश्य अथवा प्रतीयमान नहीं है।

अध्यक्त-इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्ण । यह एक पूजा-उपा-

दान है, जिसे दूर्यमिन्दर का बन (श्रवचा शाक्यीपीय बाहमण) दूरीहेल वारण करता है। मिक्यपूराण में उद्देश है कि इक्का के पुत्र साम्य ने मूर्योग्याम से अपना कुछ कर रोग निवारण किया तथा देवता के प्रति कृतक हो उन्होंने चन्द्रमागा तीर्च में एक सूर्यमिन्दर बनवाया। किर से नारद के शिक्षानुसार शक्कीप की आश्चर्यजनक यावा कर वहाँ से एक सम पूरोहित लाये। यह मण पूरोहित अन्य पूजा-सामियमों के साथ 'क्यप्रक्ष' नामक उपायान पूजा के समय अपने हाथ में घारण करता था।

बच्चय-जिसका व्यय नहीं हो, अविनाणी, निरुपपुरुष । यह विष्णु का पर्योग है । मार्कण्डेय पुराण में कहा गया है :

नमस्कृत्य सुरेशाय विष्णवे प्रभविष्णवे । पुरुषायाप्रमेयाय नाहबतावाश्ययाय च ॥ [सुरेश, विष्णु, प्रभविष्णु, पुरुष, अप्रमेय, शाहबत, अध्यय को नमस्कार करके । ]

तमस परमापदव्यथं पुरुषं योगसमाधिना रषुः। (रषुवंश)

[योगसमाधिके द्वारारघृतमसे परे अध्यय पृरुष को प्राप्त हुआ।]

अनुम्य बत--- इन दत में श्रावण मास से प्रारम्भ करके चार मासप्यत्त प्रत्येक माल के कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन अक्षन, रही तथा फलों नहित चन्द्रमा को अर्घ्यदान किया बाता है। यदि दिनीया विवि तृतीया से विद्ध हो तो उसी दिन तत का वायोजन किया जाता है। दे॰ पुरुषार्थ-चिन्तामणि, पु॰ ८३।

क्रमुग्यस्यम् कर — आवण मास से प्रारम्भ करके प्रत्येक मास के हुण्य पक्ष की दितीया को इस दत का अनुष्ठान होता है। यह निर्धायत है। हमसे ग्रन्था तथा हिर का पूकन होता है। इसका उन्लेख विज्ञावर्षालन, मन्द्र (७१, २-२०) परापुराण, विज्ञपुराण (२४, १-१९) आदि में हुआ है। निर्धा के अवस्था तथा पूक्षों के अविद्योग (राती से अविधान) के लिए यह दत अत्यन्त महस्वपूर्ण है। इससे मामवान् में यह प्राव्या को आती हैं।

लक्ष्मान शस्यं बन्द मधा ते शवन सदा। शस्या ममाप्यश्यास्त्र तथात्र मभूतृदतः॥ [हेन्दर, वैसे आपकी घोषसय्या प्रश्नमोश्री से कभी भी सुनी नहीं होती, वैसे ही मेरी शस्या अपने पति या पत्नी से सुनी न हो ॥ कृत्यरत्नाकर (पृष्ठ २२८) में लिखा है कि जब यह कहा गया है कि बत आवण कृष्ण पक्ष से आरम्भ होता है तो प्रयोग से सिद्ध है कि सास पूर्णिमान्त है।

अशोकविरात्र—ज्येष्ठ, भाद्र अथवा मार्गशीर्य शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से लेकर तीन रात्रिपर्यन्त एक वर्षके लिए यह व्रत किया जाता है। चौदी के अशोक वृक्ष का पूअन तथा ब्रह्मा और सावित्री की प्रतिमाओं का प्रथम दिन पूजन, उमा तथा महेरवर का द्वितीय दिन, रुक्ष्मी तथा नारायण का तृतीय दिन पूजन होता है। इसके पश्चाल् प्रतिमाएँ दान कर वी जाती हैं। यह व्रत पापशामक, रोगनिवा-रक तथा दीर्घायुष्य, यश, समृद्धि, पुत्र तथा पौत्र आदि प्रवान करता है। दे० हेमाब्रि, व्रत खण्ड, २,२७९-२८३: व्रतार्क (पत्रात्मक २६१ ब-२६४)। यद्यपि साधारणतः यह वत महिलाओं के लिए निर्दिष्ट हैं किन्तु पुत्रों की समृद्धि के इच्छुक पुरुष भी इस व्रत का आचरण कर सकते हैं। अशोकद्वादशी-विशोक द्वादशी की ही भाति, आध्विन मास से एक वर्षपर्यन्त यह व्रत किया जाता है। दशमी के दिन हरूका भोजन ग्रहण कर एकादशी की पूर्ण उपवास करके द्वादशी को व्रत की पारणा होती है। इसमें केशव का पूजन होता है। इसका फल है सुन्दर स्वास्थ्य, सौन्दर्य तथा शोक से मुक्ति । दे० मत्स्य पुराण, ८१.१-२८, कृत्य-कल्पतरु, व्रत काण्ड (पू० ३६०-३६३)।

अवोकपूर्विमा—काल्युन मान की यूणिया को इस बत का अनुष्ठान होता है। यह निधिवत है। एक वर्षपर्यन्त समक्ष जनुष्ठान होता हो। यह निधिवत है। एक वर्षपर्यन्त समक्ष वर्ष का अनुष्ठान होता चाहिए। प्रवम नार मानों में तथा अने वर वन्द्रमा को अर्ष्य दिया जाता है। प्रथम नार मानों में एवी को 'धरणी' मानते हुए पूजन होता है। वाद के चार मानों में 'मिरिनी' नाम से तथा अनितम चार मानों में 'बसुन्धरा' नाम से पूजन होता है। वेट अनिस्पुराण, १९४ १; हमादि, वतक्षण, २१६०-१६४।

असोकाष्टमी—(१) चैत्र शुक्क अस्टमां को इस बन का अनु-टान होता है। यदि कही उत्त दिन बुधवार तथा पुनर्वसु नवत्र हो तो उसका पुष्प बहुत वह जाता है। हमसे बागोक के पुणों ते हुगों का पूजन होता है। अध्योक की आठ करियों से पुन्त जल बहुण किया जाना चाहिए। असोक पुल का मन्त्र बोलते हुए पुजन करना चाहिए।

त्वामशोक कराभीष्टं मधुमाससमुद्भवम्। पिवामि शोकसन्तमो मामशोकं सदा कुरु ॥ वजोकिकाकामी-भारवरीका

देश कालविदेक, पृश्य २२; हेमाद्रिका चतुर्वर्ग जिल्ला-मणि, काल अंश, पृश्य २२६।

, चैत्र शुक्क पक्ष की अध्यमि के दिन सभी तीर्थ तथा निदयों का जल अहापुत नदी में जा जाता है। इस दिन का सहापुत्र में स्नान उन सभी पृथ्यों को प्रदान करता है, जो वाजपेय यक्ष करने से प्राम होते हैं।

क्र<del>वाकिकाच्टमी — इस क्रत</del> में उमा का पूजन होता है। नील-मत पुराण (पृष्ठ, ७४, क्लोक ९०५-९०७) बतलाता है कि अरों क क्या स्वयं देवी है।

अभवा-शास्त्र के अर्थ में अदृढ विश्वास । श्राद्धतत्त्व में कथन है :

विधिहीमं भावदुष्टं कृतमश्रद्धया च यत्। तद्धरन्त्यमुरास्तस्य मुद्धस्य दुष्कृतात्मनः॥

[ मूढ एवं दुष्टात्मा पुरुष के बिधिहीन, भावदूषित तथा अश्रद्धापूर्वक किये गये कार्य को असुर हर लेते हैं।] मानसिष्ट वृत्तिभेद को भी अश्रद्धा कहते हैं.

काम सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाः श्रद्धाः श्रद्धाः चृतिहींधीभीरित्येतत् सर्वं मन एव । [काम, मङ्कल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैवं, छज्जा, बृद्धि, भ्रय ये सव मन ही है ।]

गीतामें कथन है:

'अश्रद्धयाचयद्तततामसमुदाहृतम्' [जोदानविनाश्रद्धाकेदिया जाताहेउसे तामस कहाहै।]

अध्यक्षमां भाग निकास के साला, प्रशंसनीय प्राप्ताण । श्राप्त का अल्ल निकास का लाला श्राप्तण पित्र अलावारतान् या त्यागी माना जाता है। कुछ श्राद्धों में भोजन करने के बदले प्रायम्बन करने का आदेश स्मृतियों में पाया जाता है।

अवक्योव---विष्णुसे हेप करनेवाला अमुर । महाभारत मे कहा है

'अध्वयीवश्च सुक्ष्मश्च तुद्वुण्डश्च महावलः ।' [ अद्यप्रीव, सुक्ष्म, तुद्वुण्ड, महावल ये दैत्य है। ] बृष्णिवंशज चित्रक का एक पृत्र, जो राजा हो गया : 'अध्वयप्रीव इति स्थातः पृथिव्या सोऽभवन्तृपः ।'

अववश्य—हिन्दुओं का पूज्य पोपल वृक्ष । इसे विश्ववृक्ष भी कहते हैं । इसका एक नाम वासुदेव भी हैं । ऐमा विश्वास है कि इसके पत्ते-पत्ते में देवताओं का बास है।

48

काम-कर्मक्यी बायु के द्वारा प्रेरित, नित्य प्रचलित स्वभाव एवं शीघ्र विनाशी होने के कारण तथा कल भी क्केगा ऐसा विक्वास न होने के कारण, मायाभय संसार-कृत को भी अध्यत्य कहते हैं।

्वसके पर्याय है—(१) बोधिद्रम, (२) चलवल, (३) पिप्पल, (४) कुञ्जरायान, (५) अण्युतावास, (६) चलवन, (७) पविचक, (८) सुमर, (६) बोधियुळ, (१०) माजिल, (११) मजमजक, (१२) श्रीमान, (१३) शीरद्रम, (१४) विच्छ, (१४) मञ्चर्य, (१६) दयामल, (१७) मुख्युल, (१८) तेच्य, (१९) सत्य, (२०) सुचिद्रम और (२१) चनक्स।

महम्बंद में अवस्त्य की लकड़ी के पानो का उल्लेख है। परवर्ती काल के प्रत्यों में इस तृत का अव्यक्तिक उल्लेख क्या गया है। इसकी कठोर लकड़ी आंग्न ज़लाते समय शर्मी की लकड़ी के अगर रखी जाती थी। यह अपनी जड़ों को दूसरे बृश के तमें मंस्योपित कर उन्हें तच्य कर रेता है, विशेष कर अदिर नामक तृत्व को इसी कारण हमें देवाच मी चहुते हैं। ६वके कमें को मिन्टान्न के अर्थ में उद्धुत किया गया है, जिसे पक्षी आते हैं (ऋ० १९६४, २०)। देवता लोग डग बृश के नीचे तीसरे स्वर्ण में निवास करते हैं (अ० बै० ५ ४, ३; छा० उ० ८ ५, २; की० उ० ९ ३)।

अञ्चल्य एवं न्यग्रोध को शिखण्डी भी फहते हैं। इस बुक्ष की लकडी के पात्र यजों में काम मे लाये जाते हैं।

इस वृक्ष का धार्मिक महत्त्व अधिक है। गीता में भग-वान् कृष्ण ने कहा है कि 'वृक्षों में मैं अस्वत्य हूँ।' विश्व-वृक्ष से इसकी सुलना की गयी है।

इसको चैत्यवृक्ष भी कहते हैं। इसके नीचे पूजा-अर्चा आदि होती हैं।

अभस्यवत--अपशकुन, आक्रमण, सक्रामक बीमारियों, जैसे कुष्ट आदि के फैलने, के समय अश्वस्थ का पूजन किया जाता है। दे० बतार्क, पशास्मक, पृ० ४०६, ४०८।

 गर्दनों में बाँधना चाहिए। दे॰ नीलमत पुराण, पृष्ठ ७७, पद्य ९४३-९४७।

कष्पपुता---आस्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवनी पर्यन्त यह तत किया जाता है। दें 'आस्विन'। अश्वमुक्त----वोड़े के समान मुख वाला, किन्नर (स्त्री कच्च-

मुखी, किन्नरी)। किम्पुरुष इसका एक अन्य पर्याय है। अश्वमेष--वैदिक यज्ञो में अश्वमेष यज्ञ का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह महाक्रतुओं में से एक है। ऋग्वेद में इससे सम्बन्धित दो मन्त्र है। शतपथ ब्राह्मण (१३.१-५) में इसका विशद वर्णन प्राप्त होता है। तैस्तिरीय बाह्यण (३.८-९), कात्याय-नीय श्रीतसूत्र (२०), आपस्तम्ब (२०), बाहबलायम (१०६), शांखायन (१६) तथा दूसरे समान ग्रन्थों में इसका वर्णन प्राप्त होता है। महाभारत (१०.७१.१४) मे महाराज युधिष्ठिर द्वारा कौरवों पर विजय प्राप्त करने के परचात् पाप मीचनार्थ किये गये अश्वमेध यज्ञ का विशद वर्णन है। अश्वमेध मुख्यतः राजनीतिक यज्ञ था और इसे वहीं सम्राट्कर सकता या, जिसका आधिपत्य अन्य सभी नरेश मानते थे । आपस्तम्ब ने लिखा है : 'राजा सार्वभौमः अस्वमेचेन यजेत्। नाप्यसार्वभौमः' [सार्वभौम राजा अध्वमेश्र यज्ञ करे असार्वभौम कदापि नहीं।] यह यज्ञ उसकी विस्तृत विजयों, सम्पूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति एवं शक्ति तथा साम्राज्य की वृद्धि का द्योतक होता था। दिग्वि-जय-यात्रा के पश्चात् साफल्यमण्डित होने पर इस यज्ञ का अनुष्ठान होता था । ऐतरेय ब्राह्मण (८२०) इस यज्ञ के करनेवाले महाराजो की भूची प्रस्तुत करता है, जिन्होंने अपने राज्यारोहण के पञ्चात् पृथ्वी को जीता एवं इस यज्ञ को किया। इस प्रकार यह यज्ञ सम्राट्का प्रमुख कर्त्तब्य समझा जाने लगा। जनता इसमें भाग लेने लगी एवं इसका पक्ष वार्मिक की अपेक्षा अधिक सामाजिक होता गया। वाक्चालुर्य, शास्त्रार्थ आदि के प्रदर्शन का इसमे समावेश हुआ। इस प्रकार इस यज्ञ ने दूसरे श्रीत यज्ञो से भिन्त रूप ग्रहण कर लिया।

यह का प्रारम्भ यसन्त अधवा श्रीच्य ऋतु में होता चा तथा इसके पूर्व प्रारम्भिक अनुष्ठानों में प्रायः एक वर्ष का समय छनाता चा । संत्रेप्यम एक अयुक्त अदव चुना जाता चा । यह चुद्ध बार्ति का, मूल्यवान एवं विधिष्ट चित्रों से चुन्त होता था। यह स्तम्म में बाँचने के प्रतीकात्मक कार्य से मुक्त कर हसे स्नान कराया जाता चा तचा एक वर्ष कर अवस्य वीहने तथा बूढे घोड़ों के साथ खेलने दिया जाता था। इसके परवाण्ड स्पक्ती दिलिकाय यात्रा प्रारम्भ होती थी। इसके कित पर जयपन अधिकर छोड़ा जाता था। एक सी राजकुमार, एक ती राजकासका, एक ती उच्चाधिकारियों के पुत्र तथा एक ती छोटे अधिकारियों के पुत्र हमकी रखा के लिए सहस्वर पीके-पिक्रमधान करते थे। इसके स्वतन्त्र विष-रण में कोई बाधा उपस्थित नहीं होने देते थे। इस अध्य के चुराने या इसे 'गेकने वाले नरेश से युद्ध होता था। यदि यह अध्य सो जाता ती दूसरे अस्व से यह किया आरम्भ से पुत्र की जाती थी।

जब यह अरुव दिम्बजय-माश पर वाता या तो स्थानीय लोग इसके पुनराममन की प्रतीक्षा करते थे। प्रध्यक्राल में में कोंग्रे प्रकार के उत्सव मनाये वाते थे। सिवृद्देव को नित्य उपहार दिया जाता था। राजा के सम्मृत्त पुरोहित उत्सव के मध्य मन्त्रगान करता था। इस मन्त्रगान का जक प्रयोक प्यारहर्वे दिन दुहराया जाता था। इस मन्त्रगान का जक प्रयोक प्यारहर्वे दिन दुहराया जाता था। इस मन्त्रगान का जक प्रयोक प्यारहर्वे दिन दुहराया जाता था। हा सामे पाठ होता था। इस अवसर पर राज्यकि प्रधानों को प्रशं मा राज्य के स्था में तिविश्व प्रकार के पात्रों, वृद्ध, नवयुक्क, स्पेरों, इाकू, सहुव्या, आजेंद्र पंच्चियों के पात्रों, वृद्ध, नवयुक्क, स्पेरों, इाकू, सहुव्या, आजेंद्र पंच्चियों के पात्र अव वापस आ प्रता होता था। यन वर्ष समाप्त होता औ। अव्य वर्ष साप्त होता औ। अव्य वर्ष स्था जाता, तब राज्य की दीला के साथ यज प्रारस्म होता था।

वास्तविक यस तीन दिन चलता था, जियमें कन्य पयु-धत होते थे एवं सोनरस भी निजोड़ा जाता था। दूसरे दिन यह को अब स्वर्णाभरण से मुस्मिज्यत कर, तीन अव्य अदवो के साथ एक रच में नाथा जाता था और उसे चारों और पुमाकर फिर स्नान करतते थे। फिर वह राजा की तीन प्रमुख रानियों द्वारा अभिवक्त एवं मुस्मिज्यत किया जाता था, जब कि होता एवं प्रमुख पुरीहित बहुरीय करते थे। पुनः अदब एक वकरं के साथ यसस्तम्म में बीध विधा जाता था। दूसरे पत्तु जो तैकहां की संख्या में होते थे, कि के किए रस्मामें में बीध जाते थे। करहों से इककर इनका स्वाद पुरुत्मा याता था। पुनः मुख्य रानी अवस के साथ बस्तावरण के सीतर प्रतीकारमक कम के लेटती थी। पुरीहिताबि बाह्यण महिलाओं के साथ प्रमोधपूर्वक प्रसन्धे-सर करने थे (बाजवनेबी-सहिता, १३,२२)। आं द्वी मुख्य अक्रमेशिक-व्यक्ति ६३

रानी वठ खड़ी होतों, त्यों ही चातुरोपूर्वक समन्वरव कोट स्थिया जाता था। बनेकों अबोपपाय हरयों के परवात्, निससे सभी पुरोहित गर्व थवा करनेवा के मिम्मिलित होते ये, जरूप के विभिन्न भागों को मुनकर प्रवारित को बाहृति सी जाती थी। तीसरे दिन यजकतों को विद्युद्धि-स्थान कराया जाता, जिसके बाय यह यज कराने वाले पूरो-हितों तथा बाह्मार्जों को दान देवा था। दक्षिणा जो हुए देवों से प्राप्त यन का एक भाग होती थी। बहुँ-बहुँ। द्यासियों सहित रानियों को भी उपहार सामग्नी के रूप में दिये जाने का उल्लेख पाया जाता है।

अरबमेध बहाहत्या आदि पापक्षय, स्वर्ग प्राप्ति एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए भी किया जाना था।

गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अञ्चमेच प्रायः बन्द ही हो गया। इसके परवर्ती उल्लेख प्राय परणरागत हैं। इनमें भी इस यज के बहुत से श्रीत अङ्ग संपन्त नहीं होते थे।

**अश्वमेषिक-**--अश्वमेध याग के उपयुक्त घोड़ा। देखिए 'अश्वरेध'।

अश्वयुज् (क्)--अश्विनी नक्षत्र; आश्विन मास ।

अवसल—विदेहराज जनक का पुरीहित जो बृहदारप्यक उप-शिल्प में एक प्रामाणिक बिडाल् कहा गया है। ऋषेव के श्रीत सुत्रों मे नवसे प्रथम आवक्ताययशीस्त्र समझा जाता है, जो बारह अध्यायों में विभक्त है। बुछ लोगों का कहता है कि अवत्य कर्षाय ही उम सूत्रप्रस्य के एक-यिता है। ऐतरिय आरप्यक के चीच काण्ड के प्रयेता का नाम भी आवस्त्रप्रापन हैं।

सम्बद्धत—यह संवस्तर वत है। इसका इन्द्र देववा है। दे०
सत्त्व पूराण, १०१.७६ तथा हिमाड़ि, वत बण्ड ।
स्विमी (स्विचन )—ये वैदिक आफाशीय देवता है और
दो भाई तै तथा इनका 'उथा' में समीपी सम्बन्ध है,
स्वॉकि तीनों का उदय एक साथ ही प्रांत काल होता है।
निक्चय ही यह दिन-राति का सन्धि काल है क्योंकि
सन्नि, उथा एवं मूर्य के उदय काल का अधिनन् के उदयकाल से साम्य हैं (कु० १.१५७)। मूर्य की पूमी दीन
बैठकों से युक्त अधिननी के रच में सवार होती हैं (कु०
१ ५५५ कादि )। आवाय यह है कि उद्या (पौ फटना)
एवं सन्धिकाली भीमा प्रकाश (प्रांत कालीन काल सिवना) योगों एक ही काल में प्रकट होते हैं। इस

प्रकार साथ-साथ उदय से उचा एवं अस्तिनी माहयों में मेन कारोपण किया गया गया है और उचा देवी में मेन कारोपण किया गया गया है और उचा देवी में मेन कारोपण के भिन्न मान में मान मान मान मान मान और भी उन्न बाती है जब कि मूर्यपृत्री को अस्तिनों की बहित तथा पत्नी दोनों कहा जाता है (ऋ० १.१८०.२)। बास्तव में यह सम्पूर्ण वर्षन आसंकारिक और रूपकारसक है।

अधिनों के बाहन अपन ही नहीं, अपितु पत्नी मी कहें गये हैं। उनका रच नमु हॉक्ता है। उसके हाथ मैं मुख का ही कोडा है। ओल्डेनवर्ग ने इसका अध्याप्त प्रातःकालीन ओस-बूँदें तथा धिफिय ने जीवनदायक प्रमात वायू जनाया है। उनके वाहन पत्नी रक्त वर्ण के हैं। उनका पत्प रक्तवर्ण एवं स्नर्णवर्ण हैं। अधिनाने का जो भी भीतिक आधार हो, वे स्नष्टत उपा एवं विन के अपदृत हैं।

इनका दूसरा पक्ष है दु.ख से मुक्ति देना एवं आहक्यं-जनक कार्य करना । अधिकारी, विपरित में सहायका करते है। वे देवताओं के चिकित्तक है जो प्रत्येक रोग से मुक्ति देते है, जोगी हुई दृष्टि दान करते हैं, वारिरिक क्षतों को पूरते हैं और अस्वास्थ्यकारों एवं पीकक बाणों से बचाते हैं। वे गी एमं अक्व-चन से परि-एगं है एवं उनका रथ का एव भीचन से भरा रहता है। इनके दु.ख से मुक्ति देने के चार उराहरण ऋष्येद (७ ७१ ५) में दिये हुए हैं: उन्होंने बूढ़े महणि च्यवन को युवक बना दिया, उनके जीवन को बढ़ा दिया तथा उन्हें अनेक हुए सिनकुष्टक से अधिक का उद्धार किया।

 {**४** व्यक्ति मी-वाद क्राप

सन्तान के निमित्त पूजित होते हैं ( ब्लूट १०.१८४.२ )। पौराणिक पुराकपाओं में अधिवानी का उतना महत्व नहीं हैं, जितना वैदिक साहित्य में। किर भी अधिवनी-कुमार के नाम से इनकी बहुत सी कपाएँ माचीन साहित्य में उपलब्ध होती है। दें 'अधिवनीकुमार'।

स्विवनी—सताईस नक्षणों के अन्तर्गत प्रयम नक्षण । अध्यमी से केकर रेवती तक सताईस तारागण यक की कन्या होने के कारण 'वाकायणी' कहकाते हैं। अध्यमी वन्द्रमा की भागी तथा नक्षणात्म मेथराशि के आदि चार पाद रूप है, इसके स्वामी रेवता अस्वाच्छ अध्यमीकृषार हैं। स्विवनीकृषार हैं। स्विवनीकृषार की अध्यमा होते हैं। सुश्रुत ने किला है कि ब्रह्मा ने पहले तहत एक जान कोकों का आयुर्वेद (धरण) बनाया किता होते हैं। सुश्रुत ने किला है कि ब्रह्मा ने पहले सहल प्रकार को अध्यमि होते से अध्यमा होते हैं। सुश्रुत ने किला है कि ब्रह्मा ने स्वाप्त की प्रवापति ने पड़ा, प्रजापित ने अधिवनीकृषारों से इन्हर्स ने पड़ा। इन्हर्स से प्रचानक्तर में और अध्यमनिकृषारों से सुनकर सुश्रुत मृति ने आयुर्वेद की रचना की। अधिवनीकृषारों से सुनकर सुश्रुत मृति ने आयुर्वेद की रचना की। अधिवनीकृषारों ने व्यवन दृष्टि को भौतन प्रवास किया। अधिवनीकृषारों ने व्यवन दृष्टि को भौतन प्रवास किया। अधिवनीकृषारों ने व्यवन दृष्टि को भौतन प्रवास किया। अधिवनीकृषारों ने व्यवन हृष्टि को भौतन प्रवास किया। अधिवनीकृष्टारों ने व्यवन हृष्टि है, जो पीछे पीराणिक कप में इस नाम से विचित्र होने करी।

ये अध्वरूपिणी संज्ञा नामक सूर्यपत्नी के युगल पुत्र तथा देवताओं के वैद्य है। हरिवंश प्राण में लिखा है

विवस्तान् कश्यपाण्जज्ञे वाक्षायण्यामरिन्दम । तस्य भार्याभवत्सज्ञा त्वाष्ट्री देवी विवस्वतः ॥

देवौ तस्यामजायेतामश्विनौ भिषजावरी।

[हे अरिन्दम ! कश्यप से दक्ष प्रजापित की कन्या द्वारा विवस्तान् नामक पुत्र हुआ । उसकी पत्नी त्वष्टा की पृत्री संज्ञा थी । उससे अध्विनीकुमार नामक दो पुत्र हुए जो श्रेष्ठ वैद्य थे ।] दे० 'अध्विन' ।

अष्टक---आठ का नमूह, अष्ट सहया से विशिष्ट । यथा गङ्गाष्टकं पठित यः प्रयतः प्रभाते

... बाल्मीकिना विरचितं सुखदं मनुष्यः ॥ [जो मनुष्य प्रभात समय में प्रेमपूर्वक सुख देने वाला, बाल्मीकि मनि द्वारा रचित गङ्गाष्टक पतना है।]

वाल्मीक मृनि द्वारा रचित मङ्गाष्टक पदता है।] अच्युत केशवं विष्णु हीर सत्यं जनार्यनम् । हसं नारायणञ्चेत एतन्नामाण्यकं शुमम् ॥ [अच्युत केशव, विष्णु, हरि, सत्य, जनार्यन, हंस,

नारायण, ये आठ नाम शुभदायक हैं।]

अध्यका—आढ के योग्य कुछ अध्यमि तिथियाँ । आदिवन, पीय, माध, फाल्युन मासों की कृष्णाध्यमी अध्यक्षा कहलाती हैं। इनमें श्राद्ध करना आवश्यक है।

अध्यक्तम्ब आठ कुगान्यत द्रप्य, जिनको मिलाकर देवपूजन, यम्बलेखन आदि के लिए नुगन्यत चन्दन तैयार किया जाता है। विमिन्न देवताओं के लिए इनमें कुछ बरसुएँ अलग-जलम होती हैं। साधारणत्या इनमें चन्दन, ब्रापर, देववार, कैसर, कपूर, शैलज, जटामांसी और गोरोचन माने जाते हैं।

अध्यक्षण — पुरित्मागीय वाचार्य वत्लम के काव्यकीतंत्रकार चार प्रमुख शिष्य चे रावां उनके पुत्र विट्ठलनाय के भी ऐसे ही चार विध्य चे । आठों अलगृनि (मचुरा के चारों और के समीपी गोसी) के निवासी ये और श्रीनाचणी के समझ मान रचकर गाया करते चे । उनके गोसी के प्रेयह को 'अच्टलप' कहते हैं, जिसका शाब्दिक वर्ष आठ मुद्राए' है। उन्होंने वज्याचा में श्री कृष्ण विषयक भीतरसपूर्ण कविताए' रचीं। उनके बाद सभी कृष्णमनक कवि बच-माणा में ही कविता जिसने लगे। अच्टलपा के कि

- (१) कुम्भनदास (१४६८-१५८२ ई०)
- (२) सूरदास (१४७८-१५८० ई०)
- (३) कुच्लवास (१४९५-१५७५ ई०)
- (४) परमानन्ददास (१४९१-१५८३ ई०)
- (५) गोविन्ददास (१५०५-१५८५ ई०)
- (६) छीतस्वामी (१४८१-१५८५ ई०) (७) नन्ददास (१५३३-१५८६ ई०)
- (८) चतुर्भुजदास

अण्टसङ्गल-आठ प्रकार के मङ्गलद्रव्य या शुभकारक बस्तुएँ। निव्वकेश्वर पुराणोक्त दुर्गोत्सवपद्धति में कथन है:

> मृगराजो वृषो नागः कलको व्यजन तथा। वैजयन्ती तथा भेरी दीप इत्यष्टमङ्गलम् ॥

[सिंह, बैल, हाथी, कलश, पंत्या, वैजयन्ती, ढोल तथा दीपक ये आठ मञ्जल कहे गये हैं।]

मुद्धितत्त्व में भिन्न प्रकार से कहा गया है :

ेलोकेस्मिन् मङ्गलान्यष्टौ ब्राह्मणो गौर्हुताशनः। हिरष्यं सर्पिरादित्य बापो राजा तथाष्टमः॥ [इस लोक में ब्राह्मण, गौ, अग्नि, सोना, षी, सूर्य, जल

तथा राजा ये आठ मङ्गल कहे गये हैं।]

अष्टमी — आठवीं तिथि, यह चन्द्रमा की आठ कला-किया-कप है। शुक्ल पक्ष में अष्टमी नवमी से युक्त प्रहण करनी चाहिए। कुल्ण पक्ष की अष्टमी सप्तमी से युक्त प्रहण करनी चाहिए, यथा:

> कृष्णंपक्षेत्रष्टमी चैंब कृष्णपक्षे चतुर्वशी। पूर्वविद्धेव कर्तव्या परिवद्धा न कृत्रचित्।। उपवासादिकार्येषु एष धर्म. सनातनः॥

[ उपवास आदि कार्यों में कुष्ण पक्ष की अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की चतुरंशी पूर्वविद्धा ही लेनी चाहिए न कि परविद्धा । यही परम्परागत रीति हैं । ]

अण्डमीवत — लगभग तांस अष्टमीवत है, जिनका उचित स्थानो पर उल्लेख किया गया है। सामान्य नियम यह है कि शुक्त पक्ष की नवसीयिद्धा अष्टमी की प्रायमिक्ता प्रदान की जाय तथा कृष्ण पक्ष में सप्तमीसयुक्त अष्टमी को जाया है के तिथितत्त्व, ४०, घर्मसिन्यु, १५, हेमाद्रि, यतस्वण्ड, १८११-८८६।

अष्टमूर्ति—ि शिवका एक नाम । उनकी आठ मूर्तियो के निम्नोकित नाम है:

(१) खितिसूर्ति गर्व, (२) जलमूर्ति भव, (३) जिन-सूर्ति हह, (५) बायुर्ग्ति उम, (५) आकारावृत्ति भीग, (६) यवमानसूर्ति पशुर्गित, (७) नन्द्रसूर्ति महादेव और, (८) सूर्यमूर्ति ईशान। सरभक्ष्मी शिव के ये आठ चरण भी कहें गये है। ३० काळिकापुराण और तन्त्रशास्त्र।

शिव की आठ मूर्तियाँ इस प्रकार भी कही गयी हैं:

अधाग्नि रविरिन्दुक्च भूमिरापः प्रभञ्जनः। यजमानः सम्मा च महादेवस्य मूर्तयः॥ [ अस्मि, सूर्य, चन्द्रमा, भूमि, जल, वायु, यजमान, आकाश ये आठ महादेव की मुर्तियाँ है । ]

अध्ययमा — जिनके आठ कान है; ब्रह्मा का एक उपनाय। चार मुख बाले ब्रह्मा के प्रत्येक मुख के दो दो कान होने के कारण उसकी आठ कानों वाला कहते हैं।

अध्याकपाल — आठ कपालो (मिट्टी के तसलो) में पका हुआ होमान्न । यह एक यज्ञकर्मभी है, जिसमें आठ कपालों में पुरोडाश (रोट) पकाकर हवन किया जाता है।

अध्यक्त - देवदर्शन की एक विभि, जिसमें शरीर के आठ अंगों से परिक्रमा या प्रणाम किया जाता है। आरम-उद्धार जबवा आरमसमर्थण की रीतियों में अज्ञान प्रणिपात' भी एक है। इसका जर्थ हैं (१) आठों अङ्गाने से ( पेट के बक्क ) गुरु या देवता के प्रसन्नताय सामने केट जाना। (२) इसी रूप में दुन: पुन केटते हुए एक स्वान ते दूसरे स्वान पर जाना। इसके अनुनार किसी पवित्र बस्तु की परिक्रमा या दण्डबत् प्रणाम उपर्युक्त रीति से किया जाता है। अष्टाङ्ग-परिक्रमा बहुत युण्यत्यिमी मानी जाती है। साधारण जन इसको 'इडोती देना' कहते है। इसका विवरण मों है:

उरसा शिरसा दृष्टधा मनस' वचसा तथा। पद्भ्यां कराम्या जानुम्यां प्रणामोऽष्टाग उच्यते ॥

[छाती, मस्तक, नेत्र, मन, बचन, पैर, जघा और हाथ —आठ अंगों से झुकने पर अब्टांग प्रणाम होता है।] (स्त्रियो को पञ्चांग प्रणाम करने का विधान है।)

अष्टाङ्गयोग—(१) पतञ्जलि के निर्देशानुसार आठ अंगों की योग साधना। इसके आठ अङ्ग निम्नाकित है

 यम (ऑहसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह)
 नियम (शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणियान)

३ आसन (स्थिरतातयास्कासे बैठना)

४ प्राणायाम (श्वास का नियमन-रेचक, पूरक तथा कुम्भक)

५ प्रत्याहार (इन्द्रियों का अपने विषयों से प्रत्यावर्तन)

६ बारणा (चित्त को किसी स्थान में स्थिर करना)

 ध्यान (किसी स्थान में ध्येय वस्तु का ज्ञान जब एक प्रवाह में सलग्न है, तब उसे ध्यान कहते हैं। ८. समासि (जब घ्यान अपना स्वरूप छोड़कर प्येय के आफार में भासित होता है तब उसे समाधि कहते हैं। समाधि की अबस्था में ध्यान और ध्याता का भान नहीं रहता, केवल ध्येय रह जाता है। प्येय के ही आकार को चित्त चारण कर लेता है। इस स्थित में ध्यान, प्याता और प्येय की एक समान प्रतीति होती हैं।

(२) 'अप्टाक्सपोग' नामक दो ग्रन्थों का भी पता चळता है। एक तो श्री चरतदास रिक्त है, जो चरतदासी पंच के चळाने वाले थे। इस पंच में योग की प्रधानता है, यविप ये उपासना पाय-क्रजा की करते हैं। रचना-काल अठारहर्सी सती है। दूसरा 'अप्टाक्सपोग' गृह नानक का रचा बताया जाता है।

धारणा, ध्यान और समाधि योग के इन तीन अङ्गो को सयम कहते हैं। इनमें सफल होने से प्रज्ञा का उदय होता है। (योगसूत्र)

अञ्चाङ्गाञ्चं—आठ द्रव्यों से बनाया गया पूजा का एक उप-करण । तन्त्र में कथन है :

आप शीरं कुगमाणि दिन्न सींपः सतण्डुलाः। यदाः सिद्धार्थकरुवेन अष्टाङ्गार्थः प्रकीतितः।। [जल, दूस, कुश का अग्रभाग, दही, थी, जावल, जी, मरसों ये मिलाकर अण्टाङ्गार्थ्य कहे गये है।]

स्कन्दपुराण (काशीखण्ड) में कथन है आप श्रीरंकशासाणि प्रतासम तथा तथ

आप श्रीरं कुशामाणि पूर्व मधु तथा दिष । रक्तानि करवीराणि तथा रक्त च चन्दनम् ॥ अष्टाङ्ग एय अर्थ्यो वै मानवे परिकीतितः ॥

[जल, दूध, कुश का अग्रभाग, धी, मधु, बही, कर-वीर के रक्तपुष्प तथा लालचन्दन सूर्य के लिए यह अष्टाङ्ग अर्घ्य कहा गया है।]

कच्टावसरहस्य-जानार्य रामानुजरनित एक ग्रन्थ । कच्टावसलीलाकास्य-जैतन्यदेव के शिष्य एवं प्रकाण्ड विद्वान् रूप गोस्वामी का रचा हुआ एक ग्रन्थ । कच्टावकस्पति—इस नाम का एक प्रसिद्ध स्मृतिसंग्रह । इसमें मृतृ और याजनस्य की स्मृतियाँ नहीं हैं। इन यो के जितिरिक जिन स्मृतियों का संग्रह इसमें किया गया है, वे हैं:

१.।अत्रिस्मृति, २ विष्णुस्मृति, ३. हारीतस्मृति, ४

जोजनसम्मृति, ५. जाङ्गिरसस्मृति, ६. यमस्मृति, ७. जारस्त्राब्रस्मृति, ८ तंवर्तस्मृति, १०. जारस्यायनस्मृति, १० वृहर्म्यातस्मृति, ११. पराघारस्मृति, १२. व्यासस्मृति, १३. शक्तु-किक्वितस्मृति, १४ व्यस्मृति, १५ गौतम-स्मृति, १६ शास्त्रात्रस्मृति, १७. विस्टस्मृति और १८. स्मृतिकोत्स्मृत

इस संग्रह में विष्णुस्मृति भी सम्मिलित हैं, किन्तु उसके केवल पाँच अध्याय ही दिये गये हैं, जब कि वङ्ग-वासी प्रेस की छपी विष्णुसंहिता में कुछ मिलाकर एक सौ अध्याय है।

अष्टाष्यायी—वाणितर्गन्त संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रन्थ । इसमें आठ अध्याव है। इसका भारतिय भाषाओं पर बहुत बडा अभाव है। बाद है। इसमें यथेड़ इतिहास विषयक सामग्री भी उपलब्ध है। वैदिक भाषा को जेव, विद्यवद्ध, बोचपाम्य एवं मुन्दर बनाते की परम्परा में पाणिति अग्रणी है। संस्कृत भाषा का तो यह पर्यस्य आधार ही है। उनके समय तक सस्कृत भाषा में कई परिवर्त्तन हुए थे, किन्तु अष्टाच्यायी के प्रणयन से सन्कृत भाषा में दिवरता आ गयी तथा यह प्रायः अपन्वितंत्रशील का नाथी।

बाष्ट्राच्यायी में कूल सूत्रों की संख्या ३९९६ है। इसमें सन्धि, सुबन्त, कृदन्त, उणादि, आख्यात, निपात, उप-संख्यान, स्वरविधि, शिक्षा और तद्वित आदि विषयो का विचार है। अष्टाच्यायी के पारिभाषिक शब्दों में ऐसे अनेक शब्द है जो पाणिनि के अपने बनाये हैं और बहुत से ऐसे शब्द हैं जो पूर्वकाल से प्रचलित थे। पाणिनि ने अपने रचे शब्दों की व्याच्या की है और पहले के अनेक पारिभाषिक शब्दों की भी नयी व्याख्या करके उनके अर्थ और प्रयोग का विकास किया है। आरम्भ में उन्होंने चतुर्दश सूत्र दिये हैं। इन्ही सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार बनाये गये हैं, जिनका प्रयोग आदि से अन्त तक पाणिनि ने अपने सुत्रों में किया है। प्रत्याहारों से सूत्रों की रचना में अति लाघव वा गया है। गणसमूह भी इनका अपना ही है। सुत्रों से ही यह भी पता चलता है कि पाणिनि के समय में पूर्व-अञ्चल और उत्तर-अञ्चल-वासी दो श्रेणी वैद्याकरणों की थी जो पाणिनि की मण्डली से अतिरिक्त रही होंगी।

स्वकासक्क - एक जानी कृषि । इनका दारीर आठ स्वानों में सक (देव) या, अतः इनका नाम 'अव्यावक' सवा । पुरा-कवा के अनुसार ये एक बार राजा अनक की समा में गये । बही समायद इनको देखकर हम पढ़ें। अच्यावक हुद्ध होकर बोके, 'यह बमारों की समा है। मैं समझ्या सा कि पिक्तों की बमा होगी !' अच्यावक ने पूछन, भगवन् । ऐवा के बाना गा ? अच्यावक ने उत्तर दिया, ''आपकी सभा में बैठे लोग केवल बमाई को पह-चानते हैं, आरमा और उसके गुण को नहीं!' इस पर समायद बहुत लिंजत हुए। तब अष्टाषक ने आस्मतस्व का निक्षण किया।

यह एक पश्चित का नाम भी है, जिन्होंने मानव गृह्य-सुत्र पर वृत्ति लिखी है।

अक्षरास्त्रकाल— आपून अष्टकोण सकताळा, समाधिनाढ योगी, जिसकी कुण्डांक्नी का अष्ट्रदल कमल विकतित हो गया हो। एक जैन आजार्थ, जिसके पर्याय है— (१) मञ्जूजी, (२) जानदर्यण, (३) मञ्जूजद, (४) सुकु योघ, (५) कुमार (६) स्यप्तक, (७) वज्रकद, (४) प्रज्ञाकाम, (६) बादिराज, (१०) नीकोत्सकी, (११) मह, राज, (१२) नीज, (१३) धादूंकवाहन, (१४) विध्याम्पीन, (१५) पूर्वजिन, (१३) खादूंकवाहन, (१४) विध्याम्पीन, पण, (१९) वालवत, (२०) पञ्जचीत, (११) सिहकेलि, (२२) जिलाबनर, (२३) वार्योवतर।

अष्टार्षिकातितस्य — वङ्ग प्रदेशवासी रघुनन्यन भट्टाचार्य कृत 'अष्टार्षिकानितन्य सोलहबी सताब्दी का ग्रन्य है, जिसको प्राचीनतावादी हिन्दू वहे ही आदर की दृष्टि से देखते हैं। इस ग्रन्थ में हिन्दुओं के धार्मिक कर्तव्यों का विशय वर्णन किया गया है।

असती—दुराचारिणी, स्वैरिणी, व्यभिचारिणी । उसके पर्याय है—(१) पुंचकों, (२) धींपणी, (३) बन्मकी, (४) कुळटा, (५) डत्बरी, (६) पामुळा, (७) वृन्त, (८) दुरुदा, (९) धींपता, (१०) ळड्डा, (११) निशाचरी, (१२) अपारळा ।

अक्सरपथ—कुमार्ग, जो अच्छा मार्ग नही है, पाप का रास्ता। (१) कुपथ, (२) कापथ, (३) दुरुव्व, (४) अपथ, (५) कदच्वा, (६) विषय और (७) कुत्सितवर्त्म ।

असाध्वी--जो साध्वी नहीं, अपतिवता ।

असि--जो स्नान से पापों को दूर करती है [अस् + इन्]।

नदी विशेष । यह काशी की दक्षिण दिशा में स्थित वर-साती नदी है। जहाँ गङ्गा और असि का संगम होता है यह अस्सीचाट कहलाता है:

> असिश्च वरणा यत्र क्षेत्ररक्षाकृतौकृतं। वाराणसीति विख्याता तदारम्य महामुने।।

[असि और वरणा को नगरी की सीमा पर रख दिया गया, उनका सङ्गम प्राप्त करके काशिका उस समय से वाराणसी नाम से विख्यात है।]

असित—प्राचीन वेदान्ताचार्यों में एक, जो गीता के अनुसार व्यासजी के समकक्ष माने गये है: "असितो देवलो व्यास" (गीता १०,१३)।

असिसम्म — ऐतरेय ब्राह्मण में इसे करूपन परिवार की उपाधि बताया गया है। ये जनमंत्रय के एक यज्ञ में सम्मिलित नहीं किये गये थे, किन्तु राजा नं जिल पुरोहित को यज्ञ करने के जिए नियुक्त किया, उस भूतवीर से असितमुम ने बज्ञ की परिचालना ले की थी। लेमिनीय तथा पहाँचिश ब्राह्मणों में असितमुमों को करुपयों का पुत्र कहा गया हैं और उनमें से एक को 'कुस्तरिबन्दु औहालकि' सज्ञा दी गयी हैं।

असिभाराक्रत-तलवारों की भार पर चलने के समान अति सतर्कता के साथ की जाने बाली साधना। इसमें ब्रत-कर्ताको आधिवन शुक्ल पूर्णिमा मे लेकर पॉच अथवादस दिनो तक अथवा कार्तिकी पूर्णिमा तक अथवा चार मास पर्यन्त, अथवा एक वर्षपर्यन्त, अथवा बारह वर्षतक बिछावन रहित भूमिशयन करना, गृह से बाहर स्नान, केवल रात्रि में भोजन तथा पत्नी के रहते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। क्रोधमुक्त होकर जप में निमन्न तथा हरि के ध्यान में तल्लीन रहना चाहिए। भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं को दान-पुण्य में दिया जाय। यह क्रम दीर्घकाल तक चले। बारह वर्ष पर्यन्त इस व्रत का आचरण करने वाला विश्वविजयी अथवा विश्वपूज्य हो सकता है। दे॰ विष्णुघर्मोत्तर पुराण, ३ २१८, १ २५। असिचारा शब्द के अर्थानुसार इस व्रत का उतना कठिन तथा तीक्ष्ण होना है, जितना तलबार की धार पर चलना। कालिदास ने रघुवंश (७७ १३) में रामवनवास के समय भरत द्वारा समस्त राजकीय भोगों का परित्याग कर देने

को इस उग्र वत का आचरण करना बतलाया है: 'इयन्ति वर्षाणि तथा सहोग्रमभ्यस्यतीव व्रतमासिधारम्।' युवा युवत्या सार्धे यन्मुग्धभर्तृबदाचरेत् । अन्तर्विविक्तसंगः स्यादसिधारावतं स्मृतम् ॥

[ युवती स्त्री के साथ एकान्त में किसी युवक का मन से भी असंग रहकर भोला आचरण करना असिषाराव्रत कहा गया है।—मल्लिनाय ]

असिपनवन----आसि (तत्वार) के समान विसके तीवण पते हैं, एसा वन---एक नरफ, जहाँ पर तीवण पतों के हारा पाणियों के कार्रफ का विदारण किया जाता हैं (मृतृ)। जो इस लोक में चिना विपत्ति के ही अपने मार्ग से विवक्ति हो जाता है तथा पाकण्डी है जसे समृत असिपनवन में प्रविप्ट करके कोडों से मारते हैं। वह जीव इसर-उधर वीड़ता हुआ दोनों और की भारते से तालवन के बहु महुख पत्ती से सब अंगों में खिल जाने के कारण 'हा मारा मार्ग' इस प्रकार ताब्द करता हुआ मून्छित होकर पम पन पर पिरता है और अपने समें से पतित होकर पालंड करने का फल भोगता है। दे असवता पूराण । मार्क करने का फल भोगता है। दे असवता पूराण । मार्क करने वा फल भोगता है। दे असवता पूराण । मार्क करने वा फल भोगता है। दे असवता पूराण । मार्क करने

अतिपत्रवनं नाम नरकं सृष्णु चापरम्। योजनानां महस्र वै ज्वल्यस्थारतृतावनि ॥ तरन्तमृर्वकरेटवर्ण्डः कत्यकालानि दारुणः। स्वपन्ति मदा तत्र प्राणिनो नरकौक्सः॥ तन्मध्ये च वन शीत सिन्तस्थन विभास्यते। पत्राणि यत्र बाङ्गानि फलानि द्विजसप्तमः॥

[हे बाह्यण ! दूसरा असियत्र नाम का नरक मुनो । बहाँ एक हुआर योजन तक विस्तृत पृथ्वी पर आग जलती है, ऊगर भगङ्कर मूर्य की किरणो से तथा नीचे प्रत्यकालीन अपन से प्राणी तपाया जाता है, उसके मध्य भाग में चिक्के पत्तो बाला शीतवन है, जिसके पत्ते एवं फल सङ्का के समान हैं।]

अबुनीति—असु-प्राण या जीवन की नीति = मार्गदर्शक जिका व्हर्णन (१०.९९ ५) से अयुनीति की मनुष्य की मृत्यु पर जासमा की रयप्रदर्शक माना गया है। अयुनीति स्तुतियों से स्पर्यतया प्रकट होता है कि के या तो इस कोक में सारितिक स्वास्थ्य कामनार्थ अववा स्वयं में सारित एव इसके दूसरे मुझे की मार्गक लिए की गया है। अयुग्त-अबु = प्राण, र=वाना (आणवान व्यवचा द्यक्ति-मान्)। बाद में पीरंभीरे यह मोतिक सम्ति का प्रतीक हो गया। इस्पेंद में 'अपुर' सणा तथा दूसरे देवों के विवोषण रूप में स्ववहृत हुआ है, जिससे उनने रहस्यमय गुणों का राता जनाता है। किन्तु परवर्ती यूग में अमुर का प्रसोध देवों (सुरों) के शादु रूप में अमिद्र हो गया। असुर देवों के बड़े आता है एवं दोनों प्रजापति के पुत्र हैं। असुरों ने जनातार देवों के साथ यूव किया और प्रायः विवयी होते रहे। उनमें से कुछ ने तो सारे विवय पर अपना सामाज्य स्वापित किया, जब तक कि उनका सीहार इस्त्र, विच्यु, शिव आदि देवों ने नहीं किया। देवों के शत्रु होने के कारण जन्दें दुष्ट देवा कहा गया है, किन्तु सामान्य रूप से वे दुष्ट नहीं थे। उनके गुरू भृगुपुत्र शुक्ष के ओ देवगुर बृहस्पति के जुष्य ही सानों और राजनियक थे।

महाभारत एव प्रचलित हुमरी कथाओं के वर्णन में असुरों के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। माधारण विश्वास में वे मानव से श्रेष्ठ गुणों वाले विद्यापरों की कोटि में आते हैं। कथासीरन्सागर की आठवी तरङ्ग में एक प्रेम-पूर्ण कथा में किसी अमुर का वर्णन नायक के साथ हुआ है। संस्कृत के धार्मिक ग्रन्थों में अमुर देशर एव दानव में कोई अन्तर नहीं दिवासा गया हैं. किन्तू प्रार्मिक अवस्था में देखर एव दानव' अमुर जाति के दो विभाग ममाने गये में। देखर दिति' के एव गुजं दानव' दन्ने के एव थे।

देवताओं के प्रतिद्वन्दी रूप में 'अनुर' का अर्थ होगा---जो नुर नहीं हैं (विरोध में नश्-तत्नुरुप), अथवा जिसके पास सुरा नहीं हैं, ओ प्रकाशित करता हैं (सूर्य, उरन् प्रत्यय)। सुरविरोधी। उनके पर्याय है

(१) दैस्य, (२) दैतेय, (३) दतुज, (४) इन्द्रारि, (५) दानव, (६) शुक्रशिष्य, (७) दितियुत, (८) पूर्वदेव, (९) सुरहिट, (१०) देवरिय, (११) देवरिर,

रामायण में असुर की उत्पत्ति और प्रकार से बतायी गमी है:

सुराप्रतिग्रहाद् देवा सुरा इत्यभिविश्रुताः । अप्रतिग्रहणात्तस्या दैतेयादवासुरा स्मृता ॥

मुग = मादक तत्त्व का उपयोग करने के कारण देवता लोग पुर कहलाये, किन्तु ऐसा न करने से दैतेय लोग अभूर कहलाये।

अमुरिविका---शाक्कायन एव आश्वलायन श्रीत-मूत्रो में अमुर-विद्या को शतपथ बाह्यण में प्रयुक्त 'माया' के अर्थ में किया गया है। इसका प्रचक्तित अर्थ 'बादूगरी' है। परन्तु व्यक्तिककृत्व-सहस्रहार

आश्चर्यजनक सन्नी मौतिक विद्यानों का समावेश इसमें हो सकता है। जासुरी (जुद्ध मौतिक) प्रवृत्ति से उत्पन्न समी ज्ञान-विज्ञान असुरविद्या है। इसमें सुरविद्या अथवा दैवी विद्या (आध्यारिमकता) को स्थान नहीं है।

अस्विकुण्य-हड्डियों से भरा एक नरक। ब्रह्मवैवर्तपुरःण (प्रकृतिखण्ड, अध्याय २७) में कहा गया है:

पितृणां यो विष्णुपये पिण्डं नैन दवाति च । स च तिष्ठत्यस्थिनुण्डे स्वकोसाद्धं महेदनरि ॥ [ हे पार्वेति, जो विष्णुपद (गया) में पिता-प्रपितामहों को

[ हं पार्वात, जो विष्णुपद (गया) में पिता-प्रोपतामहा की पिण्ड नहीं देता है वह व्यक्ति अपने रोमो के बराबर वर्षों तक अस्थिकुण्ड नामक नरक में रहता है।]

अस्विधन्या—हृद्दियों ते बना धनुष धारण करने वाला, शंकर । महर्षि दधीचि की हृद्दियों से तीन धनुष बने, उनमें से शिव के लिए तिमित धनुष का नाम 'पिनाक' या । अस्विधाली—हृद्दियों (मुख्डों) की माला पहनने वाला । शंकर । दे शिवलतक ।

अस्पृहा----ः इच्छा या लालसा न होना, वितृष्णा । एकादशी-तत्त्व भे कथन है :

यथोत्पन्नेन सन्तोष कर्तव्योऽत्यरूपवस्तुना । परस्याचिन्तयित्वार्थं सास्पृहा परिकीर्तिता ।।

[ मनुष्य को अत्यन्त स्वरुप वस्तु से सन्तोष कर छेना चाहिए। दूसरे के धन की कामना नहीं करनी चाहिए। उसे (इस स्थिति को) अस्पहा कहा गया है। ]

अस्वाध्याय—जित्र काल में वेदाध्ययन नहीं होता । विधि-पूर्वक वंद-अध्ययन न होता । अध्ययन के लिए निधिद्व दित । यथा, प्रहणों का दित । धर्ममृत्ती और स्मृतियों में अस्वाध्याय (अन्यधा) की लख्ती सुवियों से हुई है। तद-नुसार यदि मूर्य बस्त दशा में अस्त हो आय तो तीन दिन अन्यध्याय, अन्यथा एक दिन । सन्ध्या को मेच गर्जन में एक दित । माघ महोना तक केव्य मध्ये नर्जन के दित । माघ महोना तक केव्य मर्जन के दित में । भूकम्म होने पर एक दिन । उत्तकाशात में एक दित मामा महोने के स्त्र कर पान सहोना तक केव्य के सामाणि के प्रवाद एक दित । अश्यक्य भाग के बाद यांच दिन । चैत्र पृक्त प्रतिपदा, आवण पृक्त प्रति-पदा तथा आग्रहायण होक्य प्रतिपदाओं में इच्छानुसार अध्यक्य दिया जा सकता है। चौदह मन्तन्तर की नौष्ड लिपियों, बार युमों के आदि के बार दिनों ('मन्यादि' तथा 'युमादि' तिथि) तथा मात्र के दोनों पत्नों को दितोया को दो दिन । बंद कल्पणत की दितीया को केत्रक एक दिन । कार्तिक के दोनों पत्नो की दितीया को यो दिन । अगहन महीने के दोनों पत्नो की दितीया को यो दिन । आल्युन महीने के दोनों पत्ना की दितीया को यो दिन अन्तप्याय होता है। बमी उत्सव दिनों में और अलय तृतीया को भी अस्वाच्याय होता है।

अस्वामिक---जिसका उत्तराधिकारी कोई न हो। स्वामि-रहित वस्तु। अकर्तक। यम ने कहाई:

> अटब्यः पर्वताः पुण्या नद्यस्तीर्थानि यानि च । सर्वाण्यस्वामिकान्याहर्न हि तेप परिग्रहः ।।

[ अटबी, पर्वत, पुण्य नदी, जो भी तीर्थ स्थान है इन सबको अस्वामिक कहा गया है। इनका दान नहीं किया जा सकता।]

'पुष्य' इस विशेषण के ब्राटकी नीमपारण्य आदि; पर्वत हिमाल्य आदि; तरी पङ्गा आदि; तीयं पुरुषोत्तम आदि; शंत वाराणशी आदि आते हैं। न्यामाँ (मालेक ) के अभाव में इनका परिस्नह (कर्जा) नहीं किया जा सकता। आक्वामिषिकक — अनिकारों के द्वारा किया गया विकय। अस्वामिणकुंक विक्रय। अस्वामिणिकय नामक व्यवहार-पद (अभियोग, सुकटमा) का लक्षण नारद ने कहा है:

निक्षिप्त वा परद्रव्य नष्ट लब्ध्वापहृत्य च ।

विक्रीयतेऽसमक्षं यत्स जेयोऽस्वामिविक्रयः ॥

[ गिरवी रक्षा हुआ दूमरे का धन, गिरा हुआ प्राप्त धन, अपहरण किया हुआ धन, इस प्रकार का धन यदि उसके स्वामी के समक्ष नही बेचा जाता तो उसे 'अस्वामिविक्रय' कहते हैं।]

आहंता— में हैं ऐसी चेतना, मैं पने का अभिमान । ज्ञान की प्रक्रिया में 'जानने वाले' की स्थिति के लिए इसका प्रयोग होता है। अहंकार से जीवात्मा की तन्मयता को हो 'अहंता' कहा गया है।

आहे सहास्थि— में बढ़ा हैं यह उपनिषद् का सहावाक्य है, जो सर्वप्रयम बृहदारण्यकांपनिषद् (१४.१०) में आया है यह आत्मा तथा बढ़ा के अभेद का दोतक है। अहड़ार—चित का एक घटक योग। दर्शन के अनुसार मन, बृढ़ि और अहड़ार से चित्त बनता है। अहड़्झार के द्वारा अहं का जान किया जाता है। यह तीन प्रकार का कहा भया है—(१) सालिक, (२) राजस और (३) तामस। सालिकक अहंशर से हिम्ब्यों में अविष्ठाता देवता और मन ली उत्पत्ति हुई। राजस अहक्कुर से दस हिम्बयों हुई। तामस अहक्कुर से सुरुम पक्कमुत उत्पन्न हुए। बेवान्त के मत मे यह अभिमातात्मक अला-करण की कृषि है। अह यह अभिमात सारीरादि विषयक मिन्या ज्ञान कहा गया है।

ब्युह सिद्धान्त में विष्णु के चार रूपों में अनिरुद्ध को अहस्क्रार कहा गया है। सांख्य दर्शन में दो मूल तस्य हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं---१ पुरुष (आतमा) और २ प्रकृति (मूल प्रकृति अथवा प्रधान) । प्रकृति तीन गुर्णों से युक्त है—समस्, रजस् एवं सल्य । ये तीनो गुण प्रलय में सतुलित रूप में रहते हैं, किन्तु जब इनका सन्तु-लन भंगहोताहै (पुरुष की उपस्थिति के कारण ) तो प्रकृति से 'महान्' अथवा बुद्धि की उत्पत्ति होती है, जी सोचने वाला तत्व है और जिसमें 'सत्त्व' की मात्रा विशेष होतो है। बुद्धि से 'अहङ्कार' का जन्म होता है, जो 'व्यक्तिगत विचार' को जन्म देता है। अहस्क्कार से मनम् एव पांच ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न होती है। फिर पांच कर्मेन्द्रियो तथा पाँच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। अह (अहन्)-दिन, दिवस । इसके विभागो के भिन्न-भिन्न मत है- उदाहरण के रूप में द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, पञ्चचा, अष्टघाअथवा पञ्चदशघा। दोतो मुख्य है: पूर्वाह्म तथा अपराह्म (मनुस्मृति, ३.२७८)। तीन विभाग भी प्रचलित है। चार भागों में भी विभाजन गोभिल गृह्यसूत्र मे वर्णित है—१ पूर्वीह्न (१६ पहर), २ मध्याह्न (एक पहर), ३ अपराह्म (तीसरे पहर के अन्त तक और इसके पश्चात्), ४. मायाह्म (दिन के अन्त तक)। दिवस का पञ्चधा विभाजन देखिए ऋग्वेद (७६३ युता-यातं सङ्गवे प्रातराङ्गो)। पाँच में से तीन नामों, यथा प्रातः, सङ्गव तथा मर्घ्यान्दन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। दिवस का आठ भागों में विभाजन कौटिल्य (१.१९), दक्षस्मृति (अध्याय २) तथा कान्यायन ने किया है। कालियाम कृत विक्रमोर्वशीय (२१) के प्रयोग से प्रतीत होता है कि उन्हें यह विभाजन ज्ञात था। दिवस तथा रात्रि के १५,१५ मुहूर्त होते हैं । देखिए बृहद्योगयात्रा, ४.२-४ (पनद्रह मुहती के लिए) ।

भूमव्य रेखाको छोडकर भिग्न-भिन्न ऋतुओं में भिन्न-

मिल स्थानों में जैसे-जैसे राणि-दिवस घटती-जुकते हैं, बैसे-जैसे
उन्हीं स्थानों पर मुहुर्त का काल भी पटता-जुकता है।
इस प्रकार यदि दिन का जिनाजन दो भागों में क्या गया
हो तब पूर्वाह्न अथवा प्रात-काल ७३ मुहुर्त का होगा।
यदि पौत्र भागों में विमाजन किया गया हो तो प्रातः या
पूर्वाह्न तीन मुहुर्त का हो होगा। माथव के कालनिलय
(पृ० ११२) में इस बात को बतलाया गया है कि दिन
को पौत्र मार्गो में विमाजत करना कई वैदिक ऋष्याओ
तथा स्मृतिकर्यों में विद्वाह है, अत- यहां नियोजन मुख्य
है। यह विभाजन शास्त्रीय दिविध्यानक तथा नियोपक
कुत्यों के लिए उन्लिजित है। दे० हमार्थि, जुवुर्वगचिन्तामणि, काल भाग, ३२५-३२३, वर्यकृत्यकोमुरी,
पृ० १८-११, काल्यत्वविषयम, पृ० १, ४५६।

आहरूयाः—गौतम मुनिकी भार्या, जो महासाध्वी थी। प्रातःकाल उसका स्मरण करने से महापातक दूर होना कहा गया है—

> अहल्या द्रौपदी कुन्ती तारा मन्दोदरी तथा । पञ्च कल्या स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम् ॥

[ अहस्या, द्रौपदी, कुन्ती, तारा, मन्दोदरी इन पाँच कन्याओ ( महिलाओं ) का प्रातःकान्त्र स्मरण करने से महापातक का नाल होता है। ]

कृतयुग में इन्द्र ने गौतम मुनि का रूप धारण कर अह्न्या के सतीन्त्र को नट कर दिया। इसके बाद गौतम के शाप से बहु पत्नी खिला हो गयी। जेतायम में गौरामनन्द्र के चन्ण स्पां से शापविमृत्त होकर पुन पहुँछे के ममान उसने मातृषी रूप बारण किया। देव बारुशीकिरामायण, बालकाण्ड।

सहस्या मैत्र थी---ध्यावहारिक रूप में यह एक 'हस्यात्मक संज्ञा है, जिनका उद्धरण अनेक ब्राह्मणां (शतराय ब्राह्मण, १.३,४,८८, जीमनीय बार - ५०५, पद्धिश आ०, ११) में पामा जाता है। यह उद्धरण इन्द्र की गुणाविक में है, जिसमें इन्ह्र को अहत्याप्रेमी (अहत्यार्य जार) कहा गया है, लिया गया है।

अहिंसा—सभी मधीव प्राणियों को मनसा, बाचा, कर्मणा टु:बा न पहुँचाने का भारतीय सिदान्त । इसका सर्वप्रयम प्रतिपादन छान्योम्य उपनिषद् (३.१७) में हुआ है । आहिंसा को यह के एक भाग के समकक्ष कहा गया है । बैंटिक माहिंस्य में यत्र-तत्र दया और दान देव और मानब बैंटिक माहिंस्य में यत्र-तत्र दया और दान देव और मानब होनों के विश्वेष गुण वतलाये गये हैं। जैन धर्म ने अहिंचा को अपना प्रमुख सिद्धान्त बनाया। पद्ध महावतों; वहिंखा, सत्य, अस्तिय, बहाच्यं तथा अपरिसह में इसकी प्रथम स्थान दिया गया है। योचवर्शन के पद्ध यमो में भी अहिंद्या को प्रमुख स्थान दिया गया है:

'तत्राहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिब्रह्म यमाः ।'

यह सिद्धान्त सभी भारतीय सम्प्रदायों में समान रूप से मान्य था, किन्तू रूप इसके भिन्न-भिन्न थे। जैन वर्म ने ऐकान्तिक अहिंसा को स्वीकार किया, जिससे उसमें क्रच्छा-चार बढ़ा। प्रारम्भिक बौद्धों ने भी इसे स्वीकार किया, किन्तु एक सीमारेखा खीचते हुए, जिसे हम साधारण की संज्ञा दे सकते हैं, अर्थात् तर्कसंगत एवं मानवता संगत अहिसा। अशोक ने अपने प्रथम व दितीय शिकालेख मे अहिंसा सिद्धान्त की उत्कीर्ण कराया इसका प्रचार किया। उसने मांसभक्षण का क्रमशः परि-त्याग किया और विशेष पश्चिमे का तथा विशेष अवसरों पर सभी पशुओं का बध निश्चिद्ध कर दिया। कस्सप ने (आमगः-धम्ल) में कहा है कि मांस भक्षण से नहीं, अपित् बरे कार्यों से मनुष्य बरा बनता है। नीइ:अर्म के एक लम्बे शासन के अन्त तक यज्ञों में पक्रमध चन्द हो चुकाथा। एक बार फिर उसे सजीव करने की चेक्टा 'पणुयाग' करने वालों ने को, किन्तु वे असफल रहे।

र्बेब्णव धर्म पूर्णत्या अहिंसावाधी था। उसके आचार, आहार जो व्यवहार में हिला का पूर्ण त्याग निहित था। उसके विरायन कर ये जमा, त्या, करुणा, मेंनी आदि। धर्मिक्रण की शुद्धतावस मानकक्षण का भारत के सब वर्णों ने प्राय त्याग किया है। विश्व के किसी भी देश में इनने जम्मे काल तक अहिंसा सिद्धान्त का पालन नहीं हुआ है, जैसा कि मारतनु पर देशा गया है।

बाहिताकत — इस बत में एक वर्ष के लिए मानभक्षण निषद्ध है, तदुपरान्त एक गो तथा सुवर्ण भूग के शन का विधान है। यह सबन्सर वत है। दे० कृत्यकल्पतक, बत खण्ड ४४४: हेमाडि, यत वण्ड २८६५।

भहिला—अवध्य, जो मारन के योग्य नहीं है। वैविक साहित्य में गी (गाय) के लिए इस शब्द का तथा 'अध्न्या' शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है।

अहिच्छत्र (रामनगर)—(१) अर्जुन द्वारा जीता गया एक देश, जो उन्होंने द्रोणाचार्य को भेट कर दिया था। एक मगर; उक्त देश की बनी शक्कर; छत्राक पौषा; एक प्रकार कामोती।

(२) उत्तर रेक्ब के क्षांबका स्टेशन से छः मीक रामनगर तक पैरक या बंकमाडी से जाना पटवा है, बहीं गण्डनंमवकी पचारे से। वब वे स्पानस्य से तब मर्पान्द्र तथा पद्मावती नामक नागों ने उनके मस्तक पर अपने कणों से छन कागया था। यहाँ की चुनाई में प्राचीन जैन मुजियां निकली है। यहाँ जैन मन्दिर है तथा कार्तिक में मेशा लगता है।

अहिक्कजा—एक प्राचीन नगरी, इसके अवशेष उत्तर प्रदेश के बरेडी जिले में पाये जाते हैं। ज्योतिषतत्त्व में कथन हैं: 'जियन, आनतंपुर, पाटलिपुत, आहिक्कजा पुरी, विति, आदिति—इनका कौर के समय स्मरण करने से कल्याण होता है।'' इससे इस पुरी ना वार्षिक महत्त्य प्रकट है। देश अहिक्छजा।

अहिर्बुष्न्य---निकटवर्ती आकाश का यह एक सर्प कहा गया है। ऋग्वेदोक्त देवता प्रकृति के विविध उपादानों के प्रति-रूप एव उनके कार्यों के संचालक माने गये है। आकाशीय विद्युत् एवं झंझाबात के नियंत्रण के लिए एवं उनके प्रतीक-स्वरूप जिन देवों की कल्पना की गयी है उनमें इन्द्र, त्रित आप्त्य, अपानपात्, मातरिश्वा, अहिर्बुब्न्य, अज-एक-पाद, रुद्र एव मस्तो का नाम आता है। विद्युत के विविध नामों एवं झंझा के विविध वेशों का इन नामों के माध्यम से बहा ही सुन्दर चित्रण हुआ है। विद्युत जो आकाशीय गौओं की मिक्त के लिए योद्धा का रूप घारण करती है उसे 'इन्द्र' कहते हैं। यही नृतीय या वायवीय अग्नि है, अतएव इसे 'त्रित आप्त्य' कहते हैं। आकाशीय जल से यह उत्पन्न होती है, अतएव इसे 'अपानपात' कहते है। यह मेघमाता से उत्पन्न हो पृथ्वी पर अग्नि लाती है, अत-एव मातरिक्या एव पृथ्वीकी ओर तेजी से चलने के समय इसका रूप सर्पाकार होता है इसलिए इसे अहिर्ब-ध्न्य कहते हैं।

अहिबुंज्यस्नान—हेगाडि, तत लण्ड, पुष्ठ ६५४-६५५ (विष्णुवर्मोत्तर पुराण से उद्वृत ) के अनुसार जिस दिन उत्तरा प्राह्मपा नवन हो, उस दिन दो क्लाओं के जल से स्नान किया जाय, विक्त में उदुम्बर (गृरु ) वृत्व को पत्तियाँ, पञ्च गण्य (वोड्म्प, गोदिंब, गोपृत, गोमूल तथा गोम्मप ), कुल तथा पिसा हुआ चल्दन भी मिला हो। अहिबुंज्य के पूजन के साथ सूर्य, वरुण, चन्द्र, रुद्ध तथा विष्णु का पूक्त भी विहित्त है। बहिर्कुष्ण उत्तरा भाई-पदा नक्षत्र का देवता है। इससे गोमन की बृद्धि तथा समृदि होती है। 'बहिर्कुष्ण' हो इसका शुद्ध तथा पुरातन कर है। ऋषिय की दस ऋषाओं में 'बहिर्कुष्ण' शब्द (कदाचित्त अनि या वह) किसी देवता के लिए सपुक्त हुआ है। देव ऋष्येद १.८८६, २.३१,६, ५.४१,६६, ६,४९, १५, ६,५०१४, ७,४१७; ७.३५१३; ७,३८५ इस्पादि तथा निर्णयसिन्यु १०४४।

अहि-बुत्र---वृत्ररूपी सर्प। वृत्र इन्द्र का सबसे बड़ा शत्रु है तथा यह उन बादलो का प्रतिनिधिया प्रतीक है जो गरजते बहुत किन्तु बरमते कम है या एकदम नही बरसते । वृत्र को 'नवन्तम् अहिम्' कहा गया है (ऋर० वे० ५ १७.१०)। उसकी माता 'दनु' है जो वर्षा के उन बादलो का नाम है जो कुछ ही बुँदे बरसाते हैं। ऋस्वेद (१०.१२०६) के अनुसार दनुगी के सात पुत्र है जो अनावृष्टि के दानव कहलाते है और आकाश के विविध भागों में छाये रहते है। बुत्र आकाशीय जल को नष्ट करने बाला कहा गया है। इस प्रकार वृत्र झूठे बादल का रूप है जो पानो नही बरसाता । इन्द्रं विद्युत् का रूप है जिसकी उपस्थिति के पश्चात् प्रभूत जलवृष्टि होती है। वृत्र को अहि भी कहते है, जैसा कि बाडबिल में शैतान को कहा गया है। यहाँ हम 'अहि-वृत्र' एव 'अहि-र्बुध्न्य' की तुलनाकर सकते हैं। दोनों का निवास आकाशीय सिन्धु में हैं। ऐसा जान पड़ता है कि दोनो एक ही समान है, केवल अन्तर यह है कि गहराई का साँग (अहि-र्बुब्ल्य ) इन्द्र का द्योतक है इस-लिए देव है, किन्तु अवरोधक साँप (अहि-वृत्र) दानव है। अहि-बृत्र के पैर, हाथ, नाक नहीं है (ऋर के दे ३२ ६-७,३३०८), किन्तु बादल, विद्युत् एव माया जैसे आयुधों से युक्त वह भयकर प्रतिद्वन्द्वा है। इन्द्र की सबसे बडी वीरता इसके वधाग्व इस पर विजय प्राप्त करने में मानी गयी है। इन्द्र अपने बच्च से बुत्र द्वारा उपस्थित की गयी बाधा की दीवार चीरकर आकाशीय जल की धाराकाउन्मुक्त कर देता है।

आहोन—अहः ≔एक या अनेक दिन तक होने वाला यज्ञ । आहोना-आव्यक्क्य-─एक ऋषि, जिल्होंने सावित्र (तैस्तिरीय बाह्मण ३१०,९१०) अतः या किया द्वारा अमरता प्राप्त की थी। नाम का पूर्वार्थ अहीना (अ+हीना) उपर्युक्त उपलब्धि का द्योतक हैं एवं उत्तरार्ध की तुलना अध्वत्य से की जा सकती हैं।

## ना

आ-स्वर वर्णों का द्वितीय अक्षर कामधेनुतन्त्र में इसका तान्त्रिक महत्त्व निम्नांकित बतलाया गया है:

> आकारं परमाध्ययं शङ्ख्युष्योतिर्मयं प्रिये । बहा (विष्णु) मयं वर्णं तया रुद्रमयं प्रिये ॥ पञ्चप्राणमयं वर्णं स्वय परमकृष्डली ॥

हि प्रिये ! बा अकार परम आक्वपंत्रय है। यह शाक्षु के समान ज्योतिर्मय तथा बहाा, विष्णु और रुद्रमय है। यह पौत्र प्राणों से संयुक्त तथा स्वय परम कुण्डलियी शक्ति है। ] वर्णानिषान तन्त्र में इसके अनेक नाम बतलाये गये है—

आकारो विजयानन्तो दीर्घच्छायो विजायकः । श्रीरोदांषः पयोदस्य पात्रो दीर्घास्यवृत्तकौ ॥ प्रसम्य एकजो रही नारायण हनेक्दरः । प्रतिष्ठा मानदा कान्तो विद्यानन्तकगजान्तकः ॥ रितामहो दिगन्तो भूं क्रिमा कान्तिक सम्मदः । दितीया मानदा काशी विकाराजः कृषी विदय ॥

आकाश—वैशेषिक दर्शन में नौ द्रव्य—पृथ्वी, जल, तेज,

बायु, आकाश, काल, हिन्दू, आहमा और मन माने गये हैं। इनमें पौचवों इन्य आकाश है, यह विभु अर्थात् सर्वस्थापी इन्या है और सब कालों में दिवत रहता है। इसका गुण शब्द है तथा यह उसका समयायों कारण है। आकास्त्रविय-कार्तिक मास में थी अथवा तेल से भरा हुआ बोक्स करेता को उद्देश्य करते हुए किसो मन्दिर अथवा चौरस्ते पर सम्बे के सहारे आकाश में अलगाय जाता है। दें अपराक्ष, देंथ०,३७२; भोज का राजमात्तंग्य, पृथ्ठ

३३०; निर्णयसिन्यु, १९५ ।
बात्रवामुक्को—एक प्रकार के शैव साथु, वो गरदन को पीछे
धुक्तकर बाकाश में दृष्टि तत तक केन्द्रित रखते हैं, जब तक
मांवपेशियों मूख न वायें । बाकाश की ओर मुख करने की
साधना के कारण ये साथु 'बाकाशमुखी' कहळाते हैं।
बाव्य—परम्परानुसार घित्रवणीत तन्त्रशास्त्र तीन भागों में
विजयक है—जायम, शासक और मुख्य तन्त्र । बाराहितन्त्र
के जनुवार निसमें सृष्टि, प्रकथ, देवताओं की पूजा, सब
कार्यों के मायन, पुरस्करण, दर्दकर्मसाधन और चार प्रकार
के ध्यानस्थीय का वर्णन हो उसे जायम कहते हैं। महानिर्वाणतन्त्र में महादेव ने कहा हैं:

किकस्मयबीनानां द्विवातीनां युरेप्वरि । मेव्यामेव्यिक्याराणां न बृद्धिः क्वीतकर्मणा ।। न संद्विताचिरः स्मृतिर्जिरिष्टिविर्विणां भवेत् । सन्दं सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्यः प्रधान्यस्ये ॥ विना ग्रागमनार्गण कको नास्ति गतिः यिये । प्रतिस्मृतिपुराणारौ मयेवोक्तं पुरा थिवे । ब्रागमोक्यिवणानेन कको देवान् यजेत् गुलीः ॥

[किल के दोष से दीन ब्राह्मण-अनिय-वैषय को पिवय-अपिवय का विचार न एहेगा। इस्तिल्य वेदविहित कामें हारा वे किस तरह सिद्धि लाभ करेगे ? ऐसी अवस्था में स्मृत्-सिह्नादि के द्वारा भी मानवों की इष्ट्रसिद्धि नहीं होगी। में मत्य कहता हूं, कलियुग में आगम मार्ग के अतिरिक्त कोई गति नहीं है। मैंने वेद-स्मृति-पुराणादि में कहा है कि कलियुग में साधक तन्त्रोक्त विचान द्वारा ही देवों की पूजा करेंगे।

आगमों की रचना कब हुई, यह निर्णय करना कठिन है। अनुमान किया जाता है कि वेदों की दुक्हता और मंत्रों के शक्तित होने से महाभारत काल ये लेकर किल के आरम्भ तक अनेक जागमों का निर्माण हुआ होना। व जागम अति प्राचीन एवं अति नवीन दोनो प्रकार के हों गकते हैं।

आगमों से ही जैन बैष्णव, भाग, आदि सम्प्रदायों के आचार, विचार, धोल, विशेषमता और विस्तार का पता ज्ञाता है। पुरायों में इन सम्प्रदायों का सुब कप से कहीं- कहीं वर्णन हुवा है, परन्तु आगमों में इनका विस्तार से वर्णन है। आवकल जितने सम्प्रदाय है प्राय सभी आगम प्रम्यो ए वर्षानित है।

मध्यकालीन जीनों को यो मोटे विभागों में बाँटा जा सकता है—पाशुन्त एवं आपामिक। आगमिक शैनों को चार शालाएँ हैं, जो बहुत कुछ मिकती-जुलती और आगमों को स्वीकार करती है। वे है—(१) श्रीव विद्वालन की संस्कृत शाला, (२) तमिल श्रीव, (३) कम्मीर श्रीव और (४) बीर वीं । तमिल श्रव और श्रीव अपने को माहेबबर कहते हैं, गालुपत नहीं, यचाणि उनका विद्वाल महाभारत में बाँचत पाशुपत हिद्यालगुरुक्त हैं।

आगमों की रचना धैवमत के इतिहास की बहुत ही महत्त्वपूर्ण साहित्यिक घटना है। आगम अट्टाईस हैं जो दो आगों मे विश्वक्त हैं। इनका क्रम निम्नाकित है:

- (१) शैकिक—कामिक, योगज, चिन्त्य, करण, अजित, दीप्त, सूक्ष्म, सहस्र, अंशुमान् और सप्तम (सुप्रभेद)।
- (२) रौद्रिक--विजय, निश्वास, स्वाया-भुव, अस्त्रेसक, मह, रौरव, मकुट, विसस, चन्द्रहास (चन्द्रशाम), मुख्य, युग्विन्यु (मृव्यित्य), उद्योशा (प्रोद्गीशा), ललित, विख, सत्तान, नार्रावह (सवोक्त या सवौत्तर), परमेश्वर, किरण और पर (बातुल)।

प्रत्येक आगम के अनेक उपागम है, जिनकी संस्था १९८ तक पहुँचती है।

प्राचीनतम आगमों की तिथि का ठीक पता नहीं चलता, तिन्यु मध्यकाशीन कुछ जागमों की तिथियों का महीं उल्लेख किया जा रहा है। तिथ्य कि तिरमुंकर (८०० है०), तुम्बर्र (लगामग ८०० है०) तवा माणिकक वाचकर (९०० है० के लगामग) ने आगमों को उद्युत्त किया ह। भी जगदीशचन्द्र नटकीं का कवन है कि शिवचसुर्वों की रचना कक्क्षीर में बसुग्त हारा ८५० है० के लगाम हुई, जिनका उद्देश अर्द्धत वर्शन के स्थान पर अगमों की देविधा की स्थानम करना था। हस कक्षम पेष्ट एक क्ष्मीरी लेखक संमानक स्थान एक उपनाम) एवं स्थापमुद्र द्वारा होती है। नवीं शताब्दी के अपन के क्ष्मीरी लेखक सोमाननद एवं सोमाज के अनेक उद्धरणों ह उपनुंक्त तथ्य की पृष्टि होती है। किरण आगम की प्राचीनतम पाण्डालिए १२४ है० की है।

आगमों के प्रस्कृत से तीवों से शास्त्र कियारों का उद्भर हुआ है एवं उन्हों के प्रभाव से उनकी मन्दिर-निर्माण, मृतिनिर्माण तथा चार्मिक किया सम्बन्धी नियमा-बर्जा भी तैयार हुईं। मृतेष्ट्र आगम (ओ कार्मिक सायम का प्रथम अध्याय है) के प्रथम दशेक में ही सक्का निर्माण रख दिया गया है: "शिव अनादि हैं, अवनुणों से मुक्त है, सर्वंब हैं, वे अनन्त्र आरामाओं के बन्धनजाल कार्ट्स वेत हैं। वे अनन्त्र आरामाओं के बन्धनजाल कार्ट्स बर सक्ते हैं। वे अनन्त्र आरामाओं के बन्धनजाल कार्ट्स बर सक्ते हैं। वे अन्यः एवं एकाएक दोनों प्रकार से सृष्टि सर सक्ते हैं। उनके पास हव कार्य के लिए एक अमोच साधन हैं 'विक्त', जो चेंगित है एवं स्वयं शिव का धारीर हैं, उनका धारीर समुर्थ 'धार्मित' है।''' " हत्यादि।

सनातनी हिन्दुओं के तन्त्र जिस प्रकार शिवोक्त है उसी प्रकार बौदों के तन्त्र या आगम बुद्ध हारा वर्णित हैं। बौदों के तन्त्र भी सस्कृत भाषा में रचे गये हैं। क्या सनातनी और क्या बौद्ध बोनों ही सम्प्रवायों में तन्त्र अतिमुद्धा तस्त्र ७४ जाममञ्जास-जाबार

समझा जाता है। माना जाता है कि यदार्थन: बीधित एवं अभिषित्त के अतिरित्त अन्य किसी के सामने यह बाल्य प्रकट नहीं करना चाहिए। कुलागंबतन्त्र में लिखा है कि चन देना, स्त्री देना, अपने प्राण तक देना पर यह नुष्टा बाल्य अन्य किसी अदीधित के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए।

रौंव आगमों के समान बैष्णव आगम भी अनेक है, जिनको 'संहिता' भी कहते हैं। इनमें नारदपंचरात्र अधिक प्रसिद्ध है।

जानसम्बाध—गुजराती भाषा में विरित्त 'बायमप्रकाश' तानिकत भाषा है। इससे जिल्ला है कि हिन्दुओं के राज्य काल में बङ्ग के तानिवर्कों ने गुजरात के अभी, पाबायत, अहम्मदाबार, पाटन आदि क्यानों में आकर कालिकामुर्ति की स्थापना की। बहुत से हिन्दू राजाओं ने उनसे दीक्षा सहण की थीं, (आठ प०१२)। आमृत्तिक जुग में प्रचलित मन्त्रगृक की प्रया वास्त्रत में तानिकालों के प्राथान्य काल ते ही जारान्म हुई।

आगमप्रामाण्य-अविव्याव सम्प्रदाय के वासुनावार्य द्वारा विरिज्ञित यह ग्रन्थ वैष्णव आगम अथवा संहिताओं के अधिकारों पर प्रकाश डालता है। यह ग्रन्थ संस्कृत भाषा में है। इसका रचनाकाल ग्यारहवी अताब्दी है।

आयस्य —ऐतरेय (३.१.१) एवं शाङ्खायन आरण्यक (७२) में उल्लिखित यह एक आचार्य का नाम है। आग्नेयक—भौत-आगमों में एक रोडिक आगम है।

आणिय कत—इस बत में केवल एक बार किसो भी तवमी के दिल पुण्यों से भगवती विच्छवासिती का पुजन (पांच उपचारों के साथ) होता है। दे० हेमादि, बत खण्ड, ९५८-५९ ( भविष्णोत्तर पुराण से उद्भुत)।

ब्राक्तिस्य — यह बङ्गिरस्-तरिवार की उपाधि है, जिसे बहुत से आचार्यों ने प्रहुण किया था। इस उपाधि के धारण करने वाले कुछ आचार्यों के नाम है कृष्ण, ब्राजीमर्ति, स्थवन, जयास्य, सुकता इत्यादि।

आद्भिरत करुपमुत्र—अयर्वेदर का एक वेदान । इससे अधि-बारकांकाल में कर्ता और कार्रायता सदस्यों की बारमरक्षा करने की विधि बतायी गयी हैं। उसके पत्थात् अधिभार करने उपमुक्त रेपकाल, मद्यप राजना, साधक के दीखादि धर्म, समिषा और आज्यादि के सरस्य का निक्ष्यण हैं। फ्रिंट अभिचार-कर्मसमूह तथा प्राकृताभिचार-निवारण और अन्यान्य कर्मों का उल्लेख है।

कांक्रिरसस्पृति — पं० जीवानन्व द्वारा प्रकाशित स्मृति-तंग्रह (भाग १, पृ० '५५७-५६०) में ७२ क्लोकों की यह एक सक्षियत स्मृति समृतित है। इसमें बार वर्षों और वार आश्रमों के कर्तव्यों, प्राणिक्ताविधि क्यारि का निकल्पण हैं। अन्यवां के हाव से भोजन और पेव ग्रहण करने, गौ को मारने और आधात पहुँचाने कांदि के विस्तृत प्राथिक्ताों का विधान और नीलवहरू-मारण के नियम भी हमार्थ जाते हैं। स्त्रीधन का अपहरण इसके मत से निषिक्त हैं

याप्तवल्थरमृति में विवत धर्मशास्त्रकारों के नाम स्थि गये हैं, उनमें अङ्ग्रिया भी है। उसके टीवाकार विवस्त रूप ने कि स्थान पर अङ्ग्रित का मत उस्पृत किया है। यया, अङ्ग्रित के अनुसार परिषद् के मदस्यों की संस्था १२१ होती चाहिए ( या॰ समृ॰ १९०)। यहां क्रकार अङ्ग्रित के मत में शास्त्र के निवद्ध 'आरम्बुर्टि' का प्रमाण अमान्य है। ( या॰ समृ॰ १९०)। याजवल्यस्पृति के दूपरे रिकाकार अपरावने ने अङ्ग्रिता के अर्थक वनतो की उद्पृत किया है। मन् के टीकालर मेशानिय ने मतीप्रया र अङ्ग्रित का अवतरण देकर उत्पन्त विशेष किया है। ए॰ समृ॰ १९११। मिताकारा आदि अस्य टीकाओं और निवस्य प्रस्थों में अङ्ग्रित के जवतरण पाये जाते हैं। ज्यावा है कि कमी धर्मशास्त्र का वाङ्ग्रिस सम्प्रदाय स्कृप्रभित्तर वाङ्गिर साम्प्रदाय

साबार—िगट स्पत्तित्यों दारा अनुमोरित एवं बहुमान्य रीति-रिवाओं भो 'आवार' कहते हैं। स्थृति या विधि सम्बन्धी सस्कृत वन्यों में आवार का महत्व भाजी माति वर्णाया गया है। मनुस्मृति (२.१०९) में कहा गया है कि आवार, आत्म अनुसूतिजन्य एक प्रकार की विधि है एवं डिजों को स्कृत पानन अवस्य करना जातिए। धर्म के लोतों में पृति और स्मृति के पश्चात जावार का तीस्त्या स्वात है। कुछ दिदान तो उत्मक्ते प्रयम स्थान देते हैं, स्थोंक उत्के विचार में धर्म आवार से हो उत्पन्न होता है—'वावारमन्यों धर्म'। इस प्रकार के लोकसंखाहक धर्म की तीन साथों में बीटा गया है—'वाचार', 'ध्यबहार' और 'प्राविचत'। (यासवानसंभित का प्रकार-विभाजन अस्यार्थवारिका-आञ्चा

इन्ह्री तीन रूपों में हैं) । याज्ञवल्बय ने आचार के अन्तर्गत निम्मिलिखंड विषय समितिलत किया है: (१) सरकार (२) बेदचाठी ब्रह्मचारियों के चारिनिक नियम (३) विवाह एवं इत्ती के कत्तंत्र्य (४) चार वर्ण एवं बणतंकर (५) ब्राह्मच गृहरांत के कत्तंत्र्य (६) विद्यार्थी-जीवन समाप्ति के बाद कुछ पाळनीय नियम (७) विद्यार्थी-जीवन समाप्ति के वाद कुछ पाळनीय नियम (७) विद्यार्थी-जीवन समाप्ति के वाद कुछ पाळनीय नियम (९) विद्यार्थी-जीवन समाप्ति के वाद पाळने पाळने पाळने पाळने पाळने पाळने पाळने पाळने पाळने विद्यार्थ (१०) गाणपति की पूजा (११) गृहों की बाम्ति के नियस एवं (१२) राजा के कत्तंत्र्य आदि ।

स्मृतियों में आचार के तीन विभाग किये गये हैं. (१) हेशाबार (२) जात्याबार और (३) कृष्णवार । दें वेशाबार (२) जात्याबार और (३) कृष्णवार । दें वेशाबार (३) किया में मालत होते हैं उनकी देशाबार कहते हैं, जैसे तिकाम में मालकन्या में विवाह । इसी प्रकार जातिबंदोध में जो आचार प्रचक्ति होते हैं उनहें जात्याबार कहा बाता है, जैसे कुछ जातियों में मोग विवाह । कुछ विशेष में प्रचिल्त आचार के कुछाबार कहा बाता है। धर्मशास्त्र में इस बात का राजा को आदेश दिया गया है कि वह आचारों को मान्यता प्रवास करें। ऐसा न करते से प्रजा हुक्क होती है। आज्ञार्यकारिका—महाप्रमु वस्त्रभावार रिवत यह प्रस्त्र सोक्डवी जातावी का है।

आवार्षय्य — हिन्दू संस्कृति में भीतिक व्याख्यान द्वारा बहे वनतानु के सामने प्रवार करने को प्रयान थी। यहाँ है तिनने आवार्थ हुए है सबने स्वय के व्यक्तितात कर्तव्य पानन द्वारा लोगों पर प्रभाव डालते हुए आवर्ध आवरण अववा वर्षित्र के ऊपर बहुत और दिया है। समाज का प्रकृत नुभार वरिन के मुचार से ही संभव है। विचारों के प्रदेश से आवार वर्षित्र नहीं हो सकता। इसी कारण आवार का आवर्ध स्थापित करने वाले शिवनक आवार्ध कहलाते थे। उपयेशक उनका नाम नहीं या। इनकी परिभाषा निम्मोद्धित है

इनका पारनाथा ननना हुत ह आचिनोति हि शास्त्रायांन् आचरते स्थायस्याप । स्वयं आचरते यस्तु आचार्य स उच्यते ॥ [जो शास्त्र के अची का चयन करता है और (उनका) आचार के रूप में कार्यान्यय करता है तथा स्वयं भी उनका आचरण करता है, वह आचार्य कहा चाता है।]

**आचार्यपरिचर्या**-श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के आचार्य रामानुज

स्वामो की जीवनी, जिसे काशी के पं० राममिश्र शास्त्री ने लिखा हैं।

आजनेशिक---'जैमिनीय उपनिषद् बाह्मण' (१.९३) के अनुसार एक परिवार का नाम, जिसके एक सदस्य बक ने इन्द्र पर आक्रमण किया था।

बाबार(क्स)—कुछ तन्त्र पत्यों में बेद, बेणाव, दीद, दिखा, वाम, फिद्रान्त और कुछ ये सात प्रकार के आपार सकत्यं गये हैं। वे सातों आपार तीनों मानों (वेक्सान, फित्रुयन एवं महापान) के अन्तर्गत माने आते हैं। महाराष्ट्र के वेशिकों में वेशायार, रामानुक और इतर बेणावों में बेला-वापार, महाप्यामों के अनुगयों सिक्शाया दीने में बेला-वापार, महाप्यामों के अनुगयों सिक्शाया दीने के किल गायार, वीर योगों में वीयाधार और वीराधार तथा के किल, गीड, नेपाल और कासकर के सामाने में कमा, वीराधार, तथा करें के कासार वेशे माने हैं। पह के तीन आपारों के प्रतिपादक मोडे ही तन्त्र है, पर पिछके बारे आपारों के प्रतिपादक तन्त्रों की ती मानती नहीं हैं। पहले तीनों के प्रतिपादक तन्त्रों की ती मानती नहीं हैं। पहले तीनों के प्रतिपादक तन्त्रों की ती मानती नहीं हैं। पहले तीनों के प्रतिपादक तन्त्रों की ती मानती नहीं हैं। पहले तीनों के तन्त्रों में

आधि—जपर्ववेद (११७७), ऐतरेय बाह्मण एवं श्रीत भूतों में बंधित वाजपेय यात्र के अन्त पंत तीन मुख्य क्रियाएं, होती थी—१ आदि (बीड़), २ रोह (चढ़ता) और अस्था। अस्तिम दिन दोष्ट्रर को एक धावतर्य यक्त-मध्य में पुनाया जाता था, जिसमें चार अव्व जुते होते थे, जिन्हें विशेष भीजन दिया जाता था। मध्यप के बाहर अन्य सोलह रच सजाये जाते, सबह नगाडे बजाये जाते तथा एक पूर्वर की साजा निविच्ट सीमा का बोध कराती थी। रची की दौड होती थी, जिसमें सककतीं विजयों होता था। सभी रची के घोडो की भोजन दिया जाता था एव रच चोडों सहित पुराहितों को दोन कर दिये जाता था एव रच चोडों सहित पुराहितों को दोन कर दिये जाते थे।

आज्यकम्बल विवि — भुवनेश्वर की चौदह यात्राओं में से एक । जिस समय सूर्य मकर राशि में प्रविक्ट हो रहा हो उस समय यह विधि की जाती हैं। दे० गदाचरपद्धति, कालसारभाग, १९१।

आका—योगसाधना के अन्तर्गत कुण्डलिनी उल्यापन का छठा स्थान या चक्र, जिसकी स्थिति भूमध्य में मानी गयी है। दक्षिणाचारी विद्वान् लक्ष्मीघर ने 'सौन्दर्यलहरी' के ३१ वें स्लोक की टीका में ६४ तन्त्रो की चर्चा करते हुए ८ निश्चित एवं ' समय या घुम तत्नों की भी गणना की है। मिश्चित तत्नों के अनुसार देवी की अर्थना करने पर साकक के रोनों उद्देश्य ( भोग एव मोक, पास्थित सुख एवं मुक्ति) पूरे होते हैं, जब कि समय या गुज तत्नानुसारो अर्थना से व्यान एव योग की उन क्रियाओं तथा अत्यासों की पूर्णता होती है, जिनके द्वारा साकक 'मुलामार' कक से करार उठता हुआ बार दूसरे बको के माध्यम से 'आकां एवं आजा से 'सहसार' की अवस्था को प्राप्त होता है। इस अस्यास को 'शीविया' की उपासना कहते है। पुर्वायवस उक्त रांची गुज तन्त्रों का अर्थी तक एता नहीं बक्ता है और इसी कारण यह साधना रहस्यावृत बनी हुई है।

आकासंक्रांति — एकं प्रति स्वरा गृह किसी भी पवित्र सक्रांति के दिन आरम्भ किया जा सकता है। इसका देवता कृष है। व्यत के अन्य से अरुण सार्यित तथा सात अरुवो सिहत सूर्य की सुवर्ण की मृति का दान विहित है। देव हेमाद्रि, व्रत लग्ग, २,७३८ (क्लन्ट पुराण के उद्भत)। आडम्बर — (१) पींता या नगाडा बजाने का एक प्रकार। एक आडम्बरमात्रक के उस्कृष वाजननेयी संहिता (३०. १९) के पुरुषमध्यत की बाजि के प्रसम में हुआ है।

(२) साररहित धर्म के बाह्याचार (दिलावट) को भी आडम्बर कहते है।

आरंगबर जीवारमा का एक प्रकार का बन्धन, जिसके द्वारा वह संतान में फैसता है। यह अज्ञानमूर्कक है। आर्मामक ग्रीव हारने में जिब ने पद्मुगित तथा जीवारमा को पद्मु कि तथा जीवारमा को पद्मु कि तथा हो। उनका हारीर अचेतन है, वह स्वयं चैतन है। पह स्वभावत अनन्त, सर्वश्र्यापो वित् शक्ति का अंव है किन्तु वह पाश में वैधा हुआ है। यह पाश (बन्धम ) तीन प्रकार का है—आणव (अज्ञान), कर्म (क्रियाफल) तथा माया (द्वाय जगन् का जाल)। दे॰ अनु।

आरमा— आत्मन् शब्द की व्युत्पत्ति से इस (आत्मा) की कल्पना पर पर्याप्त प्रकाश पडता है। यास्क ने इसकी व्युत्पत्ति करते हुए कहा है—

''आरमा 'अन्' धातु से ब्युराभ होता है जिसका अर्थ है 'सतत चलना,' अथवा यह 'आप्' धातु से निकला है, जिसका अर्थ 'ब्यास होना' है।'' आचार्य शक्कर 'आरमा' शब्द की ब्याख्या करते हुए लिक्क पुराण (१७०९६) से निम्नािकूत रलोक उद्धृत करते हैं:

यच्चाप्नोति यदादत्ते यञ्चात्ति विषयानिह । यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्त्यते ॥

[ वो क्याप्त करता है; ग्रहण करता है; सम्पूर्ण विवयों का भोग करता है; और जिसकी सदैव सत्ता बनी रहती है उसको आत्मा कहा जाता है।]

'आत्मा' शब्द का प्रयोग विक्वात्मा और व्यक्तिकत आत्मा दोनों अर्थों में होता है। उपनिषयों में आधि-मीतिक, आधिवैविक और आध्यारिमक सभी दृष्टियों के आत्मतत्त्व पर विचार हुआ है। ऐतरयोपिनवद में विक्वात्मा के अर्थ में आत्मा को विक्व का आधार और उसका मुक्त कारण माना गया है। इस स्थिति में अहैत-बाद के अनुसार बद्धा में उसका अभेद स्वीकार किया गया है। 'उस्वासा' वाच्य का यही तात्म्यें है। 'अहं ब्रह्मास्मि' भी मही प्रकट करता है।

'जागमा' जब्द का अधिक प्रयोग व्यक्तितत आरामा के जिए ही होता है। विभिन्न दार्घनिक मण्डवायों में इसकी विभिन्न कल्यनाएं है। वैशेषिक वर्धन के अनुसार बहु अण् है। ग्याय के अनुसार यह कमं का बाहक है। उप-निषदों में इसे 'अणोरणीयान् महतो महीयान्' कहा गया है। अदैन वेदान्त म यह सिंध्वदानस्द और ब्रह्म से अभिन्न है। उद्योग वेदानस्त और अहम से

अवार्य शहूर ने आस्मा के अस्तित्व के मध्यंन में अस्मा उपस्थित किया है। उनका सबसे बहा प्रमाण हैं आस्मा की स्वय निर्दे अवशित अस्मा उपस्था तह अस्मा स्वय निर्दे अवशित अस्मा स्वय निर्दे अवशित अस्मा स्वय स्वय निर्दे अवशित अस्मा स्वय होता है, उसको सिद्ध करने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता स्वी है। इस अस्मा अस्मा है। वा स्वय है, अत उसको आनने में बाहरी प्रमाण अस्मा है। परन्तु यहि किसी प्रमाण अस्मा है। परन्तु यहि किसी प्रमाण की आवश्यकता हो तो इसके लिए ऐसा कोई नहीं कहिं कहिं कि स्वय है। है। ऐसा कहने बाला अपने अस्तित्व का ही निराक्तण कर बैठेगा। वास्तव में ओ कहता है कि स्व नहीं है वही आस्मा है। योज्य निराक्ती तयस्य तहुम्मूँ।

आत्मावास्तव में ब्रह्म से अभिन्न और सच्चिदानस्य है। परन्तुमाया अथवा अविद्या के कारण वह उपाधियों में छिप्त रहता है। ये उपाधियों हैं

- (१) मृस्य प्राण ( अचेतन श्वास-प्रश्वास)
- (२) मन (इन्द्रियों की संवेदनाको ग्रहण करने का केन्द्र यामाध्यम)
  - (३) इन्द्रियाँ ( कर्मेन्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय )
  - (४) स्यूल शरीर और
  - (५) इन्द्रियों का विषय स्यूल जगत्।

अनन के द्वारा बाह्य जनत् का मिध्यात्व तथा ब्रह्म से अपना अभेद समझने पर उपाधियों से आरमा मुक्त होकर पून: अपने शुद्ध रूप को प्राप्त कर लेता है।

आत्मा (सोपाधिक) पांच आवरणों से वेष्टित रहता है, जिन्हें कोष कहते हैं। उपनिषदों में इनका विस्तृत वर्णन है। ये निम्नाष्ट्रित हैं:

- (१) अन्नमय कोष (स्थूल शरीर)
- (२) प्राणमय कोष (श्वास-प्रश्वास जो शरीर में गति उत्पन्न करता है)
  - (३) मनोमय कोष (संकल्प-विकल्प करने बाला),
  - (४) विज्ञानमय कोष (विवेक करने वाला) और
- (५) आनन्दमय कोप (दु.खों से मुक्ति और प्रसाद उत्पन्न करने वाला)।

आत्मचेतना में आत्मा की गति स्थूल कोषों से सूक्ष्म कोषों की ओर होती हैं। किन्तु वह सूक्ष्मतम आनन्द-मय कोष में नहीं, बिल्क स्वय आनन्दमय है। इसी प्रकार चेतना की दृष्टि से आत्मा की 'चार' अवस्थाए" होती हैं:

- (१) जाग्रत् (जागते की स्थिति, जिसमे सब इन्द्रियाँ अपने विषयों में रमण करती रहती है)
- (२) स्वय्न (वह स्थिति जिसमें इन्द्रियाँ तो सो जाती हैं, किन्तु मन काम करता रहता है और अपने संसार की स्वय सृष्टि कर लेता है)
- (३) सुध्रित (वह स्थिति, जिसमें मन भी सो जाता है, स्वप्न नहीं आता किन्तु जागने पर यह स्मृति बनी रहती है कि नीद अच्छी तरह आयीं) और
- (४) तुरीया (वह स्थिति, जिसमें सोपाधिक अथवा कोपाविष्टित जीवन की सम्पूर्ण स्मृतियाँ समाप्त हो जाती है।)
- आत्मा की तीन मुक्य स्थितियाँ हैं—(१) बढ़, (२) मुमुख़ और (३) मुक्त । बढ़ावस्था में वह संसार से लिप्त रहता है । मुमुझ की अवस्था में वह संसार से विरक्त और मोक्ष की ओर उन्मुख रहता है । मुकावस्था में वह

सिषधा और अज्ञान से छूटकर अपने स्वाच्य की उपलिस कर लेता है। किन्यु "मृगावस्था को भी दो स्थितियों हि—(१) वीवम्युक्ति और (२) विदेह्युक्ति:। जब तक मुख्य का घरीर है वह प्रारच्य कर्मों का फल मोनता है, वब तक सोमा समाप्त नहीं होते, यारीर कल्का रहता है। हस स्थित में ममुख्य अपने सासार्क्त कर्तव्यों का कमानतिक के साथ पालन करता रहता है; अनम्मूळक होने से वे आरमा के लिए बन्यन गहीं उत्पन्न करते।

सगुणोपासक मक्त दार्शनिकों की माया, बन्ध बीर मीख सम्बन्धी करूपनाएं निर्मुणोपासक जानमाणियों है। भिन्न है। रुक्त्वान् से जीवारमा का वियोग बन्ध है। भिक्त द्वारा खब नगवान् का प्रसाद प्राप्त होता है और अब भक्त का भगवान् से सायुज्य हो जाता है तब बन्ध समाप्त हो आता है। वे सायुज्य, सामीप्य बणवा साख्ठे-क्य चाहते हैं, अपना पूर्णविषय नहीं, क्योंक विरुद्ध होने एर समवान् के सायुज्य मंत्र आनन्य कीन उठायेवा? उनके मत में भगवांग्यन्य होना हो आरामिन्ट होना है।

बात्सपुराण-परिवाजकाषायं स्वाभी शाबुरानस्वकृत यह प्रत्म ब्रार्टत साहित्य-जानत् का अपृत्य रात्त है। इसमें अईतवाद के प्रायः सभी रिखानत और श्रृति-रहस्य, पोग-साधनरहस्य आदि वार्ते बती करल और स्लोकब्रद्ध भाषा में संवाद रूप से समझायी गयी है। मुप्तसिद्ध 'पंचवकी' पत्म के आरम्भ में विधारण्य स्वामी गृष रूप में जिकका मरण करते है, सन्यतः ये बही महात्मा शंदिरानस्व हैं। आत्मपुराण में कांबेरी तट का उल्लेख है, अतः ये बाविष्णात्म रहे होंगे। इस रोचक प्रत्म की रिवाद स्वास्था भी कांबी के प्रोड विद्यान् पंच काकाराम बाल्वी (कश्मीरी) ने प्रायः सवा सी वर्ष प्रदं रुपी थी।

आत्मबोध स्वामी शक्कराचार्यरचित एक छोटा सा प्राथमिक अदैतवादी ग्रन्थ ।

आरुपकोकोपिपवृद्ध-इस उपनिषद् में अध्यक्षर 'क्षेम् नमो नाराययार्था मण्ड की स्थादका की रायो है। आरुपातृमुद्धि की समे प्रतिकराओं का दिवाद वर्णन इसमे पाता जाता है। आरुपविधादिकास-श्री स्वाधितंत्रम्न सरस्वती-पित्रत अद्या-रह्ती जालकी का एक प्रत्या इसकी भाषा सरक एवं मावपूर्ण है। अध्यारमविधा का इसमें विस्तृत और विधाद विवेचन किया नामा है।

**आत्मस्यरूप** नर्रीसहस्यरूप के शिष्य तथा प्रसिद्ध दार्शनिक

काचार्य । इस्होंने पदापादकत 'पञ्चपादिका' के ऊपर 'प्रवीष-परिकोषिनी' नामक टीका लिखी, जो अपनी तार्किक इस्तियों के लिए प्रसिद्ध है ।

आसमानन्व-ये ऋक्सहिता के एक भाष्यकार है।

आस्मानास्पविशेक--शकूराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मपादा-चार्य की रचनाओं में एक । इसमें आत्मा तथा अनात्मा के भेद को विश्वद रूप से समझाया गया है।

आत्मार्पण--अप्पय दीक्षित रचित उत्कृष्ट कृतियां में से एक नियन्थ । इसमें आत्मानुभृति का विशद विवेचन हैं।

**आत्मोपनिषद्**—एक परवर्ती उपनिषद् । इसमे आत्मतत्त्व का निरूपण किया गया है ।

क्षानंस-मृह्हाराज्यक उपनिवद (२६३) में वर्णित माण्टि के एक शिष्य की पैतृक उपार्थि । ऐतरेस ब्राह्मण में आदेव अज्ञ के पुरोहित कहे गरें हैं। शतपत्र ब्राह्मण में एक आत्रेय को हुछ बजों का नियमत पुरोहित कहा गया है। उन्हों में अन्यत्र गरू अस्पष्ट चचन के अन्तर्गत आत्रेयों अब्द को भी स्पेग हवा है।

आपनेथी—मिणिया प्रजन्नका महिका। प्रथम अर्थ के लिए 'जर्ग (महा है) से इस शब्द की खुप्पति होती हैं हिंदी अर्थ के लिए 'जर्ग (तीन दिन स्पर्ध के योग्य नहीं) से इसकी खुप्पति होती हैं। अत्र गोत्र में उत्पन्न भी आर्थित कहीं गयी हैं, तैसा कि उत्तररामर्चारत में अवसूति ने एक बेदगारिजां ब्रह्मचारिणी आर्थ्यों का वर्णन किया है।

आत्रेय ऋषि — कृष्ण यजुर्वेद के चनक सम्प्रदाय की बारह शाखाओं में से एक शाखा मैत्रायणी है। पुन मैत्रायणी की सात शाखाएँ हुई, जिनमें 'आत्रेय' एक शाखा है।

बाबार्य आवेष के मत का उल्लेख (ब॰ सू॰ १४४४) करके बतामुक्तार दे सहार्य बण्डन किया है। उनका मत है कि अवधान के ही यत्र की अङ्गमून उपासना का फल प्राप्त होता है, ऋतिब के को नहीं। अवएव सभी उपास्ता का फल प्राप्त होता है, ऋतिब के किया है। अवएव सभी उपास्ताएँ स्वय यज्ञान को करणी चाहिए, पुरोहित के डारा नहीं करानी चाहिए। इसके विरोध में मुक्तकार ने आवार्य कोह्यां है। के मत को अमाणस्वय उद्धत किया है। मीमांसादर्शन में जैनित ने बंदानी आवार्य काल्लांजिनि के मत के दिवस विश्व स्वय है। फिर नर्म के मतींपकार मत का खरूब करने के लिए भी जैनिनि ने बादय का प्रमाण दिया है। इसके के लिए भी जैनिनिन वादय का प्रमाण दिया है। इसके

ज्ञात होता है कि ये पूर्वभीमासा के आवार्य थे। आवर्षण—अथर्वा ऋषि द्वारा संगृहीत वेद, उक्त वेद का मंत्र; आयर्वण का पाठक, परस्परागत अध्येता अथवा विधि विभाग।

**आयवंग उपनिषर्वे---**दूसरे वेदों की अपेक्षा अथर्ववेदीय उपनिषदो की सख्या अधिक है। ब्रह्मतत्त्व का प्रकाश ही इनका उद्देश्य है। इसलिए अयर्ववेद को 'ब्रह्मवंद' भी कहते हैं। विद्यारण्य स्वामी ने 'अनुभृतिप्रकाश' नामक ग्रन्थ में मुण्डक, प्रश्न और नृसिंहोत्तरतापनीय इन तीन उपनिषदों को ही प्रारम्भिक अधर्ववेदीय उपनिषद माना है। किन्तु राक्युराचार्य माण्डक्य को भी इनके अन्तर्गत मानते हैं, क्योंकि बादरायण ने वेदान्तसूत्र में इन्हीं चारी के प्रमाण अनेक बार दिये हैं। जो संन्यासो प्राय: सिर मुड़ाये रहते हैं, उन्हें मण्डक कहते हैं। इसी से पहली रचना का 'मण्डकोपनिषद' नाम पडा । ब्रह्म क्या है, उसे किस प्रकार समझा जाता है, इस उपनिषद में इन्ही बातो का वर्णन है। प्रक्रोपनियद गरा में है। ऋषि पिष्पलाद के छः ब्रह्म-जिज्ञास शिष्यों ने वैदान्त के मल छ' तस्वो पर प्रश्न किये है। उन्ही छ प्रश्नोसरों पर यह प्रश्नोपनिषद् आचारित है । माण्डनयोपनियद् एक बहुत छोटा गद्यसग्रह है, परस्त सबसे प्रधान समझा जाता है। नृसिहनापिनी पूर्व और उत्तर दो भागों में विभक्त है। इन चारों के अतिरिक्त मुक्तिकोपनिषद् में अन्य ९३ आयर्वण उपनिषदों के भी नाम मिलते है।

बादि उपदेश — 'नाममन' के सस्थापक बीरभान अपनी शिक्षाएँ कवीर को भॉनि दिया करने थे। वे दोहे और भजन के रूप में हुआ करती थी। उन्हीं के संग्रह को 'आदि उपदेश कहते हैं।

आविकेवार—उत्तरामण्ड में स्थित मुख्य तीथों में से एक । बबरीनाथ मन्दिर के सिंहद्वार से ४-५ सीढी नीचे शक्करा-चार्य का मन्दिर हैं। उससे ३-४ सीढी उत्तरने के बाद आदिकेदार मन्दिर स्थित है।

आविष्य-प — तिक्कों का यह धार्मिक प्रन्य है, जिसमें गृह नानक तथा दूसरे गृहकों के उपदेशों का सबह है। इसका पढ़ना तथा इसके बताये मार्ग पर चलना प्रत्येक विक्का अपना कर्नेज्य मानता है। 'आदिष्यन्य' को 'गृह घन्य-साहवं या केवल 'प्रन्य साहवं मी कहा जाता है, क्योंकि दसमें गृह गोनियरिस्ह ने सिक्कों की इस गुरुआपाली को समुप्रमुक्त समझा एवं उन्होंने 'बह्म-दी-बहुक' (बह्म-संस्कार) के द्वारा 'बालक्या' दल बनाया, जो धार्मक बीचन के साय तकतार का बयबहार करने में भी कुथक हुआ। गृह गोविन्दर्शित के बाद सिक्क 'आदिवन्य' को ही गृह मानके लगे और यह 'गृह प्रग्य साहब 'कहलाने लगा। बाबिक्व अप्युराव—अठार हासपुरागां की तरह ही कम से कम उन्नीस उपपुराण भी अधित है। अपनेक उपपुराण किसी न किसी महापुराण से निकला हुआ माना जाता है। बहुतों का मत हैं कि उपपुराण बाद की रचनाएं है, परन्तु अनेक उपपुराण साद की रचनाएं है, परन्तु अनेक उपपुराण साद की रचनाएं एक प्रमुक्त का स्वप्राचन होता है कि वे वित-प्राचीन काल में संस्कृतित हुए होंगे। 'बादिब्य उपपुराण' एक प्राचीन काल में संस्कृतित हुए होंगे। 'बादिब्य उपपुराण' एक प्राचीन काल में संस्कृतित हुए होंगे। 'बादिब्य उपपुराण'

आदित्यवर्षोन-अन्नप्राप्तन संस्कार के पहचात् शिलु का 'निष्क्रमण' (पहली बार घर से निकालना) सरकार होता है। इसी संस्कार का अस्य नाभ आदिव्यवर्शन भी है, क्योंकि सूर्य का दर्शन बालक उस दिन पहली हैं के बार करना है। देश निक्क्रमण'।

आस्तियमण्डलिबिष- प्रताप तत में रक्त बन्धन अववा केसर से बनाये हुए कुत्त पर गेंह अथबा जो के आटे का थी-गृड से संयुक्त बाद्य पदार्थ रामा जाता है। लाल फूलों से सूर्य का पूजन होता है। वेठ हेमार्डि, बत्तवण्ड, ७५३, ७५४ (अविष्योत्तर पुराण ४४ १-९ से उद्युत)।

आसिराबरार— मूर्य के बत का दिन। जब यह कुछ तिथियों, नशतों एवं मासो से युक्त होना है तो इसके कर्द नाम (कुछ १२) होते हैं। माथ सु० ६ को यह 'नम्ब' कहळाता है, जब व्यक्ति केवल रात्रि में बताता है (नस्त), मूर्य प्रतिमा पर भी में लेप करता है और अगस्ति सुक्त के कूल, दबेत चन्दन, मृग्युल पूर्व एवं अगूप (पूजा) का नवेद्य बदाता है (है०, व० २, ५२२-२३)। माइयर पुक्ल में यह रिविदार भिन्न केवलाता है, जब दिन उपचास या केवल रात्रि में भोजन किया जाता है, दोपहर को मालतीपृथ्य, चन्दन एवं विवयमुग चढायों जाती है, दोर हिन प्रत्य देता प्रति में भोजन किया जाता है, दोपहर को मालतीपृथ्य, चन्दन एवं विवयमुग चढायों जाती है, दोर है, (है०, व०, २, ५२३-२४); क्रस्यकल्याव (व० १२-१३) रोहियों नवक से युक्त रिविदार सीम्य क्लाता है। वर्ष नाम है 'कामव' (भागीवीच' कु० है); 'वर्ष' (विवयणायन का रिविदार); 'अपवर्ष' (उत्त-

रायण का रविवार); 'विजय' (शु० ७ को रोहिणी के साब रविवार), 'पुत्रद' (रोहिणी या हस्त के साथ रविवार, उपवास एवं पिण्डों के साथ श्राद्ध हेतू); 'आदित्याभिमुख' (माचकु०७ को रिववार, एक भक्त, प्रात से सायं तक महाक्वेता मंत्र का जप हेतु); 'हृदय' (सक्रान्ति के साथ रविवार, नक्त, सूर्यमन्दिर में सूर्याभिमुख होना, आदित्य-हृदय मन्त्र का १०८ बार जप); 'रोगपा' (पूर्वाफाल्गुनी को रविवार, अर्कके दोने में एकत्र किये हुए अर्कफूलों से पूजा), 'महाश्वेताप्रिय' (रविवार एवं सूर्य ग्रहण, उपवास, महाक्वेता का जप)। महाक्वेता मन्त्र है-- 'हां हीं सः' इति, दे० हे ( ब्रत २, ५२१)। अन्तिम दस के लिए दे० कृत्यकञ्गतरु (वत १२-२३), हे० (व० २,५२४-२८)। आदित्यवार मक्तवन---हस्त नक्षत्र से युक्त रविवार को इस व्रत का आचरण होता है, यह रात्रि अथवा बार व्रत है, जिसका देवता सूर्य है। एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठीन होता है। दे० हेमाबि, वत लण्ड २ ५३८-५४१; क्रस्य-रत्नाकर, पु० ६०८-६१० ।

शाबिस्थवारखास — इसमें मार्गर्वी मास से एक वर्षपर्यन्त नूर्य का पुत्रन होता है। निजनित्रन मासों में सूर्य का निम्नानित्रन नामों से स्मरण करते हुए भिन्नानित्रन पत्रक कर्षित किये जाते है। जैसे, मार्गक्त आर्थित किया जायागा। होगा 'मित्र' और उन्हें नारिक्त ऑप्त किया जायागा। पीय में 'विष्णु' नाम से सम्बोधित होगे तथा 'बीजपूर'फ्ल अर्थिन किया जायागा। इसी प्रकार अन्य मासी में भी। देण बताक, पत्रास्मक (३७५ व — २७७ अ)। इस बत के पूष्य से समस्त रोगो का नितारण होता है।

आविस्तप्रत—पुरुषों और महिलाओं के लिए आदिवन मास से प्रारम्भ कर एक वर्षतक रविवार को यह बत चलता है। सूर्यदेवता का पूजन होता है। बताक (प्रशासक, पुरु २०८ अ) में स्कन्य प्राण से एक कचा लेकर इस बता का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार साम्ब श्री कृष्ण के साग से कोडी हो गया वा और बन्त में इसी बत के आवरण से पूर्णक्य से स्वस्य हुआ।

आंबिस्यस्तव -- अप्पय दीक्षित कृत शैव मत का एक ग्रन्थ । इसके अनुसार सूर्य के माध्यम से अन्तर्यामी शिव का ही जप किया जाता है।

आदित्यक्षयंन -- हस्त नक्षत्र युक्त रिववासरीय सप्तमी, अथवा

सूर्य की संक्रान्ति से युक्त रिवचायरीय सतमी हो, उत दिन उसा तथा पाक्कर की प्रतिमाओं का पुजन विहित हैं (सूर्य शिव से मिल्न नहीं है)। इसने देवताओं के परणों है प्रारम्भ कर उसर के बङ्गों का नामोण्चारण करते हुए हस्त नक्षत्र से प्रारम्भ कर जामें के नक्ष्मों के नाम के साथ जोडते हुए नमस्कार किया जाता है। पौच बाबरों दिमा एक तिकास के युक्त सध्या जता है। पौच मुझाओं का दान होता है। दे० चयपुराण ५२५,६४-९६ (हिमाद्रि, इत खण्ड, २.६८०-६८४ से उद्दर)।

काविक्यमानिकार—हरूत नजन युक्त रिवार को इस स्त का अनुष्ठान होता है। अक बुत की क्लाइयो हो सुर्य का पुक्त विहित है (सक्या में १०८ मा २०)। हन्हों क्काइयो से हनम किया जाता है, विवसे प्रथम मचू तथा बी अथवा दिया और ची की सात आहृतियां दी जाती है। दे० हेमाद्रि का जनसम्ब्र ५२०-३८ (अविच्य प्रयास है।

कारिक्याहुव्य-विश्व — रिवार को जब सकालित हो. उस वित सुर्य के मिल्टर में बैठकर १०८ बार आदित्याहुव्य-मण्क का ज्या कीर नम-प्रोजन का आवरण करता चाहिए। रामायण (युढ काण्ड, १०७) मे अकत्स्य व्हाचि ने राम के पास जाकर उपदेश दिया कि वे सूर्य की रदास्यक 'बारिक्याहुया' नामक स्तुति करे, वितसे राज्य के साध होने वाले युढ में विश्वती हो सकें हिन्यकर्याव (युत-काण्ड, १९-२०) में उपयुक्त कथा का उस्लेख है। एक बात स्थल्ड है कि यदि रविवार को सकालित हो तो 'बारिक्याहुव्य' का पाठ करना चाहिए।

काविष्यानिमुक्त-विषि — प्रात काळीन स्नानोधरान्त व्हतेक्यु को जरित सूर्य की ओर मुँह करके कहा होना चाहिए, एक्ट्रपान्त जैसे के सूर्य परिक्यानिमुक्त हो, नह भी उसके पूमने के साथ दूर्यान्तपर्यन्त स्वय पूमना ज्ञार। किर एक स्ताभ के सम्मूख महाखेता का जग करके गन्ध, पूज तथा अक्षत रच्यारिसे सूर्य का पूजन कर दिक्षणा है। सबके परचारित स्वयं भीजन महत्व करी।

बास्विवरी-—(१) वदरीनावजी को मूर्ति पहले तिबन-तीय क्षेत्र में थी। उस स्थान को आदि वदरी माना जाता है। वर्तमान बदरीनाथपुरो से माना थाटी होकर उस स्थान का रास्ता जाता है, बो बहुत ही कठिन है। कैलास जाने के लिए नीती पाटी से उसकी बोर जाते हैं। उस मार्ग से शिवचुलम् जाकर बहाँ से चुलिय-मठ (बादिवदरी) जा सकते हैं। महस्थान अब भी बड़ा रमणीक है। तिब्बती उसे चुलियमठ कहते हैं। कहा बाता है कि बहाँ से उक्त मूर्ति को जारि शंकराचार्य में बर्गमान पूरी में लाकर स्वापित किया था।

- (२) कपालमोचन तीर्च से १२ मील पर दूसरा बादि-बदरी मन्दिर है। कहते हैं कि यहाँ दर्जन करना बदरीनाय-दर्जन करने के बराबर है। पैदल का मार्ग है। यह मंबिर पर्वत पर है। यहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं है।
- (३) श्यामसुन्दर ने भी गोपों को आदिबदरी नारा-यण के दर्शन कराये थे। वह स्थान ब्रजमंडल के कामधन क्षेत्र में हैं।

आवियामलतन्त्र—'आगमतन्त्रविलाम' में जो चौंसठ तन्त्रों की नामावली दी हुई है, उसमें आदियामल तन्त्र भी एक है।

आदि रामायक—(?) ऐसा प्रवाद है कि वाल्मीकि रामायक आदि रामायक नहीं है और आदि रामायक भगवान् गकर का रचा हुआ बहुत बृहत् गुन्य ग्रान्य को अब उप-जन्म नहीं है। इसका नाम महारामायक भी बतकाया जाता है। कहते हैं कि इसकी लागा-भूत मन्त्रतर के पहले सतगृग में भगवान् शहूर ने पार्वती को मुनाया था।

(२) एक दूसरा आदि रामायण उपकल्ब हुआ है जो बदय ही परवर्ती हैं। अयोध्या के एक मठ से अपूर्वाध्य-रामायण अववा आदि रामायण प्राप्त हुआ है। इस दर छाण्यर्थनः के माधुर्य भाव का गहरा प्रभाव प्रतीत होता हैं।

आधिपरयकाम—यह वाजपेय यज के उद्देश्यों में से एक उद्देश हैं, जिसका उल्लेख आदबलायन श्रीतसूत्र (९९१) में आता है। इसके अनुसार आधिपरय की कामना रखने बाले नरेत को बाजपेय यज्ञ करना चाहिए। आध्यर्थेय —यज्ञक्रिया के मध्य किये बानेवाले यज्ञक्रें बालुसे के स्वाद्धेय —यज्ञक्रिया के मध्य किये बानेवाले यज्ञक्रें बालुसे के अल्ला वह है। ज्ञानें बालुसे के लिए बार जल्जन वह है। ज्ञानें बहुते होता के लिए, यज्ञक्ष काम्यर्थे के लिए, साम बेद उद्याता के लिए, युवं अवन्यर्थे के लिए, साम बेद उद्याता के लिए, युवं अवन्यर्थे के लिए, साम बेद उद्याता के लिए, युवं अवन्यर्थ के लिए, है। इसलिए यज्ञवेद की आज्ञवेद भी कहते हैं। आनर्तीय—साखायन मूत्र के एक ध्यावधाकार। आनर्तीय

(सौराष्ट्रदेशवासी) वरवपुत्र पण्डित ने काङ्क्षायन सूत्र की जो टीका रची, उसमें से नर्वे, दसवें और न्यारहवें अध्याय का भाग लूस हो गया है ।

काकन्तर्यक्षतः—यह वद मार्गशीर्थं पुत्रक तृतीया को प्रारम्भ होता है। फिर प्रश्चेक साध के दोनों पक्षों की हिलोबा की रामित तथा तृतीया के दिन उपवान एक वर्ष तक करना होता है। समबती उमा का प्रत्येक तृतीया को मित्र-मिक्स नामों से पूजन विद्वित हैं। नैक्स भी परिवर्तित होते रहने चाहिए। उदी को मिन्न-मिन्न मोल्य पर्वाची है। इराक्त यह नाम इस्तिल्य एका कि वह कर्ती के किए पुत्री एवं निकटराव्यन्तियों का अन्तर (विद्याप) नहीं होने देता। देन होता, दल कण्ड, १४०५-४१३।

कानस---आरमा अथवा परमात्मा के अनिवार्य गुणों (सत् + चित् + आनन्द) में से एका इसका शाब्दिक अर्थ है सम्मक् प्रकार से प्रमक्ता (आ + नन्द)। सह पूर्णता अथवा मोड की अवस्था का होतिक है। जिन नेथों में आन्मा वैच्टित होता है उनमें से 'एक 'आनन्दमय कोथ' \_ भी है, परन्तु पूर्ण आनन्द तो कोथ से परे हैं।

आनन्यगिरि-शङ्कराचार्यकृत भाष्य ग्रन्थों के प्रसिद्ध टीका-कार। वेदान्तसूत्र के शास्त्रूर भाष्य वालो इनकी टीका का नाम 'न्यायनिर्णय' है। भाष्य के भाव को हृदयकुम कराने में यह बहुत ही सहायक है। इनकी टीका में भामती, विवरण, कल्पतरु आदि टीकाओं की छाया दिखाई पड़ती है तथा इन्होने स्वय भी अन्य टीकाओं का आश्रय लेने की बात लिखी है। इन्होने 'शक्करदिन्विजय' नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना भी की, जो विद्या-रण्य स्वामी के 'शक्कूरदिग्विजय' के बाद लिखा गया। इससे सिद्ध होता है कि ये विद्यारण्य स्वामी के परवर्सी और अप्पय दीक्षित के पूर्ववर्ती थे, क्योंकि अप्पय दीक्षित ने 'सिद्धान्तलेश' में 'न्यायनिर्णय' टीका का उल्लेख किया है। विद्यारण्य स्वामी का काल चौदहवीं शताब्दी है और अप्पय दीक्षित का सोलहबी या सन्नहबीं शताब्दी का पूर्व भाग है। आनन्दगिरि का काल पन्द्रहवी शताब्दी है ।

आनन्दिगिरि का दूसरा नाम आनन्दिज्ञान भी है। इनके पूर्वाश्रम और जीवन चरित्र के दिवय में किसी प्रकार का परिचय नहीं मिलता। इन्होंने शक्कुराचार्यकृत् उपनिषद्भाष्य, गीताभाष्य, शारीरकमाष्य और शत-श्लोकी पर तथा सुरेश्वराचार्य इत तैत्तिरीयोपनिषद्-वार्तिक एवं बृहदारष्यकोपनिषद्वार्तिक पर भी टीकाएँ लिखी हैं।

जानवातारसम्बद्धमध्य- श्रीनिवासाचार्य (वितीय) ने मध्याचार्य के मत में दोष दिखलाने के उद्देश्य से 'आनन्द-तारताम्यखण्डन' नामक प्रबन्ध की रचना की। इसमें मध्याचार्य प्रतिपादित हैत मत की आलोचना है।

आनव्यतीर्थ-प्रांति हैतवादी जानार्थं मध्य का दूसरा नाम । इन्होंने वेदान्त के प्रश्वानत्रय (उपनिषद्-इद्धानूक-गीता) पर तक्त्रेंग्रं आन्द्र-पचना की है। इनका जीवन-काल बारह्वीं सताब्बी और उड्डूपी (कर्नाटक) निवास स्थान माना जाता है। वैण्याची के चार संप्रदायों में एक 'माच्य संप्रदाय' जानन्द तीर्थं से ही प्रचारित क्या।

आसमस्वयाँ — यह जत काल्गुन शुक्त नवमी के दिन प्रारम्भ होकर एक वर्षपर्यन्त चलता है। पद्माची को एकफ न, पद्मिक के नक, सप्तमी को बच्चावत, अच्छमी स्वा नवमी के दिन उपवास और देवी का पूजन होना चाहिए। वर्ष को तीन भागों में विभाजित कर पूज्य, नेवेच, देवी के नाम इत्यादि का चार-चार मास के प्रत्येक माग में परिवर्तन कर देना चाहिए। दे० इत्यक्तव्यत, जत काण्ड, २९९-३०१; हमादि बत लण्ड, १९४८— १५० में ससका नाम अनन्त्रां है।

कानन्यप्रसमी— नागों को पश्चमी तिथि अत्यन्त प्रिय है। इस तिथि को नागप्रतिमाओं का पूजन होता है। दूध में स्नान करती हुई ये प्रतिमाएँ भय से मुक्ति प्रदान करती हैं। दे० हेमाद्रि, दत सण्ड, जिल्द १, पु० ५५७. ५६०।

आनम्बर्गियाचार्यं — जी सालन्दोध भट्टारकारायं बारह्वीं सताब्दी में वर्तमान थे। उन्होंने वर्षने न्यायमकरण्ट स्थ्य में बाष्ट्रपति मिळ का नामोल्लेख किया है तथा विदरणाचार्य प्रकाशास्य यति के मत का अनुवाद मी किया है। बाष्ट्रपति मिळ दसवीं शताब्दी में अपेत प्रकाशास्य प्रति स्थारहर्गी साताब्दों हैं हुए से । चित्रसुवाचार्य ने, जो तेरह्वीं सताब्दी में बर्तमान थे, 'व्यायमकरण्ट' की स्थास्था की। इसवे सात होता है कि आनन्दबोध बारह्वीं शताब्दी में हुए होंगे। वे संन्यासी थे। इसवे ब्राह्मक उननेक बीषुन की कोई पटना नहीं मालुक होती। डमके तीन प्रस्थ मिकते है- ... त्यायमकरन्द, २ प्रमाण-माखा और ३. त्यायदीपावली । इन तीनों में उन्होंने खद्वैत मर्च का विश्वेचन किया है। दे॰ 'क्षद्वैतानन्द'। सामन्द भद्व---वाजसनेयी संहिता के एक भाष्यकार।

वाननवाष्ट्र—वेदान्त दर्शन का एक बैध्यव भाष्य, वो आवार्य स्वागी रामानच के साप्रवाधिक सिद्धांतों के अनु-कफ समुग बद्धास्वरूप का प्रतिपादन करता है। यह उत्तम कोटि की पम्मीर तार्किक रचना है, जिससे भाष्य-कार का अनुपम पाण्डिस्ट प्रकट होता है।

आनमस्त्रहरीं— अंकरावार्य द्वारा विराजित महामाया हुगी-देवी की स्तृति एक लिख्त शिखरिणी क्रम्य में रची गयी, मिलपूर्ण इति है। सामान्यत्वया इसके निर्माला आख वंकरावार्य माने जाते हैं। किन्तु आलोककण यच्चार्-भावी वंकरावार्य गदासीन किसी अन्य महात्या को इसका रचियता मानते हैं। ४१ प्यात्मक आनन्यत्वहरी महुन विद्यान्त्रपूर्ण तांकिक स्तोत्र सौन्यर्थलहरी का पूर्वार्थ मानी जाती है।

सानस्वितंत्र जन्नम-जतरावण्ड के श्री केदारनाथ थान में स्थित बहुत प्राचीन मठ। इसकी प्राचीनदात का प्रमाण एक ताम्रवासन है, जो इस मठ में वर्तमान बताया जाता है। उसके अनुसार हिमबान केदार में महाराज जनमेजय के राजावकाल में स्वामी आनन्दिलङ्ग जाङ्गम बहुां के मठ के अधिक्ठाता थे। उन्हीं के नाम अगलेजय ने मन्दा-किती, औरणङ्गा, मयुगङ्गा, स्वर्गद्वार गङ्गा, सदावी और मन्दाकिनी के बीच जितना भूशेत्र है, सबका दान इस उद्देश्य वे किया कि उस्त्रीमठ के आचार्य आनन्द-लङ्ग जङ्गम के शिष्य जानलिङ्ग जङ्गम इसकी आप से भगवान केदारेक्टर की यूजा-जाचि किया करें।

जानन्वरक्ती—तीत्तरीजोर्पानवद् के तीन भाग है। पहला भाग संहितोपनिवद् अथवा शिक्षावरूली है, दूवरे भाग को आनन्वरूली कहते हैं और तीसरे को भूग-बल्ली। इन रोगी (इसरी और तीसरी) का इकट्ठा नाम बारूगा उपनियद् भी है। आनन्दवरूली में बढ़ा के आनन्दवरूव की व्याच्या है।

आनन्त्रक्रत—इस वत में चैत्र मास से चार मासपर्यन्त विनाकिसीके याचना करने पर भी खळ का विवरण कियाजाताहै। ब्रत के अन्त में जळ से पूर्ण कळश, भोज्य पदार्थ, वस्त्र, एक अन्य पात्र में तिळ तथा सुवर्ण का बान विहित है। दे० कृत्यकल्पर, इत काण्ड, ४४३; हेमाद्रि, वत खण्ड १, पष्ठ ७४२-४३।

आननसम्बन्ध स्वसमी—यह ब्रत भाद्र शुनल समनी के विन प्रारम्म द्वीता है। एक व्यवसंगत इस तिथि की उपकास विद्वित है। देन अविष्य पुराण, १.११०,१—८; क्रस्य-कर्यात, व्यकाण्ड, १४८-१४९। कुछ हस्तिन्नित प्रन्यों में इसे 'अनन्य फल' कहा गया है।

कानव्याधिकरण- वल्लभावार्य रचित सोलहवीं शताब्दी का एक ग्रन्थ। इसमें पुष्टिमार्गीय सिद्धातों का प्रतिपादन किया

आस्त्रोत्सक सहोत्सव — वसन्त ऋतु में यह महोत्सव मनाया जाता है। दें० भविष्योत्तर पुराण, १३३-२४। इसमें दोला (झुळा), सगोत और रंग आदि का विशेष आयो-जन रहता है।

आम्बोलन कर-इस यत में चैंव शुक्ल तृतीया को शिव-पार्वोतों की प्रतिमाओं का पूजन तथा एक पालने में उनको स्नुलाना होता है। दे ले होतादि, यत सण्ड, २ ७४५-७४८, सिसमें ऋष्वेद असा मण्डल के इक्याशीवें मूक्त के तीमरे मन्त्र का उल्लेख हैं ' विश्वतावस्त्रकृता।'

आनम्म नाह्मण—देशविभाग के अनुसार बाह्मणों के दो बड़े बर्ग है—पद्मतीर और राद्मदिवा नर्मवा के दिलग के बाह्मण आनम्म दिवड, कर्णाटक, सहाराष्ट्र और गुजंद हो। इन्हें पद्मदिवड कहा गया है और उपर के बाह्मण इन्ह्री पोंच नामों से प्रसिद्ध है। अनम्म या तंन्न क्ला में निल्जवानि-यन, बेरूलायों, बेरीगादी, मुक्तिगादों, कामलनादीं, करन-कम्मा, नियोगी और प्रमाणाक्षी यं आठ विभाग है। हे० 'पद्म दिवड ।'

क्षान्वीक्षिकी—सामान्यतः इसका अयं तर्छ शास्त्र अथवा दर्शन है। इसीलिए इसका न्याय शास्त्र से महरा मन्यत्य है। उसीलिए इसका न्याय शास्त्र से महरा मन्यत्य है। अंगनीक्षिकी, 'तर्कविवा', 'हिनुवाद' का नित्यापुर्वेक उस्केल गामायण और महाभारत में सिकता है। अर्थगास्त्र में उस्किति का तर्ग प्रकार की विद्यार्थों (आन्वीक्षिकी, मुस्त्र मुर्ग तथा तथा रणक्वीति) में से 'आन्वीक्षिकी' महस्त्रपूर्ण विद्या गानी गया है, जिसकी शिक्षा प्रयोग उसके' (२.११३) इसकी उपयोगिता निम्मिलिकत बतलायी गयी है:

प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम् । आश्रयः सर्वघर्माणां शश्वदान्वीकिकी मता ॥ भाष:-बापद्वर्गपर्याच्याव ८३

[ बान्वीजिकी तथा सभी विद्यावों का प्रदीण, बची को उपाय और सभी धर्मी का व्याव मानी पद्यी है ! इस प्रकार अन्योधिको विद्या नयी, बाती, व्यव्सीत आदि विद्यावों के बजावल को गुणियों से निर्धारित करतो हुई सार का उपनार करती है, विपत्ति बौर समृद्धि में बुद्ध को दूद रखती है और प्रजा, बाक्य एवं किया में कुशकता उदस्यन करती है।

बाय:—ऋरजेद के (७४७४९,१०.९,३०) जैसे मन्त्रों में आप: (जलों) के विविध गुणों की अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ आकाशीय जलों की स्तुति की गयी है, उनका स्थान सूर्य के पास है।

'इन दिव्या जाठी को स्त्रीक्य माना नया है। वे माता है, नव्युवती है, अयवा देवियों है। उनका सीमरस के साब सभीग होने से इन्द्र का पेय प्रस्तुत होता है। वे बन-वान् है, थन देवेबाजी है, बरदानों की स्वामिनी हैं तथा वी, दूध एव मधु जाती हैं।'

इन गुगों को हम इस प्रकार मानते हैं कि जल पृथ्वी को उपआक्र बनाता है, जिससे वह अपूत अण्ट्र उत्तन्न करती है।

जल पालन करनेवाला, शक्ति देनेवाला एव जीवन देनेवाला है। वह मनुष्यों को पेय देता है एवं इन्द्र को भी। वह ओषधियों का भी भाग है एवं इसी कारण रोगों से मुक्ति देनेवाला है।

आपवेब — मुप्रसिद्ध मीमासक । उनका 'मीमासान्यायप्रकाश' पूर्वमीमासा का एक प्रामाणिक परिचायक बरण है । मीमासक होते हुए भी उन्होंने सदानन्वकृत बेबान्ससार पर 'बाज्योपिको' नाम को टीका जिल्ली है, जो नृतिह सरस्वतीकृत 'धुवोधिमी' और रामतीय कृत 'बिढ्समो-रिज्जनी' की अपेका अधिक उन्हण्ट समझी जाती है ।

आपदेषी---आपदेव रचित 'मीमांसान्यायप्रकाश' को अधिकांश लोग 'आपदेवी' कहते हैं। इसकी रचना १६-३० ई० के लगभग हुई थी। यह अति सरल संस्कृत माषा में हैं और इसका अध्ययन बहुत प्रचलित है।

आपस्तम्ब पृष्टासूत्र—गृहामूत्र कुल १४ है। ऋग्वेद के तीन, साम के तीन, शुक्ल यजु. का एक, कुष्ण यजुर्वेद के छः एवं आयर्वण का एक। गृहासूत्रों में आपस्तम्ब का स्थान महस्य पूर्ण है। इसमे तथा अन्य गृहासूत्रों में मुख्यतः गृहायक्षो का वर्णन है, जिन के नाम है—(१) पितृयक, (२) पावंगयक, (३) अञ्चलकायक, (४) आवणीयक, (५) आहत्वयुजीयक, (६) आबह्यस्त्रीयक और (७) चैनीयक । इनके अतिरिक्त पञ्चसङ्ख्यकों का भी वर्णन पावा जाता है—(१) बह्ययक, (२) देवयक, (३) पितृयक, (४) अतिथियक और (५) मृत्याका इसते सेन्छह गृह्य सेकारों का भी विवान है। गिरमांकित मुख्य हैं:

१ गर्मावान, २ पुंसवन, ३. सीमन्तोन्नयन, ४. जात-कर्म, ५. नामकरण, ६. निष्क्रमण, ७. अन्नप्रावाम, ८. चौल, ९. उपनयन, १०. समावर्तन, ११ विवाह, १२. अन्त्रेष्टि बाँ ।

आठ प्रकार के विवाहों— १. बाह्म, २. दैव, ३. आर्थ, ४. प्राजापत्य, ५. आसुर, ६ मान्धर्व, ७. राक्षस और पैशाच—का वर्णन भी इसमें पासा जाता है।

आपसालम् वर्षमुत्र-विदिक संप्रदाग के धर्ममुत्र केसक पीच उपलब्ध हैं: (१) आपसान्य, (२) हिरप्पाकेता, (३) बीध-सन, (४) गीतम और (५) विद्याल । वरणब्धू के अनु-सार आपसान्य कृष्ण यजुर्वेट की तीस्तिय शासा के साध्विकीय वर्षीय पीच उपविभागों में से एक है। यह सबसे आपनी वर्षमुत्र है। यह दो प्रस्तों, आठ पटलों और तेईस लक्ष्णों में विभक्त है।

बास्त्रमं—सभी वणों तथा आप्त्रमों के धमं वृत्ति तथा अव-स्था भेद से स्मृतियों में बिंगत है। फिल्ही विशेष परि-स्थितियों में बाद अपने वर्ण और आप्त्रम के कर्तव्यों का पाजन सभव नहीं होता तो धर्मधारन में उनके विकस्प बताये गये हैं। शास्त्रों से बिहित होने के कारण इनका पाजन भी धर्म ही हैं। उबाहरण के जिए सर्वि बाह्मण अपने वर्ण के बिविषट कर्तव्यों (पाउन, पाजन और प्रतिप्रदें) हैं निर्वाह नहीं कर सकता तो यह ब्राविय अथवा वैध्य के विशिष्ट कर्तव्यों (शास्त्र, कृषि, गोरक्षा और वाणिव्य) को अपना सकता हैं। किस्तु इन कर्तव्यों में भी ब्राह्मण के जिए सीमा बीध सी गयी हैं कि संकटकार्शन स्थिति बीत जाने पर आपद्धमंं का स्थाग कर उसे अपने वर्णधर्म का पायन करना चाहिए।

आपदार्मवर्षस्याय-महाभारत के १८ पर्व है और इन पर्वों के अवान्तर भी १०० छोटे पर्व है, जिन्हें पर्वाच्याय कहते हैं। ऐसे ही छोटे पर्वों में से आपदार्म भी एक है। इसकी विषयसुची इस प्रकार है. राविष कृतान्त कीर्तन । कायध्य-वस्यु संवाद । नकुको-पाक्समा । मार्वार-मृक्तिः संवाद । बहुरत्त-पूजनासंवाद । क्ष्मिकः उपरेक्षा । विश्वतिमन-विधायसंवाद । कर्योत-कृत्वक्रसंवाद । मार्यावासा कीर्तिन । इन्होत-रिशिन्-संवाद । गृध-गोमामुसंवाद । पवन-शास्त्रसिखंवाद । वात्य-क्षमत्वात । त्रम् गृणवणे । तरः कीर्तन । तय्य कवन । ठोभोभास्याना गृयंशसायस्वित्तक्षम । त्रस्त्रस्ति कीर्तन । वहवनीता । कृत्वन्नोतास्थान ।

आपस्तन्य मन्सिहता—हज्य यजुर्वेद के एक सरप्रदाय प्रस्य का नाम 'आपस्तम्य यजुर्मिहता' है। इसमें सात अच्यक हैं। इन अच्यकों में ४४ प्रस्त हैं। इन ४४ प्रस्तों में ६५१ अनुवाद हैं। प्रत्येक अनुवाद में दो सहस्र एक तो अट्टा-नवे कण्डिकाएँ हैं। साभारणत एक कण्डिका में ५०-५० सब्द हैं।

आपस्तस्य सुम्बस्य — कल्प्यूषी की परम्पा में गुल्यपूत्र भी आते हैं गुल्यपूत्रों की मुमिका १८७५ हैं में सिवों ब्राग किसी गयी थी (अर्मक ऑप्येट एविस्माटिक सोमायटी ऑफ् बॅगाक)। शुल्यपूत्र दो हैं पहला बीघायन एव दूसरा आपस्तस्य । जर्मन में इसका अनुवाद श्री वर्क ने प्रस्तुत किया था। गुल्यपूत्रों का सम्बन्ध श्रीत यज्ञों से हैं शुल्य का अर्थ हैं गापने का तागा या डोरा। यज्ञस्यक, उसके निमाण में इसका काम पडता था। यज्ञस्यक, उसके विस्तार, आकार आदि का निर्मारण गुल्यपूत्रों के अनुसार होता था। यारतीय ज्यामिति के ये प्राचीन आदिस सम्ब माने जाते हैं।

आगस्तान स्पीतमूत्र —श्रीतमूत्र अनेक आचार्यों ने प्रस्तुत किसे हैं। इनकी संख्या १३ हैं। कृष्ण सनुबंद के छ श्रीत सूत्र हैं, जिनमें से आपस्तान श्रीतमूत्र भी एक हैं। इस का जर्मन अनुवाद गार्थे झार १८०५ में कार कैलेड झारा १९१० हैं० में हुआ। श्रीतमूत्रों की साज्ञिक क्रियाओं पर हिस्केलीय ने बिस्तृत ग्रस्थ जिल्ला है।

वैदिक सहिताओं और बाह्यण यन्यों में जिन यजों का वर्णन हैं उनकी श्रीतसूत्रों में पदितबद किया तथा है। वैदित होते पा सोम यह सम्बन्धी धार्मिक अनुष्ठानों का इसमें प्रतिपादन हैं। श्रुतिप्रतिपादित चौदह यज्ञों का इसमें विधान है। दे० 'श्रीतपूत्र'।

बापस्तम्बस्मृति—अवश्य ही यह परवर्ती स्मृतियो में से है ।
 आपस्तम्बधर्मसूत्र से इसकी विषयसूची बहुत भिन्न है ।

क्राक्तन्त्रीय सम्बन्धारिका—मीमांता शास्त्र का एक प्रविद्ध ग्रन्थ । सुरेखरावार्य अववा मध्यत निम्म ते, को पाविद्यय के बनाच सातर वे और जिन्हें शाक्तुरमत के बाचार्यों से सर्वीचिक प्रतिकटा प्राप्त है, अपने संन्यास प्रकृण करने के पूर्व 'आपस्तावीय मण्डनकारिका' की रचना की यी ।

आधिकालि — एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणाचार्य। इनका नाम पाणिनीय अध्टाध्यायी के सूत्रों में (वा सुप्यापिकालेः। ६१९२) आस्पा है।

**आसोपदेश**-स्यायदर्शन में वर्णित चौथा प्रमाण । न्यायसूत्र में लिखा है कि आ मौपदेश अर्थात् 'आ म पुरुष का दाक्य' शब्द प्रमाण माना जाता है। भाष्यकार ने आस पुरुष का लक्षण बतलाया है कि जो 'साक्षात्कृतधर्मा' हो अर्थन्तु जैसा देखा, सुना, अनुभव किया हो ठीक-ठीक वैसाही कहुने बाला हो, बही आप्त है, चाहं वह आर्य हो या म्लेच्छ । गौतम ने आसीपदेश के दो भेद किये हैं—'दृष्टार्ख' एव 'अदल्टार्थ' । प्रत्यक्ष जानी हुई बातो को बताने बाला 'दृष्टार्थ' एवं केवल अनुमान से जानने योग्य वालो को (जैसे स्वर्ग, अपवर्ग, पुनर्जन्म इत्यादि को) बताने वाला 'अद्ष्टार्थ' कहलाता है। इस पर वात्स्थायन ने कहा है कि इस प्रकार लौकिक वचन और ऋषि बचन या वेद-बाक्य का विभाग हो जाता है। अद्दृष्टार्थ में केवल वेदबाक्य ही प्रमाण माना जा सकता है। नैयायिको के मत से बेद ईश्वरकृत है। इससे उसके वाक्य सत्य और विश्वसनीय है। पर लौकिक वाक्य तभी सत्य माने जा सकते है, जब उनका वक्ता प्रामाणिक मान लिया जाय ।

आष्ट्र (अर्थ्य)—प्रसिद्ध पर्यंत तथा तीर्यस्थान, जो राजस्थान के निर्मेश लेल में स्थित हैं। यह मेंदान के अर्थ्य में होप की तरह उठा हुआ है। इसका संस्कृत कर अर्थ्य है जिसका अर्थ कोड़ा या सर्थ मी है। उते हिमालय का पुत्र कहा गया है। यहीं बस्थित का आध्यम या और राजा अन्यतिय ने भी तरस्या को थी। इसका मुख्य तीर्थ गृहस्थित्य '१६५२ सुत के जा है। यहाँ एक मुद्दा में दसा-नेय और गण्य की मृतियों और पास में अन्यतिस्थ (शिय) का मस्टिर मी है। यहाँ गिल की पूजा अपरादेशी सथा अर्थुसमाता के रूप में होती है। यह प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी देशीर देशवास में जीनियों के बहुत मुन्दर कलास्थक मन्दिर वने हुए है। आवास-आयुर्वेद ८५

बासस्य - कस्मीरी सैंब सत का एक सिद्धान्त। कस्मीरी शैंबों की साहित्यक परम्परा में सोमानगर कुत 'विवर्षाष्ट' सम्य रीव मत के वार्धनिक विवारों को स्पष्टकण में प्रस्तुत करता है। यह एकेवरवाद को मानता है एवं इचके अनुसार मोल मनुष्य को सतत प्रत्योशका (मनुष्य का शिव के साथ तावाल्य मान) के अनुशासन से प्राप्त हो सकता है। सहसे पृष्टि को केक्ट माया नहीं, प्राप्त हो सकता है। सम्प्रण कृष्टि शिव का 'अमारा' (प्रकाश) है। आमास का शास्त्रिक क्यां है ('सम्यक् प्रकार) है। आमास का शास्त्रिक कर्य है 'सम्यक् प्रकार से मासित होना'। यह एक प्रकार को शिवय-मानीव्यानिक प्रक्रिया है जितके द्वारा परम शिवद (अनित तत्व) विदय के विविध सो में भासित होता है।

आमबंबीकत— फिसी मास की शुक्क पत्र को द्वारती, विदेष पर से फालून मास की, आमर्थकी अथवा धानी (अंबका फ़ुक अथवा हुर) कहुकताते हैं। विस्मिन नतनों से मुक्त द्वारती के विभिन्न नाम ये हैं। पैसे विजया (अज्ञण नतान के माथ), अपनी (रिहिणी के नाथ), पाप-नाशिनी (पुष्प कश्चन के साथ)। अनिनास द्वारती के दिन उपनास करने से एक गहुस एकादियों का पुष्प प्राप्त होता है। विष्णु की पूजा करते हुए दत्ती को आसलक कुछ के नीचे जागरण करना चाहिए। दे वे हेमादि, १, २४,५०००

आमस्वयेक्सवर्वी——सार्चुन सुम्कर एकारवा)। इस तिथि को आमरुक बुक्ष के गीचे हरि भगवान का पुत्रन करणा चाहिए, स्वीफि इस वृद्ध में बिष्णु और रूक्ष्मी का बास है। देठ परापुनाण, ६ ४७ ३३; स्मृतिकीस्नुम, ३६४-३६६। श्रीबठे के वृक्ष के नीचे बैठकर कार्तिक पूष्पिमा अथवा कार्तिक मास के किसी भी दिन पूजन और भोजन करना चाहिए।

आमेर (अम्बानगर)—राजस्थान का एक प्रसिद्ध शाक पीठ।
यह जयपुर से ५ मील दूर हैं जो इस राज्य की प्राचीन
राजधानी थी। यहाँ काली का एक प्रसिद्ध मिनद है।
एक अन्य पहाडी पर गलता (बरना) टीला है,
किसको कोग गालव ऋषि की तरोधूमि मानते है। टीले
के अगर सात कुण्ड हैं। इनके पास ही शंकरजी का
मन्दिर है। अस्तो से बरावर जल प्रवाहित होता रहता है

जिसमें यात्री स्नान करके अपने को पुण्य का भागी समझते हैं!

आक्रयुव्यक्षवा — इस द्वात का सम्बन्ध कामदेव-पुक्रन से है। बाम्रमञ्जारी कामदेव का प्रतीक है, क्योंकि इसकी मदनान्य काम को जहीस करती है। कामदेव की तृष्टि के किए वैत्र चुक्क प्रतिपदा को बाम्र मञ्जारियों को रवाना बाहिए। दे स्मृतिकीस्तुम, ५१९; वर्षकृत्यकीमुदी, ५१६-५१०।

आध्यतम — छान्दोस्य उपनिषद् (७२४.२) में यह निवास स्थान के अर्थ में केवल एक स्थान पर आया है। किन्तु काव्यों में ६मे भींपत्र स्थान, विशेष कर मन्दिर माना गया है, जैसे देवापतन, शिवायतन आदि।

विष्णु भगवान् को मञ्जल का आयतन माना गया है: मञ्जल भगवान् विष्णु. मञ्जलं गरडध्वज:।

मञ्जूळ पुण्डरीकाल मङ्गलायतां हरि.।।
आक्त बीक्षित—आपन दोशता वेषुट्रेश के शिष्य थे।
इन्होंने 'व्यावसात्पर्योगियं नामक एक अद्वस्तुत बन्ध की रचना की यी। वेष्कुटेश सदाशिवनेत्र सरस्वतो के समकालेन ये, उन्होंने 'अश्वयपिट' और 'दायशतक' नामक दो धव रचे है। जनके शिष्य होने के कारण आयन्त वीजित का जीवन काक भी अश्वरहावी शताब्दी ही सिंद होता है। 'व्यावसात्पर्याभियं,' मे आपना वीजित ने ब्यास के वेदानसूत्रों को अद्देशवादी माना है। अर्द्रोत स्वदां त्रिमियों के लिए यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ है.

आयुर्वेद -- परामरा के अनुसार आयुर्वेद एक उपवेद है तथा धर्म और दर्शन से हसका अभिन्न सावन्ध है। चरण्युह के अनुसार यह ऋरवेद का उपवेद है । चरण्युह है के अनुसार यह ऋरवेद का उपवेद है। सुन्नत के मत से "जिवसे या जिनके द्वारा आयु आप हो, अग्रु जानी जाय उपको आयुर्वेद कहते हैं।" भावनिष्ठ ने में ऐसा ही क्लिया है। चरक में किसा है- "यदि कोई पूछने वाला प्रस्त करें कि ऋक्, साम, यजु, अवर्थ इन चारों बेदों में किस वेद का अनुकान केकर आयुर्वेद के विचान उपको करते हैं। " तो उनसे चिकत्स कारों में से में अपवेद के प्रति अभिक्त अपने अन्त करते हैं। " स्वार्य अपवेद करते हैं।" स्वार्य अपवेद करते हैं। " स्वर्य अपवेद करते हैं। " स्वर्य अपवेद करते हैं।" स्वर्य अपवेद करते हैं।"

सुद्धत में जिल्ला है कि ब्रह्मा ने पहले-पहल एक लाव स्कोकों का 'आयुर्वेद शास्त्र' बनाया, जिलामें एक सहस्त क्ष्माय हो। उनसे प्रत्नापति ने पता प्रवार्थात से क्ष्मियकों हुनारों ने और अधिव गोष्ट्रमारों से इन्द्र ने, स्मादेव से पन्यन्तिर में और अन्यन्तिर से सुनकर सुद्धत मुनि ने आयुर्वेद को रचना को। ब्रह्मा ने आयुर्वेद को उनमा को। ब्रह्मा ने आयुर्वेद को उनमा को। ब्रह्मा ने आयुर्वेद को उनमा को। ब्रह्मा ने आयुर्वेद को स्वार्थे काट भाग का नाम वन्त्र रखा। ये आट भाग निन्माकित है: (१) शास्त्र तन्त्र (२) शास्त्र मत्र तन्त्र (३) काल विकास तन्त्र (३) भाग विकास तन्त्र (४) मुत्त विचा तन्त्र (५) काला तन्त्र (१) काला तन्त्र (१) काला तन्त्र (१) वाला तन्त्र (१) वाला

इस अप्टाङ्क आयुर्वेद के अन्तर्गत देहतरव, सरीर-विज्ञान, सस्त्रिवा, भेचन और हव्य गुण तत्त्व, विक्तासा तत्त्व और वाची विद्या मी है। इसके अतिरिक्त उससे सन्द्रा विकित्सा (हीम्प्रोपेवा), विरोधी विकित्सा (एलो-पेबी) और जन्मिकित्सा (हार्द्रो गंगी) आदि आजकल के अमिनव विकित्साप्रणालियों के विश्वान भी गावे जाते है। स्माप्यक्त— इस ने ध्रावण से वार मासार्यन्त सन्त्र, चक्र, गदा और पदा का पूजन करता चाहिए। ये आयुष्य वामुदेव, संकर्षण, प्रयुक्त तथा अतिरुद्ध के प्रतीक है। दें विश्वामांत्र पुराण, १.१४८,१-६; हेमाद्रि, अत क्याइ, २८१।

अध्यक्ति—(१) इस प्रत मे एक वर्ष तक शम्भु तथा केशव (विष्णु) का चन्दन से लेपन करना चाहिए। प्रत के अन्त में जलपूर्ण कलडी सथा गो का दान विहित है। दे० क्रस्य-कल्यतर, य्रत काष्ट, ४४२।

(२) पूर्णिमा के दिन अगवान् विष्णु तथा अक्सी का पूजन, उपवास, कुछ उपहार बाह्यण तथा सखः विवाहित स्त्रियो को देना चाहिए। दे० हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, २.२२५-२२९ (गरुड पुराण से)।

अपु संक्रान्तिवत-इस व्रत में संक्रान्ति के दिन सूर्य का पूजन, कांधे के पात्र, दूब, घी तथा सुवर्ण का दान बिहित है। इसका उद्यापन धान्य सक्रान्ति के समान होना व्याहिए! दें० हेमादि, व्रत खण्ड, २७६७, व्रतार्क, पू०३८९!

आरणीय विधि -- तैतिरीय ब्राह्मण का शेषाश तैतिरीय आरण्यक हैं। इममें दस काण्ड हैं। काठक में बतायी हुई 'आरणीय विधि' का भी इस ग्रन्थ में विचार हुआ है। इसके पहले और तीसरे प्रपाठक में यज्ञापिन स्थापन के नियम लिखे हैं। दूसरे प्रपाठक में स्वाध्याय के नियम हैं। चौधे, पौचवें और छठे में दर्श-पूर्णमासादि और पितृमेशादि विषयो पर विचार है।

आरण्यक - ब्राह्मणों और उपनिषदों का मध्यवर्ती साहित्य आरण्यक है, अतः यह श्रृति का ही एक भाग है। कहा जा सकता है कि आरण्यक बाह्मणो की ही भाषा और शैली में लिखे गये उनके पूरक है। इनके अध्यायों का प्रारम्भ बाह्मणों जैसा ही है, किन्तु सामग्री में सामान्य बन्तर दिखाई पडता है, जो क्रमणः रहस्यात्मक दृष्टान्तीं या रूपकों के माध्यम से दार्शनिक चिन्तन में बदल गया है। साधारणतः धार्मिक क्रियाकलापों एवं रूपक वाले भाग को ही आरण्यक कहते हैं, एवं दार्शनिक भाग उपनिषद् कहलाता है। इन आरण्यक ग्रन्थों के भाग धार्मिक क्रियाओं का वर्णन करते है तथा यत्र-तत्र उनकी रहस्यपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार ये बाह्यणशिक्षाओं से अभिन्न दिखाई पडते हैं। किन्तू कुछ अध्यायों में कुछ कड़े नियमो की स्थापना हुई, जिसके अनुसार कुछ क्रियाओं को गुप्त रखने की आजा है और उन्हें कुछ विशेष पुरुषों के निमित्त ही करने योग्य बतलाया गया है। ऐसे रहस्यात्मक स्थल उपनिषदों में भी दृष्टिगोचर होते हैं। इसके माथ ही कुछ ऐसे अध्याय है जिनमें केवल क्रियाओं के रूपक ही दिये गये है, पर वे घार्मिक क्रियाओं के सम्पादनार्थ नहीं, किन्तु व्यान करने के लिए दियें गये हैं। इनमें से किसी भी रूपकात्मक अथवा याज्ञिक अध्याय मे पनुजन्म अथवाकर्मवाद की शिक्षानहीं है।

आरण्यकों का अध्ययन ब्रास्थ (वन) में ही करना चाहिए। किन्तु वं कीन ये वो उनका अध्ययन करते थे ? ब्राह्मणे के निर्माण-काल में ही विरक्त यिन, युनियों का एक सम्प्रयाय प्रकट हुना, जो सासारिकता का त्याग कर चुका या और जिसने अपने जीवन को धार्मिक नक्ष्य की और लगा बिसा था। उनके अध्यातों के तीन प्रकार थे : (१) तपरथा, (२) यह और (३) ध्याग। किन्तु निषम विभिन्न थे, इसलिए अध्यातों में विभिन्नता थी। कुछ कोर्मो ने यहाँ को एकदम छोड़ दिया। बढ़े एवं बिस्तृत यह बंधे मो अध्यान्य होते थे। अपर जो कुछ अरप्यवासी साज्यों के माम्यक में कहा गया है, उत्तका बड़ा ही सजीव वर्णन रामायण में उपस्थित है। यह विवार्णी अपनी विश्वा समाप्त कर लेता तो उसके लिए तीन मार्ग हुआ करते वे, अपने मुद्द के साम आजन्म रहना, गृहस्य दनना और अरप्यवासी सामु दनान ऐसे सामु का प्रारम्भिक नाम रेखानमं वा किन्तु बाद में बानप्रस्य (ननवासी) का प्रयोग होने लगा।

सायणायार्य का कहना है कि आरण्यक सायुकों का पाठप 'बाइण प्रव्य' आ । इस मर का प्रवासन ने समर्थन किया है। आरण्यक के विषयों के विभिन्न अव्यायों— धार्मिक क्रियाओं को रहस्यात्मक व्याव्या, अन्तरिक क्रम आर्थ को स्वार्थ के विभिन्न प्रकार के कम्मासों से मेल भी साता है। किन्तु ओन्डेनवर्ग प्रवर्य विदेख कीय का कमन है कि आरण्यक वे रहस्यात्मक प्रवर्थ है, जिनका अध्ययन एकांत में ही हो सकता है। प्रो० कीय का कमन है कि आरण्यक वे रहस्यात्मक प्रवर्थ है, जिनका अध्ययन एकांत में ही हो सकता है। प्रो० कीय का कमन है कि बाइणों की तरह आरण्यक एवस्यों का प्रवार्थ का प्रवर्थ के पार्थ हो सायुण्यकों में वे ही आरण्यकों में वे ही अध्यय महत्त्वपूर्ण है जो अपने रूपक, रहस्य, ध्यान आदि पर और डालने के कारण बादाणों से तथा दार्शनिक उपनिवर्श के मिन्दी मुख्य आरण्यक प्रव्य निमासिक हैं।

## ऋरवेद के आरण्यक---

१ ऐतरंस आरण्यक —इसके पांच प्रन्य १ तये जाते हैं। दूसरे और तीसरे आरण्यक स्वतन्त्र उपनिषद् हैं। दूसरे के उत्तराई के बोध बार परिच्छेयों में बेदान्त का प्रति-पादत हैं। इसलिए उनका नाम ऐतरंस उपनिषद् है। नीचे आरण्यक का संकलन सौनक के शिष्य आद्यकायन ने किया हैं।

२ कौयोतिक आरण्यक—स्तक तीन बण्ड है। प्रथम दो सब्ब कर्मकाण्ड से भरे है। तीसरा बण्ड कौयोतिक उपनिषद् कहलाता है। यह बहुत सारगिमत है। आनन्द-भाम में प्रवेश करने की विधि इसमें प्रतिपादित है। यनुर्वेद के आरण्यक—

 तैतिरीय आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद का है। इस आरण्यक में दस काण्ड है। आरणीय विधि का इसमें प्रतिपादन हुआ है।

वृहदारण्यक शुक्लयजुर्वेद का है।
 सामवेद का आरण्यक—

१. छान्दोग्य आरण्यकः। यह आरण्यकः प्रपाठको

में विभाजित है। यह आरण्यक आरण्यगान भी कहलाता है।

(कांकन, कीए, विररित्व)

कारण्यान—जिस प्रकार वारण्यकों के पढ़ने अवसा
अध्ययन के लिए वन में निवास किया जाता था, उसी
प्रकार सामवेद के 'बारण्यानान' के लिए भी विधान था,
अर्थात् उसे भी अरच्य (वन) में ही गाया जाता था।

कारण्याव्य — वात् अवसा सृष्टि की उन्यत्ति जीर विकास के
सम्बन्ध में वैशेषिकों तथा नैयायिकों का मत है कि 'ईस्वर
सृष्टि को उत्यान करता है। इसी सिद्धान्त को आरम्भवाद कहते है। नित्य परमाणु एक दूनरे से विभिन्न
प्रकार से पित्रकर जगत् के अनन्त पदार्थी की रचना
(आरम्भ) करते हैं। यह एक प्रकार का सर्जनात्यक
विकासवाद है।

आराध्य वाह्यण— जाराज्य अर्थाण्ड ज्ञारतो की तो शाखाओं में मे एक है। इन अर्थ-लिङ्गारातों में लिङ्गा-यत-प्रचारों अपूर्ण एवं जातिओंट का भाव सकीशा है। आराध्य बाह्यण विशेषकर कर्णाटक एवं तैलग प्रदेश में पाये जाते हैं। में वर्ष परिवर्तित स्मात् है जो पवित्र यक्ती-प्रवीत एवं गिवरिज्ञ धारण करते है। अपनी क्यान्त पूजा में वे लिङ्गायत है, किन्तु स्मात्तों के साथ वैज्ञादिक समस्य करते हैं। उनके लिए कोई स्मार्त व्यक्ति वैचाहिक उत्सव सम्मन्न करता है, किन्तु वे दूसरे शिङ्गायतों के घर भोजन नहीं करते।

दूसरा अर्घ-िङ्कायत दल जातिवहिष्कृत है, जिसके लिए कोई भी जङ्गम संस्कारोत्सव नहीं करता और वे किसी भी अर्घ में लिङ्कायत समाज में प्रवेश नहीं पा सकते।

आविष—यह एक पितृपरक नाम है। अक्षण औपनेशि के पुत्र उदालक के अर्थ में यह व्यवहृत होता है। आर्याण यशस्त्री ते भी उदालक का बोच होता है, जो जैनिनाय बाह्यण (२१८०) में मुक्हाच्या के आचार्य हैं। आर्द्याण का प्रयोग जैमिनीय उपनिषद, बाह्यण, काठक संहिता एवं ऐतरेय आरथ्यक में भी हुआ है।

आरुजेयोपनिषद्---निवृत्तिमार्गी उपनिषदो में इसकी गणना की जाती है।

अरोग्यहितीया—पौष शुक्ल द्वितीया को अथवा शुक्ल पक्ष की प्रत्येक द्वितीया को उदयकालील चन्द्र के पूजन का विधान है। चन्द्रमा का पूजन करने के पश्चात् वस्त्रों का जोडा, मुवर्ण तमा एक तरल पदार्थ से भरा हुआ कलश दान करना चाहिए । दे॰ हेमाइ, इत खण्ड, १ ३८९-९१ (विष्णुवर्मोत्तर पुराण, २ ५८ से उद्दर्ग)।

कारोस्प्रप्रतिषया—वर्षको समाप्तिके परुवात् प्रथम तिथि को बतारम्भ होता है। यह एक वर्षप्रयम्त चलता है। प्रत्येक प्रतियदा को सूर्यकी छपी हुए प्रतिमा का पूजन विहित है। दान पूर्यक्षत के समान है। दे० हेमाद्रि, कतस्वण्ड, १२४१-४२, व्रत्याज, ५३।

आरोपकात—(१) सम वत का अनुष्ठान भाष्ट्रप गुक्क पत्त के प्रकार आधित कृष्टम एस की प्रतिपदा से छेकर सद्-पूर्णमात तक होता हूँ। दिन में कमक तथा जाति-वाति के पूर्णों से अनिष्ठत की पूजा, हवन आदि होता है। प्रत की समाप्ति से पूर्व तीन दिन का उपवास बिहित है। इससे स्वास्थ्य, मीन्यर्थ तथा समृद्धि की उपार्जिय होती हैं। दे० विज्ञावसीत्तर पुराण, ३,२०५,१-७।

(२) यह दशमीव्रत है। नवमी को उपवास तथा दशमीको लक्ष्मी और हरिका पूजन होना चाहिए । हेमाद्रि, बतकण्ड, १९६३-९६५।

आरोक्यसम्मी—इस ब्रत मे मार्गशीर्य शुक्ल सप्तमी से प्रत्येक सप्तमी को एक वर्ष तक उपवास, सूर्य के पूजन आदि का विधान है। दे० वाराह पुराण, ६२.१-५।

आर्थिक (१)—सामदेवीय मन्त्रों को स्वृद्धियों का संग्रह, जो उद्गाता को कण्टम करना पहला था। तोमयह किस विदिश्य अवस्तरों पर कोन मन्त्र किस कर में नाया आयगा, आदि की शिक्षा अवसार्थ अपने शिव्यों को देते थे। 'कीथुमी शाखां में उद्गाता को ५८५ यान सिसार्थ आते थे। इन पूर्र नगृह को आर्थिक कहते हैं। इसमें दी अकार के गान होते हैं—महला 'सामनेय मान' इसमें दी अकार के गान होते हैं—महला 'सामनेय मान' तथा इसार्थ अवसार्थ को मान' सामनेय मान' तथा इसार्थ अवसार्थ के प्रकार अवसार्थ के सामनेय सामने सामनेय सामने सामन

आर्थिक (२) — सामवेद में आये हुए ऋखेद के मन्त्र 'जार्थिक' कहे जाते हैं जोर यजुर्वेद के मन्त्र ( गदार्थिक ) 'स्तोम' कहलाते हैं सामवेदीय आर्थिक सम्ब जन्यापक मेद, देश मेद, कालक्रम भेद गठकम मेद जीर उच्चारण प्रश्नादि भेद से अनेक शाखाओं में विभक्त हैं। सब शाखाओं में मन्त्र एक से ही है, उनकी संख्या में व्यतिक्रम है। प्रत्येक वाला के जीतमूल, गृह्यमुख और प्रातिवाल्य सिक-मित्र हैं। बार्चिक प्रत्य तीन हैं— उन्दर आरच्यक और उत्तरा। उत्तराचिक में एक उन्दर की, एक स्वर की और एक तात्पर्य की तीन-तीन ख्डाबों को लेकर एक-एक मूक कर दिया गया है। इन मुक्तों का 'जिक्' नाम है। इसी के समान भावापन दो वो ख्वाबों की समस्टि का नाम 'प्रमाप' है। वाहे निक् हो या प्रवास, इस्मे के प्रत्येक रहिली ख्वा का उन्दर आर्थिक में से लिया गया है। इसी उन्दर अर्थिक से एक ख्वाबों को सिकाकर मिक् बनता है। इसी प्रकार प्रमाप भी है। इन्ही कारणों से इस्में जो पहली ख्वाप' है वे सब 'योनि-खुक्' कह्लाती है और आर्थिक सोनि-चय्य के नाम से प्रसिद हैं।

योनि-ऋक् के पश्चात् उसी के बराबर की दो या एक ऋचा जिसके उत्तर दल में मिले उसी का नाम उत्तरार्विक है। इसी कारण तीसरे का नाम उत्तरा है।

एक ही अध्याय का बना हुआ प्रत्य जो अरण्य में ही अध्ययन करने के योग्य हो 'आरच्यक' कहनाता है। सब बेदों में एक-एक आरच्यक है। योगि, उत्तरा और आरच्यक हती तीन प्रत्यों का साधारण नाम आविक अर्थात् ऋक्-मृत्र ही। छन्य कर्या में अतने साध है उनके गाने वाले 'छन्योग' कहनाते हैं।

बार्तं भक्ति—श्रीमद्भगवद्गीता (७.१६) में भक्तों के चार प्रकार बतलाये गये है:

- १ अर्थार्थी (अर्थअययालाम की आर्थासे भजन करनेवाला)
- २ आर्त (दुःस निवारण के लिए भजन करने बाला)
- ३ जिज्ञासु (भगवान् के स्वरूप को जानने के लिए भजन करने वाला)
- ४ ज्ञानी (भगवान् के स्वरूप को जानकर उनका चिन्तन करने वाला)।

यवारि आर्त भिक्त का स्थान अन्य प्रकार की अस्ति से निवर्जी अंजों का है, तथापि आर्त भक्त की भी भगवान् पुक्रती कहते हैं। आर्त होकर भी भगवान् की और उन्मुख होना येयस्कर हैं। भक्तिमासन के सिद्धांत्रपूर्यों में भिक्त दो प्रकार की बतलायी गयी है—(१) वरा अस्ति (जिसका उद्देश्य केवल भक्ति है और उसके बदले में कुछ

नहीं बाहिए, और (२) अपरा मनित (साधनरूप मनित)। आर्स भक्ति अपरा भक्ति का ही एक उप प्रकार है। **तर्वादर्शन अवदा आग्रामियेक**---यह वृत मार्गशीर्थ पूर्णिमा को होता है। दक्षिण भारत में मटराज (नृत्यमुद्रा में भगवान शिव ) के दर्शनार्थ जनसमूह विदम्बरम् में उमड पडता है। दक्षिण भारत का यह ऐक महान वर्त है। **शर्जानन्यकरी तृतीया**—हस्त एवं मूल, पूर्वाबाढ़, उत्तराबाढ अभिजित नक्षत्रों के दिन वाली शक्ल पक्ष की तुतीया। वर्षको तीन भागो में विभाजित कर एक वर्ष तक इस वत का आचरण करना चाहिए । इस वत में शिव तथा भवानी का पूजन होता है। भवानी के चरणों से प्रारम्भ कर मकुट तक शरीर के प्रत्येक अवयव को नमस्कार किया जाता है। दे० हेमाद्रि, व्रत खण्ड, १४७१-४७४। **कार्य-**आर्यावर्त का निवासी, सम्य, श्रेष्ठ, सम्मान्य। बैदिक साहित्य में उच्च वर्गों के लिए व्यवहृत साधारण उपाधि । कही-कही 'आर्य' (अथवा 'अर्य') वैदयों के लिए ही सुरक्षित समझा गया है (अथर्व १९.३२, ८ तथा ६२,१)। आर्य शब्द से मिश्रित उपाधियाँ ब्राह्मण और क्षत्रियों की भी हुआ करती थी। किन्तु 'गुद्रार्थीं' यौगिक गब्द का अर्थ अस्पब्ट है। आरम्भ में इसका अर्थ सम्भवतः शद्र एवं आर्थ था, क्योंकि महावृत उत्सव में तैतिरीय-ब्राह्मण में ब्राह्मण एव शृद्ध के बीच (कृत्रिने) सुद्ध करने को कहा गया है, यदापि मुत्र इसे बैश्य (अर्थ) एवं शद का यद बतलाता है। कतिपय विदानों के मत में यह यद और विरोध प्रजातीय न होकर सांस्कृतिक था। वस्तुत-यह ठीक भी जान पडता है, क्योंकि शृद्ध तथा दास बहुत समाज के अभिन्न अङ्गर्थ।

'आर्थ' शब्द (स्त्रीलिंग आर्था) आर्थ जातियों के विशेषण, नाम, वर्ण, निवास के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह श्रेष्टता मुक्त भी माना गया है.

'योद्धमार्थेण परवान् भात्रा ज्येष्ठेन भामिनि ।'

(रामायण, द्वितीय काण्ड) इस प्रकार महींच बाल्मीकि ने आर्य शब्द को श्रेष्ठ या सम्मान्य के अर्थ में ही प्रयुक्त किया है।स्मृति में आर्य का निम्मिलिवित लक्षण किया गया है।

का ानमालाब्त कथण क्या गया है.

कर्तव्यमावरन् कामकर्तव्यमानावरन्।

तिरुठित प्राकृतावारे स तु बार्य्य इति स्मृतः।।

वणात्रमानुकूक कर्तव्य से कीन, अकर्तव्य से विमृतः
आवारवान् पृद्य झी आर्य है। अतः यह सिद्ध है

कि जो व्यक्ति या समुदाय सदावारसम्पन्न, सकल विषयों में अध्यात्म लक्ष्य युक्त, दोघरहित और घर्म-परायण है, वही आर्य कहलाता है।

आयंभड—पुस्काल के प्रमुख ज्योतिर्विद । ये गणित और खगोल ज्योतिष के आवार्य माने वाते हैं। इनके बाद के ज्योतिर्विद्यों में दराहाँमहिंद, बहागुन, डिलीस आयंभर, सास्कराचार्य, कमलाकर जैसे प्रमिद्ध स्वय्वकार हुए हैं। इनका कम्मकाल सन् '05 हैं0 और निवासस्थान पार्टालपुत्र (पटना) कहा जाता है। गणित ज्योतिष का 'आर्य सिद्धात' स्कृति का प्रचलित किया हुता है, जिसके अनुसार भारत में इस्हों का प्रचलित क्या प्रजी को चल सिद्ध किया। इसका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'क्यं, प्रमुख्य पंच्यी को चल सिद्ध किया। इसका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'क्यं, प्रमुख्य पंच्यी को चल सिद्ध किया।

जार्मसमाब—प्राचीन ऋषियों के वैदिक सिदांतों को पश-पाती प्रसिद्ध संस्था, जिसके प्रतिकाता स्वामी दशानस्य मरस्वती था जम्म गुजरात के भूतपूर्व पर एक नींद में सन् १८२४ ई० में हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम मुळ्याङ्कर तथा पिता 'का नाम अन्यादाङ्कर था। ये बात्यकाल में शङ्कर के भक्त थे। इनके जीवन को मोटे तीर से तीन भागों में बीट सकते हुं। (१८५४-१८५५) घर का जीवन, (१८४५-१८६३) अमण तथा अध्यन पूर्व (१८४६-१८८३) प्रचार तथा सार्वजनिक सेवा।

इनके प्रारम्भिक घरेलु जीवन की तीन घटनाएँ धार्मिक महत्त्व की हैं. १ चौदह वर्ष की अवस्था में मृतिपूजा के प्रति विद्रोह (जब शिवचतुर्दशी की रात में इन्होने एक चुहेको शिवकी मृति पर चढते तथा उसे गन्दा करते देखा), २ अपनी बहिन की मत्य से अत्यन्त दुःखी होकर संसार त्याग करने तथा मुक्ति प्राप्त करने का निश्चय और ३ इक्कीस वर्षकी आय में विवाह का अवसर उपस्थित जान, घर से भागना। घर त्यागने के परचात् १८ वर्ष तक इन्होंने संन्यामी का जीवन विताया। बहुत से स्थानों में भ्रमण करते हुए इन्होंने कतिपय आचार्यों से शिक्षा प्राप्त की । प्रथमतः वेदान्त के प्रभाव में आये तथा आत्मा एवं ब्रह्म की एकता को स्वीकार किया। ये अदैत मत में दीक्षित हुए एवं इनका नाम 'शद्ध चैतन्य' पडा। पश्चात ये सन्यासियों की चतुर्थ श्रेणी में दीक्षित हुए एवं यहाँ इनकी प्रचलित उपाधि दयानन्द सरस्वती हुई। फिर इन्होंने योग को अपनाते हुए वेदान्त के सभी सिद्धान्तों को छोड़ दिया। दयानन्द सरस्वती के मध्य जीवन काल में जिस महापरुष ने सबसे बडा धार्मिक

प्रभाव डाला, वे थे मधरा के प्रज्ञाचक्ष स्वामी विरजानन्द, जो वैकिक साहित्य के माने हुए विद्वान थे। उन्होने इन्हें बेद पढाया। बेद की शिक्षा दे चुकने के बाद उन्होंने इन शब्दों के साथ दबानन्द की छुट्टी दी "मैं चाहता है कि तुम ससार में जाओ और मनुख्यों में आन की ज्योति फैलाओ ।" संदोप में इनके जीवन को हम पौराणिक हिन्दत्व से आरम्भ कर दार्शनिक हिन्दुत्व के पथ पर चलते हुए हिन्दूत्व की आधार शिला वैदिक वर्म तक पहेंचता हुआ पाते हैं। इन्होंने शैवमत एव वेदान्त का परित्याग किया, साक्ययोग को अपनाया जो उनका दार्श-निक लक्ष्य था और इसी दार्शनिक माध्यम से वेद को भी व्याख्या की । जीवन के अन्तिम बीस वर्ष इन्होने जनता को अपना सदेश सनाने में लगाये । दक्षिण में बम्बई से पूना, उत्तर में कलकत्ता से लाहीर तक इन्होने अपनी शिक्षाएँ घुम-घुम कर दी । पण्डितो, मौल-वियो एव पादरियो से इन्होने शास्त्रार्थ किया, जसमें काशी का शास्त्रार्थ महत्त्वपूर्ण था। इस बीच इन्होने साहित्यकार्य भी किये। चार वर्ष की उपदेश यात्रा के पश्चात् ये गङ्गा-तट पर स्वास्थ्य सधारने के लिए फिर बैठ गये। ढाई वर्ष के बाद पुन जनसेवा का कार्य आरम्भ किया।

१० अप्रैल सन् १८७५ में बन्धई में इन्होंने आर्यसभाज की स्थापना की। १८७७ में दिल्ली दरदार के अवसर पर दिल्ली जाकर पत्राव के कुछ भद्रजनी से भी मिले, जिन्होंने इन्हें पत्राव आने का निमन्त्रण दिया। यह उनकी पजाब की पहली यात्रा थी, जहाँ इनका मत भविष्य में बूब फूळा-कळा। १८७८-१८८१ के मध्य आर्यसमाज एव षियोसांकिकल सोसाइटी का बडा ही सुन्दर भाईचारा रा। किन्तु शीघर ही कोनों में रिवर के व्यक्तिस्व के ऊपर मतनेवें हो गया।

स्वामी वपानन्व भारत के अन्य धार्मिक चिन्तको, अंते देक्टनाय ठाकुर, केशवबन्द्र केस ( क्षाइक्साज ), मेह्य क्लीवाट्स्की एव कर्मक आकर्षों ( वियोग्सांक्रिक क्षाइक्सां ), भोकानाव सारामाई ( प्रार्थनासमात्र), सर सैयद (रिफार्न्ड इस्लाम ) एव डॉ॰ टी० जं० स्वाट तथा रे० जं० वं धें (ईसाई प्रतिनिधि) में भी मिले। जीवन के अस्तिम दिनो में स्वामीजी राजस्वान में वे। आपने महाराज जीवपुर तथा जन्य राजाओं पर कच्छा प्रभाव बाला। कुछ दिनो बाद स्वामीजी बीमार पढ़ें एव ३०

अक्तूबर सन् १८८३ में अजमेर में इनकी इहसीका समाप्त हुई। कहा जाता है कि रसोइए ने इनको विष दे विद्या।

आर्यसमाज के मुख्य सिद्धान्त मिम्नलिखित हैं---

- १ सभी सल्य ज्ञान का प्रारम्भिक कारण ईस्वर है।
- २ ईस्वर ही सर्वस्त मत्य है, सर्वज्ञान है, सर्व तीन्स्वर्ध है, अबारिति है, सर्व शांक्तमान है, न्यास्वर्गाद है, वबाहू है, जलनाम है, जनत है, व्यपित्रतंगवील है, जनादि है, सर्वव्याप्त है, सक्का पाल्यकर्ता एवं सक्का स्वामी है, सर्वव्याप्त है, सर्वज है अवर व अमर है, मयरहित है, पाल्यक्ति है एवं सुष्टि का कारण है। केवल उसी की पूजा होनी चाहिए।
- ३ बेद ही मच्चे ज्ञानग्रन्थ हैं तथा प्रत्येक आर्य का सबसे पुनीत कर्तव्य है उन्हें पडना या सुनना एवं उनकी शिक्षा दूसरों नो देना!
- ४ प्रत्येक प्राणी को मन्य को ग्रहण करने एव अमस्य के त्याग के लिए सर्वदा तत्यर रहना चाहिए।
- ५ प्रत्येक काम नेकीपूर्णहोना चाहिए तथा उचित एवं अनुचित के चिन्तन के बाद ही उसे करना चाहिए।
- ६ आर्यसमाज का प्राथमिक कर्तव्य है मनुष्य मात्र की शारीरिक, आस्मिक एव सामाजिक उन्नति द्वारा विद्व-कल्याण करना ।
- ७ हर एक के प्रति न्याय प्रेम एव उसकी योग्यता के अनुसार व्यवहार करना चाहिए।
- ८ अन्वकारको दूरकर ज्ञान ज्योति को फैलाना चाहिए।
- ९ किसी को भी केवल अपनी हा भलाई से सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए अपितु अपनी उन्नति का सम्बन्ध दूसरो की उन्नति से जोडना चाहिए।
- १० साधारण ममाजीन्तित या समाज कल्याण के मम्बन्ध में मनुष्य बी अपना मतान्तर त्यायना तथा अपनी व्यक्तिगत बातो को भी छोड देना चाहिए । किन्तु ब्यक्ति-गत विक्वासो में मनुष्य को स्वतन्त्रता वरतनी चाहिए ।

कपर के वस सिद्धान्तों में से प्रथम तीन जो ईश्वर के अस्तित्व, स्वभाव तथा वैदिक साहित्य के सिद्धान्त की वकीते हैं, वार्मिक सिद्धान्त हैं। अन्तिम सात नैतिक सिद्धात हैं। आर्य समाज का वर्मीवज्ञान बेद के कपर अवलम्बित है। स्वामीकी बेद की ईश्वरीय ज्ञान मानते के और वर्म के सम्बन्ध में अन्तिम प्रमाण।

आर्थसमान के संस्थापक स्वामी त्यानन्द ने देखा कि देश में सपने ही: विक्रिप्त मती व सम्प्रयायों के सिरिएंक विदेशी मुस्लाम एवं ईसाई धर्म भी बढ पकड रहे ही। द्यानन्द के समाने यह सानस्या थी कि कीसे आरतीय वर्म का सुचार किया जाय। किस प्रकार प्राचीन एवं अविचीन का तथा परिवम एवं पूर्व के धर्म व विचारों का समन्वय किया जाय, विक्षसे भारतीय गीरव फिर स्वारित हो सर्व। इसका समाजान स्वामी द्यानन्द ने 'वेद' के सिद्धाम्ली में क्षोज निकाला, जो ईश्वर के शब्द है।

स्वामी दयानन्व के बैदिक मिद्रांग्न को संस्तेप में इस प्रकार समझा जा मकता है इ—जिंद गड़द का वर्ष जान है। यह ईक्वर का जान है निर्माण पित्रण एव पूर्ण है। ईक्वर का सिद्धान्त दो प्रकाग से व्यवन्त किया गया है—१ चार बेदों के रूप में, जो चार ऋषियों (अग्निन, वायु, सूर्य एवं अङ्गिरा) को सृष्टि के आरम्भ में अवगत हुए। २ प्रकृति या विश्वक के रूप में, जो वर्दावहित सिद्धान्तों के अनुसार उत्तरम हुजा। वैदिक माहित्य-गुन्य एवं प्रकृति-गुन्य से यहां गाम्य प्रवट होता है। स्वामी दयानन्व कहते हैं, "मैं वेदों को स्वत. प्रयाणिन सन्य मानता हैं। ये संवायरिहत हैं एवं दूसरे किसी अधिकारी ग्रन्थ पर निभंद नहीं रहते। ये प्रकृति का प्रतिनिधिन्य करते हैं, जो ईश्वर का

बैदिक गाहित्य के आयं निद्धान्त को यहाँ संक्षेप में दिया जाता है—१ वेद देकर हाग व्यक्त किये गये हैं जैसा कि प्रकृति के उनके सम्बन्ध से प्रमाणित हैं। उन्हें हो नेवल देवर द्वारा व्यक्त किये गये हैं क्योंकि दूबरे हो नेवल देवर द्वारा व्यक्त किये गये हैं क्योंकि दूबरे व्यक्त प्रकृति के साथ यह सम्बन्ध नहीं दुवरे व्यक्त प्रकृत के साथ यह सम्बन्ध नहीं दुवरे विज्ञान एवं मनुष्य के सभी पर्मों के प्रकृत कोत है। आयंत्रमाश के कर्माओं में सं सिद्धान्तत दो महत्त्वपूर्ण हैं दे भारत को (भूले हुए) वैदिक पच पर पुन चलाना और २ वैदिक शिक्षाओं को समूर्ण विषय में प्रमारित करना।

स्वामी दयानन्द ने अपने सिद्धान्तों को व्यावहारिकता वेने, अपने धर्म को फैलाने तथा भारत व विश्व को जाम्रत करने के लिए जिस संस्था की स्थापना की उसे 'आर्य समाज' कहते हैं। 'आर्य' का अर्थ है भद्र एवं 'समाज' का वर्ष है समा। बतः आर्यसमाज का वर्ष है 'भद्रकरों का समाज' या 'भद्रसमा'। आर्थ प्राचीन भारत का देश-प्रेमपूर्ण एवं धामिक नाम है जो भद्र पुर्खों के लिए प्रयोग में जाता था। स्वामीजी ने देशभक्ति की आदना जगाने के लिए यह नाम चुना। यह धामिक से भी अधिक सामाजिक एवं राजनीतिक महत्त्व रखता है। इस प्रकार यह जन्य धामिक एवं मुखारतादी सस्याजो से भिन्नता रखता है. जैसे—मह्मसमाज (ईस्वर का समाज), प्राचना-सम्बन हाहि।

स्वामी दयानन्द की मृत्यु से अब तक की घटनाओं में समाज का दे। दर्जी मे बँटना एक मुख्य परिवर्तन है। इस विभाजन के दो कारण थै (क) भीजन में मांस के उप-योग पर मतभेद और (ख) उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में उचित नीति सम्बन्धी मतभेद । पहले कारण से उत्पन्न हए दो वर्ग 'मांभभक्षी दल' एवं 'शाकाहारी दल' कहलाते है तथा दसरे कारण से उल्डम्स दो दल 'कॉलेज पार्टी' एवं 'महात्मा पार्टी' (प्राचीन प्रद्रति पर चलने बाले) कहलाते हैं। ये मतभेद एक और भी गहरा मतभेद जप-स्थित करते हैं जिसका सम्बन्ध स्वामी दयानन्द की शिक्षाओं की मान्यता के परिणाम से हैं। इस दृष्टि से कॉलेज पार्टी अधिक आर्धानक और उदार है, जबकि महात्मा पार्टी का दक्षिकोण अधिक प्र'वीनतावादी है। कॉलेज पार्टी ने लाहौर में एक महाविद्यालय 'दयानन्द ऐंग्लोबेदिक कॉलेज' की स्थापना की, जबकि महात्मा पार्टी ने हरिद्वार में 'गुस्कूल' स्थापित किया, जिसमें प्राचीन सिद्धान्तो तथा आदशौँ पर विशेष बल दिया जाता रहा है ।

सायदन की दृष्टि से इसमें तीन प्रकार के समाज है— १ स्थानीय समाज, २ प्रान्तीय समाज और २, सार्व-विकिक समाज । स्थानीय समाज की सदस्यता के किए निम्नालिक्षित नियमावली है—१. आर्थ समाज के दस् नियमों में विश्वसा, २ बेद की स्थामी दयानच्द हारा की हुई व्याख्यादि में विश्वसा, २. सप्त स्थामी स्थानच्द हारा की कुम १८ वर्ष होंगी चाहिए, ४. द्विजों के लिए विशेष दीक्षा सस्कार की आवस्यकता नहीं है किन्तु ईसाई तथा मुसलमानों के लिए एक पुद्धि संस्कार की व्यवस्था है। स्थानीय सरस्य दो प्रकार के है—प्रथम, जिन्हे सत देन का अधिकार तहीं, अर्थान्त्र अस्थायी सरस्य, द्वितीय, जिन्हे

आर्थ समाज-आयोजते

मत देने का अधिकार प्राप्त है जो स्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायित्व काळ एक वय का होता ह। सहानुभूति यशिन वालो की भी एक अलग अणी है।

स्थानीय समाज के तिनागिकत प्रवाधिकारी होते हु— समापति उपसाधाति मंत्री कोलाग्यक और पुस्तकालया प्रका थे सभी स्थायो अदस्यो हारा उनसे से ही चुन जात है। प्रान्तीय समाज के प्रवाधिकारी इन्हीं समाओ के अति निष्ठि एव मेज हुए सदस्य होते ह। स्वानीय समाज के प्रत्येक बीस सदस्य के पीछ एक सदस्य को प्रान्तीय समाज में प्रवित्तियल करन का अधिकार ह। इस प्रकार इसका गठन प्रतितियल करन का अधिकार ह। इस प्रकार इसका

पूजा पदिति—चाताहिक धार्मिक सत्सम प्रत्यक रिबंदा के प्रात हाता है। सार्मिक सत्सम रो हस दिन हुट्टी पर हाते हैं। यह सत्सम तीन या चार कर का होता है। भाषण करन बाले के ठीक सामन पूजास्थान म वैदिक बीमकुण्ड रहता है। धार्मिक पूजा हबन के साथ प्रारम्भ होता है। सार्मिक पूजा हबन के साथ प्रारम्भ होता है। सर द्वानिक साहित्य का प्रत्यक्त प्रात्मा होता है। कर द्वानिक साहित्य का प्रवान होता है। कर द्वानान्य साहित्य का प्रवान होता है। कर द्वानान्य साहित्य का प्रवान होता है। कर द्वानान्य साहित्य का प्रवान होता है। इसमें क्याया पूरोहित या आलाय नहीं होता। याय्य सदस्य अपने कम के प्रधान वक्ता या पूजा-सवालक का स्थान बहुन करत है।

कायप्रणाला — जाय गमाज दूसर प्रधारवादी धर्मी क स्यान भाषण विक्षा सामाचार पत्र जादि का सहायता स अपना मदा प्रदात है। दो प्रकार के शिक्षक है प्रथम बेतनभोगी और द्वितीय अवदानिक अवदानिक में स्थानीय वकील अञ्चापक व्याचारा डाक्टर आदि लोग होत है जबकि वतनमागी समूज मस्य देने वाल वास्त्रज और विदान प्रचारक होत है। पहला वन भिक्षा पर जार दता हू दूसरा दल उपन्य और सस्कार पर बल देता है। आयसमाज का प्रथक समछन कुछ हाईस्कुल गुक्कुल, जनायालय आदि की व्यवस्था क्रस्ता है।

यह मुक्त उत्तर भारतीय पामिक आल्लोकन है मद्यपि स्वक कुछ केनद्र दिला भारत में भा ह बरमा तथा पूर्वी अभीका मारांश्य प्रीची आदि में भी उसका शासाएं हैं जो वहीं बसे हुए भारतायों के बीच काय करता ह। आय समाज का केंद्र एवं यामिक राजधानी स्वाहीं? में थी यद्यपि अजमेर में स्वामी दयानन्द की निर्वाणस्थकी एव वैदिक-पन्त्रालय (प्रस) होन से वह लाहौर का प्रति द्वन्द्वी था । लाहौर के पाकिस्तान में चले जाने के पदचात् आमसमाज का मुख्य केन्द्र आजकल दिस्ली है।

बहाँ तक इसके भविष्य का प्रस्त हु कुछ ठीक सहीं बहाँ ता सकता। यह उत्तर भारत की सबसे मुख सुभार सारी एल कोकधिय सस्या है। स्त्रीविष्ठा हरिजनविद्या अव्यव्यक्षता निवारण एव दूसर सुभारों में यह प्रगतिशीक है। बदों को मभी सम का मुल आधार एक विद्यक के विज्ञान का लोत बताते हुए यह देवामीक को भी स्थापना करता हं। इसके सदस्यों म से अनक ऐस हु जो वास्तविक दशहितवों एव दशमी है। विशा तथा सामाजिक पुषार हारा यह भारत का साया हुआ पूब-गौरव छाना चाहता हं।

आयोजत---इसना शाब्दिक अथ ह आयो आवतन्तेऽज = आय जहां मम्पन प्रकार से बसाह। इसका दूसरा अथ ह पृष्यभूमि । मनुस्मृति (२ २२) म आयोवित की परि भाषा इस प्रकार दाहुई ह

बासमुद्रातु व पूर्वीदासमुद्रातु पश्चिमात् । तथारवान्तर गिर्यारायीवत विद्रवृद्या ॥

ृष्व म समद्र तक और पश्चिम म समुद्र तक (उत्तर दक्षिण म हिमाञ्य विन्याचन) दाना पवता क बोच अतराज (प्रदरा) को विद्वान् आयावत रहत है। ] मधा तिय मनुस्मति क उपयुक्त कारा का साध्य करते हुए ज्लिखत है

आर्या अध्वतन्त तत्र पन पुनरुम्भवन्ति । आक्रम्याक्रम्यापि न विर तत्र मध्यक्का स्वातारा भवन्ति । | बाप वहाँ बसत ह पन पन उन्ति का प्राप्त हान ह । कहें बाग आक्रमण रफ भी मलेन्छ (विदेशी) म्पिय रूप से वहाँ नहीं बम पात । |

आंजरु यह समझा जाता ह कि इसक उत्तर में हिमान्य प्रमुक्त । द्वित्य मा कि ध्यासक रा पूर म पूर मागर (बन साला) और पश्चिम में पश्चिम पर्योक्ष (अरब मागर) है। उत्तर भारत के प्राय सभा जनपद इसमें सीम्मान्य है। परन्तु कुछ विद्वानों के क्लियर में हिमान्य का जब ह पूरी हिमान्य प्रक्लिया जो प्रमान्त महासानर स प्रमान्य महासागर कर कैंत्री हुई है और जिसक दक्षिण में सम्भूण परिचमी एशिया और दक्षिण पूर्व एकिया के प्रदेश सम्मिलित थे। इन प्रदेशों में सामी और किरात प्रजाति बाद में बाकर बस गयी।

सम्बद्धिकमधी—दीनक ऋषि प्रणीत एक वैदिक अनुक्रमणी सम्ब । ब्रह्मणेव के समस्त मुक्त संख्या में १०२८ हैं। इनमें से 'बाल्जिक्स' नामक ११ सुक्तों पर सायमानायं का भाष्य है। शीनक ऋषि की आयोगुक्रमणी में उनका उल्लेख पाया जाता है।

आर्थेय बहुताच-सामवेद ने सिमनीय संहिता का एक बहुएग । सामपावार्थ ने इसका भी भाष्य किया है। इस अपने में ऋषि मन्द्रमधी उपदेश है, अर्थात् सामों के ऋषि, छन्द, देशता इस्तादि पर स्वाध्या और विचार है। साथ हो कई वर्मिक तथा पौराणिक कवाएँ पायी जाती है। संस्कृत के कथा-साहित्य की प्राचीन परम्परा इसमें सर्राज्य है।

कालेक्सवर्षम् आर्था (नावपञ्चामी)—उत्तर भारत में आवण शृक्त एक्समी को तथा विशिष्ण भारत में (अमान्त गणना के अनुसार) भाइ एक्त पचनी को यह वत होता है। रसीन जुणों से किसी स्थान पर नामों की अंशित्याँ बनावर उनका पूजन करना चाहिए। परिणामस्वरूप नामों के भय से मुक्ति होती है। दे० भविष्यत् पुराण (बादा पर्व. 30 १-३)।

आवसय — इरका ठीक अर्थ केतिथ स्थामताकाला व्यवग स्थान है (अपवें ९ ६,५५)। इसका सम्बन्ध विशेष रूप में ब्राह्मण एवं इसरों से था, जो मोत तथा याने के अव-सर पर आते थे। यह प्राय आधुनिक बर्मशाला व्यवग मार्मीमिवास के समान था। इसका अधोग निवासस्थान के साधारण अर्थ में भी होता जान पड़ता है (ऐ० उपठ ३१२)।

आशादामी बत—किसी मास के शुक्क पक्ष की दशमी को प्रारम्भ कर छ मास, एक वर्ष अववा दो वर्ष तक सृष्ट के प्राञ्चण में दस कोक्टक लीचकर उनमें भगवाण का पूजन करना चाहिए। इससे बती की ममस्त आधाओं तथा कामनाओं की पूर्ति होती है। दे हे हमाद्रि, वत खण्ड १. ९७७-९८१: वतराज ३५५-७।

आशाबित्य वत-आषिवन मास के रविवार को वत का अनुष्ठान प्रारम्भ कर एक वर्षपर्यन्त सूर्य का उसके बारह विभिन्न नामों से पूजन होना चाहिए। दे० हेसकि, अतस्यन्त, ५३३-३७। स्विकरण्य स्वाचारी—वेदानल के व्याच्याता प्राचीन ताचारां।
वेदानलपुत्र (१। २। २१; १। ४। २०) में जो पूनके
तक ता उन्लेख आया है उपके आचार्य शक्कर तथा मामतीकार वाचरर्गति मिस्र ने इन्हें विशिष्टाईतवादी खिड
किसा है। अतः ये बंदक्यास और जीमिति संप्रकृत हुए वे।
हक्का सत् है कि परमेक्टर - जनन्त होने पर मी उपासक
के क्रमर समुद्ध करने के लिए प्रत्येवामान स्वाच से आदिमृंत होते हैं और विज्ञानात्मा एवं परमात्मा में परस्वर
मेदामेर-सम्बन्ध है। कहा जाता है का आसरप्त के हुत्त
होती हैं और विज्ञानात्मा एवं परमात्मा में परस्वर
मेदामेर-सम्बन्ध है। कहा जाता है का आसरप्त के हुत्त
होती हैं और विज्ञानात्मा एवं परमात्मा से उपास्प्र
मेदामेर-सम्बन्ध है। कुत्त जाता है कि आसरप्त के द्वारा पुष्टि
हुई है। इसके बनुसार आरमा न तो एकान्ततः सहु से
मिस्स हु और न अभिन्य है। स्वामी निम्बाकर्षवार्थ तथा
भारकरावार्थ डारा प्रस्तुत वेदानसुत्र के माध्य में भी

**आधन**--जिन दो संस्थाओं के ऊपर हिन्दू समाज का संग-ठन हुआ है वे हैं वर्ण और आश्रम। वर्णका आधार मनध्य की प्रकृति अथवा उसकी मुल प्रवित्तयाँ है, जिसके अनुसार वह जीवन में अपने प्रयत्नो और कर्तव्यों का चनाव करता है। आश्रम का आधार संस्कृति अथ्या व्यक्तिजत जीवन का मंस्कार करना है। मनुष्य जन्मना अनगढ और असंस्कृत होता है; क्रमश: सस्कार से वह प्रवद्ध और संस्कृत बन जाता है। सम्पूर्ण मानवजीवन मोटे तौर पर चार विकास-क्रमों में बाँटा जा सकता है---(१) बाल्य और किशोरा-वस्था, (२) यौवन, (३) प्रौढावस्था और (४) वृद्धावस्था । इन्हीं के अनुरूप चार आश्रमों की कल्पना की गयी थी. जो (१) ब्रह्मचर्य, (२) गार्हस्थ्य,(३) वानप्रस्थ और संन्यास कहलाते हैं। आश्रमों के नाम और क्रम में कही कहीं अन्तर पाया जाता है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र (२९२१,१) के अनुसार गार्हस्थ्य, आचार्यकुल (ब्रह्मचर्य), मौन और वानप्रस्थ चार आश्रम थे। गौतमधर्भसूत्र (३२) मे ब्रह्मचारी, गृह-स्य, भिक्षु और वैस्तानस चार आश्रमों के नाम है। वसिष्ठ-धर्मसूत्र (७१-२) ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और परिवाजक का उल्लेख करता है।

आश्रमों का सम्बन्ध विकास कर्म के साथ-साथ जीवन के मीलिक उद्देश धर्म, जर्य, काम और मोश से भी धा— बहुत्त पर का सम्बन्ध मुख्यतः धर्म अवित् सयम-नियम से, गाहिस्य का सम्बन्ध अर्थ-काम मे, शान्यक का सम्बन्ध उत्तराम और भोश की तैमारी से और संस्थास का सम्बन्ध उत्तराम और भोश की तैमारी से और संस्थास का सम्बन्ध ९४ वाधनीपनिषद्

मोक्ष से या। इस प्रकार उद्देश्यों अववा पुरुषायौँ के साच बाश्रम का अभिन्त सम्बन्ध है।

जीवन की इस प्रक्रिया के लिए 'बाध्यम' शब्द का चुनाव बहुत ही उपयुक्त था। यह लाब्द 'अम्म 'बातु की बना है, विस्कृत कर्ष है 'अम्म करात, अववा गौरूप दिस्कलान' (अमरकोश, भानुजी दीमित)। सामान्यतः इस्कृत तीन अर्थ प्रचलिक है—(१) बह स्थिति अपना स्थान सिसमें भा किया जाता है, (२) स्वय श्रम अथवा तपस्या और (३) विश्वासस्यान।

बास्तव मे आश्रम जीवन की वे अवस्थाएँ है जिनमें मनुष्य अस, साजना और तपस्या करता है और एक अव-स्था की उपलब्धियों को प्रान्त कर तथा इनसे विश्राम कैकर जीवन के आगामी पडाव की ओर प्रस्थान करता है।

मनुके अनुसार मनुष्य का जीवन सौ वर्षका होना चाहिए ( शतायुर्वे पुरुष ) अतएव चार आश्रमों का विभा-जन २५-२५ वर्ष का होना चाहिए । प्रत्येक मनुष्य के जीवन में चार अवस्थाएँ स्वाभाविक रूप से होती है और मनुष्य को चारो आश्रमो के कर्तव्यो का यथावतु पालन करना चाहिए। परन्तु कुछ ऐसे सम्प्रदाय प्राचीन काल में थे और आज भी है जो नियमतः इनका पालन करना आव-श्यक नहीं समझत । इनके मत को ''बाध'' कहा गया है। कुछ सम्प्रदाय आश्रमों के पालन में विकल्प मानते हैं अर्थातु उनके अनुसार आश्रम के क्रम अथवा सख्यामें हेरफोर हो सकता है। परन्तु सन्तुलित विचारधारा आश्रमों के समुज्यय में विश्वास करती आयी है। इसके अनुसार चारों आश्रमो का पालन क्रम से होना चाहिए। जीवन के प्रथम चतुर्थीश में ब्रह्मचर्य, द्वियीय चतुर्थीश में गार्हस्थ्य, तृतीय चतुर्यांश में वानप्रस्थ और अन्तिम चतु-थाँश में सन्यास का पालन करना चाहिए। इसके अभाव में सामाजिक जीवन का सन्तुलन भंग होकर मिथ्याचार अथवा भ्रष्टाचार की वृद्धि होती है।

विभिन्न आध्रमो के कर्तव्यो का विस्तृत वर्णन आध्रम-सर्ग के रूप में स्मृत्यों में पाया जाता है। संक्षेप में मनु-स्मृति के आध्रमों के कर्तव्या नीचे विये जा रहे हें—महाचर्य जाश्रम में गुरुक में निवास करते हुए विद्यार्थन और शत का पाठन करना चाहिए (मनुस्मृति, ४.१)। हुत्तरे आश्रम गाहंस्था में विवाह करके घर बसाना चाहिए; सन्तान जल्पित द्वारा पितृष्यण, यस द्वारा देवक्कण कौर तित्य स्वाध्यात द्वारा कृषिक्यण कृष्णामा चाहिए (मृत्यूम्पि, १,5६९) । बात्रप्य आवम ये सासारिक कार्यों से उच्चा-सीन होकर तथ, स्वाध्याय, यज, बान आदि के द्वारा वन ये जीवन विताना चाहिए ( मृत्यूमुति ६ १-१) । बान्युस्थ्य समाप्त करके संन्यास आयम में प्रवेश करना होता है। । स्वासे सासारिक सम्बन्धि का यूप्तः त्याग और परिवजन ( अनागरिक होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर यूमसे रहुता) विविद्य हैं (मृतु०-६.३३)। हे० पृथक्-पृथक् विनिन्न आवम ।

वर्ण और आधम मनुष्य के सम्पूर्ण कर्तव्यो का समाहार करते हैं। परन्तु जहां वर्ण मनुष्य के सामाजिक कर्तव्यों का विधान करना है वहां आध्यम उसके व्यक्तित्वत कर्तव्यों का। आध्रम व्यक्तिगत जीवन की विभिन्न विकास-सरिपयों का निदेशन करना है और मनुष्य को इस बान का बीध करनात है कि उसके ओवन का उहरव क्या है, उसको प्राप्त करने के लिए उसको ओवन का किस प्रकार संपटन करना चाहिए और किन किम माधनों का उपयोग करना चाहिए । वास्तव में जीवन की यह अनुष्म और उक्तदास करमा और योजवा है। अन्य देशों के इतिहास में इस प्रकार की जीवन-योजना नहीं पायों जाती है। प्रसिद्ध विद्यान हैं इस मनक्य में ठिक्स है:

"हम यह कह नहीं सकते कि मनुस्पृति तथा अन्य स्पृ-तियों में वर्षिण जीवन की यह सोकना कहीं तक व्यावहा-रिक जीवन में कार्योम्बत हुई थी। परन्य स्व हर्गकार-करने में स्वत्यन है कि हमारे पन्न में मानव जाति के मम्पूर्ण इतिहास में ऐसी कोई विचारबारा नहीं है जो इस विचार को महता की समता कर सके।" (है० जावमा गब्द, 'इनसाइस्कोपीडिया, रेलिजन और ईंबि-स्म' में।)

आध्यमकत — चैत्र शुक्त चतुर्यों को प्रारम्भ कर वर्ष को चार-चार महांनों के तीन भागों में विभाजित करके पूरे वर्ष इस वत का आचरण करना चाहिए। वासुदेव, संकर्षण, प्रदा्म तथा अनिरुद्ध का वर्ष के प्रत्येक भाग में क्रमक्षा पुजन होना चाहिए। दे० विष्णुवर्षोत्तर पुराण, ३ १४२, १-७।

**आध्यमोपनिवद्-**एक परक्तीं उपनिवद्, जिसमें संन्यासी की पूर्वावस्था का विशद वर्णन है। इससे संन्यासी की सांसा- रिक बोबन से बिदाई, उसकी नेकनूबा, दूसरी आत्कर-ताएँ, मोजन, मिकास, पूर्व कार्योद पर किस्तुत कराख पढ़ता है। संज्यात सन्वम्बी उपनिषदो, यदा ब्रह्म संज्यास, आद-चेत्र, कठबूति, परमहंस तथा जाबाल में भी ऐसा ही पूर्ण विवरण प्राप्त होता है।

वाडबलायनगृह्यमूत्र — ऋष्वेद के गृह्यमूत्रों में एक। इसकी रचना करने वाले ऋषि अध्वल अथवा आध्वलायन थे,। इसमें गृह्यसंस्कारों, ऋषु यजों तथा उत्सवों का सविस्तर वर्णन है।

आहवलायनमृद्धायरिशिष्ट---आववलायन द्वारा रचित ऋग्वेद के अनुपूरक कर्मकाण्ड से सम्बन्ध रखनेवाला यह परि-शिष्ट प्रन्य है।

श्री इस्तु करप्यून में कहते हैं। इस्त्री के श्रीतपृत्रों में सबसे पह श्री श्रीतपृत्रों में हैं। ऐत्तर महाम के साम आवश्यापन का पनिष्ठ सम्बन्ध है। अदवल ऋषि विदेहराज जनक के ऋषिवाों में हीता थे। किसी किसी का कहना है कि में हो इन मुझे के प्रवर्तक में, इसीलिए इनका आवश्यापन माम पड़ा। कुछ लोग आवश्यापन की पाणिन का समकालीन बनलाते हैं। मानतीय विद्यान इस दूसरी कल्पना की नहीं मानने। ऐत्तर आरप्याम के अपने काम में में आवश्यापन के सुष्ठ श्रीता का नाम भी आवश्यापन है। आवश्यापन के कृष्ठ प्रीतिशास्त्रपृत्र के रचिरता शीनक कह आते हैं।

आहिसनहस्य—आहिसन मास मे अनेक वत तथा उत्सव होते हैं, जिममे से मुख्य कुटयों का उल्लेख यासप्यान किया जायागा। यहां कुछ का ही उल्लेख होगा। विष्णुपर्ममृत्र (९० २४ २५) में स्पष्ट का गया है कि यदि कोई व्यक्ति हस मास में प्रतिरंदन पृत का दान करें तो बहु न केवल अदिवनी को सन्तुष्ट करेगा अधितु सीन्दर्य में प्राप्त करेगा। बाह्यणों को गोट्राय अववा गोह्मच से बनी अव्य बस्तुओं महित भोजन करोन से उसे राज्य की प्रति होगी। इसी मास की शुक्ल पत्त की प्रतिपदा को पीत हारा, बिक्तके पिता वोत्तिव हो, अपने पितामह तथा पितामही के आब का विचान है। उसी दिन नवरात्र प्रारस्त्र होता है। शुक्ल पक्ष को जतुष्टां। अर्था, मधुमकं, पुष्प इत्यादि वस्त्री हारा थामिक, परिवादा वस्त्री विचाद स्वस्त्री करीं क्रमण: निममें माता-बहिन तथा जन्य पूज्य सभी दिनयों जा वाती है, सम्मान प्रविद्धत किया जाना चाहिए। पुत्रमी के दिन कुछ के बनाये हुए गाना तथा स्त्राणी का पुत्रन करना चाहिए। सुक्छ पण की किसी सुभ तिथि तथा कस्याणकारी नक्षत्र और मुहुर्ट में सुभान्य से परिपूरित क्षेत्र में आकर संगीत तथा झैलां हा विश्वान है। बही पर हवन स्त्यादि करके नव चास्य का वहीं के साथ देवन करना चाहिए। नवीन अंगूर भी लाने का विशान है।

शुक्क पक्ष में जिस तमय स्वाति नक्षत्र हो उस दिन मूर्य तथा थोडे की पूजा की जाय, क्योंकि इसी दिन उक्ष्यें न्या मुर्य को कोकर के नया था। शुक्क पक्ष में उस दिन जिसमें मूक नक्षत्र हो, मरस्वती का बावाहन करके, पूर्वायात करात्र में स्वायों में उक्षत्री स्वायाना करके, उत्तरायाद में नैवेवादि की मेंटकर, अवण में उनका विसर्जन कर दिया जाय। उस दिन अनक्ष्याय रहे, टिक्का पत्रज्ञा, अध्या-पनादि सब वजित है। उमिक नाष्ट्र में ब्राध्यन पृत्र के जाती है। तुका मा स्वायों में सरस्वती की स्थापना करके पूर्वा की जाती है। तुका मा स्वायान करने के किए वड़ा स्वायान के दिन भी कावेदी ने वी में एक विवेध स्नान का आयोजन किया जाता है। के निर्माधिकर, पृष्टावायिकर, पृष्टावायिकर मुद्राविकर मानिए, स्मृतिकर सुव्यायान आदि ।

आचाइकृत्य-आषाढ मास के धार्मिक कृत्यों तथा प्रसिद्ध व्रतो का उल्लेख यथास्थान किया गया है। यदाँ कुछ छोटे वतो का उल्लेख किया जायगा। मास के अन्तर्गत एकभक्त वृत तथा खडाऊँ, छाता, नमक तथा आवलों का बाह्मण को दान करना चाहिए। इस दान से वामन भगवान् की निश्चय ही कृपादृष्टि होगी। यह कार्यया तो आषाढ मास के प्रथम दिन हो अथवा सुविचानुसार किसी भी दिन । आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को यदि पुष्प नक्षत्र हो तो कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का रथोत्सव निकाला जाय । शुक्ल पक्ष की सप्तमी को वैवस्वत सूर्य की पूजा होनी चाहिए, जो पूर्वाचाद को प्रकट हुआ था। अध्टमी के दिन महिषासुरमदिनी भगवती दुर्गा को हरिद्रा, कपूर तथा चन्दन से युक्त बल में स्नान कराना चाहिए। तदनन्तर कुमारी कन्याओं और बाह्मणों को सुस्वादु मधुर भोजन कराया जाय । तत्पवचात् दीप जलाना चाहिए । दशमी के विन बरलक्ष्मी इस तमिलनाडु में अस्यन्त प्रसिद्ध है।

एकादशी तथा द्वादशी के दिन भी उपवास, पूजन कावि का विधान है। आषाढी पूर्णिमा का चन्द्रमा बढा पश्चित्र है। असएव उस दिन दानपुष्य अवष्य होना चाहिए। यदि संयोग से पूर्णिया के दिन उत्तरावाद नक्षत्र हो तो दस विश्वेदेवों का पूजन किया जाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन स्राद्य का दान करने से कभी न भ्रान्त होने वाला विवेक तथा बुद्धि प्राप्त होती हैं। दे० विष्णुघर्मोत्तर पुराण। आसन--(१) आसन शब्द का अर्थ है बैठना अथवा शरीर की एक विशेष प्रकार की स्थिति। हस्त-चरण आदि के विशेष संस्थान से इसका रूप बनता है। 'अन्टाङ्गयोग' का यह तीसरा अङ्ग है। पतञ्जलि के अनुसार आसन की परिभाषा है 'स्थिरसुखमासनम्' अर्थात् जिम शारीरिक स्थिति से स्थिर सुख मिले। परन्तु आगे चलकर आसनों का बडा विकास हुआ और इनकी संख्या ८४ तक पहुँच गयी। इनमें दो अधिक प्रयुक्त हैं: 'एकं सिद्धासनं नाम द्वितीयं कमलासनम्'। ध्यान की एकग्रता के लिए आसन तथा प्राणायाम साधन मात्र हैं, किन्तु क्रमश इनका महत्व वढता गया और ये प्रदर्शन के उपकरण बन गये।

तन्त्रमार में निम्माकित पांच आगन प्रसिद्ध है प्रपासनं स्वस्तिकारको भट्ट वक्षामनं तथा । विद्यासनमिति प्रोक्तं क्रमादासनम्बद्धम् । [प्रपासन, स्वर्तिकारस, भट्टासन वक्षामन तथा बीरासन क्रमादा विद्यासन तथा बीरासन क्रमादा विद्यासन तथा

इनकी विधि इस प्रकार है :

अज्ञांकारि विजयस्य सम्यक् पावतं उमे । अज्ञुक्की व निकानीयाद् हस्ताम्या व्यक्तमाराया ॥ अज्ञुक्की व निकानीयाद् हस्ताम्या व्यक्तमाराया ॥ प्रधासमिति प्रोक्त सीमाना हृदयङ्गम्य ॥१॥ जातृजीरंतने तम्यक् इत्या पावतं उमे । ऋज्ञुकायो विशेन्यन्त्री स्वस्तिकं तत्त्रवक्षते ॥२॥ सीमाया पावस्त्रीमस्य गुरूक्कृम्यं मुक्तिकक्ष्म् । कृष्णाम्य पावस्त्रीमस्य गुरूक्कृम्यं मुक्तिकक्ष्म् । अहासानं नम्यदिन्दं योगिमि सारकस्थितम् ॥१॥ अज्ञासानं नम्यदिन्दं गोगिमि सारकस्थितम् ॥१॥ अत्री पातौ कमान्यस्यदेव इत्या प्रत्यक्ष्मुक्कान्या । त्रिकान्यम्यस्य इत्या प्रत्यक्ष्मुक्कान्यस्याक्ष्मारं च्यानिकान्यस्यात्रम् ॥१४॥ एक्षावस्यात्रम् इत्या विस्थम्यस्योते व्यक्तस्य । विस्थम्यस्योते विस्तरम् ॥१४॥ ऋष्कृष्णा विस्थम्यस्योते विसेतरम् ॥१॥

(२) गोरव्यनायी सम्प्रदाय, जो एक नयी प्रणाली के योग का उत्थान था, भारत के कुछ भागों में प्रचलित

हुजा। किन्तु यह प्राचीन योगप्रचाली से मिल नहीं सका। इसे हटयोग कहते हैं तथा इसका सबसे महत्य-पूर्ण अङ्ग है—चरीर की कुछ किमाजों डारा चुढि, कुछ शारीरिक व्यायाम तथा यस्तिक का महत् केन्द्रीकरण (समाचि)। इनसे बहुसंब्यक शारीरिक आसनों का प्रयोग कराया जाता है।

(३) उपवेशन के आधार पीठाविको भी आसन कहा आता है। यह सोल्ड प्रकार के पूजा-उपचारों में से है। कालिकापुराण (अ० ६७) में इन आसनों का विधान और विस्तृत वर्णन पासा जाता है:

जपचारान् प्रबक्ष्यामि स्त्रुणु बोडकः सैरव । यैः सम्यक् लुष्यते देवी देवीऽस्यन्यो हि अक्तितः ॥ आसन प्रथमं दद्यान् पौष्पं दारजमेव वा । बास्त्रं वा बार्मणं कोशं मण्डलस्योत्तरं सुजेत् ॥

[हे भैरव, मुतो। मैं सोलह उपचारों का वर्षन कर रहा है जिनसे देवी तथा अन्य देव प्रमान होते हैं। इनमें आसन प्रथम है जिसका अर्थण करामा चाहिए। आसन कई प्रकार के होते हैं, जैसे पीष्प (पृथ्य का बना हुआ), हास्त्र (काटण का बना हुआ), वास्त्र (वस्त्र का बना हुआ), चार्मण (वमडे, यथा अजिन आदि का बना हुआ), कौण (कुशनिमित)। इत आसनों को मण्डल के उत्तर में बनाना (क्ला) चाहिए।]

आसुर—(१) असुरमाव संयुक्त अथवा असुर से मम्बन्ध रखनेबाला। बाह्य आदि आठ प्रकार के विवाहों में से भी एक का नाम आसुर है। मनुस्मृति (३३१) में इसकी परिभाषा इस प्रकार को गयी है

जातिच्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायै चैव शक्तितः । कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुगे भर्म उच्यते ॥

[कन्या की जातिवालो (माता, पिता, भाई, बन्धु आदि) को अथवा स्वयं कन्या को ही धन देकर स्वच्छन्दता-पूर्वक कन्याप्रदान (विवाह) करना आसुर (धर्म) कह-लाता है।]

इन प्रकार के विवाह को भी धर्मसंमत कहा गया है, क्योंक यह पंचाच विवाह की पार्वाविकता, रासल विवाह की हिंसा और गान्यते वाह की कामुकता से मुक्त है। परन्तु किर भी यह अप्रशस्त कहा गया है। क्याबान एक प्रकार का यज माना गया है, जिसमें कन्या का पिता अपना उसका अभिमायक ही यजमान है। उसके द्वारा किसी प्रकार का भी प्रतिवह निन्दनीय है। इसलिए जब कल्यादान का यज्ञ के रूप में महत्त्व बढ़ा तो आसुर विवाह कन्याविकय के समान दूषित समझा जाने लगा। अन्य अप्रशस्त विवाहों की तरह केवल गणना के लिए इसका उल्लेख होता है। दे० 'विवाह'।

(२) श्रीमद्भगवद्गीता (अ० १६) में समस्त जीव-धारी (भृतसर्ग) दो भागों में विभक्त हैं। वे हैं दैव और आसूर। आसूर का वर्णन इस प्रकार किया गया है:

द्री भूतसर्गी लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च । दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसूरं पार्थं मे मृश्यु ।। प्रवृत्तिक्क निवृत्तिक्क जना न विदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् । किमन्त्यत्कामहेतुकम् ॥ अपरस्परसम्भतं एता दृष्टिमवष्टम्य नष्टात्मानोऽल्यबुद्धयः। प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ आदि आसुरि-वृहदारण्यक उपनिषद् के प्रथम दो वंशों (अाचायों की तालिका) में भग्द्राज के शिष्य एवं औपङ्चिन के आचार्य रूप में इनका उल्लेख है, किन्तु तीसरे में याज्ञवल्क्य के शिष्य तथा आसूरायण के आचार्य रूप में उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण के प्रथम चार अध्यायों में याज्ञिक अधिकारी एवं सत्य पर अटल रहने बाले पुरुषो का उल्लेख हुआ है, जिनमें इनकी गणना है। सास्यगास्त्र के आचार्य, कपिल के शिष्य भी आसूरि

६ए हैं :

पश्चम कपिलो नाम सिद्धेश कालविष्लुतम्। प्रोवाचासुरये साख्य तत्त्वग्रामविनिर्णयम् ॥ (भागवत, १३१०)

आस्तिक--(१) वेद के प्रामाण्य (और वर्णाश्रम व्यवस्था) में आस्था रखने वाले को आस्तिक कहते है। आस्तिक के लिए ईश्वर में विव्वास रखना अनिवार्य नहीं है किन्तु वेद में विश्वास रखना आवश्यक है। सांख्य और पूर्व-मीमासा दर्शन के अनुयायी ईश्वर की आवश्यकता सृष्टि-प्रक्रिया में नहीं मानते, फिर भी वे आस्तिक है। शक्दुरा-चार्यने आस्तिक्य की परिभाषा इस प्रकार की है:

"अस्तिक्यं श्रद्धानता परमार्थेष्यागमेष ।"

[ परमार्थ (सोक्ष) और आगम (वेद) में श्रद्धा रखना आस्तिक्य है । }

(२) साधारण अर्थ में आस्तिक वह है जो ईक्वर और परमार्थ में विक्वास रखता है।

आस्तिकवर्शन-वेदोक्त प्रमाणों की मानने वाले आस्तिक एवं न मानने वाले नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। बार्वाक, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्त्रिक, वैभाविक एवं अर्हत ये छः नास्तिक दर्शन हैं : र्वतथा वैशेषिक, न्याय, सांस्य, योग, पूर्वभीमांसा ।एवं वेदान्त ये छः आस्तिक दर्शन कहलाते हैं ।

**श्रास्तिकवर्ग-**-दर्शनो में छः आस्तिक तथा छ<sup>ः</sup> नास्तिक गिने जाते हैं । हिन्दू साहित्य इन नास्तिक दर्शनो को भी अपना अञ्ज समझता है। जिपरीतमतसङ्ख्यु भारतवर्ष में आस्तिक और नास्तिक दोनो तरह के विचारों का अनादि काल से विकास होता चला आया है। भारतीय उदारता के अंक में आस्तिक एवं नास्तिक दोनों वर्गों की परम्पराऔर संस्कृति समान सुरक्षित बनी रही है। आस्तिक वर्गका वर्ष है आस्तिक दर्शनों का अनुयायी। आस्तीकपर्व---महाभारत के 'आस्तीकपर्व' में गरुड और सपों की उत्पत्ति का वर्णन है। समुद्रमन्थन, उच्चैःश्रवा की उत्पत्ति और महाराज परीक्षित् क पुत्र जनमेजय के सर्पानुष्ठान का वर्णन भी किया गया है। भरतवंशीय महात्माओं के पराक्रम का बत्तान्त भी इसमें वर्णित है। जरत्कार ऋषि के पुत्र आस्तीक की इस पर्व में अधिक

प्रधानता होने के कारण यह 'आस्तीक पर्व' कहा गया है। इनके नाम पर सर्पको भगाने का यह रुलोक प्रच-लित है :

सर्पापसर्प भद्रं ते दूर गच्छ वनान्तरम् । जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मर ॥

आहवनीय--- यज्ञोपयोगी एक अग्नि । धार्मिक यज्ञ कार्यों में यज्ञवेदीकः वडा महत्त्व है। यह वेदी कुश से आरच्छा-दित ऊँचे चबूतरे की होती थी, जो यज्ञसामग्री देने अथवा यज्ञ सन्बन्धी पात्रों के रखने के लिए बनायी जाती थी। मुख्य अग्निवेदी कुण्ड के समान विभिन्न आकार की होती थी, जिसमें यज्ञानिन रखी रहती थी। प्राचीन भारत में जब देवों की पूजा प्रत्येक गृहस्थ अपने घर के अन्निस्थान में करता था, उसका यह पुनीत कर्त्तव्य होता था कि पवित्र अग्नि वेदी में स्थापित रखे रहे। यह कार्य प्रत्येक गृहस्य अग्न्याधान या यज्ञाग्नि के आरम्भिक उत्सव-दिन से ही प्रारम्भ करता था। इस अवसर पर यक्षकंती अपने चार पुरोहिलों का चुनाव करता था। गाईपत्य एवं आहवनीय अन्ति (दो प्रकार की अन्ति) के लिए एक वृत्ताकार एवं दूसरा वर्गाकार स्थान होता था। आवश्य-कता समझी गयी तो दक्षिणाग्नि के लिए एक अर्धवृत्त ुकुण्द भी बनाया जाता था। पश्चात् अध्वर्यु चर्षण द्वारा अववा ग्राम से संग्रह कर गाईपत्य अग्नि स्थापित करता था। सन्ध्याकाल में वह दो लकड़ियाँ जिन्हें अरणी कहते हैं, यजकर्ता एवं उसकी स्त्री को देता था, जिससे वर्षण द्वारा वे दूसरे प्रात-काल आहवनीय अग्नि उत्पन्न करते थे।

**बाहार---**हिन्दू धर्म में आहार की शुद्धि-अशुद्धि का विस्तृत विचार किया गया है। इसका सिद्धान्त यह है कि आहार-शुद्धि से सत्त्वशुद्धि होती है और सत्त्वशुद्धि से बुद्धि बुद्ध होती है। बुद्ध बुद्धि से ही सद्विचार और धर्म में रुचि उत्पन्न हो सकती है। आहार दो प्रकार का होता है--(१) हित और (२) अहित । सुश्रुत के अनुसार हित

आ हार का गुण है:

आहारः प्रीणनः सद्यो बलकुद्देहधारकः । आयुस्तेजःसमुत्साहस्मृत्योजोऽग्निवर्द्धनः ॥ भगवद्गीता ( अ०१७ क्लोक ८-१० ) के अनुसार वह तीन प्रकार-सात्वक, राजस तथा तामस-का होता है

आयु.-सत्त्व-बलारोग्य-मुख-प्रीतिविवर्द्धनाः। रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदा आहारा सास्विकप्रियाः ॥

कट्बम्ल लवणात्युष्णतीक्षणरूक्षविदाहिन । आहारा राजसस्येष्टा दु.खशोकामयप्रदाः ॥

यातयामं गतरस पूर्ति पर्युषितञ्ज यत् । उच्छिष्टमपि बामेध्यं भोजन तामसप्रियम् ॥

[आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसाल, स्निग्ध, स्थिर और प्रिय लगने वाले भोजन सात्विक लोगों को प्रिय होते है। कटु, अम्ल (सट्टा), रुवण (नमकीन), अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, दाह करने वाले तथा दु.ख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले भोजन राजस व्यक्ति को इच्ट होते हैं। एक याम से पड़े हुए, नीरस, सड़े, बासी, उच्छिष्ट (जूठे) और अमेष्य (अपवित्र = मछली, मांस आदि) आहार तामसी व्यक्ति को अच्छे लगते हैं।] इसलिए साधक को सास्त्रिक बाहार ही ग्रहण करना चाहिए।

**बाहितान्ति**—जो गृहस्य विधिपूर्वक अग्नि स्थापित कर

नियमपूर्वक नित्य हवन करता है उसे 'आहितास्मि' कहा जाता है। इसका एक पर्याय 'अग्निहोत्री' है।

आहुति----यज्ञकुण्डमें देवता के उद्देश्य से जो हवि का प्रक्षेप किया जाता है उसे 'आहुति' कहते हैं। आहुति द्रव्य को 'मृगी मुद्रा' (शिशु के मुख में कौर देने की बैंगुलियों के आकार ) से अग्नि में डालना चालना चाहिए।

आधिक—(१) नित्य किया जाने वाला धार्मिक क्रिया-समूहा धर्मशास्त्र ग्रन्थों में दैनिक धार्मिक कर्मों का पूरा विवरण पाया जाता है। रघुनन्दन भट्टाचार्यकृत 'आह्निकाचार तत्त्व' में दिन-रात के आठों यामीं के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है।

(२) कुछ प्राचीन ग्रन्थों के प्रकरणसमृह को भी, जिसका अध्ययन दिन भर में हो सके, आह्निक कहते है।

इ—स्वर वर्णका तृतीय अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसका तान्त्रिक मूल्य निम्नाकित है :

इकारं परमानन्दं सुगन्धकुमुमच्छविम्। हरिब्रह्ममय वर्ण सदा रुद्रयुत प्रिये।। सदा क्षक्तिमयं देवि गुरुब्रह्ममय तथा। सदा शिवमयं वर्णं परं ब्रह्मसमन्वितम्।। हरिब्रह्मात्मकं वर्ण गुणत्रयसमन्बितम्। इकार परमेशानि स्वय कुण्डली मृतिमान् ॥

[हे प्रिये ! इकार ('इ' अक्षर) परम आनन्द की मुगन्धि बाळे पुष्प की शोभा घारण करने बाला है। यह वर्णहरि तथा ब्रह्ममय है। सदारुद्र से सयुक्त रहता है। सदाशक्तिमान् तथा गुरु और ब्रह्ममय है। सदाशिवमय है। परम तत्त्व है। ब्रह्म से समन्वित है। हरि-ब्रह्मात्मक है और तीनो गुणो से समन्वित है। ] वर्णाभिधानतन्त्र में इसके निम्नलिखित नाम है

इः सूक्ष्मा वाल्मली विद्या चन्द्रः पूषा सुगुह्यकः । मुमित्रः सुन्दरो वीरः कोटर<sup>ः</sup> काटरः पयः॥ भूमध्यो माधवस्तुष्टिर्दक्षनेत्रञ्च नासिका। शान्तः कान्तः कामिनी च कामो विष्नविनायकः ॥ नेपालो भरणी रुद्रो नित्या क्लिका च पावका ॥

इक्ष्वाकु--पुराणो के अनुसार वैवश्वत मनु का पुत्र और सूर्य-वंश (इक्ष्वाकुवंश) का प्रवर्तक। इसकी राजधानी अयोध्या <del>च्या-इतिहास</del> १९

और सौ पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र विकुति अयोध्या का राजा हुआ, दूसरे पुत्र निमि ने विदेह (मिचिका) में एक राजवंश प्रबलित किया। अन्य पुत्रों ने अन्यत्र उपनिवेश तथा राज्य स्वापित किये।

श्रुनि प्रीनिरिडाकान्ति शान्तिः पुष्टि क्रियातया।

(२) योगिक सामना की आभार एक नाडी। हठ्योग शा स्वरोदय के अन्यासार्थ नासिका के बाम या चन्द्र स्वर के नाम से इस नाडी का विस्तृत वर्णन पाया आता है। दवकअयेद नामक ग्रन्थ (श्लोक २) में इसका निम्नाकित विकेत हैं:

मेरोबोद्याप्रदेशे शिशमिहिरशिरे सञ्यदक्षे निपण्लै । मध्ये नाडो सुपुम्णा त्रितयगुणमयी चन्द्रसूर्याम्निरूपा ॥ उपर्युक्त स्लोक का अर्थ इस प्रकार किया गया है

'भेरोमेंबरण्डस्य बाह्यप्रदेशे बहिभागे सब्यदशे वाम-'क्रिणपावर्वे शशिमिहिरशिरे चन्द्रमूर्यात्मके नाडघौ इडा-पञ्जलानाडीइयमिति फलितार्थः । निषण्णे वर्तेत् ।''

[ मेरुदण्ड के बाह्य प्रदेश में वाम और दक्षिण पार्व में न्द्र-सूर्यारमक (इडा तथा पिज्जला) नाडियो के बीच में युम्ना नाडी वर्तमान है। ]

ज्ञानसङ्कलनीतन्त्र (खण्ड) में इडाका और भी वर्णन ।याजाताहै:

इडा नाम सैव गङ्गा यमुना पिङ्गरुग स्मृता । गङ्गायमुनयोर्मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती ॥ एतासा सङ्गमो यत्र त्रिवेणी सा प्रकीरिता। तत्र स्नातः सदा योगी सर्वपापैः प्रमुच्यते।।

[ इडा नामक नाडी ही गङ्गा है। पिज्राला को यमुना कहा गया है। गञ्जा-यमुना के बीच में मुख्नना नाडी बत्पनती है। इन तीनों का श्रृष्टि गञ्जम प्रमुख्य में होता है वहीं त्रिकेणी प्रसिद्ध है। ग्रेस्त्री स्नात (व्यान) करनेवाला योगी सदा के लिए सब पापों से मुक्त हो जाता है।

इडा नाडी सकाम कर्म के अनुष्ठान की सहायिका है। इडा और पिङ्गठा के बीच में वर्तमान मुगुम्ना नाडी बहा-नाडी है। इस नाडी में यह सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है। उत्तरगीता (अध्याय २) में इसका निम्निक्ठिबत वर्णन है:

इडा च वामनिस्त्रासः सीममण्डल्लाचिरा । पितृपानमिति जेवा वाममाश्रित्य तिष्ठिति ॥ गुदस्य कुफामग्रेस्मिन् बीणाल्डस्य देहभूत् । दीर्चास्थि मूर्ण्डिमपर्यन्तं ब्रह्मराव्यक्ति सम्बद्धे ॥ तस्यान्तं कृषिर सूक्तं ब्रह्मनाङ्गीतं सूर्रिसः । इडाणिङ्गल्योमध्ये मुगुप्ना सृक्ष्मकर्णणे। सर्वे प्रतिष्ठितं सस्यां सर्वंग व्यवतानुसम्

इन नाडियों के शोधन के बिना योगी को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती।

इतिहास — छान्दोग्योपनिषद् में कहा गया है कि इतिहास पूराण पीचनों बेद है। इससे इतिहास एवं पूराण की धार्मिक महत्ता स्पष्ट होती है। अधिकाश विद्यान इतिहास से रामायण और महाभारत समझते है और पुराण समें अठारह वा उससे अधिक पुराण प्रत्य और उपपुष्ण समझे जाते है। अनेक विद्यान इस मान्यता से सहमत नहीं है। स्वामी दमानय सरस्वती का कहना है कि इस स्वष्ट पर हितहास-पूराण का तात्वर्य आहाण भाग में उल्लिखत कवाओं से हैं।

अठारह विचाओं की गिनती में इतिहास का नाम कहीं नहीं आया है। इन अठारह विचाओं की मूची में पूराण के अतिरिक्त और कोई विचा ऐसी नहीं है जिसमें इतिहास का अन्तमार्थ हो। सके। इसीलिए, प्रायविक्ततत्त्वकार ने इतिहास को पूराण के अन्तर्गत समझकर उसका नाम अलग नहीं गिनाया। ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य में सायणा-चार्य ने छिला है कि बेद के अन्तर्गत देवासुर युद्धादि का जर्गन इतिहास कहलाता है और 'यह असत् या और कुछ न या'' इत्यादि वगत् की प्रथमावस्था से लेकर सृष्टि- १०० इश्रामसर-इन्द्र

किया का वर्णन पुराण कहनाता है। बृहदाराध्यक के आध्य में शक्कराणार्थ में भी हिल्ला है कि उर्वशी-पुरुरता जारि क्षेत्राद सकल बाहायानाण को तिहास कहते है और ''यहले असत् ही थां' हत्यादि सुच्छि-अन्तरण को पुराण चतुर्ते हैं। इन बातों से स्पष्ट है कि सर्गादि का वर्णन पुराण कहारता या और ओकिक कथाएं इतिहास कही जाती थी।

**इदावत्सर**—वाजसनेयी संहिता (२७.४५) के अनुसार एक विशेष संवत्सर है

''सबत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसि इदावत्सरोऽसि इद्वत्सरोऽसि ।''

विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अनुसार इस संवत्सर में अन्न और वस्त्र का दान पुण्यकारक होता है।

ज्योतिष की गणना में 'पंचवर्षात्मक युग' मान्यता के अनुसार वर्ष का एक प्रकार इदावत्सर है।

इन्दु—चन्द्रमा। इसकी व्युत्तत्ति है 'उनित अमृतवार-या मुखं क्लिन्ना करोति इति' | अमृत की धारा से पृथ्वी को भिगोता है, इसलिए 'इन्द्र' कहलाता है। ]

इन्द्रकत-साठ सबत्सरवतो में से अट्रावनवौ वत । वती को किसी सपत्नीक सद्गृहस्य का सम्मान करना चाहिए तथा वर्ष के अन्त में उसे गौ का दान करना चाहिए। दे० कुत्यकल्पतर का व्रतकाण्ड, हेमाद्रि, व्रत खण्ड, २ ८८३। इन्द्र---ऋत्वेद के प्राय २५० सूक्तों में इन्द्र का वर्णन है तथा ५० सूक्त ऐसे हैं जिनमें दूसरे दवी के साथ इन्द्र का वर्णन है। इस प्रकार लगभग ऋष्वेद के चतुर्याश में इन्द्र का वर्णन पाया जाता है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि इन्द्र वैदिक युग का सर्वप्रिय देवता था। इन्द्र शम्य की व्युत्पत्ति एव अथ अस्पष्ट है । अधिकाश विद्वानो की सम्मति में इन्द्र झंझावात का देवता हूं जो बादलों मे गर्जन एव बिजली की चमक उत्पन्न करता है। किन्तु हिल-बैण्ट के मत से इन्द्र सूर्य देवता है। वैदिक भारतीयों ने इन्द्र को एक प्रवल भौतिक शक्ति माना जो उनकी सैनिक विजय एवं साम्राज्यवादी विचागे का प्रतीक है। प्रकृति का कोई भी उपादान इतना शक्तिशाली नही जितना विद्युत-प्रहार । इन्द्र को अग्नि का जुडवाँ भाई (ऋ ६ ५९२) कहा गया है जिससे विद्युतीय अग्नि एवं यज्ञवेदीय अग्नि का सामीप्य प्रकट होता है।

इन्द्रकी चरितावली में वृत्रविध का बड़ा महत्त्व है।

(अधिकांश वैदिक विद्वानों का मत है कि वृत्र सूखा (अना-बुष्टि) का दानव है और उन बादलों का प्रतीक है जो आकाश में छाये रहने पर भी एक बूँद जल नही बरसाते। इन्द्र अपने बच्च प्रहार से वृत्ररूपी दानव का बंध कर जल को मुक्त करताहै और फिर पृथ्वीपर वर्षाहोती हैं। ओल्डेनवर्गएव हिलब्रैण्ट ने वृत्र-वध का दूसरा अर्थ प्रस्तुत किया है। उनका मत है कि पार्थिव पर्वतों से जल की मुक्ति इन्द्र द्वारा हुई है। हिलक्रैण्ट ने सूर्यरूपी इन्द्र का वर्णन करते हुए कहा है . वृत्र शीत (सदी) एव हिम का प्रतीक है, जिससे मुक्ति केवल सुयं ही दिला सकता है। ये दोनो ही कल्पनाएँ इन्द्र के दो रूपो का प्रकट करती है, जिनका प्रदर्शन मैदानों के झझावात और हिमाच्छादित पर्वतो पर तपते हुए सूर्यके रूप में होताई। वृत्र से युद्ध करने की तैयारी के विवरण से प्रकट होता है कि देशों ने इन्द्र को अपना नायक बनाया तथा उसे शक्तिशाली बनाने के लिए प्रभूत भोजन-पान आदि की व्यवस्था हुई। इन्द्र प्रभृत सोमपान करता है। इन्द्र का अस्त्र वज्ज्ञ हे जो विद्युत्प्रहार का ही एक कार्ल्यानक नाम हं।

कर संदेश में इन्ह को जहां अनावृष्टि के शानव बूत का वध करने बाला कहा गया है, बही उसे रात्रि के अन्यकार क्यों दानव का वथ करनेवाला एव प्रकाश का जम्म देने बाला भी कहा गया है। क्यांचेद के तीसर्ग मण्डल के वर्णनानुसार विश्वासित्र के प्रार्थमा करने पर इन्द्र ने विषाला (आया) तथा शब्द (सतल्ब) निर्देश के अथाह जल को सुला दिया, जिससे भरतों की नेना आसानी से इन निर्देशों की पार कर गयी।

डण्ड और वृत्त के आकाशीय युद्ध की वर्ची हो जुकी है, । इन्ह के इम युद्ध कौराल के कारण आयों ने पुन्धी के दानकी से युद्ध करने के लिए भी इन्ह को सैतिक नेता मान लिया । इन्ह के पराक्रम का वर्णन करने के लिए भी शब्दी की गिक अपयीम हैं। वह शक्ति का स्वामी है, उन्हमें एक सी तिक्यों है। नाशीन या इससे भी आके उन्हों के लिक मान है। वाशीन या इससे भी अचित उन्हों के लिक मान है ते वह अपने उन मिनो एवं मानों के भी वीमी विजय एवं शक्ति देता हैं, जो उस की सोमन्त कर्यों के तह जी वीम वीम विजय एवं शक्ति देता हैं, जो उस की सोमन्त अपने करते हैं।

नौ सुक्तों में इन्द्र एव वरुण का संयुक्त वर्णन है। दोनो एकताधारण कर सोम कापान करते हैं, वृत्र पर विजय हुन्मुस्वक-हुन्मुज्ञस्य १०१

प्राप्त करते हैं, जल की नाहरें स्वोदते हैं और सूर्य का आकाश में नियमित परिचालन करते हैं। युद्ध में बहुमता, विजय प्रदान करना, धन एवं उन्नति देना, युद्धों के विकट्ध अपना शक्तिशाली बच्च नेजना तथा रज्युरिहित बच्चन से बीचना आदि कार्यों में दोनों में समानता है। किन्तु यह समानता उनके सुध्तिबयक गूणों में क्यों न हो, उनमें मीलिक हाः अन्तर हैं वरूण राजा है, अपुरत्व का उनमें मीलिक हाः अन्तर हैं वरूण राजा है, अपुरत्व का स्वांक्तिक हाः अन्तर हैं वरूण राजा है, अपुरत्व का सर्वांक्तिक हाः अन्तर हैं वरूण राजा है, अपुरत्व का स्वांक्तिक हाः अन्तर हैं वरूण उसकी आजाओं का पालन देवगण करते हैं, जबकि इन्द्र युद्ध का प्रेमी एव बैर-पूर्णि की फेलाने वाला हैं। इन्द्र वज्ज से पुत्र का बच करता है, जबकि सम्बन्ध का स्वांक्ति वरूण साधु (विनम्न ) है और वह समिव की रखा करता है। वरूण साधुत्व विचाल प्रमान की लोज में रहता है। इन्ह्र अनुतावय पुत्र का यस करता है, जब कि वरूण अपने त्यों को रखा करता है।

पौराणिक देवमण्डल में इन्द्र का बहु स्थान नहीं हैं वो बैदिक देवमण्डल में हूं। पौराणिक देवमण्डल में त्रिपृति—
कहा, विष्णु और शिव —का महत्व बढ़ जाता है। इन्द्र फिर भी देवाधिराज माना जाता है। बहु देव-लोक की राजधानी बमारवर्ती में रहता है, सुष्पी उसकी राजबानी वाता सहस्र मन्त्रियों का उसका मन्त्रियाश्वल हो उपनी अपवा इन्द्र मन्त्रियों, ऐरावत हासी (बाहुन) तथा अस्त्र बज्जअववा अहाति है। जब भी कांद्र मानव अपनी तपस्या से इन्द्रपद प्राप्त करना वाहुता है तो इन्द्र का बिहुद्दान सकट में पड़ जाता है। अपने सिहासन की रहता के लिए इन्द्र प्राप्त तरा बाहु अपने सिहासन की रहता के लिए इन्द्र प्राप्त तरा वाहुता है। पुराणों में इस सम्बन्ध की अनेक कथाएँ मिलती है। पौराणिक इन्द्र बार्कमान्त्र, समुद्ध और विकासी राज्य के क्या में विवित्त है।

इन्द्रस्वस — महान् वैदिक देवता इन्द्र का स्मारक काष्टरतस्य।
यह विजय, सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। प्राचीन काल में भारतीय राजा विधिवत् इसकी स्थापना करते थे और उस अवसर पर उत्सव मनाया जाया या, संगीत, नाट्य आदि का आयोजन होता था। भरत के नाट्य-साहज में इकता उल्लेख पाया जाता है:

> अयं ध्वजमहः श्रीमान् महेन्द्रस्य प्रवर्तते । अथेदानीमय वेदः नाटघसंज्ञः प्रयुज्यताम् ॥

इस व्यन की उत्पत्ति की कथा मुह्त्तिहिता में पायी आती है। एक बार देवतागण अमुरो से गीडित होकर उनके अत्यावार से मुक्त होने के लिए बहुता के पास गये। बहुता ने उनकी विष्णु के पास भेजा। विष्णु उस समय बीर सागर में शेवनाण के उनस् अधन कर रहे थे। उन्हों-ने देवताओं की विनय मुक्तर उनको एक व्यन प्रवान किया, जिसको लेकर एक बार उन्द्र ने अमुरों को परास्त किया वा। इसीलिए इसका नाम स्टब्टबज पद्मा।

इन्द्रष्वजोत्यानोत्सव---यह इन्द्र की ध्वजा को उठाकर जलस में चलने का उत्सव है। यह भाद्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। ध्याज के लिए प्रयक्त होने वाले दण्ड के लिए इक्षुदण्ड (गन्ना) काम मे आता है, जिसकी सभी लोग इन्द्र के प्रतीक रूप में अर्चना करते है। तदनन्तर किसी गम्भीर सरोवर अथवा नदी के जल में उसे विसर्जित किया जाता है। ध्वज का उत्तीलन श्रवण धनिष्ठा अथवा उत्तराषाढ नक्षत्र में तथा उसका विसर्जन भरणी नक्षत्र मे होना चाहिए। इसका विशद वर्णन बराहमिहिर की बृहत्संहिता (अध्याय ४३), कालिका पुराण (९०) तथा भोज के राजमार्तण्ड (स० १०६० से १०९२ तक) में है। यह क्रत राजाओं के लिए विशेष रूप से आचरण करने योग्य है। बुद्धचरित में भी इसका उल्लेख है। रघु-वश (४३), मच्छकटिक (१०७), मणिमेखलाई के प्रथम भाग, सिलप्पदिकारम के ५ वे भाग तथा एक बिलालेख ( एपिग्राफिया इंडिका, १० ३२०, मालव संवत ४६१) मे भी इसका उल्लेख हुआ है। कालिकापराण, ९०, कृत्यकल्पतरु ( राजधर्म, पष्ठ १८४-१९० ), देवी-पुराण तथा राजनीतिप्रकाश (वीरिमशोदय, पृष्ठ ४२१-४२३) में भी इसका वर्णन मिलता है।

ब्लग्नस्थ — पाण्डवो की राजधानी, जिसकी उन्होंने काण्डव-वन जजाबर बराया था। नयी दिन्छी के दिला में इसकी दिवारी की, जिसके एक मोमानत भाग को आज भी इस नाम से पुकारते हैं। बाग्हवी शती तक उत्तर भारत के गांव पवित्र तीयों में रुट्यस्थ (इन्ह्स्यानीय) की भाणना थी। गहुडवाल गांजा गीविन्दय्वद्ध के अभिकेखों में इसका उल्लेख हैं। कुतुबर्गाना के पास का गांव मिहरीकी 'मिहिरावकी' (पूर्वमण्डल) का अपभ्रक्ष है। इसके पास के ध्वंशावधीय अब भी इनके धामिक स्वस्थ को अपन करते हैं। कृतिय (कामकुक) के साथ इन्द्र- प्रस्य (दिल्ली) का धार्मिक स्वरूप बाद में तुर्कों ने पूर्णतः नष्ट कर दिया।

इन्सपैजंबासी —हैमाब्रि, वतलण्ड २ १९६ में इसका उल्लेख हैं। गावपद मान की पूर्णिमा को उपवास रखना चाहिए। इसके पच्चार् तीस सारलीक सद्यृहस्यों को अलंकारों से सम्मानित करना चाहिए। इस बत के आचरण से मोझ की प्राप्ति होती हैं।

हन्मवत---साठ सवस्सर बतो में से सैतालीसवाँ बत । इत्य-कल्पतारु के बतराण्ड, पृष्ठ ४४९ पर इस बत का उल्लेख हैं। बती को चाहिए कि वह चर्चा ऋतु में खुळे आकाश के मीचे शयन करें। अन्त में दूधवाली गी का दान

हत्रसाकरण — छही अड्ठों में स्थान एग बंद का प्रभान अङ्ग समझा जाता है। वो लोग बंदमन्त्री को अनादि मानते हैं उनके अनुसार तो बीडरूप से स्थानरण भी अनादि है। पतञ्जल बाली जनभूति से पता चलता है कि सबसे पुराने बैयाकरण देवताओं के नुष्क बृहस्पति है और सन्द्र की गणना उनके बाद होती है। एक प्रमान पण 'इन्द्रस्वनद्र साधकुत्सः" "ज्यान्त्रपूष्टी च साव्यिकता." के जनुसार साधिनपूर्व काल में प्रदक्षासम्प्र प्रचलित रहा होता।

इन्द्रसार्वीण —चीदहर्ते मनु का नाम इस मस्तर में बृहर्-भानु का अवतार होगा, शुनि इन्द्र होगे, पतित्र चातृष्य ब्राहि देवता होगे, असिन, बाहु, शृन्धि, युद्ध, मागम आदि सत्तर्षि होगे। भागवत पुराण, विष्णु पुराण (२१३) एव मार्कणेख पुराण (अध्याय १००) में सह वर्णन पाया आता है।

शकाणी—हरू की पत्नी, जो प्रायः वाची व्यवचा पोळोमी भी कही गयी है। यह अपुर पूजोमा की पूजी थी, जिबका वच इन्हें ने किया था। शाक्त मत से संस्थयम मातुका जूजा होती है। ये भाताएँ विश्वजननी है, जिकका देवित्रयों के रूप में भानतीकरण हुआ है। इसका हुस्ता अभिप्राय पत्तिक वे विविद्य करो से भी हो सकता है, जो आठ है, तथा विभिन्न देवताओं से सम्बन्धित है। बैळ्मांबी च कस्मी का विश्वज्ञ से, बहारी या बहागणी का बहारों से, कार्तिकेयों का युवदेवदाता कार्तिकेय से, स्ट्रमाणों का इन्हें से, समी का मूचु के बेदता यमसे, बाराही का बराह से, देवी व ईशानी का शिव से सम्बन्ध स्थापित है। इस प्रकार इन्द्राणी अष्टमात्काओं में से मी एक है। अमरकोश में सप्त मात्काओ का (ब्राह्मीत्याखाउन्तु

ब्राह्मी माहेरवरी चैत्र कौमारी वैष्णवी तथा। वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा ससमातरः॥

मात्तरः) उल्लेख हैं:

इंग्रियां—पूर्वजन्म के किये हुए कमों के अनुसार शरीर उटपान होता है। पश्चमुता से पांचों इन्द्रियों की उत्पत्ति कही गयी है। इसांभेदिय से गग्ध का महण्य होता है, इससे बहु पृथ्वी से बनी है। रसना जल से बनी है, क्योंकि रस जल का गुण है। क्यू इन्द्रिय तेज मे बनी है, क्योंकि रूप तेज का गुण है। क्यू इन्द्रिय तेज मे बनी है, स्पांचा यायु का गुण है। क्यू वायु से बनी है, क्योंकि

बौद्धों के मत में शरीर में जो गोलक देखे जाते है उन्हीं को इन्द्रियाँ कहते हैं, (जैसे आँख की पुतली जीभ इत्यादि)। परन्तुनैयायिको के मत से जो अङ्गदिखाई पड़ते है वे इन्द्रियों के अधिष्ठान मात्र है, इन्द्रियों नहीं है। इन्द्रियों का ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा नहीं हो सकता। कुछ लोग एक ही त्वक् इन्द्रिय मानते हैं। न्याय में उनके मत का खण्डन करके डिन्द्रयो का नानात्व स्थापित किया गया है। सास्य में पोच ज्ञानेन्द्रियों, पाच कर्मेन्द्रियों और मन को लेकर स्यारह इन्द्रियाँ मानी गयी है। स्याय में कर्मेन्द्रियों नहीं मानी गयी है, पर मन एक आन्तरिक करण और अणुरूप माना गया है। यदि मन मुक्ष्म न होकर ब्यापक होता तो युगपत् कई प्रकार का ज्ञान सम्भव होता, अर्थात् अनेक इन्द्रियों का एक क्षण में एक साथ संयोग होते हुए उन मबके विषयों का एक साथ ज्ञान हो जाता। पर नैयायिक ऐसानही मानते। गन्ध, रम, रूप, स्पर्श और शब्द ये पाचो गुण इन्द्रियो के अर्थ या विषय है।

इन्द्रोत-श्वर्यय (८६८) की एक दानस्तृति मंदाता के रूप में इन्द्रोत का दो बार उल्लेख हुआ है। द्वितोय मण्डल में उसका एक नाम आतिषिक्व है जिससे प्रकट होता है कि यह अतिथिख का पुत्र या।

इन्द्रोतवैवापकोनक---इस ऋषि का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (१३.५,३,५;४,१) में जनमेजय के अदवमेष यज्ञ के <u>इरा-इष्टापूर्व</u> १०३

पुरोहित के रूप में हुआ है, यदापि यह सम्माननीय वद ऐतरेय ब्रह्मण (८ २१) में तुरकावयेय को प्राप्त है। वैमिनीय उपनिवदबाडाण (३.४० १) में दरकोत दिवाप शीनक यूत के शिव्य के रूप में उन्हिलंकित है तवा बंदा-बाह्मण में भी इसका उन्होंक है। किन्तु ऋस्वेद में उन्हिलंकित देवापि से इसका सम्मन्य किसी भी प्रकार नहीं औड़ा वा सकता

इरा-कश्यप की एक पत्नी । दे० गरुडपूराण, अध्याव ६ : वर्षपंत्र्यः समाध्याता कश्यपस्य वदान्यहम् । अदिविदितर्दन्, काला अमापुः चिहिका मृतिः ।। कद्व प्राचा इरा क्षोचा विनता सुरिप्तः लखा ॥ इरा से बृज, लता, बल्लो तथा तृण जाति की उत्पत्ति हुई ।

**इरावती**—भारत की देवनदियों में इसकी गणना है : विपाशा च शतदृश्च चन्द्रभागा सरस्वती । इरावती वितस्ता च सिन्धुर्देवनदी तथा ।।

(महाभारत)
[ विपाञा (ब्यास ), जतद्र (सतज्ज ), चन्द्रभामा
(चिनाव), सरस्वती (सरसुती ), दरावती (गदी ),
वितस्ता (क्षेळम ) तथा सिन्धु (अपने नाम से अब भी
प्रसिद्ध ये देवनदियां हैं।]

इल-दे० 'उमावन'।

हला—पौराणिक कथा के अनुमार हला मुलत मनु का पूत्र हल था। इस मुल से हरावार्त में अमण करते हुए विश्वजी के काम्यक्कन में बला गया। शिवजी ने जाप विश्वजी के जो पूर्व काम्यक्कन में आयेता वह स्त्री ज्ञानमा। अत इस्त्र हिम्स में परिवर्तित हो गया। इस्त्र की हस्त्र को स्त्र मुख्य के हुआ। इस मन्त्र भी पुरुष्त का स्त्रमा के पूत्र बूध हुआ। इस मन्त्र भी पुरुष्त का स्त्रम हुआ, जो ऐस कहलाया। इससे ऐस जमबा बन्द्रवंग की वरम्परा आरम्भ हुई, जिनकी राज्यानी प्रतिकात (वर्तमान सूर्ध), अरेल, प्रयाग)

इस्लाक्त (इस्लाबर्त)—इसका शाब्दिक अर्थ है इस्ला के आवर्तत (परिफाशण) का स्थान । यह जम्मू दीप के नव बर्यों (देशों) के अन्तर्गत एक वर्ष है को मुसेक पर्वत (पासीट) को घर कर स्थित है। इसके उत्तर में नीक पर्वत, दक्षिण में निषध, परिचाम में माल्यवान् तथा पूर्व में गन्धमादन पवर्त है (दे॰ भागवतपुराण) । अन्नीघ्न (पद्धाल के राजा) के प्रसिद्ध पुत्र का नाम भी डलाबुत वा, जिसको पिता से राज्य रिक्ष में मिला। दे॰ जिल्लुपुराण, २.१.१६-१८।

हस्बल—सिहिका का पुत्र एक देख, जो बातापों का भाई
या । यह बाह्यणों का विनास करने के लिए अपने भाई
नातापों की मामलमी मेंग (मेड) बनाकर और बाह्यणों
को मेंन मामलमी मेंग (मेड) बनाकर और बाह्यणों
को मेंन में मिमन्यण देकर बिका देता था। पुण: बातापों
को बहुताता था। बातापी उनका पेट काडकर निकल आता
या। इससे सहलों जायाणों की मृत्यु हुई। अबस्यस्य व्हर्षि
को अपने पितरों को इस दला। वे बच्च निका हु बा। बे उस
दिवा को गये (दें 'बनास्त')। इत्युक्त ने उनको भी
निमन्यण दिया और बातापी को मृत्य बनाकर उसका मास
उनको जिलागा। उसके बाद उसने वातापी को पुकारा।
किन्तु अगस्स्य के पेट में केकल अपना वायु निकला।
उन्होंने हुसेत हुए कहा कि बातापी तो जीर्ण (पत्रब) हो
वास, अब निकल नही सकता। दे ० महाभारत, बनायबं,
असस्योगस्वारा, ९६ अध्याय।

इ. च. चेदी या मण्डण के अन्यर करने लायक धार्मिक कर्म, होम, यज्ञ; अभीष्ट देवता, आराधित देवता; किसी घटना का घडी-पर्लों में निर्धारित समय । दे० 'युज'

इष्टब्सस्यवासि—विष्णुपर्मोत्तर (२००१.५) के अनु-मार इस बत का अनुष्ठण नेत्र तथा कार्तिक के प्रारम्भ में करना चाहिए, क्ष्मवेद के दशम मण्डल के ९०१.१६ मन्त्रो से हरि का पीडियोपचार के साद पुजत होना चाहिए। प्रत के अन्त में यो का दान चिहित है।

इच्हांसिंड—हस नाम के दो प्रस्थों का पता चलता है। अपम पुरंपदाचार्य अथवा मण्डन मिश्र इत है, जिसको उन्होंने सन्धाम लेने के पदचात् लिखा और जिससे छाडूर पत का ही मण्यन है। दिनोध, अध्यक्षतात्मा द्वारा इत है, जिसमें शब्दाहैत मत का उल्लेख मिलता है।

क्ष्यापूर्व—धार्मिक कर्मो के दो प्रमुख विभाग है—(१) इस्ट और (१) पूर्व । इस्ट का सम्बन्ध यज्ञादि इस्स्यों से है, जिनका फल अवृत्रस्य है। पूर्व का सम्बन्ध ओकोधकारी कार्यों से हैं, जिल्का फल दूल्ट है। मलमासतस्य में उद्-भृत जातुक्रस्य का कथन है

अग्निहोत्र तपः सस्यं वेदानाञ्चानुपालनम् । आतिथ्यं वैदवदेवञ्च श्रष्टिमित्यभिष्ठीयने ॥ १०४ इस्टिका-ईश्वर

वापीकूपतङागादि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिषीयते ॥

[ अमिहोन, तप, सत्य, वेदों के आदेशों का पालन, आतिथ्य, वैदवंद (आदि) उपट कहलाते हैं। वापी, कूप, तडाब, पर्मशाला, पाठशाला, देवालयों का निर्णाण, अन्य का बान, आराम ( वार्टिश आदि का लगवाना ) को पूर्व कहा बात हैं।]

इष्टिका—आजकल की 'ईट'। 'नास्तव में यह यज्ञ (इष्टि) वैदी के यमन (नुनाव) में काम आती थी, अतः इसका नाम इष्टिका पड़ गया। बाद में उससे गृहनिर्माण भी होने लगा। जाणक्य ने इष्टिकानिर्मित भवन का गुण इस प्रकार बललाया है

कूपोवकं वटच्छाया स्थामा स्थी इप्टिकालयम् । शीतकाले भवदुण्यमुष्णकाले तु शीतकम् ॥ ईटो मं निर्मित स्थाल मे रिप्तुकमं का निषय है। आद-तत्व मे उद्युक्त श्रद्धालिकत् । इष्टिका ( इंट ) द्वारा देवालयो के निर्माण का महालक बतलाया गया है . मृन्मयास्कोटिगुणित फल स्थाद दाहिभ कृते । कोटिकोटिगुण पुण्य फल स्थादिप्टिकामये ॥ द्विपरार्थ गुण पुण्यं क्लेज तु बिजुर्कुणा ॥ (प्रतिष्ठातस्व )

इहामुत्र-कलभोगविराग—'इह' इस ससार को और 'अमुत्र' (बहां) स्वर्ग को कहते है। सासारिक भोग तथा स्वर्ग के भोग दोनों मोक्षार्थी के लिए त्याज्य हैं। द० वेदान्स-सार।

\$

ई—स्वरवर्ण का चतुर्थ अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसका तान्त्रिक मूल्य निम्नाकित है .

ईकार परमेशानि स्वयं परमकुण्डली। सद्भावित्मुम्य वर्ण तथा छहम्य सदा॥ प्रवादम्य वर्ण तथा छहम्य सदा॥ व्यवदेशम्य वर्ण पीनविद्यु-छठाकुर्तित्। वर्षुक्रीतम् । वर्षुक्रीतम्य वर्ण पञ्चायणम्य सदा॥ वर्णाद्धारतन्य मे इसके नाम निम्मलिखित हैं : ई स्वामूर्तिसहामाया लोजाकी बामलीचनम्। गीवित्स केवर पुर्टिः मुनद्धा रत्ससंक्रकः॥ विव्युळंभी प्रहासङ्क वास्विनुद्धः परासरः। कालोत्तरीयो भेरण्डा रतिस्व पोण्डबर्ते ॥ ।

शिकोत्तमः शिका तुष्टिश्चनुर्धी बिन्दुमालिनी । वैष्णवी वैन्दवी जिल्ला कामकला सनादका ॥ पावकः कोटरः कीर्तिमोहिनी कालकारिका । कुचदन्द्रं तर्ज्जनी च शान्तिस्त्रिपुरसुन्दरी ॥

हुनित । ईकार ('ई' जलर ) स्वयं परम कुण्डली है। यह वर्ण ब्रह्मा और विष्णुप्य है। यह सदा क्रमय है। यह वर्ण प्रश्चदेवमय है। पीली विवली की रेखा के समान दसकी कहति है। यह वर्ण चतुर्वोनमय तथा सर्ववा पश्चमणमय हैं।

है—कामदेव का एक पर्याय । दे० 'कामदेव'। हिति—कृषि के छ प्रकार के उपद्रव, यथा

अतिकृष्टिरनावृष्टि शस्त्रभा मूचिका खगा । प्रत्यामन्नाद्व राजान षडेता ईतयः स्मृता ॥ (मनुस्मृति)

[अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शरूम (टिङ्डी) मूषक, पक्षी, प्रस्पासन्न (आक्रमणकारी) राजा ये छ प्रकार की ईतियाँ कही गयी है।

ये बाहरी भय है, जबकि 'भीति' आन्तरिक भय है। महाभारत आदि ग्रन्थों में (और स्पृतिया में भी) इस बात का उल्लेख है। बाहरी भयों के लिए अधार्मिक राजा हो उत्तरपारी है। धार्मिक राज्य में इंतियों नहीं होती। 'निरातरद्वा निरोबस ।' (रजुबस, १६३)।

**ईडवर**-सर्वोच्च शक्तिमान्, सर्वसमर्थ, विश्वाधिष्ठाता, स्वामी, परमात्मा । वेदान्त की परिभाषा में विशुद्ध सत्त्व-प्रधान, अज्ञानोपहित चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। यह अन्तिम अथवा पर तत्त्व नहीं हं, अपितु अपर अधवा सगुण ब्रह्म है। परम ब्रह्म तो निर्मुण तथा निष्क्रिय है। अपर ईश्वर सगुण रूप में मुख्टिका कर्ता और नियासक है, भक्तो और साधकों का ध्येय है। सगुण ब्रह्म ही पुरुष (पुरुषोत्तम) अथव। ईश्वर नाम में सृष्टि का कर्ता, धर्ता और सहर्ता के रूप से पूजित होता है। वही देवाधिदेव है और समस्त देवता उसी की विविध अभिव्यक्तियाँ हैं। ससार के सभी महत्त्वपूर्ण कार्य उसी के नियन्त्रण में होते है। पश्न्तुजगत् में वह चाहे जिस रूप में दिखाई पडे. अन्ततागत्वा वह शुद्ध निष्कल ब्रह्म है। अपनी योग-माया से युक्त होकर ईस्वर विश्व पर शासन करता है और कर्मों के फल-पुरस्कार अथवादण्ड का निर्णय करता है, यद्यपि कर्म अपना फल स्वयं उत्पन्न करते हैं।

स्वाय-वैवेषिक दर्शन में देखर समुण है और सृष्टि का निमित्त कारण है। जैसे कुम्हा/ मिट्टी के कोंदे से मुद्दा-साध्य तैयार करता है, वैसे ही दंखर प्रकृति का उपदा-केकर सृष्टि की रचना करता है। योगवर्शन में देखर पृष्टा है और मानव का आदि गुरू है। साक्यदर्शन के अनुसार मूण्टि के विकास के लिए फक्टित पर्यात है, विकास-किया में देखर को कोई आवश्यकता नहीं। यूर्वमीमीसा भी कर्मफल के लिए इंखर की आवश्यकता नहीं। मूर्वमीमीसा अक्ष अनुसार वेद स्वयम्भ है, ईंखरर्गिःव्यस्तित नहीं। आहंत, बौढ और वार्यक दर्गनों में ईंखर की सत्ता

भक्त बार्शनिको की मुख्यतः वो श्रीणयी है---१. ईत-बारी आवार्य मध्य आदि ईरवर का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार करते हैं जीर उसकी उपासना में हो जीवन का साफ्य दंवते हैं। र अद्देतवादियों में ईष्टर को लेकर कई सूक्ष्म भेद हैं। रामानुज उसको गुणोपेत विशिष्ट अदैठ मानते हैं। वस्लभावार्य ईष्ट्यर में अपूर्व शास्त्र की कस्पना कर जनत् का उससे विकास होने पर भी उसे गुढ़ाईत हो मानते हैं। ऐसे ही भंदाभेद, अस्वन्य भेदाभेद आदि कई मत हैं। २० 'निम्बाइं' तथा 'स्तिन्य'।

इंडबरमणगौरीबत—जंत हुष्ण प्रतिपदा से जंत शुक्ल तृतीया तक लगाताद १८ दिनो तक इस बत का बनुष्टान किया जाना है। यह केवल समया स्त्रियों के लिए हैं। इसमें मोरो-जित की पूजा होनो है। मालब अदश में यह बहुत प्रसिद्ध हैं।

ईडबरइस्त--िकसी मास के कुरूण पक्ष को चतुर्दशीको इस यत का अनुष्ठान होता है। इसमें शिवजी की पूजा होती है। दे० हेमाद्रि, बलखण्ड, २ १४८।

**ईश्वरा**---पार्वतीका एक पर्याय, यथा---

विन्यस्तमञ्जलमहीयधिरीस्वरायाः

स्रसोरनप्रतिसरण करेण पाणि ॥ (किरातार्जुनीय)
[शक्करजी ने पार्वती के मङ्गलमय कंकण पहने हुए हाय को अपने हाथ से सर्पों को ऊपर उठाकर ग्रहण किया।]

लक्ष्मों, सरस्वती आदि देशियों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है।

र्देश्वराभितान्य-कवितानिक श्रीहर्ष रचित्र अर्द्वतमत का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ। इंक्करमीता—दक्षिणमागीं शाक मत का एक प्रसिद्ध प्रन्य । इसके ऊपर भास्करानन्दनाथ ने, जिन्हें भास्कर राय भी कहते हैं और जो अठारहवी शताब्दी के प्रारम्भ में तंजीर के राजपण्डित थे, सुस्दर टीका लिखी है।

ईवनरमध्येभक्तकारिका — काश्मोर शैव मत के साहित्यक विकास में जीर विशेष कर इसके वार्णीनक एक में सोमा-नाद के जिनवृद्धिट ग्रन्थ का प्रमुख स्थान है। सोमानन्द के ही शिष्य उत्पक्तवार्य में 'ईक्टरप्रश्मित्रकारिका' की रचना की। इस कारिका की व्याख्या सोमानन्य के एक दूसरे विषय अभिनवाम (१००० १०) ने की।

**ईम्बरसंहिता**—वैष्णव अयवा पाञ्चरात्र मत के उदय एव विस्तारात्मक इतिहास में संहिताओं का प्रमुख स्थान हैं। यह अनिश्चित है कि ये कब और कहाँ जिस्सो गयी। संख्या में ये १०८ कहीं जाती है।

ईस्वरसहिता तमिल (दक्षिण) देश में लिखी गयी, जब कि अधिकाश सहिताएँ उत्तर भारत में ही रची गयी। ईश्वरसहिता में बैंच्णवसंत शठकोप का वर्णत है।

**ईववरी**---दुर्गा देवी का पर्याय । देवीमाहात्म्य-स्तुति मे कथन है .

'त्वमीक्वरीदेवि चराचरस्यः।'

[हेदेबि! तुम चर-अचर सब प्राणियों की समर्थ स्वामिनीहो।]

ईश-—ईश्वर, परमात्मा ( उपनिषदो के अनुसार )। ब्रह्मा, विष्णु, शिव (पुराणों के अनुसार )। परवर्ती काल में 'ईश' का प्रयोग प्रायः 'शिव' के अर्थ में ही अधिक हुआ। ईशाव-—शिव का एक पर्याय, यथा-→ तत्रेशामं समस्यर्ध्य त्रिरात्रोपीषितौ नरः। [शिव का पूजन करके मनुष्य को तीन रात्रि तक व्रत करना चाहिए।]

ग्यारहरुद्रों के अन्तर्गत एक रुद्रा।

**ईशानवत**—शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तथा पूर्णिमा के दिन जब गुरुवार हो, इस व्रत का आचरण किया जाता है। पाँच वर्षों तक विष्णु भगवान् के साथ लिङ्ग के बाम भाग का पूजन तथा खखोल्क (सूर्य) के साथ दक्षिण भाग का पूजन होता है। एक वर्ष के पश्चात् एक गौ का दान, दो वर्ष के बाद दो गौओ का, तीन वर्ष के बाद तीन गौओ का, चार वर्ष के बाद चार गौओं का और पाँच वर्ष के बाद पाँच गौओं का दान करना चाहिए। दे० कृत्यकल्पतरु, व्रतकाण्ड ३८३-३८५; हेमाद्रि, व्रतखण्ड, २ १७९-१८० । **ईक्षोपनिषद्**— ईशाबास्य उपनिषद् का संक्षिप्त नाम । यह १८ मन्त्रो का एक दार्शनिक सन्दूलन है। इसका सम्बन्ध शक्ल यजुर्वेद की बाजसनेयी शाखा से है। यजुर्वेद के अन्तिम ( चालीसवें ) अध्याय में यह उपनिषद् संगृहीत है। इसे यजुर्वेद का उपसहार समझना चाहिए। यह कर्म-योगवादी उपनिषद् हैं और इसमें कर्म और ज्ञान का समन्वय स्वीकार किया गया है। सक्षेप मे हिन्दुत्व के मूल-भूत सिद्धान्त इसमें आ गये है। इसका प्रथम मन्त्र इस दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है .

ईशावास्यमिद सर्वं यत्किञ्चिज् जगत्या जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीया मा गृष कस्य स्विद्धनम्॥

[यह समूर्ण विश्व देश (ईक्बर) से आवास्य (ओत प्रोत हैं। जगद से ओ कुछ है वह चलायसान (गरि-वर्तनशील =तक्बर) हैं। इसलिए यामपूर्वक जागतिक पदार्थों का भोग करना चाहिए। किसी दूसर के स्वत्व का लोग नहीं करना चाहिए। धन-सम्पत्त किकती हैं? अर्थाद किसी की नहीं हुआ वया किसी एक ध्वाबित की नहीं, आंगदु देशपर की हैं। ] सुसग मन्त्र हैं.

. कुर्वत्वेद कर्मीण जिजीविधेत शतं ममा । कुर्ववेद कर्मीण जिजीविधेत शतं ममा । किंगं करते हुए सी वर्ष जीने की कामना करनी चाहिए। इस प्रकार (त्यागमाव से) कर्म करने से

मनुष्य पर कर्म के बन्धन का लेप नहीं होता ।] ईष्यों—दूसरे को उन्नति में असहिष्णुता रखना। धार्मिक साधन में यह बहुत बड़ी बाधा है। इसका पर्याय है अक्षान्ति। मनुस्मृति (७.२८) का कथन है: वैशुन्यं साहस द्रोह ईध्यासूयार्थदूषणम् । वान्दडजरुच पारुष्य क्रोधजीऽपि गणाष्टकः ॥

[पिषानता, माहस, द्रोह, ईध्या, असूया, अर्थदूषण तथा वानदण्ड मे उत्पन्न पारुष्य ये कोध मे उत्पन्न आठ दुर्मुण कहे गये हैं।]

**हि।**—बाञ्छा, इञ्छा, चेऽटा

भर्मार्थं यस्य वित्तेहावरं तस्य निरोहता। प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य श्रेयोन स्पर्शन नृणाम्।।

(महाभारत) [बर्मके लिए धन की इच्छाकी अपेक्षानिरीहता (निक्चेच्टता) ही श्रेष्ठ हैं, नयोकि कीचड को घीने की अपेक्षा उसे न लूनाही अच्छाहै।

उ—स्वरवर्णका पञ्चम अक्षर। कामधेनुतन्त्र में इसका तान्त्रिक महत्त्व निम्नाकित है:

उकार. परमेशानि अघ कुण्डली स्वयम् । पीतचम्पकसकाश पञ्चदेवमय भदा ॥ पञ्चप्राणमय देवि चतुर्व्वगप्रदायकम् ॥

[ हे देवी । उकार ( उ अधर ) स्वय अघ कुण्डकी है। गीठे पस्पक के समान इनका रग है। सर्वदा प्रश्नादेव-मय है। पद्मात्राथमय तथा चतुर्वर्ग ( धर्म. अर्थ, काम और मोक्ष ) का देवेबाला है। ] बणींडारनस्व में इसके नाम इस प्रकार हैं ।

उ शहुरो बर्नुलाकी मृत कत्याणवाचकः । अगरेशो देश कर्ण पर्ववनत्रो मोहन शिव ॥ उम्र प्रमृष्टेतिवल्युनिय्यक्तां महित्यरः । श्रमुष्टेतिवर्षा परिट पञ्चमी बह्रिज्ञासिनी ॥ कामभ्य काममा चेशो मोहिन्ही विष्काहरूस्ह्री । उद्यमु हुटिका थोत्र पारदीयो वृषो हरः ॥

उक्क — चेदमन्त्रात्मक स्तोत्र, यज्ञ का एक भेद, सामगान का एक प्रकार, सामवेद ' 'विप्रा उक्वोंनि कवयो गुणन्ति ।'

[बृद्धिमान् ब्राह्मण मामवेद के द्वारा स्तृति करते हैं।] अब मोसावन्तरिक्षणि पृष्ठयो दृष्यते सैवक् तत्साम तद् यजु तद् उक्यं तद् ब्रह्मा (स्वान्दोग्योपनिषद्)

[ यह जो आखि के भीतर पृष्य ( आकार ) विस्ताई देता है नहीं ऋग्वेद, नहीं सामवेद, वहीं स्तोत्र (सामवेद का सूक्त), नहीं यजुर्वेद और नहीं बहा है। ] दक्षा-सन्त्रेन १०७

उच्चा — यज्ञों से सम्बन्धित हविष्य रौधने का बड़ापात्र । यह मिट्टी का बना होता था (मृत्मयी) । दे० वाजसमेगी संहिता, ११.५९, तैत्तिरीय सहिता, ४.१.५४।

उद्य-(१) रांकर का एक नाम, एकादश रहों में से एक । वायुपुराण के अनुसार यह वायुमूर्ति है। (२) क्षत्रिय के द्वारा जूद्र स्वी में उत्पन्न एक वर्णसंकर जाति। इस सम्बन्ध में मनु का कथन है:

क्षत्रियात् भूद्रकत्यायां कूराचारसिङ्कारवान्। क्षत्रसूद्रवपुर्जन्सुरुग्नो नाम प्रजायते।। [क्षत्रिय और गूद्रकत्या से उत्पन्न कूर-आचार-विहार-वान् व्यक्ति उग्न कहा जाता है।] इसका कार्य विठों में

वान् व्याक्त उप कहा शाता हा ] इसका काश विलास रहने वाले गोबा आदि को मारना अथवा पकडना है। उद्ययच्डा—-दुर्गीदेवी का एक विरुदा महिषासुर के प्रति भगवती का कथन हे.

उग्रचण्डेति या मूर्तिभंद्रकाली ह्यह पुनः।

अप्रज्ञात का ज्ञानिकार हुन हुन हुन ज्ञानिका ।। पतासु मूर्त्य स्वा पादरूनो नृगा भवान् । पूज्यो भविष्यसि त्व वै देवानामपि रक्षताम् ॥ [ज्याक्षतामा नाम में प्रसिद्ध जो मृति है वह मैं भट-

्वित्रपार है। जिस मूर्ति से मैं तुम्हें मारूँगो वह दुर्गा नाम निक्यात है। इन मूर्तियों में सदा मेरे पीव के नीचे वसे हुए तुम मनुष्यों, राक्षसी तथा देवताओं के डारा पूजित होगे।

उप्रतारा (१)—दुर्गादेवी का एक स्वरूप । जो उग्र भय से भक्तो की रक्षाकरती है उसे उग्रताराकहते है।

उषतारा (२)—देवी का एक प्रसिद्ध यांच । यह सहस्सा स्टेबन (दर्गभा) के पास वनगामहिसो नामक गांव के गांपीय है। कुछ छोप इसे 'वाक्तिडीट' मानते हैं। मतीहरू का नेत्रभाग यहाँ गिरा था। यहाँ एक यन्त्र पर तारा, एकजटा तथा गीकसरस्वती की मुतिया अक्ट्रित है। इनके अति-रिक्त हुगाँ, काकी, 'विपुरसुन्दरी, तारकेवबर तथा तारा-नाय की भी मुतिया है।

उग्र नकात्र—तीनों पूर्वी (पूर्वावाह, पूर्वानाहपदा और पूर्वाफाल्मुनी), मधा तथा भरणी उग्र नकात्र कहलाते हैं। दें बृहत्संहिता (९७-९८)। इनकी शास्ति के लिए धार्मिक इत्यों का विधान हैं।

जन्नके करा---गङ्गाका एक पर्याय । (उम्र अर्थात् शंकर के शेखर अर्थात् मस्तक पर गंगारहती है।) **उग्रमवा** — महाभारत का प्रवचन करने वाले एक ऋषि, जो सुत नामक निम्न जाति में उत्पन्न हुए थे।

उच्चादम — मन्त्र प्रयोग से किसी को समाना । मारण-मोहन आरि पर्द कर्मों के अन्तर्गत इस प्रतिकार कर्म की गणना है। इसकी देवी हुगों है, तिथि कृष्णवसुर्दशी तथा अण्टमी मी हैं। दिन शानिवार है। जप करने वाले को बालो का सुत्र बनाकर थोड़े के दोतों से बनो हुई माला इसमें गिरोनी चाहिए और जप के समय उसे धारण करना चाहिए। फल इसका उच्चादन है अर्थात् शर्द को अपने देश तथा स्वान से भगा देना। विशेष विवरण के लिए देखिए 'शारदातर्ग'।

उच्छिष्ट--भुक्त भोजन का बचा हुआ भाग । इसे फिर खाना तामसिक भोजन के प्रकार में आता है और इसको त्याज्य बनाया गया है ।

भोजनं करने के बाद बिना हाथ-मुँह धोया हुआ व्यक्ति. कहेंगंन जाय (न चोच्छिष्ट ववचिद् ब्रजेत्---मनृ।)।

जिष्डर-गणपति— 'श दूरिदिस्वय' में गाणपत्यों के छ भेद कहे गये हैं जो गणपति के विभिन्न रूपों तथा गुणों की अर्चा किया करते थे। ये छः रूप हैं: महागणपति, हरिद्राशपपति, उच्छिटरगणपित, नवनीत्रपणपति, स्वर्णगण-पति एवं सन्तानगणपति। उच्छिटरगणपरित का एक वर्ग हरस्य गणपित को उपासना विस्था करता था।

उच्चे खबा—इसने कई अर्थ है, यथा— विसका यश केंवा हो, जिसके कान केंचे हो अथवा जो केंवा मुतता हो। मुख्य अर्थ इन्द्र का चीचा है। यह बंदी कर्य का हो। पुराणों में इसकी निनती उन चौदह रानों में हे, जो समुद्रमध्यन के पहचात औरसागर से निकड़े थे। अमृत से इसका गोपण होता है। यह अथवों का राजा है। इसीलिए स्वेत वर्ण के अथव महत्त्वपूर्ण और दुक्तीय माने जाते हैं।

उष्णेत-भारत का प्रसिद्ध ग्रंथ तीर्थ, जिसका सभ्यत्य ज्यो-तिकिन्नुमधुक्तिक से हैं। इस नगर को उज्जयियों अथवा अवित्तका भी कहते हैं। यही से शिवर ने शिवुर पर विजय प्राप्त की थी, अत इक्तका नाम उज्जयियी पढ़ा। इसका प्रार्थीनतम नाम अवन्तिका अवन्ति नामक राजा के नाम पर था। वेट स्कन्द पूराण। इस देश को पृथ्वी का नाभियेत कहा गाया है। डाइवा ज्योतिकिन्नु के प्रसिद्ध महाकाल का भन्दिर यही है। ५१ शक्तियोंठों में यहाँ भी एक पीठ है। हरसिद्धि देवी का मन्दिर ही सिद्ध पीठ है। महाँच साम्योतिक का आप्तम भी यही या। उज्जन पत्ती महाराज विक्रमादित्य को राजवानी थी। भारतीय अवोतिय शास्त्र में देशान्तर को शुम्य रेखा उज्जितिनी से प्रारम्भ हुई मानी आर्ती है। यहाँ बारह वर्ष में एक बार कुम्म में का लगता है। इसकी गणना सात पवित्र पृथ्यों में है:

अस्त्रोध्यामधुरामाया काशीकाङ्की अवस्तिका।

पुरी द्वारवर्ती वैंव सातेता मोवादायिकाः॥

क्ष्मवानीविकापि— रूप गोस्तामी हुत जलकुरासास्त्र का

एक प्रामाणिक एवं प्रसिद्ध प्रम्य। रूप गोस्तामी महुप्तमु
वैतन्य के शिष्य थे। अलकुराशास्त्र में प्राय सामान्य

पार्विव प्रेम का ही चित्रण पाया जाता है। रूप गोस्त्रामी

'उन्जवनानिकाणि' में भनवद्—माध्य और रित

(निकाम प्रेम) का ही निक्षण किया है। वास्त्रव में

उनके 'प्रक्रिसाम्विक्यु' के रिद्धानों का ही इससे प्रद
र्शन है। इस प्रस्य में प्रस्ता और महाभाव।

को दे यहें हे—मान, अनुराग और महाभाव।

उषण्यक रस्—साहित्य में श्रृङ्कार का वर्ण श्याम कहा गया है। किस्तु भक्तिशास्त्र का ग्रृपार उज्यब्छ है। रूप गोस्तामी द्वारा रचित 'उज्ज्यकजीलमणि' में इस सब्द का प्रयोग अजीकिक रागानुगा मिक के छिए हुआ है, जिसमें ग्रृङ्कार रस का पूर्ण अन्तर्भाव है। वास्तव मे मापूर्य भक्तिवादी लोग भक्ति को ही रस मानते हैं, जो जीकिक ग्रृपार से भिन्न हैं, ग्वॉनिक इसके अवल्यन स्वय भगवाद है। इसिछए लीकिक राग से मुक्त होने के कारण इसका वर्ण उज्ज्वल है।

उटा अलेत में अन्य उठा लेने के पश्चात् शेष अल्य के सिन्तात् कोत अल्य कहा जाता है। मेहे, मान आदि की अंत में मिर्च मान कोत केते में मिर्च मान कार्य की किया में मिर्च मान कोत केते किया में मिर्च मान केते केते उटा में उटा में मिर्च मान केते केते उटा में मिर्च मान केते केते उटा में मिर्च मान केते केते केते केते केते केते मिर्च मान सह कि को बिना माने मिलता है वह अमृत है और जो मान के मिर्च मान केते मिर्च मान केते मिर्च मान केता मिर्च मान केता मिर्च मिर्च मान केता है किया माने मिर्च मान केता मान के

उरकोच---गाब्दिक अर्थ 'जो शुभ का नाश करता है' (उत् + कृष् + क)। इसके लिए चूम शब्द प्रसिद्ध है। इसके निर्माध

है (१) प्राभृत, (२) डोकन, (३) लम्बा, (४) कोझलिक, (५) आमिष, (६) उपाचार, (७) प्रदा, (८) आनन्दा, (९) हार, (१०) ग्राह्म, (११) अयन, (१२) उपदानक और (१३) अगप्रदान।

याज्ञबल्क्यस्मृति (१।३३८) में कथन हैं :

डल्कोचजीयिनो इब्यहोनान् कृत्वा विवासयेत् । [ घूस लेने वालो को धन छीनकर देश से निर्वासित कर देना चाहिए । ]

उत्तराभाद्रपदा-अध्वनी अदि मत्ताईम नक्षत्रों के अन्तर्गत इक्कीसर्वा नक्षत्र, प्रौष्ठपदा। इसका रूप सूर्पाकार चार ताराओं से युक्त है। इसका अधिदेवता अहिर्बृध्न है। उत्तर मीमांसा—छ हिन्दु चिन्तन प्रणालियौ प्रचलित है। वे 'दर्शन' कहलाती है, क्योंकि वे विश्व को देखने और समझने की दृष्टिया विचार प्रस्तृत करती है। उनके तीन युष्म है, क्योंकि प्रत्येक युग्म में कुछ विचारो क। साम्य परिलक्षित होता है। पहला ग्रम मीमामा कहलाता है, जिसका सम्बन्ध बंदो से हैं। भीमारा का अर्थ है खोज, छानबीन अथवा अनुसन्धान । मीमासायुग्म का पूर्व भाग, जिसे पूर्व मीमामा कहते हैं, वेद के बाज्ञिक रूप (कर्मकाण्ड) के विवेचन का शास्त्र है। इसरा भाग, जिसे उत्तर मीमाना या वेदान्त भी कहते हैं, उपनिषदों से सम्बन्धित है तथा उनके ही दार्शनिक तस्वों की छानबीन करता है। ये दोनो सच्चे अर्थमे सम्पूर्णहिन्दु दार्शनिक एव धार्मिक प्रणाली कारूप लड़ा करते है।

उत्तर मोमासा का सम्बन्ध भारत के सम्पूर्ण दार्शनिक इतिहास से है। उत्तर मोमासा के आधारभूत ग्रन्थ को 'बंदान्तसूत्र', 'ब्रह्ममूत्र' एव 'शारीरकसूत्र' भी कहते है, क्योंकि इसका विषय परब्रह्म (आत्मा = ब्रह्म) है।

'बेदान्तसूत्र' बादरायण के रचे कहे जाते हैं जो चार अध्यायों में विभक्त हैं। इस दर्शन का सक्षिप्त सार निम्न-लिखित हैं.

बड़ा निराकार है, वद चेतन है. वह श्रुतियों का उद्-गम है एव सर्वज है तथा उसे केवल वेदो द्वारा जाना जा सकता है। वह मृष्टि का मीतिक एव अन्तिम कारण है। उसकी कोई डच्छा नहीं है। एतत्थं वह अकर्मध्य है, दृष्य जागनु उसकी मीता है। विषय, जो बड़ा द्वारा समय गमय पर उद्भत होता है उसका न आदि हैन अन्त है। बेद भी अनन्त है, देवता है, जो वेदिवहित यज्ञों द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं।

जीव या व्यक्तिगत आत्मा आदि-अन्तहीन है, चेतना-यक्त है, सर्वष्यापी है। यह बता का ही अंश है; यह स्वयं बहा है। इसका व्यक्तिगत रूप केवल एक झलक है। अनु-भव द्वारा मनुष्य बहाज्ञान प्राप्त कर सकता है। बहा केवल 'ज्ञानमय' है जो मनुष्य को मुक्ति दिलाने में समर्थ है। ब्रह्मचर्यपूर्वक ब्रह्म का चिन्तन, जैसा कि वेदो (उप-मिषदों) में बताया गया है, सच्चे ज्ञान का मार्ग है। कर्म से कार्य का फल प्राप्त होता है और इसके लिए पुनर्जन्म होता है। ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। दे० 'ब्रह्मसूत्र'। उत्तराडी साथ-दाद्रपंथी साध्यों के पाँच प्रकार है-(१) लालमा, (२) नागा, (३) उत्तराडी, (४) विरक्त और (५) खाकी। उत्तराडी साधुओं की मण्डली पञ्जाब में बनवारीदासः ने बनायी थी । इनमें बहुत से विद्वान् साधु होते थे, जो अन्य साधुआँ को पढाते थे। कुछ वैद्य होते थे। दादूपथी साधुओं की प्रथम तीन श्रेणियो के सदस्य जो व्यवसाय चाहेकर सकते है, किन्तु चौथी श्रेणी, अर्थात विरक्तन कोई पेशा कर सकते हैं न द्रव्य को छ सकते हैं। खाकी साथ भभूत (भस्म) लपेटे रहते हैं और मोति-भारि की तपस्या करते हैं। तीनों श्रेणियो के साधु ब्रह्मचारी होते हैं और गहस्य लोग 'सेवक' कहलाते हैं। उत्तरायण-भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में सूर्य की स्थित के कम से दो अयन--उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं। धार्मिक विश्वासों तथा क्रियाओं में इनका बहुत महत्त्व है। ऋतुओ का परिवर्तन भी इन्ही के कारण होता है। प्रत्येक अयन (उत्तरायण या दक्षिणायन) के प्रारम्भ मे दान की महत्ता प्रतिपादित की गयी है। अयन के प्रारम्भ में किया गया दान करोड़ों पुण्यों को प्रदान करता है, जब-कि अमावस्या के दान केवल एक सौ पुण्य प्रदान करते हैं। दे० भोज का राजमार्लण्ड, वर्षकृत्यकौमुदी, पु०२१४। उत्तराखिक-यह चार सौ मूक्तो का एक सामवेदी सग्रह है, जिसमें से प्रत्येक में लगभग तीन-तीन ऋचाएँ है। सब मिलाकर इसमें लगभग १२२५ छन्द है। उत्तराचिक स्तुतिग्रन्थ है। 'आर्थिक' शब्द का अर्थ ही है ऋ वाओं का 'स्तुतिग्रन्थ'। आर्थिक के छन्द विभिन्न वर्गी में विभिन्न देवों के अनुसार बँटे हुए है। फिर ये प्रत्येक छन्द-समूह दस-दस की संख्या में बँटे होते हैं। फिर सोमयज

में व्यवहृत होने वाले सूक्त उस गानक्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिस कम में उदगाता छात्रों को ये सिखलाये जाते हैं। उत्तराखिक (राजायनीय)-सामवेद में जो ऋचाएँ आयी है, उन्हें 'आर्थिक' कहा गया है। साम-आर्थिक ग्रन्थ अध्यापकभेद, देशभेद, कालभेद, पाठधकमभेद और उच्चा-रण आदि भेद से अनेक शाखाओं में विभक्त है। सब शासाओं में मन्त्र एक जैसे ही है, उनकी संख्या में व्यति-कम है। प्रत्येक शास्त्रा के श्रीत एव गृह्यसूत्र और प्राति-शास्य भिन्न-भिन्न है। सामवंद की शाखाएँ कही तो जादी है एक सहस्र, पर प्रचलित है केवल तेरह। कुछ लोगों के मत से वास्तव में तेरह ही शाखाएँ है, क्योंकि जो ''सहस्रतमा गीत्युपाया '' के प्रमाण से सहस्र शाखाएँ बतायी जाती है, उसका अर्थ "हजारी तरह से गाने के उपाय' है। उन तेरह शाखाओं मे से भी आज केवल दो प्रचलित है। उत्तर भारत में 'कौयुमी शाखा' और दक्षिण में 'रण्यनीय शाखा' प्रचलित है। उत्तराचिक में एक छन्द की, एक स्वर की और एक ताल्पर्य की तीन-तीन ऋचाओं को लेकर एक-एक सुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार के मूक्तो का सामवेदीय संग्रह जो दक्षिण में प्रचलित है 'उत्तराचिक राणायनीय संहिता' के नाम से पुकारा जाता है।

उत्पल-उत्पल अथवा उत्पलाचार्य दशम शताब्दी के एक रीय आचार्य थे, जिन्होने 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका' की रचना की तथा इस पर एक भाष्य भी लिखा। यह ग्रन्थ सोमानन्दकृत 'शिवदृष्टि' की शिक्षाओं का सारसंग्रह है। उत्पल बैष्णब-'स्पन्दप्रदीपिका' के रचयिता उत्पल बैष्णव का जीवनकाल दसवी धती का उत्तरार्धथा। 'स्पन्द-प्रदीपिका' कल्लटरचित 'स्पन्दकारिका' की क्याख्या है। उत्पात-प्राणियों के शुभ-अशुभ का सूचक महाभूत-विकार, भकम्प आदि । इसका शास्त्रिक अर्थ है 'जो अकस्मात् आता है।' इसके पर्याय हैं--(१) अजन्य और (२) उपसर्ग। वह तीन प्रकार का है--(१) दिव्य, जैसे बिना पर्वमें बन्द्र एवं सूर्यका ग्रहण आदि, (२) अन्तरीक्ष्य, जैसे उल्कापात और मेघगर्जन आदि और (३) भीम, जैसे भकम्प, तुफान आदि । इन उत्पातो की शान्ति के लिए बहुत सी धार्मिक क्रियाओं का विधान किया गया है। उत्सर्जन-छोड देना, न्याग देना । इसके पर्याय है (१) दान, (२) विसर्जन, (३) विहापित, (४) विश्राणन, (५)

उत्सब-उत्तरपीता

जितरण, (६) स्पर्शन,(७) प्रतिपादन, (८) प्रादेशन, (९) (१०) अपवर्जन । इसका अर्थ कर्तक्य क्रियाविशेष को रोक बेक्स भी है, जैसा मनु का कथन है:

पुत्रो तु छन्दसा कुर्याद् बहिरुत्सर्जनं द्विजः ।
 माधशुक्लस्य वा प्राप्ते पूर्वाह्ने प्रथमेऽहिन ।।

[साच शुक्त्यात के प्रथम दिन के पूर्व भाग में ब्राह्मण पुष्य नक्षत्र में वेदों का घर से बाहर विसर्जन करे।] इस प्रकार वैदिक अध्ययन-सत्र की समाप्ति का नाम उत्स-र्जन है।

उत्सव-आनन्दरायक व्यापार । इसके पर्याय है—(१) क्षण, (२) उद्धव, (३) उद्धर्ष, (४) मह । ममुस्मृति (३ ५९) में कथन हैं

> तस्मादेता मदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः । भूतिकामैर्नरैनित्य सत्कारेषूत्सवेषु च ॥

[ इसलिए सत्कार तथा उत्सवो मे लक्ष्मी के इच्छूक मनुष्यों द्वारा भूषण, बस्त्र तथा भोजन के द्वारा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। ]

वत-पनों तथा पुराणों में असम्य उत्सवों का उल्लेख हैं। उनमें होलिका, दुर्गोस्तव विधोय प्रसिद्ध हैं, जिनका उल्लेख अयाय किया गया है। 'उत्सव' शब्द ऋषेत्य (११०० ८ तथा ११०१२) में मिलता है। इस शब्द को खुप्पति उत्पूर्वक 'पुं चातु में हैं, जिसका सामान्य अया है 'अपर उपन कर बहना' अपति आनन्द का अति-रेक। उत्सव के दिन सामृद्धिक रूप से आनन्द उपन कर प्रवाहित होने जनता है। इसीलिए उत्पत्वों के दिन प्रधा-धन, गान, भोजन, मिलन, दान-पुष्प आदि का प्रावि-धान हैं।

**उतथ्य**—महर्षि अगिराकापुत्र तथा देवगुरु वृहस्पतिका ज्येष्टभाता,यथा

वयस्तिक्रसः 'पृत्रा छोके सर्वत्र विश्रुता । बृहस्पतिकराव्यस्य सत्तरंव पृत्रवत ।। [क्रिक्षरा केतीन पृत्र सत्तार में प्रसिद्ध है—(१) वृह-स्पति, (१) जरुष्य और (३) त्रतपारी संवत्तं ।] महा-सारत और पुराणों में इनकी कया विस्तार से कही गयी है। उपम्य—(१) त्वायेग्रव मनु के पृत्र महाराज जत्तानपार कीर महारानी गुरुषि का पृत्र । ज्ञानपार की छोटी रानी नुनीति का पृत्र धूत्र था। (२) स्वायंभुव मनु के दूसरे पुत्र प्रियवत और उसकी दूसरी रानी का पुत्र भी उत्तम नामक था जो खागे चल-कर तीसरे मन्वन्तर का अविपति हुआ ।

उत्तमसम् प्राप्तिकत— वसन्त ऋतु से गुक्ल पक्ष की बावशीको इस बत का अनुस्टान होता है। विष्णु इसका देवता है। दे० वाराह पुराण, ५४ १-१९।

उत्तमसाहत-एक ऊँना अर्थदण्ड (जुर्माना)। जैसे

'साज्ञीतिपणसाहस्रो दण्ड उत्तमसाहसः ।' (याज्ञबल्क्य स्मृति)

[१०८० पणों का दण्ड उत्तमसाहस कहलाता है।] अन्यत्र भी कथन हैं

पणाना हे शते सार्ढे प्रथम साहस स्मृत । मध्यम. पञ्च विजेयः सहस्र त्वेव चीत्तम ॥

[दो सौ पचास पणो का प्रथमसाहस वण्ड, पौच सौ पणो का मध्यमसाहस वण्ड और हजार पणी का उत्तम-साहस वण्ड होता हैं।]

उपरक्तामी—उत्तरावणक का प्रमुख तीय रेवज । यही अनेक प्राचीन मन्दिरों में विद्यमायती का मन्दिर तथा देवा- पुरस्ताम के मामय कूटी हुई धारिक ( मन्दिर के सामने का विद्यम तथा है भागित है। दान ही गांपेदवर, परतुराम, दत्ता- नेय, भीरव, अद्यूष्णी, छहेदवर और ज़बेदर के मन्दिर है। दक्षिण में चितनदुर्गी मन्दिर और पूर्व में कड़भरत है। मन्दिर है। इसके पूर्व में वास्पादत पर्वत पर विमले- धवर महादेव का मन्दिर है। पूर्व-काशों के गमान यह भी मागोरियों गमा के तट पर अधि और वरणा निद्यों के मध्य में वेसी हुई है। कहा जाता है कि कि जुग् में विद्य- नायवी वास्तविक रूप में में निवास करते हैं।

उसरिकया—िपतरों के वार्षिक श्राद्ध आदि की क्रिया, जैसे प्रेतपितृत्वमापन्ने मिण्डीकरणादनु ।

क्रियन्ते याः क्रियाः पित्र्यः प्रोच्यन्ते ता नृपोत्तराः ॥ (विष्णुपुराण)

[सपिण्डीकरण के पश्चात् जब प्रेत पितर संज्ञा को प्राप्त हो जाता है तब उसके बाद की जानेवाली क्रिया को 'उत्तर क्रिया' कहते हैं।]

उत्तरगीता— 'उत्तरगीता' महाभारत का ही एक अश माना जाता है। प्रसिद्धि हैं कि पाण्डवों की विजय और राज्यप्राप्ति के पश्चातृ श्री कृष्ण के सत्सग का सुअवसर पाकर एक बार अर्जुन ने कहा कि भगवन्। पुदारम्भ में आपने को भीता-उपदेश मुक्को दिया था, युद्ध की मार-काट जीर सान-पीट के बीच उसे में मूल गया हूं। इस्ता कर बहु सानोपदेश मुक्को फिर से मुना वीजिए। जी कृष्ण बोके कि अर्जुन, उक्त उपदेश मैंने बहुत ही समाहितजित (योगस्य) होकर दिव्य अर्मुमुलि के द्वारा दिया था, अब तो में भी उसकी अनुमुखीं कम में मूल गया हूं। किया ययास्मृति उसे मुनावा हूँ। इस मकार की कृष्ण का बाद में अर्जुन को दिया गया उपदेश ही 'उत्तर गीता' नाम से प्रसिद्ध है। स्वामी शंकरावार्य के परमृत्त गोडपाशवार्य की आब्बा इसके उसर पासी जाती है, विससे इस सम्ब का गीरव और भी बढ़ गया है।

उत्तरपक्ष-पूर्व पन्न का विलोग। विवाद के मध्य प्रतिपक्षी के सिद्धान्ती का सण्डन करने के पश्चात् किसी विचारक का अपना जो सत होता है उसे उत्तरपन्न कहते हैं।

उत्तराकात्मुनी—अधिवनी आदि सत्ताईस नक्षत्रों के अन्त-र्गत बारहवां नक्षत्र । इसमें पर्यद्भ के आकार के दो तारे हैं। इसका अधिष्ठाता देवता अर्थमा है।

उडह—आकाशमण्डल के स्तरों में छाये हुए सात प्रकार के बायुओं के अन्तर्गत एक बायु । इसकी स्थिति अपर की ओर होती हैं । 'निद्धान्तिक्षरोमणि' में कथन हैं :

> आवह प्रवहरूचैव विवहरूच समीरण । परवहः सवहरूचैव उद्धहरूच महाबल ।। तथा परिवहः श्रीमानृत्यातभयशंसिन । इत्यते श्रुभिताः सप्त मारुता गगनेचराः ।।

[आवह, प्रवह विवह, परवह, सवह, उदह तवा परिवह, आकाशामाम ये सात पवन परस्पर टकराते हुए उप्तरह होने की मुबना देते हैं।]

बाह—विवाह, एक स्त्री को पत्नी बनाकर स्वीकार करना। यह आठ प्रकार का होता है (मनु० ३.२१)
(१) वर को बुलाकर शक्ति के अनुसार कन्या को अकहत करके वक विद्या आता है, उसे 'बाह्य दिवाह' बहुत है।
(२) अही यज में स्थित ऋत्विक वर को कन्या वो जाती है, उसे 'देव विवाह' कहते हैं। (३) अही वर से वो बैंक ठकर उसी के साथ कन्या का विवाह कर विद्या जाती है जो 'बाह्य दिवाह' बहुत हैं।

का बाबरण करो" ऐसा नियम करके कन्यादान किया

काता है उसे 'प्राजापक' दिवाह कहते है। (९) कहां कर लेकर कर्यारान किया जाता है वह 'बापुर दिवाह' कहलाता है। (६) जहां कर्या और दर का परस्पर प्रेम हो जाने के कारण ''तुम मेरी पत्नी हो'', ''तुम मेरे पति हो'' ऐखा निक्यन कर लिया जाता है वह ''गाल्यव दिवाह' कर्ता ता है। (७) जहां पर नज्यूवंक कन्या का अपहरण कर लिया जाता है जहें 'राज्य दिवाह' कर्ता है। (८) जहां सोयों हों, मन अपवा प्रमत्त कन्या के माथ निजंत में नजारा है जहें है। (८) जहां सोयों हुई, मन अपवा प्रमत्त कन्या के माथ निजंत में नजारा है। दिवाह को जाता है। इस लिया के प्राचित्त का ना' क्यों के अत्याद है। क्या को उठा ले जाता है। इस लिया को उठा ले जाता है। विवाह को अत्यांत कन्या को उनके पिता के घर से पतिसह को उठा ले जाते हैं, इस लिया हो कहा जाता है। विवाह के क्या को उठा है जाता है। विवाह के क्या को उठा है जहां जाता है। विवाह के करण दे लिया है।

उद्दाष्टकबात - यह त्रत 'पतितसावित्रीक' (उपनयन संस्कार-होन) क्षोओं के लिए हैं। ऐसा बतलाया गया है कि उच्चा दुल्य तथा 'आमिशा' पर ही बती को दो मास तक निर्मर रहना चाहिए। आठ तित तक दही पर तथा तीन दिन वी पर अवित-रापन करना चाहिए। अस्तिम दिन पूर्ण उपवास का विधान है।

उद्दालक जार्याय—अवन का पुन उदालक आर्वाप वैदिक काल के अवस्त प्रसिद्ध आवार्यों में से या। वह सत्यय जादाण (१४ ४.१ २) में कुरुय-चाल का आह्या कहा गया है। वह अपन पिता अरुग तथा मन्द्रश्रीय पतज्ज्वल काव्य का भी क्लिय (बृहदा० उदक) तथा प्रसिद्ध गालक्ष्य व्यक्ति का गुरु या (बृहदा० उदक) भी तीत्तरीय सहिता में अरुग का नाम तो आता है, आर्चाण का नही। उदालक का वास्तविक पुत्र व्देतकेलु था, विसका समर्थन आरस्तव्य ने अपने समय के अवर व्यक्ति के रूप में किया है।

उदक्कर्म — मृतक के लिए बलदान की किया। यह कई प्रकार से सम्मन्त हीती है। एक मत से सभी सम्बन्धी (७ दी गाँ श वी गीडी तक) जल मे प्रवेश करते हैं। वे केवल एक ही वस्त्र पहुंगे रहते हैं और उत्तम्भ चाहिने कन्ये पर लटकता रहता है। वे अपना मुख दिल्या की ओर करते हैं, मृतक वा नाम लेते हुए एक-एक आखालि पानी देते हैं। फिर पानी से बाहर आकर अपने भीने कराई निवोहते हैं।

स्नान के बाद सम्बंधी एक साफ कास के मैदान में बैठते हैं जहाँ उनका मनवहलाव कवाओं अथवा यम-गीत द्वारा किया जाता है। घर के द्वार पर वे पितृमण्ड को पनी क्या करते हैं, एक पोते हैं, पानी, अग्नि तथा गोवर वारिका स्था करते हैं, एक पदर गण वडते हैं और तब धर में प्रवेश करते हैं।

खक्कपरीका—जल के द्वारा अपराध के सत्यासत्य की परीका।
विक्य प्रमाणों में यह आता है। वाद उदस्तन होने पर
कार प्रमाणों के आधार पर त्याय किया जाता है। वे है—
(१) जिकत, १) भृति, (३) साबी और (४) दिव्यः
उदक्तपरीका दिव्यं का ही एक प्रकार है। जल के प्रयोग से
यह परीका होती है, क्योंकि हिन्दु पर्म में जल को बहुत पवित्र याना जाता है जीर यह विवयस किया जाता है कि
जलस्पर्ध करते समय कोई कुठ नहीं बोलेगा। आवक्तरु

प्राचीन रीति में दोषी व्यक्ति को निर्धारित समय तक जल में डुक्की लगानी होती थी। समय से पूर्व ऊपर उठ आने वाला व्यक्ति अपराधी मान लिया जाता था।

वक्सस्त्रस्त्री — इसमें सामगी की एक अञ्चलि पानी पीकर वत रखने का विधान हैं । इससे आनन्द की प्राप्ति होनी हैं। दे० कुम्यकस्पत्र का वतकाण्ड, १८४, हेमाडि, वतसण्ड ७२६ । उद्गाता—सामगान करने वाला याजक 'उद्गाता' कह-

लाता है। हरिबंग में कथन है

श्रद्धाण परमं वस्त्रादुद्गातारञ्ज सामगम् । होतारमय चाघ्वर्युं बाहुम्यामसृजस्प्रभु ॥

[ प्रजापित ने ब्रह्मा को नवा सामगान करने बाले उद्-गाता को अपने मुख मे और होता तथा अध्वर्यु को बाहुओ से उत्पन्न किया । ]

बैदिक यहाँ, विशेष कर सोमयक्ष में, मामवेद के मन्त्रों का गान होता था। गाने बाले प्रीक्षित की 'वद्याता' कहते थे। उद्याता को हो प्रकार की शिक्षा लेली पढ़ती थी। महकी शिक्षा थी — बुद्ध एवं शीघ्र मन्त्री का गायन, तथा उन सभी स्वरो की जानकारी जो विशेष कर सोमयक्षों में प्रयुक्त होते थे। दूसरी शिक्षा ने इग यात का स्मरण रक्षा होता था कि किस सोमयक्ष में कीन मा मूक्त या मन्त्र गान करता पढ़ेगा।

**श्वमान**---जिसमें से जल पिया जाता है। अमरकोश के अनु-सार इराका जर्य कृप है। अन्यत्र भी कहा हुं निर्जलेषु च देशेषु खनयामासुरुलमान्।

उदपानान् बहुविधान् वेदिकापरिमण्डितान् ॥ [जल रहित प्रदेशो में अनेक प्रकार की देदिकाओं से युसज्जित उतम कुएँ सोदें गयें।]

यह इंड्डापूर्त नामक पुष्यकर्मों में 'पूर्त' के अक्सवर्स विशेष कृत्य है। इसको खुदबाने से बड़ा भारी पुष्य होता है।

हरणा है। जबसम्य आसरोप — ऐतरंय बाह्मण (८.२२) में जबसम्य आसरोय को अङ्ग बैरोचन का पारिवारिक पुरोहिल कहा गया है।

उद्ययमिर- अवस्थिर- पुरावेश्वर में साल मील परिचम
उदयमिर तथा सण्डीगिर नामक पहाडियों है। यह
प्रधानत जैन तीथं हैं, परन्तु सभी हिन्दू हमको परिचम
प्रातंत है। यह। किल्क्स देश के ५०० मृनि मोक्त
प्रातंत कर गये हैं। दोनो पहाडियों ममीप हैं। उदयमिरि
का नाम कुमार्गिरि हैं। महायोर स्वामी यही प्रधारे थें।
हमानें अनेक गुकाएं हैं। उतमे अनेक मृतियों उत्कीण हैं।
सण्डिगिर के शिवार पर एक जैन मन्दिर है। यो मीचिर
और है। पान हो आकाश्यान्त्रा नामक कुण्ड है। असे
गुजनाङ्ग, स्थानकुण्ड तथा रामकुण्ड हैं। एक गुका में
२४ तीपंकरों की प्रतियों उत्कीण हैं। उदयगिरि तथा
सण्डिगिर की प्राचीन गुकाओं तथा वहां को शिव्य की
कला को देशने के किल्य दुर-दूर में लीप आंते हैं।

कहते हैं कि आचार्य उदयन जब जगन्नाथजी के दर्शन करने गये उस समय मन्दिर के पट बन्द थे। इससे आचार्य ने व्यंग्यवचनपूर्वक उनकी इस प्रकार स्तुति की:

ऐरवर्यमदमत्तीस मामवशाय वर्तसे। उपस्थितेषु बौद्धेषु भदधीना तब स्थितिः॥ [जगत् के नाथ (ईस्वर) होने से भक्त होकर आप मेरा तिरस्कार कर छिप गये हैं। किन्तु बौडों (मास्तिकों) का सामना होने पर आपकी सत्ता मेरे तकों से ही सिद्ध हो सकती हैं।]

उबसेविका-यह उत्सव ठीक उसी प्रकार मनाया जाता है जैसे भूतमातु उत्सव होता है। यह एक शाक्त तान्त्रिक प्रक्रिया है। इन्द्रध्वजोत्सव के अवसर पर ध्वज को उतार लेने के पश्चात इसका आचएण किया जाना चाहिए। यह भाद्रपद शक्ल पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता था। इसकी समानता कुछ अशों में रोम की रहस्यात्मक 'बैकानेलिया' (होली जैसी रागात्मक चेष्टाओ) से की जा सकती है। स्कन्द पराण में थोड़ी भिन्नता के साथ इस व्रत का वर्णन किया गया है। इस विषय में मतभेद है कि उत्सव कब और कहाँ आयोजित किया जाय। प्राय: यह पूर्णिमान्त मे होता था। अब इसका प्रचार प्रायः बन्द है। उदासी--- सिक्जो के मुख्य दो सम्प्रदाय है (१) सहिजधारी और (२) सिंह । महिजधारियों एवं सिंहों के भी कई जपमन्त्रदाय है। उदामी (सन्यासमार्गी) महिजधारी शाखा के हैं। इस मत (उदासीन) के प्रवर्तक नानक के पुत्र श्रीचन्द्र थे। इस मत का प्रारम्भ लगभग १४३९ ई० में हुआ। श्रीचन्द्र ने नानक के मत को कछ व्यापक रूप देकर यह नया मत चलाया, जो सनातनी हिन्दओं के निकट है।

जनगर-ओकारमंपुटित सामगान की विशेष रीति 'ओमिन्येतवकारमुद्गीयमुगानीत।' (छान्दोन्य उ०) अस्मिलगरस्यप्रमुखा प्रदेशे महान्त उदगीयविदो वसन्ति।

(उत्तर दित)
उद्गीता आगम---आगमों का प्रवलन कैव सम्प्रदाय के
इतिहास में एक महत्वपूर्ण साहित्यक घटना है। परम्परा
के अनुसार २८ आगम हैं, जिन्हे जैविक एवं रीद्रिक दो
देगों में बोटा गया है। 'उद्गीता' अयवा 'प्रोद्गीता आगम' रीद्रिक आगम है।

उष्टोमकर—व्यापदर्शन के विक्यात व्याक्याता। गौतम व्हर्षिक ल्यावमूनों पर वात्स्यायन का भाष्य है। इस भाष्य पर उद्योतकर ने वार्तिक तिवा है। वार्तिक की व्याक्या वारस्थिति मिश्र ने 'न्यायवार्तिकतात्सर्यटीका' के नाम से किली है। इस टीका की भी टीका उदयना-वर्षकृत 'तात्सर्यपरिकृद्धि' है। वारव्यवसाकार मुक्ष्यन् ने मल्काग, न्यायिक्षति, धर्मकीति और उद्योतकर इन बार नैयायिकों का उल्लेख करते हुए इन्हें ईसा की छठी धताबनी में उत्पन्न बताया है। उद्योतकर ने प्रसिद्ध बौद्ध नैयायिक विह्नाया के 'प्रमाणसमुख्यम' नामक प्रम्य का खय्बन करके वास्त्यायन का भंत स्थापित किया है। दनका एक नाम भरदाज भी है तथा इन्हें पाखुमताबार्य भी कहा नया है, जिससे इनके पाखुमत शैव होने का अनु-मान लगाया जाता है।

उन्मसमेरकान्य—तन्त्रास्त्र के मीलिक सन्य शिवोक्त कहें गये हैं। तन्त्र अतिगृद्धातत्व समझ जाता है। ययार्थेतः दीक्षित और कमिषिक के सिवा किती के साम-यह शास्त्र प्रकट नहीं करना चाहिए। 'आगासतस्व-विकास' में ६४ तन्त्रों की सूची दी हुई है, जिसमें 'उन्मस भैन्य' पीतीसवी है। आगमतन्त्रविकास की सूची के सिवा अस्य बहुत से स्थानों पर इस तन्त्र का उल्लेख हुआ है।

उन्मती—हरवोग की मुद्राओं में से एक मुद्रा। इसका शारिव्यक अपर्द है 'चिरक, अपना उदासीन होना'। संसार से विरक्ति के लिए इस मुद्रा का अन्यास कियात है। इसमें चुंचिट को नामाय पर केन्द्रित करते हैं और भृकृंट (भौंह) का उत्पर की ओर प्रश्नेप करते हैं। गोरख, कवीर आदि योगमार्गी सन्तों ने साधना के लिए इस मुद्रा को बहुत उपयोगी माना है। 'गोरखवानी' में निम्मां-कित वचन गांगे जाते हैं

> तूटी डोरी रस कम बहै। उन्मनी लागा अस्थिर रहै।। उन्मनि लागा होइ अनन्द। तुटी डोरी विनसै कन्द।।

कबीर ने भी कहा है (कबीरसाखीसग्रह) हुँसै न बोर्ल उन्मनी, चचल मेल्या भार । कह कबीर अन्तर बिंघा, सतगुर का हथियार ॥

उन्मेरिकल्क्स्—जीव सिद्धान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ। तमिल जोनों में सम्प्रकट बन प्रेम्बुर प्रसिद्धि है। इन्होंने तेन्द्वरी वातास्त्री के लारफ में उत्तर भारत मे रचे गये बारत संस्कृत सूत्रों का तमिल पदा में अनुवाद किया। ये संमान्य आचार्य भी ये और इनके अनेक शिष्य के जिनमें से एक जिष्य मान वाचकम कण्डदान की प्रसिद्धि 'उन्मेरिकल्क्सम' नामक भाष्य के कारण बहुत आधिक ११४ उपक्रमपराकम-उपवेश

है। यह रचना५४ पद्धों में शैव सिद्धान्तको प्रक्लोलर केरूप में प्रस्तुतकरती है।

उपमूपनकाशय—कुँए के पास बनाया गया जलाशय। कुँए के पास पशुओं के पीने के लिए पल्यर आदि के द्वारा बौधा गया पानी रखने का स्थान। यह पूर्त कर्ममाना जाता है। इसके बनवाने से अकृष्ट पृष्य होता है।

उपक्षेपणवर्म— उपक्षेपण रूप धर्म। शूद्र का अन्न, जिसे बाह्मण के घर पकाने के लिए दिया गया हो, उपक्षेपण कहुलाता है।

उपप्रत्यसूत्र—सामवेदीय सुत्रग्रत्यो में से एक सुत्रग्रत्य। ऋम्वेदीय अनुक्रमणिकाकार षड्गुरुशिष्य ने जिल्ला है कि 'उपप्रत्यसुत्र' कात्यायन द्वारा निर्मित हुआ है।

उपप्रहण- उपाकरण का पर्याय । संस्कारपूर्वक गुरु से बेदो का ग्रहण करना उपग्रहण कहन्नाता है। श्रावणी पूर्णिमा को यह कृत्य किया जाता है। दे व 'उपाकर्म'।

उपका — सर्वप्रयम उत्पन्न ज्ञान, उपदेश के विना हुद्य में स्वतः उद्भूत प्रयम ज्ञान। और वाल्मीकि को दलोक निर्माण करने का ज्ञान प्राप्त हो गया था

'अथ प्राचेतसोपजं रामायणमितस्ततः।'

(रघुवंश १५,६३)

[इसके पश्चात् वाल्मीकि ने रामायण का स्वतः ज्ञान प्राप्त किया ।]

उपसन्त्र—तन्त्रशास्त्र शिवप्रणीत कहा जाता है। ऐसे तन्त्र संख्या में सौ से भी अधिक हैं। वाराही तन्त्र से यह भी वता चलता है कि जैमिनि, किपल, नारव, गर्ग, पुलस्स्य, भूगु, गुरू, बृहस्पति आदि ऋषियों ने भी कई उपतम्ब रचे हैं जिनकी थिनती नहीं हो सकती। (देश जागम) उपवेबता—आदेवता को हासानता को प्राप्त हो, यस, भूत जादि। उपदेबता हस हैं, जैसा कि अमरकोश में बताया या हैं:

विद्याघराऽप्सरोगक्षरक्षोगन्धर्विकन्नरा । पिकाचो गुद्धकः सिद्धो भूतोऽभी देवयोनय ।।

[(१) विद्याधर, (२) अप्सरा, (३) यक्ष, (४) राजस, (५) गन्धर्व, (६) किन्नर, (७) पिशाच, (८) गृह्यक, (९) सिद्ध और (१०) भूत । ये देवयोनियां हैं ।]

सूर्यचन्द्रग्रहे तीर्थे सिद्धक्षेत्रे शिवालये । मन्त्रमात्रप्रकथनमुपदेश स उच्यते ॥

(रामार्चनचन्द्रिका)

[नन्द-मूर्तमहण, तीर्थ, सिढक्षेत्र, शिवालय में मन्त्र कहने को उपदेश कहते हैं।] हितकथन को भी उपदेश कहा जाता है। हितोपदेश के निम्नह खण्ड में कहा है.

'उपदेशों हि सुर्खाणा पकोपाय न शान्तयं।' [मूर्खों को डितकर वचन मं क्रोध ही आता है, शान्ति नहीं।]

शिक्षण के अर्थ में भी यह शब्द प्रयुक्त होता है, मनु (८२७२) ने इसका प्रयोग इसी अर्थ में किया है।

हिन्दू संस्कृति में मोलिक उपदेश द्वारा भारी जनसमूह के सामने प्रचार करने की प्रधा नहीं थी। यहाँ के सभी आचायों ने आचरण अववा चरित्र के ऊपर बड़ा जोर दिया है। मसाज का प्रकृत गुशार चरित्र के मुशार में ही निहित है। कोर विचार के प्रचार से आचार संसक्ति नहीं होता। इसिन्धा आचार का आदर्श स्थापित करने वाले शिक्षक आचार्य करनाते ने उपदेशक उनका नाम न था। जहां तक रहा च जजता है, सारी जनसमूह के सामने मोलिक व्याच्यान द्वारा विचारों के प्रचार करने की पढ़ित की नीच सर्वप्रधम महाराम गौतम बुद्ध और उनके अनुमाधिमों ने दालों। तब से इस क्या में धर्म के प्रचार की रीति चक पड़ी। उपदेशरलमाला—श्रीवैण्यं सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध सन्य, जो तमिल भाषा में लिखा गया है। इसके रचयिता गोविन्दाचार्य का जन्म पन्त्रहवी शताब्दी के आरम्भ में माना जाता है।

व्यवस्थानस्थिन-चाङ्कराचार्यं द्वारा रचित अद्वैत वेदान्त का एक प्रधान ग्रन्थ । महात्मा रामतीर्थ ने इस ग्रन्थ पर 'पदायोकांनका' नामक टीका का निर्माण किया । शङ्करा-वार्थ के वेदान्त सम्बन्धी निर्धान्तों का इसमें एक सहस्र कलोकों में सीक्षात नार हैं।

उपसेवाम्बन जीव गोवनामी (शोकहवी शताब्दी के अन्त में उरारक) द्वारा रिवत ग्रन्थों में में एक । यह ग्रन्थ इनके अविकटसोवेदावाद (वीनस्थमन) के अनुमार किसा ग्रया है। यन्यकर्ता प्रसिद्ध भक्त और गोडीय वैण्यवाचार्य क्या और ममातन गोस्वामी के भरीजे थे। चीकस्पर्देव के अन्तर्भान के बाद और गोस्वामी वृश्यावन चौठ आये और यही पर इनमी प्रतिभा का विकास हुआ। एकत्व इन्होंने भक्तिमार्ग के अनेक श्रन्थ प्रस्तुत कर बंगाल में बैण्यव धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीनिवास आदि की उपस्

उपदेश--- उपदेश देने वाला । यह गुरुवत् पूज्य है तथोपदेष्टारमांप पूजयेच्च ततो गुरुम् । न पूज्यते गुरुवंत्र नरैस्तत्राफला क्रिया ॥

्रिपदेशक गुरु की वैसी ही पूजा करनी वाहिए जैसे गुरु की। जहाँ मनुष्य गुरु की पूजा नहीं करने वहाँ किया विफल होती हैं।

उपभर्म—हीन धर्म अथवा पाखण्ड । मनुस्मृति (२.३३७) मे कथन हैं

एव धर्म: पर साक्षाद् उपधर्मीऽन्य उच्यते ।

[यह साक्षात् परम धर्म है और अन्य (इससे विरुद्ध) उपधर्म कहा गया है।]

उपधा—राजाओं द्वारा गुप्त रूप से मित्रयों के बरित्र की परीक्षा। प्राचीन राजशास्त्र में उपषाशुद्ध मन्त्रीगण श्रेष्ठ या विश्वस्त माने जाते थे।

उपधि--छल, धोखा, कपट .

'यत्र वाप्युपिंध पश्येत् तत्सर्वं विनिवर्तयेत् ।'

[ जहाँ कपटपूर्वक कोई वस्तु वेंची यादी गयी हो वह सब औटवादेनी चाहिए। ]

किरात॰ (१,४५) में भी कहा गया है:

अरिषु हि विजयायितः क्षितीशा विद्यति सोपधि सन्धिद्ववणानि ।

[विजय का इच्छुक राजा कपटपूर्वक शत्रुओं के साथ की हुई सन्धि को भङ्ग कर देता है। ]

उपनय--विशेष कर्मानुष्ठान के साथ गुरु के समीप में ले जाना । यथा

> गृह्योक्तकर्मणा येन समीपं नीयते गुरोः। बालो वेदाय तद्योगाद वालस्योपनयं विदुः॥

(स्मृति)
[ वेदजान के लिए गृह्यमूत्र में कहें गये कमें के द्वारा
बालक को जो गुरु के पास लाया जाता है उसे उपनय
कहते हैं। ]

तर्कशास्त्र में हेतु के बल से किसी निश्चय पर पहुँचना भी उपनय कहलाता है।

उपनयन—एक धार्मिक कृत्य, जिसके द्वारा बालक को आवार्य के पास विशाज्यस्य के लिए ले जाते हैं। इसके कई पर्योष है—(१) बट्टकरण, (२) उपनाय, (३) उपनाय, (१) आनय आदिता । ससार को सभी जातियों में बालक को जाति की सास्कृतिक नाम्पत्ति में प्रवेश कराने के लिए कोई न कोई सस्कार होता है। हिन्दुओं में इसके लिए उपनयन सस्कार है: ऐसा माना जाता ह कि इससे बालक का दूसरा जन्म होता है और इसके पर्क्यात् वह सुक्श जान और संस्कार को बहुण करने में समर्थ हो जाता है। माता-पिता से जन्म शारिरिक जन्म है। आवार्यकुल (१२७०) में जानमय जन्म बौदक जन्म है। मनुस्पृति

तत्र यद् ब्रह्मजन्मास्य मौञ्जीबन्धनचिह्नितम् । तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥

[ मूँज की करपनी से चिद्धित बालक का जो प्रह्म-(ज्ञान) जन्म हूं, उसमें उसकी माना सावित्रों (गायणे मन्त्र) और पिता आचार्य कहा जाता है। ] इस सस्कार से बालक 'डिज' (दी जन्म बाला) होता है। जो जड़ता अथवा मुदता से यह संस्कार नहीं कराता वह बाल्य अथवा व्यक्त से यह

उपनयन का उद्देश्य है बालक के ज्ञान, शौच आर

(बृहस्पति)

आचार का विकास करना। इस सम्बन्ध में याज्ञवस्कय-स्मृति (११५) का कथन है:

> उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहृतिपूर्वकम् । वेदमध्यापयेदेनं शौथाचाराष्ट्रच शिक्षयेत ॥

[ गुरु को महाज्याहृति ( भू: भुव: स्थ:) के साथ शिष्य का उपनयन करके उसकी वेदाध्ययन कराना तथा शौच और आचार की शिक्षा देनी चाहिए। ] विभिन्न वर्ण के बाक्कों के उपनयनार्थ विभिन्न आय का विधान है; बाह्मणबालक का उपनयन आठवें वर्ष में, क्षत्रियबालक का न्यारहर्वे वर्ष में, वैश्यवालक का बारहर्वे वर्ष में होना चाहिए । दे० पारस्करगृह्यमुत्र, २.२, मनुस्मृति, २ ३६, याज्ञवल्क्यस्मति, १११। इस अवधि के अपवाद भी पाये जात है। प्रतिभाशाली वालको का उपनयन कम आयु में भी हो सकता है। ब्रह्मवर्चस की कामना करने वाले ब्राह्मण बालक का उपनयन पाँचवें वर्ष में हो सकता है। उपनयन की अन्तिम अवधि ब्राह्मण बालक के लिए सोलह वर्ष, क्षत्रिय बालक के लिए वाईस वर्ष और वैश्य बालक के लिए चौबीस वर्ष है । यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अंतिम अवधि के पश्चात भी अनुपनीत रह जाय तो वह सावित्री-पतित, आर्यधर्म से विगहित, वात्य हो जाता है। मन् (२३९) का कथन है

अत उठवे त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृता । मावित्रीपतिता वाल्या भवन्त्यार्यविगहिता ॥

परस्तु बात्य ही जाने के पञ्चात् भी आर्थ समाज (शिष्ट समाज) में लीटने का रास्ता बन्द नहीं हो जाता, बात्यस्तोम नामक प्रायक्षित्वल करके पून उपनयनपूर्वक समाज में लीटने का विधान हैं:

तेषा संस्कारेप्सुव्रस्थिस्तोमेनेष्ट्वा काममधीयीत । (पारस्करमृद्धासूत्र २ ५ ५४)

इसके लिए आचार्य का निर्वाचन बहें महत्व का है। उपनयन का उद्देश्य जान की प्राप्ति और चरित्र का निर्माण है। यदि आचार्य जानसम्पन्न और क्लार निर्माण वह शिष्प के जीवन का निर्माण नहीं कर सकता। 'जिसको अविद्यान आचार्य उपनीत करना है वह अन्यकार से अन्य-कार में प्रवेश करता है। अत- कुलीन, विद्यान तथा आस्म-संयमी आचार्य की कामना करनी चाहिए।' दे० 'उप-निर्माण प्रवाद की कामना करनी चाहिए।' दे० 'उप-विद्या गया है: कुमारस्योपनयनं श्रुताभिजनकुतवान् । तपसा धृतिनं शेषपामा कुर्यादं विजोत्तमः ॥ शौनक सत्यवाग् शृतमान् दक्षः तर्वभूतदयापरः । कास्तिको वेदनित्त श्रुविरावार्यं उच्यते ॥ वेदाध्यतनसम्त्रां वृत्तिमान् विजितिन्द्रयः । दक्षोतसाही यथानुसजीवनेहस्तु वृत्तिमान् ॥ यम

संस्कार सन्यम्न करने के लिए किसी उपयुक्त समय का चुनाव किया जाता है। प्राय. उपनयम जब सूर्य उत्तराराण में (भूमध्य रंसा के उत्तर) रहुता है तब किया जाता है। परस्तु वैद्य बालक का उपनयम विश्वणायम में भी हो सकता है। विभिन्न वणों के लिए विभिन्न ऋतुर्य निविचत है। शांत्रण वालक के लिए वमन्त, अजिय बालक के लिए बीध्म, वैद्य बालक के लिए बाद तथा रखकार के लिए वर्ष कनु निभीरित है। ये विभिन्न ऋतुर्ग विभिन्न वणों के स्वभाव तथा व्यवसाय को प्रतीक है।

सरकार के आरम्भ में क्षीरकर्म (मुण्डन) और स्नान के पड़नात् वालक को गुरू की और में बहाजारी के अनु-कूल परिधान दिये जाते हैं। उनमें प्रथम कौषीन हैं जो गुरू अङ्गो को दकने के लिए होना हैं। शारीर के मस्वस्थ में यह सामाजिक चेतना का प्रारम्भ हैं। मन्त्र के साथ आचार्य कौषीन तथा अन्य वस्य देता है। इसके साथ ही बहाजारी को मेंकला प्रदान की जानी है। इसके साथ ही बहाजारी को मेंकला प्रदान की जानी है। इसके साथ ही लए होती है।

मेलला के परचात् ब्रह्माचारी को यज्ञोपयोत पहनाया जाता है। यह इतना महत्त्वपूर्ण है कि आजकल उपनयत सम्कार का नाम ही यज्ञोपयीत सस्कार हो गया है। यज-उपनीत का अर्थ है। यक समय पहना हुआ उपरी बस्त्र । वास्त्रक में यह यज्ञवस्त्र हो। था जो सक्तित्त प्रतीक के रूप में तीन युत्र मात्र रहु गया है।

डसी प्रकार मृगचर्म, दण्ड आदि भी उपयुक्त मन्त्रों के साथ प्रदान किये जाते हैं।

ब्रह्मचारी को परिधान समर्पित करने के पहचात् कई एक प्रतीकात्मक कमें किये जाते हैं। पहला है आचार्य द्वारा अपनी मरी हुई अञ्जलि से ब्रह्मचारी की अञ्जलि में जल डालना, जो गुचिना और जान-प्रदान का प्रतीक है। उक्त्यास-उपनिषद् ११७

दूसरा है ब्रह्मचारी द्वारा सूर्यदर्शन । यह नियम, व्रत और उपासना का प्रतीक है।

इन प्रतीकात्मक कियाओं के बाद आवार्य बाजक को बहाचारी के रूप में स्वीकार करता है और पूछता है, "तु किसका विद्यार्थों है?" वह उत्तर देता है. "आपका।" आवार्य संगीयन करते हुए कहता है, "तु इन्द्र का दक्षाचारी है। अगिन तेरा आचार्य है। में तेरा आचार्य है। में तेरा आचार्य है।

यजोपवीत के समान सावित्री (गायती) मन्त्र भी उप-नयन संस्कार का एक विकीष्ट और महस्वपूर्ण अन्नु है। यह सैकाफिक तथा बीदिक जीवन का मुक्तमन्त्र है। सावित्री को बहाचारी की माना कहा गया है। आवार्य सावित्री-मन्त्र का उच्चारण बहाचारी के सामने करता हैं.

> भूर्भृव स्व । तत्सवितुर्वरेण्यम्, भर्गो देवस्य घीमहि, घियो यो न प्रचोदयात ॥

[ यह है (अस्ति) । यह समृद्धि और प्रकाशस्वरूप है। हम गविता (समस्त सृष्टि को उत्पन्न करने वाले) देव के गुभ्र तेज की धारण करते हैं। वह हमारी बुद्धि को प्रदोम करें।

सावित्री के उपदेश के पश्चाल आहकनीय असिन में आहर्ति, भिक्षाचरण, त्रिरात्र बन, मेथाजनन आदि बनी का बदाचारों के लिए विधान है। ये मेसी धीशणिक एवं बौद्धिक महत्त्व के हैं। उपनयन संस्कार के सभी अङ्ग मिलकर एक ऐसा बातावरण तैयार करते हैं जिससे द्वाउचारी अनुभव करता है कि उसके जीवन में एक नव-पूण का प्राधुमींव हो रहा है, जहाँ उसके बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास की अनल सभावना है।

उपन्यास—वा∗योपक्रम, परिचयात्मक वचन, आरम्भिक वस्तुवर्णन, यथा

ंबद्राजिझसोपन्यासमुखेन ।' (शारीरक भाष्य) [ वहाजिजासा के प्राथमिक उन्लेख द्वारा । ] इसका दूसरा अर्थ 'विचार' है, जैसा कि मनु ने कहा है :

विध्वजन्यमिम पुण्यमुपन्यासं निवोधतः। [कहे जा रहे, सर्वजनहितकारी पवित्र विचार को सनो । ] उपनिषद्-यह शब्द 'उप + नि + सद + विवप' से बना है, जिसका अर्थ है (गुरु) के निकट (रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति के लिए) बैठना ।' अर्थात् उपनिषद् बह साहित्य है जिसमें जीवन और जगत् के रहस्यो का उद्घाटन, निरूपण तथा विवेचन हैं। वैदिक साहित्य के चार भाग हैं—(१) मन्त्र अथवा सहिता, (२) ब्राह्मण, (३) आर-ष्यक तथा (४) उपनिषद् । उपनिषद् वैधिक साहित्य का अन्तिम भाग अथवा चरम परिणति है। मन्त्र अथवा संहिताओं मे मुलतः कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड और उपासना का प्रतिपादन हुआ है। इन्ही विषयो का ब्राह्मणों और उपनिषदों में विस्तार तथा व्याख्यान हुआ है। बाह्यणो में कर्मकाण्डका विस्तार एवं व्याख्यान है, आरण्यक एवं उपनिपदो में ज्ञान और उपासना का । वैदिक साहित्य का अन्तिम भाग होने से उपनिषदें बेदान्त (बेद + अन्त) भी कहरूगती है, क्योंकि वेदों के अस्तिम ध्येय ब्रह्म का उनमें निरूपण है। वेदान्तदर्शन के तीन प्रस्थान है-उपनिषद् अहासूत्र तथा गीता । इनमें उपनिषद् का प्रथम स्थान 🕏 ।

प्रत्येक वेद की सहिताएँ, ब्राह्मण, आरष्यक तथा उपितपट् भिन-भिन होती है। ऐगा कहा जाता है कि बागों बेदो की एक सहस एक सो अस्सी उपितप्र है— परन्तु इस समा मारी उपलब्ध नहीं है। प्रमुख बारह उप-नियद है—(१) ईशाबास्य (१) केन (१) कट (४) प्रस्त (५) मुण्डक (६) प्रण्डूक्स (७) नित्तरीय (८) ऐतरिय (१) छानीय्म (१०) बुह्मराय्यक (११) कोधितिक ओर (२) छानीय्म (१०) बुह्मराय्यक (११) कोधितिक ओर ६२) ब्ह्माब्यकर । इन पर आवार्य अदुर के प्रमाणिक भाष्य है। अन्य आवार्यों—रामानुत्र, मध्य, तिस्यार्स, बल्लाभ बादि ने भी अपने-अपने मारप्रदायक मुल्ड उपनि-पर्स छों है। सभी सम्प्रदाय अपने मारप्रदाय की प्रतिस्त्र के किए प्रत्येक आवार्य को उपनिपदों पर भाष्य जिल्लाम आवस्यक हो गया था। मुख्य उपनिपदों का परिचय नीचे विया आदस्य है।

१ ईतावास्य-~इम उपनिषद् का यह नाम इस जिए है कि इसका प्रदम मन्त्र 'ईतावास्थामदं सर्वम् '' से प्रारम्भ होता है। यह यजुर्वेद का चालोगवां अध्याय है। इसमें सद मिश्यकर केत्रक अठाइह मन्त्र है। परस्तु सर्वोप से इनमें उपनिषदों के सभी विषयों का बहुत प्रभानशाली ढंग से निरूपण हुआ है। अत यह बहुत लोकप्रिय हैं।

- २. केनोपनिषद्—द्वाकं सामकरण का कारण यह है कि इसका प्रारम्भ 'केनीयत यतित प्रीयत मन' वाचय के होता है। यह सामबंद की जीमनीय शाला के बाह्यण-यन्य का नवम अध्याय है। इसको 'बाह्यणोपनिषद' मी कहते हैं। इसका प्रतिपाय विषय बाहातल्य है। इसके कनुतार जो बह्नातल्य जान लेता है वह सभी बन्धनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है।
- ३ कठोपनिषद्—कृष्णयज्वेद की कठशाला के अन्त-र्गत यह उपनिषद् आती है। इसमें दो अध्याय और छ बल्लियों है। इसका प्रारम्भ निषकेता की कथा से होता है, जिसमें श्रेय और प्रेय का सुन्दर विवेचन है।
- ४ प्रश्नोपनिषय्—अवर्यवेद की पिप्पलाद सहिता के ब्राह्मणयस्य का एक अंश प्रश्नोपनिषद कहलाता है। इसमें प्रश्नोत्तर के रूप में ब्रह्मतत्त्व का निरूपण किया गया है। इसीलिए इसका यह नामकरण हुआ।
- ५ मुण्डकोपनिषद्—अधर्ववेद की शौनक शासा का एक अंश मुण्डकोपनिषद् है। इसमे तीन मुण्डक और प्रत्येक मुण्डक में दोन्दो अध्याय है। सृष्टि की उत्पक्ति तथा ब्रह्मतत्त्व इसके विचारणीय विषय है।
- ६ माण्डू-स्योपनिषद्—यह अथर्ववेद की एक संक्षिप्त उपनिषद् है। इसमें केवल बारह मन्त्र है। इसमें 'ओकार' के महत्त्व का निरूपण है।
- ७. तींतरीयोगनिषद्—यह यजुबँदीय उपनिषद् है। कृष्ण-यजुबँद की तींतरीय सहिता के ब्राह्मणसम्ब के अल्तम माग की 'तींतरीय आरम्पक' कहते हैं। यह आरप्यक दस प्रगठकों में विभाजित हैं। इनमें से सात से नी तक के प्रगठकों के तींतरीय उपनिषद् कहते हैं। उपर्युक्त तीन प्रगठकों के अक्षा शिक्षावल्ली, ब्रह्मानन्द-वल्ली और भृगुबल्ली नाम हैं। प्रमम बल्ली में शिक्षा का माहात्म्य, दूसरी में ब्रह्मतल्ब का निरूपक तथा तीसरी में बल्ला डाग अपने पुत्र को उपदेश हैं।
- ८. ऐतरयोपनिषद्—यह ऋ खेरीय उपनिषद् है। ऋ खेद के 'ऐतरेय ब्राह्मण' के पांच भाग है जिनको पांच ब्रार-ष्यक की संज्ञा दी गयी है। इसके द्वितीय ब्रारण्यक के चतुर्थ से षट्ट-सीन अध्यायों को ऐतरयोपनिषद् कहते

- हैं। इन तीन अध्याओं में क्रमकः सृष्टि, जीवारमा और स्रह्मातस्य का निरूपण है।
- ९ छान्दोम्य उपनिषद्—सामवंद की कीयुगी गाला के तीन ब्राह्मण है—(१) ताण्डप, (२) पदिषय और (३) मन्त्र। इन्हीं के अनिता बाठ अध्याय छान्दोग्य ब्राह्मण अपवा छान्दोग्य उपनिषद कहुनाने हैं। ये आठ अध्याय बहुत विस्तान हैं अत यह उपनिषद बहुत विशास हैं।
- १० बृहदारध्यकोपनिषद् गुकल यजुर्केद की दो सालाएँ हैं। उत दोनों का नहादाणहरूच 'वतप्पर्ट है। इसके अन्तिम छ अध्यायों को नृहदारध्यक या नृहदारस्य-कोपनिषद कहते हैं। टसको 'बृहद् नाम अस्वबंद है, क्योंकि आकार में यह मबसे बटी उपनिषद हैं। इसमें भी मृष्टि और ब्रह्म का विस्तार से निकरण किया नथा है।
- ११ कोगोविक उपनिगद्—यह ख्रम्बेदीस उपनिगद् है। इस्वेद के कोपीतिक ताद्राण का एक साम आर-पक कहा जाता है. जिसमें पन्द्रह अध्याय है। उस उप तीसर और कड़े अध्याय को मिलाकर कोषांतिक उप-निपद् कही जाती है। कुशीतक नामक ऋषि ने इसका उपयेश किया था, अन' इसका नाम कीगीतिक 'वहा। इसका एक दूसरा नाम कीगीतिक 'वाहाणोपनिषद भी है। है। यह भी एक बुहराकार उपनिषद है।
- १२ ब्वेनाइबनरोपनिषद्—यह कुष्ण यजुर्बेद की उप-निपद् हैं और इस बेद के ब्वेनाइबसर ब्राह्मण का एक भाग है। इसमें छ अध्याय है जिसमें ब्रह्मविद्या का बहुत हुश्यमाही विवेचन पाया जाता है।
- इन उपनिपदों के अतिरिक्त बहुसस्यक पर्याती उप-निगर है। एक परवारी उपनिपद मुक्तिकंशिनिपद में १०८ उपनिपदों की मुची है। इन सभी उपनिपदों में १०८ उपनिपदों की मुची है। इन सभी उपनिपदों का संग्रह निर्णयमागर प्रेम, बान्य में मुक्ता की रूप में प्रकानित उप-निपद सम्रह में १७९, उपनिपद है। अब्द के मुजराती शिरित्य प्रेम में फ्लानित 'उपनिपद्शवस्यमहाकोग' में १२३ उपनिपदस्यों का नामोरुक्त है। उपनिषदों को कालकार के आधार पर दो बगी में बौटा जा सकता है— (१) प्राचीन उपनिपद शासारित है; परवर्ती साम्ब्रन प्राचीन बहित सामाओं पर आधारित है; परवर्ती साम्ब्रन स्वित है। मध्य गुग में आधिक सम्प्रदार्शों ने अपनी

प्राचीनता सिद्ध करने के लिए अनेक उपनिषदों की रचनाकी।

उपनिषदों का प्रतिपाच विषय उपासना और जार है।
जैसा कि किला जा चुका है, जाहाणों में संहिताओं के
कर्मकाण्ड का विस्तार और ज्याप्यान हुआ है। इसी
प्रकार उपनिषदों में संहिताओं के उपामना और जानकाण्ड का विस्तार और विकास हुआ है। जाहाण और
उपनिषद एक हुसरे के पूरक हैं। उपनिषदी (हैजाबार्थ
कोर मुक्क में में हो यो प्रकार को विद्याओं को उल्लेख
है—(१) परा और (२) अपरा। 'परा' विद्या ब्रह्मविद्या
है, विसका उपनिषदों में मुक्क रूप सं विष्यंत्र को उपलेख
है—(१) परा और (२) अपरा। 'परा' विद्या ब्रह्मविद्या
है, विसका उपनिषदों में मुक्क रूप सं विष्यंत्र के लोकायात के
कुण यह आवस्यक है और पहिताओं, जाह्यापी तथा
वेदाङ्गों में उपलेख निरूपण करती है। 'परा' अथवा बहुविद्या के अन्तर्यात आस्मा, ब्रह्म, जगत, बन्ध, मांस,
मांद्रा के सापन आर्दिक सरल, बुवेष संस्तु रहस्यमय
गंली में उपनिषदें निरूपण करती है।

जनान्त्र का ज्यांनव्यकास्य जीर 'आन्यायास्य जीर 'आन्यायास्य ज्यांनव्यकास्य जीर 'आन्यायास्य जीरा हो' जीरानीयं अथवा 'तलवकारबादाय' में सिमजित है, जो सामवेद की तलवकार ग्रांचा से सम्बन्धित है।
उपनिव्यक्ताया जाड़ राचार्य के रचे हुए प्रस्थी में 'उपनिवदसाय' प्रतिद्ध हैं। जिन उपनियदी का भाष्य उन्होंने
लिया है वे हैं दित, केन, कठ, प्रकृत, मणुक्य, एत्रेर्स, तीतिसीय, छन्दोंन्य, वृहदारप्यक, नृष्टिसुर्वतापनीय तथा श्वेताश्वतर ।शाहुराधार्य के समान ही मन्त्राचार्य
ने ग्री सस उपनियदी (ईसा, केन, कठ, प्रकृत, मुण्डक, मण्डूवय, ऐत्रंस, तीतिरीय, छान्दोंन्य एव बृहदारप्यक) पर भाष्य
लिवा है। इसी प्रकार रामानुजावार्य आदि सहानुभावों
के भी उपनियद्शाय्य प्रतिद्ध है।

उपनिषम्मकुलबीपिका—दोहय भट्टाचार्य के रचे नौ ग्रन्थों में से एक । दोहय भट्टाचार्य रामानुज मतानुषायी एव अप्पय वीक्षित के समामामिक से । वजना काल सोल्हरी प्रताब्दी माना जाता है। इस ग्रन्थ में उपनिषदों के आधार पर विशिष्टाईत सब का निरूपण किया गया है। उपनिषदालोक—'श्वेताश्वतर' एवं 'मैत्रायणीयोपनिषद' यजुर्वेद की ही उपनिषदें कही जाती हैं। इन पर आचार्य विज्ञानिमञ्जू ने 'उपनिषदालोक' नाम की विस्तृत टीका लिखी है।

उपनीत — जिसका उपनयन संस्कार हो चुका है। उपनीत होने के पूर्व बालक के शोचाचार के नियम सरल होते है। उपनयन के परचाल उसको बहायर्थ आक्षम के नियमो का पालन करना होता है। स्मृतियो में अनुपनीत की छूटों और उपनीत के नियमों की विस्तृत सूचियाँ पायी जाती है।

उपपति — अवैध या गुप्त पति, जार, आचारहामि का कारण पति । उपपति की निन्दा की गयी है और परस्त्री-गमन के लिए उसकी प्रायधिचली बतलाया गया है।

उपपत्ति — किसी नियम की गङ्गति अथवा समाधान। सिद्धान्तप्रकरण के प्रतिपाद्य अर्थकी सिद्धि के लिए कही जाने वाली युक्ति को भी उपपत्ति कहते हैं। वेदान्तसार में कहा है.

श्रीतव्य श्रुतिवाक्येम्यो मन्तव्यक्ष्वोपपत्तिभिः ।

[आत्मा को बंदबाक्यो से सुनना चाहिए, युक्तियो से मानना चाहिए।]

उपपातक—पतन करने वाला कर्म, जो नरक में गिराता है, अववा पाप के माथ जिसकी उपमा की जाय । विशेष पापो को भी उपपातक कहते है, ये उनंचास प्रकार के हैं (१) गोधनहरण, (२) अटा-अथाजन, (३) परतारगमन, (४) आस्पविज्ञन, (५) गुरुत्याग, (६) सितृत्याग आदि उपपा-तक होते हैं।

उषपुराण-अठारह पुराणो के अतिरिक्त अनक उपपुराण भी है, जिनकी वर्णनसामग्री एव विषय पुराणो के सद्का हां है। निम्नाङ्कित उपपुराण प्रसिद्ध हैं

| ₹. सनत्कुमार        | (० का।लका      |
|---------------------|----------------|
| २. नरसिंह           | ११ साम्ब       |
| ३ बृहन्नारदीय       | १२. नन्दिकेदवर |
| ४. शिव अथवा शिवधर्म | १३. सौर        |
| ५. दुर्वासा         | १४. पाराशर     |
| ६. कापिल            | १५. आदित्य     |
| ७. मानव             | १६. ब्रह्माण्ड |
| ८. औशनस             | १७. माहेश्वर   |
| ९. वारुण            | १८. भागवत      |

. १९. बासिष्ठ २५. देवी २०. कॉर्म २६. बृहद्धर्म २१. मार्गव २७. परानन्द २२. आदि २८. पशुपति २३. मुद्गळ २९. हरिवंग

२४. करिक

वैष्णव लोग भागवत पुराण को उपपुराण न मानकर महापुराण मानते हैं।

व्यासप्रणीत अठारह महापुराणी के सदृश अनेक मृतियो द्वारा प्रणीत अठारह उपगुराण भी कहे गये हैं.

अत्यान्यपुरापाणित मृतिभि कियतान्यपि ।
आदा सानत्कुमारोक नारसिंह तत यरम् ॥
तृतीयं वाययोग्यः कुमारोण व भाषितम् ।
नतुर्व तिवयमांकरं मारतान्यन्दीशमापितम् ॥
तृतीयांकप्रवादम् नारतीयमतः परम् ॥
निव्देश्य रपुग्गः तववेश्यान्तिरितम् ॥
नारिकं वारणः मान्य कार्तिकाङ्गत्यमेव व ।
माहेबवरं तथा किलकः वेतं मर्वायोगिदिदम् ॥
यराशानेकन्यरम् मारीच भानकराङ्गयम् ॥
पराशानेकन्यरम् मारीच भानकराङ्गयम् ॥
सन्तियो के हारा कहे गये अत्य उपपूराण है । सनन्

ू मारा के ब्राग्य प्रथम, नर्गिक्ट हारा हिनीय, कुमार हारा कहा गया श्रयम, नर्गिक्ट हारा हिनीय, कुमार हारा कहा गया श्रायम महा गया श्रावम हारा कहा गया श्रावम हारा कहा गया श्रावम, नार्गिय, निर्मेक्टवर, औगनस, काण्कि, वाल्य, साम्ब, काल्कि, माहेस्वर, किल, देव, पारायर, माराय और सीरपुराण से अध्यादम उपपुराण कहे गये हैं। देव कूमपुराण, मफ्लासतस्य में उद्धुत।

**उपभोग**---भोजन के अतिरिक्त भोग्यवस्तु । इसका पर्याय है निवेश ।

न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति । (मनु २.९४)

[कभी भी काम की शान्ति कामो के उपभोग से नही हो सकती।]

उपमाता—माता के समान, शात्री । यह स्मृति में छ प्रकार की कही गयी है

मातुः व्वमा मातुलानी पितृब्यस्त्री पितृब्यमा । स्वश्रु पूर्वजपत्नी च मातृतुल्याः प्रकीरिता ॥

[भाता की बहिन, मामी, चाची, पिता की बहिन, सास, बड़े भाई की पत्नी ये माता के समान होती हैं।] ये माता के तुल्य ही पूजनीय हैं। इनका अनादर करने से पाप होता है।

उपमान—स्यायदर्शन के अनुसार तीसरा प्रमाण। गौतम ने चार प्रमाण माने है—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और झब्द। किसी जानी हुई वस्तु के सादृश्य से न जानी हुई वस्तु का ज्ञान जिस प्रमाण से होता है, बही उपमान है।

जैसे, ''नीलगाय गाय के सदृश होती है।'' उपयम—विवाह, पाणिग्रहण । दे० 'विवाह'।

उपयाजित—इष्टिसिद्धि के प्रयोजन से देवता के लिए देव वस्तु। उसका पर्याय है 'दिव्यदोहद।' प्राधित वस्तु को भी उपयाजित कहते हैं।

उवरतस्युह—निःस्युह, निकाम, जिसकी धन आदि की टज्छा समाप्त हो गयी है। धन रहने पर भी धन की टज्छा ने रहित व्यक्ति उपरतस्युह कहा जाता है। यह साधक का एक विशिष्ट गुण है।

उपरित—विरक्त होना, विरित । जैसे, मार्कण्डेय पुराण (९१८) में कहा है :

'विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि! नमोस्तुते।'

[विष्व की विरिति में समर्थ हे नारायणि, तुमको नमस्कार है।] जितेन्द्रियों की विषयों में उपरिति एक साधन माना जाता है।

उपराग- एक यह पर दूसरे यह की छाया, गहुबस्त चन्द्र, अववा राहुबस्त मूर्य आदि। निकट में होने के कारण अपने गुणों का अन्य के गुणों में आरोग भी उपराग है। अने म्हर्णिकालि के बामों में जात पूजों के जात के को आरोग। दुर्गय, ज्यासन आदि भी इसके अर्द है।

का जारार । कुना, अतन आदि मा इस्त अ व हूं। अवर्षिय बंदु न्याहरात धर्म का प्रयम अनुवादी उपरिवर वम् था । इसकी कवा नारायणीय आक्यान में आयी है। यह शानिवर्ष के ११४ वें अच्याय से ३५१ वें अच्याय के अन्त का वर्षायत है। इस वर्षाय के अन्त का वर्षायत है। नारायणीयाक्यान शानिवर्ष के अनित में आपना वर्षाय है। वह वेदान्त आदि मती मे पिमन और अन्तिम ही माना गया है। इस मत के मूछ आधार नारायण है। व्यायमुच मनवन्तर में मनातन विवदाया नारायण है। व्यायमुच मनवन्तर में मनातन विवदाया नारायण है। वर्षाय मुद्र और कृष्ण बार मूर्तियां उत्यन्त हुँ । नर-नारायण हृष्टियों ने वर्षारक्षम में नप किया । नार वें वहीं आकर उनसे प्रका किया । जार में कुना की । इस मंग का पहला बनुयायी राखा उपरिवर वसु था । इस मंग का पहला बनुयायी राखा उपरिवर वसु था । इस संग का पहला बनुयायी राखा उपरिवर वसु था । इसी ने पाञ्चरात्र विविध से नारायण की पूजा की ।

प्रतिक्षसून — शौनक के ऋब्मातिसास्य का परिशिष्ट रूप 'उपलेखसून' नाम का एक ग्रन्थ भी मिलता है। पहले विण्णुपुन ने इसका भाष्य रचा था, उसको देखकर उम्बटाचार्य ने एक विस्तत भाष्य लिखा है।

उपवर्ष--- आचार्यशक्दुर ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में कही-कही उपवर्ष नामक एक प्राचीन वृत्तिकार के मत का उल्लेख किया है। इस वृत्तिकार ने दोनों ही मीमांसा शास्त्रो पर वृत्तिग्रन्थ बनाये थे, ऐसा प्रतीत होता है। पण्डित लोग अनुमान करते है कि ये 'भगवान उपवर्ष' वे हो है जिनका उल्लेख शबर भाष्य (मी० सू० ११,५) में स्पष्टत. किया गया है। शक्कर कहते हैं (ब्र० सू० ३३५३) कि उपवर्ष ने अपनी मीमासा वृत्ति में कही-कही पर 'शारीरक मूत्र' पर लिम्बी गयी वृत्तिकी बातोका उल्लेख किया है। ये उपवर्षाचार्य शबर स्वामी से पहले हुए होंगे, इसमे सन्देह नहीं है। परन्तु कृष्णदेवनिर्मित 'तन्त्रचुडामणि' ग्रन्थ में लिखा है कि शबर भाष्य के ऊपर उपवर्षकी एक वृत्ति थी। कृष्णदेव के वचन का कोई मुल्य है या नहीं यह कहना कठिन है। यदि उनका बचन प्रामाणिक माना जाय. तो इस उपवर्ष को प्राचीन उप-वर्ष से भिन्न मानना पहेगा।

बंदास्तदेशिक (श्रीवैष्णव) ने अपनी तस्वरीका में वोधायनाचार्यका द्वितीय नाम उपवर्ष प्रतिपादित किया है। शबर स्वामी ने भी वोधायनाचार्यका उल्लेख उपवर्षनाम से किया है।

उ**पवसय**---- निवास स्थान, जहाँ पर आकर बसते हैं। शतपथ ब्राह्मण (१११७) में कथन है

'तेऽस्य विश्वेदेवा गृहानागच्छन्ति तेऽस्य गृहेपूपवमन्ति स उपवस्थः।'

[विब्बेदेव इसके घर में आते हैं, वे उसके घर में रहते हैं, उसे उपवसय कहते हैं।] याग का पूर्वदिन भी उपवसय कहलाता है। इस दिन यम-नियम (उपवास आदि) के द्वारा यक्त की तैयारी की जाती है। उपवास--- एक धार्मिक अत, रात-दिन भोजन न करना। इसके पर्याय है उपबस्त, उपोधित, उपोधण, औपबस्त आदि। इसकी परिभाषा इस प्रकार की गयी है:

उपावृत्तस्य पापेम्यो यस्तु वासो गुणैः सह । उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोगविवर्जितः॥

[ पाप से निवृत्त होकर गुणों के साथ रहने को उप-बात कहते हैं, जिसमें सभी विषयों का उपभोग बजित हैं।] इसका शाब्दिक अर्थ है (उप-ो-सार) अपने आराध्य के सभीप बास करना। इसमें मोजन-पान का त्याग सहा-यक होता है, अतः इसे उपवास कहते हैं। उपबोत (यजोपबीत)—एक जन्नपरक धार्मिक प्रतीक, बाये

प्रवीत (यज्ञोपबीत)—एक यज्ञपरके वार्मिक प्रतीक, बाये कन्धे पर रखा हुआ। यज्ञसूत्र यज्ञ, सूत्र मात्र । देवल ने कहा है.

'यज्ञोपकीतक क्रुयाँत् सूत्राणि नवतन्तवः।'

[यज्ञोपकीत-र-को नी परतो का वतन्ताना चाहिए।]
प्रकोपकीते हे पार्य श्रीतं स्मार्तं च कम्मणि।

तृतीयमूत्तरीयार्थं वस्त्रालामेजीत विस्पते।।

[श्रीत और स्मार्तं कमों में दो यज्ञोपकीत धारण करना चाहिए। उत्तरीय वस्त्र के अभाव में तीन यज्ञो-पतीत धारण करना चाहिए।।

बर्णभेद से मनु (२.४४) ने सूत्रभेद भी कहा है

कार्पासमुपवीतं स्याद् वित्रस्योध्वंवृत त्रिवृत्। शणसूत्रमय राज्ञो वैश्यस्याविकसौत्रिकम्॥

[ब्राह्मण का प्रज्ञोपवीत कपास के सूत्र का, क्षत्रिय का शण के सूत्र का, और वैश्य का भेड के ऊन का होना चाहिए।]

आगं जलकर कामात के झून का यज्ञीणवीत सभी वर्णों के लिए विहित हो गया। दे॰ 'यज्ञोणवीत' । उपबंद- "दराक्कृष्ट," में बेदो के बार उपबंद कहें, गये हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का अपूर्वेद, सामवेद का साम्बर्वेद और अपर्यवेद का अपुर्वेद, सामवेद का माम्बर्येद और अपर्यवेद का अपुर्वेद हा अपुर्वेद का अपुर्वेद का अपुर्वेद का अपुर्वेद का अपुर्वेद का अपुर्वेद का सह मत सुर्वेद का अपुर्वेद की अपुर्वेद की सह मत सुर्वेद का अपुर्वेद की सह मत सुर्वेद की अपुर्वेद की अपुर्वेद की सह मत सुर्वेद का उपवेद पानना पहेंगा।

जपवेदों का अध्ययन भी प्रत्येक वेद के साथ-साथ वेद के ज्ञान की पूर्णता के लिए आवश्यक है। चारों उपवेद चार विज्ञान हैं। अर्थशास्त्र मे वार्ता अर्थात् लोकयात्रा

उपशम-उपाङ्गललितावत **१**२२

का सारा विज्ञान है और समाजशास्त्र के सङ्गठन और राष्ट्रनीति का कथन है। धनुवेंद में सैन्यविज्ञान, युद्ध-क्रिया, व्यक्ति एवं समष्टि सबकी रक्षा के साधन और उनके प्रयोग की विधियाँ दी हुई हैं। गान्धर्ववेद में संगीत का विज्ञान है जो मन के उत्तम से उत्तम भावों को उद्दीत करने वाला और उसकी चञ्चलता को मिटाकर स्थिररूप से उसे परमाल्या के ध्यान में लगा देने वाला है। लोक में यह कला कामशास्त्र के अन्तर्गत है, परन्तु वेद में मोक्षा के उपायों में यह एक प्रधान साधन है। आयुर्वेद में रोगी शरीर और मन को स्वस्थ करने के साधनों पर साङ्गोपाङ्गविचार किया गया है। इस प्रकार ये चारों विज्ञान चारो वेदों के आनुषङ्गिक सहायक हैं। उपशम-अन्तःकरण की स्थिरता । इसके पर्याय है शम, शान्ति, शमय, तृष्णाक्षय, मानसिक विरति ।

प्रबोधचन्द्रीदय में कहा गया है :

'तथायमपि कृतकर्तव्यः संप्रति परमामुपशमनिष्ठा प्राप्तः।' [ यह भी कृतकृत्य होकर इस समय अत्यन्त तृष्णाक्षय को प्राप्त हो गया है।]

उपभृति---प्रक्नों के दैवी उत्तर को सुनना। हारावली में कहाहै.

> नक्तं निर्गत्य यत् किञ्चिष्ण्यभाशुभकरं वच. । तद्विद्वर्धीरा दैवप्रश्नमुपश्रुतिम् ॥

[रात्रि में घर से बाहर जाकर जो कुछ भी शुभ या अञ्चभ वाक्य मुना जाता है, उसे विद्वान् लोग प्रश्न का दैवी उत्तर उपश्रुति कहते हैं। यह एक प्रकार का एकान्त में चिन्तन से प्राप्त ज्ञान अथवा अनुभूति है। इसलिए श्रुति अथवा शब्दप्रमाण के साथ हो इसको भी उपश्रुति-प्रमाण (यद्यपि गौण) मान लिया गया है।

उपसद्-अन्तिविशेष । अन्तिपुराण के गणभेद नामक अध्याय में कथन है.

गार्ह्यपत्यो दक्षिणाग्निस्तर्यवाहबनीयकः । एतेजनयस्त्रयो मुख्याः शेषारचोपसदस्त्रयः ॥ [ गाईपत्य, दक्षिणाग्नि तथा आहवनीय ये तीन अग्नियाँ

मुख्य है। यह एक यज्ञभेद भी है। आश्वलायनश्रौतसूत्र (४.८. १) में उपसद नामक यज्ञों मे इसका प्रचरण बतलाया

गया है।

उपसम्पन्न --- यज्ञ के लिए मारा गया पशु। उसके पर्याय हैं

प्रमीत, प्रोक्षित, मृत आदि । पाक क्रिया द्वारा रूप, रस आदि से सम्पन्न व्यञ्जन भी उपसम्पन्त कहा जाता है। उसके पर्याय हैं प्रणीत, पर्याप्त, संस्कृत । मनु (५.८१) में मृत के अर्थ में ही इसका प्रयोग हुआ है:

श्रोत्रिये तूपसम्पन्ने त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् । [श्रोत्रिय ब्राह्मण के मर जाने पर तीन दिन तक

अपवित्रता रहती है। ]

उपाकरण-संस्कारपूर्वक वेदो का ग्रहण। इसका अर्थ 'संस्कारपूर्वक पशुओ को मारना' भी है। आश्वलायन श्री० सू० (१०.४) में कथन है :

"उपाकरण कालेऽस्वमानीय।"

[संस्कार के समय में घोडे को (बलिदानार्थ) लाकर।] उपाकृत-सस्कारित बलिपशु, यज्ञ में अभिमन्त्रित करके मारा गया पशु। धर्मशास्त्र में कथन है:

'अनुपाकुतामासानि देवान्नानि हवीषि च ।'

[अनभिमंत्रित मास, देव-अन्न तथा हविष् (अग्राह्य है) । ]

उपागम --- श्रीव आगमों में से प्रत्येक के कई उपागम है। आगम अट्टाईस है और उपागमों की सख्या १९८ है।

**उपाग्रहण**— उपाकरण, सस्कारपूर्वक गुरुसे वेद ग्रहण (अमर-टीका में रायमुकुट)।

उपाक्त-वेदों के उपागी में प्राचीन प्रमाणानुसार पहला उपाङ्ग इतिहास-पुराण है, दूसरा धर्मशास्य, तीसरा न्याय और चौथा मीमासा। इनमें न्याय और मीमासा की गिनती दर्शनों में हैं, इसलिए इनको अलग-अलग दो उपाङ्कन मानकर एक उपाङ्क 'दर्शन' के नाम से रखा गयाऔर चौथं की पूर्ति तन्त्रशास्त्र से की गयी। मीमासा और न्याय ये दोनो शास्त्र शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त के आनुषङ्गिक (सहायक) है। धर्मशास्त्र श्रौतसूत्रों का आनुषङ्किक है और पुराण ब्राह्मणभाग के ऐति-हासिक अशो का पूरक है।

चौया उपाङ्ग तन्त्र शिवोक्त है। प्रधानतः इसके तीन विभाग है—आगम, यामल और तन्त्र । तन्त्रों में प्रायः उन्ही विषयों का विस्तार है, जिनपर पुराण लिखे गये है। साथ ही साथ इनके अन्तर्गत गुह्यशास्त्र भी है जो दीक्षित और अभिषिक्त के सिवा और किसी को बताया महों जाता।

उपाङ्गललितावत-यह आदिवन शुक्ल पद्धमीको किया

इपाध्याच-उपासन

जाता है। इसमें छल्ति।देवी (पार्वती) की पूजा होती है। यह दक्षिण में अधिक प्रचल्ति है।

उपाध्याय--जिसके पास आकर अध्ययन किया जाता है। अध्यापक, देवपाठक। मनु० (२.१४५) का कथन है:

एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः। योऽज्यापयति वृत्त्यर्थमुपाज्यायः स उच्यते।।

[ बेद के एक देश अपया अञ्च को जो बृत्ति के लिए अध्ययन कराता है उसे उपाध्याय कहते हैं। ] ऐसा अविष्य पूराण के दूबरी अध्याय में भी कहते हैं। जूँ कि शुरूक बहुण करके जीविका के लिए उपाध्याय आध्यापन करते ये, इसलिए काह्यणों में उनका स्थान ऊँचा नहीं था। कारण यह है कि ज्ञान विक्रम को भी वणिक्-वृत्ति माना गया है

यस्यायम केवलजीविकार्यं तं ज्ञानपण्यं विणजं वदन्ति । [जिसका आगम (शास्त्र-ज्ञान) केवल जीविका के लिए हैं, उसे (विद्वान् लोग) ज्ञान की दुकान करने वाला

विगक् कहते हैं !]

उपाध्याया—महिला अध्यापिका । यह अपने अधिकार से

'उपाध्याया' होती है, उपाध्याय की पत्नी होने के काल नहीं । उपाध्याय की पत्नी को 'उपाध्यायानी' कहते हैं । उपाध्यायानी—उपाध्याय की पत्नी । महाभारत (११९ ९६)

में कथन है

'स एवमुक्त उपाध्यायेनोपाध्यायानीमपृच्छत्।'

[ उपाध्याय से इस प्रकार कहे जाने पर उसने
उपाध्यायानी से पूछा।]

गृहासक्त होने से इसको अध्यापन का अधिकार नहीं होता।

उपाध्यायी—उपाध्याय की पत्नी, अध्यापकमार्या । उपाधि—धर्मावन्ता, धर्मपालनार्यं सावधानी, कुटुम्बब्यापृत, आरोप, छल, उपद्वव । रामायण (२.१११.२९) में कथन है:

उपाधिनं मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः।

[ बनवास में मैं छल, कपट नहीं करूँगा । ] तर्कशास्त्र में इसका अर्थ हैं 'साध्यस्यापकल होने पर हेतु का अस्था-पन्पत्र होना ! पैसे अनिष भूमगुक्त है, यहाँ काष्ट्र का गीका होना उपाधि हैं। इसका प्रयोजन व्यक्षिणार (कश्य-अतीत) का बनुमान शुद्ध करना है।

उपाविसप्डन--आचार्य मध्य ने 'उपाधिसप्डन' नामक

प्रस्य में सिद्ध किया है कि ईस्बर और आत्माका मेद पारमाधिक है। ओपाधिक मेदबाद श्रृतिविश्द्ध और युन्हिहीं है। उपतीर्थाचार्य ने 'उपाधिकण्डन' की टीका किसी है। इस ग्रन्थ में डैत सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है।

**उपाय**—कार्यसिद्धिका साधन । धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के अनुसार उपाय चार है—साम, दान, भेद और दण्ड ।

राजनस से इन्हीं उपायों का प्रसोग किया जाता है। हिन्दू समें के जनुसार सूब के पिणाम जब और पराजब सोगों ही अनित्स हैं। अत. सुब का आध्य कम से कम लेना चाहिए। जब प्रयम तीन उपाय—साम, दान और भेद असकल हो जायें तभी दण्ड अथवा सुब का अवलम्बन करना चाहिए। इन उपायों का साधारणत क्रमश प्रयोग करता चाहिए। परम्नु विदोध परिस्थित में चारो का साथ-साथ प्रयोग हो सकता है।

उपायपदिति—शुक्त यजुर्वेद के प्रातिशाक्ष्यमुत्र और उसकी अनुक्रमणी भी कात्यायन की रचना के नाम मे असिद्ध है। इस प्रातिशाक्ष्यमुत्र में शाकटायन, शाकत्य, गायं, क्रक्यप, दाल्प्य आनुकर्ण, शोनक और औपशिवि के नाम भी पाये जाते हैं। इस अनुक्रमणी की एक 'उपायपदित' नामक व्याख्या अद्विक की बनार्या हुई है।

उपासक—पूजक; जो तेवा करता हैं, उपासना करनेवाला, पूज्य के समीप बैठकर उसका चित्तत करने वाला ! डिजो का सेवक होने के कारण शृद्ध को भी उपासक कहा सहित होने के कारण शृद्ध को भी उपासक कहा होने के जिल्हा को अपासक कहा जाता है। बीढ पर्म में बुद के गृहस्य अनुयायी को उपासक कहा जाता है। जीढ पर्म में बुद के गृहस्य अनुयायी को उपासक कहा जाता है। जाता है।

उपासन—गीरलगणी मत के योगियों में हटयोग की प्रणाली अधिक प्रचलित हैं। इसके अनुसार वारीर की कुछ कायिक परिलृद्धि एवं निश्चित किये गये वारीरिक स्थायामों डारा 'समाधि' अधीत् महिलक की संबंकुष्ट एकाखता प्रास्त की जा सकती है। इन्ही वारीरिक स्थायामों को 'आसन' कहते हैं। परचालालीन योगी जबकि 'आसन' पर विश्वास करते थे, प्राचीन योगी उपासन पर विश्वास करते थे, प्राचीन योगी उपासन पर विश्वास करते थे। 'उपासन' उपासना का ही पर्याय है। इसका अयं हैं अपने आराध्य अथवा ध्येय के सालन्य में बैठना।'इसके लिए भावासक अनुभूति

१२४ उपासना-उज्जटाचार्य

मात्र आवश्यक है; किसी शारीरिक अथवा बौद्धिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है।

उपासना—(१) वेद का जिपकाल आग कांकाण्ड और उपासनाकण्ड है, वेद जातकण्ड है। कांकाण्ड होन्छ अधिकारी के लिए हैं। उपासना और जान तीनी काण्ड उत्तम के लिए हैं। पर उत्तम अधिकारी कमें और उपासना की निकाम भाव से करता है। उपासना व्यक्ति का बढ़ा के साथ व्यक्तिगत सानिन्छ है। अतः व्यक्तित दोग्यता और अधिकार मेंद है इसके अनेक मार्ग प्रचलित हो। सभी उपासनाण्डितियों में कुछ बात सामान्य कर से सर्व-निन्छ है, जैसे वर्णने उपासना व्यक्ति सास्य के सानिन्छ में जाने की उत्तक्ता, सानिन्छ-सना से आतन्द की अनुभूति, अपने कस्याण के सम्बन्ध में आहदासन । गीता (९२२) में भगवान कुछण ने कहा है:

> अनन्याध्यिनतयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते । तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम बहाम्यहम् ॥

[ जो भक्तजन अनन्य भाव से मेरा चिन्तन करते हुए निष्काम भाव से मेरी उपासना करते हैं, उन निस्य उपा-नना में रत पृष्ठ्यों का योगक्षेम मैं स्वयं बहुन करता हूँ।]

- (२) ईश्वर अथवा किसी अन्य देवता की सेवा का नाम भी उपासना है। उसके पर्याय है—(१) वरिवस्या, (२) सुश्रुवा, (३) परिचर्या और (४) उपासन। देवी-भागवत में शक्ति-उपासना की प्रशंसा में कहा गया है
  - न बिष्णूपासना नित्या वेदेनोक्ता तु कस्यचित्। न विष्णुदीक्का नित्यास्ति शिवन्यापि तर्यंव च ॥ गायश्युपासना नित्या सर्वदेवैः समीरिता। यया विना त्वधः पातो ब्राह्मणस्यास्ति सर्वया॥
- [बिष्णु की नित्य उपासना करना वेदों में कही नहीं कहा गया। न बिष्णु की दीक्षा अं.र न शिव की दीक्षा ही नित्य है। किन्तु गायत्री की नित्य उपासना सब वेदों में कही गयी है, जिसके बिना बाह्यण का अध-पतन हो सकता है।]

उपासनाकाण्ड —वेदो के सभी भाष्यकार इस बात से सह-मत हैं कि बारो वेदो में समुख्य रूप से प्रधानतः तीन विषयों का प्रतिपादन है—(१) कर्मकाण्ड, (२) ज्ञानकाण्ड एव (२) उपासनाकाण्ड । उपासनाकाण्ड ईश्वर-आराधना से सम्बन्ध रखता है, जिससे मनुष्य ऐहिक, पारलौकिक और पारमार्थिक अभीष्टों का सम्पादन कर सकता है।

श्रुव्यंद के सुक्तों में विशेष रूप से स्तुतियों की अधिकता है। ये स्तुतियां विशिष्ठ देवराओं की हैं। वो स्त्रोत देवताओं की अनेकता नहीं मानते वें इन सब नामों (क्षेत्र नामों) का अर्थ परब्रद्धा परमास्त्रा का वाचक रूपाते हैं। वो लोग अनेक देवता मानते हैं वो इन सब स्तुतियों की परमास्त्रापरक मानते हैं और कहते हैं कि ये समी देवता और समस्त गृग्धिर परमास्त्रा की विश्रृति हैं। इस-लिए वें वरण को जल के देवता, अप्ति को तेज के देवता, यो को आकाश के देवता इत्यादि रूप से विश्वं की शिक्ताओं के अध्यवित परमास्त्रा की विश्रृति ही मानते हैं। जहाँ पृथ्वों की स्तुति हैं, जहां पृथ्वित हो पानते विश्रृति हैं। पृथ्वी परमास्त्रा की मृष्टि और उसी की विश्रृति हैं। पृथ्वी की स्तुति के ब्याज से परमास्त्रा की ही स्तुति की जाती हैं। ये स्तुतियां उसके सम्बन्ध की प्रार्थनाएँ उपायनाकाण्ड के अन्तर्भात हों।

उपैन्त — बामन (बिष्णु), इन्द्र के छोटे भाई। 'इन्द्र के प्रचात् उत्पन्न होने बाला।' करूयप ऋषि एव अदिति माता से बामन रूप में इन्द्र के अनन्तर उत्पन्न होने के कारण विष्णु का नाम उपैन्द्र पटा।

उपेन्द्रस्तोत्र—इसे कुछ विद्वान् तमिल देश में रचा गया मानते हैं, परम्तु समझा जाता है कि 'उपेन्द्रस्तोत्र' उत्तर की ही रचना है। किम्सु इसके रचीयता के बारे में कुछ निश्चित रूप में नहीं कहा जा मकता।

उपोषण---उपवास; आहारत्याग । तिथितस्य मे लिखा है उपोषणं नवस्याञ्च दशस्याञ्चीव पारणम् ।

[ नवमी के दिन उपवास और दशमी के दिन पारण करना चाहिए। ] दे० 'उपवास'। उपोषित—उपवास का ही एक पर्याय। मनु (५१५५) ने

कहा है.

नास्ति स्त्रीणा पृथम् यज्ञो न व्रत नाप्युपोषितम् । [स्त्रियो के लिए यज्ञ, व्रत, उपवास, ये अरुग नहीं है।]

 उन्बट में ऋक्संहिता का कोई भाष्य किया है या नहीं, परन्तु उक्बट का शुक्क यजुर्वेद संहिता पर एक भाष्य पाया जाता है। इसके सिवा इन्होंने ऋक्प्रातिकाक्य और शुक्क यजुर्वेदप्रातिकाक्य पर भी भाष्य लिखे हैं।

उभवंडाक्क्सी—यह वत मार्गशीयं कृष्ण डावशी को प्रारम्भ होता है। इसके पश्चात् पीप शुक्ल से डावशी एक वर्षपंप्रत्त कुल चौबीस डावशियों को इस वत का अनुस्ता किया जाता है। इन तिथियों को विष्णु के बीबीस अवतारों ते केशव, नायण आदि। का पूजन किया जाता है। दे॰ हेमाहि. वतसण्ड।

उनसम्बन्धी— यह यत पीप शुक्क नवमी को प्रारम्भ होता है। इसमें एक वर्ष पर्यन्त चानुष्या का पूजन होता है। प्रश्ने मास में भिन्न भिन्न उपकरणों से देवी की प्रतिमा का निर्माण रुग्हें भिन्न भिन्न नामों से उनकी पूजा की जाती है। कतिरय दिवसों में महिष का मास समित्त करते हुए राजि में पूजन करने तथा प्रश्नेक नवमी को कराजी को भोजन कराने का विचान है। देव इत्यक्त्यन्तर का प्रतक्ताण्ड, २७४२-२८२।

उभवससमी—यह बत गुक्ज पश्च की किसी सासमी में प्रारम्भ होता है। एक वर्षपर्यन्त प्रत्येक पश्च में पूर्व देवता के यूजन का विधान है। एक मत के अनुसार यह अत माथ शुक्क तासमी से प्रारम्भ होना चाहिए। एक वर्ष पर्यन्त प्रत्येक सास में सूर्य का भिन्न-भिन्न नामों से पूजन करने का विधान है। दे० भविष्योत्तर पूराण, ४७६ र ४ उपस्येक्कावरी—यह यह मार्गशीर्य की शुक्क एकादशी से आरम्भ होता है। एक वर्षप्यन्त प्रत्येक एक विश्वन का भिन्न भिन्न नामों (जैसे केशव, नारायण आदि) से पूजन होता है। देज बर्ताकं, २३३ व-२३७ आ । पूजरी से इस वह का नाम केबल 'अपर्य' है।

उमा—धिव की पत्नी, पार्वेशी। उमा का शाब्दिक अर्थ हैं प्रकाश । सर्वेष्ठयस केल उपनिषद् में उमा का उल्लेख हुआ है। यहाँ बहुता तथा दुसरे देवताओं के बीच माध्यम के रूप में इनका आविभीव हुआ है। इस स्थिति में वास् देवी से इनका अपेद जान पडता है।

उमा शब्द की व्युत्पत्ति कुमारसम्भव में इस प्रकार दी हुई है :

उमेति मात्रा तपसो निषद्धा पश्चादुमाख्यासुमुखी जगाम। [ "उ", "मा" यह कहकर माता (मेनका) ने उसे तपस्यासे रोका। इसके अनन्तर उसका नाम ही उमा हो गया।

उसानक नाम—दिशाणमाणी शान्तों में तीन आचार्यों का नाम उनकी देवीभक्ति की दृष्टि से बडा ही महत्त्वपूर्ण हैं। में हैं निविह्यानच्द नाम, भारकरानच्च नाम एवं उमानच्च नाम, जो एक छोटी गुकरारणरा उपस्थित करते हैं। तीनों से सबसे अधिक प्रदिश्च भारकरानच्य नाम में जिनके शिष्य उमानच्य नाम हुए। उमानच्य नाम में जिनके शिष्य उमानच्य नाम हुए। उमानच्य नाम में 'परशुराम-आगंवपुर्व' पर एक व्यावहारिक भाष्य जिला हैं।

उमापति—उमा के पति शिव । महाभारत में कथन है : तथ्यते तत्र भगवान् तपो नित्यमुमापति ।

[बहाँ पर भगवान् शिव निस्य तपस्या करते हैं।] उमापतिषर—इक्लाभिका शाला के कवियों में उमापतिषर का नाम भी उस्लेखनीय है। इन्होंने मैंबिकी एव बंगला भाषा में कूल्ल-सन्दन्धी गीत लिखें हैं। ये तिरहृतिनिवासी और विद्यापति के समकालीन यें।

अप्रभावति कामग्राजान । जीवां में 'बार संतान आचार्यं,' नाम प्रसिद्ध है। ये हैं मैयकण्ट देव, अक्लनन्दी, मर ब्रानसम्बन्ध एवं उनापति शिवाचार्यं। उमापति सहाय परं विद्यस्त मिल्टन हैं जाने से । ये मरह ब्रानसम्बन्ध एवं उनापति शिवाचार्यं। उमापति उनका उन्हिन्द कामग्राज्यं के निर्माण के निर्म के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्म के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्म के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्म के निर्म के निर्म के निर्माण के निर्म के निर्म के निर्म के निर्म के निर्म के निर्म के

उमामहेडवरवत—(१) इसे प्रारम्भ करने की तिथि के बारे में कई मत हैं। इसे भाद्रपद की पूर्णिमा से प्रारम्भ १२६ उमायामसरान्त्र-उवंरा

करना चाहिए, किन्तु जतुर्वशी को ही संकल्प कर लेना चाहिए। इसमें स्वर्ण अथवा रजत की शिव तथा पार्वती की प्रतिमाओं के पूजन का विचान है। यह कर्णाटक में अध्यन्त प्रसिद्ध है।

(२) पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्वशी अथवा अष्टमी को इसे प्रारम्भ करना चाहिए। उमा तथा शिव का पूजन होना चाहिए। हविष्यान्न के साय नक्त का भी विष्यान है।

(३) अष्टमी अथवा चतुर्वशी तिथियों को प्रारम्भ करना चाहिये। बती को अष्टमी तथा चतुर्वशी को एक वर्षपर्यम्त उपवास रखना चाहिये।

(४) मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि, वही देवता।

(५) मार्गधीर्थ शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का आरम्भ होना चाहिए। एक वर्षपर्यन्त । वही देवता । दे० मिन-ध्योत्तरपुराण, २३ १-२८; लिङ्गपुराण, पूर्वार्द्ध ८४ । ब्रतार्फ, हेमाद्रि, ब्रतल्लड ।

उमायामकतन्त्र—शान्त साहित्य के 'कुल्युडामीण' एवं 'वामकेकर तम्त्रों में तम्त्रों को तालिका है, जिससे तीन प्रकार के तन्त्र उस्लिक्त है—आठ भैरत, आठ बहुक्य एवं बाठ यागल । यागल के बत्तगतंत बहुगा, विश्लु, छह, लक्ष्मी, उमा, स्कन्द, गणेश एव ग्रह यागल तन्त्र है। यागल शब्द यमल से बता है, जिसका अर्थ है 'जोड़ा'। इसका सन्दर्भ एक देवता तथा उसकी शक्ति के युगल सहयोग से हैं।

उसाकन — उसा के विहार का काम्यक बन । पुरिविधेष । उसाके पर्योग हैं — (१) देशीकोट, (२) कोटिवर्ष, (३) बाणपुर, (४) वीजिपुर । उसावन (काम्यकवन) में हो धिव-पार्वेशी वीजा) का विवाहीत्तर विहार हुआ था। इस बन के सम्बन्ध में शिव का शाप या कि जो कोई पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जायेगा। मनू के पुत्र इक मुख्य हें इस वन में बले गये। वे शाप के कारण पुरुष स्त्री 'इका बन गये।

उमासंहिता--शिवपुराण की रचना में कुल सात खण्ड हैं। इसका पाचवा लण्ड 'उमासंहिता' है।

उमासूत-उमा के पुत्र, कातिकेय या गणेश ।

उमा हैमबती—जिस प्रकार शिव (गिरीश) पर्वतो के स्वामी कहे जाते हैं, वैसे ही उनकी पत्नी पार्वती (पर्वतों को पुत्री) कहजाती है। शिव ने हिमालय की पत्री उमा से विवाह किया । केनोपनिषद् (३.२५) में वे प्रयम बार उमा हैमवती कही गयों है, जिवसे एक स्वागिंय (विष्य) महिला का बोध होता है, जो बहाजानसम्प्रन्ता है। स्वस्टतः, ये प्रमत्ता एक स्वतन्त्र देवी थी अथवा कम से कम एक वैदी शन्ति भी, जो हिमालय का चक्कर लगाया करती थीं और परचात उन्हें कह की पत्नी समझा जाने लगा। केनोपनिषद् में उमा हैमवी ने देवताओं को शिन्ता का उपहास करते हुए सभी शन्तियों के स्रोत बह्य का प्रति-पावन किया है।

उ**मेश**---उमा के पति, महादेव ।

उर्बरा—कृषि योग्य भूमि को व्यक्त करने के किए क्षेत्र के साथ उर्बरा करन का स्योग ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य में होता जाया है। ऋग्वेद एव अपवर्वेद में सिनाई की सहस्रा के गहरी कृषि का उल्लेख मिलता है। साथ देने का भी वर्णन है। ऋग्वेद के अनुसार क्षेत्र भक्षी-भांति मापे जाते ये जिससे सेतो गर व्यक्तित्व स्वामित्व का पता जकता है। क्षेत्र के निजय उर्वरा—मां उर्वरा—वित्तु, 'क्षेत्र-सा' का भी उल्लेख है, साथ ही 'देशपात' नामक एक देवता की कल्पना में 'उर्वरापित' एक मानवीय उपापि का आरोप है। ऋग्वेद में क्षेत्रो का उल्लेख ततान के उल्लेख के साथ ही 'हुआ है तथा सहिताओं में 'अंत्राणि-संचि अपवित शेषों की विजय का उल्लेख है।

पिष्ठेल के मतानुगार क्षेत्र धास के क्षेत्रों से सीमित होता था, जिसे जिल्ल या जिल्ल करते थे। देवों में साम्प्र-दाधिक सेती का उल्लेल या सामृहिक सह स्वामित्व का उल्लेग नहीं मिलता। व्यक्तिगत स्वामित्व भी उत्तर-काळीन हैं। छल्टोग्य उपन में जम को व्यक्त करते वाले पतायों में क्षेत्र कुप वर कहे गयें ( आयतनाता ) हैं। य यवन लेखकों के उत्तरपत्रों से मी व्यक्तिगत स्वामित्व का पता क्लाता हैं। मामः एक परिवार के सदस्य एक भूभाग में बिना विभाजन के सह स्वामित्व रखते थे। स्वामित्व के उत्तराधिकार सामन्यी मित्यों का मुन्ते के पूर्व अत्तिज्वत्व नहीं था। यतप्य ब्राह्मण में पुर्गेष्टित को पारिश्वामिक क्य में मूर्मी दान करने का उल्लेख हैं। फिर भी भूमि एक विशेष पत्र यो जिसे आसानी से किसी को न तो दिया जा सकता था और न उसे त्यावा जा सकता था।

उवंशी—(१) स्वर्गीय अप्सरा, जिसका उल्लेख संस्कृत साहित्य में अनेक स्थलो पर हुआ है। सर्वप्रथम ऋस्वेद में पुरुत्वा-जबंधी आस्थान में इसका घर्णन पाया जाता है। बाह्मण कन्यों में उर्जदी के उसर कई आस्थान है। कालियात के नाटक 'विक्रमोवंशीय' में तो वह नायिका ही है। इस्त्र अपने किसी भी प्रतिद्वन्ती की तपस्या मङ्ग करने के लिए मेनका, उर्जदी आदि अप्सराजों का उपयोग करता था।

(२) महान् व्यक्तियों को भी जो बहा में कर ले, अबवा नारायण महण्वि के ऊर (जहा) स्थान में बाद करें उसे उचेंगी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति हरिबंश में कहीं गर्भी है। उसके अनुसार वह नारायण की जंभा का विदा-रण करके उत्पत्तन हुई थी।

उर्वतीकुष्य (वरणपाडुका)—वररोनाव मन्दिर के पीछे पर्वत गर सीचे बढ़ने पर वरणपाडुका का स्थाम आता है। बही से नक जातर है। मनिदर में पानी काया गया है। वरणपाडुका के ऊपर उर्वतीकुण्ड हैं, जहाँ भगवान नारायण ने उर्वती को अपनी जङ्का से प्रकट किया था। किन्तु बही को अपनी अङ्का से प्रकट किया था। किन्तु बही को सार्थ करणन किंठन है। इसी पर्वत पर आगे कुमंदीयं, तींमंगिळतीयं तथा नरारायण आप्रम है। यदि कोई सीचा चढ़ता आय तो वह स्मी पर्वत के उत्तर में 'सरप्य' पहुँच जायेगा। किन्तु यह मार्ग दुरंग हैं।

उष्णाय—ऋग्वेद के विष्णुभुक्त में कथित विष्णु का एक विरुद, जिसका अर्थ हैं 'ओ बहुत लोगो द्वारा गाया जाय।' भगवान् विष्णु अथवा कृष्ण की यह पदवी है:

जिह्वा सती दार्बुरिकेंब सूत न चोषगायत्युरुगायगाथाः । [हे सूत ! जो बहुगेय भगवान् की कथा नहीं कहता-मृतता उसकी जिह्वा दादर के समान व्ययं है । ]

विस्तीर्ण गति के लिए भी इसका प्रयोग हुआ है, जैसे कठोपनिषद (२११) में कहा है

स्तोमं महदुष्णायं प्रतिष्ठा दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतो-ज्यस्त्राक्षीः ।

[हे निक्किता ! तुमने स्तृत्य और यडी ऐश्वर्ययुक्त, विस्तृत गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे धैर्यपूर्वक त्याग विया ।

उ**ल्कानवमी**—एक प्रकार का अभिचार वत, जो आधिवत सुचल पक्ष की नवमी को किया जाता है। इस तिथि से प्रारम्भ करके एक वर्षपर्यन्त इसमें महिषासुरमीदिनी की निम्नलिखित मन्त्र से पूजा करनी बाहिए: "महिष्टिन महामाये॰" (भविष्योत्तर पुराण) । इस अत का उल्का नाम होने का कारण यह है कि बती अपने शत्रु को उल्का जैसा भयंकर प्रतीत होता है। स्त्रो यदि यह बत करे तो वह अपनी सपत्नी (सौत) के लिए उल्कासी प्रतीत होनी।

उष्क्रक--- उल्लू पक्षी, जो लक्ष्मी का बाहन माना गया है। सांसारिक ऐस्वयं वस्पम का कारण है, जो उसका स्वेच्छा से वरण करता है, वह पारमाधिक दुष्टि से उल्लूक (मूर्ख) है। जक्षमीय की मन्त्रसाधना में इस पक्षी का सहयोग लिया जाता है। दे० 'उल्लुकतन्त्र'।

यह पक्षी अपनी उम्र बोली के लिए प्रसिद्ध है तथा इसे नैऋंत्य (दुर्भीग्य का सूचक) भी कहते है। पूर्व काल में जंगली वृक्षों को अध्वमेषयज्ञ में उल्लक दान किये जाते थे, स्थोंकि वे वही वास करने लगते थे।

उन्नतो — उत्तम वाणी, कल्याणमयी वाणी, वेदवाणी; काम-नाशील, स्नेहमयो महिला :

''शूद्रस्येवोशितां गिरम् ।'' (भागवत), ''जायेव पत्य उशती सुवासाः ।'' (महाभाष्य), ''उशतीरिव मातरः ।'' (आर्जन मन्त्र) ।

व्यामिश्र या मोहक वचन : ''वर्जयेद् उशती वाचम्।'' (महाभारत)

उन्नाम उपपुराण अठारह महापुराणों की तरह कम से कम उन्तोस उपपुराण प्रत्य है। प्रत्येक उपपुराण किसी न किसी महापुराण से निर्मत माना जाता है। उनमें औरानस उपपुराण भी अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसके रचियता उशना अर्थीत् शुक्काचार्य कहें जाते हैं।

उद्यानम् काक्य-एक भृगु (कवि) बंशज प्राचीन ऋषि, शुक्राचार्य। ऋग्वेद में इनका सम्बन्ध कुत्स एव इन्द्र से दिखलाया गया है। पश्चात् इन्होने असुरो का पुरोहित-पद म्रहण किया, उन्होने देवो से प्रतिहृद्धित कर ली।

इनके नाम से राजनीति का सम्प्रदाग विकरित हुआ, तिसको कीटिल्य ने जीशानस कहा है। दे० वर्षधास्त्र । इसके अनुसार केकल दण्डनीति मात्र ही विद्या है, जबकि अन्य लोग आस्वीक्षिकी, त्रयों, बार्ता को मिलाकर चार विद्यार्थ मानते थे। कीटिलीय वर्षशास्त्र के वनेक स्वलों पर उत्रमा का उल्लेख हुआ है। ये घोर राजनीतिवासी थे। वर्षसर्वाह्विता (८.९४) में भी 'बोजनस अर्थशास्त्र' का उल्लेख हैं। सहागरत के शान्तिपर्य (५६, ४०—४२; १८०,१०) में उक्षना के राजनीतिक विचारों का उद्धरण भिकता है। परम्परा के अनुसार उचाना ने बृहस्पतिक श्रोत विवास अन्य का एक संक्षित संस्करण सैयार किया था, जो काल-क्रम वे कुम हो गया। कुछ कोपों का मत है कि 'कुक्नीति-सार' उसी का लघु संस्करण है।

उन्नमा (स्वृतिकार)—यद्यपि मुख्य स्मृतियां अठारह है, किन्तु इमकी संख्या २८ तक गहुँच जाती है। स्मृतिकारों में उत्तमा भी एक है। इस स्मृति में जाति एव बृत्ति का विचान और अनुलोम-प्रतिलोग विवाहों में उत्पन्न संकर-जातियों का विचार किया गया है।

उद्यक्तना— यह नाम शतपथ बाह्मण (३.४,३.१३,४.२; ५.१५) में उस क्षुप (पौघे) के अर्थ में व्यवहृत हुआ है जिससे सोमरस तैयार किया जाता था।

उचा—जह शब्द 'वह' बातु से बना है, जिसका अर्थ 'वम-कना' है। इसकी हुमरी अपूरतित हैं 'ओवित गाशयस्यम-कारम्' (अम्मकार को नावाती है)। प्रकृति के एक अस्यन्त मनोरम दृश्य अक्लोदय के रूप मे उचा का बर्णन एक मुक्ती महिला के रूप मे किंदगों ने किया है। वैदिक् कृतों के अन्तर्यत उचा का निरूपण मुन्दरतम रचना मानी जाती है, जहां इन्द्र का गुण वल, अस्ति का गुण पीरो-दिल्याना तथा बरूण का गुण नेतिक शासन है। उचा का गुण उसका स्त्रीमुक्त आकर्षक स्वरूप है। उचा का वर्णन रर ऋषाओं में हुआ है।

एक ही उचा देवी का प्रातःकालीन बेलाओं में देवा जाने बाला विविध शोभामय रूप है। वह मुन्दर युवती है, मुन्दर वस्त्रों से अल्हत है तथा मुजना है। वह मुस्कराती, गाती एवं नावती है तथा अपने मनमोहक रूप को दिवाती है। यदि इन्द्र राजा का प्रतिनिधित्व करता है तो उचा तदनरूप महिला रानी की प्रतिनिधित्व करता

उषा रात्रि के काले यस्त्रों को दूर करती है, बूरे स्वप्तों को भगाती, बुरी आस्थाओं (भूत-प्रेतावि) ने रक्षा करती हैं। वह स्वर्ष का ब्राट कोल देती, आकाश के छोर को प्रकारित करती तथा ब्राहति के भण्डारों को, जिन्हें रात छिषाये रखती हैं, स्पष्ट कर देती है तथा सभी के लिए सदयता से उन्हें विषेद देती है।

उषा बरदान की देवी है। जब उसका प्रातः उदय होता है, प्रार्थना की जाती है—"दानशीलता का उदय करो, प्राजुर्य का उदय करो।" वह क्षण-क्षण रूप बदलने बाली महिला है, क्योंकि हर क्षण वह अपना नया आकर्षण सभी के लिए उपस्थित करती है। हर प्रात-काल बह अपने इस रूप के भण्डार को लुटाती तथा हर एक को उसका 'भाग' प्रदान करती है।

उपा का नियमित रूप से पूर्व में उदय उसे 'ऋदा' का रूप प्रमाणित करता है। वह 'ऋदा' में उदान हुई तथा ऋत की रक्षा करने वाली है। वह ऋत की उपेक्षा न करते हुए नित्य उसी स्थान पर आती है। उपा का पूर्व में उदय प्रत्येक उपासक को जगाता है कि वह अपने यशानि को प्रज्ञालित करें।

उचा का सूर्य से निकट का सम्बन्ध है। सूर्य के पूर्व उचित होने के कारण, हमे सूर्य की माता हम गया है। कल्लु सूर्य उचा का पीछा उची प्रकार करता है, जैसे नवयुवक युवती का। इस दृष्टिदिन्दु ने उचा सूर्य की परला कहुलानी है। इस का प्रकटीकरण बाइक की गरल एवं विज्ञुन्ध्विन में होता है। उचा अपनी प्राव काली-सूर्य लिकिया। (युन्दुर रंग) के रूप ये उमी प्रकार सुकु-मार स्थी कपिणी है, जैसे इस्त्र कठोर एवं पुरुष क्यी। अनि वैदिक दुरोहत, इस्त्र वैदिक योदा एवं उचा वैदिक नाही है। पीराणिक करणना में उचा सूर्य की परिवास सवाछाया, उचा और प्रस्पुण---ने से एक है। मूर्य की परिवार पृतियों में इसका अकन होता है और सूर्य के पास्थ में यह अपकार क्यी राजसी पर बाणप्रहार करती इंटिवरायों जाती है।

दि० ऋ० ४ ५१, १.११३; ७ ७०, १ २४; ४ ५४, १ ११५, १० ५८ । ]

उ**ष काल**—(१) सूर्योदय से पाँच घडी पूर्वका काल अथवा पूर्वदिवसीय सूर्योदय से ५५ घडी बाद का समय। यथा

पञ्चपञ्च उषकाल समपञ्चारुणोदयः। अष्टपञ्चभवेत् प्रात शेष सूर्योदयो मत्।।

[ पहले विन की ५५ घडी बीतने पर उच काल, ५७ घड़ी बीतने पर अरुणोदय और ५८ घडी के बाद सूर्योदय काल माना गया है।] (इत्यसारसमुख्चय)। उच काल का धार्मिक कृत्यों के लिए बडा महत्त्व है।

(२) रात्रिका अवसान भी उप काल कहलाता है। वह नक्षत्रों के प्रकाश की मन्दता से लेकर सूर्य के अधौदय तक रहता है। तिथितत्त्व में बराहुका कथन है: **क्षापति-अर्ध्यपुरु** १२९

अवस्तिपवात् तंथ्या व्यक्तीभृता न तारका मावत् । तेवः परिहानिका मानोरपाँवयं यावत् ॥ [ सूर्यं के अर्थास्तमन से लेकर वन तक तारे न विचाई दे स्व बीच के नमब को सन्यत्त कहते हैं तवा तारावों के तेज के मन्य होने से लेकर सूर्यं के वर्थोदय तक के समय को जवकाल कहते हैं।

उवाचित—उवा का पति अनिरुद्ध । यह कामवेव के अवतार प्रवृप्त यादव का पुत्र माना जाता है । उवा बाणापुर पूत्री थी। पहले बोगों का गान्यते विवाह हुआ वा बा, पून-हुक्ज-कलराम आदि ने युद्ध में बाणापुर को पराजित कर उसे पून-बाम के साव विवाह करने को विवश कर दिया । (आपृत्तिक विवारकों के अनुसार बाणापुर असीरिया देवा का प्रतामी शासक था।)

उष्णीयं कान्तिकृत् केश्यं रजोवातकफापहम् । लघु चेण्छस्यते यस्माद् गुरु पित्ताक्षिरोगकृत् ॥ [पगडी शोभा बढाती है और बालो का हित करती

[पगडी शाभा बढाती है और बालों का हिल करती है। बात, पित्त, कफ सम्बन्धी रोगों से बचाती है। छोटी पगडी अच्छी होती है, बड़ी पगडी पित्त तथा आँखों के रोगों को बढ़ाती है।]

उल्लीप धारण माङ्गलिक माना जाता है। शुभ अवसरों पर इसका घारण शिष्टाचार का एक आवश्यक अङ्ग है।

## 3

अ—स्वरवर्णका षष्ठ अक्षर । कामधनुतन्त्र में इसका तन्त्रा-त्मक महत्त्व निम्नांकित है :

> शङ्ककुन्दसमाकार उक्कारं परमकुण्डला । पञ्चप्राणमयं वर्णं पञ्चदेवसम् सदा ।। १७

पञ्चप्राणयुतं वर्णं पीतविद्युल्लता तथा। धर्मार्थकाममोक्षञ्च सदा सुलप्रदायकम्॥

[ क अकर शक्क तथा कुन्द के समान स्वेतवर्ण का है। परम कुन्दिल्सी (शक्ति का अविष्टान) है। यह पक्क प्राय-मय क्या पक्क देवमग है। पांच प्राणो से संयुक्त यह वर्ण पीत बियुत् की को समान है। धर्म, अर्थ, काम, मोत और मुख को सदा देनेवाला है।] वर्णोद्धारतस्त्र में इसके निम्मलिखित नाम है:

ऊः कण्ठको रतिः शान्तिः कोषनो मधुसूदनः । कामगलः कुनेशस्य महेशो वामकर्णकः ॥ अर्षीयो भैरयः पूक्मो दीर्षप्रधा सरस्वती । विकासिना विच्यकर्ता सरस्या । महाविधेस्परी षट्य पण्डो ग्रः कान्यकुळ्यकः ॥

कर्मा—करा; येद बादि के रोम । मीहों का मध्यभाग भी कर्मा कहलाता है। दोनो भीहो के मध्य में मृणालतालुजों के समान सुश्च मुन्दर जाकार की उठी हुई रेखा महा-पुरुषों का लक्षण है। यह क्कर्जी राजा तथा नहान् योगियों के ललाट में भी होती है। योगमूर्तियों के ललाट में कर्मा अबिहुद को जाती है। वह ध्यान का प्रतीक है। क्रम्माभ—एक प्राचीन निश्कतार, जिनका उल्लेख यास्क नै विषण्ड की व्याख्या में किया है।

क्र**ध्यंपुण्ड्र**—चन्दन आदि के द्वारा ललाट पर कपर की ओर खीची गयी पत्राकार रेखा। यद्या:

कर्बपुण्ड् द्विज कुर्याद्वारिमृद्धस्मचन्दनैः।

[ब्राह्मण जल, मिट्टी, भस्म और चन्दन से अर्ध्वपृण्ड़ तिलक करें।]

कन्धंपुण्डू डिज कुर्यात् क्षत्रियस्तु त्रिपुण्डुकम् । अद्धंचन्द्रस्तु वैदयदम् वर्तुलं शूदयोनिजः ॥ [ब्राह्मण कन्धंपुण्डु, क्षत्रिय त्रिपुण्डु, वैदय अर्धचन्द्र, शुद्र वर्त्तलाकार चन्दन लगाये ।]

विविध आकारों में सभी सनावतवर्मी व्यक्तियों हारा तिकक व्यापा जाता है। किन्तु उन्दर्गणु बैक्णव सम्प्रदाय का विश्वेष चिन्नु है। बाबुदेव तथा गोपीचन्दन उपनिषदी (भागवत प्रत्यों) में इसका प्रशंसारमक वर्णन पाया जाता है। यह गोपीचन्दन से कलाट पर एक, दो या तीन जड़ी हम्म रेसाओं के रूप में बनाया जाता है। देवप्रसाधी चन्दन, रोजी, गंगा की या तुज्सीमूज की रव या आरती की सहस से भी कव्यंपृष्ठ तिलक किया बाता है। प्रसादी कुकुम या रोजी के सन्दत्त के मध्य एक देखा बनामा कदमी या भी का रूप कहा जाता है। प्रकारत दी रेखाएँ बमाना अनवान् का चरणिबह्न माना बाता है। ॐकार की चौती मात्रा अर्थचन्द्र और विन्दु के लब्द क्य में भी तह होता है।

कष्यमेवु — शिव का एक पर्याय । इसका शाब्दिक वर्ष है विकास मेवू (शिक्ष) अरुर की ओर हो। जिक्र मित्री स्थान में स्थित दीपियला के सम्मन निष्यत ज्ञान का प्रतीक है। शिव ज्ञान के सत्यीह है। हरून पूराण आदि कई स्था में उक्क्षेत्रह विव की क्याएँ पायी जाती है। उक्क्षेत्रस — अवश्य इद्यापारी; जिसका वीर्य मीचे पति न होकर देह के उत्तरी भाग में स्थिर हो जाय। अनकारि, खुकदेत, नारद, मीध्म आदि। भीष्य ने पिता के अमीध्य विवाद के लिए अपना विवाद त्याप दिया। अत वे आवीवन बहुवारीर रहने के कारण उक्ष्येरेता नाम से क्यात हो गये।

यह शंकर का भी एक नाम है : ऊष्वरिता ऊर्ध्वलिङ्ग ऊर्ध्वशायी नभःस्थलः। [ ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वलिङ्ग, ऊर्ध्वशायी, नभस्थल । ]

्रकर्षरा, कल्याण हु, कल्याया, नानपण गुं क्रम्बोकट—हिमाण्ड्यादित हो जाता है। उस समय केदार-नापजी की चल मूर्ति वहां आ जाती है। यहाँ रोतिकाल भर उनकी पूजा होती है। यहाँ मन्दिर के भीतर बदरो-नाप, तुन्ताव, ओकारेक्टर, केदारनाय, क्रया, अनिकढ़, सम्माता तथा स्थ

## -

**श्च:**—स्वरबर्ण का सप्तम अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसका तान्त्रिक माहात्म्य अघोलिखित है

ऋकारं परमेशानि कुण्डली भूतिमान् स्वयम्।
अत्र अद्भा च विष्णुदच रुद्रस्थैव वरानने।।
सदा शिवयुतं वर्णं सदा ईस्वर संतुतम्।
पञ्च वर्णमयं वर्णं चतुर्जानमयं तथा।।
रिकार्या वर्णमयं वर्णं चतुर्जानमयं तथा।।
हि देवते! ऋ अक्षर स्वयं मूतिमान् कुण्डली है। इसमे
कहा, विष्णु और रुद्र सदा वास करते हैं। यह सदा शिव-

युत और ईश्वर से संयुक्त रहता है। यह पञ्चवर्णमय तथा चतुर्जानसय है, रक्त विद्युत् की लता के समान है। इसको प्रणाम करता है।

वर्णोद्धार तन्त्र मे इसके निम्नांकित नाम वतलाये गये हैं:

ऋ: पूर्वोषमुखी रहो देवमाता निविकमः। भावभूतिः क्रिया कूरा रेचिका नाधिका पुराः। एकपाव शिरो माला मण्डला शास्त्रिनी खलम्। कर्णः कामलता मेथा निवृत्तिर्णनायकः।। रोहिणी शिवदूती च पूर्णगिरियव सममे।।

ऋक्—प्राचीन वैदिक काल में देवताओं के सम्मानार्थ उनकी जो स्तुतियां की जाती थी, उन्हें ऋक् या ऋचा कहते थे। ऋग्वेद ऐसी ही ऋचाओं का संग्रह है। इसी-लिए इसका यह नाम पड़ा। दं० 'ऋग्वेद'।

अध्यवेसहिता के मत से यक्त के उच्छिट (सेष) में से स्वूबंद के साथ-साथ ऋत्, साम, छट और पूरण उत्तफ हुए। बृह्दारप्यक उठ और शतप्य आह्मण में ठिक्सा है 'गिली लक्तवी में से निकलती हूँ धानि से जैसे अलग-अलग धुओं निकलता है, उसी तरह उस महाभूत के नि-स्वास से ऋत्वंद, ध्युवंद, अध्वविङ्क्तिम, हतिहास, पुराण, विद्या, उपनिपद, स्लोक, सूत्र, आब्धान और अनु-व्याख्यान निकलते हैं में सभी इसके नि दवास हैं।'

ऋक् क्योतिय — ज्योतिवंदाङ्ग पर तीन ग्रन्थ बहुत प्राचीन काल के मिलते हैं। पहला ऋक् ज्योतिय, दूसरा यज्ञुः-ज्योतिय और तीमरा अथबं ज्योतिय। ऋक् ज्योतिय के केलक लगब हैं। इसको 'बंदाङ्गज्योतिय' भी कहते हैं।

**ऋक्य**—पैतृक धन, सुवर्ण हिरण्य द्रविण शुम्न विक्ममृक्थ धन वसु ।

(शब्दार्णव)

'ऋक्यमूल हि कुटुम्बम् ।' (याज्ञबल्क्य) [ पैतृक सम्पत्ति ही कुटुम्ब का मूल है । ]

तात्सर्य यह है कि कुटुम्ब उन सरस्यों से बना है जिनका कृष्ण पाने का विविकार है। उन्हों को इसका अधिकार होता है जो कौट्रीमक धार्मिक क्रियाओं को करने के अधिकारी है। इसीलिए धर्मपरिवर्तन करने वालों को कृष्य पाने का अधिकार नहीं था। अब बर्मिनरोक्ष व्यवस्था में बर्मपरिवर्तन कृष्ण प्राण्य में वाषक नहीं है। कृष्ण प्रान्तिकाष्य —चेंदों के अनेक प्रकार के स्वरों, ज्यावास्थ पदों के क्रम और विच्छेद आदि का निर्णय शाला के बिन विशेष कम्मों द्वारा होता है उन्हें प्रतिकाश्य कहते हैं। वेदाध्यम के लिए अव्यक्त पूर्वकाल में कृषियों ने पढ़ने की व्यक्ति, अजर, स्वरादि विशेषता का निक्य करके अपनी-अपनी शास्ता की परम्परा निष्चित कर दी थो। इस विभेद को स्मरण एवने और अपनी परम्परा की रक्षा के लिए प्रातिशास्त्र प्रन्य बने। इन्ही प्रतिकाल्यों में शिक्षा तथा व्यवस्था दोनो पाये जाते हैं।

क्रम-स्वय

एक समय या जब बेद की तभी शालाओं के प्राति-शालयों का प्रचलन या और सभी उपलब्ध भी थे। परन्तु जब केवल क्रूपबेद की शाकर शाला का शोनकरियत श्रद्ध-प्रातिशाल्य, वाजसनेयी शाला का लीत्यरिय प्रातिशाल्य, वाजसनेयी शाला का लाल्यायनरिवत वाज-ननेय प्रातिशाल्य, गामबेद का पृष्यमूनि रिवत सामप्राति-शाल्य और अथवंप्रातिशाल्य वा शोनकीय चतुर-पायों उपलब्ध है। शीनक के ऋक्त्माविशाल्य में तीन काण्य, छ 'पटल और १०३ कण्डिकार्य है। इस प्रतिशाल्य का परि-शिष्ट रूप 'उपलेख मूत्र' नामक एक प्रव्य मिठता है। एक्षे विष्णुपुत्र ने इसका भाष्य रचा था। इसको देखकर उन्नदाचार्य ने इनका विस्तृत भाष्य ठिल्या है।

क्स — सीठ या भाव । क्यांचेर में क्यां भाव एक बार तथा परवर्ती बेरिक साहित्य में क्यांचित्र ही प्रयुक्त हुआ है। राष्ट्रत यह कन्त्र विरक भारत में बहुत कम पाया तथा। हा शक्य का बहुवचन में प्रयोग 'तम ऋषियों के अर्थ में भी कम ही हुआ है। ऋष्येद में दानस्तृति के एक मन्त्र में 'क्यां एक सरक्षक का नाम है, जिसके पुत्र आर्थ का उल्लेख हुयरे मन्त्र में आया है।

परवर्ती काल में नक्षरों के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। रामायण तथा पुराणों की कई गाथानों में ऋक्ष एक जाति विशेष का नाम है। ऋजों ने रावण से युद्ध करने में राम की सहायता की थी।

व्यक्तियान—इस ग्रन्थ की गणना ऋग्वेद के पूरक साहित्य में की जाती है। इसके रचयिता शौनक थे।

 अपनी मुप्तसिद्ध वृत्ति किसी है। निषण्टुकी टीका बेद-भाष्य करने बाले एक स्कन्दस्वामी के नाम से भी पायी आती है। सायणायों बेद के परवर्ती भाष्यकार हैं। यास्क के समय से लेकर सायण के समय सक विशेष रूप से कोई भाष्यकार प्रसिद्ध नहीं हुआ।

वेदान्तमामीं लोग सीहता को व्याख्या की लोर विवोच विच नहीं रखते, फिर भी बैळाव संप्रदास के एक आवार्य वानन्द तीर्थ (मध्यावार्य स्वामी) ने लम्मवेदस्तिहात के कुछ अंतों का ध्लोकमय पाध्य किया था। फिर रामचन्द्र तीर्थ ने उस आध्य की टीका रची थी। सायण ने अपने विस्तृत 'व्यन्तमाय्य में मेट्टमाल्कर पिश्व और अरतस्वामी—वेद के दो माध्यकारों के उपलेख किया है। कतिप्य अंत चक्षु गण्डित, चतुर्वेद स्वामी, युवराज रावण और वस्टराज के भाष्यों के भी पाये जाते हैं। इनके अतिरक्त मुद्दगल, कपर्यों, आस्मानन्द और कीविंक आर्थि कुछ भाष्यकारों के नाम मी वस्तुर्में अति है।

ऋष्वेद---वेद चार है. उनमें से ऋष्वेद सबसे प्रमख और मौलिक है। क्योंकि सम्पूर्ण सामवेद और यजर्वेद का पद्या-त्मक अंश तथा अथर्ववेद के कतिपय अश ऋग्वेद से ही लिये गये हैं। पातञ्जल महाभाष्य (परपशाह्निक) के अनु-सार ऋग्वेद की इक्कीस संहिताएँ थी। किन्तू आजकल केवल एक ही शाकल सहिता उपलब्ध है जिसमे १०२८ सुक्त (११ वालिंखिल्यों को लेकर) है। शाकल स्हेंहता का दो प्रकार से विभाजन किया गया है। प्रथमत यह मण्डल. अनुवाक और वर्गमें विभाजित है, जिसके अनुसार इसमे १० मण्डल, ८५ अनुवाक और २००८ वर्ग है। दूसरे विभाजन के अनुसार इसमें ८ अष्टक, ६४ अध्याय और १०२८ सकत है। प्रत्येक सकत के ऋषि, देवता और छन्द विभिन्न है। ऋषि वह है जिसको मन्त्र का प्रथम साक्षा-त्कार हुआ था। (आधृनिक भाषा मे ऋषि वह था जिसने उस मुक्त की रचना की अथवा परम्परा से उसे ग्रहण किया था।) सक्त का वर्णनीय विषय देवता होता है। छन्द विशेष प्रकार का पद्य होता है जिसमे सुक्त की रचना हुई है।

ब्याख्यान और अध्यापन के क्रम से ऋग्वेद की पाँच शालाएँ वतलायी गयी है—(१) शाकल, (२) वाष्कल, (२) आक्वलायन, (४) शाङ्गायन और

| (५) माण्डूकेय          | । कुछ विद्वानों के अ | नुसार इसकी सत्ता- | क्सु                | रहूगण            | शिखण्डिनी         |
|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| ईस शाखाएँ थीं,         | जिनके नाम निम्ना     | क्रित हैं:        | चक्षः               | भू<br>शुतकक्ष    | <b>बृह</b> न्मति  |
| १. मुद्गल              | १०. शाङ्खायन         | १९. शतबलाक्ष      | सप्तिषि             | सुकक्ष           | अयास्य<br>-       |
| २. गालव                | ११. भारबलायन         | २०. गज            | कवि                 | अत्रिभूय         | विन्दु            |
| ३. शालीय               | १२ कौषीतकि           | २१. वाष्कलि       | पूतदक्ष             | गौरी             | आवत्सार           |
| ४. वास्स्य             | १३. महाकौषीतवि       | ह <b>२२.</b> ,,   | प्रतिक्ष <b>त्र</b> | उतथ्य            | रीति              |
| ५. रौशिरि              | १४. शाम्ब्य          | ₹₹. ,,            | ऊर्ध्वसद्य          | तिरश्चि          | <b>वा</b> वत्सारक |
| ६. बोच्य               | १५, माण्डूक्य        | २४. ऐतरेय         | अमहीयु              | प्रतिरथ          | चुतान             |
| ७. अग्निमाठर           | १६. बहवृच            | २५. वसिष्ठ        | रेहजमदन्नि          | कुशास्त्र        | प्रतिभानु         |
| ८ पराशर                | १७ पैङ्ग्रंघ         | २६ सुलभ           | पुरुहन              | निध्रुवि         | ऋणञ्चय            |
| ९. जातूकर्ण्य          | १८ उदालक             | २७. शौनक          | <b>হিচ্চু</b>       | नेम              | भृगु              |
| दे० प० भगवह            | (त्तः वैदिक वाङ्मय   | का इतिहास, भाग    | वैसानस              | मुदीति           | पुरुमीड           |
| १. पृ० १३              |                      |                   | विशिरा              | <b>এখি</b>       | यम                |
| ऋखंद के ऋषि            | वयो के नाम निम्ना    | क्कूत है:         | पुष्टिगु            | पवित्र           | यमी               |
| मध <del>ुष्छन्दा</del> | दीर्घतमा             | कुमार             | हर्यश्व             | श्रुष्टिगु       | रेणु              |
| जेत                    | अगस्त्य              | ईश                | शह्य                | गोपवन            | आर १              |
| मेघातिथि               | इन्द्र               | सुतम्भरा          | हरिमन्थ             | दमन              | सप्तवद्भि         |
| शुनःशेप                | मरुत्                | धरुण              | वेन                 | देवश्रवा         | विरूप             |
| हिरण्यस्तूप            | लोपा <b>मु</b> द्रा  | विक्र             | मातरिश्वा           | अकृष्टपच्या      | ससुक              |
| कण्य                   | गृत्समद              | पुरु              | कुरुस्तुत्          | कृष              | अजा               |
| प्रस्कण्य              | सोमहृति              | द्वित             | मथित                | कृत्नु           | पुषध              |
| सच्य                   | कूर्म                | त्रैतन            | गृत्समद             | च्यवन            | सूपर्ण            |
| नोधा                   | विश्वामित्र          | হাহা              | प्रतर्दन            | वस्क             | एकत               |
| पराशर                  | ऋषभ                  | विश्वसाम          | असित                | व्याघ्रपात्      | लुभ               |
| गोतम                   | उत्कल                | द्युम्म           | कुसीवी              | देवल             | कर्णश्रुत         |
| कुत्स                  | कट                   | विद्वचर्षणि       | अभितया              | उशना काव्य       | दृढच्युत          |
| कस्यप                  | देवश्रवा             | गोपपणि            | अम्बरीय             | घोषा             | केटम              |
| <b>ऋ</b> काश्व         | देवस्रत              | वसुयु             | इध्मवाह             | ऋजिक्वा          | सुहस्त्य          |
| त्रित<br>जन्मे         | प्रजापति             | श्यारुण           | विश्वक्             | <b>दया वार</b> व | नेमसूनु           |
| कक्षीबान्              | वामदेव<br>           | अष्वमेध           | समगु                | ਕੰਗ੍ਰਾਣ          | अप्रतिरथ          |
| _                      | <b>अ</b> दिति        | <b>अत्रि</b>      | यश                  | विवृहा           | बृहत्कथ           |
|                        | त्रसदस्यु            | विश्ववर           | भूताश               | सुदास            | प्रचेता           |
|                        | रू<br>इस्मिल्ल       | गौरवीति           | गौपवन               | सरमा             | मान्धाता          |
| <b>बुध</b><br>अवस्यु   | वभ्र                 | गविष्ठिर          | कपोत                | नाभानेदिष्ट      | पणि               |
|                        | गतु                  | प्रभु             | ऋष्यशृङ्ग           | अनिला            | सुमित्र           |
|                        | धुम्निक<br>संबर्भ    | पुन त्स           | जुह                 | विषाणक           | शबरा              |
|                        |                      | नृमेष<br>         | जरत्कारु            | राम              | विप्रजूति         |
| 77100                  | नहुष                 | વૃત્યુ            | विभ्राजा            | स्यूमरहिम        | उष्ट्रवंश         |
|                        |                      |                   |                     |                  |                   |

|                         |                     |                     |                      |                                                 | 144                     |  |  |
|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--|--|
| व्यङ्ग                  | इत                  | विष्वकर्मा          | जिन देवताओं की स     | जिन देवताओं की स्तुति ऋष्वेद में की गयी है उनकी |                         |  |  |
| नभप्रभेदन               | विश्वावसु           | संवर्त              | सूची निम्नलिखित है:  |                                                 | •                       |  |  |
| मूर्धन्वान्             | शतप्र भेदन          | अग्निपावक           |                      | अग्नायी                                         | रति                     |  |  |
| ध्रुव                   | शयति                | साधि                |                      | इन्द्र                                          | बौ                      |  |  |
| अग्नितापस               | अभीवर्त             | तास्व               |                      | अन्न                                            | प्रस्तोक                |  |  |
| भर्म                    | द्रोण               | <b>ऊर्ध्वग्री</b> य |                      | वनस्पति                                         | पृष्टिण                 |  |  |
| अर्बुद                  | उपस्तुत्            | साम्बमित्र          |                      | वेष्णु                                          | राका                    |  |  |
| पतःङ्ग                  | पुरूरवा             | अग्निपूत            |                      | <b>ू</b> षा                                     | सिनीबाली                |  |  |
| पृ <b>युबन्ध्</b>       | अरिष्टनेमि          | <b>उर्व</b> शी      |                      | <b>स्द्रावरूण</b>                               | <b>आ</b> यु             |  |  |
| भिक्षु                  | सुबेध               | হি।বি               |                      | चेत्र                                           | मित्रावरुण              |  |  |
| सर्वहरि                 | उरक्षय              | मण्डूक              |                      | <b>प्रिञ्जल</b>                                 | सोम पितृमान्            |  |  |
| सप्तधृति                | भिषक्               | लव                  |                      | उषा                                             | यूप                     |  |  |
| গৱা                     | इयेन                | बृहह्दिव            |                      | अर्थमा                                          | पर्वत                   |  |  |
|                         | सार्प राज्ञि        |                     |                      | वश्वेदेव                                        | आदित्य                  |  |  |
| इन्द्रमाता<br>शिरिम्बिठ | सापराज्ञ<br>अथमर्खण | हिरण्यगर्भ          |                      | मृत्यु                                          | सरस्वती                 |  |  |
|                         |                     | चित्रमहा            |                      | वामदेव                                          | धाता                    |  |  |
| केतु                    | सवन                 | प्रतिप्रभ           |                      | पूर्य                                           | उच्ने श्रवा             |  |  |
| बाभ्रव्य                | कुलमल               | भ्वन                |                      | ऋतु                                             | र्वैश्वानर              |  |  |
| स्वस्ति                 | दुवस्य              | बहिष                |                      | आत्मा                                           | मरुत्                   |  |  |
| यक्ष्मनाशन              | नाभाग               | मुद्गल              | सिम्ध                | क्षेत्रपति                                      | निऋति                   |  |  |
| विहब्य                  | रक्षीहा             | श्रुतविद्           |                      | स्वनय                                           | सीता                    |  |  |
| रातहव्य                 | मेघातिथि            | <b>बिंकु</b>        | ज्ञार्न              | ब्रह्मणस्पति                                    | सोम                     |  |  |
| यजत                     | असङ्ग               | भर्ग                |                      | धृत                                             | ओषधि                    |  |  |
| <b>उ</b> ग्चकि          | शस्वति              | कल्डि               | दक्षिणा              | वृहस्पति                                        | उशना                    |  |  |
| बहुवृक्त                | देवातिथि            | मत्स्य              | अरण्यानी             | ऋभु                                             | वाक्                    |  |  |
| पौर                     | ब्रह्मातिथि         | मान्य               |                      | श्रद्धा                                         | इन्द्राणी               |  |  |
| अवस्यु                  | वत्स                | मस्यु               | काले                 | देवी                                            | গৰী                     |  |  |
|                         |                     | •                   |                      | साध्य                                           | मायाभेद                 |  |  |
| देवापि                  | यवापमस्त्           | साध्वस              | पर्जन्य ।            | ताक्यं                                          |                         |  |  |
| भरद्वाज                 | शशकर्ण              | वीतहब्य             | ऋग्वेद में आये हुए इ | ऋ खंद में आये हुए छन्दों के नाम अधोलिखित है .   |                         |  |  |
| नारद                    | सुहोत्र             | गोधूक्ति            |                      |                                                 | परीष्णिक                |  |  |
| शुनहोत्र                | अश्वसूक्ति          | नर                  | अनुष्टृप्            | महाबृहती                                        | स्कन्धोग्रीवी           |  |  |
| इरिम्बिठ                | गंयु                | सौभरि               |                      |                                                 | तनुशिरा                 |  |  |
| गर्ग                    | विष्वमना            | ऋजिस्वा             |                      | महापड्बित                                       | त्रिष्टुप्              |  |  |
| वैवस्वत मनु             | पायु                | कश्यप               |                      |                                                 | उपरिष्टा <b>द्बृहती</b> |  |  |
| वसिष्ठ                  | निपतिथि             | मैं त्रावरुणि       |                      |                                                 | उपरिष्टाज्ज्योति        |  |  |
| सहस्रवसु                | <b>ৰ</b> হ্মিষ্ঠ    | रोचिशा              |                      |                                                 | <b>ऊ</b> र्घ्ववृहती     |  |  |
| शक्ति                   | वाशिष्ठ             | रयावाश्व            | वस्यष्टि =           | न्यक्कुसारिणी                                   | उरो <b>बृहती</b>        |  |  |
|                         |                     |                     |                      | 2                                               | 10                      |  |  |

वृहती पदपङ्<del>वि</del>त पादनिचृत् विष्टारपङ्क्तित चतुर्वि शतिक पङ<del>्गित</del> उष्णिग्गयां द्विपदी **पङ्क्त्**युत्तरा उष्णिक् धृति पिपीलिकमध्या वर्षमाना द्विपदाविराट् प्रगाथ विपरीना एकपदात्रिष्टुप् प्रस्तारपङ्क्ति विराड्रूपा एकपदावि राट् प्रतिष्ठा विराट् गायत्री पुरस्ताद् विराट्पूर्वो जगती बृहती विराट्स्थाना यवमध्या ककुप् विष्टारवृहती कृति

ऋत्येद में देवजातस्त्र के अन्तर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का वर्णन हुआ है। समूर्ण विषय का किसी न किसी 'दैवत' के रूप में महत्य है। मुख्य देवजाओं को स्थानक्रम से तीन वर्गी—(१) श्रीमस्थानीय में बीटा गया है। इसी प्रकार परिवारक्रम से देवजाओं के तीन वर्ग है— (१) आदित्यवर्ग (पूर्य परिवार), (२) बसुदर्ग तथा (३) इटबर्ग। इनके अतिरिक्त कुछ भावारक्रम देवजा भी है, सैसे खडा, मन्यु, वाक् आदि। बहुत ने ऋषिपरिवारों का भी देवीकरण हुआ है, जैसे ऋभु आदि। नदी, पर्वत, सक्यान, बस के अन्य उपकरणों वा भी देवीकरण किया गया है।

ऋरवंद के देवमण्डल को देखकर अधिकांश वाश्चात्य विद्वानों का मत है कि इसमें बहुदेवबाद का ही प्रतिपादन किया गया है। परन्तु यह मत नलत हैं। बास्तव में देव-मण्डल के सभी देवता एक दूसरे से स्वतन्त्र नहीं है; अपितु वे एक ही मूल सत्ता के दूबय अपनु में अफत विदिध रूप है। सता एक ही है। स्वय ऋरवंद में कहा गया है

> 'एक सद्विपा बहुवा वदन्ति, अर्पिन यमं मातरिक्वानमाहुः।'

[ मूल सत्ता एक ही है। उसी को विश्व (बिहान्) अनेक प्रकार से (अनेक रूपो में) कहते हैं। उसी को अपिन, यम, मातरिस्वा आदि कहा गया है। ] वरुण, इन्द्र, सोम, सविता, प्रजापति, त्वप्टा आदि भी उसी के नाम है।

एक ही मत्ता से सम्पूर्ण विश्व का उद्भव कैसे हुआ है, इसका वर्णन ऋस्वेद के पुरुषसूक्त (१०.९०) से विराद् पुरुष के रूपक से बहुत सुन्दर रूप में हुआ है। इसके कुछ मन्त्र नीचे दिये जाते हैं

सहस्रकार्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् । स भूमि सर्वतः स्पृत्वाज्यतिष्ठहशाङ्गुलम् ॥१॥

[ पुरुष (विदव मे गूर्ण होने वाली अथवा व्यास सत्ता) सहस्र (असंस्थात अथवा अनन्त) सिर वाला, महस्र असि बाला तथा सहस्र पांव बाला हैं। वह मूमि (अगत्) को समी कोर से पेरकर पांच सहस्र अतिक्रमण दस अंगुल से किये हुए हैं। अर्थात् पुरुष इस जगत् में समास न होकर इसके भीतर और परें दोनो कोर हैं। ]

एताबानस्य महिमातो ज्यायाश्च पूरुषः। पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥

[जितना भी विश्व का विस्तार हे वह सब इसी विराद-पुरुष की महिमा है। यह पुरुष अनन्त महिमा बाला है। इसके एक पाद (जतुषीत = कियरंदा) में ही समूर्ण बनत् ज्यार है। इसके अमृतमय तीन पाद (अधिकास) प्रकाशमय लोक को आलोकित कर रहे हैं।]

तस्माद् यज्ञात्सर्वहृत ऋचः सामानि जजिरे । छन्दासि जजिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥७॥

[ उसी सर्बहुत यज्ञ ( विश्व के लिए पूर्ण रूपेण अपित सत्ता ) से ऋक् और साम उत्पन्त हुए । उसी से छन्द ( स्वतन्त्र ध्वित ) उत्पन्त हुए, और उसी से यजुः भी ।

यत्पुरुषं व्यदश्च कतिथा व्यकल्पयन्। मुख किमस्यासीत् किम्बाह् किमुरू पादा उच्येते ॥

[जिस पुरुष का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है उसका मुख क्याया, बाहु क्या, जघा क्या और पाँव क्याथे?]

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाह्र राजन्यः कृतः। ऊरू तदस्य यहैश्यः पद्भ्यां शूबो अजायतः॥११॥

[ बाह्यण इसका मुख वा, राजन्य (अधिय) इसकी मुजाएँ थी, जो बैब्ध (सामान्य जनता) है वह इसकी जंचा थीं; इसके पांची से पृद्र उत्पन्न हुआ। अपित सम्पूर्ण समाज विराद्द पृष्य से ही उत्पन्न हुआ और उसी का अक्षुत्र है!

यज्ञेन यज्ञभयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ।।१६॥ [देवों (दिव्य शक्तिवाले पुरुषों) ने यज्ञ से ही यज्ञ का अनुष्ठान किया, अर्थात् विश्वकल्याणी मूल सत्ता का ही विश्वहित में विस्तार किया। यज्ञ के जो नियम बने वे ही प्रथम धर्म हुए । जो इस विराट् पुरुष की उपासना करने-वाले लोग है वे ही आदरणीय देवता है।] ऋग्बेद के 'नासदीय सूक्त' (अष्टक ८, अध्याय ७, वर्ग १७) में गुढ़ दार्शनिक प्रश्न उठाये गये है : नामदासीन्नो सदासीत्तदानी नासीद्रजो नो व्योमाऽपरो यत्। किमावरीवः कृह कस्य शर्मन्-नम्भ किमासीद् गहनं गभीरम् ॥१॥ मृत्युरासीवमृतं न राज्या अहा आसीत्प्रकेतः। आनीदवातं स्वधया तदेक तस्माद् चान्यन्न परः किञ्चनास ॥२॥ तम आसील तमसा गृहमग्र ऽप्रकेतं सलिल सर्वमा इदम् । तच्छयेनाम्यपिहितं यदासीत तपमस्तन्महिना जायतेकम् ॥३॥ **ममवर्तताधि** कामस्तदग्र मनसो रेत. प्रथम यदासीत् । बन्धुमसति निरविन्दन् मतो हदि प्रतीप्या कवयो मनीषा ॥४॥ विततो रिकमरेषाम तिरक्चीनो स्विदासीद्रपरि स्विदासीत्।

रेतोषा आसन्महिमान आमन्त् स्वधा अवस्नात्प्रयति

की अद्धावेदक इह प्रावोचत्

अवग्दिवा अस्य विसर्जनेनाथा

इयं विसुष्टियंत आवभुव

कृत आजाता कुत

यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्

परस्तात ॥५॥

विसृष्टिः ।

को वेद यत आवभुव ॥६॥

यदि बादघेयदि वातः।

[ उस समय न तो असत् (शून्य रूप आकाश) था और

सो अञ्ज वेद यदिवान वेद ॥७॥

प्रोण से प्राणित थीं। उस सत्ता के अतिरिक्त कुछ नहीं था। तम था। इसी तम से ढॅका हुआ वह सब कुछ वा---चिह्न और विभाग रहित। वह अदेश और अकाल में सर्वत्र सम और विषय भाव से नितान्त एक में मिला और फैलाहुआ था। जो कुछ सत्ता थी वह शुन्यतासे ढेंकी थी — आकारहीन । तब तपस्की महान् शक्ति से सर्व-प्रथम एक की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले (विश्व के विस्तार की। कामना उठ खड़ी हुई। जब ऋषियों ने विचार और जिज्ञासाकी तो उनको पता लगा कि यही कामना सत् और असत्को बॉधने का कारण हुई। सत् और असत् की विभाजक रेखा तिर्यक् रूप मे फैल गयी। इसके नीचे और ऊपर क्या था <sup>?</sup> अत्यन्त शक्तिशाली बीज था। इधर जहाँ स्वतन्त्र क्रिया थी उधर परा शक्ति थी। वास्तव में कौन जानता है और कह सकता है कि यह सृष्टि कहाँ में हुई ? देवताओं की उत्पत्ति इस सृष्टि से पीछे की है। फिर कौन कहसकताहै कि यह सृष्टिकब हुई। वेद ने जो सृष्टिकम का वर्णन किया है वह उसको कैसे ज्ञात हुआ <sup>?</sup> जिससे यह सृष्टि प्रकट हुई उसी ने इसको रचा अथवा नही रचा है (और यह स्वत आविर्भृत हो गयो है ?)। परम आकाश में इस सुष्टिका जो अध्यक्ष (निरीक्षण करनेवाला) है, वही इसको जानता है, अथवा शायद वह भी नहीं जानता । ] ऋग्वेद में जिस पूजापद्धति का विधान है उसमें देव-स्तुति प्रथम है। मन्त्रोच्चारण द्वारा साधक अपने साध्य से मानिष्य स्थापित करना चाहता है। इसके साथ ही यज्ञ का विश्वान है, जिसका उद्देश्य है अपनी सम्पत्ति और जीवन को देवार्थ (लोकहिताय) समर्पित करना। देव और मनुष्य का साक्षात्कार सीधा-सुगम है। अतः प्रतिमा की आवश्यकतानही। जिनकादेव और यज्ञ में विश्वास

नहीं वे शिश्नदेव (शिश्नोदरपरायण) हैं । इस प्रकार इसमें

न सत् (सत्त्व, रजनियातम मिलाकर प्रधान) था। उस

समय रज (परमाणु) भी नहीं थे और न विराट व्योम

(सबको धारण करने वाला स्थान) था। यह जो वर्त-

मान जगत् है वह अनन्त शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढेंक सकता

और न उससे अधिक अधाह हो सकता है, जैसे कुहरे का

जल न तो पृथ्वी को ढेंक सकता है और न नदी में उससे

प्रवाह चल सकता है। जब यह जगत् नही था तो मृत्यु भी

न ची और न अमृत था। न रात थी और न दिन था। एक

ही मत्ता थी, जहाँ वायु की गति नही है। वह सत्ता स्वयं अपने

देवपुजन और अतिबियुजन पर वल दिया गया है। पितरों के प्रति आदर-श्रद्धा का आदेश है।

ऋ मोद में ऋत की महती कल्पना है, जो सम्पूर्ण विश्व में व्यवस्था बनाये रखने में समर्थ है। यही कल्पना नीति का आधार है। वरुणसुक्त (ऋ० वे० ५८५७) में सन्दर नैतिक उपदेश पाये जाते हैं। ऋत के साथ सत्य. वत और धर्म की महत्वपूर्ण कल्पनाएँ तथा मान्यताएँ हैं।

हिन्दू धर्म के सभी तत्व मृतरूप से ऋग्वेद मे वर्तमान हैं। बास्तव में ऋत्वेद हिन्दू धर्म और दर्शन की आधार-शिला है। भारतीय कला और विज्ञान दोनों का उदय यहीं पर होता है। विश्व के मल में रहनेवाली सत्ता के अञ्चल और व्यक्त रूप में विश्वास, मन्त्र, यज्ञ, अभि-चार आदि से उसके पूजन और यजन आदि मौलिक धार्मिक तत्व ऋग्वेद में पाये जाते हैं। इसी प्रकार तत्त्वो को जानने की जिज्ञासा, जानने के प्रकार, तत्त्वों के रूप-कात्मक वर्णन, मानवजीवन की आकाक्षाओं, आदशौँ तथा मन्तव्य आदि प्रश्नों पर ऋग्वेद से पर्याप्त प्रकाश पडता है । दर्शन की मुल समस्याओ; ब्रह्म, आत्मा, माया, कर्म, पुनर्जन्म आदिका स्रोत भी ऋश्वेद में पाया जाता है। देववाद, एकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद, अर्द्धतवाद, सन्देह-बाह आदि दार्शनिक बादों का भी प्रारम्भ ऋग्वेद में ही दिखाई पडता है।

ऋग्वेवाविभाष्यभमिका-महर्षि वयानन्व सरस्वती ने वेदो का स्वतन्त्र भाष्य किया है। उनका 'ऋखदेदादिभाष्यभूमिका' अति प्रभावशाली ग्रन्थ है, जो वेदभाष्य की भूमिका के रूप में प्रस्तृत किया गया है। इसमें निम्नाकित विषयो पर विचार हुआ है:

- १ वेदो का उदगम
- २ वेदो का अपौरुषेयत्व और सनातनत्व
- ३. वेदों का विषय
- ४. बेदो का बेहत्व
- ५. ब्रह्मविद्या ६. वेदों का धर्म
- ७. सुष्टिवज्ञान
- ८. सुष्टिचक
- ९. गरुत्व और आकर्षण शक्ति
- १० प्रकाशक और प्रकाशित
- ११. गणिलजास्त्र

- १२ मोक्षशास्त्र १३ नौ-निर्माण तथा बायुयान निर्माण कला
- १४. बिजली और ताप
- १५, आयुर्वेद विज्ञान
- १६ पुनर्जन्म
- १७ विवाह
- १८. नियोग
- १९. शासक तया शासित के घर्म
- २० वर्णऔर आश्रम
- २१ विद्यार्थी के कर्तव्य
- २२. गृहस्थ के कर्तव्य
- २३. वानप्रस्य के कर्तव्य
- २४. संस्थासी के कर्तव्य
- २५ पद्ध महायज
- २६. ग्रन्थो का प्रामाण्य
- २७ योग्यता और अयोग्यता
- २८ शिक्षण और अध्ययनपद्धति
- २९, प्रश्नो और सन्देहों का समाधान
- ३०. प्रतिज्ञा
- ३१ वेद सम्बन्धी प्रश्नोत्तर
- ३२ वैदिक शब्दों के विशेष नियम---निरुक्त
- 3.3 वेट और ब्याकरण के नियम
- ३४ अलंकार और रूपक

पाइचात्य विदानों के मन्तव्यों के परिष्कारार्थ इस प्रकार का वेदार्थविचार अत्यपयोगी है।

ऋजिक्बा-- ऋजिक्बाका उल्लेख ऋग्वेद (१५१,५;५३, ८, १०११,६२०,७) में अनेको बार आया है, किन्तु अस्पष्ट रूप से, जैमे कि यह अति प्राचीन नाम हो । यह पित्र तथा कृष्णगर्भा आदि दैत्यों से युद्ध करने में इन्द्र की सहायता करता है। लड़विंग के अनुसार यह औशिज का पुत्र है, किन्तु यह सन्देहात्मक धारणा है। वह दो बार स्पष्ट रूप से वैदियन अथवा विदयी का वशज कहा गया है (ऋ० ४.१६.१३. ५ २९.११)।

ऋजुकाम-कश्यप मृति का एक पर्याय । इसका शब्दार्थ है, 'जिसको कामना सरल हो।' ऋजुकामता एक धार्मिक गुण माना जाता है।

ऋजुविमला-पूर्वभोगांसा सूत्र पर लिखा हुआ व्यास्था-मन्य । इसका रचनाकाल ७०० ई० के लगभग और रचनाकार है प्रभाकरशिष्य शालिकनाथ पण्डित । ऋष्मभोषमतीर्थ —गहाग्नपुर-अध्वाजा के बीच जनाधरी के समीप एक पुष्पस्थान । यहाँ मीचमपञ्जमी को मेला रूपति है। 'ऋषमोचन तीर्थ' नामक सरोवग् है। इसमें स्नान करने के लिए दूर-दूर से यानी आते हैं। यह बरोबर जंगल में हैं।

स्त-स्वाशविक व्यवस्था, भौतिक एवं आध्यासिक नितिवत देवी नियम। यह विधि, असे "हत्त "कहते हैं, अति प्राचीम काल्य मे व्यवस्थत हुई थी। ऋत का पालन सभी देवता, प्रकृति आदि नियमपुष्रक करते हैं। ईरानी भाषा में यह नियम १९०० ई० पू० 'अर्त के नाम से अौर अवेस्ता में 'अर्थ' के नाम से पुकारा जाता था। कहत की गभी शक्तियों को धारण करने वाला देवा तकल है (कू० ५ ८५ ७)। प्रकृति के सभी उपायान उसके विपार है एवं वह देवता है कि मनुष्य उसके नियमों का पालन करते हैं या नही। वह नीतकों को पुरस्कार एवं अनीतकों को यह देता है कि उसके अपने उसके से साथी अपायान साथ नियमों का पालन करते हैं या नही। वह नीतकों को पुरस्कार एवं अनीतिस्त अस्य देवनाओं का भी ऋत में मन्यव्य है। उसी के माध्यम से देवराण अमा कार्य नियमित कर से ते गरते हैं।

श्रद्ध के तीन हो। हे—(१) विश्वण्यस्या, जिसके गा बह्माण्ड के सभी णिष्ठ आने क्षेत्र में नियमित रूप ग रार्थ करते हैं, (२) नैतिक नियम, जिसके अनुसार अक्तियों ने परस्वर मान्यक का निवाह होता है। (३) । स्वाण्डीय ज्यवस्था, जिसके अन्तर्मत पार्मिक क्षियाओं के विचि-निर्मय, कार्यग्रद्धति आदि आते हैं। दे० ऋस्वेद, १ रे४ ७-८-१०; ७-८६१; ७. ८७,१-२। स्थिट प्रक्रिया में बनलाया मार्च कि तर से ऋत और सस्य उत्थम्न हुए, किर इनसे क्षमक रावि, समुद्र, अर्णब, सवस्तर, मूर्य, चन्द्र आदि उत्सम्न हुए।

फसल कटने के बाद खेत में पड़ी हुई बालियों के दोनों को चुनने बाली उध्छवृत्ति को भी ऋत कहते हैं। मनुस्मृति (४४५) में कहा हैं

कत्तामृताभ्या श्रीवंत् मृतेन प्रमृतेन वा । सत्यानृताभ्यामित्र वा न दववृत्या करावतः ।। करतमुण्डिकिलं जेगामृत स्वारयाश्वितम् । मृतन्तु गावितं भैकं प्रमृतं कर्षणं स्मृतम् ॥ [कर्त्व, अमृत, मृत, प्रमृत, सरय-अमृत इनके द्वारा जीवन निर्वाह कर ले, किन्तु कुले की वृत्ति (नौकरी आदि) से कभी भी जीवन-यापन न करे।

थिल-उच्छ को ऋत, भिक्षान मांगने को अमृत, भीख मौगने को मृत, हल जोतने को प्रमृत कहा गया है।] ऋतमामा--जिसका सत्य याम (तेंज) है, अग्नि, विष्णु, एक भाषी इन्द्र। यजुर्वेद (५३२) में कथन ह

'हब्यसूदन ऋतघामासि स्वज्योतिः।'

ऋतिषामा रुद्रसाविण मनु के काल में इन्द्र होगा, यह भागवत (८१३२८) में कहा गया हं

भविता रुद्रसावणिः राजन् हादशमो मनुः। ऋतथामा च देवेन्द्रो देवाश्च हरितादयः॥

ऋत्विक् (ऋत्विज्) — जो ऋतु में यज्ञ करता हं, याज्ञिक, पुरोहित । मनु (२ १४३) में कथन हं.

अग्न्याधेयं पाकयज्ञानग्निष्टोमादिकान्मखान्। य करोति वृतो यस्य स नस्यत्विगिहोच्यते॥

[ अम्म की स्वापना, पाक्ष्यज्ञ, अनिनदोत आदि यज्ञ जो यजामा के जिए करता है वह उसका ऋषिक कहा जाता है। j उसके पर्याय है—(१) याजक, (२) परत, (३) कुर, (४) आग्यत, (५) वृक्तहिंदग, (६) यतप्रुज, (७) मस्त्, ८८) सवाध और (९) देवस्य ।

यज्ञकार्य में यागदान करने वाले सभी पुरोहित ब्राह्मण होते हैं। पुरातन श्रीत यहों में कार्यकरने बालों वी निश्चित सख्या सात होती थो। ऋग्वेद की एक पुरानी तालिका में इन्हें होता, पोता, नेष्टा, आग्नीछ, प्रशास्ता, अध्वर्यु और ब्रह्मा कहा गया है। सातो में प्रधान 'होता' माना जाताथा जो ऋचाओ का गान करताथा। वह प्रार्थम्भक काल में ऋचाओं की रचनाभी (ऊह विधि से) करता था। अध्वर्यु सभो यज्ञकायं (हाथ से किये जाने वाले) करता था। उसकी गहायता मुख्य रूप से आर्ग्नीझ करता था, ये ही दोनों छोट यज्ञों को स्वतन्त्र रूप से कराते थे। प्रशास्ता जिसे उपवक्ता तथा मैत्रावरूण भी कहते है, केवल वडे यज्ञों में भाग लेता था और होता को परामर्श दता था । कुछ प्रार्थनाएँ इसके अधीन होती थी । पोता, नेप्टाएव ब्रह्माका सम्बन्ध सोमयज्ञों से था। बाद में ब्रह्मा को ब्राह्मणाच्छमी कहते लगे जो यज्ञों में निरीक्षक का कार्यकरने लगा।

ऋ खेद में वर्णित दूसरे पुरोहित साम गान करते थे।

इनके अतिरिक्त एक पुरोहित और होता था जो राजा के सभी धार्मिक कर्तव्यों का आव्यारिक्क ररामधंशता था। यह पुरोहित वडे यजों में ब्रह्मा का स्थान प्रहण करता था तथा सभी यांकिक कार्यों का मुख्य किरीशक होता था। यह पुरोहित प्रारंभिक काल में होता होता था तथा सर्वप्रथम मन्त्रों का गान करता था। पश्चात् यही ब्रह्मा का स्थान लेकर यश्चिरीक्षक का कार्य करने क्या।

ऋषुमती—ऋषुपुक स्त्री । उसके पर्याय है (१) रजस्वला, (२) स्त्रीयमिणी, (३) अबी, (४) आग्नेयी, (५) मिलती, (६) पुष्पवती और (७) उदस्या । यर्मशास्त्र में ऋषुमती, के कर्तवर्थों को बर्णन हैं ! उसे इस काल में सब कार्यों में अलग होकर एकान्त में रहना चाहिए। पति के लिए भी यह नियम है कि वह प्रथम चार दिन पत्नी का स्थानं करें । पत्नी का गृह क्लाव्य है कि वह स्थान के पत्चात् पति की कामना करें। पति के लिए ऋषुकाल के चार्य दिन बाद पत्नी के पास जाना अनिवार्य है

ऋतुस्नाता तु यो भार्या सन्निष्यौ नोपगच्छति । षोरायां ब्रह्महत्याया युज्यते नात्र सद्ययः ॥

सहुत्सान — रजस्वला स्त्री का चौचे दिन किया जाने वाला स्तान । इस स्तान के परचात् पति का मुख्य देखना चाहिए। पति के समीप न होने पन पति का मत्त्र में ध्यान करके सूर्य का दर्शन कर लेना चाहिए ऐसा धर्मधास्त्र में विद्यान है।

ऋतुवत—हेमादि, बतसण्ड (२८५८-८६१) में पाँच ऋतु-व्रतोका उल्लेख है जिनकानिर्देश यथा स्थान किया गया है। ऋभु---उच्च देव, वायुस्थानीय देवगण । ऋश्वेद (९.२१.६) में कथन है:

'ऋस्मूर्नरध्यंनवंदधतो नेतुमादिशे।'

महाभारत के वनपर्व में ऋभुओं को देवताओं का भी देवता कहा गया है

ऋभवो नाम तत्रान्ये देवानामपि देवताः।

तेषा लोका परतरे यान्यजन्ती: देवता: ।।

[ऋभू देवताओं के भी प्रेव है। उनके लोक बहुत परे है, जिनके लिए यहाँ देशता लोग यज्ञ करते हैं।] ऋष्यज्ञुङ्ग-विभाण्डक ऋषि के पुत्र, एक ऋषि। उनकी पत्नी राजा लोमगाद की कन्या शास्ता थी।

बीर बैंब या लिङ्गायनों के ऋष्यशृङ्ग नामक एक प्राचीन आचार्यभी थे।

ऋसभध्यक — जिब का एक पर्याय, उनकी घ्वजा में ऋषभ (बैल) का चिह्न रहनाहै।

ऋषि— बंद; ज्ञान का प्रवम प्रवक्ता, परोलदर्शी, दिव्य दृष्टि बाला। जो जान के हारा मन्त्रों को अववा सवार की वरम गीमा को देखता है वह, ऋषि कहनता है। उसके मान प्रकार है—(१) अध्यम आदि महिष्, (२) भैल्य आदि परमिंग, (३) कच्च आदि अविंग, (४) विस्टट आदि बदापि (१) मृत्रुन आदि अुतिंग, (६) ऋतुगणं आदि राजिंग, (३) वीमान आदि कार्लांग। रन्यकोग में भी

सप्त ब्रह्मपि-प्रविष-पर्राप्य-परमर्थय । काण्डपिड्च श्रुतीयञ्च राजपिथ्च क्रमावरा ॥ [ब्रह्मपि देवीर, महीपि, परमपि, काण्डपि, श्रुतिप, राजपि ये सातो क्रम से अवर है । |

सामान्यता वेदी शी क्याओं का साक्षात्कार करने वाले लंग ऋषि कहे लाने थे (ऋषयों मन्द्रक्टरार)। ऋखंद में प्राम पूर्ववती गायकों एवं समकालीन ऋषियों का उल्लेख हैं। प्राणीन रचनाओं को उत्तराधिकार में प्राप्त क्यिया जाता था एवं ऋषिपरिवारों द्वारा उनकी नया रूप दिया जाता था। शाळाणों के ममय तक ऋषाओं की रचना होती रहीं। ऋषि, बाळाणों में सदसे उच्च एवं आवरणीय थे तथा उनकी कुणन्ता की तुलना प्राप्तः त्वष्टा से की गयी है जो स्वर्ग से उत्तरे माने जाते थे। वि-स्त्रमण्टें ऋषि विक्रकाणीन कुलो, राजसमाजो तथा सम्प्रत्त लोगों ने मम्बन्थित होते थे। कुछ राजकुमार भी समय-समय पर शहचाओं की रचना करते थे, उन्हें राजन्यिं कहते थे। आजकल उसका शुद्ध कर राजिंकि है। साधारणतया मनन या काव्याचना श्राह्मणों को ही कार्यथा। मनन रचना के क्षेत्र में कुछ महिलाओं ने भी ऋषियद प्राप्त किया था।

परवर्ती साहित्यमे ऋषि ऋचाओं के साक्षात्कार करने वाले माने गये है, जिनका सम्रह संहिताओं में ह्या। प्रत्येक वैदिक सुक्त के उल्लेख के साथ एक ऋषि का नाम आता है। ऋषिगण पवित्र पूर्व काल के प्रति-निधि हे तथा साधुमाने गये हैं। उनके कार्यों को देव-ताओं के कार्यके तुल्य मानागया है। ऋरवेद में कई स्थानो पर उन्हें सात के दल में उल्लिखित किया गया है। बहुदारण्यक उपनिषद में उनके नाम गोतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदन्ति, वसिष्ठ, कश्यप एव अत्रि बनाये गये है। ऋग्वेद में कृत्स, अत्रि, रेभ, अगस्त्य, कुशिक, विसिष्ठ, व्यश्व तथा अन्य नाम ऋषिरूप में आते हैं। अथर्ववेद में और भी वर्डा तालिका है, जिसमे अङ्गिरा, अगस्ति, जमदन्ति, अत्रि, कश्यप, बसिष्ठ, भरदाज, गवि-ष्टिर, विज्वामित्र, कृत्म, कक्षीवन्त, कण्व, मेधातिथि, तियोक, उपना काव्य, गोतम तथा मदगल के नाम सम्मि-ਲਿਰ ਦੇ ।

वैदियः ाल में करियों की प्रतियोगिता का भी प्रचकत या। अभागे। याज के लाल मुख्य अहु 'यद्वांग्य' (समस्या-पूर्ति) का यह यह या। उपनिषद-काल में भी गह प्रकारिता प्रचलित रही। इस कार्य में सबसे प्रमिद्ध थे याजवल्य जो विदह राजा जनक की शाजनाभा में रहते थे।

कषिगण जिलाज्ज माने गये हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये साहित्य को आरोध कहा जाता है । यह विस्वाम है कि कैतियुग में ऋषि नही होते, अह । यह विस्वाम ने नयी श्रुति का साक्षात्कार हो सकता है और न नयी स्मृतियों की रचना। उनकी रचनाओं का केवल अनुवाद, गाय्य और टीका ही सम्मव है।

ऋषिकुल्या—एक पवित्र नदी । महाभारत (तीर्थयात्रा पर्व, ३८४.४६) में इसका उल्लेख है

ऋषिकुल्यासमासाद्य नर स्नात्वाविकल्मयः। देवान् पिसून् चार्चयित्वाऋषिलोक प्रपद्यते।। [मनुष्य ऋषिकुल्यानदीमें स्नान करपापरहित होकर तथा देवताओं और पितरों का पूजन करके ऋषिलोक को प्राप्त होता है।]

ऋषिकेश-दे० 'हवीकेश'।

ख्य्यमूक प्यंत—रामायण की पटनाओं से सम्बद्ध दिजय भारत का पत्रित्व निरिः। विजयाश मन्दिर के पास में इच्यानुक तक मांग जाता है। यहाँ गुङ्कमद्रा नदी धनुपा-कार बहती हैं। नदी में चक्रतीयं माना जाता है। पाम ही पहाडी के नीजें थोराममन्दिर हैं। पाम की पहाडी को 'मतङ्ग पर्वत' प्रानते हैं। टमंग पर्वत पर मतङ्ग ऋषि का आसम था। पाग ही 'निज्ञकृद और आप्लेट नाम के जिल्ला है। यही नुङ्कमद्रा के उस पार दुस्कुमि पर्वत दील पट्ना है, निवस्त महारे सुग्रीय ने और राम के बल की परीक्षा करायी थीं। इन स्थानों में स्नान-धान करने का विशेष महत्वह हैं।

## ऋ

ऋ — स्वर वर्णका अष्टम अक्षर । कामधेनुतन्त्र मं इसका तान्त्रिक माहान्स्य निस्नाकित है

ऋहार्ग परमेशानि स्वय परमकुण्डलम् । पीतिबधुल्लताकार पञ्चयवमयं सदा ॥ बतुर्जानसय वर्ण पञ्चप्राणयुत सदा ॥ त्रिशक्तिसहितं वर्ण प्रशामाम सदा प्रिये ॥ वर्णोद्धारतन्त्र मे दसके नाम इस प्रकार है : ऋ. क्रोबोर्जविषशे वाणी बाममो गोज्य श्रोकृंतिः । ज्ञब्दं मुली निवानायः पद्यमाला विनवृत्तीः ॥ श्राणिनी मोधिका श्रेष्ठा देख्यमाता प्रतिष्ठिता । एकदन्ताञ्चयं माता हरिता मिश्रुनोधिता । क्रोमलः स्थामला मेथी प्रतिष्ठ्य पतिरद्धती । ब्रह्मण्यमिय कीजाले पादको गन्यकर्षिणी ॥

### लु

ल्-स्वर वर्णका नवम अक्षर। कामधेनुनन्त्र मे इसकी तान्त्रिक महिमा इस प्रकार है: ल्कारं चञ्चलापाङ्गि कुण्डली परदेवता।

क्कारं चञ्चलामाङ्गि कुण्डली परदेवना । अत्र ब्रह्मादय सर्वे तिष्टन्ति सततं प्रिये ॥ ब्रह्मदेवमय वर्णे चतुर्ज्ञानमयं सदा । पञ्चप्राणयुत वर्णं तथा गुणत्रयात्मकम् ॥ विन्दुत्रयात्मकं वर्णं पीतविष्कुलता तथा ॥

तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नलिखित नाम बतलाये गये हैं:

व नवाणु श्रीचर सुद्धा मेचा घुझावको विखत्। विवासिकाराण्डा ग्रहेण कीनतहत्वती ।। विवासिकारी विवासिकाराण्डा निर्माण किला वारा । विवासिकाराण विवासिकाराण विवासिकाराण कामकाराण विवासिकाराण वारावसी कामिताराण कामकाराण किलाराण कामकाराण कामकाराण विवासिकाराण कामाराज्य नुशीसकुलमुन्दरी ।। वृ—देवमाला का एक गर्यार्थ (श्रीसकुलिका) ।

# त्त

लू--स्वरवर्ण का दशम अक्षर । कामधेनुतन्त्र मे इसका तान्त्रिक माहास्म्य निम्माकित हे

> कृकार परमंगानि पूर्णकष्ट्र समग्रभम् । पञ्जरबात्नकं वर्णं पञ्जप्राणात्मक सदा ॥ सुणत्रबात्मक वर्णं तथा बिन्दुत्रपात्मकम् । चतुर्वगंप्रद देवि स्वय गरम कुण्डली ॥

तनवगरत्र में इसके निम्मार्शावत गाम पाये जाते हैं कृष्णर कमश्य हुन्ते हुर्योकंगा मधुबतः। पूरुमा केन्तिचरिमगण्डो ह्या कामोदरी सुरा।। शन्तिकत् स्वर्धितका शको गायाची छोलुगो विचन् । कुशमी सुम्बिरो माता नील्प्रीती गवानवः॥ कामिनी विश्वणा कालां नित्या शुद्ध: सुचि इस्ती। सूर्यो धैयोक्तियां च एकाली दत्तृत्रप्रद्धः॥

कु—देवनगरी (मंदिनीकोश), देवप्यती, युव्यमाता, कामधेनुमाता। गर्य, महादेव। उन एकासर शस्दो का
तान्त्रिक कियाओं में उपयोग होता है।]

### Ų

ए--स्वय्वर्णका एकादश अक्षर । कामधेनुतन्त्र मे इसका धार्मिक माहात्म्य वर्णित है

एकार परमं दिष्य ब्रह्मांवण्ण्यातारस्करम् ।
निकती कृष्णवृद्धस्य प्रवादेवस्य सदा ॥
पञ्जात्रास्यात्रेवस्य सदा ॥
पञ्जात्रास्यात्रेवस्य सदा ॥
वपूर्वमंत्रद त्रीव स्वयं परमकुष्टली ॥
तत्रवाद्यात्रय त्रीव स्वयं परमकुष्टली ॥
तत्रवाद्यात्रय त्रीक् स्वर्त्व ।
स्वर्त्या वास्त्य शक्तिक्रीष्टरी रोग्यंत्री भगं सत्तु ।
सुवस्मा भूतोत्रविधी च ज्योत्स्या अव्या प्रययंत्र ।
भयं आन कृषा भीरा नह्या सवस्यपूद्धतः ।
बिद्धात्र्यकृष्णभ्यात्रा कृष्णक्षी भोद्विती कः ॥
स्वीविद्यात्रयात्रास्त्रक्षा विद्यात्रास्य ।
सर्वाविद्यात्रयात्रास्य विद्यात्रास्य हृत्यायस्य ॥
सर्वाविद्यात्रयात्रास्य विद्यात्रास्य हृत्यायस्य ॥

एककुण्डल-जिनकं कान में एक ही कुन्दन है, चलरास । मेरिसीकोज के अनुसार यह कुनेर का भा वसीव है। एकक्क-जाव सामरी, इसके प्याय ह—हीरगृह, प्राम्पुरी। सूर्य का रख, अनहासवारी। ऋस्वेद (११६५ २) में करून है

सत पुरुतिन रवमे (नक्षमको व्यो स्थान नसनामा । विनाधिकर महरमनवे गरेगा निश्वा सुवनाधि तस्यु ॥ एक राजा । त्रीवा (६ ८८) से बहा गया है एक्नको महावाहुस्तारहस्य महावलः । इस नाम का एक असुर भी था एक्कक इति स्थात आसीद् सन् महासुर । प्रतिविध्य इति स्थानी वसूव प्रयित क्षिती ॥ [ जो एक्कक नाम का महान् असुर या, बहु 'प्रति-

विन्ध्यं नाम से पृथ्वं। में विन्यात हुआ । ] एकजन्मा—शूद्र, दिजातिभिन्न, जिसका दूसरा जन्म नही हो । जब मनुष्या ।। दूसरा जन्म (उपनयन सस्कार) होता है तब वह डिज अर्थात् डिजन्मा होता है। शूद्र का यह संस्कार नहीं होता।

एकतीर्थी — जिसका समान तीर्थ (गृब) हो, सतीर्थ्य, सहपाठी, गुरुभाई। धर्मधास्त्र में एकतीर्थी होने के अधिकारों और दायित्वों का वर्णन है।

एकवस्य — जिसके एक दाँत हो, गणेश । परकुराम के द्वारा हनके उन्नाहे गये दाँत की कथा बहावें बत्पूणण में इस प्रकार है — एक समय एकान्त में बैठे हुए शिवन-पार्टी के हारपाठ मणेशवारी ये। उसी समय उनके दर्शन के किए परकुराम आये। शिवदर्शन के किए लालायित होने पर भी गणेशजी ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। इस पर गणेशजी के साथ उनका तुमुल युद्ध हुना। परकुराम के द्वारा फेंके नये परशु से गणेशजी का एक दाँत हुट गया। उम समय से गणेशजी एकदन कहलाने लगे।

एकवरणी—राङ्कराचार्य द्वारा स्थापित वसनामी सन्यासियों में संप्रधान तीन (तीर्ग, आप्यम एवं सरस्वती) विशेष मामान्य माने नाते हैं। इनमें बेल काद्राण ही सीम्मिक हो मस्ते हैं। गेप सात बगों में अन्य बणीं के लीग भी आ मस्ते हैं, किस्तु दण्ड धारण करने के अधिकारी प्राद्यण हीं हैं। इसका दीखायत इतना कॉल्क होता हैं कि बहुत संलीग दण्ड के बिना ही रहना पसस्य करते हैं। इस्ते मन्यासियों की 'एकवण्डी' कहते हैं। इसके विषद्ध धीवें णय सन्यासी (अनमें केनल बाह्यण ही सीम्मिकत होते हैं) विश्वण्ड धारण करते हैं। दोनों सम्प्रदायों में अन्तर स्वयन्ट करने किए। इसके 'एकवण्डी' तथा 'दिवण्डी' नामों से पकारते हैं।

एकवंष्ट्---वे० 'एकवन्त' ।

एकनाथ—मध्ययुगीन भारतीय समती में एभनाथ का नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्रीय उच्च भक्तो में नामदेव के पद्मात् हुसरा गां एकनाथ का ही आता है। उनकी मृत्यु १६-०८ ई० में हुई। ये वण ते बाह्यण थे तथा पैठन में रहते था। उन्होंने जातिप्रथा के विकट आवाज उठायो तथा अनुपम साहत के कारण कष्ट भी सहा। उनकी प्रसिद्ध भागतवतुराण के मराठी नहिता में अनुवाद के कारण हुई। इसके कुछ भाग पंडापुर के मरिदर में मर्थातिन के समय गांग काते हैं। इन्होंने 'हुरिपद' नामक छण्जीत अभगों का एक संबद्ध भी रचा। वार्जिक दृष्टि से ये जईतवादी थे। एकनाची भागवत ---एकनावजी द्वारा भागवतपुराण का मराठी भाषा मे रचा गया छन्दोबद्ध क्यान्तर । यह अपनी भाषपुर्ण अभिव्यक्ति, रहस्य भेदन तथा हृदयग्राहकता के लिए प्रसिद्ध हं।

एकपाद---एक प्रकार का ब्रह्म । योग के अनेक आत्मशोधक तथा मन को बाह्य बस्तुओं से हटाकर एकाग्न करने के साधनों में से यह भी एक धारोरिक क्रिया है । इसमें ल्रम्बी अवधि (कई सप्ताह) तक एक पांच पर खड़े रहने का विधान हैं।

एकपिङ्ग----यक्षराज कुबेर । उनके पिङ्गल नेत्र की कथा स्कन्दपुराण के काशीखण्ड में कही गयी है।

एकभक्त प्रत-जिममे एक बार भोजग का विधान हो उसको एकभक्त ब्रत कहते हैं। रात्रि में भोजन न करके केवळ दिन में भोजन करना भी एजभक्त कहलाता है। स्कन्दपुराण में लिखा है

> दिनार्धसमयेऽताते भुज्यते नियमेन यत्। एकभक्तमिति प्राक्त रात्रौ तन्त कदाजन ॥

[दिस का आधा समय क्यनीत हो जाने पर निवस से जो भोजन किया जाय उसे एकपक्ष कहा आता है। वह भोजन रात्रि से पुन नहीं हाता।] इस अब का नियस और क्या विष्णुधर्मीत्म से नहा गया है। एककिक्क —एह ही देवमूर्ति वालास्थान। यह शिव का

पर्याय है। आगम भे लिखा है :

पञ्चक्रोशान्तरं यत्र न लिङ्गान्तरमीक्ष्यते । तदेकोलङ्गमारूपातः तत्र सिद्धिरनुत्तमा ॥

[पांच कोश के भीतर अहाँ पर एक ही छिङ्ग हो दूसरान हो, उसे एक छिङ्ग स्थान कहा गया है। बहाँ तप करने से उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। |

एकिसङ्गानी—राजस्थान का प्रसिद्ध वीच तीयंस्थान।
उदयपुर से नाथद्वारा आतं नमय मार्ग में हस्वीघाटी
और एकिङ्गाई का मांन्यर पदता ह। उदयपुर से
सह १२ मील है। एकिङ्गाओं की मृति में चारों और
मुख है अर्थात् यह चनुमृत्र किङ्गा है। एकिङ्गाओं
मंबाड के महाराणाओं के आन्याय देव है। एस में इन्द्रसागर नामक संगेवर है। आस-पास में गणेश, लक्ष्मी,
हुद्ददा धारंप्यर आदि कई देवनाओं के मन्दिर है। पास
में ही वस्तासिसी दवी का मन्दिर भी है।

१४२ एकपृङ्ग-एकासी

एक भुक्त — विष्णु के अवतार मत्स्य का एक सींग होने के कारण उसको एक भुक्त कहते हैं। स्वायम्भूय मन्यन्तर में असमय में ही प्रच्य हो जाने के कारण मत्स्यरूप पारण भरन्तेवाले विष्णु के भींग में मनु ने नाथ बीधी थी। देव कालिका पुराण, अव २२ देव।

एका -- अद्वितीया, दुर्गा

एकागुनार्था त्रैलोक्ये तस्मादेका च सोच्यते । [समस्त गुणो की तीनों लोको में बह एक ही मूर्ति है, इसलिए उसे "एका" कहते हैं।]

मार्कण्डेय पुराण (९०.७) में कथन है एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा।

[इस ससार में मैं एक ही हूँ; मुझसे अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं हूँ:]

एकाक्षरोपनिषद्—यह परवर्ती उपनिषद् है। इसमे अद्वैत अक्षर तत्त्व का निरूपण किया गया है।

एकारबी—असिद्ध एवं पित्र तिथि। यह गुक्क पक्ष में सूर्वमण्डल से जन्द्रमण्डल की निर्माम कर एकारस कला-क्रिया है। क्रणा पक्ष में यूर्यमण्डल की जन्द्रमण्डल की प्रवेश रूप एकारण कला-क्रिया है। इसके पर्याच है—(१) हरिवासर, (२) हॉर्रिटन। इस दिन अन्न त्यान, अस, उपवास आदि किये जाते है। बैण्णवों के लिए इसका विशेष सहस्व है।

एकावशीवत—नाभी बैठणव तथा बहुत से अन्य सम्प्रदाय बाले हिन्दू भी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं। इसका भाहात्स्य प्रसिद्ध हैं। वैसे तो नाभी मासों की एकादशी पवित्र है, किन्तु कार्तिक जुक्त एकादशी का विशेष महत्त्व है। दसको प्रवाभिनी एकादशी कहते हैं। इसी दिन विच्या अपनी निद्धा ने आगते हैं। दे० 'प्रवीभिनी एकादशी'। इसका पारमाधिक भाव हें अग्नत्याग के समान ही एकादश इन्द्रियों के विषयो—समारी बस्तुओं का त्यागक्य एका-वशी-वती

एकानः क्रापूका — हर वत का अनञ्ज (कामदेव) से सम्बन्ध हैं। कार्तिक शुन्क ४, ८, ४ अवचा चतुर्दर्गा के महिलाएँ किसी फलदार वृक्ष के नीचे एकान क्रा का पूजन करें। तत्तवचात् बाज अवबा जन्म किसी पक्षी से कहें कि उनके उत्तम खाद्य तथा नैवेद्य में से बहु बोच मन्कर भगवती के पास कुछ थोडान्सा निवेद के खादे। उमा दिन पन्नी गति से पूर्व ही भोजन कर के। तदनन्तर वह पति को भोजन करायें। दें ० क्रस्यस्ताकर, ४१३४१४ (ब्रह्मपुराण से उद्भृत)। सम्भवतः एका-अनःक्का देवी का वत पति के आकर्षण अथवा वशीकरण के लिए किया जाता है।

एकास्तरहस्य-विल्लभाजार्यद्वारा रजित एक ग्रन्थ । इसमें सम्पूर्ण प्रपत्तियोग पर आधारित पुष्टिमार्य के सिद्धान्तीं का निरूपण किया गया है।

एकास्तर रामाच्य (एकान्त रामावार्य)—आलोजक विद्वानों के अनुसार वोराजेंव मत के सस्वागक सस्त वह जाते हैं, औ कल्कुपी राजा विज्ञक के प्रमान मत्री थे। विज्ञक ११५६ ई० ने कल्याण में राज्य करता था। किस्तु डा० एकीट का मत है कि अल्कुर के एकान्तर रामाच्य ही वीराजैंव मत के प्रवर्तक थे, जिनका चरित्र एक प्राचीन अभिलेख में शाम है। वे पूर्णतया धर्मशरायण थे, जबकि सस्त को राजनीतिक एव मैनिक जीवन में भी किम रहना पड़ना था। एकान्तर रामाच्य का सहकुत रूप एकान्तर रामाच्य अवस्ता "फान्तर रामाच्य का सहकुत रूप एकान्तर

एकान्त--- एक भनत वन, अर्थात् एक वार ही भोजन करने कावतः। ऐसावत जिसमें एक ही अन्न खाया जायः। स्कन्द प्राण के काशीक्षण्ड में कथन है.

ऊज्जे यवान्नमश्नीयादेकान्नम**थ**वा पुन. ।

[ कार्तिक मास में एक बन्न अथवा जौ खाना चाहिए।]
कई रसोबाली भीज्य बस्तुओं को एकमएक मिला
देना भी एकाम्म है। सन्यासियों के लिए ऐसे स्वादरहित
भोजन करने का नियम है। गांघीजी का 'अस्वादब्रत'
वही है।

एकान्ती—एक भात परभात्मा पर अवलिन्बत रहुने वाला। इस प्रकार के भन्क का अटल विवतास होता है कि परमंदवर की पूजा-भिक्त ही केवल मोक्ष का मार्ग है। अताम्ब ईक्यर तथा उसके अवतारों की ही भक्ति एवं पूजा होनी चाहिए। इस प्रकार यह सम्प्रदाय एकेव्यरवादों है। भागवन साहित्य बार-बार इस बात पर जोर बेता है कि सच्चा विवतासी 'एकान्ती' ही होगा और वह केवल एक ईस्वर की बाराचना करेगा।

गरुडपुराण के १३१ वे अध्याय में लिखा है . एकान्तेनासमो विष्णुर्यस्मादेषां परायणः । तस्मादेकान्तिन प्रोक्तास्तःद्वायगतचेतसः ॥

[क्योंकि ये एकान्त भाव से महान् विष्णुकी अक्षित करते है, अत इन्हें एकान्ती कहा गया है। इनका मन भगवान् की ओर ही रहता है।] एकायन-एकेडथ स्वाव १४३

एकाबन — मुख्य साजय, एक मात्र गलाव्य मार्ग, एकनिक्चय । छावाया उपनिषद् में उद्गत अध्ययन का एक विचय; संजवतः नीतिशास्त्र । सेंद पीरदेश कि क्वानती में इसका अर्थ 'एक्स का खिद्धास्त' अर्थात् 'एकेक्सरवार' अत्वत्या गया है। मैक्समूलर इसका अर्थ 'आवरण शास्त्र' तथा मोनियर विकित्रम अपने शब्दकोश में 'शीधारिक ज्ञान' बतणाते है। एकाब्यका — अयर्वेवद ( १५. १६ १९ तथात्रण ज्ञासो के पत्थात् अष्टम दिन एकाष्टका कहलाता है। एकाश्याम के पत्थात् अष्टम दिन एकाष्टका कहलाता है। एकाश्याम या अप्टका का अर्थ सभी अष्टमी नहीं, अस्ति को स्विष्य अप्टमी स्तित होता है। अपन्यं (३१०) में सायण ने एकाप्यका को मांच मास का कृष्णपश्रीय अप्टम दिन बतलाया है। वैत्यित पत्थाद में यह दिन उन लोगों की दीशा के किए निद्यत सिद्धा गया है, जो एक वर्थ की अवधि का नोई यक्ष करने जा रहे हों।

एकेश्वरवाद-वहत-से देवताओं की अंक्षा एक ही ईश्वर को मानना । इस धार्मिक अथवा दार्शनिक बाद के अनसार कोई एक सत्ता है जो विश्व का सर्जन और नियन्त्रण करती है: जो नित्य ज्ञान और आनन्द का आश्रय है, जो पूर्ण और सभी गुणो का आगार है और जो सबका ध्यान-केन्द्र और आराध्य है। यदापि विश्व के मल में रहने वाकी गला के विषय में कई भारतीय बाद है, जिनमें एकत्ववाद और अद्रैतवाद वहत प्रसिद्ध है, तथापि एकेश्वर-वाद का उदय भारत में, ऋषंदिक काल से ही पाया जाता है। अधिकाश गरोपवासी प्राच्यविद, जो भारतीय दैवतनन्व को समझने में असमर्थ है और जिनको एक-अनेक में बरावर विरोध ही दिखाई पड़ना है, ऋखंद के मिद्धान्त को बहदेवबादी मानते हैं । भारतीय विचार-घारा के अनुसार विविध देवता एक ही देव के विविध रूप है। अत. चाहे जिम देव की उपासना की जाय वह अन्त मे जाकर एक ही देव को अर्पित होती है। ऋष्वेद में बरुण, इन्द्र, बिरुण, बिराट पुरुष, प्रजापति आदि का यही रहस्य बतलाया गया है।

उपनिषयों में अर्टतवाद के रूप में एकेस्वरवाद का वर्णन पाया जाता है। उपनिषयों का समूण बहा ही ईस्वर हैं, यद्योप उनकी सत्ता ख्यावहारिक मानी नायी हैं, गरमार्थिक नहीं। महाभारत में (बिकेय कर अमवब्देगीता में) ईस्वरवाद का सुन्दर विवेचन पाया जाता हैं। यद्- दर्शनों में न्याय, वैद्योपिक, योग और वेदान्त एकेस्वर-विद्यान्त का प्रतिगारम करते हैं। पुराणों में तो ईव्बर के अस्तित्व का ही नहीं, किन्तु उसकी भांबत, साधना और पूजा का अपरिमित्त विकास कृता। विद्योप कर विष्णु-पुराण और श्रीमद्भागवतपुराण ईव्यत्याद के प्रवक्ष पुरस्कर्ती है। वैष्णव, श्रीव तथा शाक्त सम्प्रदायों में भी एकेख्य दाय की प्रधानता रही है। इस प्रकार कृत्येद-काल से लेक्सर आज तक भारत में एकेस्वरचार प्रति-रिक्त है।

व्याबहारिक जीवन में एकेश्वरवाद की प्रधानता होते हुए भी पारमार्थिक और आध्यात्मिक अनुभति की दृष्टि से इसका पर्यवसान अद्भैतबाद में होता है-अद्भैतवाद अर्थात मानव के व्यक्तित्व का विश्वातमा में पूर्णविरुष। जागतिक सम्बन्ध से एकेइवरवाद के कई रूप है। एक है भवेंदवरबाद। इसका अर्थ यह है कि जगत में जा कुछ भी है वह ईश्वर हो है और ईश्वर सम्पूर्ण जगत में ओत-प्रोत है। ऋग्बेद के परुषमक्त मे सर्वेश्वरवाद का रूपक के माध्यम से विश्वद वर्णन है। उपनिषदों में 'सर्व खल्बिद ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ।' में भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन है। परन्तु भारतीय सर्वेश्वरबाद पाष्ट्रचात्य 'पैनथिडच्म' नही है । पैनथिडच्म में ईश्वर अपने को जगत में समाप्त कर देता है। भारतीय सर्वेश्वर जगत को अपने एक अंश से ब्याप्त कर अनन्त विस्तार में उसका अतिरेक कर जाता है। वह अन्तर्यामी और अतिरेकी दोनो है। एकेश्वरबाद का दूसरा रूप है 'ईश्वर कारणताबाद'। इसके अनुसार ईश्वर जगत का निमित्त कारण है। जगत का उपादान कारण प्रकृति ह। ईश्वर जगत की मध्टि करके उसमे अलग हो जाता है और जगत् अपनी कर्मश्रुह्मला से चलता रहता है। न्याय और वैशेषिक दर्शन इसी मत को मानते हैं। एकेश्वरवाद का तीसरा रूप है 'शद ईश्वरबाद' । इसके अनमार ईश्वर सर्वेदवर और ब्रह्म के स्वरूप को भी अपने में आत्मसात कर लेता है। बद्र सर्वत्र ब्याप्त, अन्तर्याभी तथा अतिरेकी और जगत का कर्ता, धर्ता, सहर्ता, जगत का सर्वस्व और आराध्य हैं। इसी को श्रीमद्भगवद्गीता मे पुरुषोत्तम कहा गया है। सगुणोपासक बैडणव तथा शैव भक्त इसी ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं। एकेश्वरवाद का चौथा रूप है 'योगेश्वरवाद' । इसके अनुसार ईश्वर वह पुरुष है

जो कर्म, कर्मकल तथा कर्मावय ( कर्मफल के संस्कार ) से मुक्त रहता है; उत्तमं ऐरक्य और ज्ञान तो राराकाळा होती है, जो मानव का आदि गुक और गुरूवों का भी गुक है। देव पातवञ्जल योगामून, १२४। योगमून की भोजवृत्ति (२४५) के जुनुतार ईस्वर योगियों का महामक हो ता कर्म सामना के मार्ग में ओ विच्न बाधा उर्दास्तत हो ता कर्म सामना के स्वार्ध के स्वर्ध मार्ग में सिद्धि में सहायता करता है। तारक ज्ञान का नहीं नहीं और न प्रकृति और गुरुवों में गर्वत्र व्यात; वह केवल उपदेश और गक है।

एकेश्वरबाद में ईश्वरकारणताबाद (ईश्वर जगत का निमित्त कारण है ) के समर्थन में नैयायिकों ने बहुत से प्रमाण प्रस्तुत किये है। उदयनाचार्यन जो प्रमाण दिये हैं, उनमें तीन मुख्य हे-प्रथम है, 'जगतुकी कार्यता।' इसका अर्थ यह है कि जगत कार्य है अत इसका कोई न कोई कारण होना चाहिए और उसे कार्य-कारण-शृह्लका से परे होना चाहिए। वह ई ईश्वर। दुसरा प्रमाण है 'जगत् का आयोजनत्य', अर्थात् अगत् के सम्पूर्णकार्यीम एक क्रम अथवा योजना दिखाई पडती है। यह योजना जड़ से नही उत्पन्न हो सकती। इसकी संयोजक कोई चेतन सत्ता ही होनी चाहिए। वह मत्ता ईश्वर के अतिरिक्त दूसरी नहीं हो सकती। तीसरा प्रमाण हं 'कर्म और कर्मकल का सम्बन्ध', अर्थात् दोनी में एक प्रकार का नैतिक सम्बन्ध । इस नैतिक सम्बन्ध का काई विधायक होना चाहिए। एक स्थायी नियन्ता की कल्पना के विना इस व्यवस्थाका निर्वाह नहीं हो सकता। यह नियन्ता ईश्यर ही हो सकता है। योगसूत्र में ईश्वर की सिद्धि के लिए एक और प्रमाण मिलता है। वह है सुष्टि में ज्ञान का तारतस्य (अनेक प्राणियों में ज्ञान की न्यनाधिक मात्रा)। इस ज्ञान की कही न कही पराका ठा होनी चाहिए। वह ईव्वर मे ही संभव है। सबसे बडा प्रमाण है सन्त और महात्माओ, ऋषि-मुनियो का साक्षात् अनुभव, जिन्होने स्वतः ईश्वरानुभूति की है।

एकोहिए आद्ध — एक मृत व्यक्ति की शानित और तृति के लिए किया गया श्राद्ध । यह परिवार के पितरों के वाधिक श्राद में भिन्न है । किसी व्यक्ति के दुर्शशास्त्र होकर मरने, युक्कर भरने, वृरे दिन पर मरने, सूलतः हिन्दू पर बाद में मुसलमान या ईसाई हो जाने वाले एवं जाति-बहिष्कृत की मृत्यु पर 'नारायणबलि' नामक कर्म करते हैं। यह भी एकोहिष्ट का ही रूप है।

इसके अन्तर्गत शालग्राममूर्ति की विशेष पूजा के साथ बीच-बीच में प्रेत का भी सस्कार किया जाता है। यह श्राद्धकर्म समस्त भारत में सनातन हिन्दू धर्मावल्यम्बयों में मामान्य अस्तर के साथ प्रचलित है।

एकोराम---बीरतीय सत के सस्थापको में से एक आषायाँ। वीरतीय मत को लिगायत वा जगम भी स्तिह हैं। इसके सस्थापक पांच संन्यासी माने जाने हैं, जो शिव के पांचे तिरों से उत्पक्त दिव्य रूपवारी माने गये हैं। कहा जाता है कि पांच सन्यासी अतिप्राचीन युग में प्रकट हुए थे, बाद में तमब ने उनके मत नो पुनर्जीवन दिया। किन्तु प्राचीन माहित्य के पर्मालीचन में पता चळता है कि ये लोग तमब के समकालीन अथवा हुछ आमें तथा हुछ पीछे के समय के हैं। ये पांची महात्मा बीरतीय मत से सम्बन्ध रसने वाले पांच में हो से महत्त्व थे। एकोराम भी उन्हीं तथा पर के लोग से को सारावार्थ (हिमालय) मठ के अध्यक्ष थें।

**एकोराभाराध्य शिवाचार्य-**-कलियुग में उत्पन्न वीर**ीव मत** के एक आचार्य। दे० 'एकोराम'।

## Ú

६ —स्वर वर्णका द्वादका अक्षर । कामधेनुतन्त में इसका तान्त्रिक माहात्म्य निम्न प्रकार है

ऐशर परमं विष्य महाकुष्डिलनी स्वयम्। शोटिबन्द्र प्रतीकाश पञ्च प्राणमय मदा।। ब्रह्मीवण्युगय वर्णे तथा रुद्रमय प्रियं। मदानिबनयं वर्णे बिन्दुत्रय समस्वितम्।। तन्शास्त्र में इसके निम्माबित नाम् पायं बाते हैं.

तर-शास्त्र म इसके गान्नावत नाम पाय आत ह एंग्लंजा भीतिक कारता बार्बाम मोहिनी विमु । दक्षा दामोदर प्रकोजमो विकृतमुख्यिप ॥ क्षानस्मको वगद्योगिः परः परिनबोषकृत् । क्षानाम्वा कपदियो पोठेशोर्जनः समातृकः ॥ विपुरा लोहिता राज्ञी वाण्यवो भौतिकासनः । महेक्दरो द्वादशी च विमलस्य सरस्वती ॥ कामकोटो वामजानूर्यस्नान् विवयो ज्ञटा॥ हेक्द-ऐश्रामहाभिनेक १४५

एक —-देवी का एक बीजमञ्ज । रहस्यमय जान्क मन्त्रों में अधिकांश मुढायंक अनीतमपृत्त हैं, यथा होए, हुरू, हुम, फट्। 'ऐह्,' भी शान्क मन्त्र की एक व्यक्ति हैं। इस अविक के यस अप्रमुख कि का उदय माना जाता है। ऐतरेय आरम्यक —-आरग्यक शब्द व्यव के ऐसे ही वी प्रन्यों में के एक हैं। इसके पांच अध्याय है, दूसरे और तीवर में बेदान का प्रतिपादन हैं अतः वे स्वकृत्व उपनिषद् माने आते हैं। इन दो अध्यायों का संकलन महीदान ऐतरेय ने किया या। प्रयम के संकलक का पता नहीं, नौथे-पांच का मकलन शीनक के शिष्य आहवआपन ने विचा है के शामध्यक ।

ऐतरेय बाह्यण-ऋक साहित्य में दो ब्राह्मण ग्रन्थ है। पहले का नाम ऐतरेय ब्राह्मण तथा दूसरे का शाङ्कायन अथवाकौषीतिक ब्राह्मण है। दोनो ग्रन्थांका अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है, यत्र-तत्र एक ही विषय की क्यारूया की गयी है, किन्तु एक ब्राह्मण में दूसरे ब्राह्मण से विप-रीत अर्थ प्रकट किया गया है। कौषीतकि ब्राह्मण में जिस अच्छे ढंग से विषयों की व्याख्या की गयी है उस ढग से ऐतरेय ब्राह्मण में नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मण के पिछले दस अध्यायों में जिन विषयों की व्याख्या की गयी है वे कौषी-तिक में नहीं है, किन्तू इस अभाव को शाह्यायनस्त्रों में पूरा किया गया है। आजकल जो ऐतरेय बाह्मण उपलब्ध है उसमें कुल वालीस अध्याय है। इनका आठ पश्चिकाओ में विभाग हुआ है। शाक्कायनक्राह्मण में तीस अध्याय है। ऐतरेय ब्राह्मण के अन्तिम वस अध्याय ऐतिहासिक अरूपानो से भरे हैं। इसमें बहुत से भौगोलिक विवरण भी मिलते हैं। इन ब्राह्मणो में 'आख्यान' है, 'गाथाएँ' है, 'अभियज्ञ गावाएँ' भी हैं जिनमें बताया गया है कि किस मन्त्र का किस अवसर पर किस प्रकार आविभीव हुआ है।

ऐतरेय बाह्मण के रचियता महीदास ऐतरेय माने जाते हैं। ये इतरा नामक दासी से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका नाम ऐतरिय पडा। इसका रचनाकाल बहुत प्राचीन हैं। इसमें जनमंजय का उल्लेख हैं, अत इसको कुछ विद्यान एयर्सी मानते हैं, किन्तु यह कहना कठिन हैं कि यह जनमंजय महाभारत का एरवर्सी है जबवा अन्य कोई पूर्ववर्सी राजा।

ऐतरेय बाह्मण पर गोविन्द स्वामी तथा सायण के महत्त्वपूर्ण भाष्य हैं । सायणभाष्य के आवक्रक चार संस्क-रण उपान्वम हैं । आधुनिक गुग में हसका पहुला संस्करण वर्षों की अनुवाद के साथ मार्टिन हाग ने १८६२ हैं० में प्रकाशित किया था। दूसरा संस्करण वियोवीर आध्कारेस्टन ने १८७९ हैं० में प्रकाशित किया। पण्डित काशीनाय शास्त्री ने १८९६ में इसका तीसरा संस्करण निकाला और लीवा संस्करण ए० बी० कीय द्वारा प्रकाशित किया

ऐतरेयोपनिवर्—एक ऋष्वेशीय उपनिषद्। ऋप्वेद के ऐतरेय आरम्यक में पांच अच्याय और सात खण्य है। इनमें से चौचे, पांचवें ताल छठे अच्डों का संयुक्त नाम ऐतरेयोपनिषद् है। इन नीनों में क्रमशः जगन्, जीव तथा ब्रह्म का निक्मण किया गया है। इसकी गणना प्राचीन उपनिषयों में की जाती है।

ऐतरेयोपनिषदीपिका—माधवाचार्य अथवा विद्यारण्यस्वामी द्वारा रचित ऐतरेयोपनिषद् की शाङ्करभाष्यानुसारिणी हीका।

प्रिकृतस्विद्धान्त—स्वामी निम्बाक्तीवार्य द्वारा रचित माना गया एक बन्ध । इसका उल्लेख बन्ध बन्धों में याया जाता है। उक्त आचार्य के किसी परुवादमाबी लमुपायी द्वारा इसका गिंगण सम्भव है। (इसकी एक तारुपहित प्रतिक्रिप 'पितिहातस्वराद्धान्त' नाम से 'निम्बार्कपीट, प्रयाग' के अवद्गुक्युस्तकालय में सुरक्षित है।)

ऐन्नसहाभिकेक — ऐतरेय ब्राह्मण में हो विभिन्न राजकीय यज्ञों का विवरण प्राप्त होता है। वे हैं — पुनराभिकेत (८ ५-११) एवं ऐन्द्रमाहाभिकेत (८. १२-२०)। प्रयम कृत्य का राज्यारोक्षण से मध्यम्य मही है। यह कदाचित्र राज-मृय यज्ञ से सम्बन्ध्यत है। ऐन्द्रमहाभिकेक का सिंहानना-रोहल से सम्बन्ध्य है। इतका नाम ऐन्द्रमहाभिकेक इस्तिलए पड़ा कि इसमें वे क्रियाएं की जाती है, जो इन्द्र के स्वार्म राज्यारोहक के लिए की गयी मानी जाती है। पुरोहत इस अवसर पर राजा के गरीर में इन्द्र के गणों की स्थापना मन्त्र एवं प्रतिज्ञाओं द्वारा करता है। दे० 'अभि-वेक' और 'राज्याभिवेक'।

ऐन्द्र-इन्द्र का पुत्र जयन्त । बाली नामक वानरराज को भी ऐन्द्रिकहा गया है, अर्जन का भी एक पर्याय ऐन्द्रि है, क्योंकि इन दोनों का जन्म इन्द्र से हुआ था। **ऐकी**-इन्द्र की पत्नी । मार्कण्डेयपुराण (८८. २२) में

कथन है:

'वष्प्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजीपरि स्थिता ।' दुर्गाका भी एक नाम ऐन्द्री है। पूर्व दिशा, इन्द्र देवता के लिए पढ़ी गयी ऋचा, ज्येष्ठा नक्षत्र भी ऐन्द्री कहे जाते हैं।

ऐंग्नार-एक ग्रामदेवता, जिसको पूजा दक्षिण भारत मे व्यापक रूप से होती है। इसका मुख्य कार्य है खेतो को किसी भी प्रकार की हानि, विशेष कर दैवी विपत्तियों से बचाना । प्रायः प्रत्येक गाँव में इसका चब्रुतरा पाया जाता है। मानवरूप में इसकी मूर्ति बनायी जाती है। यह मुकूट घारण करता है और घोडे पर सवार होता है। इसकी दो पत्नियों, पूरणी और पुदकला की मृतियाँ इसके साथ पायी जाती हैं जो रक्षण कार्यमें उसकी सहायता करती हैं। कृषि परिपक्क होने के समय इनकी पूजा विशेष प्रकार से की जाती है। ऐयनार की उत्पत्ति हरि-हर के संयोग से मानी जाती है। जब हरि (विष्णु) ने मोहिनी रूप धारण किया था उस समय हर (शिव) के तेज से ऐयनार की उत्पत्ति हुई थी। इसका प्रतीकत्व यह है कि इस देवता में रक्षण और सहार दोनों भावो का मिश्रण है।

ऐरावत-पूर्व दिशा का दिग्गज, इन्द्र का हाथी, यह श्वेत-वर्ण, चार दांत वाला, समुद्र के मन्थन से निकला हुआ। स्वर्ग का हाथी है। इसके पर्याय है-अभ्रमातङ्ग, अभ्रमु-बल्लभ, बबेतहस्ती, चतुर्वन्त, मल्लनाग, इन्द्रकुञ्जर, हस्तिमल्ल, सदादान, सुदामा, व्वेतकुञ्जर, गजाग्रणी, नागमल्ल ।

महाभारत, भीष्मपर्वके अष्टम अध्याय में भारतवर्ष से उत्तर के भूभाग को उत्तर कुरू के बदले 'ऐरावत' कहा गया है। जैनसाहित्य में भी यही नाम आया है। इस भाग के निवासियों के विलास एवं यहाँ के सौन्दर्याद का वर्णन भीष्मपर्वके पूर्वअष्यायों में वर्णित 'उत्तरकृष्ठ' देश के अनुरूप ही हुआ है।

ऐस-इला का पुत्र पुरूरवा । इसीसे ऐल अथवा ऋदवंश का आरम्भ हुआ था। महाभारत (१. ७५. १७) में कथन है: पुरूरवास्ततो विद्वानिलाया समपद्यत ।

मा वै तस्याभवन्माता पिता चैवेति न. श्रुतम् ॥

[पञ्चात् पुरूरवा इलासे उत्पन्न हुआ। बहुत उसकी माता तथा पिता हुई ऐसा सुना जाता है।]

ऐल अथवा चन्द्रवंश भारतीय इतिहास का बहुत प्रसिद्ध राजवंश है। इसमें पुरूरवा, आयु, ययाति आदि विख्यात राजा हुए। ययाति के पुत्र यदु, पुरु, अनु आदि थे। यदु के वश का विपुल प्रसार भारत में हुआ।

ऐश्वर्यं - स्वामित्वसूचक सामग्री; वैभव, ईश्वर का भाव। उसके पर्याय है-विभूति, भूति, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, इंशित्व, वशित्व, कामावसायिता । छः भगो में भी इसकी गणना है

> ऐष्टवर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णा भग इतीञ्जना ।।

[सम्पूर्ण ऐक्वर्य, बीर्य, यश, शोभा, ज्ञान और वैराग्य इन छ को भगकहते हैं।

**ऐक्वर्यतृतीया**—तृतीयाके दिन क्रह्मा, विष्णु अथवा शिव की पूजा का विधान है। ऐश्वर्य की अभिवृद्धि के लिए तीनां लोको के साथ तीनो देवताओं का नाम तथा मन्त्रो-च्चारण करना चाहिए। दे० हेमाद्रि, वतस्वण्ड, १४९८।

ओ - स्वरवर्णका श्रयोदश अक्षर । कामधेनु तन्त्र में इसका धार्मिक माहात्म्य इस प्रकार है

ओकार चञ्चलापाङ्कि पञ्चदेवमयं सदा। रक्तविद्युल्लताकार त्रिगुणात्मानमीदवरम् ॥ पञ्चप्राणमयं वर्णं नमामि देवमातरम् । एतद् वर्ण महेशानि स्वय परमकुण्डली ॥ तन्त्रशास्त्र मे इसके निम्नांकित नाम हैं :

सद्योजातो बासुदेवी गायत्री दीर्घजङ्घक.। आप्यायनी चोर्घ्वदन्तो लक्ष्मीर्वाणी मुखी द्विज. ॥ उद्देश्यदर्शकस्तीव : कैलासो वसुभाक्तरः। प्रणवाशो ब्रह्ममुत्रमजेशः सर्वमञ्जला ॥ त्रयोदशी दीर्धनासा रतिनाथो दिगम्बरः। र्त्रलोक्यविजया प्रज्ञा प्रीतिबीजादिकविणी ॥ श्रीम्-श्रीवड् १४७

क्षोत्—प्रचव, जीकार; परास्ता। स्कृतास अकार, उकार तथा मकार तीम वर्गो से बना हुआ है। कहा भी हैं: अकारों विष्णुविह्ट उकारतु महेवर:। सकारोगोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रयो मताः॥ [अकार से विष्णु, उकार से महेवर, मकार से ब्रह्मा का बोच होता है। इस प्रकार प्रणव से तीनों का बोच होता है।]

यथा पर्णं पलाक्षस्य शङ्कुनैकेन भार्याते । तथा जगदिदं सर्वमोकारेणैव भार्याते ॥

( याज्ञवल्क्य )

[जैसे पलाश का पत्ता एक तिनके से उठाया जा सकता है, उसी प्रकार यह विश्व ओ कार से घारण किया जाता है। ]

ओक्क्वारस्वायशब्दश्च ढावेती ब्रह्मण पुरा। कण्ठ भित्त्वा विनिर्यातो तस्मान् माङ्गलिकावुगौ ॥

ि ओकार और अय शब्द ये दोनो ब्रह्मा के कण्ठ को भेदन करके निकले हैं, इसीलिए इन्हें माञ्जलिक कहा गया है। ]

> तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतप क्रियाः । प्रवर्तन्ते विधानोक्ता मततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ (गीता, अ०१७)

[इसलिए 'ॐ' का उच्चारण करके ब्रह्मवादी लोग विभिपूर्वक निरन्तर यज्ञ, दान, तप की क्रिया आरम्भ करते हैं।

'ओम्'स्वीकार, अगीकार, रोप अर्थों में भी प्रयुक्त होता है।

योपी लोग ओकार का उच्चारण दीर्घतम घंटाध्यित के समान बहुत लाम्या या अस्पन्त पट्टत स्वर से करते हैं, उनका नामा 'उद्योग्य' है। पट्टत के मुखनायं ही हसके बीच में 'ह' का अक लिया जाता है। हसकी मुम्न चौथी गया का उच्चारण या चित्तन ब्रह्माशानी अन करते हैं। शेक्कूरेस्वर—असिद्ध शैच तीर्थ। द्वाहण ज्योशितिल्क्क्स हैं, शोक्क्यारेस्वर—असिद्ध शैच तीर्थ। द्वाहण ज्योशित्ल्क्स हैं, शोक्क्यारेस्वर—असिद्ध शेच तीर्थ। द्वाहण ज्योशित्ल्क्स हैं, शोक्क्यारेस्वर और अमलेद्यन तमंद्रा नदी के बीच में गानभाता द्वीप पर ओक्क्यारेस्वर लिक्क्स है। यही पर सूर्य-भेग के चक्रवर्ती राज्या मान्याता ने लक्क्य के तपस्या की थी। इस द्वीप का आकार प्रणव से मिलता जुलता है। विक्य पर्वत की आराधना से प्रसन्त होकर मगवान् शिव यहाँ ओ द्वारेश्वर रूप में विराजमान हुए हैं।

अमेषण — पश्चिमी पंडितो के विचार से ऋष्वेद (१० ८९ १९) में यह शब्द केवल बहुवनन में उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो वैदिक ऋषियों के शब्द में। लूड्विन के अनुसार (ऋषेद, ५ २०६) मह शब्द एक व्यक्ति विशेष का बोषक है। शिक्षेत्र (बेटिके स्टुडिबन, पृ० २, १९१, १९२) हो एक विशेषण बतलाते है, विस्तात अर्थ 'दुक्ल' है।

सोक्कारवार्वार्य-नृतीय श्रीनिवास (अठारहवी शताब्दी के पूर्वीर्घ में उत्पन्न) द्वारा रचित एक ग्रन्थ। इसमें विशिष्ट हित मत का समर्थन किया गया है।

जोषिप्रस्य—ओषि जनस्यतियों से भग्पूर पर्वतीय सूमि, ऐसे स्थान पर बसी हुई नगरी, जो हिमालय की राज-षानी थी। इसका कुमारसम्भव में वर्णन है

तत्प्रयातौषधिप्रस्थं सिद्धये हिमबत्पुरन्।

[कार्यसिद्धि के लिए हिमालय के ओपधिप्रस्थ नामक नगर को जाइए।]

उपासना और यौगिक क्रियाओं के लिए यह स्थान उपयुक्त माना गया है।

#### añ.

को—स्वर वर्ण का चतुर्दश अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसका माहात्म्य इस प्रकार दिया हुआ है :

रन्तिबणुल्लताकारं औकारं कुण्डली स्वयम् ।
अत्र बह्यादयः सर्वे तिरुप्तिः सत्तदं ग्रिये ॥
पञ्जाणमधं वर्णं सदाधिवसमं सदा ।
सदा ईष्टवस्तंत्रनः कृत्वंग्रदायकम् ।
तन्त्रधादकः में इसके निम्मलिक्ति नाम है :
औकारः शिक्तको नादस्तेत्रको सामजङ्कृतः ।
मृत्युद्धाहैदाक्ष्यः शङ्कुकुणः ।
अधीदन्तद्दक कल्प्रोप्टिधो सङ्कर्षणं सन्स्वती ।
आज्ञा कोश्चमुली लाग्नो व्यापिनी प्रवृत् प ॥
अन्तन्ता ज्वाजिनी आमा सनुदंगी रतिप्रियः ।
नेत्रमात्मक्षिणी च ज्वाला मालिनिका भृत् ॥

कोचड़ — प्राचीन पाशुपत सम्प्रदाय प्रायः लुप्त हो गया है। उसके कुछ विकृत अनुयायी अघीरी अवश्य देखें जाते है। १४८ वीयुक्तेमि-क

वें पुराने कामालिक हैं एवं गोरख और कवीर के प्रभाव से परिवर्तित रूप में वीख पडते हैं।

वानिक एवं कापालिक आयों का मिश्रण इनकी चर्या में देखा जाता है, जत ये किसी बन्धन या नियम से अवबटित—अवटित (नहीं गये हुए) मस्त, फ़क्क द पढ़े हरें हैं, इसी से ये जीपड कड़काते हैं। दें व्याप्त प्रधान वेदानती वार्धानक आतमा एवं ब्रह्म के सम्बन्ध की प्राय तीन प्रकार से व्याप्ता करते हैं। आकारप्य के अनुसार आत्मा न तो ब्रह्म के सम्बन्ध की प्राय तीन प्रकार से व्याप्ता करते हैं। आकारप्य के अनुसार आत्मा न तो ब्रह्म के सिम्म है । अभिन्न। इनके सिद्धान्त को मेदामेंद्र साद कहते हैं। हु सूर्व विचारक ब्रीड्लोम है। इनका क्यन है कि आतमा ब्रह्म से तब तक मिन्न है, जब तक यह मोश्र पाकर ब्रह्म मे सिम्म है। इनके सिद्धान्त की स्वाप्त द सह मे से स्वाप्त की स्वाप्त द साद सा ब्रह्म से विच्लुल अभिन्न है। इनके उनुसार आत्मा ब्रह्म से विच्लुल अभिन्न है। इनके सिद्धान्त अदैतदाद है।

आचार्य औहुकोमि का नाम केवल वेदान्तमृत (१४ २१:३ ४ ४५,४ ४६) में ही मिलला है, मीमासानूत्र में नहीं मिलला। ये भी बादरायण के पूर्ववर्ती जान पहते है। ये वेदान्त के आचार्य और आत्मा-ब्रह्म भेदवाद के समर्थक थे।

जीव्यावसारसम्बद्ध—सामवेदी विधियों का स्वयुक्त एक निवन्ध्यम्ब है। सामवेदा का अस्य श्रीतसृत्र 'झाझाने वर्ण है। 'काट्यायान श्रीतसृत्र' से इसका बहुत की झाझोन है। यह सामवेद की राणायनीय शाला से सम्बन्ध रखता है। मञ्ज्यस्वामी ने इसका माल्य किला है तथा हाइस्कन्य स्वामी ने 'बीद्यावमारसब्ह' नाम के निवन्ध में उस भाष्य का संस्कार किया है।

जीव्येरिहरू—वारीर त्याम के बाद आत्मा की सद्मति के निया किया हुआ कम । मृत तारीर को निया उन्न दिन प्रदत्त दात और सम्कार का नाम भी यही है। किस दिन स्थानित मरा हो उस दिन से लेकर सिप्योक्तरण के पूर्व कर प्रत की तृष्टि के निया जो पिष्क आदि दिया जाता है, बहु सब श्रीष्ट्रविहक कहुनता है। दे० 'अस्प्येटिट'

मनु (१९१०) में कहा गया है . भृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्यौद्यवेहिकम् । तद्भवन्यमुखोदकं जीवतस्य मृतस्य च ॥ [ अपने आश्रित रहने वालो को कच्ट देकर जो मृतास्मा के लिए दान आदि देता है वह दान जीवन में तथा मरने के पश्चात् भी दुःखकारक होता है।]

बीर्णनाभ — महस्वेद (१० १२०६) में बनु के सात पुत्र दानां के नाम आतं है। ये लान्तुण्टि (मुखा) के रानव है और सूखे सीसम में आकाश की विभिन्न अवस्थाकों का प्रतिनिधित्य करते हैं। इतमें बृत्र आकाशीय जल को अवरुद्ध करने वाला है जो सारे आकाश में आध्या रहता है। दूसरा शुक्त है जो सर्थ को नष्ट करता है। यह वर्ष (मानसून) के पहले पढ़ने वाली प्रचंड गर्मों का प्रति-तिथि है। तीसरा जीर्णनाभ (मकडी का पुत्र) है। कराचित् इनका ऐसा नाम इसलिए पड़ा कि सूखे मौसम में आकाश का दृश्य फैले हुए उन या मकडे जैसम हो जाता है।

अगैरस—अपने अंक्ष से धर्मपत्नी के द्वारा उत्पन्न सन्तान । साक्षवत्क्य के अनुसार

स्वक्षेत्रे संस्कृतायान्तु स्वयमुत्पादयेद्धियम् । तमौरस विजानीयात् पुत्र प्रथमकल्पितम् ॥

सिस्कारपूर्वक विवाहित स्त्री से जो पृत्र उत्पन्न किया जाता है उसे सर्वश्रेष्ठ औरस पृत्र जानन। चाहिए।]

धर्मशास्त्र में औरस पुत्र के अधिकारो और कर्तव्यो का विस्तृत वर्णन पाया जाता हूँ।

#### **20** ·

अर —यह एकाक्षरकोश के अनुसार महेश्वर का प्रतीक है। महाभारत में भी इसकी पुष्टि हुई है

> बिन्दुर्विसर्गसुमुखः शर् सर्वायुधः सहः । (१३१७१२६)

कामधंनुतन्त्र मे इनका प्रतीकत्व वणित है .

अ कार परमेशानि विसर्ग सहित सवा ।

अकार परमेशानि रक्तिबहुद्धभाषयम् ॥

पञ्चदेवमयो वर्ण पञ्चप्राणसय सदा ।

सर्वजानमयो वर्ण आत्मादितस्वसंगुत ॥

बिन्दुत्वसयो वर्ण अत्किष्यसय सदा ।

किशोरव्यस सर्व गीतवादादि तन्तरा ॥

विवस्य यूवती एता स्वय कृष्टकी मृतिसान ॥

#### क

क—व्यञ्जनवर्णके कवर्गका प्रथम अक्षर । कामधेनुतन्त्र में

इसका प्रतीकात्मक रहस्य निम्नलिखित बतलाया गया है : संप्रवध्यामि ककारतस्वमसमम । अधना रहस्यं परमाश्चर्यं त्रैलोक्यानाञ्च संश्रुण ॥ वामरेखा भवेद ब्रह्मा विष्णर्वक्षिणरेखिका। अधीरेखा भवेद रुद्रो मात्रा साक्षात्सरस्वती।। कृण्डली अक्शाकारा मध्ये शुन्यः सदाशिवः। जवायाबकसंकाशा बामरेखा वरानने ॥ शरच्यन्द्रप्रतीकाशा दक्षरेखा च मृतिमान्। महामरकतद्यतिः ॥ अधोरेखा दरारोहे शक्ककृत्वसमा कीर्तिर्माशा साक्षात् सरस्वती। क्ण्डली अञ्चला या तु कोटिविद्युल्लताकृतिः ॥ कोटिचन्द्रप्रतीकाशो मध्ये शुन्यः सदाशिवः। शन्यगर्भे स्थिता काली कैवस्यपददायिनी ।। ककाराज्जायते सर्व कामं कैवल्यमेव अर्थाञ्च जायते देवि तथा धर्मरूच नान्यया ॥ मुलप्रकृतिरंव ककार सर्ववर्णाना ककार कामदा कामरूपिणी स्फरदब्यया॥ कमनीया महेशानि स्वय प्रकृति सून्दरी। माना सा सर्वदेवाना कैंबल्य पददायिनी ॥ कर्वकोणे स्थिता कामा ब्रह्मशक्तिरितीरिता। वामकोणे स्थिता ज्येष्ठा विष्णशक्तिरितीरिता ।। दक्षकोणे स्थिताबिन्दु रौद्री सहाररूपिणी। ज्ञानातमा सत् चार्विद्व कलाचत्र्यात्मकः।। इच्छाशक्तिर्भवेद ब्रह्मा विष्णुश्च ज्ञानशक्तिमान्। क्रियाशक्ति, भंबेद रुद्र सर्वप्रकृतिमृतिमान ।। आत्मविद्या शिवस्तत्र सदा मन्त्र प्रतिष्ठित । आगन त्रिपरादेथ्याः ककार पञ्चदैवतमः।। ईश्वरो यस्त देवेशि त्रिकोणे तस्य संस्थिति । त्रिकोणमेतत कथितं योनिमण्डलमत्तमम् ॥ केवल प्रपदे यस्याः कामिनी सा प्रकीतिता। जवायावकसिन्दर सदशी कामिनी पराम ॥ वर्त्भजा त्रिनेत्राञ्च बाहबल्ली विराजिताम्। कदम्ब कोरकाकारस्तनद्वय विभृषिताम् ॥ तान्त्रिक क्रियाओं में इस अक्षर का बड़ा उपयोग होता है।

क्क्सीबान्—ऋचाओं के द्रष्टा एक ऋषि । ऋखंद (१.१८, १,५१,१३,११२,१६,११६,७,११७,६,१२६,३,४.२६,१; ८.९,१०,९७४,८,१०२५,१०,६१,१६) में अनेको बार करियान करिय का नाम उपपूत है। वे उत्तिक नामक दासी के पूत्र और परिवार से 'पख्य' वे, व्यक्ति उनकी एक उपाषि पण्डिय (ऋवेव २.११६,७,११७,६) है। ऋष्येद (१.१२६) में उन्होंने सियुत्तट पर निवास करने वाले स्वत्वय आध्य नामक राजकुमार की प्रशंसा की है, विक्रमं उनको गुन्दर दान दिया था। वृद्धावस्था में उन्होंने वृत्यया नामक मुमारी को पत्नी क्य में प्राप्त क्रिया वे दीर्घश्रीवी थे। ऋष्वेद (४२६,१) में पुराकपित कुल्स एवं उसना के साथ द्रनका नाम आता है। परवर्ती व्यक्तिय

इनका नाम ऋष्येद के कतिपय मूक्तों के संकळनकार नी ऋषियों की तीलिका में आता है। ये नी ऋषि है— रूप्य नीचस, पराजर गेतन, कुल्त, क्लीबान, परुच्छेप, वीर्थनमा एवं अनस्त्य। ये पूर्ववर्ती छः ऋषियों से या उनके कुलों से मिन्न हैं।

- कक्कुतीय शतपथ ब्राह्मण मे अद्भृत एक परिवार का नाम, जिसने शाण्डित्य में 'ज्ञानिवयन' सीखा था। आपस्तम्ब श्रीतमून में 'कक्कुतिवाद्याण' प्रत्य का उद्धरण है। बीघायन-श्रीतमून में उद्ध्त छागलेयबाद्याण एव कक्क्कुतिबाह्यण गम्भवत एक ही प्रत्य के दो नाम है।
- कंस—पुराणों के अनुनार यह अन्यवन्तृष्णि संघ के गणमुख्य उपयेस का पुत्र था। इसमें स्वक्छन्य शासकीय या अधि-नायकवादी प्रवृत्तियां जामृत हुई और पिता को अपदस्य करके यह स्वयं राजा वन बेंडा। इसकी चहित बक्ती और बहुनोई वमुदेव थे। इनकों भी इसने कारामार में डाल दिया। यही पर उनसे कुष्ण का जन्म हुआ अत कुष्ण के साथ उसका विरोध स्वासारिक था। कुष्ण ने उसका वध्य कर दिया। अपनी निरंकुण प्रवृत्तियों के कारण कंस का चित्रण गासस के रूप में हुआ है।
- कष्ण शीज गति और मशद्भात के लिए पहना गया आधिया, जो सिक्को के लिए आवश्यल है। मुक्त गोविन्स हिंद में मुगल नामाज्य में युद्ध करने के लिए एक शिक्त शालि ताना वा नामाज्य में युद्ध करने के लिए एक शिक्त शालि ताना वानायों। अपने सैनिको पर पूर्णक्ष से सार्मिक प्रभाव डालने के लिए उन्होंने अपने हाथ से उन्हें 'ऋहग दी पहुल' तलजार का धर्म दिया तथा उनसे बहुत सी प्रतिकाएं करायों। इन प्रतिकाओं में 'के' से प्रारस्भ होने विले पीच पहुनायों का प्रहुण करना भी था। कष्ण

१५० करवाकी-क

(कच्छा) उन पाँचों में से एक है। पाँच पहनावे है—कच्छ, कडा, कुपाण, केश एवं कंघा।

कश्वाली---भाद कृष्ण तृतीया को इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इसमें विष्णुपुत्रा का विधान है। निर्णय-सिल्धु के अनुसार यह मध्य देश (बनारस, प्रयाग आदि) में अस्यन्त प्रसिद्ध है।

कठकोषनिषय् — उत्तरकालीन एक उपनिषद् । जैसा कि नाम से प्रकट है, यह कठशाला तथा रुद्र देवता से सम्बद्ध उप-निषद् है। इसमें रुद्र की महिमा तथा आराधना बतलायी गयी हैं।

कठजृति उपनिषद्—यह संन्यासमार्गीय एक उपनिषद् है। इसका रचनाकाल मैत्रायणी उपनिषद् के लगभग है।

कठोपनिषद् — कुण्य युवँद की कठवाला के अन्तर्गत यह उपनिषद है। इसमें दो अप्याय और छः बल्लियाँ है। इसके तियय का प्रारम्भ उहालकपुत्र वाजभवस ऋषि के दिस्त्रजित् यत्र के माय होता है। इसमें निषकेता की प्रसिद्ध कथा है, जिसमें श्रेय और प्रेय का विवेचन किया गया है। निषकेना ने यमराज से तीन वर मांगे थे, जिनमें तीसरा ब्रह्मान का वर था। यमराज द्वारा निषकेता के प्रति वर्णित ब्रह्मांवदा का उपदेश इसका प्रतिपादा मुख्य

कच्छाकोद्वार आचार्य गमानुन (विक्रमान्य प्राय ११९४) ने आपने मत की पृष्टि, प्रचार एव शाङ्करमत के लण्डन के रिष्ठ अनेको प्रन्यों की ज्वाना की, जिनमे में 'कण्डकोद्वार' भी एक है। इसमें अर्डतमत का निराकरण करके विशिष्टा-वेत मत का प्रतिपादन किया गया है।

कटबानीत्सव —यह उत्सव भाद्रपद गुक्ल एकादशी, द्वादशा, पूर्णिमा को जब भगवान् विष्णु दो मास के और शयन के लिए करवट बदलते हैं, मनाया जाता है। दे० हंमाद्रि, व्यतसण्ड, २.८१३, स्मृतिकीस्तुभ, १५३।

क्षाव — वैसेपिक दर्शन के प्रणेता कणाद ऋषि । इनका वैसेपिकसूत्र इस दर्शन का मूरू सम्ब है। प्रशस्तपाद का 'पदार्थभंसम्बद्ध' नामक ग्रन्थ ही वैशेषिक दर्शन का भाष्य कहलाता है। परन्तु ग्रह भाष्य नहीं है और सूत्रों के आचार पर प्रणेत स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं।

इस ग्रन्थ में कणाद ने धर्म का लक्षण इस प्रकार बत-लाग है. 'यतोऽम्युदयनिःश्रेयससिक्धिः स धर्मः।' जिससे अभ्युदय (ऐहल्डीकिक सुख) तथा निःश्रेयस

[जिससे अम्युदय (ऐहल्जैकिक सुख) तथा नि श्रोयस (पारमाधिक मोक्ष) की सिद्धि हो वह धर्म है।]

इसके पश्चात् सब पदायों के प्रकार, कक्षण तथा स्वक्य का परिच्य दिया गया है। उनके ततानुसार ताना मेदों से भिन्न अनन्त पदार्थ है। इन समस्त पदार्थों की अवगति हजार गुग बीत जाने पर भी एक-एक को पकड़कर नहीं हो सकती। अतः श्रेणीविभाग द्वारा विश्व के सभी पदार्थों का जान इस दर्शन के द्वारा कराया याया है। इसमें विवोषताओं के आधार पर पदार्थों का वर्णन किया गया है, अतः इसका नाम वैशेषिक दर्शन है।

प्रसिद्ध है कि करपप गोत्र के ऋषि कणाद ने उस्न तथ किया और इन्होंने शिकोड़क बीनकर अपना जीवन वितासा इसीनिए ये कणाद (कण = दाना जाने वाले) कह्काये। असवा कण = अणु के सिद्धान्तप्रवर्तक होने से ये कणाद कहे गये। इनके ग्रुढ अन्त करण में इसीजिए पदार्थों के तस्वज्ञान का उदय हुआ।

कणाद ने प्रमेय के विस्तान के साथ अपने सूत्रों में आतमा और अनात्मा पदायों का विवेचन किया है। परन्तु शास्त्राय की विभि और प्रमाणों के विस्तान के साथ इन बस्तुओं के विवेचन की जावश्यकता थी। इसकी पूर्ति गीतम के 'स्वायरशन' में की गयी है। दे० 'बैशैपिक वर्तन'।

कण्य---ऋग्वेद के प्रथम सात मण्डलों के सात प्रमुख ऋषियों में कल्य का नाम आता है। आठवें मण्डल की ऋचाओं की रचना भी कल्य परिवार की ही है, ओ पहले मण्डल के रचयिता है।

का<del>वाकास का</del>र्यर्

'कक्क-सावस' (वैसिन सं '५.४.)», कारूक सं ॰ २१.८, मैना० सं ० २.९.९) के रूप में तथा बहुबचन में 'कब्का. तीश्रवसा' के रूप में उदरण हैं। कब्बपरिवार का सर्कि-परिवार से सम्बन्ध प्रतीत होता है, किन्तु विधेय महस्व-पूर्ण नहीं। अपनंबर के एक परिकंधन से सोनों परिवारों से प्रतिस्तारित परिकार हैं

महाभारत में कण्य शकुन्तला के धर्मिता के रूप में उद्धृत हैं। किन्तु यह कहना कठिन है कि ये वही ऋषि है. जिनका उल्लेख वैविक सहिनाओं में हवा है।

क्षांसाम — विजनीर जिले के अन्तर्गत जवाय मतान्तर से कोटडार से छ मीज हुए माजिनी नदी के तट पर कच्चा-रूम है। दुष्पन्त और शकुत्तका का मिजन बही हुआ था। क्षांसाराम्य — मराटा भक्तों की परम्परा मे अठारहवी ग्रावाब्दी के महीपति नामक भाषवत चर्मांबकची सन्त ने 'कासाराम्य' की रचना की। इसमें मगवत्वपाओं का संग्रह है।

जनकल—हरिद्वार की पच पूरिगों में एक पुरी। नील्यारा तथा नहर वालो गंगा की धारा टोनी यहीं आकर मिल जाती है। सभी तीधों में भटकने के पश्चाद यहाँ पर स्नान करने ते गुरू बळ की मुक्ति हो गयी थी (ऐसा कोन खळ है जो यहाँ नही तर जाता), इसलिए मुनियों ने इसका नामकरण "जनबळ" किया। हरि की पीडी से कनलळ तीन मीळ दक्षिण है। यहाँ दक्ष प्रजापति का स्मारक दक्षे-पर चिवसमिदर प्रतिच्छित है।

कनफटा योगी---गोरखपन्थी साधु, जो अपने दोनो कानों के मध्य के रिक्त स्थान में बड़ा छिद्र कराते हैं जिससे वे

उसमें वृत्ताकार क्डल (शीशा,काठ अथवा सीग का बना हुआ ) पहन सकें। वे अनेकों मालाएँ पहनते है और उनमें से किसी एक में छोटी बाँदी की सीटी लटकती है. जिसे 'सिंगीनाद' कहते हैं। मालाओं में एक इवेत पत्थर की गुरियों की माला प्रायः रहती है, जिसका अभिप्राय हैं कि धारण करने वाले ने हिंगुलाज (बलुचिस्तान) स्थित शक्तिपीठ के मन्दिर का दर्शन किया है। वे लोग शाक्त एव शैव दोनों के मन्दिरों का दर्शन करते हैं। उनका मन्त्र है 'शिव-गोरक्ष'। वे गोरस्तनाथ की पूजा करते है तथा उन्हें अति प्राचीन मानते है। योगमार्ग का अधिक आचरण भी इनमें नही पाया जाता, क्योंकि आध्-निक संन्यासी साघ जैसे ये भी साधारण हो गये हैं। इनके अनेकों ग्रन्थ है। 'हठयोग' तथा 'गोरक्षशतक' गोरख-नाथ प्रणीत कहे जाते हैं। आधनिक ग्रन्थों में 'हठयोग-प्रदीपिका', स्वात्माराम रचित 'घेरण्डसंहिता' तथा 'शिव-सहिता' है। प्रथम सबसे प्राचीन है। प्रदीपिका तथा घेरण्ड के एक ही विषय है, किन्तु शिवसहिता का एक भाग ही हठयोग पर है. शेथ शानत्योग के भाष्य के सदश है। दे॰ 'गोरख पथे'। कन्दपुराणम---शॅव सम्प्रदाय की तमिल शाखा के साहित्य में कन्दपुराण का प्रमुख स्थान है। यह स्कन्दपुराण का तमिल अनुवाद है, जिसे द्वादश शताब्दी में 'काञ्ची अय्यर' नामक शैव सन्त ने प्रस्तुत किया। ये काञ्जीवरम के निवासी थे। कन्याकुमारी-भारत के दक्षिणाचक के अन्तिम छोर पर समद्भतटवर्ती एक देवीस्थान । 'छोटे नारायण' से कन्या-कुमारी बावन मील है। यह अन्तरीप भूमि है। एक ओर बगाल का आखात, दूसरी ओर पश्चिम सागर तथा सम्मुख हिंद महासागर है। महाभारत (वनपर्व ८५,२३) मे इसका उल्लेख है

ततस्तीरं समुद्रस्य कन्यातीर्थमुपस्पृक्षेत् । तत्तोय स्पृश्य राजेन्द्र सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

पचपुराण (३८ २३) में इसका माहात्म्य दिया हुआ है। स्वामी विवेकानम्य ने यहाँ एक समुख्येन्द्रत शिळा पर कुछ समय तक अजन-ध्यान किया था। इस घटना की स्मृति में उन्त जिळा पर अध्य अवन निर्मित हैं, औ ध्यान-चिन्तन के जिए रमणीक स्थल वन गया है।

कपर्य- 'कपर्द' शब्द सिर के केशो को चोटी के रूप में बॉधने की वैदिक प्रधा का बोधक है। इस प्रकार एक रे५२ सम्बर्ध-समिक्

कुमारी को चार चोटियों में केशो को बोधने बालो 'खरु-करपर्दा' (ऋ॰ वे १०.११४,३) कहा गया है नवा 'सिती-वालों को सुन्यर चोटी वाली 'सुकपरा' कहा गया है ( बाजसनेवी सं ६ ११ ५९) । पुरुष भी अपने केशों को इस मंति सजाते थे, क्योंकि 'कह्र' (ऋ॰ वे० ११४४,१, ५; बाब्ध कं ६० १६ १०,२९, ४३, ४८, ५५) तया पूपा' की ऐसा करते कहा गया है (ऋ॰ वे० ६ ५३,२९,६६, ११) । वस्थिलों को वाहिनी कोर जूला बांधने से पहचाना स्नाता या एव उन्हें 'बाजिगातस्कपर्द' कहते थे। कपर्दी का प्रतिकों वास्त्र पूजरता है अर्थात् केशो को विना चोटी किसे रखता।

कथर्बी—(१) शकर का एक उपनाम, क्योंकि उनके मस्तक पर विशाल जटाजूट वेधा रहता है।

(२) ऋग्वेद और आपस्तम्बधर्मसूत्र के एक भाष्यकार भी 'कपर्दी स्वामी' नाम से प्रसिद्ध है।

कर्षाक (विकासकार)—स्वामी रामानुकहुत 'वेरान्त-संबह' (१० १५४) में प्राचीन काल के छः वेदान्वाचारों का उत्केख मिलता है। इन आचार्यों ने रामानुक से पहले वेदान्त शास्त्र के प्रवार के लिए प्रत्यनिर्माण किये थे। आचार्य रामानुक के माम्मानपूर्ण उत्केख से प्रतीत होता है कि ये कोम लविगेष ब्रह्मवार्यों ये। क्यान्ति उनमें से एक थे। दूसरे पांच आचार्यों के नाम है— आचार्य, होचायन, महदेव एवं दिवाचार्यों।

कपर्वोच्चर विज्ञासकत्रत—धावण शुक्ल चनुर्यों को गणेश-पूजन का विपान है। दे॰ जतार्क, ७८ व ८८ अ., बतराज १६०—१६८। घोना ध्याचे में विक्रमार्कपुर का उन्लेख है और कहते हैं कि महाराज विक्रमार्वित्य ने इस व्रत का आचरण किया था।

क्षानकुक्का---प्रका ानिकल अर्थ है 'कानां (सोप-डिग्री) का कुण्डल धारण करनेवालां (माधिका) ।' कागा-किक वस में माधक और साधिकाएँ दोनो करालों के कुण्डल (माला) धारण करते थे। आठभी शताब्धी के प्रारम्भ में णिल्ले गर्थे 'मालतीमाधव' नातक में एक मुख्य पात्र अपोरपण्ट कागांजिक संन्यासी है। वह चामुख्य देवी के मन्दिर का पुजारी था, जिसका सम्बन्ध नेतुम् प्रदेश के आंशिल नामक श्रीव मन्दिर से था। कपाल-कुण्डला अपोरपण्ट की जिल्म भी। दोनो योग की साम्बन्ध करते थे। वे प्रमुक्ति चारिक स्वार्थ से प्रान्ति वाले थे एवं नरविल भी देते थे। संन्यासिनी कपालकुण्यला मुण्डों की माला पहनती तथा एक मारी खण्डा लेकर चलती थी, जिसमें घण्टियों की रस्सी लटकती थी। अधोरषण्ट मालती को पकडकर उसकी बिल देना बाहता था, किस्तु वह उसमें मुक्त हो गयी।

कपालमोचन तीर्थ — सहारनपुर से आगे जगाधारी से चौदह मील दूर एक तीर्थ । यहाँ कपालमोचन गामक सरीवर है, इसमें स्नान करने के लिए यात्री दूर दूर से आते हैं। यह स्थान जंगल में स्थित और रमणीक हैं।

कपाली—जब्दार्थ है 'कपाल (हाथ में) घारण करते बालां अनवा 'कपाल (मुण्ड) की माला घारण करते बाला 'यह जिब का पर्योग्य है। किन्तु 'वर्षापद' में इसका एक हुसरा हो। अर्थ हैं। कपाली की ब्यूट्पांसि उसमें इस प्रकार बतायी गयी हैं: 'कम् महासुल पालयित इति कपाली । अर्थान् जो 'कं महासुल का पालन करता है वह कपाली हैं। इस साधना में 'डोम्बी' (नाड़ी) के साधक को कपाली कहते हैं।

कपालेक्बर—शिव का पर्याय । कापालिक एक सम्प्रदाय की अपेक्षा मामको का पय कहला सकता है, जो विचारों में वाममार्गी शाको का समीपवर्मी है। सातवी शताब्दी के एक अभिलेख में कपालेक्बर ( देवता ) एवं उनके राज्या-सियो का उल्लेख गाया जाना है। मुण्डमाला भारण किये हुए विव हो कमालेक्बर है।

कषिल — सास्य दर्शन के प्रवर्तक महामृति। कपिल के 'सास्य-मूत्र' जो मान्नति उपलब्ध हैं, छ अध्यायों में विभक्त हैं और सस्या में कुल ५२४ हैं। इनके प्रवचन के बारे में पक्कांशिसवार्य ने लिखा है

''निर्माणवित्तमधिष्ठाय भगवान् परमणिरासुरये जिजासमानाय तन्त्र प्रोबाच ।''

[स्पिट के आदि में भगवान् विष्णु ने योगवल से 'निर्माण विष्ण' ('ज्वासम्ब तेंद्र) का आधार लेकर स्वय उसमें प्रवेश करके, दश्य होकर कपिल रूप से परम तत्व की जिज्ञामा करने वाले अपने निषय आमृति को इग तत्व ( साक्यपूत्र) का प्रवचन किया।]

पौराणिको ने जौबीस अवतारों में इनकी गणना की है। भागवत पुराण में इनकी विष्णु का प्रश्नम अबतार बतन्त्राया गया हं। कुछ विद्वानों के अनुसार 'तस्वसमास- सूत्र'नामक एक संक्षिप्त सूत्र रचना को कपिल का मूल उपदेश मानना चाहिए ।

इनकी जन्मभूमि गुजरात का सिळपुर और तप स्थल गंगा-सागरसंगम तीर्थ कहा जाता है।

कपिक-उपपुराण---यह उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणों में से एक है।

कपिलाबान —शाद्धकर्म के सम्बन्ध में स्वारहर्वे दिन 'कपिला धेनु दान' नथा वृषोत्सर्ग मृतक के नाम पर किया जाता है। यह दान महाबाद्मण को दिया जाता है।

कपिष्ठलकरुमहिता—यजुर्वेद की पाँच शाखाओं में से कपिष्ठलकरु एक शाखा है। 'कपिष्ठलकरुमहिता' इसी शाखा की है।

क्षिण्यस्तु—अन तक यह मान्य मा कि शिपरह्वा से मी मांठ उत्तर-पश्चिम तेवार उत्तम से तिया तमक स्थान हो मौरम मुद्ध के शिता जुद्धोर्च की प्राज्ञवानी था। यहाँ विज्ञाल अमान्यमेष है। यह स्थान लुम्बिनी में पन्द्रह मील पश्चिम हैं। किंतु नथीन कोओं से प्रमाणित होता है कि बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश का पिपरहुबा नामक स्थान ही प्राणीन कपिण्यस्त हैं।

बीद परम्परा ( बीर्चिनकाय ) के अनुसार सही पर प्राणीन काल में कालक में किएल मुनि का लालम मा । अयोष्या में किकानित कर ना । अयोष्या में किकानित कर ना । अयोष्या में किकानित के वीच शाक्य जनपर की स्थापना की। गम्भवा काणिल माम्य के अनीव्यावादी दर्शन का प्रभाव । शक्यों ( विशेष कर गीतम बुद्ध ) पर इसी परम्परा से पड़ना रहा होगा।

कपिकाषकीव्रत-भाद कृष्ण को पर्छा (अमान्त गणना) अवदा आदिवन कृष्ण को पर्छा ( पूर्णमाम्न गणना ), भीमवार, उपवीपात योग, रोहिणो नकाव्युक्त दिन में इम तका अबुक्तान होता है। देन हेमादि, ब्रतवण्ड, १,५०८। यदि उपवृंक्त सयोगों के अतिरिक्त कहीं मूर्य भी हस्त नवात से पुक्त होता है। वस व्यत का पुष्प और अधिक होता है। इममें मास्कर की पूजा तथा कपिला गों के दान का विचान है। किल्कियरम्परा के अवुवायी सन्यासी गण इस दिन कपिल मुनि का जनमोत्सव मनाते है। इस पर्व में रोहिणों का सयोग अवुमान पर ही आधारित है। इस पर्व में रोहिणों का सयोग अवुमान पर ही आधारित है। इसो पर्व मों में कर का एक साथ एक वाता पुर्कन बात है। साधारणत ऐसा योग ६० वर्षों में कही एकाव वार पड़ता है।

कबीर तथा कबीरपंथ--- धार्मिक सुधारकों में कबीर का नाम अग्रगण्य है। इनका चलाया हुआ सम्प्रदाय कवीरपथ कहलाता है। इनका जन्म १५०० ई० के लगभग उस जुलाहा जाति में हुआ जो कुछ ही पीढी पहले हिन्दू से मुसलमान हुई थी, किन्तु जिसके बीच बहुत से हिन्द सस्कार जीवित थे। ये वाराणमी में लहरतारा के पास रहते थे। इनका प्रमुख धर्मस्थान 'कबीरचौरा' आज तक प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक मठ और कबीरदास का मन्दिर है, जिसमें उनका चित्र रखा हुआ है। देश के विभिन्न भागों से सहस्रों यात्री यहाँ दर्शन करने आते हैं। इनके मुल सिद्धान्त ब्रह्मनिरूपण, ईसमुक्तावली, कबीरपरिचय की माखी, शब्दावली, पद, सालियाँ, दोहे, सुखनिधान, गोरखनाथ की गोष्ठी, कवीरपञ्जी, बलक्क की रमैनी, रामानन्द की गोष्ठी, आनन्द राममागर, अनाथमञ्जल, अक्षरभेद की रमैनी, अधारखण्ड को रमैनी, अरिफनामा कबीर का. अर्जनामा कबीर का, आरती कबीरकत, भक्ति का अञ्ज, छप्पय, चौकाघर की रमैनी, महस्मदी बानी. नाम माहात्म्य, पिया पहिचानवे को अङ्ग, ज्ञानगुदरी, ज्ञानसागर, ज्ञानस्वरोदय, कवीराष्ट्रक, करमखण्ड की रमैनी, पकार, शब्द अनलहक, साधको के अङ, सतसङ को अञ्च, स्वासगञ्जार, तीसा जन्म, कबीर कृत जन्म-बोध, ज्ञानसम्बोधन, मम्बहोम, निर्भयज्ञान, सतनाम या सतकवीर बानी, ज्ञानस्तीत्र, हिण्डोरा, सतकवीर, बन्दी-छोर. शब्द बशाबलो, उग्रगीता, इसन्त, होली, रेखता, झलना, खमरा, हिण्डोला, बारहमामा, बाँचरा, चौतीसा, अलिफनामा, रमैनी, बीजक, आगम, रामसार, सोरठा कवीरजी कृत, शब्द पारखा और ज्ञानबनीसी, विवेक-मागर, विचारमाला, कायापञ्जो, रामरक्षा, अठपहरा, निर्भयज्ञान, कबीर और धर्मदास की गोष्ठी आदि ग्रन्थो में पाये जाते हैं।

कवीरदास ने स्वयं ब्राग्य नहीं जिले. नेवल मुख से भाखे हैं। इनके भाजनी तथा उपदेशों की इनके शिष्यों ने जिणिक्द किया। इन्होंने एक ही विचार को सैकडो अकार से कहा है और सबसे एक ही भाव प्रतिप्वत्तित होता है। ये रामनाम की महिमा नातें थे, एक ही ईस्वर को मानते से और कांकाण्ड के धोर विगोधी थे। अवतार, मूर्जि, रोजा, ईस, मसजिब, मन्दिर आदि को नहीं मानते थे। अहिता, मनुष्य मात्र को समता तथा ससार को अनारता को बल्होंने बार-बार गाया है। ये उपनिषयों के निर्मृण क्षम्र को मानते थे और साफ कहते ये कि वहीं गुढ़ सैकर है चाहे वही राम कहों या अल्ला । ऐसी रचा में इक्कों विश्वाखों का प्रभाव शिष्यों द्वारा परिवर्तन से उकटा नहीं जा सकता था। थोड़ा सा उकट-पुकट करने से केवल हतना कल ही सकता है कि रामनाम अधिक न होकर स्थायनाय अधिक हो। यह निविक्त गता है कि ये रामनाम और सख्यामा दोनों को अजनी में रखते थे। प्रतिमायूकन इल्होंने निम्टबीय माना है। अवतारों का विचार इन्होंने खाज्य बताया है। वी-बार रथानी पर कुछ ऐसे शब्ब है, जिमसे अवतारा पहिला ज्यान होती है।

कबीर के मुख्य विचार उनके प्रत्यों में सूर्यवत् चमक रहे हैं, किन्तु उनसे यह नहीं जान पहता कि आवागमन विद्यालन पर से हिन्दुसन को गानेन थे या मुख्यानी मत को। अन्य बातों पर कोई वास्तविक विरोध कथीर की खिलाओं में नहीं दीक पहता। कबीर साहब के बहुत से सिच्य उनके जीवन काल में ही हो गये थे। भारत में अब भी आठनी लाल मनुष्य कबीरपंथी है। इनमें मुगलमान चोड़े ही है और हिन्दू बहुत अधिक। कथीर-पंथी कल्छी एहनते है, बीजक, एमेंगी आदि बच्चों के प्रति पुष्य भाव रखते हैं। यह को स्वॉगरिं मानते हैं।

िनगुँग-निराकारवादी कबीरध्य के प्रभाव से ही अनेक निर्मुण्यानी पय जान निर्कृत । यदा—नानक्यंव पञ्जाव में, दाद्वरण जयपुर (राजस्थान) में, लालदासी अलबर में, सरवादामी नारनील में, बावालाली सरहिल्द में, सायथ्य दिल्ली के पास. शिवनारायणी गाजीपुर में, गरीवदामी रिहक्त में, मलुकदासी कडा (प्रयाग) में, रामवनहीं (राजस्थान) में। कबीरण्य को मिलकर इन न्यारहों में समान कव से अकेले निर्मुण निराकार ईस्वर की उपासना को जाती है। मुर्तपुत्र ना बिलि हों, उपासना और पूजा का काम किसी भी जाति का व्यक्ति कर सकता है। गुत को जाम किसी भी आति का व्यक्ति कर सकता है। सुत सकता पूजा सना प्रवासना पर बडा जोर दिया जाता है। इन सबका पूजा साहत्य हिल्दी भाषा में है। रामनाम, सरवनाम अववा घडद का जप और योग इनका विवोध सामन है। व्यवहार में बहुत से कसीरप्यो बहुदेववाद, कर्म, जन्मान्तर और तीर्थ इन्यादि भी मानते है।

कबीरपंथी-कवीर साहब द्वारा प्रचारित मत को मानने वाले भक्त। भारत में इनकी पर्याप्त संख्या है। प्रस्त कवीरपंव धार्मिक साधना और विवारधारा के रूप में है। अपने सामाजिक तथा क्यापक धार्मिक जीवन में वे पूर्ण हिन्दू है। कवीरपंची विरक्त सामु भी होते हैं। वे हार अयवा माला (तुल्ली काफ को) महनते हैं तथा लक्षाट पर विष्णु का चिह्न अंकित करते हैं। इस प्रकार इस पंच के अमणशील या पर्यटक साधु जसर भारत में सर्वत्र पर्यात सख्या में पाये जाते हैं। ये अपने सामान्य, सरल एवं पवित्र जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं।

कमलक्टो—यह वृत मार्गशीर्थ गुक्ल पंचमी से सप्तमी तक मनाया जाना और प्रतिमास एक वर्ष प्यंन्त चल्छता है। बह्या इसके देवता है। पञ्चमी के विन यत के नियम प्राप्त होते हैं। पट्टी को उपवास करना चाहिए। शक्ता से भरे सुवर्णकमल ब्रह्मा को चढ़ाने चाहिए। सप्तमी के दिन ब्रह्मा की प्रतिच्छा करते हुए उन्हें स्तिर का भीग लगाना चाहिए। वर्ष के बारह महीनों में बह्माकी की भिन्न-भिन्न नामों से पूजा करनी चाहिए। दे० मिन-व्योग-प्रराण, ३९।

कमलसक्षमी—यह वृत चित्र शुक्ल सक्षमी को प्रारम्भ होकर एक वर्ष तक प्रतिमास चलता है। दिवाकर (सूर्य) इसके देवता है। दे० मन्स्यपुराण, ७८ १-११।

कमका—दम महाविद्याओं में से एक। दक्षिण और वाम दोनों मार्ग वाले दमों महाविद्याओं की उपासना करते हैं। कमका इनमें से एक हैं। उसके अधिष्ठाना का नाम 'मदाधिव विष्णुं ह। 'बान्तप्रमोद' में इन दसों महा-विद्याओं के अरुप-अरुप तन्त्र हैं, जिनमें इनकी कषाएँ, ज्यान एवं उपासनाविधि विष्णुं हैं।

कमकाकर — भारतीय ज्योतिषिवो में आर्यभट, वराहमिहर, ब्रह्ममुन, भारकरावार्य, अमाजकर आदि प्रसिद्ध प्रस्थकार हुए हैं। ये मभी फॉलत एव गणित ज्योतिष के आचार्य माने जाते हैं। भारतीय गणित ज्योतिष के विकास में कमजाकर भट्ट का स्थान उल्लेखनीय हैं।

करकबतुर्थी (करवाकीय) — केवल महिलाओ के लिए इसका विधान है। कार्तिक हल्या कर्तुर्थी को इसका अनुष्ठान होता है। एक बटकुक के नीच शिव, पार्चती, गणेश तथा स्कन्य की प्रतिकृति बनाकर पांडलोपचार के साथ पुजन किया जाता है। दस करक (कल्य) दान दिये जाते है। कमोदय के एक्शतु चन्द्रमा की अर्थ्य देने का विधान है। वेल निर्णयोगिया, १९६: व्हरास को अर्थ्य देने का विधान है। वेल निर्णयोगिया, १९६: वहरास का था। शक्तिवार्य-कार्नकाण्ड - १५५

ककांचार्य---आपरतम्ब गृद्धानुत्र के भाष्यकार । इन्हींने कात्यायनसूत्र एवं पारस्कररचित गृद्धानुत्र पर भी भाष्य जिला है।

करकाख्यों— कार्तिक कृष्ण अष्टमी को इस बत का अनु-ध्वान होता है। रात्रि को गौरीपूकन का विधान है। इसमें बुबासित अब से परिपूर्ण, बालाओं से परिवृत नी कल्लों का दान करना चाहिए। नी कन्याओं को मोजन कराकर बती को भोजन करना चाहिए। यह बत महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है।

क्तंभज—हिन्दु-मुस्लिमवाद से मिश्रित एक उपासनामार्पी समुदाय । इसकी शिक्षा एवं नैतिकता सन्देहात्मक है। इस पर इस्लाम का प्रभाव भी परिलिश्तित होता है तथा इसके अनुवासी अपना सम्बन्ध चैतन्य से जोडते हैं।

कार्सं—वैद्योगिक दर्शन में डसका नामारण अर्थ किया, गिंत, अववा नाम है अन्य दर्शनों में यह एक आध्यातिक तत्व हैं, जिसकों आस्ता समार में बहुत करता है। मुख्य के मानस में यह संस्कार रूप से कार्य करता रहता है। उनका प्रयोग कार्य-कारण सम्बन्ध के अर्थ में भी होता है। इसी में मुमानुम कर्मकल उत्पन्त होता है। इसी के आधार पर मनुष्य के जमानद का भी निर्भारण होता है। इसके तीन प्रकार है—(१) प्रान्व्य, (२) सिक्कित और (३) किसमाण। प्रान्व्य वह है जो वर्तमान जीवन को चला रहा है और जिसका फल भोगना जनिवार्य है। सब्बित यह है जो पहले से एक्टिंग जमा है जीर प्राम् विवार है है जो पहले से एक्टिंग जमा है जी दर्गाम में निर्माकरण हो सकता है। किसमाण वह है जो वर्तमान में रियाजरण हो सकता है। किसमाण वह है जो वर्तमान में रियाजरण हो सकता है। किसमाण वह है जो वर्तमान में रियाजरण हो सकता है। किसमाण वह है जो वर्तमान में

भक्ति सम्प्रदायों में यह विश्वास है कि भगवान् की दया, अनुप्रह अथवा प्रसाद से सब तरह के कर्मफल समृल कभी भी नष्ट हो सकते हैं।

कमंबार—आवागमन तथा कर्म का मिद्धान्त सर्वप्रथम भकी भौति बाद्यान पत्थों में स्वापित किया गया है। फिर भी उपनिषदों में ही प्रथम बार इसका सम्बन्ध नैतिक कार्य-कारण के सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत दुक्त है। हम प्रकार इस गुक्तम विद्धान्त की सुण्डि आयों की ही देन है। किन्तु कुछ विद्धानों का विश्वान्त है कि आदिम जातियां ही, जो यह विस्तास करती थी कि मरने के बाद उनका आस्या गयु-शरीर में निवास करता है, उनसे सिद्धारक को चलाने बाली है। यह बात अंदतः तथ्य हो सकती है, व्योक्ति आर्थ कोग दैनिक जीवन में इनके सपके में रहते थे तथा धीरे-बीरे आयों ने इनसे सम्बन्ध भी आररम कर दिया था। इनसे आर्थ-तरों ने वैजानिक कार्य-कारण-सिद्धान्त 'क्यं' के सहल ही स्वीकार कर अपनी और से सामान्य लोगों में कैला दिया।

इस सिद्धान्त के अनुसार कारण और कार्य मे प्रकृत सम्बन्ध हैं। कारण के अनुसार ही कार होता है। जोबाका अपने कर्म के अनुसार वार-वार जन्म प्रहुण करता मरता है। मनुष्य का इस अन्म का चरित्र उसके दूसरे जन्म की अक्ट्याओं का निर्णायक होता है। अच्छे चरित्र का सकळ एम बुर्ने का यह मिळता है। द० छाल्दांस्य उप० ५ १०७ )।

काम के अर्थ में 'क्सं' अच्छ एक अद्मुन शक्ति है जो सभी कमों को दूसरें जम्म के फल या कमें के रूप में परि-वित्त कर कर देती हैं। इस सिद्धान्त का विकास होते होने निष्कत हुआ कि मनुष्य का मन, शरीर एक चरित्र तथा उनके अनुभव उसके आगामी जम्म के कारणतत्व हैं। मनुष्य ने यह भी जाना कि जीवन चिछले कमों का फल हैं तथा एक जम्म के कमें दूसरें जन्म में अच्छे करु एवं रण्ड की योजना करते हैं। इस प्रकार जन्म एव मरण या संसार का आदि तथा अन्त मही हैं। इसी कारण आस्मा को आदि-अन्त रहित मान। गया है।

किन्तु कर्मका अर्थभाग्यवाद नहीं है। मनुष्य केवल

 हैं। लोक-हितकारी दृष्ट फल बाले कर्मों को पूर्त कहते हैं। इस प्रकार कर्मकाण्ड के अन्तर्गत लोक-परलोक-हित-कारी सभी कर्मों का समावेश है।

कर्मकाण्ड---(२) वेदों के सभी भाष्यकार इस बात से सहमत है कि बारों बेदो में प्रधानत तीन विषयो; कर्मकाण्ड, ज्ञान-काण्ड एवं उपासनाकाण्ड का प्रतिपादन है। कर्मकाण्ड अथति यज्ञकर्म वह है जिससे यजमान को इस लोक में अभीष्ट फल की प्राप्ति हो और मरने पर यथोष्ट सुख मिले। यजुर्वेद के प्रथम ने उन्तालीसवे अध्याय तक यज्ञा का ही वर्णन है। अन्तिम अध्याय (४० वां) इस वेद का उपसहार है, जो 'ईशाबास्योपनिषद्' कहलाता है। वेद का अधि-काल कर्मकाण्ड और उपासना से परिपूर्ण है, शोध अल्प भाग ही जानकाण्ड है। कर्मकाण्ड कनिष्ठ अधिकारी के लिए हैं। उपासना और कर्ममध्यम के लिए। कर्म, उपा-सना और ज्ञान तीनो उत्तम के लिए है। पूर्वमीमासा-शास्त्र कर्मकाण्ड का प्रतिपादक है। इसका नाम 'पूर्वमी-मासा' इस लिए पड़ा कि कर्मकाण्ड मनुष्य का प्रथम घर्म है, ज्ञानकाण्ड का अधिकार उसके उपरान्त आता है। पूर्व आचरणीय कर्मकाण्ड से सम्बन्धित होने के कारण इसे पूर्वमीमासा कहते हैं। ज्ञानकाण्ड-विषयक मीमासा का दसरा पक्ष 'उत्तरमीमासा' अथवा बेदान्त कहलाता है। कर्मधारा-हिमालय का एक तीर्थस्थल । बराह भगवान् पाताल से पथ्वी का उद्धार और हिरण्याक्ष का बच करने के पञ्चान यहां शिलारूप में स्थित हो गये थे। अलकनन्दा की धारा में यह उच्च शिला है। यहां सङ्गाजी के तट पर कर्मधारातथा कई लीथं है।

कमिर्माया — मण्याचार्य डारा रचिन एक दार्शनिक प्रत्थ । क्षमिर्माय — सामवद के गोभिल गृह्ममुत्र पर कारायान ने परिस्तिष्ट जिल्ला है, जिसे 'कमंग्रदीय' कहते हैं। यदाि यद्ध गोमिल्गृह्ममुत्र के दूरक रूप ने जिल्ला गया है, तो भी इसका आदर स्वतन्त्र गृह्ममुत्र और स्मृतिशास्त्र की तरह होता आया है। आशादित्य भिवराम ने इस प्रम्य की रोका की ही:

 कहते हैं। दूसरा मार्ग कर्ममार्ग है। बिहुत्व में सबसे प्राचीन पवित्र पारणा कर्तव्यों के पावन की है जिसका मंग्र शब्द में अत्याभी हुआ है। कर्ताव्यों में सबसे प्रमुख प्रारम्भ में 'यम' में, किन्तु वर्ग, आश्रम, परिवार एवं समाय-साव्यान्यत कर्तव्य भी इसमें निहित में। गीता का कर्मसिद्धानत जिसे 'कर्मयोग' कहते हैं, यह वरजतात है कि बेदों में बताये गये क्ये केवल उतना ही फल दस लोक में या स्वर्ग में देते हैं जितना जन कर्मी (यज्ञों) के लिए निश्चित हैं, किन्तु जो मनुष्य इन्हें बिना इच्छा के (शिक्तकान) करता है, उसे मांश्र प्रमाह होता है। योग पाव्य का प्रयोग गीता में अनेक अर्थों में हुआ है। इसका कीन सा अर्था 'कर्मयोग' है, इतका निश्चय करना कठिता है। किन्तु सम्भवतः यहां दश्य अर्था निष्कृ है, अर्थात् आर्यां

कर्ममहिला (विश्वक्यापिन) —िवस्त कर्मप्रधान है। कर्म का सस्कार ही गानव की गृज वाकि है। इसी के अनुवार मृज्य के माग्य का निर्णय होता है। कर्मभर ते हो मृज्य अनेक योक्तियो—देश, मृज्य, तिर्थक् आदि—मे भ्रमण करता है। इसी के अनुवार वह जोक-कोकालद में आता है। मन्युणारमक कर्म पुष्प तथा तमीयुणारमक कर्म पाप माना गया है। गस्युणा के मार्ग पर कन्वनेवाला मृज्य अपना अन्त करण शुद्ध करके परमान्य मोश्च को प्राप्त करता है। तमीयुणी और पापकर्म करनेवाला मानव अनाम और कर्मकथ्यम में पड़ा रहता है। इसिल्ए कर्म के क्षेत्र से मृज्य को पूर्णत सावधान रहना वाहिए। कर्ममहिष्मा विस्तार स, शास्त्र के आधार पर नीचे दो

कर्म को महिमा इस वाल से ही जानी जा सकती है कि वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तथा चराचर विदय को ब्यास किये हुए हैं। प्रकृष के उपरान्त विद्युश्च कोकों में नदीन जीवनसृष्टि समर्पट जीवों के यूर्वकर्म के अनुसार होती है। समस्त देवताओं हाग समार की नियसमुनार स्था कर्मक का ही परिचाम है। इसी के आधार पर देवता गण अपनी-अपनी जियसित गीतियों को प्राप्त करते हैं। निक्कर यह है कि निक्ति ब्रह्माण्ड से देव, ग्रह्मकल तथा चराचर समी कर्म के कारण स्थित और गतिसान है। तथा तामसिक कर्म के तारतस्य से अधः सप्तकोकों की प्राप्ति होती है। उद्धर्यकोक में आनन्द तथा अयोकोक में दुःस मोग का विधान हैं। धर्म से पृथ्य और अध्यमें से पाप होता है। सोमस्य पान करने बाका यजकर्मी पृष्यास्मा है। वह इन्द्रकोक में जाकर देवमोग्य विध्य वस्तुयों को प्राप्त करने का अधिकारी होता है।

इसी प्रकार अधर्म के कमानुसार अवीलोक में निम्म और निन्तार पोनियों की प्राप्ति हुआ करती है। छान्यो-गोपानियद के अनुसार पृष्य कर्म के अनुष्ठान से बाह्यण, अत्रिय अववा देख आदि उत्तर योजियों की प्राप्ति होती है तथा निम्न या पाप कर्म के अनुष्ठान से कुक्कुर, सूकर और बाण्डाल आदि योजियों की प्राप्ति होती है। स्वर्ण पुरानेवाले, मदिरा सेवन करनेवाले, गुरुप्लोगागी तथा अद्यापाती एव इनके साध सम्बन्ध रखनेवाले सभी अपोगामी होते हैं। योगदर्शन के अनुसार कर्म ही सम्पूर्ण अविधा और अस्मिता क्यों क्लेशों का मूल कारण है। कर्म-गंत्रार ही अन्म और मरण-स्प बक्त में जीव के परि-प्रमण का कारण है। उसके पाप-पुष्प का फल भी इसी वक्त मे भांगने को मिल जाता है।

महाभारत के अनुसार कमंसस्कार प्रत्येक अवस्था में ओव के साथ रहता है। जीव दूर्व जन्म में जैसा कर्म रुन्ता हिं प उन्नम में बेंसा ही एक भोगता है। अपने प्रारक्ष कर्म का भाग उसे मातृत्य में ही मिलना आरम्भ हो जाना है। जीवन की तीन अवस्थाओं —बाल, युवा अंग वृद्ध में में जिस जबस्था में जैसा कर्म विचा जाता है उभी अवस्था में उक्का फल भी भोगने की मिलजा है। जिम गरीर को भारण कर जीव कर्म करता है उसका एक भी उसी काया से प्राप्त होता है। इस तरह प्रारक्ष कम्म मंदा कर्मी का अनुपासी होता है।

योगदर्शन के अनुसार कम के मूल में जाति, आयु और भोग तांनो निंहत रहते हैं। कम के अनुसार उच्चवर्ग या निम्मवर्ग में श्रीव का अन्म होता है। प्रारब्ध कमें आयु का भी निर्धारक हैं। अर्थात् जिस तरीर में जिस प्राप्तन कम के भोग का जितने दिन तक विधान होगा वह गरीर उतने ही दिन तक स्थित रह सकता है। तदु-परान्त दूसरे तवीन कम की भोगस्थिति दूसरे रारीर में होती है। कम के भोग पक्ष का भी बही विधान है। संसार में सुख और इ.ख भी कम के अनुसार हो होते हैं। शरीर के अंगों का निर्माण भी पूर्वकर्मके अनुसार होता है। शरीर को रचना और गुण का तारतम्य भी प्राकत कर्मकापरिणाम है। उसमें दोष और गुण का संचार धर्मधिर्मक्ष्मी कर्मका सस्कार है।

बेदों में कर्म की महिमा का सबसे अधिक वर्णन है। बंद के इस प्रकरण को कर्मकाण्ड कहते है। वहाँ तीन प्रकार के कर्मों का विधान है---नित्य, नैमित्तिक और काम्य । नित्य कर्मकरने से कोई विशेष फल तो नहीं मिलता पर न करने से पाप अवश्य होता है। जैसे त्रिकाल-सन्ध्या और पाँच महायज्ञादि है। पूर्वकर्मके अनुसार वर्तमान समय में मनुष्य प्रकृति की जिस कक्षा पर चल रहा है उसी पर पुनः बने रहने के लिए नित्य कर्म अल्या-बस्यक है। ऐसा न करने से मनुष्य अगनी वर्तमान कक्षा से च्युत हो जाता ह । जैसे पञ्च महायज्ञ आत्मोन्नति के एक साधन है, इनकी उपयोगिता पश्च-सुना दोष दुर करने के लिए ही है। ससार में जीने के लिए मनष्य प्रकृतिप्रवाह को अर्थात पहुँचाता है। उसे अपने जीवन-यापन के लिए नित्य सहस्रो प्राणियों की हत्या करनी पडती हैं। मनुष्य के स्वास-प्रश्वास नक में असंख्य प्राणियों की हत्या होती है। इस पाप को दर करने के लिए भारतीय शास्त्रों में पक्ष महायज्ञों की व्यवस्था की गयी है। मन के अनुसार सामान्य गृहस्थ से भी कम से कम

पाँच भुगां भागा पहित्य व ना मण व उन्म पाँच स्थलों पर जीवहत्या होनी है—चून्हा, पपणी ( वक्की ), उपस्कर ( मकाई), कल्टनी ( ऊब्बल) और उदकुम्म (जल्पडा) ।इन पाँच बीजों का उपयोग जीविहसा का कागण होता है। इन नित्यहिताबनित पापा से मुक्ति पाँच के लिए मनुष्य को पद्ममहायश क्यी नित्यकर्म करना आवस्यक हैं।

यही कारण है कि नित्यकर्म करने से पुष्य नहीं होता, पर न करने में पाप अवस्य होता है। वणियम धर्म के अनुसार निर्भारित कर्म भी इस व्यवस्था के अन्तर्मार है। सभी जातियों की कर्मशृतियां उनके नित्यकर्म के अन्तर्मार का आती है। जब तक मनुष्य अपने वणं और आक्षम धर्म कं अनुसार कार्य न करेगा तब तक अपनी चर्तमान जाति में नहीं रह सकेगा। वह उच्चवर्ग को तो नहीं ही प्राप्त कर सकेगा; अपितु वर्तमान वर्ग से भी च्युत होकर अचेगामी हो जायगा। ब्राह्मण का स्थाच्याय तथा वैरघों के गी-रक्षा आदि उनके नित्यकर्म है। इनके न करने से उन्हें पाप होता है और करने से से अपनी भूमि पर स्थित रहते हुए उच्च पक की आप्त करते हैं। यही बात राजा के अपना-पाइन के सम्बन्ध में भी है। संसार को अरावकाने हुर कर प्रचा के भम को हुर करना ही राजा का काम है, ऐसा मुन्हितिता से न्यप्ट है। चुक्रनीतिसार के अपु-सार पामिक और अजारक्षक राजा देवाश होता है, अप्यथा उच्चे राक्षशांच समझना चाहिए; ऐसा राजा अपनी और प्रजापीड़क होता है; इससे अवान्ति का विश्वार होता है और सारी अजा भी पापी हो जाती है। राजा के पाप से अजा भी पापी होती है। इससे अजा ने वर्णकरता जाती है, जिससे च्युतिवर्णयं, अपवहाँ का अय्यानार राजा का मास का नाश आरम्भ होता है और अन्त में राज्य ही समुळ नष्ट हो जाता है। अत्यन्य प्रजापाळन राजा का नियक्ष में है।

जिन कभी के न करने से पाप नहीं होता अधितु करत से पुष्पक्र की प्रांत्त होती है उनकों निमित्तिक कमों की सज्ञा दी गयी है। उदाहरणार्थ, तीर्यदर्शनादि। तीर्यों के दर्शन न करते से पाप नहीं होता पर दर्शन करते से पुष्प फल की प्रांत्ति अवस्य होती है। जिस प्रकार एक विषयों क्यांति साय्-महासार्थ के लाय पहुंच कर कुछ समय के लिए क्यांति तियाय भाव को भून जाता है। उसी फ्लार तीर्यों में जाकर व्यक्ति कुछ समय के लिए अपने सासारिक मोह से मुक्ति पा जाता है। वित्त देशा शक्तियों के प्रभाव से तीर्यों की महिमा प्रतिष्ठित होती है उनकी सीमा में आने रा मनुष्य का मन पवित्र हो जाता है। वह अपने विदम भाव को भूककर सद्भावना से पुन्त हो जाता है। यही तीर्योंदन का फल है। इसी प्रकार पुत्रा, दान, स्वान, देवस्थान दर्शन, सालु का दर्शन आदि भी निमित्तिक कर्म है।

किसी विशेष कामना से किये गये कमें काम्य कमें कहें जाते हैं। इसके मूल में न्यापं निहित रहता है। एक ही कार्य भावभेद से नैमित्तिक कमें हो सकता है और काम्य कमें भी। उदाहुत्गाप् केंब्रल तीयद्वान के ब्रीय से किया गया तीयटिन नैमित्तिक कमें होगा। पर यदि वह किसी विशेष कामना की विश्विक किए किया जाय तो उसे काम्य कमें कहा जायगा। निकल्यं यह है कि नीम-रिक कमें के तल में ब्यांकि, की सामाप्य प्रमोशना का योग रहता है, पर काम्य कर्म किसी विशेष कामना का प्रतिकलन है।

केवल भावभेद से ही कर्मकी शक्ति में अपन्तर आ जाता है। इसीलिए भावना के तारतम्य से कर्मों को तीन भागों में विभक्त किया गया है--आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। आत्मोध्नति के साथ मनव्य की भावना उदारतापूर्ण और विचारमुलक हो जाती है, इसलिए उसके कर्मभाव में भी परिवर्तन हो जाता है। सामान्यत आधि-भौतिक कर्म विद्वमतों से सम्बद्ध है। जिसमें भतो के द्वारा मनष्य की सम्पर्ण मनोकामना फलवती हो उसे अधिभत कर्म बहते हैं। ब्राह्मण भोजन और साथ भोजन आदि इसी के अन्तर्गत आते है, इन कार्यों से व्यक्ति इन लोगो की मानसिक शक्ति द्वारा कुछ आशीर्थाद प्राप्त करने का प्रयास करता है। यही मनोकामना जब व्यक्तिगत सख-कामना और पर-सुलकामना से मिलकर सार्वभौमिक और लोकमगलकारी हो जाती है तो उस आधिभौतिक कर्म की सज्ञा दी जाती है। दरिद्रो को भोजन देना, अनाधालय स्थापित करना, चिकित्सालय की सहायता करना आदि इसी प्रकार के कार्य है। इनसे व्यक्ति को विशेष पण्यलाभ होता है।

आधिर्देशिक कार्म देविक शक्तियों को अनुकूल करके फल प्राप्त करने का साधन है। शास्त्रीय इच्छि के प्रवण कर्म इच्छे तवा देते हैं। यदि कोई स्थान देवें देवी जाँक से प्राप्त प्रवण्त सक्कार सं कोई स्थान प्रवण्त सक्कार सं क्षेत्र कर्म कुट सावकार सं अपने प्रतिकृत सस्कारों को देवा द तो यह उसका अधिर्देशिक कर्म कहा जायगा। ऐसा करके व्यक्ति अपने पृत्ति पात सकता है। आधिर्देशिक कर्म का अनुष्टान स्वार्थिदि के लिए भी होता है और विवस्तमञ्जल को कामना से भी होता है। यदि देवा में अतिवृद्धिन, अनावृद्धिन, दुम्लिस महामारी आदि का विवतार हो जाय तो उसे समम प्राण्यों के पाप का परिणाम समझता चाहिए। इनकी प्रप्ता परिणाम समझता चाहिए। इनकी हुए करने के लिए परोपकारों व्यक्ति हारा किये पाये देव- सम आदि देवी संस्कार आधिर्देशिक कर्म कहें आयों ।

आध्यात्मिक कर्म बौद्धिक होते हैं। इसीलिए स्वदेश तथा स्वधर्म रक्षार्थ किये गये कार्य या ज्ञानविस्तारक कर्मों को आध्यात्मिक कर्म की संज्ञादी गयी है। अहंकार के विकासकम में प्रकृति के निम्नतर स्तर से लेकर उच्चतर स्तर तक जाने के विविध सोपान हैं। जीव अपनी साधना के बल से क्रमशः निम्न स्तरों से अर्ध्व स्तरों की प्राप्त करता है। बासना के भिन्न-भिन्न स्तर हैं। उद्धिज और क्रोडज ग्रीनियों में बासना के प्राकृतिक और आत्मरका-त्मक रूप मिलते हैं। मनोमय कोष के विकास के अभाव में उन्हें परसूख से स्वसूख के सम्बन्ध का ज्ञान नहीं है। अण्डज योनि में इस और थोड़ा विकास हुआ है। अपने बच्चों पर प्रेम, दाम्पत्य प्रेम, अपत्य प्रेम आदि इस बासना के विस्तार के ही रूप हैं। मनध्ययोगि में इसका सर्वा-धिक विस्तार है। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य ममाज के अञ्च-प्रत्यञ्ज पर ध्यान रखता है। मनष्य स्वार्थ मे परमार्थ की ओर क्रमण बढता रहता है। व्यष्टिकेन्द्र में समिष्टि की ओर बढ़ना उसका स्वभाव है। इसीलिए वाल्यावस्था के व्यक्तिमुख से वह क्रमश परिवारसूख और फिर समाजसूल और देशसूल की ओर उन्मूल होता है। इस प्रकार मन्ष्य का अहकार क्रमश उदारता में परिणत हो जाता है। यहाँ तक कि बह संसार के सुख के लिए भी काट सहने को तैयार हो जाता है। उस समय उसकी व्यक्तिगत सत्ता का इतना अधिक विस्तार हो जाता है कि उसकी स्वार्थबृद्धि नग्ट हो जाती है और परार्थवद्धि का विकास होता है । ऐसा पवित्रातमा आध्या-िमक प्रगति अधिक करता है। वह ज्ञान और धर्म की उन्ति में अन्यशिक योग देता है। ऐसा महात्मा अपनी मना का विस्तार करके 'बस्धैव कूटम्बकम' के सिद्धान्त को भाव रूप में अपना लेता है। वह विश्वजीवन और विश्वप्राण हो जाता है। उसके सभी कर्म जगत्कल्याण के हेत् होते हैं, अत वह पूर्ण साधता को प्राप्त हो जाता है। आध्यात्मिक कर्म ही उसकी योगमाधना है।

भागवन के अनुसार सम्पूर्ण वराचर प्राणियों में ब्रह्म की मत्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विद्यमान है। अत् उनकी अवज्ञा करके परमेदवर की पूजा करना गर्वाणीय है। यब अनेक होकर भी एक हैं। अतः प्राणियों के प्रति वैर्माव को त्यागकर मित्रमाव से सर्वव्यापी परमात्मा का पूजन करना चाहिए। बर्बमूलों में परमात्मा की सत्ता की अनुमूर्ति हो अंयस्कर है। हमारे प्राचीन कृषियों का जीवन ऐसा ही था। समष्टि जीव के अज्ञानास्वकार को दूर करना और समस्त संसार का कल्याण करना उनका कर्तव्य था।

उपर्युक्त विविध्य मेदों के साथ कर्म के दो भेद अन्य
प्रकार से भी किये गये हैं। वे है—सकाम कर्म बीरलिक्सान कर्म। काइना कर्म बारीकामना या वासना में कर्म किया जाता है उसी के अनुकूछ
एक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इन कर्मों की विधि
कोर एक वर्षाणत है। सकाम कर्म में मृत्य्य को पृमयान
गति और निकाम कर्म में देवधान गति मिळती है। इन
निवास के क्रमचा हुळ्णाति और जुक्कराति कहते हैं। इन
निवास के क्रमचा हुळ्णाति और जुक्कराति कहते हैं। इन
निवास के क्रमचा हुळ्णाति और जुक्कराति कहते हैं। इन
निवास के क्रमचा हुळ्णाति और जुक्कराति कहते हैं। इन
निवास के क्रमचा हुळ्णाति और तर्मचार क्रमचन होता
है। इस प्रकार सकाम कर्म के हारा पूनर्जन्म के बन्धन से
मित्रत नहीं मिथती।

सकाम कभी व्यक्ति अप्टादग फल प्रदायक कमों का अनुष्ठान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अरा-मण्ण के बन्धन में प्राप्ति कभी नहीं मिल सकती। दान में आसिक्त को प्राप्ति होता है इसलिए पृष्य के बल पर ये दबसे में सुख भोगकर पृष्य क्षा होने पर पून मृत्युलोक में आ जाते हैं। ऐसे सकाम कमों हीन लोक को भी प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए सकाम कमों की अनित्यता तथा तुच्छता को जानते हुए मृत्य को निष्काम कमें और वैरास्य का हो अनति हुए।

सकाम कर्म से प्राप्त स्वर्ण में मनुष्य के पुष्य का क्षय होता है। इसिंग्य मध्येणोक के मिष्यात्व को जानकर तरवजानी व्यक्ति वैराय का आध्य यहण करता है। इन फार श्रुति के अनुसार जानी व्यक्ति पुत्र, धन और यज की सभी भौतिक इच्छाओं से यिरत हो पूर्ण मंत्र्यास यहण करता है। निष्काम कर्मयोग में वह पूर्णत वासना-पुत्य हो जाता है और अन्तत उत्तरायण मति को प्राप्त होता है।

इसके अतिरिक्त एक तीसरी सहज गति है जिसके अनु-सार मृत्या को इहलोक में ही मृक्ति मिल जाती है। जानी पुरुष परमास्ता भी सत्ता से बिल होकर दो विराट् सत्ता में अपनी सत्ता को विलोन कर देते हैं और परितृत, बीतराम तथा प्रशान्त हो बिवेह लाभ करते हैं। अतएव निष्काम कर्मयोगी जानी होकर मृक्तियद को प्राप्त करता है। तीन गुणों के भेद से कर्म के भी तीन भेद निर्घारित किये गये हैं। इसीलिए गीता में भी कृष्ण ने गुणों के कमानुसार विविध यज्ञ, त्रिविध कर्म और त्रिविध कर्त्ता की व्यवस्था की है।

आसम्तिबिहीन, रागडेपरहित, वर्णाश्रम के अनुसार किया गया कर्म सास्तिकः, फलामनित, अहंकार तथा आशा से अनुष्टित कर्म राजमिक तथा भावी आपत्ति का स्थान न करके मोहवश किया गया कर्म तामसिक होता है।

निकाम कर्मयोगी आसित्तविहान, धैयंबान् और उत्साही होता है इसिलए बहु सारिवक कर्ता है। विषया-सक्त और फलाक्षक, लोगी तथा हुएं-वियाद से युक्त सकाम कर्ता राजसिक होता है। दूसरो मानापमान की किन्ता न करनेवाजा, अविबंकी तथा अविनयी, यह, आलसी और बीचेंग्रंगी कर्ता तामीसक होता है।

मन है किये गये मुकर्प या दुक्तर्य का फक मानसिक मुक्त-दुक्त होता है, याणी के कमं का फक वाणी है मिकता है तथा जारीरिक कमों का परिष्या गारीरिक मुक्त-दुक्त होता हैं। मनुष्य को जारीरिक अगुग कमं के स्वावर योगि, वाणीयत अगुग कमें है प्यु-शर्वा की योगि तथा मानमिक अगुग कमों है चाणाव योगि की शांति होती है। मन्य पर्य अधिक और अध्यो कम करने पर क्वांक्रीक

भुष पत्र जाया जाया जाया काम क्या करा परस्वाकाल में सुख पाता है। इसके विषरीत अधर्मका आधिकय होने पर निमनीपरान्त यमलोक में यातना पाता है। पाप का फल भोगने पर निष्पाप हो वह पुन. मनुष्यक्षारीर धारण करता है।

सन्त, रज और तम आत्माके तास्त्रिक गुण है। संसार के प्रत्येक प्राणी में ये गुण न्यूनाधिक मात्रा में उपलब्ध

होते है। जिस प्राणी में जिस गुण का आधिक्य होता है उसमें उसी के लक्षण अधिक मिलते हैं। सत्त्वगुण ज्ञान-मय है, तमीगुण अज्ञानमय तथा रजोगुण रागद्वेषमय होता है। सत्त्वगण में प्रति-प्रकाशरूप शान्ति होनी है, रजो-गण में आत्मा की अप्रीतिकर दःखकातरता तथा विषय-भोग की लालसा के लक्षण विद्यमान होते हैं। तमीगण मोहयक्त, विषयात्मक, अविचार और अज्ञानकोटि में आता है। इसके अतिरिक्त इन गुणों के उत्तम, मध्यम और अधम फल के कुछ अन्य लक्षण भी है। यथा सत्त्वगुणी प्रवृत्ति के मनुष्य में वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, शौच, जिलेन्द्रि-यता, धर्मानच्छान, परमात्म-चिन्तन के लक्षण मिलते हैं. रजोगणी प्रवत्ति के व्यक्ति में सकाम कम में रुचि, अधीर्य, लोकविरुद्ध तथा अशास्त्रीय कर्मी का आचरण तथा अत्यधिक विषयभोग के लक्षण मिलते हैं । तमीगणी व्यक्ति लोभी, आलमी, अधीर, क्रूर, नास्तिक, आचारभ्रष्ट, याचक तथा प्रमादी होता है।

अतीत, वर्गमान और आगमी के क्रमानुवार भी सस्यएण, राजंग्गण भीर नमीगुण के सास्त्रों में छत्रण
बताये गये हैं। वो कार्य पहरे किया गया हो, अब भी
किया जा रहा हो पर जिसे आगे करने में छत्रजा का
अनुभव हो उमे नमीगुणी कर्म करने हैं। जिम
कार्य को हुन होना है, उन्हें राजंग्गणी कर्म करने हैं। जिम
कार्य को हुन होना है, उन्हें राजंग्गणी कर्म करने हैं। जिम
कार्य को करने की मनुष्य में सत्रा इच्छा बनी रहे और
यह सन्तरीयदासक हो तथा जिमे करने में ममुष्य को किसो
प्रकार की जरूबन की अनुमृति न हो उमे सस्वगुणी कर्म
कहा जाता है। प्रवृत्ति के विवास से तमीगुण काममुख्यक,
राजेगुण अर्थमुळक तथा मन्त्रण्ण धर्ममुळक होता है। सस्वगुणमग्नम व्यक्ति देशन्त को, राजोगुणी सनुष्यन्यक को तथा
तमीगुणी निर्मृत्यन्यक तथा

उपर्युक्त तीन गतियाँ भी कमं और ज्ञान के भेद से तीन-तांन प्रकार की हैं, जैसे अथम मान्त्रिक, मध्यम मान्त्रिक, उनम मान्त्रिक, अधम राजनिक, मध्यम राज-क्रिक, उन्तम राजसिक, अधम तामसिक, मध्यम तामसिक, उनम नामसिक आदि !

मनु के अनुसार डन्डियगत कार्यों में अतिकथ आसिक तथा धर्ममावना के अभाव में मनुष्य को अश्रोगति प्राप्त होती है। जिस विषय की ओर इन्द्रियों का अधिक झुकाव होता है उसी में उत्तरोत्तर आसिक बढती जाती है। इससे मनुष्य का वर्तमान लोक तो विगइता ही है परलोक में भी बिल दुन्स और नरकपीड़ा का अनुमव करना पहता है, निम्न कोर्ट की थोगियों में पुनः अन्य होता है और अपार यातना सहनी पहती है। जिन भावनाओं से ओ-को कर्म किये जाते हैं उन्हीं के अनुसार घरीर भारण करके करू भोगना पहता है। संक्षेप में प्रवृत्तिमागीं कमों के स्त्री परिणाम है।

निवृत्तिमार्गी कभी के विकार से वेदाम्ययन, तप, जान, अहिता और पुरुवेदा आदि कमं मोक के सावक हैं। इनमें जारमान सर्वजेट हैं। यही मुक्ति का सर्वजेयन सिंह हैं। हिन से हो। उत्तर तथा वेदा सभी कमं वेदाध्ययन या वेदाम्यास के अन्तर्गत समाविष्ट हैं। वेदिक कमं मृजतः दो तरह के है— प्रवृत्तिमृजक और निवृत्तिमृजक । परकोकनुवकामाना में कृत कमं प्रवृत्तिमृजक हो। प्रवृत्तिमृजक कमं मान्यत्व अव्यादन के क्रयोजन से कृत कमं प्रवृत्तिमृजक हैं। प्रवृत्तिमृजक कमं का मान्यत्व अन्तरान मृज्य को देवयोगि में प्रवेदा विकारा है। जात्म-आनी संबंध्योज में अदाम को तथा आत्मा में संबध्योज के अत्यात है। जात्म-आनी संबध्योजी में आत्मा को तथा आत्मा में संबध्योजी को रचना है, इससे उसे अदाय की प्राप्ति होती है। यही क्यांच्या श्रीप्रांता है।

कंसीमासा— पूर्व भागागां को ही कर्मनीमासा कहते हा इसका उद्देश्य है था के विषय में निक्ष्य को प्रात्ता किन्तु करना अथवा गभी धार्मिक कर्माव्यों को बताना। किन्तु वास्त्रव में यक्षमाँ की विवेचना ने इसमें इतना अधिक महत्त्व प्राप्त किया है कि इसरे कर्म उसकी ओट में खिल जाते हैं। महत्त्वाओं तथा अञ्चलों में सभी आवश्यक निर्देश हैं, किन्तु वे निर्मात नहीं है इस कारत्य पुरोहित को बसो के अनुष्ठान ने नाना कटिनाइसी गढ़ती है। मोगसा ने इन समस्याओं के समाधान के लिए अपने सिद्धान्त उप-स्थित किये तथा वैदिक्त सहिताओं के ममझने में निदेशक का कार्य किया है।

वंदों में बतायें गयें गड़ों के बहुत से फल कहें गये हैं, किन्तु वें कार्य के साथ ही तुरन्त नहीं देखें जा सकते। इसलिए यह विश्वसास करना आवश्यक हैं कि यक से 'अपूर्व' फल प्राप्त होता है, जो अदृश्य है और जिसे कैवल अनुभव किया जा सकता है और जो समय आने पर कहें गयें फल को देगा।

पूर्व भीमांचा अध्यास्य मार्ग की शिक्षा नहीं देती, फिर भी किसी-किसी स्थान पर उससे आध्यातिक विचार बाहो गये हैं। ईस्वर की सत्ताका विशेष यही इस आधार पर हुआ है कि एक सर्वेड की भारणा नहीं की जा सकती। विश्व की प्रामाणिक अनुभवगत धारणा यहीं उपस्थित हुई हैं। सुष्टि की अनन्तता को वस्तुओं के नाश एवं पुन उत्पत्ति के विश्वसास की भूमिका में समझा गया हुं पून असे के सिद्धान्त पर इतना जोर दिया गया है कि आवासमन से मुक्ति पाना कठिन ही जान पडता है।

यह चिन्तनप्रणाली वैदिक याज्ञिको, पुरोहितों की सहा-यता के लिए स्थापित हुई । आज भी यह गृहस्यों के दैनन्दिन जीवन में निर्देशक का कार्य करती है। बेदान्त. सारूय तथा योग के समान यह संन्याम की शिक्षा नही देती और न संस्थासियों से इसका सम्बन्ध ही रहा है। कमंयोग---भारतीय जीवन के तीन मार्ग माने गये है--(१) कर्ममार्ग, (२) ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग । इन्ही दीनो को क्रमश कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग भी कहते हैं। वास्तव में ये समानान्तर नहीं, किन्त समवंत मार्ग है। पूर्ण जीवन के लिए तीनों का समन्वय आवश्यक है। कर्म-मार्ग के विरुद्ध कर्मसन्यासियों का सबसे बडा आक्षेप यह था कि कर्म से बन्धन होता है, अर मोक्ष के लिए कर्म-संन्यास आवश्यक है। भगवदगीता में यह मत प्रतिपादित किया गया कि जीवन में कर्म का त्याग असम्भव है। कर्म से केवल बन्ध का दंश तोड देना चाहिए। जो कम ज्ञान-पूर्वक भक्तिभाव से अनासक्ति के साथ किया जाता है .. उससे बन्ध नही होता। इसमें तीनो मार्गो का समुच्चय और समन्वय है। इसी को गीता में कर्मयोग कहा गया है। इसका प्रतिपादन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है (गीता, ३३-९)

- लोकेऽस्मिन् हिनिधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानव । ज्ञानयोगेन सास्थाना कर्मयोगेन योगिनाम् ॥३॥
- न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्य पुरुषोञ्जनुते ।
- न च सन्यसनादव सिद्धि समिष्ठगच्छति ॥४॥
- न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् । कार्यते हावश कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणै ॥५॥
- कर्मेन्द्रयाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् । -इन्द्रियार्थान्त्रिमदारमा मिथ्याचार स उच्यते ॥६॥

यस्त्विन्द्रयाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जन । कर्मेन्द्रियै: कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥७॥ नियतं कृद कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रापि चते न प्रसिक्षधेदकर्मण ॥८॥ यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र स्रोकोऽयं कर्मवन्धनः । तदर्वं कर्म कौन्तेय मकसंग समावर ॥९॥ हिनिष्पाप अर्जुन! इस संसार में दो प्रकार की निष्ठाएँ मेरे द्वारा पहले कही गयी है-जानियों की ज्ञान-योग से और योगियो (कर्मयोगियो) की (निष्काम) कर्म-योग से । मनुष्य केवल कर्म के अनारम्भ से निःकर्मता को प्राप्त नहीं होता है और न केवल कमीं के त्याग से सिद्धि को प्राप्त करता है। क्यों कि कोई भी पुरुष किसी काल मे क्षणमात्र भी विना कर्म किये नहीं रहता है। निश्चय-पूर्वक सभी प्रकृति से उत्पन्न गुणो द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। जो कर्मेन्द्रियों को बाहर से रोककर भीतर से मन के द्वारा इन्द्रियों के विषयों का स्मरण करता रहता है वह विमढात्मा मिथ्याचारी कहा जाता है। किन्तू हे अर्जन ! (इसके विपरीत) मन द्वारा भीतर से इन्द्रियों का नियन्त्रण करके कर्मेन्द्रियों से अनासक्त होकर जो कर्मयोग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ माना जाता है। तुम शास्त्रविहित कर्मको करो । क्योंकि कर्मन करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तुम्हारे कर्मन करने से तुम्हारी शरीरयात्रा भी सभव न होगी। (सभी कमों से बन्ध नही होता) यज्ञार्थ (लोकहित) के अतिरिक्त कर्म करने से लोक में मनुष्य कर्मबन्धन में फैसता है। इसलिए हे अर्जन! आसक्ति से मुक्त होकर यज्ञार्थ (समष्टि के कल्याण के लिए कर्मका सम्यक प्रकार से आ चरण करे।। ] कर्मविभाग-यह वर्णविभाग का पर्याय है। मानवसमह की जितनी आवश्यकताएँ हैं उनके विचार से विधाता ने सत्ययग में चार बड़े विभाग किये। शिक्षा की पहली आव-श्यकता थी । इसीलिए सबसे पहले-देव-दानव-यज्ञादि से भी पहले-बड़े तेजस्वी, प्रतिभाशाली, सर्वदर्शी ब्राह्मणो की सुष्टि की। इन्हीं से सारी पृथ्वी के लोगों ने सब कुछ सीखा। राष्ट्र की रक्षा, प्रजाकी रक्षा, व्यक्ति की रक्षा दूसरी आवश्यकता थी । इस काम में कूशल, बाहुबल को विवेक से काम में लाने बाले क्षत्रिय हुए। शिक्षा और रक्षा से भी अधिक आवश्यक वस्तु थी जीविका। अन्त के

विना प्राणी जी नहीं सकताथा। पशुओं के बिना खेती

हो नहीं सकती थी। यस्तुओ की अदला-बदली विना सबको सब चीजें मिल नहीं सकती थी। चारों वर्णों को अन्त, दुध, घी, कपड़े-लत्ते आदि सभी वस्तुएँ चाहिए। इन वस्तुओं को उपजाना, तैयार करना, फिर जिसकी जिसे जरूरत हो उसके पास पहुँचाना; यह सारा काम प्रजा के एक बड़े समदाय को करना ही चाहिए। इसके लिए बैदयो का वर्ण हुआ। किसान, व्यापारी, खाले. कारीगर, दकानदार, बनजारे ये सभी बैश्य हुए । शिक्षक को, रक्षक को, वैश्य को छोटे-मोटे कामो में सहायक और सेवक की जरूरत थी। भावक तथा हरकारे की, हरवाहे की, पालकी ढोने वाले की, पश चराने वाले की, लकही काटने वाले की, पानी भरने वाले की, बासन मौजने वाले की, कपडे धोने वाले की आरूरत थी। ये जरूरतें बद्दों ने परीकी। इस तरह जनसमदाय की सारी आवश्यकताएँ प्रजा में पारस्परिक कर्मविभाग से परी हुई। यही कर्मविभाग अंग्रेजी के भ्रमोत्पादक उल्थे में आज 'श्रमविभाग' बन गया है। प्रजामें यह कर्म-विभाग तथा समाज में यह श्रमविभाग सनातन है। "स्वे स्वे कर्मण्यभिरत समिद्धि लभते नर "गीता ने इसी कर्म-साइत्यं से बचने की शिक्षादी है। ऐसा कर्मविभाग हिन्द-दण्डनीति अथवा समाजशास्त्र में है। ऐसा अद्भात संगठन संसार में दूसरा नहीं है।

चारो वर्णीका कर्मविभागमनुआदि के श्रमंशास्त्रों में इस प्रकार बतलाया गया है

ब्राह्मण--पठन-पाठन, यजन-याजन, दान-प्रतिब्रह, क्षत्रिय--पठन, यजन, दान, रक्षण, पाळन, रंजन, वैश्य--पठन, यजन, दान, कृषि, गोरका, वाणिज्य;

्राह्र-पठन, यजन (मन्त्ररहित), दान, अन्य वर्णों की मेवा (सहायता)।

डन्ही कर्मी से जोवन में सिद्धि प्राप्त होती है यत प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिद ततम्। स्वकर्मणा तमस्यर्क्य सिद्धि विन्दति मानवः॥

(गीता १८. ४६)

[जिस परमात्मा से सभी जीवधारियों की उत्पत्ति हुई हैं और जिसके द्वारा यह सभ्पूर्ण विश्व का वितान तना गया है, अपने स्वाभाविक कभी से उसकी अर्थना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है।]

कर्मसन्यास-स्वामी शङ्कराचार्य ने अपने भाष्यो में स्थान-

कनेसामूर्य-करणग्रम्य १६३

स्यात पर कमों के स्वरूप से त्याग करने पर जोर दिया है। वे जिज्ञामु और जानी दोमों के लिए सर्व कमंत्रन्यास स्त्री आवस्यकता बदलाते हैं। उनके मन से निकास कर्म केवल वित्तालुद्धि को हुई। परमव की प्राप्ति कर्म-स्त्रासमुबंक श्रवण, मनन, निदिस्यासन करके आत्मतस्य का बोध प्राप्त होने पर हो हो सकती हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता में दसने भिन्न मत प्रकट किया गया है। इसके बनुसार काम्य कर्मों का त्याग तथा नित्य और नीमित्तक कर्मों का अनामांक्तपूर्वक सम्मादन हो कर्म-सन्यास हुँ, यज्ञार्थ अथवा भगवदर्यण बुद्धि से कर्म करने में बच्च नहीं होता। गीता (३ १५-२५) में यज्ञार्थ कर्म के सम्बन्ध में निम्तांक्ति कथन हः

कमं ब्रह्मोद्भव विवि ब्रह्माशरसमृद्भवम् । तस्मास्वरंगत ब्रह्म निष्य यश्चे प्रतिष्ठितम् ।। गव प्रवित्त वक्ष नानुवर्गतिह् य । अपार्युरिहेव्यारामो मोष पार्थम जीवति ॥ × × × × तस्मायस्यक्त स्वत्त कार्यं कमं समावर । असको द्धावरस्यमं परमाप्नोति पूरुष ॥ कमंगेव हि समिद्धिमास्विता जनकादय । जोवसम्बद्धमेवाणि सपद्धनकर्त्महिस ॥ इती प्रकार (४.२१ में) स्कृष्टि

यज्ञशिष्नामृतभूजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् । नाय लोकोऽस्त्ययजस्य कुतोऽन्य कुरुसत्तम ॥ गाता (६१मे) पुन. कथन ह

अनाधित. कमंकल कार्य कमं करोति य । सत्याक्षी व योगी व न निरामनं चाकिय ।। कमंसाक्ष्यं —अपन स्वभाव कमं को छोड़ कर लोग अयवा भ्रायका दूसर के कमं को जीविकार्य करणा करा कार्यक स्वार्यक रहा के सम्रा को जीविकार्य करणा करा कार्यक कणा-अलग निर्मारित नियम एवं कमं ये। (दें व्यार्थ और 'अलग') ब्रह्माच्याप्रम में प्रवेश का अधिकार प्रमा ती कर्यों को, गुरूष्याध्यम में भंभी वर्यों को, गुरूष्याध्यम में भंभी वर्यों को, गुरूष्याध्यम में भंभी वर्यों को, गुरूष्याध्यम में अविक प्रभा दो को या एवं तत्यास में प्रवेश एक मात्र बाह्मण कर सकता या । कालान्तर में आध्यम के नियम होले एवं । बह्माच्याध्यम के कतियम सकतारों को ने पूरा कर बाह्मण भी अपने वालकों को गुरुष्थाश्यम में प्रवेश करा होता भी अपने वालकों को गुरुष्थाश्यम में प्रवेश करा होता भी अपने वालकों को गुरुष्थाश्यम में प्रवेश करा होता भी अपने वालकों को गुरुष्थाश्यम में

स्यागपूर्ण आश्रम थे। इनकी अवहेलना स्वाभाविक थी ही। इस प्रकार गृहस्थाश्रम ही प्रधान आश्रम रहा एव एक आश्रम में रहकर भी अन्य आश्रमों के नियम व किमों का (युविधा के अनुसार) पालन होता रहा।

उधर भिन्म वर्गों के लिए जो भिन्न-भिन्न कार्य निष्कित कियं सर्थ से, इस मियम में भी शिविश्लता आने लगी। बाह्यण मश्जोपजीवो होने लगे। द्रोणावार्थ, इसावार्थ आदि इसके उदाहरण है। यसादि के पुत्र बहु आदि को राज्याधिकार मही मिला तो वे पत्पालनादि करने लगे। नमाज की आवश्यकता के अनुसार प्रात्रण, स्वित्र भी अधिकाश अपने-अपने काम क्षेत्रकर वैद्यवत् गाहिस्थ्य-धर्म सालन करने लगे थे। इस प्रकार प्राचीन काल में ही कर्ममाङ्क्षम प्रारम्भ हो गया था। वर्तमान काल में तो यह माङ्क्षम प्रारम्भ हो गया था। वर्तमान काल में तो यह माङ्क्षम प्रारम्भ हो गया था। वर्तमान काल में तो यह माङ्क्षम प्रारम्भ हो गया था। वर्तमान काल में तो यह माङ्क्षम प्रारम्भ हो गया था।

कर्मेन्डिय -- मनुष्य की दस हांन्द्रयों और खाग्हवा सबका स्वामी मन होता है। दस इन्द्रियों में पांच जानिन्धि और पांच कर्मेन्डिय है। वाक्, हस्त, पाद, गुदा और उपस्व यं पांच कर्मेन्डिया है जिनका शरीर के हिनायं कार्यास्मक उपयोग होना है।

कर्मेन्द्रियों का सम्म धार्मिक साधना का प्रथम चरण है। किन्तु इनका संयम भी आन्दर्गिक मन से होना चाहिए; बाहरी हठपूर्वक नहीं। हो बाहर में अपनी इटियों को रोकना है किन्तु भीनर से उनके बिएसों का च्यान करता है, बहु मुद्धारमा और मिध्याचारों है। गीना (३६,७) में कथन हैं.

कर्मेन्द्रियाणि सयस्य य आस्ते मनगा स्मरन् । इन्द्रियार्थान्विस्तृतात्मा सिथ्यात्वारः म उच्यते ॥ यस्त्विद्रियाणि मनमा नियम्याभतेत्रुतं । सर्मेन्द्रये संयोगसम्ब स विशिष्यते ॥ कर्णस्याण-यह तीर्यस्तवन् गृहवाल विले के अन्तर्गत है।

यहाँ आगोरशी और अलकतनदा का सगम है। कर्णकाया (आफ्रिरस)—पञ्चिषः ब्राह्मण (१२१९,१४) मे इन्हें भाम गान का ऋषि बताया गया है। यही बात दावसु के बारे में भी कही गयी है।

करण प्रस्य—वर्तभान चान्द्र मास, तिथि आदि पञ्चाङ्ग की विधि अत्यन्त प्राचीन है और वैदिक काल से चरी आसी है। बीच-वीच में कालानुसार बहे-बड़े प्योतिषियों ने करण-प्रत्य जिलकर लीर संस्कार द्वारा संशोधन करने इसकी कालविषमता को ठीक कर रखा है। करण प्रत्यो के द्वारा ज्योतिस में दराबर संशोधन होने चले आये हैं। सप्रति मकररनीय, ग्रहलायब जैसे करण ग्रन्थ अधिक प्रचलित है। करक्य- जी के सन्तु को रही में मिलाकर बनाया समाग एक होमहत्या यह हुखि के देवता प्रया का प्रिय समाग है। वस्त्रवालखंस के समय बीरमद्र ने पूपा के दौर तीव चित्रे से, तब से वे कोमल पिष्ट (करम्भ) की हिंद ग्रहण करते हैं। करम्भ जुलार बादि से भी बनाया जाता है। करिक्षवण्यामी—आसरबन्ध शुल्लपुत्र के ये एक भाष्यकार

कला कला गृहीत्वा च दवाना विश्वकर्मणा। निर्मितोऽय मुरैर्यस्मात् कलशस्तैन उच्यते।।

ऋ स्वेद एव परवर्ती साहित्य में 'पात्र' या 'घट' के लिए व्यवहृत शब्द 'करुश' या, जो कच्ची या पक्की मिट्टी का बना होता था। दोनो प्रकार के पात्र व्यवहार में आते वे। सोमस्स के काष्ट्रिनिमत द्रोणकल्या का उल्लेख प्राय. यज्ञों में हुआ है।

क्तस—इसकी ब्युग्सित 'क (जल) से लस सुवीभित होता है' (केन लसतीति) की गयी है। कालिकापुराण (पुष्पा-भिषेक, अध्याय ८७) में इसकी जल्मित और वार्मिक माहारूय का वर्णन इस प्रकार किया गया है

''देवता और असुरो द्वारा अमृत के लिए जब सागर का मन्थन हो रहा था तो अमृत (पीयूष) के घारणार्थ विश्वकर्माने कलस का निर्माण किया। देवताओं की

पृथक्-पृथक् कलाओं को एकत्र करके यह बना था, इस-लिए कलस कहलाया। नव कलस हैं, जिनके नाम हैं गोहा, उपगोहा, मस्त्, मयूख, मनोहा, कृषिभद्र, तनुशो-धक, इन्द्रियध्न और विजय । हे राजन्, इन नामों के क्रमश नौ नाम और हैं उनको सुनो, जो सदैव शास्ति देने वाले हैं। प्रथम क्षितीन्द्र, द्वितीय जलसम्भव, तीसरा पवन, चौथा अग्नि, पांचवां यजमान, छठा कोशसम्भव, सातवां सोम, आठवां आदित्य और नवां विजय । करूस को पद्धामुख भी कहा गया है, यह महादेव के स्वरूप को धारण करनेवाला है। कलस के पांच मुखो में पञ्चानन महादेव स्वयं निवास करते हैं, इसलिए सम्यक् प्रकार से वामदेव आदि नामो से मण्डल के पद्मासन में पञ्चवक्त्रघट का न्यास करना चाहिए । क्षितीन्द्र को पूर्व में, जलसम्भव को पश्चिम में, पवन को वायव्य मे, अग्निसम्भव को अग्निकोण में, यजमान को नैऋत्य मे, कोशसम्भव की ईशान में, सोम को उत्तर में और आदित्य को दक्षिण में रखनाचाहिए । कलस के मुख मे ब्रद्धाऔर ग्रीबामें बाबुर स्थित है। मूल में विष्णु और मध्य में मातुगण का निवास है। दिक्साल देवता दसों दिशाओं मे इसका मध्य में बेंग्टन करते हैं और लदर में सप्तसामर तथा सप्त दीप स्थित है। नक्षत्र, ग्रह, सभी कुलपर्वत, गङ्गा आदि नदियाँ, चार वेद, सभी कलस में स्थित है। कलस मे इनका चिन्तन करना चाहिए । रत्न, सभी बीज, पुष्प, फल. यज्ञ, मौक्तिक, वैदूर्य, महापद्म, इन्द्रस्फटिक, बिल्ब, नागर, उदुम्बर, बीजपूरक, जम्बीर, आम्र, आम्लातक, दाडिम, यब, शालि, नीवार, गोधूम, सित सर्षप, कुकूम, अग्र, कर्प्र, मदन, रोजन, चन्दन, मासी, एला, कुप्छ, कर्पूरपत्र, चण्ड, जल, निर्यामक, अम्बुज, जैलेय, बदर, जाती, पत्रपुष्य, कालशाक, पृक्का, देवी, पर्णक, बच, धात्री, मांज्जब्ठ, तुरुष्क, मङ्गलाब्टक, दूर्वा, मोहनिका, भद्रा, शतमूळी, शतावरी, पर्णी में शवल, शुद्रा, सहदेवी, गजाङ्क्रुःग, पूर्णकीया, सिता, पाठा, गुरुका, सुरसी, कालम, व्यामक, गजदन्त, शतपुष्पा, पुनर्णवा, ब्राह्मी, देवी, सिता, रुद्रा और सर्वसन्धानिका, इन सभी शुभ वस्तुओं को लाकर कलस में निषापन करना चाहिए। कलस के देवता विधि, शम्भु, गदाधर (विष्णु) का यथा-क्रम पूजन करना चाहिए। विश्लेष करके शम्भुका। प्रासादमन्त्र और शम्भुतन्त्र से शङ्करका प्रथम पूजन

कला-कलियुग १६५

करमा चाहिए। इसके पब्सत्त नानाविकि से विक्पालों का पूजन करना चाहिए। पहले स्थापित करलों में नवहारी की और मानुकरों में मानुकालों की पूजा करनी चाहिए। घट में सभी वेबताओं की पृषक्-पृषक् पूजा होती है। मुख्यत्वा पूर्वोक्त नव वेबताओं की। मध्य, मान्य, पेय, पुष्प, कुल, वायक, पायस आदि ययासम्भव बायोजनों से राजा को सभी देवताओं का पुजन करना चाहिए।

क्का—शिव की शक्ति का एक रूप। शिव डारा विश्व की क्रिक्कि सृष्टि अथवा विकास की प्रक्रिया का ही नाम कका है। सभी ककाओं में शक्ति की अमिक्यिक है। शैव तत्त्वों में चौसठ ककाओं के उल्लेख पाया जाता है। उनकी सूची निमाणिक हैं:

१ गीत २७ धातुवाद २८ मणिरागज्ञान २ गरा ३, नस्य २५ आकरजाम ३० वक्षायर्वेदयोग ४ नाट्य ५ आलेख्य ३१ मेष-कुक्कुट-लावक-युद्ध ६ विशेषकच्छेरा ३२ श्कसारिकाप्रलापन ७ तण्डलकूम्मबलिविकार ३३ उदक्यात ८. पुष्पास्तरण ३४ चित्रायोग ९ दशन-बसना क्रुराग ३५ माल्यग्रयनविकल्प १०. मणिभमिका कर्म ३६ शेखरापी हयोजन ११ शयनरचना ३७ नेपध्यायोग १२ उदकवाद्यम ३८ कर्णपत्रभङ्ग १३ पानकरसरागासवयोजन ३९ गम्धयुक्ति १४ सुचीवापकर्म ४०. भूषणयोजन १५ सुक्रकीडा ४१ ऐन्द्रजाल १६ प्रहेलिका ४२. कीचमारयोग १७ प्रतिमाला ४३ हस्तलाघव १८ दर्बचकयोग ४४ चित्रशाक-पूप-भक्ष्य-१९. पस्तकवाचन विकल्पक्रिया २० नाटिकाख्यायिकादर्शन ४५ केशमार्जनकौशल २१. काव्यसमस्यापुरण ४६. अक्षरमुष्टिकाकथन २२. पट्टिका-बन्न-बाण-विकल्प ४७. म्लेच्छित-कविकर्म २३ तर्कु-कर्म ४८ देशभाषाज्ञान २४ तक्षण ४९ पष्पशकदिकाः निमित्र-ज्ञान २५ बास्तुविद्या ५०. यस्त्रमातका

५१. धारणमातुका

२६. ₹ध्यास्तरपरीक्षा

५२. सम्पाठघ ५९. आकर्षकीहा ५३ मानसीकाव्यक्रिया ६० बालककीहर ५४. क्रियाविकल्प ६१ वैनायिकी विद्याज्ञान ५५ छलितकयोग ६२ वैजयिकीविद्याज्ञान ५६ अभिधानकोषछन्दोज्ञान ६३ वैतालिकीविद्याज्ञान ५७ बस्त्रगोपन ६४ उत्सादन ५८. खुतविशेष भागवत की श्रीधरी टीका में भी इन कलाओ की सुची कलाका एक अर्थ जिल्लाभी है। हठयोगप्रदीपिका (३३७) में कथन हैं: कला पराङ्मुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत्। ि जिल्ला को उलटा करके तीन नाडियो के मार्ग कपाल-गहर में लगाना चाहिए। आकार या गक्ति का माप भी कला कहा जाता है, यथा चन्द्रमा की पद्रहवी कला, सोलह कला का अवतार (षोडशकलोज्य परुष ।)। राशि के तीसवे अश के साठवें भागको भी कला कहते है। कलानिधितन्त्र-एक मिश्रित तन्त्र । मिश्रित तन्त्रो मे देवी की उपासना दो लाभो के लिए बतायी गयी है; पार्थिव सुख तथा मोक्ष, जबकि शद्ध तन्त्र केवल मोक्ष के लिए मार्गदशित है। 'कलानिधितन्त्र' में कलाओ के माध्यम सं तान्त्रिक साधना का मागं बत्तलाया गया है। कलि-यह शब्द ऋग्बंद में अश्विनो द्वारा रक्षित किसी व्यक्ति के अर्थमे प्रयक्त हुआ है। अथर्ववेद मे कलि (बहवचन ) का प्रयोग गन्धवों के वर्णन के साथ हुआ है। विवाद, कलह, बहेडे के वृक्ष और कलियुग के स्वामी असूर का नाम भी कलि है। कालियग---विश्व की आय के सम्बन्ध में हिन्दू सिद्धान्त तीन प्रकार के समयविभाग उपस्थित करता है। वे हैं --यग, मन्वन्तर एवं कल्प। यगचार है--कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलि । ये प्राचीनोक्त स्वर्ण, रूपा, पीतल एवं लीह यग के समानार्थक है। उपर्यक्त नाम जुए के पासे के पक्षों के आधार पर रखे गये हैं। कृत सबसे भाष्यवान माना जाता है जिसके पक्षो पर चार बिन्द् है, त्रेता पर तीन, द्वापर पर दो एवं कलि पर मात्र एक बिन्दू

है। ये ही सब सिद्धान्त यगो के गण एवं आय पर भी

घटते हैं। क्रमश इन युगों में मनुष्य के अच्छे गुणों का

ह्वास होता है तथा युगों की आयु भी क्रमशः ४८०० वर्ष, ३६०० वर्ष, २४०० वर्ष १२०० वर्ष है। सभी के योग को एक महायुग कहते हैं जो १२००० वर्ष का है। किस् वेची हैं जोर एक दैयो वर्ष देश मानवीय वर्ष के तुल्य होता हैं, अतएव एक महायुग ४३,२०,००० वर्ष का होता है। किल का मानवीय युगाम ४३,२०,००० वर्ष है।

काँछ (तिष्य) युग में कुल ( सत्ययुग ) के ठीक विप-रीत गुण का जाते हैं। वर्ण एवं आध्यम का साङ्क्य, वेद एवं अच्छे बरिज का ह्यास, सर्वप्रकान के पापों का उदस, मनुष्यों में नानाव्यापियों की ज्यांति, आयु का क्रमश शीण एवं अतिविद्यवत होना, यदों हारा पृथ्वी गर अधिकार, मनुष्यों एवं जातियों का एक दुमरे से संघर्ण शादि हमके गुण है। इस गुग में घम प्रकार, अध्ये बतुष्णाद होना हैं, आयु सो वर्ष की। गुम के अस्त में पापियों के नाथा के छिए, भगवान करिक-अवनार शारण करेंगे।

युगो की इस कालिक कल्पना के साथ एक नैतिक कल्पना भी है, जो ऐतरेख बाहाण तथा महाभारत में पायी जाती है:

किलः शयानां भवति संजिहानस्तु द्वापरः। उत्तिष्ठंस्थेता भवति कृतः सम्पद्यते चरनः।।

[सोनेवाले के लिए काल, बँगडाई लेनेवाले के लिए द्वापर, उठनेवाले के लिए जेना और चलने वाले के लिए कत (सत्ययम्) होता है। ]

कस्किपुराण ( प्रथम अध्याय ) में केलियुग की उत्पत्ति का वर्णन निम्नाकित हूं :

"संसार के बनानेवाल लेकिपणानह ब्रह्मा ने प्रक्य के अवन पे प्रक् अत्त में घीर मिलन पारम्बन्द एक अधिन को अपने पूछ आता है प्रकट किया। वह अधर नाम के प्रसिद्ध हुना, उसके बंबानुकीर्तन, अवण और स्मरण से मनुष्य मब पापो से मुक्त हो जाता है। अपमें की मुक्त हो बहाला की विकली के जीने बीता नाम की घी। उसका परमकोपन पुत्र दस्म नामक हुआ। उसने अपनी बिहुन माया से कोम नामक पुत्र जीर और निकृति नामक पुत्री को उत्पन्न किया, उन दोनों से कोम नामक पुत्र उप्तर हुआ। उत्पन्न किया, उन दोनों से कोम नामक पुत्र उप्तर हुआ। उत्पन्न क्या वहन वहन से कि महाराज को उत्पन्न किया। वह वाहित हाथ से विक्क्षा और वाम हस्त से उस्पन्द किया। वह वाहित हाथ से विक्क्षा और वाम हस्त से उस्पन्द किया। वह वाहित हाथ से विक्क्षा और वाम हस्त से उस्पन्द किया। वह वाहित हाथ से विक्क्षा और वाम हस्त से उस्पन्द किया। वह वाहित हाथ से विक्क्षा और वाम स्व वुर्गम्ब आती थी और वह कृत, मख, हिंता, स्त्री तथा सुवर्ण का तेवन करते आख्य था। उवल जपनो दुर्शन्त नामक बहिन से भय नामक पुत्र और मुख्य नामक पुत्रो उत्पन्न किये। उन दोनों का पुत्र निरस्त हुआ। उसके अपनी सातना नामक बहिन से सहस्रों रूपों बाला लोभ नामक पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार किले के वंदा में असंख्य वर्षानिक्यक क्लागन उपन्य होती गयी।"

गरुडपुराण (युगधर्म, ११७ अ०) में कलिधर्मका वर्णन इस प्रकार है

''जिसमे सदा अनुत, तन्द्रा, निद्रा, हिंसा, विवाद, शोक, मोह. भय और दैन्य बने रहते हैं, उसे किल कहा गया है। उसमे लोग कामी और सदा कट बोलनेवाले होंगे। जनगढ वस्युओ से आक्रान्त और वेद पाखण्ड से दुषित होगा । राजा लोग प्रजा का भक्षण करेंगे । ब्राह्मण शिक्नो-दरपरायण होगे। विद्यार्थी वतहीन और अपवित्र होगे। गृहस्थ भिक्षा माँगेंगे। तपस्वी ग्राम में निवास करने वाले. धन जोडने वाले और लोभी होगे। क्षीण शरीर वाले, अधिक लाने वाले, शौर्वहीन, मायावी, दुःसाहसी भत्य (नौकर) अपने स्वामी को छोड देगे। तापस सम्पूर्ण वृतो को छोड़ देंगे। गृद्ध दान ग्रहण करेंगे और तपस्वी वैश से जीविका चलायेंगे, प्रजा उद्विग्न, शोभाष्टीन और पिशाच सदश होगी । विना स्नान किये लोग भोजन, अग्नि, देवता तथा अतिथि का पूजन करेंगे। कलि के प्राप्त होने पर पितरों के लिए पिण्डोदक आदि किया न होगी। सम्पर्ण प्रजा स्त्रियों में आसन्त और शद्वप्राय होगी। स्त्रियों भी अधिक सन्तानवाली और अन्य भाग्यवाली होगी। खले सिर वाली (स्वच्छन्द) और अपने सत्पति की आजा का उल्लंघन करनेवाली होगी । पालण्ड से आहत लोग विष्ण की पूजा नहीं करेंगे, किन्तु दोष में परिपूर्ण किल में एक गुण होगा-कृत्ण के कीर्तन मात्र से मनुष्य बन्धनमक्त हो परम गति को प्राप्त करेंगे। जो फल कृतयुग में घ्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में परिचर्या से प्राप्त होता है वह कलियुग में हरि-कीर्तन से सुलभ है। इसलिए हरि नित्य ध्येय और पूज्य हैं।"

भागवत पुराण (द्वादश स्कन्ध, तीन अध्याय) में कलिधर्म का वर्णन निम्नांकित है

"किलयुग में धर्म के तप, शौच, दया, सत्य इन चार पाँगों में केवल चौथा पाँच (सत्य) शोष रहेगा। वह भी

अवामिकों के प्रवास से शीण होता हुआ अन्त में नष्ट ही जायेगा। उसमें प्रजा लोभी, दूराचारी, निर्दय, व्यर्थ वैर करनेवाली, दुर्भगा, मृरितर्ष (अत्यन्त तृषित) तथा शृद-दासप्रधान होगी। जिसमें माया, अनृत, तन्द्रा, निद्रा, हिंसा, विचाद, शोक, मोह, भय, दैम्य अधिक होगा यह तामसप्रधान कलियुग कहलायेगा । उसमें मनुष्य क्षुद्रभाग्य, अधिक खानेवाले, कामी, वित्तहीन और स्त्रियाँ स्वैरिणी और असती होगी । जनपद दस्यओ से पीडित, वंद पाखण्डो से दुवित, राजा प्रजाभक्षी, द्विज शिश्नीदरपरायण, विद्यार्थी अवत और अपवित्र, कुटुम्बी भिक्षाजीवो, तपस्वी ग्रामवासी और संन्यासी अर्थलोलप होंगे : स्त्रियाँ ह्रस्वकाया, अतिभोजी बहुत सन्तानवाली, निर्लज्ज, सदा कट बोलनेवालो, चौर्य, माया और अतिसाहस से परिपूर्ण होगी । क्षुद्र, किराट और कटकारी व्यापार करेंगे। लोग विना आपदा के भी साध् पुरुषो से निन्दित व्यवसाय करेगे । भूत्य इव्यरहित उत्तम स्वामी को भी छोड़ देगे। पति भी विपत्ति मे पड़े कूलीन भत्यको त्याग देगे। लोग दुधन देनेवाली गायको छोड देगं। कलि में मनुष्य माता-पिता, आई, मित्र, जाति को छोडकर केवल स्त्री से प्रेम करेगे, साले के साथ संबाद में आनन्द लेंगे, दीन और स्त्रीण होगे। शुद्र दान लेंगे और तपस्वी बेश से जीविका चलायेगे। अधार्मिक लोग उच्च आसन पर बैठकर धर्मका उपदेश करेग । कलि में प्रजा नित्य उद्विश्न मनवाली, दुर्भिक्ष और कर से पीडित, अन्त-रहित भतल में अनावृष्टि के भय से आतुर, वस्त्र, अस्त, पान, शयन, व्यवसाय, स्नान, भूषण से हीन, पिशाच के सदश दिखाई पडनेवाली होगी। लोग कलि मे आधी कौडी के लिए भी विश्वह करके मित्रों को छोड देगे, प्रियो कात्यागकरेगे और अपने प्राणो काभी हनन करेगे। मनुष्य अपने से बड़ों और माता-पिता, पुत्र और कुलीन भार्याकी रक्षा नहीं करेंगे। लोगक्षुद्र और शिक्नोदर परायण होगे। पाखण्ड से छिन्न-भिन्न बृद्धि वाले लोग जगत के परम गुरु, जिनके चरणों पर तीनों लोक के स्वामी आनत हैं, उन भगवान् अच्युत की पूजा प्रायः नही करेंगे।"

"दिज (बाह्मण, सनिय और वैदय) बात्य (सावित्री-पतित) और राजा लोग गृहप्राय होगे। सिण्यु के तट, चन्द्रभागा (चिनाव) की घाटी, काञ्ची और कस्मीरमण्डल में शृह, बात्य, म्लेच्छ तथा बह्मवर्चस से रहित लोग णातन करेंगे। ये सभी राजा समसामितक और म्हेण्ड-प्राय होंगे। ये सभी अधार्मिक और असत्वयरायण होंगे। ये बहुत कम राजा देनेवाले और तीव क्रोच बाले, स्त्री, बालक, गी, बाह्मण को मारलेवाले और दूसरे की स्त्री तथा बन का अवहरण करेंगे। ये उदित होंने ही अदस् तथा अव्य धिक और अस्पात होंगे। अवस्कृत क्रिमाहीन, रजस्तमोगुण से चिरं, राजा क्रमी ये म्हेण्ड प्रवा को सा बागिंगे। इनके अधीन बनपद भी इन्ही के समान आचार बाले होंगे और वे राजाओं द्वारा तथा स्थ्य परस्पर पोडित होकर क्षम को प्राम होंगे।"

''इसके पश्चात् प्रतिदिन धर्म, सत्य, शौच, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मृति कलिकाल के द्वारा जीण होगे। किल में मनुष्य थन के कारण ही जन्म से गणी माना जायेगा। धर्म-न्याय-ज्यवस्थामें वल ही कारण होगा। द्याम्पत्य सम्बन्ध में केवल अभिष्ठति हेत् होगी और व्यव-हार में माया। स्त्रीत्व और पुस्त्य में रित और बिप्रत्व में मुष कारण होगा। आश्रम केवल विद्व से जाने जायेगे और वे परस्पर आपत्ति करनेवाले होगे । अवृत्ति में न्याय-दीर्बल्य और पाण्डिल्य में वचन की चपलता होगी। असा-धन्व में दरिव्रता और साधत्व में दम्भ प्रधान होगा। बिवाह में केवल स्वीकृति और अलंकार में केवल स्नान शेष रहगा। दूर घूमना ही तीर्थ और केश धारण करना ही सौन्दर्य समझा जायेगा । स्वार्थ में केवल उदर भरना, दक्षता में कुट्म्ब पालन, यश में अर्थसग्रह होगा। इस प्रकार दुष्ट प्रजाद्वारा पृथ्वी के आक्रान्त होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैदय और शुद्र में जो बली होगा वही राजा बनेगा। लोभो, निर्मण, डाक्, अधर्मी राजाओ द्वारा धन और स्त्री से रहित होकर प्रजा पहाडो और जगलों में चली जायेगी। दुर्भिक्ष और कर से पीडित, शाक, मुल, आमिष, क्षौद्र, फल, पुष्प भोजन करनेवाली प्रजा बष्टि के अभाव में नक्ट हो जायेगी । बात, तप, प्रावृट्, हिम, क्षुधा, प्यास, व्याधि, चिन्ता आदि से प्रजा सन्तप्त होगी। किल में परमायु तीस बीस वर्ष होगी। कलि के दौष से मनुष्यो का शरीर क्षीण होगा। मनुष्यों का वर्णाश्रम और वेदपथ नष्ट होगा। धर्म में पाखण्ड की प्रचुरता होगी और राजाओं में दस्युओ की, वर्णों में शुद्रो की,गौओ में बकरियो की, आश्वमों में गार्हस्थ्य की, बन्धुओं में यौन सम्बन्ध की, ओषधियों में अनुपाय की, वृक्षों में शमी की, मेघो में विद्युत की, घरों

में शून्यता की प्रधानता होगी। इस प्रकार खरवर्मी मनुष्यों के बीच गतप्राय कलियुग में घर्म की रक्षा करने के लिए अपने सत्त्व से भगवान अवतार लेगे।"

कालिसंतरणोपनिवयु—एक परवर्ती उपनिषद्। इसमें कालि से उद्धार पाने का दर्शन प्रतिपादित है, जो केवल भग-वानु के नामों का जप ही है। जप का मुख्य मन्त्र

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।। यही माना गया है।

कारथे— विश्व की आंधु के सम्बन्ध में मुग के साथ समय के दो और बृहसू माणों का वर्णन आता है। वे हें मन्यन्तर एवं करूप । मुग चार है— इस्त, देता, द्वापर एवं करिंग इस चार मुगों का एक महत्त्वमा होता है। १००० महा-मुग मिलकर एक करूप बनाते हैं। इस प्रकार करूप एक विश्व को रचना से उसके नाग तक की आमु का नाम है।

कल्प का अर्थ कल्पमूत्र भी हं। कल्प छ बंदाङ्गों में से एक है। कौन-सा यज्ञ किसलिए, किस बिधि-विधान से करना चाहिए यह कल्पमूत्रों के अनुशीलन से जात हो मकता है।

किस्क — भगवान् विष्णु के दस अवतारों में से अन्तिम अव-तार, जो किन्ध्युग के अन्त में होगा। किन्क-उपपुराण (अध्याय २, किन्कजन्मोपनयन) में इमका विस्तृत वर्णन पाया जाता है। दे० 'अवतार'।

किल्किहादशी—भादपद माम के शुक्ल पक्ष की द्वादशी। किल्कि इसके देवता है। बाराह पुराण (४८१२४) में इसका विस्तृत वर्णन है।

कन्यतर--एक अहैतवेदान्दीय उपरोका सन्य, जिसका पूर्ण ताम 'वेदानकरूपवर' है। इसके रचियता स्वामी अमला-नन्य का आदिमाँव दिलम भारत में हुआ वा। यह सम्य स्वत् १२५४ वि० से पूर्व किला जा चुका या। इस ग्रन्थ में मोकरभाष्य पर लिखित वाचर्याति मिश्र की 'भामतो' टीका की व्याख्या की गयी है।

इसी प्रकार के उपनाम बाला दूसरा प्रन्थ 'कृत्यकल्प-तर 'धर्मशास्त्र पर मिलता है। 'ध्यके प्वियता बारहवी शती में उत्पन्न लक्ष्मीचर ये जो गहडवार राजा गोविन्द-वन्त्र के मान्धिविष्रहिक (मन्त्रियों में से एक) ये ॥ कल्यपावपदान--- कल्पवृक्ष की सुवर्णप्रतिमा का दान इसकी गणना महादानों में हैं।

वंगदेशीय वल्लालसेन विरचित दानसागर के महादान-दानावर्त में इसका विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

करप्यक्त --- यह वह वृक्ष है जो मनुष्य की सभी कामनाओं की प्रति करता है। इसको कल्पतर भी कहते हैं।

जैन दिश्यामों के अनुसार विश्व की प्रयम सुष्टि में मनुष्य मृग्य (ओह) में अटलप्र हुए तथा एक जोड़े ने से ओहों को जन्म दिया, जो आपम में विवाह कर दिगुणित होते गये। जीविका के लिए ये कोई व्यवसाय नहीं करते ये। दश प्रकार के कल्पन वे जो इन मनुष्यों की सभी इस्प्रुप्तों को पुना करते थे।

कल्पतरु एक माङ्गलिक प्रतीक भी है।

कल्पवृक्षवत-साठ संवत्सर वृतो में मे एक । दे० मल्स्य पुराण, १०१, कुत्यकल्पतम, व्रतकाण्ड, ४४६। कल्पसूत्र-- छ वेदाङ्गों ---शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष-में कल्प दूसरा अञ्ज है। जिन सुन्नों मे कल्प संगृहीत है उनको कल्पसूत्र कहते हैं। इनके तीन विभाग है--श्रीतसूत्र, गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र (शुल्वसूत्र भी)। प्रथम दों में श्रीत और गृह्य यज्ञों की विस्तृत व्याख्या की गयी है। इनका मुख्य विषय है धार्मिक कर्मकाण्ड का प्रति-पादन, यज्ञो का विधान और मस्कारो की व्याख्या । थौत-यज्ञ दो प्रकार के है-सोमसस्या और हवि सस्था। गृह्ययज्ञ को पाकसंस्था कहा गया है। इन तीनों प्रकार के बजो के सात-सात उपप्रकार है। संगमसन्था के प्रकार है-अग्निप्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्च्य, बोडशी, बाजपेय, अतिरात्र और आसोर्याम । हवि सस्था के प्रकार है-अन्या-धेय, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, आग्रयण, चातुर्मास्य और पश्वन्ध । पाकमस्या के प्रकार है-सायंहोत्र, प्रातहींत्र, म्बालीपाक, नवयज्ञ, वैश्वदेव, पितृयज्ञ और अष्टका । सब मिलाकर कल्पसूत्रों में ४२ कमी का पतिपादन है : १४ श्रौतयज्ञ, ७ गृह्ययज्ञ, ५ महायज्ञ और १६ संस्कारयज्ञ । परिभाषासूत्र में इनका विस्तृत वर्णन पाया जाता है। वेद-संहिताओं के समान कल्पमुत्रों की संख्या भी ११३० होनी चाहिए थी किन्सुइनमें से अधिकाश लुप्त हो गये; संप्रति केवल ४० कल्पसूत्र ही उपलब्ध है। दे० 'सूत्र'। <del>कल्पसूत्रतस्त्र-ा</del>क तन्त्र ग्रन्थ। आगमतस्वविकास में उल्लिखित तन्त्रों की तालिका में इस तन्त्र का नाम

भाया है।

शस्पानि-विशासनी १६९

कल्काबि—मस्त्युराल में ऐसी साल तिबिमों का उल्लेख है जिनके करन का प्रारम्भ होता है। उदाहरणतः वैद्याख सुक्त ३, आत्मृत कृष्ण ३, चंद्र शुक्त ५, चंद्र कृष्ण ५ (अयवा आमावस्या), माच गुक्त १३, कार्तिक खुक्त ७ और मागंशीमं खुक्त २। वंट हेसाई, कालखण्ड ६७०-१: निर्मयसिन्मु, ८२; स्मृतिकीस्तुम, ५५६। मे आदाविष्यमें है। हेसाहि के नागर खण्ड में ३० लिपियों ऐसी सत्वामों गयी हैं जैसे कि वे सब करमादि हो। मस्त्यपुराण (अध्याप २९०,७-११) में ३० कल्पो का उल्लेख हैं, किन्तु वे नागर खण्ड में उल्लिखत कल्पों से भिन्न प्रकार किन्तु वे नागर खण्ड में उल्लिखत कल्पों से भिन्न प्रकार

करपानुपवसूत्र — ऋचाओं को साम में परिणत करने की विधि के सम्बन्ध में सामवेद के बहुत से मूत्र प्रन्य है। 'कल्पानुपदसुत्र' भी इनमें से एक सामवेदीय सुत्र है।

कन्याणस्मी—किसी भी रविवार को पढ़ने वाड़ी समयी में दिन यह वत किया जा सकता है। उस तिबि का नाम कन्याणिनी अथवा विजया होगा। एक वर्ष पर्यन्त हक्का अनुष्ठान होना चाहिए। इसमें सूर्य के दूजन का विधान है। १३ वें माम में १३ गायों का दान या संमान करना वाहिए। २० मस्वपुराण, ७४ ५२०; कुरयकल्यवर, वतकाष्ट, २७८-२११।

कल्याणभी (भाष्यकार)—आइवलायन श्रौतसूत्र के ११ व्याख्याग्रन्थों का पता लगा है। इनके रचयिताओं में से कल्याणश्री भी एक है।

कल्लंड — कश्मीर के प्रसिद्ध दार्शनिक लेखक। इनका जीवन-काल नवी शताब्दी का उत्तराई है। 'काश्मीर शैव माहिस्यामला' में प्रति दें 'स्पन्दकारिका' ग्रन्य की रचना कल्लंट हारा हुई थी। इससे स्मन्दवाद (एक शैवसिद्धान्त) का प्रतिपादन किया गया है।

कल्हम — कल्हण पण्डित कश्मीर के राजमित्रयों में से थे। इन्होंने 'राजसरिङ्गणी' नामक ऐसिहासिक ग्रन्थ की रचना को है, जिसमें कश्मीर के राजबंधों का इतिहास संस्कृत रुलोकों से वर्णित है। कश्मीर के प्राचीन इतिहास पर इससे अच्छा प्रकाश पहता है।

कलाप व्याकरच — प्राचीन व्याकरण प्रत्य । इसका प्रचार बङ्गाल की ओर है, इसकी 'कातन्त्र व्याकरण' भी कहते हैं। कलाप व्याकरण के आधार पर अनेक व्याकरण प्रत्य वने हैं, जो बङ्गाल में प्रचलित है। बौद्धों में इस व्याकरण का अधिक प्रचार था, इसीलिए इसकी 'कातन्त्र' (कुल्सित प्रन्थ) ईप्यविश कहा गया है, अयवा कार्तिकेय के वाहन कलापी (मोर पक्षी) ने इसको प्रकट किया था इससे भी इसका 'कातन्त्र' नाम चल पडा।

ककारी—पाणिन के सुनों में जिन वैयाकरणों का उल्लेख किया गया हैं, उनसे कलापी (४.३.१०४) त्री एक हैं। किरिकामण्य-मान्सर्व वेद (संगीत) के बार आचार्य प्रसिद्ध हैं; सोमेश्वर, भरत, हनुमान और कल्लिनाथ। इनमें से कह्यों के सास्त्रीय ग्रम्य मिलले हैं।

क्षकच - देवपुत्रा के प्रमुख पंचाप स्तीको में प्रयम अंग (अन्य चार अंग अर्गाला, कीलक, सहस्रनाम क्रिटि है)। स्मातों के मुद्दों में देवी की दिस्तिणमानी पूर्वा की सबसे महत्त्वपूर्ण स्तुति चण्डीपाठ है जिसे दुर्गोसमधाती भी कहते हैं। इसके पूर्व एवं पीछे दुर्गर पत्रित्र स्तानों का पाठ होता है। ये कस्त्र नेजिलक एवं वर्गागंत्वाहित् हो मार्काण्डेय एवं बराह पुराण से जिये गये है। कसच में कुल ५० पदा है तथा कीलक में १४। इसमें सस्त्र स्वक लोहकच्च के तुल्य ही दारीर के अंगी की प्रधारमक प्रार्थना की गयी हैं।

किसी चातु की छोटो डिबिया को भी कवस कहते है, जिसमें पूजेपन पर किला हुआ कोई तारिक यन्त्र या मन्त्र बन्द रहता है। पृषक्-पृषक् देवना तथा उद्देश्य के पृथक्-पृथक् कवस होते है। इसको गले अथवा बीह में रसार्थ वीषते हैं। मलमासतस्य में कहा है

यवा शस्त्रप्रहाराणा कवच प्रतिवारणम्। तथा दैवोपघाताना शान्तिर्भवति वारणम्॥

[ जैसे शस्त्र के प्रहार से चर्म अथवा घातु का बना हुआ कवच (ढाल) रक्षा करता है, उसी प्रकार दैवी आचात से (यान्त्रिक शान्ति) कवच रक्षा करता है।

कवि कर्णपूर—वगदेशीय मक्त कि । मन् १५७० के आस-पास बङ्गाल से धारिम माहित्य के सक्त की और विद्वानों की अधिक कि थी । इसी समय चैतन्य महासम् के जीवन पर लगभग पाँच विशिष्ट ग्रन्थ किसे गर्दे, दो सस्कृत तथा शेष बँगला में । इनमे गहुम्मा है सस्कृत नाटक 'चैतन्यपन्होदय' जिसकी रचना कि कर्णपूर ने की थी । इसमें चैतन्य महासभु के उपदेशों का काष्यमय विवेचन हैं।

कवितावली — सोलहबी शताब्दी में रची गयी कविताबढ

१७० कवीन्द्रामार्थ-कव्यय

श्रीराम की कथा, जो कवित्त और सबैया छन्दों में है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। भक्ति भावना से भीना हुआ यह ब्रजभाषा का ललित काव्य है।

कवीन्त्राचार्य— शतपथ ब्राह्मण के तीन भाष्यकारों में से एक कवीन्द्राचार्यभी है।

कश्मीरकेश्मत-कीवमत की एक प्रसिद्ध शाला कश्मीरी बीबों की है। यहाँ 'शैव आगमों' को शिवोक्त समझा गया एव इन शैंबों का यही धार्मिक आधार बन गया। ८५० ई० के लगभग 'शिवसुत्रों' को र<del>हस्</del>यमय एवं नये शब्दो में शिवोक्त ठहराया गया एवं इससे प्रेरित हो दार्शनिक साहित्य की एक परम्परा यहाँ स्थापित हो गयी, जो लगभग तीन शताब्दियों तक चलती रही। 'शिवसूत्र' एवं 'स्पन्दकारिका' जो यहाँ के शैवमत के आधार थे, प्रायः दैनिक चरितावली पर ही विशेष रूप से प्रकाश डालते हैं। किन्तु ९०० ई० के लगभग सोमानन्द की 'शिवदृष्टि' ने सम्प्रदाय के लिए एक दार्शनिक रूप उप-स्थित किया। यह दर्शन अद्वैतवादी है एवं इसमें मोक्ष प्रत्यभिक्ता (शिव से एकाकार होने के ज्ञान) पर ही आधारित है। फिर भी विश्व को केवल माया नही बताया गया, इसे शक्ति के माध्यम से शिव का आभास कहा गया है। विश्व का विकास सांख्य दर्शन के ढंग का ही है, किन्तु इसकी बहुत कुछ अपनी विशेषताएँ है। यह प्रणाली 'त्रिक' कहलाती है, क्योंकि इसके तीन सिद्धान्त है-- शिव, शक्ति एवं अणु, अथवा पति, पाश एव पशु। इसका सारांश माधवकृत 'सर्वदर्शनसम्रह' अथवा चटर्जी के 'कश्मीर शैवमत' मे प्राप्त हो सकता है। आगमी की शिक्षाओं से भी यह अधिक अर्द्धतवादी है, जबकि नये साहित्यिक इसे आगमो के अनुकूल सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। इस मत परिवर्त्तन का क्या कारण हो सकता है ? आचार्य शक्कर ने अपनी दिग्विजय के समय कक्मीर भ्रमण किया था, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने वहां के शैव आचार्यों को अद्वैतवाद के पक्ष मे लाने का उप-क्रम किया हो !

कस्यय—प्राचीन वैदिक ऋषियों में प्रमुख ऋषि, जिनका उल्लेख एक बार ऋषिय में हुआ है। अपय शिंदुताओं में भी यह नाम बहुप्रमुक्त है। इन्हें सर्वदा धार्मिक एवं उहस्यास्थक चरित्र बाला बरालाया गया है एवं अति प्राचीन कहा गया है। ऐस्टरेय सहाया के जनुसार क्यूनि 'विश्वकर्मभौवन' नामक राजा का अभिषेक कराया था। ऐतर्य ब्राह्मण में करूपों का सम्बन्ध जनमेजय से बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति को करूपम कहा गया है: 'स यक्कृमें नाम। प्रजापतिः प्रजा असुकत् । यदमुज् अक्तृमें ताम। प्रजापतिः प्रजा असुकत् । यदमुज् अक्तृमें तु व्यक्तरोत् तस्मात् कूमंः कश्यपों वै कूमंस्तरमाशाह्न सर्वी. प्रजाः कास्ययः।'

महाभारत एवं पुराणों में असुरों की उत्पत्ति एवं वंशावकी के वर्णन में कहा गया है कि बहुम के छः मानस पुत्रों में गएक 'मरील' ये जिन्होंने अपनी इच्छा से करवप नामक प्रजापति पुत्र उत्पन्न किया। करवप ने वस प्रजापति की १७ पुत्रियों से विवाह किया। दक्त की इन पुत्रियों से जो मन्तान उत्पन्न हुई उसका विवदण निमासिक है

- १ अदिति से आदित्य ( देवता )
- २ दिति से दैत्य
- ३ दनुसे दानव
- ४ काष्ठासे अश्वादि
- ५ अनिष्टा से गन्धर्व
- ६ सूरसा से राक्षस
- ७. इला से वृक्ष
- ८ मुनि से अप्सरागण ९ क्रोधवशा से सर्प
- १० सूरभि से गीऔर महिष
- ११ सरमा से क्वापद (हिस्र पश्)
- १२ ताम्रासे स्येन-गुध्र आदि
- १३. तिमि से यादोगण (जलजन्तु)
- १४. विनता सं गरुड और अरुण
- १५ कबूसे नाग
- १६ पतङ्गीसे पतङ्ग
- १७. यामिनी से शलभ ।

द० भागवत पुराण । मार्कण्डेय पुराण (१०४३) के अनुसार करवण की तेरह भागीएँ थी । उनके नाम है— १ विति, २. अविति, ३ दन्, ४. बिनता, ५. ससा, ६ वह, ७. मुनि, ८ क्रोचा, ९. रिष्टा, १०. हरा, ११. तामा, १२. दला और १३. प्रचा । इन्ही से सब सृष्टि हुई।

कब्यक एक गोत्र का भी नाम है। यह बहुत ब्यापक गोत्र है। जिसका गोत्र नहीं मिलता उसके लिए कब्यप गोन की कल्यना कर ली जाती है, क्योंकि एक परम्परा के अनुवार सभी जीवकारियों की उत्पत्ति करयर से हुई। कौनवार सभी जीवकारियों की उत्पत्ति करयर से हुई। कौनवार स्थानियीठ, जो पठानकोट के ५९ मील पर कौनवा और उससे एक मील आगे कौनवारिकर स्टेशन के समीप है। रास्ता मोटरक्स और पैवल बोनों हैं। यात्रियों के ठहरते के लिए वर्मशालाएँ हैं। मुहौ पर ज्ञालामुली या ज्वालाजी के नाम से दुर्गी महानाया का मन्दिर है। दोनो नवरात्रों में मेला ज्याता है। प्राइतिक अनिज्ञालाओं के रूप में देवीजी वर्षन देती हैं।

काण्यो (काञ्जीवरम्)—पह तीर्थपुरी दक्षिण की काशी मानी आती है, जो मझास से ४५ मील दिशिणपिक्स में स्थित है। ऐसी अनुभृति है कि इस शंव में प्राचीन काल में ब्ह्ला ने देवी के दर्शन के लिए तम लिया था। मोशदा-यिनी सप्त पुरियो—अयोध्या, मयुरा, डारका, माया (हरिदार), काशी, काशी और अवितिक्स (उज्जैन) में इसकी गणना है। काशी हरिद्धारमक पुरी है। इसके शिवकाश्ची, विष्णुकाश्ची दो माग है। सम्भवत कामामी-मन्ति ही यहाँ का यिन्सिंग है। दक्षिण के पश्चतस्व लिङ्कों में से भूतरबिलङ्क के साम्बन्ध में कुछ मतभेद है। इस्त और कुछ लोग तिक्वासर की स्यागराजिङ्क-मृति को। इसका माह्यास्य निम्माङ्कित है

> रहस्यं सम्प्रवक्ष्यामि लोपामुद्रापते श्रुणु । नेत्रद्वय महेशस्य काशीकाद्वीपुरीद्वयम् ॥

विक्सातं वैष्णवं क्षेत्रं विषदानिष्यकारकम् । काञ्चीके नेपुरा धाता सर्वलोकतितास्त्रः ॥ श्रीवेवीवर्षतार्वायः तपस्तेपे सुटुकत्यः ॥ प्रादुरास पुरो अक्सीः पषहस्तपुरस्तरा ॥ पद्मासने च विष्ठन्ती विष्णृता स्त्रणुता सह । सर्वश्रद्धक्रारवेवाडयाः सर्वभिरणभूविता ॥

(ब्रह्माण्डपु० ललितोपाख्यान ३५) काञ्ची आधुनिक काल में काञ्जीवरम के नाम से प्रसिद्ध है। यह ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में महत्त्वपूर्ण नगर था। सम्भवतः यह दक्षिण भारत का नही तो तमिल-नाडु का सबसे बड़ा केन्द्र था। बद्धघोष के समकालीन प्रसिद्ध भाष्यकार धर्मपाल का जन्मस्थान यही था. इससे अनुमान किया जाता है कि यह बौद्धधर्मीय जीवन का केन्द्र था। यहाँ के सुन्दरतम मन्दिरो की परम्पण इस बात को प्रमाणित करती है कि यह स्थान दक्षिण भारत के धार्मिक क्रियाकलाप का अनेको शतान्दियो तक केन्द्र रहाई। छठी शताब्दी में पल्ल वो के सरक्षण से प्रारम्भ कर पन्द-हवी एवं सोलहबी शताब्दी तक विजयनगर के राजाओं के संरक्षणकाल के मध्य १००० वर्ष के द्राविड मन्दिर-शिल्प के विकास को यहाँ एक ही स्थान में देखा जा सकता है। 'कैलासनाथ' मन्दिर इस कला के चरमोत्कर्ष का उदाहरण है। एक दशाब्दी पीछे का बना बैकुण्ट पेरुमल' इस कला के सौष्ठव का सूचक है। उपयुक्त दोनो मन्दिर पल्लव नृपो के शिल्पकला प्रेम के उत्कृष्ट उदा-हरण है।

काळीपुराणम्—अठारह्वी तताब्दी के उनराई में काळी अपारं एव उनके सुर 'शिवजानयोगी' द्वारा काओवरम् में प्रचलित स्थानीय धामिक आख्यानों ने ताडूलन के रूप में 'काळीपुराणम्' ग्रन्थ तीमल भाषा में रचा गया है। काठक-कुष्ण युवुंद की चार शाखाओं में में एक शाखा का नाम। उपयुंक्त बेद की चार यहिताएं ऐसी है, जिनमें बाह्यणभाग की सामग्री भी मिश्रित है। इनमें स एक 'काठक सहिता' भी है। वींसरीय आरण्यक में अथत काठक बाह्यण युर्विश्व है।

काठक पृष्टामुझ-काठक गृह्यमूत्र कृष्ण यजुर्वेद शाला का प्रान्य है एव इस पर देवपाल की वृत्ति है। इसमें गृह्य संस्कारों और पाक यज्ञों का कृष्ण यजुर्वेद के अनुसार वर्णन पाया जाता है। काठक बाह्यण कुष्ण यजुर्वेद की काठक शाला का ब्राह्मण, जो सम्पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं है। इसका कुछ भाग तैत्तिरीय आरण्यक में उपलब्ध हुआ है।

काकक संक्षिता—कृष्ण पजुर्वेद की चार संहिताओं में से एक । इस बेद की संहिताओं एवं बाह्यणों का पुषक् विभाजन नहीं है। संहिताओं में बाह्यणों की मामण में पूर्व के सामण के प्रक्रित नहीं है। स्वेद के हुण्य विशेषण का आसम मूर्त है हि सन्य माम और बाह्यण भाग का एक ही सन्य में मिन्नण हो जाने से दोनों का आपासत. पुषक् वर्गीकरण नहीं हो पाता। इस प्रकार शिष्यों को आधामोह या अविवेद से तिए ही हो इस बेद की 'कुण्याता' है।

काठकादिसंहिता—कृष्ण यजुर्वेद की काठकादि चारों संहि-ताओं का विभाग दूसरी सहिताओं से भिन्न है। इनमें पाँच भाग है, जिनमें से पहले तीन में बालीस स्थानक है। पाँचवें भाग में अध्यमेष यज्ञ का विवरण है।

काण्य — कात्यायन के वाजसनेय प्रातिशाक्य में जिन पूर्वी-चार्यों की चर्चा है उनमें काण्य का भी नाम है। स्पष्टतः ये कष्य के बंशपर थे।

काण्यकाष्ट्रा—घुक्ल प्रजुर्वेद की एक शाखा। इस शाखा के शानपत्र बाह्यण में सत्रह काण्ड है। उसके पहले, पाँचवें और चौदहवें काण्ड के दो-दो भाग है। इस बाह्यण के एक सी अध्याय है इसलिए यह 'शतपव' कहलाता है। दे० 'शतपव'।

कातन्त्रव्याकरण —यंग देश की ओर कलाप व्याकरण प्रतिबद्ध है। इसं कातन्त्रव्याकरण भी कहते हैं। उस प्रदेश में इसके आधार पर अनेक सुगम व्याकरण किस बननर प्रकलित हो गये हैं। शर्ववर्मी नामक किसी कार्तिकेयभक्त विद्वान ने इस प्रत्य की रचना की हैं।

कालयाबन—पाणिनसूत्री पर वातिक ग्रन्थ रचने वाले एक सृति । इन्हें निकत्कार सास्क एवं महाप्राध्यकार परवाति के स्थायकाल का माना जाता है। काल्यायन ने नायती, उण्जिक आदि सात छन्दों के और भी भंद स्थिर किये हैं। इस छन्द शास्त्र पर काल्यायनपत्तित स्वांनुक्रमणिका पठनीय हैं। काल्यायन वालतीन सातिशास्त्र के रच्याया भी हैं। इसके अतिरिक्त काल्यायन मृति ने काल्यायन श्रोतमुत्र एवं काल्यायनस्मृति नामक दो और प्रत्यो की भी रचना की है। यह नहीं कहा जा सकता कियं विभिन्न 'चनाण' एक ही स्वृतिकृत है या अल्यायन ऋषियों की । कात्यायन गोत्रनाम भी सम्भव है, इस प्रकार उक्त ग्रन्थकर्ता कात्यायन वंशपरम्परा मे अनेक हुए होंगे।

काल्यायनस्मृति—(१) हिन्दू विश्वि और व्यवहार के ऊपर कात्यायन एक प्रमुख प्रमाण और अधिकारी शास्त्रकार है। इनका सम्पूर्ण स्मृति ग्रन्थ उपलब्ध नही है। भाष्यो और निबन्धो (बिश्वरूप से लेकर वीरमित्रोदय तक) में इनके उद्धरण पाये जाते हैं। शङ्ख-लिखित, याज्ञवल्क्य और पराशर ने भी काल्यायन को स्मृतिकार के रूप में स्मरण किया है। कात्यायनस्मति अपने विषय प्रतिपादन में नारद और बृहस्पति से मिलती-जुलती है। यथा नारद के समान कात्यायन भी 'वाद' के चार पाद--(१) धर्म, (२) व्यव-हार, (३) चरित्र और (४) राजशासन मानते है और यह भी स्वीकार करते हैं कि परवर्ती पाद पूर्ववर्ती का बाधक है (पराशारमाधवीय, खण्ड ३, भाग १, पू० १६-१७; वीर-मित्रोदय, व्यवहार, ९-१०, १२०-१२१)। कात्यायन न स्त्रीधन के ऊपर विस्तार से विचार किया है और उसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या की है। प्रायः सभी निवन्ध-कारों ने स्वीवन पर कात्यायन को उद्भृत किया हुं। लग-भग एक दर्जन निबन्धकारों ने कात्यायन के ९०० ज्लोको को उद्धत किया है। इन उद्धरणों में कात्यायन ने बीसो बार भृगुका उल्लेख किया है, भृगुके विचार स्पष्टत मनुस्मृति से मिलते-जुलते हैं।

नारद और बृहस्पित के समान ही अयहार पर काय्या-यम के विचार विकसित है, कही-कही तो उनमे भी आपं। स्त्रीयन पर काय्यायन के विचार बहुत आगे हैं। काव्यायन ने अयबहार, प्राइविबाक, स्त्रोभक, प्रमाधिकरण, तीरित, अनुशिष्ट, सामस्त आदि वर्षों को नवी परिभाषाएँ भी की है। काव्यायन ने परचारकार और जयपत्र में भेंद किया है; पदमालमार नवारे के पक्ष में बहु निर्माद है जो प्रतिवादी के धौर प्रतिवाद के परचातृ दिया जाता है, जबकि जय-पत्र प्रतिवाद के परचातृ किया आता है, जबकि जय-पत्र प्रतिवादों को दोषस्वीकृति अथबा अस्त सरल आधारो पर प्रतिवादों को दोषस्वीकृति अथबा अस्त सरल आधारो

(२) जीवानन्द के स्मृतिसंग्रह (आग १, पृ०६०३-६४४) में कारायान नाम की एक स्मृति त्यायों जाती है। इसमें तीन प्रनाटक, उन्नीत खण्ड और लगभग '५०० स्कोक है। जानन्दात्रम के स्मृतिसग्रह में यही ग्रन्थ प्रका-शित है। इसके कार्यायन का 'कांग्रजीप' कहा गया है। इससे बहुत मी धार्मिक क्रियाओं पर प्रचुर प्रकाश पडता है। इसके मुख्य विषय है—

यजीरवीत, आसमान, अञ्चल्यां, गांचायुवा, चतुर्वण मात्युवा, कुत्र, लाद, अनिसंस्कार, अर्राण, लुक्, लुव, मात्युवा, कुत्र, लाद, सान्युवा, प्राणायाय, मन्त्रपाठ, वर्षण, पञ्चलाव, वर्षण, पञ्चलाव, वर्षण, पञ्चलाव, वर्षण, पञ्चलाव, वर्षण, पञ्चलाव, वर्षण, वर्या, वर्षण, वर्षण,

कात्यायन का काल चतुर्थ और पेष्ठ शती ई० के बीच रखा जा सकता है। कात्यायन मनु और याबतक्ष्य मां अनुसरण करते हैं और नारब और शृहस्पत्ति को मां मानते हैं। अत कात्यायन इनके परवर्षी हुए। इसिलए तीसरी-भीषो अती के परवात् ही इनको रखा आस्वात है। विदवस्प, मेघातिथि आदि निवश्यकार कात्यायन के उद्धत करते हैं। जिससे लगता है कि उनके समय मे कात्यायनस्मृति प्रसिद्ध और प्रचलित हो चुकी थी। इस-लिए इन विकस्थकारों से २-३ सी वर्ष पूर्व ही कात्यायन का काल मांग जा मनता है।

कारवायन्त्र्योतमून —जुक्क उत्तुबंद के श्रीतदुत्रों में कारवायन-श्रीतमून सबसे प्रसिद्ध है। इसके २६ अध्याध है। तात-पत्र ब्राह्मण के रहुले तो कार्यकों में जिन सब क्रियाओं का निचार हैं, कारवायनजीतमून के पहले अठारह अध्यायों में भी उन्हीं गब क्रियाओं पर विचार किया गया है। उत्तरांत्र के अध्याय में गोत्रामणों, बीसबे में अदबसेय, इक्कों, नवे में गुरुवर्गम, पितृमेस और नवसेय, बाईखें, तैदेखें, और चौबीसबं अध्यायों में एकाह, अहीन और सम्बाधि यात्रिक क्रियाएं विणत है। पश्चीसबं अध्याय में प्रायश्चित्त

कात्यायनमूत्र के अनेक भाष्यकार एवं वृश्विकार हुए है। उनमें से यद्योगोपी, पितृभूति, कर्त भूयका, अनन्त, गङ्गाचर, गदाधर, गर्ग, पद्मनाभ, मिश्र अन्तिहोसी, याज्ञिक देव, औषर, हरिहर और महादेव के नाम विधेय उल्लेखनीय हैं।

कारवायनीवत—भागवत के दशम स्कन्ध के २२वे अच्याय में क्लोक १ से ७ तक इस बत का उल्लेख है। कथा यह है कि एक बार नन्दवज में कुमारियों ने मार्गशीर्ष मास भर भगवती कान्यायनी की प्रतिमा का पूजन इसलिए किया या कि उन्हें भगवान कुष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। इस-लिए घामिक आदर्श पति प्राप्त करने के लिए कुमारियों और जन्य महिलाएँ अक्तिभाव से इस दत का अनुष्ठान करती हैं।

कालीयगृह्यासूत्र--इसके रचयिता पारस्कर है और इसमें तीन काण्ड हैं। इसकी पद्धति वास्त्रेव ने लिखी है। इस पर जयराम की एक टीका है। शक्कूर गणपति की टीका (जिनका प्रसिद्ध नाम रामकृष्ण था) भी बहुत पाण्डित्यपूर्ण है। इसकी भिमका बड़ी खोज से लिखी गयी है। इन्होंने काण्वशास्त्रा को ही श्रेष्ठ ठहराया है। इनके अतिरिक्त चरक, गदाधर, जयराम, मुरारिमिश्र, रेणुकाचार्य, वागी-व्वरीदल और वेदमिश्र आदि के भाष्यों का भी प्रचार है। काम्तारवीपवानविधि--आदिवन पूर्णिमा तक बलिदान के लिए प्रयुक्त होने वाले वृक्ष पर आठ दीपक प्रज्वलित करने चाहिए अथवा तीन रात्रियो (आश्विन अमावस्या और पूर्णिमा तथा कार्त्तिक पूर्णिमा) को अथवा केवल कार्तिक पूर्णिमा को ही । इसके देवता है धर्म, रुद्र तथा दामोदर । यह पूजाविधि प्रेतो तथा पितरों की तिम के लिए हैं। कान्तिवत-कार्तिक शुक्ल द्वितीया को इसका अनुष्ठान होता है। एक वर्ष पर्यन्त इसका आचरण करना चाहिए। इसमें बलराम तथा केशब के पूजन का विधान है। साथ ही द्वितीया के चन्द्रमाकी भी पूजा होती है। कार्तिक

मास से चार मास तक तिल तथा घी से हवन करना

चाहिए। वर्ष के अन्त में रजत से निर्मित चन्द्रमा का दान

कारमणुक्त बाह्यण-भौगों किक आधार पर बाह्यणों के दो वह विभाग है—पञ्जागेड (जतर अगरत के) तथा पञ्जाबिक (दिक्तण भारत के)। पञ्जागेज के ही एक शासा कारमुक्त है। गौड़ों का उदगमस्थल कुरुकेत है। इस प्राचीन गौड़-भूमि के निवासी होने के कारण इस प्रदेश के बाह्यण गौड कहलाये। पञ्जाब जीर गम्भित के बाह्यण सारस्वत है। असान के पास से कारमुक्त तक चील हुए बाह्यण कारम-कुरुक कहलाये। कारमुक्त तक चील हुए बाह्यण कारम-कुरुक कहलाये। कारमुक्त तक चील हुए बाह्यण कारम-कुरुक कहलाये। कारमुक्त ते भर प्रयागिण, जुक्तीतिया और बङ्गालों भी साम्मिलत है। पच गोडों में मीमल और उल्लक बाह्यणों भी माने जाते हैं।

कामालिक—पाणुपत नीची का एक सम्प्रवाय। इसका शास्त्रिक वर्ष हैं क्ष्माल (बोपकी) धारण करनी वालां । काय मृतक वर्षया मृत्यु का प्रतीक हैं, जिसका सम्बन्ध शिव के विषयं मक्ष्म वीर अपदा रोह क्या से हैं। कामालिको का आवार-ध्यवहार वाममागीं शाको से मिलना-जुलता है। इनकी संस्था कभी भी अधिक नहीं थी। वास्तव में एक संघटित सम्प्रवाय की अधेशा कुछ साथको का ही यह एक समुदाग रहा है।

कापालिक मत के उदगम के विषय में पुराणों में अदभत कथाएँ दी हुई है। इनमें से एक के अनसार शिव ने ब्रह्मा का वध किया था। इसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने कपाली वृत घारण किया और ब्रह्मा का कपाल उनके हाथ में पड़ा रह गया। कपाली वृत एक प्रकार का उत्मत्तवत था. जिसके द्वारा शिव ब्रह्महत्या से मुक्ति पा सके । ब्रह्माण्डपुराण तथा नीलमत-पुराण में इससे भिन्न शिवताण्डव की कथादी हुई है। शिव का घोर ताण्डव संसार के विध्वसक भीषण भार की स्वयं वहन करने के लिए हैं, जिसमे विश्व इसकी विभीषिका से सूर-कित रहे। कापालिक साधकों का भी यही उद्देश्य है। उनके घोर रूप के भीतर महती करुणा छिपी रहती है। परन्त कभी-कभी पथभ्रष्ट कापालिक भ्रमवर्ग शिव का अनुकरण करते हुए मानव-शिर काटने का अभिनय भी करते थे। ऐसी घटनाएँ कभी-कभी बीच में सुनाई पड़ती हैं। 'शंकरदिग्विजय' काव्य में आचार्य शकर के साथ बटी एक ऐसी ही दर्घटनाका उल्लेख है। ये जटाजुट धारण करते हैं, जुट में नवचन्द्र की प्रतिमा प्रतिष्ठित रहती है, इनके हाथ में नरकपाल का कमण्डल रहता है, ये कपालपात्र में मदिरा-मास का भी सेवन करते हैं।

काराकिकों का प्राचीनतम उच्छेल महाभारत में पाया आता है। परन्तु वहां मैंब क्या में ही वे विश्वत है, वेशियत है। वाजुब्द नागवर्षमं (सत्तवी वीश्वत है। वाजुब्द नागवर्षमं (सत्तवी वीश्वत है। काराकिकों का वर्णन महावती के रूप में मिळता है। इसके अनन्तर आठवीं सावाब्यों के अवभूतिरादित 'माळतीमाच्य' नाटक में काराकिक सावक अयोरपण्ट का उच्छेल आता है, जिसका सम्बन्ध अर्थीठ पर्वत (आठवे) है या।

ग्यारह्वी शताब्दी के बन्देन राजाओं के राजपण्डित कृष्णमित्र द्वारा रचित 'प्रबीयचन्द्रोदय' में भी कापानिकों की चर्चा है। इस ग्रन्य के अनुचार कापानिकों का सम्बन्ध नरवित, श्रीचक, योगनाधन तथा अनेक घोर असामा-निक कियाओं से था। योगनीपिका (१८, ३.९६) में कापानिकों का उन्हें आप मिलता है.

## 'निषेकाते जीतलमदाधारा

## कापालिके खण्डमतेऽमरोली।

किसी समय कश्मीर में कारालिक-उत्सव मनाया जाता या। कृष्ण चतुर्वशी के दिन नृत्य, गीत, सामृहिक यौन-विहार के साथ यह उत्सव सम्पन्न होता या। आजकल यह सम्प्रदाय प्राय स्त्रप्त है।

कापाली — शिव का एक विरुद्ध, क्योंकि वे अपने घोर वेश में नरकपाल धारण करते हैं। महाभारत (१३१७.१०२) में कथन है:

## अजैकपाच्च कापाली त्रिराङ्करजितः शिव ।

काषेय— 'कपि' गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति। काठकसहिता और पञ्जविश क्षाह्मण में कापेयो को चित्रस्य का पुरोहित कहा गया है। दे० 'शौनक'।

कामतानाथ (कामविमिर)—वाँदा जिले में चित्रकूट के अन्त-र्गत सीताकुण्ड से डेड मील दूर कामतानाथ या कामदिगिरि नामक रहाडों, जो परम पवित्र मानी जाती है। इस पर अपर नहीं चडा जाता, इस की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा तीन मील को है। रामचन्डजी ने बनवास काल में यही अधिक समय व्यतीत किया था।

कामचेनुतन्त्र—भाक्त साहित्य के अन्तर्गत 'का मधेनुतन्त्र' की रचना सोलहची शती में हुई । इसका अंग्रेजी अनुवाद मुनरी द्वारा हजा है।

'कामधेनु' नामक एक व्याकरण ग्रन्थ भी किसी परवर्ती शाकटायन द्वारा लिखा बताया जाता है। कामकिवत--इस दल में कुछ देवियों, यथा उमा, मेघा, भद्रकाली, कात्यायमी, अनसूया, वश्णपत्नी का पूजन होता है। इनके पूजन से मनोवांख्यित अर्थाभलावाओं की प्रति होती है।

कामबिबिध-इस ब्रत में मार्गशीर्थ मास के रबिवार के दिन बन्दन से विक्ति करबीर पृथ्यों से भगवान् सूर्य की पूजा करनी चाहिए।

कामवास्तासी—कात्मुन युक्त समनी को इस बत का प्रारम्भ होता है। इसमें एक वर्ष पर्यन्त मूर्य का पूजन होना चाहिए। इसको चार-चार मास के वर्ष के तीन बण्ड करके फान्नुन मास से प्रारम्भ इसमें भिनन-भिनन फूलों, भिनन-भिनन पूप तथा भिनन-भिमन नेवेगों के अपीण का विशान है।

कासबेयुक्स — जैन शुक्त द्वारणी को इस तर का अनुष्ठान होता है। इस तिथि को मिनन-भिनन पुष्पों से कपड़े बर चित्रत कामदेव की पूजा होती है। यह चित्रफलक सीतल जल से परिपूर्ण तथा पुष्पों से युक्त कला के सम्भूत रसा जाना चाहिए! इस दिन पतियो द्वारा अपनी परिचयो का सामा वाहिए! हो। देन हत्यकल्यतर का नैराकालिक काष्ट, ३८४।

कामकेनुबत—कार्तिक कृष्ण एकारशी से प्रारम्भ होकर ज्यानार पाँच दिन यह वत चलता है। इस लिपि को भी नया विष्णु की पूजा होती है। रात्रि में दीपों को घर, गोशाला, चेंखा, देवालय, महक, हमजान भूमि तथा सरोवर में प्रज्ञालित करना चाहिए। एकावशी के दिन उपवाद करना चाहिए, तथा भगवान् विष्णु की प्रतिमा को गौ के भी या दूध में चार दिन स्नान कराना चाहिए। यह वत समस्त पापों के प्रारम्भ वचना कामचेतु का चान करना चाहिए। यह वत समस्त पापों के प्रायदिच स्वास करना चाहिए। यह वत समस्त पापों के प्रायदिच स्वास करना चाहिए। यह वत समस्त पापों के प्रायदिच स्वास करना चाहिए। यह वत समस्त पापों के प्रायदिच स्वस्त भी किया जाता है।

कामवेबजयोदगी (मदनजयोदगी)—चंत्र शुन्छ त्रयोदगी को कामदेव त्रयोदगी कहते हैं। इस तिथि को कामदेव के प्रतीक स्वरूप दमनक वृक्ष की पूजा की जाती है। दे० 'अनञ्जजयोदगी'।

कामन्यकीय नीतिसार—राजनीति का प्रसिद्ध ग्रन्थ । इसके प्रणेता कामन्यक नाम से प्रसिद्ध हैं । ये कौटित्यपरम्परा के अनुवायों है । इस ग्रन्थ में राजनीति के जिविष विषयों पर अति सारगमित विवरण उपस्थित किया गया है। विशेष कर राजा के कर्लब्य (धर्म), राजकर्मचारियों का चुनाव एवं उनका धर्म, युद्धनीति, मण्डल-व्यवस्था एवं राज्य के सप्त अगों का वर्णन अभिनव रूप में प्राप्त होता है। कुछ विदानों का मत है कि यह ग्रन्थ कौटिलीय अर्थ-शास्त्र का छन्दोबद्ध रूपान्तर है। किन्त बात ऐसी नही है। कामन्दक ने एक पण्डित की भौति यग एव आवश्य-कता के अनुसार इसके रूप को छोटा कर दिया है एवं पद्यों में रचना कर कंठस्थ करने की सुविधा उपस्थित की है। इसमें कौटिल्य से भिन्न विचार भी है एवं अति-प्राचीन आचार्यों के मतो का भी उपयोग हुआ है। इसमें ग्रन्थकार की सबसे बड़ी विशेषता साहित्यिक प्रतिभा का चमत्कार है। उपमा आदि अलङ्कारो की सहायता से राजनीति के रूखे तथ्यों को अति रोचक एवं हदयग्राही रूप दे दिया गया है। प्रजा द्वारा वर्णाश्रम-धर्म पालन कराना राजा का परम कर्तव्य है, इस सिद्धान्त पर काम-न्दक ने बहुत बल दिया है।

काममहौस्स - चैत्र गुक्क लघुरंसी को इस दत का अनु-हजान होता है। ययोदशो को गाँव के समय किसी उद्यान में रित तथा मदन की प्रतिमा को स्थापना करके बतुरंसी को जनका पूजन किया जाता है। यह उत्सव गूंगारिक गीतों के साथ, कुछ बाख यन्त्रों के साथ गाते-बजाते हुए. मनाना चाहिए। दुसरे दिन एक पहुर तक मृत्तिका से खेलना चाहिए। वौत आगम से एक एवह बैत्राबली तथा मदनमञ्जी भी कहलाता है। देठ इत्य-कच्यतक का ग्रनकाण्ड, १९०, 'बैनविहित असीकाष्टमी'। कामस्य-असम प्रदेश का प्राचीन नाम। उनके नामकरण

कामस्य-ज्ञसम प्रदेश का प्राचीन नाम । इसके नामरूप्ण का कारण इस प्रकार बताया गया है 'भून्ठ प्रकृति प्रमा-वर्ती कामरूपिणी सती (दशकन्या, छित्रयन्ती) निका देश में दिराज्ञमान है बहु दश उनके नाम से प्रसिद्ध है।' यहाँ कार्मागरि (गोहाटी के पास) के योनिपीठ में कामस्था देवी का मन्दिर है। तन्त्रजुडामणि का क्ष्मन है.

योनिपीठं कामगिरौ कामाख्या तत्र देवता । सर्वत्र विरला चाहं कामरूपे गृहे गृहे ॥

सवत्र ।वरला चाह कामरूप पृहु पृहु।
[कामगिरि मे योनिपीट है। वहाँ कामारूप नामक
देवी है। सर्वत्र मैं विरुला है, किन्तु कामरूप में घर-घर।]

यह प्रदेश गणेशगिरि के शिखर पर स्थित है, ऐसा तन्त्रप्रन्थों में लिखा है: १७६ कामस्यो-कामास्थापीठ

कालेक्बरं श्वेतािर्गि श्रैपूरं गीलपर्वतम् । कामक्योियां के तो गयेशािम पूर्वति ॥ कामक्योियां कृत्वलः वेशायाः । अपदिवां में गम्यवं र्षं विद्यायरों का नाम आता है। विद्यायरों का विशेव गुण आकाश में उड़ना है, जिसके कारण रहतें 'वेश्वर' (आकाश से वाला ने वाला) कहा ताहा है। ये वेश बदलने अथवा भगोवांक्रित कर पारण करने की विद्या (बाहू) जानते है, जिसके कारण रहतें कामक्यां कहते हैं।

कामबन — जिसमें शिव पार्वती एकान्तवास करते हैं। इसे कुछ कोग काम्यकवन भी कहते हैं। शिव का शाम था कि जो कोई पुरुष इसमें प्रवेश करेगा बह पुरन्त स्त्री बन जायेगा। मनुका पुत्र इल भूछ से इसमें प्रविष्ट होकर स्त्री डला बन गया था।

बजमण्डल के भरतपुर जिले में भी कामजन हूं, जहाँ गोजियदेवनों के मिरतपुर से नृत्या देवी का महल है। यहाँ चौराशी तीर्घों को उपस्थित मानी जाती है। कामकत—(१) केवल महिलाओं के लिए इसका विधान है। यह कार्यिक में प्रारम्भ होकर एक वर्ष पर्यन्त नकता है। इसमें सूर्य का युवन होता है। हमाग्रि के अनुसार यह क्षीपुरुकामावासि-उत्सव है।

- (२) पोष शुक्त अयोदशी को प्रारम्भ होकर तदनन्तर एक वर्ष तक समक्ष अनुष्ठान होता है। प्रत्येक प्रयोदशी को नक्त (रात्रिभोजन) करना चाहिए। चैत्र में वृष्णे का अशोक कृत तथा १० अगुक रूप्त इनुद्रण्ड इस मन्त्र के साथ दान करना चाहिए - 'प्रशुप्त- प्रचीवतु।'
- (३) किसी भी महीने की सप्तमी को यह व्रत किया जा सकता है। मुवर्चका (सूर्य की पत्नी) को इसमें पूजा होती है। मनोवांख्रित पदार्थों की इससे उपलब्ध होती है।
- (v) पौष पुष्प पद्माने प्रवाद ताराम्म होता है। इसमें क्रांतिकेय के रूप में मगवान विष्णु की पूजा होती है। पद्मामी को नक करना चाहिए। षष्टों के दिन केवळ एक समय का आहार, समनी को पारण। ऐसा एक वर्ष पर्यन्त करना चाहिए। स्थामी क्रांतिकेय की गुवर्ण-प्रतिमा तथा दो बदन दान में देने चाहिए। इससे मनुष्य जीवन में समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है। हेमाद्रि (वतकष्ठ) के अनुसार यह 'कामपद्यों तत है।

कामाख्या देवी --- कामाख्या शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गयी है. ''जो भक्तों की कामना को पूर्ण करती हैं अथवा भक्त साधकों द्वारा जिसकी कामना की जाती है वह 'कामा' है। जिसका 'कामा' नाम है वह 'कामास्था' है।'' कालिकापुराण (अ०६१) में इसका विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

कासमक्या पीठ—यह भारत का प्रसिद्ध धार्मिनाठे तीर्थ अवस्य प्रवृत्तामत एक सीन कर्ने हैं सप सहाजी की 'नोक पर्यत' भी कहते हैं। इस प्रदेश का प्रवालित नाम कामरूप है। तन्त्री में लिखा है कि करतीया नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नय तक त्रिकोणाकार कामरूप प्रदेश माना गया है। किन्तु अब वह स्पर्राक्ता नहीं हैं। इस देश में सीभारपीठ अपिठ, रत्नपीठ, विष्णुपीठ, कदपीठ तथा बद्धापीठ आदि कई मिद्धपीठ है, 'कामस्वापीठ' सबसे प्रधान है। देशो का मान्दर कुवाहार के राजा विश्वसिक्क और ध्वितिक का बन्तवाण हुवा है। इससे पहले के मन्दिर को बंगाजी आक्रमक काला पहाड ने तीड डाला था। मन् १५६४ ईठ तक प्रसान महिदर का नाम 'आनन्दास्था' था, जो वर्त-मान मन्दिर के कुछ दूरी पर है। पास में छोटा सा सरीवर है। पास में छोटा सा

देवीभागवत (७ स्कन्ध, अ० ३८) में कामास्था देवों के माहात्म्य का वर्णान है। इसका दर्शन, भाजन, पाठ-पूजा करते से सर्व विष्कों की शानित होती है। पहाडी से उत-रते पर गोहाटों के गामने क्रमुख नवी के मध्य में उमा-नन्द नामक छोटे बट्टानी टायू में शिवमन्दिर है। आनन्द-मृति को मैरव (कामास्थारकक) कहते हैं। कामास्थायोट के सम्बन्ध में कामिकापूराण (अ० ६१) में निम्नाचित वर्णन पाया जाता है:

"शिव ने कहा, प्राणियों की सुष्टि के पञ्चात् बहुत समय व्यतीत होने गर मैंने वसतनया सती को भावाँच्य में सहुष किया, जो हिल्यों में थेल्ट थी। वह सेती अत्यन्त प्रयमी भायों हुई। अपने पिता द्वारा यक्त के अकसर पर मेरा अप्यान दे बकर उनने प्राण त्याग किया। मैं मोह ने व्याकुल हो उठा और सती के मृत शरीर को कस्यो पर रक्कर समस्त कराव ज्यात् में भ्रमण करता रहा। हथा-उपर पृमते हुए इस श्रेष्ठ थीठ (तीर्यस्वक) को प्राप्त हुआ। प्रयाय से जिन-जिन स्थानों पर सती के आगों का पत्त हुआ। योगीन्द्रा (मेरी जिक्त =सती) के प्रभाव से वे पृष्यतम स्थल वन गये। इस कुक्तिकाशीट (कामाव्या) में सती के योनिमण्डल का पतन हुआ। यहाँ महामाया देवी विश्रोत हुई। मुझ पबंत रूपी घित्र में देवी के विश्रोत होने से इस पर्वत का नाम नीलवर्ण हुआ। यह महानुङ्ग (ऊँचा) पर्वत पाताल के तल में प्रवेश कर गया...

इस तीर्यस्थल के मन्दिर में शांक की पूजा योक्किश में होती है। यहां कोई देवीमूर्ति नहीं है। योक्ति के जाकार का शिक्साल्य है, जिसके उत्तर छाल रात की मेक्क के योल की पारा गिरामी जाती है और वह रक्तवर्ण के बस्त्र से कका रहता है। इस पीठ के सम्मूल पत्वक्लि औ होती है।

कामाबासियत- इंग्लंग पक्ष की चतुर्दशी को यह बत किया जाता हैं। इस तिथि में महाकाळ (शिव) का पूजन समस्त मनोवाञ्छाओं को पूरा करता है।

कामिकागम —शैव आगमों में सबसे पहला आगम 'कामिक' हैं। इसमें समस्त शैव पूजा पद्धतियों का विस्तृत वर्णन हैं।

कामिकावत—मार्गशीयं हुल्या द्वितीया को इस वस्त का अनुष्ठान होता है। इस तिथि को सुषर्गअयबा रजत-प्रतिमा का, जिस पर चक्र अकित हो, पूजन करना चाहिए। पूजन करने के पश्चात् उसे दान कर देना चाहिए।

काम्पित — यह स्थान बदायूँ जिले में है। पूर्वीत्तर रेलने की आगरा-कानपुर लंदन पर कायमर्थक रेलने स्टेशन है। कायमग्य से छ मील दूर काम्पिल तक पक्की सबक जाती है। किली समय काम्पिल (स्य) महानगर था। यहाँ रामेक्बरताथ और कालेखरलाय सिंदित के प्रसिद्ध मन्दिर हैं और कपिल मुनि की कुटी है।

जैनों के अन्तिम तीर्थेक्ट्सर महावीर का समवशरण भी यहां आया था। यहां प्राचीन जैनमन्दिर है, जिसमें विमलनाथजी की तीन प्रतिमाएँ है। एक जैनचर्मकाला है। चैत्र और आदिवन में यहां मेला लगता है।

काम्बीक — यनुर्वेदसंहिता के एक मन्त्र में 'काम्पीलवासिती' सम्बदत. राजा की प्रधान रानी को कहा गया है, जिसका कर्तव्य अवनमेच यज्ञ के समय मेचित राष्ट्र के पास सीना या। विल्कुल ठीक जर्य अनिविचत है। वेद र एवं जिसर दोनों काम्पील एक नगर का नाम बतलाते है, जो पर-वर्ती साहित्य में काम्पिट्य कहलाया एवं जो मध्यदेश (अगज के उत्तर प्रदेश) में दक्षिण पश्चाल की राज-वानी था।

काम्पकतीयं या काम्पक वन — कुरुकोन के सात पनित्र वर्गों में से एक। यह सरस्वती के तट पर क्लिय है। यही पर पाण्डवों ने अपने प्रवास के कुछ बिन वितास ये। यही पर पाण्डवों ने अपने प्रवास के कुछ बिन वितास ये। यहाँ वानों वाली सहक के दक्षिण में लगभग काई मील पर कमोणा प्राम है। काम्पक का अपभ्रंच ही कमोणा है। यहाँ प्राम के पव्चिम में काम्पक तीय है। सरोदर के एक बोर प्राचीन पक्का बाट है तथा भगवान शिव का मन्तिर है। वैत्र चुक्क समसी को प्रविच वर्ष प्राप्त ने लग्न लग्न वर्ष हो वित्र चुक्क समसी को प्रविच वर्ष प्राप्त हो भेला लगता है।

कावस्त्रहरू—थोगदर्शन में जनेक शारीरिक कियाओं द्वारा मन को कीम्द्रत करने का निरंश है। जब योगप्रास्त्र से तन्त्रशास्त्र का मेल हो गया तो इस 'कायल्कूर, 'शार्य-रिक योगिक कियाओं) का और मी विस्तार हुआ, अवस्के अनुसार शरीर में अनेक प्रकार के चक्र आदि कल्पित किये गये। कियाओं का भी अधिक विस्तार हुआ और हट-योग की एक स्वतन्त्र शास्त्रा विकसित हुई, जितमें नीत, 'योत, बहित आदि यहकर्म तथा नाडीशोधन आदि के साधन वतन्त्रों गये हैं।

काया (गोरस्तपंथ के मत से)---गोरखनाथ पंथी का साधक काया को परमात्मा का आवास मानकर उसकी उपयुक्त साधना करता है। काया उसके लिए वह यन्त्र है, जिसके द्वारा वह इसी जीवन में मोक्षानुभृति कर लेता है; जन्म-मरण-जीवन पर पूरा अधिकार कर लेता है; जरा, मरण, व्याधि और काल पर विजय पा जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह पहले कायाशोधन करता है। इसके लिए वह यम, नियम के साथ हठयोग के बट्कर्म (नेति, भौति, वस्ति, नौलि, कपालभाति और त्राटक) करता है जिससे काया शुद्ध हो ज़ाय । हठयोग पर घेरण्ड ऋषि की लिखी 'घेरण्डसंहिता' एक प्राचीन ग्रन्थ है और परम्परा से इसकी शिक्षा बराबर चली आयी है। नायपन्थियों ने उसी प्राचीन सात्त्विक प्रणाली का उद्घार किया है। कामारोहण-लाट (गुर्जर) प्रान्त में एक स्थानविशेष हैं। बायुपुराण के एक परिच्छेद में लकुलीश उपसम्प्रदाय (पाशपत सम्प्रदाय के एक अक्ट्र) के वर्णन में उद्धृत है कि शिव प्रत्येक यग में अवतरित होंगे और उनका अन्तिम

अवतार तब होगा जब कृष्ण वासुदेव रूप में अवतरित

१७८ कॉलंड-काव्यक्तिन

होंने । शिव योगशांक से कायारोहण स्वान पर एक मृतक शरीर में, जो वहाँ अर्रावित पड़ा होगा, प्रवेश करेंगे तथा ककुकीश नामक संन्यासी के रूप में अब्द होंगे । कुविक, गाम्द्रं, मित्र एवं कीरस्य उनके शिव्य होंगे जो शरीर पर अस्म मलकर पाशुपत योग का अन्यास करेंगे।

जवयपुर से १४ मीज हर स्थित एक जिल्लुक्पी के एक पूराने मन्दिर के जेल से इस बात की पुष्टि होती हैं कि मगवान विश्व भडौंच मान्य में कासारोहण स्थान पर अव-तरित हुए एवं अपने हाथ में एक जकुळ बारण किये हुए से। चित्रप्रशासित में भी उपर्युक्त कवानक प्राप्त होता है कि जिल पासुपत चर्म के कहे निम्मों के पालनार्य जाट प्रान्त के करोहन (संच कासारोहण) में अवसरित हुए। यह स्थान गुजरात में आजकल 'करणा' (कासारोहण का विकृत कर) कहलाता है। यहाँ अब भी जकुलीया का एक मन्दिर हैं, जिसमें उनकी प्रतिमा स्थापित है।

कारिक — यह बडा पवित्र मास माना जाता है। यह तमस्त तीची तथा भामिक कृत्यों से भी पश्चित्रतर है। इसके माहात्म्य के लिए देखिए राजन्य पुराण के वैष्णव खण्ड का नवस अध्याय; नारवपुराण (उत्तराबी), अध्याय २२; पथ-पुराण, ४.९२।

कार्तिकरूनणकर —सम्पूर्ण कार्तिक मास में गृह वे बाहर किसी नवी अववा सरीवर में स्नान तराना विहिए। मासवी मन्त्र जाय करते हुए हथिय्याभ केवक एक बार बहुण करना चाहिए। बती इस बत के आचरण दे वर्ष अर के समस्त पापों से मुन्त हो आता है। दे० विष्णु-सर्मोत्तर, ८१,९-४, हत्यकल्पतक, ४१८ द्वारा उद्धृत, हमाद्रि, २,०६२।

कार्तिक मास में समस्त त्यागने योग्य बस्तुओं में मास विशेष रूप से त्याज्य है। श्रीवर्त्त के समयप्रदीप (४६) व्याच क्रयस्ताकर (पू॰ ३९०-३९९) में उद्दृत्त महा-मारत के अनुसार कार्तिक मास में मांसपलण, विशेष रूप से शुक्कर एक में, त्याग देने से डक्का पुष्य एत वर्ष कंक के त्यां के बराबर हो जाता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि मारत के समस्त महान् राजा, जिनमें ययाति, राम तवा नक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, कार्तिक मास में मांस मला नहीं करते थे। हसी कारण उनके दर्जा की प्राप्ति हहें। नारव्युराण (उत्तराई, २१-५८) के अनुसार कार्तिक मास में मास खानेवाला चाण्डाल हो जाता है। दे० 'बकपछ्चक'।

शिव, वण्डी, सूर्य तथा अन्यान्य देवों के मिन्दरों में कार्तिक मास में दीप जलाने तथा प्रकाश करने की बडी प्रशंसा की गयी है। समस्त कार्तिक मास में भगवान् केशव का मुनि (अगस्त्य ) पुष्पों से पूजन किया जाना वाहिए। ऐसा करने से अस्वमेय यज्ञ का पुष्प प्राप्त होता है। दे विचित्तव १४७।

कार्तिकपूर्णिका — यह शरद कर्तु की अनियम तिर्धि है जो बहुत पवित्र और पृष्णदाधियों मानी जाती है। इस अन-सर पर कई स्वानों पर में छ जरते हैं। होतपुर में हिष्टर-क्षेत्र का मेंचा तथा गढमुक्तेडवर (मेरठ), वेटेस्तर (आगरा), पुष्पर (अजोर) आदि के विदाल मेंचे इसी पर्व पर जगते हैं। दबगण्डल और कुल्योपासना से प्रमाचित अन्य प्रदेशों में इस समय रास्त्रीला होती है।

इस तिथि पर किसी को भी बिना स्मान और दान के नहीं रहना चाहिए। हमान पवित्र स्थान एवं पवित्र नियों में एवं दान अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। न केवल ब्राह्मण को अपितु निर्धन सम्बन्धियों, बहिन, बहिन के पुत्रों, पिता की बहिनों के पुत्रों, फूका आदि की भी दान देना चाहिए। पुण्कर, कुक्तेय तथा बराज्यों के तीर्थ-सान इस कार्तिकों स्नान और दान के लिए अति सहस्वपूर्ण हैं।

कार्तिकेयम्रत—पष्ठी को इस यत का अनुष्ठान किया जाता है। स्वामी कार्तिकेय इसके देवता है। दे० हेमाद्रि, वतकण्ड, १६०५,६०६, व्रतकाळिथियेक, एष्ट २४।

कार्तिकेयवष्ठी—मार्गशीर्थ शुक्ल बष्ठी को इस व्रत का अनुष्ठान होता है। इस दिन सुवर्णमयी, रजतमयी, काष्ट्रमयी अथवा सुन्मयी कार्तिकेय की प्रतिमा का पूजन होता है। दे० होमादि, व्रतसण्ड, १५९६–६००।

काल्यांविति—आचार्य कार्ल्यांतिन के नाम का उल्लेख बढ़ामून (३.१ ९) और मीमांमासून (४ ३ १७; ६ ७ ३५) दोनों में हुआ है। ये भी व्यालवेत और जीसिन के पूर्व-बर्ती आचार्य है। इनका उल्लेख व्यास्टेव ने अपने मत के समर्थन में और जीसिन ने इनका खण्डन करने के जिल्प फ्लिया है। इससे मालूम होता है कि ये बेदान्य के ही कारिका-काल

आचार्यथे। ये प्रायः बादरिके मत के समर्थक प्रतीत होते हैं।

कारिका—स्मरणीय छन्योबद्ध पद्यों के संकलन की कारिका कहते हैं। हिष्यु वार्णिककों ने अपने वर्शन के सारविषय की या तो मुर्जों के रूप में या कारिका के रूप में अपने बनुनामियों के राज्यार्थ अगुत किया, ताकि वे इसे कंटरब कर लें। उनके अनुगामियों ने उन मुत्रों या कारिकाओं के क्रमर आध्य आदि निक्षो । उदाहरण के लिए तांक्य-वर्णन पर ईसवरकुण्ण की 'साक्यकारिका' अव्यन्त प्रसिद्ध है, जिसका अनुवाद अति प्राचीन काल में चीनी भाषा में उस देश की राजाता में हुजा था।

कारिकायस्वप्रसीय—पाणिन पर अवलिवित अनेक व्याकरणिसद्वान्त प्रन्थों में एक कारिकावस्प्रपीप है। इसमें सम्बन्धित वार अन्य टीकाग्रम्थ—स्थाकरण-भूपण, भूवणसारवर्षण, व्याकरणभूवणसार एवं स्थाकरण-सिद्धान्तमञ्जूषा है। 'वास्प्रप्रदीप' स्थाकरण का दार्थिक प्रम्थ है। इसमें भी कारिकाएं है।

कारिणनाथ--नाथ सम्प्रदाय में नी नाथ मुख्य कहें गये र्ह: गोरखनाय, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ आदि । कारिण-नाथ उनमे तीसरे हैं। गोरखपथी कनफट्टा योगियो के अन्तर्गत कारिणनाथ के विचारों का समावंश होता है। कार्राणकसिद्धान्त-कार्राणक सिद्धान्त को 'कालमुख शैव सिद्धान्त' भी कहते हैं। महीश्र (कर्नाटक) के समीप 'दक्षिण केदारेश्वर' का मन्दिर प्रसिद्ध है। वहाँ की गुरु-परस्परा में श्रीकण्ठाचार्य वेदान्त के भाष्यकार हुए हैं। वे आचार्य रामानुज की तरह विशिष्टाईतवादी थे और कालमुख शैव 'लकुलागम समय' सम्प्रदाय के अनु-यायी थे। श्रीकण्ठ शिवाचार्य ने वायवीय सहिता के आधार पर सिद्ध किया है कि भगवानु महेश्वर अपने को उमा शक्ति से विशिष्ट कर लेते हैं। इस शक्ति में जीव और जगत, चित् और अचित्, दोनों का बीज वर्तमान रहता है। उसी शक्ति से भगवान् महेश्वर चराचर की सुष्टि करते है । इसी सिद्धान्त को 'शक्तिविधिष्टाईत' कहते हैं, यही कार्राणक सिद्धान्त भी कहलाता है। बीर-भीव अथवा लिङ्गायत इस शक्तिविशिष्टाहैत सिद्धान्त को भी अपनाते हैं । दक्षिण का लकुलीश सम्प्रदाय भी प्राचीन और नवीन दो रूपो में बँटा हुआ है और कदाचित इस

सम्प्रदाय के अनुयायी कालमुख अथवा कारणिक सिद्धान्त को मानते हैं।

कारोहन-दे० 'कायारोहण' ।

काल—वैशेषिक वर्धन के अनुसार कुछ नी इस्य है। इनमें छठा इस्य 'काल' है। यह सभी क्रिया, गति एवं परि-वर्तन को उत्पन्न करनेवाली शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है और इस प्रकार से समयों के अन्तर को प्रकट करने का आपार है। सातवी इस्य सिक् (विशा) काल को सन्पुलित करता है। तन्त्रमत से अन्तरिक्ष में काल की अवस्थिति हैं और इस काल से ही जरा की उत्पत्ति होनी है। भाषापरिच्छेद के अनुसार काल के पीच गुण है—रे सक्या, २ परिमाण, ३ पृवक्त, ४ सयोग, ५ विमाण।

विष्णुपुराण (१२.१४) में काल को परश्रह्माका रूपमानागयाहै

परस्य ब्रह्मणो रूप पुरुष प्रथम हिल। व्यक्ताव्यक्ते तर्थयान्ये रूपे कालस्तथा परम्।। तिष्य्यादितस्य में काल को परिभाषा इस प्रकार दी हुई है:

अनारिनिष्यन कालो हर्ड: संकर्षण स्पृत । कल्लास सर्वभूताना स काल परिकीतित ॥ [काल आरि और निषम (चिनाश) रहित, च्रह और सकर्षण कहा गया है। समस्त भूतो को कलना (गणना) करने के कारण यह काल ऐसा प्रसिद्ध है।] हारीत (प्रयम स्थान, अ॰ ४) के द्वारा काल का विस्तृत

कालस्तु निविधों मेथोशीतोनामत एव व । वर्तमानस्त्रीयस्तु दश्यामि श्रृणु लश्यम् । काल. कल्यते लेकं काल: कल्यते व्यत् । काल. कल्यते विश्वं तेत कालोगिशीयते । काल्स्य वद्यागः सर्वे देविपिसद्दिक्तराः । कालो हि भगवान् वेतः स साक्षारत्यस्वर । सर्गाजनसद्द्यते स कालः सर्वतः सम कालेन कल्यते विश्वं तेत कालोशिधीयते । येनोरस्तिस्च बायेत येन वै कल्यते कला । सोज्यक्ष्य अवैकालो जगदुर्तस्विकारकः । सोज्यक्ष्य अवैकालो जगदुर्तस्विकारकः । १८० कालका-कालराजियत

येन मृत्युवशं याति कृतं येन जयं प्रजेत्। संहर्ता सोऽपि विजय' कालः स्यात् कलनापरः ॥ कालः सुजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । कालः स्वपिति जागति कालो हि दुरतिक्रमः ॥

[ काल तीन प्रकार का जानना चाहिए; अतीत (भूत), अनागत (भविष्य) और वर्तमान । इसका लक्षण कहता हूँ, सुनो। काल लोक की गणना करता हं, काल जगत् की गणना करता है, काल विश्व की गणना करता है, इसलिए यह काल कहलाता है। सभी देव, ऋषि, सिद्ध और किल्नर काल के वश हैं। काल स्वय ही भगवान् देव है; वह साक्षात् परमेश्वर है। वह सृष्टि, पालन और सहार करनेवाला है। वह काल सर्वत्र समान है। काल से ही विश्व की कल्पना होती है, इसलिए वह काल कहलाता है। जिससे उत्पत्ति होती है. जिससे कला की कल्पना होती है, बही जगत् की उत्पत्ति करने-वाला काल जगत् का अस्त करनेवाला भी होता है। जो सभी कमों को बढते हुए और होते हुए देखता है, उसी काल को प्रवर्तक जानना चाहिए। वही प्रतिपालक भी होता है। जिसके द्वारा किया हुआ विनाश को प्राप्त होता है, अथवा जय को प्राप्त होता है, वही काल सहती और कलना में सलग्न है। काल ही सम्पूर्ण भूतो को उत्पन्न करता है, काल ही प्रजा का सहार करता है, काल ही सीता और जागता है। काल दुरितक्रम है वर्षात् उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता।]

भागवत पुराण (९.९२) में काल मृत्यु का पर्याय माना गया है। मेदिनीकोश में काल को ही महाकाल कहा गया है और दीपिका में शनि।

कालका—(१) कालकेय नामक असुरगण की माता। भागवत पुराण (६६.३२) के अनुसार यह वैद्यानर की कन्या है

वैश्वानरसुता याष्च चतस्रश्चाष्ट्रश्चेनाः । उपदानवी हयशिरा पुलोमा कालका तथा ॥

यजुर्वेदसहिता के अनुसार कालका अव्वयमध्यक्र का बल्पिशुक्हागया है, जिसे अधिकांश उद्धरणों में एक प्रकार का पक्षी समझा जाता है।

(२) अभ्वास्त्रा (पंजाब) से ४० मील दूर कालका स्टेशन हैं। यही कालका देवी का मन्दिर है। परम्परा के अनुसार पार्वती के शरीर से कौशिकी देवी के प्रकट हो जाने पर पार्वती का द्यारीर स्थामवर्ण हो नयों, तब वे उस स्थान से साकर कालका में स्थित हुईं। कालकोषम्—मराठा मन्तों की 'हरिकपा' नामक एक संस्था है, जिसमें बक्ता गीतों में उपदेश देता है, त्या बीच-बीच में 'जय राम कुल्म हरि' का उच्च स्वर से कीतंन करता है। इसके साथ बहु अनेक स्लोक पढ़ता हुआ उनकी स्थास्था करता है। यही गीत एस आपण की उपदेश प्रणाली पूरे दक्षिण भारत में है। बहुं गायक को मागबत तथा उसके गीतबढ़ उपदेश को 'कालशेपम्' कहते हैं। इसका शास्त्रिक वर्ष है 'मगबमा-कीतंन में काल (समय) विस्ताना ।'

कारुकानतन्त्र---एक तन्त्र ग्रन्थ । शानः साहित्य से सम्ब-न्धित इस तन्त्र की रचना आठबी शती मे हुई । स्वर्गीय म० म० हरप्रसाद शास्त्री ने इसका विस्तृत विवलेषण किया है।

कालयी — जांसी से २२ मोल दूर काल्यो नगर ममुना के दिख्य तट पर स्थित है। काल्यों में जीघर नाला के पाग बेदम्यास ऋषि का जन्मस्मारन व्यायटोला है। इसके पास ही नृत्तिसृटीला है। यहाँ के निवासियों का विश्वास है कि कल्यकाल आनं पर जीधर नाले में मोटी जल्यारा निकल कर विश्व को जलमन्त कर येगी। यहाँ कालप्रिय (काल्यों) नाथ का स्थान है जो तीर्वक्रम में प्रसिद्ध है। कालभेरवाष्ट्रमी — मार्गवीयं कृष्ण अस्टमी को कालभेरवा-स्ट्रमी कहते हैं। इस विश्व के कालभेरव देवता है, जिनका पूजन, दर्जन इस विन करना वाहिए। द० वतकोता, १९६-११० वर्जकुत हुन वर्जकुत्यविपन, १०६।

कालकाथब—माधवाबार्य रचित एक घर्मशास्त्र सम्बन्धी प्रत्य । इसका हसरा नाम 'काळनिर्णय' है। इस पर मिध्य-मीहन तर्कतित्रक की एक टीका भी हे जो स्त १६०० मीहन तर्कतित्रक की एक टीका भी हे जो स्त १६०० हिन्द की किसी नाम प्रत्य की किसी नाम प्रत्य की काळामांव की काळामांव की काळामांव की काळामांव की सम्बन्धायां की सीचित काळामांव की काळामांव की सिका जनमीवंगी की ळल्मी (ग्राच्य) आदि प्रसिद्ध है। काळामुक्तास्त्रा —हे॰ 'काळीणक सिद्धान्त'।

कारुपांक्रियत—आस्वित शुक्ल अस्टती को इस द्रत का अनुष्ठान किया जाता है। जगमग सभी बणों के लिए सात दिन, तीन दिन अयवा शरीर की शांक्र के अनुसार केवल एक दिन का अपसास विहित है। पहले जी गणेश साहदेवीं, स्क्रम्द तथा शिवकी का पूजन होता है, तद- नन्तर एक शैव बाह्यण अथवा मग बाह्यण या किसी पारसी द्वारा हवनकृष्ट में हुवन कराना चाहिए। आठ कर्याओं को भीजन कराने तथा आठ ही बाह्यणें निमन्त्रित करने का विधान है। दें हेमाद्रि, बदलण्ड, २३२६-३३२ (कालिका पुराण से)।

कास्वामि—काल का वह स्वरूप, जो प्रलय के समय समस्त सुष्टि का विनाश करता है। यह 'प्रलयामिन' भी कहलाता है। महाभारत (१.५४ २५) में कथन है.

बहादण्डं महाघोरं कालाग्तिसमतेजसम्। नाशियष्यामि मात्र त्व भय कार्षीः कपञ्चन ॥ पञ्चमुख षद्राक्ष का नाम भी कालाग्ति है। स्कन्दपुराण में उस्लेख हैं:

पञ्जवननः स्वयं गरः काजानिनर्नाम नामतः । अगम्यागमनाज्येन अभ्रत्यस्य च भ्रष्ठणात् । मुख्यते तर्वगगरेम्य पञ्जवनत्रस्य धारणात् । कालानित्वः—जगत् का संहार करनेवाले कालानि के अध्यानुदेव । देवीप्राण में कालानित्वः का वर्णन पाया जाता है

काळार्रिन हरहस्यों यां बहुरूपस गावृतः ॥ अनन्तप परूपस्य याता या कारणेरवरः । वाल्यान्तिक करव्य यमहत्ता कामानकः ॥ जोष्ट्रित कूरतेजात्मा समे वृत्तिव्यं लाहुरूः । विद्युत्तरक जोष्ट्रित अपने वृत्ति मृत्यं विद्युत्तर कर्योक्षः अपने वृत्ति वृत्ति मृत्यं । सर्वक्षी विविधा बुद्धो स्तृतिमान् वीति सुप्रभः । एते रुद्धा महारमानः काळिकाचार्ति मृत्तिकः ॥ सहरमानः काळिकाचार्ति मृत्तिकः ॥ सहरमानः काळिकाचार्ति मृत्तिकः । सहरमान्ति समन्ति क्ष्मान्ते व्याप्ति स्वाप्ति स्तृतिकारं ॥ सहरमान्ति समन्ति क्षमान्तिक व्याप्ति वृत्ति स्तृतिकारं ॥ स्वाप्तिक व्याप्तिवयः (असमे विष्णुः सारणः और सुस्तिमान्त्र वेष्ट्रास्ति स्तृतिवयः । स्तृतिवयः स्तृतिवयः । स्तृतिवयः । स्तृतिवयः । स्तृतिवयः स्तृतिवयः

काक्साव्यमीवत---मृगिधरा नक्षत्र युक्त भाइण्यद की अध्यमें को इस व्रद का अनुष्ठान करता चाहिए एक वर्ष यर्थन सह क्रम चलना चाहिए । मान्यता है कि इस दिन शिव-जी बिना नग्दीगण अववा गणेश के अपने मन्दिर में विराजते हैं। यती विभिन्न बस्तुजों से विवजी को स्मान कराता है, भिम्म-भिम्न पुष्प समित्त करता है तथा प्रत्येक महीन में पुषद-पुषक् नामों से पुष्रम मुस्तरा है।

विवरण प्राप्त होता है।

कालिका—काले (कृष्ण) वर्णवाली । यह वण्डिका का ही एक रूप है। इसके नामकरण तथा स्वरूप का वर्णन कालिकापुराण (उत्तरतन्त्र, अ०६०) में निम्नांकित प्रकार से पाया जाता हैं

सर्वे सुरगणा सेन्द्रास्तती गत्वा हिमाचलम् । गङ्गावतारनिकटे महामायां प्रतुष्ट्वुः ॥ अनेकैः संस्तुता देवी तदा सर्वामरोत्करैः। यात ज्ञवनितामूर्तिर्भृत्वा देवानपुच्छत ॥ युष्माभिरमरैरत्र स्तूयते का च भाविनी। किमर्थमागता यूयं मात इस्याश्रमं प्रति ॥ एवं बुबन्त्या मातङ्गचास्तस्थास्तु कायकोषतः । समुद्गूताव्रवीहेवी मा स्तुवन्ति सुरा इति ।। शुम्मो निशुम्मो हासुरौ बाषेते सकलान् सुरान् । तस्मात्तयोर्वधायाहं स्तूयेज्य सकलै सुरै.।। विनि.सृतायां देव्यान्तु मातङ्गचाः कायतस्तदा । भिन्नाञ्जननिभा कृष्णा साभूद् गौरी क्षणादिष ॥ कालिकाख्याऽभवत्सापि हिमाचलकृताश्रया । तामुग्रतारा ऋषयो बदन्तीह मनीषिणः॥ उग्रादिप भयात्त्राति यस्माद् भक्तान् सदाम्बिका ॥

[ इन्द्र के साथ सभी देवतागण हिमालय में गङ्गावतरण के पास महामाया को प्रसन्न करते लगे। उनके द्वारा स्तृति किये जाने पर देवी ने मासङ्गदिनाता की मृति घारण करके देवताओं से पूछा, ''पुम अमरो द्वारा किय साविन्ती की स्तृति की आ गई। है ? किस प्रयोजन के लिए तुम लोग मातङ्ग आपना में आये हो ?' ऐसा कोलती हुई उस मातङ्ग के कारोर से एक देवी अत्यन्त हुई। उसने कहा, ''दवगण मंदी स्वृति कर रहे हैं । मुम्म और निशुम्म नामक दो असुर राभी देवताओं को पीडित कर रहे हैं। इसिक्ए उनके कप के लिए समस्त देवताओं दारों में रासुति हुई हो मातङ्गी की काया से उसके निकल जाने पर बहु पीर काजल सद्य हुंला। (काली) हो गयी। बड़ी कालिक कहलायी, जो हिमालब के आश्रय में रहने लगी। उसी की ऋषि लोग उसतारा कहते हैं। व्यापित वह उस अस से मकी का सदा त्राण करती हैं।

कालिका उपपुराण--- उन्तीस उपपुराणों में से एक । इसमें देवी दुर्गाकी महिमा तथा शाक्तमत का प्रतिपादन किया गया है।

कालिकापुराण — कालिकापुराण को ही 'कालिकातन्त्र' भी कहते हैं। यह बगाल में प्रचलित शान्तमत का निया-मक ग्रन्थ है। इसमें चण्डिका को पशु अथवा मनुष्य की बिल देने का निर्देश भी है। बिलपशुषों की तालिका बहुत बड़ी है। वे हैं - पाँकी, कच्छर, चिहुसाल, सस्य, बन्य पहुंची के मैं प्रकार, मैंसा, बन्या, बंतामी होता, ताला हिरन, बार्हीसा, बिहु एवं ब्याग्न इस्तादे। भक्त अववा साथक अपने शरीर के एक का भी बर्गण कर सकता है। राजबिल का प्रचार क्रमश्चः कम होने वे यह पूराण भी खावलक बहुत लोकस्थित पहुँ हैं।

बाणिकार (बालकार)—बुटनेकाण में स्थित एक प्रशिद्ध श्रीव तीर्थ । माणिकपुरन्तीसी रेक्के शहर पर रुखी से बीस सीण आगे बटौसा स्टेशन है। यहाँ से खठारह मोण हुर पहांबी पर काणिकर का दुर्ग है। यहाँ नीज-कंठ का मंदिर है। यह पुराना शाकरीठ है। महाभारत के वनपर्व, वायुप्पाण (ब० ८५) और वामनपुराण (ब० ८४) में इसका उक्लेख पाया जाता है। चन्देल राजाबों के समय में उनकी तीन राज्यानियो—बर्जुप्वाह (बजु-राहो), कालख़र और महोदीप (महोबा)—में से यह भी एक था। आहो-अकररी (भाग २, पृ १५९) में हसको नानन्या पर्यंत पर दिखार प्रस्तरुर्ज कहा गया है। यहाँ पर कई मन्दिर है। एक में प्रसिद्ध कालभैरव की १८ वालिस्त केंदी मुन्ति है। इचके सम्बन्ध में बहुत सी आह्यर्जनक कहानियाँ प्रचित्त है। कई झरने और सरोवर भी नने हुए हैं।

काली—साको में शक्ति के आठ मातृकाक्यों के अतिरिक्त कालों की अर्चा का भी निर्देश हैं। प्राचीन काल में शक्ति का कोई विशेष नाम न लेकर देवों या भवानी के नाम से पूजा होती थीं। अवानी से शीतका का भी थींच होता था। धीरे-धीरे विकास होने पर किसी न किसी कार्य का सम्बन्ध किसी विशेष देवता या देवों से स्थापित होने लगा। काली की पूजा भी इसी विकासकम में प्रारम्भ कुई। विपुरा एवं चटगींव के निवस्ति काला बकरा, चावल, केला तथा दूसरे फल कालों को आर्थण करते हैं। उचर कालों की प्रतिमा नहीं होती, केवल मिट्टी का एक गोल मुखाकार पिण्ड बनाकर स्थापित किया जाता है। मन्विद में काली का प्रतिनिधित्व स्थी-देवी की प्रतिमा से किया जाता है, जिसकी चार भुवाओं में, एक में कहरा,

भान्यर म काला का प्रतितात्रिक्त स्वान्यता का प्रतिता से किया जाता है, जिसकी चार भुवाओं में, एक में बहुग, इसरों में दानका सिर. तीसरी वरद मुद्रा में एवं चतुर्ष अभय मुद्रा में फीटी हुई रह्ती है। कानों में दो मृतकों के फुण्डल, गले में मुण्डमाला, जिह्ला ठुइडी तक बाहुर लटकी हुई, किट में अमेक सानवकरों की करवानी लट-करी हुई तथा मुक्त केश पहनी तक लटकते हुए होते हैं। यह युद्ध में हराये गये बानव का रक्तपान करती हुई सिखायी आती हैं। वह एक पैर अपने पित शिव की छाती पर तथा दूसरा जंधा पर रखकर खड़ी होती हैं। आवकल काली को कबूसर, बकरों, मैसी की बील दी जाती हैं। पूजा बद्दा की अचना से प्रारम्भ होती हैं। बहुत से स्थानों में काली अब बैक्जवी हो गयी है। दे० 'कालिका'।

कालीबाट—बाक्सि (काली) के मन्दिरों में दूसरा स्थान कालीबाट (कलकत्ता) के भालीमन्दिर का है, जबकि प्रथम स्थान कामक्य के कामक्या मन्दिर को प्राप्त है। यहाँ नरविल देने की प्रथा भी प्रवस्तित थी, जिसे आधु-निक काल में निषद्ध कर दिया गया है।

कालीतन्त्र--- 'आगमतत्त्वविलास' में दी गयी तन्त्रों की सूची के क्रम में 'कालीतन्त्र' का सातवाँ स्थान है। इसमें काली के स्वरूप और पूजायद्वति का वर्णन है।

काकीवत-कालरात्रि व्रत के ही समान इसका अनुष्ठान होता है। दे० कृत्यकल्पतरु का व्रतकाण्ड, २६३,२६९। कालोत्तरतन्त्र---'आगमतत्त्वविलास' की सूची मे उल्लिखत एक तन्त्र ग्रन्थ। यह दशम शताब्दी के पहले की रचना है।

काशकुरून—एक वेदान्ताचार्य। आत्मा (व्यक्ति) एव ब्रह्म के सम्बन्धों के बारें में तीन सिद्धान्त उपस्थित किये गये हैं। प्रथम आशमस्थ्य का सिद्धान्त हं, ध्रियक अनुसार ब्रास्मा नो बिल्कुल ब्रह्म से जिम्म है और न अभिम्म हो। दूसरा जोड्ड्जीम का सिद्धान्त हैं, जिसके अनुसार मुक्ति के पूर्व आरला ब्रह्म से बिल्कुल भिम्म है। तीसरा काश-इस्त्म का सिद्धान्त हैं जिसके अनुसार आरसा बिल्कुल ब्रह्म से अभिम्म है। काशकुरूम अईतमत का सिद्धान्त उपस्थित करते हैं।

काशिकाबृत्ति—गाणिन के अन्दार्थ्यायीत्थित मुत्रों को आवशा। पत्रज्ञाल के सहामाध्य के पहचातृ वामन और अध्यादित्य में लिंगोहकातृत्ति के अच्छा प्रचार हुआ। हिरिद्त ने 'पदमञ्जरी' नामक काशिकाबृत्ति के टीका भी लिंजो हैं। यहामाध्य के समान काश्विकावृत्ति के भी सामाजिक जीवन पर जानुर्वित्ति प्रकार पढ़ता हैं। इसका रचनाकाल पोचवी ग्राज्ञाली के समीप हैं।

काशी—संवार के इतिहास में जितनी अधिक प्राप्तका-किकता, गैरन्यर्थ और कोकप्रियता काशी को प्राप्त है उतनी किसी मी नगर को नहीं ।यह क्ष्ममण २००० वर्षों से भारत के हिल्चुबों का पवित्र तीयंस्थान तथा उसकी समूर्ण वामिक भावनाओं का केन्द्र रही है। यह रस्य-रापतवामिक पवित्रता तथा खिला का केन्द्र है। हिन्दू वर्ष की विचित्र विवस्ता, संकीणंता तथा नानाल और अक्सिरोधों के बीच यह एक सूरम प्रंचला है जो सबनो समित्रत करती है। केवल सनातनी हिन्दुबों के लिए ही नहीं, बौडों और जैनों के लिए भी यह स्थान बड़े महस्व का है। मणवान् बुढ़ ने बोधपाया में जान प्राप्त होने पर सर्वप्रमा यही उसका उपदेश किया था। जैनियों के तीन तीयंकरों का जन्य मही हका था।

इसे वाराणसी अथवा बनारस भी कहा जाता है। पिछले सैकडों वर्षों से इसके माहात्म्य पर विपुल साहित्य की सर्जना हुई है। पुराणों में इसका बहुत विस्तृत विवरण मिलता है। पराख्यानो से पता चलता है कि काशी प्राचीन काल से ही एक राज्य रहा जिसकी राजधानी वाराणसी थी। पराणों के अनसार ऐल (चन्द्रवंश) के क्षत्रबद्ध नामक राजा ने काशीराज्य की स्थापना की । उपनिषदीं में यहाँ के राजा अजातशत्र का उल्लेख हैं, जो ब्रह्मविद्या और अग्निविज्ञा का प्रकाण्ड विद्वान था। महाभारत के अनशासनपर्व (३०१०) के अनुसार अति प्राचीन काल में काजी में धनवन्तरि के पौत्र दिवोदास ने आक्रामक भद्रश्रेण्य ने १०० पत्रों को मार डाला और वाराणसी पर अधि-कार कर लिया । इससे क्रद्ध होकर भगवान शिव ने अपने गण निकम्भ को भेजकर उसका विनाश करवा दिया। हजारों बचों तक काशी खण्डहर के रूप में पढ़ी रही। तद्वपरान्त भगवान शिव स्वय आकर काशी में निवास करने लगे। तब से इसकी पविश्वता और बढ़ गयी।

बीडवर्म के प्रन्थों से पता चलता है कि काशी बुढ के पूग में रावगृह, श्रावस्ती तथा कोडाम्बी की तरह एक बवा नगर था। व हर राज्य भी था। उस सुग में यहाँ वैदिक वर्म का पवित्र तीर्परध्यात तथा शिक्षा का केन्द्र भी था। काशीसण्ड (२६.३४) और बहापुराण के (२०७) के अनुसार वाराणवी चतास्थितों तक पीच नामों से जानी जाती रही है। वे नाम है—वाराणसी, काशी, अतिमुक्त, आनन्दकानन और समान अथवा महास्थान।

पिनाकपाणि शम्भु ने इसे सर्वप्रथम आनन्दकानन और तदनन्तर अविमन्त कहा (स्कन्द०, काशी०, २६,३४)। काशी 'काश' धात से निष्यन्त है। 'काश' का अर्थ है ज्योतित होना अथवा करना । इसका नाम काशो इसलिए है कि यह मनुष्य के निर्वाणपथ को प्रकाशित करती है, अथवा भगवान शिव की परमसत्ता यहाँ प्रकाश करती है (स्कन्द०, काशी २६६७)। ब्रह्म० (३३४९) और कर्म पुराण (१ ३१.६३) के अनसार वरणा और असी निवधों के दीच स्थित होने के कारण इसका नाम बाराणसी पड़ा। जावालोपनिषद् में कुछ विपरीत मत मिलते हैं। वहाँ अविमक्त, वरणा और नामी का अलौलिक प्रयोग है। अविमक्त को वरणा और नासी के मध्य स्थित बताया गया है। वरणा को कृटियों का नाश करने वाली तथा नासी को पापों का नाश करनेवाली बताया गया है और इस प्रकार काशी पाप से मुक्त करने बाली नगरी है। लिङ्कपराण (पूर्वार्घ, ९२ १४३) के अनुसार 'अवि' का अर्थ पाप है और काओ नगरी पापों से मुक्त है इसलिए इसका नाम 'अविम्क्त' पड़ा है। काशीखण्ड (३२.१११) तथा लिक्क-पराण (१९१७६) के अनसार भगवान शंकर की काशी (बाराणसी) अत्यन्त प्रिय है इसलिए उन्होंने इसे आनन्द-कानन नाम से अभिहित किया है। काणी का अन्तिम नाम '६मशान' अथवा महारमशान इसलिए है कि वह निधनोपरान्त मनुष्य को संसार के बन्धनों से मक्त करने वाली है। वस्तुत इमशान (प्रेतभूमि) शब्द अगद्धि का द्योतक है, किन्तु काशी की श्मशानभूमि को संसार में सर्वाधिक पवित्र माना गया है। इसरी बात यह है कि 'इम' का तात्पर्य है 'शव' और 'शान' का तात्पर्य है 'लेटना' (स्कन्द०, काशी० ३०, १०३४)। प्रलय होने पर महान आत्मा यहाँ शव या प्रेत के रूप में निवास करते है. इसलिए इसका नाम महाश्मशान है। पद्मपुराण (१३३ १४) के अनुसार भगवान कड़ूर स्वयं कहते है कि अवि-मुक्त प्रसिद्ध प्रेतमृमि है। संहारक के रूप में यहाँ रहकर मैं संसार का विनाश करता है।

यविष सामान्य रूप से काजी, बाराणसी और अधिमुक्त तीनों का अयोग समान अर्थ में ही किया गया है, किन्तु पूराणों में कुछ सीमा तक हमके स्वामीय कोजीवस्तार में अस्तर का भी निर्देश है। बाराणसी उत्तर से दक्षिण तक बरणा और असी से चिरी हुई है। इसके पूर्व में गङ्गा तथा परिचम में बिनायकतीर्थ है। इतका विस्तार धनुषा-कार है, जिसका गङ्गा अनुगमन करती है। मस्त्यपुराण (१८४.५०-५२) के अनुमार इसका क्षेत्रविस्तार डाई प्रोचन पूर्व परिचम और अर्ड योजन उत्तर से दक्षिण है। इसका प्रथम वृत्त सम्पूर्ण काशीक्षेत्र का सूचक है। पप-पुराण (पाताकष्मक) के अनुसार यह एक बृत्त से चिरी हुई है, जिसकी त्रिज्यापित सम्प्रसंबर से आरम्भ होकर देहली-विनायक तक आती है। यह दूरी यो योजन तक है (मस्त्यपुराण, अध्याय १८९.६९५)।

अविमुक्त उस पिवन स्थल को कहते हैं, जो २०० धनुष आसार्थ (८०० हाथ या १२०० कुए) में विश्व-स्वर के मित्र- के चुर्तियक हिन्तत् है। काशीवण्ड में अविमुक्त को पंचकीय तक विस्तृत बताया गया है। पर बही यह शब्द काशों के लिए प्रमुक्त हुआ है। पिवन काशीवोंने का सम्भूज आन्तर्भृत पिलम में गोकर्णेश से लेकर पूर्व में गङ्गा को मध्यभारा तथा उत्तर में भारभूत से दिला में बहोश तक विस्तृत है।

काशी का घार्मिक माहात्म्य बहुत अधिक है। महा-भारत (वनपर्व ८४.७९ ८०) के अनुसार ब्रह्महत्या का अप-राधी अविमुक्त मे प्रवेश करके भगवान् विश्वंश्वर की मूर्ति का दर्शन करने मात्र से ही पापमुक्त हो जाता है और यदि वहाँ मृत्युको प्राप्त होता है तो उसे मोक्ष मिलता है। अविमुक्त में प्रवेश करते ही सभी प्रकार के प्राणियो के पूर्वजन्मों के हजारो पाप क्षणमात्र में नष्ट हो जाते है। धर्ममें आसक्ति रखने वाला व्यक्ति काशी में मृत्यु होने पर पुनः संसार को नही देखता। संसार मे योग के द्वारा मोक्ष (निर्वाण) की प्राप्ति नहीं हो सकती, किन्तु अवि-मुक्त में योगी को मोक्ष सिद्ध हो जाता है (मत्स्य० १८५ १५-१६)। कुछ स्थलो पर वाराणसी तथा वहां की निदयों के सम्बन्ध में रहस्यात्मक सकेत भी मिलते हैं। उदाहरणार्थ, काशीलण्ड में असी को 'इडा', वरणा को 'पिङ्गला', अविमुक्त को 'सुषुम्ना' तथा इन तीनों के सम्मि-लित स्वरूप को काशी कहा गया है (स्कन्द, काशीलण्ड ५१५)। परन्तु किंगपुराण का इससे भिन्न मत है। वहाँ असी, बरणातथा गंगाको क्रमशः पिंगला, इडातथा सुषुम्ना कहा गया है।

पुराणों में कहा गया है कि काशीक्षेत्र के एक-एक पग में एक-एक तीर्थ की पवित्रता है (स्कन्द, काशी० ५९, ११८) और काशी की तिकसान भूमि भी शिवनिक्क से कहानें अध्याय में ही ६५ लिंक माशिनपट के दसनें अध्याय में ही ६५ लिंक्कों का यजन है। क्रुंत्रसाम के अनुदार उसके समय में काशी में तो मन्दिर से और एक मन्दिर में भगवान महेन्द्रस की १०० छुट जेंशी तीवें की मूर्ति सी। किन्तु दुर्गायनका निवसियों द्वारा काशी के सहसां मंदिर विश्वस्त कर दिये गये और उनके स्थान पर मन्द्रियों का निमाण किया गया। औरंगजेंव ने तो काशी का नाम मुहम्मदाबाद रख दिया था। परन्तु यह नाम चला नही और काशी में मन्दिर किर दनने छने।

भगवान् विस्ताना काशी के रक्षक है और उनका मिदर सर्वप्रमुख है। ऐसा विधान है कि प्रत्येक काशीसारी की नित्य गङ्गास्तान करके विस्ताना का दर्गन करना चाहिए। पर औरगंजेब के बाद लगमम १०० वर्षों तक यह व्यवस्था नहीं रही। शिविलङ्ग को तीर्पयाधियों में सुविधानुसार यन-तक स्थानान्तरित किया जाता रहां (जिस्सलेविस्), प्० २०८)। वर्तमान मिदर अठारह्वी शतास्त्री के अन्तिम चरण में राती अहस्यावाई होल्कर हारा निर्मित हुआ। वस्प्यवाता का स्त्रह्वता त्रार्थित हुआ। वस्प्रयाती क्षान्त्रित अपन्य हारा विस्त्रत्वीत (सर्प्या) के द्वारा जिङ्गस्था किये जाने में कोई दोष नहीं है, स्थांकि विस्त्रावाओं प्रतिदिन प्रता बहुवस्त्रा मिष्टिक्षांकि विस्त्रावान प्रता अहस्त्रावा मिष्टिक्षांकि विस्त्रावान प्रता अहस्त्रावा मिष्टक्षांकि विस्त्रावान करने प्राणियों हारा प्रहण की यथी अनुद्धियों को घो डालते हैं।

काशी में विश्वनाय के पुवनोपरान्त तीर्थयात्री को पांच जवान्तर तीर्थी—कालवमेश, लोगांक, केशव, विन्दूमायव तथा मिणकिणिका का भी परिप्रमण करना आवश्यक है (मत्स्य॰)। आधुनिक काल में काशी के अवान्तर पांच तीर्थ 'पञ्चतीर्थी' के नाम से अभिद्वित किये लाते हैं और वे हैं गञ्जा-असी-स्पाम, बदााब्यमेख चाट, मणिकिणका, खञ्चान्त्रा तथा वरणासगम । लोजांक तीर्थ असीस्यम के पास बारायात्री की विश्वणी मीमा पर स्थित है। वाराणसी के पास मंत्रा की वारात तो तीत्र है और कहा चीचे जत्तर की और वहती है, इस्तिल्य यहाँ इसकी पित्रता के तात्री करा महानम्य है। दशाब्यमेश चाट तो रालाव्यत्री से अपनी पित्रता के लिए स्थातिल्क्ष्म है। काशीक्षण (अस्पाय '५२, ५६, ६८) के अनुसार दशाब्यमेश का पूर्व नाम 'इस्तर' है। किन्तु जब बहुगा

ने यहाँ दस अध्वमेध यज्ञ किये, उसका नाम दशाध्वमेध पड़ गया। मणिकणिका (मुक्तिश्रेत्र) काशी का सर्वाधिक पवित्र तीर्थ तथा वाराणशी के भामिक औवनकम का केन्द्र हैं। इसके आरम्भ के सम्बन्ध में एक रोचक कथा है:

विष्णु ने अपने चिन्तन से यहाँ एक पुष्करियों का निर्माण किया और लगमग पचास हुआर वर्षों तक वे सहाँ पेर तप्तरमा करते रहे। इससे शक्कुर प्रसन्त हुए और उन्होंने विष्णु के सिर को स्पर्ध किया और उनका एक मणिजटित कर्णभूवण सेतु के नीचे जल में गिर पडा। तभी से इस स्पत्र को 'मणिकणिका' कहा जाने लगा। काशीखण्ड के अनुसार नियन के समय यहाँ सण्वन पुरुषों के कान में मणवान् शक्कुर 'तारक मन्त्र' कुंति है। इसलिए यहाँ दिस्ति विवसनितर का नाम 'तारकेपदर' है।

यहाँ प्रश्नाक्षा भार भी है। इसे प्रश्नाक्क्षा भार इस-रिज्य कहा जाता है कि पुराणों के अनुसार यहाँ किरणा, पुरापान, महा, यपुना तथा सरस्वती का पिषव सम्मेकन हुआ है, यथि इनमें से प्रथम यो अब अदृश्य है। काशी-स्वय (१९१८-१३३) के अनुसार जो व्यक्ति, इस प्रश्चानीत्व गंवायों से युक्त मर्योकों के मुंचुन नहीं आता। यह पीच नदियों का संगम विभिन्न युगों में विभिन्न नामों से अभिहित किया गया था। सत्ययुग में धर्ममय, नेता से पुरापातक, डायर में विन्दुतीर्थ तथा किन्युग में इसका नाम 'प्रश्चानद' गंडा है।

काशी में तीर्थमात्री के लिए पञ्चकोशी की यात्रा बहुत ही महत्वसूर्ण कार्य है। पञ्चकोशी मार्ग की लम्बाई लगाम ५० मील है और इस मार्ग पर सैकड़ों मन्दिर है। मणिकर्णका केन्द्र से यात्री वाराणवी की अर्वदुत्ता-कार में परिक्रमा करता है जिसका अर्वज्ञ्यास पंचकोश्व है, इसीलिए इसे 'पंचकोश्वा', कहते हैं (काशीक्यह, अध्याय २६, इसोकिए इसे 'पंचकोश्वा' केन्द्र हैं (काशीक्यह, अध्याय २६, इसोकिए इसे पंचकोश्वा के लिए १९ तथा अध्याय ५५-४४)। इसके अनुसार यात्री मणिकर्ताक्ष्य बार से गंचा के किनारे किनारे कमा पायस्य पात्री मणिकर्ताक्ष्य का सामित्र किनारे कमा प्राप्त कर से पांचक के साम मणिकर्ताक्ष्य के सामित्र प्राप्त कर से पांचक के लिए (१० मील) अस्थान करता है। वहाँ से इसरे दिन सुप्तवादी से का मन्दिर से सील) अस्थान करता है। वहाँ सुप्तवादी से सामित्र रामेक्ष्य हैं ही तीरारे दिन बहु १४ मील की यात्रा पर रामेक्ष्य हैं। तीरारे दिन बहु १४ मील की यात्रा पर रामेक्ष्य हैं। तीरारे दिन बहु १४ मील की यात्रा पर रामेक्ष्य हैं।

जामक गाँच के लिए प्रस्थान करता है। चौधे दिन वहाँ से ८ मील हूर खिलपुर पहुँचता हैं और पाँचवें दिन बहाँ से ६ मील दूर करिलक्यारा जाता है और वहाँ पितरों का आढ़ करता है। छठे दिन वह कपिलक्यारा से बरणासंच्या होते हुए जगभग ६ मील को यात्रा करते पोण्विक्तिका का बाता है। करिलक्यारा से मणिकिषका तक वह यह पांचा को होते हुआ बाता है। तहुरशस्त बह महास्थान करके प्रोहिशों को दक्षिणा देता है। किर साधिविनायक से मण्दिर में वाकर अपनी पञ्चकोषी यात्रा की पूर्ति की साध्यों देता है।

इसके अतिरिक्त काशी के कुछ अन्य तीर्थ भी प्रमुख हैं। इनमें आनवापी का नाग उल्लेखनीय है। यहाँ मगवान् विश्व ने थोतल अल में स्नान करके ब्रह्म वर दिया वा कि यह तीर्थ कम्य तीर्थों से उच्चतर कोटिका होगा। इसके अतिरिक्त पुर्गाकुण्ड पर एक विशाल दुर्गामिन्दर भी है। काशीवण्ड (ल्लोक ३७, ६५) में इसके सम्बद्ध दुर्गास्त्रोज का भी उल्लेख है। विश्ववेदवरमिन्द से एक भीठ उत्तर भैरवनाथ का तहत् है। इनको काशी का कोतवाल कहा गया है। इनका बाहन कुत्ता है। साथ ही गणेशजी के मन्दिर तो काशी में अनन्त हैं। विश्ववित्त (पूर ९८-१०) से यह पता चलता हैं कि काशी में प्रवेश करने मात्र से ही इस जीवन के पारों का ध्या हो जाता हैं और विविध पवित्र स्वलं पर स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।

कुछ त्याणों . अनुसार काशी में रहरू ततिक भी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बडे हों कहीर कहार का विचान है। तीर्थस्थान होने के कारण यहां पूर्वजों अववा पितरों का आब और गिण्डदान किया जा सकता है, किन्तु कारिस्यों द्वारा काशी में मठी का निर्माण अधिक प्रवेदनीय है। साथ ही यह भी कहा चाता है कि प्रत्येक काशीवाधी को प्रतिदिन मणिकणिका चाट पर नक्का स्वान करके विवर्धवर का दर्शन करना चाहिए। अस्वकाल पर किये गये पाप काशी बाने पर नष्ट हो जाते हैं। किन्तु काशी में सहस्य पाय है कि किसी क्षय करक पर किये गये पाप काशी बाने पर नष्ट हो जाते हैं। किन्तु काशी में स्क्र पाप पराच हि कही हमा होते हैं। जो काशी में रहकर पाप करता है वह पिशाल होते हैं। जो काशी में रहकर पाप करता है वह पिशाल हो जाता है। वह वह स्व स्ववस्य से सहस्यों वर्षों तक रहकर परस्थान की प्राप्त होता है, तहुररान्त उसे मोक्स

मिलता है। काशी में रहकर जो पाप करते हैं जब्हें यम-यातना नहीं सहनी पड़ती, चाहे वे काशी में मरें या जन्मवा नो काशी में रहकर पाप करते हैं वे कालभैत हारा विष्ठत होते हैं। जो काशी में पाप करते कही जन्मव मरते हैं वे राम नामक शिव के गण द्वारा सर्वप्रयम यातना सहते हैं, तत्परचात् वे कालभैत्व हारा विये गये दण्ड को सहलां वयी तक भोगते हैं। फिर वे नक्बर मानवयोनि में प्रविष्ट होते हैं जौर काशी में मरकर निवांण (शोश या संसार से मरिक) पाते हैं।

स्कन्दराण के कावीकण्ड (८%, ११२-११३) में यह उल्लेख है कि काशी हे कुछ उत्तर में स्थित धर्मश्रेत्र (प्तार-नाप) विष्णु का निवासस्थान है, जहीं उन्होंने बुद्ध का रूप पारण किया था। यात्रियों के लिए सामान्य निवम यह है कि उन्हें बाठ मात तक संयत होकर स्थान-स्थान पर अमन करना चाहिए। फिर दो या थार मात तक स्थान पर निवास करना चाहिए। किन्तु काशी में प्रविष्ट होने पर वहाँ से दाहर अभण नहीं होना चाहिए और काशों छोडना हो नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ मोक प्राप्ति निस्थत है।

भगवान् शिव के श्रद्धालु भक्त के लिए महान् विपत्तियाँ में भी उनके बरणो के जाल के श्रतिरिक्त कहीं अन्यत्र स्थान नहीं है। बाह्याम्यत्तर असान्य रोग में भगवान् रहू हो प्रतिकृति के प्रतिकृति के कि प्रतिकृति हो है है। बाह्याम्यत्तर असान्यार्थ स्थाने के दूर हो जाते हैं (काशीलण्ड, ६७, ७२-८३)। देश 'श्रविसुक्त'।

कावीकण्ड — स्कन्यपूराण का एक भाग, जिसमें तीर्थ के तीन प्रकार कहे गये हें — (१) जज़म, (२) मानस और (३) स्वावर । पिवनस्वामाद, गर्वकानप्रद बाह्मण और नी जज़म तीर्थ है। सत्य, धमा, शम, दम, दम, दम, तार्व, सान्ती, बहुत्तपर्य, जान, धमें, तमस्या जादि मानस तीर्थ है। गङ्गादि नदी, पवित्र सरोबर, अक्षम बटादि पवित्र कृत, गिरि, कानम, समुद्र, काशी आदि पुरी स्वावर तीर्थ है। पपपुराण में इस परती पर सांत तीर्य करोड तीर्थ है। पपपुराण में इस परती पर सांत तीर्य करोड तीर्थ है। अपने कहीं कोई महास्या प्रकट हो चुके है, या जहाँ कहीं किसी देवी या देवता ने लीला की है, उसी स्थान को हिन्दुओं ने तीर्थ मान ख्या है। सारतमुमि में इस प्रकार के असंख्य स्वान है। तीर्थाटन करने तथा देश में पुमने से आस्या की उन्नति

होती है, बुढि का विकास होता है और बहुर्यधिता आती है। इसलिए तीर्थयात्राओं को हिन्दू धर्म पुष्पदासक मानता है। तीर्थों में सत्सङ्ग और अनुभव से ज्ञान बढ़ता है और पापों से बचने की भावना उत्पन्न होती है।

'काशीखण्ड' में काशो के बहुसंख्यक तीर्थी और उनके इतिहास एवं माहारूय का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। काशीखण्ड वास्तव में काशीप्रदर्शिका है।

काशीमोक्सनिर्णय—मण्डन मिश्र ने इस ग्रन्थ का प्रणयन संन्यास ग्रहण करने के पूर्व किया था। काशी में निवास करने से मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, इसका इसमें युक्तियुक्त विवेचन हैं।

कासी विश्वनाय — काशी को विश्वनाय (शिव) की नमरी कहा गया है। यहां पर शिवलिक्षमुर्शित की अर्वा प्रचलित है। मन्दिर के गर्भ भाग में प्रवेश कर दर्शन करते हैं और कासीविश्वनाय के लिख का प्रमा भी करते हैं, विश्व-पत्र-गुष्पादि चढाते हैं। काशी का विश्वनाथमन्दिर उत्तर भारत के जैव मन्दिरों में सत्तोंच स्थान रखता है। इसका निर्माण कठारहवी शती के अन्तिम चरण में महारानी बहुख्याबाई होल्कर ने कराया था। इसके शिवस पर लगा हुखा सोना महाराज रणजीविश्व द्वारा प्रवत है।

हुआ काश्मीरक सम्वास्त्रपति — अर्वतवद्यत्तिद्धि नामक प्रकरण-सन्य के प्रणेता। इनका जीवनकाल समृह्यी सताक्ष्यी है। इनके नाम के साथ 'काश्मीरक' शब्द का व्यवहार होने से जान पहना है कि वे कश्मीर देशीय ये। इनकी 'अर्वतवद्या-सिद्ध' अर्वतमत का एक प्रामाणिक प्रन्य है। इसमें प्रति-विस्ववार एवं अवस्थित्रपत्रास सम्बन्धी मतानेदों को विवेध विश्ववेचना में न पडकर 'एकब्रद्धायार' को ही बेवान्त का मुख्य सिद्धान्त बताया गया है। जब तक प्रवक्त साथना के द्वारा जिल्लामु कालन्य का अनुभव नहीं बक लेता तभी कत बहु इस वावजाल में फैसा रहता है। अर्व्याच्या 'जाते देतं न विद्यते' (ज्ञान होने पर दीन समान हो जाता है)।

काश्य—उज्जियिनीनिवासी एक विहान् कुलावार्य (अध्या-पक), जो वलराम और कुष्ण के गृह हुए। इनके पिता संवीपन और पूर्वनिवास काशी रहा होगा:

अयो गुरुकुले वासमिष्छन्ताबुणजरमतुः । काश्यं सान्दीपिनि नाम ह्यवन्तीपुरवासिनम् ।। (भागवत पु०, १०,४५,३१) कावय-कीर्तभीय १८७

काक्यय---एक प्राचीन वेदान्ताचार्य। प्राचीन काल में काक्यप का भी एक सुनद्यन्य था। शाधिकस्य ने अपने सुनद्यन्य में काक्यप तथा बादरायण के मत का उल्लेख करके अपना सिद्धान्त स्थापित किया है। उनके मत में काक्यप मेदबादी तथा बादरायण अमेदवादी थे।

शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिशास्त्रमूल में काश्यप का उल्लेख है। काल्यायन के वाजसनेय प्रातिशास्त्र में काश्यप का शिक्षा (वेदाञ्क) के पूर्वाचार्य के रूप में उल्लेख हुआ है। वाश्यप मानुषी बद्ध के एक अवतार भी माने जाते हैं।

किनाराम बाबा-महात्मा किनाराम का जन्म बनारस जिले के क्षत्रिय कुल में विक्रम सं० १७५८ के लगभग हआ। द्विरागमन के पूर्वही पत्नी का देहान्त हो गया। उसके कुछ दिन बाद उदास होकर घर से निकल गये और गाजीपर जिले के कारो नामक गाँव के संयोगी वैष्णव महात्मा शिवादाम कायस्थ की सेवा-टहल में रहने लगे और कुछ दिनों के बाद उन्हीं के शिष्य हो गये। कुछ वर्ष गृहसेवा करके उन्होने गिरनार पर्वत की यात्रा की। वहाँ भगवान दत्तात्रेय का दर्शन किया और उनसे अवयुत वृत्ति की शिक्षा लेकर उनकी आजा से काशी लौटे। यहा उन्होंने बाबा कालराम अधोरपन्थी से अधीर मत का उपदेश लिया। दे० 'अधीर मत' अथवा 'कापा-लिक'। बैच्णव भागवत और फिर अघोरणस्थी होकर किना-राम ने उपासना का एक अदभुत सम्मिश्रण किया। वैष्णव रीति से ये रामोपासक हुए और अधार पन्य की रीति से मदा-मासादि के सेवन में इन्हें कोई आपत्ति न हुई। साथ ही इनके समक्ष जाति-पांति का कोई भेदभाव न था। इनकापन्थ अलगही चल पडा। इनके शिष्य हिन्दू-मुसलमान सभी हुए।

जीवन में अपने दोनो गुरुओं की मर्यादा निवाहने के लिए इस्होने बैणाव मत के चार स्थान मामकपुर, नयी डीह, परानापुर और महपुर में और अधोर मत के चार स्थान रामायह (बनारम), देवल (बाजीपुर), हरिहरपुर (जीनपुर) और कृमिकुण्ड (काशी) में स्थापित किये। ये मठ अब तक चल रहे हैं। इन्होने भदैनी में कृमिकुण्ड पर स्था रहना आरम्भ किया। काशी में अब भी इनकी प्रयान यहां निकास के लग्य हो हो इन्हों के भत्यापा मामी जाति के लग्य हो एमावा में प्रात्न हमा विद्यादा हो। प्रात्न विद्यादा हो।

ये तीर्पयात्रा लादि मानते हैं, इन्हें औघड भी कहते हैं। ये देवताओं की मृति की पूत्रा नहीं करते। अपने दावों को समाथि देते हैं, जबते नहीं। किनाराम बाबा में संबत् १८०० विरु में १४२ वर्ष की अवस्था में समाधि छो। किनारामी (अधोरफक्षी)—देल किनाराम'।

किमिन्छाक्त—मार्कण्डेय पुराण के अनुसार इस बत में अविधि से पूछा जाता है कि वह क्या चाहता है? इसके विषय में करत्यम के पुत्र अवीधित तो है, जिसके अनुसार उसकी माता ने इस बत का आचरण कियाया तथा उसने अपनी माता को सर्वदा इस बन का आचरण करने का वचन दिया था। क्योशित ने घोषणा की धी:

श्रुण्वन्तु भेऽयिन सर्वे प्रतिज्ञात मया तदा। किमिच्छक ददाम्येष क्रियमाणे किमिच्छके।।

(मार्कण्डेय पुराण, १२२ २०) [मेंने सब याचक सुन कें, किमिच्छक बत करने हुए मैंने प्रतिज्ञा की है---आप क्या चाहते हैं, मै वही दान करूँगा।]

करण---रौद्रिक आगमों में से यह एक आगम है। 'किरणा-गम' को सबसे पुरानी हस्तिलिखत प्रति ९२४ ई० (हर-प्रसाद शास्त्री, २, १२४) की उपलब्ब है।

किरणावली—वैदीषिक दर्शन के ग्रन्थलेखक आचायों में जदयन का महस्वपूर्ण स्थान है। उनका वैदीषिक मत पर पहला ग्रन्थ हैं किरणावली, जो प्रशस्ताय के भाष्य का व्याच्यान है। यह दशम बताब्दी की रचना है।

किरणावलीपकाश—वर्धमान उपाच्याय द्वारा रचित द्वादश धाताप्दी का यह प्रन्य उदयन कृत 'किरणावली' को व्याख्या है।

कीतंन सोहिला—सिक्वों की एक प्रार्थनागुस्तक । सिक्कों की मूल प्रार्थनागुस्तिका का नाम 'पञ्जवस्था हैं । इनके पांच भाग है—(१) जपकी, (२) रहिरान, (३) सीतंन सीहिला, (४) सुक्यमनी और (१) आला दो बार । इनमें से प्रयत्त सीनों का लालमा सिक्कों को नित्य पाठ करना चाहिए। कीतंनीय—चीतन्य सम्प्रदाय में सामृहिल कीर्तन के प्रमुख को कीर्तनीय नकुते हैं । इस सम्प्रदाय में मान्दिरों में प्रायः राधा-कुळ्ळ की मनिया से मांघ ही चैतन्य, अर्थत एवं चित्यानंद की मतिया भी स्थापित रहती हैं । वेचल कैतन्य महाप्रभू की ही मृति किसी-किसी मिलार में पायी जाती है। इसा में अथानता संकीतंन की रहती है। किर्तने नीर (अपार संकीतंन) तथा उसके दक बात का नामेल (अथान में किर्तने किर ते हों किर्तने करते हैं। कीर्तनीय सीच-वीच में आगाने में बैठते हैं तथा साल एवं मृदय बनाकर कीर्तन करते हैं। कीर्तनीय सीच-वीच में आग्लाविमोर हो नाम भी उठता है। एक या अधिक बार 'गोरचिनका' के गाम का नियम है। कीर्तिवास-सह संवस्तरवात है। इसमें बती पीयल कृत, मूर्य तथा मङ्गा को प्रणाम करता है, इन्द्रियों का नियह कर एक स्थान पर नियस करता है, इन्द्रियों का नियह कर एक स्थान पर नियस करता है, इन्द्रियों का नियह वर्ष तथा साल करता है। इस प्रकार का आवरण एक वर्ष तक किया जाता है। वर की समाप्ति के पच्चात वरी।

करता है।

कौतिसंक्रान्तिवत—संक्रान्ति के दिन धरातल पर मूर्य की
आकृति कोचकर उस पर मूर्य की प्रतिमा स्थापित करके
पूजन किया जाता है। एक वर्ष पर्यन्त यह अनुष्ठान होना
बाहिए। इसके एक्टबक्य मनुष्य की यश, वीर्धायु, राज्य
तथा स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है।

किसी अच्छे सपत्नीक ब्राह्मण का पूजन करता है तथा

उसे तीन गौओं के साथ एक सुवर्णवृक्ष दान में देता है।

इस व्रत के आचरण से मनुष्य यश तथा भूमि प्राप्त

कीलक—किसी अनुष्ठान में मुख्य मन्त्र के पूर्व जो पाठ किया जाता है उसको कीलक कहते हैं। इसका शास्त्रिक अर्थ हूं 'कील ठोंक कर दुवता से गाइना'। कील दुवता का प्रतोक हैं। कीलकत्तान का उदाहरण दुर्णासमवती में देखा जा सकता है, जिसमें वण्यीपाठ के पूर्व कुछ अन्य पत्रित्र त्तान पढ़े जाते हैं, जैसे कवन, कीलक एवं अग्रंण स्तोत्र जो मार्कण्डेय एवं वराह पुराण के उद्धरण हैं।

कीलाल — ऋत्वेद के सिवा अत्य संहिताओं में 'कीलाल' शब्द का प्रयोग 'मीठे पर' अर्थ में हुबा है। पुरुषमेश यह की बलिपूर्वी में मुराकार का नाम भी कीलाल के रूप में आया है, इमलिए इस पेय की प्रकृति भी निश्चय ही सरा के समान रही होगी।

क्कुंक्क — केसर, जो सुगस्थ और रक्तनीत रंग के लिए प्रसिद्ध अलंकरण इच्य है। देवपूजा में चन्दत के साथ मिलाकर इसका उपयोग होता है। लक्ष्मी, दुर्गा आदि देवियों की पूजा में कुंकुम अलग से भी चढाई जाती है। यह कस्मीर में उपजती है, जतः दुरुंमता के कारण इसके स्थान पर रोली का उपयोग होता है इसलिए वब रोली ही कुंडुम नाम से प्रमलित है। रोली हकदी से बनती है जतः यह भी मांगलिक प्रतीक है, जो स्मार्ती के द्वारा देवी की पूजा में यन्त्र (देवी की प्रतिमासूचक बस्तु) पर चक्राया जाता है।

कुल्कुटी-कर्करीयत-भार शुगल तसमी को इस वर का अनुष्यान होता है। प्रत्येक ससमी को वत करते हुए एक वर्ष तक यह कम चलाना चाहिए। ससमी चाहे कुल्य-पत्नीय हो या गुक्लगतीय। अष्टमी के दिन तिल, जावल (मुढ ते युक्त) बाह्मण को दान में देना चाहिए। एक कृत में मगवान रिवा तथा अभिवत्त को आहतीय बावकर उनका पुजन करें। 'तिपित्तत्व' (पु० ३७) में देते कुल्कुटीवत कहा गया है। बत करने वाले को जीवन पर्यन्त भूजा में मुख्यं लक्ष्या रजतार से युक्त मृत के सार्य मों से स्वा मों सुव्यं क्षया रजतार से युक्त मुत के सार्य पर्या में स्वा में स्वयं क्षया रजतार से युक्त में के सार्य पर्या में से दहना चाहिए। क्या है कि एक रानी तथा राज्य पुरेहित का दिए तथा में करी का वर्षों कुल्कुटी अर्था हो है कि एक रानी तथा सुक्त मुख्य में हो गयी थी, स्थीकि वे इस प्राण्ठे को बोचना मूल गयी थी। इस कथा का वर्षन कृष्ण में यूपिष्टर से रिक्सा है।

कुक्कुटेब्बरतन्त्र—'आगमतत्त्वविलास' में लिखित तन्त्रो की सूची में सोलहर्वास्थान 'कुक्कुटेब्बर तन्त्र' को प्राप्त है।

कुण्डलिया—(गिरिधर कविराय कृत) नैतिक उपदंशो से भरी गुंब सामाधिक उपद्योगितापूर्ण कुण्डलियों को दचना, जो अवराइबी सताक्ष्मी के एक मुशारवादी हिन्दी कवि गिरिधर कविराय ने की है। हिन्दी नीति साहित्य में गिरिधर कविराय ने की है।

कुण्डिकोपनिषद्--त्याग-वैराग्य प्रतिपादक एक उपनिषद्। संन्यास धर्म की निदर्शक उपनिषदों में यह प्रमुख मानी जाती है।

कृस्य — ऋषंवरीय मन्त्रों के साझात्कर्ती ऋषियों में से एक ऋषि अट्डाप्यायी (पाणिन) के मुत्रों में जिन पूर्वाचार्यों के नाम आये हैं उनमें कुत्त भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दश्त ने इन्हें बहुत ताबित किया, किन्तु फिर प्रसम्प्र होकर मुण्या देवसे से इनकी रक्षा की। एक बार इन्ह्र इनको अमरावती में अपने प्रसाद में ले गया। इन्ह्र और कुरस दोगों आकार और सीन्यर्य में समान थे। इन्ह्र की पत्नीशाची पहचान न सकी कि उसका पति इन्द्र कौन साहै।

कुरस औरब — पश्चिविश बाह्मण के अनुसार कुरस औरव ने अपने पारिवारिक पुरोहित उपगु सौभवस का वध इस किए कर डाका था कि सौभवस के पिता इन्द्र की पूजा के अधिक पत्पाराती थे। इस तब्ध का समर्थन ऋग्वेद के कुछ सूकों में कुरस एवं इन्द्र की प्रतियोगिता के वर्णन से प्राप्त होता है।

कृत्वजुर्वें — माप शुक्त जनुर्वें। इस तिथि को देवीपूजा होती है। कृत्वपुष्प, शाक, सकरी, नमक, शक्कर, जीर स्वादि वस्तुएँ कन्याओं को दान मे से जाती हैं। जीर्द्र के दिन उपवास का विधान है। यह गीरीचनुर्वी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। जुन्दी को उपवास ही इस बत का मुक्य जङ्ग हैं। उस दिन उक्त बान देने से सीभाग्य की उपलब्धि होती हैं।

कुक्किकातन्त्र— 'श्रागमतस्विविष्ठास' की तन्त्रमूची में ५५वां स्थान 'कुक्विकातन्त्र' का है। इसमें निगृद्ध तान्त्रिक क्रियाओं का वर्णन है।

कु जिन्नकामततन्त्र—एक प्राचीन तन्त्रप्रन्य। गुप्तकालीन भाषाशैली में लिखित होने के कारण इसका रचनाकाल लगभग सातवी शताब्दी प्रतीत होता है।

कुबेरतीर्च-कुरक्षंत्र के समीप यह स्थान भद्रकाली मन्दिर से थोडी दूर सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ कुबेर ने यज्ञों का अनुष्ठान किया था। इसी प्रकार नर्भदातट पर भी एक कुबेरतीर्थ विक्थात है।

कुबेरवत-तृतीया तिथि को इस वत का अनुष्ठान किया जाता है। इसमें कुबेर की पूजा होती है।

कुमार-वास्मीकि—माध्य मतावलम्बी किसी कुमार-वास्मीकि नामक कवि ने नामायण का कन्नड भावा से अनुवाद किया है। इसी अनुवाद को 'कुमार-वास्मीकि' कहते है। प्राप्तिक होने की अपेक्षा यह अनुवाद विनोदपूर्ण अधिक है। मध्यमक के प्रवार में इसने यथेष्ट सहायता पहुँचायी है। कर्णाटक में यह बहुत लोकप्रिय है।

कुमारवण्डी— चंत्र शुक्ल पण्डी को इस बत का आरम्भ होता है और यह एक वर्ष पर्यन्त चलता है। मिट्टी की द्वादश भुजा वाली स्कन्द की मूर्ति का पूजन इसमें किया जाता है।

कुमारिल-कर्मभीमांसा शास्त्र के उत्कर्ष काल में इसके दो

महान् आपायों का प्रातुर्माव हुआ, जिनमें पहले हैं प्रभाकर, जिल्हें पूर्व भी कहते हैं। दोनों ने शवर के मार्च की व्याख्या की हैं किन्तु दोनों को व्याख्या में अतर हैं। दोनों ने श्रेम के अल्पा हो। दोनों ने वो प्रतिकृत हो। दोनों ने वो प्रतिकृत हो कि कुता हैं। दोनों ने वो प्रतिकृत हो कि कुता है कि कुता हिल के कुता है किन्तु यह तिथितत है कि के कुता हिल के स्वाध्या की ति कुता है। प्रभाकर का प्रन्य 'बृहती' शावरभाष्य का स्पर्धीकरण मात्र हैं। उससे कुछ आलोचना नहीं है। कुमारिल आठवीं शताब्दी के प्रवीधं में हुए, उन्होंने शावरभाष्य पर एक विस्तृत व्याख्या की रचना की स्वाध्या की तेन भाग है, और उनमें तबर से यथेष्ट अन्तर परिलक्षित होता है।

कुमारिल की रचना के तीन भाग है . (१) बलोक-वार्तिक (पद्य), जो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद पर हैं; (२) तत्त्रवार्तिक (गद्य) जो प्रथम अध्याय के अव-शोध तथा अध्याय दो और तीन पर है और (३) टूटोका (बद्य) अध्याय ४ से १२ पर संक्षित टिप्पणी है। कुमारिल की प्रणाली पर मण्डन मिश्र ने, जो बाद में सक्कृद के शिष्य (मुरेक्दरावार) हो गये थे, अनेको प्रन्थों की रचना की।

प्रभाकर एवं कुमारिल दोनों ने अनीक्वरवाद का निवांह प्रकृति के सृष्टिकम में दैवी कार्य की अनावध्य-कता बताते हुए किया है। दोनों हल विषय पर यथायं-वादी दृष्टिकोण रखते हैं। किन्तु दोनों का आरमा की विवाद्ध बेचनता, अध्यक्ष एवं अनुमान आदि तार्किक तत्वों में मतान्तर हैं। कुमारिल ने कर्ममीमाता एवं उसके बाहर के दर्वानों पर भी साक्रिय प्रभाव हाला। वे बौद्ध मत के कटोर आलोचक ये तया जब कमी वे विजय-यात्रा में निकले, उन्होंने इस मत के प्रत्याक्यान करने का यन्त किया।

कुमारिल के अनुसार बेद के शब्द, बाक्य और क्रम नित्य है । कुमारिल ने शब्द को हव्य माना है। शब्द तो नित्य है ही, उसका अर्थ मी नित्य है और शब्द तथा अर्थ का सम्बन्ध भी नित्य है। शब्द की नित्यता पर जो युक्तियां उन्होंने प्रस्तुत की है, वे बहुत ग्रौड और बैज्ञानिक है। कुमारिल ने हव्य, गुण, कर्ण, सामान्य और अभाव ये पांच पदार्थ माने हैं। यूर्व मीमासा के अन्य सिद्धान्त उन्हें मान्य है, यदाधि सदरास्य की आलोचना यक्तक उनके हारा हुई है। कुमारिल का आधुनिक हिन्दूस्व की स्थापना में बहुत बंडा हाथ है। उनकी प्रणाली बेदों एवं ब्राह्मणों पर आजृत है। वें उसके बाहर के सभी पक्षों का निराकरण करते हैं।

कर्ममीमांसा में प्रभाकर एवं कुमारिल ने ही प्रथम बार मुक्ति का वर्णन किया है। उनका कथन है कि मुक्तिलाभ धर्म एवं अधर्म दोमों के समाप्त हो जाने पर ही हो सकता है और जो मुक्ति वाहता है उसे केवल आवश्यक कर्तांच्यों का पालन करना चाहिए।

कुमारी—(१) शिवपत्नी पार्वती के अनेकों नाम एवं गुण शिव के समान ही हैं। उनका एक नाम 'कुमारी' भी है। तीत्तरीय आरच्यक (१०,१७) में उन्हें कच्या कुमारी कहा गया है। सकन्दर्गण के कुमारीखाड में कुमारी का चरित्र और माहात्य्य विस्तार से वर्णित है। भारत का दक्षिणास्त अन्तरीप (कुमारी अन्तरीप) उन्ही के नाम से सम्बन्धित हैं।

- (२) 'कुमारी' नाम 'कुमार' का युग्म (जोडा) या समकोटिक भी है। यह ऐसी उग्न कुमारिका ग्रहों का सूचक है, जो जिजुओं का भक्षण करती हैं।
- (३) स्मृतियों में द्वादश वर्षीया कन्या का नाम भी कुमारी कहा गया है :

अष्टवर्षा भवेद् गौरी दशवर्षा च रोहिणी। सम्प्राप्ते द्वाददो वर्षे कुमारीत्यभिधीयते।।

[ अब्द वर्ष की कन्या गौरी और दस वर्ष की रोहिणी होती है। बारह वर्ष प्राप्त होने पर वह कुमारी कहलाती है।

'अन्नदाकरण' आदि आवम प्रत्यों में कुमारीपूजन के प्रसंग में कुमारी अजातपुष्पा (जिसको रजोषमं न होता हो। अन्या को कहा गया है। सोलह वर्ष पर्यन्त वह कुमारी रह सकती है। वयभेद से उसके कई नाम बतजाये गये हैं:

एकवर्षा भवेत् सन्ध्या द्विवर्षा च सरस्वती । निवर्षा तु निवामूर्तिष्वतुर्वर्षा तु कालिका ॥ मुमगा पञ्चवर्षा च वहवर्षा च उमा भवेत् । ससमिमर्गिलिनी साकादण्डवर्षा च कुव्विका ॥ नवमिक्लिमसुर्वा व्यक्तिस्वापराजिता । एकावर्षे तु ब्दाणी द्वादशास्त्रे तु भैरवी ॥ नयोदये महालक्ष्मीहित्यता पीठनायिका। क्षेत्रज्ञा पञ्चयविमः वीववे चान्नदा मता॥ एवं क्ष्मेण सम्प्रच्या यावत् पूष्पं न जायते। पृष्णतापि च सम्प्रच्या तत्युष्पाशानकर्मणि॥ कुमारीपुजन की विधि निम्नलिखित प्रकार से बतायी गयी हैं:

अयान्यरसाघमं बश्ये महाचीनक्रमीद्भवम् । येनातृष्टितमात्रेण शीघ्रं देवी प्रसीदित् ॥ अष्टरमाञ्च चतुर्दरमा कुङ्क्षां वा रिवर्तकमे । कृमारीपूजनं कुर्यात् यथा विभवमान्यः ॥ वस्ताळङ्करणार्वस्य भश्यमोज्येः मुक्तिस्तरैः १ पञ्चतन्यादिमः सम्यग् देवीबुद्धपा सुसाक्षरः।

कुमारोतन्त्र— 'आगमतत्त्विकास' की तन्त्रसूची में 'कुमारी-तन्त्र' का छठा क्रीमक स्थान है। इसमें कुमारीपूजन का विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

कुमारीपूजा—नवरात्र में इस ब्रात का अनुष्ठान होता है। वे॰ समयमणूब, २२। विशेष विवरण के लिए वे॰ 'कुमारी'।

कुम्मपर्यः — बारह-बारह वर्ष के अन्तर में चार मुख्य तीयों में कमनेवाला स्नाम-दान का ग्रहतीय । इसके बार स्वक्र प्रयाग, हरिद्वार, नासिक-पंचवटो और अवन्तिका (उज्जेम) है। (१) जब नूर्यं तथा चन्न मकर राशि पर हो, पूर वृपम राशि पर हो, ज्ञान सम्मान राशि पर हो, ज्ञान सम्मान प्रयाग में कुम्मयोग पड़वता है। इस अवसर पर निवंगों में स्नाम करना सहस्रो अक्यमेप पत्नों, सैम्बर्ग बावजेप्य यात्रों तथा एक लाख बार पूर्वी की प्रदक्षिणा करने से भी अधिक पुण्य प्रयाग करता है। कुम्म के इस अवसर पर तीर्पयाणियां को स्वाम करता हो। कुम्म के इस अवसर पर तीर्पयाणियां को स्वाम करता है। कुम्म के इस अवसर पर तीर्पयाणियां को स्वाम करता है। कुम्म के इस अवसर पर तीर्पयाणियां को स्वाम करता होते हैं, संगास्तान तथा सम्बर्धां सम्मान स्वाम स्वाम करता होते हैं, संगास्तान तथा सम्बर्धां सम्बर्धां सम्मान स्वास सम्बर्धां साम्बर्धां सम्बर्धां सम्बर्धां सम्बर्धां सम्बर्धां सम्बर्धां साम्बर्धां साम्बर्धां सम्बर्धां सम्बर्धां सम्बर्धां साम्बर्धां साम्बर्धां साम्बर्धां समास्त्र साम्बर्धां सम्बर्धां साम्बर्धां साम्बर्धां साम्यां साम्बर्धां साम्बर्वां साम्बर्धां साम्बर्धां साम्बर्धां साम्बर्वां साम्बर्धां साम्यां साम्बर्धां साम्

(२) जिस समय गुरु कुम्भ राशि पर और सूर्य मेय राशि पर हो तब हरिडार में कुम्भपर्व होता है। (३) जिम समय गुरु सिंह राशि पर स्थित हो तबा सूर्य एवं बन्द्र कर्क राशि पर हो तब नासिक में कुम्भ होता है। (४) जिस सम्म सूर्य तुला राशि पर स्थित हो और गुरु बृश्चिक राशि पर हो तब उन्दीन में कुम्भपर्य भगाया जाता है।

कुम्भ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराणों में मनोरंजक कथाएँ है। इनका सम्बन्ध समुद्रमन्थन से उत्पन्न अमृतघट से है। इस अमृतघट को असुर गण उठा ले गये थे, जिसकी गरु पुता पूजी पर हे आये । जिन-जिन स्वानों पर वह अमृत्यर (कुम्म) रखा गया बहाँ अमृत- बिन्हुओं के छल्क जाने से वे सभी प्रदेश पुण्यस्यक हो गये । वहाँ निविध्त समय पर स्मान-दान-पुण्य करने से अमृत-यह (मोध) की प्राप्ति होती है। प्राचीन प्रशासक्ष्यमध्यों में उक्त कुम्प्रयोगों का उस्लेख नहीं पाया आता है।

कुरकोत्र-अम्बाला से २५ मील पूर्व स्थित एक प्राचीन तीर्थ। ब्राह्मणयुगमें कुरुक्षेत्र बहुत ही पवित्र स्यल माना जाता था। ज्ञतपय काह्मण (४१५.१३) के अनु-सार देवताओं ने कुरुक्षेत्र में यज्ञाहृति दी थी। मैत्रायणी संहिता में भी यही बात कही गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि बाह्मणयुग के वैदिक लोग कुरुक्षेत्र में यज्ञ करने को सर्वीधिक महत्त्व देते थे। यह वैदिक संस्कृति का केन्द्र था, इसलिए यहाँ अधिक यज्ञ होना स्वाभाविक है और इसी कारण इसे 'धर्मक्षेत्र' भी कहा गया है। तैत्ति-रीय आरण्यक के अनुसार देवताओं ने कुरुक्षेत्र में एक सत्र पूराकियाथा। इसकी वेदीकुरु केत्र में ही थी। इसके दक्षिणी भाग की खाण्डव तथा उत्तरी भाग की तूर्घ्न, मध्यभागको परीण तथामरु को उल्कर कहा गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि स्वाण्डव, तूर्घ्न तथा परीण कुरुक्षेत्र के सीमान्त प्रदेश ये और मरु प्रदेश कुरु-क्षेत्र से कुछ दूर था। महाभारत में कुरुक्षेत्र के पवित गुणों का उल्लेख किया गया है। ऐसा ज्ञात होता है कि इसकी सीमा दक्षिण में सरस्वती तथा उत्तर में दृषद्वती नदीतकथी। बनपर्व (८६६) में कुरुक्षेत्रको 'ब्रह्मा-वर्त' कहा गया है। यही बात वामन पुराण तथा मनुस्मृति में भी किञ्चित् परिवर्तन के साथ कही गयी है। इस प्रकार आर्यावर्त में ब्रह्मावर्त सर्वाधिक पवित्र माना गया है और क्रकांत्र ऐसा ही स्थल है।

बाह्मण्यम में सर्वाधिक पवित्र सरस्वती कुठलेज से हिं होता कर कहती थी और मन् भूमि को भी, गहाँ बहु अवुष्य हो जाती है, पवित्र स्थल माना गया था। मुलत-कुठलेज बह्मा की वेदी कहलाता था, तहुपरान्त दसे सम्मत्यश्रक्ष तब कहा गया जब परसुराम ने पिता की हत्या के बठले में सचियों के रक्त से पौच सरीवरों का निर्माण किया। फिर उनके पितरों के बरदान से सह पवित्र स्थल हो गया। बाद में महाराज कुरु के नाम पर इसका नाम कुरुक्षेत्र पडा।

बामनपुराण के अनुसार कुरुक्षेत्र का अर्थव्यास पाँच योजन तक है। पुराणों में कुरुक्षेत्र की कई नामों से अभि-हित किया गया है। इनमें कुरुक्षेत्र, समन्तपञ्चक, विनवान, सिनहत्य, बहुस्तर और रामहृद्ध नाम प्रमुख है। अत्यन्त प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र बेंदिक संस्कृति का केन्द्र या। वीर-सीर यह केन्द्र पूर्व नवा दिशण को ओर स्वितकता गया और अन्तदः मध्यदेश (गङ्गा और यस्नृत के बीच का प्रदेश) मारतीय सस्कृति का केन्द्र हो गया।

महाभारत के बनाय (अ० ८३) के अनुसार को लोग कुछलेत में रहते हैं वे सभी पार्थों के मुक्त है। इसके लिएके को यह कहता है कि मैं कुछलेत आउँना और वहाँ रहेंग, वह भी पापमुक्त हो जाता है। ससार में इससे अधिक पवित्र स्वल दूसरा कोई नहीं है। कुघलेंत्र की घृलि का कण भी यदि कोई महान् पार्थी स्थतं करें तो वह कण ही उसके लिए स्वर्ग हो जाता है। अल्यत्र यह, नक्षत्र और तारों के भी पतन का भय बना रहता है, परन्तु जो कुछलेंत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे पुन. मर्च-लोक में नहीं आता ही तार सें परन्तु जो कुछलेंत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे पुन. मर्च-लोक में नहीं आते (नारदीय पुराण, ११.६४.२३-२४)।

नारदीय पुराण ( उत्तरार्ध, अ० ६५ ) में कुल्क्षेत्र के लगभग सौ तीथों का नामाङ्कन किया गया है। इनमें से कुछ काही विवरण यहाँ दियाजा सकताहै। सर्वप्रथम ब्रह्मसरयापवनह्नदका नाम आता है, जहाँ राजाकुरु योगी के रूप में निवास करते थे। इस झील को लम्बाई पूर्वसे पश्चिम ३५४६ फुट तथा चौडाई उत्तर से दक्षिण १९०० फुट है। बामन पुराण का मत है कि इसकी सीमा अर्थयोजन थी। चक्रतीर्थकी भूमि पर कृष्ण ने भीष्म पर आक्रमण करने के लिए चक्र धारण किया था। व्यास-स्थली थानेश्वर से १७ मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित आधुनिक वनस्थली है। अस्थिपुर थानेश्वर के पश्चिम तथा औजसघाट के दक्षिण में स्थित है। यहाँ महाभारतयुद्ध में बीरगति को प्राप्त हुए सैनिको का अन्तिम संस्कार किया गयाचा। कर्निधम के भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के अनुसार चक्रतीयं ही अस्थिपुर है और अलबीरूनी के युग में यह कुरुक्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध मन्दिर था। सरस्वती-तट पर स्थित पृथुदक बनपर्वमें बहुत ही उच्च स्तर का तीर्थमाना गया है। उसमें कहा गया है कि कुरुक्षेत्र पांचन रचक है और तरत्वती उससे भी अधिक पवित्र है। सरस्वतीतट पर स्थित तीर्थ सरस्वती भी अधिक पित्र है और पूजूक सरस्वती पर स्थित तीर्थों में भी सबसे अधिक पवित्र है। इससे उत्तम कोई तीर्थ नहीं है। शान्यपर्य ( ३९.३२-३४ ) में कहा गया है कि जो अधिक सरस्वती के उत्तरी तट पर पूजूक में पवित्र ग्रन्थों को अध्ययन करते हुए जीवन का उत्तम के नद्यान से मूक हो को प्राप्त होता है तथा जन्म-गरण के क्ष्मम से मूक हो आता है। वामन पुराण (३९.२० और २३) में इसे ब्रह्मगीत तीर्थ कहा गया है। पूजूक धानवर्य हो १४ मोक परिचम कर्नाल जिले में स्थित आधुनिक पिहोचा है। वामन (३४.३) और नारतीय पुराण (उत्तरार्थ,

६५.४.७) में कुश्लेज के सात वनों—काम्यकवन, अदि-तिवन, खानवन, फलकीचन, सूर्यवन, सपुनन और सीता-वन का उल्लेख हूं जो बहुत पवित है और पाप का करते वाले हैं। तीचों की सूची में कुश्लेज की सन्तिहती या सिन्नहल्ज के नाम से अमिहित किया गया है। वामन पुराण (२२.२-४) के जनुसार सरस्वती का उन्नाम ज्लाब वृद्धा है हुआ है। वहीं से कई पद्मादियों को नेमले हुए यह द्वैतवन में प्रवेश करती है। वामन पुराण (२२.६-२२) में मार्कण्डेय द्वारा सरस्वती की प्रशंक्षा की गयी है।

कुलक्बामणितन्त्र---एक महत्त्वपूर्ण तन्त्र ग्रन्थ । इसमें ६४ तन्त्रों की सूची वी हुई है, जो 'वामकेश्वरतन्त्र' की सूची से मिलती-जुलती है ।

कुलबेक्य — जीमल बेणजो में बारह आलवारों ( भक्त-कियों ) के नाम बहुत प्रसिद्ध है। कुलबेक्य र हमे हों हुए हैं । देश आलबार । स्वानीय परम्परा के अनुगार कुल-बेक्य का जन्म कलि के आरम्भ में मलाबीर के वारा-पट्टन या तिरम्मिञ्जक्तीलम् नामक स्थान में हुआ था। उन्होंने 'सुकुन्दमाला' नामक स्थल स्तोत्र की रचना की है।

कुळसारतन्त्र— 'कुरुचूडामणितन्त्र' की सूची में उद्धृत एक प्रन्था इसमे कौल सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का सक्षेप में वर्णन किया गया है।

कुलार्णव---बहुप्रचित्रत तस्त्र ग्रम्य । इसके अनुसार तास्त्रिक गण कई प्रकार के आचारों में विभक्त हैं । उनमें वेदाचार सामान्यतः थेष्ठ है, वेदाचार से वैष्णवाचार महान् है, वैष्णवाचार से शैवाचार उत्कृष्ट है, वैवाचार से विवाग-बार उत्तम है, दिनिगावार से वामाचार प्रशंकनीय है, वामाचार से खिद्यात्साचार श्रेष्ठ है और सिद्धान्ताचार को अपेका कोलाचार उत्तम है। कोलाचार से उत्तम और कोई वाचार नहीं है। इस परच में इन्हीं कोक आचारों और सिद्धान्तों का विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

कुलालिकास्नाय—इस तस्त्र प्रस्य में भारत के तीन याना का उल्लेख है:

दक्षिणे देवयान तु पितृयानं तु उत्तरे। मध्ये तु महायानं शिवसंज्ञा प्रगीयते।।

[दक्षिण में देवयान, उत्तर में पितृयान और मध्यदेश में महायान प्रचलित हैं।] इन यानों की विशोषता तो ठीक ठीक मालूम नही है, परन्तु महायानी श्रेष्ठ तन्त्र 'तथागत-गुह्मक' से पता लगता है कि रुद्रयामलादि में जिसे वामा-चार अथवा कौलाचार कहा गया है वही महायानियों का अनुष्ठेय आचार है। इसी सम्प्रदाय से क्रमश 'कालचक-यान' या 'कालोत्तरमहायान' तथा वज्जयान की उत्पत्ति हई । नेपाल के सभी शाक्त-बौद्ध व अथान सम्प्रदाय के हैं । कुलीनवाद---'कूलोन' का मूल अर्थ है श्रेष्ठ परिवार का व्यक्ति । कुलीनवाद का अर्थ हुआ 'पारिवारिक श्रेष्ठता का सिद्धान्त'। इसके अनुसार श्रेष्ठ परिवार में ही उत्तम गुण होते हैं। अतः विवाहादि सम्बन्ध भी उन्हीं के साथ होना चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार जिम परिवार में लगानार कई पीढियों तक वेद-वेदाङ्ग का अध्ययन होता हो, वह कुलीन कहलाता है। गैक्षणिक प्रतिष्ठा के साथ विवाह सम्बन्ध में इस प्रकार के परिवार बंगाल में श्रेष्ठ माने जाते थे। सेनवंश के शासन काल में कुलीनता का बहुत पचार हुआ। विवाह सम्बन्ध में कुछीन परिवारो की प्रतिष्ठा बहुत बढ गयी। इस पर बहुत ध्यान दिया जाताथा कि पृत्री अपने से उच्च कुल के वर से ब्याही जाय। फल यह हुआ कि कूलीन वरों की माँग अधिक हो गयी और इससे अनेक प्रकार की क़्रीतियाँ उत्पन्न हुई। बंगाल में यह कुलीन प्रधा लूब बढी तथा वहाँ एक-एक कुलीन बाह्मण ने बहुत ही ऊँचा दहेज लेकर सौ-सौ से अधिक कुमारियों का पाणिग्रहण करते हुए उनका 'उद्धार' कर डाला। शिशुहृत्याभी इस प्रधाका एक कुर्पारणाम थी, क्योंकि विवाह को लेकर कन्या एक समस्याबन जाती थी। अंग्रेजों ने इस शिशुहत्या की

बन्य कर दिया तथा आधुनिक काल के अनेक सुधारवादी समाजों को चेष्टा से कुळीनबाद का डोंग कम होता गया और आज यह प्रथा प्रायः समाप्त हो चुकी है।

कुलदीपिकानामक ग्रन्थमें कुल की परिभाषाऔर कुलाचारकावर्णन निम्नाह्मित प्रकारसे पायाजाताहै:

आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीर्थवर्शनम् । निष्ठाऽनृत्तिस्तपो दानं नवभा कुललक्षणम् ॥ [आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीर्थदर्शन, निष्ठा,

वृत्तिका अत्याग, तप और दान ये नौ प्रकार के कुल के लक्षण हैं।]

कुलीनस्य सुतां लब्ध्वा कुनीनाय सुतां ददौ । पर्यायक्रमतरचैव स एव कुलदीपकः।।

[बही कुल को प्रकाशित करनेवाला है जो कुल से कन्या ग्रहण करके पर्यायक्रम से कुल को ही कन्या देता है।] चार प्रकार के कुलकर्म बताये गये हैं:

आदानक्क प्रदानक्क कुशस्यागस्तयैव च । प्रतिज्ञा घटकाग्रे च कुलकर्म चतुर्विधम्।।

[ आदान, प्रदान, कुशत्यान, प्रतिज्ञा और घटकाल ये कुलकर्म कहे गये हैं। ] राजा बल्लालक्षेत ने प्रश्न-गोपीय राद्या वाईस कुलों को कुलीन घोषित किया श्रा बंगाल में इनकी बंदागरम्परा अभी तक चली जा रही है। कुलेस्वरीतन्त्र—गह मिश्र तन्त्रों में से एक तन्त्र है।

कुल्कन साहेब — अठारहवी शताब्दी में विरिचत सन्त साहित्य का एक ग्रन्थ। इसके रचित्ता सामी प्राणनाथ ने इसमें बतलावा है कि भारत के सभी वर्म एक ही पूषक (इंबर) में समाहित है। ईसाइयों के मसीहा, मुझक-मानों के महदी एवं हिन्दुओं के निष्कलंकावतार सभी एक ही व्यक्ति के रूप हैं। ३० 'प्राणनाथ'।

कुल्लू—हिमाचक प्रदेश में स्थास नदी के तट पर कुल्लू नगर दिवत है। यह बहुत सुन्दर स्थान है। यहाँ पठान-कोट से सीचा मोटरामर्ग भी मण्डी होकर काता है। पठानकोट से कुल्लू एक सो पचहत्तर मील पहता है। यह नगर बाबार, रचुनाय-मन्दिर, बमंशास्त्र, याना, पोस्ट आफिस, विवकी आदि से सम्पन्न है। पुचार-मण्डित गानचुम्बी मुक्तों से बेस्टित यह स्थल समुद्रतक से पे००० पूट केंबाई पर है। विवचायदामी को गहीं की विवेच यात्रा होती है और स्क दिन तक सेका रहता है। कुल्कुममु— मनुस्मृति की प्रसिद्ध टीका के रचिता।

इनका काल बारहुवीं उताब्दी है। मेबातिधि और गोविन्दराज के मनुमाध्यों का इन्होंने प्रचुर उपयोग किया है।

इनके अन्य बच्च है— स्मृतिबिकेक, अयोग्यागार, शावसापर और विवादतागर। पूर्वमीगाया के ये प्रकास्य
पण्डित थे। बचनी टीका 'मन्यपंतृकावकी' में इन्होंने

रिक्सा है— "वैदिकी रोका जिनकी चैच प्रतियोग मन्य

है।] इनिज्ज कुल्कुकमु के मत से तन्त्र को भी श्रुति
कहा जा सकता है। इन्लुक ने कहा है कि बाह्यण,
शत्रिय, वैच और पुर्व कार्या जो कियाहीनाता के

कारण जातिच्युत हुई है, चाहे वे चेक-ठमायो हो चाहे

सार्यमाची, सभी दस्यु कहलाती है। इस प्रकार के कित
राय मोलिक्स विवार इन्लुक्स हु के पाये जाते हैं।

सार्यमाची, सभी दस्यु कहलाती है। इस प्रकार के कित
राय मोलिक्स विवार इन्लुक्स हु के पाये जाते हैं।

मन्वर्थमुक्तावली की भूमिका में कुल्लूकभट्टने अपना संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया है

गौडे नन्दनवासिनाम्नि सुजर्नर्वन्ये वरेन्द्रघां कुले श्रीमद्भद्वदिवाकरस्य तत्त्वय कुल्ल्कभट्टोऽभवत् । काष्यामुसरवाहिजह् नृतनयातीरे समं पण्डितस् तेनेयं क्रियते हिताय विदुषा मन्दर्यमुकावली ।।

[गौडदेश के नन्दन ग्रामवासी, सुजनो से वन्दनी अ बारेन्द्र कूल में श्रीमान् दिवाकर भट्ट के पुत्र कुल्लूक हुए। काशी में उत्तरवाहिनी गङ्गा के किनारे पण्डितों के साह-चर्यमें उनके (कुल्लूकभट्टके) द्वारा विद्वानों के हित के लिए मन्बर्धमुक्तावली (नामक टीका) रची जा रही है।] मेघा तिथि तथा गोविन्दराज के अतिरिक्त अन्य शास्त्र-कारों काभी उल्लेख कुल्लूकभट्टने किया है, जैसे गर्ग ( मनु. २.६ ), धरणीधर, भास्कर ( मनु, १.८,१५), भोजदेव (मनु, ८१८४), वामन (मनु, १२.१०६), विश्वरूप (मनु, २.१८९)। निबन्धों में कुल्लूक कृत्य-कल्पतरु का प्राय. उल्लेख करते हैं। आश्चर्य इस बात का है कि मन्वर्थमुक्तावली में कुल्लूक ने बंगाल के प्रसिद्ध निबन्धकार जीमूतबाहन के दायभाग की कही चर्चा मही की है। सभवतः वाराणसी में रहने के कारण वे जीमूतवाहन के ग्रन्थ से परिचित नहीं थे। अथवा जीमूत-वाहन अभी प्रसिद्ध नही हो पाये थे।

कुल्लूक भट्ट ने अन्य भाष्यकारों की आलोचना करते हुए अपनी टीका की प्रशंसा की हैं (दे० पुष्पिका): सारासारववः प्रपञ्चनविधौ मेथातियेवनासुरी स्तोकं वस्तु निमूद्धमत्पवचनाद् गोविन्वराजो जगौ। प्रन्थेऽस्मिन्धरणीधरस्य बङ्गुशः स्वातन्थ्यमेतावता स्पष्टं मानवधर्मतत्त्वमित्रलं वक्तु कृतोऽयं स्वमः।।

िमेशांतियं की बादुरी सारसमित तथा सारहीन वथनों (गठों) के विवेचन की शींकों में दिखाई पड़तों है। नोविन्डयां ने शास्त्रों के प्रूटकारों की व्याच्या संक्षेप में की है। वरणीवर ने परम्परा के स्वान्तन होंकर शास्त्रों का अर्थ किया है। (परन्तु मैंने 'मन्वपंयुक्तावकी' में) मानव पर्म (शास्त्र) के सम्पूर्ण तस्त्र को स्पष्ट रूप से कहने का अपन मिता है।

सर विलियम जोन्स ने कुल्लूक भट्ट की प्रश्नंसा में लिखा है: "इन्होंने काटसाम्य अप्ययन कर बहुत सी पाण्डुलि-गंभों की तुलना से ऐसा ग्रन्थ प्रस्तुत किया, जिसके विषय में सबमुच कहा जा सकता है कि यह ल्युत्तम ' किन्तु अधिकतम व्यञ्जक, व्यृततम दिखाळ किन्तु पाण्डि-त्यपूर्ण, गम्भीरतम किन्तु अत्यन्त बाह्य है। प्राचीन अथवा नवीन किसी लेखक की ऐसी सुन्दर टीका दुर्लभ है।" दे० रोहा रामणा बनाम बंगरी श्रीचम्मा, इण्डियन जा रिपोर्टर (२, महास, २८६, गृ० २९१)।

कुबैर—उत्तर विशा के अधिष्ठाता देवता । मार्कण्डेय तथा वायुपुराण में 'कुवेर' शब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित प्रकार से दी हुई है :

कुस्सायां विवति शब्दोऽयं शरीरं वेरमुच्यते। कुवैरःकुशरीरत्वान् नाम्ना तेर्नैव सोऽक्कितः॥ ['कु'का प्रयोगकुस्सा (निन्दा)में होता है।'वेर'

शरीर को कहते हैं। इसलिए कुल्सित शरीर भारण करने के कारण वे 'कुबेर' नाम से विक्यात हुए।]

भागवत पुराण के अनुसार विश्ववा मुनि की इडविडा (इलविला) नामक भार्या से कुबेर उत्पन्न हुए थे। ये घन, यज्ञ और उत्तर दिशा के स्वामी है। ये तीन चरणो और आठ दौतों के साथ उत्पन्न हुए थे।

कुत्त (सत्तीय तृष्ण)—यह एक पवित्र वात है। इसका प्रयोग यज्ञों के विविध्य कर्मकाण्डों तथा सभी हिन्दू संस्कारों में होता है। इसकी गोक बज्री तेज होती है। इसीसे कुशाय-वृद्धि का मुहाबरा प्रजलित हुआ। इसकी उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है:

बर्हिध्मती नाम पुरी सर्वसम्पत्समन्त्रिता। न्यपतम् यत्र रोमाणि यज्ञस्याङ्गं विश्वन्त्रतः।। कुशकाशास्त एवासन् शब्बद् हरितवर्वसः। ऋषयो वै पराभाव्य यज्ञव्नान् यज्ञमीजिरे॥

[सब संपत्तियों से अरपूर बहिष्मती नग्नारी में पहले यक्तरवरूपों बराह भगवान के शारीरकमन से जो रीम गिरे, वे ही हरे-भरे कुश और कास हो गये। ऋषियों ने उनको हाथ में धारण कर यक्तविरोधियों को भरमाया और अपना अनुस्कान पूरा किया। (भागवत) ]

कुक्क (राका) — सूयंबंधी भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र । रामा-यण में इनकी उत्पत्ति का वर्णन मिलता है कि सीताजी के बड़े पुत्र का मार्जन ऋषि ने पवित्र कुशों से किया था इसलिए उसका नाम कुश हो गया ।

कुम (हीय)—पौराणिक भुवनकोश ( पूरोण ) के अनुसार सात होगों में एक कुछ डोग भी है। यह पूत्र के समुद्ध से पिरा हुआ है जहाँ देवनिर्मित अमिन के गमान कुछस्तम्य वर्तमान है। इसीलिए इसका नाम 'कुछ' पड़ा। इसके राजा प्रियवत के पुत्र हिरम्बरता थे। इस्होंने इस होग को सात भागों में विभक्त कर अपने सात पुत्रों को दे दिया। । कुछस्चिक्का—होग कमं में कुछ निकान तथा सन्द्र पुद करने की विधि का झायक रूप्या गयमन्त्र। इसके अनु-सार कुछों के हारा सभी मकार के होंग के लिए सम्पादित अम्मसस्कार की किया को भी कुयाकण्डका कहते है।

कृषिक—(१) कान्यकुव्य (कन्तीय) के पौराणिक राजाओं में से एक, विसके नाम से कीशिक बंध चला। कुरितत्वीर्य कान्यकुव्य का एक पर्योय है। यह गजधानी ही नहीं, मध्य-पुत्र तक प्रसिद्ध नीयों भी था, जिसकी गणना गहहबातक अभिलेखों के बनुसार उत्तर भारत के पश्चतीयों में होती थी।

(२) लकुकी (लकुकीश, जो शिव के एव अथतार समझे जाते हैं) के शिष्यों में से एक कुशिक है। उनके कुशिक आदि जार शिष्यों ने पासुपत योग का पूर्ण अभ्यास किया था।

क्ष्मीमण्य-ज्वरा प्रदेश के वेवरिया जिले में कसवा नामक कसबे के पास प्राचीन कुषीनगर है। बर्लि प्राचीन काल में बस्त कुष्मावर्ती नगरी (कुष की राजवानी) थी। पीछे यह मस्क गणतन्त्र की राजधानी बनी। यही पर बुढ ने परि-निर्वाण का प्राच्य किया था, जलएव यह स्थान कुढ्यभानुया-प्राच्य का प्रमुख तीर्यस्थान हो गया है। गोरखपुर से पुर्वी-सर कथ्या (कुषीनगर) इस्तीय भील दुर है। बुवाई से निकली मूर्तियों के अतिरिक्त यहाँ माथाकुँवर का कोटा, परिनिर्वाणस्तुर तथा परिनिर्वाणबैत्य, रामभारस्तुप आदि वर्षानीय हैं।

परिनिर्वाणस्तुर में मगवान बुढ की अस्थियों प्रतिषठा-पित की गयी थीं। मुळ स्त्यु क्षणिनगर के मरूलो ने ही बनवामा था, परन्तु उसके बाद भग्न होने पर अस्यन्त पवित्र होने के कारण इस स्तुर का कई बार पूनर्तिमाण और संस्कार हुआ। परिनिर्वाणवेश्य में भगवान् बुढ की परिनिर्वाण मा प्रति इस अहिंद्र हैं। इसी पर एक अभिकेस नेवाण का प्रता इस अहिंद्र हैं। इसी पर एक अभिकेस ने बात होता है कि भिन्नु बल ने इस प्रतिमा का वान इस्सा था। रामभारस्तुण उस स्थान पर बना है, जहाँ परका का अभिषेक होता था और भगवान् बुढ का वाह-सक्तार हुआ था। माथा हैंबर के कोट में थालकालीन भगवान बढ की बैटी इहें एक स्त्यू प्रतिमा है।

कृषि वास्त्रकस्त — नतपुर बाह्मण (१० ५ ९) में पवित्र अपिन के मुक्तों के आवार्य के रूप में तथा बृह्दा-रूपक उपनिवद के अस्तिम बंदा (शिअकों की सूची) में ये बाजश्रवा के शिष्य कहें गये हैं। यह स्पष्ट नहीं हैं बृहदारण्यक के अस्तिम बंदा में उद्भृत कुछि तथा शतपुर के दशम अप्याप के बंदा में उद्भृत कुछि, जिसे मजबब्द राजस्ताबायन का शिष्य कहा गया है, दोनों एक हैं अथवा मित्र-मित्र ।

कुवीतक सामभवा—पञ्चविश बाह्मण में इन्हें एक गृहपति कहा गया है। ये कौषीतिकियों के एक यज्ञसत्र के समय गृहपति बनाये गये थे।

कुबुमाञ्जलि—ग्यायाचार्य उदयन की रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध कुसुमाञ्जलि हैं, जिसमें कुल ७२ स्मरणीय स्लोकों में इंच्यर की सत्ता प्रमाणित की गयी है। नैयायिकों में यह पर्य्य बहुत प्रचलित है। इसकी अन्तिम भावपूर्ण और तकस्पयी शुमाशासा है:

क्ष्या ने नाशका है: इत्येवं श्रुतिशास्त्रकालकं भूँगोभिराक्षालिते येथा नास्त्रसावधार्ति हृदये ते शैकसारोपमा:। किन्तु प्रोवतिश्वप्रतीपिषयाप्पूर्ण भूषिण्यक्षाः काले कार्बाणकं स्वयंद हुपया ते तारणीया जना:।। [हे करणामय प्रभो, हम प्रन्थ में भैंने श्रुतिस्मृति- तर्क-पुलियों के बहुत तीज प्रबार जल से नास्तिकों के हृदय को बड़ी माना में बो हाला है, फिर भी पत्थर से मी कोर उन कोरों के मन से बाप स्थान बहुत्य कर सके। किन्तु "हैंस्वर नहीं है", "हैंस्वर नहीं है" हत प्रकार उलटे क्या में बड़े हेग से वे सब तस्परातापूर्वक आपका ही चिन्तु करते के हत समय पर उनका भी उद्धार करने की कुपा कीवियोग। ]

कूटसम्बोह—आषार्य रामानुज ने अपने मत की पृष्टि और प्रचार के लिए 'श्रीभाष्य' के अतिरिक्त अनेक सन्यों की रचना की। इन सन्यों में इन्होंने शाक्कुर मत का प्रबल शाक्ष्मों से लाइन किया है। रामानुबर्यित सन्यों की लम्बी सुन्यों में एक सन्य 'कृटक्यकार' में हैं।

कृदरब पुरुष — (१) धाक, प्रणाकी में यह बाराणा है कि सर्वोष्ण्य अनितम अवस्था निष्णु वा शिव करा उनकी शांकि एक ही एराताया है, जिनमें कोई अन्तर नहीं है। ने जेवल पृष्टिकाल में दोनों भिन्म होते हैं। पृष्टिकों आरमिक प्रथम अवस्था में धाकि जामृत होती है, जैसे नीद से उठी हो। उसके दो रूप होते हैं, जिल्ला प्रमान प्राप्त पून उसके स्वामी के छ गुणों का उदय होता है, प्रधा जान, शिक्त, प्रतिभा, बल, सीर्य एवं सौन्दर्य। उनकी शिक्त करमी कहाँ जोडे वनकर संकर्षण, प्रधुमा एवं अनिकट (डितीय, तृतीय एवं चतुर्य कृद्ध) तथा उनकी शांकि कर में प्रकट होती हैं। क्षूसे से रे अवसंब्रह तथा रेरि विशेषक उदयारों) का उदय होता हैं, जो संख्या में वैभयो (विष्णु के अवदारों) का उदय होता हैं, जो संख्या में वैभयो (विष्णु के अवदारों) का उदय होता हैं। इस्ति की नवासियों का उदय होता हैं।

सृष्टि के आरम्भ की दूसरी अवस्था में शक्ति का भूतिकप होत आकार धारण करता है, जिसे 'कृटस्य पुरुष' तथा 'मामा शक्ति' कहते हैं । कृटस्य पुरुष व्यक्तिगत आरमाओं (ओवों) का समष्टिगत रूप हैं (जैसे अनेकों ग्रमुमिखयो का एक छत्ता होता है), जबकि माया सृष्टि का मौतिक उपाशन हैं।

- (२) साख्य दर्शन का कृटस्य पृरुष निर्लिस, केवल और द्रष्टा सात्र है। इसका शाब्दिक अर्थ है 'कूट (वोटी) पर वैठा हुआ'।
- (३) पञ्चदशी (६ २२-२७) में परमात्मा के लिए इसका प्रयोग हुआ है:

१९६ ब्रह्माकी कृष्टावकी

विष्णानात्वा वेहृद्वगाविष्णान येतनः।
कृटविनातिकारणे सिताः कृटव्यः उच्यते ॥
कृट्यमे करिताः वृद्विद्यत्त वित्यत्तर्भतिवन्वतः।
प्राणानां चारणाज्ञीवः संतारेण स युज्यते ॥
कृष्ण्योत्मा चरणाज्ञीवः संतारेण स युज्यते ॥
कृष्ण्योत्मा चरणाज्ञीवः यया सर्वेसित्तरितः।
तथा जीवेन कृट्यः सोऽप्योत्याच्यास उच्यते ॥
वयां जीवेन न् कृष्ट्यः सोऽप्योत्याच्यास उच्यते ॥
वयां जीवेन न् कृष्ट्यः स्वाप्तिका मध्यताम् ॥
विवेषानुशिक्याच्याः विचाविद्या प्रकर्णिता।
न माति नातिः कृष्टस्य इत्यापावरमान्वितः।
अञ्जानी विदुवा पृष्टः कृष्टव्यं न प्रकृष्णते।
न भाति नातिः कृष्टस्य इति बुद्वन्। वदस्यमि ॥

श्रीमञ्जूषवद्गीता (१५.१६-१७) में सिन्वदानन्व-स्वरूप पुरुषोत्तम को कूटस्य कहा गया है: हाविमी पुरुषो लोके क्षरस्वाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्योज्जर उच्यते॥

क्टसाक्षी—धर्मशास्त्र में (व्यवहारतत्त्व के अनुसार) मायावी अथवा मिध्यावादी साक्षी को कृटसाक्षी कहा गया है। याज्ञवत्क्यस्मृति में कूटमाक्षी का लक्षण निम्नां-कित है:

द्विगुणा बाल्यथा बूयु. कृटा स्यु: पूर्वसाक्षिण. । न ददाति तुय: साक्ष्य जानन्नपि नराधमः। स कूटसाक्षिणां पापैस्तुल्यो दण्डेन चैव हि।। [बे पूर्व साक्षी कृट कहे जाते हैं जो दूना (बढ़ाकर)

[व पूर्व साशा कूट कह जात ह जा दूना (वड़ाकर) अथवा अन्यया (असत्य) बोलते हैं। जो मनुष्य जानता हुआ भी साक्ष्य नहीं देता हैं वह भी कूटसाक्षी के समान ही अधम और दण्डण हैं।]

कूमें - विष्णु का एक अवतार, जितनं भूमण्डल को अपनी पीठ पर बारण कर रला है। कूमें या कच्छण जलजन्तु है। धार्मिक रूपक, माङ्गीलक प्रतीक, तान्त्रिक उपचारादि के रूप में इसका उपयोग होता है। बृहस्सहिता (अ० ६४) के अनुसार मन्दिर से स्थापित कूमें की प्रतिमा मङ्गलकारिणी होती है:

> वैदुर्यस्वर् स्थूलकण्ठस्त्रिकोणो गूढिच्छिद्रस्वाक्यंशस्य शस्तः । क्रीडाबाच्या तोयपूर्णे मणो वा कार्यः कूर्मा मङ्गलार्थं नरेन्द्रैः ॥

शतपत्र वाह्यणमें कूर्मप्रजापतिका अवतार माना त्याहै:

'स यत् कूर्मी नाम एतदा रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असुजत । यदसुजदकरोत्तद् यदकरोत् तस्मान् कूर्मीः कष्मपो वै कूर्मस्तरमादाद्वः सर्वाः प्रजाः काष्यप इति ।

(शतपथ बाह्मण, ७. ५. १-५) दे के 'कूमोबतार'। पपप्राण के अनुतार सत्ययुग में देत और असुरों ह्यारा समुद्रमम्मन के अवतर पर मन्द्र बत्त को घारण करने के लिए भगवान् विष्णु ने कूम का क्य सहण किया (शीरीदमध्ये भगवान् कूमेंक्यो स्वय हरिः।) भागवतपुराण में भी यही बात कहीं गयी है। तन्त्रसार में यह एक मुद्रा का नाम है। इसका बर्णन

इस प्रकार है:

बामहर्स्तर वर्जन्या दिजणस्य किनक्या।
तवा दिजण तर्जन्या वानाद्गुष्ठे न योजवेत्।।
उन्नतं दिजणाद्गुष्ठे वामस्य मध्यमादिकाः।
अहमुक्तीयोजवेत् पृद्धे दिजणस्य करस्य व।।
वामस्य पितृतांचेन मध्यमानिकं तथा।
अधोमुखे च ते चुर्चादृष्ठिणस्य करस्य व।।
कृमंमुद्धसमं मुर्चादृष्ठमाणि च सर्वश ।
कृमंमुद्धसमं मुर्चादृष्ठमाणि च सर्वश ।
कृमंमुद्धसम्य स्वत्याद्वसम्य देवताध्यानकर्मणि।।
हृत्यादेवमास्याता देवताध्यानकर्मणि।।
हृत्यादेवमास्यात ।
कृमम्मान भवेदेतिदिते योगविदो विद्युः।।
कृममान भवेदेतिदिते योगविदो विद्युः।।

तन्त्रों में एक चक का ताम मी कूर्यक है ।
कूमंतीचे—हिसालय में स्थित एक तीजं । बरिताना मन्दिर
के तीछे दर्वत पर सीचे चवने से चरण्यादुका का स्थान
आता है । उसके उत्तर उर्वतीकुण्ड तथा इभी पर्वत पर
आता कृमंत्रीणें परता है । यही भगवान् विव्यु का कृमं
स्कल्या के रूप में पूजन होता है । कूमं भूपूण्ड का
प्रतीक है, जो सभी जीवचारियों को घारण करता है !
कूमंडाबसी—गीप शुक्त डावती । इस तिवि को कूमं अवतात हुआ था, इसलिए विज्यानारायण की यूजा होती है ।
वे वनाह पूर्वाण, अवसाय ४० हुक्तरत्याकर, ४८२-४८४ ।
धृत से परिपूर्ण तामपात्र के कूमं (कळूए) की मृति
स्वापित करके उसके उत्तर मन्दरावल रखकर किसी
सूपात्र को दान दिया जाता है । इस अनुष्ठान से भगवान्
विक्ष्ण प्रकार होते हैं ।

कूर्वपुराल — साधारताठ्या यह सैवपुराण है तथा दसमें 'लक्कुलीव'रासुपरातर्सहिता' की कुछ सामग्री उद्धार है, को साधुराण में भी दृष्टि सोन होती है। यह कुछ आपमों एवं तन्त्रों की शिक्षा को स्थान करता है। वायुप्राण से कुछ स्पृताधिक यह शिव के अदृष्टिस अवतारी तथा उनके शिव्यों का वर्णन भी प्रस्तुत करता है। इसमें कुछ शाक तन्त्रों के भी उद्धरण है तथा शांक्तपूजा पर बल दिया या है। यह अब भी निष्कृत रूप से विदित नहीं है कि किस शैन सम्प्रदाय के वर्णन इसमें प्राप्त हैं। किस्त अव-तारों को छोड़कर, नो लक्कुलीत मत से सम्बत्धित हैं।

कूर्पएराक के दूबिंद में तिरमन अध्याय तथा उत्तरार्थ में छियालीस अध्याय है। नारब्दुरण आदि प्रायः सभी दुराकों में व्याविक स्वाविक स्वावि

मुलन इस पुराण का क्या विवास था। इसके उपलब्ध क्या से पता लगता है कि इसमें चार साहिताएँ थीं—(१) बाझी, (२) भागवती, (३) बीरी और (४) बेणावी। इस समय केवल 'बाझी संहिता' ही मिलती है। इसी का गाम कूपेपूराण है। मत्या और भागवत पुराणों के अनुसार कूपेपूराण है। मत्या और भागवत पुराणों के अनुसार पुराण में बेलक ६००० इलीक पांच आते है। इसके कूपे नाम पढ़ने का कारण यह है कि भगवान विष्णु ने कूमीवतार भारण कर इस पुराण का उपयेश इस्द्रुवन्त मामक राजा की दिया था। इस पुराण का उपयेश इस्द्रुवन्त मामक राजा की दिया था। इस पुराण का उपयेश इस्द्रुवन्त मामक राजा की दिया था। इस पुराण का उपयेश इस्द्रुवन्त मामक राजा कि दिया था। इस पुराण की याव ही प्रचल आराध्य देवता के रूप में विज्ञ है। इसमें यह मत प्रतिपादित क्या शिक्ष क्या है कि मिमूलिया नाम है कि मिमूलिया नाम के साम हो। मूल सता जहा के विभिन्न रूप है। जिब के साम हो। मान्यूवा का भी इसमें विस्तुत वर्षण पाया जाता है।

कूर्मिवतार - जयतात्वाद का निकाण पुराणों का प्रधान अक्स है। धीन पुराणों में शिवन के अवतार तथा बैण्या पुराणों में विष्णु के अमिणत अवतारों का चर्चन पासा जाता है। इसी प्रकार अन्य पुराणों में अन्य देवी के अब-सारों की चर्चा है। ये वर्णन निराधार नहीं कहे जा सकते, नगींकि काह्यण तथा उपनिषदों में भी विषिध अब-तारों की चर्चा है। शतपत्र बाह्यण (१ ४.३.५) में कूर्मी- ततारों की चर्चा है। शतपत्र बाह्यण (१ ४.३.५) में कूर्मी- ततारों की चर्चा है। शतपत्र बाह्यण है। स्विध्य क्षान की स्वर्ध से मत से कूर्म, बगाह आदि अवतारों की जो कथा कही गयी है, वह प्रजापति (बह्या) के अवतार की प्रकारन्तर में कथा है। बैच्याव पुगण इन्ही अवतारों को विष्णु का अवतार वताराते हैं। बैच्याव पुगण इन्ही अवतारों को विष्णु का अवतार वताराते हैं।

कूम्माण्डदामी—आदिवन शुक्त दशमी। इस दिन शिव, दशरय तथा लब्मी का कूष्माण्ड (कुम्हडा) के कूलों से पूजन किया जाता हैं। चन्द्रमा को अर्ध्य दान करते हैं। दे० यदायरपद्धति, कालसार अग्ना, पृ० १२५।

क्रूक्सम्ब्री—अभ्विका अथवा दुर्गा का एक पर्योग । क्रूक्माण्ड की बिलि से प्रसन्न होने के कारण दुर्गा क्रूक्माण्डी कही जाती हैं । पवित्र मन्त्रों का नाम, जैसा बसिष्टस्मृति मे कथन हैं ' सर्ववैदपवित्राणि वश्याप्यहमत. परम् ।

येषा जर्गस्य होमेश्य प्रयन्ते नात्र संशय ।।
अध्यर्भणं देवकृतः गृद्धवरतस्तरत् समा ।
कृष्माण्डय पावमान्यस्य पुणीमावित्र्ययेव व ।।
कृष्माण्डय एक लता भी है, जिसके फलो की बिल देते
से पाप दूर होने हैं। याजबल्य के अनुसार,

तिरात्रोपोषितो भूत्वा कूष्माण्डीभिष्तं शुन्ति । सुराप स्वर्णहारी च रहजापी जले स्थित ॥

ितीन दिन उपवास करने के बाद कूष्माण्डी के फलो के साथ घृत का सेवन करने से और जल में बैठकर रुद्र-जप करने से मद्यपान एव सुवेर्णचोरी का पाप कट जाता है।

क्षकाम —क्षकाम (मिरागट) का उन्हेंस युव्देंस (तीत-रोय महिता, '.. ' १९ १, मैत्रायणों स. । ३ १४. २१ तथा वात्रतनंत्री स. , २४ ४०) में अवस्वेत्रय पत्र की बीठ-पमुताळिका में हुआ है। 'क्षक्लासी' का भी बाह्मणों में उन्होंना है। 'क्षिकाण्ययण' के अनुसार यह पूर्य का प्रतीक है, क्योंकि कमान यह मूर्य के मंगी रंगों को चारण करता (बदळता ) है, महाभारत (१२.७०) के अनुसार सुमंबंधी १९८ <del>Briger Stiffe</del>

राजा नृग को बाह्मण की गौ का अपहरण करने के कारण कुकलास योनि में जन्म घारण करना पडा था।

कृष्ण्यत-मार्गारीर्थ शुक्ल चतुर्थी को इस बत का प्रारम्भ होता है। चार वसं तक इक्का आवरण करना चाहिए। इसके देवता गणेवाजी है। एक वर्ष तक चतुर्थी को एक समय आहार करके जीवनयागन करना चाहिए, वितीय वर्ष रात्रि में भोजन करना चाहिए। तृतीय वर्ष विना मांगे जो मिल जाम उसे साना चाहिए तथा चौषे वर्ष चतुर्थी के दिन पूर्णोगवास करना चाहिए। दे हेमाबि, १.५०१-५०४, इकास्युराण।

यह पापों को दूर करता है, इसलिए 'क्रुच्क्क्र' कहलाता है। याजवल्क्य का कथन है:

गोमूत्रं गोमयं शीरं दिध सर्पिः कुशोदकम्। जग्ध्वा परेह्मभूपवसेत् कृष्य्यं सान्तपनं स्मृतम्।।

कृष्णुवतानि—कुछ वत कुष्णु गाने जाते हैं। येसे भोमायन,
तप्तकृष्णु कुण्णुतिकृष्णु, सान्तरन । यदापि ये प्रायतप्तकृष्णु कुण्णुतिकृष्णु, सान्तरन । यदापि ये प्रायतप्तकृष्णु वतीं में की
गयी हैं। सुझों के लिए इन बतों का निषेष हैं। कुछ
जन्य कुष्णु वतीं का भी वर्णन मिलता है, जैसे कार्तिक
कृष्णा सत्तरी से नैतान कुष्णु । हसमें चार दिन तक
कृष्णा सत्तरी से नैतान कुष्णु । हसमें चार दिन तक
कृष्णा सत्तरी से नैतान कुष्णु । हसमें चार दिन तक
क्रमावः केवक कल, दुष्ण, दीच तथा पुन हो कीना चारिए,
एकादवी को उपवास तथा हरिपुजन का विधान है।
वैष्णाव कुष्णु वत के समय 'मृत्यन्न' (नीवार के समान
एक मान्य) को तीन दिन तक खाना चाहिए। दवनन्तर
तीन दिन तक यावक तथा तीन दिन तक उपवास करना
चाहिए।

कुण्डातिक्ष्यं—कुण्डु का अर्थ है कष्ट अथवा कठित। कठिन से कठिन अत को 'कुण्ड्रातिकुण्डु' कहते हैं। विसष्ठ के अनुसार:

अक्रशस्तृतीयः कृच्छृातिकृच्छो यावत् सक्रदादीत । यावदेकवारमृदकं हस्तेन गृहीतुं शक्नोति तावश्रवपु विवसेषु मक्षयित्वा त्यहमुपवासः कृच्छृातिकृच्छृः ।

[ जिसमें केवल एक बार जल पिया जाता है वह कुच्छा-तिकुच्छ है । अथवा जिममें प्रतिदित एक बार ह्या से जल पहुण कर ती दियों तत ऐसे ही रहा जाय और तीन दिन पूर्ण (जलरहिन) उपवास किया जाय वह कुच्छाति-कुच्छ है ।] सुगन्तु के अनुसार : द्वादशरात्रं निराहारः स कृष्क्यतिकृष्ट्यः । एतत्कृषक्यति-कृष्ण्यद्वयं द्वादशाहसाध्यमञ्जलविषयम् ।

[बारह दिन निराहार वत करने को कुण्छातिकुण्यु कहते हैं। यह बत असमयों के लिए बारह दिन का है।] प्रायविचलविषेक में ब्रह्मपुराण से निम्नांकित क्लोक उद्धत है, जिसके अनुसार यह बत इक्कीस दिन का होता है:

चरेत् कृष्ण्यातिकृष्ण्यः पिनेत्तोमञ्जः शीतलम् । एकविकतिरात्रमन्तु कालेष्वतेषु संयतः ॥

घोर पापों के प्रायम्बिक्त स्वरूप इस बत का विधान किया गया है।

क्सकोटि--(१) जिसने शास्त्रों की कोटि (सीमा अथवा अष्टता) प्राप्त कर की है उसकी इतकोटि कहते हैं। 'त्रिकाण्डेरोष' के अनुसार यह कास्त्रप अथवा उपवर्ष का पर्याय है। यह शक्करावार्य की पदवी भी है।

(२) प्रसिद्ध है कि इस्सूम्ब पर बौधायन (एक बेदात्या-वार्य) में बृत्ति किखों यो जिसको आवार्य रामानुक ने अपने भाष्य में उद्युत्त किया है। अर्पन पण्डित याकोंबी का मत्त है कि बौधायन ने मीमासामूत्र पर भी वृत्ति किसी है। प्रश्वसूदय नामम सन्य से यह बात सिद्ध होती है और अतीत होता है कि बौधायनिर्मित्त वेदान्तवृत्ति का नाम 'इन्तकोटि' या (प्रश्वसूद्ध , पू ० २१)। वुलबर पूराण, मणिसंकर्त्र आदि हिंबड भाषा के प्रबच्धों में बौधायनकृत मीमासावृत्ति का इन्तकोटि नाम से निदेश है।

कुतिक्रय---धार्मिक क्रिया सम्पन्न करनेवाला व्यक्ति । इसका साकेतिक रूप किसी कर्म को समाप्त करना है । मनुस्मृति (५९९) के अनुसार :

वित्र शुध्यत्यपः स्पृष्ट्वा क्षत्रियो बाहनायुषम् ।

. वैश्वः त्रतीदं रहमीन् वा यर्षिट शूड. इतक्रियः ।।
[कृतक्रिय क्षासम् जल स्पत्तं करके अत्रिय वाहुन
अववा अस्त्र-शस्त्र कृत्वर, वैद्यं कीतां अथवा लगाम कृतर
और शूड यरिट (आठी) स्पर्वं करके शूख होता है। ]
कृतपुम—वैदिक धर्मावकम्बी हिन्दू विश्व की चार सीमाएँ
मानते हैं, जिन्दें 'पूग' कहते हैं। ये हैं इन्ह, जेता, द्वापर
एवं कलि । ये नाम पासे के पहलुकों स्था के अनुसार
स्वी गर्वे हैं। इन नमिल्क्रट है, जिसमें पहलू पर वार
विनद्ध होते हैं, जंता पर तीन, द्वापर पर दो एवं कलि

<del>प्रसि-प्रशिक्तान</del> १९**९** 

पर एक बिन्तु होता है, अविंतु कय से प्रत्येक में एक-एक बिन्तु कम होता जाता है। ब्राह्मण प्रन्तो, पामाध्य-महामारत एवं पुराणों में उपर्युक्त पात्रों के प्रश्नाचित्र कों के अनुसार एवं तर्साणुमसम्मन पुग है तथा क्रम से युगों में पुण एवं आगु का ह्यास होता जाता है। इत की आगु ४४०० विक्य वर्ष है, नेता की ३३००, ह्याप की २२०० तथा किंक की ११०० दिक्य वर्ष है। एक विष्य वर्ष १००० मानव-वर्ष के करावर होता है।

कृतपुग हमारे सामने मनुष्यजाति की सबसे सुज्ञी अवस्था को प्रस्तुत करता है। मनुष्य इस यूग में ४००० वर्ष जीता था। न तो यूद्ध होते ये न झगडे। वर्षांत्रमधर्म तथा बेद की विज्ञाजों का पूर्णक्षेण पासन होता था। अच्छे गुणों का दृढ साखद था। किल ठीक इसके विपरीत गुणों का बीयक यूग है। दे० 'कल्जियुग।'

कृति — मरुत् देवता के एक अरून का नाम । ऋष्वेद में उद्युत (१९६८ ३) मरुतों को 'कृति' धारण करने वाका कहा गया है। जिमर ने इस जब्द का अर्थ 'जहमं क्रमाया है, किसे युद्ध में धारण किया जाता था। किन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं है कि उस समय कृति एक मानवीय अरून था। कृतिवाला — कृति अयदा गजवमं को बस्त्र के रूप में धारण करने वाले। यह जिब का पर्याय है। क्रस्त्युराण के कृतिवालव की नया दी हह है, यथा

"महिषासुर का एव पाजासुर सर्वव अपने बल से उन्मत्त होकर सभी देवताओं का पोडन कर रहा था। यह उस्ति हामल किस-विज दिशा में आता था वही तुरूत्व से इस्ति हामल किस-विज दिशा में आता था वही तुरूत्व सो देवताओं में भर छा आता था। ब्रह्मा से वर पाकर वह तीनों ओको को तुष्पवत् समझता था। काम से अधि-मूत स्थी-पुरुषों हारा यह जवस्य था। इस स्थिति में उस देवपुष्ट्रक को आता हुआ देवकर विश्वलारी शिव में मानवों से अवस्य जानकर अपने विश्वल से उसका वध्य खिया। विश्वल से आहत होकर और अपने को छत्र के सामान टेंगा हुआ जानकर वह दिश्व की दरण में गया और बोला—हे विश्वलपणि! है देवताओं के स्वामी! मैं आपको कामसेव को मस्स करने वाला जानता हैं। है पुरान्तक! आपके हाथों मेरा वस प्रेयस्कर है। कुछ में स्वता अपने हाथों मेरा वस प्रेयस्कर है। कुछ में कहा चावता हैं। है पुरान्तक! आपके हाथों मेरा वस प्रेयस्कर है। कुछ में कहा चावता हैं। है पुरान्तक!

मैं आपके उत्पर स्थित होने के कारण घन्य हैं। त्रिशस्त्र के अग्र भाग पर स्थित होने के कारण में कृतकृत्य और अनुगृहीत हूँ। काल से तो सभी मरते हैं, परन्तु इस प्रकार की मृत्युकल्याणकारी है। कृपानिधि शंकर ने हसते हुए कहा-है गजासुर ! मैं तुम्हारे महान पौरुष से प्रसन्त हैं। है असुर, अपने अनुकूल वर माँगो, तुमको अवस्य दूँगा। उस दैत्य ने शिव से पुन निवेदन किया, हे दिग्वाम । यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सदा धारण करें। यह मेरी इत्ति (वर्म) आपकी त्रिशूलानि से पवित्र हो बुकी है। यह अच्छे आकार वाली, स्पर्श करने में मुखकर और यद में पणीकृत है। हे दिगम्बर ! यदि यह मेरी कृत्ति पृण्यवती नहीं होती तो रणाङ्गण में इसका अर्थिक अंग के साथ सम्पर्ककैसे होता? हे शंकर! यदि आप प्रसन्न है तो एक दूसरा वर दीजिए । आज के दिन से आपका नाम कृत्तिवासाहो। उसके वचन को मूनकर शंकर ने कहा. ऐसा ही होगा । भक्ति से निर्मल चिल बाले दैन्य से उन्होंने पुनः कहाः

हे पृथ्यतिषि देख ! दूसरा वर अत्यन्त पुर्जम है। अविमुक्त (काशी) में, जो मुक्ति का साधन है, तुम्हारा यह पृथ्यवरीर मेरी मृति होकर अवतरित होगा, जो सबके लिए मुक्ति देनेवाल होगा। उसका नाम 'कृत्तिवानेदवर' होगा। यह महापातकों का नाश करेगा। मभी मृतियों में यह श्रोच्या होगा। गिर्मा होगा। गिर्मा होगा। यह

कृषिकासत—यह तत कार्तिकी पूर्णिया के दिन प्रारम्भ होता है। इसमें किनी पवित्र स्थान पर स्नान करना बाहिए, जैने प्रयाग, कुरुनेत, पुरुकर, नीमयाच्या, मुरु-स्वान और पोक्स, अववा किसी भी नगर अववा ग्राम में स्नान किया जा सकता है। सुवर्ण रजत, रन्न, नवनीत तथा आटे की छः कृषिका नस्त्रमों की मृर्तियों का पूवन करना वाहिए। मृर्तिया चन्दम, आज्ञकक तथा केवर से चर्चित तथा सजिवत होने चाहिए। पूजा में जाती पुष्पों का प्रयोग करना वाहिए।

कृतिकास्तान—इस वृत में भग्गी नक्षत्र के दिन उपवास करता वाहिए। कृतिका नक्षत्र वाले दिन पुरोहित द्वारा यजमान तथा उसकी लाली को सोने करूब अवसा पवित्र जल तथा बसस्पतियों से परिपूर्ण मिट्टी के करुब इसर स्नान कराना चाहिए। इसमें अनि, स्कन्द, चन्द्र, कृपाण तथा करण के पूजन का विधान है। १. इह्मचारी

कुरवक्कतर—पर्यशास्त्र का एक तिक्रम-प्रस्थ । इसके एकिता गहरवाल राजा गोतिन्वस्त्र के सास्थिविवहिक कलमीचर थे। रचनाकाल बारहुवी शतास्त्री है। यह विशाल प्रस्थ था। किन्तु इसकी पूरी पाण्डुलिशि उपलब्ध नहीं है। यह बारह काण्डों में विभक्त था। उपलब्ध पाण्डुलियों से जात है कि इसका खारहुवी काण्ड राक् समं और बारहुवीं अवहार है। पूरे बन्य का नाम तो क्रस्यक्रम्यतर है किन्तु इसके बन्य नाम कल्पत्व, कल्पद्ग, कल्पवृज्ञ आदि भी प्रचलित है। इसकी सर्वाधिक पूर्ण पाण्डुलिय महाराणा उस्पप्त के सम्बालय में मुर्शावत है। इसमें बारह काण्ड और ११०८ पन्ने हैं। इसके वारह काण्ड निम्माद्वित हैं.

٧, X

२ गृहस्य ८. तीर्य ३. नैयत काल ۹ × ४ श्राद्ध १०. शुद्धि ५ प्रतिष्ठा ११ राजधर्म ६ प्रतिष्ठा १२ व्यवहार। दो और काण्ड पाये जाते हैं . १३ शान्तिक और १४ मोक्षा । मनमोहन चक्रवर्ती (जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसायटी ऑफ बगाल, १९१५, पृ० ३५८-५९) का सुझाव है कि लुप्त सातवाँ काण्ड पूजा तथानवाँ प्रायदिचल था। कुरुण---ऋग्वेद को एक ऋचा (८.८५.३-४) में 'कृष्ण' किसी ऋषि का नाम है। उन्हें अथवा उनके पुत्र को (ऋस्वेद, ८.२६) मन्त्रद्रष्टा कहा गया है। 'कृष्णीय' शब्द गोत्रवाचक है जो ऋग्वेद की दो ऋग्वाओ में उद्धृत है, जहां विश्वक कृष्णीय के लिए विष्णापू को अधिवनौ ने किसी रोग से मुक्ति देकर बचायाथा। इस अवस्था में कुष्ण, विष्णापू के धितामह प्रतीत होते हैं। कौषीतिक ब्राह्मण (३०.९) में उद्धृत कृष्ण आगिरस एवं उपर्युक्त कृष्ण एक ही जान पडते हैं।

हुक्त बेबकीपुत्र-छान्दीस्य उपनिषद् में कृष्ण देवकीपुत्र घोर आङ्गिरत के शिष्ण के रूप में उद्युत हैं। दरम्परा तथा आधृनिक विदान चित्रमंत, गार्च तरी ते दन्हें महा-भारत के नायक कृष्ण के रूप में माना है, जिन्हें आगे चक्कर देवत्व प्राप्त हो गया।

कुल्म हारीत---ऐतरेय आरण्यक में इन्हे एक आचार्यकहा गया है। कुण्यवत्त लौहित्य--(लौहित्य के बंशन): जैमिनीय उप-निषद् ब्राह्मण (३.४२१) को एक गुरुशिष्य-सूत्री में इन्हें स्थाम सुजयन्त लौहित्य का शिष्य कहा गया है।

कृष्य — महाभारत तथा भागवत के: ) इनके ऐतिहासिक स्वरूप का वर्णन उपस्थित करना एक प्रत्य रचना का विषय है! महाभारत में कृष्ण एक स्थान पर मानवीय नायक, दूसरे स्थान पर अपदेव (निष्णु के अंधावतार) एव अन्य स्थान पर पूर्णावतार (एक मात्र ईस्वर) के रूप में देख पटते हैं, जिन्हें आगे चलकर ब्रह्म अथवा परमात्मा कहा गया।

कृष्ण का जन्म द्वापर के अस्त में मधुरामें अस्थक-बृष्णि गणसंच में हुआ था। इनके पिता का नाम बसुदेव तथा माताका नाम देवकी था। उन दिनों इनके नाना देवक के भाई उग्रसेन इस संघ के गणमुख्य थे। उनका पुत्र कंस एकतन्त्रवादी था। वह उग्रसेन को उनके पद से हटाकर स्वयं राजा बन बैठा। कृष्ण उसके विरोधी थे। कंस ने कृष्ण को मारने की बड़ी चेष्टा की, जिसकी अति-रिक्तित कहानियाँ भागवत-पुराण में वर्णित है। इनसे कृष्ण के अद्भुत पुरुषार्थका परिचय मिलनाहै। अन्त में उन्होंने कंस का बघ कर उग्रसेन को प्नः गणमूख्य बनाया। कंस के बध से उसका महायक और श्वशुर, मगध का शासक जरासध बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने चेदि-राज शिशुपाल और यवन कालनेमि की सहायता से मयुरा पर सत्रहबार आक्रमण किया। कृष्ण को विवश होकर मथुरा छोड द्वारका जाना पड़ा। कृष्ण के ने न्त्व मे यादवो ने मुराष्ट्र में एक नये राज्य की स्थापना की। कृष्ण ने अपनी योग्यता के बल पर अखिल भारताय राजनीति में प्रमुख स्थान ग्रहण किया।

इसी बीच हस्तिनापुर के कीरवो और पाण्डवों में राज्य के बँटवार के लिए संपर्ध प्रारम्भ हुआ। | कुष्ण पाण्डवों के सहायक थे। पहले इन्होंने प्रयत्न किया कि शानित के साथ पाण्डवों को अधिकार मिक्र आय। कौरवों के दुरा-प्रह के कारण थृड हुआ। इसी युढ का नाम महामारत है। वास्तव में महाभारत के कथाकार व्यास और सुव-पार कुण्ण थे। महाभारत के प्रारम्भ में पाण्डव अर्जुन को कुलक्षय की आपंका से को व्यामोह हुआ उसका निरा-करण कुण्ण ने भगवद्गीता के उपदेश से किया, जो नीति-दर्शन की उत्कृष्ट कृति है। कृष्ण बहुत बड़े दार्शनिकनीक भी से। इसीलिए इनको योगेड्यर एवं जगवगुर (इन्सं बन्धे जगदगुरु) की उपाधि मिली। इनको सहायता से गण्डल विचारी हुए और पुश्चिति ( पायव्हों में लेक्ट) की अध्यक्षता में पाय्डबराज्य की स्थापना हुई। इन्स्म इसके परवात् द्वारका लीट आये। गृहसुद्ध से उनके युदु-वंदा का विज्ञंत हुआ। वंगल में एक व्याव के बाच से स्वयं उनका भी निमन हुआ।

कृष्ण का व्यक्तित्व अत्यन्त महत्वपूर्ण और प्रभावधाकी या। वे राजनीति के बहुत बड़े शाता और दर्शन के रुकाण्ड पण्डित थे। पानिक जगत्वे भी वे ने नेता और प्रवर्तक थे। उन्होंने समुख्यवाधी (जान-कर्म-भक्ति-सम्बसी) भागवत धर्म का प्रवर्तन किया। अपनी योग्य-ताओं के कारण वास्तव में वे युगपुरुष को आगं षष्ठ कर रायावतार के ष्टम में स्वीकार किये गये।

पुराणों में कृष्ण का वर्णन देखन के पूर्णावतार के रूप में हैं। यूर्णावतार का साङ्ग्रीपाङ्ग रूपक प्रागवत पुराण में पाया जाता है। इस्ते क्या का अप्याचार, अवतार का उद्देश्य, कारागार में जन्म, योगमाया का जन्म, गोचारण, गोप नथा गोपियों, उनका अनन्य प्रेम, बुष्टदकन, कंसवम, रास, बेदान्त खिलाण आदि का बिस्तृत वर्णन और निक-पण हम पुराण तथा अन्य पुराणों में उपलब्ध है। हरिसंबा (महाभारत के परिशिष्ट) में कृष्ण की कथा दुवारा कहीं

कृष्ण ने विसा भागवत धर्म का प्रवर्तन किया था, आगे गलकर उसमें वे स्वयं उधायस मान किये क्या । दर्शन में हितहास का उद्योजियण हुआ और कृष्ण के ईस्वरख और ब्रह्मपद की प्रतिष्ठा हुई। भागवत-वैष्णव धर्म आज भारत का बहुमांगित और प्रतिष्ठित धर्म है। भारत से समके सम्प्रदार्थों का उपसम्प्रदार्थों का व्यापक मचार हुआ है। दे॰ 'बरवार'।

कृष्णकर्णामृत — विष्णु स्वामी मत के अनुवाधी बिल्व-मञ्जूल ढारा रचित एक संस्कृत काव्य, जिसके विषय राघा तथा कृष्ण है। कानों में अमृत सींचने के समान यह वड़ी मधुर श्रव्य रचना है।

कृष्णचतुर्वशी (क्षिबरात्रि)—(१) फारगुन कृष्ण चतुर्दशी को इस बत का अनुष्ठान होता है। शिव इसके देवता है। भगवान् शिव के चौदह नामों के अप का विधान है। चौदह वर्षपर्यन्त इसका आवरण करना चाडिए। (२) केवल महिलाओं के लिए इसका विधान है। इंडण पक्ष की चतुर्वशी को उपबास करना चाहिए। शिव इसके देवता हैं। एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण करना चाहिए।

(३) माघ मास के कृष्य पक्ष की चतुर्दशी को भगवान् शिव की बिल्वपत्रों से पूजा करनी चाहिए। इस बिन भगवान् शक्कर की प्रतिमा के सम्मुख गृगुल जलाना चाहिए।

कृष्णविस्त — जैलाव पुराणों में कृष्ण के विविध वरितों का वर्णन कई पृष्टियों से हुआ है। कृष्ण पूर्णवितार जयवा पोडाकाल-अवतार माने गये है। अतः इनके जीवन में विविधता और जीवन के सक्षी क्षेत्रम्य समन्विद है। कृष्ण का बाह्यत विरोधान्सक चरित्र बहुतों को भ्रम में बाल देता है। परन्तु इसके मुल में समन्वयारम एकता वर्तमान है। जतः इनके मन्ते के लिए वैवस्य प्रतीयमान हैं। जतः इनके मन्ते के पूर्णवितार में समस्र जीवन का वित्रण है। भागवत और महाभारत में कृष्णविरंत का पुरा विकास पाया जाता है।

कृष्ण चैतन्य — मोलहवीं शती के प्रारम्भ में दो नये सम्प्र-दाय जैतन्य एवं वश्लभ उत्पन्न हुए । इनमें जैतन्य का मत प्रथम है तथा इसकी शिक्षाएँ तथा अन्य धार्मिक विधियाँ पूर्व के अन्य सम्प्रदायों के समीप है।

कृष्ण चैतन्य का बालनाम विश्वम्भर था। ये बङ्गाल के नदिया ( नवद्वीप ) नामक प्रसिद्ध सास्कृतिक केन्द्र में उत्पन्न हुए थे। बचपन में ही ये तर्क एवं व्याकरण के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हो गये। १५०७ ई० में ईव्वर परी (माध्य संन्यासी) से प्रभावित होकर भागवत पराण में वर्णित भक्ति को इन्होंने अपने जीवन में गम्भीरता से ग्रहण किया। इसके पश्चात् इन्होने अपना उपदेश आरम्भ किया तथा इनके अनेक शिष्य हो गये, जिनमें अर्देताचार्य ( एक वद्ध एवं सम्माननीय वैष्णव विद्वान ) एवं नित्यानन्द ( जो बहुत दिन तक माध्व थे ) उल्लेख-नीय हैं। इसी समय इन पर निम्बार्की एवं विष्णुस्वा-कियों का बहा प्रभाव पड़ा तथा ये जयदेव, चण्डीदास एवं विद्यापित के गीतों में आनन्द लेने लगे। इस प्रकार इन्होंने अपने माध्य शिक्षक से विलग होकर राधा को अपने विचार एवं आराधना में प्रधानतादी। ये अधि-कांद्रासमय शिष्यों के साथ मिलकर राघा-कृष्ण की स्तुतियाँ (संकीर्तन) गाने में व्यक्तीत करने लगे। प्रायः ये शिष्यों को लेकर नगर कीर्तन किया करते। ये नये मार्ग आगे चलकर बढ़े ही लोकप्रिय सिद्ध हुए।

१५०९ ई० में इन्होंने केशव भारती से संन्यास की दीक्षा ली एवं 'कृष्ण चैतन्य' नाम बारण किया। फिर उडीसा में जगन्नाधमन्दिर, पुरी, चले गये। कुछ वर्षी तक अपना सम्पूर्ण समय उत्तर तथा दक्षिण भारत की यात्रा में बिताया। वन्दावन इनको बहुत प्रिय था. जो राघा की रासभूमि थी । ये इस समय नवद्वीपवासियों द्वारा कृष्ण के अवतार माने जाने लगे तथा इनका सम्प्र-दाय प्रसिद्ध हो गया । १५१६ ई० से ये पुरी में रहने लगे । यहाँ पर इनके कई शिष्य हुए । इनमें सार्वभौम, प्रताप-हद्र (उडीसा के राजा ) तथा रामानम्ब राय (प्रताप-रुद्र के मन्त्री ) प्रसिद्ध हैं । दो बड़े बिद्वान शिष्य इनके और हए जिन्होंने आगे चलकर चैतन्य सम्प्रदाय के धार्मिक नियमों एवं दर्शनों के स्थापनार्थ ग्रन्थों की रचना की। येथे रूप एवं सनातन। और भी दूसरे शिष्यों ने राधा-क्रव्ण तथा चैतन्य की प्रशंसा में गीत लिखे। इनमें से नरहरि सरकार, वासुदेव घोष एवं वंशीवादन प्रमुख ये।

चैतन्य न तो व्यवस्थापक थे और न लेखक। इनके सम्प्रदाय की व्यवस्था का कार्य सँभाला नित्यानन्द ने तथा धार्मिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तों की स्थापना की रूप एवं सनातन ने । इनका कुछ नया सिद्धान्त नही या। किन्तु सम्भवतः चैतन्य ने ही मध्व के हैंत की अपेक्षा निम्बार्क के भेदाभेद को अपने सम्प्रदाय का दर्शन माना। इनके आघार ग्रन्थ थे भागवत पराण (श्रीघरी व्याख्या सहित ), चण्डीदास, जयदेव एवं विद्यापित के गीत, ब्रह्मसंहिता तथा कृष्णकर्णामत काव्य । लोगो पर इनके प्रभाव का मुख्य कारण था धार्मिक अनुभव, प्रभाव-शाली भावाबेश (जब ये कृष्ण की मृति की और देखते सथा उनके प्रेम पर भाषण करते थे ) तथा कृष्णमक्ति की संस्पर्शयुक्त एवं हार्दिक प्रशंसा की नयी प्रणाली। राषा-कृष्ण की कथा को ही इन्होने अपनी आराधनाका माध्यम बनाया, क्योंकि इनका कहना था कि हमारे पास मनुष्यो का सबसे अधिक हृदय स्पर्श करने वाली कोई और गाथा नहीं है। इनका मत 'गौडीय बैब्जब सम्प्रवाय'

कहा जाता है। बैंगला भाषा में चैतन्य के ऊपर बहुत बड़ा साहित्य विकसित हुआ है, जो जनता में बहुत लोक-प्रिय है।

कृष्णवस्पक्षण्ड — ब्रह्मवेवतंपुराण का एक अंधा। एक स्व-तान्त्र प्रत्य के कप में वैण्यां में इतका बहुत आदर है। निम्बाकं सम्प्रदाय का यह प्रामाणिक वरण्य माना जाता है। कृष्णवस्पत्ती—देवताओं के जन्मोस्सव उनकी अवदरण की तिषियों पर मनाये जाते हैं। इनमें रामव्यपनी, कृष्णवस्पती एवं विनायक्ष्यपनी (गणेशन्तुर्थी) विषेक मसित्र हैं। इक्षण्यवस्पती विष्कृत के व्यवतार के क्या में मनायों जाती है। कृष्ण का जन्म भादपद कृष्ण अव्यन्ती को हुवा या। इस दिन भगवान की मृति को सजाते हैं, मृते पर सृजाते हैं, सफीतंन व भजना करते एवं वत स्वते हैं तथा जन्मकाल (१२ वजे रात) ज्यतीत ही जाने पर असाद प्रहुण करते हैं। इस सम्म भायवत पूराण का पाठ किया जाता है, विसमें भगवान् कृष्ण की

अर्थ रात्रि में अच्छमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र होने पर यह पर्य क्रण्णवसन्ती कहा जाता है, हस योग में कुछ द्वेरफेर होने पर इसको क्रण्णवनमाध्यमी कहते हैं। कुछ व्यक्तिस नर्वत्रस्य साहित्यमाला में अति प्रस्थात सन्य 'चैतन्यपरितामृत' की रचना क्रण्णदान कविराज ने वृत्यावन के समीच राषाकुण्ड में मान वर्ष के अनवस्त मेरियम से १५८२ ई० में पूरी की थी। इससे माराज्ञ ने तात क्रण्णवेतन्य का सम्पूर्ण जीवन बडी अच्छी चीली में वर्षित है। विनेश्वचन्द्र सेन के सब्दों में 'बँगला भाषा में रचित यह प्रस्थ चीलम्य तथा उनके अनुसारियों की विवास के प्रस्तुत करनेवाल सर्वर्थक्ट प्रस्थ है।' कुण्णवस्ता (बाल्थ)—सोकह्यी वार्ती के एक बैंग्लव आचारं।

कृष्णदास (माष्य)—सोलहवी शती के एक बैल्णव आचार्य । इन्होंने कन्नड भाषा में पद्यात्मक रचना की है, जिसका विषय माध्वसम्प्रदाय तथा दर्शन है ।

कृष्णवास अधिकारी---विस्त्रभावार्य के अध्टछाप साहित्य-निर्माताओं में से एक भक्त कवि । इनका जन्म गुजरात के पाटीदार वंश में सोलहवी शती के मध्य हुआ था ।

बस्लभाकार्य के प्रभावशाली पृत्र गुसीई विट्ठलनावजी का संरक्षण और शीनावजी की पूजा-अर्चा का प्रवन्धभार कुछ वर्ष इनके अधीन था। सम्प्रदायसेवा के साथ हो ये अक्तिपूर्ण पदरचना भी करते थे। उत्सवों के समय इन पदों का शास्त्रीय गायन पुष्टिमार्गीय मन्दिरों में अब भी प्रचलित है।

कृष्णद्वावज्ञी---आरिवन कृष्ण द्वादशी को इस अरत का अनु-क्टान होता है। द्वादशी के दिन उपवास तथा वासुदेव के पूजन का विभान है। वासुदेवद्वादशी के नाम से भी यह प्रसिद्ध है।

कृण्यदेष--- विजयनगर के एक यहादनी राजा (१५०९-२९ हैं)। ये विचा और काल में प्रसिद्ध आष्ट्रयदाता ये। इनके समय में दीक्षण में हिन्दू भर्म का पुनश्यान हुआ। इनके राजपिकतों ने कर्ममीमांसा का उद्धार किया, बेदो का भाष्य जिल्ला एवं दर्शन तथा स्मृतियों का सबह किया। इनकी राजस्था के दो महान् आधार्य ये दो भाई सावण (बेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार) और माधव (बार्सनिक तथा पर्मशास्त्री)

कृष्ण ईपायन—वेदान्त दर्शन अथवा ब्रह्मसूत्र के मान्य लेखक बादरारण थे। भारतीय परम्परा इन्हें बेहव्यास तवा कृष्ण देशान्य भी कहती है। किन्तु इनके जीवन के बारे भे विवीध कुछ ज्ञात नहीं है। महाभारत के अनुवार ये ऋषि पराधार तथा धीवरकन्या सत्यवती से उत्यन्न हुए वें। माता ने संकोचवश इनको एक हीय में रख दिया था, अहाँ इक्ता शनन-पोषण हुआ। इसीकिए ये ईपायन (वीध में पाछिन) कहलाये। भारतीय परम्परा के अनुवार ये वेदिस सहिताओं से वंकलकत्वी एव सम्मादक एव अठारह पुराणो तथा महाभारत के रचिता थे। इनके प्रयाप पर वर्षी भारतीय साहित्य के उपजीव्य है। देव व्यावां।

कृष्णबोलोत्सव — चंत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को इत ब्रव का अनुष्ठान होता हु। भगवान कृष्ण की प्रतिमा (लक्ष्मी पहिता) किशी होले में विराजमान करने उसका दमनक नामक पत्तियों से पूजन करना चाहिए। राजि में जागरण का विभान है। दें र स्मितिकोत्स्म, २०१।

कृष्णध्यानपद्धति—अप्ययं दीक्षितं कृतं 'कृष्णध्यानपद्धति' एवं उसकी व्याख्या एक उत्कृष्ट रचना है। यह वैष्णवो में अति प्रियं और प्रसिद्धं ग्रन्थं है।

कृष्णभेनामृत — बरुलभ संप्रदाय का एक मान्य प्रन्य। इसका निर्माणकाल १५३१ ई० के लगभग है। विट्ठलनावजी ने इसकी रचना की थी। अस्यन्त ललित छन्दों में कृष्ण-भक्ति की अभिव्यक्ति इसमें की गयी है। कुळ-बळरामावतार—परावात विष्णु का कुळावतार अस्टम पूर्णावतार के रूप में भागा जाता है। कहा भी गया हैं: 'एवं वेश्वकला: पुंत कुळालु अपवान स्वयम् ! सभी अवतार अंशावतार है, किन्तु कुळा-अवतार पूर्णावतार होने के कारण साधात् भगवस्त्रक्ला हैं। कुळा के अवतार के साथ उनके बड़े भाई बनराम अंशावतार के रूप में अवतरित हुए थे।

बकराम और कृष्ण की उत्पत्ति के पूर्व पृथ्वी असुर-भार से पीडित हीकर भी के रूप में रोतो हुई बहा के पास गयी एवं बहावि सभी देवाला ने मिनकर पृथ्वी की रहा के लिए भगवान् की प्रार्थना की। उस समय कंग एवं जरासन्य आदि बलवान् समुर्ग सं संसार पीडित था। धर्म पतन की ओर जा रहा था। दूसरी ओर दुर्वी-पन आदि कौरववशीय राआओं के अलावारों से राक्षा और प्रजा दोनों में ही भयंकर पाय्विद हो रही थी। इधर शियुपाल, दन्तवक, के द्वारा भा संसार अत्यिधिक पीडित था। इस प्रकार इस मयंकर भार से पृथ्वी के उद्यार के लिए तथा धर्मरसाणार्थ भगवान् का पूर्णाव-तार हुआ।

कृष्णभट्ट---आपस्तम्ब गृह्यसूत्र पर जिन भाष्यकारों ने भाष्य जिल्ले है उनमे एक कृष्णभट्ट भी है।

क्ष्णांचय — जेजाक भूकि के बच्देल राजा की तिवर्मा (११२९११६६ हैं) के राजकित और गृह । इस्होंने प्रवीधबन्द्रीदर नामक प्रतीकारमक नाटक की रचना की । जनशूकि के अनुसार जब जीतिन्द्रमी ने वीदिराज गर्ज पर
विजय प्राप्त की तो युद्ध में रक्तराज देवकर उसके मन मे
देरास्य उत्पर हुआ । उसी समय कृष्णिमिय ने की तिवर्मा के मनीरजन के लिए वड़ी पट्टा तो करा नाटक की
रचना की । यह दार्जिक नाटक है और इसमें अर्देत
बेदान्त के तिद्धानों का प्रतिपादन किया मया है। इसकी
सीली करकारमक हैं । इसके पात्र विवक्त प्रतीध, साध्यकोर उनके विरोध मिनीविकाद है। इसमें वर्षिण गया है
कि किया प्रकार मानव सासारिक विकारों और प्रशक्की से
मुक्त होकर मोल प्राप्त कर सकता है। इसमे विरोधी मयो
और पात्र स्वाधिक भा व्यवस्त निया गया है। दे प्रवीध

**कृष्णकोलाभ्युदय---**भागवत पुराण के दशम स्कन्ध का य**ह** - कन्तड अनुवाद १५९० ई० के रुगमग वेङ्कट आर्थनामक

लिखी है।

एक आचार्य ने किया था। यह कर्णाटक में उसी प्रकार लोकप्रिय है, जिस प्रकार हिस्सी क्षेत्र में प्रेमसागर और सुखसागर।

कुण्णवळी---(१) मार्यशीर्घ कृष्ण वच्छी को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण करना चाहिए। सूर्य का प्रत्येक मास में भिम्न-भिन्न नामों से पूजन होना चाहिए।

(२) मास के दोनो पक्षों को चच्छी को एक बर्चपर्यन्त इस ब्रत का अनुष्ठान होना चाहिए। नक्त भोजन करना चाहिए तथा स्वामी कार्तिकेय को अर्घ्य देना चाहिए।

कृष्णस्तवराज---निम्बार्काचार्यद्वारा रचित एक छोटा स्तोत्र ग्रन्थ । यह निम्बार्कसम्प्रदाय में बहुत लोकप्रिय है। किन्तु यह निश्चित नहीं है कि यह आब आचार्यकी रचना है या बाद के किसी आचार्यकी ।

कृष्णानन्य —तैत्तिरीयोपनियद् पर अनेक भाष्य और वृत्तियां हैं। कृष्णानन्द स्वामी की भी एक वृत्ति इस पर है। कृष्णानन्य वागीश—जानः साहित्यः के उन्नीसवीं शती के प्रमुख आचार्य। इन्होंने 'तन्त्रसार' नामक ग्रन्थ की रवना

को है। कृष्णामृतमहार्णव — मध्वाचार्यरचित एक ग्रन्थ। दुमकी एक टीका आचार्य श्रीनिवास तीर्थने १८ वी शती में

हुण्णार्चनवीपिका—सोलहवी शती में चैतन्यमत के प्रसिद्ध आचार्य जीव गोस्वामी द्वारा विरचित सन्य। इसमें श्री कृष्ण की सेवा-पूजा का विधान भली भौति वर्णित है।

कृष्णालक्कार---अप्यय दीक्षित कृत 'सिद्धान्तलेश' पर अच्युत कृष्णामन्दतीर्थ कृत टीका। टीका की रचना में इन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है।

कृष्णावतार-दे॰ 'कृष्ण' तथा 'कृष्ण-बलरामावतार'।

कृष्णाष्टमीवत-मार्गशीयं कृष्ण अध्यमि को इस बत का अनुष्ठान होता है। एक वर्षपर्यन्त इसका आवरण होना चाहिए। शिव इसके देवता है। प्रत्येक मास में मणवान् शिव का निम्न-भिन्न नामों से पूजन तथा प्रत्येक मास में भिन्न-भिन्न नैवेंय पवायों का अपण करना चाहिए।

कृष्णोपनिषद्—एक परवर्ती उपनिषद्, जिसमें कृष्ण का वार्णनिक रूप व्याख्यात हुआ है। वैष्णव सम्प्रदाय में इसका विशेष आदर है। कुरूविङ्गाका—दुर्गाका एक पर्याप (कुरुण-पिङ्गाल वर्ण-मुक्ता)। कही-कहीं सिव को भी कुरुण-पिङ्गाल रूप में सम्बोधित किया गया है:

ऋतंसत्यं परंबद्धा पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्।

कर्जनिक क्षेत्र विकास विकास पंतरीजन्यसून । । कृष्ण सर्वार्षक स्वार क्षेत्र मात्र कि साथ सहाया माग भी मिला हुआ है । मन्त्र बाह्यण के पार्षक्य के समझने में दुक्हता होने के कारण दसको कृष्ण प्रवृष्टि कहा जाने कमा । इसके पार्ठिवेश्यम में याज्ञवस्य कही का गृह से करोब हो गया था, तब पून ने उसके अपना वेद उपक्वा किया (श्रीन क्षिया) । बाद में याज्ञवस्य मन्त्र-बाह्यण का 'जुक्क प्रवृष्टि' के नाम से अन्त्रास कर पार्थे । कृष्टक्सार मृत्य-नाजी पीठ बाला पुराना हिएन । वसी के के अनुसार ऐसे मृग जिल क्षेत्र में स्वच्छन्य मुमते हैं, बहु रापस्या के मोम्य पित्र माना गया है । विकारियों के कूर दिसाकमं से सचे रहने पर हिरन काले पढ़ जाते हैं, अद रहा निष्पार स्थान गृह समझा बाता हैं ।

ऐसा निष्पाप स्थान शुद्ध समझा जाता है। कुष्णा--कालिन्दी या यमुना नदी का एक नाम।

पाण्डवों की पत्नी द्रौपदी का नाम भी कृष्णा है। कास्त्री देवी भी कृष्णा कही जाती है।

हुष्णा नदी —दक्षिण भारत की पृष्यसिलला नदी। इसके पर्याय हैं कृष्णवेष्या, कृष्णगञ्जा आदि। महाभारत (६९. ३३) में इसका निम्नास्कृत उल्लेख हैं.

सदा निरामया कृष्णा मन्दगा मन्दगाहिनीम् । [कृष्णा सदा पवित्र, मन्द गति और मन्द प्रवाह वाली

[कृष्णा सदा पावत्र, मन्द्र गात आर मन्द्र प्रवाह बाला है।] राजनिषण्टु के अनुसार इसके जल के गुण स्वच्छत्व, रुच्यत्व, दीपनत्व तथा पाचकत्व है।

केतु — नव प्रहां में से अस्तिम । इसकी गणना दुष्ट ब्रहो में है। यह राहु (ग्रसने वाले ग्रह) का शरीर (थड) माना जाता है। ज्योतिषतस्य में इसकी-रिष्ट (कुफल) का वर्णन इस प्रकार पाया जाता है:

केतुर्यस्मिन्नृक्षेऽभ्युदितस्तस्मिन् प्रसूयते जन्तुः । रौद्रे सर्पमुहर्ते वा प्राणैः संत्यजत्याशु ।।

[ बार्डी, आप्लेबा अथवा केतु जिस नक्षत्र मे हो, इन नक्षत्रों में जम्म लेने वाले अपित का प्राण्यंकट होता है। इसके दशाक्त का पूर्ण वर्णन के रालीयजासक नामक बन्य में पाया जाता है। दूरसाचारी धूमकेतु नामक उप-यह भी केतु कहे गये हैं। ज्योतिक ब्रान्थों के केतुवाराज्याय केबारवीरीवत-केबल १०५

में उनकी गति और क्रूरफल का विस्तृत वर्णन मिलता है। दे गर्णविहता, मृहत्सिहिता आदि म्रन्य । आधुनिक ग्रन्थकारों में मधुरानाय विद्यालक्कार ने अपने समयामृत नामक ग्रन्थ में केनु के उत्पातों का सविस्तार विदरण किया है।

ऋत्वेद (१०.८.१) में मूर्य और उसकी रिक्समी के लिए 'केट्र' मान्य का प्रयोग हुआ है (देव बहुन्ति केतवः)। केयार-गौरीक्षत—कार्तिकी अमानस्मा के दिन इस वत का अनुष्ठान होता है। इस तिबि को गौरी तथा केदार चिव के पूजन का विधान है। 'अहुत्याकामयेंद्र' के अनुसार यह अत वार्तिणात्यों में विधोग असिद्ध है। इस बन्च में पर्यपुराग से एक कथा भी उद्धुत की गयी है।

केवारनाथ—शिव का एक पर्याय। इसकी अपुराति इस प्रकार बतायो गयी है. कि (प्रस्तक में) 'दारा' (अटा के भीतर गङ्गारूपिणी पत्नी) है (जिनकी। केदारनाथ एक तीर्थ में है जो उत्तराखण्ड के सैंग तीयों में यह अत्यन्त पत्रित माना गया है। इसके लिए यात्राप्रारम्भ करने मात्र से सब पाणो का क्षय हो जाता है।

हठयोग में भ्रूमध्य के स्थानिविशेष को केदार कहा गया है। हठयोगदीपिका (३ २४) में कथन है

कालपाश्चमहाबन्धविमोचनविचक्षणः। त्रिवेणीसङ्गम धत्ते केदार प्रापयेन्मनः॥ इस टीका मे स्पष्ट किया गया है.

दोनो भौहों के बीच में शिव का स्थान है। वह केदार शब्द से बाच्य है। उसी पर अपना मन केन्द्रित करना चाहिए।

थीर धीवमत की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रारम्भिक पांच मठ मुख्य ये। इनमें कंदारनाथ (हिमालग प्रदेश) का स्थान प्रथम हैं। इसके प्रथम सहत्त एकोरामाराध्य कह जाते हैं। भक्तों का विदयात है कि श्री केदारजों के रामनाथ प्रक्र के को भगवान् शिव के अचीर रूप है, एकोरामा-राध्य प्रकट हुए थे।

उत्तराखण्ड का केबारेक्वर मठ बहुत प्राचीन है। इसकी प्राचीनता का महत्वपूर्ण प्रमाण एक ताक्रावासनम्ब से होता है जो उसी मठ में कही पुराक्रात है। दसके कतुनार महाराज जनमेजय के राजस्व काल में स्वामी आनन्वराज्य जुड़ान हत मठ के गुरु थे। उन्हीं के ताम जनमेवया ने बीरगञ्जा, स्वर्गहारसङ्गा, सरस्वती और मन्दाफिनी के सङ्गम के बीच के भूसोच का बाल इस उद्देश्य से किया कि जानन्दरिङ्ज जङ्गम के विष्ण केदार-क्षेत्रवासी जानिज्ज जङ्गम स्कि जाय से मणवान् केदारेस्वर की पूजा-अर्चा किया करें। अभिनेस के बनुसार यह मान उन्होंने मार्गवीयों कमावस्था सीमबार को युषि-रिष्ठर के राज्यारोहण के नवासी वर्ष बीवते पर एकबङ्गम नामक संवरसर में किया था। मृत्यून्य टीहरी राज्य के राज्य इस पीठ के शिष्य हैं और भारत के तरह नरेश (जिनमें नेपाल, कस्मीर बीर उदयपुर भी है) प्रति वर्ष बापनी बौर से पूजा और मेंट करते रहे हैं। इस मठ के बापीन अनेक शासामठ है।

केनोपनिकद् —सामवेदीय उपनिषद प्रन्यों में छान्योग्य एवं केनोपनिषद प्रसिद्ध हैं। इस उपनिषद का दूसरा नाम तलककार है। यह तलककार बाह्यण के अन्तर्गत है। वहा जाता है कि बाक्टर वारतिक ने तंजीर में इस तलककार बाह्यण प्रन्य को पाया था। इसके १३५ से लेकर १४५वें बाध्य तक को 'तलककार उपनिषद' अथया 'केनोपनिकद्' माना जाता है। छान्योग्य एवं केन पर खक्कराचार्य के माध्य है तथा अथ्य आचार्यों ने अनेक वृत्तियों और टीकाएँ लिखी है। उपनिषद का 'केन' नाम इसलिए एवा कि इसका प्रारम्भ कैन' (किसके द्वारा) छान्य से होता है। इसने उस सत्ता का अन्वेषण किया गया है जिसके द्वार सम्प्रण विदय का घरणा और सञ्चालम होता है।

केरेय पचरस—कल्लंड वीरशैंव साहित्य में पदाराज नामक पुराण का स्थान महत्त्वपूर्ण है। इसमें 'केरेय पचरस' को कथा लिखी गयी है। इस पुराण की रचना सन् १३८५ ई० मे पचना इकूने की थी।

 २०६ केस-नेमायचन्त्रसेन

भिक्त' भी कहते हैं। केवल का हृदय पवित्र होता है। केवल आराज्य में ही तस्लीन रहता है और भक्ति के साथ मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है।

सांस्यवर्धन के अनुसार पुष्क और प्रकृति के पार्यक्य की स्विति 'कैसल्य' कहकाती हैं। इस स्थिति में रहनेवाका मुक्त जात्मा 'केसल्य' कहकाती हैं। जैन घर्म में जिसे सुद (केसल्) ज्ञान प्राप्त हो गया हो, ऐसे जिन विशेष को 'केनकी' कहा जाता है।

ह्रठयोगदीपिका (२.७१) के अनुसार 'केबल' कुम्भक का एक भेद हैं:

प्राणायामस्त्रिचा प्रोक्तो रेच-पूरक-कुम्भकैः। सहितः केवलस्वेति कुम्भको द्विविद्यो मतः॥

शिणायाम तीन प्रकारका कहा गया है . रेवक, पूरक और कुम्भक। कुम्भक भी दो प्रकारका माना गया है : सहित और केवल। 1

केका — मार्गिक आजानुमार सिक्कों के पारण बनने के पीच उपादानों में पहला केवा है। ये कभी क्यांन नहीं जाते। पोच उपादान गीच 'ककार' (क वर्ण से प्रारम्भ होने वाले 'शब्द) कहलाते हैं: केवा. कुषाण, कहा, कच्छा और कंषा। पूर्ण केवा स्काने की प्रथा को दशम गुरू गोविन्दिसह ने प्रारम्भ किया था। बालमा सिक्कों का यह प्रमुख चिद्व है, जो मार्क्सपियों से उनको पृथक् करता है।

केशव — निष्णु का एक नाता । इसकी व्यूटारीत इस प्रकार की गयी है 'क (जल) में जो सोता है (के जले खेते हिति। 'मामवण पुराण के अनुसार परक्रावर्धिक, को ही केशव कहा गया है: 'ब्रह्म-विष्णु-घट्ट-सजा सफत्य केश-संजिता।' सुम्दर लग्ने केश (बाल) रकते के कारण भी विष्णु को केशव कहते हैं। अयवा क ब्रह्मा, ईस क्र हन दोनों को अपने स्वरूप में और कर जो परमासा रूप से एक मात्र जबस्थित रहता है वह 'केशव' है। रिवंश-पुराण (८०.६६) के अनुसार केशी नामक अनुस का वध करते के कारण विष्णु का नाम केशव पड़ा (केसं केशिन बार्सा हमित)

यस्मास्त्रया हतः केशी तस्मान्यच्छाशनं श्रृणु । केशवो नाम नाम्ना त्वं ख्यातो लोके भविष्यसि ॥ केशव काश्मीरी---निम्बाकों का इतिहास १३५० ई० से १५०० ई० तक अज्ञात है । किन्तु १५०० से इसका पुनक्स्मेय होता है। इसके आवार्य दो प्रकार के हुए:
पुहस्त तथा संन्यासी। इस आवार्यों में केश्व कारमीरी का
नाम सर्वेत्रमुक रूप से साता है। पुनर्विकाशकाल के
आरिमिक नेताओं का मुस्म केशव कारमीरी (निस्वाकों
में अपणी) तथा जनके भिग्नीपरित हरिब्बास देव (निन्वाकों के कन्य नेता) का बा। ये क्ष्ण्यक्तराय एवं
सरक्तामावार्य के समकालीन वे। केशव कारमीरी प्रसिद्ध
तार्किक विद्वान एवं निम्बार्कदर्शन के भाष्यकार वे।
जयारता के संत्र में उनकी 'क्रमदीपिका' की विदोब प्रतिकटा
हो विशेषकर गीतमीय तन्त्र के आधार पर निमित
हर्ष है।

केशवचन्त्र सेन-भारतीय पुनर्जागरण के आन्दोलन में 'ब्रह्मममाज' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह आन्दोलन १८२८ ई॰ में राजा राममोहन राय द्वारा आरम्भ हुआ। आन्दोलन का प्रथम चरण १८४१ में समास हुआ। दूसरे चरण के नेता देवेन्द्रनाथ ठाकुर तथा उनके एक नवयवक सहयोगी केशवचन्द्र सेन थे। दूसरे चरण में समाज काफी प्रगति पर था एवं केशव के सहयोग ने इसे और भी गति दी। ये सम्भ्रान्त वैद्यक्ल के व्यक्ति थे तथा इन्होंने आधनिक उच्च शिक्षा प्राप्त की यी। १८५७ ई० में समाज की सदस्यता ग्रहण कर १८५९ से इन्होने अपनी सम्पूर्ण प्रतिभा समाजोन्नति में लगाना आरम्भ किया। देवेन्द्रनाथ ठाकूर इन्हे बहुत पसन्द करने थे। पाँच बर्प तक दोनों ने साथ-साथ कार्य किया। इसी ममय 'ब्राह्म विद्यालय' खोला गया जिसमें केशवचन्द्र ने अग्रेजी में तथा देवेन्द्रनाथ ने मातभाषा में अपने सिद्धान्तों को समझाया । इसके फलस्व-रूप अनेक नवयुवक समाज में सम्मिलित हुए। इस बीच केशव ने 'बैक आफ बंगाल' में नौकरी कर ली किन्त उसे उन्होंने १८६१ में त्याग दिया तथा अपना संपूर्ण समय समाज के लिए देने लगे। 'संगति सभा' के अनेक अनुयायियों ने केशव का अनुगमन किया, जिनमें प्रताप-चन्द्र मजुमदार प्रधान थे । एक पश्चिका "इण्डियन मिरर" निकाली जाने लगी।

१८६२ ई॰ में देवेन्द्रनाथ ने केशबचनद्र की नया सम्मान दिया । समाज के आचार्य केवल ब्राह्मण हुआ करते थे । देवेन्द्रनाथ स्वयं समाज के आचार्य थे एवं क्षेत्रवज्ञयान-केशवाचार्य २०७

दो और काम उपाचार्य करने वाले थे। देवेन्द्रनाथ ने केशव को आचार्य पद प्रदान किया।

इस क्षमय केशवचन्द्र ने हिन्दू समाज का विरोध सहून करते हुए अपनी स्त्री को समाजवेवा में लगाया। इससे वड़ा लाभ हुआ। बाह्यों ने अपनी न्त्रियों को अधिक स्वाधीनता प्रदान करना आरम्भ किया जो अपी चलकर क्लीस्वाधीमता आन्दोलन में बहुत ही सहा-यक हुआ।

दो वर्ष बाद केशन ने बंबई एवं महास में भी 'इहा-समाज' की स्थापना करायी। जब केशब यात्रा पर ये तभी देवेन्द्राय को कुछ प्राचीन विचारों ने प्रमादित किया तथा उन्होंने केशव के स्थान पर उपाचार्यों को कार्य करने की अनुमति दे दी। केशव के दल ने इसका विरोध किया और इस प्रकार दो समाजों को स्थापना हुई। वेन्द्रनाथ का समाज 'आदिनमाज' तथा केशव का 'नव ब्रह्मसमाज' कहुलाया।

यहाँ से समाज का तीसरा चरण या यग आरम्भ होता है। देवेन्द्रनाथ का साथ छट जाने पर केशवचन्द्र ने ईश्वर पर भरोसारखातथा उन्हें नयी प्रेरणाव स्फर्ति प्राप्त हुई । उन्होंने अनेक प्रचारक एवं भक्त प्राप्त किये और प्रार्थनामें इनको विशेष शास्ति मिली। घर पर ही सदस्यो की भीड जमती तथा धार्मिक सेबाओं एवं प्रार्थना में लोग स्वव हाथ बटाते। बैब्जब धर्मसे. जो इनका पारिवारिक धर्म था. केशव ने इस समय वहत कुछ लिया। भक्ति, जो हिंदु धर्म में ईश्वरप्रेम एवं उसमे विश्वास का प्रतीक है. इस आन्दोलन का प्रधान अङ्गबन गयी। २२ अगस्त १८६९ को मध्युआ बाजार (कलकत्ता) में केशबचन्द्र ने एक भवन बनवाया जिसे मन्दिर की संज्ञा दी गयी। यहाँ अनेको प्रतिष्ठित लोग आने लगे तथा समाज के सदस्य हुए । मन्दिर के निर्माण के कछ ही दिन बाद इन्होंने बिलायत की यात्रा की। वहाँ इनका बड़ा सम्मान हुआ । इगलैण्ड में बहुसंस्थक लोगों के बीच केशव ने भाषण किया। ब्रिटेन की महा-रानी ने भी इनसे भेट की। बिटिश क्रिवियान होम ने इन्हें सर्वाधिक प्रभावित किया ।

कलकत्ता जौटकर केशव ने अनेक प्रकार के सुधार प्रारम्भ किये। एक नया समाज 'इण्डियन रिफार्म एसोसिएशन' बनाया, जिसके पाँच विभाग थे—सस्या साहित्य, दान, स्त्री विकास, जिल्ला और आत्मनिब्रह । अनेक कार्य और संस्थायें इस समय प्रारम्भ की गई, यथा

नामंत्र स्कूल पत्रार गर्ल्स, विक्टोरिया इन्स्टीट्यूशन पत्रार वीमेन, इन्डस्ट्रियल स्कूल फार ब्वायेज एवं भारत आश्रम, जिसमें स्त्रियों एवं शिशुकों को शिक्षा दी जाती थी।

इस समय तक केवाज अपने को ईश्वर के आदेश जोगों का पहुँचानेवाला समझने करो तथा दूसरों को उन्होंने आदेश देना आरम्भ किया। अतएव समाज के अन्यर केवाब का विरोध आरम्भ हो गया। किर एक बार केवाब के जीवन में उदासी आयो, किन्तु ईश्वरारामना में छीन हो इन्होंने सब मुला दिया। केवाब ने मृश्यु के पहले किर एक बार पत्तिका की यात्रा की। इनके अन्तिम समय तक १७३ बहुसमाज की सालाएँ हो गयी थी, १५०० पक्के सदस्य तथा ५०० अनुयायो थे। इनके द्वारा सचा-छित आन्दोलन ने बंगाल में मुखार और नवजीवन की एक कहर सो फैला दी।

केककप्रयान—पाण ग्राम के पास अञ्जलना में जहीं सरस्वती की भारा मिलती है उस स्थान को केखन-प्रयाग कहते हैं। उत्तराखण्ड के तीथों में यह प्रसिद्ध हैं। केकब महु—निस्माकीवार्य की परपरा के उत्तराई में उनके दो शिष्य बहुत प्रशिद्ध हुए; एक केशव महु तथा दूसरे हरिज्ञास। इन्हीं दो शिष्यों के दो अणियाँ निकती हैं। गृहस्थ और सन्यासी जो आपसी मेंदो के होते हुए भी बड़े आदुत वे। दे० 'केशव काश्मीरी'।

केशव मिश्र--यायवैशेषिक दर्शन के आचार्य। इनका उदयकाल १२वी शती है। इन्होंने तर्कभाषा नामक प्रन्थ की रचना की है। इसका अग्रेजी अनुवाद महामहोपाध्याय पुरु गंगानाथ झा ने किया।

केशबस्वानी योपाल—इन्होने बौधायन श्रीतसूत्र पर भाष्य लिखा है।

केशवार्षायं—निन्वाकीयायं के शिष्य श्रीनिवास द्वारा हत इहासूमभाव्य के व्यावयाता। ये परहेदी गती में हुए ये और वैतत्य महाप्रमुक्ते समय में जीवित थी। निव्याकी-वार्य के 'वेदान्त्यरिजातसीरम' का भाष्य 'वेदान्त-कौस्तुमं नाम से श्रीनिवासायायं ने जिल्ला और 'वेदान्त-कौस्तुमं नाम से श्रीनिवासायायं ने जिल्ला और 'वेदान्त-कौस्तुमं की टीका केशवायायं ने जिल्ली। निम्बाकीयायं २०८ सैयह-बेशस्थलार

की परंपरा में ये अत्यन्त प्रौढ़ विद्वान माने जाते हैं। दे॰ 'केशव भट्ट'।

केवर—जासदितवार के सबसे प्रयम वार्शीनक व्यावधाता अर्तुहिर थे। उनके परवात् अर्तुमित्र हो गया है। इनके बाद इस सिखान्त का पूर्ण वर्णन पुण्यात्र एवं केवर के व्यावधानिक को पूर्ण वर्णन पुण्यात्र एवं केवर के व्यावधानिक को प्रया जाता है, जो क्रमतः 'वावध-पर्याय' जीत 'पात्रज्ञाल महाभाष्य' पर है। केवर का समय रेशी वार्याव्यी है जीर वे करमीरदेशीय थे। इनकी होका के वल पर हो। वर्ष्यावकालीन विद्वान् महा-भाष्य को समझते में समर्थ हो परेवाक्तालीन विद्वान् महा-भाष्य को समझते में समर्थ हो परेवा के उपक्रम में इनका कहना है:

भाष्याध्यः क्वातिमभ्गीरः क्वाहं मन्दमितस्त्या । तथापि हरिबर्देन सारेण ग्रम्थकेतुना । क्रममाणः यनैः पारं तस्य प्राप्तास्मि पंगुवत् ।। महाभाष्य की दुर्वोधता को लेकर भी हर्षं जैसे महा-कवि ने 'नैयध्यरित' में एक अद्भुत उपमा दी है। उन्होंने नक की राजभानी शत्रुकों के लिए देशी ही अनेद बक्कायों है जैसी पंडितों के लिए महाभाष्य को प्रविक्तकाएँ जबीच्य थी। केंग्रट ने इन्हें सुवीच्य बना दिया।

विवास वा निष्य न हिंदु जुराज क्या (पर्वा ) विकास नामानदोवर से कैलास लगमग २० मील दूर है। पूरे कैलास की सामानदोवर से कैलास लगमग २० मील दूर है। पूरे कैलास की सामाने पर्वतों के एक वोडवरल ममल के मच्य निवाद है। कैलास चिवर लास-पास के समस्त चिवरों में ठूँची है। इसकी परि-क्षमा २२ मील की है जिसे यात्री प्रायः तीन दिनों में पूरी करते हैं। कैलास का उच्चे भाग तो प्रायः वसम्य है, उसका सर्वा सामागाम से लगमग वेड़ मील सीची पढ़ाई एक स्वा परिकास का उच्चे भाग तो प्रायः वसम्य है, उसका सर्वा सामागाम से लगमग वेड़ मील सीची पढ़ाई एक स्वा पर्यक्र तो किया वा सकता है और यह चढ़ाई पर्वतारोहण की विवास की ऊँचाई समुद्रस्तर से १९,००० कुट कही जाती है। कैलास के विवास की ऊँचाई समुद्रस्तर से १९,००० कुट कही जाती है। कैलास के विवास की ऊँचाई समुद्रस्तर से १९,००० कुट कही जाती है। कैलास के विवास की ऊँचाई समुद्रस्तर से १९,००० कुट कही जाती है। कैलास के विवास की उन्हों से समुज्य की वर्ष प्रवास विवास का अनुभव होता है वह स्वयं अनुभव की वर्ष है।

कैजास सब्द की ब्युत्पत्ति कई प्रकार से की गयी है . क अर्थात् जल में जिसका लसन अववा लास्य हो (के बले लासो लसन दीसिरस्य ) वह कैलास कहलाता है। दूसरी म्युत्पत्ति है: केलियों का समृह कैल; 'कैल' के साथ यहां 'आस' चिवास किया जाता है (केलीनां समूह: कैलम्, कैलेनास्यते अत्र)। यहाँ शिव पार्वती के साव निवास करते हैं और उनके गण इतस्तत: किलोल किया करते हैं।

भागवत पुराण में सुमेरु पर्वत के पूर्व में जठर और देवकूट, पश्चिम में पवन और पारियात्र तथा दक्षिण में कैठास और करवीर पर्वत स्थित कड़े गये हैं।

कैसासनाथ —कैलास क्षेत्र के स्वामी, कुबेर, जो यकों के राजा और बन के देवता है। इनकी राजधानी अन्नकापुरी कैलास की प्रोणी में बसी हुई जौर मानमों के लिए लगोचर है। कैलास के सिरोभाग पर कारजी का निवास है, जतः वै भी कैलासनाथ कहलाते हैं।

कंतमसमिता—शिवपुराण के सात लाफ हैं : १. विश्वेषयर-सिहता, २ त्रस्पिहता, ३. तातफसिहिता, ४ कीट-रुसपिहता, ५. उमासिहिता, ६. कैलाससिहिता एवं ७. बायबीय सिहिता (पूर्व एवं उत्तर दो लाफ युक्त)। कंताससिहता में कुल २३ कष्याय है। दे॰ 'शिवपुराण'। कंपासमिका—यह मानशाल संप्रदाय का एक ग्रन्थ है, जो संस्कृत में रचा गया है। 'मानभाज' या महानुमान मत महाराष्ट्र की ओर प्रचलित है।

कैवर्ते—एक वर्णसंकर जाति। ब्रह्मवैवर्तपुराण के अनुसार अधिय पुरुष और वैद्य स्त्री से उत्पात संतान इस जाति की होतां है। इसके पर्माव है बाता, श्रीवर, दाक्षेत्रक, जालिक। मनुस्मृति (१०.३४) में भी कैवर्त की गणना संकर जातियों में की गयी है:

निषादो मार्गवं सूते दाश नौकर्मजीविनम् । कैवर्तमिति यं प्राहरायीवर्तनिवासिनः ॥

कैनर्तमित यं प्राहुरायीवर्तनिवासिनः ।। कैनस्य-सब उपाधियों से रहित केवल (सुद्ध मात्र ) की अवस्था (भाव )। यह मोल अथवा मृक्ति का पर्याय है। पातञ्जलि योगसूत्र के कैवल्य पाद में कहा गया है:

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप-प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । (सूत्र ३३ )

[जब सभी गुणों—सस्त्र, रज और तम का पुरुषार्थ (कार्य) समाप्त ही जाता है और उससे जो स्थिति उसे होती हैं बढ़ी सभी विकारों से रहित स्थिति कैंबस्य हैं। अथवा अपने स्वरूप (बुद्ध जानक्य) में प्रतिष्ठा (सम्यक् स्थिति) कैंबस्य हैं।]

कैंबल्यसार—वीरक्षैव मत का पन्द्रहवी क्षती में रचित एक बन्य । इसके रचयिता मरितोष्टदार्यनामक आचार्य हैं। कैवस्योपनिषद्—एक शैव उपनिषद्, जो अथर्वशिरस् उप-निषद् की ही समकालीन है।

कोषिकावत— मुख्यत भहिलाओं के लिए इस प्रत का विषात है। वाधिवत पूर्णिया की सल्या को इसका संकल्प करणा लाहिए, आपाड़ी पूर्णिया के परचात् एक मास तक युवर्ण अथवा तिलों की कोक्लिक के रूप में गीरी वनाकर उसका पुत्रन करना चाहिए। एक मास तक नक भोजन का विषात है। मासात में एक ताक्रपात्र में रहनों की बांदें, चीडों की चींदों तथा विर वताबार कोकिका का दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मगवान् विव ने वह के यक्त का विषयंत्र करने के बाद गीरी को कोक्लिका का वाच दिया था। चुवर्ण की एक कोकिका हो जाने का वाच दिया था। चुवर्ण की एक कोकिका वाचाकर, जिसकी आोचें मोरित्यों की हों तथा पैर चींदों के हो, थोडशोधचारपुर्वक पूजन करना चाहिए। गुज्ज, समुद्रि के लिए यह बत वांडलीय है। तिमाननाह के पंचाञ्जों में सक्ता बनुव्हान ज्येष्ठ १४ (जियुन) के बतलाया गया है।

कोजागर (कौमुबीमहोत्सवा) — आदिवन पूर्णिमा के दिन इसका अनुष्ठान होता है। इसमें रुक्ष्मी तथा ऐरावतारूढ़ इन्द्र का पूजन रात्रि में करना चाहिए। घी अथवा तिल के तेल के बहुसंस्थक दीपक मुख्य सडकों पर, मन्दिरों में, वागों में तथा घरों में प्रज्वलित करने चाहिए। दूसरे दिन प्रात काल इन्द्र की पूजा होनी चाहिए। ब्राह्मणो को अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन कराना चाहिए। लिङ्गपुराण के अनुसार दयालुता की मूर्ति लक्ष्मी मध्य रात्रि के समय परिभ्रमण करती हुई कहती है ''कौन जाग रहा है ?'' मनुष्यों को नारियल में भरा हुआ पानी (रस) पीना चाहिए तथा पासों से खेलना चाहिए। 'को जागति' इन दो शब्दो में 'कोजागर' व्रत की व्यनि विद्यमान है। इसे 'कोमुदीमहोत्सव' भी कहा जाता है। सम्भवतः 'कोजागर' शब्द 'कौमुदीजागर' का ही सकेतात्मक तथा सक्षिप्त रूप है। कौमुदीमहोत्सव के लिए दे० कृत्यकल्पत्त (राजधर्म), पृ० १८२-१८३; राजनीतिप्रकाश (वीरमित्रोदय), पृ० 888-8581

कोटिमाहेकारो-—हिमालय स्थित एक तीर्षस्थान । यह स्थान कालीमठ से दो भील दूर है। यहाँ कोटिमाहेक्वरी देवी का मन्दिर है। यात्री यहाँ पितत्तर्पण तथा पिण्डदान् करते हैं। कोदिक्कारिता—धिवपुराज के सात बण्डों में से कोपे सण्ड का नाग। इसमें कुछ ४३ बण्याय हैं। देठ 'विषयुराज'। जीकिहोस—मत्ययुराण (२३.५-६) के अनुसार नवसहहोग उस सम्य अपुरादीग कहलाता है बब आहृतियों की संस्था सस सहस्र हों। इसी क्रम से बढ़ते हुए एक अन्य प्रकार का सहस्र जलहोग है तथा तीसरा कोटिहोम है। बस्तुत नवसहस्रक अबुम शकुनों तथा कूर तहों के प्रधानमार्थ होता है। मत्ययुराण (५३) में उपर्युक्त तीनो होगो का बर्णन है। बाण्यपु के हर्णवरित के अमुसार जिस समय अमाकरवर्जन मृत्युकाया पर था उस समय कोटिहोम का

कोदोस्वयंत्रवाल—माह गुक्त नृतीया के इच्छा वत का अनु-कान होता है। बार वर्ष तक हसका वाजपण करणा वाहिए। इस दिन उपदान का विधान है। एक लाख असत अववा तिक दूष में डालने वाहिए। तदननत देवी पार्वती की एक स्कूल प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करना चाहिए। इस पूजन से न तो दारिद्रघ रहेगा न कोई अन्य विपत्ति, आठ सन्तान और सुन्दर पति की प्राप्ति होगी। इसका नाम अकोववरी भी है।

कोटितीयं या कोटीएवर या शिवकोटि शकरवी की एक करोड मूर्वियों का भी नाम है। ऐसा एक तीथं प्रयाग-राज में गणाओं के बढ़ें रेल पुरू के पास है। यहाँ लंका-बिजय कर लीटतं समय रामचन्द्रजी एक करोड शिव-मूर्वियों का एकतन्त्र में पूजन कर रावणवय के पाप से मूलत हुए ये।

कोटेस्वर-हिमालय मे स्थित एक तीर्थस्थान। देवप्रयाग से स्वर्साङ्गा १० मील और यहां से कोटेस्वर ४ मील दूर है। यहां कोटेस्वर महादेव का मन्दिर है।

कोणार्स-मृबनेश्वर से जगभग ४२ मील दक्षिणपुर्व जहांसा का सह एक सौर तीर्थ है। स्वानीय जनपुर्व के जहामर एक बार भगवान भीक्षण के रूप साम्य को कुछ रोग हो। यया या। भगवान की आजा से इस स्थान पर कोणादित्य की आरामना करने से जनका कुछ दूर हुआ। पर्वचाद्य साम्य ने यहां पूर्वपृत्ति स्वात्ति की पास्य मृति अब पूरी मे हैं। यह उत्ताक्ष्यान मृत्यपृत्त्व की पी पह मृति अब पूरी मे हैं। यह उत्ताक्ष्यान मृत्यपृत्त्व स्थान पी पीरामिक क्या का क्यान्तर है। बात्वत में मूछ सूर्वमनियर पत्राव में चन्द्रमाना (चीनाव) और निव्युव्य के संगम पर मुक जा = मुकल्यान में या। सुकी द्वारा उसके नण्ड होने पर कोणार्कवाला सूर्यमन्दिर सन् १२५० में बना और नया चन्द्रभागातीर्थस्थापित हुआ।

इस पन्दिर में पास्कर्ष कका-परम्परा का सम्मूर्ण बैमव दृष्टिगोगर होता है। फिन्सु यह आज भन्नावस्था में है। भारत के छनमम समी मूर्वमन्दिरों से मही जबस्या है। सारत में सीर मत का प्रभाव समाप्त होता गया और दृष्टित बंरक्षण न मिछने से यह मन्दिर भी ध्वस्त हो गया है। इसका बमागेहन मान बाज सहा है। वर्ष में एक बार यहां देश के कोने-कोने से वर्ष-सुचे मूर्योगासक कहाई होकर इस स्थान, मन्दिर एवं बातावरण की प्रण-वान् कर देते हैं। यह तीर्ष भी चन्द्रमागा के नाम से प्रसिद्ध है। यहां पर चन्द्रमागा नदी समुझ में मिछली हैं। परन्तु स्थस्टत यह पुराने तीर्ष (चन्द्रमागा बेनाव और स्थित के संगण) का स्थानान्दरण है।

कोणार्क का सूर्यमन्दिर अपनी वास्तुकला लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सूर्य की अनेक सर्जनात्मक क्रियाएँ प्रतीका-त्मक रूप से विशिष आकारों में अंकित है।

कोबिलपुराण-यह जैव सिद्धान्त की तमिलशासा का

. कोलाहल पण्डित-यामनाचार्य के समसामयिक पाण्डघराज कासभाषण्डित। राजा इसके प्रति अत्यन्त श्रद्धाभाव रखताथा। जो पण्डित कोलाहल से शास्त्रार्थ में हार जाते थे, उन्हें राजा की आजा के अनुसार दण्डस्वरूप कुछ बार्षिक कर कोलाहल पण्डित को देना पडता था। कोलाहल सम्राट की तरह अधीनस्य पण्डितों से कर बसूलता या । यामुनाचार्य के गुरु भाष्याचार्य भी उसे कर दिया करते थे। एक बार भाष्याचार्य ने दो तीन वर्ष तक कर नहीं दिया। कोलाहल का एक शिष्य कर माँगने आकर भाष्याचार्य को अनुपस्थित पा अनाप-रानाप बकने लगा। ऐसी स्थिति में यामून ने, जो १२ वर्ष के बालक थे, कोलाहल से शास्त्रार्थ करने को कहा। शिष्य ने जाकर कोलाहरू से कहा। उधर राजा-रानी को भी पता चला। दोनों में तर्कह्या। रानी ने कहा कि यामन जीतेगा; यदि न जीतेगा तो मैं आपकी क्रीतदासी की दासी होकर रहँगी।

राजा ने कहा कोलाहल जीतेगा; विंद न जीतेगा तो मैं अपना आधा राज्य यामुन को दे दूगा। रानी की बात रह गयी, यामुन जीत गये। कोलाहल पण्डित हार गया। यामुन को राजा ने सिंहासन पर बैठा दिया। दे० 'यामुनाचार्य'।

१. अन्नमय कोष (स्यूल शरीर, जो अन्न से बनता है)

२. प्राणमय कोष (शरीर के अन्तर्गत वायुतत्त्व)

३. मनोमय कोष (मन की संकल्प-विकल्पात्मक क्रिया) ४ विज्ञानसय कोष (बृद्धि की विवेचनात्मक क्रिया)

५. आनम्दमय कोष (आनम्द की स्थिति) ।

ये आत्मा के आवरण माने गये हैं। इनके क्रमणः भेदन से जीवारमा अपना स्वरूप पहचानता है। आत्मा इन सबका आधार और इनसे परे हैं। दे० 'आतस्मा'। पञ्चदक्षी (३.१-११) में इन कोचों का विस्तृत वर्णन है।

कोसल (कोशल) — जनपद का नाम, जिसकी राजधानी अयोध्या थी (दे॰ 'अयोध्या')। वाल्मीकि रामायण (१.४५) में इसका उल्लेख हैं:

कोमलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान्। निविष्टः सरयुतीरे प्रभुत धनधान्यवान्॥

िकोसल नामक महान् जनपद विस्तृत और सुक्षी था। यह सरयू के किनारे स्थित और प्रभूत धन-धान्य से युक्त था।] कही-कही अयोध्या नगरी के लिए ही इसका प्रयोग

कौक्स्त—शतपथ ब्राह्मण (४.६.११३) में 'कीक्स्त' एक यज्ञ में पुरोहितों को दक्षिणा देनेवाला कहा गया है। काष्य शाखा इस शब्द का पाठ 'कौक्यस्त' के रूप में करती है।

कौत्स--- यह एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम है।

की बुकी—सामबेद की एक शाला। सामसहिता के सभी मन्त्र गये हैं। जिन यजों में सोमरस काम में काया जाता वा उनमें (क्ष्वांत् सोमयागों में) उद्माताओं का यह कर्तव्य या कि वे सामगान करें। ब्रह्मचारियों को आचार्य इस संहिता के छन्यों के सस्वर पाठ करने की विधि सिलाते थे, तथा वे इसे बार-बार माकर कंठस्थ भी कर लेते थे। उन्हें यह भी शिक्षा दी जाती थी कि किस सब में स्थित क्षावा या छन्द का गान होगा। की पृमीसहिता सामबेद की नीन शालाओं में से एक हैं। **व्यक्तिय-कील** २११

एवं 'राणायनीय' का प्रचार कर्णाटक एवं महाराष्ट्र में है। कौथुमी शाला के आचार्य अपने बह्मचारियों (उद्-गाताकी शिक्षा लेने वालों) को ५८५ स्वरों की शिक्षा देते थे, जिनका सम्बन्ध उतने ही छन्दों से होताया। बैसे तो सामबंद की १००० शाखाएँ कही जाती है, किन्त् प्रचलित है केवल तेरह । इन तेरहों में भी आजकल दो ही प्रधान हैं ---कौथमी (उत्तर भारत में काशी, कान्य-कुब्ज, गुजरात और बङ्ग) तथा राणायनीय (दक्षिण में) । कौडिल्य-कौटिल्य चाणक्य एवं विष्णुगृप्त नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इसका व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम चाणस्य (चणकावासी) और गोत्रनाम कौटिल्य (कुटिल से) था। ये चन्द्रगुप्त मौर्यके प्रधानमन्त्री थे। इन्होने 'अर्थशास्त्र' नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जो तत्कालीन राजनीति, अर्थनीति, इतिहास, आचरण शास्त्र, धर्म अगदि पर भली भौति प्रकाश ढालता है। 'अर्थशास्त्र' मौर्य काल के समाज का दर्पण है, जिसमें समाज के स्वरूप को सर्वाङ्क देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र से धार्मिक जीवन पर भी काफी प्रकाश पडता है। उस समय बहुत से देवताओ तथा देवियों की पूजा होती थी। न केवल बढ़े देवता-देवी अपितु यक्ष, गन्धर्व, पर्वत, नदी, बुक्ष, अग्नि, पक्षी, सर्प, गाय आदि की भी पूजा होती थी। महामारी, पशुरोग, भूत, अग्नि, बाढ, मुखा, अकाल आदि से बचने के लिए भी बहतेरे धार्मिक कृत्य किये जाते थे। अनेक उत्सव, जादू टोने आदि का भी प्रचार था। कौटिलीय अर्थशास्त्र के अनुसार राजाका मुख्य कर्तव्यथा प्रजाद्वारा वर्णाश्रम धर्म और नैतिक आचरण का पालन कराना। दे० 'अर्थ-शास्त्र'।

कौतुकक्रत—हसमें नौ बस्तुओं के उपयोग का विधान है, यथा दूर्वा, अकुरित यस, बालक नामक पीमा, आप्रदल, बो प्रकार की हत्दी, सरसों, मोर के पंक तथा तीय की केनुकी। विवाह के समय उपयुक्त बस्तुएँ वर-च्यू के कक्टूण में बीची जाती हैं। देर हमादि, १.४५; व्रतराज, १६। फालिब्सा कृत रघुवंश के अच्छम सर्ग के प्रथम स्लोक में विवाहकौतुक' सब्द आधा है। ये सभी मार्गालक बस्तुएँ है तथा अनुराग, काम और सर्जन क्रिया को दींगत करती हैं।

कौमुबी—संस्कृत व्याकरण के ग्रन्थों मे कौमुबी का प्रचार अधिक देखा जाता है। इसके तीन संस्करण हैं—सिद्धान्त, सम्य (यं छषु। मट्टोजिबीलित ने 'सिद्धान्तकोमुदी' किलो जितके प्रचार से अच्छान्त्यात्री की पठनवणांको उठ सी गयी। सिद्धान्तकोमुदो पर मट्टोजिबीलित ने ही 'प्रौकन-नोरमां नाम की टोका किली। मध्यकोमुदी एव लघु-कौमुदी बरदराज ने किली। कौमुदी पाणिनियूत्रों पर ही अवकणिबत है। तस्कृत माना के अध्ययन में यह अस्यन्त महत्त्वपूर्ण युग्ध है। कहाबत है ''कौमुदी कफ्काना चेद् वृद्या आम्ये परिक्षमः।"

कौमुरीक्त — आस्त्रिन गुक्ल एकादशी से यह वन किया
आता है। उपसाश तथा जागरण का इसमें विचान है।
हादशी को विभिन्न प्रकार के कमजों से बामुदेव की
जाती हैं। बेणावों हारा त्रयोदशी का यात्रीका जुन देशी को उपबास तथा पूर्णिमा को बामुदेव की दूजा की
जाती है। 'बों मामी भगवते बानुदेवाय' मन्त्र के जप का
इसमें विशेष महत्त्व है। हेगादि के अनुसार इस बत को
भगवान् विकण् के जागरण तक अर्थात् कार्तिक शुक्ल एका-देशी तक बारी रक्ता चाहिए।

कौरच्या—एक जैव सप्रदायाचार्य। शिव के लकुलीश (सन्यासी रूप में शिव) अवतार के चार शिष्य थे —कुशिक, गार्म्य, मित्र (मैत्रेय) एवं कौरच्या। इन्होने चार उपसम्प्रदायों की स्थापना की।

कीर्म उपपुराण---यह उन्तीस उपपुराणो मे से एक उप-पुराण है।

कोक — आप्ता के वासमार्थी संप्रदाय में तील एक शारा है। इसका आधारमूत श्राहित्य है कोलोगिनपद तथा परद्याम-समाने मूत्र । दूसरे बण्य में कोल प्रणाली की सभी शावाओं का समूर्य विदरण हैं। दिख्य, घोर और पशुद्रत तीन भावों में ते दिख्य भाव में लीत ब्राज्ञानी को 'कील' कहते हैं। कुळार्यवतन्त्र में 'कील' की निम्मांकित परिभाषा पायों जाती हैं:

'विव्यभावरत. कौल' सर्वत्र समदर्शन' ।' [दिव्य भाव में रत, सर्वत्र समान रूप से देखनेबाला 'कौल' होता है ।] महानीलतन्त्र में कथन है .

पशोर्वक्त्राल्लब्बमन्त्रः पशुरेव न सशयः। बीराल्लब्बमनुर्वीरः कौलाच्च ब्रह्मविद् भवेत् ॥

[पशु के मुख से मन्त्र प्राप्त कर मनुष्य निरुत्य ही पशु रहता हैं, बीर से मन्त्र पाकर बीर और कौल के मुख से मन्त्र पाकर ब्रह्मकानी होता है।] दे० 'कौलाचार'। २१२ कोलाबार-कीविक

क्षेत्रकार — तान्त्रिक गण सांत प्रकार के आचारों में विभक्त हैं। कुलार्णवतन्त्र के अनुसार बेद, वैष्णत, दौब, दौसण, बाम, सिद्धान्त एवं कील में सात बाबार हैं। कौलाचार सर्वभेष्ट माना जाता है। किन्तु प्रथम तीन अन्तिम चार की निज्दा मी करते हैं। प्रत्येक आचार के अनेक तन्त्र हैं। तन्त्रों में कीलाचार का वर्णन इस प्रकार है.

विक्कालिनयमां नास्ति तिष्याविनियमां न व ।

नियमां नास्ति देवेशि महामञ्ज्ञस्य साम्रवे ॥

क्ष्मवित् शिष्टः क्ष्मविद् भूष्टः क्ष्मविद् भूतिपशाषकः ।

नागावेशस्यरः कोला विक्पिन महीत्वेशः ।

कर्वमे कन्यनेऽभिन्न मित्रे शत्री तथा प्रिये ।

समगाने भवने देवि तर्यंव काञ्चलने तृषे ॥

न भेदो यस्य देवेशि स कोला परिकांतितः ॥

(निरात्तनः)

[ देश एवं काल का नियम नहीं है, तिथि आदि का भी नियम नहीं हैं। है देवींश ! महामन्त्र-साधम का भी नियम नहीं हैं। कभी शिष्ट, कभी भ्रष्ट और कभी भूत-पिशाव के समान, इस तरह नाना वेषधारों कौल महौतल पर विवरण करते हैं। कर्षम और नन्दम में, मित्र और शबु में, स्थाना और गृह में, स्वर्ण और तृण में जिनका भेदज्ञान नहीं, उन्हें हीं 'मेल' 'कहा या सस्ता हैं।]

कौलों के विषय से और भी कथन है: अन्तः शाका बहिः शैवा समामध्ये तु वैष्णवाः। माना रूपवरा कौला विवरन्ति सहीतर्जे। [भीतर से माहतः वाहर से शैव, सभा से वैष्णवः, नाना रूप वारण करके कौल लोग पूजी पर विचरण करते हैं।]

है। पृथ्वी में यह एक मात्र मुक्तिवायिनी समझी जाती है। इसका नाम ही तीर्थ है।

कीकोपिनवर्—कीलमार्ग (ताक्तों की एक वाका) का यह आधारपन्न है। यह पंक्षित प्रत्य है और सरक गव में ग्रंकेतों के साथ जिल्ला गया है। अतः पहेंजी के ममान तरकता से समझ में नानो वाण है तथा दक्का निर्देश अस्पन्ट हैं। इसका कथन है कि पूजा-पाठ एवं यज्ञादि से मृक्ति नहीं मिलती। इसे प्राप्त करने के लिए सामाजिक परम्परा के चले जा रहे जन्धविस्वाची जन्मकों से मृक्ति पानी चाहिए। कील वर्म बीरो का मार्ग है, कायरों का नहीं।

निकासबी—प्राचीन प्रसिद्ध वस्स जनपद की राजधानी, जो प्रयाग से दक्षिण है। इसका गौतम बुद्ध के जीवन तथा बौद्ध धर्म से चिन्छ सम्बन्ध था। यह इतिहासप्रसिद्ध राजा उदयन की राजधानी थी। इस स्थान का नाम बब कोसम है। यहाँ भूक्षनन से बहुत-सी मृतियाँ, स्थापत्य के भग्न सफ्ड जोर स्थापत्य वस्तुएँ निकली है। यह जैनों का भी तीर्थस्थल हैं।

बाल्मीकिरामायण (१३२.५) के अनुसार कुशाम्ब नामक एक पौरव राजा ने इमकी स्थापना की थी

कुणिकस्तु तपस्तेपे पुत्रामन्द्रसमं विभुः। जन्नेश्यमिति त शक्तनाशादम्येत्य जिन्नान्।। पूर्णे वर्षवहस्त्रे वै तन्तु शक्तो ह्यपस्यतः। अत्युवनभर् कृष्ट्वा सहाशाः पुरन्दरः।। समर्थः पुत्रजननं स्वमेवाशमनास्यत्। पुत्रजनं स्वमेवाशमनास्यत्। पुत्रजनं कल्प्यामास्य से देवेन्द्रः सुरोत्तामः।। स नाधिरभवद्यानास्य से देवेन्द्रः सुरोत्तामः।। स नाधिरभवद्यानास्य कोश्चिकः स्वयम्।।

क्तींकिक्यून — यह अधर्ववेद से सम्बन्धित प्रथमतः गृहासूत्र है। इसमें ऐन्द्रजालिक उत्सवों का वर्णन भी विशद रूप से मिलता है तथा जो वातें अधर्ववेद में अस्पष्ट हैं वे सुस्पष्ट कर दी गयी हैं।

सोपचनाहाण के अनुसार अधर्यवेदसंहिता के पीच सृत्यसम्य है—कीधिकस्तूत, वैतासमूत, नाजमकरसमूत, आङ्गुरसकस्त्यस्त्र एवं शानिकरुतम्यः। कीधिकस्तृत को ही 'संहिताविधिसूत्र' भी कहते हैं। बहुत से सुत्रपत्यों में बचर्यवेद के प्रतिपाद कमी का विश्वान सरस्तत्त सुरुम रूप किया गया है, जिससे वे दुर्बेच हो गये हैं। दरहें हों सुत्रोध कर देने के लिए कीधिकस्तृत का संखह हुआ है। कीधिकसूत्र में १ स्थालीयक्रियान में दर्गपूर्णमास विधि र मेथाजना २ बहुत्यातिसम्पद ४ साम-दुर्ग-राष्ट्रादि-राप-नोलकादि सर्वसम्पत्तास्त्र समुद्र भी मानवाण में ऐकमस्य सम्पादक सीमनस्यादि विस्त्रों का वर्णन है।

कोबोकाराम—आपस्तम्ब सूत्र के भाष्यकारो में सं एक कौशिकाराम भी है।

कौषीतिक आरच्यक-वंद के चार भाग है-संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एव उपनिखद। ऋद्वेदकायह आरण्यक भाग है। आरण्यको मे ऋषियो का निर्जन अरण्यो में रहकर ब्रह्म-विद्या अध्ययन तथा उनके द्वारा अनेक गम्भीर अनभत विचार लोककल्याणार्थ दिये हुए है। कौषीत्रकि आर्ण्यक के तीन खड है, जिनमें दो खंड प्रधान हैं, जो कर्मकांड से भरे पडे हैं। तीसरा खड कौषीतकि उपनिषद कहलाता है। यह एक सारगभं उपादेय ग्रन्थ है। आनन्दमय धाम में कैसे प्रवेश किया जाय और उस आनस्द का उपनोग किस प्रकार किया जाय इस बात पर अनेक अध्यायों में विचार हुआ है। गृह्यकृत्य, पारिवारिक बन्धन आदि मे बँधे हुए लोगों के मन के भीतर उस समय में अत्यन्त कोमल हृदय की वृत्तियों ने किस प्रकार विकास किया है, इसका बहुत ही सुन्द र चित्र दूसरे अध्याय में मिलता है। तीसरे अध्याय मे ऐतिहासिक वसान्त और इन्द्र के युद्धादि के उपाख्यान दिये गये हैं। चौथा अध्याय भी आख्यानों से भरा है। काशिराज वीरेन्द्रकेशरी ने एक जानी बाह्यण को जो उपदेश दिया था वह भी इस अध्याय में वर्णित है। इसमें भौगोलिक बातें भी है। हिमवान् और विन्ध्यादि पर्वतों के नाम और पहाडियों के नाम भी पाये जाते है।

सायणाचार्य ने ऐतरेय एवं कौबीतिक दोनों आरण्यकों के भाष्य लिखे हैं।

कौबीतिक उपनिषद्— ऋष्वंद के कौधीतिक नामक ब्राह्मण के इसी नाम वाले आरण्यक का तीसरा खण्ड 'कौबीतिक उपनिषद्' कहलाता हैं। विशेष विवरण के लिए दे० 'कौबीतिक आरण्यक'।

कीचीतिकाब्रायण-म्हायंद की दो शासाओं-ऐतरेयएवं कीचीतिक के दन्ही नामों के दो बाह्यण है। कोचीतिक को शाङ्कापन मी कहते हैं। कुष्ण यजुदंद के बाह्यण मान के स्ति-रिक्त सामाण्यस्थादि विषयक महत्वपूर्ण छ. बाह्यणस्थ है। ये हैं—पेतरेय; कोचीतिक, गश्चिवा, तजकार, तीरारीय एवं शतपथ । कोचीतिक बाह्यण का अंग्रेजे। अनुवाद प्रोक् कोच डारा एवं विस्तेषण बांयसन डारा हुआ है।

क्रुतुरत्नमाला—शाङ्कायन श्रीतसृत्र पर लिखा गया एक भाष्य क्रुतुरत्नमाला के नाम से प्रसिद्ध है। इसके रचयिता श्रीपति के पुत्र विष्णु कहें जाते हैं।

कमदीपिका नेकाव कारमीनी निम्बाकों के एक दिग्विजयों नेता, बि, ान् एवं भाष्यकार हो गये हैं। उनकी क्रम-दीपिका नामक पुस्तक यहा, पूजानंत आदि पर एक गौरवपुण रचना है, जो तीजमीय तन्त्र की जुनी हुई मामग्रियों का संग्रह है। इसकी रचना १६वी शतों के मारप्तम में हुई यो। कमपुत्रार—कृत्यरत्नाकर में (१४१-१४४, देवीपुराण से उद्या) फिला है कि चैत्र बुक्क पक्ष में दुर्गों का पूजन होना बाहिए। कुछ विशेष तिनियों तथा नक्षत्रों के अवसर पर इसके पुष्प, मुख्त समृद्धि की प्राप्ति होनी हैं।

हम्पत्र पुन्य, पुन्य, समृद्ध का शांत हाना है। क्रम्यूक्ति— क्रम्यूक्ति— क्रम्यूक्ति— क्रम्यूक्ति— क्रम्यूक्ति आत करने का सिद्धान्ता हमा होता है। उनका कः/मा है कि देवयान और पितृयान दो मार्ग है। वितृयान जन्म-मरण का मार्ग है। देवयान से कम्यूक्ति का मार्ग हमार मार्ग है। देवयान से कम्यूक्ति का मार्ग हमारम्य होता है। उरक्तु निर्मृण ब्रह्म का सर्वाच्य तान रक्ष्म वाले वत तो पहले ही ब्रह्म के साम्य एक्ट्स की प्राप्त कर वृक्त है तथा उनके विषय क्रिया किया वित्त वित्त की स्था क्रम्यूक्त का निर्मृण क्रम को आवद्यक्ता नहीं है। वो क्रो के क्षम क्रम्यूक्त का ही का स्वत्त है है वह पथ पर अवस्व होने है। वे ब्रह्म को प्राप्त कर पून लीटते नहीं। समुण ब्रह्म ने एक्ट्स प्राप्त कर अवस्व होने है। इत प्रतिक्षाक्ता तथा अपूर्ण आत के काल में सारा को पूर्ण मान्य हाम होती है। उन प्रतिक्षाक्ता तथा अपूर्ण आत के काल में आता मार्ग कुत वेद व्यव्य कहुलाता है। उन यह सर्वोच्य प्रकृत प्राप्त होती है (यही ऐक्टबर्य कहुलाता है)। उन यह सर्वोच्य प्रकृत प्राप्त होती है

**२१४ कार्यवर्ग-सम** 

समीप पहुँचता है, उसे नया स्वरूप प्राप्त होता है तथा बास्तव में वह मुक्त हो जाता है। इसे 'क्रममुक्ति' का सिद्धान्त कहते हैं।

क्षमसंबर्ध — चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में बीज गोरवामी के एवं प्रंयों का प्रमुख स्थान है। 'क्षमसंदर्भ' मानवत पुराण का उन्हीं के द्वारा संस्कृत में किया गया मान्या है। रचता १५८०-१६१० ई० के मध्य की है। इस प्रकार की सैर्जातिक रचनाओं के जीव गोरवामीकृत का निवम्ब है, जिनकी मापा अस्पन्त प्रोड और प्राज्य है। ये 'बट्संदर्भ' स्रोणाई के सावतः प्रंय (मिषि) माने जाते हैं।

क्रमण — महस्वेद में एक स्थान (५ ४४ ९) पर जिल्लीबत सह जब्द लुडिवेग के मत से एक होता (पुरोहित) का नाम है। राख बढ़ी विशेषण मानकर 'कायर' अर्थ करते हैं। सामण इसका अर्थ 'पुता करता हुआ' कोर ओर्जेशनवर्ग इसका अर्थ अनिध्यत बताते हैं, किन्तु सम्भवत' वे इसका अर्थ 'ब्लियपुत का विषक' क्याते हैं।

क्रम्बाद—कायां - कच्चा मांसं + जद - भजन अयांत् राजव । शाव दहन करने वाले अनिन का भी यह नाम ही महाभारत (१.९७) में कचा है कि मृगु ने पुलोग के अपहरण करिन को शाप दिया कि वह सर्वभाशी हो जाय । सर्वभक्षी होने पर मांसादि सभी अमेच्य बस्तुओं को अनिन को प्रहुण करना पड़ा । परन्तु प्रस्त यह उपस्थित हो गया कि वयुड़ करना पड़ा । परन्तु प्रस्त यह उपस्थित हो गया कि वयुड़ करने । देवताओं के अनुरोध से बह्या ने अपने प्रभाव को अनिन पर प्रमट करते हुए अपने आहुत भाग की स्वीकार किया । इयके पड़वातु देव-पितरों ने भी अपना-अपना भाग अभिनम्ब से ले लेना प्रारम्भ विवा ।

द्यान्तिकसं आदि में क्रव्याद अनिन का अपसारण (दूरो-करण) ऋग्वेद (१० ६६.९) के मन्त्र से किया जाता है। क्रिया—सृष्टि-विकास के प्रथम चरण को 'क्रिया' कहते हैं। स्प्रार्टिसक सृष्टि की एक्छों अक्वव्या में ब्रोफि का जागरण दो चरणों में होता है—१ 'क्रिया' और २. 'मृति' तथा उनके छ. गुणों का विकास होता है।

शिक्षा, पूजा, चिकित्सा और सामान्य धार्मिक विधियों के लिए भी 'किया' शब्द का प्रयोग होता है : आरम्भो निष्कृतिः शिक्षा पूजानं सम्प्रधारणम् ।

उपायः कर्मचेष्टा च चिकित्साच नवक्रियाः॥ (भावपक

(भावप्रकाश)

धमंशास्त्र मे अवब्हारपाद (न्यायविधि ) का एक पाद-विधेष क्रिया कहलता है। वह वो प्रकार की होती है— मानुषी और देवी। प्रषम साध्य, लेक्स और जनुमास मेद से तीन प्रकार की होती है। दूसरी घट, अगिन, उदक, विष, कोष, तख्दुल, तसमायक, काल, चर्म भेदों से नी प्रकार की होती है। देव 'व्यवहतराव्य' में बृहस्पति।

क्रियापाद—शैव आगमों के समान ही बैण्णव संहिताओं के बार भाग है—१. ज्ञानपाद, २ योगपाद, ३. क्रिया-पाद और ४. वर्षापाद । क्रियापाद के अन्तर्गत अस्टिरों तथा गुर्तियों के निर्माण का विधान और वर्णन पादा जाता है।

धर्मशास्त्र में व्यवहार (न्याय) का तीसरा पाद क्रिया कहलाता है—

> पूर्वपक्षः स्मृतः शदो द्वितीयश्चोत्तरः स्मृतः । क्रियापादस्तवा चान्यश्चतुर्थो निर्णयः स्मृतः ॥

> > (बहस्पति, व्यवहारतस्व)

्यवहार का प्रथम पार पूर्वपक्ष हितीय पाद उत्तर, तृतीय क्रियापार और नतुर्थ निर्णयपाद कह्नलाता है।] • क्रियापीय—देवाराधन तथा उनके पूजन के लिए मन्दिर निर्माण आदि पृथ्यकों के क्रियायोग कहते हैं। अस्ति-पूराण के वैष्णव क्रियायोग के यमानुशासन अध्याय में इसका विस्तत वर्णन गाया आता है।

पानञ्जलि योगसूत्र के अनुसार तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान क्रियायोग के अन्तर्गत सम्मिलत है (तप.स्वाध्यायेष्वरप्रणिधानानिक्रियायोगाः)।

कियासार — आगिमक शैंबो में नीलकंट रिचत क्रियासार का व्यवहार अधिक होता है। यह श्रीकंठशिबाचार्य-रिचत शैंब बह्मसूत्रभाष्य का सिलास सार है। यह संस्कृत म्रन्य जिङ्गायतो द्वारा प्रयुक्त होता है, जो सत्रहवीं शती की रचना है।

कुछ आक्तिरस—सामवेद के क्रोड़ नामक गान के व्यक्तिर ऋषि पद्मिला जाह्मण (१३.९, ११;११,२०) में उक्त नाम यह सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है कि साम के गानो का नाम स्वररचियता के नामानुसार रखा गया है इस नियम के अनेक अपवाद भी सिस्ते हैं।

-सार्च—राष्ट्र, शक्ति, सार्वभीमता। ऋरवेद में इसका अर्घ शासक है (१.१५७.२;८.३५.१७) तथा परवर्ती ग्रन्थों में भी यही अर्थ माना गया है। किन्तु ऋरवेद में इसका आध्य उस शासक (शासक जाति) से निक्क्यपूर्वक महीं है, जैसा परवर्तो इक्जों में माना मधा है। क्षत्रपति से सदा राज्या का बोध हुआ है। खागे वक्कर इसका अर्थ क्षत्रिय वर्षे ही प्रवक्तित हो गया। इसका शाब्दिक वर्षे हैं अत (वाचात) से जाण वेतेवाला (रक्षा करनेवाला) [क्षतांत्र मायते इति करनः]।

कारी—संहिताओं एवं बाह्यणों में यह बहुमयुक्त राष्ट्र है. विकास क्ये राजवेकतों में से एक सरस्य होता है। किन्तु वर्ष अनिविकत है। ज्येवदे ( १२२.२) में ससका अर्थ वह देवता है, जो याजकों को अष्णकी वस्तुर्ण प्रदान करता है। अध्ययंवेद (३.२४,७,५.१७ ४) तथा अर्थ स्थानों में (सतयप बाह्यण १४५ ४६) तथा सांच्यां अर्थों कुल (१६९,१६) में मही अर्थ है। वाक-सेनीधीसिंहता में महीचर हारा इसका अर्थ अन्त पुराच्यल (ज्ञत- आ० ५.३.१७) ज्ञाया है। इत्तर परिच्छों में हसे रचवाहक कहा गया है। वाद में क्षत्री शब्द रे एक वर्गक्रंकर जाति का वीध होने स्था।

क्षत्रिय —संहिता तथा बाह्यणो में 'क्षत्रिय' समाज का एक प्रमुख अग मागा गया है, जो पूरोहित, प्रजा एवं सेवक (बाह्यण, वैदय एवं जुड़) से मिनन है। गण्य शत्रिय का पूर्ववर्ती उसर है, किन्तु दोनों की स्पृत्यति एक है, (राजा सम्बन्धी अथवा राजकुरू का)। वैदिक साहित्य में क्षत्रिय का प्रारम्भिक प्रयोग राज्याचिकारो या देवी अधिकारो के अर्थ में हुआ है। पुरुषमुक्तः (कु० वे० १० ९०) के साहुआ से उस्तम्न हुआ है।

खनिय एवं बाह्मणों (ब्रह्म-क्षत्र) का सम्बन्ध सबसे समीपवर्षी था। वे एक दूसरे पर भरोता रखते तथा एक दूसरे का आदर करते थे। एक के बिना दूसरे का आप-नहीं चळता था। ऋषिजन राजाओं को अनुचित आप-रण पर अपने प्रभाव से राज्यच्युत तक कर देते थे।

बैदिक काल में छोटे राज्यों के श्राप्तियों का मुख्य कर्तव्य युव के लिए सदैव तल्पर रहना होता था। श्राप्तियों के प्रायः तीन वर्ग होते थे—(१) राजकुल, (२) प्रशासक वर्ग और (३) सैनिक। वे दार्शिक भी होते थे, जैसे विदेह के जनक, जिन्हें ब्रह्मा कहा गया है। इस काल के और भी जानी क्षत्रिय थे, यदा, प्रवाहण जैविल, अक्यपति क्षेत्रेय एवं अजातशबु। इन्होंने एक उपासना का नया मार्ग बलाया, जिसका विकसित रूप भक्ति मार्ग है। राज-ऋषियों को राजन्याँच भी कहते थे। किन्तु मह साधारण लिय का चर्म नहीं था। वे कृषि भी नहीं करते थे। शासन का कार्य एवं युद्ध ही उनका प्रिय आचरण था। उनकी शिला का मुख्य विषय था युद्ध कला, बनुवेंद तथा शासनव्यवस्था, यदापि साहित्य, दर्शन तथा धर्मावज्ञान में भी वे निल्लाल होते थे।

जातकों में 'बातिय' शब्द नार्यराजन्यों के लिए व्यवहृत हुआ है जिन्होंने युद्धों में निजय दिलाने का कार्य किया, जयबा वे प्राचीन जातियों के वर्ग में विजत होने पर भी राजसी जबस्वाओं का निविद्ध करत्वे हैं। लीच्य कहलाते थे। रामायण-महाभारत में भी श्रविय का यही अर्थ है, किन्तु जातकों के लिग्य से देशके हुछ अधिक मूच्य है, अर्थात् सम्पूर्ण राजकार्य सैनिक वर्ग, सामन्त आदि। परन्तु जातक अथवा महाभारत किसी में लीच्य का अर्थ मम्पूर्ण सैनिक वर्ग नहीं है। सेना में श्रवियों के सिवा अस्य वर्गों के पराधिकारी (साधारण सैनिक से उच्च अर्थों के) होते थे।

धर्मसूत्रो और स्मृतियो में तित्रय की उत्पत्ति और कर्त्तव्यो का समुचित वर्णन हैं। मनु (१३१) ने पुरुषसूक्त के वर्णन को दुहराया हैं.

लोकाना तु विवृद्धधर्थ मुखबाहुर पादतः।

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रञ्ज निरवर्तयात् ।।

[जोक की बृद्धि के लिए दिराट् के मुख, बाहु, जचा और पैरो से बाताण, शरियर, बैयर, और बृद्ध बनाये गये 1] स्मृतियों के अनुसार क्षत्रिय का मामान्य पांग पटन (अथन्य), पजन (यज्ञ करना) और दान है। शर्मिय का विशिष्ट वर्ष प्रजारक्षण, प्रजाशक्त तथा प्रजान्जन हैं। आपाय, काल में वह बैहरवृत्ति से अपना नियहि कर सकता है, किन्तु शृद्धवृत्ति उसे कभी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। श्रीमद्-भगवद्गीता (८ ४३) के अनुसार क्षत्रिय के निम्मांकित दक्षामंत्रिक हैं

> शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् । दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥

[ शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध में अपलायन, दान और ऐक्वर्य स्वाभाविक क्षात्र कर्म हैं।]

श्रीमद्भागवत पुराण (द्वादश स्कन्ध, अ०१ और ब्रह्म-वैवर्तपुराण (श्रीकृष्णजन्म खण्ड, ८३ अघ्याय) में क्षत्रिय

शयचन-भीरकर्म

के लक्षण और कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन पाया जाता है जो मनुआदि स्मृतियों से मिलता-जुलता है।

क्षपणक — जैन अयंत्रा बौद्ध संन्यासी। जटाघर के अनुसार यह बुद्ध का ही एक प्रकार अयंत्रा भेद है। अपणक प्राय नम्म रहा करने थे। महाभारत (१.३१२) में क्षपणक का उल्लेख है:

सोऽपश्यदथ पथि नग्नं क्षपणक मागच्छन्तम् ।

क्षपाबन — समा = रात्रि में, अवन = रक्षक — राजा। इस सब्द से राजा के एक महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य — रात्रि में रक्षण का झान होता है। रात्रि में निवाचरों, चोरो और हिंक जानवरों का मच अधिक होता है। इनसे प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। इसलिए उसका एक विकट भगावन हैं।

क्षीरभारावत—दो मासो की प्रतिपदातया पञ्चमी के दिन बती को केवल दुम्बाहार करना चाहिए। इस प्रकार के अगचरण से अध्वमेच यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। दे० लिक्कपुराण, ८३.६।

स्तीरचेनु—क्षीरचेनु का दान धार्मिक कृत्य है। दान के लिए सीर (दुम्बादि) से निर्मित गाय को क्षीरचेनु कहते हैं। बराहपुराण के स्वेतीपास्थान के क्षीरचेनु महात्स्य नामक अध्याय में इसका वर्णन पाया जाता है।

क्षोरप्रसिक्शा—बैवाल अथवा कार्तिक की प्रतिपदा के दिन इस त्रत का अनुष्ठान होता है। एक वर्षपर्यन्त इसका आवरण होना चाहिए, ब्रह्मा इसके देवता है। निम्मांकित शब्दों का उच्चराण करते हुए त्रती को अपने सामध्येन्न सार दुष्य समिप्त करना चाहिए, "ब्रह्मन् प्रसोचतु माम्।" कुछ चार्मिक बन्यों के पाठ का भी इसमें विचान है।

कुछ बानिक प्रत्या के पाठ का ना इसना प्यचान है। कुब्रक्षण — ऋचाओं को साम में परिषत करने की विधि के सम्बन्ध में सामवेद के बहुत से सृजयून्य है। इनमें एक 'कुद्रस्त्र' भी है। इसमें तीन प्रपाटक है।

क्षरिकोषिनवर् — यंग सम्बन्धी उपनिषदों में से एक । इसमें योग की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। मनो-विकारों को यह उपनिषद् (चिन्तन) छुरी की तरह काट देती है।

क्षेत्रपाल — खेत अथवा भूमिलण्ड का रक्षक देवता। गृहमूबंघ या शान्तिकमों में क्षेत्रपाल को बिल देकर प्रसन्न किया जाता है। सिन्दूर, दीपक, वहीं, मात आदि सजाकर चौराहेपर क्षेत्रपाल के लिए रक्षने की विचि हैं। क्षेत्रपास-अमिनवपुत के शिष्य स्नेतराज का जन्म ११ वीं
याती में कस्मीर में हुआ। व कस्मीरो श्रीवमत के जावार्यों
से इनको पाणना होती है। इन्होंने वसुगृत रिवल धिवमृत' पर 'शिवसुत्रविम्मिजनो नामक व्याख्या जिस्ती है।
सुत प्रत्य में अनेको आगमो के उदरण पाये जाते हैं।
क्षेत्रकत-व्युदंशी के दिन यह बत किया जाता है। इसमें
यस-रासवों के पूजन का विचान है। दे० हेमाहि, २.१५५४।
वर्षुदंशी तिथि ऐसे ही प्राणियों के पूजनार्य निष्कित है।
क्षीरकर्म-सामान्यतः शीरकर्म शारिरिक प्रसाचन है, विसमें
केय, राशी-गंध, नक्षों को कतर कर यह सजा दी जाती है।
परन्तु बती और सस्कारों में इसका चारिक महत्व भी
है। बतादि से शीरकर्म न करने से दीय होता हैं।

वतानामुपवासाना श्रद्धादीनाञ्चं संयमे। न करोति श्रीरकर्म अधुविः सर्वकर्मसु ॥ (बह्मवैयते, प्रकृतिखण्ड, २७ अध्याय)

िजो बत, उपवास, श्राद्ध, संयम आदि में बोरफर्म नहीं करता है वह सभी कमों में अपवित्र गहता हैं।] "बुद्धितत्व" में और का विधान इस प्रकार हैं 'किन अमुलोममाली वापरीत रिवाबत्वं में! दिखा छोट-कर केश (सिर के बाल), दाड़ी, रोयें और नस को कराना चाहिए।] निम्नाकित तिथियों और कमों में और कमें निषिद हैं

रोहिष्याञ्च विशालाया मैत्रं चैत्रोत्तरामुच।
मधाया इत्तिकायाञ्च द्विजैः क्षीर विविज्ञतम्।।
इत्त्वा तु मैतृनं क्षीरं यो देवान् तर्पये पितृन्।
कथिर तद्भवेत्तीय दाता च नरक बजेत्।।
(बह्मवैवत्पुराण)

'कर्मछोचन' नामक पद्धति में क्षौर कर्मसम्बन्धी और भी निषेत्र पाये जाते हैं

नापितस्य गृहे क्षौर शकादिप हरेत् श्रियम् । रवौ दुःसं सुलं बन्द्रे कुजे मृत्युर्बुधे धनम् ॥ मानं हन्ति गुरोविर शुक्रं शुक्रक्षयो भवेत् । शनौ च सर्वदोषाः स्युः क्षौर मत्र विवर्जयेत् ॥

[ नापित के घर में जाकर क्षीरकर्म कराना इन्द्र की शोमा को भी हर लेता हैं। रविवार को लोरकर्म हुन्न, करवार को मुख, मंगव को मृत्यु, और बुध को घन उपस्क करता हैं। गुक्का को मान का हनन करता हैं। शुक्क को क्षीरकर्म से खुकलाय होता हैं। शनिवार को क्षीर से सभी स-सब्राहो

बोब होते हैं, अतः इन दिनों में जीर बजित है।] किन्तु गट, भाग, मृत्य, राजवेबक आदि के लिए तथा बत, तीर्थ आदि में लियेब नहीं है। प्रोजन के परचात् और नहीं कराना चाहिए। चिश्च के प्रथम बीरकर्म को 'बृडाकरण' कहते हैं। दें 'बृडाकरण'।

## ख

सः प्रवण्डः कामकर्यो गृदिविक्किः सरस्वती।
आकाष्ठ इन्द्रियं दुर्गा वण्डी सन्तापिनी गृषः ॥
शिवण्डी रन्तो जातीयः क्योणि गंदछो गदी।
गृन्य कथाली कत्याणी गुर्दकर्णाञ्चरामरः ॥
गुभानेयश्वण्डिले जनी संकारसङ्गको॥
वर्णादारतन्त्र में इसका ध्यान इस प्रकार वतलाया
गया है:

बन्युक्त्यूष्यसंकाशा ग्लालङ्कारमूचिताम् । बराज्यकरी नित्या ईपद्हास्यमुत्ती पराम् । एवं ध्यात्वा लस्बरूपां तन्मन्त्रं दशका जपेत् ॥ मानुकान्याम में यह अकार बाहु में स्थापित किया जाता हैं।

ल के अर्थ है इन्द्रिय, जून्य, आकाश, सूर्य, परमारमा। स्वलोलक---काशीपुरी में स्थित एक सूर्य देवता। इनका माहात्स्य काशीखण्ड में वर्णित है

काशीवासिजनानेकरूपापलयंकर:

विनतादित्य दर्धाभ्यः लालोन्हस्तत्र संस्थितः ।।

काश्या पैन्नीमिन्ने तीर्षे म्बल्लोक्स्य विलोक्ततात् ।

नरिवनित्तनाप्नोति नीरोगो जायते ब्राणात् ।।

कहते हैं कि नागमाता कह और गरुसमाता विनता

रोगो तीरों ) जबती हुई मूर्य को कोर गयी तो कहू ने

प्रवाहट में यूर्य को उक्ता समझा और 'त, ल, उक्कां

ऐसा कह दिया। विनता ने इसी को मूर्य का नाम मानकर प्रतिष्ठित कर दिया। सगासन—सग = गरुड है आसन जिसका, विष्णु। विष्णु का आसन गरुड कैसे हुआ, इसका वर्णन महाभारत

(१.३३ १२-१८) में पाया जाता है: तमुवाचाव्ययो देवो वरदोक्रमीति खेचरम्। स वर्षे तब तिष्ठेयमुपरीस्यम्तरीक्षयः॥ २८ ववान वेनं भूयोऽपि नारायणिस्यं बचः।
अवरचनामरच स्थाममृतेन विनास्यहम्।
प्रवसिस्वति तं विष्णुव्वाच विनतास्यहम्।
प्रतिस्था वरो तो च मखो विष्णुम्बवीत्।।
भवतेऽपि वर दया वृणातु भगवानिय।
तं वर्व वाह्नं विष्णुपंत्रस्तनं सहावलम्।।
स्वत्रक्षं के भगवानुपरि स्थास्यक्षीति तम्।
प्रवसिस्वति तं वेवमुक्तवा नारास्यं छतः।
ववान तरता वेषाद् वायुं स्यत्नं महावतः।।

िभणवान् (विष्णु) ने उपलाख में उदने वाले पहड हं कहा, मैं तुम्हें वर देना चाहल हूं। आल्प्यामामी गड़ ने बर मानते हुए कहा, आपके उत्तर मैं बंदें। उत्तरी फिर नारायण से यह वचन कहा, अपूने वे विना मैं अबर और असर हो जाऊँ। विष्णु न मफड़ से कहा, ऐता ही हो। उन दोगों वरों को खहण कर मफड ने विश्व की कहा, मैं आपको बर देना चाहुगा, वरण कीजिए। विष्णु ने कहा, मैं आपको बर देना चाहुगा, वरण कीजिए। विष्णु ने कहा, मैं आपको बर देना चाहुगा, वरण कीजिए। विष्णु ने कहा, मैं नुम्हे वाहनकथ में बहुण करता हूँ। उन्होंने जब बनाया और कहा, तुम इसके उत्तर स्थित होंगा। इसके पद्माव्य अस्पन्त पत्रि बाला मफड बायु से स्पर्धा करता हुआ अस्पन्त ने वित्र अस्थान कर गया। ] वेठ 'खिष्णु' और 'पहड़ें।

स्वगेन्द्र — स्वग (पक्षियों) का इन्द्र (राजा), गरुड। महाभारत (१३१.३१) में कथन है:

'प्तत्रिणाड्य गरुड इन्द्रत्वेनास्ययिच्यत ।' [गरुड का पक्षियों के इन्द्र के रूप में अभिषेक हुआ ।] दे॰ 'गरुड'।

सकुराहों ( सर्कुरवाह) —यह स्थान मध्य प्रदेश में अतर-पूर के पास स्थित है। अधीन काल में अन्येल राजाओं ही यही राजधानी थी। अपने समय में यह गोधीस्थल सा आर्य श्रीली ( नागर शैली ) के मन्दिरों में भारतीय वास्तुकला का सुम्बद्धान विकास खपुराहों के मन्दिरों में पाया जाता है। इनका निर्माण चन्देल राजाओं के संद-सल में १५० ई० से १९५० ई० के मध्य हुआ, जो संख्या में लगभग ३० है समा बैल्गव, श्रीव और जीन मतीसे सम्बन्धियत है। प्रत्येक मन्दिर लगभग एक बर्गमील के क्षेत्रफल में स्थित है। कन्दरीय महादेश का मिल्न २१८ सहवान्न-साम्यस्यत

अर्धमण्डण, जन्तरास्त्र एवं महामण्डण पाये वाते हैं। गर्ध-गृह के अर्थुलिक् प्रयक्तिणायन भी है। वैक्वत तथा रावे मिन्दरों की बाह्मिद्दी रीवारों पर मियुन मृतियों का अकट्टम प्रयुद्ध भात्रा में पाया जाता है, जो विश्व-शक्ति के ऐत्य अपवा विश्व-शक्ति के योग से मृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है। यहाँ पर चौतत योगिनियों का एक मन्दिर भी वा जो अब अमान्यत्या में है।

अध्यात्म उपदेश सम्बन्धी संस्कृत नाटक 'प्रबोधचन्द्रो-दयं की रचना कृष्णीमध्र नामक एक ज्ञानी पंदित द्वारा यही पर १०६५ ई० में सम्पन्न हुई, जो कीविक्सी नामक चन्देल राजा की सभा में अनिनतित हुआ था। इस नाटक से तत्काणीन वामिक एवं दार्शनिक सम्प्रदायों पर प्रकार पदता है। दे० 'प्रबोधचन्द्रोदयं तथा 'कृष्णीमध्यं'।

स्वद्वाङ्ग-शिव का विशेष शस्त्र । इसकी आकृति लट्वा (वारपाई) के अङ्ग (पाये) के समान होती थी। यह दुर्लड्ध्य और अमीच होता है। महिम्नस्ती गर्मे वर्णन है:

महोक्ष सद्वाङ्गं परशुरजिनं भस्म फणिनः कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम् । [बृद्धा बेल, साट का पाया, फरसा, चमडा, राख, सांप और खोपडी—वरदाता प्रभु की यही साधनसामग्री है ।]

एक इक्ष्वाकुवंशज राजिंष, जो मृत्यु सन्निकट जानकर केवल घड़ी भर घ्यान करते हुए मोक्ष पागये।

**बङ्गवारावत**—दे० असिवाराव्रत, विष्णुवर्मोत्तर पुराण, ३.२**१८**.२३-२५।

ख ज्ञसप्तमी—वैशाख शुक्ल सममी को गङ्गाससमी कहते हैं। इस बत मे गंगापूजन होता है। कहा जाता है कि जह, जुक्षियि कोम से आकर गङ्गाजी को पी गये ये तथा इसी दिन उन्होंने अपने दाहिन कान से गङ्गाजी को बाहुर निकाला था।

सम्बदेव — प्रसिद्ध मीमासरु विद्वान्। पूर्वभीमासा के दार्थ-तिक प्रस्थी में सम्बदेव (मृत्युकाल १६५५ ई०) द्वारा रचित 'मृद्देवीपिका' का बहुत सम्मातित स्थान है। इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इसकी ताकिकता है। यह सम्य कुमारिल मृद्ध के विद्यान्तों का पोषक है।

खबिर---यज्ञोपयोगी पवित्र वृक्ष । इसका यज्ञयूप (यज्ञस्तम्भ) बनता है । इसकी शाखाओं में स्रोटे-स्रोटे चने बैसे कटि भरे रहते है और लकड़ी वृढ होती हैं। इसमें से करवा भी निकलता है।

कथ्यनकुठार — अर्द्वत वेदान्तमत के उद्भट लेखक बाचस्पति मिश्र द्वारा रचित एक ग्रन्थ । वेदान्तवाह्य सिद्धान्तों की इसमें तीव्र आलोचना की गयी है।

सण्डनसण्डसाथ—वेदान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । पण्डित-रात श्रीवर्ष कृत 'सावक्तपण्डसाथ' का अन्य नाम 'अनिर्ववनीयतासर्वस्व' है। राष्ट्ररालाय' का मायावाद अनिर्ववनीय स्थाति के उत्तर ही अवश्रीस्वत है। उनके सिद्धान्तानुसार कार्य और कारण भिन्न, अभिन्न असवा भिन्नानिम भी नहीं है, अपितु अनिर्ववनीय हैं। इस अनिर्ववनीयता के आवार पर ही कारण सत् है और स्यां मायामात्र है। श्रीवृषं के व्यावनाण्डसादा में सब प्रकार के विश्वों का बड़ी तीज्ञात के साथ स्वच्चन किया गया है तथा उनके सिद्धान्त का ही नहीं अपितु जिनके इारा वे सिद्ध होने हैं उन प्रत्यकादि प्रमाणों का भी स्वच्डन कर अद्वितीय, अप्रमेश एवं अन्यष्ट वस्तु की स्थापना की गयी है।

प्रत्य का शस्त्रायं है. 'सण्डनस्थी साँट की मिठाई'। साकी साथु— यादुभ्यी सामुकों की तीच श्रीणयां है। उनमें साकी साम्भी एक है। ये भरम लाठेर देहें और भाँति भाँति की तपस्या करते है। भस्म अववा साक गरीर पर लाउटने के कारण ही ये साकी कह-लाते हैं।

दादूपन्थियों के अतिरिक्त शैव-वैष्णवों में भी ऐसे संन्यासी होते है।

साविरप्रमुत्र — यह गृह्यमूत्र शुक्लयजुर्वेद का है। ओल्डेन-वर्ग द्वारा इसका अग्रेजी अनुवाद 'सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट, सिरीज में प्रस्तुत किया गया है। इसमें गृह्य संस्कारो और ऋतुयज्ञों का वर्णन पाया जाता है।

काष्ट्रकार — अस्ति के द्वारा शाण्ट्रवन जाजाने की क्या महाभारत की मुख्य क्यार से सम्बन्धित है। राजा स्वेतति के द्वारत वर्षीय यह में श्रामि ने पूत का बड़ी मात्रा में भोजन किया और इससे जनको अञ्चीणं रोज हो गया। परचार दुसरे जजमानों की यहबरसुजों के महत्त्व बहुत सामध्ये जनको न रही। परिणामस्वक्य अनिवेद बहुत श्रीण हो मेरो तथा इस हमस्त्रम्भ में उन्होंने बहुता है रापीया <del>शावता-ग</del> २१९

की। ब्रह्मा ने अभिन को ब्राप्तक वन जलाकर उसके ऐसे जन्मुजी का अध्या करते की जन्मिनि दी, जो देवों को अच्च कर कर के जाइएक का वैच ब्राप्त कर अर्जुन एवं कुण्य के पास जाकर खाण्डब वन को जलाने में सहस्रता मंगी, क्योंकि खाण्डब वन कर द्वारा पुरिवंत बा। कुण्य और अर्जुन ने होकर वन के दो सिरों पर खंड देव व्युओं को वन से मानने से रोकते हुए इन्द्र को अभिन के कार्य में बाधा देने से रोकते कुए इन्द्र को अभिन के कार्य में बाधा देने से रोकने का कार्य तीमाला। इस प्रकार सारा वन जन गया। विन पन्नह स्वत कर अर्ज्यकित रहा। कहा गया है कि अभिन से एक बार और जलाया था। यह पौराणिक कथा प्रतीत होती है। इसके पीछे यह अर्थ स्पष्ट है कि पाण्डबों ने इस वन को जलाकर लाज्यवस्थ ( इन्द्रप्रस्थ) नाम को अपनी राजवानी वसायी।

**लगा—दक्ष** की कन्या और कश्यप की एक पत्नी। गरुड-पुराण (अष्याय ६) में इसका उल्लेख हैं

धर्मपरन्य समास्याताः कदयपस्य बदाम्यहम् । अवितिवितिवर्तुः काला अनायु सिहिका मुनि ॥ कदु प्राधा इरा क्रोधा विनता सुरभि खशा॥

बामसा—सिक्क धर्म की एक शाखा 'बालसा' ( सुद्ध )
क्हलाती हैं। गुरु गोविन्द्रीमंह ने देखा कि उन्हें मुगलो
में अवदय लड़ना पढ़ेगा। इस कारण उन्होंने एक ऐसा
सींमिक दल तैयार किया, जिसको धामिक आधार प्राप्त
हो। उन्होंने अपने चैनिकों को 'खड़ग दां पहुल' ( खड़ग सस्कार) तथा अन्य अनेक प्रतिज्ञाओं के पाठन करने के
लिए तैयार किया। इन प्रतिज्ञाओं में पांच बस्तुओं ( तैया, कच्छा, कुमाण, कहा तथा कथा किया तथा स्वाप्त नियमित इंड्यरासमा, एक साथ भोजन करना तथा मृतिपूजा, तीर्थयात्रा, सती होने, शिशुक्य, तम्बाकू एव मादक हव्यों के सेवन से दूर रहने की प्रतिज्ञारों थी। हर एक की उपाधि 'सिंह' रखी गयी। इनमें जातिभेद न रहा और इस फ्रकार ये बालसा ( गुद्ध) कहलाये।

चिरूपर्य—उन्तीस उपपुराणों के अतिरिक्त महाभारत का जिलपर्य, जिसे हरिबंश भी कहते है, उपपुराणों में गिना जाता है। इसमें विष्णु भगवान के चरित्र का कीर्तन है और विशेष रूप से कुष्णावतार की कथा है।

सेचर—(आकाश में चलने वाले) विद्याधर। इन्हें कामरूपी भी कहते हैं, अर्थात् ये जैसा रूप चाहे घारण कर सकते है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आकाश में विचरण करने वाली यक्ष, गन्धवं आदि कई दंवयोनियाँ है, उन्हीं में विद्याभर भी हैं। पक्षी और नक्षत्र भी सेचर कह-लाते हैं।

संबरी — आकाशचारिणी, देवी। आकाश में चलने की एक सिंदि, जो योगियों को प्राप्त होती है; हटयोग की एक मुद्रा (बारीरिक स्थिति), जिसमें जीम को उलटकर तालु-मुल में लगाते है। इसकी पहेली प्रसिद्ध है.

गोमांस खादयेद् यस्तु पिवेदमरवारुणीम् । कुलीनं तमह मन्ये चेदरि कुलवातकाः ॥

स्नेमबास — महात्मा दादूरमाल ( दादूपन्य राजाने वाले ) के एक शिष्य कवि क्षेमदास थे। इनके रचे हुए भजन या पद जनता में खुब प्रचलित है।

क्षपति— दाशींनक जिद्धान्तवाद, यथा अनिसंकनीय क्यारि, असल्क्ष्याति, सल्क्ष्याति आदि । सांक्यदर्शन के अनुपार अनिस जानक्ष्या कृति । इस सत्त में तीन प्रकार के तन्त्र है—(१) व्यक्त (२) अव्यक्त और ज्ञा । मृत्र प्रकृति को अव्यक्त कहा जाता है। मृत्र प्रकृति के परिणाम को व्यक्त कहा जाता है। इसके तेर्देस भेद है जो कार्य-कारण परम्परा से परिणत होते हैं। ज्ञ बेतन है। सांक्यमिद्धान्त में ये ही पत्त्रीस तत्त्र अथ्या प्रमेश है। इस्हीं तत्त्रों के सम्मक् ज्ञान अर्थात् प्रकृति-पृश्य के पार्यक्य के बोध से पुड़ की निर्मित होती है। सांक्यकारिका (२) में कवन हैं

## 'व्यक्ताव्यक्त-ज्ञ-विज्ञानात् ।'

[ ध्यक्त, अध्यक्त और ज के विज्ञान से दुस निवृत्ति ।] इस झान को ही स्थाति उनते हैं। परन्तु यह भी एक प्रकार की चिरावृत्ति (अविक्छ!) का परिणा है। रज और तम से रहित सत्वगुणप्रधान प्रशान्तवाहिनी भार स्थाति है। इसमें वृत्तिसकार का चक्र बना ग्हता है। चित्तितरोध की अवस्था में यह संस्कारकप से चन्ता रहता है। अस्थात के द्वारा सस्कारों का भी क्षय होकर विदेह स्वेद्य प्रास होता है, जिसमें क्यांति भी निवृत्त हो जाती है। दे॰ विश्वपालकष (४५५)।

## ग

ग—क्यञ्जनो के कवर्ग का तृतीय वर्ण। कामधेनुतन्त्र मे इसके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है: गकारं परमेशानि पञ्चवेवात्मकं सवा । निर्गृणं त्रिगुणोपेतं निरीहं निर्मलं सदा ॥ पञ्चप्राणमयं वर्णं सर्वशक्तरत्मकं प्रिये । अरुणादित्यसंकाशा कुण्डली प्रणमाम्यहम् ॥

[ हे पत्मेष्वरो देवी ! ग वर्ण सदा पञ्चदेवात्मक है। तीन गुणों से संयुक्त होते हुए मी सदा निर्मृण, निरोह और निर्मक है। यह वर्ण पञ्च प्राणों से युक्त और सभी शक्तियों से संपन्न है। लालवर्ण सूर्य के समान वोभा वाले कुण्डिलगोविक्त स्वरूप हस वर्ण को प्रणाम करता हूँ।] वर्णोदारतन्त्र के अनुसार इसके ज्यान की विश्व इस प्रकार है:

ध्यानसस्य प्रवक्ष्यासि म्यूणुल वन्तरिणिती । वार्डिमीपुष्यक्षंत्राशं चतुर्वोहृस्यमिन्दात् ।। पत्रं ध्यात्वा ब्रह्मस्यां तम्मन्त्रं दश्या अधेत् ।। तन्त्री में दशके निमानिश्रित्वत नाम पाये आतं हैं : गो-नौरी गौरवो गङ्गा गणेता गोकुलेक्बरः ।। साङ्गी प्रवह्मतक्ष्मे गाया गण्यवं सर्वेषः स्मृतिः।। सर्वमिद्धः प्रमा पूजा दिजास्यः शिवदर्यानः । विकासामा गौ पृषास्य वालवन्युनिकालेक्षाः ।। गोस सरस्वति विद्या भौगिनी नन्त्रिन सरा । भौगवती व हृदयं ज्ञान जालक्ष्यरे लवः ।।

पक्का-भारत की सर्वाधिक पवित्र पुण्यसक्तिका नदी। राजा
भगीरव तपस्या करके गङ्गा को पूर्वाध र लाये थे। यह
कमा मागवत पूराण में किस्तार से हैं। आदित्य पूराण के
अनुसार पूर्वाध में किस्तार से हैं। आदित्य पूराण के
अनुसार पूर्वाध से गङ्गावितरण वैशाख गुक्क त्वीशा को
तथा हिलाक्य से गङ्गावितरण वैशाख गुक्क दशमी
(गङ्गावशहरा) को हुआ या। इनको दशहर इस्तिक् कहते हैं कि इस दिन का गङ्गास्तान दस पायो को
हरता है। कई प्रमुख तीवंस्थान-हरिड़ार, गडमुक्तेस्वर, सोरों, प्रमाग, काशो आदि इसी के तट पर स्थित हैं।
ऋरवंद के नदीमुक्त (१०७५,५-६) के अनुसार गङ्गायत्व की कई प्रसिद्ध नदियों में से सर्वप्रमुख सार सिक् भारत की कई प्रसिद्ध नदियों में से सर्वप्रमुख में । महा-भारत तथा पर्यपुराणादि में गङ्गा की महिमा तथा पवित्र करवेवाओं गर्सियों की सिल्तारपूर्वक प्रशंस की गयी हैं।
इसके स्थाप्त प्रमुख हैं। इसके सहस्य दोनों रूपों की ओर विद्वानों ने संकेत किये हैं। बतः गङ्गा का भौतिक रूप के साथ एक पारमाधिक रूप भी हैं। मनपढ़ें के अनुसार यहाथि पुरुद्धित में स्नान करके मनुष्य पुष्य को प्राप्त कर सकता है, पर कनसक और प्रयाग के स्नान में बांध्याइत अधिक विशेषता है। प्रयाग के स्नान को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। यदि कोई व्यक्ति संकेत सोपा पहुल आते हैं। इसमें स्नान कर के तो उसके सभी पाप पुल आते हैं। इसमें स्नान कर के तो उसके सभी पाप पुल आते हैं। इसमें स्नान करने या इसका जरू पीने से पूर्वजों की सातवी पीड़ी तक पवित्र ही आती है। गङ्गालक मनुष्य की अस्थियों को वित्रकों प्रयस्ता या प्रतिकार प्राप्त होती हैं। जिन-जिन स्थानों से होकर गङ्गा बहती हैं उन स्थानों को इससे सबढ़ होने के कारण पूर्ण पित्र माना गया हैं।

गीता (१० २१) में भगवान् कृष्ण ने अपने को निवसों में गङ्गा कहा है। मनुस्तृति (८.९२) में गङ्गा और कुरुश्तेत्र की सबसे अधिक पवित्र स्थान माना गया है। कुष्ठ पुराणों में गङ्गा की तीन भाराओं का उन्हेख है—स्वगंङ्गा (मन्दाकिनी), भूगङ्गा (भागीरथी) और पानालगङ्गा (भोगविनी)। पुगणों में भगवान् यिष्णु के बाये चरण के अहेठ के नख से गङ्गा का जन्म और भगवान् शङ्कार की जटाखों में उसका विलयन बताया गया है।

विष्णुपुराण (२ ८ १२०-१२१) में लिखा है कि गङ्गा का नाम केने, मुनने, उसे देखने, उसका जल पीने, स्पर्ध करने, उससे स्नान करने बचा थी योजन वे भी 'मङ्गा' नाम का उच्चारण करने मात्र में मृत्युध के तोन में तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्णुपुराण (पृष्ठ ९, १२ तथा ११८) में भी यही कहा है। मस्स्य, गरक और पपुराणों के जनुसार हरिदार, प्रमान और गङ्गा के समुत्र समम में स्नान करने से मनुष्य भरने पर स्वर्ग पहुँच जाती हैं। मनुष्य भरने पर स्वर्ग पहुँच जाती हैं। मनुष्य भर्जा के महस्य को भागता हो भा नमात्र हो होये वह सुङ्ग के ममुष्य पङ्गा के ममुर का माना का हो भा नमात्र हो होये वह सुङ्ग के ममिल लागा जाय और वही मृत्यु को प्राप्त हो तो भी वह स्वर्ग को जाता है और नत्य नही देखता। वगहहुराण (अध्याय ८२) में गङ्गा के नाम को 'गाम् गता' (जो पृष्यों को चली गयी हैं) के रूप में विविध्या पा हैं।

पथपुराण (सृष्टिखड, ६०३५) के अनुसार गङ्का सभी

प्रकार के पितों का उद्धार कर देती है। कहा जाता है कि प्रक्ला में स्नान करने समय व्यक्ति को प्रक्ला के सभी नामों का उच्चारण करना चाहिए। उसे जक तथा मिट्टो केकर गक्का से याचना करनी चाहिए कि आप मेरे पारों को दूर कर तीनों कोको का उत्तम मार्ग प्रशस्त करें। बुद्धिमान व्यक्ति हाथ में दर्भ केकर पितरों की सन्तृष्ठि के किए गक्का से प्रार्थना करें। इसके बाद उसे श्रद्धा के साव मूर्य भगवान को कसक के कूछ तथा अवत इत्यादि सम-पंच करना चाहिए। उसे यह भी कहना चाहिए कि वे उसके दोशों को दूर करें।

काशीलण्ड (२७,८०) में कहा गया है कि जो लोग गङ्गा के तद पर खहे होकर दूसरे तीयों की प्रशंसा करते हैं और अपने मन में उच्च विचार गहीं रखते, वे नरक में जाते हैं। काशील्यल (२७,१२९-१३) में यह भी च्हा गया है कि शुक्ल प्रतिपदा को गङ्गास्नान नित्यस्नान से सीमृता, संक्रांत्ति का स्नान सहलगुना, चन्द्र-गूर्यप्रहण का स्नान जालगुना लाभदालक हैं। चन्द्रप्रहण सीमवार को तथा मूर्यप्रहण रविचार के । पड़्य पर उस दिन का गङ्गास्नान असंस्वाृता पुण्यकारक हैं।

भविष्यपुराण में गङ्गा के निम्नाकित रूप का ध्यान करने का विधान है

सितमकरनियणां शुक्जवणां त्रिनेत्राम् करभूतकसलोश्चरसूरस्काऽभीरयभीष्टाम् । विधिद्दरिद्दरुषा सेन्दुकोटीरजूडाम् कांजतिसितदुक्का आह्नवी ता नमामि ॥ गङ्गा के स्रप्त और दर्शन का बहुत बडा फल बत-लाया गया है

दृष्टा तु हर्त पायं स्पृष्टा तु विविज नयेत्। प्रसङ्गेनार्प या गृह्वा मोखता बर्चनाहिता। । गृङ्काञ्चरमी— ज्येष्ट शुक्ल उद्यामी को गृङ्काञ्चरती मनायी जाती है। इस तिथि को गृङ्काञ्चरूर भी कहते है। इस वित न गृङ्कान्सान का विशेष महत्त्व है, बसीकि इसी दिन हिमाज्य से गृङ्का का निर्ममन हुआ था। इस तिथि का गृङ्कान्सान इसी अका दक्त तियो है। इस पायो में तीन मानमिक, तीन वाचिक और बार कायिक है। या मुझाब्ता सेन—महाभारत सुम्ब को उदिया भाषा में अनू- वित करने वालो में गृङ्कादास सेन भी एक है। उल्कल प्रदेश में हमका महाभारत वहन जोकांग्रिस है। उल्कल प्रदेश में हमका महाभारत वहन जोकांग्रिस है।

कङ्काबर—शिव का एक पर्याय। शिवजी गङ्गा को अपने सिर पर धारण करते हैं, इसलिए इनका यह नाम पड़ा। बाल्मीकि रामायण (१.४३,१-११) में शिव द्वारा गङ्गा धारण की कथा वी द्वाई है।

गङ्गाषर (भाष्यकार)--कात्यायनसूत्र (वजुर्वेदीय) के भाष्य-कारों में गङ्गाधर का भी नाम उल्लेखनीय है।

गङ्गाचर (कवि) — ऐतिहासिक गया अभिलेस के रचिता, जिनका समय ११३७ ई० हैं। गङ्गाचर नामक गीत-गोविन्कार जयदेव कि तिस्पर्धी एक कि भी थे। गङ्गाचायर—वह ती में, जहीं गङ्गा नदी सागर में मिलती हैं (गङ्गा और सागर का समा)। सभी संगम रचित्र माने जाते हैं, यह संगम औरों से विशेष पवित्र हैं।

यात्री कलकत्ता से प्रायः जहाज द्वारा गंगासागर जाते है। कलकत्ता से ३८ मील दक्षिण 'डायमण्ड हारबर' है, वहाँ से लगभग ९० मील गंगासागर के लिए नाव या जहाज द्वारा जाना होता है। द्वीप में थोडे से साधु रहते है, वह अब बन से ढका तथा प्राय जनहीन है। जहाँ गंगासागर का मेला होता है, वहाँ से उत्तर वामनसल स्थान में एक प्राचीन मन्दिर है। उसके पास चन्दनपीड़ि वन में एक जीर्ण मन्दिर है और बुड-बुडीर तट पर विशालाक्षी का मन्दिर है। इस समय गङ्कासागर का मेला जहाँ लगता है पहले वहाँ पूरी गङ्गा समुद्र में मिलती थी। अब सागरद्वीप के पास एक छोटी घारा समुद्र में मिलती है। यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, जिनके शाप से राजा सगर के साठ हजार पुत्र जल गये थे और जिनको तारने के लिए भगीरथ गङ्गा को यहाँ लाये। संक्रान्ति के दिन समुद्र की प्रार्थना की जाती है, प्रसाद चढाया जाता है और स्नान किया जाता है। दोपहर को फिर स्नान तथा मुण्डन कर्महोता है। श्राद्ध, पिण्डदान भी किया जाता है। मीठे जल का कच्चा सरोबर है जिसका जल पीकर लोग अपने को पवित्र मानते है।

मङ्कों व व्याच्याय — त्यायदर्शन के एक नवीन तैनो प्रवर्तक आचार्या । इनका प्रसिद्ध प्रम्य 'तत्त्वचिन्तामांग' व्योदस्य हाताब्दी से त्या गाया था। ये मिथिला के निवासी थे। जब मैथिलो ने नवहोंप विद्यापीठ के पक्षप्र पण्डित को उक्त प्रस्य की प्रतिक्रिप नहीं करने दी, तब उन्होंने सुन-कर हों उसे पूरा क्षप्रदेश कर लिया और नवहींप के प्रकाष्ट विद्वान्त्र अपदीय तकांकार, प्रशुगनाय प्रमुख्य अवादि को पड़ाकर नव्य न्याय का दिगन्त में प्रसार किया।

पञ्चोक्तरी—गञ्जाजी का उदगग तो हिमर्गाण्डत शोमुल तीर्य है हुआ है, किन्तु गंगोत्तरी धाम उससे १८ मील नीर्य है। गंगोत्तरी में स्नान के पद्मवात् गंगाजी का पूजन करके गंगाजल लेकर यात्री नीये उत्तरते हैं। यह स्थान समुद्रस्तर से १०,०२० कृट की ऊँचाई पर गगा के दिला तट पर है। आस्तराज्ञी की ही। धीत काल में यह स्थान सूच्य मित्रर गञ्जाली का है। धीत काल में यह स्थान हिमाच्छादित हो जाता है। गञ्जोत्तरी में नीचे केदारगंगा का समम है। बहाँ से एक फर्नांग पर बडी ऊँचाई से गंगाजी शिवानार गोल शिलालवड़ के कार गिरती है। इस स्थान को गौरीकुष्ट कहते हैं।

गजण्डाया--ज्योतिष का एक योग। मिताक्षरापरिभाषा में इसका लक्षण दिया हुआ है

यदेन्द्रः पितृदैवत्ये हंसश्चैन करे स्थित याम्या तिथिभवेत् साहि गजच्छाया प्रकीतिता ॥ [चन्द्र मधा मे और सूर्य हस्त नक्षत्र (आधिवन क्रुष्ण

[ चन्द्र मचा में और सूय हस्त नक्षत्र (आधियन क्रुरण १३) में हो तब गजच्छाया योग कहलाता है।] क्रस्यचिन्ता-मणि के अनुसार यह योग श्राद्ध के लिए पृथ्यकारक माना जाता है:

कुरुणपक्षे त्रयोदस्यां मधास्विन्दु करेरितः। यदा नदा गजच्छाया श्राद्धे पुण्यैरवाप्यते।। वराह्नपुराण के अनुसार चन्द्र-सुर्ययहणकास्र को भी

गजच्छाया योग कहते है :

सैहिकेयो यदा भानु ग्रसने पर्वसन्धिषु। गजच्छायातुसाप्रोक्तातत्रश्राद्धप्रकल्पयेत्॥

वक्काया बत--आधिका कुला त्योदणी को विद मचा नकत्र हो तथा मूर्य हस्त नक्षत्र पर हो तो इस बत का ब्रमुख्यान होता है। यह श्राद्ध का समय है। वातावय (हिमादि, काल पर अपुर्वमेनिस्तामणि) के अनुतार परि इस अमाबस को सूर्यम्हण हो तो उसकी प्रभक्काया कहते हैं। इस समय का आद्व अवस्व होता है।

गजनीराजनाविष-आखिन पूर्णिमा के दिन मध्याहोत्तर कारू में गर्जों (हाथियों) के सामने लहरों में जरुते हुए दीपकों को आवर्तित करने को गजनीराजनाविषि कहते है। यह राजाओं के लिए मांगलिक क्रस्य माना जाता है। मजयुजाबिधि—आदिवन पूर्णिमा के दिन सुख्नसमृद्धि के अभिलावियों के लिए इस वत का विधान है। दे० हेमादि, २ २२२-२५। इसमें गज को पूजा होती है।

गजानन — मणेश का पर्याय। गणेश गजानन कैसे हुए यह कथा ब्राग्नवैवर्त (गणेशसण्ड, अध्याय ६) तथा स्कन्वपुराण (गणेशावण्ड, अध्याय ११) में विभिन्न रूपो में कही गयी है। ब्रह्मवैवर्त में कहा गया है:

शनिदृष्टधा शिरश्छंदाद् गजवनत्रेण योजितः । गजानन शिशस्तेन नियतिः केन बाध्यते ॥

[ शनिदेव की दृष्टि पडने से गणेशजी का मस्तक कट गया, तब हाथी का मस्तक लगा देने पर वे गजानन कहे गये। भाग्य प्रवल है।] दे० 'गणेश'।

सकायुर्वेद — आयुर्वेद का यह एक पशुचिकत्सीय विभाग है। गाय, हायो, चोड़े आदि पशुक्रों के सम्बन्ध में आयुर्वेद प्रस्त अवस्य रहे होंगे, च्योक अमिल्युराण (२८१-२९१ अध्याय तक) में इन विविच आयुर्वेदों की चर्चा की गयी है। गआयुर्वेद में गज (हायी) के प्रकार तथा तदसम्बन्धी विकित्सा का विस्तृत विधान है। 'शाजिहोन्द' भी पशु-चिकित्सा का प्रसन्त सम्बन्ध है।

गड़मुक्तेडबर—मेरठ से २६ मील दक्षिण-पूर्व गङ्गा के दाहिने तट पर यह नगर है। यहाँ तक मीटर बण जाती है। प्राचीन काल में विस्तृत हस्तिनापुर नगर का यह एक सण्ड या। यहां मुक्तेडबर शिव का मन्दिर है। कई अन्य प्राचीन मन्दिर भी है। कार्तिक पूणिमा को यहाँ विशाल मेला स्मता है।

गण---गण का अर्थ 'समूह' है। रुद्र के अनुचरो को भी गण कहा गया है। कुछ देवता गण (समुदाय) रूप में प्रसिद्ध है

> आदित्य-विश्व-वसव , तुषिताभास्वरानिलाः । महाराजिक-साध्याश्च सद्वाश्च गणदेवताः ॥

[ आदित्य (१२), विष्वेदेव (१०), वसु (८), तुषित, आभास्वर, मरुत (४९), महाराजिक, साध्य और रुद्र (११) गणदेवता है।]

मस्तो के गण, इन्द्र और सह दोनो के सैनिक हैं। ज्योतिषरत्नमाला में अस्विनी आदि जन्मनक्षत्रों के अनु-सार देव, मानुष और राअस तीन गण माने यसे हैं। **गणगीरीवत-गणगी**त २२३

वक्कीरीका - चैत्र शुक्ल तृतीया को विशेष रूप से क्षत्र वा रिक्वों के लिए गौरीपूजन का विवान है। कुछ लोग इसे निरित्तीरीक्षत कहते हैं। वे० सहस्याकामचेत्र, पत्रास्पक २५७। जारत के मध्य माग, राजस्थान आदि में यह बहुत प्रचलित हैं।

गजपति (गजेका)—गजपति का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद (२.२३१)में मिलताहै:

गणानां त्वा गणपींत हवामहे कींव कवीनामुपश्रवंस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आनः ऋण्यम्मूतिशः सीद सादनम् ॥

शुक्ल यजुर्बेद के अध्यमेशाध्याय में भी गणपति शब्द आया है। ऐसा जगता है कि प्रारम्भिक गणराव्यों के गण-पतियों के सम्बन्ध में को भावना पी उसी के आधार पर देवमण्डल के गणपति की कल्पना की गयी। परन्तु यह शब्द देवताओं के एक विरुद्ध के रूप में प्रयुक्त हुआ है, स्वतन्त्र देवता के रूप में नहीं। किन्तु गर्द्ध (वैदिक पित्र) के स्वतंत्र से देवता के रूप में नहीं। किन्तु गर्द्ध (वैदिक पित्र) के सी सी गणपति का सम्बन्ध स्वतंत्र देवता रूप में ही है।

पुराणों में बह के महत् आदि असंख्य गण प्रसिद्ध हैं। इसके सायक अयवा पति को विनायक या गणपित कहते हैं। समस्त देवसम्बद्धक के नायक भी गणपित हों हैं, यद्यपि शिवपरितार से इनका सम्बन्ध बना हुआ है। डां॰ सम्बन्ध में स्वाप्त हों हैं, व्यपि शिवपरितार से इनका सम्बन्ध बना हुआ है। डां॰ सम्बन्ध किसार में मणेश को आयेतर देवता माना है, जिसका क्रमयः अवेश और आदर हिन्दू देवमण्डल में हो गया। बहुतेरे लोगों का कहना है कि हिन्दू लच्च देवमण्डल, अधेदेवभोनि तथा मुल्पियान परिवार में बहुत से आयेतर तथन मिलले हैं। परन्ता गणपित अथवा गणेश में आयेतर तथन मिलले हैं। परन्ता गणपित अथवा गणेश में आयेतर तथन हैं आयं गणों, हवरण तथा शिवपरितार में हैं। उनको विक्कारी में से स्वर्थ में महत्व में साम है है जाने भागों, हवरण तथा शिवपरितार में है। उनको विक्कारी सीर समंकर गुण ऋद्ध में हर से मिले हैं तथा सिदिक कारी और समंकर गुण ऋद्ध में हर से मिले हैं तथा सिदिकारी और साञ्क्षक गण शिवप से।

पुराणों में कपकों की भरमार है इसलिए गणपित की उत्पत्ति और उनके विविध गुणों का आक्यर्यवनक कपकों में अतिरंकित वर्णन है। किथकांश कपाएँ बहाबैबर्त-गणपित कही पायी जाती है। गणपित कही का प्राप्त पायी को तुम माने गये हैं और कहीं केवल पार्वती के ही। इनके वियह की करूपना भी विविध्य है। इसका रक्त रा अवस्था मोटा गरीर और लम्बा उदर है। इनके चार हाव और हाथी कासिर है, जिसमें एक ही दौत है, इनके एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा अथवा अंकुश तथा चौथे में कुमुदिनी है। इनकी सवारी मुवक है।

गणेश के गजानन और एकदन्त होने के सम्बन्ध में पुराणों में अनेक कथाएँ दी हुई है। दे० 'गजानन'। एक कथा के अनुसार पार्वती को अपने शिक्षा गणेश पर बडा गर्वथा। उन्होंने शनिग्रह से उसको देखने को कहा। शनि की दृष्ट पडते ही गणेश का सिर अलकर भस्म हो गया। पार्वती बहुत दुखी हुई। ब्रह्माने उनसे कहा कि जो भी प्रथम सिर मिले उसको गणेश के ऊपर रख दिया जाब । पार्वती को सबसे पहले हाथी का ही सिर मिला. जिसको उन्होंने गणेश के ऊपर रख दिया। इस प्रकार गणेश गजानन हो गये। इसरी कथा के अनुसार एक बार पार्वती स्नान करने गयी और गणेश को दरवाजे पर वैठा गयी। शिव आकर पार्वती के भवन में प्रवेश करना चाहते थे। गणेश ने रोका। शिव ने क्रोध में आ कर गणेश का सिर काट दिया, परन्तू पार्वती को सन्तुष्ट करने के लिए हाथी का मिर लाकर गणेश के शरीर में जोड दिया। तीसरी कथा के अनुसार पार्वती ने स्वयं अपनी कल्पना से गणेश का सिर हाथी का बनाया। एकदन्त होने की कथा इस प्रकार है कि एक बार परश्राम कैलास में शिव-जी से मिलने गये। पहरे पर बैठे गणेश ने उनको रोका। दोनों में यद हुआ । परजराम के परज् (फर्से) से गणेश का एक दाँत टट गया। ये सब कथाएँ काल्पनिक है। इनका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि गणपनि का सिर हाथी के समान बड़ा होना चाहिए जो बुद्धिमानी और गम्भीरता का द्योतक है। इनके आयुध भी दण्डनायक के प्रतीक है। गणपति विघ्ननाशक, मगल और ऋद्धि-सिद्धि के देने वाले, विद्या और वृद्धि के आगार है। प्रत्येक मङ्गलकार्य के प्रारम्भ में इनका आवाहन किया जाता है। प्रत्येक शिव-मन्दिर में गणेश की मर्ति पायी जाती है। गणेश के स्व-तन्त्र मन्दिर दक्षिण में अधिक पाये जाते है। गणपति की पजा का विस्तत विधान है। इनको मोदक (लड्डू) विशेष प्रिय हैं। गणेश की मूर्ति का घ्यान निम्नांकित है:

स्तवं स्यूलतम् गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्धरम् प्रस्यन्दन्मवगन्धलुब्धमधुग्ब्यालोलगण्डस्थलम् । दन्तापातविदारितारिरुघिरैः सिन्दूरशोभाकरम् बन्दे शैकसुतासुतं गणपति सिद्धिग्रदं कामवस् ।। सम्बद्धार में एक दूसरा ध्यान शणित है: सिन्दूराभं त्रिनेतं पृथुतरकठरं हस्तपरीर्वधानं दन्त पाबाङ्कृशेष्टान्युकसरीकमस्वीजपुराभिरामम्। बाकेन्दुधोशिमीति शरिपतिवदन दानपूराईगण्डम् मोगीन्द्राद्वमुखं भजत गणपति रक्तवस्ताङ्गराम्।। पूजामद्वित से गणपतिनमस्कार की विधि इस्

देवेन्द्रमौलिमन्दारमकरन्दकणाश्याः।

विक्तं हुरन्तु हुरन्वरवागानुवरणः।।

पाषवप्रकृक्त शारवातिरुक की टीका के अनुसार कावन (५१) गणपति और उतनी ही उनकी खिनारी है।

पणवित उपनिषद् —गाणपत्य साहित्य का उदय गणपितपूजा से होता है। गणपति वापनीय उपनिषद एवं गणपितउपनिषद से गाणपत्य धर्म वा वर्षन प्राप्त हो। है। गणपति उपनिषद अप्यंतिरम् का ही एक भाग है। इसका
अग्रेजी अनुवाद केनेकी ने प्रस्तुत किया है।

गणपति-उपासना-महाभारत, अनुशासन पर्व के १५१वें अध्याय में गणेश्वरों और विनायकों का स्तृति से प्रसन्न हो जाना और पातकों से रक्षा करना वर्णित है। इस नाते गुजानन एव चडानन दोनो गणाधीश है और भगवान शंकर के पत्र है। परन्तू गजानन तो परात्पर ब्रह्म के अवतार माने जाते है और परात्पर ब्रह्म का नाम ''महा-गणाधिपति" कहा गया है। भाव यह है कि महागणाधि-पति ने ही अपनी इच्छा से अनन्त विश्व और प्रत्येक विष्व में अनन्त ब्रह्माण्डों की रचना की और प्रत्येक ब्रह्माण्ड में अपने अज से त्रिमृतियाँ प्रकट की । इसी दृष्टि से सभी सम्प्रदायों के हिन्दुओं में सभी मगल कार्यों के आरम्भ में गौरी-गणेश की पूजा सबसे पहले होती है। यात्रा के आरम्भ में गौरी-गणेश का स्मरण किया जाता है। पुस्तक, पत्र, बही आदि किसी भी लेख के आरम्भ में पहले ''श्री-गणेशाय नम " लिखने की पुरानी प्रथा चली आती है। महाराष्ट्र में गणपतिपूजा भाद्र शुक्ल चतुर्थी को बडे समा-रोह से हुआ करती है और गणेशचतुर्थी के ब्रत तो सारे भारत में मान्य हैं। गणपति विनायक के मन्दिर भी भारतव्यापी है और गणेशजी आदि और अनादि देव माने जाते हैं। इन्हीं के नाम से गाणपत्य सम्प्रदाय प्रच-लिव हुआ।

पम्पतिकृपारसम्प्रदाय — 'शक्तुरिदिन्वय' ये बानन्दिगिरि क्षोर वन्तरित ने गायपस्य सम्प्रदाय की छः शासाव्यों का वर्णन किया है। इनसे एक शाखा 'मण्यतिकृपास्त्रमवाय' है। इस सम्प्रदाय वाले हरिदा-गणपित को पूसते हैं। वे भी अपने उपास्य वेस को परक्का परमास्या कहते हैं और स्थावेद के दूसरे मायदल के २३वें सूक को प्रसाग सामते हैं। ३० 'मणपित'।

गम्पतिकपुषी—भविष्णपुराण के अनुसार प्रत्येक चतुर्धी का तत गणपितनुर्धीयत कहलाता है। जब गणेश की पूजा भाद्र शुक्क वर्जुर्धी की होती है तो दस तिथि को पिया-वर्जुर्धी, विद माथ शुक्क बर्जुर्धी को हो तो शान्ता वर्जुर्धी और यदि शुक्क चतुर्धी को भागक का दिन पढ़े तो जसे सुन्ना चतुर्धी कहते हैं। आजकल यह पूजा बेट दिन, पौच दिन, सात दिन कपवा अनन्तवर्जुर्दशी तक चन्नती है। अन्तिम दिन मृति कूम, तालाव, नदी अपवा समुद्र में गाज्ञे-बाज के साथ विस्तित को जाती है।

दो मास की चतुष्यियों के दिनों में बती को निराहार रहने का विधान है। उस दिन बाह्मण को तिल से बने पदार्थ सिलाने चाहिए। वही पदार्थ रात्रि में स्वयं भी साने चाहिए। दे ॰ हमादि, १.५१९-५२०।

गण्यतिसायमीयोपनियद् — मृतिहतापनीयोपनियद् की बहु-णाहुकता वा प्रवार देख अन्य सम्प्रदायों ने भी इसी इग के उपनिषद्धम्य प्रस्तुत किये। राम, गणपति, मोपाल, त्रिपुरा आदि तापनीय उपनिषदे प्रस्तुत हुई। गणयित-तापनीयोपनियद् में गाणपत्य मत के दर्शन का विवेचन किया गया है।

पण्या सम्बाग — महाराष्ट्र प्रदेश में यह उत्सव उत्ती उत्कास से मनाया जाता है जैसे बंगाल में दुर्गोत्सव, उड़ीसा में रपयाजा तथा इदिन देश में पोपल मास । मध्ययुग में मराठा शक्ति के उदय के साथ गणेशपुजन का महस्व बता । उस समय गणेश (जनतायक) की दिवोब आवस्य-कता थी। गणेश उत्तके घामिक प्रतीक थे। आयुक्ति कता थी। गणेश उत्तके घामिक प्रतीक थे। आयुक्ति युग में लोकमाग्य वालगायार तिलक ने इस उत्तव का पुनरुद्धार किया। इसमें लगमग एक सन्ताह का कार्यक्रम बनता है। इसमें पुजन, कया, व्याच्यान, मनोरक्कम जादि का बायोजन किया जाता है। यह उत्सव बहे सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय महस्व का है। यह उत्सव बहे सांस्कृतिक

**गणेश उपपुराण--**गाणपस्य सम्प्रदाय का उपपुराण । इसमें

मगवान् गणपति की अनेक कथाएँ दी गयी हैं।

क्षेत्राष्ट्रण्य---करवी स्टेशन से निश्कृत जाते समय मार्ग में करवी संस्कृत पाठवाणा मिलती है। यहां से लगभग हाई मोल विकाप-पूर्व पंतवण्यों के रास्ते जाने पर गणेशकुण्य नामक सरीवर तथा प्राचीन मन्दिर मिलते हैं। बब ये सरीवर तथा प्राचिर जीणं दशा में अरखित है।

गण्यस्यसम्ब — महार्यवर्तपुराण के चार वापकों — महावाण्ड, प्रकृतिवाण्ड, गणेशावाण्ड और कृष्णवन्सवाण्ड में से एक। गणेशावाण्ड में गणेश के जन्म, कर्म तथा चरित का विस्तृत वर्णन है। इसमें गणेश कृष्ण के अवतार के रूप में वर्णन है।

गणेवाध्यकुर्वितत — भाद शुक्क चतुर्यों को इस बत का प्रारम्भ होता है। एक बर्यप्रकृत इसका आवरण होना चाहिए। इसमें गणेवापुत्रन का विधान है। हेगाडि, १-५१० के अनुसार वतुर्यों के दिन गणेवापुत्रन का विधान वैदेवानर-प्रतिपदा की तरह ही होना चाहिए। १० 'गणपतिचतुर्या'। गणेवाध्यायमन्तरन — कुलजु हामांजनन में उद्युत्त ६५ तन्त्रों की सुची में बाठ यामल तन्त्र साम्मिलित है। यामल शब्द यामल (युन्म) से गणित है तथा विशेष देवता तथा उसकी शक्ति के ऐनय का सुचक है। गणेवायामल्यन्त्र उन आठों में से एक है।

गणेशस्तीम — वैष्णवसहिताओं की तालिका में गणेशसहिता का उल्लेख पाया जाता है, जो गाणपत्य सम्प्रदाय से सम्ब-म्बित है। गणेशस्तोत्र इसी का एक अश है, जिसमें गणेश की स्तुतियों का संग्रह है।

गणीहेशवीपिका—यह चैतन्य सम्प्रदाय के आचार्य रूप गीस्थामी कृत १६वी शती का एक सस्कृत ग्रन्थ है। इसमें चैतन्य महाप्रभु के साथिया को गोपियो का अवतार कहा गया है।

गण्डको — हिमालय से प्रवाहित होनेवाली उत्तर भारत की एक प्रसिद्ध नवी। इसका प्राचीन नाम सवानीरा था। दूसरा नाम नारायणी भी है, क्योंकि इसके प्रवाहबंग हारा गोलाकार होनेवाले पाषाणवण्डो से नारायण (शाल-वारा गोलाकार होनेवाले पाषाणवण्डो से नारायण (शाल-वाम) निकलते हैं। परवर्ती स्मृतियों के अनुसार,

मण्डक्यार्थकदेशे व शालग्रामस्थल स्मृतम् । पाषाणं तद्भवं यत्तत् शालग्राममिति स्मृतम् ॥ वराहपुराण (सोमेश्वरादि लिङ्गमहिमा, अविमुक्तेत्रत्, विवेष्णादिमहिमा नामाध्याय) में शालग्राम-उत्पत्ति का विस्तुत वर्णन पाया जाता है :

गण्डक्यापि पुरा तप्तं वर्षाणामयतं विधी। शीर्णपर्णाशनं कृत्वा वायुभक्षाच्यनन्तरम् ॥ विन्यं वर्षशतं तेपे विष्णु चिन्तयती सदा। ततः साक्षाज्जगन्नाचो हरिर्मक्तजनप्रियः॥ उवाच मध्रं वाक्यं प्रीतः प्रणतवत्सरः। गण्डकि त्वां प्रसन्नोऽस्मि तपमा विस्मितोऽनचे ।। अनविष्यप्रया भक्त्या वरं वरय सवते। ततो हिमांशो सा देवी गण्डकी कोकतारिणी ॥ प्राञ्जलिः प्रणता भत्वा मथरं वाश्यमन्त्रवीत । यदि देव प्रसन्नोऽसि देयो में बाबिसो वर: ॥ मम गर्भगती भृत्वा विष्णी मत्पृत्रतां ब्रज । ततः प्रसन्नी भगवान् चिन्तयामास गोपते ॥ गण्डकीमबदत् प्रीतः शृणुदेवि वचीममः। शालग्रामशिलारूपी तब गर्भगतः सदा।। तिष्ठामि तव पत्रत्वे भक्तानुग्रहकारणात्। मत्सान्निच्याद नदीना त्वमतिश्रेच्ठा भविष्यसि ॥ दर्शनातः स्पर्शनातः स्नानातः पानाञ्जेवावगाहनात् । वाङ्मनःकायसम्भवम् ॥ महापापं गण्डकी ने दीर्घकाल तक विष्णु की आराधना की,

किष्णु ने उसको दर्शन देकर वर मोनने को कहा। गंडकी ने वर मोगा कि आप भेरे गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ कर में उत्पन्न हुआ करें। नगवान् कोले कि शास्त्रधान शिकारूप में मैं सुमसे उत्पन्न होता रहेंगा; इससे तुम सभी निदयों में पनित्र एवं दर्शन-पान-स्नान से असित पुण्यदायनों हो जालोगी। । यसावर (साव्यक्ता)—पादाप र ने कारवापननृत्र (सदु-वेंदीय) तथा पारस्करणुक्षमुत्र (यजु-वेंदीय) तथा पारस्करणुक्षमुत्र वाला गदायर का भाष्य कर्मकाड पर प्रमाण माना जाता है। भाष्य और निवस्थ का सह मिथल है

सष्ठम्य — आचार्य रामानुबक्त एक प्रत्य, विसकी टीका वेक्ट्रत्याय ने जिल्ली है। इसमें विशिष्टाईत विस्तान (तर्च-म्य, विन्, अचित-ईक्टर) का प्रतिपादन किया गया है। प्रत्यक्त— पूर्णिया के दिन इस बत का आरम्भ होक्टर एक वर्षयर्थन्त आचरण होता है। पूर्णिया को उपवास का विस्तान है। वर्ष की स्माति के परवात् सुप्रिच्य पदार्थों से निमित वेवप्रतिया किसी बाह्मण को बान की जाती है। वेठ हेसाहि २.२४१। मण्डमं—यह अर्थरेव योगि है। स्वयं का गायक है। इसकी 
ज्युत्तिर्मि हैं: 'गन्य' अर्थात् सङ्गीता, बाद्य आदि से उत्तर 
प्रमोव को 'जर 'प्राप्त करता है जो। स्तृतिकम्प तथा गीतक्य 
वाक्यों वश्या रिक्तयों का घारण करने बाला गण्यबं है। 
उसकी विद्या नाम्बर्ख विद्या वा गान्यकं उपवेद है। गन्यकं 
उन वेदवर्गों का माम है जो नावते, गांत और वजाते 
हैं। गीत, बाद जोर तृत्य तोनों का आयुविङ्गक सन्वय् 
है। गांने का अनुसरण वाच करता है जोर बाद्य का नृत्यः। 
सावारवतः जीकिक सङ्गीतग्रास्त्र के प्रवर्तक भरत समसे 
आते हैं और दिख्य के भन्यान् शक्रूर। परणेक में कितर, 
गम्यबं आदि सङ्गीतक्तका का भ्यवसाय करने वाले समसे 
आते हैं। इसकी गणना बङ्गर के गणों में हैं।

जटाबर के अनुसार गम्बनों के निम्नलिखित भेद है : हाहा हुट्टिननरपो होती विववानसुस्तवा । गोमायुस्तु-बुट्टिनियरोसायास्त्र देशता ।। अनितरुपाल के गणदेस नामक अध्याव में गम्बनों के स्पारह गण अवसा वर्ग बतावे गये हैं :

अञ्जाजोऽङ्कारियम्भारि सूर्यनप्रास्तवा कृषः । हृतः सुक्रसः स्वाङ्के व मुक्रन्वाच्य मह्सामाः ॥ विश्वनवयः कृतावृत्त्व मार्यवद्धावा गणाः ॥। मान्यार्थीयन्त्रामणि के अनुमार दिव्य और सर्व्य भेद से गम्यार्थी के दो मेर हैं। दिव्य गम्यार्थ तो स्वां और आकाश

गम्बर्वी के दो भेद हैं। दिव्य गम्बर्व तो स्वर्ग और आकाश में रहते हैं, मर्त्य गम्बर्व पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। दिव्य गम्बर्व का उल्लेख ऋग्वेद (१०,१३९ ५) में मिलता हैं। विश्वावमृद्यित तथो गुणात्

विज्ञो गम्बर्जी रवसी विज्ञान: ।
इसी प्रकार महाभारत (३. १६१ २६) में :
स तमस्याय भगवान् राजराजी महारचम् ।
प्रययी देवान्मर्जः सुवमानो महास्तिः ।।
मध्यं गन्बर्ज की चर्ची इस प्रकार है
अस्मिन् करुरे मनुष्यः सम् पुष्पाम्बर्जवेषतः ।
गम्बर्जल समापन्नो मर्थान्वर्ष उच्चते ।।
स्कान्द्रपण के काशीलक्य से गम्बर्णलोक का स्विस्तर
वर्णन है। यह लोक गृह्यक्लोक के उत्तर और विश्वाचर-

स्रोक के नीचे हैं। गम्बार्वेबर-वीनक के चरणब्यूह के अनुसार सामवेद का उपवेद गम्बार्वेबर है। दे० 'उपवेद'। गम्बार्वसम्बन्धित सङ्गीतरूप कला अथवा विद्या जिससे जानी जाय वह गन्धर्ववेद है।

गन्याहरू --- आठ सुगम्भित प्रवाशों का समूह। सभी वर्तों में गन्य से परिपूर्ण अह द्रव्यों का सिम्मवण पौड़ी जिस्ता के साथ पूपक-पूषक देवताओं को अधित करना वाहिए। देवताओं में शक्ति, विष्णु, शिव तथा गणेशादि की गणना है। 'शारवातिकक' के अनुसार देवताभेद से गन्याहरू निम्माणिवित प्रकार के हैं:

चन्दतागृह-कर्नूर-चीर-कुक्कु-रोचनाः । जटामाची कियुद्धा सत्तेर्गमाष्टकः विदुः ॥ चन्दतागृह-कृष्टिक्-कुक्कु-कुक्कु-मन्देयकाः । जटामाची सुर्रामित विकाशित्यापृक्ष विदुः ॥ चन्दतागृह-कुर्र्ग-कुक्कु-कुक्कु-म् । चन्दतागृह-कुर्र्ग-र-माण-जककुक्कु-कृष्य । चन्दतागृह-कुर्र्ग-र-माण-जककुकुक्कु-म । कुर्तारं कुण्ठसंयुक्तः चीर्क नामाण्टकं सुभम् ॥ स्वक्ष्यं चन्दता चीर्र रोचनागृह्यस्य च । मस् मृत्यस्यद्भित् सन्दर्ग्ग चन्दसंयुक्तम् ॥ गम्पाष्टकं सिन्दिसं गोणस्य सहित्य ॥ गम्पाष्टकं सिनिविदं गोणस्य सहित्य होत् नु

गणा-किन्नुको के पितरों की आवहिम । इसके प्रीतिहासिक, गौराणिक तथा पिल्यकला सम्बन्धी अवधीयों के वर्णन से सन्दों के सैकड़ों पूछ भरे पढ़े हैं । किन्तु गया के सम्बन्ध में दिये गये प्राय सभी मत कुछ न कुछ तीमा तक विवादास्यद है। गया के पुरोहित मलावार्थ डारा स्वाप्ति वैणाव सम्प्रदाय में बास्या रखते हैं और प्राय. महत्तों का जैसा आवरण करते हैं । कहा जाता है कि गया भगवान् विग्णु का पवित्र स्वल हैं । परन्तु नत्त्व में यह संकेत है कि गया मम (धर्मराव), ब्रह्मा तथा विव का भी एक प्रमुव पवित्र स्वात है।

बेदो और पुराणों में 'गया' अब्द विभिन्न स्थलों पर मिलनिक क्यों में प्रवृत्त हुवा है। यय नाम ऋत्येद की कुछ ऋषाओं के त्यिता के लिए प्रयृत्त हुवा है। वेद संहिताओं में तो यह नाम अपूरों और राक्षणों के लिए भी आया है। इनमें गयापुर का नाम उल्लेखनीय है। निकक्त (१८.१९) में गविंदा मां आया है, जिस पर भागाण (१८.१९) में गविंदा नाम के स्थल को बहुता की पूर्वी वेदी माना गया है और बौद्ध मन्दी में में सहा की मूलनिक कि माना माना के प्रमुल स्थल के लिए बाया है। अब्दर्शों के मुद्ध-वार्त के स्थल है। कहन है कि महाराम बुद्ध एक राजिंद के आक्रम (गया) में गये और बौद्ध नाम प्रया के प्रमुल स्थल के लिए बाया है। अब्दर्शों के आक्रम (गया) में गये और बौद्ध उन्होंने नयरंजना (निरंकना) नदी

<del>गरीब्दास-गर्दे</del> १२७

के तट पर कपना निवासस्थान बनाया। वहीं यह भी बताया गया है कि बूचना में ने करूप ऋषि के उपियल नामक आत्रम में गये थे, नहीं उन्हें सम्वोधि की प्राप्ति हुई। किण्युमसंस्थ (८५,४०) के बनुसार विण्युपद गया में ही स्थित है। वह श्राद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थक है। इसी प्रकार उससे यह भी पता चलता है कि 'समारोह्य' नाम कार भी कोई स्थल गया में फल्यु नदी के तट पर स्थित है।

अनुशासनगर्थ में अस्मपृष्ठ (प्रेतशिका), निरमिन्द वर्षत तथा क्रीक्रपदी तीनों को गया का पवित्र स्वक माना गया है, किन्तु बनगर्थ में दनका उल्लेख नहीं है। फिर मी इनको बनगर्थ में बणित विष्णुपद, गयधिर तथा समारो-हण स्थालों से अतिरिक्त समझना चाहिए। अस्मपृष्ठ मे पहली कदाहत्या का अन्दायी जुद्ध हो जाता है, निरमिन्द पर हुसरी का तथा क्रोक्षपदी पर तीसरी बद्धाहत्या का अन्दाभी भी बिशुद्ध हो जाता है।

हा॰ कीलहार्न के अनुसार राजकुमार यक्षपाल ने भग-बान् मौलादिस्य तथा अन्य देवताओं की मर्तियों के लिए मन्दिर बनवाये। वहीं एक उत्तरमानस नामक पुष्कर अथवा झील का भी निर्माण कराया। उसने गया के अक्षयवट के पास एक सत्र (भोजनालय) भी बनवाया था । डा० वेणी-माधव बस्आ के अनुसार पालशासक नयपाल के अभिलेखो से यह पता चलता है कि उत्तर मानस का निर्माण १०४० ई० के आसपास हुआ था। इस प्रकार अनुमानत गया का माहात्म्य ११वी शताब्दी के बाद ही अधिक बढ़ा होगा। किन्तु वायुपुराण (७७ १०८) से लगता है कि उत्तरमानस का निर्माण ८वी या ९वी शताब्दी तक अवस्य हो गया होगा । वस्तुतः गया का माहात्म्य कब से बढ़ा यह विवा-दास्पद प्रश्न है। महाभारत और स्मृतियाँ भिन्न-भिन्न मत-मतान्तरों से युक्त हैं। वनपर्ग (८७) में यह उल्लेख है कि अगठ पुत्रों में से यदि कोई एक भी गया जाकर पितृपिण्ड यज्ञ करेतो पितर लोग प्रतिष्ठित और कृतज्ञ होते हैं। उसमें आगे यह भी कहा गया है कि फल्गु नामक पवित्र नवी, गयशिर पर्गत तथा अक्षयबट ऐसे स्थल है जहाँ पितरों को पिण्ड दिया जाता है। गया में पूर्वजों या पितरों का श्राद्ध करने से पित्गण प्रसन्न होते हैं। फलतः उस व्यक्ति को भी जीवन में सुख मिलता है। अत्रिस्मृति (५५ ५८) के अनुसार पुत्र अपने पितरों के हित के लिए ही गया

शाता है और फल्यु नदी में स्नान करके, उनका तर्यण करता है। इस सम्बर्भ में मान के गदाबर (विष्णु) और गर्यावर का बर्दान उसके दिएम वाबस्यक है। किस्तितस्मृति के अनुवार यदि कोई भी किसी व्यक्ति के मान से गर्यावर में रिण्यवान करें तो नरक में स्थित व्यक्ति स्वर्ण को और स्वर्णस्वत व्यक्ति मोक प्राप्त करता है। कृमंदुराज में पृथित तो यह है कि मनुष्य को कह संतानों के जामना करनी बाहिए जिससे उनमें से यदि कोई एक भी गया जाकर लाढ़ करें तो पितरों को मुस्ति मिल आयेगी और बह स्वयं मोक को प्राप्त होगा। मस्त्यपुराण (२२. ४ ६) में गया को रिस्तीय कहा गया है।

गयामाहास्य — वायुपुराण में गयामाहास्य का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। इसके अन्तिम आठ अध्याय गया-माहास्य पर ही है। यह आछम ग्रन्थ के रूप में भी प्रसिद्ध है, जो वायुपुराण से ही छिया गया है। दे० 'गया'।

गरीवबास-ये महात्मा (१७१७-८२ ई०) छीड़ानी या जुरनी (रोष्ट्रतक जिला) गाँव में रहते थे। इनके 'गुरुग्रन्थ' में २४,००० पक्तियां है। इनका सम्प्रदाय आज भी प्रच-लित है, किन्तू इनका एक ही मठ है तथा साधारण जनता इनकी शिष्यता या सदस्यता नहीं प्राप्त कर सकती । इनके सायु केवल दिज ही हो सकते हैं। इनके मतावलस्थियो को गरीबदासी कहते हैं। निर्गण-निराकार-उपासक यह पंथ भी अनेक पंथों की तरह कबीरपंथ से प्रभावित है। गरुड-एक पुराकल्पित पक्षी, जिसका आधा शरीर पक्षी और आया मनुष्य का है। पुराणकथाओं मे गरुड विष्णु के बाहन के रूप में वर्णित है। विष्णु सूर्य के ही सर्वव्यापी रूप है जो अनन्त आकाश का तीवता से चक्कर लगाते है। इसलिए इनके लिए एक शक्तिमानु और द्वतगामी वाहन की आवश्यकताथी। विष्णुके वाहन के रूप में गरुड की कल्पना इसी का प्रतीक है। इस सम्बन्ध मे उल्लेख करना अनुचित न होगा कि स्वयं सूर्य का सारचि अरुण (लालिमा) है, जो गरुड का अग्रज है।

पौराणिक कथाओं के अनुसार गरंड दशकरया विनता और कश्यर के पुत्र हूं, इसीण्यर 'बैनतीय' कहलाते हूं। विनता का अपनी सपाली कहूते वेद या, जो सपी माता है। अत नगड भी सपों के शनु है। गरंड जन्म से ही इतने तेजस्वी थे कि देवताओं ने उनका अस्मि २२८ श्वडाग्रज-गर्नाधान

समस कर पूजन प्रारम्य कर दिया। इनका सिर, पर्छ और चौंच तो पत्नी के हैं और सेच सारीर मानव का। रमका सिर क्वेत, पण लाल और सरीर स्वर्ण बन्धे हैं। इनकी पत्नों उम्मति अमवा विमायका है। इनके पूज का नाम सम्पाति है। ऐसा कहा जाता है कि अपनी माता विमत्ता को कहु की अधीनता से मुक्त करने के लिए गरु ने देवताओं से अमृत लेकर अपनी विमाता को देने का प्रयत्त किया था। इन्ह को इसका पता लग गया। दोनों में युढ हुआ। इन्ह को अमृत तो मिल गया, किन्तु युढ में दसका बच्च टूट गया। परड के अनेक नाम है, यवा कारणपि (पिता से), वैनतेष (माता से), सुपर्ण, परसमानु आदि।

गरुडायल---गरुड के बड़े भाई अरुण । महाभारत (१३१ २४-३४) में अरुण के गरुडाग्रज होने की कथा दी हुई है। गरुडोपनिचयु---एक अथर्बवेदीय उपनिषद्। इसमें विष निवारण की धार्मिक विधि है।

गण्डवपक्कास्ती—वेदान्ताचार्य बेक्कुटनाय द्वारा तिस्था-हिन्द्रपुर में रचित यह प्रन्य तिमल लिपि में लिखा गया है। इसमें भगवान् विष्णु के मुख्य पार्थद या बाहन गण्ड की स्तुति की गयी हैं।

गण्डण्यज्ञ—विष्णुकी व्यजामें गरुड का चिह्न या आयास रहता है, इससे ये गरुडव्यज कहलाते हैं।

पष्ठकुरमा— नाहर और विषणु का सवादका पुराण बन्ध । गारस्पुराण के पूर्वीश के १०८वें काश्वास से सक्ष्युराण की विषयसूची दी गयी हैं। मनस्पुराण के अनुसार गण्डपुराण ने अठारह हुआर टलोक है और रेवामाहास्था, श्रीमद्भागवत, नारस्पुराण तथा ब्रह्मवैत्तपुराण के अनुसार यह संक्या उन्नीम हुकार है। जो गण्डपुराण है अनुसार विस्वकोशकार श्री नगेडनाय बनु को उपलब्ध हुआ या, उसकी उन्होंने (पूर्वमण्ड के दो सौ तैतालीस अध्यायों की और उत्तरखण्ड की पैतालीस अध्यायों की और उत्तरखण्ड की पैतालीस अध्यायों है। यह मुची नारदीय पुराण के जशाणों से मिलती है रस्सु क्लोकसंख्या में गुमता है।

यह पुराण हिन्दुओं में बहुत लोकप्रिय है. विशेषकर अन्त्येष्टि के सम्बन्ध में इसके एक भाग को पुष्पप्रद समझा जाता है। इस पुराण भाग का श्रवण श्राद्धकर्म का एक अङ्ग माना जाता है। इसमे श्रेतकर्म, श्रेतथांनि, श्रेतशाद्ध, यम- लोक, यमयातना, नरक आदि विशेष रूप से वर्णित हैं।

त्रिवेणोस्तोत्र, पश्चपर्वमाहात्म्य, विष्णुधर्मोत्तर, वेक्कूट-निरिमाहात्म्य, श्रीरङ्गमाहात्म्य, - सुन्दरपुरमाहात्म्य इत्यादि अनेक छोटे ग्रन्थ गरुडपुराण से उद्धृत बताये जाते हैं।

परस्तनम् — आंर हुन् ग्रांकी के विष्णृतनिवरों में समायण्य के बाहर और भगतान की दृष्टि के सम्मूल एक केंचा स्तम्भ बनाया जाता है। नीचे कई कोणों का उसका च्या और सत्तेनी जैसा शिखर होता हैं। इसमावकान्छ पर बाह्य (माय: सोने) का पत्र चढ़ा रहता है। इस पर गरुड का आवास माना जाता है। हिल्मोशेटोस नामक यूनानी अवच द्वारा हैसापूर्व प्रथम ग्रांती में स्थापित वेसनगर का गरुडस्तम्भ इतिहास में बहुत विक्यात है।

गर्म—एक कृषि का नाम. जिनका उत्लेख किसी भी संहिता मे नहीं पाया जाता किस्सु उनके बंधको 'गर्वा' प्रावेदार' का कठक संहिता में उत्लेख हैं। कात्यायनमूब के भाष्य-कार के रूप में नर्य का नाम उत्लेखनीय है। ज्योविष साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। आंग चलकर गोष ऋषियों में गर्य को गणना होंग लगी।

यादवों के पुरोहित रूप में भी मर्गाचार्य प्रसिद्ध है। गर्म-जीव के सिद्धत कर्म के फलदाना ईच्वर के आदेशानु-सार प्रकृति द्वारा माता के खठरगङ्क्षर में एका के शुक्रयोग से गर्भ स्थापित किया जाता है। गरुदपुराण (अ० २२९) में गर्भस्पिति की प्रक्रिया जिल्लों हुई है।

गर्भाषान—यह स्मातं गृह्य सस्कारों में से प्रथम संस्कार है। धार्मिक क्रिया के साथ पुष्प धर्मपत्ती के अठरमञ्जूर में बीय स्वापिन करता है जो गर्भाधान कहा जाता है। श्रीनक (वीरमिनोदय, संस्कारप्रकाश में उद्धृत) ने इसकी परिभाषा इस प्रकार वी है

> निधिक्तो यक्ष्प्रयोगेण गर्भः संधार्यते स्त्रिया । तद्गर्भालस्थन नाम कर्म प्रोक्त मनीधिभः ॥

गर्मीधान के लिए उपयुक्त समय यत्नी के ऋतुस्तान की बीधो रात्रि से लेकर सोलहवी रात्रि तक है (मनुस्मृति, ते राज्यक्त्यस्पूर्णि, १७९) । उत्तरोत्तर रात्रियों रख-लाव से दूर होंने के कारण व्यक्ति पवित्र मानी बाती है। गर्माधान रात्रि में होना चाहिए, यह दिन में निर्मिश्च है (आश्वकायमस्मृति) । एक आधर्वणिक श्रुति में निषेध का यह कारण दिया हुआ है :

नार्तवे दिवा मैथुनमर्जयेत् । अल्पभाग्या अल्पवीयविच दिवा प्रभूयम्तेऽल्पायुषक्ष ।

्त्रहतुकाल और दिन में स्त्रीसंग नहीं करना चाहिए। इससे अल्पभाग्य, अल्पबीर्य और अल्पासु बालक उत्पन्न होते हैं।]

गर्माधान की राजिबंक्या के जनुसार सम्तरित का लिक्क् लिक्कित माना जाता है (मनुस्तृति, २ ४८)। परस्तु मनु-स्मृति (३.४९) के जनुसार सम्तरित के लिक्क् में माता-पिता के रक्त-बीधं का आधिषय भी कारण होता है। मास की लिक्कियों में ८,१९,१९,३० और समूर्ण वर्ष गर्माधान के लिए निषद्ध है। गर्माधान संस्कार पति ही कर समता है। प्राचीन काल में पति के जमाव जयबा जसमर्थता में बेबर अवसा निमोगप्रधा के जनुसार कोई नियुक्त व्यक्ति भी ऐता कर सकता था (२० 'नियोग')। परस्तु कल्लियुग में नियोग जीवत है।

मर्भाधान तभी तक अनिवार्य है जब तक पुत्र न उत्पन्न हो; इसके पश्चात् गर्भाधान में विकल्प है .

ऋतुकालाभिगामी स्याद्यावत्युत्रोऽभिजायते । ज्येच्छेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः। पितृणामनृणदर्वेव स तस्मात्सर्वमहीते ।।

निश्चित मार्गालक धर्मक्रुत्य के पश्चात् पति द्वारा पत्नी का आलिङ्गन करके निम्नलिखित मन्त्रों से गर्भीधान करने का विधान है

> अहमस्मिसात्व द्वौरहपृथ्वीत्व रेतोऽहं रेतोभृत् त्वम्।

(बौ॰ गृ॰ सु॰ १७.१-१८) (यह मैं हूँ। वह तुम हो । मैं आकाश हूँ। तुम पृष्वी हो । मैं रेतस् हूँ। तुम रेतस् को घारण करने वाली हो ।]

> ता पूषन् शिवतमामेरयस्व यस्या बीज मनुष्या वपन्ति । यान ऊकः उक्षती विशु याति

यस्यामुशन्तः प्रहराम शेषम् ॥ (ऋग्वेष, १०८५ ३७)

गर्निणीयर्म— धर्मशास्त्र में गर्भिणी स्त्री के विशेष धर्म का विद्यान किया गया है। पदापुराण (५ ७.४१-४७) तथा मत्स्यपुराण में कश्यप तथा अदिति के संवादरूप में गर्मिणी के निम्नोकित कर्तव्य बतलाये गये हैं:

र्गाभणी कुञ्जराश्वादि-शैल-हम्पादिरोहणम् । व्यायामं शीघ्रगमनं शकटारोहणं त्यजेत् ॥ शोकं रक्तविमोक्षञ्च साध्वसं कुक्कुटासनम् ।

व्यवाशक्क दिवास्त्रप्तं रात्रौ जागरणं त्यजेत् ॥
[ शर्मणी को हाथी, चोडे, पर्वत, अट्टाकिका आदि
पर चक्ता, व्यायाम, शीडगमन, बैंक्साडी-रोहेण का
त्याम करना चाहिए। इसी प्रकार शोक, रक्तोस्सर्ग,
शीडाता से कक्कारासन से बैंक्सा अधिक स्था किंद्र से

धीघ्रता से कुक्कुटासन से बैठना, अधिक श्रम, दिन में सोना, रात्रि में जागरण आदि का त्याग करना चाहिए।] स्कन्दपुराण ( मदनरस्न में उद्युत ) के अनुसार : हरिद्रा कुड्कुमञ्चैय सिन्दूर कज्जल तथा।

कूपसिकद्य ताम्बूलं माङ्गल्याभरणं शुमम्।।
केश संस्कारकवरीकरकणं विमुद्यवम्।
भर्तुरागुम्पनिक्टली वर्वयेद् गर्भिण नहि।।
[हत्दी कुँकुम, सिन्दूर, कालल, कूपसि, पान, सुद्वागवस्तु, आगूषण, वेणी-केशसंस्कार को पति को संगल-

कामना के लिए पत्नी अवश्य धारण करे।]
गर्भिणीधर्म के साथ-साथ गर्भिणीपति के धर्म का भी
विधान पाया जाता है:

वपन मैथुन तीर्थ वजयेद् गमिणीपति ।
श्राद्धक्ष स्वनमान्मासाहुर्व्य नान्यत्र बेदवित् ॥
क्षीरं शवानुगमनं नस्तकृत्तनक्ष युद्ध च वास्तुकरण त्वतिद्रस्यानम् । उद्याहुम-ख्विकलं स्पृशनोपयोगम् अत्यु-श्रयो भवति गमिणकापतीनाम् ॥
(क्लिविधान)

[मुण्डम, सभीय, यात्रा, श्राद्धकर्म गर्भ के सातर्षे महीने से न करना चाहिए। शौर, स्प्रशान जाना, नल केल काटना, युद्ध, निर्माण, हूरयात्रा, विवाह, समुद्रपात्रा—इन्हे मी नहीं करना श्रेयरकर है। इस्वाह्मस्त्रम्म—अंशमयत्त्विकालं में उल्लिखित चौसठ तन्त्रों की सुची में 'गवाश्रतन्त्र' का ४६वी स्थान है। मबावृष्ट्यें —आयूर्वेंद के कहे विभागों में गवाश्रुवेंद से एक है। यह गामों की विकित्सा के सावस्त्र में है। गाम का आधार लेकर प्राम सभी पाल्यू पणुओं की विकित्सा का विज्ञान हस शास्त्र में प्राप्त होता है।

सवाधिर—'गवाधिर' का ऋस्त्रेद (११३७.१;१८७,९; २.४१.३;३.३२ २;४२.१,७;७.५२.१०१,१०१.१०) में अनेक बार सोम के पर्याय के रूप में वर्णन हुआ है।

गहुचर (गहुर) वन-व्यह वजाा । के प्रमुख स्वकों में बहुत हुँदि रमणीक वन है। शांख का जिल्ल, महाप्रमुख वरूठ-प्राचार्य की दैठक, दानघाटी तथा गांध के स्वनों का जिल्ल बादि बही के मुख्य दर्शनीय स्थान है। यहाँ क्यपुर के महाराज गांधवस्ति, का बनवाया हुआ दिवाल एवं भव्य मिल्यर है। इसमें पत्यस्त की शिल्यकला देखने योग्य है। गिहुमीनाथ-नाथ सम्प्रदाय के नी नाथ प्रसिद्ध हैं। गरिनी-नाथ इसमें बहुत हैं।

पाणीबास — निर्मुणपारा के मुखारक पत्यों में सतनामी पत्य उल्लेखनीय हैं। इस पत्य का प्राप्त कियत निका किया, इसका ठीक पता नहीं हैं। इनके पुणकदारकों में महास्मा जगजीवन दास (स.०१८००), उनके शिष्प दुल्जदास तथा कुछ काल पीछे गाजीदास हुए। गाजी-दास छत्तीसगढ के चमार जाति के थे। आज से लगभग तो सवा सो वर्ष पहले इन्होंने हस पत्य की पूर्वचना की। गाजीदास ने चमार जाति के सामाजिक मुखार के लिए छत्तीसगढ प्राप्त के पत्रमाजिक मुखार के लिए छत्तीसगढ प्राप्त के पत्रमाजे के सामाजिक मुखार के लिए छत्तीसगढ प्राप्त के पत्रमाजे में इसका प्रचार किया। वे

गाणपरप--- हां० भण्डारकर ने अपने ग्रन्थ (वैष्णविज्ञा, वीविज्म एण्ड अदर माइनर सेक्ट्स आंब इण्डिया ) में इस मत के प्रारम्भिक विकास पर अच्छा प्रकाश डाला है। इस सम्प्रदाय का उदय छठी शताब्दी में हुआ कहा जाता है, किन्तु यह तिथि अनिश्चित ही है। गणपति देव की पूजा (स्तुति) का उल्लेख याज्ञवल्क्यस्मृति, मालतीमाधव तथा ८वी व ९वी शती के अभिलेखों में प्राप्त होता है। किन्तु इस मत का दर्शन 'वरदता-पनीय' अथवा 'गणपतितापनीय' उपनिषदी में प्रदम उपलब्ध होता है। गणेश को अनन्त ब्रह्म कहा गया है तथा उनके सम्मान में एक राजसी मन्त्र नृसिंहतापनीय उप॰ में दिया गया है। इस मत की दूसरी उपनिषद गणपति-उपनिषद् हैं, जो स्मातों के अथवंशिरस् का एक भाग है। वैष्णव सहिताओं की तालिका में गणेश-संहिता का उल्लेख है जो इसी सम्प्रदाय से सम्बन्धित है। अग्नितथा गरुडपुराणों में इस देव की पूजा के

निर्देश प्राप्त हैं, जो इस सम्प्रदाय से सम्बन्धित न होकर भागवतो या स्मातों को पद्मायतनपूजा से सम्ब-न्थित है।

ईसा की दशम अवाना एकादश सताव्यी तक यह सम्प्रदाय प्रयोग्त प्रचलित या तथा चौचहुवी खती में अवनत होने लगा। इस सम्प्रदाय का मार्ग क्षिणकाय नग' है तथा लगाट पर लाल तिकक का गोल किल्ल इस मत का प्रतीक है। सम्प्रदाय की उपनिषयों के सिवा इस मत का प्रतीकिंगिए एवं महत्त्वपुर्ण प्रन्य हैं 'गणेच-पुराण' जिसमें गणेश की निमृतियों का वर्णन है और उनके कोड विमोचन की चर्चा है। इस मत के धार्मिक आचरणों के जितिरक्त गणेश के इजारों नाम इसमें उल्लिक-जित है। रहस्वमध्यान से गणेशकर्मी सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही मृतिपुत्त की हिन्दू प्रणाली भी यहां थी हुई है। 'मृद्शलपुराण' भी एक गाणपत्य पुराण है।

'शकुरिविचवय' में गाणपत्य सत के छः विभाग सहं गये है— १. महागणपति २. हरिद्धा गणपति ३ जिच्छट गणपति ४ नक्सीत गणपति ५ स्वर्ण गणपति एव ६ सन्तान गणपति । जिच्छट गणपति सरप्रदाय की एक शाका हेरम्ब गणपति की गृह्य प्रणाली (हेरम्ब बीदो की तरह ) का क्रमुसण्य करती है। गणपत्य सम्प्रयाय की जनेक गालाएँ है, इनमें से अनेक गालाएँ मृद्गलपुराण में भी जिल्लिखत है तथा जनमें से अनेकों का स्वरूप दिलिण भारत की मृतियों में आज भी दृष्टिगोषर होता है, किन्तु यह सम्प्रदाय आज जास्तास्वहीन है।

इस सम्प्रदाप का ह्यास होते हुए भी इस देवता का स्थान आज भी लघु देवों में प्रधानता प्राप्त किये हुए है। इनकी पूजा आज भी किम्मिलगाशक एवं विद्वित्त बताते के प्यासे प्रत्येक माङ्ग्रिकक अवसर पर वर्षप्रधम होती है। स्कन्यपुराण में इनके इसी रूप (लघु देव) का वर्णन प्राप्त है। ब्रह्मवेबर्स पुराण के गणेशक्षणड में इनके जम्म तथा गजबदन होने का वर्णन है। दे० 'गण-पति' तथा 'गणेश'।

गात्रहरिद्रा-गात्रहरिद्रा का प्रयोग हिन्दुओ में अनेक अवसरो पर किया जाता है। बालिकाओ के रजोदर्शन के अवसर पर, बाह्यण कुमारों के महोपयीत के बनसर पर तथा विवाह संस्कृत के विन मा एक दिन पूर्व हो पर तथा कम्या पैनारें का गाजहिंद्या उत्तव होता है। सरीर पर हरिहालेपन नये जम्म अवया जीवन में किसी क्रान्तिकारी परिवर्तन का प्रतीक है। इससे धरीर की कान्तिकारती ही दक्षिण मारत में यह अंगराग की तरह प्रचलित है।

माधि—कान्यकुब्ज के चन्द्रवंशी राजा कृषिक के पुत्र तथा विश्वामित्र के पिता का नाम । महाभारत (३ ११५.१९) मैं इनका उल्लेख है:

कान्यकुब्जे महानासीत् पाषिवः स महाबलः। गाषीति विश्वतो लोके वनवासं जगाम ह।।

[कान्यकुरूज (कन्नीज) देश में गाथि नाम का महा-बळी राजा हुआ, जो तपस्था के ळिए यनवासी हो गया था।] हरिबंश (२७ १३-१६) में इनकी उत्पत्ति की कथा दी हुई है:

भा च हुन्न हुन्।
इन्हिकिस्तु तास्तेपे पृत्रमिन्द्रसमं विमु: ।
क्रमेगमिति तं शक्रन्तासावम्मेरम् बतिवान् ॥
पूर्णं वर्षसङ्खलं वं तंतु शक्तो ह्रामस्यतः ।
स्वत्युक्तनार्सं दृष्ट्वा सहसाक्षः पुरस्वर ॥
समर्गं पुत्रकाने स्वमेग्रोतमबास्यत् ।
पुत्रस्वं कल्प्यामास स देवेन्द्र सुरीतमः ॥
स गाधिरमबदाला मध्यान् कोशिकः स्वयम् ।
पीयुक्तस्यमबदालां गाधिसस्यमाजयातः ॥

बनकर गाथि नाम से उत्पन्न हुआ। गाथि की कन्या सत्य-बती थी, जो भृगुवंश के ऋषीक की पत्नी हुई। ] माम्बर्जनम्—आगमतत्विकास . में उद्युत जीवठ की मुंची में गाम्बर्वतन्त्र का कम ५७वाँ है। इसमें आसमिक क्रियाओं में गम्बर्यों के महत्व तथा उनकी

तपस्याकी, तब इन्द्रस्वयं अपने अंश से राजाका पुत्र

संगीत विद्या का विवरण है। गान्यवंबेब—सामवेद का उपवेद। सामवेद की १००० शासाओं में आजकरू केवल १३ पायी जाती है। बार्ष्यय शासा का उपवेद गान्यवं उपवेद के नाम से प्रसिद्ध है। णान्धर्य बेद के चार आचार्य प्रसिद्ध है। सोमेस्बर, भरत, हनुमान् और किस्लिनाय। आजकल हनुमान् का मत प्रचलित है।

बान्यवेदर अन्य उपबेदों की तरह क्षामिय व्यवहारात्मक है। इसलिए आप्तिक काल में इसके जो कोण होने से बने हुए हैं वे हो प्रविक्त मकाल में इसके जो कोण होने से बने हुए हैं वे हो प्रविक्त मकाल में वाहरी हों हो सामयेवान' आवकल प्रवाद से उठ पार्य है, इसलिए सामयान की वास्तविक्त विश्व का लोग हो। या है। ऋषियों के मध्य जो विद्या गान्यवंदि कहलाती यो, वहीं सर्वाधारण के व्यवहार में आने पर संगीत विद्या कहलाते की नहीं मार्वाधारण के व्यवहार में आने पर संगीत विद्या कहलाते की नहीं का का व्यवहार में आने पर संगीत विद्या कहलाते की नहीं का का व्यवहार में मार्व संगीत विद्या कहलाते की नहीं के कारण अंव आपूर्णिक काल में सर्वसाधारण को उपवस्त मार्वी है। दे वे उपवेद ।

णाम---विरक काल में गेय मन्त्रों का संग्रह तथा याजिक विधि सम्बन्धी शिक्षा विषेष गृक्कुणों में हुण करनी हो। ऐसे सामवेद के गृक्कुण ये जहाँ मन्त्रों का गान करना तथा छन्दी का उच्चारण मीविक रूप में सिम्बाया जाता था। जब लेकन प्रणाणी का प्रचार हुखा तो लनेक स्वरमचों की, जिन्हें भागें कहते ये, रचना हुई। इस प्रकार गान की उत्सरित सामवेद से हुई।

गान के दो भेद हैं—(१) मार्ग और देशी। संगीतदर्पण (३६) के अनुसार।

मागं-वेक्षीविमागेन सङ्गीतं विविधं स्मृतम् । दृष्टिणेन यदिन्वर्ष्टं प्रयुक्तं भरतेन च ।। महादेवस्य पुरतस्तरमागार्थः विमुक्तिस्म् ॥ तत्तरहारस्या रीत्या यस्त्यारकोकानुग्जनम् । वैद्यो देखे तु सङ्गीतं तद्योगस्पिमीयते ॥ [मागं और देखी भेद ने सगीत दो ककार का है।

बद्धा ने जिसे निर्धारित कर भरत को प्रदान किया और भरत ने शंकर के समक्ष प्रयुक्त किया बह मार्ग संगीत है। जो विधित्तन देशों के अनुसार लोकरणन में लिए अनेक रीतियों में प्रचलित है बहु देशों संगीत है। गानवर्ध—(१) विल्णुपुराण के अनुसार भारतवर्थ के जब उच्छोपों में से एक गाचवंडीए भी है:

भारतस्यास्य वर्षस्य नव भेदान्निबोषत् । इन्द्रद्वीपः कदोदमास्तान्नपर्णी गभस्तिमान् ॥ नागद्वीपस्तवा सौम्यो गान्वर्वस्त्वय वारुणः । अयस्तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरस**न्**तः॥ [ इन्द्र, कहोरु, ताम्रपर्णी, सभस्तिमान्, नाग, सौम्य, मान्वर्व, वारुण तवा भारत, ये नौ द्वीप हैं । ]

(२) आठ प्रकार के विवाहों में से एक प्रकार का विवाह गामवं कहलाता है। जिस विवाह में कम्पा और वर परस्प अनुराग से एक हमरे को पति-पत्नी के रूप में वरण करते हैं उसे गामवं कहते हैं। मनुस्मृति (२.३२) में इसका स्वयान निम्माफित है:

इच्छ्याऽन्योन्यसंयोग कन्यायाश्च वरस्य च । गान्वर्वः स सु विज्ञेयो सैथन्यः कामसम्भवः ॥

[ जिसमें कस्या और वर की इच्छा से परस्पर संयोग होता है और जो मैयुन्य और कामसम्भव है उसे गान्धर्व जानना चाहिए। ] दे० 'विवाह'।

गायकी —ऋष्वेशय काल में सूर्योपासना अनेक रूपो में होती थी। सभी डिजों को प्रातः एवं सम्ब्या काल की प्रार्थना में गायत्री मन्त्र को स्थान प्राप्त होना सूर्योपासना को निश्चित करता है।

'गायकी' ऋष्येव में एक छन्य का नाम है। स्वावित (स्विता स्ववा मूर्य-सम्बन्धी) मन्त्र इती छन्य ने उपक्रक होता है (ऋष्येव, ६ ९०)। गायमी का व्यवं है 'गायन्त त्रामवे होता ' 'गामे बाके की रक्षा करने बाकी।' 'द्वा मन्त्र है—मूं.। भुव । स्व । तत्सवितुवंदेष्य, भर्मो देवस्य पीमहि, पियो यो नः प्रचोदयात् । [हम सबिता देव के तरणीय प्रकास को धारण करने हैं। वह हमारी बुद्धि को प्रेरित करें।]

सायती का एक नाम 'साविनी' भी है। उपनयत-सस्कार के अवसर पर आधार गायती अववा साविजी मन्त्र उपनीत बहाचारी को प्रवान करता है। सन्ध्योग-सना में इस मन्त्र को जर तथा मनन अनिवार्य माना गया है। को ऐसा नहीं करते वे 'माविनोचित' सनसे आते है। नायनी विचया, कन्योचना, मन्त्रातिका। और बेटमाता कही गयी है। मनुमानित (२.७०-७८; ८१-८३) में इसका महस्त्र बरकाया गया है।

पयपुराण में गायत्री को झहा को पत्नी कहा गया है। यह पर गायत्री को कैसे प्राप्त हुआ, इसकी कथा विस्तार से वी हुई है। इसका ध्यान इस प्रकार बताया गया है:

व्वेता स्वं क्वेतरूपासि शक्षाक्क्षेत्र समा नता। विभवी विपुलावुरू कदलीगर्भकोमली॥ एणऋकुंकरेगृह्य पङ्कजंच सुनिर्मलम्। वसाना वसने औमे रक्ते चाद्भुतदर्शने।।

सम्मतिकत--- जुक्त राज को अपुर्वधी की दश वर्ष का अपु-ध्यान होता है। हासी मूर्यपुत्रन का निश्चान है। सम्मत्ती (क्षान्धेद १६२१०) का जग रात वार, जहल कार, स्वस सहस्र वार करते के अनेन रोगों का नाम होता है। वि हेमादि, २६२०६ (प्रकार्याण से जब्त)। इस कल्य में गायंत्री की प्रसार पा पवित्रता के विषय में बहुत हुक्क कहा गया है।

साम्ये—गुक्त ग्रवुंदि के प्रातिग्राध्यम् (काल्यायन इत) तथा काल्यायन के ही बाजनांच्य प्रतिकाशक्य से मार्थ्य का नाम आसा है। परवर्ती त्राक्त पे में क पांचुक्त वाल्यायों के रूप में भी इनका उत्तलेख है। चित्रप्रयास्त्रिय में सहा गया है कि चित्र ने कारतेहुण (जाट देश) में अवस्थार किया तथा पांचुन्त मत के ठीक-ठीक पांचनांच उत्तक वार विष्य हुए—कुष्ठिक, हार्य, कोल्या एवं मेंनेव

पाणिनिसूत्रों में प्राचीन व्याकरण-आचार्य के रूप में भी गार्य्य का उल्लेख हुआ है।

गाहुंक्क — एक प्रतिव बाँच । भारतीय दिवहाय के प्रारप्रिम्क काल में देवताओं की पूजा प्रत्येक आर्य करने मुह् में स्थापित अनिनस्थान में मरता था। मृहस्य का करते का होता था कि बहु माजेदी में प्रथम अनिक कि स्थापना करे। इस उराव को 'अल्प्यापन' कहते थे। ऐसे अवसर पर मृहस्य चार पुरिहितों के मार्च 'गाहुंक्य' उदा' आहुव-नीय अनिमां के लिए प्रताविद्यां का निर्माण करता था। माहुंक्य अन्ति के लिए प्रताविद्यां का निर्माण करता था। परिवच्य अन्ति के लिए प्रताविद्यां का निर्माण करता था। परिवच्य अन्ति के लिए प्रताविद्यां का निर्माण करता का प्रार (परिवच्य अन्ति के लिए प्रताविद्यां का निर्माण किता का प्रार (परिवच्य का अवस्थायों की मार्य का अवस्थायों की म्याचना करता था। मार्वस्य का आवाहन निम्मानिकत वैदिक मन्त्र से किया जाता था।

दह प्रियं प्रजया मे समृष्यताम्

लिसन् गृहे गार्डपत्याय जागृहि । (ऋग्वेद,१०.८५.२७) मनुस्पृति में पिता को भी शार्हपत्य अग्निक्य माना गया है :

चिता वै गार्हपत्योऽन्निर्मातास्मिदंक्षिणः स्मृतः । ( ३.३३१ ) वास्त्र-नीतगीविष्य २३३

[ पिता गाईपस्य अग्नि और माता दक्षिणान्नि कहे गये हैं। ]

सास्त्रव — जन्दान्धायी के सूत्रों में जिन पूर्ववर्ती वैयाकरणों का नाम आया है, गालव उनमें एक हैं। ऋषियों(७.१.७४) की सूत्री में भी गालव की गणना है।

की सूची में भी गालक की यणना है।

पिराचार (पिरिचार)—सीराष्ट्र (परिचय भारत) का

एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान। प्राचीन काल से यह योगियों
और साथकों को लाइन्ट करता रहा है। काठियावाड

का प्राचीन नगर जुनागढ़ गिरतगर की उपस्का में बसा

हुआ है। गर का एक द्वार गिरतगरदाजा कहलाता

है। वार के बाहर एक बोर वाधेचरारे देवी का मन्दिर

है। वही बामनेक्कर शिनमन्दिर मी है। यहाँ क्योंक

का शिलालेख लगा हुआ है। लागे मुचकुन्द महावेच का

मन्दिर हैं। ये स्थान पहाड के दातार चिहार हैं। महान्त्र से और हैं। यहां पप्ता के देवालय वने चुल हैं। महान्त्र कल्लभावार्थ के वंदलों की हसेली (आवाद) भी हैं।

प्राचीन काल में यह पर्वत 'कंबंयन्त' स्ववा 'उक्व-यन्त' कहलाता था (दे० स्कन्यपुन्त का मिरारा श्री-के) । इस पर्वक की एक पहाडी पर दत्तानिय की पादुका के चिक्ल बने हुए हैं। अधीक के चिलालेख से प्रकट हैं कि तुतीय शती हैं॰ पूरु में यह तीय क्या में प्रसिद्ध हो चुका या। उदयामा के जुनागढ अभिलेख के प्रारम्भ में ही इसका उल्लेख हैं (एपिसापिया इधिकता, जिल्द ८, पु० ३६-४२) वस्त्रापय क्षेत्र का यह केन्द्र माना जाता था (समस्युप्तण, २२९-३)। यहाँ सुवर्णरेखा नामक पवित्र नीय बतती है।

गिरि—(१) गिरि अववा पर्वत हिन्दू धर्म में पूजनीय माने गये हैं। पूजा का आधार धारणशक्ति अववा गुरुत्व है (गिरति धारयति पृथ्वी, ग्रियते स्तूमते गुरुत्वाद्वा)। पर्वतों में कुरुपर्वत विशेष पूजनीय हैं

मेरु मन्दर कैलास मलया गन्धमादनः। महेन्द्रः श्रीपर्वतस्य हेमकूटस्तयैव च। अष्टावेते तु सम्पूज्या गिरयः पूर्वदिक्कमात्।।

निरिका-निरि (पर्वत ) हिमालय अथवा हिमालयाधि-च्टित देवता से जन्मी हुई पार्वती । दे॰ 'उमा', 'पार्वती' । भिरित्यनवासत—इस तत का अनुष्ठान भावपर, वैशास अथवा मार्गर्शीय शुक्क दुर्तीया को होता है। एक वर्ष पर्यन्त इसमें गौरी अववा किल्ला का पूजन होंग चाहिए। द्वारवा मार्गों में गौरी के भिन्न मिन्न नामों का स्मरण करते हुए भिन्न-मिन्न पुत्रमें से पुत्रक करनी चाहिए। मिरिवर—(१) आहिष्ण का एक पर्याय। गोवर्षन वर्षते (गिरि) बारण करने के कारण उनका ग्रह नाम पड़ा।

(२) एक बैष्णव सन्त कि का नाम भी निरसर है। भराठा मक्तों ने मानमाऊ कोमों की सर्वश्च उरेखा की है। मानभाऊ भी मराठी माचाभाषी एक प्रकार के पाखरान बैष्णव हैं। जिन-जिल मराठी लेखको तथा कवियों की रचनाओं से यह उपेका का भाव परिलक्षित होता है, उनमें मिरियर, एकलाय कार्यि है। सम्भवत अपनी पर-प्यराखादी स्मार्थ म्वृत्तियों के कारण ही वे मानभाठ-सन्तों की उपेका करते थे।

निरिषरकी — बस्कमाचार्य के पुष्टिमानीय साहित्य में 'शुबाढ़ेतमार्ल' का विशिष्ट स्थान है। इसके रथिता गिरिषरकी १६०० ई० के आसपास हुए ये। ये अपने समय में बस्कमीय अनुपायियों के अध्यक्ष ये। नामाजी एवं तकसीयास भी इनके समयामयिक ये।

विरिनगर--दे० गिरनार ।

शिरिकिष्णवरस्परा—शङ्करावार्य के चार प्रधान शिष्यों में हे बुरेकराचार्य ( मण्डत ) प्रमुल से असा उन चारों के दस शिष्य के जो 'दसानाभी' के नाम से प्रसिद्ध है। ये चार गृक्कों के नाम पर चार फों में बैटकर रहने जते। मुदेकर के तीन शिष्य—निर्मार, प्रवंत और सागर ज्योति-मंठ ( ओशीमठ ) के जन्तराते ये। इस प्रकार गिरि-शिष्य-परम्परा जोशी मठ में मुर्शित है।

राचा का नाम सर्वप्रथम 'गोपालतापिनी उपनिषद' में आता है। राषापुरुक सम्प्रवादों द्वारा यह सम्य बति मन्मानित है। जिन सम्प्रदादों में राचा की आराधना होती है उनमें विष्णुस्वामी एवं निस्वाकों का नाम प्रथम बाता है। राचा की पूजा एव गीतों द्वारा प्रयंता सम्योगस्याद में माध्यकांल के पूर्व प्रचित्त वी, क्योंकि सम्योगस्याद में माध्यकांल के पूर्व प्रचित्त वी, क्योंकि रचना है। बंगाल में जयदेव को निम्बार्क मतावलम्बी कहते हैं, किक्तु गीतगीविन्द की राघा प्रेयसी हैं, पत्नी नहीं, जबकि निम्बार्कों के मतानुसार राघा कृष्ण की पत्नी हैं।

शीता— देः 'श्रीमय्भगवद्गीता'। महामारत के जीष्म-पत्र में यह पायी जाती है। महाभारतपुढ के पूर्व वर्षुन का व्यामीह दूर करने के लिए कृष्ण ने इसका उपदेश किया था। इसमें कमं, उपायना और जान का समुच्चय है। नीजकण्ठ ने अपनी टीका में इसके विषय में कहा हैं: भारते सर्वदेशायों प्राराजांकच्च हुस्स्माः। गीतायायासित तेनेयं सर्वशास्त्रयां मता।। इसमारावदालायायीं क्रमातु यहकवयेण हि।

कर्मोपास्तिज्ञानकाण्ड-त्रितयात्मा

मनुसूदन सरस्वती ने अपनी टीका गीतानुवार्यशीपका में गीता के उद्देश का विशव विषेत्रण किया है : सहेतुकस्य संवारस्याध्यन्तीपरमास्यकम् । पर निःभेयसं गीताशास्त्रमार्थकं प्रयोजनम् ॥ आदि भगवद्गीता के असिरिक्त और भी गीताएँ हैं, जैसे

निगद्यते ।।

भागवतपुराण में गोपीशीता, कव्यात्मरामायण में राम-गीता, आश्वमेधिक पर्व में ब्राह्मणगीता, अनुगीता, देवी-भागवत में भगवतीगीता आदि।

अनेक आचायों ने गीता पर साम्प्रयाधिक टीकाएँ तया माध्य छिन्ने है। इनमें शाकुरभाष्य बहुत प्रसिद्ध है। यह अदिवादी तथा निवृत्तिसाशीं भाष्य है। आयु-निक टीकाकारों तथा निवृत्त्यकारों में क्षेत्रभाष्य तिछक्त का 'गीतारहस्य', श्री अरविष्य का 'एसेज अंगेन दी गीता' तथा महात्या गान्धी का 'अनासक्तियोग' उल्ले-क्ष्मीय हैं।

गीतातात्पर्योनर्जय—गीता पर स्वामी मध्याचार्यरचित एक निवन्य ग्रन्थ । इसमें द्वैतवादी दर्शन तथा कृष्ण मिक का प्रतिपादन किया गया है।

गीताक्ये— भगवान कृष्ण ने अर्जुन को राज्योग का उप-देश करके भागवत धर्म का गुनरारम्भ किया। दक्का तारप्य यह है कि गीताधर्म पृष्टिक के आरम्भ से चला आ रहा था। बीच में उसका लोग हो जाने पर श्री कृष्ण द्वारा उसका पुनरारम्भ हुआ। गीताधर्म अध्यास पर आधारित समुख्यवतारी घर्म था। मनुष्य को मृतिक का मार्ग निविष माना जाता था—जान, कर्म और मृतिक समन्वतः । एकान्तवादी सम्प्रवायों ने इन तीन विचार्यों को वैकल्पिक मान लिया । इससे जीवन एकाङ्गी हो गया । भगवान् इञ्ज ने तीनो के समन्वयमार्ग की पुनः प्रतिच्छा की ।

गीताभाष्य-गीताभाष्य ग्रन्थ कई व्याचार्यों हारा एवे गये हैं । वे आचार्य हैं - जिब्रूर, रामानुक, मध्ये, केशव कारामीरो, बलदेव विद्यानुषण जादि। इन मध्यों में साम्रदाधिक दर्शन एवं धर्म का प्रतिरादन किया गया है। गीतामंसंग्रह-भावें ज्या दारा एक्ति संस्कृत प्रन्थ 'गीतामंदग्रह' भगवद्गीता की व्याच्या उपस्थित करता है। इसमें विशिष्टाईत दर्शन का प्रतिपादन किया गया है।

गीतार्थसंग्रहरका — आवार्य वेक्टूटनाथ ने तमिल में लगभग १०८ ग्रंथों की रचना है। 'गीतार्थसंग्रहरका' उनमें से एक है। इसमें भगवद्मक्ति कूट-कूट कर भरी है। अनता में यह बहुत प्रिय है।

गौताबकी (१)—चैतन्य सम्प्रदाय के आचार्यों में सनातन गोस्वामी प्रमुख हैं। उन्हीं की यह पद्यमयी रचना है। इलोकों में भगवान कृष्ण का चरित्र वर्णित है।

भीतावली (२)—राम भिन्त सम्बन्धी साहित्यमंदार में गोवामी तुलसीदास का प्रमुख योगदान है। गीतावली में तुलसीदाध ने रामक्या को गीतों में कहा है। शदके गीत गय तो है ही, साहित्यक दृष्टि से वह उच्चकोट के है। गीताविश्वत —मध्यमतावलनी श्री रापवेन्द्र स्वामीकृत एक प्रम्थ। इसकी भाषा सरल है, रचना १७वी वताब्दी की है। गीतासार—भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश किया है वह नरक दुराण (अध्याय २३३) में 'गीतासार' के मार्गिक प्रस्ति है। गीय भीव के स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त के प्रति-

पुटका—क्वीरपथी सप्तप्रदाय की यह प्राप्तांना पृस्तिकता है। कवीर के अनुवासी नित्य पाठ में इसका उपयोग करते हैं। मुक्तिपीय—इस वत का अनुष्ठाल भाद्र शुक्क तृतीया को होता है। पावंती इसकी देवता हैं। पुष्पो को गुड अथवा पायस (बीर) के साथ भगवती को समर्पण करना चाहिए। पुष्प—व्येशीयक दर्धन के अनुसार प्याप्त छः है—इस्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समझय। अभाव भी एक प्यार्थ कहा त्यार्थ है। इस प्रकार प्यार्थ कार्स कुए। हस्थानयी (हस्य में रहने वाला), कर्म से निन्न और सत्तावान् को हो, वह जुन्न है। गुण के चौत्रीस मेर है: १. क्य २. रस ३. गन्य ४. स्पर्श ५. संक्या ६. परिनाण ७. पृथसत्व ८. संयोग ६. सिमा १०. परत्व ११. अपरस्व १२. दुवि १३ सुत्व १४. दुस्त्व १५. इच्छा १६ होव १७ यस्त १८. पुस्त्व १९. इच्छा १६ होव १७ यस्त १८. पुस्त्व १९. इच्छा १६. संस्कार २२.

बाक मतानुसार प्राथमिक सृष्टि की प्रथम अवस्था में बाकि का बागरण दो क्यों में होता है, क्रिया एवं भूति तथा उसके कामित कः गुणों का प्रकटोकरण होता है। वे गुण है—जान, शक्ति, प्रतिभा, बळ, पौरव एवं तेव। ये छहों मिळकर वासुदेव के प्रथम अपूह तथा जनकी शक्ति कश्मी का निर्माण करते हैं। छः गुणोंमें गुणों के बरककर कंक्षण, प्रयुक्त एवं अनिवद (दितीय, तृतीय एवं चतुर्थ मुद्ध) एवं उनकी शक्तियों का जम्म होता है आदि।

सांक्य दर्शन के अनुसार गुण प्रकृति के घटक है। इनकी संख्या तीन है। सत्त्व का अर्थ प्रकाश अपवा झान, रज का अर्थ गति अपवा झान, रज का अर्थ गति अपवा झिया और तम का अर्थ अप्यकार अपवा जडता है। जिस प्रकार तीन घागों से रस्ती बेटी जाती है उत्तर सारी सृष्टि तीन गुणों से घटित है। दे० सांख्य-कारिका।

पुणालाकिय—आचार्य रामानुकरिकत यह एक धन्य है।
पुणालाकियत—यह फाएनु चुक्क प्रतिया को प्रारम्भ होता
है। एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए। विव
तथा क्रमशः चार दिनो तक खादिया, अस्ति, वक्क और
चन्द्रदेव की (शिव करा में) पूजा होनी चाहिए। प्रवम दो
क्रद्र कर्म में तथा अनित्म दो कत्याणकारी शक्क्ष्र कर्म में
अर्थित होने चहिए। वन दिनों पतित हक्ष्मों से युक्त कल्क
से स्नान करना चाहिए। चारी दिन मेंहै, तिल तथा यवादि
धान्यों से होन का विचान है। आहार कर्म केवल दुक्स
प्रकुष्ण करना चाहिए। दे दिनों पतितर पुराण, २१३७
र-११ (हैसाहि, १४९५०० में उद्धुल)।

गुरुकाकी --- उत्तरालंड में बद्रप्रयान से २१ मील की दूरी पर स्थित । पूर्वकाल में ऋषियों ने भगवान् शक्क्र की प्राप्ति के लिए यहाँ तप किया था। कहते हैं बाणासुर की कन्या अना का भवन यहाँ था। यही अचा की ससी अनिरुद्ध को डारका से उठा लायी थी। गुप्तकाशी में नन्दी पर जारूउ, अर्थनारीस्वर शिव की सुन्दर मूर्ति है। एक कुंड में दो धाराएँ थिरती हैं, जिन्हें गङ्गा-यमुना कहते हैं। यहाँ यात्री स्नान करके गुप्त दान करते हैं।

पुसर्ववाग — उत्तरासंड का एक प्रसिद्ध तीर्थस्त्रक । यह हर-सिल (हरिप्रयाग) से वो मील की दूरी पर स्थित है। झाला से आप मील पर ब्यामप्रयाग (ब्याम गङ्गा और मील पर स्वामप्रयाग का संगम ) है। यहाँ से वो मील पर गृस-प्रयाग है।

पुत्रगोक्षवरी— विवक्ट के अन्तर्गत अनस्माजी से छः मील तथा बाहुयूर से वो मील की दूरी पर गुप्त गोदावरी है। एक बेंबेरी गुप्त में १५-१६ का मीतर सौनाकुण्य है। इसमें बदा बरने से जल गिरता रहता है। याची दूसमें स्नान करके गोवावरी के स्नानगुष्प का अनुभव करते हैं। पुन्तराखाट—एक बेंच्याव तीयें। गुडा नाम गोप्रतारतीयें। अयोच्या से नी मील पविचम सरपुतर पर हैं। कंजाबाद छोचनी होकर मही सडक जाती है। यहाँ मरपुन्तान का बहुत माहास्य माना जाता है। याट के यास गुन्त हरि का

गुरबास—एक मध्य कालीन सन्त का नाम । सुधारवादी साहित्यमाला में १९वी शती के अन्त में भाई गुरबास ने एक और गुज्य पिरोबा, जिसका नाम है 'भाई गुरबास की बार'। इस बन्य का जोशिक अंग्रेजी अनुवाद मेकालिफ ने किया है।

पुष-मुद उसको कहते हैं जो बेद-सास्त्रों का गृणन (उपवंश) करता है अथवा स्तुत होता है (गृणाति उपविशति बेद-शास्त्राणि यहा गीयंते स्तुयते शिष्यवर्गे )। मनुस्मृति (२१४२) में गुरु की परिभाग निस्ताकित हैं:

(२.१४२) में गुरु की परिभाषा निम्नाकित है : निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । सम्भावयति चान्नेन स विश्रो गरुरुच्यते ।

[ जो बिग्र निषेक (गर्भीषान) आदि संस्कारों को यथा विधि करता है और अन्न से पीयण करता है वह गुक कहलाता है।] इस परिभाषा से पिता प्रथम गुरु है, त्यस्थनातु पुरोहित, शिवाक आदि। मन्त्रयाता को भी गुरु कहते हैं। गुरुष के लिए बर्षित पुरुषों की सूची कालिकापुराण (बच्याय ५४) में इस पकार दी हुई है:

अभिशष्तमपुत्रक्क सन्तदं कितव तथा। क्रियाहीनं कल्पाञ्जं थामनं गुरुनिन्दकम्॥ 63E demm

सवा मत्सरसंयुक्तं युद्धमन्त्रेषु वर्त्वयेत् । गुद्धमेन्त्रस्य मृश्लं स्थात् मृश्लशक्कौ सवा शुभम् ॥ कूर्सपुराण (उपविभाग, अध्याय ११) में गुद्धमं की एक लम्बी सूची मिलती है :

उपाध्यायः पिता ध्येष्ठभाता चैव महोपतिः। मातुकः स्वयुरस्वाता मातामहणितामहौ।। बच्चुयंष्ठः पितृश्यास्य पृस्तेतं गुरव समृताः। मातामहौ मातुकानी तथा मातृष्वन सोदरा।। स्वयुः पितामहो ध्येष्ठा धात्री च गुरवः स्त्रीषु । स्वयुक्ते गुरुवगोर्ग्य मातृतः पितृतो द्विषाः।। स्वत्रका विष्याचार, आवर सोर सेवा करने का विषान है। युक्तिस्यादार, आवर सोर सेवा करने का विषान है। युक्तिस्यादार से अच्छे गुरु के स्वस्य निम्माकित कहे गरे हैं:

सदाचारः कुशल्खाः सर्वधास्त्रावंपारमः । नित्यनीतिकानाञ्च कार्याणां कारकः श्रृचिः ॥ व्यवनीयुनपरः पितृदेवार्चने गरतः । गृहभक्तीलतकोषो विप्राणा हितकृत् सवा ॥ दयावान् शीलसम्पन्नः सत्कुलीनो महामतिः । परदारेषु विमुखो दृबसंकरणको द्विज ॥ जन्येष्य वैदिकगुणैपुंकः कार्यो गृहपूर्वे ॥ एतेरेष गुणैपुंकः पुरोषाः स्याग्नसूर्वे, मुल्लेषः ॥ मनत्रपृक्ष विविद्ये लक्षण बतलाये गये हैं :

सन्तपृष्ठ का व्यवस कारण बताला पाय हु : श्रास्तो प्राप्त कुलीनक विनित , सुब्दिमान् । श्रुवाचारः सुप्रतिक्छ श्राचिदंशः सुब्दिमान् ।। आवामी प्यानित्यक्ष अग्य-सन्त्र-विश्वारः । निम्नहानुमहे सको गुक्तरायिक्षणीयते ।। उद्युखं सं संहतुं समर्था ब्राह्मणीतमः । तस्स्वी सत्यवासी च गृहस्यो गुक्त्रच्यते ॥ सामान्यतः द्विजाति का गृक्ष्यान्ति, वर्णो का गृक्ष होता है :

गुरुरम्मिद्वजातीना वर्णाना बाह्यणो गुरु:। पतिरेको गुरु: स्त्रीणा सर्वेषामतिषिर्गुरु ॥ (वाणक्यनीति)

उपनयनपूर्वक आचार सिलाने वाला तथा वेदाध्ययन कराने वाला आचार्य ही यथार्थतः गुरु है

उपनीय गुरुः शिष्य शिक्षयेच्छीचमादितः। श्राचारमन्निकार्यञ्चसम्ब्योपासनमेव च॥ अरुपं वा बहु वा सस्य श्रुतस्योगकारोति यः। तमग्रीह गुरु विद्याच्यु तोपक्रियसातया।। यद्विश्वाद्याध्यक्षं चर्य्यं गुरी त्रैवीद्यास्य काम्। तद्यद्विक पारिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा।। (अनु० २.६९;२.१४९;३.१)

बीर श्री में यह प्रवा है कि प्रत्येक लिक्कायत गाँव में एक पर होता है जो प्रत्येक पाँच प्रारम्भिक मठों से सम्बन्धित रहता है। प्रत्येक लिक्कायत किसी न किसी मठ से सम्बन्धित होता है। प्रत्येक का एक गुर होता है। जक्कम इनकी एक जाति है जिसके सदस्य लिक्कायतों के गुरु होते हैं।

जब लिङ्गायत अपने गुरु का चुनाव करता है तब एक उत्सव होता है, जिसमें पान , पौच मठो के सहन्तों के प्रतिनिधि के क्या में, रखें जाते हैं। चार पान दर्शाकार आकृति में एवं एक केन्द्र में रखा जाता हैं। यह केन्द्र का पान उस लिङ्गायत के गुरु के मठ का प्रतीक होता है। जब गुरु किसी लिङ्गायत के घर जाता है, उस अवगर पर 'पादीयक' संस्कार (गुरु का बरण धोना) होता है, जिसमें बारा परिवार तथा मित्रमण्डळी उपस्थित रहती है। गृहस्वामी द्वारा गुरु की बोडगोपचार पूर्वक पूजा की जाती हैं।

धार्मिक गुरु के प्रति भनित की गरम्परा भारत में अति प्राचीन है। प्राचीन काल में गुरु का आज्ञापालन खिष्य का परम धर्म होता था। गुरु विषय का दूबरा पिता माना बता था एवं प्रकृतिक पिता वे भी अधिक आदर्शन काला में या। आधृनिक काल में गुरुसमान और भी बढ़ा चढ़ा है। नानक, दाहु, राभास्वामी आदि सतो के अनुयायी जिसे एक बार गुरु यहण करते हैं, उसकी बातों को ईस्वरचचन मानते हैं।

विना गुरु की आज्ञा के कोई हिन्दू किसी सम्प्रदाय का सदस्य नहीं हो सकता। प्रथम वह एक जिज्ञासु बनता है। बाद में गुरु उसके कान में एक शुभ बेला में दीक्षा-मन्त्रा पढता है और फिर बह सदस्य बन जाता है।

पुष (प्रमाकर)--छठी शती से आठवी शतो के बीच कर्म-मीमासा के दो प्रसिद्ध विद्वान् हुए; एक प्रभाकर जिन्हे पुर भी कहते हैं एवं दूसरे कुमारिल, जिन्हे भट्ट कहा जाता है। इन दोनों से मीमासा के दो सम्प्रदाय चले। <del>पृथंपुरावीयस पृ</del>ह

बुक्कुक्कीक्न- हिज या बाह्यण, अनिय, वैस्थों को जीवन की रहकी जवस्था में कर्क गुहस्त्वीवन की शिवा लेना विनया था। यह शिवा गुक्कुकों में जाकर प्राप्त की वार्ती भी, वहीं वेचारि शास्त्री के अतिरिक्त शत्रिय शस्त्रास्त्र विचा और वैश्य कारीगरी, पश्चाम्बन एवं कृषि का कार्य मी शीवता या। गुक्कुक का जीवन अति त्यागपूर्ण एवं त्यस्या का जीवन या। गुक्क को तेवा, भिजाटन पर अपिकत, गुक्के पश्चलों का बारण, कृषिक्रके करना, सिक्या जुटाना आदि कर्म करते के पश्चाह अध्ययन में मन ज्याना पड़ता था। शत्री, निर्मन सनी विधायियों का एक ही प्रकार का जीवन होता या। इत तपस्यकों से निककने पर स्नातरक समाज का सम्माननीय सहस्य के रूप में आहत होता एवं विवाह कर गृहस्याधन का अपिकारी वनता था।

पुष्तान्वसाह्य — (१) सिक्क सप्तराय का सर्वोत्ता वार्षिक सन्य, जिसकी पूजा गृहमूर्ति के रूप में की जाती है। इस पित्त सम्य का अववाद पाठ करने की रीति सिक्कों ने ही प्रचलित की। इसमें सिक्कों के दस गुरुओं की वाणी के साथ ही क्वीर, नामदेव, रिवेदास, मौरा, दुल्सी आदि मक्दों की चुनी हुई वाणियों भी सक्ति है और यह गृहसूची लिए में लिखा गया है।

(२) इसी नाम का गरीबदासी सम्प्रदाय का भी एक धार्मिक बन्च है, जिसे स्तं गरीबदास (१७९७-८२ ई०) ने में रचा। इसमें २५,०० पद है। दे० 'गरीबदास'। पुख्तेस—पन्दह्वी शतीकृत बीरानी सम्प्रदाय के एक आचार्य, विल्होंने 'वीरानी बन्च अने रचन की। पुख्तेस स्वापी—में 'आपस्तम सुन्न' के एक भाष्यार ये। पुख्तेस स्वापी—में 'आपस्तम सुन्न' के एक भाष्यार ये।

पुष्पारा—सिस्सो का पुशास्त्राम गुन्दारा कहलाता है।
पुत्रा में प्रम्य साहबं के कुछ निश्चित भागों का पाठ तथा
प्रम्य की पुत्रा होती हैं। सिक्स गुन्दारों में अमृतसर का
स्वर्णमन्दिर प्रमुख और दर्शनीय हैं। गुन्द नानक तथा
वस्त्र गुन्दर्शों के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले प्रमुख स्थानों
पर गुन्दर्शों के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले हमुख स्थानों
पर गुन्दर्शों के हम्मा पुत्र हैं जो तिस्त्री के तिर्थ स्थान है।

पुष्प्रमाप-विदान्ताचार्य अईतानन्द स्वामी (स० १२०६ से १२५५) के तीन प्रन्यों में एक प्रन्य का नाम 'गुरुप्रदीप' है। पुष्पुची-उस लिपि का नाम जिसमें सिक्सों का धर्मप्रन्य 'प्रन्य साह्य' जिसा हुवा है। गुरु नानक के उसराधिकारी गुठ अञ्जय ने नामक के पत्तों के लिए उस लिए को स्वी-कार किया जो बाहारी हो निक्की थी और पंजाब में उनके समय में प्रबंधित थी। गुड़वाणी उसमें किसी गयी, इस-लिए इसका नाम गुड़गुसी पड़ा। गया। वास्तव में गुड़गुसी लिए का नाम है, परन्तु भूक से कीम देसे माचा भी स्वार करें हैं। इससे वा वर्गमाला हो को सर्क्त बीर मारत की जम्म प्रविधिक भाषाओं की। इस समय पंजाबी मावा को सिवल लोग इसी लिए में लिकसते हैं।

भाषा को सिवल लोग इसी लिपि में लिखते हैं। गुषरलमालिका—यह सदाशिव बहोन्द्र द्वारा रिचत एक यन्य है। गुष्यत—अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार को इस ब्रह्म का

जनुष्णान होता है। धुज्यं पात्र में रखी हुई वृहस्पति बहु की सुवर्गमृति के पूजन का विधान है। इसमें तात नकों का आनरण किया आता है। दे० देशाहि, २.५०९। पुरस्पक जज्जम — 'जञ्जम' शब्द का प्रयोग दो अधों में होता हैं—पहला प्रयोग आति के सहस्य के किए एव इसरा अध्यासी के अधे में। अध्यासी अर्थवाचक जज्जम पूज्य होता है। ऐसे जज्जम लिज्ञायतों के गुरू होते हैं तथा किसी न किसी मठ से सम्प्रदाय की शिक्षा व दीक्षा

भहण करते हैं। इन्हें आजीवन ब्रह्मणारी रहना चाहिए। वे वो प्रकार के होते हैं—गुरुसक जन्नम और विरक्त जन्मम गुरुसकों को सभी पारिवारिक संस्कारों (उत्सवी) एवं गुरु का कार्य करने की शिक्षा दी जाती है। मुख्यमी बर्स —गुरुबारतुक आहयद मान की अध्यमी को इस वर्त का अनुष्ठान होता है। मुख्य अध्या राज्य स्वा की गुरु का अनुष्ठान होता है। मुख्य अध्या राज्य की गुरु अधीत पुरुष सो प्रवा की गुरु अधीत पुरुष सो प्रवा की गुरुष का वा राज्य की गुरुष अधीत पुरुष सो प्रवा की गुरुष सो प्रवा का गुरुष का स्वा प्रवा का गुरुष का स्व

पृह—(१) कार्तिकेय का एक पर्याय । महाभारत (३.२२८) में शिव ( रुद्र ) के पुत्र को गृह कहा गया है .

विधान है।

रुद्रसूनुं ततः प्राहुर्गुह गुरुमतावर । अर्थनमम्प्रयुः सर्वा देवसेनाः सहस्रशः । अस्माकं त्व पतिरिति बुवाणाः सर्वतो दिशः ॥

[स्द्र के पुत्र का नाम गृह हुआ। और देवताओं की समस्त सेनाने इनको अपनानाथक मान किया।]

(२) वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान् राम केसला नियादराज का नाम गृह था। यह प्रकुत्वेरपुर केमुख्य गंगातट का शासक था। राम और भरत का इसने बड़ा आतिथ्य किया था। (३) कहीं-कहीं विष्णुको भी गृहकहा गया है:

'करणं कारणं कती विकती गहनो गुहः।' (महा० १३. १४९-५४) इसकी स्मृत्यति इस प्रकार की गयी हैं: 'गृक्के संकृणोति स्वरूपादीनि मायया' [ जो अपनी माया से स्वरूप सादि का संवरण करता है। ]

पूर्वेच — वेदाला के एक आवार्य। निवण्डु के टीकाकार देवराज कीर सुटु भारकर ने नामवरेद, भवस्वारी, मुद्द देव, श्रीनिवास, उन्बट लादि भाष्मकारों के मान निज्ये हैं। सक्कानुत्व प्लान के बाद जीर स्वासी शक्टरावार्य के दूवं भी वेदाल्त के आवार्यों की परम्परा अनुन्न रही है। इन आवार्यों का उल्लेख दार्शनिक साहित्य एव शक्टर के नाम्य में हुआ है। रामानुकहत वेदावांसंग्रह (पु० १५४) में प्राचीन काल के छः वेस्तावाचार्यों का उल्लेख मिलता है, इसमें गुहरेव भी हैं।

गुद्धा—गम्भीर आध्यात्मिक तस्य को गुद्धा कहते हैं। गीता (९१) में भगवान् ने ज्ञान को गुद्धातम कहा हैं

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्यसेऽज्ञुभात्।।

[तुमको श्रद्धालु समझकर मैं इस अति गृह्य ज्ञान का उपदेश करूँगा, विज्ञान के साथ इसको समझकर तुम कष्ट से खूट जाओंगे।]

बृद्धि अथवा हृदयाकाश रूपी गृहरी गृहा में स्थित होने कारण इस तरब को गृह्य कहा गया है। कहीं कही विष्णु और शिव को भी गृह्य कहा गया है। विष्णु-सहलाना (महाभारत, १३१४९७१) में गृह्य विष्णु-का एक नाम है:

मुद्यो गंभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः। इसी प्रकार महाभारत (१३.१७.९१) में शिव

इसी प्रकार महाभारत (१३.१७.९१) में ि (महादेव) गुद्धा कहें गये हैं.

यजु: पादमुजो गुद्धाः प्रकाशो जगमस्तया।
गुद्धाक-अर्थ देवयोनियों में गुद्धाक भी है। कुबेर के अनु-वरों का यह एक भेद है। बार्मिक तक्षणकला के अलङ्क-रण में इसका प्रतीकारमक उपयोग किया गया है।

निर्धि रङ्गान्ति ये यक्षास्ते स्युर्गृह्यकसङ्गकाः। [देवताओं की निधि के रक्षक यक्षमण गुह्यक कह-स्वाते हैं।]

अजन्ता की मित्ति-चित्रकला में जहाँ पर्वतीय दृष्य चित्रित हैं, उनमें पक्षी, वानर एव काल्पनिक जङ्गली वातियों-गुहक, किरात एवं किन्नरों के चित्र पासे वाते है। यक्तों के बहुत कुछ सद्दा ही गुहक भी होते हैं। भरतुत बार सोची की मृतिकला में हक्ता अकून बीने के रूप को साम्प्रिकताओं के पैरों के नीचे हुआ है। बनझ-परवस व्यक्ति कामिनियों के चरणतल में कैंसे इब बाता है, इसका यह प्रतीक हैं।

गृहण्डावशी--- द्रादशों को इस बत का अनुष्ठान होता है। बतों को इस दिन उपवास करना चाहिए एपा गृह्यकों (यक्षों) की तिल और अक्षतों से पूजा करनी चाहिए। इस वत में किसी बाह्यण को सुवर्ण वान करने से समस्त पानों का सन्य हो जाता है।

मुष्ट्रसम्बाज--एक थामिक यस्टन, जो बागाबारी तालिक सामको का वह समाज है जिसमें बहुत तो गुरू (गोणपीय) किलाएँ होती है। इसमें वे ही सामक प्रवेश पति है जो इस सामना में विधिवत् दीक्षित होते हैं। कन्दराजों, मुह्लावों और एक स्थानों में इस समाज द्वारा सामना की जाती है। सुद्धा (मुझेन्यक)—-पर्यसासक के अनुसार बारह अस्ताक पुत्रा में से एक । पत्नी अपने पति के जितिरक्त किसी अन्य पुत्रा से प्रचक्त कर में जो पूत्र उत्तरण करती है उसे मुखक कहा जाता है। मनुस्मृति (९,१७०) में इसकी परि-माशा हम अकार की गयी है:

उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः। स गृहे गृढ उत्पन्नस्तस्य स्याद् यस्य तत्पजः॥

यह दायभागी बन्धु माना गया है (मनु. ९,१५९)। याज्ञवतंश्यस्मृति (२.३२) में इसकी यही परिभाषा मिलती है

'गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गृढजस्तु सुतो मतः।'

बर्तमान हिन्दु-चिषि में गूड़ज पुत्र की स्वीकृति नहीं है।
गूहरूय-मूह में पानी के ताथ पहुनेवाला। पानी का गृह में
रहना दसलिए आवस्पक है कि बहुत से शास्त्रकारों ने
पानी को ही गृह कहा है: 'न गृह गृहिष्पासुर्विहणी
गृहमुच्यते।' गृहस्य दितीय आश्रम 'गाहस्य' में रहता
है। दसलिए इसको ज्वेल्डायमी, गृहमेथी, गृही, गृहपति,
गृहिष्पति आदि में कहा गया है। धर्मशास्त्र में बाह्मण
के प्रमुख्या देते हुए गृहस्यमा का विस्तार से बर्णन
किया गया है। (दे० मनुस्मृति, अध्याय ४)।

चतुर्यमायुषो भागमुषित्वाद्यं मुरौ द्विजः । द्वितीयमायुषो भाग कृतदारो गृहे वसेत् ॥ ब्रजोहेंचे मुतानाव्यव्यक्तिंत्र वा पुतः । या वृत्तिस्ता समास्याव विश्वो ओवेदनायि ॥ याजामाजसिव्यच्चे स्वः समीस्तराहितैः । अक्लेकेन वरीरस्य कुर्वीतः धर्मसञ्जयम् ॥ ऋतानुताऱ्याज्यवित् मृतितः प्रमृतेन वा ॥ स्तानुताऱ्याज्यवित् । तृतितः प्रमृतेन वा ॥ ऋतयुक्जक्तिले नेयममृतं स्वायव्यवित्तम् ॥ मृतं पु पास्तिः येवसं प्रमृतं कर्षणं स्वृतम् ॥ सत्यानुतं पुतानिज्यं तेन यैवापि जीवते । सत्यानुतं पुतानिज्यं तेन यैवापि जीवते ।

द्विज बायु के प्रयम-बहुर्य मान की गृहगृह में व्यतीत कर द्वितीय-बहुर्य मान में विवाह कर पत्नी के साथ पर में बात कर है। स्पूर्ण जीवजारियों के बाहे व्यवचा अव्य- ब्रोह है अवपनी वृत्ति की स्थापना कर विश्व को आपत्तिराहित अवस्था में बीवन व्यतीत करना चाहिए। अपनी जीवन- यात्रा की विद्ध मात्र के एक प्रणे कीन्य-दाम कमी द्वारा परीर को करेश दियं दिना उसे अनसक्ष्यन करना चाहिए। उसे व्यव क्षा त्रा त्वा केश दियं दिना उसे अनसक्ष्यन करना चाहिए। उसे व्यव क्षा त्रा त्वा केश विद्या का अवस्था मृत और प्रमुत के व्यवचा मृत और प्रमुत के व्यवचा स्थापन के ते, किन्दु ववान-वृत्ति (नौकरी) के कभी नहीं। व्यत उच्छितिक (वित में पढ़े हुए रानो को जनना) को, वन्त व्याजित (विता माने प्राप्त) को, वृत्व वाचित पिता को, प्रमृत कर्षण (बजाद प्राप्त) को कहा गया है। स्थान्त वाणियण है। उससे भी जीवन व्यतीत किया जा सकता है। स्वान्ति ति वा नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए इसका त्याण करना चाहिए।]

गरुडपुराण (४९ अध्याय) में गृहस्थान का वर्णन सामान्यतः इस प्रकार से किया गया है:

सर्वेषामाश्रमाणान्तु देविष्यन्तु चतुविषय् । इक्षाचार्यपृष्ठ्रकाणे नीष्टको इक्षायत्यरः ॥ योऽपीत्य विधिवद्वेदान् गृहस्यभ्रमायवने । उपकृष्वीणको क्षेत्रो नीष्टिको सरणान्तकः ॥ अस्मात्रीद्रिवरमुख्य त्रा रानं गुराच्चम् । मृहस्थस्य समासेन चर्चाञ्च दिवसस्याः ॥ उदाधीनः साधकस्य गृहस्यो द्विषयो भवेत् । इट्टस्मरपरे मुकः साधकोश्रो गृही भवेद् ॥ स्थानि नीष्युपाङ्कः व्यक्ता आयोधनाविषम् । पृक्षाकी विषयेष्यस्य उदास्याः स्योधनाविषम् । [ बहाचारी (स्नातक) के वो प्रकार होते हैं—उपकृषीण और निष्कत । जो बेदों का विश्ववद्य सम्प्रवण कर
कृषीण और नीष्कित । जो बेदों का विश्ववद्य सम्प्रवण कर
कृष्ट्रस्थालम में प्रवेश करता है यह उपकुर्वण जोर को
जानरण गुरुक्त में रहता है वह नीष्ट्रक है। बस्तावान,
जितिपेवता, यह, दान, देवपूत्रन ये संस्रेप में गृहस्य के
धर्म है। उदानान प्रवासक-गृहस्य दो प्रकार का होते
हैं। कुटुन्नरण में नियतित कमा हुआ गृहस्य सावक होता है। कुटुन्नरण में नियतित कमा हुआ गृहस्य सावक होता है। क्यां-व्याप्तिक्यण, देवब्रस्थ और रितृष्ट्यण से युक्त होकर, भामी और धन आदि को कोड़कर
मो का कामना से जो एकाकी विचरता है वह उदासीण हैं।]

प्रत्येक गृहस्य को तीन ऋणों से मुक्त होना आवश्यक है । वह निय के स्वाध्याय द्वारा ऋषिक्ष्य से, यह द्वारा देवक्षण से बोर सन्तानीत्यति द्वारा पितृऋण से मुक्त होता है । उपके नियय कमें पे पद्मासहायतों का अनुष्ठाव अनिवार्य है । ये यह है—(१) बहुयज (स्वाध्याय) (२) देवयज (यज्ञादि) (३) पितृयज (पितृतर्यण और पितृतेवा) (४) अतितिययज (संन्याती, बहुयबारी, अध्यायत को सेवा) और अुत्यक अवत् जीवधारियों की सेवा। दे जे आवार्य और भीर भीरस्य । वे जावधार में सेवा । दे जावधार भीर भीरसंस्य ।

पूरापंतीपिका—स्वामी ममुद्रदन सरस्वती इत श्रीमङ्गमा-वद्गीता की टीका । इसे गीता की सर्वोत्तम स्याख्या कह सकते हैं। शंकराचार्य के मतानुसार रचित यह व्याख्या विद्वानों में अत्यन्त श्रादर के साथ प्रचलित है। इसका रचनाकाल सोलहवी शताब्यी है।

मुस्तबन —एक बैदिक क्टिश | क्टबंद की क्टवारें सात वर्गों में विनक्त है एवं वे सात क्यों में विनक्त है एको स्वान्य है। हरामें प्रथम क्टिकुट के क्टिए का नाम मुत्तमय है। शर्मानु कमणिका, रेतरेय ब्राह्मण (५.२.४) एव ऐतरेय आरच्यक (२.१.१) में गुल्तमय को क्टबंद के द्वितीय मण्डक का साजात्कार करने वाला कहा गया है। कौषीतिकिहासण (२२.४) में गुल्तमय को आगंत भी कहा गया है।

मृहष्वामी — पञ्चमी के दिन इस वत का अनुष्ठान होता है। इसमें बहुग के पूजन का विषान है। सुषी, जुना, सुर, धान्य साफ करने का यन्त्र, रसोई के वर्तन, (गाह्हस्य की पांच आवस्यक बस्तुएँ) तथा जजककण का दान किया जाता है। दे॰ हेगारिं, १.५७४; इत्यरक्ताकर, ९८ (सात वस्तुओं कां उल्लेख करता है, जिसमें एक है चूल्हा तथा दूसरा है जलकलका )।

पृष्टपूत्र— चामिक जीवन के कर्तव्यनियों का प्रन्थों में चार प्रकार के सूत्रों का सर्वोत्तरि महत्त्व है। वे हैं भौत, नृष्ट, वर्म एवं हम्द्रजालिक प्रन्थ। गृष्टपूत्रों को 'गृष्ट' इसिल्प कहा गया है कि वे घरेलू (पारिवारिक) यज्ञों तथा परिवार के लिए आवश्यक धार्मिक कृत्यों का वर्णन उपस्थित करते हैं।

गह्मसत्रों के तीन भाग है। पहले भाग में छोटे यज्ञों का बर्णन है, जो प्रत्येक गहस्य अपने अग्निस्थान में पुरोहित द्वारा (या ब्राह्मण होने पर स्वत ) करता है। ये यज्ञ तीन प्रकार के हैं (अ) घृत, तैल, दुग्ध को अग्नि में देना. (आ) पका हआ अन्न देना तथा (इ) पशयज्ञ । इसरे भाग में सोलह सस्कारों का वर्णन है, यथा जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राञ्चन, च डाकर्म, यज्ञोपवीत, विवाहादि, जो जीवन की विशिष्ट अवस्थाओं से सम्बन्धित कर्म है। तीसरे में मिश्रित विषय हैं, जैसे गृहनिर्माण-सम्बन्धी कर्म, श्राद्ध कर्म. पितयज्ञ तथा अन्य लघ क्रियाएँ । कौशिक ग० स्० में चिकित्सा तथा दैवी विपत्तियों को दूर करने के मन्त्र भी पाये जाते हैं। सभी वेदशाखाओं के उपलब्ध गहासत्रों की सूची देना आवश्यक प्रतीत होता है। ये हैं: (ऋक सम्बन्धी) १ शाङ्कायन २ शाम्बव्य ३. आश्व-लायन: (साम सम्बन्धी) ४ गोभिल ५. खादिर ६ जैमिनि: (शक्लयजुर्वेद सम्बन्धी) ७ पारस्कर; (कृष्णयजुर्वेद सम्बन्धो) ८. आपस्तम्य ९ हिरण्यकेशी १० बौधायन ११ भारहाज, १२ मानव १३ वैग्वानस: (अथर्ववेद सम्बन्धी) १४. कौशिक । दे० 'सूत्र' ।

सो (सी)—गी हिल्हुओं का पवित्र पणु है। अनेक प्रतिय पदार्थ—पी, हुम्म, दांच इसी से प्राप्त होते हैं। यह स्वय कुमिर एंच, ब्राह्म को ने देव का प्रतीत है। प्रमावान् कुरून के जीवन से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। उनको गोपाल, गोविष्य आदि विवद इसी से प्राप्त हुए। गोरहा और गोसंबर्धन हिल्हु का आवश्यक कर्ताव्य है। प्रीरहा और गोसंबर्धन हिल्हु का आवश्यक कर्ताव्य है। वैदिक कालीन भारतीयों के धन का प्रमुख उपायान गाय अबवा बंक है। गो के सीर का पान या उक्का उपमोग पृत या दिंग बनाने के लिए होता था। और बको में सोमर स्व क्षीरोदन तैयार किया जाता था। ऋरवेद की दानस्तुति में गोंबों के बहे-बहे समृद्धी का उल्लेख किया गया है। पूर्णीहर्तों को बहे-बहे समृद्धीं का उल्लेख किया गया है। प्रित्ति को तीओं के दान एवं मोपालन कथा वात है। वैदिक कालीन गोएँ रोहिल, गुक्ल, पृष्टिन, कृष्ण आदि रङ्गों के नाम ते पुकारी जाती थी। वैल हक तथा वाही कोचने ये पूर्व कालीन के स्थानित ये एवं वस्तुओं के वितिमय एवं मृत्याकन के भी सामन थे।

गो शब्द का प्रयोग गी से उत्पन्न वस्तुओं के लिए भी किया जाता है। प्राय. इसका अर्थ दुष्य ही लगाया जाता है, किन्दु पशुका मास बहुत कम । इससे पशुक्य के का बोध भी होता है जिसे अनेक कामो में लगाया जाता है। 'वर्मन्' शब्द कभी-कभी गो का पर्याय भी समझा जाता है।

गोदान अनेक प्रकार के दानों में महत्त्वपूर्ण है। स्वतन्त्र रूप से गौ का दान पुष्पकारक तो समझा ही जाता है, अन्य पार्मिक कार्यों के साथ —विवाह, श्राद आदि में —भी इसका विधान है।

गो-उपबार—युगादि तथा युगान्य नामक तिथियों के दिन इस वत का विधान हैं। इसमें एक गी का सम्मान तथा पुकन होना चाहिए। चडवातिसुख, उत्तरायण, दक्षिणधन विषुव (समान राजि तथा दिवन), प्रत्येक मास की संका-न्तियो, पूर्णिमा, चतुर्वशी; पक्षमी, नवमी, सूर्य तथा बन्द बहुण के दिन भी इस वत का आचरण करना बाहिए। दे क इत्यरलाकर, ४३३-४३४, स्मृतिकोस्तुभ २७४-२७४।

पोकर्णकेय—कर्नाटक प्रदेश में गोवा के समीप में स्थित एक जैतरी की यह रावण द्वारा स्थापित कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के सीरी जिले में 'गोला गोकर्णनाव' भी उत्तर का गोकर्ण तीर्थ कहलाता है। गोकर्णने के कास-पाम कर तीर्थ है—ह. माज्यब्युक्त (गोकर्ण से बार मील परिचम) २ कोणार्क कुण्ड २ माडुक्ड (गोकर्ण से बार मील परिचम) २ कोणार्क कुण्ड २ माडुक्ड (गोकर्ण मन्दिर ने आघ मील) ५ प्रमुक्कुंड सीर १ गोकर्णनीय (मन्दिर के समीप)। इस क्षेत्र में गोकर्णनाय की मिलक्किर पद्ध-लिक्न माने जाते हैं, जिसमें मुख्य लिक्न गोकर्णनी का है। इसरा देवकाली के पास सरीवर के निकार देवेदवर महादेव, तीवरा मीटा स्टेशन के पास गोक्कर्य, चौधा गोकर्णनाय से विकाश बाबर गाँव में वटेश्वर और पाँचवां सुने-सर गाँव के पश्चिम स्वर्णेश्वर । इनके दर्शनों के लिए यह-संख्यक मात्री आते हैं। श्रीमदभागवत में गोकर्णका उल्लेख है :

ततोऽभिन्नज्य भनवान केरलांस्तु त्रिगर्तकान्। मोकणस्यं शिवक्षेत्रं सान्निध्यं यत्र बुर्जेटः ।।

[ तदनन्तर बलरामजी केरल देश में गये, पुनः त्रिगर्त में पहुँचे जहां गोकर्ण नामक शंकरजी विराजते हैं।] देवी-भागवत (७.३०६०) में शान्त पीठों में इसकी गणना को गयी है :

केदारपीठे सम्बोक्ता देवी सन्मार्गदायिमी। मन्दा हिमवत पष्ठे गोकर्णे भद्रकर्णिका ।। इसके अनुसार गोकर्ण में भद्रकर्णिका देवी का निवास है।

गोकुल-यह बैष्णव तीर्य है। विश्वास किया जाता है कि भगवान् कृष्ण ने यहाँ गौएँ चरायी थी। मयुरा से दक्षिण छः भील दूर यह यमुना के दूसरे तट पर स्थित है। कहा जाता है, श्री कृष्ण के पालक पिता नन्दजी का यहाँ गोष्ठ या । संप्रति बल्लभाचार्य, उनके पुत्र गुर्साई बिट्टलनायबी-एवं गोकुलनायजी की बैठकों है। मुख्य मन्धिर गोकुलनाथ जी का है। यहाँ वल्लभकुल के चौबीस मन्दिर बसलाये जाते हैं।

महालि द्वेरवर तन्त्र में शिवशतनाम स्तोत्र के अनुसार महादेव गोपीव्वर का यह स्थान है:

गोकुले गोपिनीपुज्यो गोपीश्वर इतीरितः। वरुलभसम्प्रदाय के प्रसिद्ध ग्रन्थकार हुए हैं। इनकी 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' त्रजभाषा की तत्कालीन टकसाली रचना बहुत ही आदरणीय है। इन्होंने पृष्टि-मार्गीय सिद्धान्तग्रन्थो की व्याख्या भी लिखी है।

गोषर--इन्द्रियों से प्रत्यक्ष होनेवाला विषय । जितना दृश्य जगत् है अथवा जहाँ तक मन की गति है वह सब गोचर माया का साम्राज्य है। परमतत्त्व इससे परे है। बेदान्तसार में कथन है 'अखण्डे सम्बदानन्दमवाङ्गनसगोचरम्।' गोचर्न--(१) गी का चमडा । कई धार्मिक कृत्यों में गोचर्म

के आसन का विधान है। समयाचारतन्त्र (पटल २) में विविध कर्मों में विविध वासन निस्नाकित प्रकार से बत-लाये गये हैं :

शान्ती मुगाजिमं शस्तं मोक्षार्थं व्याध्यवर्म च । गोचर्म स्तम्भने देवि सम्भवे वाजिचर्म च॥ इसके अनुसार स्तम्भन क्रिया (शत्रु के जडीकरण) में

गोचर्म काम आता है। पारस्कर आदि मृह्यसूत्रों के अनुसार विवाह संस्कार की एक क्रिया में वर को वृषम-चर्म पर बैठने का विधान है। यहाँ पर वधभचर्म वध्यता अथवा सर्जनशक्ति का प्रतीक है।

(२) भूमि का एक मापः

दशहस्तेन बंदोन दश वंशान् समन्तसः। पंच चाम्यधिकान् दशाद् एतद् यत्वर्भे उच्यते ॥

(बसिष्ठ) िदस हाथ लम्बे बाँश द्वारा पंद्रह-पंद्रह वर्गाकार में नापी गयी भूमि गौचर्म कहलाती है।

गोलम---गोतम का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक बार हुआ है, किन्तु किसी ऋचाके रचयिताके रूप में नहीं। यह स्पष्ट है कि उनका सम्बन्ध आङ्किरसों से बा, क्योंकि गोतम प्रायः उनका उल्लेख करते हैं। ऋग्वेद की एक करचा में इनका पितृवाचक 'रहुगण' (१.७८.५) शब्द आया है। शतपथ बाह्मण में इन्हें 'माध्व विदेस' का पारिवारिक पुरोहित तथा वैदिक सम्यता के वाहक समझा गया है (१ १४.१.१०)। उसी ब्राह्मण में इन्हें विदेह जनक एव याज्ञवल्क्य का समकालीन एवं एक सुक्त का रचयिता कहा गया है। अधर्ववेद के दो परिच्छेदों में भी इनका उल्लेख है। वामदेव तथा नोधस इनके पुत्र थे। उनमें बाजश्रवस भी सम्मिलित है।

गोत्र--इसकी व्युत्पत्ति कई प्रकार से बतायी गयी है। पूर्व पुरुषों का यह उद्घोष करता है, इसलिए गोत्र कह-लाता है। इसके पर्याय है सन्तति, कूल, जनन, अभिजन, अन्यय, बश, सन्तान आदि। कुछ विद्वानो के अनुसार 'गोत्र' शब्द का अर्थ 'गोष्ठ' है। आदिम काल में जितने क्टुम्बो की गायें एक गोध्ठ में रहती थी उनका एक गीत्र होता था। परन्तु इसका सम्बन्ध प्रायः वशपरम्परा से ही है। वास्तविक अथवा कल्पित आदि पुरुष से वंश-परम्परा प्रारम्भ होती है। मनु के अनुसार निम्नाकित मूल ुगोत्र ऋषि थेः

विष्यामित्रात्रिमौतमाः । जमदग्निर्म रहाजो असिष्ठ काव्यपागस्त्या मुनयो गोत्रकारिणः। एतेषां यान्यपत्पानि तानि गोत्राणि मन्यते ।। किन्तु अन्यत्र मनुने ही चौबीक मोत्रों का उल्लेख किया है:

पाण्डिल्यः काश्यपश्चैवः वात्स्यः सावर्णकस्तवा । ग्रीतमस्य सौकाळीनस्तवापरः ॥ कल्किपञ्चामिनवैदयश्य विश्वामित्रः कृशिस्त्र कौशिकश्च तवापर: 11 **प्**तकौशिकमीदगल्यो सौपायनस्तवात्रिक्य वासको रोहितस्तवा ॥ वैयाञ्चयसम्बद्धा जामवस्त्यस्तथापुरः । चतुर्विशतिर्वे गोत्रा कथिताः पूर्वपण्डितैः ।। कुलवीपिका में उद्धृत धनञ्जयकृत धर्मप्रवीप के अन-सार चालीस गोत्र निम्नाकित हैं:

सीकालीनकभौदगरथों पराधारबृहस्पती ।
काञ्चां निष्णुकिष्मक्यों काव्यानानेवकात्वकाः ॥
कृष्णानेयः साहकृतिक्षव कीहिन्यों गर्मसंक्रकः ।
आञ्चिरयः साहकृतिक्षव कीहिन्यों गर्मसंक्रकः ।
आञ्चरयः हित क्यातः जनाकृकास्वसिक्तः ॥
काव्यानिमिद्रबास्या साणिदस्यो बात्त्वय एव च ।
सावस्यानिस्वास्या साणिदस्यो बात्त्वय एव का ।
सावस्यानिस्यानविद्यान्य प्रवक्तिशिकः ॥
सिक्तः काष्णायनवर्षेत्र बासुकी गीतसस्त्या ।
सुनकः सोपायनवर्षेत्र बासुकी गीतसस्त्या ।
स्तेत्र यान्यस्यानि सानि गोत्राणि मन्यस्य ॥
गोत्रों के अति पुरुष बाह्यण ऋषि ये । इसकिस्
बाह्यमां के को गोव हुँ वहां पौरोहिस्य परस्यरा व अतिव,

काक्षणा के जा गांत्र इंच हो पाराहरण परम्परा स बात्रय, वेश्य और जूड़ों के भी गोंत्र हूं। अस्तिपुराण के वर्णसङ्करो पाल्यान में इंस मत का उल्लेख किया गया है. अत्रिय-वैश्य-जूड़ाणां गोत्रं च प्रवरादिकम्। तथान्यवर्णसङ्कराणा येषां विप्राप्त्य याजकाः।।

जिनकी पौरोहित्य परम्परा छिन्न हो गयी है और जिनके गौत गता नहीं लगता उनकी गणना काश्यप गौत में की जाती है, क्योंकि कश्यप सबके पूर्वज माने जाते हैं। दें शीत्रप्रवरमञ्जूरी।

धोजिराक बत-(१) यह बत आधिवन कृष्ण ज्योदधी को आरस्य हीता है। तीन दिन तक इसका आवरण किया जाता है। इसके गोविन्द देवता है। मोधाणा बयदा गर्ज बताता है। इसके गोविन्द देवता है। मोधाणा बयदा गर्ज धाला में वेविका का निर्माण कर उस पर मण्डल बनाकर भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, जिसकी दाहिनों और बार्षों ओर बार्षों कोर बार्र कार-बार-पटरानियों हों। चीचे तित होंग, नौकों को अर्थादान तथा उनका गुकन होना चाहिए। इस बत के आवरण से सत्तान की इस्ति होती है।

- (२) मात्र शुक्छ द्वावको अथवा कार्तिक शुक्छ त्रयोवको को इस त्रत का प्रारम्भ करना चाहिए। वीन विन तक उप-वास, लक्ष्मी, नारायण तथा कामधेनु का पूजन होमा चाहिए। इसके अनुष्ठान से सुख-सौमास्य की प्राप्ति होती है।
- (३) यह बत आद्र चुनल जवोबसी को आरम्भ करना बाहिए । तीन दिन पर्यन्त इसका आवरण होना बाहिए । कामचेत्र तथा लक्ष्मीनाराज्य की पूजा का इसमें विधान है। दे होगाडि, बतजंड, ३०३-२०८ (भविष्योत्तर पुराण की: बतज्रकाल (ज्वात्मक १९१)।

गोबा-दक्षिण भारत की प्रेमानुरागवती एक विष्णुभक्त महिला । आलबार भक्तो में पेरिया आलवार अर्थात 'सर्ब-श्रेष्ठ भक्त' का जन्म परम्परा के अनुसार कलिसंबल्सर ४५ में हुआ। था। उनकी पुत्री अण्डाल, जो कलिसंबतु ९६ में उत्पन्न हुई थी, बहुत बडी भक्त थी। बहुत ही मधुरभाषिणी होने के कारण उसे गोदा कहते थे। उसने तमिल भाषा में 'स्तोत्र रत्नावली' पस्तक की रचना की है, जिसमें तीन मौ स्तीत्र है। तमिल भक्तो में इनका बड़ा आदर है। (इनकी जन्मतिथि आदरार्थ अत्यन्त प्राचीन काल में मानी गयी है।) गोदान-गो = केशो का दान = खण्डन करने वाला संस्कार. जो दाढी-मुळों के मुण्डन रूप में होता है। इसीलिए शत-पय बाह्मण में इसका अर्थ 'क्षौरकमं' है। गोदान विचि (सिरकामुण्डन) पूर्णयुवावस्था की प्राप्ति परतथा विवाह के अवसर पर होती है। अथवंबेद में इस विधि का उल्लेख है, किन्तु यह नाम नहीं है। बाद में केशान्त संस्कार का यह पर्याय हो गया, क्योंकि प्रथम बार दाढी-मछ साफ करने के समय गोदान किया जाता था। दे॰ 'केशान्त'। गोदावरी---दक्षिण भारत की गङ्गा। भारत की पवित्र नदियों में इसका तीसरा स्थान है। स्नान करने के समय इसका च्यान और आवाहन किया जाता है:

गङ्को च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । कावेरि नर्मदे सिन्धो जलेऽस्मिन्सन्निधि कृष्ट ॥

वैदिक साहित्य में गोवावरी का उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु रामायण के समय से हसकी चर्चा प्रारम्भ हो जाती है। अरणकाण्ड (१३.१६.२१) में कवन है कि पञ्चवदी नामक प्रदेश गोवावरी के निकट और जयस्त्य आश्रम से दो गोजन की दूर्त पर स्थित है।

महानारत के वनपर्व (८८.२) में गोदावरी का निम्ना-कित वर्णन पाया जाता है : बस्यामाञ्च्यात् युष्या दिशि गोदावरी नहीं।
बह्मरामा बहुनका तापवाचरिता विषा।
बह्मपुराग (७०१७५) में गोदावरी और उसके
तह्मपुराग (७०१७५) में गोदावरी और उसके
तह्मपुराग गोदावरी को प्रायः गौदामी बहुता है।
बहुन-पुराग गोदावरी को प्रायः गौदामी बहुता है:
विन्ध्यस्य दक्षिणे गङ्गा गौतमी सा निमचते।
उसरे सार्थय विकासस्य मागीरस्यामित्रीयते। (७८.७७)

उत्तर साऽपि विन्वयस्य प्रागीरक्यांत्रश्रीयतः ।। (७८.७७) (तीर्यसार में उष्पृत) गोदावरी द्वारा सिश्चित प्रदेश को अत्यन्त पवित्र और वर्म तथा मुक्ति का बीज कहा गया है:

धर्मबीजं मुक्तिबीजं दण्डकारण्यमुख्यते । विशेषाद् गौतमीहिलष्टो देशः पृण्यतमोऽभवत् ॥ (बही, १६१.७३)

कई पुराणों में गोयावरी पाटी के उत्तरी शक्कल की बड़ी प्रशंसा की गयी हैं: सहस्थान्तरे चैते तत्र गोदावरी नदी। पृथिव्यामिष कुस्ताया स प्रदेशों मनोरमः ॥ यत्र गोयधंनी नाम मन्दरी गन्यमादनः ॥

(मत्स्यपुराण ११४.३७-३८)

गोदावरों की उत्पत्ति के विषय में पूराणों में कई क्यार्र दो हुई है। ब्रह्मपुराण ( ७४ ७६) के अनुसार मोह प्रवास को जटा से मङ्गा को ब्रह्मणित में अपने आप्रम के वास के आये थे। कुछ परिवर्णन के साथ मही क्या नारतपुराण (उत्तराई, ७२) तथा बराहपुराण (७१ ३७-४४) में पायो जाती है। ब्रह्मणिति में आकर मङ्गा ही गोदावरी वन गयी। कुमंपुराण (२ २० २९-३५) के कनुसार गोदावरी के तट पर किया हुआ आह्र बहुत हो पुण्यकारक होता है।

गोदानदी के किनारे स्थित तीचों की संस्था बहुत बड़ी है। बहापुराण में रूपमा एक सी तीचों का वर्णन पाया जाता है, जिनमें स्थानक, कुशावतं, जनस्थान, गोनवंन, स्वरासंगम, निवासपुर, वज्जरासगम, शादि मुक्य है। गोदानदी के किनारे सर्वप्रसिद्ध तीचे हैं नासिक, गोनवंन, प्रवादी और जनस्थान। प्राचीन काल में दन तीचों में बहुत बड़ी संख्या में मन्दिर से।यरस्यु मुक्तस्याणी काल में उनमें से अधिकांग्र अस्ति हो गये। फिर मराठों के उत्थान के पच्चान् पेशवाजों के शासलकाल में अस्ति मनियरों का निर्माण कुना। पञ्चवटी में रामओमन्दिर एवं गोदावरी के बार्ये किमारे एर मासिक में नारोशकूर मन्दिर प्रसिद्ध है। खब्बत्यों में सीतामुका मात्रियों के विशेष आवर्षय का स्थान है। सीतामुका के हो पास काकाराम का मनियर है, विस्तर्की कणना दक्षिण-परिवम भारत के सर्वोत्तम क्रमिद्ध में की वा सकती है। गोवधन जीर तरोवन के बीच कई पवित्र बारट और कुच्छ है। नाशिक में सबसे पवित्र स्थान रामकुण्ड और सबसे प्रसिद्ध सामिक पर्य रामकचारी है। बृह्स्पति के सिह्स्य होने के अवसर पर नोवाद से जान स्नान अत्यस्त पुण्यकारक माना जाता है विस्तक बारद्ध वर्ष में एक बार यहाँ विद्याल वार्मिक समारोहपूर्वक मेळा लगात है।

गोष्मकत—सन्ययुग मं नवभी के दिन भगवान् जनार्दन (बिज्जु) द्वारा हुपां, कुदेर, वरूण तथा वनश्वियों का निर्माण किया गया। वनस्यति भी एक चेदन देवता है, बिसमें गोषून प्रमुख है। इस बद में गेहूँ के बाटे के वने पदार्यों से उपर्युक्त पीच देवताओं का पूजन करना वाहिए। दे० कत्य रताकर, २८५-२८६।

भाष्य बाह्यम् — अवर्षयेद से सम्बन्धित एक बाह्यण्यन्य । इसके विवयरों में विविषत्त है। यह ग्रन्थ 'वैतानमूर्य' पर साधारित है। इसमें दो काण्ड है, जिनका ११ अच्यायों में विभाजन हुआ है। पहुले काण्ड में पांच तथा दुसरे में इ. अच्याय है। अच्याय प्रपाठक भी कहलाते हैं। इस बाह्यण का मुख्यतः सम्बन्ध बह्याधिया से हैं। इसके कुछ बचा सातप्त और ताण्डय बाह्यण से जिये गये है और कुछ स्पष्टतः परवर्षी ग्रस्थेण जान पड़ते हैं।

गोवविजराज ( गोव्यविजराज )— इस जत को भाह गुक्ल तृतीया या चतुर्थी को अवधा कार्तिक मास में प्रारम्भ करना चाहिए। तीन दिन तक गोवो तथा लक्ष्मीनाण के पूजन का इसमें विज्ञान है। सुर्योद्य के समय जत की स्वीकृति तथा उसी दिन उपवास करना चाहिए। गो के तीन जीर पूछ को रही तथा थी से आभिविज्ञत करना चाहिए। वती को चूल्हे में न पक्या हुआ बात एक करना चाहिए। तती को चूल्हे में न पक्या हुआ बात एक करना चाहिए। तती को चूल्हे में न पक्या हुआ बात पूजन करना चाहिए। तत वस लव्य व्यव्य विज्ञ है। दे० हैमाहि २. ३२३-३२६ (भविष्योत्तर पुराण १९.१-१६ से)। हेमाहि के अनुतार पूजन के समय भाता कहाणाम्ं, (क्यवेद, अष्टम मण्डल, १०११५१) मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए।

रे४४ वीपवासः नीर्व

बोपधावत--आदिवन मास की वृणिमा, अष्टमी, एकावशी अथवा द्वावशी को वत प्रारम्भ कर चार मास पर्यन्त तब तक किया जाय जब तक कृष्ण पक्षा की बही तिथि न आ जाय । इस इत को सभी कर सकते हैं, किन्तु विदोध रूप से इस प्रत का विवान नव विवाहितों के लिए है। गौ के पैर की प्रतिका अपने गृह में, गोशाला में, विष्णुमन्दिर में, विशालय में अथवा तुलती के याले के पास ३३ बार अंकित कर पौच वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना भाहिए। इसके विष्णु देवता हैं। तदनन्तर उद्यापन का विधान है। द्रत के अम्त में गोदान करना चाहिए। दे० स्मृतिकौरतुभ, ४१८-४२४, वतराज, ६०४-६०८। बोपाल-(१) भगवान कृष्ण का एक लोकप्रिय नाम। भागवत धर्म में कृष्ण या वासुदेव के ईश्वरीकरण के विषय में विभिन्न विद्वानों के भिन्त-भिन्न मत है। राम-कृष्ण गोपाल भण्डारकर वास्त्रेव एवं कृष्ण में अन्तर बसलाते हैं। उनका कहना है कि वासुदेव प्रारम्भ में सास्वत कुल के प्रमुख व्यक्ति थे, जो छठी। शती ई० पू०

एकेस्वराबा की जिला दी। तवनस्तर उनके जबूबायियों ने उन्हें स्वर्कत ह्ववर मानकर उनकी ही आरापना प्राप्त को उन्हें पहले नारावना प्राप्त को उन्हें पहले नारावना प्राप्त को उन्हें पहले नारावना किया है। के रोपदेवता 'गोपाल इच्छा' के रूप में माना गया। इस सम्प्रवाय में असिद्ध वार्धनिक प्रम्य मानवर्गीता किया ना की गयों जो सैद्धानिक प्रम्य है। दे उनका प्रम्य 'वैल्याविज्य, 'मेंचिज एंड वहर माहकर रेडिजब सेक्ट्स आपूंड हिंदया।' इस क्यान में कल्पना का पृट अधिक है।

में या इससे पूर्व हुए थे। उन्होने अपने कूल के लोगो को

'गोविन्द', 'गोपाल' आदि कृष्ण के पर्याय बहुत पुराने हैं। (२) त्रवामंडल में बसने वाले गोपो को भी गोपाल कहा गया है, जो वैंकुंठवासी देवो के अवतार ये

गोपाला मुनय सर्वे बैकुष्ठानन्दमूर्तय । गोपालबस्यू — महात्मा जीव गोस्वामी द्वारा रचित कृष्ण-लीलासम्बन्धी काव्यवस्य । गोडीय वैष्णव सम्प्रदाय में यह बहुत लोकप्रिय है।

बोपाकसापनीयोपनिषद् — इसमें गोपाल कृष्ण के ब्रह्मस्त का निरूपण किया गया है। कृष्णोपासक वैष्णवों की यह विश्वस्त एवं प्रामाणिक उपनिषद है।

गोपालनकारी—इस जत का अनुष्ठान नक्सी के दिन करना चाहिए। समुद्रगामिनी नदी में स्नान करने का इसमें विधान है। कृष्ण भगवान् की पूजा होनी चाहिए। भोषाक कडू---वैतन्यसम्प्रदाय के एक बान्यार्ग । ये इस सम्प्रयाय के प्रारम्भिक क्षः गोल्लामियों में ते एक ये। इंटियमितिवलावं इस सम्प्रयाय का प्रसिद्ध क्षण्य है, विस्तवी रक्ता सनतत गोल्लामी ने की। परम्बु यह गोपाल द्वारा भी रचित माना जाता है। भट्टजी दिविष्य देवा के निवासी ये, बाद में बेतन्य महाप्रमुं की आजा से मुन्दायन में आकर आजीवन भगवान् की आराधना एवं क्षण्यरकान करते रहे।

<del>गोपालसहस्रनाम स</del>भी कृष्णभक्त सम्प्रदायों का घार्मिक स्तोत्र ग्रन्थ । इसमें भगवान् कृष्ण के एक सहस्र नामों का कीर्तन हैं।

गोपाष्टमी—कार्तिक शुक्ल अष्टमी को इस द्रत का अनु-ष्ठान होता है। इसी दिन भगवान् कृष्ण गोप बने थे। इसके देवता भी वे ही है। इसमें गौओं के पूजन का विधान है (दे० निर्णयामृत, ७७ (कुमं पुराण से))।

गोपिनी—बीराचार (तान्त्रिक) सम्प्रदाय के पहत्राचारी साधकों की पूजनीय नायिकाओं का एक प्रकार गोपिनी कहलाता है। कुलार्णवतस्त्र में 'गोपिनी' शब्द की व्युत्पत्ति बतलायी गयी है

आत्मान गोपयेद् या च सर्वदा पशुसङ्कटे। सर्ववर्णोद्भवारम्या गोपिनी सा प्रकीतिता।।

पोषी—केणव बाइसम से भागवतपुराण, हरिवश एव विष्णुपुराण का प्रमुख स्थान है। तीगो में हुष्ण के जीवन-कारू का वर्षण मिलदा है। तागवत से उनके एक्सों जीवन की वर्षणा बास्य एव युवा काल का वर्णन अति तुन्दर हुबा है। इससे गोपियों के बीच उनकी कींद्रा का वर्णन प्रमुख हो गया है। गोपियों अन्य भक्ति की प्रतीक है। गोपियाव का अर्थ है अनन्यभक्ति। द्वातिक की बच्च से गोपियां 'गोपाल-विष्णु' की ह्वाविनी चिक्त की बच्च का में में अभिक्यां है, जो उनके साथ निस्य विद्वार अबवा रास करती है।

गोपीतरूव और गोपीमाय के उद्गम और विकास का इतिहास बहुत लम्बा और मनोरक्कर हैं। सर्वप्रयम ऋत्येद के विल्लूक्कर (११५५५) में विल्लू के लिए गोप', 'गोपति', 'गोपा' आदि शब्दों का स्माग हुआ है। यह मी कहा गया हैं कि विल्लूलोक में ममुका उत्तर हैं और उसमें मूरिस्ट्रंगा गोएं बस्ती हैं। ये शब्द निश्चित स्प से विक्यु का सम्बन्ध, नाहे प्रतीकारणक ही क्यों में हो, सी, भोप और गोरियों के बोहते हैं। यहाँ पर मी, गोप बादि शक्य गोरिक हैं, व्यक्ति का अपना वार्तित-बायक नहीं। इनका सम्बन्ध हैं गमन, विक्रम, समृद्धि, गामुर्थ और आमन्य से। इसी मूल बेरिक कल्पना के जाधार पर बैण्यव साहित्य में हुण्या के गोरिसक्स, उनके गोरियस्था, गोरी, गोरी मांव की सारी कल्पनाएँ बोर भाषमाएँ विकसित हुई। यह कहना कि हुण्या का मुक्तः सम्बन्ध केवल गोप-प्रजाति से या, बैण्यव धर्म के इतिहास को बीच में स्थित हुण्य से देखता है। ही, यह कहना ठीक है कि विज्यु का गोप रूप गोपारण करने वाले गोरी और गोरियों में अधिक लोकस्पर हुआ।

महाभारत में कृष्ण और विष्णु का ऐस्स तो स्थापित हो गया था, परमु उसमें कृष्ण की बाळजीज की चर्चो क होंने से गोरियों का कोई प्रसंग नहीं है। किन्सु पुरामों में गोप-गोपियों का वर्णन (इपकासमक) मिळना प्रारम्भ हो जाता है। भागवत (१०१.२६) पुरान में ठो स्पष्ट कथन है कि गोपियों देवपित्तयों थी, भागवान कृष्ण का अनुरक्षन करने के लिए वे गोपी रूप में अवतरित हुई। ब्रह्माव्येवतं और पध्युराण में गोपीकरणना और गोपीभावना का प्रमुर विस्तार हुखा है। इतमें गोक्षोक, नित्य मृत्यावन, नित्य रासकीदा, कृष्ण के ब्रह्माव, रामा को आङ्कायिका शक्ति आदि का सरहस्य वर्णन पाया जाता है।

मध्ययुगीन कृष्णभक्त सन्तों ने रोषीभाव को और अधिक प्रोस्ताहन दिया और गोषियों को अनन्त कल्पनाएँ हुई । सनकारि जयवा हंस सम्प्रदाय के आवार्य निम्बाकं ने गोपीभाव को वार्शनिक तथा रहस्यास्मक व्याख्या की हैं। इनके अनुसार कृष्ण बहा हैं। इनकी दो शाक्तियों है— (१) ऐस्वयं और (२) माधुयं। उनकी ऐस्वयंशक्ति में रमा, लक्ष्मी, भू आदि की गणना है। उनकी माधुयं शक्ति में राखा तथा अस्य गोपियों को गणना है। जोपियों कृष्ण की द्वादिनों शिक्त है। निम्बाकं ने कहा :

> अङ्गेतु वामे व्यभानुजां मुदा विराजमानामनुरूपसीमगाम्। सखीसहस्रीः परिवेषितां सदा समरेम देवी सक्लेण्टकामदाम्॥ (दशक्लोकी)

स्पष्टतः यहाँ राक्षा की कल्पना शक्ति रूप में हुई है।

गोडीय बैज्यव (चैतन्य) सम्प्रदाय के द्वारा गोगोमाव का सबसे अधिक विस्तार और प्रसार हुआ। पुष्टिमार्ग ने ससे और पुष्ट किया। द ने रोनों सम्प्रदायों के जनुसार गोगियों मानान कृष्ण की झांतियों ति हैं है। जीका में कृष्ण के साथ उनका प्रत्यक्त और अप्रत्यक्र दोनों रूपों में नित्य साहम्या है। वृत्यानक की प्रत्यक्र रासकीक्क्र में वे मानान की गुस्स झांतियों का प्रवर्तन करती है। वे नित्यक्षिद्धा मानी गयी है। चैकल्य मन्त्र अलावारों ने गोगियों का मुक्त किन्तु विस्तृत वर्गीकरण किया है। वे क्या गोगियों का सुक्त किन्तु विस्तृत वर्गीकरण किया है। वे क्या गोगियों के स्वरूप और नाम के विषय में अन्यत्र भी कवत है:

गोप्यस्तु श्रुतयो जेयाः स्वाधिजा गोपकन्यका। देवकन्यास्य राजेन्द्र न मानृष्यः कथञ्चन॥

[गोपियों को श्रुति (वेद अववा मभुस्वर) ममझना वाहिए। ये गोपकन्यका अपनी अविषठात्र शक्ति से उत्यन्न हुई है। हे राजेन्द्र! ये देवकन्याएँ हैं; किसी प्रकार ये मानुषी नहीं हैं। विजयाण के रूप में इनके निम्माणित नाम हैं. पूर्णस्ता, रसमन्यरा, रसाज्या, रसमुख्ती, रसपीयूषवामा, रसदर्राङ्गणी, रसकल्लोजिनी, रसवािका, अनङ्गमन्वरी, अनङ्गमािनी, मस्यन्ती, रङ्गविङ्गला, जल्क्तयौवना, अनङ्गङ्गमुन्, मदनमञ्जरी, कावाती, लिंकता, रतिकला, करकल्क्यों आदि।

श्रुतिगण के रूप में इनके निम्माजिस्तित नाम है: उद्गीता, समोचीन, कन्नमीता, कन्नस्वरा, कन्नस्वरा, कन्नस्वरा, कन्नस्वरा, कन्नस्वरा, कन्नस्वरा, कन्नस्वरा, कन्नस्वरा, कन्नस्वरा, बहुद्रार, बहुद्रासा, विश्वासा, प्रियोगनमा, विष्योगा, बहुद्रम्थोगा, बहुक्तन्ना, क्राव्यती, क्रियावनी आदि।

मुनिगण के रूप में गोपियों के नाम अधोलिखित हैं:

उन्नतपा, सुतपा, प्रियन्नता, सुरता, सुरेला, सुवर्चा, बहुप्रदा, रत्नरेला, मणिग्रीवा, अपर्णा, सुपर्णा, मत्ता, सुरुक्षणा, मुदतो, गुणवती, सौकालिनी, सुरुपेचा, सुमना, सुभद्रा, सुतीला, सुर्राभ, सुलदायिका आदि ।

गोपबालाओं के रूप में उनकी संज्ञा नीचे लिखे प्रकार की है. बन्नावको, चिन्नका, काञ्चनमाठा, रुक्तमाठा, बन्नाना, बन्दरीसा, बान्नवापी, वन्त्रमाठा, वन्द्रप्रसा, बन्दकका, टोबर्षमाठा, मर्गमाठका, वर्षप्रसा, वृद्ध काञ्चनविन्त्रमा, माठ्यो, वृषी, बास्त्यी, त्वसाठिका, बच्छी, नवसल्डी, वेकाठिका, सोगम्बका, कस्तूरी, परिमा, कुमुद्दरी, गोपाठी, रदाला, सुरसा, सम्माक्यरी, रस्मा, जब्दी, सुरेखा, स्वर्णरिक्का, वसन्ततिकका जादि । देव रमपुराण, सावाठकाड ।

सेवीनक्वर—पह एक प्रकार की मिट्टी है जो द्वारका के पास गोपीतालक में मिलती है। कहा जाता है कि यह मोपियों की अंवर्षिक हैं जहाँ उन्होंने कृष्ण के स्वरूप में अपने को लीन कर विचा था। गोपीवन्यन से बनावा हुआ 'ऊर्युप्ट' तिलक भागवत सम्प्रदाय का चिह्न है। इसके थाएण करतेवाले गोपीभाव की उपासना करते हैं। गोपीवन्यन प्रतिवृद्ध निर्माण करतेवाले गोपीभाव की उपासना करते हैं। गोपीवन्यन उपासिय दें व्यापा के परवर्ती युग की रस्तामं है। बोनों में गोपीवन्यन से तुन्लाट पर ऊर्युप्ट लगाने का निर्देश है। इनमें गोपीवन्यन और तो तुन्लाट पर ऊर्युप्ट लगाने का निर्देश है। इनमें गोपीवन्यन और गोपीभाव का तारिवक विवेषन निका परा है।

धोषीचंत्रमध्—नाथ सम्प्रदाय के नी नाथों में से अस्तिम गोपीचम्द्रनाथ थे। गुढ़ गोराखनाथ, मस्संन्द्रनाथ, भर्तृनाथ, गोपीचम्द्रनाथ, सभी अब वक्त जीवित एवं असर समसे जाते हैं। कहते हैं कि साधकों के कभी-कभी इनके दर्शन भी हो जाते हैं। इन ग्रोपियों को विराजीवन ही नहीं प्राप्त हैं, इन्हें चिरयोंबन भी प्राप्त हैं। ये योगबल से निस्स किसोर रूप या सम्बादिक की ठरह बालक्ष्य में रहते हैं। गोपीचन्द्र (गोपीचन्द्रनाथ) के गीत आब भी विश्वकृ योगी गाते फिरते हैं।

गोपुर-भामिक भवनों का एक अङ्गा। सिल्दरमाकार के मुख्य द्वारियालर को गोपुर कहते हैं। इसकी अपुर्शित हैं 'गोपन कथीं एक्षण करता है जो 'गोपायांत रक्षति होते। महामारत (१.२०८.३१) में एक विश्वास गोपुर का उच्छेल पाया जाता है:

द्विपक्षगरुडप्रस्थैद्वरिः सौधैरुच शोभितम् । गुप्तमभ्रमयप्रस्थैगोपुरैर्मन्दरोपमैः ॥ विकास के मुक्तिक सैन्से के स्टिन्से व

विक्रण के द्राविड शैली के मन्दिरों में बृहल्काय गोपुर पाये जाते हैं। वोविक्यपुरुष्ट्रास्य — इस मुख्युव में बार प्रगाठक हैं। काल्या-सन में इस पर एक परिक्रिक्ट लिखा है। प्रीमिक्ष्युव्युव सामवेद की कौषुमी शाला वालों और राणासनी साला बालों का है। इसला जयेंजी अनुवाद ऑफ्टेनक्स में प्रस्तुत किया है। दे॰ सेलेड वृत्तस अंगेत दि ईस्ट, जिल्द २०। इस पर सनेक संस्कृतभाष्या जिल्ले गये हैं, यथा मट्टनारासण का माध्य (रचुनस्यन के 'माडतल्ब' में उच्चुक्त); सकोशर का माध्य (राजुनस्यन के 'माडतल्ब' में उच्चुक्त); सरका नाम की टीका ('आदतल्ब' में उच्चुक्त);

हसये बृहरण्योजन से सम्बद्ध सभी धार्मिक क्रियाओं के विधि धांदरतर वर्षणत है। गूधस्त्रोज में सात मुख्य है, या पितृयाज, गार्थण्याज, अपटकायज, आवणीयाज, आव्याच्याज, आवणीयाज, आव्याच्याज, आव्याच्याज, आव्याच्याच, आव्याच्याच तथा भीमाज । इनके क्रांतिरण पांच नितय महायज है, यथा ब्रह्मयक, देवसज, पितृयज, अतिथियज तथा पूरायज । जिल धारीरसंस्कारों का वर्षण हससे हैं, उनके सूर्वी इस प्रकार है— रै- समीधान र गूंसजन १ सीमस्त्रोत्त्राच्या ४ जातकर्म ५ सामकरण ६ सिक्साण ७. जृडाकर्म ८ उपस्थन ९ वेद्यारम्भ ६ केवान्त ११ समावर्सन १२ विवाह १३. अन्त्योष्ट आर्थि।

गोभिकस्पृति--कात्यायन के 'कर्मप्रदीप' से यह अभिन्त है। दे० आनन्दाश्रम स्पृतिसंग्रह, पृ० ४९-७१। कर्मप्रदीप ही गोभिकस्पृति के नाम से उद्घृत होता है। इसकी प्रस्ता-वना में कहा गया है:

अथातो गोभिलोक्तानामन्येषां चैव कर्मणाम् । अस्पष्टानां विधि सम्यश्वर्शीयध्ये प्रदीपवत् ॥

हर्नने मुख्य विषय है—एकोपनीतघारण विधि, आच-मन और अक्सपर्स, गणेश तथा माहका पूक्स, क्रुष, माड, अन्याधान, उर्पाण, क्रुस, बुत, बत्तघानन, स्नान, प्रणायाम, मन्नोच्नारण, देव-चितृ-तर्पण, पद्यस्त्राध्यस, आदक्स, अदोच, पत्नीचम, आद के प्रकार आदि । नीस्त्रिष ब्याइक्सच-यह रपुनन्यन के 'आदतत्व' में उद्-पूर्व है। महायवस् ने दसको होका को है, जिसका दूसरा

नाम महोचर भी है। इसके हुबरे टीकाकार समुद्रकर भी है, जिनका उल्लेख सब्देशकर 'आदक्त ' में हुबा है। भीमती—कार्य के दसमें मध्यक के 'मदीक्क' में एक सब्दे के रूप में उद्युत्त। उस्त खूबा में दशका चित्र की सहा-मक नदी के रूप में उल्लेख हुआ है। लिए में परिचन में वीषध-भोगीत २७ २४७

श्वाकर मिमने वाली गोमक नहीं से यह निर्मंच्य ही व्यक्ति समझी बा सकती हैं। गेरबंगर का मत है कि पुनती वा इसकी बार करती शालाबाँ (क्योंकि कह वाक्य बहुववन में है) ते ही उपर्युक्त नवीं का साध्य है। परकर्ती साहत्य में इस नवीं को कुरकोत्र में स्थित तथा वैदिक सम्यता का केन्द्रस्थक कहा गया है। बायकक इस नाम की गङ्गा की सहायक नवीं उत्तर प्रदेश में प्रवाहत होती है। इसके किनारे कलवज्ञ, जीनपुर आदि नगर हैं।

महामारत (६.९.१७) में एक पवित्र नदी के रूप में इसका उल्लेख है, जिसके किनारे व्यम्बक महादेव का स्थान है.

गोमतीं धूतपापां च चन्दनाञ्च महानदीम् । अस्यास्तीरं महावेदस्थ्यम्बकमूर्व्या विराजते ॥ महालिञ्जेद्वरतन्त्र के शिवशतनाम स्तोत्र में भी कथन है : व्यम्बको गोमतीतीरं गोकर्णे च विलोचन ।

स्कन्दपुराण के काशीखण्ड (२९५१) में गोमती का गङ्गा के पर्याय के रूप में उल्लेख है:

'गोमती गुहाविद्या गौगों जी गगनगामिनी ।' देवीभागवत (७ ३०.५७) के अनुसार गोमती एक देवी का नाम है '

'गोमन्ते गोमती देवी मन्दरे कामचारिणी।' प्रायध्वित्ततत्व में उद्धृत शातातप के अनुसार गोमती एक प्रकार का वैदिक सन्त्र है'

पञ्चगव्येन गोघाती सासेकेन विश्वाच्यति । गोमतीञ्च अपेद् विद्या गवां गोण्डे व संवयेत् ॥ गोमस—गाय का पुरीष (गोवर) । पञ्चगव्य (गाय के पौच विकारों) में से यह एक हैं। महाभारत के दानवर्ष में हसका माहात्म्य वर्णित हैं:

धार्तं वर्षसहस्राणा तपस्तातं पुदुण्करम् । गोगिः पूर्वं विकासिर्यच्छेम श्रेण्ठतामिति ।। अस्मत्र्रीयस्तानेन जनः पूर्वेत सर्वदा । सक्ता च पवित्रमयं कुर्वीरत् देवमानुवाः ॥ ताम्यो वरं ददी ब्रह्मा तपसोज्ञते स्वयं प्रभु । एवं भवस्विति विभूजनेनास्तारव्यति च ॥ मनुस्मृति (११.२१) के अनुसार कृष्ण्युतान्तपन वत में गीसत्मस्त्रण का विषाण है:

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिव सिर्पः कुशोदकम्। एकरात्रोपवासक्व कुच्छुं सान्तपनं स्मृतम्॥ बुब्ढी, बरुवा, रोगार्त, सद्यः प्रसूता गाय का गोमय बर्जित है:

अत्यन्तजीण्दिहाया बन्ध्यायास्य विशेषतः।
रोगार्तायाः प्रसुताया न गोर्गोभयमाहरेत्।।
(चिन्तामणि मैं उद्दत)

पोनवाबिस्समी—चैत्र गुरूठ सप्तमी को इस बत का अपू-ध्वान करना चाहिए। एक वर्षपर्यन्त प्रका आचरण होता है। इसके पूर्व देवता है। प्रत्येक मास से प्रका भारकर का भिन्न-भिन्न नामों से पूजन, क्रेडी को पक्क गब्ध, यावक, अपने जाप गिरी हुई परित्यों अथवा दुखा-हार ही बहुण करना माहिए। दे० क्रस्यकलतत, १३५-१६९ होगाई, १७४४-७२५।

योमीस-गोमाध्यभक्षण हिन्दू मात्र के लिए निविद्ध है। अज्ञान से अववा जानपूर्वक गोमीस भक्षण करने पर प्राथित्वस करना वात्रस्यक है। अज्ञानपूर्वक प्रथम बार अक्षण के लिए पराक्षर ने निम्नोकित प्राथम्बित का विधान किया है:

अगस्यागमने वैव मद्य-गोमांस-भक्षणे । शुद्धौ वान्द्रायणं कुर्यान्नदीं गत्वा समुद्रगाम् ॥ वान्द्रायणे ततत्वीर्णे कुर्यादृबाह्मणभोजनम् । अनुदुस्सहितां गाद्ध दद्याद् विप्राय दक्षिणाम् ॥

[ अगम्यानमन (अयोध्य स्त्री से संयोग), महत्तेवन तथा गोमासमध्य के पाप से शुद्ध होने के लिए समुद्र-गापिनी नदी में स्नान करने बाग्द्रायणवत करना चाहिए। बाग्द्रायण-वत के समाप्त होने पर बाह्यण-भोजन कराना चाहिए और बाह्यण को दान में बैल के साथ गाय देनी चाहिए।

ज्ञानपूर्वक गोमोमभक्षण में संवत्सरव्रत का विधान है : गामदवं कुञ्जरोष्ट्री च सर्व पञ्चनस्रं तथा। क्रम्यादं कृषकृट ग्राम्यं कृषीत् संवत्सरं व्रतम् ।।

दुबारा गोमांसभक्षण के लिए संवत्सरवृत के साथ पन्द्रह गायों का दान तथा पुनः उपनयन का विद्यान है (विष्णुस्मृति)। विद्योष विवरण के लिए देखिए 'प्रायक्षित्रस विवेक'।

हठयोगप्रदीपिका (३.४७.४८) में गोमासनक्षण प्रतीकात्मक है: गोमासं असमेनिनस्यं पिनेबस्तरनारुणीम् । कुलीनं तमहं मन्ये इतरे कुलघातका ॥ गोशब्देनोच्यते जिद्धा तत्प्रवेशो हि तालुनि । गोमसमञ्जलं तत्तु महापातकनाशनम् ॥

िको कित्य गोमास भक्षण और समर वाकणी का पान करता है उसको कुलीन मानता है; ऐसा न करने बाके कुलेबातक होते हैं। यहां गो-शब्द का अर्थ जिल्ला है। तालू में उसके प्रवेश को गोमासभक्षण कहते है। यह 'मेहापातकों का नाण करने वाला है।]

गोमुख —(१) हिमालय पर्वत के जिस संकरे स्थान से गङ्गा का उद्यम होता है अे गोमुख कहते हैं। यह पवित्र तोर्थस्थल माना जाता है। गञ्जोत्तरी से करमभा स्ता मील पर देवनाह नामक नदी गङ्गा में मिलती है। वहां से माटे वार मील पर चीडोवात (चीड के बृबों का वन) है। इस वन के चार मील पर गोमुख है। यहां हिम्मवारा (जेशियार) के नीचे से गङ्गाभी प्रकट होती है। गोमुख से स्तता शीत है कि जल में हाथ उचलते ही वह सुना हो जाता है। गोमुख से लौटने में गीधाता करनी पड़ती है। यूप निकलते ही हिमालबारों से भारी हिम्मवट्ट में जोश्रत हो जो है। यूप निकलते ही हिमालबारों से भारी हिम्मवट्ट में जोश्रत करनी पड़ती है। यूप निकलते ही हिमालबारों से भारी हिम्मवट्ट में जोश्रत करनी पड़ती है। यूप निकलते ही हमालबारों से भारी हिम्मवट्ट में जोश्रत करनी पड़ती है। यूप निकलते ही हमालबारों से भारी हिम्मवट्ट में जोश्रत करनी पड़ती हमालबारों से भारी हम्मवट्ट में जोश्रत करनी पड़ती हमालबारों से भारी हम्मवट्ट में जोश्रत करनी पड़ती हमालबारों से भारी हम्मवट्ट में स्वत्र पूप वर्ज करने स्वत्र में जोश्रत करनी हमालबारों से भारी हमालबारों हमालबा

(२) यह एक प्रकार का आमन है। हटयोगप्रदीपिका (१.२०) में इसका वर्णन इस प्रकार पाया जाता है . सब्ये दक्षिणगुरूकं तु पृष्ठपाहर्वे नियोजयेत्। दक्षिणेऽपि तथा सब्यं गोमुखं गोमुखाकृति॥

[ बार्ये पीठ के पार्श्व में बाहिनी एडी और दायें पृष्ठ-पार्श्व में बायी एडी लगानी वाहिए । इस प्रकार गोमुख आकृति बाला गोमुख आसन बनता है । ]

(६) अपमाला के पोपन के लिए निर्मित बस्त की मोणी को गोमुली कहते हैं। दे० पृण्डमालातन्त्र। मोणुस्मक्ताल-पेरिएगी अथवा मुग्नियार नक्षण को इस वत का अनुष्ठान होता है। इसमें एक सोड़ तथा एक गो का मुद्रुप्त कर उनका दाल करना चाहिए। दान से पूर्व उसा तथा याङ्कर का पूर्व नक्षण नाहिए। दान से पूर्व उसा तथा याङ्कर का पूर्वन करना नाहिए। इस दत का अष्यस्य करने से कभी पत्नी अथवा पुत्र की मुख्र नहीं देवनी पदनी, ऐसा इस वत का माहाल्य कहा गया है। मोण्याल-महित्व योगों मोरअनायजी १२०० ई० के लग-भग हुए एवं स्ट्रिंगी अपने एक स्वतन्त्र महा का प्रभार प्रार हुए एवं स्ट्रिंगी अपने एक स्वतन्त्र महा आ प्रभार

किया। इनके समावित्य होने के बाद गोरत की कहा-निवां तथा नायों की कहानियों इन्हों के नाम वे चक पढ़ी। कहते हैं कि इन्होंने अनेक बन्यों की रचना की। इस्त्रोमप्रवाधिक (२.५) में इनकी गणना खिडगोधियों में की क्यी हैं:

श्रीआदिनाथ-मस्स्येन्द्र-शावरानन्द-मैरवाः । चौरङ्की-मीन-गोरक्ष-विरूपाक्ष-विरुपायः ॥

इनकी समाधि गोरखपुर (उप्र) में है जो गोरख-पंचियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। दे० 'गोरखनाथ' और 'गोरखनाथी'।

गोरखनाथजीकायह संस्कृतनाम है। 'गोरक्ष' शिव काभी पर्याय है।

गोरलनाय---नाथ सम्प्रदाय का उदय यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए हुआ, जिनका रूप तान्त्रिको और सिद्धों ने विकृत कर दिया था। नाथ सम्प्रदाय के नवें नाथ प्रसिद्ध है। इस सम्प्रदाय की परम्परा में प्रथम नाम आदिनाय (विक्रम का ८वीं शताब्दी) का है, जिस्हे सम्प्रदाय बाले भगवान् शङ्कर का अवतार मानते हैं। आदिनाथ के शिष्य मत्स्येन्द्रनाथ एव मत्स्येन्द्र के शिष्य गोरखनायजी हुए। नौ नाथो में गोरखनाथ का नाम सर्वप्रमुख एव सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में इनका मुख्य स्थान गोरलपुर में हैं। गोरक्षनायजी का मन्दिर प्रसिद्ध है। यहाँ नाथपथी कनफटे योगी साधु रहते हैं। इस पन्य बालो का योगसाधन पातञ्जलि विधि का विक-सित रूप है। नेपाल के निवासी गोरखनाथ को पशुपति-नाथजीका अवतार मानते हैं। नेपाल के भोगमती, भातगाँव, मृगस्थली, चौधरी, स्वारीकोट, पिडठान आदि स्थानों में नाथ पन्य के योगाश्रम हैं। राज्य के सिक्कों पर 'श्रीगोरखनाय' अंकित रहता है। उनकी शिष्यता के कारण ही नेपालियों में गोरला जाति बन गयी है और एक प्रान्तका नाम गोरखा कहलाता है। गोरखापुर में उन्होंने तपस्या की थी जहाँ वे समाधिस्थ हुए ।

गोरखनायकृत हुळ्योग, गोरक्षशतक, ज्ञानामृत, गोरखरूप, गोरकाहरूलनाम आवि मुन्य है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की छोज में चतुरक्षीत्यासन, बोगपिस्ता मिन, योगपहिमा, योगमार्चक, बोयसिद्धान्त्रपद्धति, विकेकमार्ताम्य और सिद्धान्त्रपद्धति आवि संस्कृत ग्रन्थ और मिले हैं। सभा ने गोरखनाथ के ही लिखें हिन्दी के २७ घन्य खोज निकाले हैं, जिनमें मुख्य थे हैं: (१) गोरखबोध (२) दल-गोरखसंबाद (३) गोरख-

(१) गोरखबोब (२) दस-गोरखसंबाद (३) गोरख-गावजीरा पद (४) गोरखनावजी के स्कूट ग्रन्य (५) ग्रानसिद्धान्त योग (६) ज्ञानतिलक (७) योगेखरी-साखी (८) नखेंबोब (९) विराटपुराण और (१०) गोरख-सार लाहि।

कोरकामधी---गोरकागय के नाम से सम्बद्ध बीर उनके द्वारा प्रचारित एक सन्ध्रदाय। गोरकागथी (गोरकागथी) गोगों का सम्बन्ध कागालिकों से अति निकट का है। गोरकागय की पूजा उत्तर भारत के अनेक मठ-मन्दिरों में, विवेश कर पंजाब एकं नेपाल में, होती है। फिर भी इस गामिक सम्बर्ग की गिन्नतासुक्त को के क्षान्य नहीं है। संन्यासी, जिन्हें 'कनफटा योगी' कहते हैं, इस सम्प्रदाय के चरिष्ठ अंग है। सम्बद हैं (किन्तु ठीक नहीं कहा जा सकता है) गोरकागत नामक योगी ने ही इस सम्प्रदाय का प्रस्ता किया हो। इसका संगठन रश्ची शतस्त्री में हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि गोरकागय का गाम सर्वत्रयम मराठा भंक ज्ञानेवर राचित 'अमृतानुमव' (ई॰ १९२०) में उत्पन्न हो।

गोरखनाथ ने एक नमी योगप्रणाली को जन्म दिया, जिसे हटगोग कहते हैं। इसमें शरीर को पामिक हत्यों एवं कुछ निविचत शारीरिक कियाओं से सुद्ध करके सित्तकक को सर्वश्रेष्ठ एकाम्रता (समापि), जो प्राचीन योग का रूप है, प्राप्त की जाती है। विभिन्न शारीरिक प्रणालियों के शोधन और दिख्य शक्ति पाने के लिए विभिन्न शासन प्रक्रियाओं, प्राणामाम तथा अनेक मुझाओं के संयोग से आस्वर्यजनक सिद्धि लाम इनका लक्ष्य होता है।

भोरकपुर — उत्तर प्रवेश के पूर्वाङ्कल में नायपिन्यमें का यहाँ प्रकिद तीर्थस्थान है। यहां गोरकताल्यों को समिषि के उत्तर मुख्य मिस्ट बना हुआ है। गार्थमुह में समाधि के उत्तर मुख्य मिस्ट बना हुआ है। गार्थमुह में समाधिक्यल हैं, इसके पीछ काली देवी की विकराल मूर्ति है। यहाँ कलकर दीण अस्ता रहता है। गोरकपंथ का साम्प्रवाधिक पीठ होने के कारण यह कठ और इसके महत्त आरत में बस्थम प्रसिद्ध हैं। यहाँ के महंत विद्ध पूष्ट होते लाये हैं।

गोरत्नकत---यह गोयुग्म का वैकल्पिक व्रत हैं। इसमें उन्हीं मन्त्रों का उच्चारण होता है, जिनका प्रयोग गोयुग्म वर में किया जाता है।

गोसा गोकर्णनाथ--- उत्तर प्रदेश के लखीमपूर सीरी से बाईस मील पर गोला गोकर्णनाथ नामक नगर है। यहाँ एक सरोवर है, जिसके समीप गोकर्णनाथ महादेव का विशाल मन्दिर है। वराहपुराण में कथा है कि भगवान् शक्कर एक बार मृगरूप धारण कर यहाँ विचरण कर रहे थे। देवता उन्हें दूँ इते हुए आये और उनमें से बहुग, विष्णुतथा इन्द्र ने मृगरूप में शक्कुर को पहचान कर ले बलने के किए उनकी सीग पकडी। मगरूपघारी शिव तो बन्तर्भान हो गये, केवल उनके तीन सींग देवताओं के हाँय में रह गये। उनमें से एक श्रुक्त देवताओं ने गोकर्ण-नाथ में स्थापित किया, दूसरा भागलपुर जिले (बिहार) के श्रुक्तेत्रवर नामक स्थान में और तीसरा देवराज इन्द्र ने स्वर्ग मे । पश्चात स्वर्ग की वह लिख्डमति रावण द्वारा दक्षिण भारत के गोकर्णतीर्थ में स्थापित कर दी गयी। देवताओं द्वारा स्थापित मूर्ति गोला गोकर्णनाथ में है। इसलिए यह पवित्र तीर्थ माना जाता है।

क्षेणिक——इसका शामिक कर्य है व्योतिक्य विष्णु का लोक (गीव्योतिक्यो व्योतिसंयपुष्ट तस्य लोक: स्थानम्)। विष्णु के साम को गोलोक कहते हैं। यह कल्पना व्यायेद के विष्णुक्त के प्रारम्भ होती है। विष्णु वास्तव में सूर्य का ही एक रूप है। सूर्य की फिरणों का रूपक मूरि-पूर्वणा (बहुत सीग वालों) गायों के रूप में बीचा गया है। अता विष्णुलोक को गोलोक कहा गया है। बहुम-वैदर्ग एवं पपपुराण तथा निम्माकं मतानुसार राधा कृष्ण नित्य प्रमिका है। वे सवा उनके साम 'गोलोक' में, वो श्रमी स्थापों के उत्पर्द है, उहती है। अपन स्थापों की उत्प हो वे भी कृष्याकम में अवतरित हुई एवं कृष्ण के विषा-हिता स्त्री वर्मी। निम्माकों के लिए कृष्ण केवल विष्णु के अवतरा हो नहीं, वे अनन्त बहा है, उन्हीं वे पाता तथा असंब्य गोप एवं गोपी उत्पत्र होते हैं, वो उनके साम 'गोलोक' में मारिय-गित की लीका करते हैं।

तन्त्र-प्रन्थों में गोलोक का निम्नांकित वर्णन पाया जाता है:

वैकुण्ठस्य दक्षभागे गौलोकं सर्वमोहनम् । क्षत्रैव राधिका देवी द्विभुजो मुरलीघरः।। यापं गोनकं आम डाह्मं नाहित गामकं। ज्ञाने वा चतुचो किया ज्यानयोगे न विराते ॥ गुढतच्यमं देषि नाला देवेन शोनितम् । मध्यदेखे गोक्षोकास्यं श्रीविष्णालॉनमानित्रम् ॥ श्रीविष्णाः खंत्रक्षस्य यत् स्था चत्रमाहितम् । दास्य स्थानस्य गाहास्य कि मया कप्यतेष्मा ॥ बारि श्रह्मवैष्ठपुराण् (ज्ञह्मालण्ड, २८ अप्याय ) में भी

बोबस्बद्धावयी—कार्तिक रुवण डावणी से आरम्भ कर एक वर्षे पर्यन्त इस व्रत का आवारण करना चाहिए। इसके हरि 'देवता हैं। प्रत्येक मास में भिन्न मिन्न नार्मों से हरि का पूजन करना चाहिए। इससे पृत्र की प्राप्ति होती है। दे० हैमाहि, १,१०८३-१०८४।

गोस्रोक का विस्तृत वर्णन है।

यह पर्वत मपुरा से लोकह मोल और बरलाने से बौबह मोल दूर है, जो एक छोटी पहाँकों के रूप में हैं लिक्सी हो क्यागग वार मील हैं, केंचाई मोदी ही है, कही तो भूमि के बराबर हैं। पर्वत की पूरी परिक्रमा चौदह मील की है। एक स्थान पर १०८ बार वच्चत्व भ्रणाम करने तब बसो बहना और हती क्रम से लगभग तीन वर्ष में इस पर्वत की परिक्रमा पूरी करना बहुव बड़ा तप माना जाता है। मोयर्थन बस्ती प्राय मध्य में है। पर्यपुराण के पाताल्लाण्ड में बोवर्थन का स्वरूप हवा प्रकार बतालाया गर्यों हैं:

जनाविर्हरिदासोऽयं भूघरो नात्र संशयः।

[इसमें सन्देह नहीं कि यह पर्वत अनादि और भग-वानृकादास है।] सोबर्धपुनका---पद्मपुराण (पाताल लण्ड) और हरिजंश (२.१७)में गोवर्धनपूजाका विस्तारसे वर्णन पात्रा जाता है:

प्रातगंबद्धनं पूज्य रात्रौ बागरणं बरेत् । भूषणीयास्त्रया गातः पूज्यास्य दोह्वाहनाः ।। श्रीकृष्णदासवर्योऽय श्रीगोबद्धनभूषरः । शुक्लप्रतिपदि प्रातः कार्तिकेऽच्योऽत्र वैष्णणैः ॥ पूजन विधि निम्नाकित है :

मधुरायां तथान्यत्र कृत्वा गोवर्दनं गिरिप्। गोमयेन महास्यूष्ठ तत्र पूज्यो गिरियंया ॥ मयुरायां तथा साम्रात् कृत्या चैत्र प्रदक्षिणम् । जैल्लानं थाम सम्प्राप्य मोवते हरिसप्रियो ॥ गोवर्दान पूजा का मन्त्र इस प्रकार है:

गावद्वन पूजा का मन्त्र इन त्रगार है : गोवद्वन घराघार गोकुलत्राणकारक । विष्णुबाहुकृतीच्छायो गर्वा कोटिप्रदो भव ।।

कार्तिक शुक्क प्रतिपद्म को अन्तकूट एवं गोवर्षनपूका होती है। गोवर का विवाल मानवाकार गोवर्षन बनाकर व्यवा-साकाओं से सजाया जाता है। गाय-बैंक रंग, तेक, मेरी रंख आदि के अकड़त किने जाने हैं। सक्की पूजा हांती है। घरों में और देवालयों में छप्पन प्रकार के व्यव्जन बनते हैं और भावान को भोग लगता है। वह स्थोहार भारतक्यांगी है, परम्नु मथुरा-कृत्यावन में यह विवोध कप से ममाया जाता है।

भोवर्षनमञ्चाविकाराचार्य क्षारा स्वाधित बार मठो में जगहामपूर्विक्त पठा इस नठोको आचार्य ने ब्रह्म-विचा-स्यत्म एवं उसके प्रभाव के प्रसार के लिए स्वाधित किया चा शाक्कर के प्रमुख बार लिक्को में से एक आचार्य पप-पाद इस पठ के प्रथम अध्यक्ष ये। सामवता: १४०० ई० में यहाँ के महत्त्व श्रीयर स्थामी ने भागवत पुराण की टीका लिखी।

गोबिन्द--श्री कृष्ण का एक नाम । भगवद्गीता। (१,३२) में अर्जुन ने कृष्ण का संशोधन किया है:

"कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैजीवितन वा।" इसकी शाब्दिक व्यूत्पांत इस प्रकार है: "गां चेनुं पृथ्विणे वा विन्दति प्राज्ञीत वां (जो गाय अथवा पृथ्वी को प्राप्त करता है)। किन्तु विष्णृतिकक नामक बन्द में हुवरी ही व्यूत्पत्ति पायी जाती है:

गोभिरेव यतो वेद्यो गोविन्दः समुदाहृतः।

[ गो ( बेदबाणी ) से जो जानां जाता है वह गोविन्द फहलाता हैं।] हरिबंध के विष्णुपर्व ( ७५.४३-४५ ) में कृष्ण के गोविन्द नाम पड़ने की निम्नलिखित कथा है:

अद्यप्रमृति मो राजा त्यमिन्द्रो व मव प्रमो । तस्मार्त्व काञ्चनैः पूर्णेदिव्यस्य पयसो षटै : ।। एमिरद्याभिषिज्यस्य मया हस्तावनामितैः । अहं किलेन्द्रो वैवाना त्वं गवामिन्द्रतां गतः ।।

गोविन्द इति लोकास्त्वा स्तोष्यन्ति भुवि शाववतम् ॥ गोपालतापिनी उपनिवद् ( पूर्व विभाग, घ्याम प्रकरण,

७-८ ) में गोबिन्द का उल्लेख इस प्रकार है तान् होनुः कः इच्छा गोबिन्दरच कोउसाबित गोपीजन बल्लमः कः का स्वाहित । तानुवाच ब्राह्मणः पापकर्षणां गोक्सीनवेदाविदतो विविता गोपीजना विद्या-कलाप्रेरकस्तमाया चेति गं

महाभारत (१२१.१२) में भी गोविन्द नाम की व्युत्पत्ति पायी जाती हैं.

यही बात कही गयी है :

गोबिन्द नाम से स्तुत होते हैं । ]

युगे युगे प्रणष्टां गा विष्णों ! विन्दिसि तस्वत । गोविन्देति ततो नाम्ना प्रोच्यते ऋषिभिस्तया ॥ [हे विष्णु । आप युग युग में नष्ट हुई गौ (वेद ) को तत्वत प्राप्त करते हैं, अत आप ऋषियों द्वारा

गोविन्दवास-ये चैतन्य सम्प्रदाय के एक भक्त कवि थे।

सनहर्षी शती के प्रारम्भिक वालीस क्यों में बैतन्य सम्प्र-दाय का बाम्टोलन पर्याप्त बलिय्ट वा एवं इंस काल में बैनला में उत्कृष्ट काव्यरका। (सम्प्रदाय सम्बन्धी) करते वाले कुछ कवि और लेसक हुए। इस दल में सबसे बड़ी प्रतिका गोविन्यतास की थी।

गोविक्यसबीय — क्रांतिक शुक्क एकादशी को इस वत का वनुष्यन होता है। हुन्छ मन्यों में बादवी तिथि है। गोविक्य समावस्थावार्थ्य — आवार्थ मीहियर समावस्थावार्थ ये अन्य मीहियर समावस्थावार्थ ये किया मिह्यर समावस्थावार्थ के ति के बाद में हियर से विकास को है बात नहीं मिलली। जब्दुराकार्थ को बीबनी है ऐसा माजून होता है कि ये नर्पंत तट पर कहीं रहा करते थे। बादूराकार्थ का उक्त शिव्य होता है वह बतावात है कि वे अपने समय के उद्दर्भ दिवान, अर्दित सम्प्रवास के प्रमुख का आर्थ एवं सिद्ध योगी रहे होंगे। उनका कोई बन्य नहीं मिलता। किसी का कहना है कि ये गोविक्य पादाकार्थ ही पवज्रांत ये । परन्तु यह मत प्रमाम्भिक पादाकार्थ ही पवज्रांत ये । परन्तु यह मत प्रमाम्भिक पादाकार्थ ही एक किया माजून होता हो के ये

गीबिन्बास्य — अठारहुवी शती में बलदेव विद्यानुषण ने चैतन्य सम्प्रदाय के लिए 'वेदान्तसूत' पर एक ज्यास्था लिखी, जिसी 'गोबिन्दमाल्य' कहते हैं। इस ग्रान्थ में 'अपिन्य मेदामिद' का दार्शनिक मत दर्शाया गया है कि बहुत एवं आत्मा का सम्बन्ध अन्तिम विश्लेषण में भी अधिन्य हैं।

सम्बन्धी ग्रन्थ नहीं मिलता है।

गोबिन्बराज—तीत्त गेयोगिनवद् के एक वृत्तिकार। मनु-स्मृति की टीका करनेवाले भी एक गोबिन्दराज हुए हैं। गोबिन्बविक्वावली—महाप्रभु चैतन्य के शिष्य रूप गोस्वामी डारा रचित एक ग्रन्थ।

गोविन्यतायमझत —आपाड तुन्छ एकारशी को इस ब्रत का अनुष्ठात होता है। किसी शया पर अथवा स्थारी में विष्णु मगवान की प्रतिमा स्यापित की जागी चाहिए। वार मास तक वत के नियमों का आवरण किया आना चाहिए। चातुर्मास्यवत भी इसी तिथि को आरम्भ होता है। गोविन्यशयन के बाद समस्त शुभ कर्म, जैसे उपनयन, बिवाह, चुकारम, प्रथम गृहप्रवेश इस्यादि चार मास तक निर्माद हुई।

**गोविण्वसिंह**—सिक्खों के दसवें गुरु। ये गुरु तेगवहादुर के

पुत्र से इन्होंने ही 'सांकडा' दक की स्वापना (१९९० हैं० में) की तबा पक्ष 'ककार' (केंग्र, कंग्र, कन्छ तथा इत्याप ) पारण करने की प्रमा जलायी। इतके समय में विचन्न प्रम्मदाय वीतिक जन्मे के कप्त में संग-ठित हो गया। गोबिन्स्पिंह ने मुख्यपा को समान कर विज्ञ भी नानक के काल से चली बा रही थी। दे० 'स व साहव'।

हिन्दू सर्म की रक्ता, प्रतिष्ठा और उद्धार के किए स्थित पुरुषों के समल ही युद्ध संगठन बनाकर ये जाजो-वन मुम्लों में मोची केते रहें। जनत तक बन्होंने मारी स्थाम, बीकदान और संबर्ध सेकडे हुए कम्मास्य पुति को और परिमिन्टिक किया। दनकी काम्यस्वना ओवस्थी और कोमल, योगों क्यों में मिकती है।

सोवियार्थि—एक धर्मशास्त्रीय निवन्धवन्य । इसकी रचना काश्री के राजा गांवित्यस्य गहुब्बाक के प्रथम में रात-लग्द के पुत्र चीव नृतिह ने की थी । इसका दुसरा नाम-'बर्मसागर' जयवा 'बर्मतरचाकोक' भी है। इसने छ-बीविया है—१. संस्कार २. ब्राह्मिक ३. आद्ध ४. पृद्धि ५ काल और ६. प्रायम्बिसा । इसका उल्लेख 'निर्णयसिन्युं और छक्ष्मण भट्ट के 'ज्वारस्त' में हुआ है। २० व्हक्षर संस्कृत मन्यसुची।

गोस्तिका वत—इस बत में श्रीष्म ऋतु में कच्या से पिवन अक की बारा भगवान शिव की प्रतिमा पर डाकी जाती है। विकास किया जाता है कि इससे बहुपाय की प्राप्ति होती है। दे॰ हेमार्जि, र.८६१ (केवल एक स्कॉक)। गोबिक्ट स्वासी—गोविन्ट स्वामी 'ऐतरेय ब्राह्मण' के एक प्रविद्ध भाष्यकार हुए हैं।

'अष्टछाप' के एक भक्त किय भी इस नाम से प्रसिद्ध है, जो संगीताचार्यभी थे।

गोषिष्यान्यस्य — आवार्य गोर्वियनान्य शहुरावार्य द्वारा प्रणीत 'शारीरक भाष्य' के टोकाकार हैं। उनकी लिखी हुई 'रालप्रमा' साभवत. शाकुरशाच्य को टीकाओं में सवस् सरल हैं। इसमें भाष्य के प्राय: प्रत्येक पद की व्यास्था है। सर्वसाधारण के लिए भाष्य को हृदयनम कराने में सह बहुत ही उपयोगी है। जो लोग विस्तृत और कंगोर हमाज्यों कि सामने में असमर्थ है उन्हीं के लिए यह स्थास्था लिखी गयी है।

गोविन्दानन्दजी ने 'रत्नप्रभा' में अपने गुरु के सम्बन्ध

में बो स्क्रीक किखा है उसके एक एव के साथ ब्रह्मानण्य सरस्वतों कृत 'क्ष्यूचिकत' की समाप्ति के एक स्क्रीक का कुछ साक्ष्य देवा जाता है। इन दोनों से दिख होता हैं कि गोविष्यान्य दवा ब्रह्मानच्य के विद्यापुर भी विक्रयाम ये। इससे इन दोनों का समकाकीन होना भी दिख होता है। ब्रह्मानम्य म्यूयुदन सरस्वती के समकाकीन ये। अदः भीविष्यानन्य का स्थितिकाल भी सम्बद्धीं शताब्बी होना चाहिये।

वोबिस्तानन्य सरस्वती—नोगरवाँन के एक बाजार्य। इनके शिष्य पांमानन्य सरस्वती (१९वीं वाती के अंत) ने तत्रज्जिक के योगपुत पर 'मणियभा' नामक टौका क्लियों। नारायण सरस्वती इनके दूसरे शिष्य ये, जिन्ह्येंने १५९२ ई० में एक सन्य (योग विषयक) खिला। इनके शिष्यों के काठ कर बेस्ते हुए अनुमान किया वा सकता है कि ये अवस्य १९वीं वाती के प्रारम्भ में हुए होंगे।

गोष्ठाष्टमी—कार्तिक शुक्त अष्टमी को इस वर्त का अनुष्ठान होता है। इसमें गोबो के पूजन का विधान है। गोबो को षास बिलाना, उनको परिक्रमा करना तथा उनका अनु-सरण करना चाहिए।

गोळीपूर्ण-स्वामी रामानुज के दूसरं दीक्षागुरु । इनसे पुनः श्रीरज्जम् में रामानुजने दीक्षाली। गोष्ठीपूर्णने इन्हें योग्य समझकर मन्त्ररहस्य समझा दिया और यह आज्ञा दी कि दूसरो को यह मन्त्र न सुनाये । परन्तु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि इस मन्त्र के सुनने से ही मनुष्यों का उद्घार हो सकताहै, तब वेएक मंदिरकी छत पर चढकर सैंकडो नर-नारियो के सामने चिल्ला-चिल्ला कर मन्त्र का उच्चारण करने लगे। गुरु यह मुनकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शिष्य को बुलाकर कहा--- 'इस पाप से तुम्हे अनन्तकाल तक नरक की प्राप्ति होगी।' इस पर रामानुज ने बडी शान्ति से उत्तर दिया-'गुरुदेव ! यदि बापकी कृपासे सब स्त्री-पुरुष मुक्त हो जायेंगे और मैं अकेला नरक में पड्रैगा तो मेरे लिए यही उत्तम है। 'गोक्ठीपूर्ण रामानुज की इस उदारता पर मुख्य हो गये और उन्होने प्रसन्न होकर कहा-- 'आज संविधिष्टाद्वीत मत तुम्हारे ही नाम पर 'रामानुज सम्प्रदाय' के नाम से विख्यात होगा।' गोस्यामी--(१) एक धार्मिक उपाधि । इसका अर्थ है 'सो (इन्द्रियो) कास्वामी (अधिकारी)'। जिसने अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है वही वास्तव में 'गोस्कामी' है। इसिक्य बीतराग सन्तों और बस्कम-कुछ के गुवकों को भी इस उपाधि से विमूचित किया बादा है।

- (२) चैतन्य सम्प्रवाय के बार्मिक नेता, विशेष कर कर, साताल, उनके मतीजे बीव, एनुगायवाद, गोगाक मह क्षया रचुना भट्ट 'बोरसामी' नेब्हुकते हैं। ये इस सम्प्रवाय के अधिकारी नेता थे। इन्होंने अनेक सम्य जिल्ले हैं तथा प्रचाराय कार्य किले हैं। चैतन्य के साथी जनु-यायियों एषं उनसे सम्बन्धित अनुवासियों (भाई, मतीजे आहि) को भी पोम्बामी कहा जाता है।
- (३) गौण रूप में गोस्वामी (गुर्साई) उन मृहस्यों को भी कहते हैं जो पुन: विवाह कर लेने वाले विरक्त साधु-संतों के बंशज हैं।

गोस्वामी पुरुषोत्तमको —बल्लम सम्प्रवाय के प्रमुख विद्वानों में गोस्वामी पुरुषोत्तमकी विशेष उल्लेखनीय हैं। इनकी अनेक गंभीर रचनाओं से पुष्टिमार्गीय साहित्य की श्रीविद्धि हुई है।

गौडणाव— 'सांस्थाकारिका व्याख्या' के रचिता एवं बहैत तिद्वान्त के प्रविद्ध आचार्य । सांस्थाकारिका के पद्मी एवं तिद्वान्तों की ठीक-ठीक व्याख्याक करने में इनकी टीका महत्त्वपूर्ण हैं। गौडणावाचार्य के जीवन के बार में कोई विषोध बात नहीं मिलकारी। आचार्य शक्कुर के शिष्य मुरेब्बरामार्य के 'नेक्क्रम्यीसिट्ड प्रम्म से तेकल इतमा पता ज्याता है कि मीज देश के रहने वाले थे। इससे प्रतीत होता है कि उनका जन्म बङ्गाल प्रान्त के किसी स्थान में हुआ होगा। शङ्कर के जीवनचरित से दनना बात होता हिंग शिडणावार्य के साथ उनकी मेंट हुई थी। परस्तु इसके अन्य प्रमाण नहीं मिलते।

गौडपायाचार्य का सबसे प्रधान ग्रन्थ है 'माण्ड्रक्यो-पनिवस्कारिका' । इसका शङ्कराचार्य ने भाष्य किसा है। इस कारिका की पितासरा' नामक टीका भी मिलती है। उनकी अन्य टीका है 'उत्तर गीता-भाष्य'। उत्तर गीता (महाभारत) का एक अंश है। परन्तु यह अंश महाभारत की सभी प्रतियों में नहीं मिलता ।

गौडपाद अर्डतिचिद्धान्त के प्रधान उद्घोषक थे। इस्होने अपनी कारिका में जिस सिद्धान्त को वीजरूप में प्रकट किय, उसी को शङ्कराचार्य ने अपने प्रन्थों में विस्तृत रूप से समझाकर संसार के सामने रखा। कारिकाओं में उन्होने किस सब का प्रतिपादन किया है जसे 'अवातवाद' कहते हैं। सुष्टि के विषय में भित्र-भित्र सध्यदायों के प्रिक्रभित्र मत हैं। कोई काल से सुष्टि मानते हैं और कोई मणवान् के मंकरण से इसकी रचना मानते हैं। इस प्रकार कोई परिणामवादी हैं और कोई आरम्भवादी। किन्तु गौडपाद के पिद्यानानुस्थार जगए की जराति ही नहीं हुई, केवल एक अवण्ड विद्वन सत्ता ही मोहवदा प्रथम्भवत् भास रही हैं। यही बात आचार्य इन गान्हों में कहते हैं:

मनोदृष्ट्यमिदं हैतमद्वैतं परमार्थतः।

मनसो ह्यमनीभावे दैतं नैबोपलक्ष्यते ।।

[ यह जितना डेत हैं सब मन का ही इस्प है। पर-प्रावंत: तो अर्देत ही है, क्योंकि मन के मननजून्य हो जाने पर हैत की उपलिक्ष नहीं होती।] जाचार्य ने अपनी कारिकाओं में अनेक प्रकार की युक्तियों से यहाँ सिद्ध किया है कि सत्, असत् अथना सबसत् किसी भी प्रकार से प्रपन्न की उत्पांति सिद्ध नहीं हो सक्ती। अदः परमार्थत न उत्पत्ति है, न प्रकथ है, न बद है, न साथक है, न मुमुस है और न मुक्त ही हैं

न निरोधो न चोत्पतिर्न बद्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता।।

बस, जो समस्त विरुद्ध कल्पनाओं का अधिष्ठान, सबंगत, असङ्ग, अप्रमेग और अविकारी आस्तरात्व है, एक मात्र बहुं। सहरतु हैं। माचा की महिमा से रज्जू में सर्ग, खुक्ति में रजत और मुवर्ण में आभूवणादि के समान उस सबंसङ्ग्राज्य निविधेष चित्तस्व में ही ममस्त पदार्थों की प्रतीति हो रही हैं।

तीक्षेष वेज्यवसमात—बङ्गाल के चंतन्य सम्प्रदाय का दूसरा नाम 'गोडीय बेण्णव समाज, है, जिसके दाश्मीनक मत का नाम 'अचिन्स्य भेदाभेद बाद' है। विशेष विवरण के लिए 'चंतन्य सम्प्रदाय' अयवा 'अचिन्स्यमेदाभेद-वाद देखे।

गौतम - न्यायदर्शन के रचियता का नाम । यह एक गोत-नाम भी है। शाक्यगण इसी गोत्र का था। अतः बुद्ध गौतम भी कहलाते है। दे० 'न्याय दर्शन'।

गौतसवर्षमुत्र—प्रारम्भिक धर्मसूत्रो में से यह सामवेदीय धर्मसूत्र है। इसमें दैनिक एवं व्यावहारिक जीवन सम्बन्धी विभि संकल्ति है। इसमें सामाजिक जीवन, राजधर्म तथा विधि अथवा व्यवहार (न्याय) का विधान है। हरदल कें अनुसारं इसमें कुल २८ अध्याय हैं। इसके कलकत्ता संस्करण में एक अध्याय और 'कर्मविपाक' पर जोड़ दिया गया है।

क्षेत्रस ब्रह्म—५६२ है॰ पूर शास्त्र गण में इनका जम्म हुबा बा। इन्सुतेनी ब्रीड भर्म का प्रचार किया। उत्तारता मिल्यू करों अपवान विष्णु का नवीं अवतार मानते हैं। नित्य के संकल्प में प्रत्येक हिन्छू बृढ को वर्तमान वस्तार के रूप में समरण करता है। बोधनाया में इनका मिल्यर हैं विविक्त को रहे स्वातानियों का विश्वस्त है कि मस्वान्त्र निष्णु ने यह नवीं अवतार असुरों को माया-मोह में कैसाने के लिए किया, बेदमिलाम का प्रचार किया कि असुर लोग जो उत्त समय बहुत प्रवत्न थे, शास्त्र और संत्रार की वित्य को ने उत्त समय बहुत प्रवत्न थे, शास्त्र और संत्रार कि वित्य कुरान एक स्वान्त्र अस्त है। वित्य नोरान प्रत्य के प्रति प्रकृत प्रवत्य थे, शास्त्र और संत्रार के वित्य किया के प्रति क्षात्र के प्रति प्रकृत प्रवत्य थे, शास्त्र और ही भाव गीरान बृढ के प्रति प्रकृत किया यो है। अस्त्र गीरान प्रति प्रवाद के प्रति अस्त किया यो है। अस्त्र गीरान प्रति प्रत्य के प्रति अस्त किया यो है। अस्त्र मारान वित्य की अधि अस्त कियो यो है। बल्कामाया के उत्युक्त सिवरों की प्रति का काल्यायिका है। है। को सानतिनियों के उत्युक्त सिवरों की प्रतिकात है।

गौतमस्मृति — अष्टाविशति स्मृतियो में एक मुख्य स्मृति । गौतमोयतन्त्र — 'आगमतस्यविलास' में उत्किखित चौसठ तन्त्रों की सूची में 'गौतमीय तन्त्र' एवं 'बृहत्-गौतमीय तन्त्र' नामक दो तन्त्रों का उत्केख है।

गौरचन्त्र — अधिक सुन्दर एवं शुम्न वर्ण होने के कारण चैतन्य की अनेक मक्त गौरचन्द्र कहा करते थे। उनकी प्रशंसा में 'गौरचन्द्रिका' नामक पुस्तक भी क्रिको गयी है। गौर चित्रका — चैतन्य के रूपगुणो की प्रशंसा में उनके शिष्यों ने यह मन्य रथा। है० 'गौरचन्द्र'।

गौराङ्गाब्दक — नैतन्य साहित्य में गोराङ्गाब्दक नामक सस्कृत ग्रन्थ का भी नाम आता है। इसका उस सम्प्रदाय में नित्य पाठ किया जाता है।

गौरीकुण्य-केवारानाथ मिलर से बाठ मीठ मीच यह एक पश्चिम कुछ (अलाशाय) है। यहाँ यो कुछ हूँ—एक गरम पानी का बीर दूसरा ठढ़े पानी का। वीतल जल का कुछ अमृतकुण्ड कहा जाता है। कहते हैं, मगवती पार्वती ने हसी में प्रथम स्नान किया था। गौरीकुण्ड का जल काफी उण्ण है। जनविकास के अनुसार माता पार्वती का जन्म यहाँ हुआ था। यहाँ पार्वती का मिलर मी है। गौरीस्पेमाक्युर्वी—किसी भी चतुर्वी के बिन इस वत का अमुख्या हो सकता है। इसमें गौरी तथा गणेश के पूजन का अमुख्यान हो सकता है। इसमें गौरी तथा गणेश के पूजन का गौरीमचेब्राबा—सभी तम्प्रदायों के हिन्दुओं में प्रकृत कार्यों के बारम्भ में गौरी-गणेश की जूना सबसे पहुंच होती है। आत्रा के बारम्भ में गौरी-गणेश का स्मरण किया कारा है। गौरीचबुकी—माथ पुक्त जबुची को गौरीपुत्रन का विचान सर्वताथारण के लिए हैं। किन्तु विद्येष क्या से महिलाओं इत्तर कुछ पूर्वों से जिद्दी बाह्यणिकार्यों तथा विचानों की महिला करनी जाहिए।

भौरीत्त्रोज्ञत—इस तत का विधान केवल महिलाओं के किए हैं। मार्थशीर्ष बमावस्था की इसका अनुष्टान होता है। अद्धंतिक के समय विव तथा पार्वती की किसी धिवसन्दिस में पुत्रा करनी चाहिए। सोलह वर्षपर्यन्त इसका आवरण करना चाहिए। तदनन्तर पार्यशीर्थ मध्य की 
पूर्णमा को इसका उत्यापन होना चाहिए। यह 'महावत' भी कहा जाता है।

भौरीतृत्तीवाधत—र्थन शुक्ल, भाद शुक्ल अथवा माण शुक्ल तृतीया को इस बत का अनुष्ठान होता है। मोरी की पूजा उनके विभिन्न मों से होती है। महादेव तथा गोरी की पूजा का इसमें विधान है। पार्वती के ये आठ नाम है: पार्वती, लेलिता, गोरी, गायत्री, शाङ्करी, शिवा, जमा तथा सती।

गौरीबिबाह- वंत्र मास की तृतीया, चतुर्षी अथवा पञ्चमी को इस प्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। शिवा तथा गौरी की मुबर्ग, एजत, नीलम की प्रतिमाएँ धनी लोग चलक उनका विवाह करें। सामान्य लोग चन्दन, अर्क पीचे की, अशोक अथवा मधुक नामक वृश की प्रतिमाएँ बनाकर उनका विवाह करायें। दे० क्रस्यरत्नाकर, १०८-११० हिंदी पराण में।

गौरीवत—(१) आदिवन मास से जार मास तक इस वर्त का आदरण होता है। वर्ती को दुख बखबा हुम्च की बनी बस्तुओ, दिम बृत तथा गाने का रस नही प्रहण करना चाहिए, अपिट्ट, वें बस्तुओं को पानो में रखकर दान करना वाहिए, धान देते समय निम्म शब्दों का उच्चारण करना वाहिए, 'गीरि, प्रसीदत् माम्।''

(२) केवल महिलाओं के लिए शुक्ल पक्ष में तृतीया से तबा चैत्र मास में कुष्ण पक्ष से एक वर्षपर्यन्त गौरी के भिन्न-भिन्न नामों से पूजन का विधान है। प्रत्येक तृतीया को भिन्न-भिन्न प्रकार का सोग भी विहित है।

(३) तृतीया के दिन केवल महिलाओं के लिए भविष्यत् पुराण (१.२१.१) में इस ब्रल का विधान है । लवणविहीन भोजन का बन्त विस आहार करना चाहिए। विश्वेष रूप से बैदाल, भाइपद तथा मान की तृतीया पवित्र है।

(४) ज्येष्ठ की चतुर्थी को उमा का पूजन करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन उनका जन्म हुआ था।

प्रन्य साहब---पुरु नानक, अन्य सिक्ख-पुरुओं तथा सन्त कवियों के वचनों का इसमें संबह है। पाँचवे गुरु अर्जुन देव स्वयं कवि थे एवं व्यावहारिक भी । उन्होंने अमृतसर का स्वर्णमन्दिर बनवाया और 'ग्रन्थ साहब' को पूर्ण किया। मह-- यज्ञकर्मका सोमपानपात्र (प्याला)। ग्रहका उल्लेख शतपथ बाह्यण (४.६.५.१) में परवर्ती ग्रह के अर्थ में न होकर ऐन्द्रजाजिक शक्ति के अर्थ में हुआ है। परवर्ती साहित्य में ही प्रथम बार इसका प्रयोग खेचर पिण्डों के अर्थ में हुआ है, जैसा कि मैत्रायणी उपनिषद (६.१६) से ज्ञात है। वैदिक भारतीयों को ग्रहों का ज्ञान था। ओल्डेनवर्ग ग्रहो को आदित्यों की संज्ञा देते है जो सात हैं सूर्य, चन्द्र एवं पाँच अन्य ग्रह । दूसरे पाश्चास्य विद्वानों ने इसका विरोध किया है। हिलब्राण्ट ने पाँच अध्वर्युओ (ऋष्वेद ३.७.७) को ग्रह कहा है। यह भी केवल अनुमान ही है। 'पक्का उक्षाण' को ऋरवेद के एक दूसरे मन्त्र में उसी अनिष्चिततापूर्वक ग्रह कहा गया है। निरुक्त के भाष्य में दुर्गीचार्य ने 'भूमिज' की मङ्गल ग्रह कहा है। परवर्ती तैत्तिरीय आरण्यक (१७) में वर्णित सप्तसूर्यी को प्रहों के अर्थ में लिया जा सकता है। लुड्बिग ने सूर्य व चन्द्र के साथ पाँच ग्रहों एवं सत्ताईस नक्षत्रों को ऋ खेदोक्त चौतीस ज्योतियों एवं यज्ञरूपी घोड़े की पसलियों का सूचक बताया है।

पह-नक्षत्रों और हिन्दुओं के धार्मिक कृत्यों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रत्येक धार्मिक कार्य के लिए शुभ मुहर्त की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्राचीन काल में बेद के षडङ्कों में 'ज्योतिष' का विकास हुआ था। यज्ञों का समय ज्योतिष्पिण्डों की गतिविधि के अनुसार निविधत होता था। सूर्य-उपासना में सौरमण्डल के नव ग्रहों का विशिष्ट स्थान है। नव प्रहों में शुभ और दुष्ट दोनों प्रकार के ग्रह होते हैं। प्रत्येक मार्ज्जिक कार्य के पूर्व नव-मह-पूजन होता है। दुष्ट प्रहों की शान्ति की विधि भी कर्मकाण्डीय पद्धतियों में विस्तार से वर्णित है।

पहचान---निबन्धों और पद्धतियों के शान्ति वाले विभास में नवग्रह याग प्रकरण मिलता है। हेमाद्रि ( २.८०-५९२ )

जहाँ तिथि तथा नक्षत्रों के सन्दर्भानुसार भिन्न-भिन्न बहुों के संयोगों का निर्देश करते हैं, वहाँ ग्रहों तथा अन्य देवों के सम्मानसूचक कुछ विशेष यागों का भी संकेत करते हैं। इन यज्ञ-यागों द्वारा थोड़े से व्यय में ही अनन्त पृथ्य की उपलब्धि होती है। इस विषय में एक उदाहरण पर्याप्त होगा। यदि किसी रविवार को बच्छी तिथि हो अपीर संयोग से उसी दिन पुष्य नक्षत्र भी हो, तो स्कन्द-याग का आयोजन किया जाना चाहिए। इस वर् के आयोजन से मनुष्य की समस्त मनोबांछाएँ पूर्ण होती है। लगभग एक दर्जन 'याग' हेमादिकृतत्रताल्य मं बतलायं गये हैं। तीन प्रकार के ग्रहयज्ञों के लिए देखिए स्मृतिकौस्तुभ, ४५५-४७९ जो हेमादि २.५९०-५९२ से नित्तान्त भिन्न है। **प्रहयामस्ततन्त्र**—'वामकेश्वरतन्त्र' में चौसठ तन्त्रों की सूची दी हुई है, इसमें आठ यामलतन्त्र हैं। ये यामल (बोड़े) मिशेष देवता एवं उसकी शक्ति के युग्मीय एकत्व के प्रतीक का वर्णन करते हैं। ग्रहयामलतन्त्र भी उनमें से एक है। बामग्रेयमान---आर्थिक (सामवेदसम्बन्धी ग्रन्थ) में दो प्रकार के गान हैं, प्रथम ग्रामगेयगान, द्वितीय अरण्यगान। अरप्यतान अपने रहस्यात्मक स्वरूप के कारण वन में गाये जाते हैं। ग्रामगेयमान नित्य स्वाध्याय, यज्ञ आदि के समय ग्राम में गाये जाते हैं।

घट-धार्मिक साधनाओं में 'घट' का कई प्रकार से उपयोग होता है। शुभ कुल्यों मैं वरुण (जल तथा नीति के देवता) के अधिष्ठान के रूप में घट की स्थापना होती है। घट घटिकायन्त्र अथवा काल का भी प्रतीक है जो सभी कृत्यों का साक्षी माना जाता है। नवरात्र के दूर्गापूजना-रम्भ में घट की स्थापना कर उसमें देवी को विराजमान किया जाता है।

शानत लोग रहस्यमय रेखाचित्रो का 'यन्त्र' एवं 'मण्डल' के रूप में प्रचुरता से प्रयोग करते हैं। इन यन्त्रों एवं मण्डलों को वे धातुकी स्थालियों, पात्रो एवं पिकत्र घटों पर अंकित करते हैं। मदापूर्ण घट की पूजा और उसका प्रसाद लिया जाता है।

घटपर्यसन (घटल्कोट)-किसी पतित अथवा कातिच्यत व्यक्तिका जो श्राद्ध (अन्त्येष्टि) उसके जीवनकास्त्र सें ही कूटुम्बियों द्वारा किया जाता है, उसे 'घटपर्यसन' अहते हैं। स्वयंत्रीति—सगस्त्य या कुम्भव ऋषि। पूरा कवा के जनुसार सबस्य का जन्म कुम्म अपवा पट से हुआ था। इसिल्ए ंजनको कुम्भव अपवा पटपीति कहते हैं। देश 'असरस्य'। 'सर्वे—स्वारी पान, जो एक तरह की बटलोई केसा होता सा। ऋत्यंद तथा बावल लंग, ऐश्वा इस्पाधि में 'कर्म से जस पाम का बोध होता है जिसमें दूव मर्ग किया जाता पा, विलोक्स विवानी को देने के लिए। अतएव इस सब्ब से गर्म दूष एवं किसो गर्म पेय का भी जर्ष प्रायः क्याया जाने लगा।

**भृत--- यज्ञ** की सामग्री में से एक मुख्य पदार्थ। अग्नि में इसकी स्वतन्त्र आहुति दी जाती है। हवन कर्म में सर्व-प्रथम 'आधार' एवं 'आज्यभाग' आहुतियों के नाम से अपनि में घृत टपकाने का विधान है। साफ किये हुए मक्खन का उल्लेख ऋग्वेद में यज्ञ-उपादान घृत के अर्थ में हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य में सायण ने घृत एवं सर्पिका अन्तर करते हुए कहा है कि सर्पि पिघलाया हुआ मक्सन है, और घृत जमा हुआ (धनीमूत) मक्सन है। किन्सुयह अन्तर उचित नही जान पडता, क्योंकि मक्खन अस्ति में डाला जाता था। अस्ति को 'धृतप्रतीक'. 'मृतपुष्ठ', 'घृतप्रसह' एवं 'घृतप्री' कहा गया है। जल का व्यवहार मक्खन को शुद्ध करने के लिए होता था, एतदर्य उसे 'घृतपू' कहा जाता था। ऐतरेय बाह्मण में **आज्य, घृत, आयुत** तथा नवनीत को क्रमश<sup>.</sup> देवता, मानव, पितृ एवं शिशु का प्रतीक माना गया है। श्रीतसूत्रो, गृह्यसूत्रों, स्मृतियों तथा पद्धतियों में धृत के उपयोग का विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

पुत्रकामक — माथ गुमल जतुर्दशी की इस वत का अनुष्ठान होता है। इसमें उपबास करने का विधान हैं। पूर्णिमा की एक स्कूल कायल के समान जमा हुआ पूर्व विध्य मूर्ति पर वेदी यर्थम्त लगेटा जाना चाहिए। तदक्त्वर कुष्ण वर्ण बाले सौडों का जोड़ा दान करना चाहिए। इसके परिणाय-स्वच्या वती असंस्थ वर्षी तक विश्वलोक में बास करता है। यह शानिकर्म भी है। इसके जनुसार वती को एक बस्च उद्योक्तर उसका भी से अभिष्यान करना चाहिए देश आवर्षण परिशिष्ट, अड़तीखर्बी माम, २०४२१ र रास्त्रीतिप्रकास (बीरमिनोदय), एक ४५९-४६४।

भृतभाषनमञ्ज--पूर्णिमा के दिन इस बत का अनुष्ठान होता है। शिवजी की पूजा इस बत में की जाती है। ब्राह्मण को वृत तथा मधु का भोजन, एक प्रस्थ तिल (झाडक का जौथाई) तथा दो प्रस्य बान का दान करना चाहिए ।

धृतस्तायनिविधि — हत तत में बहुण के दिन अपना पीच में किसी भी पवित्र दिन शिवपूजा का विधान है। एक रात तथा एक दिन शिवपूर्ति के उसर पूर्व की वमवरत चार्रा पहनी बाहिए। राति की नृत्य-मान करते हुए जागरक रखना वाहिए।

धृताकी—सरस्वती का एक पर्याय । एक ~ बण्यारा का भी यह नाम है। इन्हसमा की अन्यताकों में इसकी गण्या है। इसने कई ऋष्मियों तथा राजाओं को पष्णकण्य किया। पोर संग्र के कुशनाम अवया रोजावल के द्वारा इसके यद पुत्र हुए। बहार्यवर्तपुराण के बनुसार कई वर्णसंकर जातियों के दूर्वव इससे विवस्त्रकार्म के द्वारा उरस्क्ल हुए से। हरि-संग्र के जनुसार कुशनाम से इसके यस पुत्र तथा यस कम्याएँ उत्पन्न हुई सी।

दूसरी कथा के अनुसार क्रुशनाभ से इसकी एक सौ कन्याएँ उत्पन्न हुईं। वायु उनको स्वर्ग में ले जाना चाहते थे, परन्तु उन्होंने जाना अस्वीकार कर दिया। वायुके शाप से उनका रूप विकृत (कुबड़ा) हो गया। परन्तु पुनः उन्होंने अपना स्वाभाविक रूप प्राप्त करके काम्पिल के राजा बहादत्त से विवाह किया । कुबड़ी कन्याओं के नाम पर ही उस देश का नाम 'कन्याकुब्ज' कान्यकुब्ज हो गया । वंटाकर्ण---पाशुपत सम्प्रदाय के एक आचार्य । शैव परम्परा के पौराणिक साहिस्य से पता लगता है कि अगस्त्य, वधीचि, विश्वामित्र, शतानन्द, दुर्वासा, गौतम, ऋष्यश्रङ्ग, उपमन्य एवं व्यास आदि महर्षि शैव थे। व्यासजी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने केदारक्षेत्र में 'घण्टाकर्ण' से पाशुपत दीक्षा ली थी, जिनके साथ बाद में ने काशी में रहने लगे। व्यासकाशी में घंटाकर्ण तालाब वर्तमान है। वहीं घंटाकर्ण की मूर्ति भी हाथ में शिवलिङ्ग बारण किये विराजमान है। वर्तमान काशी के नीचीवाग मुहल्ले में घंटाकर्ण (कर्णघण्टा) का तालाब है और उसके तट पर व्यासजी का मन्दिर है। मुहुल्ले का नाम भी 'कर्णचंटा' है।

नहा गया है कि घंटाकण इतने कट्टर खिवभक्त थे कि शंकर के नाम के अतिरिक्त कान में दूसरा शब्द पड़ते ही सिर हिला देते थे जहाँ कानों के पास दो चच्छे छटके इतते थे। चच्छों की स्वीन में दूसरा शब्द विजीन हो जाता या। केरण व्यक्ति—पेरण्ड व्यक्ति की लिखी 'वेरण्डसंहिता' प्राचीन बन्ध है। यह हठसोश पर लिखा गया है तथा परम्परा हे इसकी शिखा बराबर होती आगोश का प्रचार पियों ने उसी प्राचीन सारिक्क योग आगोश का प्रचार किया है, जिसका विशेवन 'वेरण्डसंहिता' में हुआ है। केरण्डसंहिता—रे॰ 'वेरण्ड कृष्टि'।

बोटक्क्क्क्को -- आदिवन कुल्य पञ्चमी को इस वत का अनुष्ठान करना चाहिए। यह वत राजाओं के लिए निर्धा-रित है वो अपनों की अभिवृद्धि अथवा सुस्वास्थ्य के लिए अनुष्ठित होता है। यह एक प्रकार का शान्तिकर्म है।

अधिवनों की स्मृति में कहा गया है कि उन्होंने वृद्धा कुमारी घोषा को एक पति दिया। ऋत्येद (१० ३९ ४०) की ऋषा पोषा नामनी ऋषि (१०नी) की रची कही गयी है। करा गेहैं हैं कि पोषा कलीबान की कन्या थी। कुछ रोग से बस्त होने के कारण बहुत दिमों तक वह अधि-बाहित रही। अधिवनों (विवाजों के वैद्यों) ने उसको स्वास्थ्य, सोन्ययं और योवन प्रदान किया, जिससे वह पति प्राप्त कर नकी।

## \*

— अयक्षन वर्णों के कवर्गका पश्चम अक्षर। तान्त्रिक विनियोग के लिए कामधेनुतन्त्र में इसके स्वरूपका निम्नांकित वर्णन है: ङकारं परमेशानि स्वयं परमकुष्वकी । सर्ववेवस्य वर्षं तिपृणं क्रीकरोषने ॥ परन्वप्राणसयं वर्षं इकारं प्रणमान्यवृत् । सन्वप्राणसयं वर्षं इकारं प्रणमान्यवृत् । रूका मेर्ना स्वरूपंत्रं सिन्दुर्गसः । रूका वेद्या स्वरूपंत्रं । सिन्दुर्गसः । रूका वेद्या पर्वा सिन्दुर्गसः । एका वेद्या पर्वा पर्वा सिन्दुर्गसं । एका वेद्या पर्वा । सिन्दुर्गसं । एका वेद्या । सिन्दुर्गसं । रूका वेद्या । सिन्दुर्गसं । रूका वेद्या । सिन्दुर्गसं । वर्णा व्यास्तन में स्वरूपंत्रसं । प्रमाणा महाचारा स्वरूपंत्रसं । प्रमाणा महाचारा स्वरूपंत्रसं । पर्वा प्रावा व्याव व्याव स्वरूपंत्रसं ।

सक—(१) विष्णु के चार आयुर्धो—शहू, नक, गदा और पदा में से एक आयुर्ध । यह उनका मुख्य सरक है । इसका नाम मुद्रवर्गन है । चक्रनीम (पहिंचा का घेरा) के मुल अर्थ में यह अब गति अथवा प्रगति का प्रतीक है । दर्शन में प्रवक्त स्वक सवया जनमरणक के प्रतीक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है ।

(२) शाक्तमत में देवी की चार प्रकार की आराधना होती है। प्रथम मन्दिर में देवी की जनपूजा, द्वितीय में चक्रपूजा, तृतीय में साधना एवं चतुर्ण में अभिचार (जाडू) द्वारा, जैसा कि तन्त्रों में बताया गया है।

चक्रवृजा एक महत्वपूर्ण तानिक साधना है। इसे आक-कक्ष बागाचार कहते हैं। बराबर सम्बाम हे पुक्त एवं निक्यों जो किसी भी जाति के हो अपबा समीपी सम्बन्धी हों, बाप विराज, मी, बहिन, भाई—एक पुन्त स्वान में मिळते तथा चुत्ताकार बैठते हैं। देवी की प्रतिया या एन्द्र सामने रखा बाता है एवं पञ्चमकार—भदिरा, मांस, मस्प्य, मुद्रा एवं मैंचुन का सेवन होता है।

- कार्यर—(१) विष्णुका एक पर्याय है। वे चक्र घारण करते हैं, अतः उनका यह नाम यडा।
- (२) एक सन्त का नाम । इनका जीवनकाल तेरह्यी शती का मध्य है। ये ही मानभाऊ सम्प्रवाय के संस्था-पक थे। इनके अनुयायी यादवराजा रामचन्द्र (१२७१-

१३०९ ई०) के समकालीन नानवेस भट्ट एवं जानेकारी के रमिया जानेकार हुए। इनका परवारी इतिहास कवात है। इसका विश्व के सामकालिया जानेकार है। इसका विश्व के सामकालिया जाने अपने के स्वीत अपना वर्णमें कर्मी जानिया जा। इसिलाए कहिवाधियों द्वारा इस मत का तीज किरोज हुआ। "ककार करहार बाह्यण ये तथा मानमाळ (४० महानुमान) सम्प्रदाय वाले इन्हें कपने वेवता दानोग्य का अकतार मानते हैं।

कक्ष्यरवरित—यह मानमाक (सं॰ महानुमान) सम्प्रदाय का एक प्रन्य है जो मराठी भाषा में लिखा गया है। सम्प्रदाय के संस्थापक के जीवनचरित का विवरण इसमें पाया जाता है।

चकपूजा--दे० 'चक्र'।

बाक्यर्सी—(१) जिस राजा का (रय) वक समुद्रपर्यन्त बजता या, उसकी वकतरीं कहते थे। उसको अध्वयेष अध्या राजसूच यक करने का अधिकार होता या। भारत के प्राचीन वाहित्य में ऐसे राजाओं की कई सूचियों गयी जाती है। मान्याता और ययाति प्रवम वक्रवित्यों में से थे। समस्त भारत को एक सासनसूत्र में बांचना हकका प्रमुख आवार्ष होता था।

(२) शास्त्रों में प्रकाण्ड योग्यता प्राप्त करने पर विद्वानो को भी यह उपाधि दी जाती थी।

चक्रवाक्—चकवा नामक एक पक्षी। यह नाम ध्वन्यात्मक है। इसका उल्लेख ऋष्वेद एव यजुर्वेद में अस्यमेष के बिलपञ्जों की तालिका में बाता है। अपर्यवेद एव परवर्षी साहित्य में सच्चे दाम्पस्य का उदाहरण इसते दिया गया है।

चकायुक (चक्की)—विष्णु का पर्याय । इसका वर्ष है 'चक है जायुक (अस्त्र) जिसका ।' मूर्तिकला में विष्णु के आयुक्षों का आयुक्पपुरुष के रूप में अंकन हुआ है ।

सकोल्लास — आचार्य रामानुज कृत एक श्रन्य । विशिष्टाद्वेत सम्प्रदाय में इसका बड़ा आदर है।

अकुर्तत - नेवत के समान इस तर में भैव शुक्त दितीया को विवेतांकुमारों (देवताओं के बैदा) की पूजा की जाती है, एक वर्ष तक अथवा बारह वर्ष तक । उस दिन बती को विश्व अथवा पुण का आहार करना वाहिए। इस वत के आवरण से बती के नेव अच्छे रहते हैं और बारह वर्ष तक वत करने से वह राजयोगी बन जाता है।

बण्डमाक्त-श्रीवैष्णव संप्रदाय का एक ताकिक क्रव्य, जिसके रचयिता वण्डमारुताबार्य थे। यह ग्रन्थ 'शत-दूषणी' नामक ग्रन्थ का व्याख्यान है। वण्डमारुताबार्य को बोह्याबार्य रामानुजदास भी कहते हैं।

चण्डमाक्तटीका--दे० 'चण्डमारुत'।

बण्डमावत महावार्य — विशिष्टाईत सम्बन्धी 'वण्डमावत' नामक टीका के रवयिता। यह टीका वेदान्तदेशिकाचार्य वेक्टटनाथ की 'शतदूषणी' के ऊपर रचित है।

चण्डा—भयंकर अथवा कुद्ध । यह दुर्गाका एक विद्द है । असुरदेलन में दुर्गायह रूप भारण करती हैं ।

बच्चाल (बाच्चाल)—वर्णसंकर जातियों में से निम्मृकोदि की एक जाति । वच्चाल मृत्र पिता और बाह्यल माता से उदान्न माना जाता है। परन्तु बस्तक में यह अस्त्यल जाति है बिक्का सम्म समाज के साथ पूरा सिप्यक्षिकरण नहीं हुआ। अत यह बरितयों के बाहर रहती और नगर के कूनै-कर्कट, मरु-मृत्र जादि साफ करती है। इसमें अस्था-भव्य और शुन्तिता का विचार नहीं है। चच्चालों की घोर आहाति, कृष्ण वर्ण और ठाल नेत्रों का वर्णन साहित्यक सम्मों ने पामा जाता है। स्थ्वदुष्ट में अपराधी का वर्ण इसी के दार होता था।

चण्डो (चण्डिका)—दुर्गा देवी। काली के समान ही दुर्गा देवी का सम्प्रदाय है। वे कभी-कभी दयालु रूप में एवं प्राय उम्र रूप में पूजी जाती है। दयालुरूप में वे उमा, गौरी, पार्वती अथवा हैमबती, जगन्माता तथा भवानी कहलाती है; भयावने रूप में वे दुर्गा, काली अथवा श्यामा, चण्डी अथवा चण्डिका. भैरवी आदि कहलाती है। आश्विम और चैत्र के नवरात्र में दुर्गापुजा विशेष समारोह से मनायी जाती है। देवी की अवतारणा मिट्टी के एक कलश में की जाती है। मन्दिर के मध्य का स्थान गोवर व मिट्टी से लीपकर पवित्र बनाया जाता है। घट में पानी भरकर, आम्रपल्लय से ढककर उसके ऊपर मिट्टी का ही एक ढकना, जिसमें जौ और चावल भरा रहता है सथा जो एक पीले वस्त्र से ढका होता है, रखा जाता है। परोहित मन्त्रीचारण करता हुआ, कुश से जल उठाकर कलका पर तथा उसके उपादानों पर छिड़कता है सथा देवी का आवाहन घट में करता है। उनके आगमन को मान्यता देते हुए एक प्रकार की लाल-धूलि (रोली) घट के बाहर चारों और जिड़कते हैं। इस पूजाविधि के कब्ज में पूरोहित केवल फरू-पूल ही पहल करता है। यूजा का जम्म जमि में बहा (हैम) हे होता है, जिसमें जो, चोती, पूज एवं तिल का व्यवहार होता है। यह हुवन घट के सामने होता है, जिसमें देवी का बाल समझा जाता है। यक्त की राज एवं कला की लाल पूछि पूजारी प्रमान के घर जाला है तथा जनके प्रस्तां के जलाट पर रूपाला है और इस प्रकार वे देवी के साथ एकाकारता प्राप्त करते हैं। भारत के विभिन्न मागों में चण्डी की पूजा प्राप्त: इसी प्रकार के विभिन्न मागों में चण्डी की पूजा प्राप्त; इसी प्रकार के हीतीन है।

विषक ग्रहरू — कृष्ण तथा शुक्क पक्षों की नवसी को इस तत का अनुष्ठान किया जाता है। एक वर्ष तक इसका जावरण होना चाहिए। इससे चण्डिका के पूजन का विधान है। इस दिन उपवास करना चाहिए।

वण्डीवाल — बङ्गाल में वण्डीवास भगवद्भक्त कि हो गये हैं। बँगला में इनके रचे भक्तिरस्पूर्ण भजन तथा कीर्यंत बहुत ज्यापक और प्रचलित हैं। इनका जोवनकाल लग-भग १३८० से १४५० हैं कि तक माना जाता है। बँगला भाषा में राधा-ईका विवयक अनेक सुन्दर भजन इनके रचे हुए पाये जाते हैं।

चण्डोमकुल — मुकुन्दराम द्वारा बैंगला में लिखित 'चण्डो-मकुल' चण्डीपुणा की एक काव्यमय पद्धति देता है। यह धाकों में बहुत प्रचलित है।

बण्डीमाहात्त्व्य — वण्डीमाहात्त्व्य को देवीमाहात्त्व्य भी कहते है। हर्तिकंक के कुछ एकोकों एवं मार्कण्डेवपूराण के एक कंत्र से यह माहात्त्व्य गठित है। इसका रचना कारू छठो गतान्द्री है, क्योंकि शायर्थिकत चण्डीयत्तक हती बच्च पर आधारित है। चण्डीमाहात्त्व के अनेक अनुवाद तथा इस पर आधारित अनेक मजन बेंगळा शाकों द्वारा छिखे गये हैं।

बच्चीकतक — नाणभट्ट द्वारा रिचत वण्टीयतक सातवीं सताब्यी के प्रविधि का साविदियक प्रम्ब है। यह 'बच्ची-माहात्म्य' पर आधारित हैं। इसमें देवो की स्तुति १०० स्लोको में हुई हैं। विविध भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ हैं।

चतुरक्रीत्थासन-यह ग्रन्थ गोरखनाथप्रणीत है तथा नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज से प्राप्त हुआ है। इसमें हट्योगके चौरासी (चतुरशीति) आसनों का विवरण पाया जाता है।

**चतुर्वोत्त**स---गणेशचतुर्थी, गौरीचतुर्थी, नागचतुर्थी, स्कन्द-बतुर्थीतथा बहुला बतुर्थी के अतिरिक्त इस बतुर्थीवर का विधान है। इसके लिए पञ्चमी से विद्व चतुर्थी होनी चाहिए। लगभग २५ वत ऐसे है जो चतुर्थी के दिन होते हैं। यमस्मृति के अनुसार सदि चतुर्थी तिथि शनिवार को पड़े तथा उसी दिन भरणी नक्षत्र हो तो उस दिन र्भान तया दान से अक्षय पृष्य की प्राप्ति होती है। चतुर्थी तीन प्रकार की होती है--शिवा, शान्ता तका भूखा (भविष्य पुराण ३१.१-१०)। वे क्रमञः है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, माघ कृष्ण की चतुर्थी तथा भीमवासरीय चतुर्थी। चतुर्थीजागरण क्रत--कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को इस बत का अनुष्ठान होता है। पाँच अथवा बारह वर्ष तक इसका वाचरण करना चाहिए। शिवजी का वृत स्नान कराते हुए पूजन करना चाहिए। असंस्थ कलशो से स्नान कराने को विधान है। कलश सौ तक हो सकते है। इसके अति-रिक्त बोडशोपचार पूजन पूर्वक रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे व्रती को दिव्यानन्दो की उपलब्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है।

चतुर्वेजीवत----वर्मग्रन्थों में लगभग तीस चतुर्वेशीवतो का उल्लेख मिलता है। कृत्यकल्पतरु केवल एक प्रत का उल्लेख करता है और वह है शिवचतुर्वशी।

चतुर्यस्थण्यमी—मास के दोनों पत्नो की अष्टमी तथा चतु-यंशी को इस बत का अनुष्टान होता है। इसमें भोजन नक पद्धित से करना चाहिए। एक वर्ष तक इसका आचरण होता है। इसमें शिवपुत्रन का विधान है।

च्युर्मूतिकत---विष्णुधर्मीतरपुराण के तृतीय अध्याय, क्लोक १३७-१५१ में १५ चतुर्मृति बतो का उल्लेख हं। हेमाद्रि, जनकण्ड १५०५ में भी कुछ वर्णन मिलता हं।

चयुर्युगकर—चैत्र मास के प्रथम बार दिनों में वारों युगों—कृत, देता, द्वापर तथा तिष्य (कीळ) का पूजन होता है। एक वर्ष तक अनुवर्ती मासो में भी इन्ही तिथियों में इस दव का आचरण करना चाहिए। इसमें केवळ दुग्बाहार का विधान है।

ब्युकंगिंबन्तामांब — धर्मशास्त्र का विक्यात निवस्थ प्रत्य । हेमाद्रि नेरहवीं शती के अन्त में यादव ( महाराष्ट्र के ) राजाओं के मंत्री थे । उन्होंने धर्मशास्त्रीय विषयों का एक विषयको तैयार किया, विश्वे 'व्यवुक्तीचिन्तायणि' कहते हैं। लेकक की योजना के जनुसार हतके गीव साथ हैं— (१) जत (२) जान (३) तीर्य (४) मीक तवा (५) परिखेष तव्यक्त के जार भाग है—(१) देवता (२) काक-निर्णय (३) कर्मनियान तथा (४) क्रज्ञा-निर्णय (३) क्रज्ञा-निर्लय (३) क्रज्ञा-निर्णय (३) क्रज्ञा-निर्णय (३) क्रज्ञा-निर्णय (३) क्रज्ञा-न

चतुर्वेद स्वामी—ये ऋक्संहिता के एक भाष्यकार है, जिनका उल्लेख सायण ने अपने विस्तृत ऋश्वेदभाष्य मे किया है।

चतुःक्लोको भागवत — महाराष्ट्र भक्त एकताथ (१६०८ ई०) डारा लिखित भागवत का अत्यन्त संक्षिप्त रूप । इसके भीतर चार क्लोकों में ही भागवत की सम्पूर्ण कथा वर्णित है।

मूल संस्कृत में चतु रलोकी भागवत का उपदेश नारा-यण ने ब्रह्मा को सुनाया या, जो भागवत पुराण के द्वितीय स्कन्ध में उद्धृत हैं।

बन्बकूप कुल्सीन त्वांत बह्मसर सरीवर के मध्य में बढ़े द्वीप पर यह अति प्राचीन पित्र स्थान है। यह कूप कुल्सीन के चार पित्र कुलों में गिना लाता है। कूप के साथ एक मस्थिर है। कहा जाता है कि पुत्रिधिकर ने महामारत युद्ध के बाद यहीं पर एक विश्वयस्ताम्भ बनवाया पा। वह स्तम्भ अब यहाँ नहीं है। अन्त्रकाम क्रांगम---चन्द्रज्ञान को चनद्रहास भी कहते हैं। यह एक रौद्रिक आगम है।

सन्त्रमञ्ज्ञ — नृथ्यों की छाया (रूपक अर्थ में छाया राजसी का पुत्र राहु अर्थात् अस्यकार) अब चनस्या पर पहती है तब उसे चन्द्रमहण कहते हैं। इस पर्व पर नदीस्लान तथा विशेव अप-यान-पुष्प करने का विधान है। यह धार्मिक क्रय्त मैमितिक माना गया है।

क्लानकम्बत — सोमबार पुक्त की पूर्णिया को इस तत का अनुष्ठान होता है। यह यात तह है। इस्में कन्द्रपुत्रन का विधान है। आरम्भ से सातमें दिन चन्द्रमा की ज्वतप्रतिमा किसी कोसे के वर्तन में रखकर उसकी पूजा की जाती है। चन्द्रमा का नामोण्यारण करते हुए २८ या १०८ पलाधा की समियाओं से यी तथा तिल के साथ होम करता वाहिए।

बन्नमध्यम—एक नदी और तीर्थ प्राचीन काल में विनाय नदी (पंजाब ) को चन्द्रमामा कहते थे । जहाँ यह सिन्यु में सिल्ती ची वहीं चन्द्रमालायेचे था । यहाँ पर हुक्या के पुत्र साम्ब ने सूर्यमण्डिर की स्थापना की थी । मुसलमानों द्वारा श्व तीर्थ के नष्ट कर देने पर उत्कल में हत तीर्थ का स्थानान्तरण हुआ। इस नाम की एक झोटी नेवी ममुद्र (बगाल की काडी ) में मिलती है । बही नवीन चन्द्रमामा तीर्थ स्थापित हुआ और कोजार्क का सूर्यमन्दिर बना । कोणार्क का सूर्यमन्दिर पाणिक स्थापस्य का अद्युत नमुता है।

**अन्द्रमा**—पृथ्वीका उपग्रह । वेद में इसकी उत्पत्तिकावर्णन इस प्रकार पाया जाता है :

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । श्रोत्राहायुश्च प्राणक्च मुखादन्निरजायत ॥

[ चन्त्रमा उस पुरुष के मनस् अर्थात् ज्ञानस्वरूप सामर्थ्यं से, तथा उसके चलुओं अर्थात् तेजस्वरूप से सूर्यं उत्पन्न हुआ। .......]

बन्मकत—वराहपुराण के अनुसार यह क्रत प्रत्येक पूर्णिमा को पन्द्रह वर्ष तक किया जाता है । इसके अनुष्ठान से विशेष पुण्य प्राप्त होता है ।

चन्त्रवर्णी—भाद्र कृष्ण वष्ठी को चन्द्रवर्ष्टी कहते हैं। कपिला वष्ठी के समान इसका अनुग्ठान किया जाता है। यष्टी के दिन उपवास का विधान है। थलहास जलग-वर्ष

चन्द्रसास सामग---दे० 'चन्द्रसान सागम' ।

क्वाक्यवान—जयम विवस के चन्त्रमा के छाप जब रोहिणी भक्षत्र हो, विशेष कर के कार्तिक भात में, चन्द्रमा को जम्मं बेने से विषोप पृष्पों तथा मुल्तों की उपक्रिक होती हैं। स्काबती—इसका प्राचीन नाम चन्द्रपुरी है। यह जैन तीर्म है। जैनाचार्य चन्द्रप्रम का जम्म यह हुजा था। यह स्वान बाराजसी से १२ मील दूर पढ़ता है। यहाँ पहुँचने के लिए पूर्वीत्तर रेलने के कार्यापुर स्टेशन पर उत्तर कर कम्मन चार मील चलना पड़ता है। यहाँ जन्म सम्प्रवास के हिन्दु भी दर्शनार्थ जाते हैं।

चित्रका — माध्य संप्रवायाचार्य स्वामी जयतीर्थ की दार्शनिक कृति 'तत्त्वप्रकाशिका' की सुप्रसिद्ध टीका । इसके रचयिता स्वामी व्यासतीर्थ १६ वी शती ई० में हुए थे।

बिट्टका—(२) अनुपूतिस्थरूपाचार्य नामक विद्यान् का रचा हुआ एक सस्कृत ब्याकरण । पाणिनिब्याकरण की अपेका यह कुछ वरल हैं। कहते हैं कि सरस्वती देवी की हुपा है इस प्रत्य को उक्त पंडितजी ने एक रात में ही रच दिया था। इसलिए इसका 'सारस्वत ब्याकरण' नाम पढ़ गया।

चम्पकचतुर्वंशी—शुक्ल पक्ष की चतुर्वशी तिथि को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है, जब सूर्यवृषभ राशि पर स्थित हो। इसमें शिवजो के पूजन का विधान है।

चम्पकडावशी—ज्यार शुक्ल हादशी को इस स्रत का अनु-च्छान होता हं। इसमें चम्पा के फूलों से भगवान् गोविन्द का पुजन करना चाहिए।

क्याक्टडी—आह शुक्क वस्टी को, जब वैश्वित योग, भोमवार तथा विशाला नक्षण भी हो, चन्यावस्टी कहते हैं। इस दिन उपयास करना चाहिए। इसके सूर्य देवता हैं। मार्ग-सीयं मास की लटी भी चन्यावस्टी कही गयी है, जब उस दिन रिववार तथा वैश्वित योग हो। स्मृतिकोस्तुम ४६० तथा अहस्याकामधेनु के अनुसार दोनों तिथियों ठोक हैं। मदनरत्न के अनुसार यह मार्गशीयं शुक्क यस्टी रिववार को पडती है जब स्वतिभाग नक्षण हो। प्रायः २० वर्ष बाद यह योग आता है। कुछ प्रयोज्यों के अनुसार इस दिन भगवान् विश्वेष्य के अनुसार महाराष्ट्र साहए। निर्णयसिक्य, पृक्षण कस्टी को चन्यावस्टी का प्रत किया जाता है। क्क्यू—रख एवं गद्य निश्चित संस्कृत काव्य रक्ता।
रेथवीं सती के मध्य शिवगुण योगी ने विवेकिकतामणि नामक एक चापू की रचना की। यह बीरवीव सम्बद्धा से सम्बद्धा से स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य सम्बद्धा से सम्बद्धा संस्कृत साहित्य में रामा-गणबस्य, नजन्यू, गोपालचयू, कृत्यक्व मा कि क्वय कोटि के सरस और सामिक काव्य है।

248

बस्बा—एक बैक्जन तीर्थ। हिमाचक प्रदेश में यह भूतपूर्व रिसासत है, को डक्ड्रीची से २० मीक हूर राबी गयी के तट पर बसी हुई है। नगर में कक्ष्मीनारायण का मन्दिर है। बही भगवान नारायण की क्वेत संगमरमम की प्रतिमा अति विकाल तथा कलापूर्ण है।

चनस—एक पात्र, जो यक्षों के अवसर पर सोमरस वितरण के काम आता था। यह पृत की आहुति देने में भी प्रयुक्त होता है। यह पवित्र काष्ठ, उदुम्बर, खिर आदि से बनता है।

चरक—(१) सर्वप्रयम इसका अर्थ भ्रमणशीक विद्वान् अयवा विद्यार्थी था, जैसा बृहदारण्यकोपनिषद् मे इस शब्द का प्रयोग हुआ है। इस नाम से विशेषतया कृष्ण यजुर्वेद की एक शास्त्रा का बोध होता है।

(२) महाराज कनिष्क के समकालीन वैद्य चरक थे, जिनके द्वारा 'चरकसंहिता' की रचना हुई।

स्पर शास चन्या प्राप्त पर पास्तु स्व स्व स्व साक्षा न्य प्रजुर्व के शिक्षालाओं में अकेले चरक सम्प्रदाय की ही बारह शासाएँ थी। चरक, आद्धरक, कठ, प्राप्य कठ, कपिएठल कठ, बाएठल कठ, चारायणीय, बारायणीय, वारायणीय, वार्तान्तर्य, श्वेतास्वतर, ओपमण्यव और मैत्रायण। चरक शासा के पहले तीन भागों के माम ईण्डिमिका, मध्यमिका बीर अरिमिका है।

सरणवादुकातीर्थ — बररोनाथ मन्दिर के पीछे पर्वत पर सीचे बढ़ने पर चरणपाइका नामक स्थान आता है। यही से नक कगाकर बदरीनाथ पूरी और मन्दिर में जक काया जाता है। यह जक प्रनाना के चरणोदक के समान पवित्र माना जाता है। भारत के अन्य स्थानों में भी भगवान, देवता एव ऋषि-मुनियों की वरणपाइकार्ये (पदिचक्र) निष्यमान है। दतानेथ की चरणपाइकार्ये काशी के मणिकणिका पाट और गिरनार पर्वत पर स्थित हैं। वर—चावल, यब, माथ आदि से दूप में पकाकर बने हुए

चष-—जावल, यव, माथ आदि से दूघ मे पकाकर **बने हुए** हविष्य को 'चरु' कहते हैं, जो देवताओं तथा पितरों को अपित किया जाता है। २६२ भूरुगः वाधिका

चरच---विक पाठरीली के भेद से कर्मकाण्ड की विभिन्न समझालों अपना पढ़िल्यों को चरण कहते हैं। उत्तर भारत के अधिकांश मन्दिरों में स्मार्ग बाह्यण मूर्ति के पास आकर अपनी चरण के मृहानुष के निर्वेशानुसार स्वतः पूजा कर सकते हैं।

अरमण्यूह—वेदो को शालाओं के क्रमानुसार उनके ब्राह्मण, आंरप्यक, सूत्र तथा उपवेद आदि का निर्देशक ब्रम्थ। यथा परणस्थह में कथन है:

> द्वे सहस्रे शतन्यूने मन्त्रा बाजसनेयके। तावस्वन्येन संख्यातं बाळखिल्यं सयुक्तिकम्। बाह्यणस्य समाख्यातं प्रोक्तमानाच्यतुर्गुणम्।।

[ बाजसनेय अपीत् शुक्क यजुर्बेदसंहिता में १९०० मंत्र है। बालिक्टस साक्षा का भी यहीं परिमाण है। इस दोनों स्वार गुना अपिक इनके बाह्यणों का परिमाण है। स्वार गुना अपिक दनते के बाह्यणों का परिमाण है। स्वार अपूर्वेद का अपूर्वेद, सामवेद का गाम्पवंदेद और अपूर्वेद का अप्रवाहन उपनेद है। परन्तु सुभूत और स्वार के अवस्तत होता है कि आयुर्वेद अपवंदेद का उप-वेद है और अप्रवेद स्टावेद का।

चरनवास—एक योग-स्थानसाधक संत । १७३० ई० के लग-भग प्रकृति एक सम्प्रदाय की स्थापना की, जिसे 'चरा-वासी' सम्प्रदाय कहते हैं। इस सम्प्रवाय का आधार कबीरपन्य के समान है। इन्होंने धर्मीपदेशमय अनेक डिन्दी कविता प्रन्यों की रचना की है।

चरनवास मार्गब बाह्यण तथा अललर के रहते वाले से बार में में दिरूठी में रहने लगे। इनकी दो शिवार्य हों, सहस्रोबाई और द्यावाई। रोगो ने पद्य में योग सम्बन्धी प्रत्य लिखे हैं। चरनवास का जन्मसमय नागरीप्रवारिणी समा की स्रोज के अनुसार संवत् १७६० है और ७८ वर्ष की अवस्था में संवत् १८५० है हैं को एक प्रत्य की अवस्था में संवत् १८५० हैं हैं को एक प्रत्य की अवस्था में संवत् १८५० हैं हैं को

(१) अष्टांगयोग (२) नरसाकेत (३) सन्देहसागर (४) मिकसागर (५) हरिप्रकाश टीका (६) अमरलोक खण्डपाम (७) मिक्सियारय (८) शब्द (९) दानलीला (१०) मनिषरक्तकर गुटका (११) राममाला और (१२) ज्ञानस्वरोदय ।

चरनवासी-यह योगमार्गी धार्मिक पन्थ है । नाव सम्प्रदाय

जैसे धैन है, बैधे ही बरतवासी पन्य बैण्यन समझा आखा है। परपत्तु इसका मुख्य साधन हट्यमेपलिल राजबांक है। उपासना में ये रासा-कृष्ण की भीक्त करते हैं, परस्तु योग की मुख्यता होते से हसे योगमत का ही एक पम्य मानना चाहिए। इस पन्य के प्रधमानायं गुक्तेव की कहे जाते है। चरतवास जिलते है कि मुझको सुक्तेवजी के स्ता है। चरतवास जिलते है कि मुझको सुक्तेवजी के की शिखा थी।

चर्यंडनाथ---नाथ सम्प्रदाय के नव नाथ प्रसिद्ध हैं। चर्यंट-नाथ उनमें से एक हैं।

वर्षक्यती—एक नदी का नाम, जो मध्य प्रदेश में बहुतीं हुई इटावा (उ॰ ४०) के निकट यमुना में निकती हैं। पुराणों और महाभारत में इसके किनारे पर राजा रिन्त-देव द्वारा वर्तिषयत करने का उन्लेख मिलता हैं। कहा जाता है कि बिल्गसूजों के चमडों के पूंज से यह नवी बह निकली, स्तीलिए इसका नाम चमंचती (आस्पिक क्याल) पदा। किन्तु यह पुराणों की गुम या सांकैतिक भाषागंजी की ठिक्त है, जिससे बढ़े-बढ़े लोग भमित हो यदें वहां रिन्तिदंव की पस्चलिल और चमंदासिंच का वर्ष केला (कटनी) स्तम्भों को काटकर जनके फलों से होग एवं व्यतिपसत्कार करना है। केलों के पत्ति-खिलकों के भी चर्च क्हा जाता था। ऐसे कटलीवन से उक्त भदी निगंत हुई वी।

चर्मापाय — बैष्णवया शैव संहिताओं के चार खण्ड है (१) जानपाद (२) योगपाद (३) क्रियापाद एवं (४) चर्यापाद। चर्यापाद में धार्मिक क्रियाओं का वर्णन है। शैवागमों में इसका विस्तृत उल्लेख पाया जाता है।

चवाल -- यज्ञपृप (स्तम्भ) के ऊपर पहनाये गये लकडी के डक्कन को चपाल कहते हैं।

चालुष मनु—चौदह मनुओं में से एक मनुका नाम । इनके नाम से चालुष मन्वन्तर की कल्पना हुई ।

बाणक्य—राजनीतिशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कैटिस्टीय अर्थ-शास्त्र के राजियता एवं जन्द्रगुन्त मीर्घ के प्रवान क्षेत्री। इनको कीटिस्ट, विष्णुगुन्त आदि नामों से भी क्कारते हैं। ये वणक नामक स्वान के रहने वाले थे, खार वाणक्य कहलाये। वर्षवास्त्र राजनीति का उलकट ग्रन्थ है, जिसने परवर्ती राजधर्म को प्रमाजित किया। वाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक नीतिकरण 'चाणक्यनीति' मी प्रचक्ति है। चाणक्य ने व्यवाहरू में बातीं (वर्षवाहरू) तथा दण्ड-नीति (राज्यवासन) के साच काम्यीक्षिकी (वर्षवाहरू) तथा प्रती (विषक कम्यों) पर भी काफी कक दिया है। वर्ष-वाहरू के बनुसार यह राज्य का वर्म है कि वह येखे कि प्रवा बगीवम चर्म का उचित राज्य करती है कि नहीं। हे० 'जीटिय' वर्सों ट्यार्थाहरू

बाबुर्यास्त्र — वातुर्यास्य से उन वैदिक यहाँ का बोच होता है, बो प्रत्येक ऋषु (शीष्म, वर्षा, शीरा) के बारस्य में होते थे। ये मौसम बार मासों के होते से, अत्यूष्ट ये उत्युख बार महीनों के अन्तर प्रदा किये जाते थे। प्रयम 'वैश्व-देव' काल्गुनी पूर्णिमा को, द्वितीय 'वस्ण-प्रवास' जावाड़ी पूर्णिमा को तथा तीसरा 'वाक्सेय' कार्त्सको पूर्णिमा को मनाया जाता था। इन उत्सवों की अम्पदः दो और तिथियों भी हो सक्ती हैं— वैनी, आवणी एवं बामहायणी पूर्णिमा, या वैशाही, भाद्यभी एवं पीसी पूर्णिमा।

बाहुर्यास्थ्यात—वर्षा के वार महीनों का संयुक्त नाम वाहु-मीच्य है। इससे जो अत किया जाता है करको भी वाहु-मीच्य कहा जाता है। इस तत में विभिन्न नियमों (भोजन तथा कुछ आचार-व्यवहारों के निषेष) का पानन होता है। तीन का सेवन तथा मर्दन, उडतेन, ताम्बुल तथा पुर की सेवन नियिद्ध है। मांमाहार, मनु तथा कुछ मन्द्र की। उत्तेजक वस्तुर्ग, त्याच्य बतलाणी गयी है। दे ला हुए सेवह की सम्बद्ध हों होते वर्षों का नहीं उन्लेख है जो बस्तुत वाहुर्यास्य त्रतीं के अन्तर्यत नहीं आवो; समय-मयुल, १५०-१५२।

चातुराध्यमिक—चार आश्रमों में से किसी एक में रहने बाला 'चातुराश्रमिक' कहलाता है। इससे बाहर के व्यक्ति अनाश्रमी, आश्रमेतर कहलाते हैं।

बाक्त तिषिय -- वर्तमान वान्त्र मान, तिषि बादि पञ्चाङ्ग की विषिव तिति प्राचीन है और वैदिक काल से कली बादी है। कालमुदार बीच-बीच में बेच-बेड़ ओतियाने ने करण-बन्ध तिकामकर बीर संस्कार द्वारा संशोधन करके इस गणना को ठीक बीर पुत्र कर रखा है। इस ऋतुओं का विभागन चली तरह सुनीते के लिए हुआ, जिस तरह बातन साम अति तिष्यों में बीर दिया गया। बेचारान्योशिय बातन साम अति तिष्यों में बीर दिया गया। बेचारान्योशिय

में उसी काल विभाग का अनुसरण किया गया है जो उस समय प्रचलित था और आज भी प्रचलित है।

जान्त्र वित---धर्मशास्त्र में इसकी कई विधियाँ पायी जाती है:

(१) अमायस्या के दिन इस ब्रत का प्रारम्भ होता है। एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण करना चाहिए । दो कमल-पुर्मों पर सूर्य तथा चन्द्रमा की प्रतिमाओं का पूजन करना चाहिए।

- (२) मार्गशीर्थ पूर्णिमा से आरम्भ करके एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान करना चाहिए । प्रत्येक पूर्णिमा के दिन उपवास तथा चन्द्रमा के पूजन का विचान है ।
- (३) किसी भी पूर्णिमा के दिन इस बत का अनुष्ठात करना वाहिए। १५ वर्षपर्यन्त इसका आवरण होता है। इस दिन नक भीवन करना वाहिए। इस बत के आवरण से एक सहस अवसेभ यज्ञ तथा भी राजमूय यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है।

(४) इसके अनुष्ठान में चान्द्रायण वत का आचरण

- करना नाहिए। चन्द्रमा की सुवर्णमधी प्रतिमा के दान का इसमें विवास है। दे हैशांदि, २८८४; मस्स्य पूराण १०१.७५; इरम्पकल्यार का रतकाल, ४५०। बान्यायन वत-(१) बहुम्पुराणीक यह वत पीच मास की मुक्क जतुरंगी को मनाया जाता है। बारक में एक और बाह्यार के बाती में हाल और वृद्धि के साथ बृद्धि करके एक महीने में यह वत पूरा किया जाता है। उद्देश्य पाय-मोजन है। थीर अपराधों के प्रायंविचत का में यह वत किया जाता है।
  - (२) यह बत पूर्णिमा के दिन आरम्भ होता है। एक मास तक इसका आचरण करना चाहिए। प्रत्येक दिन तर्पण तथा होम का विधान है।

बामुम्बा—(१) शिवरपती तज्ञाणी के अनेक नाम है, यथा है ही, उमा, गौरी, पार्चती, दुर्गी, भवानी, काली, कपा-लियों एवं होना है हो हो की बेदियों (पित्रियों) के विपरीत दारें वार्थिक आचारों में अध्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है तथा थिय से कुछ ही कम महत्त्व इनका है। इनको पति के समान स्थान धिव के मुगल (अडैंड) क्या अब्बेतारीस्थर में प्राप्त होता है, जिसमें विश्वण भाग विव

का एवं बाम देवी का है। देवी के अनेक नामों एवं गुणों (दसालू, भयानक, क्रूर एवं अदम्य) से यह प्रतीत होता है कि शिव के समान ये भी अनेक देवी शक्तिमों के संयोग से बनी हैं।

(२) मैसूर (कर्नाटक) में चामुण्डा का प्रसिद्ध मन्दिर है आहाँ बहुसंस्थक यात्री पूजा के लिए जाते हैं।

(३) वण्ड जोर मुण्ड नामक राजतों के बन के लिए दुनी से वामुण्डा की जलारित किस प्रकार हुई, हक्का वर्णन मार्कक्षेयपुराण में इस प्रकार हुई, हक्का दुनी के कोच से कुछित कलाट से एक काली और प्रशंकर देवी उलाम्न हुई। इसके हाथ में सद्दण और पाक तथा नरमुख से अलंहत दिवाल गया थी। बहु बुक्त, जोण तथा मरमुख से अलंहत दिवाल गया थी। मुख केला हुआ और जिल्ला अलावती थी। उसकी बांखें रिक्त और उसके प्रशंकर हा हुआ और उसके प्रशंकर हा इस अकाश पर रहा था। देवा देवी में होने राखतों का वा करके उनके विद्यों की दुनी के सम्मुख अपित किया। दुनी ने कहा, "दुना दोनों राखतों के संकृषित समस्त नाम 'वामुख्या से प्रसिद्ध होगी।''

चालुण्डातन्त्र—'आगमतत्त्वविकास' में उद्घृत तन्त्रों में से एक तन्त्र 'वालुण्डातन्त्र' है। इसमें वालुण्डा के स्वरूप तथा पूजाविधि का सविस्तर वर्णन है।

चारावणीय काठकवर्मसूत्र — कृष्ण यजुर्वेद की एक प्राचीन छाक्षा 'बारावणीय काठक हैं। इस शाक्षा के धर्ममूत्र से विष्णुस्मृति के गद्मसूत्री की सामग्री ली गयी जात होती है। किन्तु कुछ नियम बदले और कुछ नये भी जोवे गये हैं।

बार्बाक—नास्तिक (वेदबाहा) दर्शन छः है—चार्बाक, प्राध्यिमक, योगाचार, सौत्रान्तिक, बैमाधिक एव आहंत । इस सबमें वेद से असम्मत मिद्धान्तों का प्रतिपादन है। इसमें से चार्बाक अवैदिक और लोकायत (भौतिकवादी) बोनों है।

चार्चोक केवक प्रत्यक्षवारी है, वह बनुमान आदि अच्य प्रमाणों को नहीं मानता। उसके पत से पृथ्वी, वक्त, तेज बोर बायु में चार ही तत्व हैं, जिनसे तब कुछ बना है। बसके मत में काकाश तत्व की स्थिति नहीं है। इन्हों चारों तत्वों के मेछ से यह देह बनी है। इनके विवेध प्रकार के संयोजन मात्र से वेह में चैतन्य उत्पन्न हो जाता है, जिसको लोग बारमा कहते हैं। दारीर जब विनष्ट हो बाता है तो बेक्य भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जीव इन पूर्तों से जरमन होकर इस्ते पूर्तों में तरफार लेका है। बदः बेक्यविविष्ट दे ही आत्मा है। वेह से जितिरक्त जारमा होने का ,कोई प्रमाण नहीं है। उसके मत से ली-पूर्तार्थ के जालिक्षन से उरमन मुख पूर्वार्थ है। संसार में खाना, पीना और मुख से रहना चाहिए:

यावज्जीवेत् सुखं जीवेद् ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत् । भस्मीभृतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः।।

[जब तक जीना चाहिए सुखपूर्वक जीना चाहिए; यदि अपने पास साधन नहीं है तो दूसरों से ऋण लेकर भी मौज करना चाहिए। इमशान में शरीर के जल जाने पर किसने उसको औटते हुए देखा है?] परलोक वास्वर्ग आदि का सुख पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष महीं हैं। इसके अनुसार जो लोग परलोक के स्वर्गसुख को अमिश्र शुद्ध सुख मानते हैं वे आकाश में प्रासाद रचते हैं, क्योंकि परलोक तो है ही नहीं। फिर उसका सुख कैसा? उसे प्राप्त करने के यज्ञादि उपाय व्यर्थ हैं। वेदादि धृतौं और स्वार्थियों की रचनाये हैं ( त्रयो वेदस्य कर्तार: धूर्त-भाण्ड-निशाचराः ), जिन्होंने लोगों से धन पाने के लिए ये सन्जवाग दिखाये है। यज्ञ में मारा हुआ। पशु यदि स्वर्ग को जायेगातो यजमान अपने पिताको ही उस यज्ञ में क्यो नहीं मारता? मरे हुए प्राणियों की तृष्ति का साधन यदि श्राद्ध होता है तो विदेश जाने वाले पुरुषों के राह-खर्च के वास्ते वस्तुओं को ले जाना भी व्यर्थ है। यहाँ किसी बाह्यण को भोजन करादेयादान देदे, जहाँ रास्ते में आवश्यक होगा वही वह वस्तु उसको मिल जायगी।

जगल में मनुष्य प्रायः दृष्ट फल के अनुराशी होते हैं।
नीतिवास्त और कामशास्त्र के अनुनार अर्थ क काम को
ही पुरुवार्थ मानते है। पारकीकिक मुख को प्रायः नहीं
मानते। वहते हैं कि कितने परकोक वा वहाँ के मुख को
देखा है? यह सब मनगढन्त वार्ते हैं, सत्य नहीं हैं। वो
प्रत्या है वही सत्य है। इस मत का एक दुसरा नाम,
नीता कि पहले जिल्ला जा चुका है, लोकायत भी है।
इसका अर्थ है 'लोक से सिल्य'। लोको-जनों में
नामत फैला हुआ मत हो लोकायत है। जबांतु बर्म-

काम को ही पुरुषार्थ मानने वाले भनुष्यों में यह मत फैला हुआ है।

यबारि चार्याक का नाम प्रसिद्ध नहीं है तथापि उसका सत और उसका तक बहुत फैले हुए, आपाफ हैं। पाष्ट्राव्य उसमें में इस प्रकार का उस मानने तोण बहुत जोग हैं। यह सत आपूर्तिक इंग्डाट्सक भीतिकवाद से मिनता जुलता है, केवल तक जीर पुर्कि पर आधारित है। परवर्षी दार्धिक सम्प्रवायों के उपनर इसके आधार का यह प्रभाव हुआ कि इस सम्प्रवायों ने अपने तक्षयंक्य को पर्याप्त किसति किया, जिससे वे इसके आधोगों का उत्तर दे सकें और इसका खण्डान कर सकें। चार्याक्य के एप में भारत ने बहुत अचितर में वी इसके आधोगों का उत्तर दे सकें और इसका खण्डान कर सकें। चार्याक्य के प्रमार में मारत ने बहुत अचितर में हुआ है हुआ। (पूर्ण विवस्य के लिए दे॰ 'सबंबर्शनसंखह', प्रथम अप्याप्त ।)

## चार्वाकदर्शन-दे० 'चार्वाक' ।

षित्त — पताझिल के अनुसार मन, बुढि और अहंकार तीनों से मिलकर चित्र बनता है। चित्र की पांच कृत्तियों होती है — प्रमाण, विषयंय, केलकर, निम्न से स्मृत । चित्र की सिंत, मूड, विसित्त, निरुद्ध एव एकाग्न ये पांच प्रकार को भूमियों होती हैं। आरम्भ की तीन चित्रभूमियों में योग नहीं हो सकता, केवल अन्तिम यो में हो सकता है।

चित्रवृत्तियों के निरोध का ही नाम योग है। पतञ्जलि ने अष्टाङ्ग्रयोग का वर्णन किया है। ये बाठ अंग है— यम, नियम, जामन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समर्थि। योग का अतिम चरण समाधि है। इसका उद्देश्य हैं चित्त के निरोध से आत्मा का अपने स्वरूप में लय।

विक्तीकृषढ़—इसका प्राचीन नाम चित्रकृट या। यहां पहले पाचुपत पीठ या। मेरपाट के सिसीरिया वंदा के राणाओं के समय में इसकी बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी। पुराने उदयपुर राज्य का यह यशस्वी दुर्ग है। यह भारत का महान् ऐति-हासिक तथा सास्कृतिक तीर्थ है। यहां का कण-कण मातु-भूमि की रक्षा के लिए तथा हिन्दुत्व के गौरत की रक्षा के लिए रक्तिसिद्धात है। यूगे के भीतर महाराणा प्रताप का जनमस्थान, रानी पिंचनी, पन्ना धाय तथा भीराबाई के महल, कीतिस्तम्भ, वयस्तम्भ, वराशकर महारोब का मनियर, गोमुख कुण्ड, रानी पिंचनी तथा भन्य राजपूत बीराङ्गनाओं की विस्तृत चितामृमि, काली माता का मन्दिर आदि दर्शनीय स्थान हैं।

चिक्कृष्ट — यह उत्तर प्रदेश के बाँचा जिले में करवी स्टेशन के पाल प्रास्त्रितों के तट पर स्थित अंदि रस्य स्थान है। निककृट का सबसे बड़ा माहास्त्य यह है कि नगराना राम ने बनवास के समय यही निकास किया था। निककृट सदा से लगीभूमि रहा है। महाचि अंकि-अनसूया का यही आप्रम है, जहां से मध्य प्रदेश क्रम जाता है। 'यहाँ तपस्त्री, मगबद्भक्त, विरक्त महापुष्य सदा रहुले आये हैं।

चित्रमुख्या— यमदितीया को प्रातःकारु सबरे चित्रमुख लावि चौदह यमों की पूजा होती है। इसके बाद बहिलों के चर माई के मोजन करने की प्रथा बहुत दुर्गति है। इस विन बहिलें बान के व्याज से भाई को बालीबरित देती है। बाप देने का उहाँच यमराज को बोखा देना है। बाप से माई को मरा हुआ जानकर यह उस पर आक्रमण नहीं करता। कायस्यों का यह विश्वास है कि चित्रगुस उनके दूर्वज

कायस्यों का यह विश्वास है कि चित्रगुत उनके यूर्वज हैं। अत. इत दिन वे उनकी विधिवत् यूजा करते हैं। चित्रगुत यमराज के लेखक माने जाते हैं, अत: उनकी कलम-वाबात की भी यूजा होती है।

ष्णक्रतीय—विचारण्य स्वामी शरा विरिचत प्रवास्ती अर्द्धत वेदाल का एक प्रसिद्ध सम्प है । सके पिणक्यीं समाक प्रकरण में उन्होंनि चेतन के विषय में कहा है कि सराकाश, महाकाश, जलाकाश एवं मेषाकाश के समान कूटबर, बद्धा, जीव और देखर-भेद से चेतन चार प्रकार का है। व्यापक आलाश का नाम महाकाश है, स्टाविष्ठक आकाश को घटकाश कहते हैं, घट में जो जल है उत्तमें प्रतिविध्यान होनेवाले आकाश को जलाकाश कहते हैं और मेष के जल में प्रतिविध्यत होनेवाले आलाश का नाम मुद्ध चेतन हैं उस्का नाम बहु है, देहुरूप उपाधि से परि-ख्रिक्ष ख्रेतन को कूटब्स कहते हैं, देहुरूप उपाधि से परि-ख्रिक्ष ख्रेतन को कूटब्स कहते हैं, देहुरूप उपाधि से परि-ख्रिक्ष ख्रेतन को कूटब्स कहते हैं, देहुरूप उपाधि से परि-

वित्रपुट--अप्पय दीक्षितकृत भीमांसाविषयक ग्रन्थों में से एक वित्रपुट है। यह ग्रन्थ अप्रकाशित है।

चित्रभानुब्रत--शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इस ब्रत का अनु-इंद्रान किया जाता है। रिक्तिम सुगन्धित पूष्पों से तथा मृतवारासे सूर्यकापूजन होताहै। इससे अच्छेस्वास्थ्य की उपलब्धि होतीहै।

चित्रभानुष्यह्यस्यस्य — उत्तरायः के प्रारम्भ से अन्त तक इस का अनुष्याम होता है। यह अयन वत है। इसमें सूर्य की पूजा होती है।

चित्रजीयांसा — अप्यय दोशितकृत अलङ्कार शास्त्र-विषयक सन्य । इसमें अर्थीवत का विचार किया गया है । इसका सप्टन करने के लिए पण्डितराज जगन्नाय ने 'चित्रमीमासा-सप्टन' नामक सन्य की रचना की की ।

खित्रमोमांसाखण्डन---पण्डितराज जगन्नायकुत यह प्रत्य अप्पय वीक्षित कृत 'चित्रमीमासा' नामक अलब्क्कार शास्त्र विष-यक प्रस्य के खण्डनायं लिखा गया है।

चित्रीक्षकवी व्यक्ति —सम व्यवियों का सामृहिक नाम। पाञ्चराव शास्त्र साल चित्रींकाव्यों कृषियों हारा सङ्कृतिक है,

को संहिताओं का पूर्ववर्ती एवं जनका पवप्रदर्शक है। इन कृषियों ने वेदों का निकर्ष निकालकर पाञ्चरात्र नाम का सालव तैयार किया। ये सामि स्वायन्त्रुत्व मन्यन्तर के सरीषि, अक्ट्रिरा, अत्रि, एकस्य, पुन्छ, कन्नु और विस्त्रुत्व है। इस शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम एव मोक्ष चारो पुरुषायों का विवेचन है। वृद्यवेद, यनुर्वेद, सामवेद तथा अङ्गिरा व्यक्ति के अववंदेव के आधार पर इस ग्रन्थ में प्रवृत्ति और निवृत्ति मागों की चर्चा है। दोनो मागों का ह्याधारस्तम्म है। माराय्य का कवन है— "हरिमक बहुराव उर्गर्द्वर इस ग्रन्थ को बृहस्पति से सीलेगा और उसके अनुवार प्रवित्रीयसम्बद्धी व्यविद्यों का यह ग्रन्थ आजकल उन्तरक्ष

चिस्तुलाकार्य — आवार्य विस्तुल का प्राप्तुमीय तेरल्यी जताव्यों में हुआ था। उन्होंने तत्त्वप्रदीपिकां नामक वेदान्त ग्रन्थ में न्यायनीकावतीकार बल्कभावार्य के मत का लच्छन किया है, जो बारहकी गताव्यों में हुए थे। उस लच्छन में उन्होंने जीहर्य के मत को उत्पृत किया है, जो इस जाताव्यों के अन्त में हुए थे। उसके जन्मस्थान आदि के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता। उन्होंने 'तत्त्वप्रदीपिकां के मज़्जावरण में अपने गुक सामाम जानीत्म लिखा है। जिन दिनों इसका आदिमीव हुआ था, उस दिनों स्वाप्त में अपने पात्र का वार्ष हो। जिन दिनों इसका आदिमीव हुआ था, उस दिनों स्वाप्त मत्त्र (कर्कशास्त्र) का जोर वह उहा था। हावस्य सामक्ष्त

में श्रीत्रयं ने त्यायमत का लाक्य किया था। तेरह्वीं श्राताली के आरम्भ में गङ्गेष्म ने श्रीह्यं के मत को लेक्सित हतवारी वेष्णव आचार्य मी बहुत मत का सक्य कर रहे वे । ऐसे समय में चित्तुकाचार्य ने अहैतमत का सम्पर्यन और त्याय आदि मती का सक्य करके शाह्र म व की लाका की। उन्होंने इस उहेच्य की पूर्ति के लिए 'तस्व-प्रवीर्षणा', 'त्यायमकरण्ड' की होता और 'लाक्डनलप्य-साय' की टीका लिखी। अपनी प्रतिमा के कारण पिस्टु-आचार्य ने शोर्ड ही समय में बहुत प्रतिका प्राप्त कर खी। चित्रमुख भी अहैतवाद के स्तम्भ माने आते हैं। परवर्सी आवार्यों ने उनके वाक्यों को प्रमाण के रूप में उद्युन किया है।

चिस्तुको — चित्सुखाचायं द्वारा रचित 'तत्वप्रदीपिका' का दूसरा नाम 'चिन्सुखी' है। यह अद्वैत वेदान्त का समर्थक, उच्चकोटि का दार्शनिक ग्रन्थ है।

चिता---मृतक के दाहसंस्कार के लिए जोडी हुई लकडियो का समूह । गृह्यमूत्रों में चिताकर्म का पूरा विवरण पाया जाता है ।

चिविचिवोत्तवरतस्विनिरूपण---विभिन्दाईत सम्प्रदाय का दार्श-तिक ग्रन्थ । वरदनायक सुरिकृत (१६वी शताब्दी का) यह ग्रन्थ जीव, जगत् और ईरवर के सम्बन्ध में विचार उप-स्थित करता है।

विवस्तरम् —यह मुद्दूर दक्षिण भारत का अति प्रसिद्ध श्रेत तीर्थ है। यह मश्रास-अनुपक्तिटि मार्ग में बिल्ह्युरम् से १० मील दूर अवस्थित है। मुप्रसिद्ध 'नटराल जिव' यही विराजमात हैं। शङ्करजी के प्रकारत्व लिड्रो में से आकाव-लिङ्क पिरस्वरम् में ही मारा जाता है। मन्दिर का पेरा १०० नीचे का है। वहले पेरे के परवात् दूवरे थेरे में १०० नीचे का है। वहले पेरे के परवात् दूवरे थेरे में श्रुक्क पोपुर हैं जो नो मीलिल का है, उस पर नाट्याशस्त्र से जात्व करते हुए भववात् बङ्कर की बहुत भूपर स्वर्णमूर्ति है। इस्के सम्मुल समामण्या है। कई प्रकोशों के भीतर माराण स्वद्ध की लिङ्कमय मृति है। वही विवस्त्यम् का मुल विवह है। महिष्ट आप्रधारात तथा पत्रक्यिल ने इसी मृति की अर्था की थी, जिससे प्रसन्त होकर भगवात् चङ्कर ने वायवनात्व किया। उद्योत तथा के स्थारक कर्ण में मट- राज की यहाँ स्थापना हुई, ऐसी अनुश्रुति है। धार्मिक विस्तार और कला की अभिव्यक्ति दोनों हो दृष्टियों से यह मन्दिर अपूर्व है।

इसी चिवानगपुर के निवासी उमापित नामक एक ब्राह्मण गृह सन्त मरई ज्ञानसम्बन्ध के शिष्य हो यये थे, विसक्ते कारण उनकी जाति ने निकाल दिया गया। किन्तु गृक की क्रमा से उमापित बहुत बढ़ै सिहारितक ग्रन्थों के प्रणेता हुए। उन्होंने अनेक ग्रन्थ रचे जिनमें से आठ तो सिहारत साहनों में से हैं। आगे चलकर इनका नाम उमापित शिवान चार्य हुना।

चिवानम्ब — माध्य बेष्णयों के इतिहास में अठारह्वी शती के मध्य कई अनन्य अगबन्दीमें कवि हुए, जिस्होंने अगबन्तुं कृष्ण की स्तुति के गीत कबड़ आपा में लिखे थे। इसमें एक ये चिवानस्य दाम, जिनका कतन्त्र यन्य हिंग्सिचित-रसायनं अति पनिद्ध है। इनका 'हिंग्कबामारं' नामक अन्य करूड बण्य भी मैद्योनिक यन्य ममझा आता है। निकासमिक्तम्य 'नगमसन्वित्तिक पन्य ममझा आता है।

चिन्तामणितन्त्र— 'आगमतत्त्वविकास' में दी गयी ६४ तन्त्रों की सूची में इसका ३२वांक्रम हैं। तन्त्र के विभिन्न अङ्गों पर इससे प्रकाश पडता हैं।

चिल्ल्य—(१) अट्टाईम आगमों में से एक जैव आगम 'विन्त्य' नामक भी है।

(२) बुद्धि का विषय मुर्जीमं स्थूल विश्व चिन्त्य (चिन्ता का विषय ) कहलाती है। इससे विषरीत ब्रद्ध तत्त्व अचिन्त्य है।

पुनार — चारालमी से परिचम गामा की में 'चरणाटि' सामक एक पहाडी किया । यह मिर्काए किये से गाम के बाहिने तट पर स्थित पित्रक में में गाम के बाहिने तट पर स्थित पित्रक में में गाम के बाहिने तट पर स्थित प्राचम में भाग काता है। इसकी स्थित सामा प्राचम के आलार की है, अतः समका नाम चरणादि यदा । स्थानीय परम्पा के अनुमार हमका देशक नाम चरणादि से जुनार हो गया है। लोग हसे गाम प्रदृत्ति की तरीभूमि और दुर्ग में स्थित सम्बद्ध को राजा विक्रमादित्य का चनवामा मानते हैं। मिस्टर हतना प्राचीन नहीं जान पहला। परन्तु गहत्वाल राजवंश के समय तक कितत (कान्तिपुरी) और चरणादि योनो महत्वपूर्ण स्थान थे। चुनार दुर्ग का महत्व तो पुरे मध्यक्तल तक बना रहा। प्राय प्रदृत्त हुंग एक प्रकार का शावालों देशाना जाना था।

यहाँ की रम्य एकान्त स्थली में बस्कानावार्यओं ने भग-बान् की आराधना की थी। उसकी स्मृति में 'महाप्रभुजी की बैठक' स्थापित हैं। इससे बैक्जब भी इसे अपना तीर्य मानते हैं।

कुलिकोपनिषद् — इस उपनिषद् में सेश्वर सांख्ययोग सिद्धान्त सरलता से प्रस्तुत किया गया है। बुलिका का सांख्य मत कैत्रायणी के निकट प्रतोत होता है, अतएव ये बोनों उप-निषदें (बुलिका गढ़ में त्रायणी) लगभग एक ही काल को रचनार्ये हैं।

बेतन — आत्मा का एक पर्वाय । इसका अर्थ है 'बैतना रखने बाला ।' 'बिद्दुय होने से ब्राप्मा का यह नाम हुआ । दुखन मूक के चतुर्न मन्त्र में पुरुष के अपूर्व कार्यों के वर्णन में किपत है 'तंशी विश्वं व्यक्तमान्, अर्थात् वह नाना प्रकार का जनत् उसी पुरुष के सामध्यं में उसनान हुआ है । बहु दो प्रकार का है, एक 'साधन' अर्थात् नेतन जो कि मोजनादि के लिए चेट्टा करता है और ओवस्युम, है। दूसरा 'अनवत', अर्थात् जो जड है और भोज्य होने के लिए बना है, न्योंकि उसमें आन नहीं है, यह अपने आप चेटडा भी नहीं कर सकता। आत्मा सभी दर्शनों में चेतन माना गया है। 'चैतन्य उसका गुण हैं।

बेतम्ब (१)— आस्तिक दर्शनों के अनुसार र्यंतन्य आस्मा का मृण है। चार्बाक तथा अस्य नास्तिक सनों के अनुसार संतन्य अस्मा का मृण न होकर प्राइतिक तस्वों के त्युतार संतन्य अस्मा का मृण न होकर प्राइतिक तस्वों के त्युतार संतन्य अस्मा का मृण न होकर प्राइतिक तस्वों के त्युतार संतन्य के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज और बायु ये चार ही तत्व के किन से देह बनती हिं। क्ला कस्तुओं के मेल में मदिरा बनायों जाती है एको प्राचन स्वादा के स्वत्य त्युत्व करने में नया नहीं होता, किन्तु संयोग में निर्मान मदिरा में ही मारलना उत्पन्न होती, किन्तु संयोग में निर्मान मदिरा में ही मारलना उत्पन्न होता, किन्तु महम्म होता, किन्तु कि एक में मिल जाने में ही घरीर में जनस्य उत्पन्न होता, किन्तु उत्पन्न होता कि मारनाय विवयप गुण भी नष्ट हो आता है। व्यवस्थ ()— देश कुळ्य विवयप गुण भी नष्ट हो आता है।

सन्याम आश्रम के 'दसनामी' वर्ग के अन्तर्गत दीक्षित होने वाले शिष्य का यह एक उपनाम भी है।

-चीतन्यचन्त्रोदय—सं०१६२५ वि०के लगशग बङ्गाल में धार्मिक नवजागरण हुआ तथा महाप्रभु कृष्ण चैतन्य के

जीवनवसान्त पर भी कतिपय ग्रन्थ कुछ वर्षी में रखे गये। 'चैतन्यचन्द्रोदय' उनमें से एक है। यह कवि कर्णपूर द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। इसका नाम 'प्रबोधचन्द्रो-दय' नामक आध्यात्मिक नाटक के अनुसार रखा गया प्रतीत होता है।

वैतम्बवरित-मरारि गृत रचित यह महाप्रम् कृष्ण चैतन्य की जीवनलीला का संस्कृत में वर्णन है। इसकी रचना सं०१६२९ वि० में हाई थी।

**जैतम्बर्चरितामृत**—बैंगला भाषा में कृष्णदास कविराज कत महाप्रम कथ्य चैतन्य के जीवन से सम्बन्धित यह एक काव्य ग्रन्थ है। रचनाकाल स० १६३८ वि० है। इसे कवि-राज ने नौ वर्षों के परिश्रम से उत्तर प्रदेशस्थ वृन्दावन (राधाकण्ड) में तैयार किया था। यह ग्रन्थ वडा शिक्षापुणं है तथा चैतन्यजीवन पर सर्वोत्तम लोकप्रिय रचना है। इसे सम्प्रदाय के अनेक भक्त लोग कंठस्थ कर लेते हैं। श्री दिनेशचन्द्र सेन के मत से चैतन्य सम्प्रदाय के लिए यह ब्रन्थ बहुत प्रामाणिक और अति महत्त्व का है।

**चैतन्धवेच**--दे० 'कच्या चैतन्य' ।

**चेतन्यभागवत---**महात्मा वन्दावनदास रचित यह ग्रन्थ बॅगला काव्य में चैतन्यदेव का सुन्दर जीवनचरित है। इसकी रचना सं०१६३० वि० मे हुई।

चैतन्यमञ्जल--कविवर लोचनदाम कृत यह प्रन्थ भी चैतन्य-जीवन का ही बंग भाषा में बर्णन करता है। इसकी रचना सं०१६३२ वि० में हुई।

चैतन्यसभ्प्रवाय---(कृष्ण चैतन्य शब्द की व्याख्या में चैतन्य का जीवनवृत्तान्त देखिए।) चैतन्य की परमपद-प्राप्ति सं० १५९० वि० में हुई तथा १५९० से १६१७ वि० तक बगाल का बैंडणब सम्प्रदाय चैतन्य के वियोग से शोकाकल रहा। साहित्यरचना तथा संगीत मृतप्राय से हो गये, किन्तू चैतन्य सम्प्रदाय जीवित रहा । नित्यानन्द ने इसकी व्यव-स्था सँभाली एवं चरित्र की नियमावली सबके समक्ष रखी। उनकी मृत्युपर उनके पुत्र वीरचन्द्र ने पिताके कार्य को हाथ में लिया तथा एक ही दिन में २५०० बौद्ध संन्यासी तथा संन्यासिनियो को चैतन्य सम्प्रदाय मे दीक्षित कर डाला । चैतन्य की मत्य के कुछ पूर्व से ही रूप, सना-तन तथा दूसरे कई भक्त वृन्दावन में रहने लगे थे तथा चैतन्य सम्प्रदाय की सीमा बँगाल में बाहर बढने लगी थी। चैतन्य के छ साथी - रूप, सनातन, उनके भतीजे जीव,

रघुनाथदास, गोपाल भट्ट एवं रघुनाथ भट्ट 'मोस्वामी' कहलाते थे। 'गोस्वामी' से धार्मिक नेता का बीच होता था । ये लोग शिक्षा देते, पढाते और दूसरे मतावलम्बियों को अपने सम्प्रदाय में दीक्षित करते थे। इन्होंने अपने सम्बदाय के वार्मिक नियमों से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थ लिखे । भक्ति, दर्शन, उपासना, भाष्य, नाटक, गीत आदि विषयों पर भी उन्होंने रचना की । ये रचनाएँ सम्प्रदाय के दैनिक जीवन, पूजा एवं विश्वास आदि पर व्यान रखते हुए लिखी गयी थी।

उक्त गोस्वामियों के लिए यह बड़ा ही शुभ अवसर था कि उनके बन्दावन-बास काल में अकबर बादशाह भारत का शासक था तथा उसकी धार्मिक उदारता के कारण इन्होने अनेक मन्दिर वन्दावन में बनवाये और अनेक राजपूत राजाओं से आर्थिक सहायता प्राप्त की।

सत्रहवी शती के प्रारम्भिक ४० वर्षी में चैतन्य आन्दो-लन ने बंगाल में अनेक गीतकार उत्पन्न किये। उनमें सबसे बढे गोविन्ददास थे। ज्ञानदास, बलरामदास, यद्नन्दन दास एव राजा वीरहम्बीर ने भी अच्छे ग्रन्थों की रचनाकी।

अठारहवी शती के आरम्भ में बलदेव विद्यामुखण ने वेदान्तमूत्र पर सम्प्रदाय के लिए भाष्य लिला, जिसे उन्होने 'गोविन्दभाष्य' नाम दिया तथा 'अचिन्त्य भेदाभेद' उसके दार्शनिक सिद्धान्त का नाम रखा।

र्वतन्य सम्प्रदाय में जाति-पाँति का भेद नही है। कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है, पूजा कर सकता है तथा ग्रन्थ पढ सकता है। फिर भी विवाह के नियम एवं बाह्मण के पुजारी होने का नियम अक्षुण्य या। केवल प्रारम्भिक नेताओं के बशज ही गोस्वामी कहलाते थे। इन्ही नियमो से अनेक मठ एवं मन्दिरो की व्यवस्था होती बी।

र्वतन्य दसनामी सन्वासियो में से भारती शास्त्रा के सन्यासी थे। उनके कुछ साथियों ने भी संन्यास ग्रहण किया। किन्तू नित्यानन्द तथा वीरचन्द्र ने आधुनिक साधुओं के सरल अनुशासन को जन्म दिया, जिसके अन्त-र्गत वैष्णव साधु वैरागी तथा वैरागिनी कलहाने लगे। ऐसा ही पहले स्वामी रामानन्द ने किया था। इस सम्प्रदाय में हजारी भ्रष्ट शाक्त, और बौद्ध आकर दोक्षित हुए। फलतः बहत बडी अशद्धता सम्प्रदाय में भी आ गयी । आष-कल इस साधुशाखा का आचरण सुघर गया है।

इनके सम्बर्ग में मुख्य मूर्तियों कृष्ण तथा राधा की होती हैं, किन्तु बैतम्य, बहेत तथा नित्यानन्द को मूर्तियों की मी प्रत्येक मन्दिर में स्थापना होती है। कहीं-नहीं तो केवल बैतम्य की ही मूर्ति युद्धती है। संकीर्तन दनका मुख्य बार्मिक एवं दैनिक कार्य है। कतितीय (प्रधान नायक) मन्दिर के जगनोहन में करताल एवं मूर्दंग वादकों के बीच नाचता हुवा कीर्तन करता है। अधिकतर 'गीर-ब्लिक्का' का गायन एक साथ किया जाता है। सकीर्तन-रक व्यक्तिताल करों में भी संकीर्तन करता है।

**बैन-इ**स मास के सामान्य कृत्यों के लिए देखिए कृत्य-रस्नाकर, ८३-१४४, निर्णयसिन्ध्, ८१-९० । कुछ महत्त्व-पूर्णवरों का अन्यत्र भी परिगणन किया गया है। शुक्ल प्रतिपदा कल्पादि तिथि है। इस दिन से प्रारम्भ कर चार मास तक जलदान करना चाहिए। शुक्ल द्वितीया को उमा, शिव तथा अग्नि का पूजन होना चाहिए। शुक्ल ततीया मन्त्रादि तिथि है । उसी दिन मत्स्यजयन्ती मनानी चाहिए। चतुर्थी को गणेशजी का लड्डुओं से पूजन होना चाहिए। पञ्चमी को लक्ष्मीपूजन तथा नागों के पुजन का भी विधान है। षष्ठी के लिए देखिए 'स्कन्द-षष्ठी। सप्तमीको दमनक पौधेसे सूर्यपूजनको विधि है। अष्टमी को भवानीयात्रा होती है। इस दिन ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान का महत्व है। नवमी को भद्रकाली की पूजा होती है। दशमी को दमनक पौषे से धर्मराज की पूजा काविधान है। जुक्ल एकादशी को कृष्ण भगवान् का दोलोत्सव तथा दमनक से ऋषियों का पूजन होता है। महिलाएँ कृष्णपत्नी रुक्मिणी का पूजन भी करती है तथा सन्च्या काल में सभी दिशाओं में पश्चगव्य फेकती है। द्वादशी को दमनकोत्सव मनाया जाता है। त्रयोदशी को कामदेव की पूजा चम्पा के पुष्पो तथा चन्दन लेप से की जाती है। चतुर्दशी को नृसिहदोलोत्सव मनाया जाता है। दमनक पौधे से एकबीर, भैरव तथा शिव की पूजा की जाती है। पूर्णिमा को मन्वादि, हुनुमज्जयन्ती तथा वैशाख स्नानारम्भ किया जाता है।

चौरासी बद--राषावल्लभ सम्प्रदाय के संस्थापक गोस्वामी हरिबंशजी ने तीन प्रन्थ लिखे बे--'राषासुधानिष', 'चौरासी पद' एव 'स्फुट पद'। चौरासी पद का अन्य नाम 'हिल चौरासी' भी है। हरिबंशजी का उपनाम 'हित'या जिसे उन्होंने इस प्रन्य के बारम्म में बोड़ दिया है। इनका समय १५३६ दि० के जगमग है। हित-सीति तथा स्कूट पदोगों ही ब्रजमाया में रचे सबे हैं। हित्तवीं की उक्त रचनाएँ बड़ी मधुर एवं राखाकृष्ण के प्रेमरस से परिपूर्ण हैं।

भौरासी बैक्ककन की बातीं — बल्कम सम्प्रदाय के अन्तर्मत वक्तमाया में कुछ ऐसे एन्य हैं, जो कुम्मदिन सम्बन्धी कथाओं के मेमतत्व पर अधिक बक्क देते हैं। इसमें सम्बन्धी मुख्य गोस्वामी गोकुकनायजी की संप्रहरना ''शीरासी बैक्कावन की बाती' हैं की १६०८ विक सक् ने नेक्क्षी नामी। इन वातीओं से अनेक मन्तर्कारियों के ऐतिहासिक काव-कम निर्मारण में सहायता मिन्तरी है।

चौरासी सिद्ध-वीद धर्म की वज्रयान शास्त्रा के अन्तर्गत चौरासी सिद्ध बहुत प्रसिद्ध है। इनमें कुछ हठयोग के अम्यासी शैव सन्त भी गिने जाते है। इनके समय तक बौद्ध सन्त धर्म, प्रज्ञा, शील तथा समाधि का मार्ग छोड-कर चमस्कारिक सिद्धियों की प्राप्ति में लग गये थे। नीति और औचित्य का विचार इनकी साधनामें नही था। सिद्धों में सभी वर्णों के लोग सम्मिलित थे। अतः इनमें ब्राह्मणों के आचार-विचार का पालन नहीं होता या। इनमें से बहुत से सूरापी और परस्त्रीसेवी थे। ये मांस आदि का भी सेवन करते थे। रजकी, भिल्लनी, डोमिनी आदि इनकी साधिकाएँ थी। सिद्ध इनमें से किसी एक को माध्यम बनाकर और उसके सहयोग से नाममार्गीय उपचार करके यक्षिणी, डाकिनी, कर्णीपशा-चिनी आदि को सिद्ध करते थे। यह सकाम साधना थी। इनमें से कुछ निष्काम निर्मण ब्रह्म के भी उपासक थे, जो ध्यान द्वारा शुन्यता में लीन हो जाते थे। इन सिद्धों में नारोपा, तिलोपा, मीनपा, जालम्धरपा आदि प्रसिद्ध हैं। सिद्धों के चमत्कार लोक में प्रचलित थे। सिद्धों ने अप-भ्रश अथवा प्रारम्भिक हिन्दी में अपने प्रिय विषयों पर प्रारम्भिक पद्यरचनाभीकी है।

बील (बुबाकरण)—अयम मुण्डन या चूडाकरण सस्कार को चील कहते हैं। यह बालक के जन्म के तीहारे वर्ष क्रयबा जन्म के एक वर्ष के भीतर किया जाता है। आहबजायन मृह्यमुत्र (१.४) के अनुसार यह सस्कार आम मुहर्ग में विषम वर्ष में होना चाहिए। इसमें ब्रह्मण पुरेतिहत, नाई एवं दूसरे सम्बन्ध आमंत्रित किये जाते है। बालक मारा- २७०

पिता द्वारा मंडप में लाया जाता है तथा दोनों के बीच बैठता है। पुरोहित बालक के पिता से संकल्प तथा नवग्रह-होम कराता है। पुन वह बालक के निकट एक वर्गाकार चिह्न बनाता तथा लाल मिट्टी से उसे चिह्नित करके उस पर चावल छिडकता है। बालक फिर उस वर्गाकार चिह्न के पास बैठता तथा नाई उसके केश, अपने अस्तूरे की पूजा होने के पश्चात उतारता है। बीच में केवल वह एक केशसमुह छोड़ देता है जो कभी नहीं काटा जाता और जिसे शिखा कहते हैं। उत्सव का अन्त भीज एव बाह्मणों को दान देकर किया जाता है।

इस सस्कार का प्रयोजन केशपरिष्कार एवं केश अलं-करण है। आयर्वेद में इस बात का उल्लेख है कि जहाँ शिखा रखी जाती है उसके नीचे मनुष्यशरीर का मर्म-स्थल है। अतः उसकी रक्षा के लिए उसके ऊपर केश-समह का रखना आवश्यक है।

**क्यवम, क्यवान**—एक प्राचीन ऋषि के नाम च्यवन एव च्यवान है। ऋग्वेद (१११६१०---१३,११८,६; ५.७४.५:७ ६८.६.७१.५.१० ४९.४) में वे बद्ध एवं बलहीन पुरुष के रूप में वर्णित है, जिन्हें अधिननों ने यौवन तथा बल प्रदान किया। शतपथ ब्राह्मण मे कथा इसरे दग से दी गयी है। यहाँ च्यवन के शयांति की पत्री सुकन्यासे विवाह करने की कथा है। उन्हें भग अथवा आङ्गिरस कहा गया है। जैमिनीय बाह्मण में लिखा है कि भृगु के दूसरे पुत्र विदन्वन्त ने इन्द्र के विरुद्ध च्यवन की सहायता की, जबकि इन्द्र इनसे अध्विनो के प्रति यज्ञ करने से रुष्ट था। यह भी उल्लेखनीय है कि शतपथ-ब्राह्मण में सुकन्या के परामर्ज पर अध्विनीकुमार यज्ञ में अपना भाग लेने आते हैं। किन्तु इन्द्र और च्यवन में समझौता हो गया होगा, जैसा कि ऐतरेय बाह्मण के एक उद्धरण से पता चलता है कि च्यवन ने शर्यात के ऐन्द्र महाभिषेक का शुभारम्भ कराया था। पञ्चविश बाह्मण ( ११.५,१२,१९ ३,६;१४ ६,१०;११ ८,११ ) मे च्यवन को सामवेद का ऋषि कहा गया है। उन्हों बैदिक सन्दर्भों के आधार पर पुराणों में च्यवन-सम्बन्धी कई कथाएँ पायी जाती हैं।

**छठमाता--**कार्तिक शक्ल षष्ठी को 'छठमाता' कहते है और इस दिन सूर्य की पूजा होती है। आजकल सूर्यपूजा का वैदिक काल की अपेक्षा कम महस्वपूर्ण रह गयी है। फिर भी सूर्यपूजाका प्रभाव है। उड़ी सामें पुरी के समीप कोणार्क तथा गया में सुर्यमन्दिर हैं। प्रत्येक रविवार को सूर्योपासक मास, मछली नहीं खाते तथा इस दिन को अति पश्चित्र मानते हैं। कार्त्तिक मास के रविवार विहार एवं बंगाल में सूर्योपासना के लिए अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

सूर्यदेव के सम्मान में विहार में कास्तिक शुक्ल बष्ठी के दिन एक पर्व मनाया जाता है। उस दिन सर्योपासक लोग वत करते हैं तथा अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देते है, पुन दूसरे दिन प्रात उदय होते हुए सूर्यको अर्घ्य देते हैं। यह कार्य किसी नदी के जल में या तालाब के जल में खडे होकर स्नानोपरान्त करते हैं। श्वेत पुष्प, चन्दन, सुपारी, चावल, दूध, केला आदि भी सूर्य को चढाते है। परोहित के बदले इस पूजा की क्रिया परिवार का सबसे बड़ा बद्ध (विशेष कर बढ़िया) करता है। कहीं-कही मुमलमान भी यह पूजा करते है।

छठी--- गह्ममुत्रो में पष्ठी एक शिशाचातिनी यक्षिणी मानी गयी है। इसको जन्म के छठे दिन तुष्ट करके विदा किया जाता है तथा शिशु के दीर्घायुष्य की कामना की जाती है।

अन्य शुभ रूप में शिशु के जन्म के छठे दिन की रात को माता लब्दी या छठी माता की पूजा करती है तथा जो के आटे के रोट व चावल चीनी के साध पकाकर देवी को चढाती है। यह प्रथा विशेष कर चमारो मे पायी जाती है। दुसाध जाति में भी इस पूजा का महत्त्व है। वे भी छठी माँकी पूजाकरते हैं। छठी की पूजा के पहले पूजा करने वाले उपवास से अपने को पवित्र करते है तथा गाम करते हुए नदी के तट पर जाते हैं। वहाँ नदी में पूर्व दिशा की ओर मुख करके चलते रहते हैं जब तक मूर्योदय नहीं होता है। सूर्योदय के समय व हाथ जोडकर खड़े होते हैं तथा रोट व फल सर्थ को चढाते तथा स्वय उसे प्रसाद स्वरूप खाते हैं।

छत्र—देवताओं के अलङ्करण के लिये जो उपादान काम में लाये जाते है उनमें एक छत्र भी है। यह राजस्य अथवा अधिकार का द्योतक है। राजपदसचक उपकरणों में भी छत्र प्रधान है जो राज्याभिषेक के समय से ही राजा के कपर लगाया जाता है। इसीलिए उसकी छन्नपति पदबी है। देवमूर्तियों के ऊपर प्रायः प्रभामण्डलं और स्त्रन का अकून होता है।

बौद्ध स्तूपों की हिम्यका के ऊपर भी छत्र अथवा छत्रा-वित्त (कई छत्रों का समृह) पायी जाती है।

ड़ब्द (बेबाज़) — चेव के छ. अंज्ञ है — विक्षा, कल्प, व्याक-एम, निकक, ज्योतिय जी एकद। विसे मनुष्य के ज्ञ्ज बील, कान, नाल, मुँह, हाथ जीर पांच होते हैं, वैसे ही वेदों की खंख ज्योतिय हैं, कान निकक हैं, नाक विद्या हैं, मृख व्याकरण है, हाथ कल्प हैं तथा पांच छन्द है। विक्षा और छन्द से ठीक-ठीक रीति से उच्चारण और पठन का आज छन्द हैं। ब्हावंद सम्पूर्ण पखाय हैं। सामवंद एव अपबंदेद भी पदासय ही हैं। केवल यजुर्वेद में पदा और गद्य दोनों हैं। पत्र जयवा छन्दों की सक्या एवं प्रकार जबारित हैं। पत्र जयवा छन्दों की सक्या एवं प्रकार जबारित हैं। पत्र जयवा छन्दों की सक्या एवं प्रकार

छन्द का प्रधान प्रयोजन भाषा का लालित्य है। गव को मुनकर कान और मन की वह गीन नहीं होती हों राय को मुनकर होनी है। यद याद भी जन्दी होते हैं और बहुत काल तक समरण रहते हैं। साथ ही वे गम्भीर से गम्भीर भाव सक्षेप में व्यक्त कर देते हैं। यह तो छन्दों का साधारण गुण हुआ, परन्तु वेदाध्यमन में छन्द का जान अनिवार्ष है। छन्दों की जाने विना वेदाध्यमन पण सम्मा नावर्ष है।

है और इनमें से सबसे अधिक गायत्री छन्द का व्यवहार हुआ है। कात्यायन ने इन सात छन्दों के अनेक मेद स्थिर किये हैं। उन सब मेदों को जानने के छिए कात्या-यन की रची सर्वानृक्रमणिका देखती चाहिए।

इस्ही सात छन्दों को मूल मानकर व्यावहारिक माचा में अनल छन्दों का निर्माण हुआ है। उत्तररामचिंदत में लिखा है कि पहले-यहल आदिकवि वालमीकि के मुख्य से लेकिक अनुस्तुर छन्द की रचना हुई वी। इसके कुछ ही दिन बाद आयेगी ने बनदेवना से वानों-वातों में इसकी चर्चा की है। इस तो दर्ग अतिहास अनिवार के अल्पा क

कात्यायन की सर्वानुक्रमणिका के बाद छन्दशाहन के सबसे प्राचीन निर्माण महर्षि पिक्कल हुए। एन्होंने १,६१,६२,६५ प्रकार के वर्णवृत्ती कलले किया है। सहस्त नाहित्य में इस मारी संख्या में से लगभग '१० प्रकार के छन्द व्यवहान में आते है। अन्य लोकिक भाषाओं में सहकृत की अपेशा बहुत प्रकार के छन्दों का अवशा बहुत प्रकार के छन्दों का अवशा बहुत प्रकार के छन्दों का अवशा बहुत प्रकार के छन्दों का अववहार हुआ है। परन्तु उनकी गिनती वेदाङ्ग में नहीं है। छन्दि वेदानों के मत में छन्दम् वेदों का प्राच्य सहिता क्या या जो संकर्षित न होकर केवल गान में सुर्फित या। परन्तु सामान्यत सम्प्रूणं वेद को ही छन्दम् कहते हैं। वैदिक भागा को भी छन्दम् कहा ताता था। कोदों ने इसके प्रयोग का विरोध किया। प्रारम्भिक बौद साहित्य में कहा गया है कि जो छन्दम् ना प्रयोग करेया वह दर्जकत (पाप) करेया।

ख्न्योग—सामबेद संहिता के मन्त्रों को गाने वाले छन्दोग फहलाते हैं। इन्हीं छन्दोगों के कर्मकाण्ड के लिए जो आठ ब्राह्मण प्रन्थ व्यवहार में आते हैं वे छान्दोन्य कहे जाते हैं। ये सब आरण्यक प्रन्थ 'छान्दोन्यारप्यक' नाम से प्रसिद्ध हैं। २७२ **अस्पृत-स्वर्** 

ख्यनरच (ख्यायबाइन) --- आर्थन का पर्याय। अस्ति की मूर्तियों के अक्टून में छाम (बकरी या भेड) उनका वाहन विकासा जाता है।

कन्मित्स — यह में जो छागविल होती थी उसकी छागहिसा स्वस्त में विकास प्रभाव के कारण छागहिसा स्केंत बन्द हुई स्त साव्यक्ष में महाभारत और पुरारों में नई कवाएँ पायी जाती हैं। पाञ्चराण गत का प्रथम अनुगायी राजा वसु था। उससे जो यह किया उससे पव्यवस नहीं हुआ। ऋषियों ने देवों को अप्रसार जानकर छागहिसा के सान्यन्य में वस्तु से प्रथम किया, तब उसने देवों के अनुकूछ हो कहा कि छागविल देवी चाहिए। इससे ऋषियों ने उसे शाय विया और बहु मुस्तियर में पुसा गया। बहुँ। उससे अनन्य अस्तित पूर्वक नारायण की हैं। से स्वालोक को रहुँग।

क्राम्दोष्य--दे० 'छन्दोग' ।

डाक्योप्योपितवर्—सामवेदीय उपनिषद् प्रत्यो में छान्दोप्यो-पानिषद् और केनोपितवर प्रतिद्ध हैं। डाग्टीय में आठ क्यामा है। डाग्ट्योय बाह्यण का कर एक विशेषात्र हैं। उसने दस अप्याय हैं, परन्तु पहले दो अप्यायों में बाह्यणो-पुष्कत विषयों पर विचार है। दोव आठ अप्याय उपनि-वद्ध के हैं। डाग्ट्योय बाह्यण के पहले अप्याय में आठ सुक्त आये हैं। ये वस मुक्त जन्म और विवाह को मंगठ-प्रार्थना के लिए हैं। यह उपनिषद् बहातत्व के सम्बन्ध में सर्वप्रयान सम्बत्तां जातों है। साथ ही यह छ-प्राचीन उपनिषदों में से एक हैं।

डाम्बोग्योपनिषदीपिका--यह माधवाचार्य द्वारा विरचित डान्दोग्योपनिषद् की शाङ्करभाष्यानुसारिणी टीका है।

डाम्बोस्थास्थास्य — सामवेदीय साण्डय शाला के तीन ब्राह्मण इन्य है— 'पञ्चांस्वक', 'बर्द्ववर्धा एवं 'छान्दोस्य'। छान्दोस्य ब्राह्मण में गृद्धा सक्तमों के प्रायः सभी मन्त्र सगृहीत है। इसे उपनिषद्ध, संहितोपनिषद, ब्राह्मण अववा छान्दोस्य ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें सामवेद पढ़ने वालों को किंद उत्पादन के लिए सम्प्रयाप्पयतंत्र स्नुमियों की कथा लिली गयी है। इस ब्राह्मण के आठवें से लेकर दसवे प्रपाठक तक के अंग्र का नाम 'छान्दोस्योपनिषद्' प्रसिद्ध है। इसे 'सन्त्रवाह्मण'भी कहते हैं। छान्योच्यसुन्त्रीय--'ब्राह्मायण' अथवा 'वसिष्ठसूत्र' (सामवेद के तीसरे श्रौतसूत्र) की 'छान्दोग्यसुन्त्रीय' नामक वृत्ति या टीका पायी जाती है, जिसके छेलक बन्दी नामक विद्यान् ये।

किनमस्कावण्यास — उत्तराक्य में जहाँ सोम नदी मन्दा-किसी में मिलती है, वहाँ से पुछ पार एक मोछ पर क्रिक-सस्कत नणती का मर्मिस्ट हैं । यह राजपति का वह क्या है जिससे उनका सिर कटा हुआ दिखाया जाता है। इसकी कथा पूराणों में मिलती है। पार्वती ने अवने वहांस से गणपति का निर्माण किया था। एक बार पार्वती स्नाजनुत से थी, जितकी रजवाजी गणपति कर रहे थे। उसी बीच में शहूरजी आये। गणपति ने उनकी मुहस्येश करने से रोका। शकूर ने कुढ होकर गणपति का मिर काट दिया, जिससे ने क्रिक्सस्तक हो गये।

-

क्षपञ्जीवनवास—सं० १८०७ वि० के लगभग जगजीवनदास

से सतनामी (सत्यनामी) पंच का पुनव्हार किया। ये
बाराबंकी जिले के कोटवा नामक स्थान के रहने वाले
योगाम्यामी एवं कवि थे। इनकी शिक्षाएँ इनके एवे
हिन्दी पदाँगें प्राप्त हैं। इनके एक शिष्य दुलनदासजी
भी कवि थे।

क्षणत्—पुलस्कृत के प्रवास मन्त्र के अनुसार पुरुष इस सब जगत् में ज्यान हो रहा है जयाँत् उसने अपनी ज्यानको है इस जगत् को पूर्ण कर रखा है पुरुषमूक्त के ही १७ कें मन्त्र के अनुसार जब जगत् उत्पन्न नहीं हुआ या तब ईस्वर को सामर्थ्य में यह कारण रूप से वर्तमान या। इस्वर को इच्छानुसार उससे यह उत्पन्न होकर स्कृत नाम-रूपों में दिखाई पड़ता है।

आचार्य शंकर के अनुसार परमार्थतः जगत् माधिक और मिष्या है। परन्तु इसकी व्यावहारिक सत्ता है। जब तक मनुष्य सत्तार में लिस है तब तक संसार की सत्ता है। जब मोह नष्ट हो जाता है वब संसार भी नष्ट हो जाता है।

आचार्य रामानुज ने बहा और जगत् का सम्बन्ध बताते हुए कहा है कि जड़ जगत् बहा का बारीर है। बहा ही जगत् का उपादान और निमित्त कारण है। ब्रह्म ही जगत् रूप में परिणत हुआ है, फिर भी वह विकाररहित है। जगत् सत् है, मिच्या नहीं है । आचार्य मध्य के मतानुसार जगत् सत्, जड और अस्वतन्त्र है। अगवान् जगत् के नियामक हैं। जगत् काल की दृष्टि से असीम है। इन्होंने भी जगत की मत्यता को सिद्ध किया है। वस्लभाचार्य के मतानुसार ब्रह्म कारण और जगत् कार्यहै। कार्यजीर कारण अभिन्न हैं। कारण सत् है, कार्य भी सत् है, अत-एव जगत् सन् है। हरि की इच्छा से ही जगत् का तिरो-षान होता है। लीला के लिए अपनी इच्छा से बहा जनत् रूप में परिणत हुआ है। जगत् ब्रह्मात्मक है, प्रपञ्च ब्रह्म का ही कार्य है। आचार्य वल्लभ अविकृत परिणामवादी हैं। उनके मत से जगत् मायिक नहीं है और न भगवान् से भिन्न ही है। उसकी न तो उत्पत्ति होती है और न विनाश । जगत् सत्य है, पर उसका आविभीव एवं तिरो-भाव होता है। जगत्का जब तिरोभाव होता है तब वह कारण रूप से और जब आविर्भाव होता है तब कार्य रूप से स्थित रहता है। भगवान् की इच्छा से ही सब कुछ होता है। क्रीडा के लिए ही उन्होंने जगत् की सुष्टि की। अकेले क्रीडा सम्भव नहीं, अतएव भगवान् ने जीव और जगत् की सृष्टि की है।

आधार्य बळदेव विद्याभूषण के मतानुसार ब्रह्म अनत् का कर्ता एवं निमित्तकारण है। बही उपादान कारण है। ब्रह्म अविचित्त्य शक्ति बाला है। इसी शक्ति से बह जमत् रूप में परिणत होता है।

कगबीश — जगस् का ईस (स्वामी), ईश्वर। ऐस्वयं परमात्माका एक गुण है जिससे सम्पूर्ण विश्व का वह शासन करता है।

क्षणनाथ — उद्देशना प्रदेश के अन्तर्गत पुरो स्थान में कृष्ण भगवान का एक मन्दिर है, जिसका नाम है जराम्म-मिंदर। 'ज्याननाथ' (विषय के लिस्सा) कृष्ण का ही एक नाम है। उपर्युक्त मन्दिर में जगननाथ की मुर्गि के साथ कलराम एवं सुमदा की भी मुर्तियों है। आपाब में रय-यात्रा के दिव भगवान् क्षमाथ की सवारी रय में निक-कती है और जमता का अपार मेंका कमता है। यह चार पायों में से एक धाम है। प्रत्येक आंत्रिक हिन्दू भगवान् जगननाथ का दर्धन करना अपना पश्चित्र कर्तव्य समझता है। वेठ 'पूरी' क्यानाम्बन्धारुव्य-व्यह सहापुरान का प्रक्र अंख है। सहा-पुरान को आरम्भ में सहाधनों का माहारम्बन्धक बताया गया है। कन्यपुरान में इतका प्रमान भी दिया गया परस्तु अन्त ने ४५५ में सम्बाध के २०वें कालेक में इसी पुरान में किसा है कि यह बैज्यव पुरान है। इस पुरान में बैज्यान जवतारों की कथा की विशेषता और विशेष रूप से उत्करनर्ती जगन्मापत्री के माहारम्ब का कथन इस बात की परिष्ट करता है।

सगक्रावाधम स्वामी—अर्द्वत सम्प्रदाय के एक प्रमुख वेदा-न्ताचार्य । जगन्मायाधम स्वामीजी सुप्रतिक नृसिंहाश्रम स्वामी के गुरु थे ।

क्यमोहन — उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण कला (नागर तीला) के अन्धर्पत एवं विशेष कर उड़ीक्षा के मन्दिरों में गर्भगृह के सामने एक मण्डप होता है, जिसे जगमोहन कहते हैं। इस मण्डप में कीर्तन-भजन करने वाली मंडली सारती के समय या अस्य अवसरों पर गायन-वादन करती है।

बङ्गम- "बङ्गम" का व्यवहार दो जयों में होता है; प्रथम अङ्गम जाति के सदस्य के रूप में और द्वितीय एक अम्यासी जङ्गम के कार्य में । केवल दूसरी कोटि वाले हीं पुलनीय होते हैं। विभक्त जङ्गम विवाह करते एवं वीविका उपार्थित करते हैं। किन्तु जिन्हें अम्यासी या आयार्थ का कार्य करता होता है, वे आज्ञम ब्रह्मचारी रहते हैं। उन्हें किती मठ में रहकर शिक्षा तथा दी हाते किने होता है। उन्हें किती मठ में रहकर शिक्षा तथा दी हाते किने होता है। जङ्गमों की दो श्रीणयां भी होती हैं—गुक्स्थल एवं विरक्त। गुक्स्थल का वर्णन पहले हो गया है, विरक्तो का वर्णन आगे किया जायगा। दे ० जिङ्गायत अपेर

बङ्गमबाड़ी' (बाटिका) मठ के नाम से प्रतिबंद है। यह 'बङ्गमबाड़ी' (बाटिका) मठ के नाम से प्रतिबंद है। यह सठ बहुत प्राचित्र है। सर्वेप्रधम मिल्काबूर्ग नाइक स्विवयोगी को काशिराज व्यवन्त्रदेव ने विक्रम संग् ६६१ में प्रवोधिनी एकादशी के दिन इस मठ के लिए प्रृष्टिवान किया था। इस तरह यह ताझवासन लगाम पौने चौदह सी बरखी का हुआ। इस मठ के पास २२ गाँव हैं। इतके सिवा गोबीलिया से लेकर दक्षिण में बंगाली टोका के उक्तमर तक एवं पूर्व में अगस्त्यकुष्ट से परिचम में रामा- पूरा तक कारा स्वाम 'जङ्गमवादो' मुहत्तव जहकाता है, बो अधिकांत्र मठ की ही वायौर है। इसके दिवा मान सरोबर, धनकारोवर, मनकारोवर एवं सावीसायक के रामने का स्थान इसी मठ के अधीन है। यह मठ सिव-जिङ्गमय है। इसके अधीन हरिस्पन्नद्रपुत्र रोहितास्व को बाही सीप ने कारा या यह बसीचा भी है। यह मठ कासी मैं सबसे पूरागा, ऐतिहासिक और वस्तीय है।

बटायु---रामचन्द्रजी के बनकास का सहायक एक गक्ट-बंधन पत्नी, जो गुप्रराज कहकाताथा। सीताहरण का विरोज करने पर राजण ने इसके पंजा काट दियेथे। रामचन्द्रजी ने अपने हाथों इस पत्नी का अन्तिम संस्कार किया था।

बन्मतिबिक्काय-प्रति वर्ष जन्मतिथि वाले दिन स्नान-ध्यान के पबतात् पृश्य को पृश्व, वेवराण, लिन, हाहुगण, मादा-रिवा तथा अत्यापित का पृत्रन सम्मान आदि करना बाहिए। अवस्थाया, बहिल, खात, हुनुमानखी, विकोषण, कृपाचार्य, परशुराम, सार्कच्य (इस सक्को विप्तीवी माना गया है) का पूजन करना चाहिए। आकंच्येय की निम्नाजिवित सन्त से प्रार्थना करनी चाहिए।

मार्कण्डेय महाभाग सप्तकल्पान्तजीवन । चिरंजीवी यथा त्वं भी भविष्यामि तथा मुने ॥

जन्मतिषि का उत्सव मनाने वाले को मिष्ट खाद्यपदार्थ साना चाहिए किन्तु मास बॉजत है। उस दिन अहाचर्य बत का पालन करते हुए तिलामिलित जल पीना चाहिए। वे॰ वर्षकृत्यकोमुबी, '५५३-५६४; तिषितस्य, २०-२६; समयमप्रज, १७५।

**जन्मान्द्रमी—दे**० 'कुष्णजन्माष्ट्रमी' ।

क्का (विवेहराक) — मिथिला न्ते राजा, बिनको शतपय बाह्मण एवं नृह्वरारणकार्यानपद में बडा महत्वपूर्ण क्या प्राप्त है। जीमानीय बाह्मण एवं नोशीतिक उपनिषद में नी उन्हें कुछ के निर्माण के स्वीविक उपनिषद में नी उन्हें कुछ का स्वाप्त है। ये याजवत्वप्य बायस्तरीय एवं स्वेदरेकेलु बातवीय जादि ऋषियों के समकातीन से। कपनी उपरादा एवं कहा समकाती हिनाओं ने हिल्काच्यों के कारण ये प्रतिक्ष हैं। ये काशी के राज्य बजातवानु के जी समकातीन कहें जाते हैं। ये कुछ-पञ्चाल के शह्मणों है समीपी सम्बन्ध रखते से, जैसा कि याजवत्वण एवं स्वेदकेलु के उबाहरण से अकट है। उस समय वर्धन कितकेलु के उबाहरण से उत्तर बहुत में उनक के निवारण हिल्ला हात्या में जनक के निवारण हुक-पञ्चाल था। वत्तपन बहुत में उनक के निवारण हुक-पञ्चाल था। वत्तपन बहुत में उनक के

इह्मजानी होने का उल्लेख है। इससे उनके जातिपरिव-र्त्ता का बीघ न होकर उनके बह्मतत्वज्ञान का बोध होता है। तिस्तिरिव ब्राह्मत एवं शांकायन श्रीतपुत्र में भी उनका उल्लेख हैं। कुछ विद्वानों के ब्रमुक्तार उनका समय ६०० ई० पू॰ माना गया है। फिन्तु यह तिथि सन्वेह्मत्वक हैं, क्योंकि ब्यादायपु नाम के दी राजा थे, मगत्र एवं काणी के।

विसेह के राजा जनक एवं भीता के पिता की एकता कम सन्देशस्थ है, किन्तु रहे तिंद्ध नहीं किया जा सकता। भूतों में जनक जीत प्राचीनकाशीन राजा माने नथे हैं एवं उनके समय में पत्नी का वह सम्मानित स्थान नहीं या जैसा जागे चलकर हुआ। मारसीय साहिस्थिक और सामिक-साहिमिक परम्परा में जनक वियेहराज और सीता के पिता के रूप में ही प्रसिद्ध है, जो बाल्मीकिरामायण के प्रमुख पानों में से हैं।

अनक (सप्तरात्र सक्त )-पञ्चविशवाह्मण शास्त्र का एक श्रौतसूत्र है एवं एक गृह्यसूत्र । पहले श्रौतसूत्र का नाम माशक है। लाटचायन ने इसे मशकसूत्र लिखा है। इस ग्रन्थ में 'जनक सप्तराच यक्त' की चर्चा है, किन्तु सप्तरात्र यज्ञ जनक कौन थे, यह बतलाना कठिन है। जनकपूर-विहार का एक बैब्जव तीर्थ । उपनिषत्कालीन बहाज्ञान तथा रामावत वैष्णव सम्प्रदाय दोनो से इसका सम्बन्ध है। जनकपुर तीर्थ का प्राचीन नाम मिथिला तथा विदेहनगरी है। सीतामढी अथवा दरभंगा से जनकपुर २४ मील दूर नेपाल राज्य के अन्तर्गत है, जिसके चारों ओर पूर्वक्रम से शिलानाय, कपिलेश्वर, कूपेश्वर, कल्याणेष्वर, अलेष्वर, क्षीरेश्वर तथा मिथिलेश्वर रक्षक देवताओं के रूप में शिवमन्दिर अब भी विद्यमान हैं। इसके चारो ओर विश्वामित्र, गौतम, बास्मीकि और याज्ञबस्क्य के आश्रम थे, जो अब भी किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। महाभारत काल में यह जंगल के रूप में था, जहाँ साधु-महात्मा तपस्या किया करते थे। अक्षयबटके तल से श्रीरामपंचायतन मृति प्राप्त हुई थी, वह यहाँ पघरायी गमी है। लोगों का विश्वास है कि इससे जनकपुर की स्थाति और बढ़ गयी।

कनमसाकी---सिक्स धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक। इसमें गुर नामक के जीवन की कवाएँ प्राप्त होती हैं। ये जनम-साखियाँ जनेक हैं। किन्तु कथाएँ काल्पनिक हैं एवं उनके आबार पर नानक के जीवन के सम्बन्ध में निक्वस-पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है।

बम्ममेश्वम — कुरसंख का एक राजा, वो बाह्यण काल के अन्त में हुजा था। उत्तरम बाह्यण में इसको जनेत कवां का स्वामी कहा गया है, वो बकने पर मोठे पेस से सार्ज किये जाते थे। शतम्य बाह्यण में उद्यूत गाथा एवं ऐतरेय बाह्यण के अनुसार उसकी राजधानी आसन्दीकल में थी। उसके उससेन, भीमसेन एवं अनुत्तेन नामक भाइमां ने कस्त्रमेथ यह हार अपने को पायनुक कर पित्रम जनाया था। उसके अक्स्येथ यह हो। होहरा थे इस्त्रीत देवारि श्रीकत । दिलेश बाह्यण उसके पुरोहित थे इस्त्रीत देवारि श्रीकत। दिलेश बाह्यण उसके पुरोहित का नाम पुर काससेय बताता है।

महाभारत के अनुसार जनमेजय परीजित का पुत्र था। परीजित को तक्षक (नागों) ने मार बाला था। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिवाधि लेने है लिए जनमेजय ने नागवज्ञ (नागों के साथ संहारकारी गुढ़) का आयोजन कर नागों का विध्वंस किया।

कम्माष्टबीवत—भाद्र कृष्ण अष्टमी को शीकुष्णवन्त्रीत्सव के उपल्यम में आची रात तक निमंत्र वत किया जाता है। इस क्वसर एन प्रत्येक बैष्णव मन्दिर तथा परी भीकृष्ण की झाँकी स्वायी जाती है, कीस्तंत्र होता है तथा अन्य मकुलोत्सव होते हैं।

जयसाहेब— 'जपसाहेब' कुछ प्रार्थनाओं का संग्रह ग्रंथ है। यह हिन्दी में है एव इसकी रचना गुरु गोविन्दिसिंह ने की थी। सिक्खों में इसका पारायण बहुत पुण्यकारी और पवित्र माना जाता है।

क्यकी—यह सिक्थ धर्म का प्रसिद्ध निरयपाठ का बन्य है। इससे पद्य एवं अजनों का संब्रह है। इस पदों को पूक्त मानक ने अभवान् की स्तुर्तिए व्य अपने कनुपानियों की दैनिक प्रार्थना के लिए एवा था। गूक अर्चुन ने अपने कुछ अजनों को इसमें जोड़ा तथा अत्य ब्रन्थ भी तैयार किये। 'व्याची सिक्कों को पौच प्रार्थनापुस्तकों में से अयम है तथा प्रातकालीन प्रार्थना के लिए स्थबहुद्य होता है।

जनलपुर (जाबालिपुर)—प्राचीन त्रिपुरी नगरी का परवर्ती और उत्तराधिकारी नगर। आजकल यह मध्य प्रदेश का प्रशासकीय, न्यायिक तथा शैक्षणिक केन्द्र है। स्थानीय परप्परा के अनुसार यहाँ जाबालि ऋषि का आश्रम था। को बाबाणिपुर पाहुमाल अभिकेकों में उस्कितिकत है, बहु स्वति मिप्प (बालोर है। यहाँ प्राप्तीन आक्षम के कोई पिल्ल नाहुँ पाप्ते जाते, परन्तु इसके पास का प्रमाप्त (पर्णागार चप्पेंकुटी) प्राय्तीन व्यक्ति कोई पिल्ल नाहुँ पार्चे जाते, परन्तु इसके पास का प्रमाप्त (पर्णागार चप्पेंकुटी) प्राय्तीन व्यक्ति आमा का स्वरूप दिकाला है। बास-पास बहुत से पवित्र स्वान है, वीते वेवताल, जहाँ एक प्राप्तिकत सरोवर के बारों और बनेक मन्दिर को बुए हैं और बैजनक्या जो तानिकालें का प्रसिद्ध मन्दिर है। बास्तव में नर्मया हो बहाँ की पवित्र नयी है, जिसके किमारे कई पवित्र वाह है। इसने बारों पाह, जिसकारा बाद, कमेटा बाद, राममन्तर, नेजाव्य कि प्रस्तु हों। में अपिद्ध हैं। में बापार पर नर्मया और वानगंगा का तंमम है। इस वीनों के बीच में एक पहाड़ों के अर गौरी- क्या कुर को प्रस्तु के अर गौरी- क्या हुए और भौरत बोगों के बीच में एक पहाड़ों के अर गौरी- क्या हुए और भौरत बोगों की बीच में कर करता है। यहां प्रस्तु की विवार के निवार में कर करता है।

जमबाभ — महम्बर में उत्किक्ति भामिक महिषयों में जम-दिनि का नाम जाता है। कुछ मन्त्रों में हमका नाम मन्त्र-स्विपता के रूप में तथा एक मन्त्र में विश्वामित्र के सह-योगी के रूप में उत्किक्ति है। अववेबंद, युजुर्वेद एवं बाह्यणों में प्रायः इनका उत्केख है। इनकी उन्नति तथा इनके परिवार की सफलता का कारण बनु-रात्र यज्ञ बताया नया है। अववेबंद में इनका सम्बन्ध अन्त्र, कम्ब, असिता एवं बीतहरूप ये बताया नया है। शुन वीर के प्रस्तावित यज्ञ के ये अववर्षु पुरोहित यो है।

पौराणिक गायाओं के अनुसार जमदिन परशुराम के पिता थे। हेंहुयों ने इनको अपमानित कर इनकी कामधेनु गाय छीन छी थी। इसका प्रतिशोध परशुराम ने लिया और उत्तर भारत के अविय राजाओं को मिलाकर हैहुयों को परास्त और ध्वस्त किया।

कामबिनिकुष्य (वनिषा)—अयोध्या से १६ मील दूर जमैवा हाम गोडा जिले से है। यहां अमदिनिकुष्ट नासक प्राचीन सरीवर है, जिसका जीजाँद्वार किया गाडा सरीवर के पास विवानीन्दर तथा देवीमन्दिर है। पास से एक पर्याणा है। यहां समिदितीया को सेका अगता है। कहां जाता है कि यहां कभी सहाँच जमवान का जाअन या।

करका—अधर्यवेदेद में 'जम्म' का नाम एक रोग अधवा रोग के राक्षस के रूप में आता है। एक सूक्त में 'जङ्गिद' के पौधे से इसके अच्छा होने की चर्चा है। अन्यन इसे 'संहतू' कहा गया है। वेबर ने इसे बच्चों के दौत निक-छने के समय की बेदना का रोग कहा है। क्लूमफील्ड एवं क्लिटने ने इसे शरीर के टूटने एवं बकड़ने की बीमारी कहा है।

जब--यह धान्य प्रतिहास, पुराण, महाभारत जीर रामायण के किए प्रयुक्त हुवा है। ये बान्य यम नाम से पुकारे जाते हैं, क्योंकि इन प्रान्थों के अनुसार आवरण करतेवाका संसार से कमर उठ जाता है। है० विधियत्व, पृष्ठ ७१ पर उद्युक्त 'अपित अनेन संसारम्''''''

स्वयतीर्थ—झानार्थ मध्य के तिरोधान के ५० वर्ष बाद जय-तीर्थ माध्य सम्प्रदाय के नेता हुए। संस्थापक के प्रस्थों के उत्तर रचे गये इनके भाष्य सम्प्रदाय के मुख्य एव महत्त्वपूर्ण प्रस्य है। इनके रचे बन्ध है— तित्वप्रकाशिकां एवं 'न्यापसुधां, जो क्रमधः मध्यर्थित झहसून्नभाष्य (वेदानतृतुत्र) एवं 'चनुष्यास्थानं के भाष्य हैं।

खयबासन्त सी—रिवरावरीय शुक्क पत्र की सन्तमी जया अथवा जयदा नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन विभिन्न फळ तथा फूकों से जूर्य का पुजन करने का विचान है। इस दिन उपवास, रात्रि को या एक समय अथवा अयाचित भोजन प्रदृक्त करना चाहिए।

अध्यक्षावती — पुष्प नक्षत्रमुक्त काल्गुन धूनल डावशी को जय-द्वावशी कहा जाता है। इस दिन किया गया दान तथा तप करोड़ों गुना पुष्प प्रदान करता है।

जबवेच—संस्कृत गीतिकाव्य 'गीतगोविन्द' के रचियता जबदेव का अक्त किया में, विशेष कर रामा के मको में, मुख्य स्थान है। ये ते दहती सती वि॰ में हुए ये और बनाल (गीज) के राजा लक्ष्मणतेन के राजस्विय थे। बमाल में इन्हें निन्दार्क मत का अनुवायी माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु जबदेव, चन्द्रीदास एवं निवायित के गीठों को बड़े जेम से गाते थे। 'रायाकुल्लगीत' नामक बंगला गीतों का संग्रह भी इन्हीं की रचना बताया जाता है।

अबदेव मिश्र -- तेरहवी राती वि॰ मैं इनका उदय हुआ था। में न्यायदर्शन के आचार्य एवं 'तत्त्वालोक' नामक भाष्य के रचयिता थे। यह भाष्य गङ्गेश उपाध्याय रचित 'तत्त्वचिन्तामणि' पर है।

जयस्त-स्यायदर्शन के एक आसार्य। जीवनकाल ९५७ वि० के खगभग। इनकी 'स्यायमञ्जरी' स्यायदर्शन का विश्व- कोश है। जैसिनीय उपनिषद्बाह्मण में 'जयन्त' नाम अनेक आचार्यों का बताया गया है:

(१) जयन्त पाराशयं (पराशर के बंशज ) विपक्षित्रत् के शिष्य ये तथा इनका उल्लेख एक बंशावली में हुआ है।

ै (२) जयन्त वारक्य (वरक के बंधज ) उसी बंश में कुबंद वारक्य के शिष्य थे। उनके पितामह भी उसी बंश में कंस वारक्य के शिष्य कहें गये हैं।

(३) जयन्त बारक्य, मुयझ शाण्डिल्य, सम्भवतः पूर्वोक्त से बनिन्न थे, फिन्तु इनका उल्लेख दूसरी वंशावली में इडा है।

" (४) जयन्त यञ्चस्वी लौहित्य का भी नाम पाया जाता है।

जयन्तवत—इस दिन इन्द्रपुत्र जयन्त का पूजन होताहै। इससे क्रतीस्वस्थ तथासुक्षीरहताहै।

जयन्तिबि---उत्तरायण में रविवार को सूर्य पूजन करना चाहिए। इसको जयन्तिविध कहते हैं।

जयन्ती — (१) महापुरुषो के जन्मदिन के उत्सव को 'जयन्ती' कहते हैं। दे० 'अवतार'।

(२) भाद कृष्ण अध्यमी को रोहिणी नक्षत्र होने पर 'जबन्ती' कहते हैं। दुर्गा देवी का नाम भी जबन्ती हैं। इन्द्र की पुत्री भी जबन्ती कहलाती है।

क्रयन्तोकरूप — मध्याचार्य रचित एक ग्रन्थ का नाम है। क्रयपीर्णमासी — इस ब्रत में एक वर्ष तक प्रत्येक पूर्णिमा के विन किसी बस्त्रादि पर अंकित नक्षत्रों सहित चन्द्रमा की पूजा होती है।

अपकत—पुद में सफलता प्राप्त करने के लिए किये जाने साले अनुष्ठान को 'जयवत' कहते हैं। हेगादि वतकाण्ड, २.१५५ में विष्णुधर्मपुराण से एक क्लोक उद्युत करते हुए कहते हैं कि पीच गन्धवीं की पूजा से विजय प्राप्त होती हैं।

खपबिष- - दक्षिणायन के रिवंदार को यह वारत्रत किया जाता है। उपवास, नक्त और इसी दिन एकभक्त करने से करोडो गुने पुण्यो की प्राप्ति होती है।

खबरच--काक्सीर सँव मतावल्लम्बी जग्रस्य १२वी शती वि० में हुए वे। इन्होंने अभिनवसुप्त रचित 'तन्त्रालीक' का भाष्य किया है। वयराग-वरू

जयराम-पारस्कर रेचित 'कातीय गृह्यग्रन्थ' पर जवराम की एक टीका बहुत प्रसिद्ध है।

जयापकामी — हेमाप्ति, १.५४३-५४६ के अनुसार विष्णुका पूजन ही इस बत में करांब्य है। मास का उल्लेख नहीं मिलता। इसका अर्थ है कि प्रत्येक मास में यह बत करना पाहिए।

अवस्थानसीसत—आदिन शुन्ल नगोदती को बारम्म करके कि तिक कृष्ण तृतीया को इस जत की समाति की जाती है। इससे जमा तथा महेखर की पूजा का विचान है। १९ वर्ष पंजन सह नत कि या जाता है। अपन गांच कमों में लगण निर्माद है। चावल का सेवन विदित है किन्तु गन्ने की बनी शक्कर, गृड जयवा जन्म कोई भी मिष्ट वस्तु निर्मिद है। यह जत गुजरों में जल्मन अमिद है। वस्त्र जत्म की समाति के पच्चान प्रमा तिषि ते पूणिमा (कार्तिको पूणिमा) तक यह जत होता है। विदेश कर कार्तिको पूणिमा से पहले वाले तीन दिन विष्णु की प्रवाहीनो है। इससे किन्त प्रकार के काम्य कमों में सफलता मिलती है, जैसे विवाद, न्यायिक कराड़े, प्रयास सम्बन्ध आदि।

क्या तिथि—तृतीया, अष्टमी तथा त्रयोदकी जया तिथियाँ हैं। निर्णयामृत, ३९ कहता है कि युद्ध के अवसरों की नैयारियों के लिए ये तिथियां उपयुक्त हैं और इन दिनों शक्ति प्रदर्शन अवस्य सफल होते हैं।

खया सप्तमी—(?) गुक्क एक की सप्तमी को रोहियों, आक्केशा, मया, इस्त नक्षत्र होने पर इस वत का अनु-द्वान होना चाहिए। इसमें सूर्य की प्रकृति है। एक वर्षयमंत्र यह चकना चाहिए। मास को तीन भागों में विभाजित करके प्रयोक भाग में भिन्न-भिन्न पुण्य, पुर तथा भैवेद्यों से पूजा करनी चाहिए।

जरा—(१) तानिक सिद्धान्तानुसार पाताल में साफि की अवस्थिति है, ब्रह्माण्य में सिष निवास करते हैं, अत्या-रिक्ष में साल के अवस्थिति हैं और रास काल से ही 'जरा' की उत्थिति होती हैं। गीता के अनुसार जन्म, मृत्यू, जरा और व्यापि और के बार दुःख है, जिनका अनुसर्धन मनुष्य को करना चाहिए (जन्म-मृत्यू-जरा-व्याधि-दुःस-रोशानुस्थानम्। गीता १३.८)।

(२) पुराणों में जरा नाम की राक्षसी का भी वर्णम मिलता है। महाभारत में जरासम्ध की कथा प्रसिद्ध है। जराबीय---क्टब्वेद में केवल एक बार यह शब्द आया है तथा इसका अर्थ सन्देहात्मक है। लुड़बिया ने इसको ऋषि का नाम बताया है। ओल्बेनवर्ग इसे व्यक्तियाचक बताते है तथा इसका शान्त्रिक अर्थ 'यूद्रायस्या में साव-धानी'लगाते हैं।

बराबोध वारीर की एक स्थिति है। इसके कई लक्ष्य हैं, जेले कान के सम्प्रूट पर के बालों का ब्लेस होना। यह इस बात की चेतावनी है कि गाहिस्य आधिन से मनुष्य को विरक्त होकर बानप्रस्य आस्प्य महण करना चाहिए। अतिस— 'जीतल' (अंगली तिल) का उनलेल टीनिरास होह्या (५.४.३.२) में असोध्य यहसामग्री के रूप में हुला है। शत-पय जाहाण (६.१.१.३) में जीतिल के जोलों में महण करने के गुण के साथ ही अबहुणीय (ब्योक्ति वे अक्षित मूर्मि पर जगते हैं) गुण करावा गया है।

कर्बर — पञ्चविश ब्राह्मण में वर्णित सर्पोत्सव में 'जर्बर' गृहपति थे।

विकार ने विकार संहिता में 'जरिता' का उल्लेख एक सारङ्क पक्षी के रूप में हुआ है। इससे संबन्धित मन्त्र का आयाय महामारत के ऋषि मन्द्रपाल की कथा से जोड़ा जाता है, किन्होंने 'जरिता' नामक सारङ्ग पत्री (मादा) से विवाह किया, तथा उनके चार पुत्र हुए। उन पुत्रों को ऋषि में त्याग दिया तथा दावानल को सौंप दिया। साथ ही मन्द-पाल ने ऋखेद (१० ४४) के अनुसार आंन की प्रायंना के से ही प्रकृष किया है।

अकम — यह शब्द ऋग्वेद की तीन ऋषाओं में उद्धृत है। इससे एक दानव का बीम होता है जिसे अग्नि ने हराया या। छुविया तथा ब्रिफिय ने 'जक्य' को देवशबु दताया है, जो उस युद्ध में मारा गया, जिसमें ऋग्वेद के ससम मण्डल के परम्परागत रचिता विसन्ट प्रोहित थे।

जल-पुरुषमूक के १३वें मन्त्र (पदम्या भूमि) के अनुसार पूर्वी के परमाणुकारणस्वरूप से विराद् पृष्य ने स्यूक्त पृथिवी उदानन की तथा जल को भी उसी कारण से उदानन किया। १७वें मंत्र में कहा गया है कि उस पर-मेंब्बर ने अमिन के परमाणु के साथ जल के परमाणुकों को मिलाकर जल की रचा।

धार्मिक क्रियाओं में जल का विशेष स्थान है। जल वरुण देवता का निवास और स्वयंभी देवता होने से पवित्र करने बाका माना जाता है। इसिक्टए प्रत्येक वार्मिक क्रस्य में स्नान, अभियेक जयवा आवमन के रूप में इसका सप-योग होता है।

बलकुष्क्र कत — कार्तिक कृष्ण बतुर्दशी को इस कृष्क्र कर का अनुष्ठान करना चाहिए। इसमें विष्णु पूजन का विधान है। जल में रहते हुए उपवास करना चाहिए। इससे विष्णु-लोक की प्राप्ति होती है।

क्क ब्यानुक्यं—जातुकार्यं के संबंध । इनका शांकायन मौक-सूत्र (१६२९.७) में काणी, विवेह एवं कोसल के राजाओं के पुरीहित अपया गृहपुरीहित के रूप में उस्लेख हुव्या है। बहुका—यह शबुर्वेद में अदबीम के एक किएगु के रूप में उद्युत हिमा पार्य है। सायण ने दसे 'विलवासी कोष्टा' विक्र में रहते वाला स्थापल कहा है।

जाप्रवृगौरीपञ्चमी—आवण शुक्ल पश्चमी को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। इससे सर्पभय दूर होता है। इसमें रात्रिजागरण का विधान है। गौरी इसकी देवता है।

कातकर्म मृद्ध संस्कारों में ते एक सरकार । यह जन्म के समय बाल काटने के रहके लम्मत्र होना चाहिए । इसमें रहस्यमय मन्य पढ़े जाते हैं तथा खिनु को मधु और मक्तन चटाया जाता हैं । इसके तीन ममुख अङ्ग हैं : अज्ञाजन (बुद्धि को जानृत करना), आयुष्य (वीर्च आयु के लिए प्रार्थना) और शांकि के लिए कामना । यह सरकार खिलु का चिता ही करता है । यह शिशु को सम्बोधित करते हुए कहुता हैं:

जङ्गाद अञ्चाद अभवित ह्ययादीयजायते । बात्मा में पूज नामासि स औष वादः शतम् ॥ [जङ्ग-अङ्ग से युन्हारा जन्म हुना है, ह्यय से तुम उत्तरम हो रहे हो । पुन नाम से तुम मेरे ही जात्मा हो ॥ सं वर्ष तक जीवित रहो । ] फिर शिशु की शक्ति वृद्धि के लिए कामना करता है :

अदमाभव, परशुर्भव, हिरण्यमस्रुत भव ।

[ पत्थर के समान दृढ हो, परशु के समान शानुसों के निष्ण्यसंक बनी, सुद्ध तोने के समान परित्र रहो। ] साराक्य—आति के सीन्ध्यं को रखनेवाळा, त्वणं का एक नाम, जिसका उल्लेख परवर्ती ब्राह्मणों एवं सुत्रों में हुआ है। सार्मिक जिलाओं में इसका प्रायः उपयोग होता है। बहुनूत्य होने के साथ सह पवित्र सातु भी है। वाकी—दुरुका मुळ वर्ष है जम्म जयवा उत्तरित की समा-सता। कहीं-कहीं प्रचारि, परिवार व्यवदा वंध के छिए भी हसका प्रयोग होता है। हिन्दुओं की यह एक विश्वेष संस्वा है, जो वर्णव्यवस्था (समाज के चार वर्गों में विमा-लग) से पिन्न है। इसके आचार जम्म और व्यवसाय हैं तथा समान मोजन, विवाह आदि प्रचाएं हैं, जब कि कर्षे का आचार प्रकृति के आचार पर कर्तव्य का चुनाव और तवनुकूल वृत्ति (धील और आचार) है। प्रत्येक जाति का बाचार परम्परा से निष्यत्व है विसक्ती वर्गवसास्त्र और विधि मान्यता देते हैं। तीन प्रस्ता के आयाप्ताप्तार से सिं

महाभारत में 'जाति' शब्द का प्रयोग मनुष्य मात्र के अर्थ में किया गया है। नहुषोपास्थान में युधिष्ठिर का कथन हैं

जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्वे महासते । सकरत्वात् सर्ववर्णाना दृष्यपरीक्ष्येति मे मतिः ॥ सर्वे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा नराः । तस्माच्छीलं प्रधानेष्टं विदुर्ये तस्वदर्शनाः ॥

[ हे महामित सर्प (यक्त = नहुष) ! 'जाति' का प्रयोग यहीं मनुष्यत्व मात्र में किया गया है। सभी क्यों (जातियों) का दतना सकर (मिथ्रण) हो चुका है कि कियों व्यक्ति की (प्रल) जाति की परीका कठिन है। सभी जातियों के पुष्य सभी ( जाति की ) दिक्यों से सम्तान उत्पन्न करते बावे हैं। इसीलिए तन्दबर्शी पुष्यों ने बील को ही प्रयान माना हैं। इसीलिए तन्दबर्शी पुष्यों ने बील को ही प्रयान माना हैं ( जाति की नहीं) ]

कारितिश्यक्तत — अथेच्य पुत्रक जयोदधी से तीन दिन तक इस त्रत का अनुष्ठान होता है। डादधी को एकभक्त (एक समय भोजन) रहुना काहिए। नयोदधी के बाद तीन दिन जयवात का दिवान है। बहुमा, निष्णु तथा शिवजी को गणो सहित भिन्न-भिन्न पुष्पों तथा फलो से पूजा करनी चाहिए। यन, तिल तथा अवातो से होम करना चाहिए। तती अनुस्था ने इसका आवरण किया था, अत्तर्थ तीनों देवताओं ने शिद्या रूप से उनके हाई कम्म छिया।

बातुक्तव्यं—शुक्त यजुर्वेद का प्रातिशाख्य सूत्र और उसकी अनुक्रमणी भी काल्यायन के नाम से प्रसिद्ध हैं। इर प्रातिशाख्य में अनेक बाचायों के नामों के साथ आतूकच्यं का भी नामोल्लेख हुआ है।

आयकोकुण्ड--वित्रकूट में कामविगिरि की परिक्रमा में पय-स्विनी नदी के बार्ये तट पर पहले प्रमोदवन मिलता है। इसके बारों ओर एकडी दीबार और कोडरियां बनी हैं। बीच में दो मनिदर हैं। प्रमोदनन से खाने प्यस्तिनी के तट पर बानकीकुष्ट हैं। मनीदनमीं क्वेत परवरों पर महाँ बहुत से बरणिवह्न बने हुए हैं। कहते हैं, यनवास काल में बानकीजी वहां समान किया करती थीं।

आवाक — याजवत्वय के एक शिष्य का नाम, जिसने गुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेयी संहिता का दूसरे बौदह शिष्यों के साथ अध्ययन किया था।

आवालि—(१) जावालिसूत्र के रचयिता जावालि सृष्टि थे। रामायण में जावालि के कथन से यह प्रकट होता है कि रामायणकाल में भी नास्तिक बड़ी संख्या में होते थे।

(२) छान्दीम्य उपनिषद् में बाबांकि की उल्पंति की क्या है। जब वे पढ़ने के किए आचार्य के पात गये तो बावार्य में पूछा, "तुम्हारे पिता का क्या नाम है बीर तुम्हार गोंक की नहां है कि पूछा, "तुम्हार पिता का क्या नाम है बीर तुम्हारा गोंक कीन हां है "" बाबांक के पात का नाम मक्या है बीर मेरा गोंक कीन है ?" माता ने उत्तर दिया, "पुत्र, तुम्हारे पिता का नाम मत हो। यब तुम गर्म में आचे तो में कई पुत्रकों के यहाँ दाती का काम करती थी। येरा नाम ब्याखा है। वह तुम गर्म में आचे तो में कई पुत्रकों के यहाँ दाती का काम करती थी। येरा नाम ब्याखा है। बावार्य से कह देना कि तुम मातुपल से जावार्य के पात खाकर पेता ही निवेदन किया। बावार्य कहा, ''तुम सत्यवादी हो, तुम्हारा नाम सत्यकाम होगा।"

आवाकोपनिकद् — यह सच्यातवर्ग की उपनिषदों में हे एक ज्यु उपनिषद है। इस मंत्री उपनिषदी देवानत सम्बन्धां के संस्थातियों की व्यावहारिक जीवन सम्बन्धी नियागवर्जी के सदुत है। यह पूजिका एवं मैत्रायणी के पदवात् काल की है, किन्तु वेदान्तपृत्र एवं योगसूत्र की पूर्ववर्ती अवस्था है। इसका प्रारम्भ नृहस्पति और याजवस्य के संवाद के क्य

जाम्बवान् — जाम्बवान् को 'जामयन्त' भी कहते हैं। ये रामायणवर्णित ऋखतेना के नायक हैं। इन्होंने सीता के जन्मेयण और रावण के साथ युद्ध में राम की तहायता की वेद्य में स्ट्रीति हैं। कहते हैं कि ये बहावती के जब से जनवरित हुए थें। जानसम्बद्धावशी---वैद्याल खुनल द्वावशी को इस विधियत का अनुस्थात होता है। जामदन्य के रूप में बरावान् विद्यु की सुवर्णप्रतिमा । जुलन करला वाहिष्ट् (जामदन्य परशुरामवी है) राजा वीरसेन ने इसी दत के जाचरण से नल की प्राप्ति की थी।

आवा—(१) पाणिब्रहण संस्कार से प्राप्त वर्मपत्ली। यह वैवाहिक प्रेम का विषय तथा जाति की परम्पराका स्रोत है।

(२) जावा का एंक वर्षी 'माता' भी है, वर्षीत् 'जिससे उत्पन्न हुआ जाय'। क्योंकि पुष्व अपनी पत्नी से संतान के रूप में स्वयं उत्पन्न होता है, इसलिए पत्नी एक अर्थ में अपने पति की माता है।

जाकन्यर—(१) प्राचीन काल में यह एक सिद्धपीठ था।
यह जमूतमर से उत्तर रंजाब के मुख्य नगरों में है। कहा
जाता है कि जालज्यर देवा की राजवागा यही थी। जालन्यर मगनान कर द्वारा मागा गया। यहाँ विश्वपूरी देवी
का मनिवर है। इसे प्राचीन 'दिनतदीर्घ' कहते हैं। वैसे
कौगड़ा के जास-पास का प्रदेश त्रिमर्द है।

(२) जालन्यर एक दैस्य का नाम है। पुराणों में इसकी कया प्रसिद्ध है। इसकी पत्नी वृत्या थी, जिसके पासिदत से यह अमर या बही आगे चलकर भगवान् विष्णु की अस्पन्त प्रिय हुई और तुलसी के रूप में उनको अर्पित की जाती है। 2० 'वृत्या'।

जिज्ञालावर्षण—श्रीनिवास (तृतीय) आचार्य श्रीनिवास द्वितीय के पुत्र थे। इन्होंने 'जिज्ञासावर्पण' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। यह विशिष्टाईत मत का ताकिक ग्रन्थ है।

की थी। यह विशिष्टाइत मत का ताकिक यन है। किस्तान-विकी— बृहदारणक उपितम्ब (१.१ र) में 'जित्वा सैकी' विदेहराज बनक तथा याज्ञवस्थ्य के समकालीन एक बान्या मं कहे गये हैं। उनके सतानुसार 'वाम्ह' बहा है। सीब (बोबासका)—अरातीय दर्गन में जगत् को मोटे तौर पर दो बनों में विज्ञानिक दिया गया है—चेतन कीर जह। चेतन को ही 'वीच' वंजा दो गयी है। जीवन, प्राण और जेतन को ही 'वीच' वंजा दो गयी है। जीवन, प्राण और जेतन को का में मोने का में ती मोने का में ती मोने का में ती मोने का में ती मोने हैं। अपने का प्रतिमार है। परन्तु यह विज्ञान स्थावहारिक है। परत्माचिक दृष्टि है विव्य से एक ही सता है, जह है बहा। जीव उसी का बंधों भी तरिकार है। जह-जनत् भी हों। जीव उसी का बंधों से ती हों। है। उस्पास क्षवता स्कृतिक है। अध्यास क्षवता स्कृतिक है। अध्यास क्षवता स्कृतिक के कारण

बस्तुतः विदूप बढांचा ही जगत् में श्रीवरूप बारण करता है। इसकी तीन अवस्थाएं है—(१) नित्यसुद्ध, जब बहु ब्रह्मीमुत रहता है, (२) मुक्त, जब बहु संसार में लिस होकर पुन: मुक्त होता है और (१) बढ़, जब वह संसार में बढ़ होकर मुख-पूज भोगता है।

अर्डत बेरान्त में तम कुछ एक ही है, जीवबहुत्व प्रमामात्र है। बहा और जीव में तारियक मेच नहीं है। सांस्य बंग्ल पुरुष (बीच) बहुत्व मानता है। उसके अनुसार प्रत्येक पुरुष को बन्ध और मीख पुषक्-पुषक् होता है। न्याय और वैशिक दर्शन भी औवबहुत्व के सिद्धान्त को मानते हैं।

निम्बार्क के मत से जीव अणु है, विभु नहीं है, मुक्ता-बस्था में भी वह जीव ही है। जीव का नित्यत्व चिर-स्थायी है। मुक्त जीव भी अणु है। मुक्त एवं बद्ध जीव में यही भेद है कि बदावस्था में जीव ब्रह्मस्वरूप की उपलब्ध नहीं कर सकता। वह दृश्य जगत के साथ एकात्मकता को प्राप्त किये रहता है। किन्तू मुक्तावस्था में जीव ब्रह्म के स्वरूप का साक्षातु अनुभव करता है। वह अपने को और जगतु को ब्रह्ममय देखता है। चैतन्य के मतानुसार जीव अणु चेतन है। ईक्वर गणी है, जीव गण है। ईक्वर देही, जीव देह है। जीबात्मा वह और नानावस्थापन्न है। ईश्वर की विमलताही उसके बन्धन का कारण है और ईश्वर के सम्मख होने से उसके बन्धन कट जाते हैं और उसे स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। जीव नित्य है। ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल ये चार पदार्थ नित्य है तथा जीव, प्रकृति और काल ईश्वर के अधीन हैं। जीव ईश्वर की शक्ति एवं ब्रह्म शक्तिमान है।

जीव (सेस्वामी)—ये जैत्यरदेव के शिष्य कप गोस्वामी और सानातन गोस्वामी के छोटे भाई के पुत्र के । हस्कृति ही बंज्यवस्य का प्रचार करने के लिए क्षीनिवास खादि को ब्रम्यों के साथ कृत्यावन से बंगदेश में मेवा था। जीव के गृद सनातत थे। क्ष्य तथा सनातत दोनों का प्रभाव कीव पर पड़ा। जैत्ययदेव के जनतर्भात होने के बात जीव बुन्वावन चले खाये और यहीं पर उनकी प्रतिसा का विकास हुखा। जीव ने कुन्यावन में राषा-रामोबर के मन्तिर की प्रतिकार की। वे बही भगवान् के मजन-पूजन में जीवन क्यारीत करने लगे। जीव ने रूप गोस्वामी कुठ भिन्नरसामृतिसन्तृ की टीका, क्रमसन्दर्भ के नाम से भागवत को टीका, 'बट्-सन्दर्भ, 'मिनिस्वान्त', 'गोपारुक्म', जीर 'उपदेशामृत' नामक रम्यों की रचना की। जीव गोस्वामी ने व्यपेन सन प्रन्य अचिन्त्यमेदाजेद नत के बनुसार लिखे हैं। जीव गोस्वामी बठारहुवी वाती बि० के मध्य से उसके क्या तक जीवित ये। 'वैतन्यपरितामृत' के रचयिता कृष्णदास कवि-राज पर इनका बडा प्रभाव था।

जीवबका—समहवीं शती वि॰ के उत्तरार्थ में राधावरूक सम्प्रदाय के एक आचार्य और कवि ध्रुवदास द्वारा रचित यह एक ग्रन्थ है।

बीबलुकिका — आदिवन कृष्ण अब्दमी को उन स्त्रियों का यह मिरम्ब तत होता है, जिनके पृत्र जीवित हों या जो पृत्र के होने और जीते रहने की अभिकाषिणी हों। दे० 'जीवत्पत्रिकाष्टमी'।

जीवसुत्रिकाष्टमी—आरिवन कृष्ण अष्टभी को इस तर का अनुष्ठान होता है। इसमें महिलाओं को अपने सौभाग्य (पत्नीत्व) तथा संतान के लिए शालिबाहन के पुत्र जीमूत-बाहन की पूजा करनी चाहिए।

जोबन्तिका वत-कार्तिकी अभावस्या के दिन दीवार पर जीवन्तिका देवी की प्रतिमा अङ्कित करके पूजा करनी चाहिए। यह बत विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं।

जीवनमुक्त — सरीर के रहते हुए ही मोक्ष का अनुसव करनेवाला । जिवकां तरव का साक्षात्कार तो ही गया हो परन्तु प्रात्का कर्म का मोग वोष हो वह जीवनमुक्त है। सिक्षत और क्रियमाण कर्म उत्तक हिएए वन्धन नही उत्पन्न करते । जीवनमुक्त की दो अवस्थाएँ होतो है—(१) समाषि और (२) उत्यान । समाधि अवस्था में वह बह्मलीन रहता है और कारेर को शववत् समझता है। उत्थान अवस्था में वह सभी स्थावहारिक कार्यों को अनासकआब से करता है।

जीवन्युनिस्तिववेक- सुरेश्वराचार्यद्वारा रिचत एक ग्रन्थ। इसमें क्रांनियों की जीवित अवस्था के रहने पर भी उनकी मोध की अवस्था का स्थरूप बतलाया गया है।

क्ष्यू — एक यक्षपात्र । ऋ बोद तथा परवर्ती साहित्य में यह सक्द 'वड़े समसे' के अर्थ में व्यवहृत हुआ है, जिससे देवों के लिए यक्ष में पुत दिया जाता है। <del>क्वेव्हाक्षतं वीतवर्षे</del> २८१

ब्लेक्जबर—आद्र शुक्लं अध्दर्भीको अधेष्ठानकात्र होने पर इस तत का अवावरण किया जाता है। इसमें उपोष्ठानकत्र की पूजाका विवाल है। यह नकत्र उताराया लक्ष्मीका प्रतीक माना जाता है। उससे अलक्ष्मी (बारिद्रध तथा इभीस्य) दूर हो जाती है। उपर्युक्त योग के विन रविवार कीने पर यह नील ज्येष्टा भी कहलाती है।

कैन्नायम सहोचित — काठक सहिता (१८ %) में वर्णित एक राजा का विकड़, जिस्म राजधून ग्रज्ज मा जा। मुख्य विद्वानों ने जैनायम को व्यक्तिवाचक बताया है वो पाणिन के सक्दर्भ 'कर्णादि गण' के अनुसार बगा है। किस्तु करि-च्छक संहिता में पाठ भिन्न है तथा उससे किसो भी व्यक्ति का बोच नहीं होता। यहाँ कर्णा इन्ह है। यह पाठ अधिक सम्भव है तथा इससे उन सभी राजाओं का बोध होता है जो इस युक्त को करते हैं।

**जैन वर्म-**-वेद की प्रमाण न मानने वाला एक भारतीय धर्म. जो अपने नैतिक आचरण में अहिंसा, त्याग. तपस्या आदि को प्रमल मानता है। जैन शब्द 'जिन' से बना है जिसका अर्थ है 'बह परुष जिसने समस्त मानवीय वामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है।' अईन अथवा तीर्थ दूर इसी प्रकार के व्यक्ति थे. अत उनसे प्रवर्तित धर्म जैन धर्म कहलाया । जैन लोग मानते है कि उनका धर्म अनादि और समातन है। किन्तु काल से सीमित है, अतः यह विकास और तिरोभाव-क्रम से दो चक्रों--- उत्सर्पिणी और अवस्पिती में विभन्त है। जसपिती का अर्थ है ज्यार जाने वाली । इसमें जीव अधोगति से क्रमश: उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। अवसर्पिणी में जीव और जगत क्रमश उत्तम गति से अधोगित को प्राप्त होते हैं। इस समय अवसर्पिणी का पाँचवाँ (अन्तिम से एक पहला) यग चल रहा है। प्रत्येक चक्र में चौबीस तीर्थ चूर होते हैं। इस चक के चौबीसो तीर्थे छ रहो चके हैं। इन चौबीसों के नाम और वत्त सरक्षित है। आदि तीर्थकूर ऋषभदेव थे, जिनकी गणना सनातमधर्मी हिन्दू विष्णु के चौबीस अव-तारो में करते हैं। इन्हीं से मानवधर्म (समाजनीति, राज-नीति आदि) की व्यवस्था प्रचलित हुई । तेईसवे तीर्थन्तुर पादर्बनाथ हुए जिनका निर्वाण ७७६ ई० पूर्व में हुआ। चौबीसर्वे तीर्थक्कर वर्षमान महावार हुए (६० 'महावीर')। इन्ही तीर्थक्दरों के उपदेशों और बचनों से जैन धर्मका विकास और प्रचार हवा।

जैन वर्मकी दो प्रमुख शाखाएँ हैं--दिगम्बर और श्वेताम्बर । 'दिगम्बर' का अर्थ है 'दिक (दिशा) है अम्बर (वस्त्र) जिसका' अर्थात नम्न । अपरिग्रह और त्याग का यह चरम उदाहरण है। इसका उद्देश्य है गभी प्रकार के संग्रह का त्याग । इस शाखा के अनुसार स्त्रियों की मोध नहीं मिल सकता, क्योंकि वे बस्त्र का पूर्णत त्याग नही कर सकती। इनकें तीर्यक्ट्ररों की मूर्तियाँ नग्न होती है। इसके अनुयायी व्वेताम्बरों द्वारा मानित अन्त माहित्य को भी प्रामाणिक नहीं मानते। 'श्वेताम्बर' की अर्थ है 'श्वेत (बस्त्र) है बाबरण जिसका' । स्वेदनम्बर नम्मका को विशेष महत्त्व नहीं देते । इतकी देवमृतियाँ कच्छ बारण करती हैं। दोनो सम्प्रदायों में अन्य कोई गौलिक अन्तर नहीं है। एक तीसरा उपसम्प्रदाय सधारवादी स्थानकवासियों का हैं जो मतिपुजा का विरोधी और आदिम सरल स्वच्छ व्यवहार तथा सादगी का समर्थक है। इन्ही की एक शाला तेरह पंथियों की है जो इनसे उग्र स्थारक है।

जैन धर्मके धार्मिक उपदेश मलत नैतिक है, जो अधिकतर पार्श्वनाथ और महावीर की शिक्षाओं से गहीत हैं। पार्श्वनाथजी के अनसार चार महावत है-(१) अहिंसा (२) सत्य (३) अस्तेय और (४) अपरिग्रह । महाबीर वे इसमें बह्मचर्यको भो जोडा। इस प्रकार जैन धर्मके पाँच महावत हो गये। इनका आत्यन्तिक पालन भिक्षको के लिए आवश्यक है। श्रावक अग्रजा गृहस्थ के लिए अणवत व्यावहारिक है। वास्तव में जैनवर्ग का मल और आधार अहिंसाही है। मनसाबाचा कर्मणा किसी को दुःख न पहुँचाना अहिंसा है, अप्राणिवध उसका स्थूल रूप किन्त अनिवार्य है। जीवधारियों को इन्द्रियों की संस्था के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जिनकी इन्द्रियों जिल्लीकम विकसित है उनको शरीरन्याग में उलनाही कम कच्ट होता है। इसलिए एकंन्द्रिय जीवो (बनस्पति, कन्द, फूल, फल आदि) को ही जैनधर्मी ग्रहण करते है. जैन्धमं में आचारशास्त्र का बड़ा विस्तार हुआ है। छोटे से छोटे व्यवहार के लिए भी धार्मिक एव नैतिक नियमो का विधान किया गया है।

जैनधर्म में धर्मीवज्ञान का प्राय अभाव है, क्यों कि यह जगत् के कर्ता-धर्ता-संहतों के रूप में ईश्वर को नहीं मानता। ईश्वर, देव, प्रेत, राक्षात आदि सभी का इसमें प्रत्याख्यान है। केवल तीर्वक्कर ही अतिभौतिक पुरुष है, जिनकी पूजा का विधान है। जैन धर्म आस्ता में विश्वास करता है और प्रकृति के प्रवाह को सनातम मानता है। इसका क्षण्यास्तारात का काजी जटिंज है। जैन दर्शन को मोमांसा का जाचार भेय (अवध्या न्याम = तर्क) है। यह आगमपरम्परा का है, निगमपरम्परा का नहीं। इसके सन्ते प्रकृत में स्वाद्वाद कहते हैं। यह बस्तु को अनेक धर्मात्मक मानता है और इसके अनुसार सत्य सापेश और बहुमुखी है। इसको अनेकान्तवाद भी कहते है। इसके अनुनार एक ही पदार्थ में नित्यत्व और अस्त-त्यत्य, तायुर्य और विक्यत्व, तत्त्व और असल्व आदि धरस्य मिन धर्म को सापेश अस्तित्व स्वीकार किया आता है।

जैन दर्शन के अनुसार विश्व है, बराबर रहा है और बराबर रहेगा । यह वो असिसम, सनातन और स्वतन्त्र पराधों में विभक्त है, वे हैं (१) जीव और (२) अधीव, एक चेतन और दूसरा जड़, किन्दु दोनों ही जज और अक्षर है। अजीव के तांच प्रकार बतलाये गये हैं:

(१) पुद्रगल (प्रकृति) (२) धर्म (गति) (३) अपर्म (अपति अपवा छम्म) (४) आकाश (देश) और (५) काल (सम्म)। सम्पूर्ण जीवधारी आत्मा तथा महित के सुक्त मिक्षण से बने हैं। उनमें सम्बन्ध जोड़ने वाली कड़ी कर्म है। कर्म के आठ प्रकार और अगणित उप प्रकार है। कर्म से सम्पूक्त होने के ही कारण आत्मा अनेक प्रकार के शरीर थागण करने के लिए विवश हो जाता है और इस प्रकार जम्म-मश्ण (अन्म-जम्मान्तर) के बन्धन में फैंग जाता है।

त्रैन धर्म और दर्शन का उद्देश्य है आरमा को पुद्गाल (मक्कित) के मियल से मुक्त कर उसकी किया (वेवण्ड मुद्ध आरमा) की स्थित में पहुँचाना। कैवल्य की स्थित में पहुँचाना। कैवल्य की स्थित में कर्म के क्यान टूट जाते हैं और आरमा अपने को पुद्गाल के अवरोधक बन्धनों से मुक्त करने में समर्थ होता है। इसी स्थित को मीश भी कहते हैं, जिससे बेदना और दुन्त पूर्णत: समान्त हो जाते हैं और आरमा चिरन्त आनद की रक्षा में पहुँच जाती हैं। मोश की पह कल्पना बेदानती कल्पना से भिन्न हैं। बेदानत के अनुसार मोशा-दस्ता में आहमा का बह्य में विकय हो जाता है, किन्तु के मर्म के अनुसार आरमा का प्रकार मिलन वेदन में मी सुर्रावत और स्वतन्य दुवता हैं। आरमा स्वन्नावद: निर्मंत

और प्रज्ञ है, किन्तु पुदाल के साम्पर्क के कारण बरमन्य अविद्या से अमिन ही कर्म के बरमन में पड़ता है। कैक्य के लिए नय के डारा 'केबल जान' प्राप्त करना आवश्यक है। इसके साधन हैं—(१) सम्पर्क इर्धन (तीर्पक्करों में पूर्ण अद्या) (२) सम्पर्क डान (वास्त्रों का पूर्ण आवा)। केन वर्म निवा किसी बाहरी सहायता के अपने पुर्वणाई डार पार-सायिक कन्याण प्राप्त करने का मार्च बतलाता है। भार-सीय यां और दर्धन की इसने कई प्रकार से प्रभावित किया। जानमीमांसा के थोन मं अपने नय सिद्धान्त डारा स्थाय और तर्कशास्त्र की पुष्ट किया। तत्त्वसीमासा में आत्मा और तर्कशास्त्र की पुष्ट किया। तत्त्वसीमासा में आत्मा और सर्कशास्त्र की पुष्ट किया। तत्त्वसीमासा में आत्मा और सर्कशास्त्र की पुष्ट किया। तत्त्वसीमासा में आत्मा और सर्कशास्त्र की पुष्ट किया। तत्त्वसीमासा में

जीमिन—स्वतन्त्र रूप से 'जीमिन' का नाम सुनकाल तक मही पाया जाता, किन्तु कुछ वैदिक प्रस्थो के विवेषण रूप मे प्राप्त होता है। यहा सामबेद को 'जीमिनीय सहिता' जिवका सम्पादन कैलेण्ड डाए हुझा है, 'जीमिनीय सहिता' जिसका सम्पादन कैलेण्ड डाए हुझा है, 'जीमिनीय सहाण'

इनका काल लगभग चतुर्थ अथवा पद्मम शताब्दी ई० पूर्व है। ये 'पूर्वमीमासा सूत्र' के रचयिता तथा मीमामा दर्शन के संस्थापक थे। ये बादरायण के समकालीन थे क्योकि मीमासादर्शन के सिद्धान्तों का ब्रह्मसूत्र मे और ब्रह्ममुत्र के सिद्धान्तों का मीमासादर्शन में खण्डन करने की चेप्टा की गयी है। मीमांसादर्शन ने कही-कही पर ब्रह्मसूत्र के कई सिद्धान्तों को ग्रहण किया है। पराणी में ऐसावर्णन मिलताहै कि जैमिनि वेदव्यास के शिष्य थे, इन्होने वेदव्यास से 'सामवेद एव महाभारत की शिक्षा पायी थी। मीमासादर्शन के अतिरिक्त इन्होने भारतसंहिता की, जिसे जैमिनिभारत भी कहते है, रचना की थी। इन्होंने द्रोणपत्रो से मार्कण्डेय पुराण सुनाथा। इनके पुत्र का नाम सुमन्तु और पौत्र कानाम सन्वान या । इन तीनो पिता-पुत्र-पौत्र ने वेदमंत्रों की एक-एक सहिता (संस्करण) बनायी, जिनका अध्ययन हिरण्यनाभ, पौष्पिञ्ज और आवस्त्य नाम के तीन शिष्यों ने किया ।

जैमिनिभारत — जैमिनिभारत या जैमिनीयाश्वमेश भूलतः संस्कृत भाषा में है, जिसका एक अनुवाद कल्मड में लक्ष्मीणदेवपुर ने १७६० ई० में किया | इसमें युधिष्टर के वीप्रतिष्योतपुत्र-साम २८३

अवसमेषयजीय अक्ष्य द्वारा भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में भूमने का वर्णन है। किन्तु इसका मुख्य उद्देश्य भगवान क्रष्ण का यहां वर्णन करना है।

- केमिनीकोतसूत्र सामवेद से सम्बन्धित एक सूत्र ग्रन्थ, जो वैदिक यज्ञों का विधान करता है।
- जैमिनीय उपनिषद् बाह्यण—वाण्डप और तलवकार शालाएँ शामवंद के अन्तरात है। उनमें वीमनीय उपनिषद बाह्यण दूसरी शाला से सम्बन्धित है। इस का अप्य नाम तलवकार उपनिषद् बाह्यण भी है। कुछ बिडानों का मत है कि यह बच्च प्रारम्भिक छ. उपनिषदों में गिना जाना चाहिए।
- अभिनीय न्यायमाशाबिस्तर जीमनीय न्यायमाला तथा जीमनीय न्यायमालाबिस्तर रू ही प्रश्न है। इसे विजय-नगर राज्य के मन्त्री भाषवाशार्थ ने रचा है। मीमाना सर्गत को पूर्णकर्षण व्याव्या इस प्रन्य में हुई है। न्याय-माला जीमिनमुत्रो के एक-एक प्रकरण को लेकर स्लोकबढ़ कारिकाओं के ज्या में है, विस्तर उसकी विवरणात्मक व्याच्या है। यह पूर्व मीमामा का प्रमुख इन्य है। इसकी जरायिया। इसके छन्दीयद होने के कारण भी हैं।
- जीतनीय बाह्मण—इका यजुर्वेद का बाह्मण भाग मन्त्रसिंहता के साथ ही प्रवित है। उसके अतिरिक्त छ बाह्मणक्रम्थ पृषक् का से यज मम्बन्धी किमाओं के किए महस्वपूर्ण है। वे हैं ऐत्रेय, कीपीतिक, पर्झविक, तज्वकार अयवा जीननीय, तीनायेय प्रवे जातपय। इस प्रकार जीमनीय बाह्मण कर्मकाण्ड का प्रसिद्ध सम्बन्ध है।
- जीमनीय शासा—साममंहिता की तीन मुख्य आखाएँ बतायी जाती है। कौयुमीय, जैमिनीय एवं राणायनीय शाखा। जैमिनीय शासा का प्रचार कर्णाटक मे अधिक है।
- जीनिनीय सुत्रभाष्य—स० १५८२ वि० के लगभग 'जीनिनीय सूत्रभाष्य' नाम का ग्रन्थ वल्लभावार्य ने जीनिनि के मीनासासूत्र पर लिखा था।
- कोशीम8 बररीनाथ भाग से २० भीक नोचे जोशीम8 अवबा ज्योतिमंठ स्थित है। यहां शितकाल में छः महीने बररीनाथबी की कम्पूर्ति विद्यासमान रहती है। उत्त समय यहां पुत्रा होती है। ज्योतीस्थर महादेव तथा भक्त-बरस्रक भगवान् के दो मस्पिर है। ज्योतीस्थर, शिवसान्दिर प्राचीन है। जोशीमठ से एक रास्ता गीत चाटी होकर मानस्तीयर कैकार के किए जाता है।

स्वामी अंकरावार्य द्वारा स्वापित जलरारानाय क्योति-लीठ पूर्व काल में यहाँ विजयान था। इसी का अपक्षण नाम जोशीयट है। कालान्दर में साकरपट और उसकी परम्परा कुल हो गयी। केवल नाम रह गया है, जिसके आधार पर कुछ संत-महंत मैदान के नगरों में यर्म प्रवार करते रहते हैं।

- कारित मूल रूप से इस शब्द का अर्थ 'परिवित' है, किन्तु खुन्वेद तथा परवर्ती साहित्य में इसका अर्थ 'पितापक्षीय रक्तसम्बन्धी लीव' समझा गया है। पितृसमान्यक वैदिक समाज के गठत से महा स्वयं की पुष्ट होती है। यह प्राप्त वाति का पर्वाय है।
- कातपाप—अधितामार्ग में पाप दो प्रकार के वहें गये है— अज्ञात तथा जाता। अज्ञात पापों को सजो हो दूर किया जा गकता है, यदि वे यज्ञ निकलाम भाव में किये गये हों। कहीं तक ज्ञात पापों का प्रतन्त है, अब मनुष्य भिक्तमार्ग में प्रविष्ट हो अथवा निक्काम कमं में लीन हो, तो वह पापों को याद करना हो नहीं, और करता भी है तो समझान उक्त समार्ग है हो
- क्रान--- जन्म से मनध्य अपर्णहोता है। ज्ञान के द्वाराही उसमें पर्णता आती है। ब्रह्मरूप परमात्मा की सत्ता में आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनो शक्तियाँ वर्तमान है। पादेन्द्रिय को अध्यात्म, गन्तव्य को अधिभत और विष्ण को अधिदैव माना गया है। इसी प्रकार वाशिन्दियं तथा चक्षरिन्दियं को क्रमण अध्यातमः बस्तव्य और रूप को अधिभन, अस्ति और सर्यको अधिदैव कहते है। मन को अध्यान्म, मन्तब्य को अधिभृत और चन्द्रमा को अधिदैव कहा गया है। उसी क्रम से प्राणी के भी तीन भाव होते है---आधिभौतिक शरीर, आधिदैविक मन और आध्यात्मिक बद्धि । इन तीनो के सामञ्जस्य से ही मन्त्य में पूर्णता आसती है। इस पूर्णताकी प्राप्ति के लिए र्देश्वर से नि:श्वसित वेद का अध्ययन और अभ्यास आव-ज्यक है. क्योंकि वेदमन्त्रों में मल रूप से इसके उपाय निरूपित है। मनष्य को आधिभौतिक शद्धि कर्म के द्वारा. आधिदैविक गद्धि उपासना के द्वारा तथा आध्यात्मिक गद्धि ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। आध्यात्मिक शद्धि प्राप्त होने पर परमात्मा के स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है और मनध्य को मोक्ष मिल जाता है।

बंद में जो कहा गया है कि झान के बिना मुन्तित नहीं मिलती, बह झान की मध्येन्ट्रजा का ही परिचायक है। झान तरवजानी गुढ़ की नि स्वार्थ वेवा तथा उसमें अद्वा रखने से प्राप्त होता है। तर्त्वकानी गुढ़ अपने शिष्य की सेवा, विज्ञासा तथा श्रद्धा से सन्तुष्ट होकर उसे झानोप-देश देते है। जान संतार में शर्वाधिक पवित्र वस्तु है। बोगी को भी पूर्ण योगसिद्धि मिलने पर ही झान की प्राप्त होती है।

ज्ञानमार्ग मे प्रवेश करने का अधिकार साधनचतुष्टय से सम्पन्न व्यक्ति को विया गया है। नित्यानित्यवस्तु-विवेक, इहाम्त्र फलभोगविराग, शमदमादि पट्सम्पत्ति और ममक्षत्व साधनचतुष्टय कहलाते है। प्रथम साधन मे आत्मा की नित्यता और ससार की अनित्यता का विचार आता है। दूसरे के अन्तर्गत इहलोक और परलोक सूल-भोग के प्रति बिरनित का भाव निहित है। तीसरे में शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान-पट साधन सम्पत्तियो का संचय होता है। तस्वज्ञान को छोड अन्य विषयों के सेवन से विरिक्त होना शम है, इन्द्रियों का दमन दम है, भोगों से निवत्ति उपरति, जीतोष्ण सूख-द ख आदि को सहन करने की शक्ति तितिक्षा. गरु और शास्त्र में अटट विश्वास श्रद्धा तथा परमात्मा के चिन्तन मे एकावता समाधान कहे जाते हैं। चीथा साधन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा ही समझत्व है। ये चारो साधन जानमार्गी के लिए आवश्यक है, इनके अभाव में कोई भी व्यक्ति ज्ञान-प्राप्ति का अधिकारी नहीं है।

ज्ञानप्राप्ति के श्वषण, मनन और निविध्यासन तीन अग है। गुरु से तत्त्वज्ञान सुनने का नाम श्रवण, उस पर पिक्तन करने का नाम मनन और मननकृत पदार्थ कें उपक्रीक्य का नाम निविध्यासन है। इनके समझ्क और उचित अभ्यास से मनुष्य को ब्रह्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है। इस तरह महति के सभी भागो पर चिनान करते हुए नाथक स्थूल से केकर सुक्ष भावों तक अपना अधिकार स्थापित कर केवा ह।

सास्यदर्शन के अनुसार पच मशसूत, पच कर्मेन्द्रिय, पच तत्मात्रा, मन, अहंबार, महत्त्वस्व और प्रकृति इन वौबीस तत्वों के आयाम में सृष्टि के प्राणी अर्थात पुरुष प्रकृति का उपमांग करते हैं। पर बेदानसप्रक्रिया में प्राणी की रचना के जानार्थ पचकोषी का निरूपण होता है। तदनुसार चेतन जीव के माया से मोहित होने की स्थिति आनन्दमय कोष है। बद्धि और विचार विज्ञानमय, शानेन्द्रिय और मन मनोमय, पचप्राण और कर्मेन्द्रिय प्राणमय तथा पाँचभौतिक शरीर अन्नमय कोष है। इन कोषों में बद्ध होकर मन्त्य या जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, लेकिन गुरु का उपदेश मिलने पर जब उसे अपने बास्तविक सच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप का अनुभव होता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीव को माया से मुक्त कर मोक्ष तक पहेँचाने वाली क्रमिक स्थिति की सप्त ज्ञान-भमियां है । स्थलदर्शी परुष के लिए सीधे आत्मा का ज्ञान हो जाना असम्भव है। इसलिए प्राचीन महर्षियो ने इन सप्त ज्ञानभमियों के निरन्तर अभ्यास से कमीन्नति करते हुए विज्ञानमय मध्त दर्शनों के साध्यम से मोक्ष पाने का मार्गबनाया । सप्त ज्ञानभमियों के सप्त दर्शन हैं न्याय. वैशेषिक, पातञ्जल, मांख्य पूर्वभीमांमा, दैवीमीमासा और ब्रह्ममीमाना। क्रमशः इनकी साधना करके जीव ज्ञानमय बद्धि हो जाने से परम पद को प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति के ये ही मल तत्त्व है।

ब्रह्ममीमासा या बेदान्त विचार के द्वारा साधक को ब्रह्मज्ञान तय प्राप्त होता है जब वह देहात्मवाद से क्रमण आस्तिकता की उच्चभूमि पर अग्रसर होता रहता है। अत ऐसे साधक को एकाएक 'तत्त्वमसि', 'अह ब्रह्मास्मि' वा उपदेश नहीं देना चाहिए । ज्ञानमार्ग में प्रवेश चाहने वाले प्रथम अधिकारी के लिए अन्त करण के सुख-दुख रूप आत्मतत्त्व के उपदेश का स्याय और वैशेषिक दर्शन में विधान है। देह को आतमा समझने बाले व्यक्ति के लिए प्रथम कक्षा में देह और आत्मा की भिन्नता का ज्ञान ही पर्याप्त हे। सुक्ष्म तस्त्व में सामान्य ज्यक्ति का एकाएक प्रवेश नहीं हो सकता, इसलिए न्याय और वैशेषिक दर्शन में आत्मा और गरीर के केवल पार्थक्य काही ज्ञान कराया जाता है। इसमें साधव देशस्प्रवाद से विरत हो व्यावहारिक तत्त्वज्ञान की ओर अग्रसर होता है। इससे आगे बढ़ने पर साध्य और पातञ्जल दर्शन आत्मा के और भी उच्चतर स्तरका दिग्दर्शन कराते हैं। इन दोनी -दर्शनों के अनुसार सूख-दूख आदि सब अन्त करण के धर्म है। पुरुष को वहाँ असम और कूटस्थ माना गया हूं। पुरुष के अन्त करण में सूख-दुःखादि का भोक्तभाव औपवारिक है, तास्त्रिक इसलिए नहीं है कि आत्मा निलिप्त और

ज्ञानकायक-सामवेव २८५

जिष्किय है। इससे यही जिष्कर्ष निकला कि सांस्य और पातञ्जल दर्शन द्वारा आत्मा की असंगता सो सिद्ध होती है पर एकात्मवाद नहीं।

सांस्य में बहुर्क्यवाद की करूपना की गयी है। उससे परमात्मा की अडितीय उपलब्धि नहीं होती अपितु वह प्रत्येक पिण्ड में अलल-अलग कृदस्य चैत्या के रूप में जात होता है। इस तरह सास्य की जानमृत्ति पुरुवमूलक है। ब्रकृति के अस्तित्य की स्वीकृति के जात्म पा वही प्रकृति की अनादि और अनन्त कहा गया है।

इससे आगे बढ़ने पर मीमासात्रय का आरम्भ होता है। कर्ममीमासा या पूर्वभीमांसा में जगत् को ही ब्रह्म मानकर अदितीयना की सिद्धि की गयी है। इससे जीव दैतमय जगत से अहैतमय ब्रह्म की ओर जाता है। इसमें साधक की गति ब्रह्म के तटस्य स्वरूप की ओर होती है। इसके अनन्तर दैवीमीमामा आती हैं। यह उपासनाभूमि है जो ब्रह्मकी अदितीयता को प्रकृति के साथ मिश्रित कर उसको शुद्ध स्वरूप की ओर से दिखाती हूं। वहाँ ब्रह्म को ही जगत की सज्ञादी जाती है। इसमें आत्मा का यथार्थ ज्ञान प्रकृति के ज्ञान के साथ होता है। मुख्डकोपनिषद् के अनुसार ब्रह्ममत्ता अघ , उध्वं सर्वत्र भ्याप्त है। इवेताइवत-रोपनिषद् मे भी अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्र और नक्षश्रादि को ब्रह्म का रूप माना गया है। वहां परमात्मा को ब्रह्माण्ड के सम्पूर्ण चराचर के रूप में वर्णित किया गया है और उसे स्त्री-परूप, बालक, यवक और बद्ध सभी रूपों में दखा गया है। इस तरह दैवीभीमासा दर्शन की ज्ञानभूमि मे परमात्मा को व्यापक, निलिप्त, नित्य और अदितीय कार्यत्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है।

आन की सप्तम भूमि ब्रह्ममीमासा बेदान्त की है। इसमें निकृत्त ब्रह्म निकृत कर निर्माण और प्रकृति से पर हैं। उसमें माया अपवा प्रकृति का आभास भी नहीं है। माया उपवा कुति का माया भ्रम्म नहीं है। बेद के अनुसार परमारमा के बार पादों में से एक पाद मायाच्छम्न और मृष्टिनिकशित है और गेव तीन माया से पर अमृत हैं। ये तीनो ब्रह्मभाव हैं। यहां साल्य दर्शन का मायागत पुरुववाद नहीं है। यहां माया का छय है इसीछिए बेदान्त में माया को अनादि कक्कर भी साल्य कहा नया है। माया का एकान्त अभाव होने से शुद्ध सिक्ववानन्द स्वक्त पर- ब्रह्म का साआसालार होता है। मिर्गुण बहु देवा, काळ

और वस्तु से भी परे हैं। इसीलिए वह नित्य, विभु और पूर्ण है। राजयोगी इसी निर्मुण परब्रद्धा भाव का अनुश्रव करता है। साधक इस दला में निधिकल्प समाधि वारण करता है।

परस्ता परमास्मा स्वयं प्रकाशमान हैं, वे नर्वातीत और तिरफ्ते हैं, उन्हीं के तेजीमय प्रकाश से मूर्यं, वन्द्र, वन्द्रम और विजयों आदि प्रकाशमान हैं। इस सक्का प्रतिपादक वेदान्तभूमि में हैं। इसी की उपलब्धि से सामक को निवर्षण की प्राप्ति होंगी है। यही जीवनभन्न का अवसान और जानयन की प्रणादित हैं।

कानकाण्य--वेदों में समुज्य रूप से प्रधानत तीन विषयों का प्रतिगादम हुआ है--कर्गकाण्य, ज्ञानकाण्य, एवं उपा-सनाकाण्य। जानकाण्य वह है जिससे इस लोक, परलोक तथा परमाशा के सम्बन्ध में वास्तविक रहस्य की बातें जानी आती है। इससे मनुष्य के स्वार्थ, परार्थ तथा परमार्थ की सिद्धि हो सक्ती है।

बेदान्त, जानकाण्ड एव जपनियद् प्राय' समानार्थक शब्द है। वेद के जानकाण्ड के अधिकारी बहुत थोड़े से व्यक्ति होते हैं, अधिकाश कर्मकाण्ड के हों अधिकारी है। ग्रामकण्ड— वेशिधिक दर्शन के एक आनार्था। क्याभग ६६० वि० के रूपभग जानचन्द्र ने 'दशपदाध' नामक यन्य रिखा जो अपने मूळ रूप में आजकळ प्राप्त तो गही है, किन्तु इसका चीनी आचा में अधुनाद पाया जाना है। प्रसिद्ध हैं कि यह चीनी अनुवाद ६५८ ई० में बौद्ध यात्री ह्लंतसीय के हारा किया गया था।

ज्ञानितलक — नागरी प्रवारिणी गभा, काशी की बोजों से प्राप्त और गुरु गोरस्तनाथ द्वारा रवित ग्रन्थों में से यह ⊓काहै।

क्षानवेब — महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त, जो नाय सम्प्रदाय के एक आचार्य माने जाते हैं। इनका एक नाम जानेक्दर भी हैं। मराठी भाषा में भगवदगीता पर सन्तीने बढी उत्तम व्याख्या जिली हैं जो निनेक्दरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये गुढाईतिवाद का प्रचार वन्त्रभावाय के लगभग तीन ती वर्षी बढ़के कर चुके थें। इन्होंने अपने 'अवसानुभव'

नामक वेदान्त सन्य में अपनी गृहपरम्परा किसी है। इन्ही की परम्परा में प्रशावलु महाराज गुलावराव जैसे प्रकाण्ड विद्वान और महात्मा हुए।

क्रालपाय---शैव आगमों और संहिताओं के चार विभाग हैं---ज्ञालपाद, योगपाद, क्रियापाद एवं चर्यापाद। ज्ञानपाद में दार्श्यालक तत्त्वों का निरूपण है।

सामप्रकाश-स्वारवादी या निर्मृणवादी साहित्य सम्बन्धी एक ग्रन्थ, जिसको १८०७ वि० के लगभग अगजीवनदास सन्त ने लिखा था।

कानयाषाध्येवाव---अनन्ताचार्य अथवा अनन्तार्य रचित विशिष्टाहैतवाद का एक ग्रन्थ । इसमें आचार्य की दार्श-निकता एवं पाण्डित्य का पूरा परिचय मिलता है।

कामप्रस्कर्काविका- जुर्ताण श्रीनिवास द्वारा र्ववत एक सन्य । इसमें दार्शनिक तत्यों का विवेचन किया गया है। स्माजिकुकुकुक- चौरावें के पांच बढ़े मठों में केदारंबर मठ अति प्राचीन है। परम्परानुसार यह ५००० वर्षों से अधिक पुराना है। महाराज जनमेजय के राजव्य काल में महाने महत्त्व क्वामी आनन्यिक अञ्चम ये। इनके विषय जानिकुकु जङ्गम हुए। मठ में प्राप्त एक ताझ सासन से पता लगता है कि महाराज जनमेजय ने एक बड़ा क्षेत्र इस मठ को इसिल यहा दिया था कि उसकी साय से आनन्यिक्जु के शिष्य जानिक्जु भावान् कैरा-रेदवर की पूजा किया करें। उक्त अनमेजय पण्डव परिक्षित का पूज या, यह कहना कठिन है। यह कोई परवर्ती राजा हो सकता है।

कानविष्ठम्—स्मार्त साहित्य के अन्तर्गत अध्यातमञ्जान सम्बन्धी प्रन्य 'यानवासिट रामायण' बहुत उपयोगी रचना है। तमिल भाषा के प्रीढ प्रत्यकार अल्जनतर मदवप्पत्तर ने सन्त् १६५७ वि० में योगवासिट का तमिल में पद्य अनुवाद किया है, जिसका नाम 'जान-विष्ठम' है।

शानसमुद्र---दादूपन्थी सन्त सुन्दरदास (स॰ १६५५-१७४६ वि०) द्वारा रचित एक ग्रन्थ।

कानसामर—यह प्रत्य आचार्य यज्ञमूर्ति (देवराज) द्वारा तिमल भाषा में रचा गया है। इन्होंने स्वामी रामानुआचार्य से १६ वर्षों तक शास्त्रार्थ किया, किन्तु अन्त में रामानुज ने यामुनाचार्य के 'मायावादलण्डनम्' का अध्ययन कर इस अद्वैतवादी संन्यासी को परास्त किया। अन्त में इन्होंने वैष्यवमत स्वीकार कर छिया।

ज्ञानसागर नाम के कई प्रस्य हिन्दी आदि अन्य लोक-भाषाओं में भी उपलब्ध होते है। इनमें साम्प्रदायिक धर्म और दर्शन सम्बन्धी उपदेश पाये जाते हैं।

कानसिद्धान्तयोग—नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने गुरु गोरखनाय रिचत २७ ग्रन्थों की खोज की है। 'जान-सिद्धान्तयोग' भी उनमें से एक है। गोरखपन्य के अध्ययन के लिए यह ग्रन्थ उपयोगी है।

कानस्वरोबय—चरणवासी पन्य के संस्थापक महात्मा चरण-दास ने इस ग्रन्थ की रचना की है। इसमें पन्थ के धार्मिक तथा दार्शनिक सिद्धान्तो की चर्चा है।

क्षानान्त्व—बेदान्ताचार्य प्रकाशानन्द के गुरु स्वामी जाना-नन्द थे। इनका जीवनकाल १५वी और १६वों क्षती का मध्य भाग होना चाहिए। स्वामी ज्ञानानन्द की गणना छान्दोग्य तथा केनोपनिषद् के वृत्तिकारों एवं टीकाकारों मे की जाती है।

ज्ञानामृत—(१) माध्य संप्रदाय के एक ग्रन्थव्यास्थाकार । आनन्दतीर्थं द्वारा तैतितरीयोपनिषद् पर जिल्लो गये भाष्य पर ज्ञानामृत एवं अन्य आचार्यों ने टीकाएँ जिल्लो है । (२) 'ज्ञानामृत, गोरल्जनाय जिल्लित एक ग्रन्थ मी ईं।

ज्ञानामुत्तसागर—भागवतमन्त्रदाय का एक सन्य । 'गारव-पाञ्चराज' और 'ज्ञानामुत्तसार' से तता चलता है कि भाग-वत घर्म की परम्परा बौद्धधमं के फैलने पर भो नव्द नहीं हो पायी। इसके अनुतार हरिभजन की मुक्ति का परम साधन है। 'ज्ञानामृतसार' में छ' प्रकार की भक्ति कही गयी है समरण, कीतन, वन्दन, पादसंवन, अर्थन और आरामिवंदन।

सानावात्तिस्त — जैन पूर्णिमा के उपरान्त एक वर्ष तक इस त्रत का अनुष्ठान होता है। इसमें नृसिह भगवान् की प्रति-दिव पूजा का विधान है। सरसों होंम तथा श्राह्मणों को नथु, पृत, शर्करा से युक्त भोजन कराना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा से तीन दिव पूर्व उपयान तथा पूर्णिमा के दिन सुवर्णवान का विधान है। इससे मेघा की बृद्धि होती है। जामी— पररात्मा के स्वक्त, गुज, शिक्त आदि को आनने-वाला व्यक्ति। प्राय: उपनिषद् , सहसुष्त, गीता इत तीन स्वानां के अध्ययन-चित्तन और स्वानुम्ब से दरसात्मा का मान होता है। साख्य, योम, वैद्योदक दर्धनों या अन्य- श्रानेत्रवर-स

संत-महात्माओं के उपदेशों से भी जात्मा-परमात्मा, लोक-परकोष जादि का जान हो जाता है। इस प्रकार से कथानसत्त्ववर्धना ही जानि कहें आते हैं, भी स्वाप्त हों सुष्य या निर्मुण दोनों स्वक्यों के जाता हो सकते हैं। जानेकबर—प्राचीन भागवंत सम्बद्धाय का अववेद जान भी भारत के दक्षिण प्रदेश में विद्याना है। महाराष्ट्र में इस सम्प्रदास के दूर्वावार्ध सन्त जानेकबर समझे जाते हैं। फिल तरह जानेस्वर नावसम्प्रदाय के अन्तर्यत योगमार्ग के पुरस्कतों माने जाते हैं, उसी प्रकार भीनत मार्ग में व विक्युल्यामी समया के पुरस्कतों माने जाते हैं। फिर भी योगी जानेस्वर ने मराठी में अनुतानुम्ब किला जो अहैतवादी शैव परम्परा में आता है। जियान, जानेस्वर सच्चे भागवत वे, स्वीकि भागवत घर्म की रही विघोवता

जानेदवर ने समबद्गीता के उत्तर मराठी भाषा में एक 'जानेदवरी' नामक (२००० पको का ग्रंस किया है। सकता गामस (२४७ बि॰ कहा, जाता है। यह भी अहँत-वादी रचना है किन्तु यह योग पर भी बळ देती है। २८ असंगों (छत्री) की इन्होंने हिरियाट' नात्मक एक पुस्तिका किसी है जिस पर भागवतमत का प्रभाव है। भिक्त का उद्याट इगर्स अर्थ्याफक है। मराठी संतों में से प्रमुख समझे जाते है। इनकी कविता दार्शीनक तथ्यों से पूर्ण है तथा जिलित जनना पर अपना गहरा प्रभाव डाल्टती है।

सानेस्वरी—भगवर्गीरा का मराठी पद्यबद्ध व्याख्यात्मक अनुवार। 'जानेस्वर्ग' को चौरहुनी छती के मध्य में सत आनंद्रयर ने प्रमृत्त किया। उनकी यह छूलि इतनी प्रसिद्ध और मुख्द हुई कि जाज भी धार्मिक साहित्य का अनुपम रत्न बनी हुई है। हसमें मीता का अर्थ बहुत ही हुदयमाही और प्रभावनाकी हव से समझाया गया है। हे० 'जानवें 'वाप' आनेश्वर'।

अयोतिष—छः बंदाङ्गो (शिक्षा, कल्ल, निरुक्त, व्याकरण, छन्द श्रीर व्योतिष) में से एक बंदाङ्ग व्योतिष है। व्योतिष सम्बन्धी किसी भी ग्रंब का प्रस्त संहिताओं अथवा बाह्यगों में नहीं बाया है। किन्तु बंद के व्योतिष कितान सम्बन्धी पंची की रचना और अध्ययनपरम्परा स्वतन्त्र रूप से चळती रही हैं। सूत्रकाल में ज्योतिय की गणना छः बेदाङ्कों में होने लगी थी। यहाँ तक कि यह वैद का नेत्र तक समझा जाने लगा। वैदिक यज्ञों के जिए ज्योतिय का चिनक सम्बन्ध हो गया। यज्ञों के लिए ज्यानुक मध्य (नवात्रादि की गति आदि) का ज्योतिय ही निर्देश करता है।

ब्योतिकतन्त्र— 'तीन्दर्यलहरी' के २१वें रलोक की ध्यास्था में विद्यानाथ ने ६४ तन्त्रों की सूनी लिली है। ये दो प्रकार के हैं, मिल एवं गृह्य । इनमें 'ज्योतियतन्त्र' गिज तन्त्र है।

ज्योति सरतीयं — कुश्लेत के अन्तर्गं ते भगवद्गीता को उप-देशभूमि ज्याति सर अति पवित स्वान है। यहाँ पर एक अति प्राचीन गरोवर 'ज्योति सर' अथवा 'ज्ञानस्रोत' के नाम से प्रसिद्ध है।

श्योतिषवर—एक वैदान्ताचार्य, जिनका उल्लेख श्रीनिवास-नाम ने विशिष्टाहैतवादी ग्रन्थ यतीन्द्रमतदीपिका में अन्य आचार्यों के साथ किया है।

ज्वालामुक्ती वैषी—हिमाचल प्रदेश में स्थित एक तीर्थ, जो पंजाब के पठानकीट से आगे ज्वालामुक्ती गोड स्टेशन में लगभग १३ सील दूर पर्वत पर ज्वालामुखी मन्दिर कहलाता है। यह शास्त्र पीठ है। ज्वाला के रूप में यहाँ शास्त्र का प्रसद्धार देला जाता है।

ज्वालेन्द्रनाथ—नाथ सम्प्रदाय के नौ नाथों में से एक ज्वालेन्द्रनाथ है। इनके मम्बन्ध में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। सभवन जालन्धरनाथ ही ज्वालेन्द्र या ज्वालेन्द्रनाथ हो मकते हैं।

### स

ब्यञ्जन वर्णो के चवर्ग का चतुर्य अकर । कामधेतृतन्त्र मे इनके स्वरूप का निम्माधित वर्णन है झकार एरमेजानि कुण्डली मोतकपिणी स्वतिब्वल्यनाकार नदा चितुपस्यत्वम् ॥ पञ्चदेवसय वर्ण पञ्च प्रणात्मक सदा । जिबन्द्रसहित वर्णा विभावतगिरत तथा ॥ वर्णोद्धारतन्त्र मे इसके जनेक नाम बतलाये मये है जो झञ्चारी गृतो झन्झावायु सत्य. यदुन्तन । अनेको इनिर्णा नारः पाणी जिल्ला जल स्वितिः ॥ विराजेन्द्रो धनुहेत्तः कर्णो नादय जुड़ाः । प्याला ब्रह्मस्वरूपा तो तम्मन्तं दशया बपेत् ॥ ब्राक्कित— कागदेव का एक विषद । इसका अमं हैं ब्रंब (मक्ट अपवा मारक्ष) केतन (बना) हैं जिसका । मक्त और मस्त्य नोनों हो काम के प्रतीक हैं । क्याकु— 20 'हापकेतन'। इमका अमं भी कन्यां अनवा कागदेव हैं। हैमकम्ब के अनुनार अनिक्द का भी यह

पर्याय है।

क्ष्मी (प्रतिष्ठालपुर)—प्रयाग से पूर्व गङ्गा के वास तट
पर यह एक तीर्यस्थल है। कहा आता है कि यहां वर्ष्ट्रवंशी राजा पुरुत्या की गजधानी थी। वर्षमान हूं ती की
वयन्त्र में विवेशीसाथ के सामने पुराता हुएँ हैं, जो अब
हुछ टीला और मुका मार रह गया है। बही गमुहसूर्य
तामक कुआ है, जो बढ़ा पवित्र माना जाता है। हो
मकता है कि हमका गाम्बस्थ मृत समार नमुद्रमुख से मी हो।

3

रावा गिरिसंहा धनुप्रीणात्मा खुनुको मकत् ॥ दिष्यभी—किसी ब्रंग के अगर प्रश्नमुत्र विशेष सुचिन्का करेंत उल्लेक को टियागी 'महुत है। उदाहरण के लिए 'महाभाष्य' को टीका उपरोक्ताए कैयट और नागश ने लिखी है, उन पर आवश्यकतानुशार यजनाव वैद्याग पायगुण्डे ने 'छाया' नामक टिप्पणी लिली है। बहुत में ऐसे धार्मिक और डार्शनिक चय है जिन पर भाष्य, टीका, टिप्पणी आर्थ क्रमण, पांचे बाते हैं।

दीका— यंशो के भाष्य अपना चित्रण खेलों को टीका कहते हैं (टीक्यत मन्यत प्रित्यत प्रस्ता कार्यत अपना इति)। व सत्त्वत में 'टीका' छलाट में लगायां जानेवाली कुकुमा आदि की रेला को कहते हैं। इसी गरह प्राचील हस्त-लेखान के केन्द्र या मन्यत्वल में पूल रचना लिखी जाती थी और उर्ज्य भाग में जलाट के लिखक की तरह मूक की व्याह्मा जिली जाती थी। मस्तक्त्व टीका के सन्याम जिली जाती थी। मस्तक्त्व टीका के सन्याम प्रमुख में ही यंच्याच्या को भी टीका कहा जाने लगा। यंच के उर्ज्य भाग में टीका के न अपनी पर उसे पत्र के किचके भाग में भी जिला लिया जाता था।

दुष्टीका-पूर्वभीमासा विषयक 'सबरआय' पर अष्टम शती वि० के उत्तराई में कुमारिक पट्ट ने एक अनुआध्य तिस्ता, विसके तीन भाग है—(१) रकोक्नातिक (पद्ध-स्व. अभ्याप एक के प्रथम पाद पर) (२) तत्रवातिक (मण्, अध्याप एक के अवसेष तथा अध्याय दो व तीन पर) और (३) टुप्टीका (पद्म)। टुप्टीका अध्याय बार से बास्ह तक के कप्रस संक्षियत टिप्पणी है। (पूर्वभीमासा दर्शन कुरू वास्टू अध्यायों में है।) 5

ठ---व्यक्तन वर्णी के टवर्ग का द्वितीय अक्तर । कामचेनुतन्त्र में इसका स्वरूप इस प्रकार वतलाया गया है :

क्रमारे पश्चकापाण्ट्रि कुष्कती मोतकपिणो । पीयविद्युक्ताकारं सवा निगुण संयुक्त् ॥ पश्चकेवात्यकं वर्ण पश्चकाणमध्य सवा । विविद्युक्तितं वर्ण विश्वक्रितत्रं सवा ॥ तम्बयात्व में इसके अनेक नामों का उल्लेख है : ठः खुग्यो मझरी बीजः पाणिनी काञ्चको क्ष्या । वन्नो नव्को लेखा सुन्तो पूर्णकः सुषा ॥ वर्तुकः कुष्कको विद्वासुक्त विद्युक्तिः ॥ पत्कालुक्तास्त्र वे व्यवको बृह्दसूनिः ॥ एकपात्रे विद्युक्ति कलाट सर्वनित्रकः । वृत्वमौ तन्निती विज्युनहित्रो सामग्री श्वती ।

ठ---यह शिव का एक विरुद है। एकाक्षरकोश में इसका अर्थ 'महाज्वनि' तथा 'चन्द्रमण्डल' है। दोनों ही शिव के प्रतीक हैं।

ठनकुर—देवता का पर्याय । बाह्मणों (भूसुरों) के लिए भी इसका प्रयोग होता है। अनन्तसंहिता में इसी अर्थ में यह प्रमुक्त है:

'श्रीदामनामा गोपाल' श्रीमान् सुन्दरक्षुरः ।'
प्रायः विष्णु के बन्तार की देवपूर्ति को ठक्कुर कहते
हैं। उच्च वन के श्रीमध्य श्रीद की प्राष्ट्रत उपाधि 'ठकुर'
गी इती से निकली हैं। किसी भी प्रशिक्ष व्यक्ति को ठक्कुर या ठाकुर कहा जा नकता है, जैसे 'काब्यप्रवीय' के प्रव्यात ठेक्क को गोधिया ठक्कुर कहा गया है, वंगाल के देवेन्द्रनाथ, रवीन्द्रनाथ बादि महानुभाव ठाकुर कहे जाते थे।

क—ध्यव्यवन वर्णों के टवर्ग का तृतीय अक्षर । इसके स्वरूप का वर्णन कामधेनुतन्त्र में निम्नांकित है :

हकारं श्रञ्जकांपाङ्कि सदा त्रिगुण संदातम् । पञ्जवस्ययं वर्णं पञ्जमाणमयं सदा ॥ त्रिवाफ्ति सहितं वर्णं त्रितिन्दुसहितं सदा । श्रुकांतमयं वर्णे आत्मादितस्य सद्यतम् ॥ पीतिषद्ग्लकाकारं हकारं प्रणमान्यहम् ॥ तन्त्रवाहम में इसके अनेक नाम पाये बाते हैं कौमारी शङ्करस्त्रासस्त्रियको मंगलध्यतिः। दुल्हो बटिली भीमा द्विजिल्लः पृथिषी सती।।

कोरिगिरिः क्षमा कान्तिनर्गिमः स्वाती च लोक्यम् ॥ क्षमण्य-मावान् विव का वाद्य और मृत्य नाद (क्षर) का मतोक । यह 'आनद्व' वर्ग का वाद्य कै, जिसे कार्याक्ष मी बारण करते हैं । 'बारसु-वर्ग' (वितीय परिच्छेद) के अनुकार यह मध्य में शीच तक्षा यो नृत्यक्षाव्यो पर आत्राध्यक होता हैं (शीणमध्यो गृत्यक्षाव्याक्तियतः)। कुप्रसिद्ध गाणिनीय व्याकरण के आरिक्षक्ष कर्तुर्वत सुक वंदर के चौदह बार क्षिय ग्रेड प्रमाणक कर्तुर्वत सुक कंदर के चौदह बार क्षिय ग्रेड प्रमाणक क्षात्र ते हो तिक क्षम ने वात हैं। भगवान् की क्षमा से गाणिना मृति को वह व्यक्तियान क्षमार के से सुनाई पढ़ी थी। व्यक्तियान कालि माता की गण-देविया। वहार्ववतंपुराण (प्रकृति कष्ट) में करण है:

'सार्दश्च डाकिनीनाञ्च विकटानां त्रिकोटिभिः।'

डाकिनो का झाब्दिक अर्थ है 'ड = भय उत्पन्न करने के लिए, अकिनी = वक्र गति से चलती है ।'

हासर—भगवान् शिव डारा प्रणीत शास्त्रों में एक हासर (तन्त्र) में हैं। इसका शासिक अप हैं 'जनत्वार।' इसमें भूतों के जमरकार का वर्णन हैं। काशीसण्ड (२९ ७०) में दसका उर्लेश्य हैं ''डासरो डामरकरूपों नवाका रहेवां, मन्त्रस्य प्रतिपादको ग्रन्थः।'' [ पुगो देवी के नो लक्षर वाले मन्त्र का तहस्पिकरात्क हम्य डामर कहलाता है। ] वाराहितन्त्र में इसको टीका मिलती हैं। इसके जनसार डामर छः प्रकार का है.

(१) योग डामर, (२) शिव डामर, (३) दुर्गा डामर, (४) सारस्वत डामर, (५) ब्रह्म डामर और (३) गन्धवं डामर।

कोटचक विशेष का नाम भी डामर है। 'समयामृत' ग्रम्थ में आठ प्रकार के कोटचको का वर्णन है, जिनसे डामर भी एक है। दे० 'चक्र'।

दक्का—एक आनढ वर्गका वाग्र, जो देवमन्दिरों में विशेष अवसरों पर बजाने के लिए रखा रहता है: "ननाद

डक्का नवपञ्चवारम्।"
दुष्टिराकपुत्रा—साथ बुक्ल चतुर्वी को इस प्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। बती को तिल के लड्डबर्जो का सैवैद्य

₹9

गणेशाची को अर्थन करका चाहिए तथाबाद में प्रसाद कर में बहु खड़न करका चाहिए। तिस्र तथा पृत की बाहुरियों ने होम का विधान हैं। 'बृष्टि' की ब्यूटरिन के लिए दे० स्कन्टपुराण का काशीखब्द, ५७३२ तथा पुरुवार्यीय , ९५।

क्षेत्रज्ञ-- किसी देवता के अर्थण के लिए प्रस्तुत नैवेदाया उपहार को 'ढौकन' कहते हैं।

# q

— अध्यान्त का पण्डस्वा तथा टवर्ग का पञ्चम असर। कामचेनुतण्य में इसके स्वरूप का निम्माक्ति वर्णण्य हैं: जकार परमेशानि या स्वयं परकुण्डली। पीतविब्बुल्लताकार पञ्चव्यवययं सदा।। पञ्चाणमयं वेष्ट्रस्य सदा ।। आस्पारितप्तवसंतुक्तं महामोहस्वायकम्।। तन्त्रशास्त्र में इसके चौबीस नामों का उल्लेख पाया

जाता है:

णो निर्मृणं रितिज्ञांनं जरुभनः परिवाहनः।
जया शम्भो नरकजित् निरुक्ता योगिनीरियः।।
डिमुक्तं कोटली अपे समृद्धिवीधिनी सता।
विनेत्रो मानुषी स्थोसदस पादाङ्गुलेस्युंक।।
मणवः शिद्धिनी वीरो नारायणस्व निर्मयः।

भास्ववर्णम — तृतीय श्रीनिकास पण्डित द्वारा रचित ग्रन्थो में एक कृति । इसमें विशिष्टाईत मत का समर्थन तथा अन्य मतों का सण्डन है। रचनाकाल अठारहवी शती वि० का उत्तरार्ध है।

### a

सक्क बैसालेय — तलक बैसालेय ( विशाला का बंगल ) अप्रसिद्ध ऋतिलग्न हैं, जिसे अध्यवंद्ध (७१०,२९) में निदाल का पुत्र कहा गया है। प्रक्षिण बाह्यण बिल सर्पयत में इसे बाह्यणाष्ट्रकी पुरोहित कहा गया है। स्क्षितिका — बुहनर भारत का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण विद्या के कर तथा गयार प्राप्त को राजधानी। रासायत वे हसे करत हारा राजकुमार तला के माम पर स्वापित बताया गया है, जो यहाँ का शासक नियुक्त किया गया था। अन्यन्य का सर्पयत हसी स्वान पर हुआ था (महा-मारत १३२०)। महाभारत अथवा रामयण में इसके विद्यालेक होने की चर्षा नहीं है, लिस्तु ई०० समस

शताब्दी में यह स्थान विद्यापीठ के रूप में पूर्ण रूप से प्रसिद्ध हो चुका था तथा राजगृह, काशी एवं मिथिका के विद्यापी के आकर्षण का केन्द्र बन गया था। सिकन्दर के आक्रमण के समय यह विद्यापीठ अपने वार्शनिकों के लिए प्रसिद्ध था।

कोसक के राजा प्रसेनिकन् के पुत्र तथा विभिन्नसार के राजवैय जीवक ने तस्तिक्य संक्या में सही पिताला पायी मी । कुत तथा कोसकराज्य निष्यित संक्या में यहाँ प्रति वर्ष कर्ष क्वानों को मेजते थे। तस्तिक्या के एक धनुन्नास्त्र के विधालय में भारत के विभिन्न भागों से संकर्षों राजकुमार मुद्धविद्या सीखने आते थे। पाणिनि भी इसी विद्यालय के छात्र रहे होंगे। जातकों में यहाँ पढ़ाये खाने वालि विधयों में देवस्त्री एवं अतारह कल्काओं एवं मिल्मों का वर्षान मिलता है। सातवीं शती में जब ह्वेनसाँग इपर अमण करने आया तब इसका गौरत समाप्त भाग या। फाहियान को भी वहाँ कोई पीक्रणिक महत्त्व को बात नहीं ग्राम हुई थी। बास्त्रव में इसकी सिद्या विषयन चर्चा मोर्यकाल के बाद नहीं गुनी जाती। सम्भवत वर्षर विदेशियों के आक्रमणों ने इसे नष्ट कर दिया, संरक्षण देना तो दूर की बात थी।

संबोर—कर्नाटक प्रदेश में कांबरी नदी के तट पर बसा हुआ एक सास्कृतिक नगर। बोख्यबा के राजराजेक्बर नामक नरेसा ने यहाँ बृह्बीब्बर नाम से अगवान् शंकर के अव्या मिट्टक का निवांक कराया था। इसके स्थाप्य कला बहुत प्रशंसनीय है। मन्दिर का शिवर २०० कुट ऊष्मा है और नन्दी की मृति १६ कुट लम्बी, १२ कुट ऊष्मा तथा पढ़ प्रोटी एक ही एक्स को बनो है। इसका शिवर को को कि निवां से सामित्र से तथा पढ़ प्रोटी एक ही एक्स को बनो है। इसका शिवर को का दूसरा तीर्थ अमुतवाधिका सरसी है। पुराणों के अनुसार यह पराशरक्षंत्र है। पूर्वकाल में यह जंकन नामक राजका का निवास स्थान या जिसको क्षेत्री ने तीर्थ में परिवर्तिक स्वर दिया।

तरब—िकसी बस्तु का निभित्त बस्तित्व या बान्तरिक भाव । मुक्त अन्तरासमा से लेकर मानव और भौतिक राज्यभो को मुक्तवस्थित करने बाले नियमी तक सेल् इसका प्रयोग होता हैं। सांस्थ के अनुसार प्रकृति के बिकास तथा पृथ्य को लेकर छब्बीस तत्व हैं। चिक सिद्धान्त के अनुसार छत्तीस तस्व हैं, जिनका स्वस्थ उस समय पृष्ठक होता है जब शिव को विच्छित, के विकास तस्यवीमृदी-तत्त्ववीधिनी २९१

से प्रेरित होकर विश्व की सृष्टि होती है। इस प्रक्रिया को 'आभास' भी कहते हैं।

तरवकौमुदी-आवार्य वाचस्पति मिश्र ने सांस्थकारिका पर तत्वकौमुदी नामक टीका की रखना की है।

तत्त्वकौमुबोष्याच्या—चौदहवीं शती वि० के उत्तरार्ध में आरती यति ने बाचस्पतिमिश्चरचित 'सांक्यतत्त्वकौमुदी' पर 'तत्त्वकौमदीव्याख्या' नामक टीका लिखी है।

तरवकौस्तुम — अट्टोजि दीक्षितकृत 'तत्त्वकौस्तुम' नामक वैदान्त विषयक ग्रन्थ है। इसमें द्वैतवाद का लण्डन किया गया है।

तरबाबिन्तामणि—नव्य न्याय पर मैथिल बिहान् गङ्गेशो-पाच्याय रचिन यह अति प्रसिद्ध प्रन्थ है। अनेक आचार्यों ने इस पर टीका व भाष्य लिखे है।

तस्बिबस्तामिष्याच्या—वामुदेव सार्वभौम (१५३३ वि०) ने गङ्गेशोपाच्याय रचित प्रसिद्ध न्यायप्रन्थ 'तस्बिबन्ता-मणि' पर ग्रह ब्याच्या लिखी है ।

तस्वटीका — नेदान्ताचार्य वेक्ट्रटनाथ (१३२५ वि०) ने तत्व-टीका नामक ग्रन्थ तमिल भाषा में लिखा । भगवद्भक्तिः इसमें कृट-कृटकर भरी है ।

तरबाय—(१) रामानुश्र स्वामी द्वारा प्रतिपादित विधि-ब्दाईत मत के अनुसार रिष्ट के मूल में तीन तस्व है— (१) ईच्चर (सर्वाच्मा) (२) चिन् (आरमा) और (३) अचिन् (जट प्रकृति)। प्रवम तत्त्व ही वास्तव में तत्त्व है को पिछने दो से विशिष्ट है। इन तीनों में सायुज्य सम्बन्ध है।

(२) लोकाचार्य दक्षिण ने एक यसिद्ध बंग्णव विद्वान् हो चुके हैं। इनका काल विक्रम को पन्छहुंची शताब्दी है, इन्होंने विशिष्टाईत सिद्धान्त को समझाने के लिए 'तस्व-त्रय' एवं 'तरवोबन्द' नामक चन्य निखी। दोनो ग्रन्थ सरल एवं सुबोध है। तत्वत्रय में चित्तत्व अथवा आत्म-तत्त्व, अनित्तत्व अयवा अडतत्त्व और ईश्वरतत्व का निरूपण करते हुए रामानुजीय सिद्धान्त का प्रतिपादन विस्था गया है।

तरबत्रयमुकुकसंग्रह—पन्द्रहवी शताब्दी में आचार्य बरदगुरु ने रामानुज मत की व्याख्या करते हुए 'तत्त्वत्रयनुलुक-संग्रह' नामक ग्रन्थ लिखा है। तस्य वीचिति —सं० १४५७ वि० में रचुनाय शिरोमणि ने गङ्गेश उपाध्याय रचित 'तस्वचिन्तामणि' पर 'तस्वदी-विति' नामक व्याख्या स्टिबी है।

सरवरीवितिहिष्पणी—जगदीश तर्कालकूर (१६६७ वि०) ने रचुनाथ शिरोमणि के ग्रन्थ 'तत्त्वदीविति' पर 'तत्त्व-दीवितिहिष्पणी' नामक उपटीका जिस्सी है।

तस्यवीषन---१५वीं शती में आचार्य अलण्डानरू ने अईत-वेदान्तीय शारीरकमाच्य सम्बन्धी ग्रन्थ 'पञ्चपारिक्य-विवरण' के ऊपर 'तत्त्यदीपन' नामक निदर्ध लिखा। यह प्रामाणिक रचना मानी जाती है।

तस्वतीपनिवन्न — बल्कानायं ने संस्कृत से अनेक विद्वारा-पूर्ण प्रत्यों की रचना की, जिनमें से उनके गिद्वारानी को संखेप में बतकाने वाकी 'तक्विपनिवन्य' पदामय रचना है 'इसके भाव 'प्रकाश' नामक गद्य टीकाभाग तद्या सत्रह संक्षित पुरितकाओं का भाग भी जुड़ा हुआ है। तस्वतिक्ष्यण — पञ्चहवी वार्तों में राम्य जामाता मूनि ने तस्वतिक्षण नामक निवन्ध लिखा। यह विशिष्टाईतमत का सामर्थक समान्य सन्य है।

तस्यनिर्णय — श्रीबैष्णव मतावलम्बी वरदावार्य (तेरहवी शताब्दी विक्रमीय ) ने 'तत्विनिर्णय' नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसमें उन्होंने विष्णु को ही परब्रह्मा सिद्ध किया है। यह ग्रन्थ सम्भवत अप्रकाशित है।

तस्वप्रकाश — शिवजान योगी ने, ओ शैव सम्प्रदाय की तमिल शाखा के प्रसिद्ध आचार्य थे, तमिल में 'तन्बुव-पिरकाश' (सं० तन्बप्रकाश) नामक ग्रन्थ की रचना की थी। रचनाकाल १८वी शती है।

तस्त्रप्रकाशिका----जयतीर्य (सं०१३९७ वि०) ने आवार्य मध्यरचित 'वेदान्तमूत्रभाष्य' पर 'तत्त्वप्रकाशिका' नामक टीका लिखी है।

तस्वप्रवीपिका—(१) तेरहवी शताब्दी में चित्सुषाचार्य ने अपने 'तस्वप्रदीपिका' नामक प्रत्य में न्यायळीळावतीकार बल्ळभाचार्य के मत का खण्डन किया है। तस्वप्रदीपिका का दूसरा नाम 'चित्सुसी' है।

(२) तेरहवी शती के अन्तिम चरण में त्रिविक्रम ने मध्याबार्य रिचत 'वेदान्तसूत्रभाष्य' पर 'तत्त्वप्रवीपिका' नामक टीका लिखी है।

तस्वबोधिनी-सोलहबी शताब्दी का उत्तराई में अर्द्रेत मत के प्रमुख आचार्य नृसिंहाश्रम स्वामी उद्भट दार्शनिक एव २९२ तस्वमक्षरी-तन्म

प्रोड पण्डित हुए है। इनकी रची 'तत्त्ववोधिनी' सर्व-झारममृतिकृत 'संक्षेपशारीरक' की व्याख्या है।

तरबसञ्जरी—सत्रहवी शताब्दी में मध्व मताबलम्बी राषवेन्द्रस्वामी रचित यह एक बन्ध है।

तारकावि - 'तुम वह (ब्रह्म) हो' यह महायावय छादायेय उपनिषद में बाया है। उहालक आविण ने अपने पृत्र बदेतकेतु को हसका उपरोक्त किया है। यह समूर्ण बीपनिवादिक ज्ञान का सार है। इसका तार्त्य है व्यक्तिगत बालमा का विषवास्य। (ब्रह्म) से अमेद। तत्त्वसार्त्यक्च - अठारहर्षी शताब्दों के उत्तरार्थ में तृतीय

तरचनाराण्ड अंशरहन। शताब्दा के उत्तराघ म तृताय श्रीनिवास द्वारा रचित 'तत्त्वमार्त्तण्ड' विशिष्टाद्वेत मत का समर्थन एवं अन्य मतों का खण्डन करता है।

तस्य कुक्ताककाय---वे क्रूटनाथ वेदान्ताचार्य लिखित यह यन्य तमिल भाषा में है। इसकी रचना विक्रम की जौद-हवीं या पन्द्रहवी शती में हुई।

तस्विबन्दु--वाचस्पित मिश्र ने भट्टमत पर 'तत्विबन्दु' नामक टीका लिखी है।

तस्विष्येक- इस नाम के दो ग्रन्थ है। ग्रवम के रविध्वता अर्देत सम्प्रदाय के आवार्थ नृतिहाश्यम है। यह ग्रन्थ ग्रनाधित है। इसमें नेवल दो परिच्छेद है। इसके उपर उन्होंने स्वयं ही 'तत्त्वियेककदीपन' नाम की एक टीका स्थिती है। इसरा ग्रन्थ मध्यात्रायं रचित है।

तस्ववेद्यारवी—सं १०७ वि० के लगभग योगपूत्र पर बाबस्पति मिश्र ने 'तस्ववैद्यारवी' नामक टीका लिली। दार्लानक रीला में यह 'योगसूत्रभाष्य' ते भी उत्तम ग्रन्थ है। इसमें विषयों का क्रम एव शब्दयाजना श्रावला-वद है।

तरबंधेबर—विक्रम की पन्द्रहवी शताब्दी में बैण्यव ब्राचारों में प्रसिद्ध कोकावार्य ने रामानुजीय सिद्धान्त समझाने के लिए दी ग्रन्थों की रवना की—तत्ववयं एवं 'तत्वधीवर'। प्रथम में तत्वों का वर्गीकरण और ब्राच्या तथा दितीय में उनके उक्वतर दार्शनिक पक्षो का विवेचन हैं।

सरक्सप्रमास—सास्थ्यवर्शन का सिक्षप्त सुत्रग्रन्थ । इसमें सास्थ-सिद्धान्तो का निरूपण 'सास्थ्यकारिका' से भिन्न सौकी में किया गया है। कहा जाता है कि कपिल मुनि की मुख्य रचना यही है। तर्थसंस्थान — मध्याचार्यके प्रत्यों में से एक प्रत्य 'तत्व-संस्थान' है। जयतीर्थाचार्यने इसकी टीका लिखी है। इसमें तत्त्वों की संस्था और व्याख्या दी गयी है।

तरबसार—बरवाचार्य अववा नडाबुरम्मल ने 'तत्त्वसार' एवं 'मारार्थबतुष्टय' नामक दो ग्रन्थ लिखे। 'तत्त्वसार' पद्य में है और उसमें उपनिषदों के उपवेश तथा वार्शनिक मत का साराश दिया गया है।

तरबानुसम्बान—महादेव सरस्वती इत 'तत्वानुसम्बान' प्रकरणयम्य है। इसके क्रमर उन्होंने 'बर्दवीवस्था- कौस्तुम' नाम की टीका भी लिखी है। 'तत्वानुसम्बान' बहुत सरक भाषा में लिखा गया है। इससे सहज में ही के तीसदान्त का ज्ञान हो सकता है। रचनाकाल अठार- हवी शताब्वी हैं।

तस्वालोक — तेरहवी शती वि० के उत्तरार्घ में जयदेव मिश्र ने 'तस्वालोक' नामक भाष्य गङ्कोश उपाध्याय रचित 'तस्वचिन्तामणि' पर लिखा है।

तत्त्वालोकरहस्य—सत्रहवी शती वि०के प्रारम्भ में मधु-रानाय ने 'तत्त्वालोकरहस्य' नामक ग्रन्थ लिखा। इसे माधुरी या मधुरानायी भी कहते हैं। यह तत्त्वचिन्ता-मणि की एक टीका है।

तकुत रयर—सित्तर (चित्तर अथवा सिद्ध ) शैवो को ही तमिल शाखा है, जो मृतिपूजा को विगोधिनी है। १८वी शती वि० में इस मत के 'तत्तृव रयर' नामक आचार्य ने मृतिपूजाविरोधी एक श्रन्थ लिखा, जिसका नाम 'अवङ्गन मृत्र' है।

तस्वोद्योत---मध्याचार्य लिखित एक ग्रन्थ, जिसकी टीका जयतीर्याचार्य ने लिखी है।

तम्ब-- लग्नशास्त्र विवयणीत कहा जाता है। यह तीन भागों में विभन्त हैं. आगम, यामक एव मुख्य तन्त्र । बाराहीतन्त्र के अनुसार जिसमें सृष्टि, प्रकप्त, देवताओं की पूजा, सत्कारों के साधन, पुरस्वरण, युद्कसंसाधन और बार प्रकार के ध्यानमीग का वर्णन हो उसे आगम कहते हैं। जिसमें मृष्टितत्त्व, ज्योतिष, नित्य कृष्य, क्रम, पूत्र, वर्णमेंद्र और युग्यमं का वर्णन हो उसे यामक कहते हैं। जिसमें सृष्टि, रूप, मन्त्र निर्णय, तीर्थ, आध्यसबर्थ, करूप, क्योतिस्यस्थान, प्रतक्ता, शौच-व्यत्नीत्र, स्वीपुष्टकश्रम, रामिस्यस्थान, वानभंग, युग्यमंग, व्यवहार तथा आध्यात्मिक नियमों का वर्णन हो, वह मुख्य तत्रत्र करुकाता है। तन्त्र-तन्त्राचा

इस बास्त्र के सिद्धान्तानुवार कलियुन में बैदिक मन्त्रों, जमों बीर यहाँ बादि का एक नहीं होता । इस युन में सब प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए तन्त्रवास्त्र में बर्णित मन्त्रों और उपायों जारि से ही सफकता निकती हैं। तन्त्रवास्त्र के सिद्धान्त बहुत पुन रखे जाते हैं और इसकी शिक्षा लेने के लिए मनुष्य को पहले दीलित होना पहता हैं। आजकक प्राय: सारम, उच्चाटन, वशीकरण तन्त्रोंक मंत्रों और किराओं का प्रयोग किया जाता है।

यह प्राप्त प्रपातत. जामों (देवी-उपासंगे) का है जीर इसके मन्त्र प्राप्त अर्थहोन और एकासारी हुआ करते हैं। जैसे — हुई।, सजी, औ, ऐ, कू आदि। तान्त्रिको का पश्च मकार सेक्व (मब्द, मांस, मत्य्य आदि। तान्त्रिको का पश्च मकार सेक्व (मब्द, मांस, मत्य्य आदि) तथा चक-पूजा का विधान स्वतंत्र होता है। अवर्थवेद में भी मारण, मीहन, जन्मात्र की विधान है। परन्तु कहते हैं कि वैदिक कियाओं और तन्त्र-मार्थ विधान के सिंह की सिंह

तन्त्रशास्त्र की उत्पत्ति कब से हुई इसका निर्णय नहीं हो सकता। प्राचीन स्मृतियों में चौदह विद्याओं का उल्लेख है किन्सु उनमें तन्त्र गहीत नहीं हुआ है। इनके सिवा किसी महापुराण में भी तन्त्रशास्त्र का उल्लेख नही है। इसी तरह के कारणों से तन्त्रशास्त्र को प्राचीन काल में विकसित शास्त्र नहीं माना जा सकता। अथर्ववेदीय नृसिंहतापनीयोपनिषद में सबसे पहले तन्त्र का लक्षण देखने में आता है। इस उपनिषद में मन्त्रराज नर्रासह-अनुष्ट्प प्रसंग में तान्त्रिक महामन्त्र का स्पष्ट आभास सूचित हुआ है । शङ्कराचार्यने भी जब उक्त उपनिषद् के भाष्य की रचना की है तब निस्सन्देह वह वि० की ८वी शताब्दी से पहले की है। हिन्दुओं के अनुकरण से बौद्ध तन्त्रों की रचनाहुई है। वि० की १० वों शताब्दी से १२वी शताब्दी के भीतर बहुत से बौद्ध तन्त्रों का तिब्बतीय भाषा में अनुवाद हुआ था। ऐसी दशा में मुल बौद्ध तन्त्र वि॰ की ८वी शताब्दी के पहले और उनके आदर्श हिन्दू

तन्त्र बौद्ध तन्त्रों से भी पहले प्रकटित हुए हैं, इसमें सन्देह नहीं।

तन्त्रों के मत से सबसे पहले वीक्षा सहण करके तान्त्रिक कार्यों में हाच डालना चाहिए। बिना दीक्षा के तान्त्रिक कार्य में अधिकार नहीं है।

तानिक गण पांच प्रकार के आचारों में विभक्त हैं, ये श्रेष्ठता के क्रम से निम्नोक्त हैं : बेदाचार, रैणवाचार, शैवाचार, बक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार एवं कौलाचार । ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माने जाते हैं ।

तन्त्रचूडामणि--कृष्णदेव निर्मित 'तन्त्रचूडामणि' प्रसिद्ध तान्त्रिक ग्रन्थ है।

तन्त्ररत—पार्थसारिय मिश्र रिवत यह जैमिनिकृत 'पूर्व-मीमांसासूत्र' की टीका है। रचनाकाल लगभग १३०० ई० है।

तन्त्रराज—यह तान्त्रिक ग्रन्थ अधिक सम्मान्य है। इसमें लिखा है कि गौड, केरल और कश्मीर इन तीनो देशों के लोग ही विशद्ध शाक्त हैं।

तन्त्रवातिक — भट्टपाद कुमारिल रचित यह सन्य पूर्वमीमा-सादर्शत के शावर भाष्य का समयंक तथा विवरणात्मक है। इसमें प्रथम कथ्याय के दिवीय पाद से लेकर द्वितीय और तृतीय अध्याय तक भाग की व्याक्या है। प्रथम बध्याय के प्रथम पाद की ब्याच्या 'स्लोकवातिक' में की सामी है।

तन्त्रसार—इसकी रचना संचन् १८६० वि० मे मानी जाती है। इसमें दक्षिणमानीय आचारों का विधान है। मुख्द स्लोकों से परिपूर्ण इसके पृष्ठों में अनेक यन्त्र, बक्क एव मण्डल निर्मित है। इसका बङ्गाल में अधिक प्रचार है।

तन्त्रसारसंग्रह—यह मध्वाचार्यद्वारा प्रणीत ग्रन्थों में से एक है।

तन्त्रामृत---'आगमतत्त्वविकास' में उल्लिखित तन्त्रसूची के अन्तर्गत यह तन्त्र ग्रन्थ है।

तन्त्रालोक—अभिनवगुप्त (कश्मीरी शैषो के एक आणार्य, ११वी वि॰ शती) द्वारा लिखित 'तन्त्रालोक' शैषमत का पुर्ण रूप से दार्शनिक वर्णन उपस्थित करता है।

तन्मात्रा—'पञ्च तत्त्वों' वाला सिद्धान्त सांख्यदर्शन में भी ग्रहण किया गया है। यहां तत्त्वो का विकास दो विभागों के रूप में दिखाया गया है। वे हैं 'तन्मात्रा' (मूक्स तत्व) एवं 'महामूत' (स्वूल तत्व)। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और मन्य तन्मात्राएँ तथा आकाश, वायु, तेव, वस्त और पृथ्वी महामृत हैं।

तथ (१) — उपमोग्य विषयों का परित्यान करके वारीर जोर मन को बृद्धापूर्वक सम्युचन और समाधि की व्यवस्था में स्थिप रक्षना ही तथ है। इससे उनकी शक्ति उदीस होती है। तथ की विषुद्ध शक्ति द्वारा मनुष्य असाधारण कार्य करने में समय होता है। उनमें अद्भुत तेज उत्पन्न होता है। शास्त्र की वृष्टि से तेज (शामस्य) दो प्रकार का है: (१) बहातेज और (२) शास्त्रतेज । पहला तथ के द्वारा और दुसरा त्याग के द्वारा समुद्ध होता है।

सामन की दृष्टि से तथ के तीन प्रकार है—वारोरिक, सामिक और मानसिक । देव, बाहुम, गू, जानी, सन्त और महात्मा की पूजा आदि शारोरिक तथ में सम्मिश्वत हैं। बेद-शास्त्र का पाठ, सत्य, त्रिय और कल्याणकारी वाणी बोजना आदि वार्षिक तथ है। मन की प्रकुल्का, ककूरता, मौन, वासनाओं का नियह झादि मानसिक तथ के अस्तरांत हैं। इन तीनों के भी अनेक सेद-उपभेद हैं।

इस तरह झारीरिक, सांचिक और मानसिक तप के हारा मच्चा हन्द्रविहण्णु ही जाता है। फलत. उसकी उन्निति होगी है। इन तिबिध सरफ्यों मे मानसिक तप सर्वश्रेष्ठ है। इससे चित्त में एकायता आती है जिसके बाह्मण को बताआन और संन्यासी को कैबल्य की प्राप्ति होती है। जब तक सासारिक मायाप्रसूत राग-द्रेण से मानवमन उट्टेलित रहता है तब तक उसे सास्तविक स्व को उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि इस स्थिति में चिन्न एकाय नहीं हो सकता। सारांश्च यह है कि मानसिक तप चित्त की एकायता और डन्डसहिल्लुना का सामम है। इससे चित्त शान्त होता है और मनुष्य प्रमन्नता को प्राप्त कर कम्या. मुनित को और समृत्य प्रमन्नता को प्राप्त कर कम्या. मुनित को और समृत्य प्रमन्नता को प्राप्त कर कम्या. मुनित को और समृत्य प्रमन्नता को प्राप्त कर कम्या. मुनित को और समृत्य प्रमन्नता को प्राप्त

बाचिनक तप व्यक्तिगत और आतिगत दोगो प्रकार के उत्थान में सहायक होता है। मानवता के सेवक परोपकारी व्यक्ति का एक-एक शब्द मुख्यवान और तथा-गुछा होना आवश्यक है। इसके अभाव में निर्देशक वकत्य ने बाले उपदेशक की बातों का कींड प्रभाव स्वीता पर नहीं पडता। बाचिनक तप की सीमा का अतिक्रमण करने से उपदेशक की बात का समाज पर अनुभित प्रभाव पहता है। इससे हानिकारक कमी की प्रतिक्रिया होती है। फलत: समाज का अहित होता है और उपदेशक का भी अक्षपतन होता है। शास्त्रीय दृष्टि से जो बचन देश, काल और पात्र के अनुसार सबंभूतहितकारों है बही सत्य और वर्ष के अनुसुक है।

बावनिक द्रम का मूल ताल्पर्य बाजी यर नियंत्रण है। बदा नालुम्य को कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसके बदाने के कह हो। वावनिक तप के साथ बारीरिक तप का भी महत्त्वपूर्ण स्वान है। वारीरिक तप के अम्यास के जिना मन्द्रम कोई कार्य करने में समर्थ ने हैं हो पाता। प्राचीन काल में बारीरिक तप जीवन के आरिमक काल में बहाउपांत्रभ के द्वारा दन्तविहिष्णु होकर किया जाता था। तप के द्वारा मनुष्य कर्माह के हिस सम्बन्ध की साथ कर काल में बहाउपांत्रभ के द्वारा दन्तविहिष्णु बौत परिभ्रमी होता था। पर आवकल यह बात नहीं है, इसी कारण मनुष्य पण्डितहोन, आलसी तथा काम से दूर भागने बाला हो गया है।

बहाबमं द्वारा उच्चतर पर प्राप्त करनेवाले देवता को उपाणि से लिमुचित किये जाते हैं। निष्ठिक बहाबरारी को निर्वाण का उत्तम पर प्राप्त है। पूर्ण ब्रह्मचारी असाधारण शक्तिमान् होता है। चरीर की सार धातुओं में नीर्थ सर्वत्रचान मारकृत तत्त्व है। ब्रह्मचयं द्वार इसकी रक्षा होती है जिससे मन और सारीर दोनों निष्ठक होते हैं।

इहाययं की भीति अहिंसा भी 'परम धर्म' माना गया है। यह बहु परम तप हैं जिससे व्यक्ति प्राणिमात्र को अभयदान देता है। प्रकृति के नियम के अनुकूल चलना सम्ब्रीत उमके प्रतिकृत चलना अधर्म है। अतः प्रकृति-प्रवाह के अनुकूल चलने वाले को कन्ट देना अधर्म या पाप है। किना बैर के हिंसा नहीं होती। अतः किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए और मनुष्य को अहिंसा कभी सारितिक तम के हारा अपने कस्याणार्थ इहलोक और परलोक का सुधार करना चाहिए।

उपर्युक्त त्रिविध तपरूपों के भी सारिकक, राजसिक और तामसिक भेद के अनुसार तीन-तीन भेद हैं। बिना फल की डच्छा किये अनासक होकर श्रद्धासहित किया गया तप सारिकक होता है। सत्कार, सम्मान तथा पूर्वा त्रकारणात्रत-सरततारम २९५

पाने के ध्येय से किया गया सामिक तप राज्यतिक होता है। इसका परिचास अध्यायी और अध्यक्ष होता है। अविचारित हठ द्वारा अपनी भावनाओं ने दलकर, अपने को कष्ट देकर या हुसरे किसी अर्थाव्य की हालि या नाक करने की इच्छा से जो तप किया जाता है उसे तामसिक तप कहते हैं। इस विवरण को देसते हुए मनुष्य के लिए यह उचित हैं कि वह सारीरिक, वाचनिक और आसिक करके परम मुख्य सेंद सालिय कमों का ही अनुसरण करके परम मुख्य और सालिय का लाभ करे।

त्ववस्थरणवात — मार्गशीर्थ कृष्ण सन्तमी को यह ब्रत प्रारम्भ होता है। एक वर्ष पर्यन्त यह चलना चाहिए। इसके सर्प देवता है।

तक्क — अप करना, कल्ट सहते हुए ताप (गर्सी) उत्पन्न करना। सामान्यतः तम्य का अपं आस्त्रोपन एव तरस्य है। सर्वप्रमा दक्का स्ववस्था स्टालम्ब्या तम्य व्याप्त विद्यापन स्वाप्त स्वयस्था है। सर्वप्रमा दक्का स्वयस्था है। सर्वप्रमा दक्का स्वयस्था निकास करता या। वे सभी सांसारिक व्यापारों का परित्याप कर पामिक जीवन व्यतित करते थे। उनके अन्यादों में तीन सार्वे मुख्य थी—तम्यस्थ, त्वा एवं व्याप। वे सभी का तम्य पामिक जीवन व्यतित करते थे। उनके अन्यादों में तीन सार्वे मुख्य थी—तम्यस्थ, त्वा एवं व्याप। तथ्यस्थ त्वापा वारिकित। का होता है—मार्गिसक, वार्षिक तथा प्रारीकित। तस्य निकास की स्थिति में रहने का माव। देव 'तप्त' और 'तप्स्थ'। तन्यस्य के अनुसार तथ, तपस्या मही है, ब्रह्मचर्च है तस्याही है। जो ब्रह्मचर्च के प्रमान से अव्यव्योक्त है की होत्यस्थी है। वे ब्री तपस्थी है।

तप (कत)—यह जब्द कुछ धार्मिक इत्यों, जैसे इञ्खू, बाध्या यण, ब्रह्मवारियो तथा अन्यों के द्वारा श्वीकृत कठोर मियमो तथा आपरणों के लिए अयबहुत होता है। आप० घ० पुरु २.५.१ (निवमेषु ताचकाव्यः); मनु ११ २०३, २४४, विक बर्मक १५, विक घ० तु०, २६६ में तथा की लावी असंसा की गयी है। कृत्यारलाकर, १६ में तथा की सवा के रूप में परिभाषा की गयी है। (जाविक ज्ञर्य है उपसात, कठीर आपरणों, वर्सो के द्वारा शरीर को सन्तर्यत करता।) अनुवासलयर्थ के अनुसार उपबास से अधिक अष्य कोई तथा नहीं है।

सपीज - तपस्या से उत्पन्न हुआ 'तपोज' कहलाता है। उन सभी गुणों का इसमें समावेश है जिनका सम्बन्ध कलुव तथा पाप के बिनाश से है। तपोनिस्य पौर्वाशिष्ट ---तपोनिस्य (तपस्या में नित्य स्थिर) पौर्राशिष्ट (पृश्वीष्ट के बंशाब) का उल्लेख तैतिरीय उपनिषद् में एक आचार्य के रूप में हुआ है, बो तपस् के महत्त्व में विषयास करते थे।

लपोकन—हिमालय में स्थित एक तीर्थस्थल । जोशीमठ से छः मील दूर नीति पाटी होकर कैलास जाने वाले मार्ग में तपोबन है। यहाँ गर्म खलका कुष्य है। बडा रम-लीक स्थान है। इसमें स्लान करना कुष्यटायक स्पृता जाता है।

तपोबत—माथ मास की सप्तमी को यह वत प्रारम्भ होता है। बती को रात्रि में एक छोटा सा वस्त्र चारण करना चाहिए। तदनस्तर एक गोदान करना चाहिए।

ससमुद्राक्षारक—आदिवन गुक्त और कातिक गुक्त एका-स्त्री को शरीर पर रामानुक, माध्य नता दूसरे बैळाव सम्प्रदायों के दारा अमिनता साम्र अथवा ऐसी ही किसी अन्य थानु से शंव तथा चक्क किंद्र कराये (दारो) आते हैं। शंक तथा चक्क विक्कृ के आयुत्र हैं। स्मृतिकोल्युव (पृ०८६—८७) के अनुसार उपर्युक्त किया में किसी सामिक अन्य का प्रमाण प्राप्त नहीं हैं। किन्तु निर्मय-रिक्त्य, २-७,१०८ तथा धर्मशिन्यु, ५५ के अनुसार मनुष्य के अपनी परागरानत कियाओं का अनुष्ठान करना

तमस्—सांस्थमतानुसार प्रकृति तथा उससे उत्सन्त सभी तन्त्रों के तीन उपादान है—सन्त (प्रकास), एकस् (शक्ति) तथा तमस् (अवता)। तमस् अवरोध करने काका उपादान हैं। उपर्युक्त तीर्मों पुण विभिन्न अनुसातों में मिलकर (अधिक सन्त्र गुण का कम रक्त एव तम के संयोग, अथवा कम सन्त्र गुण का अधिक उत्त एव तम के साया अथवा कम सन्त्र गुण का अधिक उत्त एव तम के सन्तर्भ होने हो हो हो सामन्त्र गुण वाले विभिन्न प्रवार्ग उत्तम्न करते हैं। हे ० साथकारिका।

तरस्तारम — अमृतपार से बारह मील दिशण व्यास और सतला गरियों के संगम से पूर्वोत्तर यह तिस्कों का पश्चित तीय है। अमृतदार से वारवारम नक नक्की सक आती है। यहां भी एक सरोवर के भव्य गृक्कारा है। गृक अनुनेदेव ने इस स्थान की प्रतिष्ठा की थी। तरान तारन सरोवर अस्यन्त पवित्र माना जाता है। वैशास की सामस्या को यहां मेला लगता है। तर्क—इत जाविक अर्थ है 'चुक्ति'। स्थाय शास्त्र के स्वित्य भी इसका प्रयोग होता है। स्थाय के अनुसार के स्वत्या हा स्वत्य के अनुसार के अनुसार के अनुसार के साम के स्वत्या के स्वत्य अभिक्रम सत्ता की अनुभूति अवका श्रस्तानृत, स्थाय-अन्याय के निर्माण में इसकी अमता तहीं स्वीकार की गयी है। यह 'अप्रतिष्ठ' माना गया है। सामना में इसका महत्त्व प्राय-क्रिक्त किन्तु तीचा हैं। सामना में इसका महत्त्व प्राय-क्रिक्त किन्तु तीचा हैं।

तकंकीमुकी -- अठारहवी शती वि० के आरम्भ में लोगांकि भारकर ने 'तकंकीमुकी' की रचना की । यह प्रम्थ मीमासा वर्शन से सम्बद्ध है।

तर्ककृतार्माण-गञ्जेदोपाध्याय इत 'तत्विस्तामणि' नामक नव्य स्थाय के प्रस्य पर 'तक्कृत्रमाणि' नाम की टीका पर्मराज अध्यरीन्द्र ने निक्को । इसमें हस्त्तीने अपने से पूर्ववित्तानी स्थायीका के मतो का अध्यत किया है। तर्कताध्यत-ध्यासराज स्वामी (सोक्स्ट्रवी अती वि॰)

तकैताष्ट्रव — व्यासराज स्वामी (सोलहवी शतीवि०) कृत 'तर्कताण्डव' न्याय दर्शन की आलोचना प्रस्तुत करताहै।

सर्केमामा — एकादस बातावरी के पत्नात् नागा तथा कि स्थिक सर्वात मिळकर प्राया एक ही संयुक्त सर्वात वन गये। अनेक प्रत्यों ने इस एकरूरता को व्यवस्त किया है। त्रयोदस शती का केशविष्य इत 'तर्कभाषा' ऐसे ही प्रत्यों में से एक हैं। इसका अयेजी अनुवाद मन् मन जाज़ा-नाय झा हारा हुआ है। हिश्दी में दमके कई भाषान्तर तथा टीका है।

तकींच्या—न्यायदर्शन का एक पर्याप तकींच्या है। इससे यह न समझना बाहिए कि गोतम का न्याय केवल निवार बा तक के नियम निवारित करने वाला शास्त्र है; जीपनु यह प्रमेवों का विचार करने वाला दर्शन भी है। पाच्चारण जॉकिक (तकींशास्त्र) से इससे यही भेद है। जॉकिक (तकीं शास्त्र) दर्शन के अन्तर्गत नहीं जिया जाता, परन्तु न्याय सास्त्र दर्शन है। यह अवस्थ है कि न्याय में प्रमाण वयचा तक की परीक्षा विवार कर से हुई है।

तर्कसंष्यह्— सोलहबी वाताव्यी के अन्त में न्याय-वैधीयक दर्धन विषयक यह प्रस्थ अननम् युद्ध दार प्रणीत हुआ। इसके देशी-विदेशी अनुवाद तथा अनेक टीकाएँ प्राप है। तक्ष्यकार— सामबेद की अनेक शालाओं में एक तल्वकार भी है। दलकार शाला का एक ही बाह्यण बन्य है, जिसे जैमिनीय अथवा तरुवकार कहते हैं। इसके अन्तर्गत उपनिषद् एव ब्राह्मण आते हैं।

तलवकार बाह्यज--दे० 'तलवकार'।

लाण्ड---एक बाचार्य का नाम, जिनकी बाखा से 'ताण्डय बाह्मण' का सम्बन्ध है। यह लाट्यायन औतसूत्र में उद्-चत है।

साण्डिन-सामनेद की एक शाखा, जिसके तीन बाह्मण हैं--पञ्चविश, यड्विंश एवं छान्दोण्य ।

ताम्ब्यक्तममृत्र —सामवेदीय तृत प्रण्यों में से पक सण्य । तामित्रक —तन्त से सामान्य स्वतेवाला । साहित्य बौर स्वर्णित होनों के किए इसका प्रयोग होता है। विचार बौर सावना की तीन प्रविधियाँ है—(१) मन्त्र (२) तन्त्र और (३) सन्त्र। उनका सम्द्रनारसक कर तन्त्र हैं। जो संयदनारसक कप को प्रधान मानकर उपासना करते हैं वे तान्त्रिक कहलाते हैं।

तानिक पण्डमकार—तन्त्र शास्त्र की बाममार्ग प्रति के अनुसार उपासना के पीच साधन, जिनका नाम 'म' अकार ते जारम होता है, यथा गया, मांत्र, मस्सा, मुद्रा और मेपून। मौतिक रूप में ये तामस कर्यु, प्रतीत होती है, परन्तु परागांद दृष्टि से इनका अर्थ रहस्यास्तक है।

तारवर्षेचित्रका—सन्दृहर्सी वाती वि० के प्रारम्भ में आचार्य ज्यासराज स्वामी ने यह पन्य निष्ठा। इनके कुछ तीन बन्ध है, जिनमें इन्होंने माध्यमत का प्रतिपादन किया है। तारवर्षेचीिक्का—पुराको च्यास मंद्राचार्य (वि० संवत् १४२३ निषय काछ) ने रामानृज स्वामी के 'वेदार्षसंग्रह' पर 'तारवर्षदीरिका' नामक टीका किसी है।

तास्पर्यपरिषुद्धि--- उदयनाचार्य कृत तास्पर्यपरिषुद्धि वाचस्पति

मिश्र के न्यायवातिकतास्पर्य की टीका है। इस परिशुद्धि

पर वर्धमान उपाध्याय कृत 'प्रकाश' व्याख्या है।

हैं । विशेष विवास के लिए दें 'आलवार' ।
साधिक वीक-जड़ते से नदी शताब्दी विरु के मध्य तमिल
देश में उत्लेखनीय शैव अपनी का जन्म हुवा, वो किये
हैं । अपय शामिक नेताओं के समान वे 'अपनार' कहकाते
हैं । अपय शामिक नेताओं के समान वे 'अपनार' कहकाते
हैं । अपय शामिक नेताओं के समान वे 'अपनार' कहकाते
हैं । अपय शामिक नेताओं ने समान वे 'अपनार' कहकाते
हैं । अपये शामिक नेताओं ने समान वे मी गामक किय में अकट
हुए हैं । आलवारों के समान ये भी गामक किय से,
जिसमें शिव के प्रति अनाम भीन भरी गामक किय से,
जिसमें शिव के प्रति अनाम भीन भरी शाम किया है
हें सामने भावसेश्व में नामने हुए स्वरनित्त अम्मक्त नी हो
सामने भावसेश्व में नामने हुए स्वरनित्त अम्मकी गी मीड
ळवी रहती थी । वे आसमी पर आजित नहीं थे, किन्यु
रामायण-महाभारत तथा पूराणों का अनुस्तर कर से हो
रामायण-महाभारत तथा पूराणों का अनुस्तर कर से हो

तिरुक्तर ( ८०० ई० ) इस सम्प्रवास के सबसे पहुले कि वि विष्णूरिने अपने काव्य 'तिरुक्तन्त्रम्' में आगमों के धार्मिक निरमों का जनुसरण विद्या है। 'माणिकस्त्राक्कर' इस मत के दूसरे महापुरुष है, जिनके अगणित पद्यों का संकलन 'तिरुक्तांच्यकम्' के नाम में प्रतिबद्ध है, जिसका जय द्वार्ता हैं (पत्रिक चनावाल)' । से महुरा के निवासी एवं गिरिष्टत व्यक्ति से पृष्ठ के प्रचास से अपना पद स्वामकर से मापु बन मये। इन्होंने पुराणो, आयमों एवं पूर्ववर्ती तीमल रचनाओं का अनुसरण बहुत किया है। ये शक्कर स्वामी के मायावाद के सिरोडी ये।

इसके दितीय विकासक्रम में (१०००-१३५० ६०) पट्टिगात पिरल्ड, नाम्बि कन्दर नाम्ब, मेसकस्व देव, करननन्ते, मरह जातसम्बन्ध एवं उसापति का उद्भव कुता । मेसकर्व आदि कन्ति नार सन्त आवार्ष कक्काते हैं, क्योंकि ये क्रमतः एक दूसरे के शिष्य थे। इस प्रकार तामिक शेंबों ने अपना अका उपासनाविधान निर्माण किया, निसे तामिक नैनिसद्वान्त कहते हैं। इसके चिद्यान्तवस्य कुत १४ हैं।

तीसरे विकासक्रम के अन्तर्गत उक्त सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन न हुआ। यह सम्प्रदाय पूर्ण रूपेण व्यवस्थित कभी न था। अपूरी साम्प्रवासिक व्यवस्था साहित्य के पाध्यम से मठों के आवश्यास कलती रहती थी। महस्त कोन पून पुस्तक शिष्मों से संवर्ध हाल से थे। अविकाश मठ अवाह्यमों के हाथ में तथा कुछ हो बाह्यमों के अभीन थे। कारण यह कि तिस्ति हो के अधिकांश बाह्यम स्मातं अववा बैठणव सताकाळांथी थे। इस काल के संकेष्ण हिंहाम लेक्क तिवकान योगी हुए (१७८५ है) हुए शतास्थी के तायुमानवर हारा रचित शेव सीतों का तंबह सब्देश बहा सेव बच्च माना जात है। इसका आर्थनिक इस्टि-कोण विवादत के नाम ते विकाद है, वो संस्त्रत तिद्धानत-साबा से मिल है।

तामिल शैव सिद्धान्त ---दे॰ 'तामिल शैव' ।

तास्कृष्णकंकारिय — केवन महिलाओं के लिए इस बद का विवान है। एक वर्ष तक वर्षी को प्रति विन साहागों को तास्कृल लाने को देना चाहिए। वर्ष के अपन में पुत्रक् कमल तथा वस्तद रसोई के पात्र तास्कृल के साथ किसी साहाण वस्पति को दान करने और मुख्यादु भोवन खिलालों से अखण्ड सीमाध्य की प्राप्ति होती है एवं जीवन मर पति तथा पुत्रों के साथ वती सुलपूर्वक समय व्यतीत करती है।

ताषुमानवर—एक शिवभक्त गीतकार, जिन्होंने अठारहवी शती में तामिल शैव गीतों का सबसे बडा ग्रन्थ प्रस्तुत किया।

तारक्वास्त्री—मार्गनीयं मुक्त द्वादवी को यह तत प्रारम्भ होता है। एक वर्ष पर्यन्त नलता है। मूर्य तथा ताराण्य इसके देवता है। इस वह में प्रयोक मास बाह्यणं की पित्र मित्र प्रकार का भीजन कराना चाहिए। तारों को रावि मैं आर्थ दिया जाता है। यह वह मसस्त पार्थे का नावा करता है। इस विषय में एक राजा का आक्ष्यान आता है कि उसने तरस्त्रारत एक तरस्त्री को मृग सम्बक्तर मार बाला वा, विसके परिणामस्वकण उसे बारह जनमों में विमन-मिन्न पशु क्यों में जन्म लेना पडा। इस प्रकार के

तारिणीतन्त्र— 'आगमतस्वविकास' में उद्वृत ६४ तन्त्री की तालिका में तारिणीतन्त्र का क्रमाङ्क नवी है। ताक्यं—ऋग्वेद (१८,९;१०,९७८) में इसका अर्थ वैसी बोड़ा होता है। निक्वय ही यहाँ सूर्य की अक्व

तारसारोपनिषद्--यह एक परवर्ती उपनिषद् है।

समझा गया है। किन्तु कुछ विद्वान् तार्क्य की तृक्षि का अपरवानेषक बताते हैं, जो ऋग्वेद के पश्चात् वदहस्य के बंधन कहकाते थे। ऋ॰(२.४.१) में 'तार्क्य' से एक पक्षी का बोध होता है (सम्भवतः वायस का ) जो सूर्य का संकेतक हैं।

सालवन----यह तीर्यस्थान वज में है, इसे तारसी गाँव कहते हैं। यहाँ वलरामधी ने धेनुकासुर को मारा था। यहाँ वलभद्रकुण्ड और बलदेवधी का मन्दिर है।

तालक्ताबाती---आपस्तम्बसूत्र के अनेक व्याख्याकारों में तालक्ताबाती का भी नाम बाता है। इनके सम्बन्ध में कुछ विधेष जातव्य नहीं है।

तिसिरि व्यक्ति—'तितरीय' तथ्द कृष्ण यजुर्वेद के प्राति-शाक्यस्व में और सामस्य में मिलता है। पाणिन के अनुसार 'तिसिरि' एक व्यक्ति का नाम था, जिससे तैति-रीय शब्द बना है। खात्रेय लाखा की 'वेहितानुक्रमणिका' में भी यही व्युत्पत्ति मिलती है। हो सकता है कि यह व्यक्तिश्वक माम न होकर मोत्रनाम हो, क्योंकि बहुत से मोत्रनाम पक्तियों पर भी पढ़े हैं। सन्द्र्ज प्रदित को मोत्र-पक्षी 'तित्तर' (तीतर) था।

सिम्मुकाच्याी—ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अच्टमी को यह यत प्रारम्म होता है। एक वर्ष पर्यन्त चलता है। इसमें कमक के पूर्णों से हिर्दि का चार मात तक पूजन, आधिका से पीच तक बनूरे के फूलों से पूजन और मान से वैशास तक सत्यानों (विश्वसंकाल) ने पूजन करना चाहिए।

लिरिकेट—क्युचेव (८६,४६-४८) की दानस्तृति में 'पव्यु' के साथ तिरिचिर का नाम गायकों को दान करते के सम्बन्ध में आता है। शाह्यस्वन्ध्येतपुत्र में दक्षां बात को यो कहा गया है कि कच्च वस्स ने तिरिचिर पार्थम से एक दान प्राप्त किया। इस प्रकार तिरिचिर पार्थम से एक दान प्राप्त किया। इस प्रकार तिरिचिर एव पूर्व पुर्कानेक व्यक्ति के नाम है। क्यूचेव के एक परिच्छेद में सुद्धिया को तिरिचिर पर पुद्धाने के विकय का प्रमाण दुष्टिगोचर होता है, किन्तु जिनम इसे असंगत बताते हैं। यह राजकुमार अवस्य हो विरिचिर एवं पूर्व का सनागार्यों है। वेबर यहुआं को राजकुमार नमानकर सायक सायते हैं।

तिवनकीवैयर-पहतामिक शैव साहित्य का एक प्रसिद्ध प्रन्य है। रचनाकाल ९५० वि० के लगभग है। सम्भवतः यह माणिक्कवाचकर द्वारा रचित है।

तिकमन्त्रम् — तिरुमुलर हारा रचित 'तिकमन्त्रम्' के अनुवाद का नाम 'तिवाल्यदोपिका' है। निम्न के 'तिरुमुद्धिं नामक सबह में यह भी सीमिलत है। यह तामिल शैवों के व्यावहारिक धर्म पर प्रकाश डालने बाला प्रवाम एवं सफल कामधान्य है। इसमें आगमों के बार्मिक नियमों का भी समावेश हुवा है।

तिकवाककम्—तिरुमुलर के परवात् तामिल धीवों में ९५० वि० के लगमा माणिककवाचकर का माहुमाँव हुना, जिन्होंने अपने छोटे एव बड़े अनेक गेम पतों का संग्रह 'तिरुवाचकम्' नामक शब्य में किया है। 'तिरुमुर्द नामक संग्रह में इसे भी सम्मिलिल किया गया है।

लिबीबरुसम् —हाविड वेदो में से प्रयम तिरुविद्यतम् ऋष्येद का प्रतिनिधि है। नम्मालवार की रचनाव्यों को चारों बेदों का प्रतिनिधि कहा गया है। उनमें प्रयम तिरुविवदसम् है। विचिद्यत्वयासम्बद्धसम्बद्धम्यत्वम् —हीमल प्रदेश में अद्याग्यत्यापिक शैव ब्रम्य भी अनेक रचे गयं। उनमें उपगुंक भी एक है। हक्के रचिता गरण्याति है। रचनाकाल सम्बद्धी वाती का प्रारम्भिक चरण है। हम्मे स्थानीय धार्मिक कवाओं का सम्बद्ध निया गया है।

तिलक—पामिक एवं शोमाकर चिल्लं, जिसे पुरुष और हिन्नयों सभी अपने छलाट पर भारण करते हैं। राज्यारोहण, यात्रा, प्रश्यान तथा अन्य मांगिलक कस्तरों पर भी तिलक भारण किया जाता है। तिलक चन्दन, कस्तूरी, रोली आदि कई पदार्थों से किया जाता है।

धार्मिक ग्रन्थों को व्याख्या भी तिलक कही जाती है, स्पोक्ति पूर्व काल के पत्राकार हस्तलेखों में मूल ग्रन्थ मध्य भाग में बीर उनकी व्याख्या मस्तकतुल्य उत्तरी हाधिये पर लिखी जाती थीं। मस्तक के तिलक की समानता से ऐसे व्याख्यालेख को भी तिलक या टोका कहने की रीति चल पड़ी।

तिलक्षत---वैत्र शुक्त प्रतिभदाको यह वृत प्रारम्भ होता है और एक वर्ष तक चळता है। सुगन्धित अगध से संवत्सर के चित्र की पूजा करनी चाहिए। वृत्ती को अपने मस्तक पर खेत चन्दन का तिळक लगाना चाहिए।

तिलच्चुर्यी—माघ शुक्त चतुर्थीको इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। इसकी विधि कुन्यचतुर्यी अववा दुण्डिराज-चतुर्थीके समान है। इसमें नक्त ब्रत करना होता है। दुनिवराव (पणेया) की तिल के कहबुजों से पूजा होती है। विकासकी कर — पीय हुल्या एकावशी को इस बत का अनुकान होता है। वसके विष्णु बेदता हैं। उस विन उपदास
क्या बाता है, गौ के पुखे हुए उपले तथा पुख्य नजन में
इकट्ठिकिय हुए तिलों के होना होता है। इस बत से
सौन्दर्य की बन्बिवृद्धि तथा भनोबाञ्छाएं पूरी होती हैं।
विकासकारी — माथ हुल्या दावशी की इस बत का अनुष्टान
करना चाहिए। इसके हुल्या देवता है जिनकी विधियत्
पूजा इस बत में होती चाहिए।

तिलद्वादकीवत-माध मास, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि

को यदि पूर्वचिक्त या मुक्त नक्षण हो तो तथा दिन यह वत किया जाता है। यहमें तिक से स्मान, हवन, तिक का ही सिच्छा सहित नैवेंच, तिकतेंक युक्त चीप, तिक युक्त कक प्रयोग करते हैं, तथा तिक का दान बाराजों को देते हुए बागुदेव की स्तुति च्छा के ० (१२२,२०) वयवा पुरवसुक्त (च्छा० २०००) द्वारा करते हैं। तिक्वक—न्वाराय बाह्मण (१३८१,१६) में इसे एक कृत बताया पार्या है तथा एवके समीप समाधि बनाया अपवित्त कार्य कहा गया है। इससे हो तिक्वक विवेचण वना है, जिसका अर्थ है तिस्वक की लकती का वना हुता, और जिससे में मायणोसिहिता में यून तथा वहायि वहासी है। वससे वहासी हता में प्रवासी वहासी वहासी हता में प्रवासी हता में प्रवासी हता में प्रवासी वहासी हता में प्रवासी हता से प्रवासी हता हता हता है।

तिष्य — ऋष्वेद (५५४,१३,१०,६४,८) में यह एक नकात्र का नाम है, यद्यपि सायण इसका आर्थ सूर्य क्याने है। निस्सन्देह यह 'अवेस्ता' के तिस्व्य का समानार्थक है। परवर्ती ग्रन्थों में इसे चन्द्रस्थानों में से एक कहा गया है।

का बोध पड्विश ब्राह्मण के अनुसार होता है।

परवर्ती साहित्य मे तिष्य मे एक मधान का बोध होता है जो पूर्य कहलाता है। इस मजन मे उपवास एवं बान-पूर्य करना महत्त्वपूर्ण माना जाता है। सिष्यक्रत—पूर्व प्रकार में तिष्य (पूष्य) मधान को इस तत का जारूम होता है। इसका अनुष्ठान एक वर्ष तक चलता है। प्रतिमा पूर्य मजन में यह दूराया जाता है। है। केवल प्रधम पूर्य मजन के दिन उपवास करने का विधान है। इसमें वैध्यवण ( कुबेर ) की पूजा होती है। एकि तथा समृद्धि के विष् इसका अनुष्ठान होता है। तथा—प्रदेश के तथा दूर्ण स्वाप केवल के तथा होता है। तथा समृद्धि के तथा इसका अनुष्ठान होता है। तथा समृद्धि के तथा समृद्धि

पविज नहीं, सरोवर आदि से होता है। इसका शास्त्रिक अर्ज हैं नदी गार करने का स्थान (बाट)।' विश्वास किया जाता है कि तीयं अवसायर पा करने का बाट हैं। अत. वहाँ जाकर याणी को स्तान, बात-पुणादि करना तथा जापु-सन्तों का सत्संग प्राप्त करना चाहिए।

मुख्य तीयों में सात पुरियां, चार घाम ओर भारत के असंक्य पित्रत स्थान हैं, जिनमें से कुछ का यथास्थान वर्णन हुआ है। सात पुरियां निम्नाक्कित हैं-

अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका ।

- पुरी द्वारवती वैव सन्तैता मोक्षवाधिकः। । चार धाम है—द्वारका, जगन्नायपुरी, बदरिकाश्रम और रामेश्वरम ।
- (२) बङ्कराचार्य की लिच्यपरस्पा में उनके चार प्रवान विष्यों में से प्रयम परपार के तीम्य एवं आप्रम मामक दो विष्य थे। ये शारदामठ के अन्तर्गत है। बङ्कर के ऐसे दब प्रशिष्य उनके चार मुक्य विष्यों के शिष्य ये तथा इनमें से प्रत्येक की लिच्यपरम्परा प्रचलित हुई जो इसनाची सत्याची वर्ग की प्रणाली है। आचार्य मध्य तथा उनके अनेक अनुवायी भी तीर्थ परम्परा के अन्तर्गत माने जाते हैं।
- (३) बीर गीवों में जब बालक का जन्म होता है तो पिता अपने गुरू को आमंत्रित करता है तथा अध्दर्श नामक संस्कार होता है। ये आठ वर्ग है—गुरू, लिंग, बिमृति, कहाश, मन्त्र, जङ्गम, तीर्थ एवं प्रसाद। ये पाप से सुरक्षा प्रवान करते हैं।
- (४) गुरु को भी तीर्थ कहते हैं, भगवान् का चरणोदक भी तीर्थ कहलाता है।

तीर्चक्रत का पात्र--जिसके हाण, पेंग और यन मणी भीति संप्रीयत है, जो प्रतिकृत हों लेता, जो अनुकूल अपवा प्रतिकृत जो कुछ भी मिल जाय उसी में संतुष्ट रहता है तथा जिससे अहंकार का सर्वथा अभाव रहता है नह तीर्च का पक प्राप्त करता है। जो पात्रक्ष नहीं करता, नये कामों को आरम्भ नहीं करता, पोश आहार करता है, हम्स्टों पर विजय प्राप्त कर पुका है, सब प्रकार की आसक्तियों से रहित है, जिसमें क्रोब नहीं है, जिसकी बृद्धि निर्मल है, जो सस्य बोलता है, यत पाल्य में दुढ़ कीर सब प्राणियों को अपने आरमा के रामा अनुभव करता है, बहु तीर्घ के कर को प्राप्त करता है। वह तीर्घ के कर को प्राप्त करता है। वो लोन अश्रद्धालु, पापातमा, नास्तिक, संसायात्मा और केवल तर्क में ही ड्रवे रहते हैं ये पाँच प्रकार के ममुख्य तीर्च के फल को नहीं प्राप्त करते।

सीर्चेयाका-डहेक्य-अगवराति के लिए तीर्घ्याका की आती है। तीर्घों में सामू सन्त मिलते हैं, मगवान का जान कान कोर्घावित सामूर्चन से होता है। ऐसे सज्जन को उपदेश देते हैं उससे संतार का बण्यन सुद्ध जाता है। तीर्घों में हनका दर्शन मनुष्यों की पापरांश को बला डालने के लिए अगित का काम करता है। वो खंगादवस्य से छूटमा वाहते हैं उन्हें पांचित्र जल वाले तीर्घों में, जहाँ सामु महारमा लोग रहते हैं, अवस्य जाना चाहिए। दे व्ययुराण, पातालकाव्य १९-१०-१२,४-१७-१

तीर्यवासाधिम—तीर्यशाम का निक्चय होने पर सबसे पहुंके पत्ती, कुटुम्ब, पर क्रारिक ने आसकि त्याग देनी पाहिए। तब मन से भगवानु का स्मरण करते हुए तीर्य साई मा तम्म से भगवानु का स्मरण करते हुए तीर्य साम आरास्त्र करने के लिए पर से कोस भर दूर आकर बहुं पवित्र नदी, तालाव, कुए आदि में स्नान करें व सीर भी करते ले। उनके बाद बिना गाँठ का दण्ड अवना बौर की मोटी, पुरूष्ट हाठी, काम्यक्टु और आसक लेकर पूरी सादगी के साथ तीर्य का उपयोगी वेग धारण कर, वन-मान-वडाई, सस्कार, पूजा आदि के जोन का त्याग कर प्रस्थान आरास्त्र कर दे। इस रीति से तीर्थियाम कर प्रस्थान आरास्त्र कर दे। इस रीति से तीर्थियाम करने वाले को विद्योग फल की प्राप्ति होरी है।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण भक्तवत्सरू गोपते। शरण्य भगवन् विष्णो मा पाहि बहुसंसूते।।

इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से भग-बान का स्मरण करते हुए पैदल ही तीर्थयात्रा करनी

चाहिए। तभी विद्योष फल प्राप्त होता है! सीर्योद्याययरम्परा---तीर्थ शिष्यपरम्परा शारदामठ के अन्त-र्गत है। विद्योष विवरण के लिए दे० 'तीर्थ'।

तीबबत—पैरो को तोडकर (बौधकर) काशी में ही रहना, जिससे मनुष्य बाहर कहीं जा न सके, तीज बत कहानता है। अपनी कठोरता के कारण इसका यह नाम है। दें हेमाद्रि, २.९१६।

कुकाराम--- तुकाराम (१६०८-- ४९ ई०) एक छोटे दूकान-दार और विठोवा के परम भक्त थे। उनके व्यक्तिगत व्यक्तिमक जीवन पर उनके रखे गीतों (अभंगों) की पंक्तियाँ यूगस्पेण प्रकाश डालती है। उनमें तुकाराम की ईस्वर- भिक्त, निव तुष्कता, अयोग्यता का ज्ञान, असीम बीमता, देष्करविषयास एवं सहायतार्थ देष्कर से आर्थना एयं आवेवन कूट-कूट सरे हैं। उन्हें विटोबा के सर्थ-व्यापी एवं आय्यास्थिक रूप का विश्वास सा, फिर भी वे अद्देश देश्वर का एकीकरण भूति से करते थे।

उनके पद्म (अमंग) बहुत ही उन्क्कोटि के हैं।
महाराष्ट्र में सम्भवत: उनका सर्वाधिक शामिक प्रमाव
है। उनके पीत्रों कोई भी वार्तीनक एवं मूख घामिक
नियम नहीं हों ने एकेवरवादारों थे। महाराष्ट्रकेसरी
खिवाजी ने उन्हें अपनी राजसभा में आमन्त्रित किया
या, फिन्मु तुकाराम ने केवल कुछ छन्द किवाकर मेजते
हुए त्याग का आवशं स्थापित कर दिया। उनके भजनों
को अमंग कहते हैं। इनका कई भाषाओं में अनुनाद
हुआ है।

पुष-स्वायंव (१.११६,३,११७,१४,६६२६) में पुष को पुण्यु का पिता कहा गया है और मृज्यु को अधिकतो का संस्थित । युव को ही 'तुक्य' वा तौप्रथ कहते है। 'कुटबंबर के एक अस्य सूचत में (६.२०,८,२६,४ १०.४९, ४) हुसरे 'तुब' का उल्लेख इन्द्र के शत्रु के रूप में किया

पुत्रमाम-हिसालय के केवार क्षेत्र में स्थित एक तीर्य-स्थान । तुम्नाय पत्रकेदारों में से तृतीय केवार है। इस मांग्दर में क्षितक्रम कई और मृतिया है। यहां पातालग्राम्ना । माम काथना बीतिक जल को घारा है। तुम्मनायशिक्षर से पूर्व की और नन्दादेवी, पञ्चमूली तथा शोगायल शिक्षर बीक्ष पहते हैं। दक्षिण में पीड़ी, बन्दवदनी पर्वत तथा पुरसाधा देवों के जिलर दिसाई देते हैं।

दुनिक अपेपोदिति—तीत्तिरीय सहिता (१.६,२,१) में तुमिक्ष अपेपोदिति को एक सत्र का होता पुरोहित कहा गया है तथा उन्हें सुश्रवा के साथ शास्त्रार्थरत भी वर्णित किया गया है।

कुरम्मसमी— चैत्र शुक्त सन्तमी को तुरगससभी कहते हैं। इस तिषि को उपवास करना चाहिए तथा सूर्य, करून, निकुम्स, यम, यमुना, शनि तथा सूर्य की पत्नी काया, सीत क्ष्म, चाता, कर्यमा तथा दूधरे देवगण को जूना करनी चाहिए। बत के अन्त में तुरग (चोहे) के सान का विचान है। पुराष्य-महानारत के बनुवासनपर्य (१०३.३४) से प्रतीत होता है कि बहाराज मलीरज ने हस वत का रोस वर्ष तक आवरण किया वा । पाणिन की जब्दाज्यायों (५.१. ५२) में भी यह नाम आया है। स्मृतिकीरपुत्र के बनुवार यह एक प्रकार का यक है। आपस्तान्यभौतसूत्र (२.१४) में 'तुरावणीय सम बतलाया गया है। मनुस्मृति (६.१०) में 'तुरावणीय सम बतलाया गया है। मनुस्मृति (६.१०) स्वत्राच्या प्रया है।

पुरोसासीताबमूत अपनिषद् — यह परवर्ती जगनिषद् है। इसमें बवानूर्त के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। कुमली — अगरत से बंगली मुंब, लुग एवं तृगों में भी दिव्य धर्मित मानी जाती है। जैसे बेरू का मुझ वीदों के लिए पंचित्र है, कुण, दूर्वा कर्मकाण्डियों के लिए, देसे ही कुमली बंध्यादों के लिए पंचित्र है। लोग उसकी पूजा करते जोर उस्ते अपने पर के ब्रांगन में रोपित करते हैं। प्रत्येक दिन स्नानोपरास्त इस बुक को जल दिया जाता है। सम्प्याक्ताल में तृज के नीचे इसके चरणों के पास वीपक कराते है। इसमें हीर (विष्णु) का निवास मानते है। विष्णु की पुता के लिए उसकी पंतिसां बलावस्वक हैं।

तुष्ठमीका एक नाम वृन्दा भी है। पुराणों के अनुसार वृन्दा जालन्वर की पत्नी थी। अपने पातिवत के कारण वह विष्णु के लिए भी वन्दनीय थी। इसलिए विष्णु के अवतार कृष्ण की लीलाभूमिकानाम ही वृन्दावन है।

इसकी पत्तियों में मलेरिया जबर की नाशक श्राक्त है जिससे ग्रामीण वैद्य अधिकतर इसका व्यवहार करते हैं। परन्तु इसका प्रयोग अधिकाश धार्मिक भाव से ही होता है। सुलसीकृत रामायण—दे० 'तुलसीदाम'।

कुलसीत्रिरात्र — कार्तिक शुक्ल नवभीको यह बत प्रारम्भ होता है। तीन दिन सक वस रखना चाहिए। तस्पक्षात् सुलसीके उद्यान में विष्णुतथा लक्ष्मीकी पूजाकरनी वाहिए।

कुलसीवास (गोस्वामी)—पुलसीदास (१५३२-१६२३ ६०) के नाम. जीवनवरिक एवं उनके प्रत्यों से कीन ऐसा हिन्दू होगा जो अपरिचित होगा। है क्यां रामचरितमानसं होपडे से लेकर बड़ै-बड़ै प्रासादों तक में उत्तर भारत के हिन्दू मात्र के गले का हार है।

गोस्वामीजी श्रीसम्प्रदाय के आचार्य रामानन्द की शिष्यपरम्परा में थे। इन्होने समय को देखते हुए लोक- "रामायण अनुहरत सिल, जग भई भारत रीति । तुलसी काठहि को सुनै, किल कुचालि पर प्रीति ।"

सच है, साढे चार सौ वर्ष बाद आज भी कीन सुनता है ? फिर भी उनको यह अद्भत पोची इतनी लोकप्रिय है कि मर्खसे लेकर महापण्डित तक के हाथों में आदर से स्थान पाली है। उस समय की सारी शङ्काओं का राम-चरितमानस में उत्तर है। अकेले इस ग्रन्थ को लेकर यदि गोस्वामी तुलसोदास चाहते तो अपना अत्यन्त विशाल और शक्तिशाली सम्प्रदाय चला सकते थे। यह एक सौभाग्य की बात है कि आज यही एक ग्रन्थ है, जो साम्बदायिकता की सीमाओं को लॉबकर सारे देश में ब्यापक और सभी मत-मतान्तरों को पूर्णतया मान्य है। सबको एक सत्र में ग्राचित करने का जो काम पहले अंकराचार्य स्वामी ने किया, वही अपने यग में और उसके पीछे आज भी गोस्वामी तलसीदास ने किया। रामचरितमानस की कया का आरम्भ ही उन शंकाओं से होता है जो कबीर-दास की साखी पर पराने विचार वालो के मन में उठती है।

जीसा पहले लिखा जा चुका है, गोस्वामीजी स्वामी रावानव की शिष्यपरम्परा में ये, जो रामानुवाबार्य के विशिष्टाईत सम्प्रवाय के अन्तर्भुक्त है। परन्तु गोस्वामीजी को प्रवृत्ति साम्प्रवाधिक न थी। उनके सम्पी में बढ़ींत और विशिष्टाईत का सुन्दर समन्वय पाया जाता है। इसी प्रकार वैष्णव, पीव, शास, आदि साम्प्रवाधिक भाव- साओं और पूजापदितयों का समन्वय मी उनकी रचनाओं में पाया जाता है। वे बादशं समुक्यावादी सम्त किंव है। उनके प्रचाने में रासपित्यामका, विनयपिका, किंविशिक्त, वोत्ति हों के स्वाप्त है। उनके प्रचाने मार्च के विवाद है। कुम्सीक्कपूजा—माच अववा कार्तिक मास के विष्णुपूजन में एक जास तुनसीदकों का अर्पण करता चाहिए। प्रति दिन एक सहस्त तुनसीदकों का अर्पण कर विधान है। वैशास, माच अववा कार्तिक मास में उद्यापन करता चाहिए। दे स्मृतिकौन्तुम, ४०८; वर्षकृत्यवीपिका, ४०४-४०८। स्ती प्रकार विस्तवम, वृत्तिक, कमरू या वस्त्रा से कुलों को अन्यात्य देवों के लिए समर्पित किया ज्या सक्ता है।

वुक्सीविवाह-कार्तिक मास में शुक्ल द्वादशी को तुलसी-विवाह करने का बडा माहात्म्य है। विवाहवती को नवमी के दिन सूबर्ण की भगवान विष्ण तथा तुलसी की पतिमाएँ बनवाकर, तीन दिन तक लगातार उनकी पूजा करके बाद में उनका विवाह रचना चाहिए। इस व्रत के आचरण से कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। दे० निर्णयसिन्ध, २०४, वतराज, ३४७-३५२, स्मृतिकौस्तुभ, ३६६ । प्रत्येक हिन्दू के आँगन में तुरुसी का यामला रहता है जिसको बन्दा-बन कहते हैं। संध्या के समय हिन्दू नारियाँ तूलसी के बक्त की अर्थ्य, खुप, दीप, नैवेद्यादि से पूजा करती है। पौराणिक पुराक्या के अनुसार जालन्धर अनुर की पत्नी कानाम बुन्दाया, जो लक्ष्मी के शाप से सलसी मे परिवर्तित हो गयी । पद्मपुराण (भाग ६, अध्याय ३-१९) में जालन्धर-वन्दा का लम्बा आख्यान पाया जाता है। बाद में सुलसी रूप में उत्पन्न वृन्दा भगवान् की अनन्य सेविका हो गयी। उसके संमानार्थ यह विवाहबत का अन्-ष्ठाम होता है।

तुष्धिम्नास्तिष्यत — आवण कृष्ण मृतीया (अवण नक्षत्र युक्त) को मामवान् गोलिय्व का उन मन्त्री सं पुजल होता है, जिनका आरम्भ 'बीम' से तथा अन्त 'नम' से होता है। सिक अपन्य सिक्त आवर्ष्य के उपलब्धि होती है। कुक्त — पुजा का उल्लेख बाजसनेयी संहिता (३०.१७) में हुआ है। शतपय बाह्मण (११२,७,३३) में मनुष्य के अच्छे एव बुद्दै कर्मी को इस लोक तथा परलोक में तील जाने के निल्लान में दी होता विश्व परलोक में तील जाने के निल्लान है। परवस्ती होता परवस्ता होने स्वार स्वा

तौजा जाता था एवं फलस्वरूप अपराधी या निरस्पाय चोथित होता था, जबकि हुसरी बार पहली तौल की अपेजा बहु कम या अधिक भारी होता था। इस प्रकार इस परवर्ती दिव्य परीजा वाली प्रयासे पहले समय में प्रयक्त तुला को एक नहीं छहराया जा सकता।

दुक्तवास— यह एक प्रकार का धार्मिक हत्य है। इसमें दानी बहुमूल बस्तुकों—स्वर्ण, सीरी, अन्त, रत्नावि से तीला जाना है। इन बस्तुकों का बान कर विधा जाता है। सेम्ब्युल्यूर—सिक्तों के नवें पुर । वृद्ध जबस्था में उन्हें सम्प्रदान की कथ्मजता सीपी गयी। उन्होंने करिक पर एवं स्तृतियां जिल्ली है। जबहिल्या मुग्त जस्तु कीरिज्युक ने उन्हें एटना में कागवास में डाल विधा और अस्त में मग्वा इाला। निक्कों का कहना है कि उसके पहले ही एक नेमबहादुर यह भविष्यवाणी कर चुके वे कि पुरोपीय लोग मारत में आयोग और मुग्त साम्राज्य को नव्यक सर् दें। इस मार्काण्याणी ने सिक्कों एवं विदिश्य सरकार को पात्र वाम गुक गीविष्यतिह ये, जिनका जनम पटना के कारामार में ही हाथा था।

तेक संकान्तिकत — प्रत्येक संकान्ति के दिन इसका अनु-ष्टान होता है। एक वर्ष तक यह बत चलता है। इसमें सुर्य को पुजा होती है।

तेजीबिन्दु उपनिषद्—योगमार्गीय उपनिषदों में से यह एक उपनिषद् है।

तेवाराम—तिमल शिवस्तुतियों का एक संग्रह। सन्त नीम्ब द्वारा वर्मालत प्रन्य "तिसमुद्ध" में शिव की स्तुतियों का मकलन हैं। इसमें पूर्ववर्ती सभी तामिल शैव कवियों को जनाएँ प्राय समाहित हो गयी है। यह प्रन्य स्वारह भागों में विभाजित है। इसी का प्रथम मात है 'तैवाराम'।

तैक्तिरीय — कृष्ण यजुर्वेद की एक शाला। इसका वर्णन मुत्र काल तक नहीं पाया जाता। इस शाखा का प्रति-नियित्व एक संहिता, एक ब्राह्मण, एक आरण्यक और एक उपनियद द्वारा होता है। उपनियद आरण्यक का ही एक अंदा है।

तैसिरीय आरम्पक नीसरीय ब्राह्मण का सेवांश 'तैसिरीय आरण्यक' है। इसमें दस काण्ड हैं। काठक में बतायी हुई आरणीय विधि का भी इस प्रन्थ में विचार हुआ है। इसके पहले और तीसरे प्रपाठक में बजारिन प्रस्थापना के नियम लिखे हैं। दूसरे प्रचारक में अध्ययन के नियम है। जीने, पीख़ बें और छंड़े में दर्भायूणंमाशादि कारे पितृनिवादि विषयों का विचार है। सायण, भास्तर और यरदाराज ने वैत्तिरीय आरय्यक के आष्य लिखे हैं। इसके तातनें, आठबें और नमें प्रगाठक कहाविचा सम्बन्धी होने से जनविचय कहलाते हैं। दसवां प्रगाठक प्रांतिकतीं कथवा 'गारायणोपीगिचया' के नाम से विक्यात है।

तैसित्तीयोपनिषद् —तीति रीय आरम्यक के सातर्वे, आठवें और नर्वे प्रपाठक ब्रह्मविद्याविषयक होने से उपनिषद् कहलाते हैं। इन्हों का संयुक्त नाम तीत्तरीयोगांनवद है। इसके बहुत से माय्य एवं वृत्तियों हैं। इनमें शक्कराव्य का प्रमाय का भाष्य प्रमान है। सावणालावर्य, प्रकारामानुक और आनन्दतीर्य ने भी इस उपनिषद के भाष्य लिखे हैं।

तैत्तिरीयोपनिषद् के तीन भाग है, प्रथम भाग संहितोप-निषद् अववा शिक्षावरूली है। इसमें आक्रमण महम्यो कुछ आलोचना के बाद अहैतवाद की पूर्ति जाति विचार है। दूसरे भाग को आनम्बदल्ली वहुते हैं और तीयरे को भुपुबल्ली। इस तीनो बल्लियों का इकट्टा नाम 'वाष्णी उपनिषद' है। इस उपनिषद् में औपनिषद ब्रह्म-विचा भी प्रकाष्ट्रा हिलागी गारी है।

तैस्तिरीयोपनिषद्दीपिका—माधवाचार्य (चौदहवीं शताब्दी) द्वारा रचित 'नैत्तिरीयोपनिषद्दीपिका' तैत्तिरीयोपनिषद् की शाद्धरभाष्यानुमारणी टीका है।

तैसिरोय प्राविशास्त्र — यह पतुर्वेद को तीसरीय शास्त्रा की है। इसमें आदेग, स्पांदर, की हिस्य, अप्राव्या, वाल्मीरिक, आग्निवेदण्यायन, रोफलरात आदि आदार्थों के नहीं है। ररन्तु इससे किसी प्रसंस में भी तीसरीय आरण्यक अपवा तीसरीय हाइएग की चर्चा नहीं है। आदेग, मारियेय और वरस्ति के लिखे इस पर भाष्य थे, परन्तु के अब नहीं मिलते। इन पुराने भाष्यों को देखकर कार्तिकेय ने 'त्रभाष्य' नाम का एक विस्तृत भाष्य इस पर लिखा है।

तैतितरीय बाह्यण---यह आपस्तम्ब एवं आत्रेय जाला का बाह्यण है। इस पर सायणाचार्य एवं आस्कर मिश्र का भाष्य है। भाष्य की भूमिका में सहिता और बाह्यण की पुराक्ता पर विचार किया गया है। बाह्यण ग्रन्थ में स्मष्ट रूप से मन्त्र का उद्देश्य और व्याख्या रहती हैं। इस बाह्मण का क्षेत्रांश तैतिरीय आरण्यक है।

तैतिरोय भृतिवारिक —सुरेवराजार्य ( मण्डन भिश्व ) ने सन्यास लेने के बाद अनेक बेदान्त विषयक ग्रन्थ लिखे थे, तैतिरोय शृतिवारिक उनमें से एक है ।

तैत्तिरोय संहिता—वैशम्पायन प्रवर्तित 'तेत्तिरीय संहिता' की २७ शास्ताएँ हैं। महीधर ने इसके भाष्य रें किस्सा है कि वैशासायन ने याजवल्क्य आदि शिष्यों को वेदाध्यक्षेत कराया । तदनन्तर किसी कारण से क्य होकर गृह याज-बल्बय से बोले कि जो कुछ बेदाध्ययन तुमने किया है उसे वापस करो। याज्ञवलक्य ने किया को मर्मिमती करके वमन कर दिशा। उस समय वैशम्पायन के दूसरे शिष्य उपस्थित ये । वैशम्पायन ने उन्हें आज्ञा दी कि इन बास्त यजओं को ग्रहण कर लो । उन्होंने तीतर बनकर मन्त्र-बाह्मण दोनो को मिश्रित रूप में एक साथ ही चग लिया. इसीलिए उसका 'तैत्तिरीय सहिता' नाम पडा। बढि की मिलनता के कारण यज्ञओं का रंग मन्त्र-बाह्मण रूप में अलग न हो सकने मे काला हो गया, इसी से 'कुष्ण-यजुर्वेद' नाम चल पड़ा। इसमें मन्त्रों के संग-संग क्रियाप्रणाली (बाह्मण) भी बतायी गयी है और जिम उद्देश्य से मन्त्रों का व्यवहार होता है वह भी बताया गया है। पूरी संहिता बाह्मण भाग के द्वर पर चलती है। इस शाखा के अन्य उपलब्ध बाटाण परिजिष्ट रूप के है।

प्रोटकाचार्य- शक्तुः वार्य के चार प्रमुख विषयों में से एक गोटकाचार्य था शक्कुरावार्य द्वारा स्थापित व्यक्तिकाच्यार्य स्थित ज्योतिमंड के ये मठाक्षीश बनाये गर्थे थे अपेटक के तीन शिष्य थे—सरस्वती, भारती और पुरी। पुरी, भारती और गरस्वती की शिष्यपरम्परा प्रमुख्ती मठ में हैं। क्षेत्रक के तीनी शिष्य दसनामी सन्यासियों में हैं है।

तोडलतन्त्र— 'आगमतत्त्वविलास' में उस्लिखित ६४ तन्त्रों में से ४०वे क्रम में 'तोडल तन्त्र' है।

तोण्ड सिद्धे देवर----वीरकीन मतावलम्बी एक आचार्य (१५वीं शताब्दा)। इन्होंने 'वीरजैवप्रदीपिका' नामक ग्रन्य की रचता की है।

तोण्डर तिरुवन्तावि—तमिल शैवकवि नम्बि की कविताओं में से एक 'सोण्डर तिरुवन्तादि' हैं। स्थानिनीतन्त्र—इसमें कोच राजवंश के प्रतिष्ठाता विश्विस् का परिचय दिया गया है। इसके कारण इसे विक्रम की सोलक्षवीं शती के बाद का माना जाता है।

क्यों किया—(१) पुराकाल में बेदों का बर्मोकरण चार सहिताओं में न होकर ऋक्, साम और सजुद्द रचनादौली के अन्तर्गत या, जिसमें समग्र दैविक सामग्री आ जाती है। बता त्रयों से सम्पूर्ण दैविक साहित्य का बोच हो बाता है।

(२) वेदों के अनुसरणकर्ती धर्मशास्त्र और अन्य हामांकिक वाहरों के एक्प मी इसका प्रयोग होता है! होन्दिस्य के 'अर्थशास्त्र' में प्रयो की गणना चार प्रमुख विद्याओं में की गयी है: "आस्त्रीशिकी त्रयो वार्ता क्यानीशिक्षीत विद्या:।" उत्तमें आगे कहा गया है: "एम जमीधर्मश्वलुणी वर्णानामाश्रमाणा व स्वयमंस्थापना-दौषकारिक:!" (१ ३ ४)

[यह त्रयीधर्म चारो वर्णो तथा आश्रमो के स्वथर्म-स्थापन में उपकारी होता है।]

'ब्यवस्थितायमयीद कृतवर्णाश्रमस्थितः।

ंत्रस्याहि रक्षितो लोकः प्रसीदिति न सीदिति ॥'

[आर्य मर्यादा की व्यवस्था से युक्त, वर्णाश्रम धर्म-सम्पन्न और त्रयी के द्वारा सुरक्षित प्रजा विशेष प्रकार से सुखी रहती हैं और कभी कष्ट नहीं पानी है।

स्वीद्रभवसार्थ वर्जनसम्बर्ग — उत्तरायण की समाध्य के पवचाद रिवशर के दिन पुरूष पढ़ में सन्तर्भा को (पृद्ध- वाची नक्षत्र) की हैंदर, पुष्प, मुग्विगा, पृत्वसुं, मुल, अवण के होने पर) इसका अनुष्पण होता है। प्रवेद का सुक्ष न होता है। त्रभेदश पदायों, जेते बीहि, यद, गेहे, तिल, माप, ग्रेंग स्वापित कि निषेष्ठ हैं। केला प्रवार है। त्रभेदश पदायों, जेते बीहि, यद, गेहे, तिल, माप, ग्रेंग स्वापित कि निषेष्ठ हैं। केला प्रवार है। स्वर्ण दत्वा है। स्वर्ण केला स्वर्ण प्रवार हो। स्वर्ण केला स्वर्

त्रामा—भाटों तथा चारणों की एक बाति। एक बाह्यर्थ-बनक बात भाट एवं चारण जातियों के विषय में यह है कि वे अवध्य समझे गये हैं। इस विश्वास के पीछे उनके स्वभावत: दून एवं कीर्तिगायक होने का गुण है। 'ताना' की कहानी पविचयी भारत में विशेष कर सुनी
गयी है तथा आरमहत्या या आरमवा को कहते हैं
तेवे इस जाति वाले (भाट या चारणः) किसी कोच की
रला या अप्य महत्वपूर्ण कार्यरत रहते समय, आक्रमण
किसे जाने पर किया करते थे। काठियालाङ के सभी
भागों में गोलों के नाहर 'पानिक्या' दृष्टिगोचर होती हैं।
ये रलक पत्यर हैं जो उपर्युक्त जाति के उस पृष्ट एवं
दिन्दर्गों के सम्भान में स्वारित हैं जिन्होंने पखुकों आदि के
रलार्थ 'तागा' किया या। उन व्यक्तियों एवं घटनाओं
का विवरण भी इन एक्टों पर अभिनिक्षित हैं।

िक्क — कारसीर ताँव दर्शन प्रणाली को 'जिक' कहते हैं, क्योंकि इसमें तीन ही मुख्य सिद्धान्तों — जिल, याकि एवं अणु अथवा पति, पाण एवं पशु का विनतन प्राप्त होता है। माधवाचार्य के 'सर्वदर्शनसंग्रह' तथा कटर्जी के 'काश्मीर शैववाद' में विस्तार में इसका वर्णन मिलता हैं।

जिक्क क्- यह शब्द बहुबचन में ही केवल प्रयुक्त हुआ है तथा सोमरस रखने के किसी प्रकार के तीन पात्रों का बाचक है।

जिलावं—पञ्चिवित्र ब्राह्मण (२८.३) में उद्धृत पुरोहितो की एक शास्त्रा का नाम, जिन्होने एक विशेष यज्ञ सफलता-पूर्वक किया था।

त्रियसिस्समी—यह वन फाल्यून जुकल मतमी को आरम्भ होता है, एक वर्ष पर्यन्त जलता है। हेलिंग नाम (वस्तुन यह ग्रीक ज़ब्द हेलिओम' का भारतीय क्या है) से सूर्य की पूजा होती हैं। काल्यून नाम से ज्येष्ठ मास तक सूर्य की 'हस' नाम से, आचाद से आधिवन तक 'मातंव्य' नाम से, कार्तिक से माथ तक 'भास्कर' नाम से जूजा करने से ऐहलीकिक तथा पारणीकिक प्रमुख्य शात होने के साथ-साथ इन्द्रकोक का आनन्य और पूर्यज्ञेक में बाझ मिलता है। इन तीन पतियों के कारण देने विगतिसामी कहते हैं। देन होताहै, १७३६-७३८; हत्यस्लाकर, ५२४-५२६, हलोक हैं 'वपन् हेनीति देवस्य नाम अस्ता पुत्र' पुत्रः।

विधिनापस्की एवं भीरक्रम् -- सुदूर दक्षिण कातीर्थस्थान । कावेरी इन नगरो को दो भागो में बौटती है। त्रिचि-नापस्की को प्रायः कोग "त्रिची" कहते हैं। इसका शुरु तमिल नाम 'तिरुचिरापल्ली' है, संस्कृत नाम 'त्रिशिर:-पल्ली' है। ऐसी जनवृति है कि रावण के भाई त्रिशिरा नामक राक्षस ने इसे बसाया था। उसके विनाश के बाद यह वैष्णवतीर्थ के रूप में विकसित हुई।

जित — वैविक साहित्य में स्पन्टतः यह एक देवताकानाम है। किन्तु निरुक्त (४६) के एक परिच्छेद में यास्क ने जित को ऋषि कानाम बताया है।

भित आस्य-अपान्तपात्, नित आप्य, मातरिक्वा, अहि-कृष्य एवं अल-एकपात को इन्द्र एवं दह के काल्पिक पर्याप कहते हैं, जो जाकाशीय विख्नुन के रूप में हणित हैं। 'अपानपात्' एवं 'जित आप्य' का प्रारम्भ इंप्लडे-इरा-नियन काल से पाया जाता है। इन दोनों एवं मातरिक्वा को कही-जहीं अन्ति (विशेष कर इसके आकाशीय रूप में) माना गया है।

ऋत्खेद में कोई पूरा मुक्तः 'त्रित आप्त्य' को समर्पित नहीं है, किन्तु अन्य देवतापरक कई सुक्तों में इसका उल्लेख पाया जाता है। इन्द्र, अग्नि, मस्त और सोम के साथ प्राय इसका वर्णन मिलता है। वृत्र के ऊपर इसके आक्र-मण और आधात के कई सन्दर्भ पाये जाते हैं। इसकी 'आप्त्य' उपाधि से लगता है कि इसकी उत्पत्ति 'अप् (जल) से हुई। सायण ने इसको जल का पुत्र कहा है। इसके सम्पूर्ण वर्णन मे अनुमान किया जा सकता है कि त्रिन (आप्त्य) विद्युत का देवता है। तीन प्रकार की अग्नि-पार्थिव अग्नि, अन्तरिक्ष की अग्नि (विद्युत्) इन्द्र अथवा वाय और व्योम की अस्ति (सर्य) में से यह अन्त-रिक्ष की अग्नि है। धीरे-धीरे इन्द्र ने इसकी शक्ति को आत्ममात कर लिया और देवताओं में इसका स्थान बहुत नगण्य हो गया। सायण ने त्रित आप्त्य की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार कही है अस्ति ने घताहति के अवशेष को साफ करने के लिए आहति की एक चिनगारी जल में फेंक दी। उससे एकत, द्वित और त्रित तीन पृष्ट उत्पन्त हो गये। क्योंकि वे 'अप्' से उत्पन्न हुए थे अतः 'आप्त्य' कहलाये। एक दिन त्रित कृप से पानी लेने गया और उसमें गिर गया। असुरों ने कूप के मुँह पर भारी दक्कन रख दिया, किन्तु त्रित उसको आसानी से तोडकर निकल आया। 'नीतिमञ्जरी' में यह कथा भिन्न प्रकार से कही गयी है। एक बार त्रित आदि तीनो भाई अब यात्रा कर रहेथे तो उनको प्यास लगी। वेएक कप के पास

पहुँचे। चित ने कूप से जल निकाल कर अपने माइयों को पिलाया। भारतों के मन में लोभ आजा। जिल की सम्पत्ति हुइप लेगे के विचार से उसको कूप में ढकेल कर उसके मुँह पर गाड़ों का चक्का रख दिया। चित ने अति अग्तिआव से देवताओं की प्रार्थना की और उनकी कृपा से यह बाहर निकल खाया।

नितप्तप्रवातमसभी—हरत नालजपुकः माथ बुक्य मामी को हस वर्ष का अनुष्ठान होता है। यह (तिषिवत ह्रस्यकर्ण-तक हारा स्वीकृत तथा मामकत हैमाडि हारा स्वीकृत है।) एक वर्ष पर्यस्त चलता है। इसके यूवं देवता है। इती को प्रस्के मास चृत, वाल, यब, सुवणं और बाठ अन्य बस्तुर्ण, कमादा जाने में ती चाहिल (तथा एक धान्य (निश्च-मित्र प्रकार का) और प्रसंक मात क्रमण नोष्ट्रण, अक तथा दस प्ययन्-पृथक् बस्तुर्ण प्रहाण करनी चाहिए। इससे तीन बस्तुर्ण, प्राप्त होती है समृद्ध कुल में जन्म, सुस्वास्थ्य तथा थन। होती है समृद्ध कुल में जन्म, सुस्वास्थ्य तथा थन। होती है समृद्ध कुल में जन्म,

जिब्बंबी—श्रीवैष्णव संन्यासी शक्कर के दसनामी सन्या-सियो से मिल है। इनके सम्प्रदाय में केवल बाह्यण ही बहुण किये जाते हैं जो विरय्ध धारण करते हैं। दसनामी सम्यासी एकरण्डायारी होते हैं। दोनो वर्गों का क्रमशः विद्यार्थी एवं एकदण्डी कहकर भेद किया गया है। जियदांबी एवं एकदण्डी कहकर भेद किया गया है।

निषद् हैं।

मिद्रकु—जैन सम्प्रदाय का धामिक चिद्र, जो भीहों के
समानान्तर जलाट के एक विरे से दूसरे तक भस्म की
तीन रेलाओं से अंकित होता है। त्रिपुष्ट का चिद्र छाती,
भूजाओ एवं धरीर के अस्य आयों पर भी अंकित किया
जाता है। काजानिकड उपरंभे पिपुष्ट पर ध्यान
केटित करने की एक्स्प्य किया का वर्णन है। यह
सांकेतिक चिद्र वासरों द्वारा भी अपनाया गया है। यह
चित्र एवं शक्ति के एक्स्प्य (तायुष्य) का निर्वेषक है। यह

त्रिपुर—बाह्मण प्रत्यो में त्रिप्र का प्रयोग एक विश्वसनीय सुरक्षा के अर्थ में किया गया है। किन्तु यह प्रसग क्लिस्ट कल्पना है। तीन दीवारो से चिरे हुए दुर्ग के अर्थ में इसकी स्रह्मण करना भी सन्दिग्ध ही है।

परवर्ती साहित्य में त्रिपुर बाणासुर की राजधानी थी ज़ो स्वर्ण, रौप्य और औह की बनी थी। शिव ने इसका व्यंस किया अतः वे 'किपुरारि' कहलाये । रकन्युराण के अवित्तका और रेवा साव में इसका विस्तृत वर्षण है। शिव ने व्यन्तिका से प्रिपृत पर आक्रमण किया या इसिक्ण इस विषय के उज्जव्य में अवित्तका का नाम 'उउवित्ति' (विद्येष विजय वाकी) पढ़ा। यह नगर आगे चलकर किपुरी भी कहलाया। इसका अवदीय जकलपुर से ६-७ मील परिचम तेवर गाँव और आस-पास के इहां के रूप में पड़ा हुआ है।

त्रिपुरकुबरी—यह अपवस्था महाशमित का एक रूप है। त्रिपुरकुबब्बत—तीनों उत्तरा नशक युक्त रिवधार को इस बत का अनुष्ठान होता है। प्रतिमा को चृत दुष्य, गन्मे के रस में स्नान कराकर तत्पद्यवात् केसर से उद्धर्सन तथा बाद में पुक्त करना चाहिए।

जिपुरा —यह देवी का नाम है, जो भूर, भुव., स्वर लोकों अथवा पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग की स्वामिनी हैं। तन्त्रशास्त्र में त्रिपुरा का बड़ा महत्त्व वर्णित है।

बंगाल के पूर्व में स्थित एक प्रदेश का भी यह नाम है, जो महामाया त्रिपुरा की आराधमा का पुराना केन्द्र था। जबलपुर के पाव स्थित प्राचीन त्रिपुरी भी पहले शक्ति-उपासना का क्षेत्र था। लगता है कि इसके नष्ट होने पर यह पीठ स्थानस्वरित होकर (वेथे राजबश के माथ) बंग देश के पार्थम्य और बाञ्चल प्रदेश में चला गया और इस प्रदेश की अपना उपर्युक्त नाम दिया।

िकपुरा उपनिषद्—यह शास्त्र उपनिषद् है जिसकी रचना सठ ९५७-१४१७ के मध्य किसी समय मानी जाती है। समें १९ पण्ड है तथा इसका सम्बन्ध च्यादेख की शास्त्रक शास्त्रा से जोड़ा जाता है। यह शास्त्र मत के दार्शनिक आधार का सींजन्द वर्णन उपस्थित करती है। साथ ही सह अनेक प्रकार की व्यवस्त्र पूजा का भी वर्णन करती है। 'अथवींवरस उपनिषद्' के अन्तमंत्र गांच उपनिषदों में वे यह एक है।

त्रिपुरातस्त्र—'आगमनस्वविलास' में उद्धृत ६४ तन्त्रों की वालिका में १४वाँ तन्त्र त्रिपुरातन्त्र हैं।

त्रिपुरासापनीय उपनिषय्—शाक्त उपनिषयों में से एक प्रमुख । यह 'नृसिहतापनीय' की प्रणाली पर प्रस्तुत हुई है और 'अपर्वशिरस्' वर्ग की पौच उपनिषयों के अन्तर्गत है । रचनाकाल 'त्रिपुरा उपनिषय्ं के आस-पास है । त्रिपुरोत्सव—इस द्वत के अनुष्ठान में कार्तिकी पूर्णिमा को सान्ध्य काल में शिवजो के मन्दिर में दीप प्रज्यिलित करना चाहिए।

त्रिभाष्य — तैत्तिरीय प्रातिशास्य पर आवेय, मारिवेत्र और बररुचि के लिखे भाष्य थे, परन्तु वे अब नहीं मिस्ते। डन प्राने भाष्यों को देखकर कार्त्तिकेय ने 'विभाष्य' नाम का एक विस्तृत ग्रन्थ रचा है।

जिमबुर--- मधु, वृत तथा शर्करा को त्रिमयुर कहा जाता है। धार्मिक क्रियाओं में इसका नैवेदा रूप में प्रचुर उपयोग बोता है।

त्रिमृति-मैत्रायणी उपनिषद् में त्रिमृति का सिद्धान्त सर्व-प्रथम दो अध्यायों में वर्णित है। एक ही सर्वश्रेष्ठ सत्ता के तीन रूप है-बह्या, विष्णु एव शिव । उपर्युक्त उपनिषद् के पहले परिच्छेद (४५-६) में केवल इतना ही कहा गया है कि तीनों देव निराकार सत्ता के सर्वश्रेष्ठ रूप हैं। दूसरे में (५.२) इनके दार्शनिक पक्ष का यह वर्णन है कि ये प्रकृति के अदृष्य आधार सत्त्व, रजस् एव तमस् है। एक ही सत्ता तीन देवों के रूप में निरूपित हे-विष्णु सत्त्व हैं, ब्रह्मा रजस् है तथा शिव तमस् है। त्रिमूर्ति सिद्धान्त का यह वास्तविक रूप है, किन्तु प्रत्येक सम्प्रदाय अपने देवता को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। अतएव प्रत्येक सम्प्रदाय में त्रिमृति के विभिन्न रूप है। वैष्णवों में विष्णुही ब्रह्म है तथा ब्रह्मा और शिव उनके आश्रित देव हैं। उसी प्रकार शैवो में शिव ब्रह्मस्वरूप है तथा विष्णु और ब्रह्मा उनके आश्रित है। यही भाव गाणपत्य एव शान्तों में भी है। निम्बार्क, बल्लभ तथा दूसर बैठणव मतावलम्बी कुरुण को विष्णु से भिन्न एव ब्रह्म का रूप मानते हैं। साहित्य, मृतिशिल्प एव चित्रकला मे त्रिमृति के रूपो का विविध भौर विस्तृत चित्रण हुआ है।

चिम्मूर्तिबत-ज्येष्ठ शुक्छ तृतीया को इस दात का अनुष्ठान होता है। यह तिथिवत है। तीन वयं पयन्त यह चलता है। इसमें विष्णु भगवान् की वायु, सूर्य तथा चन्द्रमा तीन दैवत मृतियों के रूप में पूजा होती है।

निमुल-ऋग्वेद (१०९७,१), तींतरीय स० (४.२,६,१) तथा वाजनतेथी सं० (१२७५) में इस ताब्द का वर्ष कता-ओवधि-नमस्पतियों की क्रिक्त उत्पत्ति का वह युग्न है, जब देवताओं की भी सुष्टि नहीं हुई थी (देवेम्मस् वियुवप्यपुरा)। विकक्त के साध्यकार (२.२८) का मत है कि त्रियुन परवर्ती भारत के कालक्रम को कहते है तथा पौधों की उत्पत्ति उसमें से प्रथम युग में हुई। शतपथ ब्रा॰ (७.२,४,२६) में इससे तीन ऋतुओं—वसन्स, वर्षा एवं पतझड का अर्थ लगाया गया है।

त्रियुगीनारायण — हिमालय स्थित एक तीर्थ स्थान । वदरी-ताब के मार्ग में पर्वतिकार पर भगवान तारायण मूरेवी तथा लक्ष्मी देवी के साथ विश्वचान हैं। सरस्वती गङ्गा की चारा यहरी हैं, जिससे चार कुण्ड बनाये गये हैं — कहा-कुण्ड, घडकुण्ड, विष्णुकुण्ड और सरस्वतीकुण्ड । ठडकुण्ड में स्नान, विष्णुकुण्ड में मार्जन, बद्धाकुण्ड में बाचमन और सरस्वतीकुण्ड में तर्गण होता है। मन्दिर में अकण्ड धूनी जलती रहती हैं जो तीन युगो से प्रच्चलित मानी जती है। कहते हैं शिव-पार्वती का विवाह यही हुआ था।

जिराजबत— इस बत में अक्षारलवण भोजन तथा भूमिणयन का विधान है। तीन रात्रि इसका पालन करना पडता है, गृह्यामुनों में विवाह के परुचात् पति-परली द्वारा इसके पालन का आदेश है। वहें अनुस्ताने के साथ आनुपत्रिक रूप में इसका प्रयोग होता है।

किलोकनाय-शिव का एक ताथ । इस साथ का एक तीय तीय हैं। हिमाचक प्रदेग में रहांग ओत (व्यासकुष्ण) के उतरने पर वन्द्रा नहीं के तह पर लोकबर आता है। वहाँ हाकबँगछा और धर्मधाला है। वन्द्रमागा के किनारे-किमार रट मील जिलोकनाथ के लिए रास्ता जाता है। विलोकनाथ का मन्दिर छोटा परन्तु बहुत मुख्द बना हुआ है।

फिलोक्स — नामदेव के समकालीन एक मराठा भक्त गायक, जिनके बारे से बहुत कम जात है। ग्रन्थ साहब में उनको तीन स्मुतियाँ मिलती है, किन्सु उनकी मराठी कविनाएँ तथा स्मृति भी उनकी जन्मभूमि में ही खो गयी जात होती है। में बैळ्यब भक्त थे।

विकोचनबात्रा—(१) वैशास शुक्त तृतीया को इस वत का अनुष्ठान होता है। इसमें शिवलिङ्ग (त्रिलोचन) का पुजन करना चाहिए। दे० काशीसण्ड।

(२) त्रयोषशी के दिन प्रदोष काल में काशी में कामेश का दर्शन करना चाहिए। विशेष रूप से शनिवार के दिन कामकुण्ड में स्नान का विधान है। दें० पुरुषार्थनिस्ता-मणि, २३०। विविक्रम—(१) निविक्रम का शाब्दिक वर्ष है 'तीन परण वाजां । यह विष्णु का ही एक नाम है। ब्ह्यबंद में विष्णु के (क्रम्ब) उमों से जाकाश में चढ़ने का उरुलेख है। 'विष्णु' सूर्य का ही एक रूप है। यह कपने प्रात्तकालीन, मध्याह-कालीन तथा सार्यकालीन कार्य उमों से सम्पूर्ण आकाश की नाप लेता है। इसी लिए उसको ब्ह्यबंद में 'उक्कम' (क्रम्ब उपवाला) कहा गया है। इसी वैदिन करवना के आभार पर प्राणों में वामन की कथा की रखना हुई बीर उनकी निविक्रम कहा गया। प्राणों के अनुसार विष्णु के बामन अवतार ने अपने तीन बरणों में राजा बिल की सम्पूर्ण पृथिवी और उसकी थीठ नाप ली। इसिलए विष्णु निविक्रम कहलाये।

(२) १३वी शती के उत्तरार्ट में बैब्जवाचार्य मध्वरचित वेदान्तसूत्रभाष्य पर त्रिविकम ने 'तत्त्वप्रदीपिका' नामक व्याख्या लिखी।

किषकमित्राज्ञ वत-मार्गशीयं शुक्क तस्यो को यह यत प्रारम्भ होता है। प्रति माना नो तिराज्ञतो के हिताब से बार वर्षों तथा दो मार्मों में, अर्थात् ५० महोनो में कुळ १०० तिराज्ञवत होते हैं। इसमें बालुदेव का पूजन होता है। अरूप्पी को एकभक्त तथा उसके बाद तीन दिन तक-उपवाल का विभाग है। कार्तिक में द्रत की समाणि होती है। दे० हेमाद्रि, २३१८-३२०। जिबकम 'विष्णु' का हो एक विकट है। क्यूचेद के विष्णुत्म में विष्णु के तीन पर्दों (जिविकम) का उल्लेख है। पूराणो के अनुसार विष्णु ने वामन रूप में अपने तीन पदों से सम्पूर्ण जिलोकी को नाप किया था। इस बत में इसी रूप का प्यान किया बता है।

जिबिकमवत — यह विष्णुवत है। कार्तिक से तोन मास तक अथवा तीन वर्ष तक इम ब्रत का अनुस्ठान होता है। इसके अनुस्ठान से ब्रती पापो से मुक्त हो जाता है। दे० हेमाद्रि, २८५४-८५५ (विष्णुवर्म० से); ज्रत्यकल्पतर, ४२९-४३०।

त्रियुत-प्रुप्त, दिव तथा वृत समान भाग होने पर त्रिवृत कहलाते हैं (वैसानसस्मार्तमृत्र, ३ १०)। धार्मिक क्रियाओ में त्रियुत्त का प्रायः उपयोग होता है।

त्रिवेणी—तीन बेणियो (जलघाराओं) का सङ्गम । प्रयाग तीर्थराज का यह पर्याय है । गङ्गा और यमुना दो नदियाँ यहाँ मिलती है और विष्वास किया जाता है कि सरस्वती भी, को राजस्थान के मस्स्यन में सुप्त हो काती है। पूर्णी के नीचे-नीचे बाकर उनने मिल जाती है। हिन्दू वर्ष में नीदेशो पवित्र मानी जाती है, दो निष्यों का सक्क्रम और अधिक पवित्र माना जाता है और तीन निष्यों का सक्क्रम तो और भी अधिक पवित्र समझा जाता है। यहाँ पर स्नान और रान का विशेष महस्त्व है।

भिक्षेत्रम् —यह तीर्पस्थान केरल प्रदेश में है। यह कैणाव तीर्य है। नगर का शुद्ध नाम 'तिक्शनन्तपुर' है। पुराणी में इस स्थान का नाम 'जनरवन्त्रम् में मिलता है। प्राणीन नावणकीर राज्य तथा वर्तमान केरल प्रदेश की यह राज-धानी है। रंथन से आधे मील पर यहां के नरेश का राजप्रासाद है। भीतर परानाम भरवान्त्र ना मन्दिर है। पूर्व भाग में स्वर्णमंत्रित गरहस्तम्भ है। दिल्ल भाग में धास्ता (हरिद्रपुत्र) का छोटा मन्दिर है। उत्सव-निब्रह्न के साथ भीदेशी, भूदेशी, कीलादेशी को मृत्यियों विराजमान है। शास्त्रमेय विषि के अनुसार हायदा सहस्त (१२०००) शास्त्रमण विषेश के भाषान्त्र प्रसार प्रदेश राक्तर्याम' नामक पित्रमा क्षार प्रधान स्वत्रमा स्वात्रमा प्रधान प्रसान प्रधान का

त्रिश्वक्ष्यु—तींतारीय उपनिषद् में बणित एक आधार्य तथा वैदिक साहित्य के एक राजकृषि। पदवर्ती साहित्य के अनुसार त्रिशक्ष्य हुक राजा का नाम है। विश्वामित्र के दसकी संदेह स्वयं प्रेश्वने की चेटा की, परम्बु बत्तिष्ठ ने अपने मन्त्रबल से उसकी आकाश में ही रोक दिया। तब से त्रिशक्ष्य एक तारा के रूप में अपर में ही लटका हुआ है। निक्षांचित्तन्त—ंवाग मतद्वविलागं में दी गयी। ६४ तन्त्रों को सुची में यह ४३वी तन्त्र है।

कोर (केरल) के अधिपति माने जाते हैं। राजा भी उनका

प्रतिनिधि मात्र होता था।

जिजिल्लाहाण उपनिषद्—यह एक परवर्ती उपनिषद् है।

जिल्लाहा —एक पुराकालीन ऋषि, जिल्ला उल्लेख ऋग्वेद (१११२,१३,८४५,३० तवा १०२९,२) तवा अपर्य वेद (४२९,६) में हुआ है। पञ्चविंश बाह्मण में उसके नाम से सम्बन्धित एक माम का प्रदार्श है।

श्रिस्कली—भारत के तीन श्रेष्ठ तीर्थ प्रयाग, काशी और गया विद्वानी द्वारा 'त्रिस्थली' के नाम से अभिहित किये गये है। नारायण भट्ट ने १६२७ वि० में वाराणसी में 'विस्थलीयेतु' नाम का एक ग्रन्थ लिखा था। इस महत्त्वपूर्ण धन्य में उन्होंने मनुष्य के लिए इन्हीं तीन पित्रण तीर्यास्थानों की यात्रा का महत्त्व बतलवा है। बस्तुतः इन तीर्मी स्थलों का सम्यक् सुक्कत समाहार हीं किसी तीर्थयात्री की यात्रा का मुक्त उत्तर है। यदि इन तीनो स्थलों की यात्रा उत्तरे नहीं की तो उसकी तीर्थ-यात्रा व्यर्थ है। 'विश्यलीसेतु' के आन्त्यात्रम संस्करण में प्रयाग का विशरण पुष्ठ हो अन्त तत्रा गया का विशरण पुष्ठ ३१० ते ३९९ तक तथा गया का विशरण पुष्ठ ३१० से ३९९ तक दिया गया है।

त्रिसम—दालचीनी, इलायची और पत्रक को त्रिसम कहा जाता है। दे० हेमाद्रि, १४३। इसका भैषण्य और घार्मिक क्रियाओं में उपयोग होता है।

जिसुगन्ध—दालवीनी, इलायची तथा पत्रक के समान भाग को त्रिसुगन्ध भी कहते हैं। धार्मिक क्रियाओं में इनका प्राय व्यवहार होता है।

प्रस्कृत—वैदेषिक दर्शन अगुवादमुलक भौतिकवादी है। हथ्यों के तो प्रकार इससे मान्य है। उनसे प्रथम चार परमाणुओं के प्रकार हो। प्रत्यंक परमाणु अपरिवर्तनशील एवं अतिना सत्ता है। ये चार प्रकार के गुण रखते हैं, यया गय, स्वाद, ताप, प्रकाश (पृथ्वी, जल, वायू, अस्ति के अनुसार)। दो परमाणु मिलकर 'इंघणुक' बनाते हैं तथा ऐसे दो अणुओं के मिलन से 'इंघणुक' बनाते हैं। यं प्रणुक ही वह सबसे छोटी इकाई है, जिसमें विवोध गण होता है और ओ पदार्थ कहा जा मस्ता है।

ज्यस्वक---तीन अम्बक (नेत्र) बाला (अथवा तीन माता बाला)। यह शिब का पर्याय है। 'महामृत्युक्षय' मन्त्र के जप में शिब के इसी रूप का ध्यान किया जाता है।

च्यास्वकतल — चतुर्वशी तिथि को भगवान् शङ्कर के प्रीत्यर्थ यह त्रत किया जाता है। प्रत्येक वर्ष के अन्त में एक गोदान करते हुए मनुष्य शिवपद प्राप्त करता है। दे० हरिवश, २ १४७।

श्यास्त्रहोम— 'साकमेथ' के अन्तर्गत, जो चातुर्मास्ययत्र का तृतीय पर्व है उसमें मितृयत्र का विधान है। इसी यक्ष का हुसरा भाग है 'श्यास्त्रक्षांग' जो घट के लिए किया जाता है। इसके उद्देश्य देखता को प्रसन्न करना तथा उन्हें दुसरे लोगों के पास भेजने के लिए तैया न रुत्ना है, जिससे यक्षकर्ता को कोई हानि न हो। भौतिक उत्यात के अवसर पर 'शतरुद्रिय होम' भी उपर्युक्त यज्ञ के ही समान शान्तिप्रदायक होता है।

च्यहः स्थूषः — विष्णुवर्म० १ ६० १४ के अनुसार जब एक तिथि (६० घडी से अधिक) तीन दिन तथा रात का स्पर्म करती है तब उसे व्यवः स्पृक् कहा जाता है। इसमें एक तिथि की वृद्धि हो जाती है।

त्रेलोक्यमोहनतन्त्र—'आगमतत्त्वविलास' की तन्त्रसूर्व में उद्भुत यह एक तन्त्र है।

त्रेलोक्यमारतन्त्र—'आगमतत्त्वविलास' की तन्त्रसूची में उद्घृत यह एक तन्त्र ग्रन्थ है।

स्वचा—वैदिक देवों में अति आसीन नव्यटा जिल्लकार देवता है तथा देवों का निर्माणकार्य स्त्री के असीन है। 'त्याटा' का शाबिक अर्थ है निर्माण करतेवाला, जिल्लकार, वास्तुकार। विद्यवकार्य भी यही है। यहां थी' का प्रयास भी हो, सकता है। सभी बल्लुओं को निविचत आकार में अलंकुत करना तथा गर्भावस्था में पिष्य को आकृति प्रयान करना स्वका कार्य है। मनुष्य एवं पशु सभी जीवित कभों का जन्मदाता होने के कारण यह बंध एवं जनन्यनित का अतिनिधि है। यह नमुख्यवाधि का पूर्व है, स्थीत प्रथम मनुष्य या और उसकी पूर्व सप्ता मनुष्य प्रा अत्र उसकी पूर्व सप्ता मनुष्य प्र अत्र उसकी पूर्व सर्वा स्ता पूर्व है। इस्य एवं एवं एवं पूर्व विद्वका प्र १९५२, २, १७६३ उसके पूर्व है। स्वष्टा का एक पूर्व विद्वका है।

## 52

 च—व्यञ्जन वर्णों के तवर्ग का डिनीय अक्षर । कामचेनु-तन्त्र में इसका तान्त्रिक महत्त्व निम्नलिखित प्रकार से बताया गया है

यकार जननगराङ्कि कुण्डलोमोक्सपिती। तिचानिमाहित वर्ण विविन्दुसिहतं सदा। पञ्चवस्यायं वर्ण पञ्चयाणास्मकं सदा। अरुणादित्यसकाणं पकारं प्रणयास्मदः।। तत्रकारस्य में इनके अनेक नाम वत्रवारं या है . य स्थिरामी महायानियंग्यियाहो प्रयानकः। जिल्लो विरासिनो दण्डी महकाली चिल्लोण्ययः। हरूणो बुर्जिकमाँ व स्थानामाणिराधरः। वरदा योगदा केंद्री सामजानुमोजन्न । लोलोजज्जियनी गुह्यः शरक्जन्द्रविदारकः। इसके घ्यान की विधि निम्नांकित है:

नीलवणौँ त्रिनयना षड्मुआं बरदां पराम् । पीनवस्त्र परीधाना सदा सिद्धिप्रवायिनीम् ॥ एवं ध्यात्वा यकारत्नु तत्मन्त्रं दशका अपेत् । पञ्चादेवमयं वर्णं पञ्चाप्रामयं सदा ॥ तरुणादित्यसकारं थकारं प्रधाम ध्रम् ॥

 च---यह माञ्कलिक घ्विन है (मेदिनी)। इसीलिए कंगीत के ताल में इसका संकेत होता है। इसका तास्विक अर्थ है रक्षण। दे० एकाझरकोश।

म—मेदिनीकोण के अनुसार इस्का अर्थ है 'वर्बत'। तत्त्र में यह भय से रक्षा करने बाला माना जाता है। कही-कहीं इसका अर्थ 'भयिवह्न' भी है। शब्दरत्नावली में इसका अर्थ 'भक्षण' भी विया हुआ है।

सानेसर(स्वाच्चोबर) तिर्थं—यह तीर्थंस्थान हरियाणा प्रदेश में स्थित है और सानेसर शहर से लगाच्या दो कार्जीय की दूरी पर अल्यन्त ही पवित्र सरोदर है। इसके तट पर स्थाव्यीवदर (स्थाप्)—शिव ) का प्राचीन मस्दिर है। कहा जाता है कि एक बार इस सरोबर के कुछ जलिनदुओं के स्थां से ही महाराज बैन का कुछ रोग दूर हो गया था। यह भी कहा जाता है कि महा-भारतीय युद्ध में पाण्डवों ने पूजा सं प्रमन्त शकरजी से यही विजय का आशीर्याद सहण किया था। पृष्यभूति वश के प्रसिद्ध राजा हथे बईन पाण्डवें के पह राज-शासी थी। शाचीन काल से यह प्रसिद्ध वैद तीर्थ हैं।

### \*

बक्स-आदित्यवर्ग के देवताओं में एक। कहा जाता है

कि ब्रहिति ने दक्ष को तथा दल ने अदिति को जम्म
दिया। यहां क्रवित हिए के स्थोतन्य एव दय पुरुषतत्व्व
का प्रतीक है। दल को बळशाळाँ, बुढिशाळी, अन्दर्शिष्टयुक्त एव इच्छायिकसम्पन्न कहा गया है। दसकी कुकना
वरण के उत्पादनकार्य, शक्ति एवं कच्छा से हो सकती है।
किन्दरपुराम से दक्ष प्रयापित की विस्तृत पौराणिक कथा
दी हुई है। दल को पुत्री सती शिष के ब्याही गयी थी।
दक्ष ने एक यक्ष किया, जिसमें क्या देवताओं को निसन्त्रण
दिया किन्तु शिव को नहीं बुलाया। सती अनिमन्त्रिय

उसने अपना शरीर त्याग दिया। इत घटना से कुछ हो-कर सिखने अपने गणों को मेजा जिन्होंने यह का जिल्लास कर दिया। शिख सती के शव को कन्ये पर लेकर विजिल्ल पूसने रहे। जहां-जहां सती के शरीर के अंग गिरं वहां-वहां विविध सीर्थ वन गये।

दक्ष नाम के एक स्मृतिकार भी हुए है, जिनकी धर्मशास्त्रीय कृति 'दक्षस्मृति' प्रसिद्ध है।

बक्त पार्बीत —पर्वत के बशज दक्ष पार्वित का उल्लेख शतपथ बाह्मण (२.४,४.६) में एक विषोध यज्ञ के सन्दर्भ में हुआ है, जिसे उसके बशज दालायण करते रहे तथा उसके प्रमाब से बाह्मणकाल तक वे राज्यपद के भागी बने रहे। इसका उल्लेख कोषीतिक बाह्मण (४.४) में भी है।

विज्ञवत क्यर्व—विसञ्ज्ञाओं का एक विरुद्ध (ऋ० वे० ७,३३.६), क्यों कि वे केशों की वेणी या जटाजूट बनाकर उसे मस्तक के दक्षिण भाग की और अनुकाये रखते थे।

उसे महत्तक के राक्षण भाग का आर झुकार रखत था ।
बिलाग—प्रज करने वाले पुरोहितो को दिये गये दान
(मुक्क) को यहिला कहते हैं। ऐसे अवसरो पर 'पाय' हो
प्राय: चुक्क होती थी। वानस्तृति तथा बाह्यणों में इसका
और भी विस्तार हुआ है, जैसे गाएँ, अब्ब, भैस, ऊँट,
आञ्चयण आदि । इसमें भूमि का ममावेश नहीं है, क्योंकि
पूमि पर सारे कुट्टब का अधिकार होता था और का
सभी सबस्यों की अनुमति के इसका दान नहीं किया वा
सकता था। अतएब भूमि अधेय समझी गयी। किन्तु मध्य
वृष आतं-आते भूमि भी राजा द्वारा दक्षिणा में दी आने
कामी। फिर भी इसका अर्थ था भूमि से राज्य को जो
आद होती थी, उसका दान।

प्रतंक वार्षिक अथवा माजुलिक क्रप्त के बत्त में पुरीहित, ऋतिक अववा ब्राह्मणों को दिख्या देना आवार के दिख्या देना आवार के प्रतिकार देना सुकल नहीं मिलता, ऐसा विश्वास है। ब्रह्मचर्य अपवा अध्ययन समात होने पर शिष्य द्वारा आचार्य (पुर) को दिख्या देने का विचान मुस्तुकों में पाया जाता है। सिख्यासार—वीन सत के अनुरूप ही शास्त सत मी निगमों पर आचारित हैं, वसन्तर अब आगमों के बिस्तुत आचार का शास्त मत मी निगमों पर आचारित हैं, वसन्तर अब आगमों के बिस्तुत आचार का शास्त मत मी नामों पर आचारित हैं, वसन्तर अब आगमों के विस्तुत आचार का शास्त मत से और भी समावेश हुझा तब वे निगमानुर्ताहत खास- सत का नाम दिक्षणां स्वास दिख्या सार स्वास पर वाचा । आजकर हम दिख्याचा चार का भी एक विशिष्ट रूप बन गया। वाचन है। इस मार्ग पर

चलने बाला उपासक बाजने को किय मामकर पञ्चतस्य से विवा (गिक्त ) की पूजा करता है और सचा के स्थान में विजयारत (मग) का सेवन करता है। इंस मार्ग को बामावार से पेवल मार्ग को बामावार से प्रवच्चा मार्ग को से बामावार का प्रवचन सेवा जाता है।

विभाणाचारी----दक्षिणाचार का आचरण करने वाले शाक उपासक । दे० 'दक्षिणाचार'।

बिजनामृति उपनिवन्-एक परवर्ती उपनिवद् । बिजनामृतिस्तीनवारिक--पुरस्वराचार्य (मण्डन मिश्र) ने सन्यास लेने के बाद जिन अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया उनमें से एक यह ग्रन्थ भी है।

बण्ड-मनुम्मृति में बण्ड को देवता का रूप दिया गया है बिसका रङ्ग काला एवं आंखे लाल है, जिसे प्रवापित के सर्प के अवतार एवं अपने पुत्र के रूप में उत्तम दिया। बण्ड ही बिंदर में शान्ति का रकत है। इसकी अवृत्यांस्थित में शक्तिशाली निवंलों को सताने लगते हैं एवं माल्य न्याय फैल जाता हैं जिने बड़ी मखलों छोटी मछलों को निमाल जाती हैं, उमी प्रकार वहें लोग छोटे लोगों को मिटा डाम्बे हैं।

वण्ड ही बास्तव में राजा तथा शासन है, यदािप इसका प्रयोग राजा अववा जिंवत अधिकारी बारा होता है। अगराध से मुस्तर बण्ड देने पर अजा रुष्ट होती है तथा अगराध से मुस्तर बण्ड देने पर अजा रुष्ट होती है तथा अनुदर दण्ड देने पर बहु राजा का आदर नहीं करती। अतराध राजा की जीत तौल कर वण्डियान करें। यदि अपराधि को राजा विष्टत न करें तो वहीं उसके किये हुए अपराध एवं पापी का प्राणी होता है। मनु ने 'वण्ड' के साहास्य में कहा हैं.

दण्डः शास्ति प्रजा सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । दण्डः सुसेषु जार्गति दण्डं धर्म विदुर्बुकाः ।।

[ दण्ड ही शासन करता है। दण्ड ही रक्षा करता है। जब सब सोते रहते हैं तो दण्ड ही जागता है। बुद्धि-मानों ने दण्ड को ही धर्म कहा है।]

बण्डनीति — राजशास्त्र का एक नाम । यह शास्त्र अति प्राचीन हैं। महाभारत, शास्त्रिपर्य के ५९वें अध्याय में लिखा है कि सत्ययुग में बहुत काल तक न राजा था, न

दण्डा प्रजा कर्मानुवाभिनी थी । फिर काम, कोय, क्रोमारि दुर्गुल उत्पन्न हुए । कर्तव्याम्मर्रव्य का ज्ञान मरूट हुमा एमं 'मास्य प्रचार का ओक्साका हुआ । ऐसी रहा में देवों की प्राचेना पर बहु॥ ने एक लाख कप्यायों वाला 'वष्टकीति' नाम का मीतिशास्त्र एव डाला । इसी के सिक्तिय कप आवश्यकतानुतार सम्य-समय पर 'वैशा-लाख', 'बाइस्तरक', बाहस्त्रप्य शास्त्र', 'बीशनती नीति', 'बर्चशास्त्र', 'कामस्वकीय नीति' एवं 'बुक्नगीतिसार' हुए । स्वतीति का प्रयोग राजा के द्वारा होता था । यह राज-धर्म का ही प्रयुक्त कड्स हुं ।

कौटिल्य ने अपने 'अर्थशास्त्र' के विद्यासमुद्देश प्रक-रण में विद्याओं की सूची में दण्डनीति की गणना की है: 'आत्वीक्षिकी-त्रमी-वार्ता-दण्डनीतिक्वीत विद्याः ।'

कीटिल्य ने कई राजनीतिक सम्प्रदायों में जीशनस-सारता का उल्लेख किया है जो केवल दण्डमीति को ही विद्या मानता था। परन्तु उल्होने स्वयं इसका प्रतिवाद किया है और कहा है कि चार विद्यार्ग है ( चतल एव विद्याः) और इनके सन्दर्भ में हो दण्डमीति का अध्ययन हो सकता है। जर्मशास्त्र में दण्डमीति के निम्नाकित कार्य बताये गये हैं:

- (१) अरुब्धलाभार्था (जो नहीं प्राप्त है उसको प्राप्त कराने वाली),
- (२) लब्धस्य परिरक्षिणी (जो प्राप्त है उसकी रक्षा करने वाली),
- करन वाला ), (३) रक्षितस्य विवर्धिनी ( जो रक्षित है उसकी वृद्धि करने वाली ) और
- (४) वृद्धस्य पात्रेषु प्रतिपादिनी (बढे हुए का पात्रो में सम्यक् प्रकार से विभाजन करनेवाली)।
- बण्डी----वर्गुर्च आश्रम के कर्तब्य व्यवहारों के प्रतीक रूप बीस का दण्ड जो संत्याणी हाण में धारण करते हैं, वे दण्डी कहें जाते हैं। आजकल प्राय शङ्कर स्वामी के अनुमानी दिख्यों का विषेष प्रचलत है। यह उनके दसनामी संत्यासियों का एक आन्तरिक वर्ग है। इनके नियमानुनार केवल बाह्मण ही दण्ड धारण कर सकता है। इनके किल्पाएं इतनी कठिन है कि ब्राह्मणों में भी कुछ बोंदे ही उनका निवाह कर सकते हैं और अधिकांश इस अधिकार का उत्योग नहीं कर पति।

वसमोरकसंवाव---नागरी प्रवारिणी सभा, काशी ने गुरु गोरखनाथ ब्रिटिंग्स ३७ ग्रन्थ खोज निकाले हैं, जिनमें से 'दत्तगोरखसंवाद' भी प्रमुख ग्रन्थ है।

वस्त तापस—पञ्चर्यिश ब्राह्मण (२५१५.३) के वर्णनानु-सार दत्त तापस तयाकथित सर्पयज्ञ में होता पुरोहित था।

बस सम्बद्धाय-प्राचीन वैष्णयो के व्यापक भागवत सम्प्रदाय की अब तीन वाकाएँ गायी जाती हैं—व्यादकरी सम्प्र-दाय, रामवासी पत्र एवं दत सम्प्रदाय । ये सीनो सम्प्र-दाय महाराष्ट्र में ही उत्पन्न हुए और अही के स्क्रें । इन सम्प्रदायों में उच्च कोटि के स्त, भक्त और कि हो गये हैं। दत्त सम्प्रदाय तीनो म पुराना है। इसके आराज्य या आवशं अवधुनगाज दत्तास्य माने जाते हैं।

बणहीम—स्तक पृत्र पृष्ठण करने के समय इस धार्मिक विश्विक का अनुष्ठान होता है। हिन्दुओं में पृत्रहीन पिदा अपना उत्तराधिकारी एवं बचाररम्परा स्थापित करने के लिए दूसरे के पृत्र को ब्रहण करता है। इस अवकर पर उसे दूसरी आवश्यक विश्वियों के करने के पश्चात् आहुति-होम अथवा 'बसहोम' करना पड़ता है। इस होम का आशय देवों का सालित्व प्राम करना होता है कि उनकी उपस्थित में पृत्रसंग्रह का कार्य सम्पन्न हुआ।

वसार्थ्य — आगमवर्ग की प्रत्येक संहिता प्रारम्भिक क्य में किसी न किसी सम्प्रयाय की पूजा या स्विजन्त का वर्णन उपस्थित करती है। दमार्थिय की पूजा इस नाम की 'दमार्थ्ययहिता' में उपलब्ध है। दसार्थ्य को मानभाउ सम्प्रदाय वाले अपने सम्प्रदाय का मुख्य आचार्य कहते हैं तथा उनकी पूजा करते हैं। दसार्थ्य की अस्पष्ट मृतिपूजा छाया कर में मानभाउ सम्प्रदाय के हतिहाल के गाय संलग रही हैं।

दत्तावेय को ऐतिहासिक संन्यासी मान लिया जाय तो अवस्य ही वे महाराष्ट्र प्रदेश में हुए ्रोगे तथा गावविपिर (मेककोट ) से सम्बन्धित रहे होंगे। जैमा नारवपुराण में जिल्लिकाट है, उन्होंने मैसूर्रिक्षत गावविपिर को मात्रा की थी। सम्रति जनका प्रतितिधित्व तीन मस्तक वाली एक सन्यासी मृति से होता है और इस प्रकार विमूर्ति भी ममस्त्र जाते हैं। उनके साथ चार कुत्ते एवं पृथ्वी के प्रतीक हैं। ३१२ **ब**सात्रेय*उपनिवद्***र्वाय** 

किन्तु मानभाउ लोग उनको इस रूप में न मानकर कृष्ण का अवतार समझते हैं।

क्सात्र य उपनिषद्---एक परवर्ती उपनिषद् है, जिसका सम्बन्ध दत्तात्रेय सम्प्रदाय अथवा मानभाउ सम्प्रदाय के आरम्भ से हैं।

क्लात्र विजन्मवत - मार्गशीर्थ की पूर्णमासी को इस बल का अनुष्ठान होता है। महर्षि अत्रिकी पत्नी अनसूया अपने पुत्र को 'दत्त' नाम से पुकारती थी, क्योंकि भगवान ने स्वयं को उन्हे पुत्र रूप में प्रदान कर दिया था। साथ ही बे अति मुनि के पुत्र थे, इसलिए ससार में दत्त-आत्रेय के नाम से वे प्रसिद्ध हुए । दे० निर्णयसिन्धु, २१०; स्मृतिकौस्तुभ, ४३०, वर्षकृत्यदीपिका, १०७-१०८ । भगवान् दत्तात्रेय के लिए महाराष्ट्र में अपूर्व भक्ति देखी जाती है। उदा-हरण के लिए, इनसे सम्बद्ध तीर्थ औदुम्बर, गाङ्गापारा, नरसोवा-बाडी इत्यादि महाराष्ट्र में ही हैं। दत्तात्रेय ने राजा कार्तवीर्य को वरदान दिया था (वनपर्व, ११५. १२) दत्तात्रेय विष्णु के अवतार बतलाये जाते हैं, उन्होंने अलर्क को योग का उपदेश दिया था। वे सह्याद्रि की कन्द-राओं और घाटियों में निवास करते थे और अवधूत नाम से विख्यात थे। तमिलनाडु के पञ्चाङ्को से प्रतीत होता है कि दत्तात्रयजयन्ती तमिलनाडु मे भी मनायी जाती है।

बसाव व सम्बदाय—दत्तात्रेय को कृष्ण का अवतार मान-कर पूर्वा करने बाले एक सम्बदाय का उदय महाराष्ट्र प्रदेश में हुआ। इसके अनुसायो बैण्णव हैं। ये मूर्तिपूचा के विरोधों हैं। इस सम्बदाय को 'मानशाउ', 'दस सम्ब-दाय', 'महानुभाव पन्य' तथा 'यूनिमार्ग' भी कहते हैं।

महाराष्ट्र प्रदश्न, बरार के ऋडिसुर में इसके प्रधान महत्त का मठ है। परस्तु महाराष्ट्र में हो ये लोग लोकप्रिय न हो पाये। महाराष्ट्र के सत्तक्वि एकताय, गिरिषर आदि ने अपनी कित लावों में इसकी निन्दा की है। तल १८९१ में माचवराव पेषवा ने करामा निक्ताला कि "मानमाज पत्र पूर्णतमा निनिद्ध हैं। उन्हें बर्णवाह्य समझा आया। न तो जनका वर्णीवम से सन्वत्य है और न छहा दर्शनी में स्थान है। कोई हिन्दू उनका उपदेश न चुने, नहीं तो बातिष्युत्त कर दिया जायगा।" समाज उनहें अपट कहुकर तरहनारहु के बीच लगाना। या। वो हो, हतना तो स्थाट ही है कि

यह सुधारक पन्य वर्णाश्रम धर्म की परवाह नहीं करता था और इसका ध्येय केवल भगवद्भजन और उपासना मात्र था। यह भागवत मत की ही एक शास्त्रा है। ये सभी सहभोजी हैं किन्तुमांस, मद्य का सेवन नहीं करते और अपने संन्यासियों को मन्दिरों से अधिक सम्मान्य मानते हैं। दीक्षा लेकर जो इस पन्थ में प्रवेश करता है, वह पूर्ण गुरु पद का अधिकारी हो जाता है। ये अपने शवो को समाधि देते हैं। इनके मन्दिरों में एक वर्गाकार अथवा वृत्ताकार सौध होता है, वही परमात्मा का प्रतीक है। यद्यपि दत्तात्रेय को ये अपना मार्गप्रवर्तक मानते है तो भी प्रतियुग में एक प्रवर्त्तक के अवतीर्ण होने का बिश्वास करते हैं। इस प्रकार इनके अब तक पांच प्रवर्लक हुए हैं और उनके अलग-अलग पौच मन्त्र भी हैं। पाचीं मन्त्र दीक्षा में दिये जाते हैं। इनके गृहस्य और संन्यासी दो ही आश्रम है। भगवद्गीता इनका मुख्य ग्रन्य है। इनका विशाल साहित्य मराठा में है, परन्तु गुप्त रखने के लिए एक भिन्न लिपि में लिखा हुआ है। लीलासवाद, लीलाचरित्र और सूत्रपाठ तथा दत्तात्रेय-उपनिषद् एव सहिता इनके प्राचीन ग्रन्थ है।

विक्रम की चौरहुकी शती के आरम्भ में सन्त चक्रवर ने इस सम्प्रदाय की जीगोद्वार किया था। जान पड़ता है, चक्रवर ने हीं इस मम्प्रदाय में के युष्पार किये जो उस समय के हिन्दू ममाज और सस्कृति के विचरीत करता वे। इस कार्य यह सम्प्रदाय मनतात्ती हिन्दुओं को दृष्टि से गिर गया और बार को राज्य और समाज दोनों द्वारा निर्माण माना जाने ज्या। बस्त चक्रवर के बार सन्त नागदेव पट्ट हुए जो यादवराज रामचन्द्र और सम्प्र योगी ज्ञानेवर के मम्प्रकालीन थे। यादवराज रामचन्द्र का समय सन्द २२२८-१३६ है। सन्त नागदेव पट्ट ने भी इस सम्प्र-वाय का अच्छा प्रचार किया।

मानभाउ सम्प्रदाय बाले भूरेरङ्ग के कपडे पहनते हैं। तुलसी भी कष्ठी और कुण्डल धारण करते हैं। अपना मत गुन्त रखते हैं और दीक्षा के पश्चात् अधिकारी को ही उपदेश देते हैं।

वत्तात्रेयसंहिता—दल अथवा मानभाउ सम्प्रदाय का प्राचीन ग्रन्थ।

**बधि**—वैदिक साहित्य में विध का उद्धरण अनेक बार आया है। 'शसपय बाह्मण (१.८.१.७) में घृत, दिख, मस्सुका क्रम से उल्लेख है। द्विथ सोम में मिलाया बाता या। 'वध्यावित' सोम का हो एक विक्व है। परवर्ती वार्मिक साहित्य में विष को लिखि का प्रतीक मानते हैं और माङ्गुलिक अवमरों पर अनेक प्रकार से इसका उपमोग करते हैं।

व्यविष्— प्रकार ति प्राचीन ऋषि । सरप्युन के दीर्घकाल में ही कई बार बेरो का संकोच-विकास हुआ है। महाभारत के शायरपर्थ में कथा है कि एक बार अवर्षण के का ऋषि लोग देश के बाहर बारह वर्ष तक रहने है बेरो की पूरू पाये थे। तब व्यविष्ठ ने और सरस्वती के पुत्र तारस्वत ऋषि ने अपने से नहीं अधिक बूढे ऋषियों को किर से बेर चुताये थे।

दभीचि के स्थाम की कथा भारत के उच्च आदर्श की प्रोत्तक है। बुद नामक अपूर को मार्टन किए कब देवों ने दभीचि से उनकी अस्त्यामें मोगी तो उन्होंने योगवल से प्राण त्याग कर हिंदुयों दे दी, उनसे बच्च का निर्माण हुआ और उसका उपयोग करके इन्द्र ने कृत अपूर का बच्चा निराण और शिव के धनुत भी इन्हीं हर्इदियों से बनायं गये थे।

सम्बद्ध अपवर्षण — एक व्यक्ति । क्यूब्येट में इनको एक प्रकार का देवता कहा गया है (१८०,१६,८४,१२,१४,१४, ११६,१२,११०,२,१९०,९), किन्तु परवर्ती सहि-ताओं (तैतिन र्श्व ५,१९,९,६,३,काठक सं०१९४) एव ज्ञाह्मणो (शतपय ४१,५,१८,६५,४,३,३,१४९,४, १८,२०,२५,५,१३, बृहदा० उप० २५,२२; ४,५,१८ आदि) में उन्हें अध्यापक का रूप दिया गया है। प्रव्यक्तिय ब्राह्मण (१२८,६) तथा गोपन ज्ञाह्मण (१५,२१) में अस्पष्ट रूप से उन्हें आदिवस्त भी नहां गया है।

विश्वत-अवण शुक्ल द्वादशी को इस बत का अनुष्ठान होता है। बतकत्तर्रा इस काल में वही का सेवन नहीं करता।

विवस्केतिपवत—अत्तरायण की ( मकर ) संक्रांति से प्रारम्भ कर प्रयोक सक्कांति को एक वर्ष तक इस वर्र का काचरण होता है। भगवानु नारायण तथा ळक्ष्मी की प्रतिसामों को वहीं में स्नान कराना चाहिए। मध्य या तो ऋष्वेद, र.२२.२० होगा या श्लीमृनमां नारायणार्य (वर्षकृद्धवनेश्ला, २९८.२२२) होगा। वर्षीचितीर्थ — यह सरस्वती नदी के तट पर है, इस स्थान पर महींच दथीचि का आश्रम था। इन्होंने देवराज इन्द्र के मौगने पर राक्षसों का सहार करने के उद्देश्य से बच्च बनाने के लिए अपनी हर्द्दाओं का दान किया था।

बगु—वया के बादल का ताम, जो केवल कुछ ही। दूर वरसाता है। वनु वृत्र (अबुर) की मौ का नाम भी है। ऋस्वेद (१०१२०६) में सात दनुओं (दानवों) को वर्गन है, जो दनु के पुत्र है और जो आकाश के फिन्मन भागों को घेरे हुए है। वृत्र उनमें सबसे बड़ा है। ऋष्वेद (२ १२,११) में दनु के एक पुत्र शासर का वर्णन है जिसका इन्द्र ने ४०वें बसन्त में वन्न किया, जो बडें पर्वत के उत्तर किया विस्तार के साथ वर्णित है।

बक्त-सुन्देद तथा परवर्ती प्रन्तों ये 'दन्ते' शब्द का प्रयोग बहुजता से हुआ है। दुन्तवार्थ एक साधारण कर्म था, विवेष कर यह करने को तैयारी के समय स्नान, धीर (केश-दमप्) कर्म, नक कटाना आदि के साथ हमें भी किया जाता या। अवर्षवेष में बालक के प्रथम उनने वाले दो दन्तों का वर्णन है, महर्षि एकका ठीक काषण अस्पन्ट है। ऐत्रेर्य बाह्मण में बच्चे के पूच के दोतों के पिरने का वर्णन ही। ब्रुट्येष में इस शब्द का एक स्थान पर गजदरन जर्थ जगाया गया है। दन्तिविक्सा शास्त्र अविलय या या नहीं, यह सन्देहासक है। ऐत्रेर्य आरप्यक में हिरण्यस्त्व नामक एक मनुष्य या उन्लेख है, जिससे यह वसुमान किया जाता है कि दौरों को गिरने से रोकने के किए। उन्हें स्वर्णनेटि किया जाता वो ते

बमनकपुता—जैत्र शुक्ल त्रयोदशी को इस दन का अनुष्ठान होता है। इसमें कामदेव का पूजन किया जाता है। दमनक पौधा कामदेव का प्रतीक है अत. उसको माध्यम बनाकर पूजा होती है।

वमनभञ्जी— चैत्र शुक्छ जनुर्देशी को इस नाम से पृकारा जाता है, इससे यसनक पीचे के (कत्स्य शास्त्र, मृक तथा पत्तो) प्रत्येक जवयव से कामदेव की पूजा की जाती है। देठ ई० आई०, जिल्द २३ ए० १८६, जहाँ स० १२९४ में विच्चेद्वर शिक्ष के एक शिवालय निर्माण का जल्लेखा किया गया है (मुक्तार १२ मार्च १२३७)।

क्यनकमहोस्सव--- यह वैध्यवद्भत है। वैत्र शुक्ल चतुर्दशी को

३१४ दननकारोपण-वर्ष

इस तत का अनुष्ठान होता है। समयान् विष्णु की पूजा का इसमें विधान है। दसनक नामक पौषं को प्रतोक बनाकर पूजा होती है। साधारणत 'दमनक 'काम' का प्रतोक है, परन्तु विष्णु भी प्रवृत्तिमार्गी (कामनाप्रधान) देवता है। अतः इनका प्रतोक भी दमनक बना लिया गया है। इसमें निम्नलिखित कामगायत्री का पाठ किया जाता है—

> तत्पुरुषाय विद्यहे कामदेवाय घीमहि । तन्त्रोऽनङ्काः प्रचोदयात् ॥

बस्तकसारीपम — एस ब्रत में बैठ प्रतिपद्मा से पूर्णिमा तक दमनक पीचे से भिन्न-भिन्न देवों की पूर्व का विचात है। यथा उमा, शिव तथा अनिन प्रतिपदा के दिन, द्वितीया को बह्मा, तृतीया को देवी तथा बाबूर, चतुर्धी से पूर्णिमा तक कमध गणेवा, नाम, स्कन्द, मास्कर, मातृदेवता, महिष्मार्विनी, सर्म, ऋषि, विच्लु, काम, शिव और शबी तहित रुष्ट गुणंवत होते हैं।

वमनक्षेत्रसम्-यह वीं व तत है। वैत्र शुक्ल जुदुवंशी को इसका क्लुग्लान होता है। किसी उचाल में समनक पीचे की पूता को जाती है। वकांक वृद्ध के पूल में शिव की स्तुति की जाती है। वेश के स्वानमुद्देशपद्धति, २२वाँ पटल। इसमें एक जावा आक्ष्मान है जब कामदेव ने शिव पर अपना आप छोड़ा चाहा तब उनके तृतीय नेत्र वे भैरव नाम की अभिन निक्छों। शिवजों ने उसका नाम बमनक रखा। किन्तु पार्वती ने उसे पुर्वती पर एक पीचा हो जाने का त्रस्तान दे विद्या। नवनन्तर शिवजों ने उसे परवान दिया। कि स्तान दे विद्या। नवनन्तर शिवजों ने उसे प्रवान दिया। विद्या के स्तान देश स्वान है स्वान स्वान है स्वान है स्वान के सन्त्रों से उसकी पूजा करें। तो उनकी सामद्र मनोवाष्ट्रप्राण दूर्ण होगी। इस ति अन्त्रस्त्राव्या प्रवान के मन्त्रों से उसकी पूजा करें। तो उनकी सामद्र मनोवाष्ट्रप्राण पूर्ण होगी। इस ति अन्त्रस्त्राव्या करें। तो उनकी सामद्र मनोवाष्ट्रप्राण पूर्ण होगी। इस ति अन्त्रस्त्राव्याम्य के मार्वि हैं।

वयानच सरस्वती—आर्यसमाज के प्रवर्तक और प्रवर तुधार-वादी संच्यासी। जिस समय केरावचन्द्र तेन बाह्यसमाज के प्रचार मे सकल्प के लगभग उसी ममय वर्डी विराजानच्य की मयुरपुरी स्वित कुटी से प्रचण्ड अधि-शिखा के समान समीवल से प्रज्वित, वेदविधानियान एक सच्यामी निकला, जिससे पहले सहस्वत विदयन सम्यासी स्वामी दयानच्य सरस्वती थे।

विक्रम सं० १८८१ में इनका जन्म काठियावाड में एक शैव औदीच्य ब्राह्मणकुल में हुआ। इनका शैशव काल में मुलशकूर नाम था। ये बड़े मेवावी और होनहार थे। ब्रह्मचर्यकाल में ही ये भारतोद्वार का वत लेकर घर से निकल पडे। भारत में घुम घमकर खब अध्ययन किया, बद्रत काल तक हिमालय में रहकर योगाम्यास एवं घोर तपस्या की, संन्यासाश्रम ग्रहण करके 'वयानन्द सरस्वती' नाम धारण किया। अन्त में सं० १९१७ में मणरा आराकर प्रज्ञाचक्ष स्वामी विरजानन्द से साङ्क वेदाध्ययन किया। गुरुदक्षिणा में उनसे बेद प्रचार, मृतिपुत्रा खण्डन आदि की प्रतिज्ञाकी और उसे पूरा करने को निकल पड़े। प्रतिज्ञा तो व्याज मात्र थी, हृदय में लगन बचपन से लग रही थी। स्वामीजी ने सारे भारत में वेद-शास्त्रों के प्रचार की धुम मचा दी। ब्राह्मसमाज एव ब्रह्मविद्यासमाज (थियो-सॉफिकल सोसायटी) दोनों को परस्वा । किसी में बद्ध बात न पायी जिसे वे चाहते थे। पश्चात सं०१९३२ वि॰ में 'आर्यसमाज' स्थापित किया । आठ वर्ष तक इसका प्रचार करते रहे। सं०१९४० वि० में दीपावली के दिन अजमेर में शरीर छोडा। इनके कार्यों के विवरण के लिए दे० 'आर्यसमाज'।

दमाबाई—वरणदासी पन्य के प्रवर्तक स्वामी वरणदासजी की यो जिष्पाएँ थी, सहजोबाई और दयाबाई। दोनो जिष्याओं ने योग सम्बन्धी पद्य लिखे हैं। इनका समय लगभग १७वी जती वि॰ का मध्य है।

बवाराम—नुजराती भाषा के सबसे बडें कवियों में से एक (१७६२-१८/५३ ई०)। ये तल्लभसम्प्रदाय के अनुयायी थे। इनकी अधिकांदा रचनाएँ कृष्णभक्ति एवं रागानुगा कृष्ण-जीला विषयक है।

दयाशकूर—आव्वलायनश्रीतसूत्र के एक व्याख्याकार। इन्होंने साममन्त्र की वृत्ति भी लिखी है।

वयाशकूरगृह्यसूत्रप्रयोगवीप—शाङ्गायन गृह्यसूत्र की यह एक व्याख्या है।

बहाँ—'दर्श' ते सूर्य-चन्द्र के एक साथ दिवाह देते (नहीं) का बोच होता है जो पूर्णमामी का प्रतिलोध (अमावस्या) जा र है। अधिकातमा यह शब्द धीर्मक कर 'दर्ध-पूर्णमास' (अमावस्या-पूर्णमाकृत्य) के रूप में प्रयुक्त होता है तथा इस दिन विशेष यजकर्म आदि करने का महत्त्व है। उससे वैदिक काल में अमान्य मान प्रचलित होना संभावित होता है, किन्तु यह पूर्णस्या मिस्स नहीं है। केवल 'दर्ब खब्द प्रथम आने से यह सम्बायना की जाती है। वर्षेय — इस अबर को उत्पत्ति 'दुण्' (देवना) चातु मे हुई है। यह अवकांकन वाहरी एवं आन्तरित्व हो सकता है, स्वयं का निरीक्षण अथवा अन्वेषण हो सकता है, अपवा आया का कान्तरिकता के सम्बन्ध में ताकिक अनुवन्धान हो सकता है। प्रायः दर्धन का वर्ष बाकोचनात्मक अभिस्वर्षक, ताकिक मापरवर्षक का अवश्री अपाणी होता है। यह विचारों की प्रण्या हो हैं, जिसे आम्प्रत्तिक (आरिक्षक) अनुवन्ध तक्ष प्रत्ये के अन्तरित्व अनुभव को प्रमाणित करना तथा उसे का स्वर्षक अनुवन्ध को प्रमाणित करना तथा उसे तक्ष्मित दंग से प्रचारित करना दर्धन कहुन छाता है। अधिक विद्या में बेतन और अच्चित ये हो प्रवार्ध है। इनके वाहरी और स्त्रृत भाव पर बाहर से विचान करने वाले अस्तर को पित्राणं और भीरित तथा मूक्ष्म साथ पर बाहर से विचान करने वाले आस्त्र को पित्राणं और भीरित तथा मूक्ष्म साथ पर बाहर से विचान करने वाले आस्त्र को पित्राणं और भीरित तथा मूक्ष्म साथ पर सावहर से विचान करने वाले आस्त्र को पित्राणं और भीरित तथा मूक्ष्म साथ पर सावहर से विचान करने वाले आस्त्र को पित्राणं और भीरित तथा मूक्ष्म साथ पर सावहर से विचान करने वाले आस्त्र को पित्राणं और सीरित तथा मूक्ष्म साथ पर सावहर है।

भारत में बारह प्रमुख दर्शनां का उदय हुआ है, इनमें से छ. मास्तिक एवं छ आस्तिक हैं। बार्बाक, माध्यमिक, योगाचार, सीशानितक, बैमाधिक और आहंत ये छः दर्शन तास्तिक इसिल्पण कहे जाते हैं कि ये बेद को प्रमाण नहीं मामते (नास्तिक करिल्पण करे जाते हैं कि ये बेद को प्रमाण नहीं मामते (नास्तिक करिल्पण एवं मीमासा दर्शन बास्तिक हैं। पूर्वोक्त को नास्तिक करिल्प का मामल यह हैं कि वे ऋस्वेदादि बारों के को नास्तिक करिल्प का मामल यह हैं कि वे ऋस्वेदादि बारों के वों का एक भी प्रमाण गही मामते, प्रस्तुत कहा अकार मिलला है वहां बेदों की नित्त करिल्प में महा जाता है। आस्तिक दर्शन छः—स्थाय बेतीबिक भी कहा जाता है। आस्तिक दर्शन एवं वेदानत है। ये बेदों को प्रमाण मामते हैं इसिल्प वीदिक अपवा जातिक दर्शन कहलाते हैं।

निस्सन्तह ये बारहो त्यंन विचार के क्रम-विकास के खोतक हैं। संस्थ में यह कहा जा सकता है कि भारत की पृथ्यपूर्ण में निकले हुए जितन सम्मन अपवा स्वार में पित्र हैं। प्राप्त में मिकले हुए जिता सम्मन अपवा स्वार में फैंके हैं उन सबके मुक्त आधार ये ही बारह दर्जन है। व्याक्शायेद से और आचार-व्यवहार में विविध्याला जाने से सम्प्रदायों की संख्या बहुत वह गयी है। परन्तु जो कोई निरपेक भाव से हम दर्जनी का परिशोचन करता है, अधिकारी और पात्रभेद से उसके क्रमदिकास के अनुकल आस्प्रतान की सामग्री हममें अवस्य मिल जाती है।

वर्शन उपनिषद् — यह एक परवर्ती उपनिषद् है। वर्शनप्रकाश — यह मानभाउ साहित्य के अन्तर्गत मराठी भाषा का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है।

बशन्य—ऋपवेद (८.१२) की एक ऋषा में एक व्यक्ति का नाम 'दशस्व' आता है, जिसकी इन्द्र ने सहायता की थी। सम्भवत इसका शाब्दिक अर्थ है 'यज्ञ में दस गोओं का दान करने वाला'।

दशन-'दश' के ऊपर आधारित (दाशमिक) गणना पद्धति । वैदिक भारतीयों की अकव्यवस्था का आधार दण था। भारत में अति प्राचीन काल में भी बहत ही ऊँची संख्यानामावलियां थी, जबकि दूसरे देशो का ज्ञान इस क्षेत्र में १००० से अधिक ऊँचानहीं था। बाजसनेबी संहिता में १:१०,१००,१०००, १०००० (अयत्). १००००० (नियत); १००००० (प्रयत), १००००-००० ( अर्बंद ), १००००००० ( स्यर्बंद ), १०००-००००० (समुद्र); **१**०००००००० (मध्य), १००००००००० (अन्त ); १००००००००० (परार्द्ध) की तालिका दी हुई है। काठक संहिता में भी उपर्युक्त तालिका है, किन्तु नियुत एव प्रयुत एक दूसरे का स्थान ग्रहण किये हए है तथा न्यबंद के बाद 'बड़' एक नयी सख्या आ जाती है। इस प्रकार समझ का मान १०-०००,०००,००० और क्रमश अन्य संख्याओं कामान भी इसी क्रम से बत गया है। तैलिरीय सदिता में वाजसनेयी के समान ही दो स्थानों में सख्याओं की तालिका प्राप्त हैं। मैत्रायणी संद्विता में अयत. प्रयत. फिर अयत. अर्वद, न्यर्बद समद्र मध्य, अन्त, परार्ध सरूयाएँ दी हुई है। पञ्जविश बाह्मण मे वाजसनेयी सहिता वाली तालिका म्याबंद तक दी गयी है. फिर निम्बवंक बढ़, अक्षित तथा यह तालिका १,०००,०००,०००,००० तक पहेंचती है। जैमिनीय उपनिषद-ब्राह्मण में निखर्बक के स्थान में निखर्ब तयाबद्व के स्थान में पद्म तथा तालिकाका अन्त 'अक्षि-ति व्योमान्त' मे होता है। शास्त्रायन श्रीतमत्र न्यर्बद के परचात निखर्बाद, समद्र, मलिल, अरस्य, अनन्त नामावली प्रस्तृत करता है।

किन्तु अयुत के बाद किसी भी उत्पर की संख्या का व्यवहार प्राय नहीं के यगवर होता था। 'बद्द' ऐतरेय बाह्मण में उद्युत है, किन्तु यहाँ इसका कोई विशेष साह्यिक अर्थ नहीं है तथा परवर्ती काल की ऊँची संक्याएँ अत्यन्त उलझनपूर्ण हो गयी है।

दशनासी—आचार्य गङ्कर ने बेदान्ती संन्यासियों का एक सम्प्रदाय बनाया, उन्हें रस रहो में बौटा तथा अपने एक-एक विषय के अन्तर्गत उन्हें रखा, जो 'दसनामी' अर्थात् दस उपनामों वाले संन्याती कहलाते हैं। ये दस नाम है— तीर्य, आश्रम. मरस्वती, भारती, वन, अरप्य, पर्वत, सागर, गिरि और परी।

क्शनाभी (अल्बनाभी)— 'अल्बनाभी' का संस्कृत रूप 'अल्क्यनाभा' है, अर्थीत् जो अल्क्य का नाम ही ज्या करते है। ये एक प्रकार के शैव संस्थाती हैं जो अपने की दसनामी शिवसम्प्रदाय के पृरी वर्गका एक विभाग बत-लाते हैं।

बजनामी बच्ची—आवार्य शङ्कर के दमनामी संन्यासियों में 'दण्ड' भारण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है. किंतु इसकी क्रिया इतनी कंठिन है कि सभी बाह्मण इसे भारण नहीं करते। ये दण्ड भारण करने वाले बाह्मण संन्यासी ही 'दसनामी दच्छी' कहलाते हैं।

दशनामी संन्यासी--दे॰ 'दशनामी'।

वशपदार्थ—वैशेषिक वर्गन विषयक एक प्रत्य, जो जानवह-विरचित कहा जाता है। इसका मूल रूप अप्राप्त है किन्तु चीनी अनुवाद प्राप्त होता है, जिसे ह्वेनसौग ने ६४८ ई० में प्रस्तुत किया था।

बसपेय--एक मातिक प्रक्रिया । बास्तिकिक राज्यूय में सात प्रक्रियाएँ सम्मिलंद हैं। इसमें एक सौ व्यक्ति, जिनमें राजा भी एक होता हैं, इसमें एक सौ व्यक्ति, जिनमें राजा भी एक होता हैं, इस-इस के दल में दस व्यालों से सोमरम पीते हैं। इस असमर पर बणावणी की परीक्षा होती हैं। इसकी मोमयता, प्रयोक मदस्य को सोमपान करनेवाले अपने दस सूर्वजों का नाम गिनाना होती हैं।

बसामी-अयवंबेद (३ %.) तथा पञ्चिति । ब्राह्मण (२२ १४) में ९० तथा १०० वर्ष के मध्य के जीवनकाल की (बहामी कहा गया है, जिसे ऋपेबंद (११%.) देवाम मुगं कहता है। वैदिक काणीन सुदीर्भ जीवन का बोध इस शब्द की व्याख्या से होता है। लोगों में 'शरद शवम्' जीने की व्याख्या से होता है। लोगों में 'शरद शवम्' जीने की व्याख्या से होता है। लोगों में 'शरद शवम्' जीने की व्याख्या से तह तथा है। प्रधानिक में राज्य अपना के 'दखानी' तक जीवित रहकर राज्य करने की काममा की जानी थी। मनु का आदेश है कि 'दवानी' (९०वर्ष से श्रीक्क) अवस्था के शूद्र को त्रिवर्ण के व्यक्ति भी प्रणाम किया करें ('शूद्री-ऽपि दशमीं गतः' अभिवाद्यः)।

कारचण्युर्धी — कारिक कृष्ण चतुर्धीको इस बत का अनु-ष्ठान होता है। किसी मिट्टी के पात्र में राजा दशरण की प्रतिमा का पूजन होता है। परवात् दुर्गाजी की भी पूजा होती है।

वशरणसीर्थं — अयोध्या में रामणाट से ब्राट मील पूर्व सरयू-तट पर वह स्थान है जहाँ महाराज दशरथ का अन्तिम संस्कार हुआ था। इसलिए यह तीर्थ बन गया है।

बारप्यविक्तासा-आध्यन गुनल दानी को इसका अनु-द्भान होता है। दस दिन तक देवी के सम्मूल लिला देवी को मुन्यप्रदित्मा तथा चन्द्रमा और रोहियी को चौदी को प्रतिमालों को, जिनकी दानी जोर शिवजी को प्रतिमा तथा बाबी ओर गणेशजी की प्रतिमा स्थापित होती है, पूजन करना वांहिए। दशरप वचा कोमच्या ने यह तत किया या। दस दिन की इस पूजा में प्रस्केत दिन अलग-अलग पूण प्रयोग में लागे जाते हैं।

वशक्रम — ऋम्येद (८.८,२०,४९;१,५०, °) में दशक्रम अदिवनीकुमारो द्वारा संरक्षित एक व्यक्ति का नाम है। बशिषाप्र — ऋम्येद (८५२,२) में यह एक यज्ञकर्ताका नाम है।

बशरुषोकी---'बंदान्तकामधेनु' अथवा सिद्धान्तरत्न आचार्य निम्बार्क रचित एक सक्षित ग्रन्थ है। इसके दस रहोकों में जैतार्ज्जिमत के सिद्धान्त सक्षंप में कहे गये है। इसका रचनाकाल १२वी धताब्दी का उत्तरार्ध समवतः है।

वशहरा—विजया दशमी का देश अ नाम दसहरां या 'दशहरां है। इस दिन राजा लोग अपराजिला देशी की पूजा कर पर-राज्य की सोगा लोगना आवश्यक सागत से और प्रताशाली राजा 'दसो' दिवालों को जीवते (इराजे) का जिस्यान आरम्भ करते ये। दे० 'विजया दशमी'। दस महाविद्यालियों हुगांजी की पूजा आदिवन सुक्ल दसमी की पूर्ण होती है, इस आश्रय से भी यह पर्व दश-हरा कहुलाना है।

वकावतारवत---मार्गशीर्थ शुक्ल द्वादशी को यह व्रत प्रारम्भ होता है। पुराणों के अनुसार भगवान् विष्णु इसी दिन मरूप रूप में प्रकट हुए थे। प्रत्येक द्वादशी को त्रत करते हुए भावपद मास तक विष्णु के दस अवतारों के, क्रमशः प्रस्येक मास में एक-एक स्वरूप के पूजन करने का विधान है।

प्रयाग में भी गङ्कातट पर ऐसी घटना का स्मारक दशाष्ट्रमध्य तीर्थ है।

बजोणि—यह ऋ खेद (६२०४,८) के अनुसार इन्द्र का कृपापात्र और पणियों का विरोधी जान पडता हैं। लुड्-विग के मत में यह पणियों का पुरोहित हैं जो असम्भव प्रतीत होता हैं। ऋ खेद (१०९६१२) में यह सोम का विवद प्रतीत होता हैं।

बजोष्य-ऋस्वेद (८५२२) में यह एक यज्ञकत्ता का नाम है जो दशशिप्र और अन्य दूसरे नामो के साथ उद्धृत है। यह दशोणि के समान है या नही यह अनिर्णीत है।

बजीयनिवर्भाष्य-अठारहवी जती में आचार्य बलदेव विद्या-भूषण ने 'दशोपनिषद्भाष्य' की रचना की । यह गौडीय बैष्णवो के मत के अनुसार लिखा गया है ।

बसहरा-दे० 'दशहरा' और 'विजया दशमी'।

 बोघ होता है। आर्य एवं दस्युका सबसे बड़ा अन्तर उनके धर्म में है। इस्यु यज न करने बाले, क्रियाहीन, अनेक प्रकार की अञ्चल प्रतिज्ञा वाले, देवों से घुणा करने वाले आदि होते थे। दासो से तुलना करते समय इनका (दस्युओं का) कोई 'बिश्' (जाति) नहीं कहा गया है। इन्द्र को 'दस्युहत्य' प्रायः कहा गया है किन्सु 'दासहत्य' कभी भी नहीं। अत एवं दोनो एक नहीं समझे जा सकते। दस्यु एक जाति थी जिसका बोध उनके विदद अनास' से होता है। इसका अर्थ निष्चित नहीं है। पदपाठ ग्रन्थ एव सायण दोनो इसका अर्थ (अन = आस) 'मुखरहित' लगाते है। किन्तु दूसरे इसका अर्थ (अ = नास ) 'नामिकारहित' लगाते है जिसका अर्थ सानुनासिक ध्वनियों के उच्चारण करने में असमर्थ हो सकता है। यदि यह 'अनाम' का ठीक अर्थ है तो दस्युओं का अन्य विरुद है 'मुघ्नवाच' जो 'अनास' के साथ भाता है, जिसका अर्थ 'तुतलाने वाला' है। दस्युका ईरानी भाषा में समानार्थक है 'पन्द्', 'दक्यू', जिसका अर्थ एक प्रान्त है। जिमर इसका प्रारम्भिक अर्थ 'शत्रु' लगाने हैं जबकि पारसी लोग इसका अर्थ 'शत्रदेश', 'विजित देश', 'प्रान्त' लगाते हैं । कुछ व्यक्तिगत **दस्युओ** के नाम है 'चम्रि', 'शम्बर' एव 'शष्ण' आदि । ऐतरेय ब्राह्मण में वस्यु से असम्य जातियों का बीध होता है। परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आर्थ और दस्यु का भेद प्रजातीय नहीं, किन्तु सास्कृतिक है।

वात्यीह—यह शब्द यजुर्वेद में अश्वमेष के बालपदायों की तालिका में उल्लिखित है। महाभारत तथा धर्मशास्त्रों में वर्णित शब्द 'दाल्यूह' का ही यह एक रूप है। सम्भवत-यह यज्ञीय पदायों के समृष्ट का श्रोतक है।

बाबू—महास्था दाहू दयाल का जन्म से० १६०१ वि० में हुआ और सं० १६६० में युद्धत्व को प्राप्त हुए। ये सारस्वत बाह्यण थे। ये कभी क्रीथ नहीं करते वे तथा सब पर दया रक्तते थे। इसीते इनका नाम 'दवाल' पड गया। ये मनको दादा-दादा कहने के कारण दाहू कह्नकारे। ये कवीरपास के छठी पीड़ी के शिष्य थे। उन्हींने भी हिन्दु-मुस्किम दोनों को मिलाने को चेटना की। ये बढ़े प्रभावनाली उपदेशक थे और जीवन में ऋषितुत्य हो गये थे। दाहुजी के बनाये हुए 'सबद' और 'वानी' अधिब है, जिनमें इन्होंने संसार की बसारता और ईवचर (रामा)-भीत के उपदेश सबल छन्दों में पिटंग है। इन्होंने भवन भी बहुत बनाये हैं। कविता की दृष्टि से भी इनकी रचना मनोहर कीर यथार्थ भाषिणी है। इनके खिष्ण निवक्छास के मुख्यदास आदि अच्छे वेदान्ती हो गये है। उनकी रचनाएँ भी उत्हृष्ट हैं। परन्तु सबका आधार श्रृति, स्भृति और विखेषत अदैतवाद है। 'बानो' का पाठ केवल द्विज हो कर सकते हैं। चौजीम गुक्तन्त्र और चौजीस शब्दों का हो अधिकार खुड़ों को है।

## बाब्ब्याल-दे० 'दादू'।

हासूतार—चाहू के बावन शिख्य थे जिनमें ते प्रत्येक ने कम ते कम एक पूजास्थान (मिचर) स्थापित किया। इन पूजास्थानों को 'यादुवार' कहते हैं। इनमें हाथ को जिस्त्री 'बाणी' को पोशी को योडकोणसार पूर्ता और आरती होती है, पाठ और भजन का गान होता है। साधु ही यह सब करने हैं और जहाँ साधु और उक्त पोथी हो, वहीं स्थान 'यादुवार' कहलाता है। 'नरायना' में यादू महाराज की चरणपादुका (खड़ाक) और वस्त्र रखे हैं। इन वस्तुजों की भी पूजा होती हैं।

बादुपन्य---महात्मा दादू के चलाये हुए धर्म की 'दादूपन्थ' कहते हैं, जो राजस्थान में अधिक प्रचलित है। दादूपन्थी या तो ब्रह्मचारी साधु होते है या गृहस्थ जो 'सेवक' कह-लाते हैं। दाद्रपन्थी शब्द साधुओं के लिए ही व्यवहृत होता है। इन साधुओं के पाँच प्रकार है. (१) खालसा. इन लोगो का स्थान जयपुर से ४० मील पर नरायना में है, जहाँ दादूजी की मृत्यु हुई थी। इनमें जा विद्वान् है वे उपासना, अध्ययन और शिक्षण में व्यस्त रहते है। (२) नागा साधु (सुन्दरदास के बनाये), ये ब्रह्मचारी रहकर सैनिक का काम करते हैं। जयपुर राज्य की रक्षा के लिए ये रियासत की सीमा पर नव पडावी में रहते थे। इन्हें जयपुर दरबार से बीस हजार का खर्च मिलताथा। (३) उत्तराडी साधुओं की मण्डली (पंजाब में बनवारीदास ने बनायी), इनमें प्रायः विद्वान् होते हैं जो साधुओं को पढाते हैं। कुछ वैद्याभी होते है। ये तीनों प्रकार के साधु जो पेशा चाहे कर सकते हैं। (४) विरक्त, ये साधुन नीई पेशा कर सकते हैं न द्रव्य छू सकते हैं। ये घूमते-फिरते और लिखते-पढ़ते रहते है। (५) खाकी साध, ये भस्म लपेटे रहते हैं और भौति-भौति की तपस्या करते हैं।

बादुपंची-दे॰ 'दादु', 'दादुपंच' एवं 'दादुदार' ।

बान—हस शब्द का अप है 'किसी वस्तु में अपना द्वारव हटाकर हसरे का स्वस्त उत्पन्न कर देना ।' दान (अपण) का व्यवहार ऋप्येव के अनेक स्वकों पर याक्रिक हिक्य के विभिन्नीय के अप में हुआ है, विसमें देवता आमित्रत होते थे। एक दुसरे प्रसंग में इसका अर्थ सायण 'मद का जल' कमाते हैं (मदमाते हाली के मस्तक से ट्रमकता हुआ मद-विन्दु)। एक अस्य मन्त्र में राम महावाद इसका अर्थ वरा-गाह कमाते हैं।

परवर्ती धार्मिक साहित्य में दान का बडा महत्त्व वर्षातः है। यह दो प्रकार का होता है। वित्य और मीनित्तक धारों वर्षों के लिए दान करना नित्य और अनिवार्ध है। दान केने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। विषेव अवसरों और गरिन्धित्यों में किमी भी शीन-पुळी, लुधार्ग, रोमधस्त आदि को जो दान दिया जा सकता है कर मृतद्या अववा दीनरक्षण है। 'क्रस्कक्त्यकर '(दान काण्ड) एखं कल्लाक्रवेत द्वारा विरचित्र देशनकागर' प्रन्यों में अनेकों धार्मिक दानों की विधि और कठ वतळाया गया है। क्ल्यूबर्मीतर पुराण (३ ११०) भी ऋतुओं, सादो, सामाहिक दिनों, नकाने में किये गये दानों के पृथ्यों को व्याव्या करता है।

बानकेलिकोमुबी — रूप गोस्वामी कृत संस्कृत भाषा की भक्तिरम सम्बन्धी एक पुस्तक । इसका रचना काल सोलहवी शारी का उत्तराधं है।

बानलीला—सन्त चरणदास रचित ग्रन्थों में एक दानलीला भी है।

बानस्तुति — ऋष्येद की लोकोपरेभी ऋषाओ में दानस्तुति का प्रकरण भी सम्मिलित है। यह पूनका १२२६ में प्रस्तुत है। अस्य सप्ते में ऐसी सानस्तुतियाँ प्रवासित्यों की रचनाएँ हैं, जिन्हें उन्होंने अपने मरशको के गुण-गानार्थ बनायाथा। ये कही-कही ऋषियों तथा उनके संरक्षकों की बंशावली भी प्रस्तुत करती है। साथ ही ये वैदिक कालीन वातियों के नाम तथा स्थान का भी बीच कराती हैं।

बाम्परपाष्टमी—कार्तिक कृष्ण अष्टमी को इस द्रत का अनु-ष्ठान किया जाता है। यह तिविद्रत है। वर्ष को चार क्तम-बारम्बमृति ३१९

भागों में विभाजिय किया जाता है। दभों से भगवती उमा तथा सहेक्यर की प्रतिमार्ग बनाकर पुक्त, गेबेट, पुग से प्रतिमास भिन्न-भिन्न नामों से उनका पुक्त किया बाता है। वर्ष के बन्त में किसी काद्राण को सपलोक घोवन कराकर रक्त वर्ष तथा धोने की बनी हुई दो गायें दक्षिण में दी बाती हैं। इससे बती पुत्र तथा विका प्राप्त करता हुआ धिवजी को जाता है बौर मौका की कामना हो ती वह भी प्राप्त होता है।

बाम—रस्सी अपना पेटी जिसका उस्लेख, ऋष्मेद तथा परवर्ती साहित्य में हुआ है। इसका प्रार-भिक्क अपने बच्चम हो है। ऋष्मेद (११६२८) में इसका प्रयोग अपने बच्चे को बोचे को बोचने वाली रस्सी के अपों में हुआ है। साथ ही बच्चे को बोचने के अपों में में इस सम्बन्ध का प्रयोग (ऋष २,२८७) पाया जाता है।

वामोवर—कृष्ण का एक पर्याय। कृष्ण बढ़े नटलर वे। स्वीदा ने एक बार उनके उदर (नेट) को दाम (रस्ती) के बीचकर उन्सल में न्या दिया था, जिनसे वे बाहर न माग जायें। तब में वे दायोदर नाम से प्रतिद्ध हो गयें। वामोवरवास—राधावल्लभ सम्प्रदाय के एक भक्तकि, जो तमहुवी उती के उत्तरार्थ में हो गये हैं। इनकी उदका वानी' तथा अस्य रचनाएँ प्रतिद्ध है। इनका उपनाम स्वक्रजी था।

वामोवर मिश्र—इनका उद्भव ग्यारहवी शती मे हुआ था। ये रामभक्त थे। इन्होंने 'हनुमन्नाटक' नामक एक नाटक लिखा जो सस्कृत के राम साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है।

बामोबराबायं—तींतरीयोपनियद् पर लिखे गयं 'आनन्द-भाष्य' (आनन्दतीर्थ किन्दित) पर तामोबराबायं ने एक बृत्ति लिखो है। छान्दोय्य एवं केमोबराबायं ने एक इनकी टोकाएं और बृत्तियां हैं। मुख्कीपनियद् पर भी इनकी टोका या भाष्य था, ऐसा कहा जाता है।

द्रमका रची राजा यो साम्य थी, (सा क्ष्म क्षीत है। स्वास्त्र अर्थों क्षमपारितोषिक के अर्थ में हुआ है, किन्तु आगे चरकर इसका अर्थ उत्तराधिकार हो गया। अर्थाद रिवा की सम्पारि पूर्वों ये उसके बीवनकार या मर्थन र दिकारिक होगी और उस पर पूर्वों का उत्तराधिकार होगा। तैत्तरीय सहिता से कहा गया है कि मनु के अपनी मम्पारित पुत्रों को बौट सी। रेतरिय बाद्याण (५,१४) में कहा गया है कि मनु की साम्पारित उसके जीवन काल से ही पूर्वों ने बॉट की सम्पारित उसके जीवन काल से ही पूर्वों ने बॉट की

तथा दुई पिता को नाभानेंदिक पर छोड विया। वैकिनीय साह्मण (२ १५६) में कहा गया है कि पिता के बीचन काल में ही बार पुनो ने बूढे बनियतारित की सम्मित बोट ली थी। सुन.शेंप की कपा से यह प्रकट होता है कि पुत्र अपने पिता की सम्मिति के अधिकारी पिता के साम-साथा होते थे, जब तक कि वे उसे बोटने के लिए पिता को साम्म न करें। शतपथ साह्मण तथा निरक्तः के अनुसार स्त्री सम्मित की उत्तराधिकारियों नहीं होती थी। बहु अपने भाइमों से पोषण पाती थी। उत्तराधिकारी शायाद कहाला हैं।

परवर्ती धर्मशास्त्र में दाय का बहुत विस्तार किया गया है। दाय के लिए उपयुक्त सामग्री क्या है ? दाय कब मिल सकता है ? किसको मिल मकता है ? किस अनुपात में मिलेगा? आदि प्रश्नों पर सविस्तार विचार हुआ है। मध्ययुग में इसके दी सम्प्रदायों का उदय हुआ--(१) मिताक्षरा सम्प्रदाय, जो याज्ञवल्क्यस्मृति के ऊपर विज्ञानेश्वर की टीका 'मिताक्षरा' पर आधारित था। यह 'जन्मना-स्वत्व' सिद्धान्त को मानताथा। इसके अनुमार पिता के जीवन काल में ही पुत्रों को दाय मिल सकता है; उसके जीते जी पुत्र अपना भाग अलग करासकते हैं। इसका प्रचार बंगाल को छोडकर प्राय समस्त भारत में है। (२) दायभाग सम्प्रदाय, जो जीमृतवाहन के निबन्ध ग्रन्थ 'दायभाग' के ऊपर आघारित है। यह 'उपरमस्वत्व' सिद्धान्त को मानता है। इसके अनुसार पिता की मृत्यु के पश्चात ही पृत्रों को दाय मिल सकता ह, उसके जीतेजी पुत्र अनीश (अधिकाररहित) होते हैं। उसका प्रचार बंगाल में है।

बायशतक — वेक्कटनाय वेदान्तावार्य (विक्रम की वतुर्देश शताब्दी) रवित उत्तराधिकार सम्बन्धी एक ग्रन्थ। आयन्न दीक्षित के गुरु वेक्कटेश (१८वी शताब्दी) ने भी 'दाय-शतक' नामक एक ग्रन्थ किखा है।

बारिजयहर वष्ठी---वर्ष भर प्रतिमास प्रत्येक पष्ठी को इस तत का अनुष्ठान किया जाता है। उसमें भगवान् गृह (स्कन्द) का पूजन होता है।

बाल्स्य सूनि—शुक्त यजुर्वेद के 'प्रातिभाष्य सूत्र' (कार्त्यायम कृत) में बह नाम उल्लिखित हैं। दाल्म्य सूनि ने आयुर्वेद-विद्यक एक प्रन्य भी लिखा था जिसे 'दाल्म्यसूत्र' कहते हैं। बावसु आङ्गिरस-पञ्चविश ब्राह्मण (२५५,१२,१४) में वर्णित सामगान के रचयिता एक ऋषि।

काक्य — भीवर अर्थात् मछूवा, जो नाव के द्वारा गुल्क लेकर लोगों को नदी के पार ले जाता है। यजुर्वेद की पुरुष-मेघ वाली वलितालिका में इसका उल्लेख है।

बास—(१) ऋषेव से स्टपुओं के गद्य रासों को भी देवों का शव कहा गया है, लिल्यु हुछ परिच्छेदों में आयों के मानव शबुओं के लिए भी यह राज्य व्यवहृत हुआ है। ये पूरी (दूसीं) के अधिकारी कहें गये है तथा इनके विद्यों (पत्रों) का वर्णन है। ऋषेव से अनेक स्वानों पर आयों एव दास व स्त्युओं के शामिक मत्त्रोदों को वर्षा हुई है। अनेक बार दासों को सेवा का काम करने पर बाध्य किया गया था, इसलिए इस शब्द का अर्थ आये बलकर पेवक मानवा जाने लगा। साथ ही दास की स्त्रीलिंग दासी का भी प्रयोग आरम्भ हुआ। वो स्वियां पारिवारिक देवाकार्य करती थी वे 'शारी' कहलती थी।

(२) धर्मशास्त्र में कई प्रकार के दासो का वर्णन है, इससे स्पाट है कि तासाव विधित माग्य था। 'दार्स' की गिरभाषा इस प्रकार से हुई है ' 'जब कोई स्वनन्त्र व्यक्ति स्वेष्ण्या से अपने की दूसरे के लिए घान कर देता है तब वह उसका दास वन जाता है' ('स्वतन्त्रस्यासमने दानाइसिल्स सामवद मुगु ' काल्यायन, 'व्यवहारमधूम' में उर्चृत्ते। इसके आर्तिरिक्त अन्य कारणों से भी दासल्ब उसम्न हो जाता है। मनुस्मृति (८४१') के अनुसार सात प्रकार के दाग होते हैं.

ध्व बाह्तो भक्तवासो गृहजः क्रीतदिविमौ ।

पैतृको दण्डदासक्च ससैता दासयोनयः ॥

्विजाहृत (युद्ध में बन्दी बनाया हुआ), जीविका के लिए स्वय मर्मापन, जपने घर में दास से उत्पन्न, कय किया हुआ, दान में प्राप्त, उत्तराधिकार में प्राप्त और विश्विस से दण्डित ये दास के सात प्रकार हैं।]

नारदस्मृति के अनुसार पन्द्रह प्रकार के दास होते थे। दासों के साथ व्यवहार करने और उनके मुक्त होने के नियम भी धर्मशास्त्री में दिये हुए हैं।

वासकोष-- शिवाजी के गुरु समर्थ स्थामी रामदास द्वारा रचित एक आध्यास्त्रिक प्रन्थ । सानवता के खद्बोधन के लिए इसमें सुन्दर और प्रभावशाली उपवेश हैं। सहाराष्ट्र में इस म्राच्य का बहुत आदर है। हिन्दी भाषा में भी इसका अमुदाद प्रकाशित हो गया है।

बास कार्य- मत्त्रय देशवासी वावपुत्र पण्डित आतर्तीय ने शाङ्ग्रायमपूत्र का भाष्य लिखा है। इससे से नवें, दसवें और प्यारहवें अध्याय का भाष्य नष्ट हो गया था। दास समा वे 'मञ्जूषा' नामक टीका लिखकर इन तीन कष्यायों का माम्य पूरा किया है।

बिक्—वैश्रेषिक मतानुसार 'दिक्' या दिशा सातवाँ पदार्थ है। यह 'कारू' को सन्तुष्ठित करता है। यह वस्तुओं का स्थान निर्देश करता हुआ उन्हें नष्ट होने से बचाता है।

विनिवस्त्रमभाष्य — माधवाषार्य रिवत 'शक्करदिविवजय' पर बानन्दिगिर एव घनपति ने भाष्य किसा है जो 'दिनिवजय-भाष्य' नाम से प्रसिद्ध है।

विधियु—क्यावेत में देवर को 'विधियु' कहा गया है, जो किसी स्त्री के पति के मरने पर अवस्थेष्टि के समय उसके पति का स्थान प्रहुण करता था। 'नियोग' में भी यह देवर ही होता था, जिसे पुत्रहीन स्त्री पति के मरने पर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रहुण करती थी। यह शब्द पुत्रा देवता के लिए भी प्रपुक्त होता है, जिसने 'सुर्घ' को पत्री कर में प्रहुण करता थी। यह शब्द पुत्रा देवता के लिए भी प्रपुक्त होता है, जिसने 'सुर्घ' को पत्री कर में प्रहुण करता था।

बड़ी बहिन से पहले विवाहित छोटी वहिन का पति भी दिश्चिष् कहलाता है।

विकास - जब २४ घंटे के एक दिन में दो तिवार्यी बसाम हो तो बह दिन (सिप्ते) हाथ होता है। दे० चहुनंपीचनतामीण, काल, ६२६। कालनियाँ (२६०) विस्तित्व को उत्युव करते हुए कहता है कि एक दिन में यदि तीन तिथिया का स्पर्ध होता हो तो बहु समय दिन का खर्थ कहा जाता है। उस दिन बत, उपवास निधिद्ध है। इस दिन किया हुआ बान चहुत्वाने वृष्यों की प्राप्ति करता है।

दिब्—संतार तीम मागो—प्यती, बायु अश्या बायुमण्डल तया स्वयं अववा आकारा (दिव्) में विभाजित है। आकास एयं पृथ्वी (बाया-पृथ्वि ) किल्कर विश्व बताते हैं। बातावरण आकारा में सम्मिलित है। विद्युत एवं सौर-मण्डल अववा हती अकार के अन्य मण्डल आकाशा में सम्मिलित हैं।

विश्व के तीन विभाजन क्षमशः पृथ्वी (मिट्टी), वायु एवं बाकास नामक तीन तत्त्वो में प्रतिविम्बत है। इसी प्रकार एक सर्वोच्च, एक मध्यम तथा एक निम्नतम तीन बाकाखा कहे वये हैं। बावविवेद में तीनो बाकाखाँ का विकाकर-बोक्षा ३२१

अन्तर 'उदन्वती' (जलसम्पन्न), 'पीलुमती' (कणसम्पन्न) एवं प्रचौ विशेषणों से प्रकट होता है। आकाश को ब्योम तथा रोचन भी कहते हैं।

विवाकर—(१) सूर्य का पर्याय। इसका अर्थ है 'दिन उत्पन्न करने वास्त्र'।

(२) दिवाकर नामक एक सूर्योपासक से सुक्रहाण्य नामक ग्राम में स्वामी शङ्कराचार्य के मिलन की बात 'शक्करदिग्विजय' में कही यायी है।

विषयुपति— यर्गमूनों से यह शब्द उन लोगों की तालिका में उष्टिष्ट है जो आनियानत विवाह किये हुए हो। पर-स्परानत इसक वर्ष डितीय आर विवाहित स्वी हुए हो। पर-स्परानत इसक वर्ष डितीय आर विवाहित स्वी का पति है। मनु के अनुसार यह शब्द देवर के लिए व्यवहात है जो अपनी भागी से माई की मृत्यु के बाद स्वतानप्राप्ति के लिए पैवाहिक सान्यस्य करता है। दिविष्यु से विध्या का भी बोष होता है जो अन्य पति के चुनाव की इच्छा करती हों। इतरी परम्परा में दिविष्यु से उस बढ़ी बहिन का बोष होता है जिसकी छोटी बहिन उसके पहले व्यविष्य पार्यो हो। इतरी परम्परा में दिविष्य के उस बढ़ी बहिन वार्यो हो। इतर्की पृष्ट 'अमेरिक्युक्त पिं ज्वा व्यविष्य अपना ने पहले आही छोटी बहिन का पति से होती है। विवाल के अनुसार दिविष्य ऐसी बढ़ी बहिन के लिए प्रयुक्त है जिसके विवाह को व्यवस्था उनके पिता-माता न कर सके और जो अपना पति स्वयं नुने (क्यांत) स्वयवस्था।

विवासरकात—हरून नक्षत्र युक्त रिवचार के दिन इस बत का अनुष्ठान किया जाता है। यह सात रिवचारों तक किया जाता चाहिए। यह बारदत है। भूमि पर द्वारक्ष कर बाके कमक की राक्कर, द्वारक ब्रादित्यों में से प्रतेक को एक-एक दक पर स्थापित करके सूर्य का पूजन करना चाहिए। आदित्यों का क्रम यह होगा—सूर्य, दिवाकर, विवस्त्वान्, अग, वरुण, इन्द्र, आदित्य, मितता, अर्क, मार्तफ, पित वर्षा भास्कर। वेदिक तथा अन्य मन्त्रों का पाठ करना चाहिए।

दिक्य — अपराज परीक्षा की कुछ कठोर सांकेरिक विधियां, जो आंग , जल आदि की सहायता है की जाती थी। दिक्य विधि का प्रयोग परवर्ती साहिद्य में बहुत पंछि हुआ है, किन्तु वैदिक गाहित्य में इस प्रकार की परीक्षा का प्रवाग अनेक स्थानों में आया है। अपर्व-वेदा (२.१२) में उद्युक्त अभिनपरीक्षा जिसे बंबर, जुड़ाबिम, विभार तथा द्वारों ने माम्यता हो है, उसे पिक, कट्टम- कीन्द्र तथा ब्रिटने ने अमान्य ठहराया है। यहाँवरा हायुण में भी एक ऐसी हो परीवा का वर्णन हैं। दहनती हुई हुन्हाणी बाजी एक प्रकार की परीवा का भी उल्लेख छान्दोस्य उ० में हैं। लुटविंग एवं प्रिफ्टिय ऋग्येद के एक अन्य परिच्छेद में दीर्षदाना की अनिन एवं अच्छ परीवा के प्रसंस का उल्लेख करते हैं। बेद पर्क क्यानुवास जुना-परीक्षा का त्रावच बाह्यण में उल्लेख है (१२ २,७,३)।

परवर्ती धर्मधास्त्र के व्यवहार काण्डो में जहां वादों (अभियोगों) के निर्णय के सम्बन्ध में प्रमाणो पर विचार किया गया है, वहां 'दिव्य' के विविध प्रकारों का वर्णन पाया जाता है।

विस्य इवान-दो दैवी स्वान मैत्रायणी सं० (१,६,९) तथा तैन्तिरीय ब्राह्मण (१.१,२ ४-६) में उल्लिखित मुर्यतथा चन्द्र हैं। अधर्व ० में भी 'दिव्य ब्वान' से सर्य का बीध होता है। विक्याचार भाव-यह शाक्त माधना की मानसिक स्थिति है। इक्ति की साधना करने वाले तीन भावो का आश्रय लेते हैं. उनमें दिव्य भाव से देवता का माधात्कार होता है। बीर भाव से कियासिटि होती है. साधक साक्षात रुद्र हो जाता है। पण भाव से जानसिद्धि होती है। इन्हें क्रम से दिक्याचार, बीराचार और पश्वाचार भी कहते हैं। पश् भाव से जान प्राप्त करके साधक वीराचार द्वारा रुद्रत्व प्राप्त करता है। तब दिव्याचार हारा देवता की तरह किया-शील हो जाता है। इन भावों का मूल निस्सन्देह शक्ति है। विह विहवार-पामदेवता को 'विह' या 'विहवार' कहते हैं। इनकी स्थापना गाँव के सीमान्तर्गत किसी वृक्ष (विशेष कर नीम वक्ष) के तले की जाती है। उत्तर प्रदेश में इनकी पजा होती है। ये ग्राम की रक्षा भत-प्रेत एव बीमारियो से करते हैं। कही-कहीं इसका उच्चारण 'डीह' भी पाया जाता है। मलत दिह यक्ष जान पडता है जो ग्राम और खेतो के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। कुछ वर्षों के अन्तराल पर इसकी विस्तृत पूजा होती है जिसमें दिह (यक्ष) और यक्षिणी का विवाह एक म्ख्य किया है। इसमें नगाडे के बादन के साथ 'पचडा' गाया जाता है, जिसमे अधिकाश 'दिह' का स्तुतिगान होता है।

बीका — किसी सम्प्रदाय की सदस्यता प्राप्त करने के लिए उस सम्प्रदाय के गृह से कुभ मुहुत में जो उपदेश लिया जाता है, वह दीक्षा कही जाती है। विभिन्न प्रकार की दीकाओं के लिए विविध प्रकार के मन्त्रों का विधान है। इस शब्द का मूल सम्बन्ध वैदिक यज्ञों से है। वैदिक यज्ञ का अनुष्ठान करने के पूर्व उसकी दीक्षा लेनो पड़ती थी। दीक्षा लेने के पश्चाद लोग दीक्षित कहकाते पे, तमी वे अनुष्ठान के लिए अधिकारी माने जाते थे। इसका सामास्य अर्थ है किनो धार्मिक कृत्य में प्रवेश की योग्यता प्राप्त करना।

बोक्तित—(१) यज्ञानुष्ठान की दीक्षा लेने वाला।

(२) अप्पय दीवित के पितासह का नाम बानार्य दीवित था। आनार्य दीवित भी अर्द्धत सम्प्रदाय के अनुयायियों में निन जाते हैं। इन्होंने बहुत से यज्ञ किये थे इसी से ये 'दीवित' उपनाम से विभूषित हुए। इनका निवासस्थान काञ्चीपुरी था।

बोयमातिका (बोपावकी, दिवाकी)—हिन्दुओं के चार प्रमुख त्योहारों में से एक । विशेष कर यह वैद्यवर्ष का त्योहार हैं किन्तु क्षभी वर्ग बांके इसे उत्साहपूर्वक मनाते हैं। यह सारे भारत में प्रचलित हैं। दीमां किल्का कार्तिक की बमावस्या को मनायी जाती हैं। इस अवसर पर मकानों की पहले ते सकाई, सकेदी और सजाबट हुई रहती हैं। रात को दौपदान होता है। दौगों की मालाएँ सजायी जाती हैं। इसीलिए इसका नाम 'वीपमातिका' हैं। इस दिन महा-लक्ष्मी तथा विद्वादा गणेश की पूजा होती हैं। साथक लोग रात भर जानकर जप आदि करते हैं। इसी रात को नुआ खेजने की बुरी प्रणाली चल पढ़ी है, जिसमें हुछ लोग अपने आप की परीक्षा करते हैं।

बीपत्रत---मार्गशीर्थ शुक्क एकादशी को इस त्रत का अनु-प्लान होता है। इसमें भगवती लक्ष्मी तथा नारायण का पश्चामृत से स्नान कराकर वैदिक मन्त्रो तथा स्तुतियो से प्रणाम निवंदन करते हुए पूजन होता है। दोनो प्रतिमाओं के समस्य होय प्रकृतिक दिव्या जाता है।

के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया जाता है। बीस आगम---यह एक शैव आगम है।

सीसिबत--एक वर्ष तक प्रति दिन सायंकाल इस ब्रत का अनुश्वान होता है। इसमें यती को तेल निबद्ध है। वर्ष के अन्त में स्वर्ण का वैराक, लघु स्वाली, त्रियूल और एक जोडा बस्के निष्मित है। हो की आवरण से मनुष्य इहलोक में मेथावी होता है तथा अन्त में क्वलोक प्राप्त करता है। यह संवस्तरखत है।

वीर्घनीय --- ऋस्वेद की एक ऋचा (८५०१०) में दीर्घनीय को यज्ञकर्ताकहागयाहै। बीर्षमा — शास्त्रिक अर्थ हैं 'बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त'। यह एक राजिष का नाम है, जिल्होंन 'प्रश्नीवत हाहाण के लगु-सार राज्य से निकलासित होने पर भूख से पीड़ित होकर किसी विशेष साम मन्त्र का दर्शन और नान किसा। इस प्रकार तब उनको भोजन प्राप्त हुआ। ऋग्येद के एक पर्त्तिक्छ में जीसिज (बीर्णस्) को 'दीर्घयवा' कहा गया है सो सायण के मतानुसार व्यक्तिवाचक नाम है तथा राय के मतानुसार विशेषण हैं।

दोर्चामु—विक भारतीयो (इद० वे० १०,६२.२; अ० वे० १,२२,२) की प्रार्थना का एक मुख्य विषय था 'दीर्घामु की काममा'। औपन का आदर्श क्रव्य १०० वर्ष जोना था। अपर्यवेद (२१३,२८,२९; ७,३२) में अनेक क्रियाएँ दीर्घामु के किए भरी पड़ी हैं ओ 'आयुष्याणि' कहालाती हैं।

**बीर्घायुष्य**—दे० 'दीर्घायु' ।

कुण्यात— माहपद की हादशी को हुग्य का पूर्णक्य से परित्याग कर यह बतारम्भ किया जाता है। निर्णयिनियु, १४१ ने इस विवय में मिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। उसके अनुसार बती खीर अथवा दहा महम्म कर सकता है किन्तु इस्म निषिद्ध है। दे॰ वर्षकृत्यदीपिका, ७७, स्मृतिकौत्युम, २५४।

कुष्मेश्वरमाम — जतर प्रदेश, पं देवरिया जिले के कहपूर कसवा के पास दुग्वेष्वरपाय महादेव का मन्दिर है। इन्हें महाकाक का उपिल्ह माना जाता है। यह मन्दान बहुत प्राचीन है। नगर और दुगं के विस्तृत अवशेष तथा बैक्यात, वैत, जैन एक बौद पुनियौ सहा पामी जाती है। इसकी वर्ष काहियान ने अपने यात्रावर्णन में की है। इन्हें सही पद्धकीयी परिक्रमा होती थी, जिसमें अनेक तीर्थ पहते थे। विवरांत्रि तथा अधिक मान में यहां मेळा जनात है। मुख्य मन्दिर के आसपास अनेक नवीन मन्दिर हैं।

बुचुिय-एक चर्मावृत आताद प्रकार का बाजा, जो युद्ध एवं शान्ति दोनों में व्यवहुत होता था। ऋग्वेद तथा उसके एरदर्जी साहित्य से प्रायः इतका उन्लेख हुआ है। भूमि-दुन्दुनि एक विशेष प्रकार का नगाड़ा था, जो जमीन को स्रोदकर उसके महुदे को चमड़े से महुकर बनाया जाता था। इसका प्रयोग महाबत के समय सूर्य की बापसी के विरोधी प्रभावों को रोकने के लिए होता था। इन्दुमि-वादक भी पुण्यमेष की विजवस्तुओं में सम्मिणित है। कुर्गम्बदुर्भाष्यनातानकथीयशी — ज्येष्ठ शुक्ल नयोदशी को इस तत का अनुष्ठान होता है। तीन कुशों, यथा प्रदेत मन्दार अवदा अर्क, लाल कप्पीर तथा नीम का पूजन हममें किया जाता है। यह तत सूर्य को बहुत प्रिय है। इसको प्रतिवर्थ करना जाहिए। इससे खरीर की दुर्गन्य तथा इमीच्य नष्ट हो जाता है।

महाभारत (६,२३) में ही एक और परिच्छेद में ये देवी क्रणकवा से सम्बन्धित हैं तथा यहां उन्हें शिव की पत्नी उमा कहा गया है। उन्हें बेद, बेदानत, सुचित्रता तथा अव्य अनेक गुणो से समृक बतन्त्रवा गया है। किन्तु वे कुमारी नहीं है।

हरिवंब के दो अध्यायो तथा भाक्षंग्रेय पुराण के एक अब की रेबीमाहास्य कहते हैं। हरिवड़ का रचनाकाल मोथों या पाँचवी हाती हैं० बताया जाता है, दालिए देवीमा गरम्य अधिक से अधिक छठो हाताब्दी है० का होना चाहिए, क्योंकि यह बाण कवि रवित 'बण्डीशतक' (७वी शताब्दी का प्रारंभिक काल) की पृष्ठभूमि का काम करता हैं। हरिवड़ा के अध्यायों में दुर्गा के सम्प्रदाय के धार्मिक दर्शन का बण्ने पाया जाता है।

देवी के उपासकों का एक सम्प्रदाय है तथा बैक्यब और रोवों की तरह इस मत के अनुसार देवी ही उप-निषदों का बहा है। रबी शांक का विचार पहाँ सर्वप्रमा दुण्टिगोचर होता है। बहा जब कर्म के नियमों से बांधित नहीं है, तो वह अवस्थ निष्क्रिय होगा और जब ईच्वर निष्क्रिय है तो उसकी पत्नी ही उसकी शक्ति होगी। इसीलिए वें (शक्ति, देवी) और भी पूजा के योग्य हैं तथा व्यावहारिक मनुष्य को उनके प्रति और भी निष्ठा बढ़ जाती है। देवीमाहारुप में ७०० बलोक है अतएव यह 'समशती' मी कहलाता है। इसमें बेबो की रखा के किए दुर्गों के हारा अनेक दानवों को मारने की चर्चा है। उनका क्या युद्ध के बीच बढ़ा ही। मयंकर हो गया है। यहाँ उनके सम्प्रदाय के नियमादि तो नहीं दिये जा रहे हैं किन्तु यह मस्टर है कि म्रामीण सरल्ज्ञ्जित के लोग इनकी पूजा मंदिर और मास का प्रयोग करते हैं। और-धीर इस साक प्रयोग करते हैं। और-धीर इस साक पूजा पद्धति पर बैज्ज्ज्ञ वर्षिज है। भीर-धीर इस साक पूजा पद्धति पर बैज्ज्ज्ञ वर्षिज है। भीर-धीर इस साक पूजा पद्धति पर बैज्ज्ज्ञ वर्षिज है। भीर-धीर इस साक पूजा पद्धति पर बैज्ज्ज्ज्ञ हो। भीरन धीर इस साक पूजा स्वत्य वर्णा सम्बन्ध हो। सामवत प्रशासन्तराय के साथ दुर्गा का मम्बन्ध हो। तथ्य को प्रशत्क करना है।

दुर्गी की मूर्ति का अकन माफि के प्रतीक के रूप में हुआ है। वें अव्यक्त सुन्दर्ग (जिप्पुन्द्र्म) परन्तु मुक्ती तार्फकाणिनी के रूप में दिवायों जाती है। उनकी आठ. दम, बाग्ह अव्यवा अठारह मुनाए होगी है, जिनमे अस्त-सस्य शारण किये जाने है। उनका वाहन गिछ है, जो स्वयं शार्फि का प्रतीक है। वे अपनी चाल, एक स्वर-का नाम ) से महिषासुर (तमोगुण के प्रतीक ) का वय करती है। दुर्गापुना अववा दुर्गोस्था आध्यक्त मास के शुक्क एख में मनाया जाता है। इनके प्रयम नी दिनों को नदराज कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं का अन्तरहान किया जाता है।

दुर्गाचन्द्रकलास्तुति —व्याख्या समेन यह स्तृति कृवलयानन्द-कृत एक निवन्ध ग्रन्थ हैं जो शाक्त सम्प्रदाय में बहुत लोक-प्रिय हैं।

हुर्गाशतनामस्तोत्र—विश्वसारतन्त्र में यह स्तोत्र पाया जाना है। इम तन्त्र में भी ६४ तन्त्रों की तालिका दी हुई है, जिसका उत्लेख 'आगमतत्त्वविलाम' में है।

हुगोंस्सब — दोनो नवरात्रो (शारदीय एव ससन्तका-शेन) में दूर्ता की पूजा होती हैं। किन्तु शारदीय पूजा का माहा-स्मा बहुत वडा है, क्योंकि परम्या के अनुमार अभवान् मान ने इस अवसर पर दुर्गोपूजा की थीं। यह भारत का सम्भवतः मवसे बडा व्यापक उत्सव है। पष्टी से नवमी तक विवोध पूजा का आयोजन होता है तथा दवामी को श्रीमृति का विमर्जन होता है। देवीमर्ति के निर्माण एवं बजाबट में कासो क्यायो का मण्डं होता है। भारतीय प्रमं एवं कलाका इससे वडा कोई सार्वजनिक दृश्य नहीं उपस्थित किया जा सकता है।

हुमिलकारी—आदिवन सुनश्न नवमी को यह बत प्रारम्भ होकर एक वर्ष तक बलला है। इससे पुष्प, सूप, बीप, नैसेख से हुमां का युवन होता है। चार-चार मासों के तीन भाग करके प्रत्येक में मिनन-पिनन नामों से दुर्गी का पूजन किया जाता है, जैसे आदिवन में दुर्गी (जिसे मक्कुल्या तथा चण्डिका भी कहा जाता है) के नाम से ।

इस बत का एक और प्रकार यह है कि किसी भी नवभी को बतारम्भ हो सकता है। क्योंकि इसी दिन भद्रकाष्ट्री को समस्त योगिनियों की अध्यक्ष बनाया गया था।

हुर्गाष्ट्रका — यह भारत का प्रसिद्ध बतोत्सव है। बगाल मे इसका विशेष रूप से प्रचार है। ब्राध्विन शुक्ल नवमी तथा दशमी को दुगी का विविध प्रकार से विधिवत् पूजन होता है। दे॰ दुर्गानवमी।

कुर्याकत—ध्यावण शुक्क अध्यमी की यह वत आरम्भ होता है। एक वर्ष तक चलता है। प्रति नारा वि भिन्न नार्मों से उनका पूजन किया जाता है। वती को चाहिए कि वह भिन्न-भिन्न स्थानों की रख अपने शरीर पर मर्दन करें। नैवेख भी विभिन्न प्रकार का अर्थण करना चाहिए। कुर्य्यकल्यतद (२१५-२३२) में इसे दुर्गा-ध्यो के नाम से कहा गया है।

दुर्गाष्टमी---दे० 'दुर्गावत' ।

बुर्गोत्सव --दे० 'दुर्गापूजा' ।

हु:स्वास्त — पाशुपत शैवों के पांच मुख्य तस्व हुं — (१) पति (कारण), (२) पणु (कार्य), (३) योगाम्यास, (४) विधि (विभिन्न आवश्यक अम्यास) और (५) दुःखान्त (दुःख ते मुक्ति)। पाशुपत सम्प्रदाय में यह मोक्ष का समानार्थी सब्द हैं।

हुवांसा—पौराणिक साहित्य के ये प्रमुख चिरवनायक है। अस्त्यन कीप और शाय देन की प्रवृत्ति के िलए ये प्रसिद्ध है। दुवांसा का शास्त्रिक अर्थ है 'वह व्यक्ति को क्रोध में आकर अपने वामस् (क्याहे) आदि फाड दे।' दनकी अनेक कहानियाँ पुराजों में पायी जाती है। आदिश्य आपनाकुल्तल में दुवांसा का शाप प्रसिद्ध है। आदिश्य में मृति हो नाते के कारण इन्होंने गाकुल्तला को शाप दिया या कि उनका पित दुण्यन्त उसको भूल आयोग। एक बार ये स्वयं भगवान् विष्णु के शाप से पीडित हुए थे।

हुवांसा आर्थन—प्रयाग में त्रिवंशीसंगम से गङ्का पार होकर गङ्का किनारे पर छगमग छ मील चलने पर छतनगा (शङ्कामधव) से चार मील दूर ककरा ग्राम पहला है। यहाँ दुवांसा मुनि का मन्दिर है। श्रावण में मेला लगता है।

दुर्वासा उपपुराण-उपपुराणों में एक 'दुर्वासा उपपुराण'

दुर्बासितन्त्र—मिश्रित तन्त्रों में से यह एक तन्त्र प्रन्थ है। दुर्बासायाम—मऊ-वाहगंत्र (जीनपुर) लाहन पर खुरासो रोक स्थान से तीन मील दिख्या गोमती के तट पर यह स्थान है। कहा लात है कि यहाँ महाँच दुर्वाता ने तपस्था की बी। यहाँ पर दुर्बाता का एक वडा मन्दिर है। कार्तिक पुणिमा को यहाँ मेला लगता है।

हुन्हाराम — रामतनेही सम्प्रदाय के तीतरे गुरु । इन्होंने जयमा १०००० छन्द तथा ४००० दीत्र की रचना की मी । इस सम्प्रदाय में इनकी रचना बहुत लोकप्रिय है। इस — स्वादवाहक के रूप में इस का उल्लेख क्ष्यंवर तथा परवर्ती साहित्य में अनेक स्थानो पर हुआ है। दूत के कर्त्तयों और धर्मी का उल्लेख अर्थधानः, धर्मशास्त्र, रामायण एवं महास्त्रारत आदि बर्म्यों में हुआ है। दूत के कुछ विशेषाधिकार सर्वेशस्य थे। यह अर्थप्य था और उसका वस करने से पाप होता था।

वृद्धां—(१) एक प्रकार की माङ्गल्कि घास, जिसकी गणना पूजा की शुभ सामग्रियों में है। यह गणपतिपूजन की आवश्यक वस्तु है।

(२) भाद्र शुक्ल अष्टमी को दूर्वा अष्टमी नाम से पुकारा जाता है।

बुक्तिमध्यतिकतः — आवण अववा कार्तिक माम की चतुर्यों को प्रास्म कर दो या तीन वर्ष तक इस इत का अनुस्तान होता है। गणेशजी की मृति का लाल कुलो, बिल्वयों, अपामार्ग, हामी के लल्का, दूर्वों तथा तुलसी-वलों से तथा अन्यान्य उपचारों मे पूजन होता है। ऐसे मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है जिनमें गणेशजी के दस नामों का उच्छारण किया जाता है जिनमें गणेशजी के दस नामों का उच्छारण किया जाता है जिनमें गणेशजी के दस नामों का उच्छार हो। (मीरपुराण में विवजी स्कन्य से कहते है कि इस इत का आचरण पार्वती ने किया था।) बुवाजिराज्ञसत-देवं इ२५

क्षणिकराज्यत—(१) यह वत विशेष कर सहिलाओं के सिला है। भाव गुक्छ वर्षायेशी को इसका बारम्भ होता है। इसमें पूर्णमा कत तीनों दिन उपवास करना चाहिए। उसा तथा सहेक्यर की प्रतिमाओं का पूजन होता है। वर्ष तथा सावित्रों को इर्बा के मध्य में विराजमान करके उनका पूजन करता चाहिए। गृत्य, गानादि मोपलिक कार्य करते हुए राभि में बागरण और सावित्रों के बाक्या का पाठ करना चाहिए। प्रतिचया को तिल, ची तथा समिषाओं से होम करने का विधान है। इससे सीक्य, समृद्धि तथा सन्तान की प्रतिम होता है। कहा बाता है कि दुवा का आविकार्य भगवान विष्णु के केशों से हुआ है तथा कुछ अमृत्वित्र इस गर गिर पढ़े थे। दूवां अमरस्व का प्रतीक है।

(२) इसके अन्य प्रकारों में देशों के रूप में दूर्यों का ही पूजन बतामा गया है। दूर्यों के पूजन में कूज, करू आहि प्रकार प्रयोग किया जाता है। हो ममन बोले जाते हैं, जिनमें एक यह हैं 'हे दूर्यें 'तू अमर है, तेरी देव तथा अपुर प्रतिकात करते हैं, मुझे मोभाग्य, मनतान तथा सुख प्रदान कर।' बाह्यणों, मिन्नो तथा सम्बन्धियों कुण्यों पर मिल हुए तिकी तथा गेहें के आटे का बनो पक्षण किताना चाहिए। यदि माझपद मास की अस्टमी को ज्येक्टा या मूक नजब हो तो यह बन नहीं करता चाहिए और न सूर्य के कम्या राशि पर स्थित होने और न अगस्त्योदय हो नकने पर।

हुलनवास — सतनामी मन्प्रदाय के एक सन्त-महात्मा। इस सम्प्रदाय का आरम्भ कब और किसके द्वारा हुआ यह तो ठीक जात नहीं है, किन्तु सतनामियों और औरगंजेब के बीच की जड़ाई में हुआरो सतनामी मारं गये थे। इससे प्रतीत होता है कि यह मत यचेच्ट प्रचलित वा और स्वानविश्रेण में इसने मैनिक रूप भारण कर लिया था। सं० १८०० के लगभग जगजीवन माहब ने इसका पुनक-द्वार किया। इनके शिष्प दुलनदास हुए जो किया में वे। ये जीवनसर रायवरें की में निवास करते रहे।

बुडस्य (आमिस्ति)—(अगस्य के बदाज) इनका उल्लेख जीममीय बाद्याण (२,२३३) में बिमिन्दुकीयों के यज्ञकार्य-काल के उद्गाता पुतित के रूप में हुआ है। बुमीक—कृद्यवंद (२ १८३) में एक मनुष्य अपवा देत्य का नाम, जिसका इन्द्र ने वथ किया था। मुक्कती—एक नदी का नाम, जो आधुनिक हरियाणा में कुछ हर तक सरस्वरी के सामागान्तर बहुती हुई सरस्वती में मिण जाती है। भरत राजकुमारी के कार्यक्ष के बर्णन में द्वहती का वर्णन सरस्वती एवं आपया के साथ हुआ है। पञ्जीवकात्रस्य नता ररत्वती स्वयोग में द्वहती एक सरस्वती का तट यज्ञों के विशेष स्थळ के रूप में बणित है। मनु ने मध्यदेश की पविषयी सीमा स्त्री से निर्द्यों को बतालाया है। द्वहती और सरस्वती के बीच का प्रदेश मनु के अनुसार 'इसाबर्त' कहलाता था। देठ 'बसावर्त'।

कृष्टियुव्हिटवाक-अर्द्धतंवेदानितयों का एक विद्यान्त 'विवर्द-वार' है, जिसके अनुसार ब्रह्म नित्य और वार्त्यानिक सत्ता है तथा गामस्थाप्तक जगन्तु उत्तर्धतं कि । इसी मत को और स्टब्ट करने के लिए 'दृष्टिशृष्टिवार' का विद्यान्त उपस्थित किया गया है, जिसके अनुसार माया अर्थात् नाम-क्य मन की वृत्ति है। इसकी गृष्टि मन दी करता है और मन ही देखता है। ये नाम-क्य उसी प्रकार मन अर्थां वृत्तियों के बाहर की कोई बस्तु नहीं हैं। इस इत्तरों का प्रमन ही मोश हैं।

वेच — यह हिन्दू धर्म का एक महत्वपूर्ण तस्व है। इसमे एक उच्चतम करना निहित है। इसकी व्यूत्तित बास्क के तिस्क के अनुसार (बान, दीगन, धीनन, धुन्यान में होतें आदि के अर्थ पर है। इस प्रकार 'देव' शब्द विश्व की प्रकाशमय और कस्वागकारी शक्तियों का प्रतीक है। वेदों में हिन्द स्वात के विविध्य क्यांक मुझ है। वेदों में हिन्द स्वात के विविध्य क्यांक मा कि कर्यांच होते के हिंग से स्वात के विविध्य क्यांक हों के क्यांच से की गयी है। वेद की स्पष्ट उक्ति हैं "एक सद्विया बहुआ व्यक्ति, ऑन यम मातरिखानमाहु "।" [सत्ता एक हैं। विद्यान लोग उसकी विविध्य प्रकार में अपिन, यम, मातरिखान आप के क्यांच से क्यांच स्वाता है। वेद की स्पष्ट प्रकार में अपिन, यम, मातरिखा आपि देवताओं के क्यांच में कहते हैं। ]

पुरुषसूक्त के १७ वे मन्त्र "अट्म्य सभूतः ...... तन्मत्त्रंस्य देवत्वप्राजानमग्ने" के अनुसार परमेदवर ने मनुष्यशरीर आदि को रचा है, अन मनुष्य भी दिव्य कर्म करके देव कहलाते हैं और जब ईस्वर की उपासना से ३२६ वैषकी-वैषता

विया, विज्ञान आदि अत्युत्तम गुणों को प्राप्त होते हैं तब उन मत्त्रयों का नाम भी देव होता है, क्योंकि कमें से उपासना और ज्ञान उत्तम हैं। इसमें हंक्सर की यह आज़ा है कि जो मनुष्य उत्तम कमें में शरीर आदि पदार्थों को लगाता है वह संसार में उत्तम मुख पाता है और जो परमेवद की प्राप्तिकण मोक्ष की इच्छा करके उत्तम कमें उपासना और ज्ञान में पुरुषार्थ करता है, वह उत्तम देव' कहलाता है।

भागवतीं (बैण्णवों) द्वारा देव शब्द का वर्ष वहीं जगाया जाता है जो हिंदू शब्द 'एज़िहांना' का है । यह शब्द कभी-कभी तो अवंशेंग्ठ देवर का अवंशें क्षामें उनके मन्त्रवर्ग के देवो, जैसे ब्रह्मा आदि का अवंश्यक्त करता है। ये भी पूजा के पात्र होते हैं किन्तु इनकी पूजा श्रद्धामात्र है, उपासना नहीं है। भागवत अनन्य होते हैं, वे बहरेबों की उपासना नहीं करते।

वैदिक देवमण्डल में बहुत से देवताओं की गणना है जो स्थानकम से सीन आगों में विभक्त हैं —(१) पृथ्वी-स्थानीय, (२) अन्तरिकास्थानीय और 6) अगोमस्था-नीय। इसी प्रकार परिवारकम से देवों के तीन वर्ग हैं— (१) द्वादश आदित्य, (२) एकादश कह और (३) अरु वनु। इनमें हो और पृथ्विचों दो और ओड़ने से तैतीस मुख्य देव होते हैं। पृत्व वृद्धिकम से तैतीस कोटि देवता माने जाते हैं। अहाँ-बहुं कोई विमुश्तितस्य पामा जाता है, वहां 'देव' की कल्पना की जाती हैं।

बेक्की—कुरूल की माता का नाम देवकी तथा पिता का नाम बचुंच है। देवकी कस की बहिन थी। कस ने पति बाहित उसकी कारावास में बन्द कर रखा था। क्योंकि उसकी ज्यांतिथियों ने क्ताया था कि देवकी का कोई पुत्र ही उसका वस्त्र करेया। कस ने देवकी के सभी पुत्रो का स्वर्क हिंदा, किन्तु जब कुरूल उत्पत्न हुए तो बसुदेव रातों-रात उन्हें नोकुछ बाम में नम्य-बचोदा के यहाँ क्षेत्र आये। देवकी के बारे में इसके अधिक हुछ वितोय बन्जम्य आत नहीं होता है। छाउ उपनिषद में भी देवकीमुक कुरूल (बोर आहिन्दस के विच्य) का उन्होंबह है।

वेवकीषुत्र—कृष्ण का यह मातुपरक नाम छान्योग्य उप-निषद् (३.१७,६) में पाया जाता है। महाभारत के अनुसार देवकी के पिता देवक थे। कृष्ण का यह पर्याय भागवर्तों में बहुत प्रचलित है। 'ईएवर' अयवा 'बह्म' के रूप में इसका प्रयोग होता है: ''एको देवो देवकीपृत्र एवं।''

वैवाकनिवास — ज्ञातपथ श्राह्मण (१३४,३,१०) तथा छान्दोत्य-उपनिवाद (७.१,२,४;२,१.७,१) में गिनाये गये विज्ञानों में से यह एक विज्ञान है। इसको देवविज्ञान अथवा धर्मविज्ञान कहा जा सकता है।

वेबता— 'देवता' शब्द देव का ही वाचक स्पीलिङ्क है, हिल्ली से पृष्ठिक हून में सहस्ता प्रयोग होता है। मुकतः वेव देवता माने गये हैं— देन आदित्य, ८ वसु , ११ रह, बावा और पृथ्वी। किन्तु आगे चनकर देवमण्डल का विस्तार होता गया और संस्था के करोड पहुँच गयी। देवताओं का वर्गीकरण कई प्रकार से हुआ है। पहुळे स्थानक में से—(१) जुस्वामीय (अपने आकाश में रहने वाळे), (२) अन्तरिक्षत्यानीय (मध्य आकाश में रहने वाळे) और (३) पृथ्वीस्थानीय (पृथ्वी पर रहने वाळे) हुसरे परिवारक में सुष्यानीय (पृथ्वी पर रहने वाळे) हुसरे परिवारक में सुष्यानीय (पृथ्वी पर रहने वाळे) मुसरे परिवारक में सुष्यान आदित्य, वयु, हुस आदि। वीचोर वर्गक्रम से, यथा सन्तरवस्त्य, मिनावर वर्ग आदित्य, वयु, हुस आदि। वीचोर वर्गक्रम से, यथा सन्तरवस्त्य, मिनावर वर्ग आदित्य, वर्गक्रम हो, वर्गके सर्वदेवा। आदि।

कुम्बेद के मुक्तों में विशेष रूप से देवताओं की स्तुतियों में किया है। स्तुतियों में दिवताओं के ताम सिन, वायु, इन्द्र, वहण, मित्रावहण, अधिवनीकुमार, विववेदेवा, सरस्वती, ऋदु, मरुद, त्वच्य, ह्यालप्पति, मोम, दिविणा, ऋदु, इन्द्राणी, वहणानी, ची, पृथ्वी, पूषा आदि है। की लीम देवताओं की अनेवता ही। मातते वे दत सब नामों का अर्थ परस्वा, वाकल ज्याति है। जो लीम अनेवद दता मानते हैं वे भो इन सब स्तुतियों को परमारमापरक मानते हैं और कहते हैं कि ये समी देवता और समस्त सुष्टि परमाम्मा की विश्वित हैं।

भारतीय गायाओं जो र पुराणो में इन देवताओं का मानवीकरण अयवा पुराणोकरण हुआ। इंटर इनकी मूर्तियाँ बनने इनीं इनके सम्प्रवाध बने और पूजा हुने करीं। पहुंके सब देवता त्रिमृति—कह्या, विच्यु और शिव में परिणत हुए ये, अनन्तर देवमण्डक और पूजापाढित का विस्तार होता गया। निकन्कार यास्क के अनुसार देवताओं की उत्पत्ति आत्मा से ही मानी गयी है, यथा

''एकस्यात्मनोऽम्ये देवा प्रत्यङ्गानि भवन्ति।''

अबिंतु एक बहुय आत्मा के ही सब देवता प्रत्येंग कप हैं। देवताओं के तम्बन्ध में यह भी कहा बता है कि "तिको देवता." अर्थात् देवता तीत है, बहा, विच्यु और महेंश। किन्यु में प्रचान देवता है, बी चृष्टि, स्थिति एवं संहार के नियामक हैं। इनके अविरिक्त और भी देवताओं की करूवना की गयी हैं और महाभारत ( शानिपार्य) में इनका बर्णका भी स्पष्ट किया गया है, यथा

क्षादित्याः क्षत्रियास्तेषां विशवन मध्यस्त्रया । क्षत्रिकाते तु स्मृतो शूद्री तरस्युप्रे समास्थिती ।। स्मृतास्त्राङ्गिरसो देवा ब्राह्मणा इति निष्वयः । इस्येतत् सब्देशाना वातुर्वर्ण्य प्रकीर्तितम् ॥

[ आवित्ययण अतिय देवता, मस्दगण वैश्य देवता, अविवन् गण शुद्र देवता तथा आगिरसमण बाह्यण देवता हैं। ] शतपय बाह्यण में भी देवताओं का वर्णक्रम इसी प्रकार माना गया है।

देवताओं की सख्या के सम्बन्ध में तेतीस देवता प्रधान कहें गये हैं, श्रेष सभी देवता इनको विभूतिरूप हैं। इनकी संख्या निर्धारण करते हुए कहा गया है.

तिस्न कोट्यस्तु रुद्राणामावित्याना दश स्मृताः । अग्नीना पुत्रपौत्र तु संस्थातुं नैव शक्यते ॥

[ एकारण क्यों की विभूति तीन कोटि देवता हैं, विज्यु होंदारा आदियों की विभूति दस कोटि देवता हैं। विज्यु अनिदेव में पूर्व और पौत्रों की तो गणना करना असंभव हैं।] पुन अलपाद ने इन की संख्या ३३ करोइ तक मानों हैं। नितक (देवतकाष्ट्र) के अनुसार देवता तीन हैं चुरवानीय, पृज्यीस्थानीय एवं आनदिवार इसमें अनिक का स्थान पृज्यी हैं, बायू एवं इन्द्र का स्थान अनदिव्य हैं। यूर्य का स्थान खुलोक हैं। इस प्रकार देवताओं की संख्या के सम्बन्ध में मर्तक्य नहीं कहा जा सकता, अंदा देवता असक्य हैं।

देवता सालाए एवं परोश तािक के कारण नित्य और नींसनिक दो प्रकार के होते हैं। इनमें निरंद देवता वेह निकाश वर नित्य एवं ब्लायों क्य में माना जाता है. यथा वसु, वह, इन्ह्र, आदित्य एवं बरुण ये नित्य देवता हैं। इनके पदसमूह केवल अपने ब्रद्धाण्ड में ही नित्य नहीं हैं, अपिनु अपने ब्रह्माण्ड में इन पदों (स्थानो) की नित्य रूप से सता आवश्यक मानी जाती है। ये पद ठो नित्य होते हैं, पर कल्प-सन्वन्तराधि के परिवर्तन के अनन्तर कोई मी विशिष्ट देवता अपने पर से उन्मति कर उससे उच्च स्वाम भी प्राप्त कर नकता है। कभी-कभी न प्रवाधिकारी देवताओं का पतन मी हो जाता है। महा-भारत के अनुसार राजा नहुष ने कठिन तपस्या के प्रभाव से इन्द्रपद प्राप्त कर लिया या, किन्तु इस पद की प्राप्ति के अनन्तर वह अहंकारी हो गया। व्हण्यो से अपनी शिविका बहन कराने समय वह महर्षि मृगु द्वारा शापित होने पर सपं हो गया।

इनमें नीमित्तक देवता वे होते हैं, जिनका पद किसी मित्रता विशेष के कारण मित्रित होता है, और उस निमित्त के नष्ट हो जाने पर वह पद (स्थान) भी समात्र हो बाता है। इस प्रभार सामदेवता, बास्दुवेवता, बन-देवता आदि नीमित्तिक देवकोटि के अन्तर्गत जाते है। जिस प्रकार मुहदेवता को स्थापना मुहिम्मांग के समय की जाती है, एवं उस मुहदेवता की स्थापना के समय की जाती है, एवं उस मुहदेवता की स्थापना के समय की कर जब तक वह मुह बना एहता है, तब तक उस मृह-देवता का पद स्थापी रहता है। मृह नष्ट होने पर उस देवता का स्थान भी मट हो जाता है। इस प्रकार उदिम्ब, स्वेदक, अण्डल एव जरामुन चहुरिस जीवो की विस्व देवा में जिस प्रकार की श्रीणयां उत्पन्न होती है, उनके रकार्य बैसा ही स्वतन्त्र देवता का पद बनाया जाता है।

स्यावर प्राथों में भी नदी, पर्वत आदि तथा अनेक प्रकार के धातु आदि स्वनिज पदार्थी के चालक और रक्षक पृथक् देवता होते हैं।

इस तरह चौरहों भुवनों के बिराट् पुक्य की विभूतिकथ होने के कारण इनके अन्तरांत जितने भी पदार्थ है उन सभी की देवी बाकियाँ नियामिका है। इस प्रकार नित्य और नीमित्ति को देवताओं के अनेक नाम और रूप विद्व होते हैं।

आध्यान्मिक विकास की दृष्टि से भी देवता तीन प्रकार के माने कारों है, यदा उत्तस, मध्यम और अवसा। उत्तस देवताओं मे पाषिक शरीरान्तमंत अन्तमय, प्राणमय एव मनोमय कारों के अधिकारों की पूर्णता के साथ विज्ञानमय एव आनन्दमय कोषों के अधिकारों की मुख्यता रहता है। इसी प्रकार नष्टम अंशों के देवतावर्ग को मौ प्रकार ना स्वस्ता प्रवास कारों के स्वस्ता की भी प्रवास तीन (अन्तमय, प्राणमय तवा मनोमय) कोषों के अधिकार होते हैं परस्तु विज्ञानमय तवा मनोमय ) कोषों के अधिकार होते हैं परस्तु विज्ञानमय तवा आनन्दयम

३२८ देवताच्याय-वेबस्ति

कोवों के अधिकारों की योणवा रहती है। अयम अवेबी के देवताओं के अधिकारों की तोवता केवल अगनमय और प्राणमय कोगों में हो रहती है। सायओकाव देव कारनय और प्राणमय कोगों में हो रहती है। सायओकाव देव कारन्य हों विश्व की तोविक जुड़ देवता एवं अनेक नैमितिक देवता हती सेवी की समसे जाते हैं। इसी प्रकार प्रेयोकावा की देवी की समसे जाते हैं। इसी प्रकार प्रेयोकावा अधिक उन्मत नहीं होती। ये केवल एक मुलोक से ही संस्थित रहकर अगमय, प्राणमय एवं मनीमय कोगों की विधिव्य संकृतिवत जोर विकरित करने में समये होते हैं। ये वलकता रहकर भी प्राणमय कोग की सहायता से अनेक स्थूल प्रवाची को गिराने तथा उठाने के कार्य करते हैं। यह निस्वित् हैं कि केवल प्रमुखों के समय कुछ देवी सांक्रियों रखने के कारण प्रेय देवीं में प्रमुख की स्थाज हुआ देवी सांक्रियों रखने के कारण प्रेय देवांगि में परिपाणित होते हैं। अल्याचा देवांकी को गिराने तथा उठाने के कार्य करते हैं। यह निस्वित् हैं कि केवल प्रमुखों के समय कुछ देवी सांक्रियों रखने के कारण प्रेय देवांगि में परिपाणित होते हैं। अल्याचा देवांकी में इनकी गति नही होती है।

ध्यान से देखा जाय तो समस्त दैवी जगत् के सम्बन्ध में अध्यास्म भावना के द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानी के लिए समस्त सृष्टि देवमय है। दे॰ देव'।

वेबताष्याय—सामवेदीय पाँचवाँ ब्राह्मण 'देवताष्याय' कह-लाता है। मायण में हसका भाष्य लिखा है। इसमें देवता सम्बन्धी अध्ययन है। पहले अध्याय में सामवेदीय देव-ताओं का बहुत प्रकार में प्रकीतन है। दूसरे अध्याय में वर्ष और वर्णदेवताओं का विवरण है। तीसरे अध्याय में इन सबकी निर्मलत का विवाद है।

वेषताध्याय प्राह्मण-दे० 'देवताध्याय' ।

देवतापारम्य---आचार्य रामानुज रिवत एक ग्रन्थ । इसके रचनाकाल का ठीक ज्ञान नही होता, परन्तु रामानुज के जीवनकाल के उत्तरार्द्ध में यह रखा जा सकता है ।

वेबतासरा—बगाल से लेकर मिर्जापुर (उ० प्र०) तक के क्षेत्र में एक जनजाति भूसमा या भूसमी (सं॰ भूमि) बसती है। उसके अपने प्रोतिहत होते हैं, जिन्हें देवरी कहते हैं तथा पूजास्थल को 'देवतासरा' कहते हैं। दनमें नार देवताओं की विशेष पूजा होती है। वे हैं—चामुम पात, बांगोंनी पात, कोंद्रसर पात सवा बोराम।

देवजात---आस्वलायन श्रौतसूत्र के ग्यारह भाष्यकारों में से देवत्रात भी एक है। बेक्सली—वैभवशाली हिन्दू मन्दिरों में लिजयों का नर्सकी के कप में रक्षा जाना भारत में प्रचलित था, जो देवपूर्ति के सामने नाणती गाती थीं। इन्हें देवदासी अथवा 'देवरतिकाल' कहते ये। मानमात संप्रदायी लोगों के कपयधा का सण्या या मूठा कारण एक यह भी बतलाया जाता है कि वे छोटी-छोटी लडकियों को बरीवकर उन्हें देवदासी जनाते थे। यह प्रयाजव विधि द्वारा निषद जीर नन्द हैं।

देवनक्षत्र—तीतिरीय ब्राह्मण (१५,२,६७) में देव-नक्षत्र चौदह चान्द्र स्थानों को कहते हैं। ये दक्षिण में हैं। दूसरे यमनक्षत्र कहलाते हैं, जो उत्तर में है।

**देवपाल-**--कृष्ण यजुर्वेदीय काठक गृह्यसूत्र पर इन्होंने एक वृत्ति लिखी है।

बेकप्रसाम — यहाँ भागीरथी ( गङ्गोनरों से आने वाली गङ्गा की बारा) और अलकनन्या (बरदीनाव से आने बाली गङ्गा की बारा) का संगम है। संगम से उत्तर रचुनावजी, आब विक्षेत्रर तथा गङ्गा-युन्ता की मृतिया है। यहाँ गृहावल, नर्रासहाचल तथा दशरधा-चल नामक तीन पर्वत है। इसे प्राचीन सुदर्शनक्षेत्र कहते है। साभी गहाँ पिच्लाइ, पिण्डसाम आदि करते है। यहाँ से बदरीनाय को सीधा मार्ग जाता है।

वेकनन सहारतपुर जिले से मुक्कफरतगर से १४ मील इर देवनर न्यान हैं। यहाँ पर दुर्गोजों का मन्दिर हैं सभीर ही देवीड़ इस सरोबर हैं। वैन शुक्त जबुर्दगी से बाठ दस विन तक महीं मेला जगता है। यहा गहुल बन या, जिसे 'देवीवन' कहते थे। उसी में इस नगर का नाम देवनन्य पड़ा। यह एक शन्तिती है। अब यहाँ मुस्लिम मर्म और संस्कृति की विशेष शिक्षा देवाला महाविशालय भी स्थापित हो गया है।

वेचमाग चौतर्व — सत्तपण बाह्मण (२४, ४, ५) में देव-भाग श्रीनर्ष को पुड्जवों एव कुहलों का पारिवारिक प्रोहित कहा गया है। ऐतरेय बाह्मण (७.४) में वर्ष्ट्र गिरिज बाअच्य को पत्नीय चल्लियान की विशि सिसलाने बाला कहा गया है (—पवोविभक्ति) तथा तैनितरीय बाह्मण से साविज अनिन का अधिकारी विद्वान् चतलाया गया है।

देवमृति—पद्धविश ब्राह्मण (२५.१४,५) में देवसृत्ति' तुरकाएक विरुद्ध है। अनुक्रमणी में ये एक ऋष्वेदीय ऋषा (१०.१४६) के रविषता कहेगये हैं। वेषणभोत्मा — रेंग नी जिमन पुराण, पु० ८२-८४, पद्य १०१३-१०१७। वेबालमां में मुख्य निष्यत्व निषयां को बाना चाहिए। जैसे विनायक के मन्दिर में चतुर्गों को, रूक्त्य के मन्दिर में यद्यों को, सूर्य के मन्दिर से सत्यामी को, दुर्गाजी के मन्दिर में मबसी को, जरुसीजी के मन्दिर में पश्चमी को, त्रायों के मन्दिर में आप्त्रीमी, द्वारती अयदा मुर्जुद्धी को, नामों के मन्दिर में पश्चमी, द्वारती अयदा पूर्विका को। मुण्तिमा को गम्द्रत देवों के मन्दिर में में स्वात्मान मनारें जा सकते हैं। राजनीतिप्रकाश, पु० ११६-४१९ ( ब्रह्मपुराण से उद्युत के अनुसार देवास्त्रमा में में सेवााझ मात्र से प्रारम्भ कर छः मात्र तक प्रतिवर्ष में उत्सव किमें जाने चाहिए, यथा प्रयम मास में ब्रह्माओं के न्दिए, द्वितीय में देवताओं के निए तथा तृतीय में गणेण-जी के निए। इसी प्रकार अन्यान्मों के लिए भी जाना चाहिए।

वैवाग — वैदिक माहित्य के अनुसार इस अब्द का अर्थ 'देवत्व का पर दिखाने वाला मार्ग है। इसका अन्य आधिन्य अर्थ हैं 'किसी देवता का सहत !' कैसे देवयान देवताओं का पथ दिखानां है। कृत्वेद की एक कृष्या में देवयान का सम्बन्ध किसी प्रकार पितृयान पितरों का पथ दिखानां है। कृत्वेद की एक कृष्या में देवयान का सम्बन्ध किसी में को देवी पंदित है तथा देवता और सनुष्यों के सिजन का माध्यम है। देवी के पथ या जिस पथ में यज्ञ पदार्थ आकाश की एक्षेत्रता था, जाने चलकर वह देवों के तथा ये जान का साथ्यम है। देवी के पथ या जिस पर करता है के लोक में एक्षेत्रता था। यह ज्ञित्रता था। यह विवाद छव के दाहकारी की साथ प्रयाजा जान पड़ना है। आमें चलकर उपनिपदों में नया अल्य सामप्रदारिक सतो में देवयान के अर्थक स्वल्व या विसास्थान निर्मात क्या करता है।

कुलालिकाम्नायतन्त्र के अनुसार शाक्तों के तीन यान है

> विक्षणे देवयामन्तु पितृयामन्तु उत्तरं। मध्यमे तु महायान शिवसंज्ञा प्रगीयते॥

इसके अनुसार देवयान का प्रचार दक्षिण में, पितृयान का उत्तर में और महायान का मध्यदेश में प्रतीत होता है। वेबबत—(१) चतुर्दशी के दिन गुरुवार हो तथा भया नक्षत्र हो तो द्वती को उपवास रखते हुए भगवान महेव्वर का पूजन करना चाहिए। इससे दीर्घायु, वन अगैर यश की वृद्धि होती है।

- (२) आठ दिनो तक नक, दो वस्त्र सहित एक गौ, सुवर्ण के चक्र तथा त्रिजुरू का दान करना चाहिए। उस समय यह मन्त्र उच्चरित होना चाहिए. ''विवक्षेत्रजी समीदेताम्।'' यह संवस्त्रग्वत हैं। उसके आचरण से चौर गागो का नाश हो जाता है।
- (३) इस बत में बेदो का पूजन भी बताया गया है। क्षापंद (इसका आंजय गोन और अधिपति वन्द्रमा है), यजुर्वेद (इसका आंजय गोन है वौर देवता इह है), सामबंद (भारद्राज गोन है, देवता इन्द्र है) का पूजन करना चाहिए। साथ ही अथवेंद का भी पूजन करना चाहिए। उनकी आइतियों का भी निर्माण करना चाहिए। देव हो साथ है।

देवराजाचार्ये—एक विशिष्टाहैतवादी आचार्य, तो विक्रम की लगभग तेरहवी जाताब्दी में हुए थे । सुर्शनाचार्य के गृढ और वरदाणार्थ के ये पिता थे । इन्होंने 'विम्बतस्व-प्रकाशिका' नामक एक प्रवस्थ में अहैतवादियों के प्रति-विम्बताद का सण्डम किया है। यह पुस्तक अंभी प्रकाशित नहीं हुई है।

वेबल—(१) काठकसंहिता (१२ ११) में देवल नामक एक ऋषि का उल्लेख हैं। इस नाम के एक प्राचीन वंदान्ताचार्य

(२) देवल एक स्मृतिकार भी हुए हैं, जिनके नाम से देवलस्मृति प्रसिद्ध हैं। यह स्मृति आठवी शती में लिखी गयी थी।

देवल(तीर्य) — उत्तर प्रदेश के गीलीभीत नगर से २२ मील पर बीनलपुर बस्ती है। यहाँ से १० मील पूर्वोत्तर गढ़-गजना तथा देवल के प्राचीन खंडहर है। इन लेंडहरों से बराइ भगवान की एक प्राचीन मृति मिली हैं जो देवल के मन्दिर में स्थापित हैं। स्थापित बढ़वली के अनुगार महाँव देवल का आध्यम यहाँ था।

देवलऋषि— दे० 'देवल' । देवलस्मति—दे० 'देवल' ।

बेबत्रयमोत्थानमहोत्सव — जिस दिन भगवान् विष्णु सोते है अथवा जागते है उम दिन विशेष वन और महोत्सव करने का विधान है। आपाड शुक्ल एकादशी (हरिशयनी) को विष्णु मोते और कार्तिक शक्ल एकादशी (देवोत्यान) को जागते हैं। वास्तव में यहाँ विष्णु सूर्य के एक रूप में पूजित होते हैं। वर्षा ऋतु में मेधाच्छन होने के कारण ये सोये हुए माने जाते तथा शरद ऋतु आने पर और आकाश स्वच्छ होने पर जागृत समझे जाते हैं।

वैवसमान — आयुनिक मुवारक ईस्वरवादी आन्दोलनों में दिसमाव का भी उल्लेख किया जा सकता है। इसके संस्थापक ने पहले ईस्वरवादी 'बाह्यसमाव' की तरह अपना संप्रदाय आरम्भ कर पीछे ईस्वरादात का एकम्म प्याग कर दिया। यह समाज बहुत लोकप्रिय नहीं हुना। वैवस्तावार — यो प्राप्त माज वहुत लोकप्रिय नहीं हुना। वैवस्तावार — यो योपाय श्रीतवार के एक भाष्यकार है।

वैष्णार—उत्तर सारत में आदिम देव-देवियों की पूजा आज भी प्रमणित हैं। इत देवता तथा देवियों का सामरण नाम 'द्याग या द्याया देवता' है, जिसे आधुनिक भागि 'गीबदेवता' या 'गीबदेवी' कहते हैं। कमीन्कभी उन्हें 'दिहा' कहते हैं तथा देवस्थान को 'देवहार' कहते हैं। 'देवहार' से कभीन्कभी गांव के सभी देव-देवियों का बीध होता है। डोकधर्म का यः आज भी आवस्यक अंग हैं।

वेशवार्थ — इंताइंतवादी वेणाव संप्रदाय के आपार्य। इनका जम्म तीलक्ष देवा में हुआ था। वे धम्मवदः वारह्वी शताब्दी के अतिवार भाग में वर्षमान्य दे। सारह्वी शताब्दी के अतिवार भाग में वर्षमान्य दे। सार्वाच क्षाव्य के प्रवाद के विष्णु के हाथ में स्थित कमाल के अवतार थे। उन्होंने कृपावार्य में वेशान्य के जिल्ला की, परन्तु कुरावार्य कीन थे, इसका कुछ पता नहीं लगाना। देवाचार्य के यन्यों से मानूम होता है कि उन्होंने घाष्ट्रपत तथा निम्बार्कनत का विस्तृत अध्ययन किया था। देवाचार्य के यो यन्य मिलते हैं— वेशान्य काल्ल्बी वर्षा 'मिलस्तान्य काल्ल', इन यन्यों में देवाचार्य ने निम्बार्क मन तथा भांक का प्रतिपादन और शाक्टर मत का लाव्यन तथा भांक का प्रतिपादन और शाक्टर मत का लाव्यन तथा है। उनका मत वही है जो निम्बार्क मन है।

वेबारि कार्यिकंच-(कृषियंच का बदान) उसका उत्तेल खन्-बंद ती एक कृता (१० ९८) तथा निरुक्त (२००) में हुआ है। अन्य प्रचल के अनुवार देवारि तथा बत्तवनु भाई ये जो कुर राजकुमार थे। देवारि ज्येष्ट था किन्तु उसके रोगार्स होने के कारण जन्मनृ ने ही राज्याधिकार प्राप्त किया। फिर १२ वर्षों तक बर्मान हुई, बाह्मणो ने इस अनाविष्ट का कारण बड़े आई के होते छोटे का राज्या- रोहण बताया और तब शन्तनु ने येथाणि को राज्य दे दिया। देवाणि ने इसे अस्तीकार किया तथा छोटे भाई के पुरोहित का कार्यभार सहण कर वर्षा करायी। नृहदेवता मे भी यही क्या है (७.१४८) किन्तु इसमें वहे भाई के राज्याधिकारी न होने का कारण इसका वर्मरोगी होना बताया गया है। रामायण, महाभारत तथा परवर्ती ग्रन्थ इसका गया है। रामायण, महाभारत तथा परवर्ती ग्रन्थ ५५०-४८) के कनुसार देवाणि के राज्य न पाने का कारण उसका कुछरोगी होना या जबकि दूसरी कथा में उसका मुवाबस्या से ही संन्यासी हो जाना कारण था। महा-भारत में उसे प्रतीप का पून कहा गया है तथा उसके भारतों का नाम शाहीक एवं आध्विष्टेण।

करने का करना में देवापि द्वारा शन्तन के लिए यज करने का वर्णन है। यहाँ शन्तन को औलान कहा गया है। यहाँ दोनों का आतृत्व मन्द्रश्य नहीं जान परता तथा यह भी नहीं जान पहता कि देवापि काह्यण नहीं था। कुछ विद्वानों के मतानुसार, जिनका मत निकत पर जाणागित हैं, वह अविषय था, किन्तु इस अवसर पर वृहस्पति को कुणा से बह पूरोहित के कार्य करने का जियकारी हो सका था।

वेबाराम—तिमिल पद्यों का सबह (तीन प्रत्यों का एक में सकलते 'नेवाराम' या 'देवाराम' सहलता है, जिसका जर्य है 'वैदी उपत्रन' । इसके सककनकत्ती गा नाम या निम्बन्धर-तिम्बनी जै वैकावानार्य नायपूर्ति तथा चोल-नरेश रामराज (९८'०-१०१८) के समझालान ये। राम-राज की नहामता है निम्बन 'देवाराम' के पद्यों को इविड मीतों में परिवर्तित कर दिया।

वेबानुसंब्राम—(१) देवता और अमुर दानो प्रजापित की सत्तात हैं। उस लोगों का आपम में युद्ध हुआ। देवता लोग होना से स्वाद हुआ। युद्ध हुआ।

बेभ्यान्बोलन-बेबीपाटन 388

कहा कि हम लोगों को भी पृथ्वी का अधिकार प्रदान करी। असयायश असरों ने उत्तर दिया कि जितने परिमाण के स्थान में विष्णु अवाप सकें उतना ही हम देंगे। विष्णु वामन थे। देवलाओं ने इस बात को स्वीकार किया। वे आपस में विवाद करने लगे कि असरों ने हम लोगों को यज्ञ भर के लिए ही स्थान दिया है। फिर देवताओं ने विष्णु को पूर्व की ओर रखकर अनुष्ट्प छन्द से परिवृत किया तथा बोले. तमको दक्षिण दिशा में गायत्री छन्द से, पश्चिम दिशा में त्रिष्टप छन्द से और उत्तर दिशा में जगती छन्द से परिवेण्टित करते हैं। इस तरह उनको चारों ओर छन्दो से परिवेष्टित करके उन्होंने अग्नि को सन्मुख रखा। छन्दों के द्वारा विषण दिकाओं को घेरने लगे और देव-गण पूर्व दिशा से लेकर पूजा और श्रम करते-करते आगे बलने लगे । इस तरह उन्होंने समस्त पथ्यी प्राप्त कर ली। (२) देवासर संग्राम कमशः अब नैतिक प्रतीक बन गया है। सत्य-असत्य अथवा न्याय-अन्याय के सधर्ष को

भी देवासूर संग्राम कहा जाता है। देखान्दोलन---(दवी को अलाना) यह वत चेत्र शक्ल ततीया को किया जाता है। उमा तथा श इटर की प्रतिमाओं को केसर आदि समस्थित वस्तओं से चर्चित करके तथा

दमनक पादप से विशेष रूप से पुजित करके झले में धलाना तथा रात्रि में आ*गरण करना चाहिए* । देख्या रथधात्रा-पचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी अथवा

सतीया तिथि को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। राजा लोग रेंटो या पाषाणो का एक बाका अथवा मन्दिर आदि बनाकर जसमें देवी भी प्रतिमा प्रधान थे। फिर सवर्णसभी, हाबोदांनी तथा चण्डियो ही बन्दनवार से मजे हुए रथ के मध्य भाग में मृति को स्वापित कर अपने प्रासाद की ओर शोभायात्रा के रूप में ले जाते थे। सम्पूर्णनगर, मकान, दरवाजे, सुन्दर प्रकार से सजाये जाते थे। रात्रिको दीप प्रज्वलित किये आते थे। इस प्रकार के आचरण से सुख वैभव, ऋदि, सिद्धि तथा सन्तति का लाभ होता है, ऐगा लोग विश्वास करते थे। बेबी-- 'देव' शब्द का स्त्रीलिक्क 'दवी' है। देवताओं की तरह अनेक देवियों की सत्ता मानी गयी है। शाक्तमत का प्रचार होने पर शक्ति के अनेक रूपो की अभिक्यक्ति देवियो के रूपों में प्रचलित होती चली गयी।

महाभारत और पुराणों में देवी के विविध नामों और

रूपों का वर्णन पाया जाता है। देवी, महादेवी, पार्वतो, हैमवती आदि इसके साधारण नाम है। जिब की शक्ति के रूप में देवी के दां रूप हैं---(१) कोमल और (२) भयऋर । प्रायः दसरे रूप मे ही इसकी अधिक पुजा होती है। कोमल अथवा सीम्य रूप में वह उमा. गौरी. पार्वती. हैमवती, जगन्माता, भवानी आदि नामो से सम्बोधित होती है। भयन्द्वर रूप में इसके नाम है-दर्गा, काली, क्यामा, चण्डी, चण्डिका, भैरबी आदि। उग्र रूप की पूजा में ही दुर्गा और भैरवी की उपासना होती है, जिसमें पद्माविक तथा अनेक वामाचारकी क्रियाओं का विधान है। दुर्ग के दस हाथ है, जिनमें वह शस्त्रास्त्र धारण करती है। वह पन्मसुन्दरी, स्वणवर्ण और सिह-बाबिनो है। वह महामाया रूप से सम्पूर्ण विश्व की मोहित रखती है। चण्डीमाहातम्य के अनुसार इसके निम्नाख्टित नाम है---१ दर्गा २ दशभुआ ३ सिह-बाहिनी ४ महिषमितनी ५ जगद्वात्री ६ काली ७ मक्तकेशी ८ तारा ९. छिन्नमस्तका १०. जगद्गौरी। अपने पति शिव से देवी को अनेक नाम मिले हैं, जैसे बाभ्रवी, भगवती, ईशानी, ईश्वरी, कालक्षरी, कपालिनी. कौशिकी, महेश्वरी, मृडा, मृडार्ना, रुद्राणी, शर्वाणी, शिवा, श्यम्बकी आदि । अपने उत्पत्तिस्थानों से भी देवी को नाम मिले हैं, यथा कूजा (पृथ्वी से उत्पन्न), दक्षजा (दक्ष से उत्पन्त)। अस्य भी अनेक नाम है-कन्या, कुमारी, अम्बिका, अवरा, अनन्ता, नित्या, आर्था, विजया, ऋदि, सती, दक्षिणा, पिद्वा, कर्बरी, भ्रामरी, कोटरी, कर्णमुक्ता, पद्मलाखना. सर्वभाञ्चला, शाकम्भरी, शिबदूती, सिंहरथा । तपस्या करने के कारण इसका नाम अपर्णा तथा काल्या-यनी है। उसे भृतनायकी, गणनायकी तथा कामाश्री या कामारूयाभी कहते हैं। उसके भयद्भर रूप के और भी अनेक नाम है-भद्रकाली, भीमादवी, चाम्ण्डा, महा-काली, महामारी, महास्री, गातङ्गी, राजगी, रक्तवन्ती आदि । दे० 'दुर्गा' तथा 'चण्डी' ।

**वेबी उपनिषद्-**-एक शाक्त उपनिषद् । यह अथवंशिरस् उपनिषद् के पाँच भागों में से शन्तिम हैं।

वेबी उपपुराण-जन्तीम उपपुराणो में से पचीसवाँ स्थान देवी उपप्राण का है। इस प्राण में शक्ति का माहास्म्य दर्शाया गया है।

देवीपाटन--- यह एक आक्त तीर्थ है। पुत्री उत्तर प्रदेश मे

३३२ वेबोभागवस-वेट्ट

बलगामपुर सं १४ मील उत्तर गोडा जिले में देवीचाटन स्थान है। यहाँ पाटेक्वरी देवो का मन्दिर है। कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य ने यहाँ पर देवी की स्थापना की थी। यह भी कहा जाता है कि कर्ण ने परशुगमजी से यही बहारल प्राप्त किया था। नवरात्र के दिनों में यहाँ भारी मेळा लगाता है।

वंबीभागवत — श्रीमञ्दागायत और दंबीभागवत के सम्बन्ध में इम बात का विवाद है कि इन दोनों में महासूराण कीत सा है? विवाय के महत्व की दृष्टिन से प्राय दोनों ही समान कोर्टि के प्रतीत होते हैं। श्रीमञ्चागवत में विष्णुमित का उन्कर्ष है और देवीभागवत में परायक्ति दृगों का उन्कर्ष दिखाया गया है। दोनों भागवतों में कठारह-अठारह हजार स्लोक है और वारह ही स्कन्ध है। देवीभागवत के पत्र में यही निकलता है कि जिल प्रमाणों से उसका महापूराणत्व प्रतिपादित होता है वे बनन उप-पुराणों और तत्त्रों में उद्युत होते हैं। उधर श्रीमद्-गागवत के लिए महागुराण ही प्रमाण उपस्थित करते है।

देखीभायत्वन उथदुराण-गालनो का धार्मिक-अनुवासन सम्बन्धी तथ्य । कुछ विद्वालों के मतानुसार यह उपपुरण हो देखीभवतों का कहना है कि यह युपप्रण हो ही, अंशितु महापुराणों में इसे पानवां स्थान आप्त है। इसते रजना, ऐसा लगता है, भागवत पुराण के परुषात् तथा भागवत-व्याव्याक्याकार श्रीघर स्वामी (१३४३ वि०) के पहले हुई थी।

इंबोमाहास्य—'हिन्बन' की दो स्मुतियों एवं मार्कण्डेय पुराण के एक व्यव्ह से गठित सह प्रन्य दर्ग के सिन्ह्याली कार्यों का विवरण एवं उनकी दैनिकी व वार्षिकी गुजा-विधियों का वर्णन उपस्थित करता है। इसका अन्य नाम 'चण्डीमाहान्य' है।

बंबोधामक्काल्य — शांक परम्पा की बाममापी शांका का एक प्रस्था किसोगी जैंव विद्यान् अभिनवगुम एवं अंसप्तक वे वेदीयायाक तथा अन्य नन्त्रों से अपने ब्रम्कों में प्रमुष् उद्याग दियं है । ये रोनों बिडान् ९४३ वि० के लगभग हुए थं, इसलिए द्योगामल तन्त्र इससे पहले की ज्वात है।

देवीसुक-देव्ययवंशीर्प, देवीयुक्त और श्रीमुक्त, जन्ति के

हों बैदिक स्तवन है। दिक शांक्तजन सिद्ध करते हैं कि बसो उत्तिषदों से दसों सहाविद्याओं का हो वर्णन है। इस प्रकार जाक्तस्य का आधार भी श्रृति हो सिद्ध होता है। बेबोस्कुलि—आवीन दिक्षहरायन्य सहाभारत और रासा-यण में देवी की स्तृतियों है। इसी प्रकार अद्भुतरामा-यण में अखिल विश्व की जननी सीताओं का परास्पर शक्ति बाजा रूप प्रत्यक्ष कराते हुए बहुत सुन्दर स्सुति की ससी है।

वेषेश्वराखार्थ-सक्षेपशारीरक ग्रन्थ के रचनाकार और

श्रृंगेरी मठ के अध्यक्ष सर्वज्ञात्ममूनि ने अपने गुरु का

नाम देवेश्वरावार्य जिला है। टोकाकार ममुसूदन सर-स्वती एस रामतीथं में देवेश्वरावार्य का अर्थ पूरेखरावार्य किया है। किन्तु दन रोनों के काल में बहुत अस्तर है। देवेशियला—देवताओं को जागाना हिन्दू वर्ष का एक विशिष्ट अस है। माधारणतया प्रत्येक हिन्दू किसी न किसी कट देवता की उत्पादना अवबा पूजा करता है। प्रत्येक देव अथवा देवता की स्वत्य ने मिन्न नही होती। प्रत्येक देव अथवा देवता ईश्वर को किसी न किसी शक्ति का प्रतीक मात्र है। इनालाई क्योपानना वास्तव मे इंद्य-रोपासना ही है। देवताओं की मृतियां होती है परन्तु देवापासना मुंद्युला नही है। मृतियां ता मध्यम है। इनके द्वारा देवता का ध्यान किया जाता है। उपासना की पूरी अहंता उस समय होता है अब देवत्व की पूरी अनुमृति के गाय देवता की अचना की आती हैं 'द्यो

देशे—ऐनरेय ब्राह्मण कं एक पिन्छेट एव वाजसनेवी सहिता में इस छाद का प्रयोग बहुत पाया जाता है जहाँ सरस्वतीं की पांच महायक निदयों ने नाम बताये गये हैं। ऋचा-इष्टा ऋषि ने सरस्वती को मध्यदेश में स्थित बताया है। मध्यदेश की भौगोजिक स्थितियां बज्बेंद में दी गयी है। मनुस्मित में ब्राह्मान हुं इस्तियंदा, आयांवर्त आदि का देशा चर्म निद्धा है।

धार्मिक अर्थमे यजीय भूमि अधवा धार्मिक क्षेत्रको देश कहाजाताहै।

दार्शनिक अर्थ में बैबेषिक के अनुसार नव द्रव्यों में से 'देश' एक है। इसका सामान्य अर्थ है गति अववा प्रमार । देह---महाराष्ट्र के भागवत सम्प्रदाय में विष्णु का नाम बहाँ की बोली में विद्राय या विठोबा है। इसके मुख्य केन्द्र पण्डरपुर, आजन्दी एवं देहु हैं, बद्यपि सारे प्रदेश में भाग-बतमन्दिर बिसरे पडे हैं। 'देहु' भागवत सम्प्रदाय के प्रमुख तीयों में से हैं।

वीर्याचार्य—वेदान्तर्याक वेक्कुटनाथ की कृति 'तात्र्वणी' के टोकाकार । 'चण्डमाहल' आर्दि टीकाएँ उनकी बनायी हुई है। वे रामानुक सप्रदाय के जनुयायी और अण्यस्य विश्वतिक के सममामांग्रक थे । उनका काल सोलकुको सताब्दी कहां जा सकता है। वाधूलकुल्यूचण श्रीतिवा-साचार्य उनके पुत्र थे। तुन से शिवता प्राप्त करने के पर्वचात् उनके 'महाचार्य' की उपाधि मिली। उनका जनमस्यान वीलिकुद्ध है। वेदान्ताचार्य के प्रति उनकी प्रपाद मिली। उनकं प्रत्यों के नाम इस प्रकार है—चण्डमावत, अर्देतिविज्ञाविजय, परिकारिकच्या, वोदान्तिकच्य, वाराव्याविजय, वहीं-विज्ञाविजय, परिकारिकच्या, वोदान्तिकच्य, सिद्धान

बौलोस्सब — यह उदसव भिन्म-भिन्न तिषियों में भिन्म-भिन्न दैवताओं के लिए मनाया जाता है। प्रायुत्य (४.८० ४५.५०) के अनुसार किल्युस में कास्तुन मास की वतुं-दंशी के दिस आठवे पहुर अववा पूर्णिमा और प्रतिपदा के मिलन के समय यह जतांस्मन मनाया जाता है। कुष्ण अगवान को ज़ले में दक्षिणाभिमृत्य बैठे हुए देखकर मनुष्य पायों के मधात से मुन्न हो जाता है। चंत्र शुक्क तृतीया सोगी क दोलोस्याब का दिन ह। रामयम्हजी का भी दोलोस्यव का दिन ह। रामयम्हजी का भी

मथुरा, बृन्दावन, अयोध्या, द्वारका तथा कुछ अन्य स्थानो मे भगवान् राम और कुष्ण का दोलांत्सव समारोह के साथ मनाया जाता है।

द्वपण्क-वेशिषक दर्शन का अववादी सिद्धान्त है, उसके अनुमार तृष्टि के आरम्भ में परमाणु क्रियाशीन होते हैं और एक-दूसर में मिलने लगने हैं। दो परमाणुकों सिनने में एक द्वपण्क बनता है तथा तीन द्वपण्क सिन्नकर एक अव्यक्त बनाने हैं। यही परार्थ की लख्तम इकार्र है। कुतान मास्त-नमन् के बमन एक देवता का नाम। बाजनतेयी संहिता (५ २०) एक तीतित्य महिता (५ ५,०,४ ) में उनके आमन्त्रण करने का उल्लेख है। काठक सहिता में भी उसका उल्लेख बाया है। शत-पय बाह्मण (३ ६,१,१६) में उनके नाम का अपं बात है, जबकि पश्चिवा बाह्मण (६ १,०) में उसे साम का रचियता कहा गया है। अनुक्रमणी उसे एक ऋषि तथा ऋष्वेद के एक सूक्त (८९६) का रचनाकार बताती है।

चौ---आकाशीय देवपरिवार की मान्यता, जिसका अधिष्ठान 'खी' है, भारोपीय काल से आरम्भ होती है। 'खी' की स्तुति ऋग्वेद में पथ्वी के साथ 'द्यावापियवी' के रूप में की गयी है। पृथ्वी से अलग 'द्यौ' की एक भी स्तुति नहीं है, जबकि पथ्वी की अलग एक स्तुति है। इन ऋचाओं में खी एव पथ्वी को देवताओं के पिता-माता कहा गया है (७५३,१) एव वे सत्रों में अपने बालको के साथ ऋत के स्थान पर आसीन होने के स्थिए आमंत्रित किये जाते हैं। वे स्वर्गीय परिवार के घटक है (दैञ्यजन, ७५३२)। वे सूर्य एव विद्यत रूपी अग्नि के पिता है (पितरा, ७५३,२,१.१६०,३ या मातरा, ११५९,३ एव ११६०,२)। पिता-माता केरूप में वेसभी जीवों की रक्षा करते हैं तथाधन, कीर्ति एव राज्य का दान करते हैं। ऋग्वेद में सौ का जो चित्र अक्टित है उसके अनसार पिता धौ प्रेमपूर्वक माता पथ्वी पर शककर वर्षा के रूप में अपना बीज दान करता है, जिसके फलस्वरूप पथिती फलवती होती है। ऋद्यवेद (६७०,१-५)में वर्णकी उपमा मधु एव दग्ध से दी गयी है।

इस्स-महम्बेद एव परवर्ती सन्यों में इस्म का अर्थ 'पूँट' है। सायण के अनुसार इसका अर्थ 'मोटी वृंद' है जिसका प्रितिगोग शब्द 'सीको है। इस प्रकार प्राय 'विद्वरम' का उल्लेख आता है। इसका प्रयाग तींसरीय सहिता ( 3 3,9 १ ) में 'सोम की मोटी वृंद' के रूप में है। दो मस्दर्भी में, राय के बिचार में उसका अर्थ प्रकार हैं। दो मस्दर्भी में, राय के बिचार में उसका अर्थ प्रकार हैं। प्रेसम्प्रस्य ते एक परिच्छेद में उसका अर्थ 'यूल जगाते हैं। मेंसम्प्रस्य ते एक परिच्छेद में उसका अर्थ 'यूल में वृंद' का प्रवासी है। इस्स-विदेशिक सतानुसार नव इच्च हैं—पूष्टी, जल, अस्ति, याय, आकात, काल, (वर्, आत्मा (असस्य) एव मन। इस्ही से मिलकर समार के सार पदार्थ बतते हैं।

द्रिमिळाबार्षं (द्रिबडाबार्षं) — एक प्राशीन बेदान्ती। इन्हो-न छान्दोभ्य उपनिषद् पर अति बृहद् भाष्य लिखा था। बृहदारण्यक उपनिषद् पर भी उनका भाष्य था, ऐसा प्रमाण गिलता है। माण्ड्वयोपनिषद् के (२३२, ३३४ द्वासामधान-ग्रापर

२.२०) भाष्य में शक्कर ने इनका 'आगमविष्,' कहकर उन्हेंज किया हैं जौर बृहदारण्यक (पू० २९७, पून म०) आप्य में उनको 'सम्प्रदायिव्ह' कहा है। दान के जहीं भी द्रविवाणार्य का उन्हेंज करना आवश्यक समझा बहां सम्मान के साथ किया है। उनके मत का सण्डन भी महीं किया गया है। उससे प्रतीत होता है कि द्रविवाणार्य का सिद्धान्त उनके प्रतिकृत नहीं था। छन्दोय्य उपनिष्द् में जो 'तत्वपार्थि' महावाष्य का प्रदान आया है, उसकी व्याख्या में द्रविद्धानार्य ने 'व्याध्मसहिता' से राजपुत्र की आख्यास्थित का वर्णन किया है। इस पर आनन्दिपिर कहते हैं कि 'तत्वमस्थादिवाच्य अदेत का समर्थक है' यह पत आवार्य द्रविद को अङ्गोहत हैं।

रामानुज सम्प्रदाय के ग्रन्थों में भी द्रविडाचार्यनामक एक प्राचीन भाचार्यका उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वानो का मत है किये द्रविडाचार्य शङ्करोक्त द्रविडाचार्यसे भिन्न थे। इन्होने पाञ्चरात्रसिद्धान्त का अवलम्बन करके द्रविडभाषा में ग्रन्थ रचना की थी। यामुनाचार्य के 'सिद्धि-त्रय' में इन्ही आ चार्य के विषय में यह कहा गया है कि "भगवता बादरायणेन इदमर्थमेव सूत्राणि प्रणीतानि, विवृतानि च" "भाष्यकृता ।" यहाँ पर 'भाष्यकृत् शब्द से द्रविडाचार्य का ही उल्लेख है। किसी किसी का मत है कि द्वविडसहिताकार आलवार शठकोप अथवा बकुलाभरण भी बैष्णव ग्रन्थो में द्वविडाचार्यनाम से प्रसिद्ध है। इन दोनो 'द्रविडो' की परस्पर भिन्नता के सम्बन्ध में अब तक कोई सिद्धान्त नहीं स्थिर हो सका है। सर्वज्ञात्ममृति ने 'सक्षेपञारीरक' मे (३.२२१) ब्रह्मनन्दि ग्रन्थ के द्रविडभाष्य से जिन वचनों को उद्धृत किया है, वे रामानुज द्वारा उद्वृत द्रविडभाष्यवचनों से अभिन्न दीव्य पडते हैं। इसीलिए किसी-किसी के मत से शङ्कर सम्प्रदाय में प्रसिद्ध द्वविडाचार्य और रामानुजसम्प्र-दाय मे प्रसिद्ध द्वविडाचार्य एक ही व्यक्ति है, भिन्न नहीं। **प्राक्षाभक्षण**—द्राक्षाओं (अगूर) का आदिवन मास में पहले-पहल सेवन द्राक्षाभक्षण उत्सव कहलाता है। कृत्यरत्नाकर (पु० ३०३-३०४) ब्रह्मपुराण को उद्धृत करते हुए कहता है कि जिस समय समुद्रमन्थन हुआ। उस समय क्षीरसागर से एक सुन्दरी कन्या प्रकट हुई, किन्तु शोध्न ही वह लता में परिवर्गित हो गयी। उस समय देवगण पूछने लगे कि अरे, यह गौन है ? हम लोग प्रसन्नतापूर्वक इसे देखेंगे (हुत्त ! इक्यामहे वयम्) और उसी समय उन्होंने छता को 'द्राका' नाम से सम्बोधित किया। यही इस शब्द को प्रसिद्ध व्यूप्ति हैं। जब अगूर परिपक्व हो उस समय पूर्णो, सुनम्बित द्रव्यो तथा कांग्र पदावीं से छता का पूत्रम करता चाहिए। पुजनोपरान्त वो बाछक तथा यो बृद्ध पुत्रमों का सम्मान किया जाना चाहिए। अन्त में नृत्य तथा गान का अनुष्ठान विद्वित हैं।

द्वामिक---वेदान्तसूत्रो पर इनका भाष्य था। दे० 'द्रविक्षा-चार्य'।

क्राविडभाष्य--विवज्ञानयोगी द्वारा रचित द्वाविडभाष्य एक बृहद् ग्रन्थ है, जो तिमिल भाषा मे है और 'शिवज्ञानबोध' पर लिखा गया है। इस ग्रन्थ की 'द्राविडमहाभाष्य' भी 'कहते है।

द्राविष्ठ चेद---नम्माळवार के ग्रन्थ वेदों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। इनकी भूची निम्नाकित हैं.

- जात है। इनको भूचो निम्नाकित है. (१) तिरुविरुत्तम ऋष्वेद
  - (२) तिरुवोयमोलि सामवेद
  - (३) तिरुवाशिरियम . यजुर्वेद
  - (४) पेरियतिस्वन्दादि अथर्ववेद
- उपर्युक्त चारो ग्रन्थ 'द्राविड वेद' कहे जाते हैं।

बाह्यायणश्रीतमुत्र —सामवेदीय चार श्रीतमुत्रों में से तीमरा। अद्यायमश्रीतमुत्र में इसका भेद बहुत बीचा है। यह मुत्र सामवेद की राणायनीय शाला ते सम्बन्ध रणता है। इसका दूमरा नाम 'विस्कृत्र' है। मध्य स्वामी ने इसा। भाष्य लिखा है। इदक-द स्वामी ने 'ओद्मादमारसबह्र' नामक निकस्य में उस भाष्य का और परिकार किया है। धन्दी ने इम एक एक्सियमुग्दरीय नाम की नृति किसी है। इसकी ने इम पर छान्दीस्थायदी नाम की नृति किसी है।

- ु—यह एक काष्ठशत्र का नाम ह, जिमका उपयाग विश्रंष कर सोमयज्ञों (ऋ०९९,२,६५,६९८,२) में होता था। तेत्तिरीयब्राह्मण में इसका प्रयोग केवल 'काष्ठ' के अर्थ मे हुआ है।
- हु च्या-(१) काल्डसम्भ अववा स्तम्भ मात्र के अर्थ मे ऋक् (१.२४,१३,४ ३०,२३) तथा परवर्ता ग्रस्थों में (४० वेठ ६,६३,५,१६५५,३१४ ४०,९५ साज-स-० २० २०) बहुधा यह प्रमुक्त है। इन प्रकार पज्नूयों (स्तम्मों) को भी दृष्य कहते थे। सुन-अंप ऐसे ही तीन दुष्यों से बीधा नया या। हुछ ठ्याहरूयों में, चौरो को दश्य देने के लिए ऐसे ही स्तम्मों में वीच रिया आता या।

**होण-दारका** ३३५

(२) महाभारत के अनुसार पञ्चाल देश के राजा का नाम द्रुपद था, जिसकी पुत्रो द्रौपदी थी। यह महाभारत के प्रमण पात्रों में है।

होण——ककडी की नौर, जिसका उपयोग विशेष कर सीमरस रखने के पात्र के रूप में (ऋष्क ९ ३,१९५,९२८) स् ३०,४,६७,१४) जनाव्या गमा है। कहनी के मृहत् पात्र को होणकव्या (ति. सं० ३,२,१,२; बाबल स० ८८,२१; १९२७, ऐ० बार ७ १७,३२; बातल बार १६,३,१६ आदि) कहा जाता था सबबेदी कभी-कभी होणकव्या की आकृति की बनायों आती थी।

हावनामस्तसंत्रस्य — कार्तिको पूर्णिमा (कृतिका नवत्र युक्त) को स्त बत का आरम्भ होता है। इसमें नरनिष्कृ मध्यत्रम् के पूर्वन का विध्वत्य है। मुगाविश नावत्रपुन मार्गवीर्थ की पूर्णिमा को भगवान् राम का पूजन होना वाहिए। पूज्य नवश्युक्त पोष की पूर्णिमा को बरुरास्त्रकी का पूजन करना चाहिए। मधा नव ययुक्त मार्थी पूर्णिमा को वराह्र भगवान् या युक्त, काल्गृनी नवत्रत्रों हो युक्त काल्मुर्श्वणिमा को नर नया नारायण का पूजन और इस प्रकार से अन्य पूर्णिमाओं को अन्य देशों का ध्यावणी पूर्णिमा तक पूजन

क्षण गरिष्ट ।

इस्तिससमेशिव — चेंच जुक्क समामी को प्रारम्भ कर प्रत्येक
मान के गुक्क गक्ष की समामी के दिन वर्ष भर भगवान्
ग्रंग का भिनन-भिनन नामी एवं पड़कार सन्त 'ओं नमन्यार्थ से पुत्रन होना चाहिए। इस दत के अनुष्ठान से
अनेक सम्भीर रोगो, जीने कुष्ठ, जानेदर तथा राक्तामाण्य
में मुनित गिलती है तथा सुस्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है।

इस्तानिस्यवन — मार्गशीय गुक्क जावदा को दस जत का
आरम्भ होता है। इसमें बाद्य आदित्यों (भाता, मिन,
नर्गमा, पूषा, शक्क, बक्का, मम, न्यष्ट, विस्तवन्त, सर्विता
नया विष्णु) का गुक्क होना है। उन के अन्त में सुर्ण का
दान विहित है। इससे स्वित्नुलेक की उपलब्धिक्ष
होती है।

हावशाहसासी—गृह बत भाष जुबक गातभी को प्रारम्भ होता है। एक वर्ग तक सामनी को उपवाम तथा भगवान् मूर्य के भिन्न-भिन्न नागो से पूजन का विधान है। भाष में वरूष नाम से, फाल्युन में तपन नाम भें तथे में बात जाम में तथा इसी प्रकार में अन्य मातों में विभिन्न नामों से पुजन करना वाहिए। आने वाली अपनी की बाहा में भोजन का विधान है। कुष्णपक्ष की ससमी को भी उपवास आदि करना पुण्यकारी है।

हारशक्तकाणी---भीमासा शास्त्र में यज्ञों का विस्तृत विजेचन है, इस कारण इसे 'यज्ञांविद्या' भी कहते हैं। बारह अध्यायों में विभक्त होंने के कारण यह पूर्वमीमासा शास्त्र 'द्वारशक्तकाणी' भी कहलाता है।

द्वादशस्तोत्र---मध्याचार्य रिनत यह एक स्तोत्र ग्रन्थ का नाम है।

**द्वारका**—यह भारत की सात पवित्र पुरियो में ने हैं, जिनकी मुची निम्नाकित हैं:

अयोध्यामयुरा मायाकाशीकाञ्ची अवन्तिका। पुरी द्वारवती चैव सर्मता मोक्षदायिका॥

भगवान् कृष्ण के जीवन में सम्बन्ध होने के कारण इसका विषये महस्य हैं। महाभारत के बणानुनार कृष्ण का जन्म मधुरा में कस तथा दूसरे देग्यों के बच के लिए हुआ। इस कार्य की पूरा करने के पश्चान् वं हारका (काटियाबाड) चरे गये। आज भी गुज गत में स्मातं डम की कृष्णभांक, प्रचलित हैं। यहाँ के दो प्रान्य मन्दिर "पन-छोडराय" के हैं, ज्यांत् उस व्यक्ति से सम्बन्धित हैं चित्तने हुए। (कंजी खुडा दिया। इनमें जरासध में स्थ में कृष्ण डारा मचुरा छोडकर डारका भाग जाने का वर्ष भी ३३६ द्वारकानाथ-श्लोपक्रत

निहित है। किन्तु वास्तव में 'बोडाणा' भक्त को भीति से कृष्ण काह द्वारका से डाकीर चुपके से चला आना और पंडों के प्रति भक्त का ऋष्य नकाना—यह भाव संनि-हित है। ये दोनों मन्दिर डाकीर (लहमदायाद के समीप) तथा द्वारका में है। दोनों में वैदिक नियमानुसार ही यजनादि किये जाते हैं।

तीर्पयाना ने मही आकर गोगीचन्दन कमाना और 
चक्राश्चित होना विशेष महत्त्व का समझा जाता है। 
यह आगे चक्कर कुल्ल के नेतृत्व में गावशे की राजधानी 
हो गयी थी। यह चारो धामो में एक धाम भी है। 
कुल्ल के अन्तर्धान होने के पश्चात् प्राचीन द्वारकापुरी 
ममुद्र में दूव गयी। केवल अमवान् का मन्दिर समझ ने 
नक्षी इवाधा। यह नगरी मौगष्ट्र (काठियावाड) में 
पीच्चमी समझत र एर स्थित है।

हारकानाथ—(१) कुष्ण का एक पर्याय, 'द्वारका के स्वामी'। मधुरा में पलायन करने के बाद वृष्णि-यादवों ने द्वारका अपनी राजधानी बनायों थी। कुष्ण वृष्णिगण के मुख्य थे अत वे द्वारकानाथ कहलाये।

हारकामठ—शङ्कराजार्य भारतच्यापी धर्मप्रजारयात्रा करते हुए जब गुजरात आयं तो हारका में एक मठ स्वापित कर अपने शिष्य हस्तामलकाजार्थ को उसके आजार्थपद पर बैठाया। प्रयुगेरी तथा हारका मठो का शिष्यमध्यस्य 'भारती' के उपनाम से प्रसिद्ध है।

हारय-इस अध्य का प्रयोग केवल उपमा के रूप में ऐतरेय बादाण (१ ३०) में हुआ है, जहां विष्णु को देवों का द्वारप कहा गया है। छान्दोग्य उपनिषद् (३१३.६) में भी 'बारप' का प्रयोग उपपृक्तः उपमावाचक अर्थ में हुआ है।

हिंब—(१) प्रयस तीन वणों का एक विरुद्ध कि बं (दिवस्मा) है. फिन्नु यह शब्द विशेष कर ब्राह्मणों के लिंग प्रमुक हुआ है। अध्येषवेद (१९ ७१,१) के एक अस्पष्ट वर्णन को छोडकर उसका प्रयोग विरुद्ध मानुष्ट में मुद्दी हुआ है। धर्ममूत्र और स्मृतियों में इसका प्रकृत प्रयोग हुआ है। धर्ममूत्र और स्मृतियों में इसका प्रकृत प्रयोग हुआ है। इसका शास्त्रिक अर्थ है थे कस्म बालां अर्थात् ऐसा व्यक्ति जिसके रो जस्म होते हैं (२) शास्त्रिक ती है। १) आनस्य । शासिक्त कर्म मात-भिना से होता है और बातमय जस्म गुल अरबा आवार्य से। स्मृतियों के अनुसार उपनयन आदि संस्कार करने से मनुष्य द्विज होता है.

जन्मना जायते शूद्र संस्काराद् द्विज उच्यते।

वेदपाठाद् भवेद् विश्व. ब्रह्मजानाच्च ब्राह्मणः ॥ [ मनुष्य जन्म के समय शूद्र होता है, फिर संस्कार करने से दिज कहज्यता है। वेद पढने से वह विश्व और ब्रह्म का ज्ञानी होने से ब्राह्मण होता है।]

हिसीयाभग्रामत — यह जत भन्ना या विधि नामक करण पर आश्रित है, यह मार्गशांग शुक्ल चतुर्थी को प्रारम्भ होता है। एक वर्ष तक भन्ना देवी की पूजा करने का इसमें विधान है। इसमें निम्माकित मन्त्र का जप होता है

भद्रे भद्राय भद्र हि चरिष्ये व्रतमेव ते।

निविध्नं कृत् मे देवि ! कार्यसिद्धिश्च भावय ॥

वती को भेंद्रा करण के आरम्भ में भटा देवी की लौहसमी, पाषाणम्यी, कारुमयी अथवा रागरिज्य तरिया स्थापित रूर पूजनी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप मनुष्य की मनोसिम्हापाएँ तथा करणीय कर्म उस समय भी पूण हीते हैं, जब कि वे भदा काल में आरम्भ किये गये हो। भद्रा अथवा विशि को अधिकाल अवसरों पर एक भयानक बस्तु के रूप में देवा अथवा समझा जाता है। दें ० स्मृति-कौस्तुम, '१६५-५६६।

हिबलबंत —कार्तिक मास में दो दलो वाले घान्य भोजन के लिए निषिद्ध है, जैसे अरहर (तूर), राजिका, माम (उडद), मुद्दग, मुद्दग, तसा तथा कुलिल्स । इनका भोजन में परि-त्याग 'डिटलब्रस' कहलाता है। दे० निर्णयगिन्यु, १०४-१०५।

हिराषाड— विष्णु भगवान् आयाद शुक्क तकादशी को शवन करते हुं यह प्रसिद्ध है। जब सूर्य मिथुन राशि पर हो और अधिक मास के रूप में उस समय दो आपाद हो सब विष्णु दितीय आपाद के अन्त वाली एकादशी के उत्परान्त हो शायन करेंगे। देक आपूरावाहन का कालविबेक, १६९-१७३, निर्णयासम्यु, १९२, समयमयुब, ८३।

होपनत- चैत्र श्वर में आरम्भ कर प्रत्येक मात में सात दित तती को सप्त द्वीपी का क्रमशः पूजन करना चाहिए। क्रम यह होगा--(१) जम्ब, (२) ताक, (३) कुत, (४) कीक्का, (५) मालमिल, (६) गोमेद और (७) पुण्यर । यह तत एक वर्ष तक आवल्यों है। त्रती को एक साम मूर्ति पर स्थान करना चाहिए। विकास किया जाता है कि वर्ष के अन्त में रजत, फल आदि वस्तुओं के दान से स्वर्ग की प्राप्ति होती हैं।

हैत — बादरायण के पूर्व ही वेदान्त के अनेक आवारों ने आरमा एवं बढ़ा के सम्बन्ध में अपने मत प्रकृतिक किये ये। इनमें के तीन सिखान्त प्रसिद्ध हैं— द्वैत, अदैत और दैताईत (भेदामेद) | दैतमत के संस्थापक औदुकांशि है। उनके सतानुसार आरमा बढ़ा से बिक्कुल भिन्न हैं, जब तक कि वह मीखा प्राप्त कर बढ़ा में विजीन नहीं हो जाता। वैदान्त के अतिरिक्त सीख्य, न्याय और वैदेशिक दंशानों में आरमा को प्रकृति जयवा बढ़ा से स्वतन्त तस्य माना गया है और इस प्रकार दैत अयवा बैत मत का समर्थन हआ है।

हैताईतमत—यह एक प्रकार का भेदाभेदबाद हो है। इस के अनुसार देंत भी सत्य हैं और अदेंत भी। इस मत के प्रधान आवार्य निम्बार्क हो गये हैं। बहुम्मूत में भी दैता-दिवाद तथा उसके आवार्य का नाम मिळता है। दसकी शताब्दी में आवार्य भारकर ने भेदाभेदबाद के अनुसार वेदान्तमूत्र की व्याख्या की। यह व्याख्या बहुमरफ है, शिव या विण्युप्तक नहीं। त्यारहवी शताब्दी में निम्बार्क स्वामी ने बहामूत्र की विण्युप्तक व्याख्या करके द्वैतादेंत पत अववा स्वेटानेव्याद की स्वामुम की।

आवार्य निम्बार्क के मतानुसार ब्रह्म जीव और अहं अर्थीत् नेतन और अवेतत से पृथक और अपृथक् हैं। इस पृथक्क और अपृथक्क के अप्रा ही जनका दर्धनं निर्मे हैं। जीव और अगत् दोनों ब्रह्म के परिणाम हैं। जीव ब्रह्म में अन्यत्त भिन्न एवं अभिन्न हैं। जनम् भी इसी प्रकार भिन्न और अभिन्न हैं। ईताईतवाद का यही सार हैं।

हेताईतिसद्धान्तसेतुका---मुन्दरभट्ट रचित 'हैताईतिसद्धान्त-सेतुका' देवाचार्य रचित वेदान्तव्याच्या 'मिद्धान्तजाह्नवी' का भाष्य है।

## 67

धनक्योवकी — कार्तिक कृष्ण त्रयोदकी का एक नाम। व्यापारी लोग इस दिन वाणिक्य सामग्री को परिव्कृत, सुमज्जित कर घन के देवता की पूजा का िदिनव्यापी उल्लव आरम्भ करते हैं, तये-पुराने आर्थिक वर्ष का लेखा- जोखातैयार किया जाता है और इस दिन नयी वस्तु का क्रम-विक्रय शभ माना जाता है।

आपुर्वेद के देवता धन्वन्तरि का यह जन्मदिन है, इसलिए विकित्सक बैंद्य लोग आज धन्वन्तरिजयन्ती का जल्मक मनाते हैं।

धनपति—ये 'शक्करदिग्विजय' (माधवाचार्यकृत) के एक

बनसंक्रानिवस्त—यह संक्रानिवत है, एक वर्ष पर्यन्त चलता है। इसके मूर्य देवता हैं। अतिभाग अळपूर्ण कल्या, जिससे मुवर्णकण्ड पड़ा हो, निम्नानित सन्त्र बोलते हुए दान करना चाहिए है सूर्य। प्रसीदतु भवान्।' वत के अन्त में एक युवर्णकमळ तथा घेनु दान में देनी चाहिए। विकास किया जाता है कि इससे बती जन्म-जन्मान्तरों तक सुख, समृद्धि, मुस्वास्थ्य तथा दोर्घोषु प्राप्त करता है।

धन्मा (बना)—वैष्णवाचार्य स्वामी रामानन्द के कुछ ऐसे भी शिष्य हो गयं हैं, जिन्होने किसी सम्प्रदाय की स्थापना या प्रचार नहीं किया, किस्तु कुछ पदरचना की हैं। अञ्चा ऐसे ही उनके एक शिष्य थे।

बनाबासिबत—(१) श्रावण पूर्णिमा के पश्चात् प्रतिपदा को यह बत आरम्भ होता है, एक मास तक चलता है, नील कमाओं से विष्णु तथा सकर्षण की पूजा होती है। साथ हो पुत तथा सुन्दर नैबेद प्रशावजवण्यों में आपित करना चाहिए। भाष्टपद मास की पूर्णिया से तोन दिन पूर्व उपसाग रखना चाहिए। बत के अन्त में एक यो का दान निहित है।

(२) इसमें एक वर्ष पर्यन्त भगवान् वैश्ववण (कुबेर) की पूजा होती है। विश्वास है कि इसके परिणामस्बरूप अपार सम्पत्ति की प्राप्ति होती है।

षनी धर्मवास—मध्ययुगीन सुधारवादी आन्दोलनो में जिन सन्त कवियों ने योगदान किया है, घनी धर्मदास उनमें से एक है। इनके रचे अनेक पद पाये जाते हैं।

सन्यक्षतः अस्या सम्ब्रमितस्यादतः—मार्गशीर्यः पुम्क प्रति-पदाः को इस जत का अनुष्ठान किया जाता है। उस दिन नक्त जत करना चाहिए तजा विष्णु भगवान का (जिनका अस्ति नाम भी है) गरित को पूजन करना चाहिए। प्रतिमा के सम्मृत एक कुण्ड में हवन किया जाता है। ३३८ धनुवेंद-धरफोब्रत

तदनन्तर यावक तथा घृतमिश्रित साद्य ग्रहण करना होता है। इसी प्रकार का आवरण कृष्ण पक्ष में भी करना चाहिए । चैत्र से आठ मास तक इसका अनुष्ठाम होना चाहिए । बतान्त में अग्नि देव की सुवर्ण की प्रतिमा का दान किया जाता है। इस व्रत से दुर्भाग्यशाली व्यक्ति भी सुखी, धन-धान्यादि से समृद्ध तथा पापमुक्त हो जाता है। वनुर्वेद---मधुसूदन सरस्वती ने अपने ग्रन्थ 'प्रस्थानभेद' में लिखा है कि यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, इसमें चार पाद हैं, यह विश्वामित्र का बनाया हुआ है । पहला दीक्षा पाद है, दूसरा सग्रह पाद है, तीसरा सिख पाद है और चौथा प्रयोग पाद। पहले पाद में धनुष का लक्षण और अधिकारी का निरूपण है। जान पड़ता है कि यहाँ धनुष शब्द का अभिप्राय चारों प्रकार के आयुर्घों से हैं, क्यों कि आगे चलकर आयुध चार प्रकार के कहे गये हैं: (१) मुक्त, (२) अमुक्त, (३) मुक्तामुक्त, (४) यन्त्रमुक्त । मुक्त आयुध् चकादि है। अमुक्त खड्गादि है। मुक्तामुक्त शल्य और उस तरह के अन्य हवियार हैं। यन्त्रमुक्त बाण आदि हैं। मुक्त को अस्त्र कहते है और अमुक्त को शस्त्र । ब्राह्म, वैष्णव, पाशुपत, प्राजापत्य और आग्नेय आदि भेद से नाना प्रकार के आयुध है। साधिदैवत और समन्त्र चतुर्विष आयुधो पर जिनका अधिकार है वे क्षत्रिय-कुमार होते है और उनके अनुवर्ती जो चार प्रकार के होते है वे पदाति, रथी, गजारोही और अक्वारोही हैं। इन सब बातो के अतिरिक्त दीक्षा, अभिषेक, शकुन और मञ्जल आदि सभी का प्रथम पाद में वर्णन किया गया है। आचार्यका लक्षण और सब तरह के अस्त्र-शस्त्रादि

आचार्य का लक्षण और सेंद्र तरह के लक्ष-रास्त्रादि के लिय का संकृतियोग पार में दिलाया गया है। तीस पार में प्रकृत और पित्रीय-विश्वेष साम्रदायिक रास्त्र, उनका अभ्यास, मन्त्र, देवता और सिद्धिकरणारि वर्षिण, हैं। चौथे पार में देवार्चना, अध्यासार्थि और सिद्ध अस्त्र-रास्त्रीर्थ के स्थाने में त्रांचिक स्थाने में निष्ण में है।

धनुष--ऋरयेद में इसका उल्लेख अनेक बार हुआ है। वैदिक कालीन भारतीयों का यह प्रमुख आयुध रहा है। बाह किया में अस्तिम कार्य मृतक के दार्थे हाथ से धनुष को हटाया जाना होता था।

धनुवतीर्थ-अभिनगर (गढवाल) में जिस स्थान पर अलक-नन्दा धनुषाकार हो गयी है वह धनुषतीर्थ कहा जाता है। यहाँ स्नान करना पृष्यकारक है।

समुक्कीरि — सेतुवन्य रामेश्वराम् क्षेत्र का एक तीर्षं।
समुक्कीरि के लिए रेल जाती है। यही मीठे जल का
सभाव है, क्षाया भी नहीं है। यही हो नहां चार परंटे
में लक्ष्म एक्ष्म जाते हैं। रेल के डब्बे जहांव चार परंटे
से लक्ष्म एक्ष्म जाते हैं। रेल के डब्बे जहांव चार परंदा
दिये जाते हैं, जो जयर जतार लिये जाते हैं। इस सम्वरोग का एक सिरा बंगाल की सांदो तथा दूसरा सिरा
महोदांव कहकाता है। यहां यात्री स्थान, आज, प्रावर वात तथा स्वर्ण के वने धनुष का दात भी करते हैं। यहां
देश बार स्नान करने को निषि है। हाथ में बालू का
पिषड, क्ष्म केलर कुरवा तामक दानवी से समुद्रस्तान की
सनुमति मोगी जाती है। बालू का पिण्ड समुद्र में डालकर
स्नान किया जाता है।

पम्बन्तारि—में विषणु के २४ व्यवतारों में है और समुद्र-मंचन के समय अमृत्रहुम्भ केवर उदानमा हुए थे। पन्य-कारि आयुर्वेद के प्रवर्तक माने जाते है। मुखुत पिहिता में निज्ञा है कि ब्रह्मा ने पहले-पहल एक लाख स्लोको का आयुर्वेद शास्त्र प्रकारित किया था। वित्तमी एक सहस्त्र कथ्याय थे। उनसे प्रजापित ने पढ़ा। प्रवापित से अधिकाने-कुनारों ने पढ़ा, अधिकानेकुमारों से इन्द्र ने पढ़ा और इन्द्रदेव से सन्वन्तरि ने पढ़ा। घन्वन्तरि से मुनकर सुशुत मूनि ने आयुर्वेद की रचना की। काश्री पुरो में सन्वन्तरि नामक एक राजा भी हुए हैं। जिन्होंने आयुर्वेद का अच्छा प्रचार किया था।

ष्यं — एक वृत्तिकार का नाम । सामवेद की राणायनीय आखा से सम्बन्धित द्राह्मायण श्रोतमूत्र अथवा बसिष्ठ-तृत्र पर मध्य स्वामी ने भाष्य रचा है। बद्रस्कन्द स्वामी ने इस भाष्य का बीदागवासासम्बद्धां नाम के निबन्ध में संस्कार विचा है। घन्यों ने इस पर छान्दोम्यसूत्रदीप नामका बृत्ति लिखी है।

बरणीयतीर्थ—मह बेणव टी. भी ह और अलीनह से २२ मील तथा मधुरा में प्रभीन मध्य में अवस्थित है। इसका बर्तमान नाम बेसवा है। कहा आता है कि यह पूर्णी का नामिस्बल है। महाचि दिश्लामित्र ने महाँ यह किया था। मुना जाता है कि बरणीयन्त्रक की खुवाई केया था। सुना जाता है कि बरणीयन्त्रक की खुवाई अवस्य ही यह प्रभीन तीवस्बल सिद्ध होता है।

भरजीवत---कार्तिक शुक्ल एकादशी को उपवास करके इस बत का प्रारम्भ किया जाता है। इसमें भगवान् नारायण का पूजन होता है। मूर्ति के सम्मुख जार करूश स्थापित होते हैं जो महासागरों के प्रतीक माने गये हैं। करुओं के कैन्द्र में नारायण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। राजि में जागरण करना चाहिए। इस ब्रत का आजरण अजापित, अनेक राजा गण तथा पृथ्वी देवी ने किया वा, हसीलिण इस ब्रत का नाम चणावित यहा।

पर्णा ( धरना )---अनशन पूर्वक किसी उद्देश्य का आग्रह करना। किसी राजाजा के विरोध में अथवा किसी महान् उद्देष्य की सिद्धि के लिए लोग 'धर्णा' करते थे। जब कोई बाह्मण धर्णा के फलस्वरूप मर जाता था तो वह बह्मराक्षस (भृतो की एक योनि) होता था और उसकी यज्ञादि से पजा की जाती थी। ऐसा ही एक ब्रह्म ससराम के निकट चयनपुर में हैं, नाम है 'हुर्पू ब्रह्म' या हुर्पू बाबा। कहा जाता है कि ये कनौजिया बाह्मण थे और सालिबाहन नामक राजा के परोहित थे। रानी उनको पसन्द नही करती थी. उसने राजा से यह कहकर कि यह बाह्मण आपको राज्य से विचत करना चाहता है, उसकी भूमि आहि किनवाली। उसे राजाने निष्कासित कर दिया। फळत: बाह्मण राजभवन के सामने धर्णा करके मरने के बाद ब्रह्मा हुआ । क्योंकि तपस्या करके वह मराथा, इसलिए प्रेतयोनि में भी बहुत प्रभावशाली माना जाता है।

धर्म-किसी वस्तु की विधायक आन्तरिक वृत्ति को उसका धर्म कहुं। है। प्रत्येक रायार्थ का व्यक्ति त्य निस तृति पर निर्मर है वही उस पदार्थ का व्यक्ति हो। विस तृति पर निर्मर है वही उस पदार्थ का व्यक्ति है। विक के कुळ का एक धर्म मुक्ता है। वेले के कुळ का एक धर्म मुक्ता है, उसकी करी ता विकास है, उसकी करी ता विकास है, उसकी करी से कुळ का हास है। धर्म की यह कल्यना भारत नी ही विधेषका है। बैधीषक दर्भन ने धर्म की बही मुक्तर बैजानिक परिभाषा 'यतांध्युयद्यनि ध्येसाधिक स धर्म' इस मुत्र से की है। धर्म बहु है जिससे (इस बोधन का) अप्युव्य और (आबी जीवन में) नि ध्येस की हिंदि हो। परन्तु यह परिभाषा परिणामासिमका है। इसकी सामान्य परिभाषा परिणामासिमका है।

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। एतक्वतुर्विषं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्॥ ( मन २१२ ) [ शूर्त, स्मृति, वदाचार और अपने आत्मा का सन्तोच महो साआत् धर्म के बार लक्षण (यहुन्ता, कसीटी) के स्हे गये है। ] प्राचीन भारतीय दन चारों को चनित्रक का नित्र है। दे प्रमं से प्रचम से किसी ग किसी मिलि क्यान्तर है । सम्में से प्रचम से किसी ग किसी में तिल्यों के सामान से सिर्पर प्रमान मानता है, परन्तु अपनी परिस्थित के अनुकून। पारतीय लोकत्व में मैं में में महा मानता है, परन्तु अपनी परिस्थित के अनुकून। सारतीय लोकत्व में मैं में नहीं स्नृतिक से सारा प्रमान मानता है, परन्तु अपनी परिस्थित के अनुकून। है, जैसा चार्काक सरोचे मास्तिक आवार्यों की प्रमृत्ति के प्रकट है, वहीं जैमों की तरह अपनी-अपनी श्रृति और म्मृति का प्रमान पहल होता रहा है, उसमें केवल सदा-वारा और आस्मृतिक हम से रहे हैं।

स्मतियों में धर्मोपदेश का साधारण क्रम यह है कि पहले साधारण धर्म वर्णन किया गया है, जिसे जगत् के सब मनुष्यों को निविवाद रूप से मानना उचित है, जिसके पालन से मनुष्यसमाज की रक्षा होती है। यह धर्म आस्तिक और नास्तिक दोनो पक्षों को मान्य होता है। फिर समाज की स्थिति के लिए जीवन के विविध व्यापारो और अवस्थाओं के अनुसार वर्णी और आश्रमो के कर्लक्यों का घर्म रूप से निर्देश किया जाता है। इसकी विशिष्ट धर्म कहते हैं। इस विभाग में भी प्रत्येक वर्ण के भिन्न-भिन्न आध्यमों में प्रवेश करने और बने रहने के विधि और निषेष वाले नियम होते हैं। इन नियमों का आरम्भ गर्भाघान संस्कार से होता है और अन्त अन्त्येष्टि तथा श्राद्वादि से माना जाता है। योडे-बहुत हेर-फेर के साथ सारे भारत में इन संस्कारों के नियम निवाहे जाते है। सबमी जीवन संस्कारों को सम्पन्न करता है और सस्कार का फल होता है शरीर और जीवात्माका उत्तरोत्तर विकास । धर्म सम्मार्ग का पहला उपदेश है, उन्नति के लिए नियम है, मंयम उस उपदेश वा नियम का पालन है, संस्कार उन संयमों का सामृहिक फल है और किसी विशेष देश-काल और निमित्त में विशेष प्रकार की जन्मत अवस्था में प्रवेश करने का द्वार है। सद्य संस्कारो का अन्तिम परिणाम व्यक्तित्व का विकास है। "सयम-संस्कार-विकास" अथवा "सयम-सस्कार-अक्यदय-निश्चेयस" यह धर्मानकल कर्त्तव्य का क्रियात्मक रूप है। ये सभी मिलकर संस्कृति का इतिहास बनाते हैं। धर्मयदि आत्मा और अनात्मा की विधायक वित्त है, तो ३४० धर्मघटवान-धर्मशास्त्र

संस्कृति उसका क्रियात्मक रूप है, धर्मानुकूल आचरण का फल है।

धर्म आस्मा और अनात्मा का, जीवात्मा और शरीर का विवायक हैं, संस्कार हर जीवात्मा और हर लारीर का विकास करने वाला है। धर्म व्यक्ति की तरह समाज का भी विधायक हैं 'धर्मों वार्र्यात प्रजा' मस्कार समाज का विकास करने वाला है, उसे ऊँवा उठाने वाला है। दौष, पाप, दुष्कृत अपर्म हैं, इन्हें दूर करने का साधन सस्कार है। अज्ञान अपर्म हैं, इसे दूर करने वाले खिलादि संकार है। भारत में धर्म और सस्कृति का अटूट सम्बन्ध. रहा है।

धर्म के अल्य क्यींकरण भी पायं जाते हैं: निस्य, निमित्तिक, काम्य, आपद्यमं आदि। निस्य वह धार्मिक कार्य है जिसका करना श्रीनदार्य है और जिसके न करने से पाप होता है। निमित्तिक धर्म को विशेष अवमरों पर करना आवस्यक है। काम्यमं वह है जो किसो विशेष उदेश्य की सिद्धि के लिए किया जाता है परम्यु जिसके न करने में कोई दोष नहीं होता। आपद्यमं वह है जो संकट की स्थिति में सामान्य और विशिष्ट पर्म को छोडकर करना पडता है। बाह्य के नियमानुकूळ आपद्यमं का पाएक करने वे दोष नहीं होता है

धर्मधटबान—र्चत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारम्भ कर चार मास तक इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। जो पृष्यो का इच्छुक हो तसे प्रति दिन वस्त्र से आच्छादिन, शीतल जल से परि-पूर्ण कलला का दान करना चाहिए।

धर्मबास—कवीरण्य सम्प्रदाग के विश्वक व पत्र प्रदर्शक कवीरण्यी माणु ही होते हैं। ये माणु दो ह्यांतों के सहस्तों में शामित होते हैं। एक की गद्दों कवीरजीग मठ (बाराण्मी, उ॰ प्र०) है तथा दूसरे की छन्तीसगढ़ (मठ्य प्रदेश)। कवीरजीग मठ वाले सन्त अपना प्रारम्भ महास्मा पुरवगोगाल में तथा छत्तीसगढ़ बाले 'धमदाग' नामक महास्मा से मानते हैं। छन्तीसगढ़ (दिल्य कोसल) में कवीरण्य के प्रसार को तथा घन्ता मंगित हो हो प्रणास को हो प्रायत्न हैं

महात्मा धर्मदास पहले निम्बार्कीय बैडणव थे। कबीर के उपदेशों में प्रभावित होकर इन्होंने 'धर्मदामी शाखा' का प्रधारात्मक नेतृत्व ग्रहण कर निवा, साथ ही वे वैश्णविचाल कण्ठी-तिरुक आदि भी घारण करते रहे, जो शिष्य सन्तों में अब भी प्रचलित है।

समंप्राप्ति वत—आवाड़ी पूर्णिमा के पश्चात् प्रतिपदा से यह तत प्रारम्भ होता है। धमें के रूप में भगवान् विष्णु की पूजा एक मास तक होती है। मासान्त में पूर्णिमा सहित तीन दिन तक उपवास तथा सुवर्ण का दान विद्वित है।

**धर्मराज अध्वरीन्द्र**—'वेदान्तपरिभाषा' नामक लोकप्रिय ग्रन्थ के प्रणेता । सुप्रसिद्ध अदैतवादी ग्रन्थरचियता नृसिंहा-श्रम स्वामी उनके परम गुरु थे। नृसिंहाश्रम स्वामी के शिष्य वेक्टूटनाथ थे और वेड्रटनाथ के शिष्य धर्मराज। नसिंहाश्रम सोलहवी शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान थे, इसलिए धर्मराज का स्थितिकाल मत्रहवी शताब्दी होना सम्भव है। धर्मराज अध्वरीन्द्र के ग्रन्थों में वैदान्तपरिभाषा प्रधान है। यह अद्रैत सिद्धान्त का अत्यन्त उपयोगी प्रकरण ग्रन्थ है। इसके ऊपर बहन-भी टोकाएँ हुई है। भिन्त-भिन्त स्थानों से इसके अनेक सस्करण प्रकाशित हो चके हैं। अर्टत वंदान्त का गहस्य समझने में इसका अध्य-यन बहुत उपयोगी है। इसके सिवा उन्होंने गुद्धेशोपा-ध्याय कृत 'तत्त्वचिन्तामणि' नामक नव्य न्याय के ग्रन्थ पर 'तर्कभपामणि' नाम की टीका भी लिखी है। उसमे पूर्ववित्तिनी दस टीकाओं के मन का खण्डन किया गया है। धर्मराजपुजा-इस बन में दमनक पौधे से धर्मका पुजन होता है। इसके लिए दे० 'दमनकपुत्रा।'

धर्मजन—मागधीर्य ज्वन्त दशमी की यह वत प्रारम्भ दोता है। उस दिन उपवास करते हुए धर्म का पूजन करना चाहिए। घी में हजन का विधान है। एक पर्य तक हसका अनुराज होता है। वत के अन्त में गाय का दान विहित है। इससे मुख्यस्थ, दीर्घाय, यश भ्रार्थत तथा पायों से छटकारा होता है।

वर्षमास्त्र—साधारण योजनाल में 'युति' शब्द से समस्त वैदिक साहित्य का प्रहान होता है। इसके साथ विभेद-बानक 'स्मृति' जब्द का प्रयोग होता है जिसमें 'वर्मसास्त्र' का वोष होता है। वेद के बार उपाक्नो से से पर्मसास्त्र एक है। धर्मसास्त्र वेदाङ्गीय मनक्त्रयों का आनुषाङ्गिक विस्तार है। इस अवदं में ही धर्ममृत्र धर्मसास्त्र के प्राप-सिक अङ्ग है। विशिष्ट अवं में स्मृत जब्द से प्रयोगास्त्र के उन्हीं बन्यों का वोष होता है जिनमें प्रवा के लिए उचित आचार-ध्यबहारस्थवस्था और समाज के शासन के निमित्त नीति और सताचार सम्बन्धी नियम स्पष्टता-पूर्वक दियं रहते हैं। धर्मशास्त्र के निर्दाय स्तरों की मूची में धर्मसून, स्मृति, भाव्य, निकस्थ आदि सिमित्तल हैं। म० म० पाष्ट्ररङ्ग बामन काणे ने अपने 'वर्मशास्त्र के इतिहास' (जिं० १) में धर्मशास्त्र के अन्तर्गत शुद्ध राज-नीति के प्रत्यों (अर्थशास्त्र) को मी सिम्मिलित कर रिच्या है।

वर्मवरुकी---आश्विन कुळण पट्ठी को इसका प्रारम्भ होता है। इसमें धर्मराज की पूजा विहित है।

धर्मसूत्र--- 'कल्प' वेदाङ्ग के अन्तर्गत सूत्र ग्रन्थ चार प्रकार के हैं, जिनका धार्मिक तथा व्यावहारिक जीवन में बडा महत्त्व है। ये हैं श्रौत, गृह्य, धर्मतथा रचना विषयक। धर्मसूत्र पाँच हैं (१) आपस्तम्ब, (२) हिरण्यकेशी, (३) बौघायन, (४) गौतम और (५) वसिष्ठ । ये धर्भसूत्र यज्ञो का वर्णन न कर आचार-व्यवहार आदि का वर्णन करते हैं। धर्मसूत्रों में धार्मिक जीवन के चारो वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) तथा चारो आश्रमो (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एव सन्याम) का वर्णन है। साथ ही निम्नलिखित विशेष विषय भी है-राजा, व्यवहार के नियम, अपराध के नियम, विवाह, उत्तराधिकार, अन्त्येष्टि क्रियाएँ, तपस्या आदि । प्रारम्भ में विशेष धर्मसूत्रों का प्रयोग अपनी-अपनी शास्त्रा के लिए ही किया जाता था, किल्लुपीछे उनमें से कुछ मभी द्विजो द्वारा प्रयुक्त होने लगे। आचारिक विधि का मूल आधार है वर्णव्यवस्था के अनुकल कर्त्तव्यपालन । व्यवहार अथवा अपराध की विधियों पर भी इस वर्णव्यवस्था का प्रभाव है। विभिन्न वर्णों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के दण्ड है। हिसा के अपराधों में ब्राह्मण की अपेक्षा इनर वर्णवालो को एक ही प्रकार के अपराध करने पर कड़ा दण्डविधान है। इसके विपरीत लोभ के अपराधों में वर्णोत्कर्षक्रम से ब्राह्मण के लिए अधिक कड़े दण्ड का विधान है।

धर्मावाप्तिवत—यह बत आयाढी पूर्णिमा के उपरान्न प्रति-पदा में प्रारम्भ होकर एक माम तक चलता है। धर्म के रूप में भगवान हरिका पूजन होता है। इससे समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है।

षित्र---यज्ञाग्नि को उद्दीप्त करने का उपकरण (ब्यजन) । कातथय ब्राह्मण (१४१,३,३०,३,१,२१) तथा तैसि- रीय आरण्यक (५४,३३) में घवित्र की जर्जा हुई है। इसका अर्थ यहां 'पंसा' है, जो चमड़े का बना होता या और यज्ञान्ति को उद्दीप्त करने के लिए इसका प्रयोग होता था।

भाषितभाषी—कार्तिक शुक्कराझ की नवमी। इस दिन आंविके के पेड़ का ब्रह्मा के रूप में पूचन होता है और उसके नीचे प्रकर भोकन करते का विष्मान है। आंविके (आमक्क) का एक नाम 'चान्ती फक्क' है। विश्वास यह है कि चाहे माता मके ही अप्रसन्त हो जाय किन्तु आमक्की नहीं अप्रसन्त होती। उसके देवीकरण के आचार पर यह ब्रत प्रच-क्रिक दुआ है।

शानीवत — फाल्गुत मास के दोनों पत्नो की एकादती को इस बत का अनुष्ठान होता है। इससे बागलक के फलो से स्नान का विधान है। दे प्रापुराण, ५.५८,११। भगवान् वासुदेव को धानीकल अत्यन्त प्रिय है। इसके भश्रण से मनुष्य समस्त पापो से मुक्त हो जाता है।

साम्बसक्त—सात प्रकार के धान्यों के संयोग को 'बान्य-सप्तक' कहा गया है। उसने जी, गेंहु आप, तिल, कगु (भवरब बीज), ह्यामाक तथा चीनक को गणना है। दे० हेमादि, १ ४८। क्रस्यरत्नाकर, ७० के अनुसार चीनक के स्थान पर 'देवचान्य' का उस्लेख हैं। गीनिकस्मृति (३.१०७) के अनुसार सात धान्यों के नाम भिन्न ही है। विख्णुराण, १६२६-२२; बायु, ८१५०-१५२ तथा प्राक्तिके नाम मिनाये हैं तथा ब्रतराज (पृ०१७) ने अठारह बान्य बतलाये हैं। धानिक कार्यों के लिए ये धान्य (अताङ) पश्चित माने जाते हैं।

शान्यसम्मी—शुक्त पत्नीय सप्तमी को धान्यसमी कहा जाता है। इस तिथि को मूर्यपूजन, नक्त पद्धित का अनु-नरण, स्तत बाग्यो तथा ग्सोई के पात्र एवं नमक के दान का विधान है। इससे ब्रती स्वय की तथा सात पीड़ियों तक की रहा। कर लेता है।

श्वास्यसंक्रानितवत—दोनो अपन दिवनो अपवा विषुव दिवसो को इस इत का आगम्भ होना है। एक वर्ष पर्यन्त इसका अनुष्ठान किया जाता है। केनन से अप्टरदक कमफ को आकृति बनाकर प्रत्येक दक की, सूर्य के आठ नामों को लेकर, पूर्वाभिमुख बढते हुए स्तुनि की जाती है। इसमें मूर्य का पूजन होता है, तदनन्तर एक प्रस्थ धान्य किसी ब्राह्मण को अपित किया जाता है (इसीछिए इसका नाम धान्यसंक्रान्ति है) । प्रतिमास इस व्रत की आकृति होनी चाहिए।

बाना—इसका प्रयोग बहुबबन में ही होता है। ऋस्वेद (१९६२०; ३६६, ३; ५२,५; ६.२९,४) तथा पदवर्ती वैदिक साहित्य में इसका 'बन्न के दानों के बर्च उच्छेल हुबा है। कभी-कभी वे भूने जाते थे (भूज्य) तथा नियमित रूप से सीमरस के साथ मिछाये जाते थे।

बामकत—पाम का अर्थ है गृह । इसमें गृह का बान होता है इसिष्ण इसकी बामबत कहते हैं। तूर्य इसका देवता है। इस बत में काल्गुन की पूर्णमाली को प्रारम्भ करके तीन दिन उपवास करने का विधान है। इसके उपरान्त एक सुन्दर गृह का बान देना चाहिए। इससे बानी का सूर्य-लोक में वास होता है।

बार (बारा)—मध्य प्रदेश का प्राचीन नगर और तीर्थ-स्थान । यह इतिहास्त्रसिद्ध भीजराज की बारा नवरी है। यहीं बहुत से प्राचीन ध्यासकीय गावे आते है। कहा जाता है, गुरु गोरखनाय के शिष्म राजा गोपीचर की राजवानी भी धारा ही बी। यहाँ जैन मन्दिर भी है, गाव्हेंनायजी की स्वर्णमूर्ति है। हिन्दू मन्दिर भी बहुत से हैं।

भोज परमार के समय बहुँ। एक प्रसिद्ध 'मरस्वती-मिन्द' का निर्माण हुआ था। इतका मुस्किम आक्रमण-कारियों ने मस्तिब्द में परिवर्तन कर दिया। मिन्दक अभिकेल आज भी मुरश्तित है। भोज के ममय इसकी बड़ी स्पति थी। उनके दिवयत होने पर यह श्रीहीन हो गयी

> 'अञ्च घारा निराचारा निरालम्बा सरस्वती । पण्डिता खण्डिता सर्वे भोजराजे दिव गते ॥'

वारक्वारक्वतिष्ठावन — चानुर्मान्य की एकादशी अथवा वर्षा के प्रथम माना अथवा अनिन्म मास में इस बत का आरम्भ होता है। उपवास (वारण) प्रथम माम में तथा पारण (भंजन) दूसरे मास में करने का विधान है। भगवान नारायण तथा नश्मीओं की प्रतिमाओं को एक अळ्यूणं कळ्या पर विराजमान करके रात्रि के समय उनका चरणानृत लेना चाहिए। पृष्ण, तुरुसीदलाई से पूजन तथा 'श्री नमी नारायणाय' नामक मन्त्र का १०८ वार अप करना चाहिए। अर्च्य देने का विधान है। ऋप्येद के दशम मण्डल, ११२.९ तथा १५५.१ के मन्त्रो द्वारा उबले हुए तिल तथा तंडुलों से होम करना वाहिए।

बाराबत—(१) समस्त उत्तरायण काल में इस बत का विवान है। इसमें दुष्पाहार विहित है। पृथ्वी की पातु-प्रतिमा का दान करना वाहिए। इसके कर देवता है। इस बत के आवरण से उसी सीचा उड़लोक को जाता है। क्रप्यकल्यतक के अनुसार यह जैवस्तरवत है। हेमाडि इसे कुटकर जतों में गिनने हैं।

(२) चंत्र के प्रारम्भ में ही इस बत का आरम्भ होता है। इसमें भगवन्नाम के साथ जल की भारा मुँह में पिरायी जाती है। एक वर्ष तक इसके अनुस्ठान का विधान है। बतान्त में नये जलपात्र का दान करना बाहिए। इस बत के आचरण से ब्रती पराधीनता से मुक्त हीकर सुल बया अनेक बरदान प्राप्त करता है।

भिषणा—सोम तीयार करने मे प्रयुक्त कोई पात्र तथा स्वतः मुखे हुए सोम का भी पर्याय। एक उथमा द्वारा सह हिवानी शब्द दो लोक 'काकाश एवं भूमि' का कार्य हुं हिवानी शब्द दो लोके 'काकाश एवं भूमि' का कार्य हुं। हिल्केंच्य के सतानुसार हसका व्यक्तिवानी अर्थ पृथ्वी, हिवानी अर्थ आकाश तथा पृथ्वी और त्रिवाची बहुवचन में हसका अर्थ पृथ्वी, बायुमण्डल एवं आकाश हैं। कुछ परिच्छेदों में इसका अर्थ देवी' है। वाजसनेयी (७.२६) एवं तीतियीय (३ ८,१०.१) सहिताएं इसका अर्थ 'क्कार्ड कर्य क्षार्य क्षार्य 'क्कार्ड कर्य 'क्कार्ड कर्य 'क्कार्ड कर्य 'क्कार्य क्षार्य क्षार्य क्षार्य क्षार्य क्षार्य कर्य क्षार्य क्षार्य कर्य कर्य क्षार्य क्षार्य क्षार्य क्षार्य क्षार्य कर्य क्षार्य क्षार क्षार्य क्षार्य क्षार्य क्षार्य क्षार्य क्षार्य क्षार्य क्षार्य क्षार क्षार्य क्षार क्षार्य क्षार क्षार्य क्षार क्षा

थी— इसका प्रयोग ऋस्वेद (१.३, ५, १३५; ५, १५१, ६,१८५, ६२.३,८,४०,५) में प्रार्थना या स्तुति के रूप में हुआ है। एक स्तुति अपने को ऐसी ही एक स्तुति (ऋ० २२८,५) का बुतकर रचयिता कहता है। 'थी' की भी बेबता के रूप में करपना की गयी है।

मनुके कहे हुए बर्मके दस लक्षणों में एक 'घी' भी है। इसका सामान्य अर्थहै तर्क, बृद्धि ।

भौति---ऋग्वेद के अनेक परिच्छेदों में इसका प्रायः बही अर्थ है जो 'घी' (स्तुति) काहै।

व्यूप—एक सुगन्धित काष्ठ एवं ग्रन्थद्रव्यों का मिश्र्यण । पूजा के षोडशोपचारों में इसकी गणनाहैं। देवार्चन में

धूमदान (भूप जलाना) एक आवश्यक उपचार है। अविध्य-पुराण में कुछ सुगन्धित पदार्थी के सम्मिश्रण से निर्मित धूपों का उल्लेख हैं, यथा अमृत, अनन्त, यक्ष, धूप, विजय बूप, प्राजापत्य आदि । इसके साथ-साथ दस भागो (दर्शांग) की घूप का भी उल्लेख मिलता है। कृत्यकल्पतरु के अनुसार विजय नामक चूप आठ भागों से बनती है। भविष्यपुराण ( १,६८,२८-२९ ) के अनुसार विजय सर्व-श्रेष्ठ भूप है, जाती सर्वोत्तम पूष्प, केसर सर्वोत्तम सुग-न्धित द्रव्य, रक्त जन्दन सर्वोत्तम प्रलेप, मोदक अर्थात् लड्डू सर्वोत्तम मिष्टान्न है। धूप को मिक्सियों तथा पिस्सुओं को नष्ट करने वाली एक रामबाण औषध के रूप में उद्घृत किया गया है, (गरुडपराण, १,१७७,८८-८९)। घूप के विस्तृत विवरण के लिए देखिए कृत्यरत्नाकर, ७७-७८; स्मृतिचिन्ता०, १,२०३ तथा २,४,६५ । बाण भट्ट की कादम्बरी (प्रथम भाग, अनुच्छेद ५२) में कथन है कि भगवती चण्डिका के मन्दिर में गुम्गुल की पर्याप्त मात्रा से युक्त घूप जलायी गयी थी।

कुमकेतु —अधर्यवेद (१९९,१०) में घूमकेतु मृत्यु का एक विकद वर्षित है। जिसर इसका अर्थ उनका क्याते है जो ब्लिटने के सत्ये अध्यक्तियस है। जैनमन इसमें जिता के धूनों का अर्थ करते है। ज्योतिय प्रत्यों के अनुसार यह पृच्छक तारे का नाम है।

ष्मावती—तन्त्रशास्त्र के अनुसार दस महाविद्याओं में से एक ष्मावती है। ये विधवा कहलाती है। मृतियों में इनका इसी रूप में अक्टन हुआ है।

ष्तंस्वामी — आपस्तम्ब सूत्र के एक भाष्यकार। इन्होंने बौधायन श्रौतसूत्र का भी भाष्य लिखा है।

ब्रुंकिबक्स--हीं (क्रांत इंट्रन के दूसरे दिन चैन की प्रतिपदा को हों जिकामस्म का वन्दन होता है, जिसे प्रक्रिबन्दन कहते हैं। इस दिन दबराच (वाण्डाक) तक से गांक सिक्ते की प्रथा है। लोग रङ्ग खेलते हैं, आग्नमञ्जरी का प्राचन करते हैं, परस्पर भोजन कराते हैं, आग्नमञ्जरी, उत्सव, नाच बति होता है। गांकी यति से मांगोरञ्जन के उपाय किये जाते हैं। गांकी यति से मांगोरञ्जन की कुष्यमा भी जल पदी भी, जो अब मुमारकों के प्रभाव से कम हो चली ही। होली और काग में वर्षों के देंग को जला देते हैं, पूल में उड़ा देते हैं। यह स्वीहार सब वर्षों को समान सम्मान देकर मिलाने वाला है, चारों वर्षों का, और विशेष कर शहो का त्यौहार है।

षुतराष्ट्र—(१) एक सर्प-देख, जिसका पितृनोषक नाम ऐरावत (इरावन्त का बधाज) है जिसका उल्लेख वसर्वद (११०,२९) तथा पश्चविषा बाह्य में हुना है (२५,१९,३)। इसका शान्त्रिक वर्ष है 'विसका राष्ट्र दुवता से स्थिर हो अथवा जिसने राष्ट्र को दूबता से पकड़ा हो।'

(२) महाभारत के एक प्रमुख पात्र, दुर्योचन आदि कीरवों के पिता। ये पाष्ट्य के भाई ये। किन्तु पाष्ट्र के क्षय रोग से मृत होने के कारण पाण्डवों की अववस् स्कता में ये ही राजा बने। इनके पुत्र दुर्योचन आदि पाण्डवों को राज्य छोटाने के पक्ष में नहीं ये। इसीक्षिए महाभारत युद्ध हुआ। भूतराष्ट्र और सञ्जय के सवाद के रूप में प्रीमद्भगवद्गीता का प्रणयन हुआ है, ओ महा-भारत का एक अंग है।

ष्मितवन—इस अत में चिवजों की प्रतिमा को पवामृत में प्रित्त स्तान कराया जाता है। पवामृत में दिष, दुग्प, पृत, प्रयु, प्राने के स्स अववा वाच्या का मिल्र होता है। एक वर्ष तक यह जब चलता है। बतान में एक चेनू का पत्रकामृत तथा शंक सहित दान करना चाहिए। यह संवस्सरजत है। इससे भगवान शिव का लोक प्राप्त होता है। देन क्रायकल्लाक, ४४४, हेमाब्रि, २८६५ में पाठमेंद है। इसके अनुसार शिव अववा विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इसमें शिव अववा विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इसमें शिव अववा विष्णु की कर्मना कराना चाहिए, इसमें शिव अववा

बेमु—बेनु का अर्थ ऋ स्वेद (१.२२,९ सहबन्सा) तथा परवर्ती साहित्य (अ० बे० ५ १७, १८, ७,१०५, १०; तै० स० २६,२.३; मैत्रायणी सं० ४ ४८,८ बाजव० स० १८,२७, सत० बा० २२,२२१ आर्दि में दूस देने बाकी गाय' है। इसका पुरुषदाचक सक्ट वृषभ है। बेनु का अर्थ केवल स्त्री है। सम्पत्तिसंग्रह और दान दोनों में चेनु का कर्य केवल स्त्री है। सम्पत्तिसंग्रह और दान दोनों में चेनु का महत्ववुर्ण स्थान है।

धेनुक्रत — जिस समय गौ वत्स को जन्म दे रही हो उस समय प्रभूत मात्रा में स्वर्ण एव उस गौ का दान करे। ब्रतीयदि उस दिन केवल दुग्धाहार करेती उच्चतम लोक को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ३४४ धेवर-मूल

चैवर — धैवर का अर्थ मछुवा अथवा एक जाति का सदस्य है (धीवर का वंशक)। धैवर का उल्लेख यजुर्वेद (वाजक सं० २०.१६; तै० का० २.४,१५,१) के पुरुषमेष प्रकरण में उद्युत बलिपसु की सुवी में है।

सौतवाय (हरवाहरक)—जीमियारण्य क्षेत्र का एकतीर्य।
जीमियारण्य-नियरिल से एक योजन (कमान्य आठ मीक)
पर यह तीर्व गोमती के तिकारे हैं। यहाँ स्नान करने से
समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में वर्णन मिळता
है। व्येष्ठ शुक्त दशमी, रामनवमी तथा कार्तिकी पूणिमा
को यहाँ में जा ज्यता है।

ध्यालकदरी—उत्तरालण्ड का एक बैक्जव तार्थ। हेलंग स्थान से सड़क छोड़कर बाधी और अक्कनन्दा को पुक से पार करते एक मार्ग जाता है। इस मार्ग से छः मीण जाने पर करवेदवर मन्दिर आता है, जो 'यञ्च केदारो' में से पञ्चम केदार माना जाता है। यहां ध्यानवदाी' का मन्दिर है। इस स्थान का नाम उरगम है।

ड्यानिबन्दु उपनिषद्—योगसम्बन्धित उपनिषदों में से एक ड्यानिबन्दु उपनिषद् भी है। यह पद्यवढ है तथा चूलिका उपनिषद् की अनुगामिनी है।

भूष—(१) मूत्र प्रयोग में झूत से उस तारे का बोध होता है जिसका प्रयोग विवाह संस्कार में त्रष्ट्र को स्थिरता के प्रतीक के क्या में दर्शन कराने के लिए होता है। मैत्रावणी उपनिवद में झूत्र का चलना (ध्रवस्य प्रचलनम्) उद्शुल है, किन्तु इसका 'झूत्र नारे की नाल' अर्थ न होकर किसी विवेश प्रदान से अभिजाय हैं।

(२) पौराणिक गायाओं में ऐतिहासिक पृष्य उत्तान-पाद के पुत्र धृत से इम तारे का सम्बन्ध जोडा गया है। भगवान् विष्णु ने अपने भक्त धृत को स्थापी ध्रुवलोक प्रदान किया था।

भ्वकोत्र—एक तीर्थ का नाम, जो मथुरा के पाम समुना के तट पर स्थित 'धव टीला' कहलाता है। यहाँ निम्बार्क सम्प्रदाय की एक गुल्लाही है।

भ्रवास—राधावल्लामी वैष्णव सम्प्रदाय के एक भक्त कवि, जो १६वीं शताब्दी के अन्त में हुए ये। इनके रचे अमेक भ्रन्थ (वाणियाँ) हैं, जिनमें 'जीवदशा' प्रधास है।

ष्वज-(१) ऋन्वेद (७८५.२;१०१०३,११) में यह शब्द पताका के अर्थमें दो बार आया है। वैदिक युद्धों का यह प्रधान चिह्न हैं। उपर्युक्त दोनो उद्धरणों में बाणों के छूटने तथा ब्वज पर गिरने का वर्णन है।

(२) देवताओं के चिह्न (निधान) अर्थ में भी ध्वज का प्रयोग होता है। प्रायः उनके वाहन ही ध्वजों पर प्रति-ध्वित होते हैं, यथा विष्णु का गध्डध्वज, मूर्य का अष्टण-ध्वज, काम का सक्तरध्वज आदि।

व्यजनवमी-पौष शुक्ल नवमी को इस व्रत का अनुष्ठान

किया जाता है। इस तिथि को 'सम्बरी' कहा जाता है। इसमें चण्डिका देवी का पूजन होता है जो सिहवाहिनी है एवं कूमारी के रूप में ब्वज को धारण करती हैं। मालती के पूरुप तथा अन्य उपचारों के साथ राजा की भगवती चण्डिका के मन्दिर में व्यजारोहण करना चाहिए। इसमें कन्याओं को भोजन कराने का विधान है। स्वय उपवास करने अथवा एकभक्त रहने की भी विधि है। ध्याजवत--गरुड, तालवृक्ष, मकर तथा हरिण भगवान् वामुदेव, सक्षंण, प्रशुम्न तथा अनिरुद्ध के कमश. व्यज-चिह्न है। उनके वस्त्र तथा ध्वजो का वर्णक्रमशः पीत, नील इवेत तथा रक्त है। इस वत में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ तथा आषाढ में प्रतिदिन क्रमश गरुड आदि ध्वज-चिह्नो का उचित वर्ण के वस्त्रो तथा पृष्पों से पूजन होता है। चौथे माम के अन्त में ब्राह्मणो का सम्मान तथा उचित रगों से रजित वस्त्र प्रदान किये जाने हैं। चार-चार मासो में इस प्रकार इस ब्रत का तीन बार अनुष्ठान किया जाता है। इसके अनुष्ठान से विभिन्न लोको की प्राप्ति होती है। बताचरण के समय के हिसाब से बतकर्ता का लोको में निवास होता है। यदि किसी व्यक्ति ने बारह वर्ष तक क्रत किया हो तो विष्णु भगवान् के साथ सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती हैं। विष्णुधर्म०, ३, १४६१-१४ में इसे चतुमृतिवत बतलाया है, उसी प्रकार हेमाद्वि, २ ८२९-∕३१ में भी।

न

मकुल-(१) मकुल (नेवला) का उरुलेख अध्यवंद (६.१३. ९.५। में गांग को दो टक्डों में काटने और फिर जोड़ देने में ममर्थ जन्त के रूप में किया गया है। इसके सर्प-वित्य निवारण के जान का भी उरुलेख है (ऋष्वेद ८.७, २३)। यजुर्वस्मिंहता में इस प्राणी का नाम अद्ययेशीय बिलयपूर्वों ती ताजिका में है।

(२) पाण्डवों में से चौथे भाई का नाम नकुल है। नकुलीश पाणुपत-(नकुलीश शब्द में 'ल' को 'न' वर्णादेश) माघवाचार्य (चौदहवीं अती वि० का पूर्वार्य) अपने 'सर्व-दर्शनसंग्रह' में तीन शैव सम्प्रदायों का वर्णन करते हैं --नकुलीश पाशपत, शैवसिद्धान्त एवं प्रत्यभिन्ना । उनके अन-सार आचार्यनकलीश शक्करद्वारा वर्णित पाँचतत्त्वों की शिक्षा देने हैं - कार्य, कारण, भोग, विधि तथा द:खान्त, जैसा कि 'पञ्चार्थविद्या' नामक ग्रन्थ में बतलाया गया है। 'लकुलिन' का अर्थ है जो लकुल (गदा) घारण करता हो। प्राणाल्यानो के अनुसार शिव योगशक्ति से एक मृतक में प्रवेश कर गये तथा यह उनका लक्कीश अवतार कहलाया । यह घटनास्थल कामावरोहण या कारोहण (कायारोहण) कहलाता है जो गुजरात के लाट प्रदेश में है। लकुली द्वारा (जो सम्भवतः प्रथम शताब्दी ई॰ में पद्धाध्यायी के रचयिता थे। स्थापित सिद्धान्तों से ही पर-वर्त्ती 'शैवसिद्धान्त' का जन्म हुआ।

इस प्रधान शाला में माधवालार्थ के सातानुसार शिव के साथ जीवारासां के एकस्व प्राप्त करने की साधवात की जाती है। पवित्र भण्योच्चारण, प्यान तथा सभी कमीं से मृत्ति द्वारा पहले 'सिवद' (बेटना) प्राप्त की जाती है। साधक योगाम्यास से फिर अनेक रूप धारण करने तथा शव मे गण्येच प्राप्त करने ती शक्ति प्राप्त करता है। गीत, तथ्य हास्य, प्रेम सम्बन्धी संकेतो को जगाने, विभीहिता, बन्धा से बोजने, राल जोटने तथा मन्दिरों के कुछीं को धारण करने एव पवित्र मन्द्र 'हुम्' के दीर्घ उच्चारण से धार्मिक सिक्त प्राप्त जाती हैं। कालामुखों की विश्व (आचार) नकुलीय पाशुपत विधि से मिलनी-

मक्कीरदेव—दानका जांबनकाल पोचची या छठी शताब्दी है। इस काल के तीमल जैंदों के बारे में बहुत ही कम बात हुआ है। उनका कोई साहित्य प्राप्त नहीं हैं। नक्कीर-देव तीमल लेलक ये, जिन्होंने केवल एक प्रसिद्ध ग्रस्थ 'तिस्मृतन्तुपदर्द' लिला है। यह पद्य में है तथा 'मुवर' जनवा 'मुबराथ' नामक देवता के सम्मान में स्वा नया है।

नक्त चतुर्यो — मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का प्रारम्भ होता है, इसके देवता विनायक है। ब्रती को नक्त भोजन पर आधित रहना चाहिए, तदनन्तर तिल्लिकित क्षाच पत्राचीं से तर की पाराण, कर्य पर्यन्त करतो चाहिए। पत्रक्रत—एक दिवाराधि का वता उस तिथि को इक्ता आच-रण करना चाहिए जिस दिन वह तिथि सम्पूर्ण दिन तथा राणि में ख्यास रहें (मिणंगागृत, १६-१७)। नक्त का तान्यर्थ हैं 'विन में पूर्ण उपवास किन्तु राजि में मोखन।' नक्तवत एक मास, चार सास खपवा एक वर्ष तक वढ़ाया आ सकता है। आवण से माथ तक नक वत के निए दे जिल्लुपुराण (१.८३ २-४४); एक वर्ष तक नक वत के छिए दे । नारद्याण (१.८३३)।

नकान — नजनों का वैदिक यात्रों और अन्य धार्मिक कृत्यों के साथ पंनिष्ठ सम्बन्ध है, इसिका, ज्योतिय शास्त्र को वेदाकु माना बाता है। नक्षत्र मान्य की उत्पत्ति अस्पष्ट है। इसके प्राथमिक अर्थ के बारे में भारतीय विद्वानों के विभिन्न सत्त है। बारुष ब्राह्मण (२१,२१८-१९) इसका विश्वेद " + स्वत्र " ( शांक्तहीन ) कर उसकी ज्यास्त्रा एक कथा के आधार पर करता है। निकस्त इसकी उत्पत्ति नक्ष्य ( प्राप्ति करना ) धातु से मानता है और इस प्रकार तींस्तरीय ब्राह्मण का अनुकरण करता है। कोफिल्ट तथा बेबर इसे "नक्त + न" (रार्मिक सरस्रक) से बना मानते है तथा आधुनिक कोण "नक्ष् + धत्र" (रार्मिक कररत हैं, जो अधिक मान्य करते हैं, जो अधिक मान्य करते हैं, जो अधिक मान्य करता है और इस प्रकार इनका वास्तविक अर्थ जारा होगा है।

ऋत्यंद के मुक्तों में इसका प्रयोग 'तारा' के रूप में हुआ है। परवर्ती संक्षिताओं में भी इसका यही अर्थ है, जहाँ मुर्थ और तक्षत्र एक साथ प्रवृक्त है, अथवा मुर्थ, क्षत्र तम्म अपन तम्म वस्म अपन तम्म अपन तम्म अपन तम

पड़ता है और न तो रेनती (सम्पन्न) तथा पुनवंसु (पुनः सम्पत्ति लाने वाला) नाम ही, जो अम्य ऋषा में प्रयुक्त हैं, नलत्रनोषक है।

नक्षत्र--- चन्त्रस्थान के रूप में---परवर्ती संहिताओं में अनेक परिच्छेदों में चन्द्रमा तथा नक्षत्र वैवाहिक सूत्र में बाँधे गये हैं। काठक तथा तैतिरीय संहिता में नक्षत्र-स्थानों के साथ सोम के विवाह की चर्चा है, किन्तु उसका (सोम का) केवल रोहिणी के साथ ही रहना माना गया है। चन्द्रस्थानों की संख्या दोनों संहिताओं में २७ नही कही गयी है। तैत्तिरीय में ३३ तथा काठक में कोई निश्चित संख्या उद्धृत नहीं है। किन्तु तालिका में इनकी संख्या २७ ही जान पहती है, जैसा कि तैत्तिरीय सहिता या अन्य स्थानों पर कहा गया है। २८ की संख्या अच्छी तरह प्रमाणित नही है। तैतिरीय ब्राह्मणों में 'अभिजित्' नवागन्तुक है, किन्तु मैत्रायणी संहिता तथा अधर्ववेद की तालिका में इसे मान्यता प्राप्त है। सम्भवत २८ ही प्राचीन संख्या है और अभिजित को पीछे तालिका से अलग कर दिया गया है, क्यों कि वह अधिक उत्तर में तथा अति मन्द ज्योति का तारा है। साथ ही २७ अधिक महत्त्वपूर्ण संख्या (३×३×३) भी है। ध्यान देने योग्य है कि चीनी 'सीऊ' तथा अरबी 'मानासिक' (स्थान) सख्या में २८ हैं। वेबर के मत से २७ भारत की अति प्राचीन नक्षत्र-संख्या है।

सस्या का यह मान तब सहज ही नमझ में जा जाता है जब इस यह देवते हैं कि महीने (बान्झ) में २७ या २० दिव ते (बान्झ) में २७ या २० दिव (बान्झ) में २७ या २० दिव (बान्झ) में २७ या के विकास में २७ दिन, १२ साल का वर्ष ज्ञा वर्ष में १२ दिन होने हैं। निवासमूत्र में मत्य के विकास के १२ दिन होने हैं। निवासमूत्र में मत्यर का परिवाद देते हुए सूर्य (मावन) वर्ष में २० दिनों का होना वनाया पाया हैं. जिनका कारण मूर्य का प्रत्येक रुद्ध में कि हिन होने हैं।

नक्षत्रों के नाम — इंतिका, राहिणो, मृनवीर्ष वा मृग-विदा, आर्द्री, पुत्रपंत्रु, तिष्य वा पुष्य, आरक्ष्या, मधा, फाल्मुनी, कल्यू या फन्मुन्य अथवा फल्मुन्यों (दो नक्षत्र, पूर्व एवं उत्तर), हस्त, विचा, स्वाती या निष्ट्या, विश्वासा, अनुराधा, रोहिणो, अष्टेकानि या ज्येका, विक्रती या मूक, आधाबा ( वूर्व एवं उत्तर ), अभिजित्, श्रोणा या श्रवण, श्रविष्टा या धनिष्टा, शतिभवक् या सत-भिषा, प्रोष्ट्यदा या भाइपदा (पूर्व एवं उत्तर), रेबती, अक्वयुजी तथा अप (अव)भरणी, भरणी या भरण्या।

नक्षत्रों का स्थान—वैदिक साहित्य में यह कुछ निश्चित नहीं है, किन्तु परवर्ती ज्योतिष शास्त्र उनका निष्टिचत स्थान बतलाता है।

सक्षत्र तथा सास—ग्राह्मणों में नक्षत्रों से मास की तिरियों का योध होता है। महीनों के नाम भी नक्षत्रों के स्थाप भी नक्ष्यों के साम भी नक्ष्यों के साम भी नक्ष्यों के साम भी नक्ष्यों के साम पर बने हैं कात्युन, खेत, वैद्याव, व्योवल, आवाद, आवाद, आवाद, आवाद, मार्च होते, पीष (तैष्य), माध। वास्तव में ये चान्द्र मासा ही हैं। किन्तु चान्द्र वर्ष का विशेष प्रवचन नहीं या। तैष्टियों काह्यण के समय है उन चान्द्र मासा नो मूर्ववर्ष के १२ महीनों के (जो ३० दिन के होते थे) ममान माना आने लगा था।

नक्षत्रकरूप —अयर्थवेद के एक शान्तिप्रकरण का नाम 'नगरकरूप' है। इस रूप में पहले क्रुत्तिकादि नक्षत्रों की पूजा और होम होता हैं। इसके पश्चात् अद्युत-महाशान्ति, निक्षत्रिकमं और अमृत से लेकर अभय पर्यन्त महाशान्ति के निमनमेद से तीन तप्रक्र के कमें नियो जाते हैं।

नक्षत्रकल्पसूत्र---नक्षत्रकल्प को ही नक्षत्रकल्पसूत्र भी कहते है। द० 'नक्षत्रकल्प'।

नक्षत्र-तिषि-वार-ग्रह-योगसम्बन्धो वत-हिमाद्रि ( २.५८८-५९०, कालोत्तर से ) सक्षेप में कछ विशेष (लगभग १६) पूजाओं का उल्लेख करते हैं, जो किन्ही विशेष नक्षत्रों का किन्ती विशेष तिथियो, सप्ताह के विशेष दिनों के माथ योग होने से की जाती हैं। उनमें से कुछ उदाह-रण यहाँ दिये जाते हे यदि रविवार को चतुर्दशी हो सथा रेवती नक्षत्र हा अथवा अध्यमी और मधा नक्षत्र एक साथ पट जायँ तो मनुष्य को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए तथा स्वय तिलान्न खाना चाहिए। यह आदिन्यवत है, जिसमे वृती अपने पुत्र तथा वन्यु-बान्धवो के साथ मुस्वास्थ्य प्राप्त करता है। यदि चतुर्दशी को रोहिणी मक्षत्र हो, अथवा अष्टमी चन्द्र सहित हो तो वह चन्द्रवत कहलाता है। उस दिन भगवान् शिव का पूजन किया जा सकता है। उन्हें नैवेदा के रूप में दुग्ध तथा दिख अपित किया जाना चाहिए। वती स्वयं भी दुग्वाहार करे। उससे उसे मुख, समृद्धि,

स्वास्थ्य तथा सन्तानोपालिब्य होती है। जब पुरुवार को रेवती मकान हो और जहुर्दशी हो अवसा अध्यो पुष्प कामप्रमुक्त हो तथ 'पुंक्तत' होता है। इती को पुक्त के समय कपिछा गो का पूथ तथा बाह्मी गामक ओवधि का रख वेवन करना चाहिए। इसते मनुष्य बास्मी, वृर होता है। विष्णुवसंमुन (जध्याय ९०.१-१५) उस समय के इत्य वतलाता है जब गांग्वीर्थ मास से कार्तिक मास तक की पूर्णिमाओं को बही नजन हो बिनके नाम से मासारम्भ होता है। देव तातसार्ग, पृठ १-६-६-६, जहाँ विष्णुवर्षक को उत्यस्त किया गा है।

नकानवर्गे — यजुर्वेद में उद्धृत पृह्यभंध की बिल्मूची में 'नकानदर्व' नामक एक ज्योतियाचार्य का उल्लेख है। सत्तपन्नादाय में हर मध्य से एक नक्षत्र के चृताब करने का बीच होता है, जिसस सुयुस यज्ञानि को पृन. जानुत किया नाता था।

नमनपुरवान — यह वन थेव माम में आरम्भ होता है। इसमें भगवान वायुंद की प्रतिमा के पूजन करने का विभान है। कुछ नक्षत्र, जैमे मूल, रोहिणी, अविन्ती आदि का मम्मान करना वाहिए जब भगवान के दरण, जपा तथा पुटनों का कम्मा पूजन किया जा रहा हो। इसी प्रकार भगवान में विश्वह के किस जङ्क के साथ किस नक्षत्र का नामाल्लेख हो यह भी निविचत किया या है। बतान्व में भगवान हीर की प्रतिमा को गुड से भरं हुए कल्ला में विराज्ञान करने वान में दना वाहिए। इसके साथ बस्तो से जावृत पर्नम भी दान में देना चालिए। बती को अपनी महर्यामणी करनी चाहिए। इसी के वाहिए कि तंत्र तथा ज्युल गहेत भी जन सहस्य करे।

सक्तमुकाविष — इस अत में नक्षतों के स्वामियों के रूप में देवाण का अटी हुई एसए से पूजन होना वाहिए! अधिवनीकुमार, यम तथा अभिन कमन. अधिवनी, परणी तथा होत्तका नक्षत्रों के स्वामी है। इनके पूजन से बती तीर्घायु, स्वातन्त्र्य, दुर्घटनाजन्य मृत्यु से मुक्ति, मुक्त-समृद्धि प्राप्त करने में समयं होता है। देव वायुग्राण, ८० १-१९, हेबाहि, १५, १५, ५५, कुल्यस्ताकर, ५५७-५६०। उपर्युक्त प्रध्य नक्षत्रों के स्वामियों, उन पुणी तथा अन्याप्य मुगांचन गदायां था उल्लेख करते हैं. जिनसे उनकी पूजाकी जानी चाहिए । इससे प्राप्त होने बाले पुण्य एवं फलो की भी चर्चाकी गयी है।

सक्षमवाबाकको—यह अप्पय दीक्षित द्वारा रचित आकरण-प्रस्य है। इसे 'पाणिनितन्त्रनक्षत्रवादमाला' भी कहते है। यह प्रन्य कोडपत्र के समान है। इसमें सत्ताईस सन्दिष्य विषयों पर विचार किया गया है!

नक्षत्रविषयत — यह जत मृगशिरा नजन को प्रारम्भ होता है। इसमें पार्वती के पूनन का विधान है। उनके परणों के समानता मुरू नजन के से गयी है। उनके परणों की समानता मुरू नजन के से गयी है। उनके भी तक को पर्वाहिणों तथा अस्विनी से, उनके पूटनों तथा अस्य अवयवों की अन्य नजनों से सुरुना की गयी है। प्रत्येक नजन में मती की उपवाल ग्याहिए। उस नवान की समानित के समय अत की पारणा का विधान है। पृषक् पृषक्त नजनों को पृषक्त नजनों के कराना चाहिए। वेदना को के समय विश्वाहिए। वेदना को भी विभिन्न नजनों के समय प्रिन्न निक्त नजने वेदन तथा पृष्ण अणित किये जाने वाहिए। इसके फुक्टककण जती सौन्दर्य तथा मौभान्य उपक्रम

नगरकीर्तन-गाते-बजाते हुए नगर में धार्मिक शोभायात्रा करने को नगरकीर्तन कहा जाता है। महाप्रभू चैतन्य पर मब्ब, निम्बार्कतथा विष्णुस्वामी के मतो का बडा प्रभाव था। वे जयदेव, चण्डीदास, विद्यापित के गीत (भजन) बढे प्रेम से गाया करते थे। उन्होंने माध्व आचार्यों से भी आसे बदकर विचारों तथा पुजा में राधा को स्थान दिया। वं अधिक समय अपने अनुपायियो को साथ लेकर राधा-कृष्ण की स्तृति (कीर्त्तन) करने में बिताते थे। उसमं (कीर्त्तन मे) वे भक्तिभावना का ऐसा रस मिलाते थे कि थोता भावविभोर हो जाते थे। प्राय वे कीर्त्तनियों की टोली के साथ बाहर सडक पर पक्ति बाँधे गाते हुए निकल पड़ों ये तथा इस सकीर्त्तन को नगर-कोर्तन का रूप देते थे। इस विधि का उनके मत के प्रसार में बड़ा योग था। आज भी अनेक भक्त मण्डलियों नगर-कीर्तन करती दर्भाजा सकती है। दूसरे धार्मिक सम्प्रदाय भी अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए नगरकीर्तन का सहारा लेते है। वे भजन गाते हुए नगर की सडकों पर निकलते हैं। आर्यगमाज जैसा सुधारवादी समाज भी नगरकीतंन में विश्वास करता है।

निष्केता — तीतारीय बाह्यण (३ २,८) की प्रसिद्ध कथा में उसे बाजयबस का पुत्र तथा गोतम (-गोत्रज) बताया गया है। कठोणिनवह (१.१) में निषकेता का उल्लेख है। इस उपनिषद् में उसे आएणि औद्दालकि अबदा बाजयबस का पूत्र कहा गया है। कठोणिनयद बाली निषकेता की कथा में भेय और प्रेय के बीच न्येय का महस्व स्थापित किया गया है।

नक्जनाचार्य-वीरशैव मत के आचार्य। इनका उद्भव काल १८वी शताब्दी था। इन्होंने 'वेदसारवोरशैवचिन्तामणि' नामक ग्रन्थ की रचना की थी।

नवाहुरस्मल आचार्य--- ररदानार्य अथवा न जड़्रुर्स्मल आचार्य दरद गृह के पौत्र थे। सुदर्शनाचार्य के गृह तथा प्रसानुआनार्य के शिष्य और पौत्र ओ वरदानार्य या वरद गृह थे, उन्हीं के ये पौत्र थे। अतपुर इनका समय नौदह्शी शताब्दी कहा जा सकता है। वरदानार्य ने 'तत्त्वसार' और 'सारायंत्रनुद्ध्य' नामक दी ग्रन्थ रखे। तत्त्वसार पय में है और उनमे उपनिवदों के पर्म तथा वार्शनिक मत का साराय विधा गया है। सारायंत्रनुद्ध्य विशिष्टार्युतवाद का ग्रन्थ है। इसमे चार अध्याय है और बारो में चार विषयों की आलोजना है। पहले में स्वक्य-मान, दूसरे में विरोधी शान, तीसरे में शेषस्य ज्ञान नौये में फलजान की चर्चा है।

नवीं तिरायकत— इस जन का अनुष्ठान उस समय होता है जब आपाद के महीने में नदी में पूरी बाद हो। उस समय वती को चाहिए कि एक कृष्ण वर्ण के कल्कल में नदी का जल भर के और पर के आगे, दूसरे दिन प्रात नदी में स्मान कर उस कल्का की पूजी करे। तांन दिन बहु उपवास करे अपवा एक दिन अववा एक समय, एक दीप सतत प्रवर्तित रखे, नदी का नामीचवारण करने हुए वक्षण रवता का भी नाग के तया उनहें अध्ये, कल तथा नैवेश अर्पण करें, तदनन्तर भगवान् गीविन्द की प्रार्ता करें। इस वह का आवरण तीन वर्ष तक किया बाय। तदनन्तर गी आदि का दान करने का विचान है। इससे मुख, भीमाय तथा सन्तान की प्रान्त होती है।

नबीक्रत—(१) इस बत को चैत्र शुक्ल में प्रारम्भ करके नक्त पद्धति से सात दिन आहार करने हुए सात नदियो— ह्रिदिनों (अथवा निलिनों), ह्यादिनी, पावनी, सीता, इधु, सिम्मु और भागीरवी का पूजन करना चाहिए। एक वर्षे तक इसका अनुष्ठान किया जाता है। प्रति भाग साता दिन तक यह निमम अनयरत नकना चाहिए। जब के दूष मिलाकर समर्थण करना चाहिए। तथा एक जक्या में दूष भरकर दान करना चाहिए। तथान के कार्युन मास माहिए। के दूष में के तथान करना चाहिए। तथान में देनी चाहिए। दे हे होति , २५६२ - उदपुन करते हुए विष्णुपर्यं , २१६३, १५७ को, मस्त्यूर्गण, १२१, १४०-४१; बायु-पुराण, ४७ ३८-३२। उपपुंक पुराण में महा की सात धाराओं के पुजन का विधान है।

(२) हेमाद्रि, ५१७२२ (विष्णुधर्म० से एक क्लोक उद्धृत करते हुए) के अनुसार सरस्वती नदी की पूजा करने से सात प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं।

नवीस्तृति—दिव्य नवा पाविव दोनों जलो को ऋष्वेद में
अलग मही किया गया है। दोनों की उन्तर्नित एवं व्याप्ति
एक-दूसरे में मानी गयी है। प्रसिद्ध 'नवीस्तृति'
कृत्येव, २० ७५) में उत्तर प्रदेश, पंजाब और अफपानिस्तान की नदियों का उन्तरेष पंजाब और अफपानिस्तान की नदियों का उन्तरेष है। तालिका गद्भा से
प्रारम्भ होती हैं एवं इस्ता अग्न मिन्य तथा उसकी
सहिनी और में मिन्यने नाली सहायक नदियों में होता
है। साम्भवत इत ऋचा की रचना गद्भा-यम्भानों के मध्य
देश में हुई जहां आजकल उत्तर प्रदेश का सहारमपुर विका
है। सर्म्यती नया सिन्यु यो निम्न नदिया है। पंजाब
है। नदिश्याणों की सबसे वहीं नवी सिन्यु की प्रदस्ता
उसकी सहायक नदियों के नाथ की गयी है। सिन्यु को
सहीं एक राजा नवा उनकी सहायक नदिया को उसके
दोनों और वह देशिकों के रूप में वर्णन किया गया है, जो

करवंद की तीन कहचाओं में अकेले सरस्वती की स्तुनि हैं, किने माता, नदी एव दर्बी (अनुमी) का कर विदान माता, नदी एवं दर्बी (अनुमी) का केले हैं। कुछ विदान सरस्वती-कहचाओं की निन्धु मध्यस्थी बताते हैं, किन्तु यह सम्भव नहीं है। इसे चानु कहा गया है, जिसके किनारे सेनाम्चल निवास करने थे, जा सर्जुबनागक (पारावती के पातक) थे। सरस्वती के पूजने वालों को अपराध की दशा में दूव देश के कारागार में जाने से छूट मिलती थी। इसके तटवर्ती कृषियों के आक्षमों में

अतेक ऋषाओं की रचना हुई तथा अनेक यम हुए। सरस्वती को अच्छी ऋषाओं तथा अच्छे विचारों की प्रेरणावायी समझकर ही परवर्ती काल में हसे जान एवं कला की देवी माना गया। पंजाब की दूसरी निर्द्यों से स्वयंग्य स्थापित करते हुए इसे 'सात बहिनों वाली' अथवा सातों में से एक कहा गया है।

पाणिव नदी होते हुए भी सरस्वती की उत्पांत स्वर्ण से मानी गयी है। वह पर्वत (स्वर्गीय समुद्र) से निकलती है। स्वर्गीय निष्कृष्ट है। उवारी माता है। उसे 'पाबरियो' (सम्मवत विष्कृत्युकी) भी कहा गया है तया आकाश के महान् पर्वत से उसका यक्ष में उत्परता बताया गया है। सरस्वती की स्वर्गीय उत्पांति हो गङ्गा की स्वर्गीय उत्पांति की हिन्दायक है। अन्त में सरस्वती की स्वर्गीय बाली तथा उत्पांति की सहायक कहा गया है। वष्ट्रपष्टक को दिवोदान का वान सरस्वती में ही किया था। 'नदी-स्कृति' मूकते गता उसता है कि वैदिक धर्म का अवार प्राथदेश में पंत्रांका होते हुए काशांगिरतान तक हुवा था।

नवीस्नान---नदी में स्नान करना पृष्यदायक कृत्य माना गया है। पित्रत्र नदियों के स्नान के पृष्यों के लिए दे० निवितन्त्र, ६२-६४, पुरुषार्थावन्तामणि, १४४-१४५, गराधरण्डाति, ६०९।

सन्वगांव — अअमंध्य का प्रांतद तीर्था। मथुरा से यह स्थान ३० मील दूर है। यहां एक पहाडी पर नन्द बाबा का मस्टिर है। नोचे गामरीकुण्ड नामक सरोवर है। यात्रियों के ठहरने के जिल्ला पर्मचाला है। भगवान कृषण के पालक निता में सम्बद्ध ोने के कारण यह स्थान तीर्थ वन गया है।

नावपण्डित—विष्णुस्मृति के एक टीकाकार। नन्वपण्डित ने विष्णस्मृति को वै णव ग्रन्थ माना है, जो किसी बैष्णव सम्प्रदाय, सम्भवत भागवतो द्वारा व्यवहृत होता रहा है।

नक्यरामबास — महाभारत के प्रसिद्ध बँगला अनुवादक काशीरामदास के पुत्र । काशीरामदास के पीछे उपके पुत्र मन्दरामदास सहित दर्जनी नाम हैं, जिन्होंने महाभारत के अनवाद की परम्परा जारी रखी थी ।

मन्ता-प्रतिपदा, थप्ठो तथा एकादशी तिथियाँ नन्दा

तिषिद्यों हैं। नम्या का अर्थ हैं 'आनन्दित करने वाली'। इन तिषिद्यों में बत करने से आनन्द की प्रांति होती हैं। स्वाधिष्यों में बत करने से आनन्द की प्रांति होती हैं। स्वाधिष्यों में साथ मान के पुक्त पत्र की वष्टों को पढ़ने वाला रविवार नम्द है। उस दिन रात्रि को मोजन करना बाहिए तथा सूर्य की प्रतिमा को थी में स्नान कराकर उस पर कमस्ति पुष्प चडाने चाहिए। तदनन्दर बाह्यणों को सेह के पूर्ण त्वलाने चाहिए।

नन्याविकतिविधि—इस बत का प्रति रविवार को अनुष्ठान करना चाहिए। इसमें विधिवत् सूर्य की पूजा का विधान है। बती को सूर्यक्रहण के अवसर पर उथवास करते हुए महाखेता मन्त्र का बण करना चाहिए। तदनन्तर ब्रह्मणे को भोजन कराना चाहिए। सूर्यप्रहण के दिन किये गये स्तान, दान तथा जप के अनन्त पाल तथा गुण्य होते हैं।

नवाबंबी—हिमालय में गढ़वाल जिले के वधाण परमने से हैशान कोण की ओर 'नन्दादेवी' पर्वतिशक्त है। यह गौरोशाक्कर के बाद विश्वक का सर्वोच्च शिक्त है। निर्मादेवी इसमें विराजती है। भार पुक्क सर्वाम को यहाँ की (प्रति बारवुर्व वर्ष) याजा होती है। उसका लायोजन गढ़वाल का राजकुरुम्ब करता है। नन्दराय के गृह में उस्पन्न हुई नन्दादेवी ने अमुरो को मारकर जिल कुण्ड में स्नान कर सीम्यरूपता पायी थी, वह यहां 'क्पकुण्ड' इह हैं।

नवातवावित—आहपद कृष्ण पात की नवागी (हृत्याकल्य-तक द्वारा स्वीकृत) तथा सुकल पात की नवागी (हृत्याहि द्वारा स्वीकृत) नव्या नाम से प्रसिद्ध हैं। वर्ष की तीन भागों में विभाजित करके तीनों भागों में वर्ष भर भावती हुनों की पूजा करती चाहिए। सहामी की एकमा (एक समय भोजन) तथा अष्टमी को उपवास करना चाहिए। दूर्व पास पर भगवान् शिवा तथा हुनों की प्रतिमालों को स्थापित करके बाती तथा कदम के पूष्णों में उनका पूजा करना चाहिए। राजि को जागरण तथा मित्र-मित्र भकार के गटकादि तथा १०८ बार नन्दामन्य (औं नन्दार्थ नमः) के जय करने का विधान हैं। नवशों के दिन प्रातः चण्डिका देवी का पूजन करके कर्याओं को भोजन कराना चण्डिका देवी का पूजन करके कर्याओं को भोजन कराना ३५० नत्यापद्मयद्यस्य नस्मालवार

नमापबायत — इस तत में भगवती दुर्गी की पूजा स्वर्ण-पादुकाओ, आमपरलवी, दुर्वीदली, अध्यक्षाओं तथा बिल्वपमों से करनी बाहिए। एक मास तक यह अनुष्ठान चलता है। पादुकाओं को या तो किसी दुर्गीजी के भक को दान में दे देना चाहिए अथवा कन्या को। इस दत के आचरण से भक्त समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।

नमास्तत—आवण मास की तृतीया, चतुर्वी, पचमी, बच्छी, अच्छी, नवमी, एकावणी अववा पूष्मिमा की द्वतारम्भ करना चाहिए। एक वर्ष तक इस वत का अनुक्ष्मता है। बती नक पदित में आहार करता रहे। बारहो महीने भिन्न-भिन्न पुष्पो, नैवेदों तथा भिन्न-भिन्न नामो से देवी की पूजा करनी चाहिए। अप का मध्य यह हैं 'जीम् नन्दे निस्नित सर्वावंशायिन नम ' नी बार अजवा सहस्र बार इसका जग करना चाहिए। इससे इसी समस्त पागे से विनिर्मक होकर राजपट साम करता है।

नन्तासभी—मार्गशांष शुक्त सामी को यह बत प्रारम्भ होता है। यह तिषिवत एक वर्ष पर्यन्त चलता है। वर्ष के ४-४ मास के तीन माप करके प्रत्येक माग में पृक्त-पृष्क पृष्प, वृष, नैवैद्यादि से निम्न-निम्न नाम उच्चारण कर मूर्य का पूजन करना चाहिए। पश्चमी को एकमक, पर्यो को नक्त तथा सामी को उपवास करने का विधान है।

सिक्कीक्षर — एक वैदाक्तरण का नाम । मुण्यवीय ' नामक स्थाकरण बोधदेव द्वारा ' दवा गया हो। वनाण में इसका प्रचार हैं। इसकी बहुतन्त्री टीकाएँ हैं, जिनमें से चोबह के नाम सिखते हैं। ''वाबीव्दर' और 'निस्कीव्दर' ने इस पर अपने-अपने परिनिध्य निष्के हैं। निस्कीव्दर का परिनिध्य मण्य बहुत जोकिय्य बहु । निस्कीव्दर का

निवकेष्ठवर--वीरजैव मत के एक आचार्य, जिनका प्राप्तुर्भीव अठारहवी शती में हुआ। इन्होंने 'लिङ्गधारणविन्त्रका' नामक पुस्तक बनायी, जो अर्घलिङ्गायत है।

निवकेववर उपपुराण-प्रसिद्ध उन्तीस उपपुराणों में से एक 'निवकेववर उपपराण' भी है।

निषयाम—साकेत क्षेत्र के अन्तर्गत वैष्णव तीथं। अयोध्या से सोछह मील दिलिण यह स्थान है। यहा आ राम के बन-बात के समय जीदह वर्ष का समय भरतजी ने तपस्या करने हुए ख्यतीत किया या। यहाँ भरतकुण्ड सरोवर और भरतकुंग्ड स्थान

नन्दिनीनवमीवत--- मार्गशीषं शुक्ल पक्ष की नवमी को इस

तिषिवत का अनुष्ठान होता है। इसमें दुर्गावी का पूजन करना चाहिए। छ-छः मास के वर्ष के दो भाग करके प्रत्येक मास में तीन दिन उपवास करते हुए दुर्गावी के पृषक्-पृथक नाम केतर पृथक-पृथक पुणों से पूजन करने का विभाग है। इस वत के आवरण से वती स्वयं प्राप्त करता है और दवां से लौटकर सफिसाली राजा बनता है।

नम्बी—दिव्य (पवित्र) पशुजो में नन्दी की पणना की जाती है। नन्दी बैंक शिव का बहुन हैं तथा घर्म के प्रतीक रूप में महत्वपूर्ण स्वान रखता है। शिवसन्दिरों के अन्तरात्व में प्राय नन्दी की मूर्ति प्रतिष्ठित होतो है। बास्तव में नन्दी (पशु) उपासक का प्रतीक है, प्रत्येक उपासक का प्रकृत्या पशुमाव हांता है। प्रपृपति (शिव) की क्रपा से ही उसके पाश (सासारिक वन्यन) करत है। अन्त में बहु नन्दी (जानन्द्युक्त) भाव को प्रास होती है।

नम शिवाय— 'पञ्चालर' नामक वैव मन्त्र । जिङ्गायत मता-नुमार किसी जिङ्गायत के विशु के जन्म पर पिता-माता गुक को कुलात है। गुक बालक के ऊरर शिविक क्ष्म बौधता है सारेर पर विभूत्त कमाता है, कहाज की माला पहनाता है तथा उक्त रहस्यस्य मन्त्र की शिक्षा देता है। शिखु इस मन्त्र का जान ग्रहण करने में स्वय असमर्थ होता है। अताम गुक डारा यह मन्त्र केवल उसके कान में ही पढ़ा

निब-आन्द्रार-निब — ये महात्मा वैध्यवाचार्य नाषमुनि तथा नोक्रवाधि राजा राजराज (१०४१-१०७५ वि०) के समफाजीन थे। इन्होंने तमिळ भ्रुचाओ (स्तुतिको) के नीन सक्को को एक में संक्रित्त कर उसका नाम तेवा-राम (देवाराम) जबीत् 'देवी साला' रचा तथा राजराज की सहायता से इन यदो को द्राविड सगीत में स्थान विकाया।

नम्मातवार—वार्ह तीमज आजवारों के माम बैक्णव भक्तों में अति प्रसिद्ध हैं। ये अपने आराध्यदेव की मूर्ति को आंधो से देवने में ही आनम्ट जेते ये तथा अपने स्तुति-राम क रूप में देवमूर्ति के सामने उसे उडेक्टले ये। ये स्तुति-राम करने करते कभी आस्मिबभोर हो भूमि पर मी चिर आते ये। तिरुमङ्कति सम्मालश्चर इनमें सबसे बहै माने पर्य है। नमामक्षतर तो अति प्रसिद्ध है, ये आठवी स्वाची या उसके आमनास हुए थे। दूसरे श्विशानों ने नमामक्षार की विभिन्न तिथियाँ बतायी है। द्राविड वेदों के रचिता भी नम्मालवार ही है।

नस्कुमणि—विशिष्टाईंत सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध बन्ध । नुर्वीय श्रीनिवास (अठारहवीं शताब्दी का पूर्वाची ने अपने बन्धों में विशिष्टाईंत मत का समर्थन तथा अन्य मतो का साक्यन किया है। उनके रचे बन्धों में 'नयबुमणि' भी एक है।

नयनावेबी—अध्वाला से आगे नंगल बीध है, उससे १२ भील पहले आनन्दपुर साहब स्थान है। वहाँ से १० मील आगे मेटरबस जाती हैं। फिर १२ मील पेटल पर्वतीय चढ़ाई है। यहाँ नयना देवी का स्थान पर्वत पर है। यह सिद्धपीठ माना जाता है। आवण जुकल प्रतिपदा से नवमी तक यहाँ मेला जनता है।

न्यस्तार—शैंव भक्तों को तिमल में नयनार कहा जाता है। तिमिल शैंवों में गायक भक्ती का व्यक्तिवाचक ताम ही प्रसिद्ध है। ये वेलाव बालवारों के ही समक्त है हिन् इनकी कुछ विश्रेष उपाधि नहीं है। दूसरे धार्मिक नेताओं के गमान ये साश्हिक कर में 'नयनार' कहलाते है। किन्तु जब इनके अलग दल का बोध कराना होता है तो ये 'प्रसिद्ध तीन' कहे जाते हैं।

नयमाराचार्य — एक वैष्णव वेदान्ती आचार्य । इन्होंने वेदा-न्ताचार्य के 'अधिकरणसारावली' नामक मृन्य की टीका लिखी थी । आचार्य वरद गृरु इनके ही शिष्य थे ।

नरकपूर्णिमा — प्रति पूर्णिमा अथवा मार्गशीर्थ की पूर्णिमा की बतारम्भ करना चाहिए। एक वर्ष तक हमका अनुष्ठान होता है। उस दिन वती उपवास, भावनान् विष्णु की पूजा तथा उनके नाम का अप करे। अथवा भगवान् विष्णु के केशव से लेकर दामोदर तक बारह नामो का मार्गशीर्थ में प्रारम्भ कर वर्ष के बारहो मास तक कम्मार्थाएं के प्रारम्भ कर वर्ष के बारहो मास तक कात लगा एक जोड़ी वस्त्रों का दान करे। वस्त्रीन्य में इतना करने में असमर्थ हो तो केवल भगवान् का नाम है। इसमें उसको सुख प्राप्त होगा तथा मृत्यु के समय भावन्य हिरा नाम स्मरण रहुगा, जिससे सीचा स्वर्ग प्राप्त होगा।

नर-नारायण--(१) मनुष्य (नर) और नारायण ( ईश्वर ) की सनातन जोड़ी (युग्म ) ही नर-नारायण नाम से अभिहित है। श्वेताश्वतरोपनिषद् (४६) में दोनों सला-रूप से वर्णित हैं:

द्वा सुपर्णी सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिचन्यजाते । तयोरन्यः पिष्पलं स्वादन्यनननन्नन्योऽभिचाकशीति ॥

[ दो पक्षी माथ साथ समाभाव से एक ही विश्ववृक्ष का आप्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक बृक्ष के फल स्वाता (और भोगफल पाता) है; हुम्पा केवक साक्षी मात्र है।] इस रूपक में परमात्मा तथा आन्या के मायुव्य का समातनत्व वर्णित है।

(२) असमदेशीय शाक्त धर्म के इतिहास पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि अनेक लोगों ने इस धर्मको छोटी जातियो या समुदायो से उस समय ग्रहण किया जब असम की घाटी पश्चिम में कोच तथा पूर्व में अहोम राजाओं द्वारा शासित थी। कोच राजाओं में से एक 'नरनारायण' या जिसकी मृत्यु १६४१ वि० में ५० वर्ष के शासन के पदचात हुई। उसके शासन काल में कोचों की शक्ति चरम सीमापर पहुँची थी। इसका कारण था उसका बीर भाई सिलाराम, जो उसका सेनापति था। नरनारायण स्वयं नम्र तथा अध्ययनशील प्रकृति काथा तथा हिन्दू धर्म के प्रचार में बहुत योगदान करता था। अन्य राजाओं की भाँति वह भी शाक्त था तथा उसने कामाख्या देवी का मन्दिर फिर से बनवाया, जी मसल-मानों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उसने धार्मिक क्रियाओं के पालनार्थ बच्चाल से ब्राह्मण बलाये । आज भी परवितया गुसाँई (नवहीप का एक ब्राह्मण) यहाँ का प्रमाल पुजारी है। मन्दिर में नरनारायण तथा उसके भाई की दो प्रस्तर मुस्तियाँ वर्तमान है।

नर-नारायण आश्रम—वदरीनाथ के मन्दिर के पीछे वाले पर्वत पर नर-नारायण नामक ऋषियो का आश्रम है। विद्यास है कि यहां नर-नारायण विश्राम (नपस्या) करते हैं।

नरबालि — नरबालि अथवा नरमेथ मुलत एक प्रतीक बबवा कथाक था। इस का तात्मयों था मुख्य को अहकार का एरसारचा के मामुख पूर्ण समयोग अब धर्म हुक्त और विकृत हो गया और आत्मसवम के बदले दूसरों के माध्यम से पृथ्यकृत पाने की परमारा चलते तो अपने अहकार के दमन के बदले मानव दूसरे मुक्तों और पणुओं की बाल ३५२ नरनेव-नर्रासहपुराण

होती है। पुराणों एवं तत्त्वों में, जो मध्यकाल के प्रार-भिमक चरण में रचे गये, अनेक स्थानों पर नरवील की वर्षा है। यह विल देवी चर्चियका के लिए दो जाती थी। कालिकापूराण में कहा गया है कि एक बार नर-विल देने से देवी चष्टिकता एक हआर वर्ष तक प्रसन्त पहती हैं तथा तीन नरविज्यों से एक लाख वर्ष तक। मान्य माललीमाधव नाटक के पौचवें अक में भवभूति ने इस पूत्रा का वर्णन वड़े रोचक ढेंग में उपस्थित किया है, अविक अवोरी (अवोरपण्ट) द्वारा देवी चष्टिका के विल स्वी के वेचरा की गयी थी।

यह प्रयाक्रमण निषिद्ध हो गयी। नरविल मृत्युदण्ड का अपराध है। फिर भी दो चार वर्षों में कही न कही में इसका समाचार सुनाई पड जाता है।

ससार के कई अन्य देशों में नरबिल और नरभक्षण की प्रथाएँ अब तक पायी जाती रही है।

नरमेथ — इसका शाब्दिक अर्थ है बहु मेथ (यह) जिसमें नर (नुच्या) की बील दी जाती है। ब्राह्मण मुख्यों में इस यह जा वर्णन मिलता है। यह एक रूपकासक प्रक्रिया थी। धर्म के विकुत होने पर यह कभी कभी यथार्थवादी रूप भी धारण कर लेती थी। किल में कल्किवर्थ के अन्तर्गत गोमेच, नरमेच आदि सभी अवाधनीय क्रियार्थ विविद्ध है। है। 'नरबलि'।

नरवेबोध—पुरु गोरबनाय के रचे ग्रन्थों में से 'नरवेबोध' भी एक है। नागरी प्रचारिणी सभा, काशी के बोज विवरणों में इसका उल्लेख पाया जाता है। इसमें आध्या-रिमक बोध का थियंचन है।

नरसाकेत--- महात्मा चरणदाम द्वारा रचे गये ग्रन्थो में से एक 'नर साकेत' भी हं।

क्पिंकह (नृंबिह)—विष्णु के अवतारों में से गर्नीबहु अपवा नृंबिह नो या अवतार है। यह मानव और सिंह का सयुन-विबाह है। यह हिनक मानव का प्रतीक है। दुष्टरफन में हिंसा का अवहार ईश्वरीय विचान में ही है अतः भगवान् विष्णु ने भी यह अवतार सारण किया। इस अवतार की कथा बहुत प्रचलित है। विष्णु ने देखा हिरप्यक्तियु का वष करने तथा भक्त प्रद्वाद के रक्षार्थ यह क्ष्म भारण किया था। यह कथा वैदिक साहित्य तथा तैत्तिरीय आरम्भक (१०.१.६) में भी उद्युद्ध ह। गूराणों में तो यह विस्तार से कड़ी गर्मी है। देश अवतारी नरसिंह आगम — रौदिक (शैव) आगमों में से एक 'नर-सिंह आगम' भी है। इसका दूसरा नाम 'शर्जोक्त' या 'अवेतिर' भी है।

नर्रसह्चपुर्वजी—वैद्याल गुक्ल जनुर्देशी को नर्रसहच्चुर्दजी कहते हैं। यह तिष्वत है। यदि उस दिन स्वारी नसन, शिलवार, सिद्धि योग तथा विणव करण हो, तो उसका कल करोड्युना हो जाता है। भगवान् नर्रसिह् इसके देवता हे। हेमादि, २४१-४९ ( नर्रसिह्युराण से) तथा कह अल्य यन्यों में इसे नर्रसिह्युराण से कहा गया है, स्योकि इसी दिन भगवान् नर्रसिह का अवतार हुआ या। जन दिन स्वारी नजन तथा सम्ल्या काल था। यदि यह त्योदशी अथवा पूर्णिमा से बिद्ध हो तो जिस दिन सूर्यस्त को चतुरंशी हो वह दिन प्राग्ना है। वर्षकृत्यविषका हुआ है।

हुगाः है। त्या स्वतिक्वियोदिती — प्रयोदिती को पहनेवाले गुरुवार के दिन इस बत का अनुष्ठात होता है। इस दिन मध्याह्मीचर काल से समयान नर्रावह की प्रतिमा को स्तान कराकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसमें उपवास रखना अमिवार्थ है।

नर्रासहपुराण--उन्तास उपपृगणो में यह भी एक हैं।

नर्रोसह मेहता (नरती) — गुजरात के एक सन्त-कि । सारे भारत में पामिक भाषों को व्यक्त करने की बावदयकता सुबोष, मुज्जित और मनोहर वाइमय को जन्म सिवा । इदय के जैंचे-कैंचे और सुक्ष्म से सुक्ष्म आध्य और बृद्धि के सुक्ष्म से सुक्ष्म विचार व्यक्त करने के लिए जोकमायाओ

को महात्माओं की वाणियों ने संघारा और सँवारा । राम और कृष्ण, विद्रल और पाण्डरंग के गणगान के माध्यम से इन भाषाओं की शब्दशक्ति अत्यन्त बढ गयी और विमर्श की अभिज्यक्ति पर वक्ताका अच्छा अधिकार हो गया। धीरे-धीरे संस्कृत का स्थान प्रादेशिक भाषाओं ने लिया। विक्रम की पन्द्रहवी शताब्दी में नरसी (नरसिंह) मेहता सौराष्ट्र देश में हए, जिन्होंने अपने भक्तिपूर्ण एव दार्श-निक पदों से गुजराती का भण्डार भरा। ये जूनागढ के निवासी थे। इन्होंने राधाकृष्ण की प्रेमलीलाविष-यक तथा आत्मसमर्पण भाव की सन्दर पदावली रची है। नरसिंहाष्ट्रमी अथवा नरसिंहवत--राजा, राजकुमार अथवा कोई भी व्यक्ति जो शत्र का विनाश चाहता हो. इस वत का आचरण करे। अष्टभी के दिन वह अक्षत अथवा पृष्पो में अञ्चदल कमल की रचना कर उस पर भगवान नरसिंह की प्रतिमा विराजमान करे, तत्पश्चात उसका पुजन करे तथा श्रीवृक्ष (विरुव अथवा पीपल ?) की भी पूजा करे। दे० हेमाद्रि, १ ८७६-८८० (गरुडपराण मे) ।

नरसी मेहता-दे॰ 'नरसिंह मेहता' ।

नरिसह यति — मृण्डकोपनिषद् के एक टीकाकार नरिसह यति भी है।

नरसिंहसम्प्रयाय — इस सम्प्रदाय के विषय में अधिक कुछ ज्ञान नहीं हैं। किन्तु मध्यकाल तक नरसिंह सम्प्रयाय प्रस्त रिका रहा। विजयनमार की नरसिंह की एक प्रस्तर मुर्ति इस बात को पुष्ट करती हैं कि विजयनगर राज्य दस सम्प्रयाय का पोषक था। पञ्जाब, कदमीर, मुख्यान क्षेत्रों भी में यह सम्प्रयाय प्राचीन काल में अस्तित्य था। आज भी अनेक परिचार नरसिंह अवतार की ही पूजा-क्षां करते हैं। 'नरसिंह उपप्राण' तेलुमु में १३०० ई० के लग-भग अनुवारित हुजा था। इस सम्प्रदाय के आधारमान्य

(१) नृसिंहपूर्वतापनीगोपनिषद, (२) नृसिंहउत्तरतापनी-योपनिषद, (३) नृसिंह उपपुराण और (४) नृसिंहसिंहता। नरसिंहस्तोत्र—यह नरसिंह सम्प्रदाय का एक पारायण ग्रन्थ है।

नरहरि स्वामी रामानन्दजी की शिष्यपरम्परा में महात्मा नरहरि छठी पीढ़ी में हुए थे। रामचित्रमानस के प्रसिद्ध रचयिता गोस्वामी तुलसीदान के ये गुरु थे। तुलसीदास ने इन्हीं से अपने वालपन में रामायण की कथा सुनी थी, जिसका प्रणयन स्वयं उन्होंने प्रौदावस्था में किया। नरहरि—साष्ट्रक्योपनिषद के एक भाष्यकार।

**नरहरिदास**—दे० 'नरहरि'।

नरहरि नाकु---महाराष्ट्रीय भनित सम्प्रदाय के एक प्रसिद्ध महात्मा । यदापि इनके द्वारा कहे गये तुकाराम सम्बन्धी कुत्तान्त पर पूर्णतया विश्वसास नहीं किया जा मकता, किस्तु कुछ मराठा लेखक इसका अनुसरण करते हैं। नरहरि मालू 'भिन्तिकवामुन' नामक ग्रन्य के रचिता हैं।

नरहरियानन्व-स्वामी रामानन्दजी के बारह प्रसिद्ध शिष्यों में से नरहरियानन्द एक हैं। इनके बारे में 'भक्तमाल' में बड़ी रोचक कथा उद्भृत है। एक दिन कुछ साथ-सन्तो का भोजन पकाने के लिए कुल्हाडी लेकर में लकड़ी जुटाने वले। जब कहीं लकडी न मिली तो देवी के मन्दिर का ही एक भाग कुल्हाडी से काट डाला। देवी ने उनसे कहा कि यदि तुम मन्दिर को नष्ट न करो तो मैं आवश्यकता-पुर्ति भर की लकडी नित्य दिया करूँगी। देवी तथा नर-हरियानन्द की यह घटना एक पुरुष देख रहा था। उसने कुल्हाडी उठायी और वह भी देवी से नरहरियानन्द के समान ही लकडी प्राप्त करने चला। ज्यो ही उसने मन्दिर के द्वार पर कल्हाडी चलायी तभी देवी ने अवतीर्ण हो उसे आद्रत कर दिया। फिर जब गाँव के लोग उसे लेने आये तो उसे मरणासन्त पाया । देवी ने उसे फिर से जीवनदान बस अर्त पर दिया कि वह नित्य नरहरियानन्द को लकडी पहुँचाया करेगा।

नरैना—यह दादुग्ज्य का एक प्रमुख केन्द्र है। दादुग्ज्यों मुख्य क्य से गृहन्य एवं सन्यासी दो गांगो में विश्वकत है। गृह्य्य सेक्क तथा सन्यामी ही दादुरुव्यों कहलाते हैं। संज्यासी पाँच प्रकार के हि—चाल्या, नागा, उत्तराधी, विश्वत एवं खाकी। सालसा लोगों का केन्द्रस्थान 'गरैना' है जो जयपुर से चालीस मील दूर हैं।

नळ नैक्य---विराम बाह्यण (२ . २.१.२) में उद्युत 'नळ नैयय' एक मानवीय गंजा का नाम प्रतित होता है, किसकी तुळना उसकी विश्वयों के कारण यम (मृत्युके देवता) से की गयी हैं। उसे दीळ्यांनित (यज्ञ) के कुट्य माना गया है और अधिक सम्भव हैं कि यह दक्षिण भारत का नगेंग्र हों, जैसा कि यम का भी दिशिण दिशा से ही मानव्य हैं। ३५४ नवद्वीपनाम-नवरात्र

नवारिकाथ— बंगाल का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान और प्राचीन विद्यालिक । चैत्यम महाम्य की जनम्मूमि होने से गोड़ीय बेल्णावों का यह महातीर्थ है। कल्काला से ६६ मोर्श क इर नवडीय है, यहाँ कई प्रशासलाएँ है। वहांनार्थी का निश्चित दक्षिया देने पर मन्दिरों में दशंनार्थ जाने दिया जाता है। यहाँ बहुत से दशंनीय स्थान है, जैसे भामेश्वर, अर्ढैताजार्थ मन्दिर, गौरसीवित्य मन्दिर, अलीमाता-विल्यु-प्रया मन्दिर आदि। यहाँ प्रति वर्थ बहुत बहा बेल्जब समागम होता है।

प्रकासकारिया—नय नाज में के तुष्टीकरण के लिए उसकी पूजा करनी जाहिए । जम्मकारोंने नाजा ज जममवाज कह- जाता है । चतुर्थ, दवाम, पोष्टम, विद्या, मर्वाप्ट विद्या में के क्रममा मानत, कमं, साधारिक, समृद्य तथा बैसाधिक कहा जाता है । सामान्य जन के लिए उपयुक्त पट्ना मानिय है, किन्तु राजाओं को तीन और अधिक मानिय हो, किन्तु राजाओं को तीन और अधिक मानिय होते उसके पाजा प्रकास करने बाला नवश तथा उसका चर्मनका नवश तथा उसका वर्णनका । यदि ये नलाज पायपहों से प्रभावित हों तो उसके परिणाम भी वृरं निकल्जों है । उपयुक्त सामिक कर्यों से नवाजों के कुप्रमावों को रोका जा सकता है अध्यक्ष कर्यों का नवाजों के कुप्रमावों को रोका जा सकता है अध्यक्ष कर्या किया जा सकता है।

यह बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिए कि वैसानस-मृह्यसूत्र, ४१४; विष्णुधर्म०, २१६६; नारद, १५६, १५८-५९ तथा बराहमिहर की योगयाता, ९१-० आदि में इस बात में मतभेद हैं कि जन्म से कौत-कौन से नक्षत्र उपयक्त नामों को धारण करेंगे।

नवनाय सम्प्रदाय के अन्तर्गत आरम्भकालिक नो नाथ मुख्य कहे गये हैं। ये हैं गोरक्षनाय, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिननाथ, गहिनोनाथ, वर्षटनाय, रेवणनाथ, नागनाथ, भर्तनाथ (भर्तहरि) और गोपीचन्द्रनाथ।

नषनीत — विक बन्यों में नवनीत शब्द प्रायः उद्भृत हुआ है। ऐतरय ब्राह्मण (१३) के अनुसार यह मनवन का नह प्रकार है जो आस्तरिक पवित्राकारक होता है, जनकि देवता 'आय्य' को, मनुष्य 'घुन' को तथा पितर्यन ( 'बायुत' को गमन्द करते हैं। तैस्तिग्य संहिता (२३, १०,१) में इसका पृत तथा सर्पि नाम से भेद बताया नया है।

नवनीतगणपति---गणपति के उपासको का एक वर्ग । 'शकूर-

दिनिवजय' में नाणपत्यों को छ शान्ता-सम्प्रदायों में विभा-जित किया गया है, जो गणपति के छ क्यों की पूजा करने के कारण उन क्यों के नाम से ही प्रसिद्ध है। उनमें से 'नवनीतगणपति' भी एक है।

नवनीसवेनुवान—कार्तिकी अमावस्था को इस बत का अनुष्ठान होता है। इसमें ब्रह्मा और सावित्री की पूजा करनी चाहिए। धेनु के नवनीत का कुछ अन्य फर्छों, सबर्ण तथा वस्त्रों सहित दान करना चाहिए।

नवसीरकात—आधिवन शुक्ल नवसी को उपवास तथा दुर्गानी का पूजन करना चाहिए। वस्त्री, ध्वाजान्त्रा-काओ, हाण्डियो, दर्गगी, पुण्यानाओं से सम्बन्ध्यान काओ, हाण्डियो, दर्गगी, पुण्यानाओं से सम्बन्ध्यान माहिए। विज्ञान्त्रारिणी, महिषानुत्र्यान्त्री रवी की सुवर्णजीताम को रच से पराजागन करना चाहिए। यह विश्वल महिसानुर के शरीर में पुष्पा होना चाहिए। प्रणन सबको पुण्यान के शरीर में पुष्पा होना चाहिए। प्रणन सबको पुण्यान के शरीर में पुष्पा होना चाहिए। प्रणन सबको पुण्यान के शरीर में पुष्पा होना चाहिए। प्रणन सबको पुण्यान के शरीर में पुष्पा होना कि स्वर्ण का प्राचित का स्वर्ण के स्वर्य के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण

नवमी के बत--दे० कृत्यकरूपतर, २७३-३०८; हेपारि, १८८००६२, कालनियं २०१०-३०, तिथितस्य, ५९-१०३, पृष्ठायांचीस्तामांण, २३९, ४५२; बतराब, ३१-३५२ । वाटमीविद्या नवमी को प्रायमिकता देवी चाहिए। तियितस्य, १९ तथा प्रमंतिम्यु, १५ के अनुसार चैत्र गुक्त नवमी को ममस्त योगिनियों में से भ्रद्रकाली को गणमुद्रद ग्रनाया गया था। इसलिए सभी नवमियों को दुर्गाओं के भन्त, का उपवाम करके उनकी पूजा

नवरत---वन्लभाचार्य द्वारा रचिन एक ग्रन्थ। इसकी गणना शुद्धादैत सम्प्रदाय के आधारभूत ग्रन्थों में की जाती है।

नवरात्र—शास्त्रीय आधिवन शुक्त प्रतिपदा से नवमी तक और वामित्तिक जैत्र शुक्त प्रतिपदा से नवमी तक का समय 'नवरात्र' (नी रात ) कहलाता है। इसमें देवी के प्रीत्यर्थ उनकी स्तुति, पूजा, ब्रत आदि किये जाते हैं। क्षार्- नवरति-नायवेषभद्र ३५५

बीय नवरात्र में तो नवों दिन वडा ही उत्सव मनाया जाता है। विशेष कर पट्टी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी को देवों की पूजा का आर्त साहात्म्य है। देवी की प्रति-मार्जों का पूजन सार्ट देश में, विशेष कर बंगदेश में बड़ी पुम्पाम से होता हैं। नवरात्र में 'हुगीसमशती' का पाठ प्रायः देवीभक्त विशोदताय करते हैं।

## नवरात्रि-दे॰ 'नवरात्र'।

नवस्थुहार्यन — सुकल पक्ष की किसी एकादशी असवा अपाध अपवा आत्मुन की संक्रान्ति के दिन इस वस का अनुष्ठान किया आता हैं। इस दिन भगवान् दिष्णु की अनुष्ठान की जाती हैं। किसी युन्दर स्थान्न पर हैं हामनसुब्योग्य भगवान् विष्णु का मण्डप बनाना चाहिए। मण्डप में द्वार तथा इसके मध्य में कमण की आकृति अकित होनी बाहिए। देवनाओं के अल्ट आयुधी को आजि दिसाओं में अकित करना चाहिए। यथा बच्च, शक्ति, मदा (यम-राज की) अहु, वरुणपास, ब्वज, गदा (कुबेर की) और विष्णुक (शिन्दा) को। भगवान् वासुदेव, सकर्पण, नारायण तथा वामन (ओ भगवान् के ही ब्यूह है) के लिए होंस करना चाहिए।

नवाननभवान—नयी फतल आतं पर नव भाग्य का म्रहण करना नवाननभवण कहलाता है। मूर्य के दृष्टिक राशि के १४ अजा से प्रवेश करने से पूर्व इसका अनुष्ठान होना चाहिए। दे कुत्सवारसमुख्यत, ५७। नीकमत-पूराण (पृ० ७५, पद्य ८८०-८८८) में इम समारोह का वर्णन मिस्ता है। इसमें मीत, समीत, वेदमन्त्रीद का दुक्त होना चाहिए।

नष्यस्थाय—वीदक, बीद और जैन नेंगासिकों के बीच विक्रम की गीचवी अवार्धों से छेकर तेरहुवीं शतास्थी तक बराबर दिवाद चळता रहा। इससे वण्डन-मण्डन के जनेक ग्रन्थ बने। चीदहुवी शतास्थी में गङ्गेश उपा-ध्याय हुए, जिन्होंने 'नज्य न्यार्थ की नीव डार्छ। प्राचीन न्याय में प्रमेष आदि ओ मोणह पदार्थ थे जनमें से और सबसी किनारे करके केवळ 'प्रमाय' को छेकर ही भारी शब्दास्थन ख्वा किया गया। इस नम्थ स्थाय का आधिमींब मिचला में हुआ। मिचला में नव्हांग को साथिमींब मिचला में हुआ। मिचला में नव्हांग की साथिमींब माजस नम्थ स्थाय के और भी विशाल रूप घारण किया। न उसमें तत्त्वनिर्णय रहा, न तत्त्व-निर्णय की सामर्थ्य। केवल तर्क-वितर्क का घोर विस्तार हुआ। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि प्रमाण के विशेष अध्ययन का यह बद्भुत उपक्रम है।

नाक — जीमनीय उपनिषद ब्राह्मण ( ३१३, ५ ) में 'माक' एक आवार्ष का नाम है। सम्प्रदत ये नाक, रातपथ ब्राह्मण (२२.५, २, १,), नृहदारण्यक उपनिषद ( ६५, १) में उद्युत नाक मौद्गल्य ( १५, १) में उद्युत नाक मौद्गल्य ( मृद्गल के वशज ) से अनिम्न है। नाक — यजुर्वेद संहिता में उद्युत अव्वमेप यज्ञ सम्बन्धा बिल्प्यु तालिका में नाक नामक एक अर्थीय जन्तु का नामोल्लेख मी है। मम्भवतः इस पण् का नाक अर्थ है, जिसे रोखे संस्कृत में 'कक कहा गया।

नाग---शतपथ क्राह्मण में यह शब्द एक बार (११.२.७. १२) महानाग के अर्थ में व्यवहन हुआ है । बहदारण्यक उपनिषद (१,३, २४) तथा ऐतरेय ब्राह्मण (८२१) में स्पष्ट रूप से इसका अर्थ 'सर्प' है। सन्नो मे पौराणिक 'नाग' का भी उल्लेख हैं जिसकी पूजा होती थी। नाग अथवासपे-पूजा हिन्दू धर्मका एक अङ्गर्ह जो अन्य कई धर्मों में भी किसीन किसी रूप में पायी जाती है। चप-लता, शक्ति और भयंकरता के कारण नाग ने मनुष्य का व्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। कई जातियो और बंशों ने 'नाग' को अपना धर्मचित्र स्वीकार किया है। कुछ जातियो में नाग ( सर्व ) अवध्य समझा जाता है। नामततीया--(१) यह वृत मार्गशीर्ध शक्ल ततीया की आरम्भ होता है और तिथिवत है। यह एक वर्ष तक चलता है। प्रतिमास गौरी के बारह नामों में से एक नाम लेते हए उनका पूजन करना चाहिए । नाम ये है-गौरो, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, क्रान्ति, सरस्वती, मगला, बैटणवी, लक्ष्मी, शिवा और नारायणी । ऐसा विश्वास है कि इससे स्वगंत्राप्ति होती है।

(२) भगवान् महेल्बर की अर्घनारीहवर रूप में पूजा करनी चाहिए। इसमे प्रती को कभी भी पत्नी विद्योग नहीं भोगना पडता। अथवा हरिहर को प्रतिभा का केशब से दामोदर तक बारह नाम खेते हुए पूजन प्रति मान करना चाहिए।

नागरेशभट्ट--विक्रम की चौदहवी शताब्दी के आरम्भ में सन्त चक्रधर ने मानभाउ सम्प्रदाय का जीगोंद्रार किया। ३५६ मामद्वाबधी-मामद्रत

उनके पश्चात् सन्त नागदेव भट्ट हुए जो बादबराज राम-चन्द्र और सन्त जानेश्वर के समकालीन थे। बादबराज रामचन्द्र का समय संवत् १३२८-१३६३ है। सन्त नाग-देव भट्ट ने इस पन्य का अच्छा प्रचार किया था।

नामखाबकी— मार्गलीर्ष भुक्त द्वादशी को इस प्रत का अनुष्णन होता है। इस दिन उपनास करता चाहिए। यह तिष्वत है। वती को विष्णु भगवान के नारह नामें से ऐक नाम लेना चाहिए, यदा नारासण नाम मार्ग मीर्ष तथा पीक से, माथव नाम मार्ग मीर्थ तथा पीक से, माथव नाम मार्ग में, इसी प्रकार से कार्तिक तक दामोदर नाम। वर्ष के अन्त में बळडे वाली तो, जन्दन, वक्सो आदि को दान में देना चाहिए। विद्यास किया जाता है कि इसके अनुष्णन से प्रती विष्णुलके को जाता है।

नागनाय — नाथ सम्प्रदाय कंनी नाथों में से नागनाथ भी एक है। इनके सम्बन्ध में ऐतिहासिक रूप से कुछ विशेष ज्ञात नहीं है।

नागपञ्चमी --सर्पपुजा के त्योहारो में नागपञ्चमी सबसे प्रमुख है। दक्षिण भारत में इसे 'नागरपञ्चमां' कहते है। यह त्योहार श्रावण शुक्ल पञ्चमी को मनाया जाता है। इसे वर्षा-ऋतु में मनाये जाने का कारण नागों की वर्षादने की शक्ति से सम्बन्धित प्रतीत होता है। दक्षिण भारत में इस दिन सर्पविवरो पर फूल, सुगन्ध आदि चढाते है तथा दूघ ढारते हैं। दक्षों के नीचे स्थापित नागमूर्तियों के दर्शन किये जाते है। त्योहार के दिन इन मूर्तियो पर दूध, दही आदि वढाया जाता है। मध्यभारत में श्रावण मास के किसी विशेष दिन एक पुरुष नागमन्दिर में जाकर वहाँ पिट्टा खाकर **छौट**ता है। यदि ऐसा न किया जाय तो सारा परिवार काले नागो से आक्रान्त किया जाता है, ऐसा विदवास है। इस दिन घर की दीवारों पर नागचित्र अकित कर उसकी पूजा होती है तथा घर की बुढिया इस पूजा के प्रारम्भ होने की कथा मुनाती है। उत्तर प्रदेश के पवतीय शागो में इस दिन शिव की पूजा 'रिखेश्वर' के रूप मे की जाती है। शिव को नागों में विरामानते हैं तथा उनके सिर पर नागछत्र रहता है।

इस दिन नाग की पूजा दूध-लाजा से होती है। इसका उद्देश्य यह हाता है कि नाग अथवा सर्प सन्तुष्ट होकर किसी जीवधारी को काटे नहीं। यह दिन मल्लो का खास स्पोहार होता है। अखाडों में पहलवान इकट्ठे होन है और अपने-अपने करतब दिलाते हैं। नामपश्चमी के दिन नामपूजा हो यदापि इस त्योहार की मुख्यता है, तथापि मुस्ती और मल्लो के खेल विशेष आकर्षण रखते हैं। कदिकारों को तो को तथा किया के स्वीर उनका किसी सरोबर अपना नदी में प्रशाह कर देती हैं।

नामपुत्रा—मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमो को इस पूजा का अनुष्ठान होता है। स्मृतिकीस्तुम (४२९) के अनुसार यह पूजा दाक्षिणात्यों में विशेष रूप संप्रचलित है।

नामभेत्रीपद्धमी—इस तिथि के दतकर्ता को कडुए तथा खट्टे पदायों का मंबन छोड देना चाहिए तथा नामप्रतिमाओ को दूध में स्नान कराना चाहिए। इस अनुष्ठान से नामो से उमकी मैत्री हो जाती हैं।

सामंद्रवी— मध्य प्रदेश के मुखामी तथा नामवधी अपने को सांपूर्वओं के बराज मानर्त हैं। बम्बई के नापित (ताऊ) अपने को सांदर्भ बताजति हैं। हिमा के बराज मानर्त हैं। इसे नापित (ताऊ) अपने को बाद अपने को बाद अपने को बाद कर के सांप्रक प्रतान के बाद कर के सांप्रक प्रतान के बाद कर के सांप्रक प्रतान के बाद के प्रतान के सांप्रक प्रतान के सांप्रक प्रतान के सांप्रक प्रतान के सांप्रक के मान्यक्ष्मी एक्यों के नामकच्या कि अपने के अपना हुं आ अपने कियों के नामकच्या कि अपने अपना पूर्व मान्य हैं। मान्याक्षी कोचा को का भाग के अपना पूर्व मान्य हैं। के सांप्रक मान्य के बाद के सांप्रक मान्य के बाद के सांप्रक मान्य के सांप्रक मान्य के बाद के सांप्रक मान्य के सांप्रक मान्य के बाद के सांप्रक मान्य के सांप्रक के सामवंशी कहते हैं। अपने सांप्रक के सामवंशी कहते हैं। और सांप्रक के सामवंशी कर सांप्रक के सांप्रक के सामवंशी कर सांप्रक के सामवंशी कर सांप्रक के सांप्रक के सांप्रक के सांप्रक के सामवंशी कर सांप्रक के सांप्

नामवत—(१) कार्किक शुक्क जनुशों को इस द्रत का अनु-छान किया जाना है। इस दिन उपयान करना आहिए। सेया शङ्काम्ब कथा अस्यास माने का पूज्य, जन्दन आदि से पूजन करना आहिए। प्रान काल तथा सम्याह्न में दुख ने उनको स्नान करनात तथा दुख्य पान कराना आहिए। तस्यवात् उनका पूजन करना चाहिए। फल यह होता है कि गर्य कभी हानि मही गहुँबातं।

(२) पञ्चमी को नागशूर्तियां का कमलप तो, मन्त्रो तथा पृथ्वों में पूजन करते हुए घो, दूध, दहीं, मधुकी धाराओं को छोडना चाहिए। इसके पञ्चात् होम करना चाहिए। नागरसेन-नायमृति ३५७

इससे बिकों से मुक्ति तो होती ही है, साथ ही पुत्र, पत्नी तथा सीभाग्य की भी उपलब्धि होती है।

नामरसैन — एक देवविशेष का नाम । उत्तर प्रदेश में काड़ी एक हुष्कर जाति हैं । ये मुख्यत शाक होते हैं तबा दुर्गी के घीतला रूप की पूजा करते हैं। ये हुड छोटे देवताओं की भी उत्पाशना करते हैं, जी विश्वतियों से रखा करने तथा उनकी खेती को बढाने वाले माने बाते हैं। ऐसे ही उनके छोटे देवों में से एक देवता 'नागरसेन' हैं। यह सीमारियों का नियन्त्रण करता है। इसका सम्बन्ध भी नाग से ही जान पडता है।

नामा—गृह संस्कृत 'नम्न' का तद्भव रूप हूं । प्राथीन अव-पृत मूनि करिल, रसावेंग, अग्रयमध्ये आदि के आवर्ष पर कलनेवाले चतुर्णामी मानु-सत, जो त्याम की पराकाण्य के अनुस्य परस्य तरू सारण नहीं करते, नामा कहे जाते हूं। मध्यकालं मे अपनी परस्या के रक्षार्थ ऐसे सामु 'जमात' के रूप में समाठित हो गये और इनके शास्त्रवारी दल बन गये, जो अपने मध्न-मन्दिरों के रक्षार्थ जूनी सचर्ष से भी विमुच्च न होते थे। आगं चलकर ये लीग यीच-बैल्णव के रूप में स्ववर्ण के ही परस्या शबु हो गये। अधिबंक-वश इनके दल (एछले युग में मराठा, निजाम, राजपूत, अस्त हुए राजनीतिक पाता पल्ड देते थे।

आजनल नागा साधु दसनामो गुसोई, बेरागी, बादु-पत्री आदि जमातो के अन्तर्गत रहते है और हरिद्वार, पत्राग आदि के कुम्मोलो में हायी, धोढे, छत्र, चमर, ब्वजा आदि से मुम्मित होकर अपने राजसी अभियान का प्रदर्शन करते है।

नागा साधु--दे० 'नागा'।

नामेश — नागेश भट्ट मजहरी शताब्दी से हुए थे। ये बच्चा-हैत के कुट प्रशिपादक है। इस निवाल्त का सर्वां क्षण विवेचन इस्तृति अपने सम्य 'वैयाक्त्यासिद्धान्तमञ्जूषा' में किया है। ये ब्याक्त्यण के उद्भट विद्यान होते हुए साहित्य, दर्शन, प्रमंशास्त्र, मन्यवास्त्र आदि के भी विचक्षण सन्य-कार थे। पत्तक्षाल के सहाभाष्य और मुट्टीण दीवित को विद्यानतमेषुदी पर रची गयी इनकी व्याक्याएँ ग्रम्भीरता के कारण मीलिक सन्य जेसी ही मानी जाती है।

नागेश, उपनाम नागोजी भट्ट काले महाराष्ट्रीय ये और शास्त्रजित्तन में निमन्न रहने के कारण काशी से बाहर न जाने का नियम प्रहण किये हुए थे। इनकी इस बीच अयपुरतरेश महाराज सवाई जयसिंह ने अपने अद्दवसेध यक्ष के अपपण्डित के रूप में आमान्त्रत किया था, किन्तु इन्होंने इस संमान्य आतिष्य को 'क्षंत्रसन्यास' के कारण अव्यक्तिकार कर दिया।

नामेडबर—काशी में शिव महादेव की पूजा 'नामेडवर' के रूप में भी होती हैं। सर्प उनकी मूर्ति में लिपटे दिखाये जाते हैं।

नाधवेब — सर्वप्रथम वेदान्ती भाष्यकार विष्णुस्वामी ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रचार किया । उनके शिष्य का नाम ज्ञानदेव था । ज्ञानदेव के शिष्य नाथदेव और त्रिस्तो-चन थे ।

नासक्वारा—पंचाइ (राजस्वान) का प्रसिद्ध बैज्जव तोषं। यहां का मुख्य मन्दिर श्रीनायजी का है। यह वस्क्रम समस्या का प्रमाय रिड है। शानन के प्रमुख बैज्जव रीडों में इसकी भी गणना है। श्रीनायजी के मन्दिर के आद-पास हो नवनीतलालजी, विटुलनायजी, कत्याणरायजी, मदनमंहनजी और बनालजी के मन्दिर त्या महाम्मु हरिरायजी की बैठक है। एक मन्दिर मीरावाई का भी है। श्रीनायजी के मन्दिर में हरतिलिखत एव मुद्रित बच्चों का मुन्दर पुस्तकालज्ञ भी है। नायदाग पीठ का एक विज्ञाविमाण भी है, जहाँ से मम्प्रदाय के प्रन्थों का

नावमुनि (वेष्णवाचार्य)—विशिष्टारेत मध्यदाय के आचार्यों की परस्पार का क्रम इस प्रकार माना जाता है—सम्बन्ध् भी नारायण ने अपाण्यतनी श्री महारूक्षी को उपदेश दिया, द्यासमी माता से वैकुष्टापार्थ विश्वक्षकेत को उप-देश मिला, उनमें शठकोण स्वामी को, उनसे नावमुनि को, नावसुनि से पुण्डरीकाल स्वामी को, इनसे रामसिक्ष को और रामसिश्य से यामुनाचार्य को यह उपदेश प्राप्त हुआ।

'जायमुनि' भीबेणन सम्प्रवाय के प्रसिद्ध काषायं हो गये है। ये लगभग ९६ पिकमाल्य में वर्तमान ये। इसके पुत्र ईदरमृनि छोटी अबस्था में ही परलेक सिमार गये | ईसकरमृनि के पुत्र यामुनावार्य से। पुत्र की मृत्यु के बाद नायमृनि ने सन्यास के लिया और मृतियों की तरह दिस्त औवन विवान लेगे। हसी कारण दनका नाम नाम मुग्यमित यह। । कहते है कि उन्होंने योग में अन्द्रत

३५८ नायसम्बद्धाः

सिद्धियाँ प्राप्त की थीं और इसी कारण वे योगीन्द्र कहलाते थे।

नाथसूनि ने नम्मालवाद तथा अन्य आलवारों की स्तुतियों को संबद्ध कर एक-एक हजार छण्टों के चार वर्गों में विभक्त किया तथा इन्हें दिवडमोतों के स्वर-ताल में बीधा । समूर्य ग्रंप 'नालामिर प्रबन्धम्' अथवा चार हुवार स्तुतियों का प्रस्थ कहलाता है। जिवनापरली के श्रीरङ्गम् मन्दिर में नियमित रूप से इन स्तुतियों के ग्राम की व्यवस्था करने में भी ये सफल हुए। यह प्रधा अस्य की व्यवस्था करने में भी ये सफल हुए। यह प्रधा अस्य में इनकी प्रचारित शैली हैं स्ता अाज वहें-बड़े मन्दिरी में भी प्रचलित हुई तथा आज वहें-बड़े मन्दिरी में इनकी प्रचारित शैली में स्तियों का पाठ होता है।

ये धार्मिक नेता एवं आचायं भी थे। इनकी देखरंख में एक विद्यावंश का जन्म हुआ दिसके अन्तर्गत कई सस्कृत तथा तीमल विद्यान् श्रीरङ्गम् में हुए। इस वर्ग का प्रधान कार्य 'नालाभिर अपन्यम्' का पठन था। अनेक भाष्य इस पर रखे गये। 'न्यायतन्त्र' तथा 'योगरहस्य' नामक दो और सन्य इनके रखे कहे जाते हैं।

नामसभ्यवा—जब तानिको और सिद्धों के ममन्त्रार एवं अभिवार बदलाम हो गयं, शान मय, मालादि के लिए तथा सिद्ध, तानिक आदि स्त्री-सावस्थी आचारों के कारण पूणा मी दृष्टिद से देखे जाने करो तथा बब इनको सौगिक क्रियाएं भी मन्द्र पड़ने कमी, तब इन सौगिक क्रियाएं भी मन्द्र पड़ने कमी, तब इन सौगिक क्रियाणं के उद्धार के लिए ही उस समय नाव मण्यदाय का उदय हुआ। इसमें नव नाय मुख्य कहे जाने हैं: गीरका साव स्त्रा सुख्य कहे जाने हैं: गीरका सुख्य का उत्पाद हुआ। इसमें नव नाय मुख्य कहे जाने हैं: गीरका साव सुख्य का सम्मान्त्र मानाय, मानुनाय और मोपीयण्डनाय। गीरकालाय ही गोरखालाव के नाम से प्रसिद्ध हैं। देव भीरखाला के नाम से प्रसिद्ध हैं। देव भीरखाला ही साव ही प्रसिद्ध हैं। देव भीरखाला ही साव ही प्रसिद्ध है। देव भीरखाला ही साव ही प्रसिद्ध ही। देव भीरखाला ही साव ही प्रसिद्ध ही। देव भीरखाला ही साव ही प्रस्ता ही। हो साव ही साव ही प्रसिद्ध ही। देव भीरखाला ही साव ही प्रस्ता ही। हो साव ही साव ही साव ही साव ही। हो साव ही साव ही साव ही साव ही। हो साव ही साव ही साव ही साव ही। हो साव ही साव ही साव ही हो साव ही। हो साव ही साव ही साव ही हो साव ही। हो साव ही साव ही साव ही। हो साव ही साव ही हो साव ही। हो साव ही हो साव ही हो साव ही। हो साव ही हो हो हो हो हो हो है। हो हो है साव हो है। हो हो हो है। हो हो हो है। हो हो है साव हो है से हैं है। है साव हो है साव है साव है। हो हो हो है साव है साव है। है साव है साव है साव है साव है साव है। है। है साव है साव है साव है साव है साव है। है साव है साव है साव है साव है। हो है साव है साव है साव है। है साव है साव है साव है। हो है साव है साव है साव है साव है। हो है साव है साव है साव है। हो है साव है साव है साव है। हो है साव है साव है साव है। है साव है साव है साव है। है साव है साव है। है साव है साव है साव है। है साव है साव है। है साव है साव है। है साव है साव है साव है। है साव है साव है। है साव है साव है साव है साव है। है साव है साव है साव है साव है। है साव है साव है साव है साव है। है साव है

इस सम्प्रदाय के परम्परासस्यागक आदिनाय स्वय शक्कर के अवतार मान जाते हैं। इसका सम्बन्ध रहेखरो है है और इसके अनुत्यायी आगमो में आदिष्ट योग साधन करते हैं। अतः इसे अनेक इतिहासक ग्रंब सम्प्रदाय मानते है। परन्तु और शैंवों की तरह ये न तो लिङ्गार्बन करते हैं और न शिवोमालना के कोर अङ्गों का निवृद्दि करते हैं। किन्तु तीये, देवता आदि को मानते हैं, शिवमीन्द अते श्वीमन्दिरों में दर्धनार्थ आते हैं। कैला देवीजी तथा हिंग-लाज माता के दर्धन विशेषतः करते हैं, जिससे दनका शाक सम्बन्ध भी स्पष्ट है। योगी भस्म भी रमाते हैं, परन्तु भस्मस्तान का एक विशेष सार्त्य है—जब ये लोग शरीर में दबास का प्रवेश रोक देते हैं तो रोमकूनों को भी भस्स से बट कर देते हैं। आणायान की किया में यह महत्त्व की गुनित है। फिर भी यह शुद्ध योगसाचना का पत्य हैं। इसीलिए एसे महाभारत काल के योगसाच्याय के परम्परा के अन्तर्यत्य मानना चाहिए। विशेषत्या इसलिए कि पागुपत सम्प्रदाय से इसका सम्बन्ध हलका सा ही देख पहता हैं। साद ही योगसाचना इसके आदि, मध्य और अन्त में हैं। अत यह शैव मत का शुद्ध योग सप्त-इाय है।

इस पत्य बालो की धोग सामना पातज्जल विधि का विकतित रूप है। उसका वार्तनिक अब खोक्कर हुट्यांन को किया जोड़ देने से नावपन्य की योगक्रिया हो जाती है। नायपन्य में जिल्बेरता या अलण्ड महाम्पारी होंगा मबसे अधिक महत्व की बात है। मास-मद्यादि सभी ताम-विव भोजनों का पूरा नियेष हैं। यह पन्य चौरासी सिढों के सान्त्रिक वख्यान का सारियक रूप में परिपालक प्रतीन होता हैं।

उनका ताल्यिक सिद्धान्त है कि परमात्मा 'कैनक' है। जीव तप्ताप्ता तक पहुँचना मोश है। जीव का उससे बाई बीता मन्यत्म माना जाय, परन्तु आवहारिक दुष्टि हो उससे मम्मिकन ही किवल्य मोश या योग है। इसी जीवन में इसकी अनुमूत्ति हो जाय, पन्य का यही लब्ध है। इस करवा की प्राप्ति के लिए प्रथम मीडी काया की मानत है। कोई काया को शत्रु समझकर भीति-भीति के निष्ट देशा है और कोई विषयप्रधाना में लिप्त हुक्कर उन जीवचित्र को हो हो तह से एसनु नावपंथी काया को परमात्मात का आवास मानकर उसकी उपयुक्त सामा करता है। काया उसके लिए यह सम्ब है जिसके डारा वह इसी जीवन में मोझानुभूति कर लेता है, जरा-मरण-व्यापि जीवन पर प्रिता प्राप्ति कर लेता है, जरा-मरण-व्यापि जीवन पर विजय पा जाता है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह पहले काया शोधन करता है। इसके लिए वह यम, नियम के साथ हठग्रीग के पर कर्म ( नेति, धीति, सस्ति, नीलि, कपालमाति और नाटक) नरता है कि काया शुद्ध हो जाया। यह नाथपीन्ययां का अपना आर्थिकार नहीं है, हठग्रीग पर लिखित 'घेएण्डसंहिता' नामक प्राचीन ग्रन्थ में वर्णित सास्विक योग प्रणाली का ही यह उद्धार नाथपंथियों ने किया है।

इस मत में शद्ध हठयोग तथा राजयोग की साधनाएँ अनुशासित हैं। योगासन, नाढी ज्ञान, षद्चक निरूपण तथा प्राणायाम द्वारा समाधि की प्राप्ति इसके मरूव अंग हैं। शारीरिक पष्टि तथा पंच महाभतों पर विजय की सिद्धि के लिए रसविद्या का भी इस मत में एक विशेष स्थान है। इस पन्थ के योगीया तो जीवित समाधि लेते हैं या शरीर छोड़ने पर उन्हें समाधि दी जाती है। वे जलाये नहीं जाते। यह माना जाता है कि उनका शरीर योग से ही शुद्ध हो जाता है, उसे जलाने की आवश्यकता नहीं। नाथपंथी योगी अलख (अलक्ष) जगाते हैं। इसी शब्द से इष्टदेव का व्यान करने हैं और इसी से भिक्षाटन भी करते हैं। इनके शिष्य गुरु के 'अलक्क्षा' कहने पर 'आदेश' कहकर सम्बोधन का उत्तर देते हैं। इन मन्त्रो कालक्ष्य वही प्रणवरूपी परम पुरुष है जो वेदों और उपनिषदों का ध्येय हैं। नाथपंथी जिन ग्रन्थों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठयोग सम्बन्धी ग्रन्थ घेरण्डमंहिता और शिवसहिता है। गोरक्षनाथ कृत हठयोग, गोरक्षनाथ ज्ञानामृत, गोरक्षकल्प, गोरक्षसहस्र-नाम. चतरशीत्यासन, यांगचिन्तामणि, योगमहिमा, योगमार्तण्ड, योगसिद्धान्तपद्धति, विवेकमार्तण्ड, सिद्ध-मिद्धान्त पद्धति, गोरखबोध, दत्त गोरख सन्नाद, गोरख-नाथजी रा पद, गोरखनाथ के स्फट ग्रन्थ, ज्ञानसिद्धान्त योग, ज्ञानविक्रम, योगेव्वरी साखी, नरवैबोध, विरह-पुराण और गोण्यसार ग्रन्थ भी नाथ सम्प्रदाय के प्रमाण-ग्रन्थ है।

नावितम्बु उपनिषद्—पह योगवर्गीय एक उपनिषद् है। इसकी रचना छन्दोबद्ध है तथा यह चूलिकोपनिषद् का अनकरण करती है।

नातक—निरुष धर्म के मूल सस्वापक गुरु नातक (१४६९-१५३८ ई०) थे। वे लहीर विश्व के तकपण्डी मामक स्थान के स्वी गिवार से उटना हुए थे। उनके जीवन की कहानी अनेक जनमसाबियों में कही गयी है, किन्तु निर्मिष्त रूप से कुछ विशेष आत नहीं हुआ है। इस्लग्म की अंधी के कुछ ठटे एडने पर बिन गरारीय सन्त-महासाओं ने हुन्दु धर्म के सायुन (इस्लग्म के अविरोधी) तस्वों का जनता में लोकभाषा द्वारा प्रचार किया, उनमें गुरु नानक प्रमुख थे। कुछ अंशो में इनकामत कबीर से मिलता-जुलता है या नहीं यह अनिहिचत है। मानक ने अनेक हिन्दू तथा मुस्लिम महात्माओं का सत्सग किया। पंजाबी के अतिरिक्त इन्हें संस्कृत, फारसी तथा हिन्दी का भी ज्ञान था और इन्होंने सफी सती तथा हिन्द सन्तो की रचनाएँ पढ़ी थी। इन्होने सारे उत्तर भारत में धम-चुमकर पजाबीमिश्रित हिन्दी मे उपदेश किया। मदीना नाम का इनका एक शिष्य इनके भजन गाने के समय तीन तार बाला बाजा बजाता था। उन्होने अनेक अन-यायी इकट्ठे किये तथा उनके लिए 'जपजी' पद्यों की एक संग्रह तैयार किया। उनमें से अनेक गीतियाँ भगवान की दैनिक प्रार्थना के निमित्त इकट्ठी की गयी थी। कविता के क्षेत्र में नानक की कबीर से कोई तूलना नहीं, लेकिन नानक की रचनाएँ सादी, साफ तथा विचारों को सरलता से वहन करने में समर्थ है। दर्जन के दो ग्रन्थ भी (संस्कृत में ) 'निराकारमीमासा' तथा 'अदभतगीता' लनके रचे कहे जाने है।

उनके मन के अनुसार ईप्बर एक है, शास्त्रत है तथा हुदय में उसकी पहार होनी चाहिए, न कि मूर्ति की। हिस्तुक एवं इस्लाम ये रासते हैं किन्तु ईप्बर एक ही है। गृहस्य का जीवन मंत्याम से अधिक स्तुत्य है। वर्ष के नैतिक पता पर उन्होंने अधिक ओर डाला। अईत बेराम्त के अनेक विचार, ईप्बर की व्यक्तित्व सम्बन्धी स्त्राह्म भी नातक की शित्राओं में प्राप्त है। 'माया' का अम होना तथा गृक की महस्ता भी उन्होंने नतायी है। ईप्बर से एक्टब या ईप्बर में ही क्लिय अथवा अपने को को देना मोल हैं। नातक ने अपने गणों को स्थीकता करते हुए आपने को एक छोटा मानव बताया तथा कभी ईप्बर का अवतार नहीं कहा। नानक के पदचात् सिक्सों के ती गुत हुए जिनका वर्णन अप्य स्थानों में हुआ है। है। 'सिक्स'

नानकपन्य---गुरु नानक न नानकपन्य चलाया जो आये चलकर दसर्वे गुरु गोविन्दिसिंह के समय में 'सिम्बस्य मत' बन गया। शेप विवरण के लिए दें० 'नानक' शब्द।

नानकषण्यी—नानक के चलाये हुए पंथ के अनुयायी नानक-पथी कहलाते हैं। नानकपंथी सिक्खों से अपने को भिन्न मानते हैं। जैसे कवीरपंथी अपने को सनातनी हिन्दू ३६० नामकपुण-नामकरण

कहते हैं, वैसे ही नानकपंथी भी कहते हैं। इनमें सिक्खों कौ अपेला विभेदवादी प्रवृत्ति बहुत कम है। ये गुरु नानक की मूल विक्षाओं में विश्वास करते हैं।

नानकपुत्रा—एक बार्मिक मध्यदाय, जो 'उदासी' कहलाता है। इसके प्रवर्त्तक गुरु नानक के पुत्र श्रीचन्द्र ये इसीलिए इसके प्रानतेवालों को 'नानकपुत्रा' भी कहते है। ये जपने को सनातनी हिन्दू समझते हैं और अपने को नानक-पंत्र तथा सिक्स भर्म से अलग मानते हैं।

नानसम्बन्धर—प्राचीन निमल शैव मन्त प्रायः कवि थे। ये बैण्णव आलवारों के ही सद्द्या शिव के भक्त थे। इनमें तीन अधिक प्रसिद्ध है। तीनों में में पहले का नाम नान-सम्बन्धर है। ये सानवी शताब्दी में हुए। विशेष विवरण 'शिमिल शैव' जब्द में देखें। तानसम्बन्धर ने अनेक गीतों और स्तुतियों की रचना की है।

नापित—हम शब्द का उल्लेख जातपय ब्राह्मण (३१,२,२)
तथा कारायायन श्रीत शुत्र (७.२८,१३) आहवाजात्त्र गृह्ममूत्र (११७) आदि में हुआ है। किन् नाभी नाजद वसा है (क्ष.० १०,१४२,४) जो 'वप' ने ना है, निक्का कर्य है 'बीर क्रिया करना' जनवा 'बाल काटना' । मृनकों को जलाये जाने के पहले और क्रिया होती है (अययं बेद, ५१९,४)। धार्मिक क्रूप्यों में नापित का मृल्य और सावव्यक्त स्थान है। वह युरोहित का एक प्रकार में सहायक होता है।

शासांकी — नाभावी की रचना 'मन्त्रमाण' वर्षि प्रसिद्ध है।

प्रामाणी रामानन्दी बैणाव थे और नन्त कवि अवदास के

सिच्य थे। उन्हीं की आज़ा से माभाजी ने भन्नामाण यन्य

प्रस्तुत किया। नामाजी उन दिनों हुए थे, जब निरिधरबी बस्लम संप्रदाय के अध्यक्ष ये तथा नुलसीराम जीवित
थे। इसका साल १६५०-२६८० ई० के मध्य है। 'मनमाल' परिचर्मी हिन्दी का कांच्य यन्य है तथा छप्य छस्य

से रचित है। यह 'मृत्रवर्ष 'लिया। गया है तथा भाष्य के

विमा इसको समझना दुष्कर है। इस धंय में नाभाजी ने
सभी समझनायों के महासाओं की स्तृति की हैं और अपने

भाव सम्बद्धायों के महासाओं की स्तृति की हैं और अपने

साब सम्बद्धायों के महासाओं की स्तृति की हैं और अपने

साब सम्बद्धायों के महासाओं की स्तृति की हैं और अपने

साब सम्बद्धायों के महासाओं की समाज में इसका

बडा आवर हु छा है।

नाभाजी का शुद्ध नाम नारायणदास कहा जाता है। नाभाजास—दे॰ 'नाभाजी'।

नामानेविष्ठ अयका नाभाग विष्ट--ये मूर्यवंशी या वैव-

स्वत मनु के बंबज थे। पत्यक्तीं संहिताओं एवं बाह्यणों के अनुसार जब इनके पिता मनु ने अपनी सम्पति पुत्रों में बोटी तो नामानंदिया को छोड़ दिया तथा उन्हें आहें कर्रों की गोओं को देकर सान्त किया। बाह्यणों में नामा-नेदिन्छ की ऋषाएँ बार-बार उद्युत हैं, किन्तु इनसे इनके न्याया ने बार में कुछ भी बात नहीं होता। पूराणों में मानवश्यों नामानंदिष्ठ का अधिक विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

शामिककालीर्थ — यह धानेसर नगर के समीप है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर सगवान विष्णु की नामि के कमाज से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पर यात्री स्नान, अप तथा विष्णु गर्व ब्रह्मा का पूजन करके अनन्त कल के भागी होने हैं। सगोवर पक्का बना हुआ है तथा बही ब्रह्माओं सहित भगवान विष्णु का छोटा सा स्मिटन हैं।

नाम—वैष्णव माध्यराय की दीशा घहुण करने के लिए गुन का चुनाव करना पडता है। दीशा के अन्तर्मत पाँच काई कोने हैं—(१) ताप (शरीर पर माध्यरायिक चिह्ना द्वा), (२) एग्ड्र (साध्यरायिक चिह्न का तिलक्ष), (३) नाम (मध्यराय सम्बन्धी नाम चहुण करना), (४) मन्त्र (भीक-विषयक मुत्रक्ष माध्यन्माम चहुण करना) और (५) याग (दुका)। भीकामार्थ में बच करने के लिए नाम का अल्य-धिक महत्व है, विशेष कर कलिया में।

भगवान् के नाम की महिमा प्राय नभी सम्प्रदायों में पायी जाती है। नाम और नामी में अन्तर न होने से ईस्वर के किसी भी नाम से उसकी आराधना ह। सकती है।

नामकरण — हिन्दुओं के न्मार्श सीलह संस्कारों में से एक सस्कार । धर्मशास्त्र में नामकरण का बहुत महत्त्व हैं: नामाम्बिलस्य व्यवहारहेलु शुभावह कर्ममु भाग्यहेतु । नाम्बैब कीति लभने मनुष्यस्तत प्रशस्तं ब्लू नामकर्म ॥ (बहुस्पर्ति)

[ निषित्तत हो नाम सासल व्यवहारों का हेतु है। शुभ का बहुन करने बाजा तथा आग्य का कारण है। मुख्य नाम से ही कोर्ति प्राप्त करता है। इसलिए नामकरण की किया बहुत प्रश्वस्त है।] इस संस्कार का उद्देश्य है सोच-विवार कर ऐमा नाम रकता जो मुख्द, माञ्चलिक तथा प्रभाववाली हो। प्राप्त चार प्रश्ना के नाम रखी जाते मामबीर्तन-नारवपश्चरात्र ३६१

हैं—(१) नाक्षत्र नाम, (२) मासदेवतापरक नाम, (३) कुलदेवतापरक नाम तथा (४) लौकिक नाम। जिनके कच्चे जीते नहीं वे प्रतीकारात्मक अथवा घृणास्पद नाम भी रखते हैं।

नामकरण संस्कार शिल के जन्म के अनन्तर दसर्वे अथवा वारहवें दिन किया जाता है। शिश का गृह्यनाम जन्मदिन को ही रखा जाता है। विकल्प रूप से दो वर्ष के भीतर नामकरण अवश्य करना चाहिए। जननाशीच बीत जाने पर घर आदि की सफाई की जाती है। तत्प-श्वात शिश और माता को स्नान कराया जाता है। प्रार-मिभक चार्मिक कृत्य करने के पश्चान माता शिश को शब वस्त्र से ढककर उसे पिता को सौंप देती है। तदमन्तर प्रजापति, तिथि, नक्षत्र, नक्षत्रदेवता, अग्नि तथा सोम को आहृतियाँ दी जानी हैं। पिता शिशु के श्वास-प्रश्वास की स्पर्श करके उसे सचेत करता है। इसके पश्चात् सुनिष्चित नाम रखा जाता है। पिता शिशा के कान के पास कहता हैं ''हे शिश, तुम कुछदेवता के भक्त हो, तुम्हारा नाम अमक है आदि।" उपस्थित बाह्मण तथा स्वजन कहते है ''यह नाम प्रतिष्ठित हो।'' इसके पश्चात् ब्राह्मण-भोजन तथा आशीर्वचन के नाथ संस्कार समाप्त होता है। नामकीर्तन-नवधा (नव प्रकार की ) भक्ति में कीर्तन का दगरा स्थान है । गौराङ महाप्रभ के समय से बंगाल में 'नामकीर्तन' की मण्डलियाँ बड़े उत्साह से कीर्तन करनी आ रही है। आजकल नामकीर्तनका प्रचार सभी धार्मिक सम्प्रदायों में टीख पड़ता है।

नामदेव—गागेशानक वेष्णवो में भक्तवर नामदेव का नाम आदर से किया जाता है। इन्होंने महाराष्ट्र में रामोपा-मना का विशंप अवार किया वा। नामदेव का नम्य देखी बती का अन्त गुर्व १४वीं का प्रारम्भ है। उनकी अनेक रचनाएँ मिक्सों के भ्रन्थ साहव में उद्युत है।

नाममण्डार—गृह्यपुत्री में बालको के कई प्रकार के नाम रजने के अनेक नियम दिये गये हैं, किन्तु अधिक महत्त्वपूर्ण है गुरू एव माधारण नामो का अन्तर। ऋत्येद तथा बाह्यणों में भी गृह्य नाम का उत्तलेख है। शतपय बाह्यण में इन्द्र का एक गृह्यनाम अर्जुन है। शतपय बाह्यण में एक अन्य नाम सफलताप्राप्ति के लिए हहण करने का कहा गया है। दूसरे नाम के धारण करने का कारण विशेष पहचान होता या। बाह्यामाँ में दूसरा नाम पैकुक या मातृक होता या। यया कक्षीवस्त ओघिज ( उक्तिज नाम्मी उनकी माता), बृहदुक्य बामनेय (बामनी का पुत्र), मार्गब मौद्गल्य ( पितृबोधक नाम)। कभी-कमी स्त्री का नाम पिति के नाम से सम्बन्ध्यित होता बा— उद्योगराणी, पककत्यांनी तथा मदसकानी आदि।

नाम-स्व — दृग्य जगत् के संजित वर्षन थे. तिए यह पद प्रयुक्त होता है। संसार के समूर्ण पदार्थ अपनी विविधता में शह्मी दोनों परिरूप्तावा में से जाने जाते हैं। ब्राह्मणों में आस्थात है कि बहुत नाम-स्थात्मक जगत् का विस्तार कर उसी में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार समस्त मान-स्था-त्मक जगत् ब्रह्ममय है। परन्तु तारिक रूप से ब्रह्म को जानने के लिए विविध्य नाम-स्थों को छोड़कर एक्टब की अनुभूति आवश्यक होती है। जतः उपनिषदों में प्रायः कहा गया है 'नापस्थे विहाय' ब्रह्म को समझी।

**नारव--अथर्ववेद** (५.१९,९;१२.४,१६,२४,४१) में नारव नामक एक ऋषि का नामोल्लेख अनेक बार हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण में हरिश्चन्द्र के पुरीहित (६.१३), सोमक साहदेक्य के शिक्षक (७३४) तथा आम्बष्टच एव यधाश्रीष्टिको अभिषिक्त करने बाले के रूप में नारद पर्वत से युक्त व्यवहृत हुए है । मैत्रायणी सहिता (१.८,८) में ये एक आचार्य और सामविधानश्राह्मण (३९) में बहरपति के शिष्य के रूप में वर्णित हैं। छान्दोग्योपनि-षद् (६१,१) में ये सनत्कुमार के साथ उल्लिक्ति है। पराणों में नारद का नाम बारम्बार सङ्गीत विद्या के आचार्य के रूप में आया है। नारद नामक एक स्मृतिकार भी हर है। महाभारत में मोक्षधर्म के नारायणीय आख्यान में नारद की उत्तरदेशीय यात्रा का विवरण है, जिसमें उन्होंने नर-नारायण ऋषियों की तपश्चर्या देखकर उनसे प्रश्न किया तथा उन्होंने नारद को 'पाञ्चरात्र' धर्म सुनाया ।

त्रास्तुष्टस—बदरीनाथ में तप्तनुष्ट से अलकतन्दा तक एक पर्वतिशिला फैली हुई है। इसके नीचे अलकतन्दा के कितार पर नारदकुष्ट हैं जहां यात्री पृष्पार्थ स्तान करते हैं। यज मे गोवर्धन पर्वत के निकट भी एक नारद-कप्ट हैं।

नारवपरिज्ञाजक उपनिषद्—यह एक परवर्ती उपनिषद् है।
तारवपद्भराज—प्राचीन 'पाद्भराक' सम्प्रदाय का प्रतिपा-

दक 'नारतपञ्चरात' नामक एक प्रसिद्ध बैच्चव प्रन्य है' उसमें दवों महाविद्याओं की कथा विस्तार से कही गयी है। नारतपञ्चारात्र का प्रामामुतसार से पता चकता है कि भागवत धर्म की परम्परा बौद्ध धर्म के फैलने पर भी नच्ट नहीं हो सकी। इसके अनुसार हरिमञ्जन ही मुक्ति का परम कारण है।

कई वर्ष पहले इस ग्रम्थ का प्रकाशन कलकता से हुआ था। यह बहुलअर्थी ग्रम्थ है। इसमें कुछ भाग विष्णुस्वामियो तथा कुछ बल्लभों द्वारा जोड दिये गये जान पडते हैं।

नारवपुराण—नारावीय महापुराण में पूर्व और उत्तर दो बाक हैं। पूर्व बाक्य में रे२५ कम्प्राय हैं बीर उत्तर वाक्य में ८२ कम्प्राय । इसके अनुसार इस पुराण में २५,००० रुजेक होने बाहिए। बृहन्मारवीय पुराण उपपुराण है। कार्तिकमाहात्म्य, दत्तात्रेयस्त्रीय, पार्थिवलिङ्ग-माहात्म्य, मुगव्यायकथा, यादविगिरिमाहात्म्य, श्रीकृण्ण-माहात्म्य, सङ्कट्रपणपंतिस्तीत इत्यादि कई छोडी-छोटी पीरियमी नारवपुराण के ही अन्तर्गत समझी जाती हैं।

सह बैश्णव पुराण है। विष्णुपुराण में राननाक्रम से सह छठा बताया गया है। परन्तु इसमें प्राय सभी पुराणों से संजिल विषयस्त्री बाकोक्जब्ब दो गयी है। इससे जान पहता है कि इस महापुराण में कम से कम इतना अंख बबदय ही उन सब पुराणों से पीछे का है। इसकी पहीं विषयता है कि उन्त उन्लेख से अन्य पुराणों के पहीं प्रतिकृत से अन्य पुराणों के पुराण तथा उपपुराण का अन्तर सो माणूम हो जाता है। नापस्त्रीस्त्रम् —नारद और शांण्डिट्य के र में यो अन्ति-तृत्र प्रायच तथा उपपुराण का अन्तर सो माणूम हो जाता है। नापस्त्रीस्त्रम् —नारद और शांण्डिट्य के र में यो अन्ति-तृत्र प्रतिकृत है निन्दें बैण्णव आचार्य अपने निर्देशक प्रत्य मानते हैं। बोनों भागवत पुराण पर आगांति है। बोनों में से किसों में पाम बत्त पूराण पर आगांति है। बोनों में से किसों में पाम बत्त पूराण पर आगांति है। बोनों में से किसों में पाम बत्त पूराण पर आगांति है। बोनों में से किसों में पाम बत्त पूराण से आगांति से मार्ग्य होता हो तिष्यों से सरण है।

नारवस्तृति— २०७-५५० ई० के मध्य रचे गये वर्मशास्त्र-सम्बो में नारद तथा बृहस्ताति की स्मृतियों का स्थान महत्त्वपूर्ण है। स्थाहार पर नारद के दो संस्करण पाये जाते हैं, जिनमें से लघु संस्करण का सम्पादन तथा अनु-बाद बांकों ने १८७६ ई० में निया था। १८८५ ई० में बढ़े संस्करण का प्रकाशन भी जोलों ने हीं विस्वव्योगिका हॉफका सीरीज' में किया था और इसका अंग्रेजी अनुवाद 'सैकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट सीरीज' (जिल्द, ३३) में किया।

याज्ञवल्वसमृति में जिन स्मृतियों की सूची पायी जाती है उसमें नारदस्मृति का उल्लेख नहीं है और न पराशर ही नारद की गणना स्मृतिकारों में करते हैं। किन्तु विश्वकल ने बृद-पाज्ञवल्य के जिन कलोकों को उद्युव किया है उनमें स्मृतिकारों में नारद का स्थान सर्वप्रथम हैं (याज़॰, १.४५५ पर विश्वकल को टीका)। इससे प्रकट होता है कि नारदस्मृति की रचना याज-बल्या और पराशर स्मृतियों के पदचातु हुई।

नारदस्मृति का जो संस्करण प्रकाशित है उसके प्रथम तीन (प्रस्तावना के) अध्याय व्यवहारमातुका (अदालती कार्रवाई) तथा सभा (न्यायालय) के ऊपर हैं। इसके पश्चात् निम्नलिखित बादस्थान दिये गये हैं: ऋणाधान ( ऋण वापस प्राप्त करता ), उपनिधि (जमा-नत ), सम्भूय समुत्थान ( सहकारिता ), दत्ताप्रदानिक (करार करकेन देना), अभ्युपेत्य अशुक्षका (सेबा-अन्बन्ध भङ्ग ), वेतनस्य अनपाकर्म ( वेतन का भुगतान न करना), अस्वामिविक्रय (विनास्वाम्य के विक्रय), विक्रीयासम्प्रदान ( बेचकर सामान न देना ), क्रीतानशय (खरीदकर न लेना), समयग्यानपाकर्म (निगम, श्रंणी आदि के नियमों का भङ्ग ), सीमावन्ध (सीमा-विवाद ), स्त्रीप्सयोग (वैवाहिक सम्बन्ध ), दायभाग (पैतृक सम्पत्ति का उत्तराधिकार और त्रिभाग), साहस (बलप्रयोग-अपराध), वाक्पारुच (मानहाति, गाली). दण्डपारुष्य (चोट और क्षति पहुँचाना), प्रकीर्णक (विविध अपराध)। परिशिष्ट में चौर्य एवं दिव्य प्रमाण का निरूपण है।

नारद व्यवहार में पर्याप्त सीमातक मनुके अनु-

यायी है।

नारायण—(१) महाभारत, मोशधर्म के नारायणीय
उपाब्यान में वर्णन है कि नारव उत्तर दिशा की
लम्बी यात्रा करने हुए सीरसायर के तट पर बा
निकले। उसके बीच स्वेबदीग या, जिसके निवासी स्वेत
पुरुष नारायण अर्थात् विष्णु की पूजा करते थे। आगे उन
लोगों की पवित्रता, यमं आदि का वर्णन है।

महोपनिषद् में कहा गया है कि नारायण अर्थात् विष्णु ही अनन्त बहा हैं, उन्हीं से सांख्य के पचीस तत्त्व उत्पन्न हुए एवं शिव तथा बह्या उनके आश्रित देवता हैं, जो उनकी व्यानशक्ति से उत्पन्न हुए हैं।

नारायण तथा आत्मशेष उपनिषदों में नारायण का मन्त्र उद्भृत है तथा इन उपनिषदों का मुख्य विषय ही नारायणमन्त्र है। यह मन्त्र है 'श्रोम् नमो नारायणाय'। यही मन्त्र श्रीवैष्णव सम्प्रदाय का दीक्षामन्त्र भी है।

- (३) महाराष्ट्रीय सन्त नारायण । इनका नाम बाद से समर्थ रामसास (१६०८-८१ ६०) हो गया, जो स्वामी रामानस्वा के भक्ति आन्दोलन से प्रमावित से। से कवि से किन्तु इनको रवनाएँ तुकाराम के सद्गा साहित्यक नहीं है। इनका व्यक्तिगत प्रभाव विवाबी पर विशेष सा। इनकी काव्यरना का नाग 'सासबीध' है जो धार्मिक होने की क्षेत्रसा हार्सीनक अधिक है।
- (3) भाष्यकार एव वृत्तिकार नारायण । नारायण नाम के एक विद्वान ने शाङ्कायनश्रोतमुन का भाष्य किला है। ये नारायण तथा आदकायनश्रुत के भाष्यकार नारायण दो भिन्न अपित है। तींत्तरीय उपनिपद के एक टीकाकार का भी नाम नारायण है। उदेवाडकर एक मैश्यायणीयोपनि-वद (यजुर्वेद की उपनियशे) के एक वृत्तिकार का भी नारायण है। अन्दोस्य तथा केनोपनिषद (शासबेदीय) पर भी नारायण ने टीका किसी है। अथवंबेदीय उपनिषद मुख्क, माण्डुक्य, प्रदन एव नृत्तिहतापनी पर भी नारायण की टीकाए है।

उपर्युक्त उपनिषयों के टीकाकार तथा वृक्तिकार नारा-यण एक ही क्यिक बात होते हैं, जो सम्मवताः हैवा की बौदहवी शतों में हुए वे। ये मायव के गुरु शद्भावन्द के बात हुए ये। इस्तिक अपने आध्यों में ५२ उपनिषयों का नाम जिल्ला है, ओ ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमिद्ध हैं।

- नारायणतीर्थं—अह्यानन्द सरस्वती के विद्यागुरु स्वामी नारायणतीर्थं थे।
- नारायणसेव---(१) मूर्य देवता का पर्याय नारायणदेव है। सीर सम्प्रदाय में सूर्य ही नारायण अथवा जगदात्मा देव और आराधनीय है।
- (२) 'वंगा' नामक गोटो की अवाह्मण पुरोहित जाति के कुल्वेदवा का नाम नारायणदंव है। जो मूर्य के प्रतीक पाउनके सामा मानं जाते है। दैगा लोग अपने देखता के यक में सूत्रद की बिल देते हैं। ऐसे यह विवाह, जम्म तथा मृत्यु जैसे अवसरो पर होते हैं। बिलप्रधु नाना प्रकार से

सताये जाने के बाद एक शहतीर के नीचे दबाकर मारा जाता है। कहते है कि यही विधि देवता को पसन्द हैं। नारायणपुत्र—सामसंहिता के भाष्यकारों में से एक है।

जाराध्यम्बर्कि—रीम आदि की दुईशा या दुर्घटमा में मूत ब्यक्तियों की सद्दगति के लिए किया जानेवाला विशेष पितृ-कर्म, जिसके अन्तर्गत देत के साथ कई देवता पूले जाते हैं और नारायण (शाल्याम) का पूजन, अभिषेक एवं होम सपारित होता है।

नारायणसम्त्रार्थ — यह आचार्य रामानुजरचित एक ग्रम्थ है। नारायण विष्णु — अविष्णव सम्प्रदाय के जनुवाणी श्री अथवा कक्षमी एवं विष्णु के अदिग्क्ति किसी अन्य देव की भक्ति या पूजा नहीं करते हैं। इनके आराध्यदेव हैं नारा-वण, विष्णु। दे॰ 'नारायण।'

नारायण सरस्वती—योगवर्शन के एक व्याख्याकार, जो गोविन्दानन्द सरस्वती के शिष्य थे तथा 'मणिप्रभा' टीका के रचयिता रामानन्द सरस्वती के समकालीन थे। इन्होने १६४९ वि० में योगशास्त्र का एक ग्रन्थ लिखा।

नारायणसहिता— मध्य ने अपने भाष्य में ऋष्वेद, उपनिषद् तथा गीता के अतिरिक्त कुछ पुराणी एव वैष्णव संहिताओ का भी उद्धरण दिया है। इन सहिताओं में 'नारायण-सहिता' भी एक है।

नारायण उपनिषद् (नारायणोपनिषद् )—इस उपनिषद् मे प्रसिद्ध नारायणमन्त्र 'ओम् नमो नारायणाय' की व्याख्या की गयी है।

नारायणोय उपास्थान —महाभारत के शान्तिपर्व, मोश्यमं प्रकरण में नारायणीय उपास्थान विणत हैं। दें ॰ 'नारायण'। नारायणोयपितयह —तीत्तिगय आरण्यक वा दसवां प्रशास्त्र वास्त्रिकी अववां 'नारायणीयोपितपर्द' के नाम ने विस्थात है। इसमे मूर्तिमान बह्यतस्त्र का निरूपण है। शक्र राजार्य ने इसका नायण लिखा है।

नारायणेन्द्र सरस्वती—सायणात्रायं के ऐतरेय तथा कीयीतिक आरण्यको के भाष्यो पर अनेक टीकाएँ रची गयी है। नारायणेन्द्र सरस्वती की भी एक टीका उन्त भाष्यो पर हैं।

नासायिर प्रबन्धम्—नाथ मुनि (यामुनाचार्य के पितामह तथा रामानुज सम्प्रदाय के पूर्वाचार्य) ने नम्मालवार तथा अन्य आलवारो की रचनाओ का सम्रह किया तथा उसका ३६४ नासस्य-मा<del>तिकपंचावटी</del>

नाम रखा 'नालाधिर प्रथन्यम्' अथवा 'चार सहस्र गीतों का संग्रह ।' इस पर अनेक भाष्य रखे गये हैं। नाथ मृनि ने इस ग्रन्थ के गीतों का पाठ तथा गान करना अपने अनु-यायियों का दैनिक कार्यक्रम मना दिया।

नासस्य—(१) यह वैदिक युग्न देवता अधिवनी का एक विक्द हैं। इनके दो विक्द हैं, 'बज' और 'नासस्य'। 'वज' का अर्थ हैं आदवर्यजनक तथा 'नासस्य' का अर्थ हैं न + अस्यत अर्थात् जो कभी अस्मकृत न हो। अस्विनी स्वास्थ्य और सस्य के देवता हैं।

(२) उत्तरी ईरान स्थित प्राप्तिहासिक बोगाजकोई
पट्टिका पर नासत्य का नाम भिन, बरुण और हम्द्र के सास
प्रमुखत हुआ है। उसमें नासत्य शब्द का गठन प्रकट करता
है कि स का हुमें भाषिक परिवर्तन तब तक नही
हुआ था। इसिलिए यह शब्द भारत-ईरामी काल का है।
लघु अबस्ता में हम दैरा नाओन हुस्य का नाम पाते हैं
ओ नासत्य को पदावनित के फ़ुलस्बरूप बना है। अतएव
नासत्या (२) निश्चय हो भारत-ईरानी जयवा पूर्व ईरानी
देवता है।

नाससीय कूसत- ऋष्वेद में जानकाण्ड सम्बन्धी सृष्टिविश्वान विषयक दो मुस्त है—नारामीय तथा पृष्टामुख्त । नामदीय पुण्ड कर्द्येच १० १९९१ की प्रवम पिण 'नाम-दासीन्मी सदासीत् तदानीम्' के आरम्भिक शब्द नासद के आभाप पर प्रस्तुन भुक्त का नारामीय नाम हुआ है। इसमें प्रकृति के विकास की दृष्टिय में पृष्टिप्यमा का शा उल्लेख है विस्तान मावार्थ निम्निलिवत है

(जानदासीत) जब बहु कार्यमृष्टि दायान नहीं हुई थी, व एक सर्वजान्तमान एनमेवर और दूसरा अगन का कारण अवरींत अगन् बनान की मामग्री वर्तमान थी। उस समय (अनन्) गुन्य नाम आकाश, अर्थात (ओ नेशो से देखने में नहीं आता) भी नहीं था, खर्गांक उस नमय उमान व्यवहार नहीं था। (तो मदासीत्मानीम्) उस काल में सन् अर्थात कहलाता है, वह भी नहीं था। (नातीव्रश्व) उस समय परमाणु भी नहीं थे तथा। (क्योगा) विराद अर्थात् औ सब स्थूण अर्थात् के विकास का स्थान है सी भी नहीं वा। (किमा०) जो यह वर्तमान जबत् है, तब अनाव सुक्ष कक्ष को नहीं हक मकता और उससे स्थित व जवाह भी नहीं हो सकता। (व मृत्यू) जब जबन् नहीं था तब मृत्यु भी नहीं थी। अन्धकार की सत्ता भी नहीं थी, क्योंकि अन्धकार प्रकाश के अभाव का ही नाम है। तब प्रकाश की उत्पत्ति हुई नहीं थी। इसी महा अन्धकार से ढका हुआ यह सब कुछ (भावी विश्वसत्ता) चिह्न और विभागरहित (अजेय तथा अविभक्त) एवं देश तथा काल के विभाग से शून्य स्थिति में सर्वत्र सम और विषम भाव से बिल्कुल एक में मिला हुआ फैलाया। (तो भी) जो कुछ सत्तायी वह शून्यतासे उकी हुई थी (क्योंकि) आकाशादि की उत्पत्ति नहीं हुई थी और किसी प्रकार का आ कार नही था। (क्योकि) आकार से ही सृष्टिका आरम्भ होता है। तपस् की महान् शक्ति से (उपर्युक्त अस्टिंट की दशा में) 'एक' की उत्पत्ति हुई। उस एक में पहले-पहल लीला-विस्तारकी कामना उत्पन्न हुई। उस एक के मननया विचार से यह कामना बीज के रूप में हुई। तदनन्तर ऋषियों ने विचार किया और अपने हृदय में खोजातो पता चला कि यही कामना सत् और असत् को बाँधने का कारण हुई। इनकी विभाजक रेखा (सदसत् में विवेक करने की रेखा) तिर्यक् रूप से फैल गयी। फिर उसके ऊपर क्या या और नीचे क्या था? उत्पन्न करने वाला रेतस् अर्थात् बीज था, महाबल बान् शक्तियाँ थी । इधर जहाँ स्वच्छन्द क्रिया थी उधर परे (क्रियात्रणोदक भी ) महाशक्ति थी।

सचमुच कीन जानता है और यहाँ कीन कह सकता है कि (यह सब) कहाँ से उपना और हम विषय की सुष्टि कहाँ में आयी। दबताओं की उत्पांत बाद की है आर यह सुष्टि पहले प्रारम्भ हुआ। फिर कीन आग मकता है कि यह सब की आगम्म हुई। (बेद ने जो उपगुंक्त वर्णन किया है वह वदां को हुंग की जात हुआ; यहा ज्याज से बेदो का अनादि होगा व्यक्ति होता है)। जिसमे विषय की सुष्टि अराम्म हुई उसने यह सब रचा है (अराने इच्छावार्तित से मुख्ति को प्रेमणा को है) या नही रचा ह, जबांन उसकी प्रेरणा के बिना आगह, आप हो गया है। परम जोम सिसकों और है पहले का निरोधण कर रही है वस्तुत: (इन दोनो बातों के रहस्य का) यही जानता है। या गायद वह भी नही जानता (बनोकि उस निर्मण और निराकार से सुष्टिक के पहले कान, इच्छा और किया इन तीनों का नाव नहीं था।)

नासिक पंचवटी --- यह महाराष्ट्र का प्राचीन तीर्थस्थान है। नासिक और पञ्चवटी वस्तुत एक ही नगर है। नगर के बीच से गोदाबरी नदी बहती है। दिखाण की ओर नगर का मुख्य भाग है उसे नासिक कहते है और उत्तरी भाग को पख्नदी। गोदावरी से दोनों तटों पर देवालय बने हुए हैं। पंचवटी से तापेवन और दूसरे तीथों का दर्शन करने में सुविध्या होगी हैं। राज्य ने यही से सीताहरण किया था। यहाँ नहस्पति के सिंह राशि में आने पर बारह वर्ष के अन्तर से ब्लामपर्व या कुम्ममेला होता है। गासिक से ७-८ कोस हुए "यानकेस्वर" ज्यांतिनिक्त तथा नील पर्वत के उत्तर शिवाल पर गोदाबरी गंगा का उद्गम लीत है। यस प्रदेश का सामिक से कर उत्तर शिवाल पर गोदाबरी गंगा का उद्गम लीत है। यस प्रदेश का सामिक से

नासिसक—जो आस्तिक नहीं है यह 'नास्तिक' कहलाता है। इसका शाबिक अयं है 'म अस्ति [ (कोई स्थापी सपा) नहीं है ] कहनं वालां, अर्थात् जो सानता है कि 'ईक्सर नहीं हैं। किन्तु दिन्दू बर्म को पारिसाधिक क्षवाकों में 'नास्तिक' उसको कहते हैं जो बेद के प्रामाण्य को नहीं मानता है (नास्तिक) बेदिनस्कः)। इस प्रकार बौढ, अर्हत, पार्वोक आदि सम्प्रदाय नास्तिक माने जाते है। नास्तिकका माने जाते है। को नास्तिकका माने जोते है। जो को को परम्परागत अर्थ है 'जो बेद को निन्दा करता है' (नास्तिक) बेदिनस्क.)। अत- बेद के प्रमाण में विवस्थान करता है' (नास्तिक) बोदिनस्क.)। अत- बेद के प्रमाण में विवस्थान करता है' (नास्तिक) बोदिनस्क. हो। इस्वर में विवस्थान न करते में कोई नास्तिक साने और नामण दोनों इसने ईसिंक्ट के अस्तित्व की आवस्यकता नहीं समझते। किर भी वे आस्तिक माने जाते हैं।

नास्तिकता तथा नास्तिको की चर्चा बेदो मे प्रकृर प्राप्ता में है। नास्तिको को यहाँ असुर योगि मे गिना न्या है। उनर्था परण्यरा अति पुरानी है या कम से कम उत्पंत ही पुरामी ह जितनी आस्तिको की। महाभारत में आयो हैं। जाबांकि कं करन से यता क्ला है कि रामायण काल में भी नास्तिक लोगों की मख्या अच्छी रही होंगां। बौद्धों और जैंनो की चर्चा से कुछ लोग ममझते हैं कि ये अदा पीछे से मिलाये गये हैं अववा इन सच्चों की रचना ही गीछे हुई है। परन्तु यह बारणा आक्ल हैं। महाभारत के बहुत गीछे महाबीन जिन तथा गौनम बुद्ध के नमयर से नास्तिक मतो का प्रवार बढ़ा और धीर-धीर सारे देश में राजा और प्रजा में व्याप गया। बौद्ध मत के आर्यान्तिक कछा हास हो गया। नास्तिक मत का प्रभाव भारत वर्ष से बाहर अन्यान्य देशों में भी फैला। यह एक भारी परिवर्तन वा, धार्मिक क्रान्ति यी जिससे श्रुतियों और स्मृतियों को लोग विल्कुल भूल गये और बौद्धों को राज्याश्रय मिल जाने से नास्तिक मत प्रवस्त हो गया।

 (२) सामान्य अर्थ में ईश्वर अथवा परमार्थ में विश्वास न करनेवाले को नास्तिक कहते हैं।

नारितकबर्धन—बेदों के प्रमाण को माननेवाले आस्तिक और न मानने वाले नास्तिक कहलाते हैं। वार्षाक, माध्य-मिक, योगाचार, मौत्रान्तिक, वैभाषिक एवं आईत ये छहः नास्तिक दर्शन हैं। दे० मर्बदर्शनसंम्रह नामक ग्रन्थ।

नासिकम्बन — 'नास्तिक दर्शन' शब्द में छ नास्तिक दर्शन शिनाये जा चुके हैं । विपरित मताहिल्लु भारत में आस्तिक और नास्तिक दोनों तरह के विचारों का आदि काल के पूर्ण विकास होता चला आया है। आस्तिक तथा नास्तिक दोनों दलों की गरम्परा और सम्झति समान चली आयी है। दोनों को चित्र सम्झति समान चली आयी है। दोनों का इतिहास एक हो है। हो, प्रत्येक दल ने स्वभावत. अपने इतिहास में अपना उत्कर्ष दिखाया है। (विभिन्न नास्तिक मतो को नास्तिक दर्शनों के अन्तर्शत

नास्तिक हिन्दू--वं० 'नास्तिक'।

निकुम्भपूत्रां (१) इस त्रत में चंत्र गुक्ज चतुर्वश्री को उपवास तथा पूणिया को हिर का पूजन करना चाहिए। रिशाची की सेना के साथ निकुष्ण नामक राक्षस छवने के लिए जाता है। एक मिट्टी की अंतिमा अववा पास का पुताजा वानकर प्रत्येक चर में मध्याज्ञ के समय स्थापित करते हुए गुक्प तथा पूर, दीए, नंबवादि से गुक्ज कराहिए। नगादे तथा मार्जु आप वायवण्य भी कवाने चाहिए। नगादे तथा मार्जु आप वायवण्य भी कवाने चाहिए। वन्द्रीदय के मान्य पुनः पुजन का विधान है। पूजा के बाद एक्टम नितर-दिवार हो। जाना चाहिए। तती को चाहिए के वह बाय, सगीत आदि से एक बड़ा महोसक्य मगाये। अन्ता पास के बने हुए सर्प से खेले, को छक्ताह्रयों से पिरा हो। तीन-चार दिन बाद उस सर्प के दुक्क-दुक्क कर दिये जाये तथा उन दुक्कों को एक वर्ष तक रसा जाय। गीछमत पुराण (पूर ६४, रुक्के ७८१-७%) के अनुसार यह "वंत्रीरधाव्यवंत्रम" है।

(२) आदिवन पूणिमा को (महिलाओ, बच्चों तथा बृद्धों को छोड़कर) पृक्ष लोग गृह के मुख्य द्वार के पास अग्नि स्थापित करके दिन भर निराहार रहकर उसका पुजन करते हैं। पूर्णिमा को कह तथा उमा, कम्म्द्र, नन्दीक्बर, देवन का पूजन करना चाहिए। िठळ, जधात तथा माथ (बरद) से निकृष्म राजस के पूजन करने का विधान है। गित्र को बाह्यणों को मोजन कराकर जीग स्वय भी निरामिश्व भोवत करें, यह विधान है। इसके बाद राति पर गीत, बादा, संगीत, नृत्यावि का आयोजन करें। दूसरें दिन आराम के साथ प्रभात काल में निट्टी इत्यादि खरीर में पोतकर पिशाचों के समान विमा लज्जा अनुम्ब करते हुए खें जैन्दूरे। मिनो को भी मिट्टी, कीचड़ आदि मलते हुए अर्जिक्ट करों का प्रयोग करें। मध्याक्ष के पश्चात् वे समान करा का सम्मान विमा लज्जा कर्या के प्रकार के प्रविद्य के प्रकार के प्याप के प्रकार के प्रकार

(३) चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को भगवान् शम्भुकी तथा पिशाचों से चिरे निकुम्भ नामक राक्षस की पूजा होती है, उस दिन रात को लोगों को चाहिए कि वे पिशाचों से अपने बच्चों की रक्षा करे तथा वेश्याओं का नत्य देखें। निक्सभाकं चतुष्टयदात --- निक्ष्मा सूर्य नारायण की पत्नी का नाम है। कुष्ण पक्ष की सप्तमी को निक्षुभा का बत किया जाता है। इसमें उपवास का विधान है। एक वर्ष तक यह अनुष्ठान चलता है। इसमें सुर्य तथा उनकी पत्नी निक्षभा की प्रतिमाओं का पूजन होता है। महिला वृती इस बत के आचरण से मूर्यलोक जायेगी तथा जन्मान्तर में राजा का अपने पति के रूप मे प्राप्त करेंगी। पुरुष लोग भी सूर्यलोक प्राप्त करेगे। महाभारत का पाठ करने बाला एक पंडित एक वर्ष के अनुष्ठान के लिए बैठाना चाहिए। वर्षके अन्त में सूर्यतथा निक्षमाकी स्वर्णाल द्वार-वस्त्र विभवित प्रतिमाओं को महाभारत का पाठ करने वाले की पत्नी को दान में देना चाहिए।

निक्कुमार्कस्त्रमी—पर्यंत, सप्तमी, संक्रान्ति अथवा किसी रिविवार के दिन इस वत का अनुष्ठान प्रास्म होता है और एक वर्ष तक चलता हो। स्वयं, रजत अववा काछ को सूर्य तथा निवृमा (पूर्यपत्ती) की प्रतिमाओं को उप-वास करते हुए थी इत्यादि पवार्थों से स्नान कराकर होम तथा पूजन करना चाहिए। सूर्यभक्तों की भोजन कराना चाहिए। इस वत का काछ यह है कि मनुष्य के समस्त संकल्त तथा इस्कृपों पूर्ण होती है तथा सूर्य और जन्य छोकों की प्राप्ति होती है। निमम—कान की वह पढित को अन्ततीपत्वा साक्षात् अनुपूर्ति पर आधारित है, निगम कहलाती है। इसीकिए
स्वय साक्षात्कत (अनुभूत) वेदों की निगम कहले हैं। इसी मिल बात की जो पढित तर्क प्रणाली पर अवक्रियत है बहु बागम कहलाती है। इसीलिए दर्शनों को आगम कहते हैं। इस परम्परा में बीढ और जैन वर्षन मुख्तत आग-मिक हैं। हिन्दू धर्म-दर्शनपरम्परा निगमागम का समन्वय करती हैं।

निगमपरिशिष्ट--कात्यायनरिथत अनेक पढित और परि-शिष्ट प्रत्य यजुर्वेदीय श्रीत्रसूत्र के अन्तर्गत है। कई स्वकों पर इनमें 'निगमपरिशिष्ट' एव 'चरणव्यूह' प्रत्यों का भी नामोल्लेख है।

निषम् - वेद के अयं को स्थार करने के सम्बन्ध में दो अति प्राचीन प्रत्य हैं। एक है निष्णु तथा अप्यादी प्राच्य कर्या है प्राप्तक के निर्माण | निष्णु शब्द की ब्युलांचि प्राच्य इस प्रकार से की बाली हैं 'निष्युं शब्द की ब्युलांचि प्राच्य इस प्रकार निष्णु' 'इसमें बैंदिक पर्याय शब्दों का संग्रह है। इसके निष्णु नाम पड़ने का एक कारण बहु भी बतलाया जाता है कि इस कोश में उन शब्दों का संग्रह है जो मन्यार्थ के निष्णक अपया आपन है। इन शब्दों का रहस्य जाने विना बेदों का यचार्थ आश्चय समझ में नहीं जा सक्ता। निष्णु पौन अप्याजों में विश्वक है। प्रवम तीन अव्यायों में एकाभिक, नतुर्थ में अनेनार्थक तथा प्रद्या में देवता-वाचक अब्दों का विशेष रूप से सम्रह निष्णा गया है। इसी निष्णु पर सांक का निरुक्त लिका गया है।

निजगुणशिवयोगी—निजगुणयोगी अथवा निजगुणशिव-योगी एक ही व्यक्ति के दो नाम है। ये वीरर्शव सम्प्रदाय के एक आचार्य थे। इन्होंने 'विवेकचिन्तामणि' नाम का प्रेच विद्यक्तीय तीमार किया था। इनका प्रादुर्भोव-काल समझवी बाती बिठ है।

नित्यपद्धति--आचार्य रामानुज रचित यह एक ग्रन्थ है।

नित्यवाद—यह वेदान्त का एक सिद्धान्त है। इसके अनुसार बस्तुसत्ता स्वायी और निरवक है। सतार में दिखाई पढनेवाल। परिवर्तन और विच्चंस प्रतीयमान अवदा अवस्तिविक है। इस प्रकार वस्तुसत्ता की नित्यता में विक्वास रक्षनेवाल। यह वाद है।

नित्याराधनविधि---यह आचार्य रामानुजरचित एक ग्रन्थ है।

नित्यासम्म-निष्यार्थः ३६७

नित्यातन्त्र—एक तन्त्रग्रन्थ का नाम । नित्यानन्तरम्य—एक तन्त्र का नाम ।

किस्यानम्बिमञ्ज-ये बृहदारण्यक उपनिषद् के वृत्तिलेखक थे। इनकी बर्ति का नाम है 'मिताक्षरा'।

नित्यामस्थासम् छान्दोस्य एवं केनोपनिषद् के एक वृत्ति-लेखक का नाम ।

क्षियानस्य —वेतन्य महाप्रभु के प्रमुख सहयोगी। निर्यानन्य पहुष्ठे मण्ड और गीछे जैवन्य के प्रभाव में बाये। जैवन्य समयाय की स्वत्य के प्रभाव में बाये। जैवन्य के प्रभाव में बाये। जैवन्य के पर क्षेत्र में पर बात स्वत्य के प्रमुख्य का स्वत्य के प्रमुख्य के स्वत्य के प्रमुख्य का स्वत्य के प्रमुख्य के स्वत्य की स्वत्य के प्रमुख्य के स्वत्य को स्वत्य का स्वत्य के स्वत्य क

नित्यानम्बदास—वि० स० १६९२ में नित्यानन्बदास ने चंतन्य सम्प्रदाय के इतिहास पर प्रेमविलास नामक एक छन्दोबद्ध ग्रन्थ लिखा।

निस्याह्मिकतिलक तत्रयः—इस ग्रन्थ में शान्तों के 'कुब्लिका-गम्प्रदाय' के दैनिक क्रिया-कर्मका वर्णन मिलता है। इसकी रचना १२९४ वि० के लगभग हुई थी।

निक्का — योगदर्शन के अनुसार आग्नत् अवस्था से स्वान अवस्था में आनं का नाम निक्का है। किन्तु यह एक स्थूळ शारीग्कि किया है। मन इसमें कियाशील बना रहता है और चेतना से शृन्य नहीं होता है।

निज्ञा कालकपियाँ (दुर्गा)—ुर्गा के एक रूप को योगिनद्रा या निद्या-कालकपियाँ कहते हैं। उसकी पूजा का सम्बन्ध विष्णु-कुल्ल से ही। हरियों में एक रूपा वर्गित हैं कि कंस को मारते के लिए विष्णु पाताल लोक गये। वहाँ उन्होंने निद्या-कालकपियाँ से सहाथता मांगी तथा उसको बचन दिया कि मुचकों में देवी का सम्मान दिलालगा। उन्होंने उससे प्रयोद्धा की गयी सन्तान के रूप में उसी दिन जन्म प्रदाण करने को कहा, जिस्स दिन देवकी को आरखीं सन्तान के रूप में अवतरित हों और फिर दोनों का गोकुल में विमित्त्य हुआ। कर ने उस कन्या की टींग पकड़कर छिला पर ज्यों ही पटकता बाहा कि वह हाब से छूटकर बाकान में चली गयी तथा इन्ट ने देते अपनी बहित मान-कर विक्य पर्वत पर वैठा दिया। वहाँ देवी ने शुम्म तथा निखुम्म तामक दो दैग्यों का वस किया और विक्लु के बचन के अनुशार उसका पूजन और सम्मान जगत् में प्रचित्तन हो गया।

निम्मससमी—वैवास पुरूष समि को इस वत का प्रारम्य होना है। एक वर्षपर्यंत्र वत जलता है। इसमें सूर्य की पूजा का विवास है। कमण की आकृति बनाकर हुसे (बखोनक) को स्थापित करना चाहिए। इसका कुछ मन्त्र है: 'को खबोन्काय नमः'। बारह आदित्य, जय, सिज्य, जोव, वासुनि, विनायक, महास्वेता नया रानी सुवर्षका को सूर्य की प्रतिका के सामने स्थापित किया जाना चाहिए। अस्टमी को पूज सुर्गपुजन करने की विचि है। इससे बती समस्तर रोगों से मन्त हो जाता है।

निम्बार्क-एक वैष्णव सम्प्रदायप्रवर्तक आचार्य । ये बान्ध प्रदेश के एक विद्वान भागवतथर्मी थे, जीवज में जा वसे थे। इन्होंने राधाकी पूजा को मान्यता दी तथा अपना एक सम्प्रदाय स्थापित किया । इनका समय निश्चित नहीं है। निम्बार्क भेदाभेद दर्शन के मानने वाले थे। निम्बार्कका प्रारम्भिक नाम भास्कर था। अतः कुछ विद्वान सोचते हैं कि निम्बार्क एवं भास्कराचार्य (९०० ई०). जिल्होंने भेदाभेव भाष्य रचा. एक ही व्यक्ति है। किन्त यह असम्भव है कि एक ही व्यक्ति शद्ध वेदान्ती भाष्य तथा साम्प्रदायिक वित्त लिखे। व्रज में राधा-उपासना के प्रचलन की घटना भास्कराचार्य के काफी पीछे की है (लगभग ११०० ई०)। निम्बार्क रामानुज से काफी प्रभावित थे तथा उन्हीं की तरह ध्यान पर अधिक जोर देते थे। इनके अनसार राधा कृष्ण की गाञ्चल पत्नी हैं। अपने पति के सदश ही व वृन्दावन में अवतरित हुई तथा उनकी विवाहिता परनी हुई । निम्बाकों के कृष्ण विष्ण के अवतार मात्र नहीं हैं, वे ब्रह्म है तथा उन्हीं से राधा. गोप या गोपी जन्म लेते हैं, जो उनके संग गोलोक में लीला करते हैं।

निम्बार्क ने इस प्रकार अपना सारा ध्यान कृष्ण तथा राषा पर केन्द्रित किया है। परवर्ती अनेक सम्प्रदाय उनके ऋषी हैं। उन्होंने वेदान्तसूत्र पर एक सक्षिप्त भाष्य अथवा वृत्ति लिखी, जिसका नाम 'बेदान्तपारिजात-सौरभं है तथा 'दशक्लोकी' नामक एक दस पद्यों की पुस्तिका रची है। इस सम्प्रदाय का भाष्य श्रीनिवास-रचित 'वेदान्तकौस्तुम' है जो एक उच्च कोटि का तार्किक ग्रन्थ है। बाद के आचार्यगण भी विद्वतापूर्ण ग्रन्थ लिखते आये हैं। इनकी उपासना विधि के निर्देशक ग्रन्थ गौतमीय संहिता तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण का कृष्ण सम्बन्धी भाग है, जो पीछे से निम्बार्कदर्शन के रूप में सम्भवतः इस पराण में जोड दिया गया है। 'शाण्डिल्यभक्तिसत्र' की भी निम्बार्क मत से ही उत्पत्ति मानी जा सकती है। निम्बार्क (गण)---निम्बार्क द्वारा प्रवर्तित मत को मानने बाले निम्बार्क बैंडणव (गण) कहलाते है। इनमें गृहस्य और विरक्त दोनो प्रकार के अनुयायी होते हैं। गुरुगड़ी के संचालक आचार्यभी दोनों ही वर्गों में पाये जाते हैं. जो शिष्यों को मन्त्रीपदेश करते हुए कृष्णभक्ति का प्रचार करते रहते है। आचार्य और भक्तगण प्राय भजन-ध्यान एवं राधा-कृष्ण की यगल उपासना की आर ही उन्मृत रहते है, दार्शनिक सिद्धान्त की अभिकृति इनमें अधिक नहीं पायी जाती। इसीलिए इनका समन्वय चैतन्य संप्रदाय, राधावल्लभ सप्रदाय, प्रणामी सप्रदाय, धर्मदासी कबीर शाखा, रामानन्दीय, खालमादन आदि के साथ भी सौहार्द के साथ होता आया है। जजनहरू, प्रयाग, काशी, नेपाल, बगाल, उडीसा, राजस्थान, द्वारका आदि में निम्बार्कियों की गहस्य और विरक्त गरुगहियां और मठ-मन्दिर पाये जाते हैं।

निक्वालंक्ष्मप्रयान—यह सम्प्रदाम बैणाव चतु-सप्दाम की एक बाला है। वार्शनिक दृष्टि से यह भेदाभेदवादी है। स्वाभेद को है तीर तेत्र से प्रमान स्वाभेदवादी है। देत सत के अनुसार द्वेत भी सत्य है और अर्थत भी। इस मत के अपान आचार्य निम्मार्क हो गये हैं परन्तु यह मत अति आचीर है। इसे सम्बन्धितस्प्रदाम भी कहते हैं। इसा के नार सम्प्रत पुत्र सनक, सनस्त, नारतन और सतन्तुमार थे। ये चार्र करिय है। कहा के के बाज्य के इसे स्वाभित है। इसे सम्बन्धित सम्प्रतान और सतन्तुमार थे। ये चार्र करिय है। वहा के वार्य के उपनिषद में मनकुमार-कोश्य के आचार्य कहे जारे है। व्हाम्बोध्य उपनिषद में मनकुमार-कोश्य की आचार्य कहे जारे है। व्हाम्बोध्य उपनिषद में मनकुमार-कोश्य की सम्बन्धिया अर्था की स्वाभित स्

सीली थी। इन्हीं नारवजी ने निम्बार्क को उपदेश दिया। निम्बार्क ने अपने बेदाल्तभाष्य में सनल्डुमार और नारद के नाम का उल्लेख किया है। निम्बार्क ने साम्यदायिक दंग से जिस मत की शिक्षा पायी थी उसे अपनी प्रतिभा से और भी उज्जबक बना दिया।

तिम्बाकंतम्बराय की एक प्राचीन गुरुगहो मबुरा में यमुना के तटवर्ती मुबलेज में हैं। बैणाजों का यह पवित्र तीर्ष माना जाता है। अब अन्यज्ञ भी प्रभावशाली मृक्तिह्यां स्थापित हो गयी हैं। इस सम्प्रदाय के लोग त्रिशेषकर जनर भारत में ही रहते हैं। इस सम्प्रदाय की एक विशेषता यह है कि इसके बाचायों ने अन्य मतो के आचार्यों की तरह दूसरे मतो का खण्डन नहीं किया है। केवल देवाचार्य के प्रन्य में शाक्कर मत पर आयोप विवार गया है।

## निम्बार्काचार्य--दे० 'निम्बार्क' ।

निष्मण्यसम्-एक कर्नाटकी भक्त का नाम । प्राकृत भाषाओं में गामिक ग्रन्थों के लिखे जाने के आन्दोलन के प्रमाव में कन्नड भाषा में भी ग्रन्थ रचे गये। निष्मण्यतास ने औरों केति तर्द अपनी रचनाएँ (गद्य में) कलंड भाषा में लिली हैं।

नियति — जाक मत के अनुसार प्राथमिक पृष्टि के दूसरे चरण में धानि, के प्रृतिकण्य का सामृहिक प्रकटन कुटम्ब पत्ता तथा माया शक्ति के रूप में होता है। कुटम्ब पृश्त अपितपत आस्माओं का मायुहिक रूप है (म्युपिक्स्यों की तरह एकत्र हुआ) तथा माया विश्व का अभौतिक उपा-तान है। माया में मियति की उत्पत्ति होती है, जो सभी बल्लुओं की नियमित करती है। किर नियति में काल उत्पन्न होता है जो बालक विस्त है।

नियम—योगदर्शन में निर्विष्ट अष्टाग योग का द्वितीय घटक। 
इसकी पिंत्राणा है शीक-सत्तीय-ता-स्वाव्याय-हिंबरअणिषानानि निवसा । '[जीक, सन्तीष, तप्, स्वाच्याय 
और हैंबर-का ध्यान में नियम कहलाते हैं।] सामान्य 
अर्थ हैं 'स्वेच्छा से अपने अपने त्यार तियानण रवकर अच्छा 
अस्यान विकसित करना', जैसे स्नान, युद्धाचार, शरीर को 
निर्मल बनाना, सन्तोष, प्रसन्नता, अध्ययन, उदासीनता 
आर्थ।

नियमयूथमालिका--अप्यय दीक्षित रचित 'नियमयूथ-मालिका' रामानुज मत का विग्वर्शन कराती है। प्राचीन काल में नियंग अनेक सम्मताओं में प्रचलित था। इसका कारण हुँकना कठिन नहीं है। स्त्री रित की ही नहीं बेलिंड उपके परिवार की समस्ति समझी जाती थी और इमी कारण पति के मरने के बाद उसका देवर (पित का भाई) उसे पत्नी के कप में ग्रहण करता तथा मननानोत्पादन करता था। प्राचीन काल में बहुण किये गये 'दनके पुत्र से नियंग्या झाग पैदा किया गया पुत्र श्रेष्ट समझा आता था। इसकिए उमे औरस के बाद दूसना स्थान प्राप्त होना था। महाभारत तथा पूराणों के अनेक नायक नियास में पैदा हथा से

नियोग प्रणाली के अनुसार जब किसी स्त्री का पति मर जाना या सस्तानोत्पासन के अयोग्य होता था तो वह अपने देन या किसी निकटवर्ती सम्बन्धी के साथ सहवार कर कुछ समान उत्पन्न करती थी। देव पर कार्य के लिए सर्वअंट समझा जाता था। देवर अथवा समोज के अभाव में किसी अंट्ड झाझुण से नियोग कराया जाता था।

परवर्सी स्मृतियों में नियोग द्वारा एक ही पुत्र पंदा करने की आजा दी गर्यो, किस्तु पहुत्र कुछ मिन्न अवस्था था। कुनती कर्म पति से बाधित हो नियोग द्वारा तांन पुत्र आज किये थे। पाष्टु हम सक्या से सन्तुष्ट नहीं थे, क्लिन कुन्ती ने मुझाया कि नियोग द्वारा तीन ही पुत्र पंदा किये जा मकते हैं। अधियों को अनेक पुत्रों की कामना हुआ करती थी तथा प्रामितिहासिक करने नियोग से अमस्य मनता पंदा करने की परिपाटी थी।

३०० ई० पू० तक नियोग प्रथा प्रवक्तित थी। किन्तु हमंक बाद इसका विरोध आरम्भ हुआ। आपस्तस्य, बोध्यत तथा मतु ने इसका विरोध किया। मतु ने इंग पशुभमं कहा है। विक्ठितथा गीतम ने इसका केवल इतना हो विरोध किया कि देवर के प्राप्त होने पर कोई हमी किसी अपरितित से नियोग न करें। कोटिल्य एक बुढे गजा को नियोग ढारा एक नया पुत्र प्राप्त करने को स्वीकृति देते हैं। इस बिरोध का इतमा फल हुआ कि 
शारीरिक आगन्य के लिए नियान न कर पुत्र की कामनावा ही नियोग की प्रधा ग्रह गयी। गर्मावान के बाद दोनो 
(विकास तथा नियोगित पति) जरून हो जाते थे। धीरधीरे जब सन्धानोत्पत्ति अनिवायं न ग्रही तो नियोग प्रधा 
भी वन्य हो गयी। आधुनिक युग में स्वामी य्यान्य 
स्टब्सती ने नियोग का कुछ अनुमोदन किया परन्तु अह 
प्रधा पुनर्वीतित नहीं हुई। धीर-चीर विध्वयन्ववाह के 
प्रचलन में यह प्रधा बन्य हो गयी। वो विध्वा वैध्यच की 
कठोराता का पालन करने में असमर्थ हो उसके लिए पुनविवाह करना उचित माना गया। इसमें नियोग की प्रधा 
एकदम समास हो गयी।

निर्मेला एकास्त्री — ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्मेला एका-दशी कहते हैं। इस दिन प्रातः से लेकर दूसरे दिन प्रातः तक उपदास करना चाहिए। इस दिन जलप्रहुल मी निषिद्ध हैं, केवल सम्ब्रोपासना के समय किया यह आद-मनो को छोडकर। दूसरे दिन प्रातः शर्करामिशित जल से परिपूर्ण एक कल्या दान में देकर स्वयः जलप्रानादि करना नाहिए। इससे बारहों द्वादिगयों का फला में प्राप्त होता ही है, बती सीचा विण्युलोक को जाता है।

निराकारमोमांसा—गुरु नानकर्गनत एक ग्रन्थ । यह संस्कृत भाषा में रचा गया है।

निरालम्ब उपनिषद्-यह एक परवर्ती उपनिषद है।

निक्कत —वेद का अर्थ स्पष्ट करने वाले दो ग्रन्थ अति
प्राचीन ममसे जाते हैं, एक तो निष्मुंतवा दूसरा मारक
का निकस्त । कुछ लिहानों के अनुसार निष्मुंद के भी रचविता बास्क ही थे। दुर्गीचार्य ने निकस्त पर अपनी
पुत्रमिद्ध बृत्ति किस्सी हैं। मिस्स्त में रास्थों की व्यूवर्यास
समझ में आतो है और प्रसानुसार अर्थ लगाने में सुविधा
होती हैं।

बान्तव मे बैदिक अर्थ को स्पष्ट करने के दिया निकक्त की पुरानी परम्परा थी। इस परम्परा में ग्रास्क का नौसहता स्थान है। ग्रास्क ने निष्णपु के प्रथम तीन अप्यायों की व्याख्या निरस्त के प्रथम तीन अप्यायों में की हैं। निषण्डु के चतुर्थ अध्याय की व्याख्या निरस्त के अगले तीन आप्यायों में की गयी हैं। निषण्डु के पद्मम अध्यय की व्याख्या निरस्त के श्रेष छः अध्यायों में हई हैं। जैता कि कहा गया है, निरुक्त का उद्देश्य है ब्युत्पत्ति (महित्यस्यय) के आभार पर अर्थ का रहस्य लोजना सुक्तता दो प्रकार के अर्थ होते हैं—(१) सामाप्य को र सुक्तता दो प्रकार के अर्थ होते हैं—(१) सामाप्य को र (२) विशिष्ट । सामाप्य के बार भेद है—(१) कॉयत, उच्चरित अयवा व्याख्यात (२) उद्योगित (सहाभारतादि हो) (३) निर्विष्ट अथवा विहित (प्रमामाप्त के) (४) अनुसन्यासका । विशिष्ट का अर्थ है वैदिक राज्य का सुन्यत्यासक वर्ष अथवा व्याख्या करते वाले इन्य । वेदाङ्गों में निक्तत का प्रयोग रसी अर्थ में फिया गया है। विकारमुपाल—नायपंत्री योगियो द्वारा रचित एक प्रस्य

निक्क्यसूबस्थ — एक प्रकार का यज्ञ, जिसमें यज्ञन्तेभ को जिस बुध से काटते थे, उसको अभिषक करते थे। फिर बिलागु को तेल व हरिड़ा सलकर नहलाते तथा बिल के पूर्व थी से उसको अभिषिक करते थे। इसके त्वचात् उसको स्तम्भ से बीच देते थे और विधि के अनु-सार उसकी बिल देते थे।

निर्मुण — प्रमक्ता अर्थ है गुणरितः । चरम सत्ता ब्रह्म के यो स्वा है — निर्मुण और साम्मा । उसके समुग्न स्वा ते त्या क्षमत् का विकास अवदा विवर्त होता है। किंतु वास्तविक वस्तुमक्ता नो निर्मुण ही होती है। गुणों के महारे में प्रमक्ता वर्षन अवदा निर्मुण हो होते हैं। स्कता है। नम्पूणों विवर्ष में अन्तर्याभि होते हुए भी बहु तान्विक र्षिट सं अविरिक्ती और निर्मुण ही रहता है।

निर्णयसिष्यु—यह कमलाकर भट्ट का मर्वप्रशिद्ध प्रत्य है। यह उनकी विद्या, अध्यवनाय तथा सरकता का अतीश है। निर्णाय नामक स्वीच है। निर्णाय निर्णाय के स्वाचित्र के स्वाच्य के सम्मान पाना जाता है। निर्णाय निर्णाय के स्वाच्य के सम्मान पाना जाता है। निर्णाय निर्णाय के स्वाच्य के स्वच्य के

निर्मल — सिक्खों के विरक्त सम्प्रदाय का नाम । निक्ख सम्प्रदाय मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त हैं — (१) सहिज- भारी और (२) निष्य । यहले के छः तथा दुसरे के तीन उपित्रमास है। सिंघ के तीन दालाएं है—(१) बातलमा, (०) निर्मल और (३) अकाली । निर्मल निया-सियों का दल है। इस दल के संस्थापक वीर्रिनह में, जिल्होंने २०४० विच में इस शाला को संगठित किया। सियांब लख्न-जें, निर्माल ।

निरोधलक्षण----वन्लभाचार्य द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसका परा नाम 'निरोधलक्षणनिवक्ति' है ।

निर्वेश्वन ग्रन्थ—निरुक्त के विषयों के 'निर्वचनलक्षण' तथा 'निर्वचनोपदेश' दो विभाग हैं।

निर्वाण — यह मुख्यत को ब दर्गन का शब्द है, किन्तु आतिक श्रांनी में उपनिषयों के समय में इनका प्रयोग हुता है। निर्वाण क्यां का सिर्वाण के होने हुता है। निर्वाण क्यां का सिर्वाण की निर्वाण के हुता है। निर्वाण के सुरक्ता विवेचन किया गया है। यह आत्माक विवाल और मध्येण में प्रमुख बेदना, इस, मानसिक विवाल और मध्येण में प्रमुख हुता हो जाते हैं। इसमें आत्मतवन्व को नेवाल अवता गिंचवानच्द स्वष्ट महोता किन्तु उनके दु समुग्यक संकीर्ण स्थानित्व का लोग हो जाता है।

निर्वाण उपनिषद्—यह एक परवर्त्ती उपनिषद् है।

निविद्य-सार्यजनिक वैदिक पूजा के अवगर पर देवो को आपन तथा आमित्रित करते बाके मन्त्र का नाम आज्ञाणों में निविद का बार-बार उन्लेख आया है, जिसका समावंग एक पाउन्हों में हुआ है। ऋष्येद के विकां में निविदा का एक पञ्चलक ही सप्तृहीत है। किन्तु यह गर्वहासक है कि ऋष्येदीय काल में निविद की मुक्तों के प्रयोग भी प्रवार थी, यद्यपि यह ऋष्येदीय में पाया जाता है। आज्ञाणों में जो इसका कियासक अर्थ है वह यहाँ नहीं प्रयुक्त हुआ है। परक्तों में हुआ है। परक्तों में हुआ है। अर्थ में ही हुआ है।

निशी—अमानवीय आरमाओं में दैस्य एव दानवों के अति-रिक्त प्रकृति के कुछ भाषावरे उपादानों को भी प्राचीन काल में दैस्य का रूप दे दिया गया था। अन्येरी रात, पर्वतृष्ठा, भचन वनस्वली आदि ऐसे ही उपाधान वे। 'निशी' रात के अन्येरे का ही दैस्यीकरण है। प्राचीन काल में और आज भी यह विश्वास किया जाता है कि निशी (देस्य के रूप में) आपी रात की आती है, पर के स्वामी को युक्तारी है तथा उसे अपने पीछे-पीछे चलके को बाय्य करती है। उसे बन में चसीट के आती है तथा कोटो में गिरादेती है। कभी-कभा ऊर्जेने पेड़ो पर चढा वेती है। उसकी पुकार का उत्तर देना बड़ा संकटमय होता है।

निष्कस्त्रवास---एक दाङ्गान्वी सन्त, जो महारमा दाष्ट्रजी के विष्ण्य में । ये किंत तथा वेदान्ती भी थे । इनकी रचनाएँ उत्कृष्ट हैं, और सबका आधार श्रृति-स्मृति जीर विदो-या अर्डतवाद हैं। निदवल्यास के प्रभाव से दाष्ट्रपन्थ के सदस्यों ने बर्डत सिद्धान्य को यहण किया था।

निक्षास आगम—यह रौदिक आगम है।

निकासतस्वसंहिता—पह स्वारहवी छताब्दी वि० का ग्रन्थ है, जो शाक्त जीवन के सभी अङ्गो के लिए विशद नियमावली प्रस्तुत करता है।

निष्कलंकावसार-अठारहवी शताब्दी वि० के उत्तरार्ध मे बन्देलखण्ड के पश्चा नामक स्थान पर महात्मा प्राणनाय ने शिक्षादी कि भारत के सार्धर्म मेरे ही व्यक्तित्व में समन्वित है, क्योंकि मै एक साथ ही ईसाइयो का मसीहा, मुसलमानो का महदी तथा हिन्दुओ का निष्कलंकावतार हैं। उन्होंने अपना धर्ममिद्धान्त 'कुलज्जम साहेब' नामक ग्रन्थ में व्यक्त किया है। दे० 'फूलज्जम साहेब'। निष्काम कर्म--- मोक्षाकी प्राप्ति के लिए भागवत बर्ममें और विशेषकर भगवदगीता में निष्काम कर्म का आदेश है। इसमें फल की इच्छा के बिनाकर्म किया जाता है तथा प्रयास्यदेव के चरणों में कर्म को समर्पित किया जाता है। देवता इसे ग्रहण करता है तथा अपनी स्वर्गीय प्रकृति को उसके फल के रूप में देता है। फिर देवता उपासक अथवा कर्म करनेवाले के हृदय में प्रवेश करना है तथा भक्ति के गणों को जन्म देता है और अन्त में मोक्ष प्रदान करता है।

दर्शन के अनुसार उसे यह जान प्राप्त करना चाहिए कि
सम्पूर्ण कम प्रकृति के डारा होता है, पृष्ठक के उत्पर कर्म
का आरोप मिध्या तथा अममुलक है। जब यह जान
प्राप्त हों जाता है तब मनुष्य बन्धन में नहीं पड़ता।
जिस प्रकार भुने हुए बने से फिर पौधा नहीं उत्पन्न होता।
परन्तु यह नांक्सबृद्धि से कम्मकण उत्पन्न नहीं होता।
परन्तु यह मार्ग सरल नहीं है। अतएव भन्तिमार्ग में
विशेषकर माणवत सम्प्रदाय में, यह बताया गया है कि
कामना न करके उसे भग्यान के बरणों में अपित कर
देना चाहिए। इस प्रमायन कृष्णपंपाबृद्धि से कर्म करने मे
मनुष्य बन्धन में नहीं पड़ला।

निष्किरोय—वैदिक पुरोहितो को एक शाखाका नाम निष्किरीय है जिसका उल्लेख पञ्चवित्र बाह्मण (१२.५,१४) में हुआ है। इसके द्वारा एक सत्र चलाया गया था।

निषद्ध तिष आदि — कुछ निविषत मार्गा, तिसयी, मारा-हिक दिनो, सक्रान्तियो तथा थतों के अवसरी पर कुछ किसार्ग तथा अवार-व्यवहार निषिद्ध है। इनकी एक जम्बी मूची है। जीमृतवाहन के कालविवेक (पृष्ठ ३३४-४३५) में इस प्रकार के निर्मिद्ध कियाकलायों की गृक मूची दी गयी है, किन्सु अन्त से यहाँ के दिवा गया है कि वे कियाकलाय उन्हीं लोगों के किए निर्मिद्ध है, जो बेद, जास्त्र, म्मृति ग्रन्थ तथा पुराण जानते है। ऐसे अवतर कदाचित् अवल्य है, जिनका परिणयन अम्मन्य है।

निहुम-निजनों को निष्य शासा के अकालों 'निहुम' भी करें जाते हैं। बास्तत्र में सस्क्रत निसम कर ही यह आहत स्पाहै, जिनका अर्थ है सम अपन्ना आमित्रित्त । नीतिबाच्यामून-सोमंदन सूरि इत राजनीति विषयक दशम सामान्यों का एक सन्दा । यह सम्पान कीटिकोस अपंगास्त की जीजों में निज्या गया है। सामान्नी भी अधिकाशावः उसी सम्पान में ली गया है। सामान्नी भी अधिकाशावः उसी सम्पान में ली गया है। समन्ने अनुसार राजनीति का उद्देश्य परंग्यान नम' [उस राज्य को नमस्कार है, जिसका राज्यान नम' [उस राज्य को नमस्कार है, जिसका कर थमें, अर्थ और कार है।] इस प्रत्य में निम्मानित विषयों पर विचार विषया गया है। ३७२ नीतिशास्त्र-नीराजनविधि

१. धर्मसमहेश १८ अमात्य २ अर्थसमहेश १९ जनपद ३ कामसमहेश २०. दर्ग ४ अरिषडवर्ग २१ को ठा ५. विद्यावद्व २२ बल ६ आस्वीक्षिकी २३ मित्र (० उसी २४ राजरक्षा ४० ८. बार्ता २५ दिवसानग्ठान ९ दण्डनीति २६ सदाचार १० मन्त्री ०७ व्यवहार ११ परोहित २८ विवाद १२ सेनापति २९. पाडगण्य १३ सार ३० यह १४ विचार ३१ विवाह ३२ प्रकीर्ण १५. दूत ३३ ग्रन्थकतप्रिशस्ति १६ व्यसन १७. स्वामी ३४ पम्तकदाता प्रशस्ति

नीतिश्वास्त्र—मंत्रिशास्त्र का प्रार्थेम्भक अर्थ राजनीति-धास्त्र है, किन्तु परवर्ती काल में नीति का नाधारण अर्थ आजरणणास्त्र किया जाने लगा तथा राजनीति इसका एक भाग बन गया। शुक्रनीतिसार (१५) में नीति नी परिभाषा इस प्रकार में दी गयी हैं.

सर्वोदजीविक लोकस्थितिकृत्रीतिश्वास्त्रकम्। धर्मार्थकाममूल हि स्मृत मोक्षप्रदेयतः।।

[नीतिसास्य मभी की जीविका का साधन, लोक की स्थिति सुरक्षित करने वाला, धर्म, अर्थ और काम का मुल और इस प्रकार मोक्ष प्रदान करने वाला है।]

आधुनिक अर्थ में नीनिशास्त्र प्राचीन घमंशास्त्र का ही एक अङ्ग है। धमंशब्द के अन्तर्गत ही नीति का भा समा-वंश है। धमंके सामान्य और विशेष अङ्ग में व्यक्तिगत तथा सामाजिक नीति अन्तर्गिद्धत है।

सामान्य नीति पर चाणक्यनीति, बिदुर्गाति, अनुंहरि-नीतिशतक आदि कई प्रसिद्ध प्रस्य है। विशिष्ट अथवा सामाजिक (कर्ण-आश्रमपरक) नीति पर धर्मशास्त्र का बहुन बढा अंग है।

नीय — यह एक प्रकार का गान या जो सोमयागों के अवसर पर गाया जाता या। 'नीय' (चाळक) गान के स्वर का बोग प्रथम अर्थ में तथा दूसरे अर्थ से स्तुति की ऋचा का बोध होता है। इसका स्त्रीलिंग रूप 'नीया' केवल एक बार ही ऋष्वेद में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ हियार है। नीमावत—निम्बार्क सम्प्रदाय का ही अन्य नाम सध्यक्तकी बोलों में नीमावत है। दे॰ 'निम्बार्क' शब्द ।

नीराजनद्वावशी—कार्तिक पुत्रण द्वावधी को नीराजन द्वावशी भी कहते हैं। रात्रि के प्रारम्भ होने के समय जब भगवान विष्णु द्वापन त्याम कर ठठ ठंटते हैं, हम सत का आवरण किया जाता है। विष्णु की प्रतिमा के सम्मुख नथा अध्य देवगण, जैसे सूर्य, चित्र, चौरी, निसरों के सम्मुल तथा गोशाल, अवस्वाल, गजजाला में भी दोप-माला प्रश्नतित की जानी चाहिए। राजा लोग भी समस्त राजांकहाँ को गजभवन के मुख्य प्राङ्गण से रख कर पूर्व। एक धार्मिक तथा गृद्धावरण करने वाली स्त्री अयवा वेदया को राजा के सिर के ऊपर तीन बार दीयो को माला पुमानी चाहिए। यह सहाशान्तिप्रदायक (साधना-पर्यक) धार्मिक इत्य है. जिससे रोग हर होते हैं तथा धन-साय स्त्रां आंश्रविद्व होती है। महाराज अवराज ने सर्व-प्रयम टस दत का आवरण किया था। इसका अवराज ने सर्व-

नीराजननवभी—कृष्ण पश्च की नवसी (कांतिक मास) हो नीराजननवभी कहते हैं। इसकी रात्रि से टुर्गाओं तथा उनके आयुषों का पुजन होना है। दूसरे थिन प्रात सूर्योदय के समय नीराजनशान्ति करनी चाहिए। देव नीरुप्त पुराण (१० ७६, क्लोक ९३१-९३३)।

नीराजनविषि—यह एक जानियद कर्स है। कारिक हुव्य हाव्हों में शुक्क प्रतिपदा तक इसका अमुण्यत होता है। यदि राजा इस विषि को करे तो उसे अपनी राजधानी की ईशान दिशा में दीर्घोकार ध्वजाओं से स्विजत विशाल प्रवष्ट वनवाना थाहिए किसमें तीन तीरण भी हो। इसमें देवगण की पूजा तथा होम करने का विधान है। यह प्राप्तिक हुन्य उस मध्य किसा जाय जब मूर्य पिश्वा नक्षत्र में ग्वाती नक्षत्र की और अग्रमण हो रहा हो तथा जब तक वह स्वाती पर विद्याना रहे। पत्त्रजों में आक्ष्ठादित, पश्चवर्ण मूत्रों से बाबूब, जल्लूम कल्या स्थापित किया जाय। तीरण की पविचन विशा में मन्त्रीचलाए पूर्वक हाथियों को स्नान कराया जाय। अक्ष्मों को मी स्नान हो, दरनन्तर राजपुरोहित प्राप्ति हुं (हाथियों को) भीजन-वारा विवारी । यदि कारी में प्राप्ति विवार सील**कष्ठ-नीलतन्त्र** ३७३

करते हैं तो राजा की बिजय निश्चित है। यदि वे भोजन अस्वीकार करते हैं तो इसे महान् संकट की सुचना सम-झना चाहिए। हाथियों की अन्य क्रियाओं से इसी प्रकार के शकुन-अपशकुन समझ लेने चाहिए। तदनन्तर राज-चिल्लों का, जैसे छत्र तथा ध्वज का, पूजन होना चाहिए ! जब तक सूर्य स्वाती नक्षत्र पर हो हाथियो तथा बोडों का इसी प्रकार से सम्मान किया जाय । कोई कठोर शब्द उनके प्रति प्रयुक्त न हो और न उन्हें पीटा जाय । सशस्त्र रक्षकों से मण्डप की निरन्तर सरक्षा होती रहनी चाहिए। राजज्योतिषी, पुरोहित, मुख्य पश्चिकित्सक तथा गज-चिकित्सक को सर्वदा मण्डप के अन्दर रहना चाहिए। जिस दिन सर्य स्वाती नक्षत्र से हटकर विशाखा नक्षत्र का स्पर्धकरे उस दिन अध्यों तथा गाओं को संजाकर उनके ऊपर राजछत्र तथा राजखड्गस्थापित करके मन्त्रोफ्या-रण तथा बाद्ययन्त्र बजाये जाने चाहिए। राजा स्वय अब्ब पर सवार हो तथा कुछ देर बाद गज पर सवार होकर तोरणों में प्रविष्ट हो। उस समय राजा की सेना तथा नागरिक उसका अनुसरण करें।बाद में जलस राज-भवन नक जाय । नागरिको का सम्मान कर उन्हें विस-जिल किया जाय । यह धार्मिक कृत्य शान्तिपरक है । सुन्ध-सौभाग्य की अभिवृद्धि तथा अपनी नथा गजी की सरक्षा के लिए राजागण इस वत का आधरण करे। विशेष जान-कारी के लिए देखिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र तथा बद्रस्पति-संहिता, अध्याय ४४, अग्निव्राण, २६८,१६-३१।

नीरुकण्ड — (?) आगमिक गंबों के एक आचार्य, जिन्होंने जिल्लामार नामक सम्झून प्रत्य रचा रख्न ग्रम्य 'जीवलाव्य' का मिलांगकरण है। इस प्रत्य का उपयोग लिङ्कायतो में होता है। नीलकण्ड १७वी शताब्दी के मध्यकाल में हुए थे।

(२) एक नीलकण्ठ धर्मशास्त्र के निवन्धकार भी है, जिन्होने काशी में नीलकण्ठमयूख नामक बृहत् निवन्ध प्रभ्य की रचना की। इसके 'संस्कारमयूख' और 'व्यव-हारमयल' बहुत प्रसिद्ध है।

नीलकष्ठ वीकित—अध्यय रोक्षित के छोटे भाई के पीश । अष्पय वीक्षित की मृत्यु के समय उनके ग्यारह पुत्र तथा नीलकष्ठ सम्मुख ही थे । उस समय उन्होंने सबसे अधिक प्रेम नीलकष्ठ पर ही प्रकट किया । मौत्रकाट महु—सङ्करभट्ट के पुत्र जीर वारायण भट्ट के पीत्र । हनका जीवनकाल १६१० और १६५० ६० के बीच रचा वा समता है। इनके पिता जब्दुरगट्ट प्रसिद्ध मीमासक बे, उन्होंने 'गाहनप्रशिषका' पर मान्य, 'विविदसायनद्वण', ' 'मीमासा जालक्रकाय' जादि बन्यों की रचना की। 'देतिनर्णय' और 'पर्मप्रकाण' बन्य भी दन्हीं हारा प्रणीत वे। हनका वर्मशाहन पर प्रसिद्ध प्रन्य 'भवनवन्तामकर' वारह प्रमुखों में विभक्त है। ये मुख्य है १ संस्कार - जाचार ३ काल ४ आद ५ नीति ६ व्यवहार ०, वान ८ उत्सर्थ ९ प्रतिष्ठा १०, प्रायविच्दत्त ११ युद्धि और १२, वान्ति । नीलक्वठ प्रटू ने 'भगवरत-भासत में की थी। इस प्रस्य के अंतिरक्त इन्होंने व्यव-हारस्तरव' और 'दसकनिर्णय' का भी प्रययन किया।

अपने पिता के समान ही ये प्रसिद्ध भीमासक थे। धर्म-गास्त्र में इसका अगाध प्रवेश था । इसका ग्रन्थ व्यवहार-स्यूख हिन्दू विधि पर उच्च न्यायालयो द्वारा प्रामाणिक माना जाता है।

नीत्रकष्ण सूरि---महाभारत के टीकाकार । उनका जन्म महाराष्ट्र देश में हुआ था। ये गोरावरी के पिक्सी तट रर कूर्णर नामक स्थान में रहते थे। उनका स्थितकाल सोलहसी शताब्दी है। ये चतुर्धर वश में उन्यक्ष हुए और उनके रिसा का नाम गीरियस सूरि था। उरकी महाभारत-टीका 'भारतभावदीय' नाम से विक्यात है। गीता की याख्या के आन्म में अपनी व्याव्या को सम्प्रदायानुसारी वत्यात है। यदारि गीता की व्यावसा में इस्तीने कही-कही जाहुरभाव्य का अतिक्रमण मी किया है तथारि इनका मुख्य ब्राभिया अर्थेत स्थादाय के अतुक्क ही है। 'भारतभावदीय' के अतिरिक्त उनको और कोई कृति नहीं सिल्यती। परन्तु महाभारत को इस 'गीनकक्क' टीका ने से इनको अस्पन्त प्रगित्य की दिया है।

मीकल्पेष्ट—आवण मास की अप्टमी के दिन जब रविवार तथा उंग्डा नशक हो उस समय इस बत का अनुष्ठान किया जाला है। इसके देवरा मुर्थ हैं। इसमे रिवेबार का दिन विशेष महत्त्वपूर्ण है, नशक नी गणना तो बाद में है। मीकतम्त्र—'आपासतस्वविकार' में जिन तन्त्रों का उल्लेख है उनमें नीकतन्त्र भी प्रमुख है। नोलवद्र उपनिषद्—यह एक शैव उपनिषद् है।

नीलक्षयान — आधिवन अथवा कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस अत का अनुष्ठान करना चाहिए। इसी दिन नीलवर्णका साइ छोडा जाता है।

नीसकत — इस बत में नक्त (रात्रि मे एक समय भोजन)
पद्धति से प्रति दूसरे दिन एक वर्ष तक भोजन अहण करना
बाहिए। यह संवस्तरत्रत है। वर्ष के अन्त में नील कमल तथा शकरा से परिपूर्ण एक पात्र एवं वृषम का बात करना बाहिए। इस बत में बती विष्णुलोक को प्राप्त करना है।

नृप — (१) राजा नृग की कथा पुराणों में प्रसिद्ध है। भाग-बन पुराण के अनुगार नृग हस्त्राकु के पृत्र थे। वे दान के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंके बाह्यण की गाय की. जो उनके गीसुष्ड में सिन्ह गयी थी, मूल से इसरे शायण को दान में हे दिया। बाह्यण ने राजा पर दोषारोगण किया। राजा ने दोनों बाह्यणों की बुलाया। दोनों में से कोई उम बाय के बदके हुमरी गाय लेने को हैयार नहुजा। राजा विवदा था। जब वह मरातो यमगज ने दण्डस्तकथ उनको गिरिशिट का जम्म बेकर ससार में भेजा। एक कुर्ग सह पड़ा रहुता था। भगवान् कुल्य का जब अवतार हुआ तब स्वस्त्रा उदार हुआ।

(२) वेदान्त के प्रसिद्ध आचार्य वृहस्पतिमिश्र का आश्रयदाता नग नामक तिरहत का राजा था।

नुषेश - नृषेश - ऋष्वेद (१०८०,३) में यह अस्ति के एक तिरुद्ध (रिक्षत) का नाम है। इसका अन्य नाम सुमेश था, क्रिन फिक्कि 'अवोध' बताते हैं। तैक्तिरोय सहिता में नृषेध परुक्ष्य का आकारक प्रतियोगी है एवं पंचींबदा आह्यण (८८२१) में यह आङ्किरस् गोजब तथा सामो का च्यांता कहा नया है।

नृश्मिह उ**षपुराण** — नरसिंह सम्प्रदाय से सम्बन्धित एक उप-पराण ।

नृसिंहत्रयोबशी —गुरुवार की त्रयांवशी को नृसिंहत्रयोदशी कहते है। यह भगवान् विष्णु के नृसिंह अवतार से सम्थ-म्बित है। इस दिन उन्हों का त्रत किया जाता है।

न्तिस्पृर्वतापनोध उपनिषद्—नृतिह सम्प्रदाय को दो उप-नृतिस्पृर्वतापनोध उपनिषद्—नृतिह सम्प्रदाय को दो उप-निषदे मुख्य आधारप्रत्य हैं, वे हैं नृतिह पूर्व एव उत्तर तापनीय। नृतिहपुर्वतापनोधापनिषद् के भी दो भाग है। प्रवम भाग में नृतिह का राजमन्त्र तथा इसका रहस्या- त्मक एकता का विवेचन है। दूसरे भाग में नृसिहमंत्रराज तथा तीन अन्य दूसरे प्रसिद्ध वैष्णव सन्त्रों डारा यन्त्र बनाने का निर्देश हैं. जिसे कवच के कप में कठ, भुजा या जटा में पहना जाता है।

नृष्ठिह सरस्वती—वेदान्तमार की टीका सुबोधिनी के रविषठा। यह टीका इन्होंने सं॰ १५१८ में लिखी थी। अस इनका स्थितिकाल विक्रमी मनहृष्ठी खताब्दी होना बाहिए। मुबोधिनी को माथा बहुत मुन्दर है। इससे इनकी उच्चकोटि की प्रतिमा का परिचय मिलता है। इनके गुरु का नाम कुण्यानन्द स्वामी था।

नृशिक्षसंहिता—(नर्रासहसंहिता) नर्रासह सम्प्रदास के साहित्य में इस प्रत्य की पणना प्रमुखतवा की जाती हैं। मृतिहाबार्य—ऐतरेय एक कीचीतिक जारण्यकों पर शहुरा- चार्य के भाष्य है तथा उनके भाष्यों पर जनेक आचारों को टीकाएँ हैं। इनमें नृशिक्षाचार्य की भी एक टीका है। नृशिक्षाचार्य ने इसेतास्वतर एवं में महायार्य ने स्थार्य का भी टीका जिल्ली है। आपस्तम्ब- स्थान्य पर निकार्य की भी

नृशिक्षानस्य नाय--दक्षिणमागी शान्त विद्वानो की परम्परा में अप्यय दीक्षित के काल कं परबात् दिविण (तजीर) के ही तीन विद्वानों के नाम प्रसिद्ध है। ये तीनो गुरूपरम्परा का निर्माण करते है। ये है नृशिक्ष्तानस्य नाथ, भास्करानन्द नाथ नथा उमानन्द नाथ ये तीनों उमी शाम्बा के हैं जिससे अध्योजर विद्यानाव सम्बन्धित थे।

नृश्चिद्दाबतार—थिंग्णुका नृश्चिद्दावतार हिरण्याक्ष कं छोटे आहे हिरण्यक्षिण् के बच एक धर्म के उद्धार के लिंग हुआ था। हिरण्यक्षिणु अपने वडे भीई के वध के कारण विकास से कहन ही कुद्ध रहा करता था और उनको अपना बड़ा राष्ट्र समझता था। इपर बहाआओं के बर के प्रभाव के इसे हम्य ने समझता था। इपर बहाआओं के बर के प्रभाव के दक्त करता के देवलाओं को सबसे में तिकाल दिया था। उस ममय देवताओं डारा विष्णु की प्रार्थमा की गयी, जिससे भगवान ने प्रमन्त होक र देवताओं हो कहि हिरण्यक्षिणु जब बेद, धर्म तथा अपने भगवद्भक्त पुत्र पर अस्थाचार करेगा, उद्य समस में नृश्चिद्ध रूप में बारिया की धर्मा हो हिरण्यक्षणाचार करेगा, उद्य समस में नृश्चिद्ध रूप में धाविष्णु हो प्रार्थना के धर्मा तथा अपने भगवद्भक्त पुत्र पर अस्थाचार करेगा, उद्य समस में नृश्चिद्ध रूप में धाविष्णु होत्र को आस्था को स्था करेगा। भागवत पुराण के अनुषार प्रह्लाद को आस्था को स्था करेगा।

विष्णु न गृग और न मानव अशीत अपूर्व नृतिह रूप धारण कर स्तम्भ से हैं। प्रकट हो गयी प्रकार का भय नहीं हुआ। वह हाथ में यदा लेकर नृतिह भगवान् के उपर प्रहार करने को उद्यव हो गया। क्लिंदु भग्न ना हुन्त ही उद्ये पक्ड लिया और जिस प्रकार नष्ट विषय सर्प को मार डालदा है उसी प्रकार नृतिह रूपाय सर्प को सार डालदा है उसी प्रकार नृतिह रूपाय सर्प को विष्णु ने उस दैल्यराज को अपने नक्षों डारा उसका हृदय विवीणं कर मार डाला और सरलमित डालक प्रह्लाद की

नृश्चिक्ष्यम—अर्टत सम्प्रदाय के प्रमुख आवार्य। इनके गुरु स्वामी जानलाशकम थे। इनका जीवनकाल पन्दहुवी धाताब्दी का उत्तरार्व होना नाहिए। नृश्चिहाध्यम स्वामी धाताब्दी का उत्तरार्व होना नाहिए। नृश्चिहाध्यम स्वामी उद्दम्स द्वारोतिक और वर्ष प्रीक पण्डित थे। इनको एकना बहुत उच्च कोटि की और युक्तिप्रधान है। कहते हैं, इन्हों की प्रेरणा में अप्याप दीक्षित ने 'परिसण्', 'क्याय-रक्षामाण' एव 'सिद्धानमनेक्ष' आदि वेदाल ग्रन्थों की रचना की थी। इनके रचे हुए ग्रन्थों का सीक्षित परिचय इस प्रकार है

- (१) भावप्रकाशिका—यह प्रकाशास्य यति कृत पञ्चपा-दिकाविवरण की टीका है।
- (२) तस्विविवेक (१६०४ वि० स०)—यह ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हैं। इसमें दो पिन्छेंद हैं। इसके ऊपर उन्होंने स्वयं ही 'नन्वविवेकदीपन' नाम की टीका रिखी हैं।
  - (३) भेदधिककार—इसमें भेदभाव का खण्डन है।
- (४) अहैतदीपिका—यह अहैत वेदान्त का युक्तिप्रधान
- ग्रन्थ है।
- (५) बैदिकसिद्धान्तसम्बह—इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव की एकता सिद्ध की गयी है और यह बतलाया गया है कि ये तीनो एक ही परवज्ञा की अभिव्यक्ति मात्र हैं।
- (६) तत्त्वबोधिनी--यह सर्वज्ञात्ममुनि कृत संक्षेप-शारीरक की व्याख्या है।

नृ सिहोत्तरतापनीय उपनिषद् — विद्यारण्य स्वामी ने 'मर्वो-पनिषदयानिभृतिप्रकार्य' नामक ग्रन्य ने मुण्डक, प्रश्न और नृ सिहोन्तरतापनीय नामक तीन उपनिषदों को आदि अथर्ववैदीय उपनिषद् माना है। किन्तु शाङ्कराचार्य ने मुण्डक, माण्डूक्य, प्रश्न और नृसिंहतापनीय, इन चार को प्रधान आधर्वण उपनिषद माना है।

मह उपनिषद् भी नरसिंह सम्प्रदाय की है और नृतिह-मन्त्रराज को प्रोत्साहित करती है, किन्तु विशेष रूप से यह उपनिषद् साम्प्रदायिक विधि का निर्देश करती है। इसमें नृश्विह को परम इता, आत्मा तथा ओम् बताया गया है।

नेत्रवत--चैत्र शुक्ल दितीया को इस द्रत का अनुष्ठान होता है। बिवरण के लिए दे० 'वक्षदंत'।

नेटरा—एक यज्ञकर्म सम्पादक ऋषियज् । यह नाम ऋष्वेद, तै० सं०, ऐ० झा०, शतपय ब्राह्मण, पंचविंश बा० आदि में सोमयज्ञ के पुरिहितवर्ग के एक प्रधान मदस्य के रूप में प्रथम, हुआ है।

सेमस शास्त्र— इनको 'इंकिणाचारी' भी कहते हैं। क्यूबंद के आठठें अध्यक्त के अत्तिम मूक, में 'इस शुध्मेंभ.'' प्रमृत मन्त्रों में देवता रूप में महाशांक अध्या मरन्त्रती का त्ववत है। साम्रवेद में वार्ष्यम वत में 'हुमां इंडाचम्' इत्यादि तथा ज्योतिक्टोम में ''वाध्यमकंत न्होभ'' आता है। अर्थ्यमान में भी इनको गान है। यमूर्वेद (२ २) में ''रारस्वर्त्य स्वाहां' मन्त्र में आहुर्ति देन कि विधि है। पांचवें अध्याय के सोकहुर्त मन्त्र में पृथ्विती और अर्विति देवियों की चर्चा है। पांचों दिशाओं से बिकन-वाधानियाग्ण के लिए सन्त्रहें अध्याय के भेष्वें और मन्त्र में इत्तर, दक्ता, यम, सीम, बह्या इन पांच देवताओं की विक्तियों विदेशों के आवाहत किया याद्या है। अपवंदेद के चीचे काण्ड के मोमवे मन्त्र से कथत है।

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहम् आदित्यैरत विश्वदेवै ।

अह मित्रावरुणोभा विभनि

अहम् इन्द्राग्नी अहम् अधिवनीभा ।।

भगवती महायक्ति कहती हैं, "में समस्त देवताओं के साय हैं। मयमें व्यास रहती हैं।" कंगोपनिवर में (बहु जोम-मानामूना हैमवतीम्) ब्रह्मविद्या महाजिक का घरूर होक-ब्रह्म का निर्देश करना विजित हैं। देवपवर्षवीध, देवीमूक्त, और ओम्फ तो शिक्त के ही स्तवन है। देविक शाक्त चिद्ध करने हैं कि बयोपनिवरी में देवीं माविद्याओं का ब्रह्माल्य में वर्णन है। इस प्रकार शाक्त मत का आधार भी जृति ही है।

देवीभागवत, देवीपुराण, मार्कण्डेयपुराण में तो शक्ति का माहात्म्य ही है। महाभारत और रामायण दोनो में देशी की स्सुतियाँ है और अद्भात रामायण में तो अखिल विका की जननी सीताजी के परम्परागत शक्ति वाले रूप की बहुत सुन्दर-सुन्दर स्तृतियाँ की गयी है। प्राचीन पाञ्च-रात्र मत का 'नारदपद्भारात्र' प्रसिद्ध वैष्णव ग्रन्थ है। उसमें दसो महाविद्याओं की कथा विस्तार से कहीं गयी है। निवान, श्रुति, स्मृति में शक्ति की उपासना जहाँ तहाँ उसी तरह प्रकट है, जिस तरह विष्णु और शिव की उपासना देखी जाती है। इससे स्पष्ट है कि शाक्त मत के वर्तमान साम्प्रदायिक रूप का आधार श्रृति-स्मृति है और यह मत उतना ही प्राचीन है जितना वैदिक साहित्य। ुसकी व्यापकतातो ऐसी है कि जितने सम्प्रदायों का वर्णन यहां अन्न तक किया गया है. बिना अपवाद के वे सभी अपने परम उपास्य की शक्ति को अपनी परम उपास्यामानते है और एकन एक रूप में शक्ति की उपासना करते हैं।

जहाँ तक ताँव मत निगमों पर आभारित है, बहाँ तक धावन मत भी निगमानुमीरित है। पीछे से जब आगमां के विस्तृत आबार का धावन मत में समावेश हुआ, तब से जान पहता है कि निगमानुमीरित धावन मत का दिखागावार, दिखामार्ग अथवा बैदिक धावन मत नाम पढ़ा। आजकल इस दिलामार्ग का एक विशिष्ट रूप वन गया है। इस मार्ग पर कुनते नाला उपासक अपने को लिब मानकर पद्धतत्व में लिख की पूजा करता है और मठ के स्थान में विज्ञारस का सेवन करता है। विज्ञारस भी पद्धानकारों में गिना जाता है। इस मार्ग को सावार से थेष्ट माना आता है।

नीनतीय (नीम्ब्योय)—नीमपारच्य के बातियों को नीमगीय अववा नीमपीय कहते हैं। कारुक सहिता, कौपीतिक-बारण तथा छात्योंच्य उपनिषद में नीमपोयों को विशेष पदिव माना पार्य हैं। बतापुर महाभारत नीमियारच्यवामी ऋषियों को ही प्रथमत. मुताया गया था।

नैनिक्यारण्य — उत्तर प्रदेग के मोतापूर जिले मे गोमती नदी का तटवर्ती एक प्राचीन तीर्परंगण । कहा जाता है कि महिंदि शीनक के मन में दीर्घकाल्यापी झानसत्र करने को इच्छा थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर बिज्य भगवान् ने उन्हें एक चक्र दिया और कहा कि इसे चलाते हुए बले जाओ; जहां इस बक को नीम (परिषि) गिर जाय जसी स्वल को परिष समझना और वहीं आश्रम बनाकर जानसङ करना। वीनक के साथ अठाती सहल ऋषि ये। वे तस उस चक्क के पोछे पुमने जने। गोमती नदी के किनारे एक वन में चक्क को नीम गिर मयी और वहीं बह चक्क भूमि में प्रवेश कर गया। बस्त को नीम गिरते से वह कोच 'नीमय' कहा गया। इस्त को 'नीमया-रूप' कहते हैं। पुराजों में इस तीर्घ का बहुषा उस्लेख मिळता है। जब भी कोई धार्मिक समस्या उत्पन्न होती सी, उसके समाधान के लिए ऋषियण यहां एकन होते थे।

वैविक ग्रन्थों के कतिपय उल्लेखों में प्राचीन नैमिय वन की स्थिति सरस्वती नदी के तट पर कुल्क्षेत्र के समीप भी मानी गयी है।

नैक्कम्बॅसिडि—मुरेल्वराचार्य (मण्डन मिश्र) ने संन्यास लेने के परचात् जिन ग्रन्थों का प्रणयन किया उनमें 'नैक्कम्बॅ-सिडिं भी है। मोश्राके लिए, सभी कर्मों का संन्यास (त्याग) आवश्यक है, इस मत का प्रतिपादन इस ग्रन्थ में किया गया है।

नैष्ठिक (ब्रह्मचारी)—काजीवन बहाचर्य इत पालन करने हुए गुक्कुल में स्वाच्यायपरायण रहने वाला बहाचारी (निष्ठा मरण तत्पर्यन्तं कहाचर्यण तिष्ठति।। यात्रवल्व्य का निर्देश हैं ''नैष्ठिको बहाचारी तु वमेदावार्य-मिल्को।' इसके विचरीत उपकुर्वाण बहाचारी सीमित काल या प्रथम अवस्था तक गुक्कुल में पढता था।

ख्यांच — त्यक् = नीचं की और, रोम = बढनेवाला तूना । इसे बराब (बट) कहते हैं। इसकी डालियों से बरोहें निकल कर नीचं की और जाती है तथा जडपूक्त समाने के क्या पे प्रित्तित होकर तूम के मार की सेमालतों हैं। अववं- बेद में इसका अनेक बार उल्लेख हुआ है। यज के बमस इसके कास्क के बनने ये। निक्चय ही यह वैदिक काल में बढ़े महत्व का युक्त धार्मी कि बाज भी है। अववं- एतिएक ) इसका अनेक बार उल्लेख हुआ है। यज के बमस इसके कास्क मुद्दे में हुआ है। यो का भी है। अववंच (पीएक) इसका सवातीय कुछ है, विसका उल्लेख मुद्दे में हुआ है। य्यदोण और अववंद्य दोनों ही धार्मिक दृष्टि से पविच है। में हो बादि चंदय कृष्ठ हैं। इनकी छाया मन्दिर तथा सभागण्यण का काम देती थी। व्याप- पात्र उल्लेख मूर्ति में मुं के जिन चौडह इस्पार्टि में नाम स्वी भी।

मीमांसा के दारा बेद के शब्दों और बाक्यों के अर्थी का निर्धारण किया जाता है। स्थाय (तर्क) के द्वारा वेद से प्रतिपाद्य प्रमाणों और पदार्थीं का विवेचन किया जाता है। ऐतिहासिक दिष्ट से न्यायदर्शन के दो उद्देश्य रहे हैं : एक तो वैदिक दर्शन का समन्वय और समर्थन, दूसरे वेदविरोधी बौद्ध आदि नास्तिक वर्शनों का खण्डन। पहले स्याय और वैशेषिक अलग-अलग स्वतन्त्र दर्शन माने आते थे। स्थाय का विषय प्रमाणमीमांमा और बैडोविक का पदार्थमी श्रामा था। आरो चलकर न्याय एवं वैद्योधिक प्रायः एक दार्शनिक सम्प्रदाय मान लिये गये। इस दर्शन के अनुसार प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, दण्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, . वितण्डा, हेन्याभास, छल, जाति आर निग्रहस्थान—इन सोल हतत्वों के ज्ञान से निश्रेयस अथवा मोध की प्राप्ति सम्भव है। जब इनके जान से दुःखजन्य प्रवस्ति, दोप और मिथ्याज्ञान नष्ट हो जाते हैं तब मोक्ष अथवा निश्रेयस की उपलब्धि होती है। मस्य प्रमाण चार है (१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) उपमान और (४) शब्द (श्रति) । इन प्रमाणों के द्वारा प्रमेय (जानने योग्य पदार्थ) है--आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ, बुद्धि, मन, प्रवित्त, दोष, प्रेरयभाव (जन्म-जन्मान्तर), फल, दुख और अपवर्ग (मोक्ष) । न्यायदर्शन ईश्वर के अस्तित्व को मानता है। इसके अनुसार ईइवर एक तथा आत्मा अनेक है। ईश्वर सर्वज्ञ तथा आत्मा (जीव) अल्पज्ञ है। ज्ञान आतमाकाएक गुण है।

न्याय जारत अंगन् के हवतन्त्र अस्तित्व ( मन ओर बिवार से पृथक् ) को मानता है। सूष्टि का उपादान कारण प्रकृति तथा निमित्त कारण ईवरर है। जिस प्रकार कुम्भकार मिट्टी से विविध्य प्रकार के बरततों का निर्माण करता है, उसी प्रकार सर्थ के प्रारम्भ से ईक्वर प्रकृति से जगन् के विभिन्न पदार्थों की सृष्टि करता है। इस प्रकार स्याय एक बस्तुवादी दर्शन है ओ जनसाधरण के जिस् सुम्म है।

इस दर्शन के मूल यदारि बेद-उपनिषद् में हुँड जा मक्तरें हैं किन्तु इसके ऐनिहासिक प्रवर्तक गीतम थे। इनके नाम से 'गीतमन्यायमुल' प्रविद्ध हैं जो कमभग 'शी-प्रयो शतास्त्री ई॰ पू॰ में प्रणीन जान पहते हैं। सीसरी शतास्त्री के कमभग बात्यायम ने इन पर आध्य जिल्या। इस पर उचोतकर का बार्तिक (६०० ई०) प्रसिद्ध है। इसके परुवात् वायस्पति मिश्र, जयन्त भट्ट, उदयनाचार्य आदि प्रसिद्ध विद्यान् हुए। बारहवी शताब्दी के रूमभग नथ्य-त्याय का विकास हुआ। इस गये सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य मङ्गोष जणस्थाय, रचुनाथ जिरोमणि, जनवीक्ष भट्टाचार्य नशाबर महाचार्य आदि हुए।

स्थायकणिका—वाचस्पति मिश्र ने मण्डनमिश्र के 'विधि-विवेक' पर न्यायकणिका नामक टीका की रचना की। ग्रन्थ का निर्माणकाल लगभग ८५० ई० है।

स्थायकन्द्रली—श्रीघर नामक बगाल के लेखक ने ९९१ ई० में प्रशस्तपाद पर न्यायकन्दर्ली नामक व्याक्या रची। यह वैशेषिक दर्शन का मान्य ग्रन्थ है।

न्यायकल्पलता — अपतीर्याचार्य (पन्द्रह्वी शताब्दी) का अन्य दिलण भारत मे हुआ था। इन्होंने न्यायकल्पलता की रचना की। रायबेन्द्र स्वामी ने इस पर बृत्ति लिखी हैं। न्यायकुतिश — द्वितीय रामानुआचार्य ने न्यायकुलिश नामक पन्च की रचना की। यह ग्रन्थ मस्भवत कही प्रकाशित नहीं हुआ है।

श्वायकुषुमाञ्ज्ञाल — उद्भट विद्वान् उदयन की प्रसिद्ध रचना व्यायकुमुमाञ्जलि है। इसमें हेडवर की मना सिद्ध की गयी है। यह सन्य छन्दीबद्ध हे तथा ७२ स्मरणीय पथों में है। प्रश्लेक पद्म का गद्धार्य रूप भी साथ ही साथ दिया गया है।

स्यायाचनतामिक — स्यारहुवी शताब्दी में स्याय तथा वैशेषिक दर्शनों को एक ही दर्शन मानने अथबा एक में मिलाने का प्रयास होने लगा। इस मत की पृष्टि बारहुवी शताब्दी के प्रसिद्ध आवर्ष गङ्गेश की ज्वना 'स्याय (या तस्व)-चिनतामिक से होती है।

स्यायतस्य — नाय मृनि (१००० ई०) की रचनाओं में 'स्यायतस्य' भी सम्मिलित हैं। यह न्यायदर्शन का प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं।

न्यायबीपावली—आनन्दबोध भट्टारकाचार्य (बारहवी शताब्दी) के तीन प्रत्यों में 'त्यायदीपावली' भी है। इन प्रत्यों में अर्दैत मत का विवेचन किया गमा है।

न्यायदीपिका — वैष्णवाचार्य जयतीर्थ (पन्द्रहवी शताब्दी) ने न्यायदीपिका नामक ग्रन्थ की रचना की । इस ग्रन्थ मे माध्य मत का विवेचन हैं।

न्यायनिबन्धप्रकाश—गङ्गेश के पुत्र वर्धमान (१२वीं शताब्दी)

- ने न्यायवालिक को तात्पर्य टीका पर न्यायनिबन्धप्रकाण नामक व्याख्या लिखी है।
- न्यायनिर्णय महात्मा आनन्द गिरि शङ्कराचार्य के भाष्यो के टीकाकार हैं। उन्होंने वेदान्तसूत्र के शाङ्कर भाष्य पर न्यायनिर्णय नाम की अपूर्व टीका लिखी है।
- न्यायपरिशृद्धि इस नाम के दो ग्रन्थों का पता चलता है, पहला आचार्य रामानुजरचित तथा दूसरा आचार्य वेक्कट-नाथ का लिखा हुआ है।
- स्थायभाष्य-अक्षपाद गौतम प्रणीत न्यायमुत्र पर वाल्स्या-यन (५०० ई०) ने न्यायभाष्य प्रस्तुत किया है।
- न्यायमञ्जरी—जयन्त मट्ट (९०० ई०) ने न्यायमञ्जरी नामक ग्रन्थ का निर्माण किया। यह न्यायदर्शन का विश्व-कोश है।
- स्थायमकरूव -- अर्द्धत वेदान्त पत का एक प्रामाणिक प्रत्य । इसके रुचियता आगन्दबीध भट्टारकाचार्य थे । चिरमुखा-चार्य न, जो तरहवी शती में बत्तमान थे, स्थायमकरस्द की व्याक्या की है। इससे मालूम होता है कि आगन्द-बीध नारहवी शती में हुए थे।
- न्यायमालाविस्तर—पूर्व मोमासा का माघवाचायं रवित एक ग्रन्थ, जो जैमिनीयन्यायमालाविस्तर कहलाता है। इसी प्रकार में इनका रचा उत्तर मीमाचा का ग्रन्थ वैयासिक-न्यायमाला है।
- न्यायमुक्तावली अप्यय दीर्कित रिचत न्यायमुक्तावली मध्यमत का अनुसरण करती हैं। उन्होंने स्वय ही इसकी एक टीका भी जिल्ली है।
- न्यायरकामणि—यह ब्रह्मसूत्र कं प्रथम अध्याय की शाङ्कर सिद्धान्तानुसारिणी व्याख्या है। व्याख्याकार अप्यय-दीक्षित है।
- न्यायरलमाला---(१) पार्धसारिथ मिश्र (१३०० ई०) ने कुमारिन्त के तन्त्रवार्तिक के आधार पर कर्ममीमासा विषयक यह ग्रन्थ प्रस्तुत किया है।
- (२) आवार्य रामानुअ ने न्यायरत्नमाला नामक एक ग्रन्थ रचा है। निश्चित हो इस ग्रन्थ में विशिष्टाईत की पुष्टि तथा बाज्कर मत का खण्डन हुआ है।
- न्यायरस्नाकर—भट्टपाद कुमारिल के क्लोकवार्तिक पर यह टीका (न्यायरस्नाकर) पार्यसारिल मिश्र (१३०० ६०) द्वारा प्रस्तुत हुई है।

- स्यायवारिक उथोतकर (मातवीं शती) ने वास्स्या-धन के ल्यायभाष्य पर यह वार्तिक प्रस्तुत किया। इस पर अनेक निवस्थ विद्याभ्षण एवं डा० कीथ द्वारा लिखे गये हैं। डा० गङ्गानाथ झाने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है।
- स्यायवातिकतात्त्रयं—वावस्पति मिश्रद्वारा प्रस्तुत स्याय-दर्शन पर यह टीका है जो उद्योतकर के वार्तिक के ऊपर लिखी गयी हैं। इस टीका की भी टीका उदयनाचार्यकृत साल्ययंपरिशांद है।
- न्यायवातिकतात्पर्यटीका—दे० 'न्यायवातिकतात्पर्य', दोनो समान है।
- न्यायव गितकतारपर्यपरिशुद्धि—उदयनाशार्यकृत यह न्याय-वालिकतारपर्यकी टीका है। इस परिशुद्धि पर वर्धमान उपाध्यायकुत 'प्रकाश' है।
- स्यायसार—भामर्वज (१०वी शताब्दी) द्वारा रचित स्यायसार स्याय शास्त्र का महस्वपूर्ण ग्रन्थ है। इस पर अठारह भाष्य पाये जाते हैं।
- स्यायसिद्धा अन-विशिष्टाहैत दर्शन पर आचार्य रामानुज-प्रणीत यह एक ग्रन्थ है। इस नाम का एक ग्रन्थ आचार्य बेच्चटनाथ ने भी रचा था।
- स्वासमुद्धा—(१) अयतीर्थाचार्य (गन्हहूवी शताब्दी) ने मालस्यत का विश्वेचन इस दम्य मे किया है। यह सम्थ 'ब्रह्ममूत्र' की टीका है। सम्भवतः यादवावार्थानं इस्ता कोई वृति किसी थी जो अभी तक प्रकाशित नहीं है। (२) गोमोस्बर (१४०० ई०) ने कुमारिक भट्ट के
- 'नानवासिक' पर न्यायनुषा नामक टीका प्रस्तुत की। वि म्याष्ट्रमुन्न-मन्त्रम्बत पांची अववाब विशेष कामकी है । कृष्ट में अन्यवाद गीतान ने 'न्यायमुन' प्रस्तुत किया। इस पर वारस्यायन मुनि का भाष्य है तथा इस पर अनेक टोकार एवं बुतियों 'न्यों गयी है। 'न्यायमुन' ही न्याय र्शन का मुन्त प्रन्य है और इसके रखिया गीतम ऋषि ही न्याय टर्सन के प्रवर्तक है। दे 'च्याय'।
- स्यायसूचीनिबन्ध-वाचस्पति मिश्र रचित उन्ही की न्याय-वास्तिकतात्पर्य टीका का यह परिकारट है। इसका रचना-काल ८९८ वि० है।

न्यायसूत्रभाष्य -- न्यायभाष्य काही अन्य नाम न्यायसूत्र-भाष्य है। इसे वात्स्यायन ने प्रस्तुत किया है।

न्यायसूत्रकृति — समहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में विश्वनाय न्यायसञ्ज्ञानन ने गौतमप्रणीत न्यायसूत्र पर यह वृत्ति रची।

न्यावस्थिति — न्यायस्थिति एक नैयायिक थे, जिनका उल्लेख विक्रम की छठी शताक्यी में हुए वासवदत्ता-कथाकार सबस्य ने किया है।

श्यायामृत-मोलहरी शताब्दी में व्यासराज स्वामी ने शाङ्कर वेदान्त की आलोचना त्यायामृत नामक ग्रन्थ द्वारा की। आचार्य श्रीनिवास तीय ने इस पर न्यायामृतप्रकाश नामक भाष्य लिखा है।

स्थायालक्कार—आंकण्ठ ने १०वी शताब्दी में यह न्याय-विषयक ग्रन्थ प्रस्तुत किया।

न्यायलोलावती —्यारहवीं शताब्दी में बल्लभ नामक न्याया-चार्य ने वैशेषिक दर्शन सम्बन्धी इस ग्रन्थ को प्रस्तुत किया।

स्थाम----आफ लोग अपनी साथना में अनेक दिब्ध नामों और वीजाश्रर मन्त्रों का प्रयोग करने हैं। वे धातु के दक्तरों पर नथा घट आदि पात्रों पर मन्त्र तथा मण्डल सोदेन हैं, साथ ही पुशा की अनेक मुझाओं (अंगुलियों के सकतों) का भी प्रयोग करते हैं, जिन्हें स्थाम कहते हैं। इसमें मन्त्राक्षर जीवने हुए दारीर के विभिन्न अगो का स्थां किया जाता है और भावना यह रहती हैं कि उन अगो में दिब्ध शक्ति आकर विराज रही हैं। अगन्यास, करन्यास, हुस्यादि-व्याह, मुझायाम आदि इनकें अनेक भेद हैं।

## α

प—यह व्यञ्जन वर्णो के पञ्चम वर्गका प्रथम अक्षर है। कामधेनुतन्त्र में इसका माहात्म्य निम्नाकित है

जत पर प्रवस्थामि पकाराजर सम्बयम । बतुर्वगप्रदं वर्ण शरुबन्दसमप्रभ्यः ।। पञ्चदेवसय वर्ण स्वय परम कुण्डली । पञ्चभाणसय वर्ण त्रिवानिकाहित सदा ।। त्रिपुणावाहित वर्णसासमादि तत्त्वस्तुतम् । सहामोक्तप्रद वर्ण हृदि भावस पार्वति ।। तन्त्रवाहस में इतने निम्माजिसत नाम पार्ये जाते हैं . पः परिभवता वीक्षणा कोहित प्रक्रमां रमा।
गृह्यकर्ता निष्धः बोष काल्यानिः सुबाहिता।
तपाः पाकनः पाका पपरेणुनिरञ्जनः ।
साबित्री पातिनी पानं वीरतस्यो धनुष्ठरः।।
दक्षपाब्यंव सेनानी मरीचि पवनः शनिः।
वुद्दशिक वीवनी कुम्मोऽकसं रेतां च मोहकः।।
मुकाहितीयमिन्द्राणी कोकाशी मन आसमा।

पक्षविजनी एकावशी—जब पूर्णिमा अथवा अमावस्था अग्रिम प्रतिपदाको आक्रान्त करतीहै (अर्थात् तिथिवृद्धिहो जाती है) तो यह पक्षविधनी कहलाती है। इसी प्रकार यदि एकादशी द्वादशी को आक्रान्त करती है (अर्थात् द्वादशी के दिन भी रहती हैं) तो वह भी पक्षवर्षिनी हैं। विष्णुभगवान् की सोने की प्रतिमाका उस दिन पूजन करना चाहिए। रात्रि में नृत्य, गान आदि करते हुए जाग-रण का विधान है। बैब्जब लोग ऐसे पक्ष की एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी को करते हैं। दे० पद्म०, ६.३८। पंक्तिवृषण बाह्यण-जिन बाह्यणो के बैठने से बह्यभोज की पिनत दूषित समझी जाती है, उनको पिनतदूषण कहा जाता है। ऐसे लोगों की बर्डालम्बी सूची है। हुज्य-कब्य के ब्रह्मभोज की पन्ति में यद्यपि नास्निक और अनीइवरवादियों को सम्मिलित करने का नियम न था तथापि उन्हें पक्ति से उठाने की शायद ही कभी नौबत आयी हो, क्योंकि जो हब्य-कब्य को मानता ही नहीं, यदि उसमे तनिक भी स्वाभिमान होगा तो वह ऐसे भोजो से सम्मिलित होना पसन्द न करेगा। पिकद्वपको की इतनी लम्बी मुची देखकर यह समझाजा सकताह कि पक्ति-पावन ब्राह्मणी की सख्या बहुत बडी नहीं हो सकती। ब्राह्मणसमदाय के अतिरिक्त अन्य वणः में पक्ति के नियमो वे पालन में बीलाई होना स्वाभाविक है।

पंदित्तवाबन बाह्यण — जिन बाद्यागों के भोजपिक में बैठने ये पिन पवित्र मानी जाती है. उनको पिनतपाबन कहने हे। इनमें प्राय आंत्रिय बाद्याग (वेदों का स्वाध्याय और पारायण करनेवाले) होते हैं। सहकार सम्बन्धी भोजों में पिनतपाबनता बाह्यणों की विषेचता मानी जाती थी, परम्तु वह भी सामृहिक न या। पिनतपाबन बाह्यण पिनतदुषण की अपेक्षा बहुत कम होते थे।

पञ्चककार--कच्छ, केश, कंघा, कडा और कृपाण बारण करना प्रस्थेकं सिक्ख के लिए आवश्यक हैं। 'क' अक्षर से प्रारम्भ होनेवाले ये ही पाँच शक्य (पदार्थ) पद्धानकार कहलाते हैं।

पत्रबहुण्या—मानभाउ सम्प्रदाय बाले जहाँ दतावेय को अपने सम्प्रदाय का संस्थापक मानते हैं बही वे बार यूगो के एक-एक नये प्रवर्तक भी मानते हैं। इस प्रकार वे कुल पाँच प्रबर्तकों की पूजा करते हैं। इन पाँच प्रवर्तकों को वे 'प्रहुक्कण' करते हैं।

पश्चामध्य—गाय से उलपर पाँच पदायों ( दूस. रही, पुत. योवर, योमुन) के मिलाने से पञ्चामध्य तैयार होता है, ओ हिल्दू शास्त्रों में बहुत ही। पित्रन माना गया है। अनैक अवसरो पर हमका गृह तथा शरीर की गृद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। प्रायश्चित्तों में इसका प्राय पान किया जाता है। पश्चामध्या—िसम्बात्त की प्रायंतपुरत्क का नाम पञ्चामध्यो है। इससे (१) जाजी (२) गिहरास (३) कीर्तन-मोहिला (४) मुलमणि और (५) आमा दो बार नामक पाँच पुस्ति-काओं का संबद्ध हैं। पांचों में से प्रथम रीम का खालमा सिक्सो हाग नित्य पाठ किया जाता है। ये संभी पारायण

पश्चाटपूर्णमा—इन बन में पूर्णमा देवी. की मूर्ति की पूजा का विधान है। एकअबत पढ़ित से आहार करने हुए पोच पूर्णमाओं अब बत करना चाहिए। बन के अन्त में पोच कलाों में क्रमश दुष्प, दिष, यृत, मणुनधा खेत बाकरा अरकर दान देना चाहिए। इसमें ममस्त मनारपों की पूर्ति होती है।

पश्चतप (पञ्चामितप) —हिन्दू तपस्या की एक पद्धांत। इसमें तपस्यां चार अम्तियों का ताप तो महन करता ही हैं जो यह अपने चारों ओर जलाता है, पाचवाँ मूर्य भी सिर पर तपता है। इसी को पञ्चामित तपस्या कहते हैं।

पञ्च तप अथवा पञ्चामिन तपस्या पोच वेदिक अमियां की उपासना या होमिकियां का परिवर्षित कप प्रतीत होता है। वेदिक पञ्चामियों के नाम है : दिलाणांगि (अव्याहार्यक्त), गार्हुप्त्य, आह्वनीत, सम्प्र और आवस्य्य। पण्डब्स्को — अहैतवंदान्त सम्बन्धी यह ग्रन्थ विचार्ष्य स्वामी (माचवाधार्य) हारा १४०७ वि० में ज्वा गया। यह अनुष्यु छन्द में ब्लोक्ब स्वतन्त्र ज्वा है। जैसा कि नम्प्र से ही प्रवर्ट है, यह पन्द्वह प्रकरणों में विभावत है और प्रकरण ग्रन्थ है। इसमें प्राप्त १५०० व्हलेक है।

पळ्डबेरोपासमा—अधिकांश विचारकों का कहुना है कि आवार्य शाक्कर ने गञ्चवेत्रीपासना की रीति चलात्री, विसमें विष्णु, सिन्न, मूर्य, गणेश और देवी परमात्म के इन पांचो करों में से एक को प्रधान मानकर और दोष को उत्तका अङ्गीभूत समझकर पूजा की जाती है। आचार्य ने पूराने पाञ्चराम, पाञ्चरत, पाण्यत, वास्त आदि मतों को एक समित्रत कर यह पञ्चये-उपासना प्रणाली आरस्य की। इसीलिए यह स्मातं प्रवित कहलाती है। आज भी साधारण समात्मपा प्रधान प्रधान प्रधान प्रधान प्रधान स्मातं प्रवित कहलाती है। आज भी साधारण समात्मपा प्रधान स्मातं प्रवित कहलाती है। आज भी साधारण समात्मपा प्रधान स्मातं प्रवित कहलाती है। आज भी साधारण समात्मपा प्रधान स्मातं प्रधान स्मातं प्रधान स्मातं प्रस्त करते हैं।

पञ्चपटल---आचार्यरामानुजरवित एक ग्रन्थ।

पञ्चपरूषय --पवित्र पश्च पल्लब है आम्न, अश्वरूप, बट, ज्लक्ष (पाकड) और उदुम्बर (गूलर )। घामिक इत्यो में इनका उपयोग कलश-स्वापन में होता है। दे० हेमाद्रि,

पञ्चपादिका—बंदान्तमूत्र के शांकर भाष्य के पाँचपादो पर ग्लीगयी एक टीका। शंकरशिष्य पदापाद (९०७ वि०) इसके निर्माता थे।

पत्रकाशिकावर्षण — आनजानद हवामी अर्हतमन के समर्थ विचारक वे । ये चादहबी रातास्वी विक प्राप्तम में हुए ये । दरहोने परायादावार्य कृत तक्क्षारिका की व्यक्षारिका-वर्षण नाम में टीका निक्षी हैं । इसकी आया प्राप्तक और आवासभीर हैं । इसमें अमानानद को महती विद्वता का परिचय मिनवर्षा है।

पञ्चपारिकाविषरण—गायावावायं कृत पञ्चपारिका गर पञ्चपारिकाविषरण नामस् टीका की रचना अर्डन बेदान्त के प्रस्प निज्ञान महारमा प्रकाशास्त्रपति ने की । अर्डत जगत् में गह टीका बहुत मान्य है। बाद के आवार्यों ने प्रकाशास्त्रपति (प्रकाशानुभव दनका अन्य नाम था ) को आवार्यक प्रमाण के रूप के उद्भुत क्या है। पञ्चपारिका-विवरण नामक दनके प्रस्य द्वारा अर्डतन का, विशेष कर प्रपादावायुष्ट के मत्र का अञ्चल प्रचार हुड़ा।

पञ्चिष जिल्हा गौरीकत---भाग्न शुन्छ तुनीया को यह बन किया जाता है, इस दिन उपवास का विधान है। राति के प्रारम्भ में गीळी मिट्टी से गौरी की पांच प्रतिसाएँ तथा दनमें पृथक् गौरी की प्रतिसा बनाकर स्वाधित करनी लाहिए। राति के प्रति प्रहुर में प्रतिसाको का मन्धीच्या-रण करते हुए भूष, कपूर, खुत, तीपक, पूथ्य, क्यां तथा नैबेबारि से पूजन करणा जाहिए। आनेवाले तीनो प्रहरों से मज़, पूज्य, नैबेदारि में निप्तता होगी चाहिए। दुवरे दिन प्रात एक सप्त्यीक बाह्यण को बुलाकर दान-दिल्या देकर उसका सम्मान करता जाहिए। तदकनदर गरीरो को प्रतिपाकों को किसी हुचिनी अथवा पोडी की पीठ पर विदाजमान करने उन्हें किसी नदो, गरीवर अथवा बूप में विसाजमान करने उन्हें जाहिए।

पश्चवद्या उपनिषद् — यह एक परवर्ती उपनिषद् हैं। इसमें ब्रह्मतत्त्व का निरूपण उसके पाँच रूपों के द्वारा किया गया है।

पञ्चमक्क वहा—पीच वृद्धा, यथा आझा, अरहस्य (पीपल), वह, एकत तथा उदुम्बर की पीतमां ही पञ्चमक्क दरू है। दे क हस्यकरपत, शानित रा । यही पञ्चमक्क दरू कहें जाते हैं। सम्प्रदायमेंद से पञ्चपरूजनों में कुछ हेरफेर भी हो जाता है, उदुम्बर और प्रकार के स्थान पर कुछ लोग पत्मत (कहहर) और बक्कुल (मीलिक्सी) के पत्र प्रहण करते हैं। अपर का वर्ष वेसमंद्रवासी है।

पञ्चमकार — तन्यवास्य में पञ्चमकारों का अर्थ एव उनके सान के फल आदि का विस्तृत न नजाँ पाया जाता है। ये तानिककों के आगर्सक्य है, इनके बिना साधक को किसो भी कार्य का अधिकार नहीं है। सदा साम, सन्स्य, मुद्रा और नैचून नामक पाँच मकारों से जगदिक्य की पूजा की जाती है। इसके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता और तत्त्वविद् पण्डित गण इससे रहित कमें की निस्दा करने हैं। प्रवासकार कर सहानिर्वाणतन्य के स्यारहवे पटल में इस प्रकार हैं:

मगणान करने में अस्टैरबर्च और परामृक्ति तथा माम कं अलंग में साक्षान नारायण्य का लगभ होता है। मुस्य भक्ता करते ही काजी का दर्गन होता है। मुद्रा के मेवन से विक्यूबर प्राप्त होता है। मेपून द्वारा सायक विव के गुज्य होता है, इसमें सशय नहीं। वस्तुत पञ्चमकार मुख्तः मानिक्त वृत्तियों के बहेतात्मक प्रतोक ये, पीछे अपने राज्यार्थ के छाम से ये विकृत हो गय। तन्त्रों की कुक्शांति का मुख्य कारण ये स्वृत्त पञ्चमकार ही हैं।

पञ्चमहापापनाशनद्वाबशी—श्वावण की डादशी अथवा पूर्णिमा के दिन इस अत का अनुष्ठान करना चाहिए। वर्ता को भगवान् के बारह रूपों का पूजन करना चाहिए। अमावस्या के दिन तिल, मूँग, गुड तथा अक्षत का मैंबैस बनाकर अर्पित करने का विधान है। पक्क रत्नो को दान में देना चाहिए। इस बत के आचरण से मनुष्य पीच महा पापों से वैसे ही मुक्त हो जाता है, जैसे इन्द्र, अहल्या, चन्द्र तथा बिल अपने महापापों से मुक्त हुए थे।

पक्कमहामूतकत— जैत्र शुक्ल पद्धमीको यह प्रत प्रारम्भ होता है। इसमें पद्ध भूतो (पृथ्वी, जल, अमिन, बायुतचा आकाश) के रूप में भगवान् हिर की पूजा होती है। एक वर्षतक यह अनुष्ठान जलता है। वर्षके अन्त में वस्त्रो का दान करना चाहिए।

पद्मभीवत — मार्गशीर्ष गुक्क पद्मभी को इसका अनुष्ठात किया जाता है । मुर्योद्ध होने पर वत सम्बन्धी कर्मों को प्रारम्भ कर देना माहिए। मुद्दर्ग, राजत, पीतक, ताझ या कारण की करमी जो की प्रतिमा अथवा किसी बदन के टुकड़े पर उनकी आइति बनाकर, चरणो से लगाकर सस्तक तक फूल, फल तथा अन्यान्य भरूर-भोज्य पदार्थी ते पूजन करना चाहिए। सचया नार्गर्थ को पूण, केसर तथा मिस्टान्नादि से मिज्जत करके एक प्रस्थ अक्षत तथा पुत से पुरित्त पात्र को दान से देना चाहिए। सन्तर बहु है "जियो हुदयं प्रसादतु।" वर्ष के प्रत्येक मास में जश्मो का पूजन भिन्न-भिन्न नामों से करने का विधान है। तद-नला रुदयी की प्रतिमा का भी दान कर दिया जाय, ऐसा

पश्चमृतिकत — चंत्र श्वस्त्र पञ्चमी को यह बत प्रारम्भ होना है। इस दिन उपवास करते हुए भगवान के आयुषी, गङ्ख, चक्त, गदा तथा पदा और पृथ्वी की आवृतिवर्ग एक हो परिचि में कस्त्र के लेग से लीचना तथा उनका पूजन करना चाहिए। प्रत्येक मास की पञ्चमी के दिन यह मब कुरव होना चाहिए। बर्यान्त में पांच रंग के बस्त्रों का दान करना चाहिए। वस्त्रिस में पांच रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए। वस्त्रिस से पांच रंग के वस्त्रों का दान सरमा चाहिए। इस्त्रे अनुष्ठान मे राजमूय यज्ञ का पृथ्य प्राप्त होता है।

पञ्चरला—पञ्च रल हं—होतक, विद्वन, लहनुनिया, पप-गग तथा मुका (इच्यकल्पतक, तैरवकाण्किक काण्ड, ३६६)। हेमाद्वि (१४७) के अनुसाग पञ्च रत्नो मे सुवर्ग, पजत, मोती, मृंगा तथा काजावर्त सम्मिलत है। पञ्च रत्नो का वर्षामक हत्यों भे बहुषा उपयोग होता है। ये माङ्गलिक माने जाते हैं।

पञ्चरत्नस्तव--- यह अप्पय दीक्षित कृत स्त्रोत्र ग्रन्थ है। पञ्चरात्ररक्षा----आचार्य रामानुज कृत एक वैष्णव ग्रन्थ है। पाण्यताज्ञक्कात — चिलाहार राजा गण्यारादित्य (शक सं-१०३२-१११०) के एक तान्नपत्र में इस वस का उल्लेक है। वैशास मास में चन्नप्रस्तृत्य के समय यह वस क्या गया था। मस्स्यपुराण (अल्याया २८१) में यह सिस्तार से स्वित है। किसी रुज्य तिथि, चन्नप्र अथवा सूर्य प्रहण के समय अथवा मुगादि तिथि को पांच काल्य के हल तथा गांच हो दुवर्ण के हल और सम बेला है।

पञ्चितिक साह्यम-सामवेदीय ब्राह्मण ग्रन्थो मे ताण्डय बाह्यण सबसे अधिक प्रसिद्ध है । इसमें पत्रीस अध्याय है इसलिए यह पश्चविश बाह्मण भी कहलाता है। इसके प्रथम अध्याय में यजरात्मक मन्त्रसमूह है, दूसरे और तीसरे अध्याय में बहस्तोम का विषय है। छठे अध्याय में अग्नि-ष्टोम की प्रशंसा है। इस तरह अनेक प्रकार के याग-यज्ञी का वर्णन है। पर्णन्याय, प्रकृति-विकृतिलक्षण, मल प्रकृति विचार, भावना का कारणादि ज्ञान, बोड्य ऋत्विकपरि-चय, मोमप्रकाशपरिचय, सहस्र सबन्सरसाच्य तथा विश्व-सष्टसाध्य मुत्रो के सम्पादन की विधि इसमे पायी जातो हैं। इनके सिवा तरह-तरह के उपारूयान और इतिहास की जानने योग्य बाते लिखी गयी है। इस ग्रन्थ में सोमयाग की विधि और उस सम्बन्ध के सामगान विशेष रूप से हैं, साथ ही कीन सत्र एक दिन रहेगा, कीन सी दिन रहेगा और माल भर रहेगा, कौन सौ वर्ष रहेगा और कीन एक हेजार वर्ष रहेगा इस वात की व्यवस्थाएँ भी है। सायणा-चार्य इसके भाष्यकार और हरिस्वामी बलिकार है।

पञ्चिविषयुत्र — क्रुक् मन्त्र। को सामगान में परिणत करने की विधि के सम्बन्ध में सामवद के बहुत से मृत्र ग्रन्थ हैं। इनमें में एक का नाम 'पञ्चिविषयुत्र' हैं और इसरे का 'प्रतिकृत्यन्त्र'। ये ग्रन्थ काल्यायन के लिखे कहन्नानं है। पञ्चिविषयुत्र में दो प्रगाटक है।

पण्डांशिल —माध्ययांग के दो ऐतिहासिक आधार्यों का उन्लेख महाभारत में आता है, ये हैं पद्धाशिख एव वार्य-गण्य। पाझरात्रों का विश्वसार हैं कि उनके मत की दार्श-निक शिक्षाओं अवनंक पद्धाशिख है, व्यक्ति वेद्याय प्रमे साम्ययोग के विद्यारती गर आधारित है।

पञ्चितिहान्तिका-ज्योतिविद् बराहमिहिर का लिखा ज्यो-तिषशास्त्रविषयक एक ग्रन्थ । इसमे ग्रहगति सम्बन्धी प्राचीन आचार्यों के पाँच सिद्धान्तों का निरूपण है। पण्डित सुधाकर द्विवेदी और मिस्टर यीवो ने मिलकर इसे सम्यादित और प्रकाशित कराया है।

पञ्चामृत — देव गृतियो पर पञ्चामृत चताने की प्रशा अति प्राचीन है। विविध प्रशासी के पश्चात् पञ्चामृत (दुग्ध, दिंध, पृत, शर्करा एवं मधु) से गृति को स्नान कराया जाता है तथा दनके बाद धातु के खिदित पात्र से दुग्ध-पत्रक द्वारा अभिषेक करते हैं। पञ्चामृत स्नान करागे समय वेदसन्त्रों का अलग-अलग उज्जारण किया जाता है। गालग्राम को जिस पञ्चामृत में नहलाते हैं उसे प्रसाद के रूप में अलज प्रहुण करते हैं।

पञ्चायतनपुजा-इस पुजा की प्रथा किसी विद्वान वार्सिक व्यवस्थापक की सूझ है। किन्सू किसने और कब इसे आरम्भ किया यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। पञ्जायतन पजा के रूप में पाँच देवो (विष्ण, शिव, दर्गा, सर्य और गणेश) की नियमित पूजा स्मातों के लिए बतायी गयी है। अनेक विदानों का कथन है कि शक्कराचार्य ने इस प्रथाका आरम्भ किया। कुछ इसको कुमारिल भट्ट हारा प्रवर्तित मानले हैं, जबकि अन्य इसे और भी प्राचीन बतलाते हैं । इतना स्पष्ट है कि पञ्चायतन पूजा उस समय प्रारम्भ हुई जब ब्रह्माका महत्व कम हो चका था एव उपर्युक्त पाँच देवता प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। कुछ विद्वान इसका आरम्भ मातवी शताब्दी ई० से बतलाते हैं। पञ्जायतन के पाँचो देवताओं पर पाँच उपनिषदे इस काल में रची गयी जो अधर्वशिरस नाम ने सगहीत है। वे निश्चय ही साम्प्रदायिक उपनिषदे हैं। इस पूजापद्धति मे अस्य देवताओं के ये प्रतिनिधि (पञ्चायतन) है। इसीलिए सामान्य हिन्द पाँचों के साथ अन्य देवों की पूजा भी कर सकता है।

पण्याल बाप्त्रस्थ — ऋक् सहिता के कमपाट के प्रवर्त्तत आचार्य । प्रातिशास्त्र (११.१) में ये केवल 'वाफ्रव्य' कहें गये हैं। प्रातिशास्त्र्य से यहाने मालूम होता है कि कुरू-ब्याल गोग जैस कमपाट के चलते को हुए, उसी तरह कोसल-विदह के लोग अर्थात् शासल समुदाय वाले परपाट के प्रवर्त्तत थे। परपाट से शब्दो की ठीक विवेचना की रक्षा और कमपाट से मन्त्रों के ठीक-ठीक क्रम की रक्षा अपि-प्रति हैं। प्**ञ्बोकरण-पणि** ३८३

विज्ञक्षेकरण--- शङ्कराचार्य रचित मौलिक लघुन्चनाओं में एक पिक्रीकरण भी है।

पञ्चीकरणवार्तिक—शाङ्करमत के आवार्यों में सबसे अधिक प्रतिस्ठाप्राप्त मुरेक्वराचार्य (पूर्वाधम में मण्डनमिध) ने जिन अनेक प्रन्यों की, रचना की उनमें से पञ्चीकरण-वार्तिक मी एक है।

पक्षाताह्व — मिक्क तीर्थ रेशावर वाने वाले मार्थ पर तक-तिवाल में एक स्टेशन वार्ग तथा हतन अव्याव से दो मील दिवाण यह स्थान है। इस नाम की एक विश्वित कहानी है। एक समय वणी कत्याने नामक की एक विश्वित कहानी है। एक समय वणी कत्याने नामक कारित है का उपहुक्त काम-यास के जल की अपनी शक्ति से क्षीत्रकर पहाड के उपर अपने कक्ये में कर लिया। यह कट्ट गृह नामक से न महा गया। अपने में उन्होंने अपनी शक्ति से समूर्ण जल वीव लिया। जल को जाता देक्कर बली कत्यारों पीर ने एक विशाल पर्वतक्षण्ड उसर से गिरा दिया। वर्तव को आता देल गृह नामक ने अपने हाथ का पद्मा लगावर उसे गीर्क दिया। आज भी वह हाथ के पट्जे का निशान इस सीर्थ में विश्वमान हैं। बैशाक की प्रतिपदा को यहा रूस सीर्थ में विश्वमान हैं। बैशाक की प्रतिपदा को यहा

पटलवाठ—कियो गृह, पत्र अववा तन्त्री गर को तान्त्रिक प्रश्न जिये वाते हैं उनको 'पटल' कहते हैं। उनके पारावण को गटलगाठ कहा जाता है। पटल कियी योग्य व्यक्ति द्वारा हो अद्भित होना चाहिए। अयोग्य पुरुष द्वारा तैयार गटलाटिका प्रश्ना निषिद हैं।

पण्डित—यह एक विरुद्ध है। 'पण्डित' का प्रयोग प्रथमत उपनिवदों में हुआ हैं (ब् ज् उ के ३,८१,६४,१६,१०) छा॰ उ०,६१४,०, मुण्डिक, १,०,८ आदि।) इतका मूळ अर्थ है 'जिस्को पट्डा (यस्तद्विवितिनो बृद्धि) प्राप्त हो गयी हो। । यह विरुद्ध कपाने की प्रथा है।

पश्चितराज जगन्नाथ—पश्चितराज जगन्नाथ भट्टोजि-दीक्षित के गुरु शोक्कृष्ण दीक्षित के पुत्र तथा वीरेस्वर तीक्षित के शिष्य थे।

दर्शन, तकं व्याकरण आदि शास्त्रों के गम्भीर विद्यान् होने के साथ ही ये साहित्यशास्त्र के प्रमुख लक्षण प्रस्थकार और श्रेष्ठ काक्यरचियता भी थे। संस्कृत साहित्य के अपने प्रक्यात आलोचनाप्रस्थ रसगङ्काधर भे इन्होंने अर्कनारादि के उदाहरण के लिए केवल स्वरंचित करिवाजों का ही प्रयोग किया है। काल्य क्षेत्र में इनकी रचनार्ये भामिनीबिलास, करणालहरी, गङ्गालहरी आदि के क्या में करमन्त भएर है। शाहजहीं के दिल्ली दरबार में ये गळपीलत भी रहे थे।

पण्डितराज साहित्यबास्त्री के रूप में अधिक प्रस्थात है। किन्तु हृदय से ये कत्मरसपूर्ण भक्त और धार्मिक प्रवृत्ति के ये। इनके सन्य भागिनीविलास, रस-राङ्गाधर और पांच लहरी रचनाएँ इस बात की पृष्टिक करती है।

पिकाराध्य —वीरजैसें (लिङ्गायतो) की उत्पत्ति के बारें में विभिन्न नत हैं। परम्परा ग्रह हैं कि यह मण्डराय पाँच लेक्सासियों डारा स्वापित हुआ, जो मिश्र-मिल बुधों में खिब के मत्तक से उत्पन्न हुए मानें जाने हैं। उनके नाम है—एकोराम, पिछताराध्य, रेबण, मरूल एवं विश्वाराध्य। ये अति प्राचीन ये। महात्मा वत्तव को इनके डारा स्वापित मत का पुनर्वाहरण माना जाता है। हुछ प्रारम्भिक प्रची में यह भी कहा गया है कि ये पीचों तमन के प्रवक्तानीन ये। उत्पर्वक नाम जीक प्राचीन मठों के प्रथम महत्त्वों के है। पिछताराध्य नत्यल के निकट श्रीगैल मठ के प्रथम महत्त्वों के स्वत्त महत्त्वाराध्य नत्यल के निकट श्रीगैल मठ के प्रथम महत्त्वा कि

विष— कृष्येद में पणि नाम से ऐसे व्यक्ति अधवा महुह का बोध होना हैं जो घर्नी है किन्तु देवलाओं का यक नहीं करता तथा प्ररोहितों को देखिया नहीं देता। अतार बहु देवलांगियों की चृणा का पात्र है। देवो को घर्णियों के उत्तर आक्रमण करने को कहा गया है। आगे यह उल्लेख उनकी हार तथा वध के साथ हुआ है। कुछ परिच्छेदों में पणि पौराणिक देख है, जो स्वर्गीय गायों अथवा काला कींद्र जल को रोकते हैं। उनके पान इन्द्र की दूती नरमा भंजी आती है (ऋ० १०.१०८)। कृष्येद (८६६,१०; ७६,२) में दस्सु, मुध्वाल् एव प्रयिन् के रूप में भी

यह तिरुचय करना किंठन है कि पणि कौन थे। राष के भतानुसार यह शब्द 'पण = विनिमय' ने बना है तथा पणि वह ब्यक्ति है जो बिना बदले के कुछ नहीं दे सकता। इस सत का समर्थन जिमर तथा कुछवा नहीं के किया है। जहिंगने ने हम पार्थक्य के कारण पणिओं को यहाँ ३८४ पश्चरपुर-पत्रवत

का आदिवासी व्यवसायी माना है । ये अपने सार्थ अर ब, पिचियों एशिया तथा उत्तरी अक्षीका में अंतरे से और परिचा के प्रकार सुद्ध करने को अस्तुन रहते थे। दस्यु अथवा दास शब्द के प्रमानों के आधार पर उत्पर्धक मत पुष्ट होता है। किल्यु आवश्यक कि आयों के देवों की पूजा न करते वाल्यु आवश्यक कि आयों के देवों की पूजा न करते वाल्यों के बारे में और भी कुछ सोचा जाय। इन्हें धर्मितरचेला, लोगी और दिसक आयारारी कहा जा मकता है। ये आर्थ और अनार्थ दोनों हो सकते हैं। हिलकीय ने हन्हें स्ट्रांबों डारा उत्तिक्वात पनियम जाति के तुष्य माना है, जिमका सम्बन्ध दहा (दाल) लोगों से था। धितिनिश्या प्रनका पदिचमी उप-निवेश था, जहीं ये मारत में ब्याणिक वस्तुएँ, लिप्, कला आदि ले पर्ध।

पण्डरपुर---महाराष्ट्र पदेश का प्रयान नीर्था महाराष्ट्र सन्तों के आराध्य मगवान विष्णु यहां अधिष्टित है जो निहुत्व कहे जाते हैं। शमवत पुष्पते की भिक्त से रीक्त के भगवान् जब सामने प्रकट हुए तो भण्ण ने उनके बैठने के लिए ईट (चिट) घर दी (बक)। इससे मगवान् का नाम 'विद्रुक्त' पढ गया है। देवशवनी और देवोत्थानी एकादगी को बारकरी सम्प्रदाध के लोग यहां यात्रा करने आते है। यात्रा को हो बारी देना कहते हैं। भवत पुष्पदिक इन धाम के प्रनिच्छाना माने जाने है। संन तुकाराम, जानंदबर, नामदब, रीका-चौका, ननहरि आदि भवतों की यह निवान-भूमि रही है। पदरपुर भीमा नदी के तट पर है, जिसे यहां चन्द्रमाणा भी कहते हैं।

पतक्षल काष्य — एक ऋषि का नाम, जिनका उल्लेख दो बार बृहदारण्यक उपनिषद् (३३,१.७,१) में हुआ है। वेबर के मनानुमार उनका नाम कपिठ तथा धनक्काल (साक्ययोग प्रणार्जा के प्रवर्तक) नामो का पूर्व रूप है, इसा में आगे चलकर दो दर्धनकार ऋषिनामो का विकास हुआ।

पतक्रालि—(१) संस्कृत व्याकरण के इतिहास में पतक्राल का महामाध्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस ग्रन्थ की महत्ता व्याकरण शास्त्र की उपययेवता के अतिरिस्त तत्काकीन सामाजिक, सास्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एक राजनीतिक दशाओं एर भी प्रकाश डास्त्र के कारण है। प्रत्य की शैली भी बुटकुओं जैसी विनोदपूर्ण, प्रस्को-त्तरमयी साथ ही गम्भीर विन्तनबहुल है। इसी लिए यहाँ भाष्य शब्द के साथ 'महा' विशेषण सार्यक होता है।

(२) योगदर्शन के निर्माता ऋषि भी पतन्त्रिन कहें आते हैं। महाभाष्यकार एव योगदर्शनकार दोनों पतञ्जिक एक हैं अयवा नहीं; ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। परन्तु दोनों एक हो सकते हैं। महाभाष्यकार पत्रकचिक दूसरी शती ई० पू० के प्रारम्भ में हुए थे। सूत्रवीकी की पत्रनाएं प्रायः इस काल तक और इसके आगे भी होती रही। अतः भाष्यकार योगस्त्रकार भी हो सकते हैं। दे० 'योगदर्शन'।

पताका--- इस शब्द का प्राना प्रयोग अद्भृत बाह्यण में हुआ है। इसका वैदिक पर्याय 'केनु' है। धार्मिक कुरयों में देवताओं के रख के प्रतीक रूप में पताका की स्थापना होती है।

पति—पापुरत सम्बदाय में तीन तम्ब प्रधान है—पित, पणु और पात्रा। जिब हो पति है, मनुष्य उनके पत्रु हैं जो पात्रा (तासारिक माया) से बेंगे न्हले हैं। 'पित' अयश जिन के अनुषह में हो पत्रु (मनुष्य) पात्र (नासारिक वस्पन) में मुक्त होता है। दें० पाश्चरत-सम्बदाय'।

पित-सबु-पाराम्—पात्गत-मध्याय को तरह वीव माध्याय में भी जीव माध्र पणु कहलाते हैं। उसके पति पणुरित अर्वाग् महेस्बर शिव है। मल, कमं, माथा और रोधधर्णित ये बार पाल हैं। स्वाभाविक अपविवता का नाम मल हैं, ओ दृक् और क्रिया शक्ति को बके रहता है। धर्माधर्म का नाम कमें हैं। प्रख्य में जिसके भीतर सभी कार्य ममा आते हैं और सुष्टि में जिससे सभी कार्य निकलते हैं, उसे माया कहते हैं। पुष्टव को गति में एकावट डाजनेवाले कमें गोयपवित कहलाते हैं।

पत्रकत---यह सदस्सर ब्रन है। एक वर्ष तक इसका अनुष्ठान होता है। इसमें स्त्री एक पान, मुप्तानो तथा चूना किमी श्री या पृत्रव को द्वारा में दे देती है। वर्ष के अस्त मे मुदर्ग अध्या रजत का पान तथा चूने के रूप में मोतियों का दान किया आता है। ऐसी स्त्री न कभी दुर्भोग्यसन रहती और न उसके मुख से दुर्गण्य आती है। पिक्ट्रल्—मार्ग बनाने वाला, नियम निर्मारित करने वाला ।
यह शाबर क्षावेद तथा अन्य संदिताओं में अनेक बार स्थवहत है। इसकी महता आदि काल से ही यथ कीअने के कामें से सम्बन्धित है। यह विवेदण अनिवेद (वित्तिः संग्र ते सम्बन्धित है। यह विवेदण अनिवेद (वित्तिः प्रवृक्त हुवा है कि प्रारम्भिक काल में आगे बढ़ने के लिए आमं अमिन जलाने यो उत्तर प्रकाश में बजने वे दो पूर्णा को भी परिक्रत् कहा गया है, अमेरिक वह पद्मुक्त में रक्षा करता था। ऋषियों को भी पिक्रत् कहा गया है, अन्होंने बमाज को प्रयस्त जान का मार्ग दिवलाय। । प्रकृति क्षात्र को स्वयः कान का मार्ग दिवलाय। ।

जरण चतुर्थीश हुआ।

(२) छन्द के जनुर्थीश के अर्थ में इसका प्रशेग ऋष्वेद शेही होने लगा। पीछे भी इस आर्थी में इसका प्रयोग हुआ। है. किन्तु बाह्यणों में इससे 'सर्ज्य' का भी बीध होता है।

चौपायों के लिए व्यवहत होता है और जिसके नाते एक

- (३) मन्त कवियों के पूरेगीत अववा मजन को भी ओकभाषा में पद कहा जाना है। व्यक्ति क्षेत्र में ऐसे पढ़ों का महत्त्वपूर्ण स्थान है।
- पडकरमाद बैब्जन गीनों का एक सपह । चैनन्य साहित्या-न्तर्गन १८वी जताब्दी के प्रारम्भ में वैज्यबदाम ने इस प्रस्थ की रचना की । यह छोटे-छोटे पदीं (छन्दी) का सपह हैं।
- पदयोजनिका शङ्कराचार्य कृत उपदेशसाहस्त्री पर स्वामी रामतीर्थ ने पदयोजनिका नाम को टीका लिखी है। इसका रचनाकाल मत्रहवी शताब्दी है।
- पदार्थ—पद (जब्द) का बाज्य या कवनीय आशय, बस्तुतस्व । वैसेविक दर्जन के अनुतार पदार्थ छ है—(१) द्रव्य (२) नृज (१) कर्म (४) सामान्य (५) विशेष (६) समवाय । इन पदार्थों के सन्यक् ज्ञान से ही मोख प्राप्त होता है। देव वैजीविक दर्जन ।
- पदार्थकीमुदो---माध्व मतावलम्दी आचार्य वेदेश तीर्थ (१८ वी शताब्दी) ने इस ग्रन्थ की रचना की ।
- पवार्यक्षमंसग्रह प्रशस्तपाद का पदार्थक्षमंग्रह नामक ग्रन्थ वैशेषिक दर्शन का भाष्य कहलाता है। परन्तु यह भाष्य नही, सुत्रों के आधार पर बना हुआ स्वतन्त्र भन्य है।

पवार्षमाला---सत्रहवी शताब्दी के प्रारम्भिक काल में लीगाक्षिभास्कर ने न्याय (पूर्वमीमासा) विषयक इस ग्रन्थ को लिखा।

पद्मार्थकत— नागंशों चुल्ल दशमी को यह बत प्रारम्भ किया जाता है। इस दिन उपवास रकते हुए दिवसाओं के साम दशों दिशाओं का पुजन करना चाहिए। एक वर्ष तक इसका जनुष्ठान होता है। वर्ष के अन्त में गोदान करने का विचान है। इससे सकत्य की लिंदि होती है। पद्मार्थमतह— आपार्थ में प्रारम्भ कर की विचान है। किया प्रारम्भ के स्वाप्य प्रारम्भ के साम के प्रारम्भ किया पार्थ के साम के प्रारम्भ किया पार्थ के साम के साम

- पभक्रयोग—(१) रविवार को यदि सप्तमीविद्धा पष्ठी पडे तो पद्मक्रयोग होता है, जो सहस्र सूर्यग्रहणों के समान पृष्य-साली है। द० व्रतराव, २४९।
- (२) मूर्य विशासा नक्षत्र पर हो। तथा वन्द्र कृत्तिका नक्षत्र पर, तब पद्मक योग होता है। दे० हमाद्रिका चतु-वर्गचिन्तामणि।
- (३) जीमृतबाहृत के 'कालविवेक' के अनुसार जब सूर्य विशासा नक्षत्र के तृतीय पाद में तथा चन्द्रमा कृत्तिका के प्रथम पाद में हो तब प्रथक योग बनता है।
- प्यमाभ—(१) बिध्युका एक पर्याय । इसका अर्थ है 'जिस ती नामि में कमक है।' कपक विश्व का मुध्यि और प्रजा के विकास का प्रतीक है। पुराण के अनुसार इसी कमक से बह्या की उत्पत्ति हुई है इसकिए ब्रह्मा को 'कमक-योनि' अथवा 'प्ययोगि' भी क ते हैं।
- (ः) कात्यायनसूत्र के अनेक भाष्यकारों में पद्मनाभ भी एक हैं।

व्यानाम सीर्ष—आचार्य मध्य के शिष्य । इन्होने माध्यरिका अनुव्यास्त्रान को, जो बंदानतृत्त्र का व्याप्य विवरण है, टांका जिल्ली । यह 'मन्याय ग्याप्य की नाम मे प्रसिद्ध है। युमनाम तीर्थ (शीमन)—आचार्य मध्य दंहत्याण करते समय अपने शिष्य प्रधानाम तीर्थ को रामकद्मजी की मृति और शाख्याम शिख्य देकर कह सर्थ पे कि तुम भैरे नत ना प्रचार करते हिन्दा । गुरु के उपदेशानुसार प्रधानाम ने चार सठ करते रिद्धा । गुरु के उपदेशानुसार प्रधानाम ने ये बहुत बवे विद्यान् थे और चालुक्य राजधानी कल्याण में रहते थे। एक बार इनका शास्त्रार्थ मजानावार्य से हुता। शोधन भट्ट शास्त्रार्थ में हार गये और इस्होंने बैण्णवस्प स्वीकार कर लिखा। तब इसका नाम परमाप्ताचार्य पड़ा। मध्वाचार्य के बाद ये ही आवार्य पदासीन हुए। पर्यनाभा-चार्य ने मध्य के ग्रन्थों की टीकाएँ भी लिखी और सप्र-दाय का अच्छा। विस्सार किया। ये नेरहवी अतार्थी में वर्षमान थे।

पद्मनाभ्यास्त्रों — आदिवन गुक्त द्वादशी को इस दत का आरस्म होता है। एक कल्का की स्वापना करके उसमे भगवान् पपनाभ (विष्णु) की प्रतिमा प्रदाजनान की जाती है, उसका बन्दन, अकत, पृष्प, पूप, दीप, नैनेबादि से पूजन होता है। दूसरे दिन उसे दोन में दे दिया जाता है।

पद्मपादिका--- (पञ्चपादिका) अंकराचार्य के जिल्य पप्रापा-दक्त एक दार्शनिक प्रत्य । इसके ऊपर प्रवीधपरिशोधिनी नाम की एक टीका है, जिसके रचयिता नरसिंहस्वरूप के शिष्य आस्मस्यक्त थे।

यहमयुराण — उससे गांव नयन हे—(१) मृष्टिन्यण्ड (२) मृष्टिन्यण्ड (३) स्वामंत्रण्ड (४) प्रातालन्यण्ड और (४) उत्तरन्यण्ड (३) स्वामंत्रण्ड (४) प्रातालन्यण्ड और (४) उत्तरन्यण्ड (३) स्वीभागवन के अतिरिक्त, जिमके मन से मार्कष्ट्रय पुराण द्वारा है, नव पुराण द्वारा हो तो दूबरा स्वान देते हैं और इस बात पर एक्सन है कि परापुराण में ५४,००० स्लोक है। वेसक सहानीवर्यप्राण के सत में इसमें १५,००० स्लोक होने चाहिए। उसमें हिर्ण्यम प्य (मुनहर्रं कमल) में ममार की उत्पत्ति का वृत्तात्व विचित है, इस्तिला इस पराण की वृत्यकन पद्म कहते हैं। मृष्टि-सण्ड के ३६वे अध्याय में दक्कते हैं। मृष्टि-सण्ड के ३६वे अध्याय में दक्कते हैं। मृष्टि-सण्ड के ३६वे अध्याय में दक्कते हैं। किमने समार की उत्पत्ति का मनिवस्तर वर्णन है और इसमें हैं मत्स्यपुराण की उत्तर सा समर्यन होता है।

नीचे लिखी छोटी-छोटी पोषियां पद्मपुराण के अन्तर्गत मानी जानी है.

(१) अध्य-मृतिपर्व (२) अयोध्यामाहात्म्य (३) उत्पन्नास्यमाहात्म्य (४) कदलीपुरमाहात्म्य (५) कमलालयमाहात्म्य (६) कपिलगीता (७) करवीरमाहात्म्य (८) कर्मगीता (१) कत्यालकाण्ड (१०) कायस्थोत्पत्ति ओर कायस्थस्थितिनिरूपण (११) कालिञ्जरमाहातम्य (१२) कालिन्दीमाहात्म्य (१३) काञ्चीमहात्म्य (१४) कृष्णनक्षत्रमाहात्म्य (१५) केदार-कल्प (१६) गणपतिसहस्रनाम (१७) गौतमीमाहान्म्य (१८) चित्रगुप्तकथा (१९) जगन्नाथमाहात्म्य तप्तमुद्राधारणमाहात्म्य (२१) तीर्यमाहात्म्य त्र्यम्बकमाहातम्य (२३) देविकामाहात्म्य (२४) धर्मास्य-माहात्म्य (२५) ध्यानयोगसार (२६) पंचवटीमाहात्म्य (२७) पायिनीमाहातम्य (२८) प्रयागमाहातम्य (२९) फाल्गुनीक्रुष्ण-विजयामाहात्म्य (३०) भक्तवत्मलमाहात्म्य (३१) भस्ममाहात्म्य (३२) भागवतमाहान्म्य (३३) भीमा-माहात्म्य (३८) भूतेश्वरतीर्थमाहात्म्य (३५) मलमास-माहातम्य (३६) मल्लादिसहस्रनाम स्तोत्र (३७) यमुना-माहान्म्य (३८) राजराजेश्वरयोग कथा (३९) रामसहस्र-नाम स्तोत्र (४०) रुक्माङ्गदकथा (४१) रुद्रहृदय (४०) रेणुकामहत्त्रनाम (४-) विकृतजननशान्तिविधान (४४) विष्णुसहस्रनाम (४५) वृन्दावनमाहात्म्य (४६) वे दूटस्तोत्र (४७) वेदान्तसार शि**वसहन्त्रनाम** (४८) वेण्योपास्थान (४९) वैतरणी बताद्यापनविधि (५०) वैद्यनाथमाहात्म्य (५१) वैशास्त्रमाहातम्य (५२) शिवगीता (५३) शताश्व-विजय ( ५४ ) शिबालयमाहात्म्य ( ५५ ) शिवसहरानाम स्तोत्र (५६) घीतलास्तोत्र (५७) जोशीपरमाहारम्य (५८) इवेतगिरिमाहातम्य ( ५९ ) सङ्कटनामाध्टक (६०) सत्यो-पास्थान (६१) सरस्वत्यब्टक (६२) सिन्ध्रागिरिमाहारम्य (६३) सुदर्शनमाहात्म्य (६४) हनुमत्कवच (६५) हरिङ्च-न्द्रोपारूयान (६६) हरिनालिकावतकथा (६**७) हर्षेद**वर-माहात्भ्य (६८) होलिकामाहात्म्य इत्यादि ।

पद्मसंहिता—यह प्राय गबसे प्राचीन संहित। मानी जाती है, जिससे बार खण्ड है—आनपार, योगपार, क्रियापार एव चयापार। केवल दो ही सहिताओं 'पथ' तथा 'दिब्लू-तन्य' में उपर्युक्त बार खण्डों का प्रतिपादन हुआ है। अधिकाल सहिताएँ केवल क्रिया एवं चयपियारो का ही वर्णन करती है।

पब्नावली — र्वतन्य सप्रदाय के महात्मा रूप गोस्वामी द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक।

पंच (पथ) — यह शब्द धार्मिक सम्प्रदाय का द्यीतक है। प्रायः निर्गणवादी सन्तीं द्वारा चलाये गये सम्प्रदायों को पम्परम्-परमहेस ३८७

पंथ कहते हैं। यथा कबीरपन्थ, नानकपन्थ, दादूपन्थ आदि।

क्करम्—तिमलगाडुके श्रीव मन्तिरो में बाह्यभेतर पुजारी को 'पन्दरम्' कहते हैं। इस देव के श्रीव मन्दिरों से शास्त्र-शिक्त मिन्नता नहीं है। वे कोशी हिन्दुओं, स्माती, साभारण श्रीवी, सिद्धानक्वतियों एवं लिङ्गायती के लिए कुले रहते हैं। इनमें पुजारी बाह्यण होते हैं, किन्तु कुछ छोटे मन्दिरों से रम्दरम् (अबाह्यण श्रीव) लोग ज्यवंक का कार्य करते हैं।

क्ला—मध्य प्रदेश में स्थित एक भूतपूर्व रियासत का प्रसिद्ध नगर और तीर्थस्थान। यहां भगवान युगलिकशोर का एक मन्दिर और आगन्ताथ स्वामी के दो मन्दिर है। महास्था प्राणनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर भी यहाँ स्थित है। द० 'कूलज्जम साहुव'।

क्ष्यावर—इस तीर्थ का वर्णन वाल्मीकि रावायण मे पाया जाता है। भगवान् राम बनवाग के समय शबदी के परा-भग्नां के का नरीवर के तट पर आये थे। इसके निकट ही मुग्नीय का निवास था। दक्षिण भारत के कुछ नुप्रभादा नदी यार करके अनागृदी यास जाते समय कुछ दूर परिचम पहार के मध्य भाग में एक गुका मिलती है। उसके अवर आंग्ज्रजी तथा समर्थियों को मुन्तिया है, आगे पूर्वीत्तर पहार के पाम हो पम्पासरीवर है। स्नाम करने के लिए पात्री प्राय यहां आते गहुते है। कुछ बिडानों का मन है कि पम्पानर वहां या, जहां अब हासपेट नगर है।

पयस्— वीदक सहिताओं में 'प्यम्' शब्द का मोहु। अर्थ व्यिता गया है। कुछ प्रस्ती में इसे पौधों में पाया जाते साला रस गमझा गया है. जो उन्हें जीवन तथा बन्छ प्रदान करता है। कतिप्य स्थलों पर यह स्वर्गीय जल ता जीवक है (ऋ० बं० १६५,५,१६६, ३३३,१,४,५५०,८ आदि)। तत्त्रय ब्राह्मण (१५,१,१) में 'प्रयोदत' नाम से दुष्प पर ही जीवन भारण करने बांले यत का उस्लेख है।

पयोक्त — (१) यज्ञानुष्ठान के लिए दीक्षित होने के पश्चान् केवल दुम्बाहार करने का विधान है। इसी को पयोद्रत कहते है। (सतप्य ० ९ ५ ११)

(२) प्रत्येक अमावस्या को यह वृत करना चाहिए। इसमें वेवल दुग्धाहार विहित हैं। एक वध तक यह चलता है। वर्ष के अन्त मे ध्याद्ध करना चाहिए, पाँच गाये, बस्त्र तथा जलपूर्ण कलका दान में देना चाहिए। दे० हेमाद्रि, २ २५४।

(३) भगवान् विष्णु को असन्न कर पुत्र प्राप्त करने की कामना से फालगुन शुक्क प्रतिपदा से द्वावयी तक केवल दुग्ध की वस्तुओं से पूजन दिवता स्नान, नैवेश, होम और प्रसाद बहुना) करना चाहिए। टेठ स्मृतिकीस्तुभ, ५१३-५१४, आगवतपुरान, ८१६,-६२।

पर आगम—रौद्रिक आगमो में एक 'पर (वातुल) आगम'। भीर्ह।

परक्षोति—सत्रहवी शती में तमिल भाषाके भक्तः कवि परक्षोति ने 'तिरुविलै आडतुपाणम्' नामक धार्मिक ग्रन्थ को रचनाकी।

परपक्षचिरिकक्य — निर्माण बेंग्याम का एक तर्क-क्रका दार्मिक प्रम्य. जिसमें अहित वेदास्त के अध्याम, मायावाद, जीववहींकधवाद आदि का सटीक बण्डत क्रिया माया है। इसकी प्रभा मेंग्रंडमावारी प० मायवसकुत्य ने माध्यवेदान्त से प्रभावित होकर की। मायवसकुत्य स्वपूरामी शाला के बैंग्यल ये अतः इनका ममय सम्बद्धा शताब्यों समय है। उक्त पर्य स्थाय-बेंग्यल के प्रीक्ष शाताब्यों के अध्ययन की सामग्री उपस्थित करता है। परक्षशिक्यकु — एक परवर्ती उपस्थित हा स्था ररख्या

**रत्रह्मोपनिथद्**—एक परवर्ती उपनिषद् । इसमें पर**ब्रह्म** (निर्मुण) का निरूपण किया गया है ।

परमिश्वय — नवी शताब्दी में उत्पन्न करमीन के बसुगुम तामक शिवयक्त ने एक नता भामिक अनुग्व प्रचारित किया। उनके शिष्य कल्लट ने 'स्पन्दमुन्न' अध्या के अहेत कारिका' में त्रिक् ( पति, पशु, पाश) प्रणाली के अहेत मिद्धान्त का उल्लेख किया है। स्पन्दशाखा में आत्मा कठार यौषिक साधना से बान प्राप्त करता है, जिससे परम शिव (तिक्व के परमक्ष्यीव्वन) का अनुभव होता है तथा नेवाहमा शान्ति में चिल्लीन हो आता है। परम शिव वाल्लव में मृल परम तन्व का ही पर्वाय है।

परमशिकंग्र सरस्वती—महात्मा सदाशिकंग्द्र सरस्वती के गुरुका नाम । ये प्रसिद्ध धार्मिक नेता थे ।

परमसहिता—एक बैष्णव सहिता। उसमे वैष्णव सिद्धान्तो तथा आचार का विशद वर्णन है।

परमहंस— बतुर्थ आश्रमी संन्यासियो की चार श्रेणियाँ कुटीचक, क्ष्ट्रदक, हंस और परमहम नामक होती है। वैरान्य और ज्ञान की उत्तरोत्तर तीव्रता के कारण यह श्रेणीविभाजन किया गया है। परमहंस कोटि का सन्याधी सर्वश्रेष्ठ होता है।

हंस शब्द सदसद्-विवेक की शक्ति से परिपूर्ण आत्मा का बोधक है। जिस पुरुष में आरमा का परम विकास हो चका है वह 'परमहस' कहलाता है।

वरसहंसपरिवासकोपनिषद्—यह संन्यासाश्रमः सम्बन्धी एक परवर्ती उपनिषद् है।

परमहत्त्रोपिनवर्—सन्यास आश्रम से सम्बन्धित एक उप-निमद् । संन्यासी को परमहस्त भी करते हैं इसकिए इसमें संन्यासाश्रम में प्रवेश के पूर्व की तैयारी, सन्यासी की वेसपूर्या, आकरता, भीजन, निवास स्थान तथा कार्य आदि का वर्णन हैं।

परमाषु—वैद्योषिक मतानुतार हब्य नी है। इनमे से प्रथम बार परमाणु के ही बिकित मण है। प्रत्येक परमाणु परि-वर्त्तनहीत, आस्त्रत, अतितृक्ष तथा अदर्शनीय होता है। परमाणु चम्र. स्वाद, प्रकाश एवं उप्यती (पृथ्यों, जरु, वायु, आर्थिक के प्रतिनिधि स्वक्ष्म) के बनुधार चार कराओं में बँट जाते हैं। दो परमाणुओं के मिस्नने से एक द्वष्मणुक तथा तीन इप्यणुकों के मिस्नने से एक प्रशर्ण बनता है जो बस्तु की सबसे छोटी इकाई है, जिसका आकार गुण्युक्त होता है तथा जिसे पदार्थ कहते हैं।

परमास्त्रा — वैयोषक मनानुसार नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा और नित्य सकत्य वाला, सर्वपृष्टि का नामाने वाला परमात्मा जीवनाम से नित्र है। अर्जाद्द परमात्मा और अधिकार के मेद में आरामा दो प्रकार का है। परमात्मा जीर है, जीवास्मा अर्जापत है। परमात्मा जैसे नहीं करूप में पृष्टि रचना है वैसे ही इस करण में पृण्या, स्वयं और क्वारिश को रचना है वैसे ही इस करण में पृण्या, स्वयं और क्वारिश को रचना है। इसमें सुध्यक्ती ईव्यन नित्य नित्र होता है। वैसेणिक मत में जीवास्मा और परमात्मा सोनों जनात्मपणार्थों से अलग है, मह मनन से सिद्ध होता है। वैसेणिक मत में जीवास्मा जोर परमात्मा होता है। वैसेणिक मत में जीवास्मा जोर परमात्मा होता है। वैसेणिक मत में जीवास्मा जोर परमात्मा

सास्य दर्शन परमारमा अथवा ईश्वर में विश्वास नहीं करता; केवल वह पुरुषबहुत्व को मानता है। योगदर्शन ईश्वर को आदि युरु मानता है। वेदान्त के अनुनार पर-मारमा व्यवहार में भिन्न किन्तु वस्तुत. अभिन्न हैं।

**परमानन्य उपपुराण--**यह उन्नीस उपपुराणों में से एक है।

परमानन्य सरस्वती — बहुगानन्य सरस्वती के दीक्षागुरु पर-मानन्य सरस्वती थे । सत्रहवीं शताब्दी के आसपास इनका प्रादर्भीव हुआ था ।

परकार्यसार — ५ त्यभिक्षा सिद्धान्त कायह संक्षिप्त सार है। इसकी रचना प्यारहवी कती में कदमीर के आर्चार्य अभिनव गुप्त ने की थी।

परमेश्वर आसम----यह रौद्रिक आगम है। 'मतक्क्क' इसका उपागम है।

परमेडकरतन्त्र—शाक्त साहित्य में तन्त्रों का स्थान वडा महत्त्वपूर्ण हैं। परमेडवरतन्त्र लगभग ९०८ वि० की ज्वाना है।

परसोक—मानव जीवन के दो गढ़ा हूँ—इहुलोक अथवा सांसारिक जीवन और परलोक अथवा पारमाधिक जीवन । परकोक अथवा परमार्थ ज्यावहारिक जगत् से फिल हैं। कुछ लोग स्वर्ग को ही गरलोक कहते हूँ। वास्तव में लोक की कराना स्थानीय हैं, ओ स्तर भेद दिखाने के लिए की गयी हैं। व्यक्तित्तात लाम-ह्यांचि की मिनता छोड़-कर समाध्यत जीवन के कल्याण के लिए कार्य करना ही परमार्थ (बड़ा लाभ) हैं।

परबतिया गुसाई—परबतिया गुसाई कामाख्या देवी के प्रवान पुजारी को कहते हैं। यह नदिया (नवडीप) का निवासी बगाली बाह्मण होता है।

परमुराम — विष्णु के दस अवतारों में से छठा अवतार, ओ सामन एक रामकरह के मध्य में गिना आता है। परशु (फरमा) नामक शहर धारण करने के कारण ये परखुरासम् कहुआतं हैं। उमस्तिन के पुत्र होने के कारण ये आसुरासम् भी कहें आते हैं। उन्होंने राजा सहपार्जुन कार्तवीर्य का अध्य किया था। परम्परा के अनुसार उन्होंने क्षत्रियों गा अनेक बार विनाश किया। इनका अस्म अध्य तृतीया ( बैशास पुग्ल तृतीया) को हुआ था। अत हम दिन प्रत करने और उस्सव मानों की प्रवा है।

इस अवतार के प्रश्नु में ब्रह्म-श्रमसंघर्य की चर्चा आती है। यह मान्यता कि पाशुराम ने डक्कीस बार पृथ्वी को अविश्वविद्दीन किया या, अतिराजित जान पहती है। संसार की स्थिति एवं बहागच्यक्रति के अनुसार धर्म की रक्षा तभी संभव हैं बब बह्म और अब दोनों ही शांकियाँ समता की भावना से परिपूर्ण रहे। ब्रह्मशक्ति के बिना क्षत्रमक्ति पृष्ट नहीं होती और अवशक्ति के बिना ब्रह्मशक्ति भी नहीं बढ़ सकती। दोनों की समता से ही संसार का कस्याण संभव है।

परश्चरामभागंबनुन---इस ग्रन्थ में शाक्तों के कौल सम्प्रदाय की विभिन्न शालाओं का विवरण पाया जाता है। कौल मार्ग के अनुसार देवी की पूजा का विभान इमर्ने विस्तार-पूर्वक समझाया गया है।

परशुरामकयन्ती--वैशाख श्वल तृतीया को यह जयन्तीयत सम्बन्धी पूकन होता है।

परश्ररामवैब--निम्बार्क बैंब्लाय परम्परा के मध्यकालिक धर्मरक्षक प्रतापी संत, जिन्होंने अपने तपोबल से राज-स्थान में फकी रो के हिन्दुविरोधी धर्मोन्माद का पर्याप्त मात्रा में शमन किया । ये बैष्णवाचार्य हरिक्यासदेव के स्वभूरामदेव आदि प्रभावशाली द्वादश शिष्यों में छठे थे। इनका समय सोलहबी शताब्दी का मध्यकाल है। इनकी अध्यात्मशक्ति से प्रभावित होकर अनेक देशी नरेश धर्मपरायण हो गये, जिनकी आस्था सुफी सन्तो की ओर जाने लगी थी। जयपुर से आगे आमेरमार्गपर स्थित, भन्य 'परश-रामद्वारा' नामक राजकीय स्मारक इसका प्रमाण है। 'पर-शुरामसागर' नामक अपदेशात्मक रचना में इनकी कृतियो का सम्रह मिलता है जो राजस्थानीप्रभावित हिन्दी में है। तीर्थराज पुष्कर में भी इनकी तपोभ्रमि है। वहाँ से कुछ दूर किसनगढ राज्य के सलीमाबाद स्थान में इन्होंने किसी फकीर के प्रभाव को कृष्ठित कर वहाँ अपना वर्जस्व स्थापित किया था, तब से यह स्थान हिन्दु धर्मप्रचार का केन्द्र और परश्रामदेव के भक्तों की गरुगड़ी हो गया। आजकल भी इस गदी के उत्तराधिकारी वैष्णव सन्त धर्मप्रचार में अग्रमर रहते हैं।

पराष्ट्रजुका — विधिष्टाईंत सप्रदाय के मान्य लेखक श्रीनिवास-दास ने 'श्रतीन्द्रमतदीपिका' (पूना सं०, पृ० २) में अनेक वेदान्ताचार्यों का नामोल्लेख किया है उनमें पराष्ट्रका आचार्यभी एक है।

पराशर—(१) ऋग्वेद (७ १८ २१) में शस्यातु तथा वसिष्ठ के माथ पराशर का भी उल्लेख हैं। तिकस्त (६३०) में अनुसार पराशर वसिष्ठ के पृत्र थे। किन्तु वाल्मीकिराम-यण में इन्हें शक्ति का पृत्र तथा वसिष्ठ का पीत्र कहा गया है। गेरुकार का मत है कि पराशर का उल्लेख ऋष्वेद में शरयानु तथा वसिष्ठ के साथ हुआ है जो संभ-बतः उनके बाबा तथा पितामह (कमकः) थे। जिन सात ऋषियों की ऋग्वेदीय मन्त्रों के सम्पादन का श्रेय है उनमें पराशर का नाम भी सम्मिलित है।

- (२) पराशर नामक स्मृतिकार भी हुए हैं जिन्होंने पराशरस्भृति की रचना की । वर्तमान युग के लिए यह स्मृति अधिक उपयोगी मानी काती हैं: ''कलो पाराशरः स्मृतः ।''
- (३) महाभारत में भी पराशर की कथा आती है। ये ज्याम के पिता थे। इसीलिए ज्यास को पाराशर्य अथवा पाराशरि कहा जाता है।
- (४) बराहमिहिर के पूर्व पराशर एव गर्ग प्रसिद्ध ज्यो-तिर्विद हो चुके थे।
- (५) पराशर नामक एक प्राचीन बेदान्नाचार्य भी थे। रामानुज स्वामी के शिष्य क्रेंस के पृत्र का नाम भी परा-शर था जिन्होंने रामानुज की आज्ञा में 'विष्णुसहस्त्रनाम' पर भाष्य खिला।

पराश्चरमाथम--पाधवानार्य द्वारा रचित यह प्रस्व पराशरस्मृति के उपर एक जिन्म है। स्मृतिशास्त्र को ऐसी
उपयोगी रचना सम्भवतः हुगरी नहीं है। वर्गाहरस्मृति
में जिन विषयों पर, विशेष कर व्यवहार (स्याय कार्य) पर,
अकाश नहीं डाला गया है उन नकते हुसरी स्मृतियों में
लेकर प्रारामध्यस्य जोड दिया गया है।

धर्मशास्त्र के अनुसार गराशरस्मृति की रचना कलिकुम के लिए हुई, किन्दु आकार और विषय की दृष्टि में यह छोटी स्मृति हूं। इसका महस्त्र स्माप्ति करने तथा स्मृत्य प्रयास की जनित मिद्ध करने के लिए माध्य ने 'परागर-पायां 'का प्रयासन किया। मुदुर दिलिया में हिन्दू विधि पर यह प्रमाण प्रस्य माना जाता है। इसके मुदित संस्करण में में २६० पहुष ताये जाते हैं।

परासरसंहिता (स्मित)—स्पृतिशास्त्र में पराशरस्मृति अववा महिता प्रसिद्ध रचना मानो जाती है। इस सहिता का प्रवास कलियुन के थिए किया गया था। इसके प्रस्ता-विका श्लोकों में लिखा है कि ऋषि लोग व्यास के पास ज्ञाकर प्रार्थना करने लोगे कि आप कलियुन के लिए समेंप्रियेण करें। व्यासजी ऋषियों को अपने पिता पराश्चर इसके प्रथम अध्याय में स्मृतियों (उन्नीस) की गणना की गयों है और कहा गया है कि मनु, गौतम, शंख-लिखित तथा पराशर स्मृतियाँ कमण. सत्ययुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग के लिए प्रणीत हुई हैं।

**परिकरविजय**---यह दोह्याचार्य कृत एक ग्रन्थ है।

परिक्रमा—समाध्य स्थान या व्यक्ति के वारों और उसकी दाहितों तरफ से एमना । इसकी प्रदक्षिणा करना भी कहते हैं जो थोडतों भाग रुप्त का एक अग है। प्राया नोमवती अमाध्य के महिलाए पीपन क्य की १०८ पिक्रमाय करती है। इसी प्रकार दुर्गा वंशे की परिक्रमा की जाती है। पिक्रम स्थान के समारोह ने की जाती है। काशी की परक्रमा की जाती है। काशी की परक्रमा की जाती है। काशी की परक्रमा की की समारोह ने की जाती है। काशी की परक्रमा की चौरा सो कोमी , मर्पया जी की अमरकंटक से समृद्ध तक छम्मासी और समस्त पारत्सक्षण्य की वर्गों में पूरी होने वाली—हस प्रकार की विश्वित्व पर्यक्रमा में प्रवास की स्थान प्रकार की विश्वित्व पर्यक्रमा में प्रवास तह छम्मासी और समस्त प्रतास की वर्गों में प्रवास की स्थान प्रकार की वर्गों में प्रवास तह स्थान में ज्यानी परक्षमा पूर्णि में संवस्त पर दाव पर वार प्रति वर पर अनुनित कर वर्गों में समार होंगी हैं।

विश्वासवार—परिणाम का शाब्सिक अर्थ है परिणित, फुळत, विकार, अयदा परिवर्तन । जबतू रचता के सम्बन्ध से साइण दर्शन निरामाध्याद को मानता है। इसके मुन्न न्यार मृष्टि का विकास उनन्तेत्तर विकार या परिणाम द्वारा अध्यक्त प्रकृति से स्वयं होता है। कार्य कारण में अस्मितिहर कहता है, जो अनुकृत परिस्थिति आने पर च्यक्त हो जाता है। यह सिद्धान्त स्वाय के 'प्रारम्भवार' अयवा वेदान्त के पिवर्शवार' में भिम्म है।

विष्णामी सम्बद्धय-विष्णाची का एक उप मध्यदाय 'परिणामी' अववा 'प्रणामी' है। इसके प्रवतक महात्मा प्रणामावजी विश्वास्त्र विद्यास्त्र पि । वे विद्यास्त्र प्रमा । जुन्देरुसपड़) में रहते थे। महाराज छपसाल इस्हें अपना । जुन्देरुसपड़। में रहते थे। महाराज छपसाल इस्हें अपना । जुन्देरुसपड़ी में वे अपनी की मुसल्यानी का मेहही, हैमाइयो का मसीहा और हिस्टुओं का कहिल अवता। 
कहूने थे। इस्होंने मुसल्यानी में शास्त्रार्थ में किये। 
गर्वथंपासमस्यय इनका लक्ष्य या। इसका मत निम्याहियों 
सेमा या। ये गोलोकवामी श्री हुष्ण के साथ सख्य-भाव 
स्वन की शिक्षा देशे थे। प्राणानावजी की रचनाणे अनेक है। उनकी शिष्यपरम्परा का भी अच्छा साहित्य है। इनके अनुवायी बैच्यब हैं और गुजरात, राजस्थान, बुन्देल-खण्ड में अधिक पाये जाते हैं। दे० 'प्राणनाथ'।

परिधितिर्माण-परिधि का उल्लेख ऋग्वेद (पुरुषसूक्त) में पाया जाता है : "सप्तास्यासन परिषय"।

[ईबबर ने एक-एक लोक के बारों ओर सात-सात परिचिया उत्तर-उपर रची हैं।] मोल बस्तु के बारों और एक सुत के नाप का जितना परिमाण होता है उसको परिचि कहते हैं। बद्रााण्ड में जितने लोक हैं, ईसको उनमें एक-एक के उत्तर सात-सात बावरण बनाये हैं। एक समुद्र, दूसरा त्रसरंण, तीसरा मेचमण्डल का वायू, चौथा बृष्टिजल, पीचवी वृष्टिजल के उत्तर का वायू, छठा अस्थान पूथम बायू जिसे चनाइय कहते हैं और सातवाँ सूवास्मा वायु जो धनज्जय से भी मुक्षम है। ये सात परिविधयों कहताती है।

परिभावा—(१) किसी भी बैदिक वमिक्रमा को समझने के लिए तोनो श्रीतमुत्रों के (जो तीनो बेदों गर अल्ब-अल्बन आधारित है) कर्मकाण्ड बाले अरा का अध्ययन्त्र विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता था। इस कार्य के लिए कुछ और प्रत्य रचे गये थे, जिन्हे परिभाषा कहने हैं। इन परिभाषा प्रत्यों में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार तीनो ब्दों के मत का किसी यन विद्योग के लिए उदिव कथ से प्रयोग किया जाय।

(२) पाणिनीय सूत्रो पर आधारित व्याकरण शास्त्र का एक व्यवस्थित नियमप्रयोजक ग्रन्थ परिभाषा कहुलाता है।

परिभावेचुक्कोचर—यह पाणिनीय सूत्रो पर आधारित व्याक रणशास्त्र के परिभाषा भाग के ऊपर नागेश भट्ट की इक रचना है।

परिमल-काकर भाष्य का उपव्याक्या ग्रन्थ। इसकी रचता अप्यय दीक्षित ने स्वामी नृमिहासमा की प्रेरणा मे की। ब्रह्मपुत्र के ऊपर शाङ्कर भाष्य की व्याख्या 'भामती' है, भामती की दीका 'कल्पतक' है और कल्पतक की व्याख्या 'परिमल' है।

परिकाजक--इमका शास्त्रिक अर्थ सब कुछ त्यागकर परि-भ्रमण करने बाला है। परिव्राजक चारों ओर भ्रमण करने वाले संन्यासियो (साथु-संतों) को कहते है। ये संमार से बिरक तथा सामाजिक निवमो से अलग रहते पद्मनी-पर्वतास्टमोवस ३९१

हुए अपना समय ध्यान, शास्त्रीबन्तन, शिक्षण आदि में ध्यव करते हैं। वे हुएँ के नीचे सीते तथा भिक्ता खें भीजन प्राप्त करते हैं। परिवाजन कर होना चाहिए, इस सम्बन्ध में वारतों में मतमेद हैं। मावारणत बहुम्बर्य, गार्हस्थ्य और बानप्रस्थ जाध्यम क्रमणः पूरा करने के यच्चाल परिजाजक होने का विचान हैं। विन्तु उपनिषद् काछ से ही उक्तद चैराम्य बाठे व्यक्ति के निष्प यह प्रति-बन्ध नहीं था। उसके विष्णु विकल्प था।

यदहरेव बिरजेत् तदहरेव परिक्रजेत् ।

[ जिस दिन वैराग्य हो, उसी दिन परिव्राजक हो जाना चाहिए । ]

पष्टकाँ - पानी नहीं का यह बंदिक लाम है। नदीस्तुर्ति (क्षाक्त, रे॰.७५ ५) तथा मुद्राम की विकय गामा में पर्यक्ती नदी का उन्हेख है। यह नहीं कहा जा मकता कि मुदास की विकय है। यह नहीं कहा जा मकता कि मुदास की विकय है। उसका क्या योग था, किन्तु अपिकाश विद्वानों का मत है कि शत्रु इसके प्रवाह की विद्या वस्त्रने ने प्रयस्त्र में इसका तिक धारा में बहु साये। क्ष्यदेव के आठवें सण्टल (८ ५४ १५) में इसे महानद कहा गया है। आगे वस्त्रक रहा नदी का नाम इरावनी (रावी) पड़ा, जिमका उन्हेश्य सास्त्र ने किया है। पिकेल के मतानुमार 'प्रक्रणी' शब्द का उन्हों कि उनका नाम पृष्य + उन्हों ने पटित हुआ है।

पर्जन्य—पह एक वींदक देवता का नाम है। ऋष्वेदीय दवताओं को नीन भागों में तेटा यथा है पाबिय, नायवीय एक दवर्गीय। वायशीय देवों में पर्जन्य की पणना होती हैं। प्रोफेनर म्झें इर के मल से सालवे आदित्य का नाम पर्जन्य है, वे पहले खो का ही एक विरुद्ध था। पर्जन्य भी खो एवं करण के सद्द्रा वृष्टिदाता है। श्वांबेद (५ ८३) में पर्जन्य मन्त्रन्थी ऋषाएं ठीक उसी प्रकार की है जैसी मिनावरण अथवा वरण के समझ्य की।

षणं—ऋष्येद (१० ९.७ ५) में इमका उल्लेख अदबल्थ के साम तथा अथवेंबेद (५ ५) में अदबल्य एव न्यायोध के साम दुझा है। इसकी लकड़ों से यज्ञ की स्थालियों के बन्कन, यज्ञ कल्य उपादान जुहु या यजस्ताम्भ तया सूच बनते थे। इसके फ्रिक्के (पर्णवल्क) का भी कड़ी- कही उन्हेल हुआ है। अतः इसका वर्ष प्रकालत परमाध (पत्र) की अपेक्षा पूर्वकाल का कोई वृक्ष होना आहिये। पर्यक्त—पूर्वकाल के बिल्पराधों की मुखी के अन्तर्गत यह व्यक्तिताम वाजवतेची शहिता तथा तीनिगंग ब्राह्मण में उन्हिल्लित है। महीचन के अनुसार इसके मिल्ल का बोध होता है। सायण के मात्रानुसार उनसे मिल्ल जो पक्र वो की रोस व्यक्ति का बोध होता हैं, जो पानी पर एक पर्ण (विषयमहित परा) प्लकत माल्लियां पक्रता है। किन्तु यह केल गामिक अटकलवाजी है। वेयर के मात्रानुसार इसका अर्थ पंल मात्रण करने बाला एक जगली जीव है, किन्त यह अर्थ भी मिलियत है।

पर्णय — ऋरजेद की दो ऋषाओं (१४३८,१०४८२) में उद्भुत यह यातों किसी नायक का नाम है, जैसा कि नुरुचिंग सोचने है, अथवा दानव का, जो उन्द्रद्वारा विजित क्रजा।

पर्यक्क - कौषीतिक उपनिषद् (१५) में अहा के आसन का नाम पर्यक्क है। यह सम्प्रवत दूसरे स्थानो पर प्रयुक्त आसन्दी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। टमका अर्थ अध्या नहीं है, जैसा कि उपनिषद् में प्रयुक्त है। मिहासन के अर्थ में भी इनका प्रयोग हुआ है।

पर्यतः — ऋष्वेद तथा अवस्वेद में पर्वत का गिरि के अर्थ में प्रयोग हुआ है। सिहताओं में पर्वतों के पत्तों का काल्पिक वर्णन हैं। कौपीतिक उपनिषद् में दक्षिणी तथा उत्तरी पर्वतों के नामोल्लेख हैं, जितने स्वरूपलय एवं विकास पर्वतों का सोम होता है। अपर्ववेद में पत्तीं पर औषित एवं अञ्चल की उत्तरिक का उत्लब्ध है।

पर्वतिक्षयपरम्परा — ज हुरावायं से संन्यामियो का दसनामी गम्बदाय प्रचलित हुआ। उनके चार प्रमान शिष्य थे और उन चारों के कुल मिलाकर द ती राज्य कुर । इत दसी के नाम से सम्यामियों के दम बेद हो गये। छ हुराचार्य ने चार गठ भी स्थापित किसे ने, जिनके अधीन दन प्रशिष्यों की शिष्यपरस्परा चर्जा आर्मा है। शांबीमठ के सन्यामी 'पर्वत' उपाधि चारण करते हैं।

पर्वताष्ट्रसीवत---र्जत शुक्ल अध्यमी के दिन पर्वती-हिम-बान, हेमहुट, निगध, नील, स्वेत, ग्रुपेबान, मेह, मास्य-बान, गण्यादन पर्वती तथा किम्पुक्शवर्ष एवं उत्तर कुट की पूजा करनी व्यक्ति से खेन शुक्ल नवमी की उपन्यास करना चाहिए। एक वर्ष तक यह अनुष्ठान चलता है। वर्ष के अन्त में जांदी कादान करने कावियान है। दे० विष्णधर्म०, ३,१७४,१-७।

पर्व--गन्ना, सरकण्डा, जुबार आदि के पीधों की बांठों को पर्व कहते हैं। इसका एक अर्थ सरिरियत मेक्स्यब्ध (रिद्य) का पोर मी होता है। काल के बिकासक मत्रवाब रिव्यित मी इसका अर्थ हैं, पर्या अमावस्था, पूर्विमा, संक्षाति, अपनारम्भा इसी आधार पर सामान्त्री के गीरितियाग तथा महाभारत के कथाविमाग भी पर्व कहलाते हैं।

विशेष तिषियां, जयम्तियाँ, चतुर्दशीं, अध्यभी, एका-दतीं, चन्द्रप्रहण, पूर्वप्रहण आदि भी पर्व कहकाते हैं। पर्व के दिन तीर्थयाता, दाना, उपसास, जप, आढ, भीज, उस्सन, मेला आदि होते हैं। मधु-मांसादि के सेवन का उस दिन निषय हैं। हिन्दू, चाहें किसी पन्य या सम्प्रदाय के क्यों न हों, पर्व भनातें और तीर्थयात्रा करते हैं।

पर्कमुभोजनवत—इस ब्रत में पर्व के दिनों में खाली भूमि पर भोजन किया जाता है। शिव इसके देवता है। इससे अतिराव यक के कलें का उसल किय होती है।

पकाल—अवर्षवेद (८६२) में इस का प्रयोग अनु-पठाठ के साथ हुआ है। इस घटन का अर्थ पुंताळ है। इसके स्वी-जिङ्ग रूप 'पळाठी' का उत्लेख अर्थावंद (२८.२) में जो के भूसा के अर्थ में हुआ है। धार्मिक इत्यों के लिए पठाल से मण्डत त्यार किया जाता है। सामान्यतः बाळी 'रहित धान के सुखे पीचे को पठाठ कहते हैं।

पबन—पवन (पवित्र करने वाला) का प्रयोग अवर्ववेद में अन्न कंदानी को उसके छिलकं से अलग करने के सहा-यक छलनी या मूप के अर्थ में हुआ है। गतिशील वायु के अर्थ में यह शब्द रूख हो गया है।

पवनवत-साठवती से यह भी है। माघ सास में इसका अनुष्ठान होता है। वहीं को इस दिन शींक वस्त्र धारण करना तथा एक गींक बान करना चाहिए। इससे बढी एक कल्प तक स्वर्ग में बास करने के बाट राजा होता है। माघ बहुन हीं ठण्डा मास है। यह एक प्रकार का जीनमहत्वर है।

पबमान — ऋरवेद में इस शब्द का प्रयोग साम के लिए हुआ है जो स्वत चलनी के मध्य से छनकर विद्युद्ध होता है। पदवान अन्य महिताओं के उल्लेखों में इसका अर्थ वाय (बहने बाजा) है, जो शोधक अप में प्रयुक्त हुआ है। इसका साधिकक अप हैं 'प्रवक्तमान' (शुद्ध होने या करने बाजा)। परिक्र—कुश शास का बटा हुआ करना, जो शामिक अनुष्ठका के समय अनाधिका अंगुली में बारण किया जाता है। इसके हारा यक्त करने बाले तथा यक्तीय सामग्री पर जल से अधिविद्धान किया जाता है। सोना, चौदी, तौबा मिला-कर बनाया गया छरला भी पवित्र कहलता है। बदन या जैन का छरला भी पवित्र कहलता है। चंदन मेंग इन अश्वस्थ ।

पित्रजारोपणवत---इस वृत में किसी देवप्रतिमाको पवित्र मुत्र अथवा जनेक पहनाना होता है। हेमाब्रि (चतुर्वर्ग-चिन्तामणि २४४०-४५३) और ईशानशिवगुरुदेवपद्धति आदि विस्तार में इसका उन्लेख करते हैं। पवित्रारोपण उन वृटियो तथा दोषो के परिमार्जनार्थ है जो समय-असमय पूजा तथा अन्य धार्मिक कृत्यों में होते रहते हैं। यदि प्रति वर्ष इस वत का आवरण न किया जाय तो उन सब संकल्पो तथा कामनाओं की सिद्धि नही होती जो वती को अभीष्ट हैं। यदि भिन्त-भिन्न देवो को पवित्र मुत्र पहनाना हो तो तिथियाँ भी भिन्न भिन्न होनी चाहिए । भगवान वास्देव को सत्र पहनाने वे लिए श्रावण शक्ल द्वादशी सर्वोत्तम है । भिन्त-भिन्न देवगण का पवित्रारोपण निम्नोक्त तिथियो में करना चाहिए प्रतिपदा कों कुबेर, द्वितीया की तीनों देव, ततीया को भवानी, चतुर्थी को गणेश, पंचमी को चन्द्रमा, पष्ठी को कानिकेय, सप्तमी को सूर्य, अप्टमी को दुर्गाजी, नवमी को मान-देवता, दशमी को वास्कि, एकादशी को ऋषिगण, ह्यादशीको विष्णु, त्रयोदशी को कामदेव, चतुर्दशीको शिवजी, और पूर्णिमाको ब्रह्मा।

शिवजी को पविज पागा पहनाने की मर्वोत्तम तिथि है आधिका माम के हुएण अपना शुक्त पत्र को अपटारी या जार्द्रपी; अध्यत्त निर्वि हं आवाल मास की तथा अपन है माददर की । मुमुजुओं को सर्वदा कुरण पत्र में ही पित्रारोगण करना चाहिए। सामान्य जा शुक्त एक में यह वत कर गकते है। पित्रमुक्त मुक्तणं, रजत, ताझ, रोधा, कमान्य नात्र है। पित्रमुक्त मुक्तणं, रजत, ताझ, रोधा, कमान्य नात्र है। पित्रमुक्त मुक्तणं, रजतं ताझ, रोधा, कमान्य नात्र है। पित्रमुक्त मुक्तणं, रजतं ताझ, रोधा, कमान्य नात्र है। विकट्ट बाह्मणं करवाएं कातं तथा काटकर बनायं। ध्रमिय, वैद्य कन्याएँ (मध्यम) अथवा शृद कन्याएँ (अथम कोटि के मृत्र ) भी बना सकती है।

पवित्र मूत्र में शव प्रश्नियां (प्रवीत्म) हों, नहीं तो कम से कम आठ। पवित्र का तारपर्व है समस्यीत, जो किमी बस्तु के पाने या माला के द्वारा निर्मित्त हो मक्ता है। महाराष्ट्र में दसे 'पोमवतेन' कहा जाता है। यह (१)—पाशुपत नन्म्रदाय से पति, पड़ और पान तीन प्रधान तत्त्व हैं। पति स्वय शिव है, पड़ जीवनग है तथा सा सासारिक बन्धन हैं निससे प्राणी बेंगा रहता हैं। पति (शिव) की किमा से पड़ (मृत्यूप) पान (सासारिक

बन्धन) से मुक्त होता है। दे० 'पाशुपत'।

(२) सभी जीवधारी, जिनमें मनुष्य भी सम्मिलित है। यज्ञ के उपयोगी पाँच प्रधाओं का प्राय उल्लेख हुआ है-अब्ब. गी, मेथ (भेड), अज (बकरा) तथा मनुष्य । अथर्बवेद (३ १०,६) तथा परवर्ती ग्रन्थों में सात घरेलू पश्त्रों का उल्लेख है। पशुओं का वर्गीकरण 'उभयतोदन्त' एवं 'अन्य-तोवन्त' के रूप में भी हुआ है। दूसरा और भी विभाजन है प्रथम, हाथ मे ग्रहण करने वाले (हस्तादान)-मनुष्य, हायी, बन्दर आदि । दूसरा, मृँह से पकडने वाले (मुखादान) । अन्य प्रकारका विभाजन द्विपाद एवं चतुष्पाद काहै। मनुष्य द्विपाद है जो पशओं में प्रथम है। में हुसे चरने वाले पश प्राय चतुष्पाद (चौपाये) होते हैं। पशुओं में एक मनुष्य हो शताय हीता है और वह हमीलिए पश्ओ का राजा है। बौद्धिक दृष्टिकोण से वनस्पतियो, पशुओ एव मनुष्यों में भेद ऐतरेय आरण्यक में विशद रूप से निर्दिष्ट है। मनुष्यों को स्टोइकर पश्ओं को बायव्य, आरण्य एव गाम्य तीन भागो में बौटा गया है (ऋखेद)।

पशुपति—पश्यति (पशुक्षों के स्वामी) का प्रयोग हट के विकट्ट के रूप में अति प्राचीन साहित्य में मिलता है। 'परापति' पशुकों (मनुष्यों) के स्वामी है। पमु जीवधारी है जो संसार के पाल में अकटे पाये हैं। दे पशुपति को इस्पा में ही मुक्ति पालकतें हैं। देव 'पाशुपत'।

पशुपति उपपुराण--- उन्तीम उपपुराणो में पशुपति उप-पुराण भी समाविष्ट है। निश्चम ही यह शैव उपपुराण है। इसमें पाशुपत मन्त्रदाय के निद्धान्तो और क्रियाओं का वर्णन पाया जाता है।

पशुपतिनाथ —नेपाल की राजधानी काठमाडू में स्थित प्रसिद्ध जीवतीर्थ। बिहार प्रदेश के मुजफरपुर, रक्सील होते हुए नेपाल सरकार के अमलेलगंज, भीमफेदी, थान-कोट होता हुआ मार्ग काठमांडू जाता है। यहाँ से लगभग दो मीछ पर पशुपतिनायकी का मन्दिर है। काठमाड़ विष्णुमती और बागमरी नामक नवियों के संगम पर बना हुआ है। पशुपतिनाय बनामती नदी के तट पर है। कुछ दूर पर नेपाल के रक्षक योगी मण्डरतगाद (सस्येग्ट्र-नाय) का मन्दिर है। पशुपतिनाथ पद्धमुखी शिवक्षिण रूप में है वो मगदान् शिवक को प्रश्वतस्य मृतियों में एक माने जाते हैं। महिष्यस्थायी खिब का प्रश्वता है। होरोभाय है, इनका चढ़ केरारानायजी माने जाती है। नन्दी की विद्याल मृति पास में हैं। कुछ दूर पर गुद्धोदवरी देवी का प्रसिद्ध मन्दिर है। ५१ पीठों में इनकी गणना है। शैंब, शाक, पासुगत, तन्त्र, बौद्ध आदि सभी सम्प्रदायों का यहा

पशुपतिसूत्र—पाण्यत जैवो का आधार ग्रन्थ पशुपतिसूत्र अथवा पाशुपत शास्त्र माना जाता है। किन्तु इसकी कोई प्रति कही उपलब्ध नहीं हुई है।

पश्चां तिसारण — वैष्णयं आचायं मध्य ने यहों में पशु-हिंसा का विरोध किया था। दुराबही लोगों के मंतोषार्थ इस्होंने पश्चां के के ह्यान पर पिष्ट पश्चां या अन्त का पश्च बनाकर बील देने का प्रचार किया। इसमें बैठणत धर्म का जीवदया बाला भाव स्पष्ट रिवाई पड़ता है।

पदमाबारमाव — शक्ति के उपासक तान्त्रिक लोग तीन भावों का आध्यय लेते हैं। ये दिख्य भाव से देवता का साधातकार होना मानते हैं। यो गान भाव से स्वत्य की सिद्ध होतों हैं, जिससे माथक साधान् कर हो जाना है। पशु भाव से जान सिद्धि होती हैं। इन्हें क्रम में दिख्याचार, बीराचार तथा पदबाचार भी कहते हैं। माथक पगुभाव ने जान प्राप्त करते थीर भाव के द्वारा इस्त्य प्राप्त करता है, तब दिख्याचार द्वारा देवता की तरह क्रियादील हों। जाता है। इन भावों का मुल निस्मन्देह धाकि हैं।

पाकण्डमत—पयपुराण के पायण्डोत्यनि अध्याय मे जिला है कि लोगों को अध्यः करने के जिल ही शिव की दुहाई देकर पालण्डियों ने अपना मत प्रजित किया है। इस पुराण में जिसको पालण्डी मत कहा गया है, तन्त्र में उसी को शिवोचत आदेश कहा गया है। बुद अपने द्वारा उपविध्द सम्प्रदाय के अतिश्वत अन्य मत बालों को पायण्डी अध्या पालण्डी कहते थे। प्राचीन पर्मतास्त्र के सम्बा से इसका अर्थ बौद और जैन सम्प्रदाय है। न्याय और शासन के कर्तव्य निर्देशार्थ जहां कुछ विवान विधारी प्रजालों के लिए ६९४ पाश्चरात्रमस-पाणिनीयस्थान

किया गया है, बहाँ उन्हें पालण्डी, पालण्डमर्मी कहा गया है। इसमें निन्दा का भाव नहीं, वेदमार्ग से भिन्न एवं या उसका अनुवायी होने का अर्थ हैं।

धार्मिक सकीर्णनावा बोलवाल में अपने से पिछ मत बाले को भी पायल्डों कह दिया जाता है। उसे कि बैल्यवों के बत से शन्त्रवाहन पायल्ड मत कहा गया है। प्रसद्धार्मिक सल-बैल्यल सम्प्रदाय का एक रूप। पांच प्रकार की जानमीन पर विचारित होने के कारण यह मत

पाञ्चरात्र कहा गया है 'राशंच जानवचन जान पद्धविध स्मतम ।'

इस मत के तिद्धान्तानुसार मृष्टि की सब बस्तुएँ पृत्य, प्रश्नित, स्वमाब, कर्म और देवाँ — इन पीच कारणों से उत्तरम होती है (गीता, १८.२४)। महामारत काल तक इन मत का तिकास हो। कारणों से उत्तरम होती है (गीता, १८.२४)। महामारत काल तक इन मत का तिकास हो। कारणों की उदानना से प्रवालत हुई। किर भी बैदित कारण में ही ग्रह्म तता नाय संहों यो पी विदेश्याओं में विष्णु की उदानना से प्रवालत हुई। किर भी बैदित कारण में ही ग्रह्म तता नाय से द्वारा है। इसी आधार वर बैठणव धर्म का मार्ग गीरिकीर प्रश्नित होता गया और महाभारत काल में उमें पांचराने में प्रवालत होता गया और महाभारत काल में उमें पांचराना में प्रवालत है। अतगुर्व पाक्षाराव मत की मुख्य धिका कुष्णा विष्णु के अवतार है। अतगुर्व पाक्षाराव मत की मुख्य धिका कुष्णा की भित्त होता। या से भी भी भी भी भी हो ह। परसेववर के क्य में कुष्णा विष्णु के अवतार है। अतगुर्व पाक्षाराव के क्षा के भी भी भी जिस हो ह। परसेववर के क्य में कुष्णा वी प्रवाल के नाम यो में भी भी जिस हो ने को जवन में नाम में भी जिस हो नो के वो पे भी का जाने में मी पे जिस हो में के लो ने से मार्ग में महता हो जोगे थे।

हम मत के मुख्यापार नारायण है। स्थायम्भव मन्य-न्तर में ''मनातन विश्वास्मा में नर, नारायण, हरि और कृष्ण जार मृतिया उत्पन्न हुई। नर-नारायण ऋषियों ने वर्दोन्स्ताक्म में तथ किया। नारद ने वहाँ जाकर उनमे मनाया।'

इस वर्ष का पहला अनुसामी राजा उपरिचर अनु हुआ। इसी ने पाक्षरात्र विधि से पहले नारायण की पूजा की। विश्वसिकच्छी उपनासक सात्र व्याप्ति ने बेदो का निरक्षी निकालकर पाक्षरात्र साहर तैयार किया। स्वायस्थ्य मन्द्रस्त के समस्ति मरीहित, अिक्करा, अर्जि, पुलस्स, एल्ड, अनु और वीसन्ड हैं। इस गास्त्र में मर्स, अर्ज, काम और मेंग्स, वर्षात्र का विवेचन हैं। यह सम्बय पहले एक लाल क्लोकों का था, ऐसा विश्वास किया जाता है। इसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग हैं। दोनों मार्गों का यह आवार स्तम्भ है। दे० महाभारत, शान्तिपर्व, ना० उ०।

पाखरात मतानुनार वामुदेव, संकर्षण, प्रश्नुम्न और अनियद का थी कुष्ण के वरित्र से अति धनिष्ठ सम्बन्ध है। इसी आधार पर प्रश्नुरात्र का चतुर्शृहं सिद्धात्त गरित हुआ है। 'खूदं का शास्त्रिक वर्ष है 'विस्तार', जिसके अनुसार विष्णु का विस्तार होता है। वामुदेव स्वर्ष विष्णु है जो परम तस्त्र हैं। वामुदेव से सक्त्रण (महत्त्व, प्रहति), सक्त्रणं से प्रयुक्त (मनस्, विस्वत्रमीन), प्रयुक्त के अने-द्ध (अहंबार, विस्वत्रमीन आस्मवेतना) और अनिद्ध से क्रह्मा (प्रष्टा, वृष्य अगत् के) की उस्तिन होती है।

पाञ्चनात्र मत में वेदों को पूरा-पूरा महत्त्व तो दिया ही गया है, साथ ही वैक्कि यक्त क्रियाएँ भी टगी तरह सात्य की गयी है। ही, यक्त का अर्थ अहिसायुक्त वैण्णव यक्त है।

कहा जाता है कि यह निष्काम भक्ति का मार्गहें इमा से इसे 'ऐकालिक' भी कहते हैं।

पाञ्चरात्रसंहिता--आगमिक सहिताएँ १०८ कही जानी है।

पाञ्चरात्रशास्त्र---दे० 'पाञ्चरात्र मत'।

किन्तु मंस्या दूने से भी अधिक है। इतसे बैणाबों के यमें और आवार का सिस्तृन वर्णन है। इतके भी दो दिशाग हुं पाञ्चराश और तैयातमः। किसी मन्दिर में पाञ्चराश तथा किसी में बैक्षातम महिताएँ प्रमाण मानो जाती है। पाणित— संस्कृत भागा के विश्वविक्यात व्याकरण प्रन्य-निर्माता। उनत ग्रन्थ आठ अध्यायों में होने के कारण अध्याध्यायों कहा जाता है, आठ अध्यायों में होने के कारण अध्याध्यायों कहा जाता है, आठ अध्यायों के भार-वार के तिकार आठ अध्यायों के पाण्यायाया पत-अजीठ, आडि आदि आवायों की ध्याख्यायों हैं। पाणित्व का निवास स्थान तक्षितिका के पास चालतुर ग्राम था। उनके स्थितिकाल के विश्वय में बिहानों का मतिबस नहीं है। विभिन्त इतिहासकार इनका समय दशवी वार्ता और चौथी वार्ती है पुरु के बीच कही रखते हैं।

पाणिनोधवर्शन — माधवाचार्मकृत सर्वदर्शनसंग्रह' मे आस्तिक पड्दर्शनो के साथ चार्चाक, बौद्ध, आर्हत, पाशुपत, शैव, पूर्णप्रज्ञ, रामानुज, पाणिनोय और प्रत्यभिज्ञा इन नौ दर्शनो का परिचयात्मक उल्लेख है। परन्सु पाणिनीय, दर्जन का कोई मीजिक ग्रस्थ उपलब्ध नहीं होता। संभवता जिक प्रकार मीमासा (विवेचन) को दार्जनिक रूप सिला उसी प्रकार व्यावरण की पद्धित को भी दर्जन का रूप मिला होगा। किन्तु वर्जन के क्या में व्यावरण उतना विकसित नहीं हुआ जितनी मीमांसा।

पाण्युकेश्वर—वदरीनायबाम क्षेत्र में ध्यानवदरी से दो मील दूर स्थित एक शिवसस्तिर । कहा जाता है कि यह मूर्ति महाराज पाण्डु तरार स्थापित की गयी थी । पाण्डु कुन्ती और माझी अपनी दोनां रानियों के साथ यहां तपस्या करते थां गहीं पाण्डवों का जन्म हुआ था।

प्रतासकार योग — अप्टाङ्क योग हैं। पारण्यत योग कहलाता है। इसके आठ अङ्क हैं — (१) यम (२) नियम (३) आमन (४) पाणायाम (५) प्रत्याकार (६) धारणा (७) ध्यान और (८) समाधि। इसी का नाम गव्ययोग है। इसमें विरक्षेपण और ध्यान द्वारा जिलकृत्तियो का विवयों से निरोध किया जाता है। इसी आधार पर आमं चलकर कई योग—मामी हुस्सा, क्ययोग आदि का प्रवर्तत हुआ। १० 'योगदर्शन'।

पातालकत — यह चैत्र कुष्ण प्रतिपदा को आरम्य होता है। एक यद तक इनका अनुष्ठान होता है। इसमें मण पातालो (निम्न लोको) के कपण नाम लेले हुए एक के पदचातु दूगरें की पूजा करनी चाहिए। रान में भोजन करने का विधान है। यद के अन्त में घर में दीप प्रज्वालन करके कैं। वहने का दान करना चाहिए।

पायुकासहस्र — वेदान्ताचार्य वेङ्कटनाथ रचित एक प्रार्थना सन्य, जिससे एक हजार पदा है।

पायेषक — लिङ्गायती के गुन ( वीझागृत) जब उनके घर आने हैं तब पायोक्त नामक उन्मव होता हैं। इसमें गुन होता हैं। व्हरूप के मंगे की किया होती हैं। कुट्रप के मर्मा लेखों, मिन, परिचार वालों के मांच घर का प्रमुख व्यक्ति गुरु के चरणों को पोडशोपचारपूर्वक पुत्र करता है। फिर चरणोंक का पान, सिर पर अभिष्क्रित नवा घर में लिडकांब होना है। दूसरे पार्मिक सम्प्रवायों में भी श्यूगा-धिक गांचा में चरणोंक का महत्व हैं।

पावोबकस्माम—इस प्रत का अनुष्ठान उत्तराबाइ नक्षत्र में होता हैं। इसमें उपवास करने का विधान है। अवण नक्षत्र में भगवान् हरि के बरणों का स्नास कराने के बाद रजत, ताझ अथवा मृत्तिका के चार कल्लाों में भगवान् सक- र्षण, प्रयुक्त तथा अनिरुद्ध के चरण घोषे जाते हैं। कल्क्सों से कूप, निर्कार, सरोवर और सरिता का जल भरा जाना नाहिए। इस घामिक इत्य से दुर्भीस्थ, दारिद्धम, विघन-बाषाएँ, रोग-गोक दूर होते हैं नथा यश एवं सल्तानादि की मानि होती है।

पापनाफिनी सममी — जुम्क पक्ष की सममी तिष्य (गुष्य) नम्मज में पड़े तो बह बड़ी पांचन होती है। उस दिन सुर्य-पूजन करना जाहिए। अती समस्त पांचे में मुक्त होकर देवकोक को प्रस्थान करता है। हेमादि के अनुसार यह योग आवण कृष्णपक्ष में पड़ता है।

वापनाशिनी एकावशी—काल्गुन भास में जब बृहस्पतिवार हो तथा सूर्य कुम्भ अथवा मीन राशि पर स्थित हो, तथा एकावशी पृथ्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह पापनाशिनो कहन्त्राती है।

पापमोचनवत-ऐसा विश्वाम हं कि कोई व्यक्ति बिल्व वृक्ष के नीचे बारह दिन तक निराहार बैठा रहे तो वह भ्रूण-हत्या के पाप में मक्त हो जाता है। इसके शिव देवता है। पारमाधिक--शकूराचार्य के अनुसार सत्ता के चार भेद हैं : (१) मिथ्या अथवा अलीक, जिसके लिए केवल शब्द अथवा पद का प्रयोग मात्र होता है, किन्तु उसके समकक्ष पदार्थ नहीं है, जैमे आकाशकूस्म, शशविपाण, बन्ध्यापुत्र आदि। (२) प्रानिभाषिक, जो श्रम के कारण इसरे के सदश दिखाई पड़ने बाले पदाशों में आगोपित है, किन्तू वास्त्रविक नहीं, जैसे रज्जसर्प, शक्तिरजत आदि। (३) अयावहारिक, जो समार की सभी वस्तुओं में ठोस **रू**प से काम म आती है किन्तु तात्त्विक दण्टि से अन्तिम विषेत्रे-षण में वास्तविक नहीं ठहरती है, धन-सम्पत्ति, पुत्र-कलत्र, समाज, राज्य, व्यापार आदि। (४) पारमाधिक, जो प्रथम तीन से परे, आत्मा अथवा बस्तूसत्ता से सम्बन्ध रखने बाली, ऐकान्तिक एवं अनिर्वचनीय है। बास्तव में यही अर्देत सत्ता है।

वारकरुप्युष्ट्य — मुख्य ते हर् सुख्युओं में पारकर सुक्षमुत्र (अगर नाम कातीय मृद्धमुत्र) की गणना है। यह उजुले ही यह प्रकृत है। तीन काण्डों में इसका विश्वासन हुआ है। मृद्धमुत्रे के स्वस्ता विश्वासन हुआ है। मृद्धमुत्रे के स्वस्तु के स्वस्त्र के स्वस्तु के

भास्कर), प्रकाश (ले॰ वेद मिश्र), संस्कारगणपति (ले॰ रामकुष्ण), सञ्जनवल्लमा (ले॰ जयराम), भाष्य (ले॰ कर्क), भाष्य (ले॰ गदाबर), भाष्य (ले॰ हरिहर), भाष्य (ले॰ विश्वनाय), भाष्य (ले॰ वासुदेव दीकित)।

पारावत — यजुर्वेदवर्णित अस्तमेध के बिलपशुओं को तालिका में पारावत (एक प्रकार के कब्दुतर) का नामी-स्लेख हैं।

पाराकर—पराजर से प्रवर्तित गोत्र । पराक्षर की गणना गोत्र-ऋषियों में को गयी है । महाभारतकार व्यास भी पाराक्षर है क्योंकि उनके पिता का नाम पराक्षर था । दे॰ 'पाराकर-स्मति' ।

पाराञार उपपुराण--- उन्तीस प्रमिद्ध उपपुराणों में से गारा-जर उपपुराण भी एक हूं।

पारासार(वैपायन)ह्नद - हरियाना प्रदेशवर्ती यह तीर्थस्थान सहलोकपुर साम के सामीय, करताल से कैयक आनिवाली सहक से कामभा कः मील जनर है। कहा जाता है कि महामारतमुद्ध के मंत्रात से भागकर दुर्योचन इसी मरीवर में क्लिय गया था। यह भी कहा जाता है कि महाचि परा-सर का आजम यही था। फाल्यून गुक्त एकादगी हो यहा बहा मेला होता है।

वारिकाब—पारिन्कव शब्द आनगान के लिए व्यवहृत हुआ है, जिसका अववसेस यक के अवसर पर पाठ किया जाता था तथा जो वर्षभर निश्चित काल के पञ्चात् बुहराया जाता था। यह शतपथ जाताण (१०१४.२.२-१५) तथा श्रीत-सत्री में वर्षित है।

पार्वसारिय मिश्र-मीमासा दर्शन के कुमारिल अटुकुन इलोकबार्तिक को टीका 'न्यायरन्ताकर' की रचना पार्थ-मारिय मिश्र ने की हैं।

पूर्व भोगासा के सन्वकारों में इनका स्थान वहा सम्मानतीय है। इनका स्थितिकाल लगभग १३५७ विठ है। इनका 'खान्द्रदीरिका' आप्तिक जैली पर प्रस्तुत कर्मगीमांसा का प्रन्य है, विभक्ता अध्ययन प्राचीन प्रन्यों की अपेद्या अधिक हुआ है। 'खान्द्रसीपका' जीमित के पूर्वमीमासाहत्र की टोका है। इनकी अन्य टोकाओं में 'सन्द्रप्त', न्यायरत्माला' आदि प्रसिद्ध हैं।

षार्वत — शङ्कर के प्रशिष्यों में, ओ दसनामी संन्यामी के नाम से विक्यात हुए, पर्वत भी एक थे। इनकी शिष्यपरम्परा पार्वत कहुलायी। दे० 'दसनामी'। तिथित्रत हैं, वरण इसके देवता हैं। एक मण्डल में वरण की आकृति सीची जाय, समस्त वणों के लोग तथा महि-लाएँ अर्थ्य हैं, फल-फूल, समस्त चाम्य तथा दिव से मध्याञ्च काल में पूजन हो। इस वत के बाचरण से तभी मस्त वापों से मुक्त होकर सोमास्य प्रास करता है। पात्र —(१) पाणुष्त जीव दर्शन में तीन तस्य प्रमुख है—

पाली बतुर्वशीवत-भाद्र पद शक्ल चतुर्वशी का बत है। यह

शाक्त —(१) पाशृपत शैंक दर्शन में तीन तत्त्व प्रमुख है — पति, पशु और पाश्च । पति स्वम शिव हैं, पशु उनके द्वारा उत्पन्न किये हुए प्राणी हैं तथा पाश वह बन्धन है जिससे बोव (पशु) सासारिकता में वैंघा हुआ है ।

(२) ऋम्बेद तथा परवर्ती साहित्य में इसका अर्थ रस्सी है, जिसे बीधने या कसने के काम में काया जाता है। गम्मी तथा प्रत्यि का उल्लेख एक साथ अवववेद (२,३,२) में आया है। पाश का उल्लेख शतः ज्ञार में मनु की नाव से बैंयने वाली रस्सी के लिए हुआ है। बैंदिक मन्त्री में हमें नक्षणाश कहा गया है।

पाञ्चल---पाञ्चल सम्प्रदाय गैंव धर्मकी एक जान्ता है। सम्पूर्ण जैव जगत के स्वामी के रूप में शिव की कल्पना इसकी विशेषता है। यह कहना कठिन है कि समण उपा-मना का ौव रूप अधिक प्राचीन है अथवा वैग्णव । विष्ण एव रुद्र दोनों वैदिक देवता है। परन्तू दर्शापनिषदी में परबद्धाका तादातम्य विष्णुके साथ दिखाई पडता है। व्वताश्वतर उपनिषद में यह तादातम्य राष्ट्रर के माथ पाया जाता है। भगवदगीता में भी "रुद्राणा शहूर-इचासिम" बचन है। यह निविवाद है कि बेदों से ही परमेक्बर के रूप में शङ्कर की उपासना प्रारम्भ हुई। यजर्बेद में रुद्र की विशेष स्तुति है। यह यज्ञसम्बन्धी वेद हं और यह मान्यता है कि अपत्रियों में इस वेद का आदर विशेष है। धनवेंद्र यजुर्वेद का उपाञ्क है। स्वेताध्वतर उपनिषद कृष्ण यजर्वेद की है। अर्थात् यह स्पष्ट हं कि क्षत्रियों में यजुर्वेद और शहूर की विशेष उपासना प्रच-कित है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि क्षत्रिय यदादि कठोर कर्म किया करते थे. इस कारण उनमें शक्दर की भक्ति रूढ हो गयी। महाभारत काल मे पाद्धारात्र के समान तत्त्वज्ञान में भी पाञ्चत मत को प्रमुख स्थान मिल गया ।

पागुपत तत्त्वज्ञान शान्तिपर्वके २४९वें अध्याय में वर्णित है। महाभारत में विष्णुकी म्तृति के वाद बहुधा क्षांच्र हो शक्कर की स्तृति आती है। इस नियम के अनु-सार सारावणीय उपाख्यान के समान पाण्यत मत का स्विस्तर वर्णन महामारत, शानित्यक्ष के २८०वें अध्याय में आबा है। २८४वें अध्याय में विच्छा स्तृति के पत्थात् इस डारा शक्कर की स्तृति की गयी है। इस समय शक्कर ने दक्ष की 'पाण्यतस्त तरकाया है। इस वर्णन हे पाण्यतस्त की कम्याम की गयी है।

इस मत में राग्पति शव देवों में मुख्य हैं । वे ही सारी सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता हैं । पणु का वर्ष समस्त सृष्टि हैं, अर्थात् ब्रह्मा के स्थावर तक मब पदार्थ । उनकी सृण्य भिक्त करने वालों में कात्तिक स्वामों, पार्वर्ता बोर नग्दीहबर मी सीम्मिलत किये जाते हैं । राष्ट्र्र अप्टमृति हैं, उनकी मृतियां है—पद्म महाभूल, मूर्य, चन्द्र और पृथ्य । अनुवासन पर्य उपमम्मुबारित हो साथ इस कर में विकास का योडा आस्थान एन्टिगोबर होता है ।

पाशुपत तथा पाञ्चरात्र मन में अति मामीप्य है। दोनो के मुख्य दार्शनिक आधार साम्य्य तथा योग दर्शन है।

ीव धर्म के सम्बन्ध में एक बात और ध्यान देने योग्य हं कि पागपत ग्रन्थों में लिख्न को अति अर्जनीय बनलाया गया है। आज भो जैंब लिङ्गपुजक है। इसका प्रचलन कब में हैं, यह विवादास्पद हैं। पुरातत्वज्ञों के विचार से यह ईमा के पर्वमें चला आ रहा है। ऋग्वेद के शिक्सदेख गब्द में इसके प्रचार की अन्तर मिलती है। संभवत-भारत के आदिवासियों में प्रचलित धर्म से इसका प्रारम्भ माना जा सकता है। हिन्दुओं द्वारा लिङ्कार्चन मृतियों और मन्दिरों में पहले से ही प्रवर्तित था, किन्तु बाह्मणी द्वारा हमे ई० मन के बाद मान्यता प्राप्त हुई। पाशपत मत के गठन के समय तक लिङ्गपूजा को मान्यता मिल च्की थी । अथर्विशरस-उपनिषद में पाशपत मत का विवरण है तथा यह महाभारत में वर्णित पाशपत प्रकरण का सम-कालीन हो है। यद पशुपति को इसमे सभी पदार्थों का प्रथम तत्त्व बताया गया है तथा वे ही अन्तिम लक्ष्य है। यहाँ पर पति पण और पाश तीनों का उल्लेख हैं तथा 'ओम्' के उच्चारण के साथ योग साधना को श्रेष्ठ बताया गया है। इसी समय की तीन और पाशुपत उपनिषदे है-अथर्वशिरसः नीलरुद्ध तथा कैंबल्य ।

पासुषत सम्प्रदाय के सिद्धान्त संक्षेप में इस प्रकार है—जीव की संज्ञा 'पश्' है, अर्थात् जो केवल जैव स्तर पर इन्द्रियभोगों में लिस रहता है वह पशु है। भगवान् शिव पणुपति हैं। उन्होंने बिना किसी बाहरी कारण, साधन अध्यवा सहायदा के इस संसार का निर्माण किया है। वे अगत के स्वतन्त्र कर्ती हैं। हमारे कार्यों के मी मूळ कर्ता चित्र हीं हैं। वे समस्त कार्यों के कारण है। संसार के मळ—विवय आदि पाश है जिनसे जीव बेंचा रहता है। इस पाश अववा बम्मन से मुक्ति खित्र के कुणा से प्राप्त हंगती है। युक्ति यो अवार की है; तब हुओ की आत्यन्तिक निवृत्ति और परसेवर्य की प्राप्ति। दितीय भी दो प्रकार की है; दक्-योक्तिप्राप्ति और क्रियानांक्ति से वाइण प्रयापं तुरत प्राप्त होते हैं। इस दोनो योक्तियां की प्राप्ति हो परसैवर्य है। केवळ अयवहासन्त्र की प्राप्ति पृत्ति नहीं बच्चन है।

पाञ्चपत दर्शन में प्रत्यक, अनुमान और आनम तीन प्रमाण माने जाते हैं। वमार्गदाधक व्यापार को विधि कहते हैं। विधि दो प्रकार को होती है—जन और डार। भस्मतान, भस्मकायन, जर, अदिलागा, उपवास आदि दत हैं। विव का नाम केवर हहाकर हैनना, गाल बजाना, गाना, नाबना, जप करना आदि उपहार है। व्रत एकान्त में करना चाहिए।

'तार' के अल्मर्गत आधान (अगते हुए, भी न्यानसहा), स्तरन (बायु के डॉके के मदश हिरुला), मन्दर (उस्पत-नत्त्र व्यवहार करना), न्याराय (कामार्थ न होते हुए भी कामानुर के मद्दा व्यवहार करना), अविस्करण (अवि-वंकियो की रन्ह निरिद्ध अवहार करना) और अविदेशायण (अर्थहीन और काम्रह राज्यों का उच्चारण), पे छः कियारिं एमिन्नित्त हैं।

**पाञ्चपतबह्योपनिषद्**—यह परवर्ती उपनिषद् हैं । **पाञ्चपतम**त—दे० 'पाञ्चपत' ।

पाश्चमतिकत — (१) यह वन चेत्र माग से आरम्भ होता है। एक छोटा शिवलिङ्क बनाकर उसे चन्दनिमिश्चत कल में स्नान कराया जाता है। एक मुत्रशंक्षक के उत्पर शिव-लिङ्क स्थापित किया जाता है। तदनत्तर बिल्व पत्रो, कमलण्यां (बेत, रक्त, गोल) एव अयाग्य उपचारों से पूजन किया जाता है। यह बत चेत्र मास से प्रारस्भ होकर प्रति मास अयागीजित होता है। बैशाल मास से प्रति मास कमना होरक, पनना, मोती, मोक्स, माणिक्स, गोमेद, मृंग, सूर्यकान तथा स्कटिक मणि से लिङ्को का ३९८ पात्पतज्ञासक-पिता

तथा एक साँव का उससर्ग विहित हैं। यदि बती निर्भन है तो एक ही मास इस बत का आधरण होना चाहिए। अनेका मन्त्र पढ़े जाने हैं जो ''म मे पाप आयोहतु' से समाप्त होते हैं। ये मन्त्र शिवची के नाता रूपो तथा स्कल्यादि अनेक देवताओं को सम्बोधित है। देठ हमादि, २१७०-२१० (क्रिक्यगण हो।

(२) चैत्र मास की पुणिया को इस बत का अयुष्टान होना चाहिए। त्योदारी की ही एक मुखोग्य अवार्य के मम्मानित करने हुए ओवनपर्यंत पासुपत वत करने का सकत्य किया जाता है, अयवा १२ वर्ष, ६ वर्ष, तीन वर्य, एक वर्ष, एक माम अथवा केवल १२ दिन तक इस ब्रत को करने का संकल्प किया जाता है। वी तथा सामान्य में हवत तथा चतुरंशी की उत्तवान करने का विभाग है। पूर्णिया की हवन नदसन्तर निम्मिलिबत मन्त्र बोस्ते हुए तशैर पर भस्म का त्रेष किया जाता है। मन्त्र हैं 'इस्तिर्गति सम्म' इत्यादि।

(३) कृष्ण पक्ष की द्वादशी में ब्रती को एकभक्त पद्धित में आहार करना चाहिए, ब्रयोदशी को अधार्षित पद्धित में, नपूर्दशी को नक तथा अमावस्था को उपवास । अमावस्था के बार बाक्षी प्रतिपदा को मुवर्ण का मोड जनवाकर दान देना चाहिए। दे० हेमादि, २४५५-४४.७ (बिह्नपराण में)।

पाञ्चन शास्त्र—पाञ्चपत शैवो का मुख्य धार्मिक ग्रन्थ 'पाञ्चनमुत्र' अथवा 'पाञ्चनशास्त्र' है। इस ग्रन्थ की कोई प्रति उपलब्ध नही है।

**पाञ्चपन जोब**---द० 'पाञ्चपत' ।

पाशुपतसिद्धान्त—पाशुपन एव टीव मिद्धान्त दोनो समान ही है । दे॰ 'पाशुपत' ।

प्रवाणकतुर्दशी—कृषल पत की चतुर्दशी हो, जब मूर्य वृद्धियक राशि पर हो, आटे का पाषण के समान ढेर बनाकर मौरी की आराधना करनी बाहिए। सन्ध्यो-परान्त भोजन का विधान है।

पाध्य--- ऋर बंद के एक सन्दर्भ (१५६,६) में बृज की हार के वर्णन में यह शब्द उद्भुत है। दूसरे सन्दर्भ (० १०५,६) में सामलता की पेरने वार्क पत्थरों को पाध्य कहा गया है।

वर्णित अक्वमेध के बलिपमुक्तो की नालिकामें उल्लिज-स्थित है।

पिङ्गल--कारयायन प्रणीन सर्वानुकाणका के पश्चात् छन्न-शास्त्र के मबसे प्राचीन निर्माता महणि पिङ्गल हुए है। राज्यत्त के अनुसार हम्होने ? करोह ६ स्वाब ७७ हुणार र से १६ प्रकार के व्यक्ती का प्रणयन किया। यह आंतर-जना है। इसका तास्य केवल यह है कि छन्दों की संबंधा अर्गणित हो सकती है।

पिङ्गलातम्त्र— 'आगमतत्त्वविकास' में जिन तन्त्रो का नामो-ल्लेख है, उनमें पिङ्गलातन्त्र भी है।

पिण्ड — (१) पितरो को दिया जानेवाला आंटेया भात का गोला, जो विषेष कर अमावस्था को दिया जाता है और जिमका उल्लेख निकक्त (३,४) तथा लाट्यायन श्रीवन्त्र (२९०,४) में हुआ है। पिण्डदान आंद्र का

(२) जीवों के शरीर को भी पिण्ड कहते हैं। यह विज्य काएक लघुरूप हैं, इसलिए कहा जाता है कि जो पिण्ड में हैं, वहीं ब्रह्माण्ड में भी।

पिण्यपित्यज्ञ — पितरों के निमित्त दो यज्ञ किये जाते हैं; प्रथम पिण्डपित्यज्ञ तथा दूसरा श्राद्ध । पहला यज्ञ अमावस को किया जाता है तथा उसमें वाबल ( भात ) का पिण्ड ( गोलक ) पितरों को समर्पित किया जाता है ।

पिण्डोपनिषद् --यह परवर्ती उपनिषद् है ।

पितामह—जंबाङ्ग ज्यांतिष पर तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हं—ग्रथम ऋष्यांतिष, हुमाग बुज्योंतिष तथा तीसहा अवयंज्योतिष । अस्तिम के रुज्यक पितामह है । बराहमिहिररचित पञ्च-सिद्धान्तिका में एक सिद्धान्त पंतामह नाम में भी विया हुआ है ।

महाभारत के प्रसिद्ध पात्र भीष्म को भी पितामह कहते हैं। क्योंकि वे कौरव-पाण्डवी के पिताओं के सम्मानित पितालव्य थे।

पिता — ऋष्वेद तथा परवर्सी साहित्य में यह शब्द ( उत्पन्त करने वाळा ) की अपेक्षा जिश्व के रक्षक के अयं में अपिक व्यवहुन हुआ है । ऋष्वेद में यह दयालु एवं मले अर्थी में प्रमुक्त हुआ है। अतप्र आणि की तुल्ला पिता से ( ऋष्ट १० ७,३) की गयी है। पिता लगनी गीद में के जाता है ( १३८,१) तथा अलिकी गोद में रखता है ( ९.४-३,७) । जिशु गिता के बहवों को सीचकर उसका ब्यान आकर्षित करता है, उसका आनन्दपूर्वक स्थागत करता है (७.१०३.३)।

यह कहना कठिन है कि किस सीमा तक पुत्र पिता की अधीनता में रहता था एवं यह अधीनता कर तक रहती थी। अधीनता में रहता था एवं यह अधीनता कर तक रहती थी। अध्येव (२ २९,५) में आगा है कि एक पुत्र की उसके रिता ने जुझा बैजने के कारण बहुत तिरस्कुर किया तथा ऋष्यादव की (ऋ० १ ११६,१६,११७,१७) उसके पिता ने अंधा कर दिया। पुत्र के ऊपर पिता के अनियन्त्रित अधीकार के पात्र कोतक हैं। परन्तु ऐसी घटनाएँ कोषायोग में अथवाद कर ने ही होती थी।

इस बात का भी पर्याप्त भी हैं कि पुत्र वहा होकर पिता के माथ रहता था अववा नहीं, उसकी रही उसके पिता के माथ रहता था सा अपना अलग पर बताता था। बुदाबस्था में पिता प्राय पुत्रों को मम्मीन का विभाजन कर देता था तथा इक्शूर पुत्रथमु के असीन हो जाना था। बतप्यबाह्मण में शुन बीग की क्यां में पिता की निष्ठरता का उदाहरण भी प्राप्त होता है। उपनिषदों में पिता से पुत्र को आध्यान्मिक ज्ञान प्राप्त उपनिषदों में पाता से पुत्र को आध्यान्मिक ज्ञान प्राप्त उपनिषदों में पाता से पुत्र को आध्यान्मिक ज्ञान प्राप्त

प्रकृत पुत्रों के अभाव में रत्यक पुत्र को गोद लेने गी प्रदा थां। स्वाभाविक एसो के रहते हुए भी अच्छे व्यक्तिस्य बाले बालको को गोद लेने ती प्रचा थां। दिख्लाम्य हार चुन लेप का यहून किया जाना इसका उदाहरण हा साम हो इस उदाहरण से दब बात पर भी प्रकाल पडता है कि एक वर्ष के छोला अथ्य वर्ष के बालकों को भी ग्रहुण कर लेगे थे। इस उदाहरण में विद्धामित्र का लिय तथा गुन गोर जा बाह्यण होना इसे प्रकट करता है। गोद लिया गये पुत्र को भागव में पृत्री के पुत्र भी गोद लिया जारा था तथा उस पुत्री को पुत्रिक कहा भी गोद लिया जारा था तथा उस पुत्री को पुत्रिक कहा थे। अतरुष ऐसी लडकियों के विवाह में स्वित्राई होती थी जिसका भाई नहीं होता था, यंशींक ऐसा बालक व्यक्त

परिवार में माता व पिता मे पिता का स्थान प्रथम या। दोनों को युक्त कर 'पितरी' अर्थात् पिता और माता यौगिक शब्द का प्रयोग होता था। चितुष्क — आरियन कृष्य एक का नाम । इसमें पण्डह विमो तक पितरों को पिण्डवान विद्या आता है। एक प्रकार का यह पूर्वपूर्वों का मामिहक आड है। इस एक में का अज्ञात मभी पितरों का स्मरण किया जाता है। वृषेणों की स्मृति सजीव रखने का यह एक चामिक सामन है। पितृष्ठित — कार्यायन श्रीतमु के अनेक सामकार एक वृष्टिकारों में पित्रोय उन्लेखनीय पित्रमति मी है।

फित्मेक्सून — यह गृह्यस्व है जो गीतम द्वारा रचित बतन्याया जाता है। इसके डीकाकार अनन्त्रज्ञान कहते हैं कि ये गीतम न्यायस्त्रक के रावधिता महर्षि गीतम ही है। इसके अविरिक्त गीतम का एक और पर्मसूत्र है। उसका नाम भी गीतमध्यस्त्र है।

पित्पान — ऋस्वेद तथा परवर्ती ग्रन्थों में पित्पान ( पितरों के मार्ग) का दिवपान से भेद प्रकट होता है। तिरुक के मतानुसार देवयान उत्तरपाल तथा पित्पान देविणायन से सम्बन्धित है। शतपथ बाह्मण के एक परि-च्छेट ( २ ९ ३,१-३) में बे यह निक्कर्य निकालने है। यसना, ग्रीच्स एवं वर्षी पितरों भी ऋतु है। देवयान का प्रारम्भ बसन्त से तथा पित्पान का प्रारम्भ वर्षी से होना है। इसके माथ वे देव तथा वस नक्षत्र (तिनिरोध स०,१५, २९) का सम्बन्ध जोरते हैं।

मारने के अनन्तर प्रेत अपने कमों के अनुमार इन दो मार्गों में से कियों एक से परलोक को प्रश्वान करता है। सामान्य लीतिक कमें करने बाले पियान के बाते हैं। वह नया अन्य निक्यान कमें करने बाले देश्यान में बाते हैं। पित्तकन—(१) एक वर्ष नक प्रति अमासस्या को इस सत का अनुस्थान होता है। बनी केवल दुग्याहार करता है। वर्ष के अन्य में शाद करने वस्य, जन्मणं कल्या तथा भी दान में दी जाती है। इस वत से सी पीडियाँ कर बाते हैं और वसी विष्णु लोक को प्रायत करता है।

(२) बैत्र कुरूण प्रतिपद् सं सात दिनो तक सात पित्-गणो की पूजा करनी बाहिए, जो अमिनस्वात्त, बिह्मर्यह इत्यादि नामो से प्रसिद्ध है। एक वर्ष अपना बारह वर्ष तक इनका अनुष्ठान होता है।

पियोतकद्वाबयो—वैशास शुक्त की द्वादवी को पिपोतक द्वादवी कहते हैं। इस तिथि को शीतल जल से भगवान् केशव की प्रतिमा को स्नान कराकर गम्बाखत, पुष्पदि उपचारों से पूजन किया जाता है। प्रथम वर्ष चार जल- पूर्ण कलशों का दान, दिनीय वर्ष बाठ कलशों का बान, नृतीय वर्ष बारह कलशों का और चतुर्थ वर्ष सोलह कलशों का दान विहित है। सुवर्ष वे दिला देने चाहिए। इस द्वारणी का पिपीतक नाम इसलिए है कि इसी नाम के बाह्यण द्वारा यह प्रचारित हुई। देन बतकाल-चिवेक, १९-२०; वर्षकृत्यकीमुदी, २५२-२५८।

क्षिपालाब—पिपालाद (पीपल के फल खाने बाले) नामक आचार्य का उल्लेख प्रकारिनिषद् में हुआ है। ये अवर्षवेद की शाखा 'पैपालाद' के प्रवर्तक थे।

पिप्यत्मवासासा—अपर्ववेद नी जासाओं में विभन्त है, जिनमें एक शासा 'विभाजाद' है। इस शासा की मूळ सहिता की एक मात्र प्रतिक्तिंप कुछ काल पूर्व तक भारत में बची थी और बह करमार में थी, जहां से एक आत्न घटनावण वह जर्मनी पहुँच गयी। अब उक्त प्रति-क्रिंपि के आभार पर यह सहिता भारत में मुदित हों गर्मा है। केवल इसके प्रयम पृष्ठ का पाठ संदिष्ध है, क्योंकि उक्त प्रति में वह सहित हो गया है।

चित्र- ऋग्वेद के अनुसार इन्द्र का एक अनु । यह इन्द्र द्वारा बार-बार हराया गया था। पुरों (दुगीं) का स्वामी होने के कारण उसे दाम तथा असुर कहा गया है। इस नाम का अर्थ 'विरोधक' (विरोध करने वाला) है।

पिकाञ्च — पञ्चविक ब्राह्मण (२५.१५,३) में उल्लिखन नाग-यज्ञ के दो उन्नेता पुरोहिनों में से एक का नाम पिकाङ्ग है।

पितास—अवर्शवेद तथा परवर्ती प्रत्यों से उद्गृत असुरों से ग्रं कर्म का नाम दिशाल है। विनिरोध सहिता (२ ४, १.१) में उनका सम्बन्ध राजमों और अमुरों से बताया या है तथा दोनों को मनुष्यो एव पितरों का विरोधी कहा गया है। अवर्षवेद (५,२९,६) में उन्हें क्रकाद (कच्चा मास मक्षण करने वाला) कहा गया है। सम्भवत ये मानवों के शत्र थे तथा अपने उस्मवो पर तरमांम भश्यण करने थे। उत्तर वैदिकान में एक पिताबंद अवया पिताबंद वाला का भी प्रत्यक्त में एक पिताबंद अवया पिताबंद आप वालावों का भी प्रत्यक्त था।

पिशाचचतुर्वशी—चंत्र कृष्ण चतुर्वशी। इससे भगवान् ठाडूः का पूक्रत तथा रात्रि से उत्सव करते का विश्वान है। निकृष्म नामक राक्ष्य इसी दिन भगवान् शङ्कर की पूक्षा करता है अवस्थ इस दिन निकृष्ण का भी सम्मान किया जाता है तथा पिशाचों को गोशान्त्राओं, निदियों, सबको तथा पहाडों की चोटियो पर विल प्रदान की जाती है। दे० नीलमत पुराण, ५५-५६, रुलोक ६७४-६८१।

पिजासभोसन—(१) मार्गधीयं गुस्त चतुर्दशी को यह तत किया जाता है। काशो में कमर्दीस्पर खिन के पास कुण्ड-स्नान तथा उनका पूजन किया जाता है। नहीं मोजन बितरण का विधान है। प्रति वर्ष दस बत का अनुष्ठान होता है। त्रती पिशास होने की स्थिति से मुक्त हो जाता है।

(२) स्मृतिकौस्तुभ (१०८) के अनुसार इस दिन गङ्का में स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, जब कि चतुर्वशी मंगळवार को पढ़े। ब्रती इससे पिशाचयोनि में पटने से मुक्त हो जाता है।

काशी में पिशालमोचन नामक तौर्थ प्रसिद्ध है।

पिट्टाशन बत--इस बत में प्रति नवमी को केवल आटे का आहार किया जाता है। महानवमी को इसका प्रारम्भ होता है। नौ वर्ष तक यह चलना है। गौरी इसकी देवी है। इससे समस्त मनोवाञ्छाओं की पुर्ति होती है।

पीठ—(१) किसी धार्मिक किया के मुक्त आधारस्थान को पीठ कहते हैं। कुलानिकतन्त्र में पीच बंदी, पांच धीरियां और पांच पीठों का उन्लेख हैं। उनकर में 'उहियान', जाकन्यर में 'जार', महाराष्ट्र में 'पूर्ण', श्रीडील पर 'पतक्क्ष' और असम में 'कामाल्या', से पांच हो शाकों के क्षारि पीठ हैं। बाद में जो ५१ पीठ हो गये, उनके होने हुए मी ये पीच मुख्य माने आते हैं।

(२) प्राणियरीर के अन्दर पौच कोय हाने हैं, जिनमें अन्तमय कोच स्थापकोच कहा जाता है। वेध प्राणमत् मत्त्रोम्य, जिलामय कोर आनन्दमय ये चतुर्विष्ठ मदम कोय हैं। इननें अन्यस्य कोच एक प्रकार का सयोज्य-कोय हैं, जो स्थ्य और मुक्स कोचों के मध्य कची का काम करता है। आनन्दम्य कोच समस्त देशी लोकों को मस्त्रव्य दहता है। इसी प्रकार स्थ्य अन्यस्य कोच (शर्रीरों) से जब देवताओं का सम्बन्ध स्थापित होना है, तब अनम्मय कोचों या धारीरों में उननी स्थिति के किए आधार निमित हो जाता है। उसे पीठ कहते हैं। यह प्राणमय होता है।

प्राण की आकर्षण और जिकर्पण दो शक्तियाँ है। आकर्षण शक्ति अपनी ओर खोंचती है एव विकर्षण शक्ति इसके थिपरीत कार्य करती है। दोनो शक्तियाँ ब्रह्माण्ड के प्रत्येक पिण्ड में विद्यमान रहती है। इन्हीं आकर्षण और विकर्षण के प्रमान से समस्त महु-उपाह अपने अपने स्थानों पर नियमित रहुकर कार्यनित्त रहते हैं। इन्हीं शिक्तमों के समान रूप से स्थित होने पर उनका जो आवर्तया चक्र बनता हूं, उसे पीठ कहते हैं।

जिस प्रकार मनुष्य को स्थिर रहने के लिए किसी स्थूल आधार की आवस्थकता होती है, उसी प्रकार सुक्ष्म आनन्दमय कोष में सम्बन्धित देवताओं के लिए भी सुक्षम आधार पीठस्थल आवस्थक होता है और वह आधार यह पीठ ही हैं।

इस प्रकार मन और मन्त्रादि द्वारा आकर्षण-विकर्षणा-न्मक प्राणशक्ति की सहायता से सोलह प्रकार के दिव्य स्थानों में पीठ की स्थापना कर अभीषट देवताओं का आबाहन किया जाता है। पीठ स्थल जितना पवित्र और बलसम्पन्त होगा उतने ही पवित्र और बलिष्ठ देवताओं का उस पर आवाहन किया जा सकता है। इसी प्रकार मित में भी जब तक पीठ की स्थिति रहती है, तभी तक उस मृति द्वारा दैवी कलाएँ और चमन्कार प्रकाश में आते है। पीठ को एक उदाहरण द्वारा भी जात किया जा सकता है। यया आकर्षण और विकर्षण जन्मियन दो पदार्थणक दूसरेक सम्मुख रखेहोतो एक पदार्थका आकर्षण दूसरे पदार्थ की अपनी और खीचेगा, एव दोनों ी थिकर्षण शक्ति दोनों को उससे विवरीत दिशा की ओर प्रेरित करेगी। दोनो बस्तुओ की प्रथक-प्रथक दिशा में गति होने पर एक प्रकारका आयर्त अथवा चक्र बन जाता है। इसी तरह जिस देवता का आवाहन किया जाता है उस दैवी शक्ति का प्राणों की सहायता में अस्त-मय कोष में सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर प्राणी की आकर्षण शक्ति का सहायता से बह देवा शक्ति आकर्षित हो जानी है, एव प्राणी की विकर्षण शक्ति की विपरीत किया के परिणामस्बरूप वह दैवी शक्ति विकर्षित होती है। इस आकर्षण और विकर्षण क्रिया के होने पर एक वत्ता-कार स्थल का निर्माण हो जाता है जिसे पीठ कहते है। इस बृत्त के आम्यन्तरीय पूर्ण स्थान पर आवाहित उस दैकी गीक का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। क्योंकि इस आवर्त का मध्यगत समस्त स्थान आबाहित देवता का ही स्थान बन जाता है।

इसी सिद्धान्त के आधार पर विशाल भूभाग पर अनेक तीर्च एवं पीठ स्थानी का आविभीव माना गया है। इसी प्रकार के दैव पीठ की सहायता से संसार में समस्त देवी कार्य सम्पादित होते हैं।

(३) प्राचीन वैविक उद्धरणों में पीठ शब्द स्वतन्त्र रूप से व्यवहुत नहीं हुआ है, फिल्तु योगिक पीठमपीं विश्व-वण के रूप में मिलता है। वाजसतीय सहिता (३० २१) तथा तीतरोग बाह्यण (३४,१७,१) में पुरुवमेश के ब्रब्तीय पदार्थों में इतका भी उल्लेख हैं।

षीजपुरम्—आन्ध्र प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान । यह 'पादगया क्षेत्र' हैं। यांच प्रधान पितृतीर्थ माने चाते है—१ गया (गयागिरखंत्र) ? प्रावपुर-वैतरणी (उडीसा से नामियग्राक्षेत्र) ३ पीठापुरम् (पादगयाक्षेत्र) ४ जिड-पुर (गुकरात मे मातृगयाक्षेत्र) ५ वदरीनाथ (इहा-करान्त्री)।

पीठापुरम् से अधिकाश सात्री पिण्डवान करने आते हैं। सहां कुक्कुरेश्वर शिवसिन्द हैं। बाहर मणु क्वाभी का मन्दिर हैं। पास से माध्यवतीय नामक सरीवर हैं। पीचा—वैध्यावाचार्य स्वाभी रामानन्य के शिष्यास्त्रक के प्रमुख स्वाफि । उनका जन्म एक राजकुल से सबत् १४८२ वि० से हुआ था। 'अक्तमाल' प्रत्य में उनकी निष्कल अर्फित सवता नामक वर्ष ने स्वाभी स

पीयूष — ऋ खंद तथा परवर्ती प्रन्यों में भी के बच्चा देने के बाद के प्रथम दूथ की 'पीयूष' कहा गया है। इसकी तुलना सीमलता के रस से की गयी है।

पोलुपाक मत--परमाणुकों के बीच अन्तर की धारणा न होंने के कारण वैश्वीयकों को 'पीलुपाक' नाम का विकश्मा मन प्रह्मण करना पड़ा । इसके अनुसार घट ऑस्सों में पड़-कर इस प्रकार लाल होता है कि ऑस्स के तेज से घड़ के परमाण अलग-अलग हो जाते हैं और किर लाल होंकर पिछ जाते हैं। घड़े का यह बनना-विषाजा इतने सुक्शा काल में होता है कि कोई दल नहीं स्कता। इस प्रक्रिया में होंने वाल परिवर्तन को पीलुपाक मन कहते हैं।

पीलुमती—अवर्षवेद (१८२,४८) में पीलुमती को उदन्वती एवं प्रद्यी नामक दो स्वर्गों के बीच कास्वर्गकहा गयाहै।

पुंसवन—गर्भवती स्त्रीकाएक धार्मिक संस्कार, जो पुत्र सतान हाने के लिए किया जाताचा। इसका सर्वप्रथम

उल्लेख अवर्षवेद (६.२१) में हुआ है। यह यज्ञ पुत्रोत्पत्ति की कामना से किया जाना था और गृह्यसूत्रों के समय तक इसकी गणना संस्कारों में होने लगी। आगे चलकर यह संस्कार भ्रूण की पृष्टि के लिए ही किया जाने लगा। पुजारी--देवालयो में मूर्ति की विधिवत् पूजा के लिए नियुक्त ब्यक्ति । हिन्दू धर्म के विकासक्रम में बारहवीं से सोलहबी शती तक अनेक बड़े-बड़े सम्प्रदाय स्थापित हुए, किस्त सोलहबी शती के उत्तराई से उत्तर तथा दक्षिण भारत में ये सम्प्रदाय अवनति की ओर गतिमान रहे। अमंख्य लोगो की आध्यात्मिक प्रगास को मिटाने के लिए मामान्य पुजारियों ने लोकप्रिय धर्म का आन्दोलन आरम्भ किया। पुराने बिग्वरे हुए विचारों को समेट कर नाना देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ स्थापित की गयीं और उनकी पूजा की आंर लोगों का ध्यान आकर्षित कर धार्मिक भावना को जीवित रखा गया। उत्तरी भारत में स्मार्तनाह्मण स्वयंमन्दिरों में जाकर अपनी शास्ता के गृह्यमूत्रों के निर्देशानुसार देवताचन करते थे। किन्तु देवता की पोड-शोपचार पूजा के लिए पुजारी नखें आते थे जो निश्चित समय पर विधिवत पूजा कार्य किया करते थे।

पृष्णताम्बे—महाराष्ट्र का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। धनमाह ने ४१ मील दूर पृत्ताताबा स्थान है, इनका प्राचीन नाम पृष्प-स्तम्प है। यह गादावरी के किनारे हैं। सहायोगी स्वाचे देव, जो गीळ संत जानेवबर के जरणापन हो गये थे, दीर्थ काल कर यहाँ गई। यहाँ थीं विठोबा का मन्दिर, विद्य-स्त राज्यमिट और अनेक अन्य जियमोच्या सिंधानी है। है। बाजार में आ नक्क्ट्रेस मिटर भी है।

पुण्डरीक — पुण्डरीक अथवा कमल आरन का दार्शनिक पृष्प है। यह चेतना और ज्ञान के विकास का प्रतीक है। इस-लिए प्रार्थाय साहित्य और कला के अनेक रूपो में इसका उपयोग हुआ है। छारदीस्य उपनिषद् में मानवहृदय में इनकी तुलना की गया है।

पुण्डरोक्स समाधि — इस बत में जल के स्वामो करण देव की पूजा की जाती हैं इसका अनुष्ठान डारवां का होता है। इससे पुण्डरीक्यज के फुळ की मार्गत होती हा देठ हेमाडि, १९०४। बनपर्व (३०११७) के अनुसार यह बत भी अदबनेथ तथा राजनूय यज्ञों के समान पुण्यकारक है। आंद्यकायन जीत्युल, उत्तराष्ट्रक, ४४ में पृण्डरीक-यज का वर्णन हैं। पुण्डरीकालः—(१) विष्णु का एक पर्याय है। (२) तमिल देश के प्रीवैष्णवों में नाम मुनि अनि प्रसिद्ध हो गरे है। इन्हों के जिय्य पुण्डरीकाला में। इनके पबचाह राम मिश्र तथा उनके उत्तरामिकारी आचार्य यामुनाचार्य हुए। पुण्डरीकाल तथा राम मिश्र के बारे में कुछ अधिक ज्ञात नहीं है।

पुण्वरीकाक्ष स्वामी — विशिष्टाईत वैष्णव परम्परा के एक आवार्य। इनकी मुक्तरम्परा इस प्रकार है भगवान् नारायण ने महालस्त्री को बैण्णव धर्म का उपदेश किया, उनसे केन्द्रण्टपायंद विष्यवसीन की उपदेश मिला, उनसे जिल्लप्टपायंद विष्यवसीन की उपदेश मिला, उनसे शिष्ट सामी को। इनके शिष्य नाथ मुनि हुए और इनके शिष्य पाय मुनि हुए और इनके शिष्य पाय मुनि हुए अपेट इनके शाम कुआ ।

पृष्कु—दिज बैष्णवों की वीक्षा में पाँच सस्कार करने होते हैं। वे हैं ताप, पृष्डु, नाम, मन्त्र एव याग । पुष्डु साम्प्र-वायिक चिक्क को कहते हैं, जो दीक्षा लेने वाले के शरीर (ललाट) पर अंकित किया जाता है।

पृथ्यराज—अन्यहैतवाद सिद्धान्त का सर्वप्रथम भर्तृहरि और फिर भर्तृमित्र न प्रतिपादन किया। भर्तृहरि के प्रसिद्ध सन्ध 'वास्पपदीय' में इस सिद्धान्त का पूर्ण वणन है, जिमको व्यास्था पृथ्यराज और हेलाराज की रचना म प्राप्त सोनी हैं।

पुत्र—सम्बन्ध प्रारम्भिक वर्ष छपु अथवा किंगळ था। पृत्रक स्था का व्यवहार प्यारमेर मन्त्रीयन में अपने म छोटे लोगों के स्था होता था। आगे नक्तर टम शब्द की धार्मिक व्यूत्यत्ति की जाने लगी—"वृत् = नरक ने, प्र= क्याने वाला।" पुत्रो ब्राग प्रदन पिप्ड और आढ़ ने पिना तथा अन्य पितरों का उद्धार होता है, ट्राटिया वे दितरों को नरक से जाल देने वाले माने जाने है।

धर्मशास्त्र में बारह प्रकार के पृत्रों का उल्लेख पाया जाता है। मनुस्मृति (अध्याय ९, इलोक १५८-१६०) के अनुसार इनका क्रम इस प्रकार है

- १ औरस (पति द्वारा अपनी पत्नी से उत्पन्न)
- े पुत्रिकापुत्र (दौहित्र)
- ३. क्षेत्रज (अपनी पत्नी से दूसरे पूरप द्वारा उत्पन्न)
- ४ गूढज (पत्नी द्वारा पत्ति के अतिरिक्त अन्य पृष्य से गुपचुप उत्पन्न)
  - ५. कानीन (अविवाहित कन्या से उत्पन्न)

- ६. सहोद (विवाह के समय गर्भवती कन्या से उत्पन्न)
- ७. पौनर्भव (दुषारा विवाहित पस्नी से उत्पन्न)
- ८ दलक (पुत्राभाव में दूसरे परिवार से गृहीत)
- °, कीत (दूसरे परिवार से खरीदा हुआ)
- १० स्वयंदत्त (माता-पिता से परित्यक्त एवं स्वय समर्पित)
- ११. क्टबिम (स्बेच्छासे दूसरे परिवार से पुत्रवत् गृहीत)
- १२ अपनित्व (पटा हुआ प्राप्त और परिनार में पाणिका)। में बारह प्रकार के पुत्र दो बंग में विभाजित वे— (१) मुख्य और (१) भीण। इनमें प्रवास को मुख्य और रोष गोण है। सामाजिक दृष्टि से बीण पूर्वों का भी महत्त्व था। उपने सभी प्रकार की सर्तात का पानन-पोषण समब या और परिचार का समाजीकरण हो जाता था। सभी पूर्वों का परिचार में समान पद मही था। किन्तु आंक-मन्न के कर दो ही। प्रकार के पुत्र मान्य है, औरस और दक्तका होव कमय या नो औरस में मिमिलिन हो गये (वैसे महोद और पुत्रक) अववा लग्न हो गये।
- पत्रकासवत---(१) भाद्रपद की पुणिमा को इस बत का अनण्टान होता है। पुत्ररहित मनुष्य पुत्रेष्टि यज्ञ करने के पञ्चात गहा मे प्रविष्ट हो, जहाँ कह निवास करने हैं। नदनन्तर मद्र, पार्वता तथा नन्दी की मन्तुष्टि के लिए होम तथा पूजन का विधान है। बना को उपबास करना चाहिए, तन्परचात सर्वप्रथम अपने सहायकों को भोजन कराकर बहुनपत्नीक भोजन करे और गहा की परिक्रमा करके पन्नी को स्ट्रविषयक दिव्य व्याभ्यान सुनाये। ब्रती को चाहिए कि वह पत्नी को तीन दिनो तक दूध तथा चावल हो खाने को दे। इस बत से बन्ज्या पत्नी भी पृत्र प्राप्त करती है। वर्ता को इस सबके बाद एक प्रादश लम्बी गुवर्ण, रजन अथवा लौह की शिवप्रतिमा का निर्माण कराकर पत्रन करना चाहिए। तदनन्तर अस्ति में मिति नो गरम कर एक पात्र में उसे रखकर एक प्रस्थ दूध ग उसका अभिषेक करे और उस अभिषिक्त दूध को पत्नी को पिलाये । दे० कृत्यकल्पतरु, ३७४-३७६; हेमाद्रि, > १७१-७२ 1
  - (२) उपेष्ट मास की पूरिणमा को इस बत का अनुष्टान करना चाहिए । दवेत बस्ततों से एक कल्या को परिपूर्ण करके उसे स्वेत बस्त्र से ढककर, दवेत चन्द्रन मे

अधिक रुप्ते, करुवा में मुक्कां रजकर स्थापित किया जाता पाहिए। करुवा के उत्तर ताक्षपात्र में गुठ रजना जातिए । और भवनान बह्या तथा माधिकों देखी की प्रतिमा रखी कानी चाहिए। । त्रात यह करुवा किसी बाह्याच को दान कर दिया जात । उसी बाह्याच को स्वाहिष्ट मोडक करा-कर दवी क्रमप्तिह जोकन करें। यह किया गुरू बर्चे करु प्रतिमास की आय। तेरहबँ महीने मे एक चुत्रवेषु, म्यस्टक वाय्या, मुवणं तथा रजत की क्रमपा ज्ञामा एवं माधिकों की स्वामा येवा में दी जायें। दबेत तिकां के कह्याओं के नाम की आवृत्ति करुते हुए हुवन करुता चाहिए। उदती (पुरुष या स्थी) नमस्त वाची मे मुक्त हुकेकर मुख्यर पुत्र प्राप्त करने हैं। देठ क्रम्यकलासक, ३७६-३७८; होर्डि, ?१७३-९४४।

पुत्रविधि---रिववार के दिन रोहिणी या हस्त नक्षत्र ही तो वह पुत्रद योग होता है। उस दिन उपवास रखने हुए सूर्य नारायण का पृष्य-फलादि से पूजन करना चाहिए। वती को चाहिए कि वह मूर्य की प्रतिमा के सामने मोये तथा महाब्वेता मंत्र का जप करें (मत्र यह है—हीं ही म ''' ''' )। दूसरे दिन करवीर के पृष्पो तथा रक्त-चन्दन मिश्रित अर्घमूर्यको तथा रविवार को समर्पित करे। तदनस्तर बह पार्वण श्राद्ध करे तथा मध्यम पिण्ड (तीन में से बीच बाला) स्वय खाये । हेमादि में इस वत का उतना विशद वर्णन नहीं है जितना कृत्यकल्पत्तर में। पुत्रप्राप्तिवत---(१) वैशाख शुक्ल षडी तथा पञ्चपी को उपवास रखते हुए स्कन्द भगवान् की पूजा की जाती है। या तिथिवत है और एक वर्ष पर्यन्त चलता है। स्कन्द के चार रूप (नाम) हैं—स्कन्द, कुमार, विशाख तथा गुहु। इन नामों के अनुसार उपासना करने से प्रेच्छ, धर्मेच्छ् अथवास्वास्थ्यका इच्छक अपनी कामनाओं को सफल करलेताई।

(२) श्रावण पूषिमा को यह बन होना है। यह नियत्न है नथा शाङ्करी (दुर्गा) दिवन। पृत्रार्थी, निवार्थी, गञ्चार्थी तथा सम कामी को इस नज्ज का आवत्य करना चाहिए। देवीओं का मुबर्ण सा गज्ज का कर्ग सा पारृकार्य अथवा प्रतिमा निर्माण कराकर किसी शुभ नज्ज मे वेदी पर स्वाधित किसे जायें, उसी वेदी पर सब बोचे जायें तथा हुबन हो। देवोओं को भिल्ल-पिस्स प्रतार के एक-पूछ तथा अस्य पदार्थ अधित किसे आयें। हेमाद्रि में विद्यामंत्र भी लिखा गया है। दे० हेमाद्रि, २२२०-२३३।

पुनक्पिक्तर—प्राचीन विद्यापीठों में गुरुस्पर दो वर्गों में विभाविता दें. (१) विध्यवर्ष एवं (२) गृत्रवर्ष। गृत्रकुर्कों में गृरु का परिवार नवा शियवर्ग दोनों रहते दें, परस्तु दोनों के निवासस्थान एक दूसरे से भिन्न होते थे। जिस स्थान में गृरु का परिवार रहता था उसको पृत्रवर्ग-विहार कहा जाता था।

पुत्रकत---(१) दे० 'पुत्रकामवत', हेमाद्रि, २,१७१-७२।

(२) प्रातः बाद्य मृहर्त में स्नानावि से निवृत्त होकर नारो के मन्द्र प्रकाश में पीपल वृक्ष का रुपर्ज करना चाहिए। तदनन्तर तिलों से परिपूर्ण पात्र का दान किया आय। इससे समस्त पापों से मुक्ति होती है।

पुत्रसल्पमी—(१) माथ गुक्त तथा कृष्ण पश्च की गलमी को इस बत का अनुरुष्ठान होता है। दोनों मप्तिमियों को तथा पश्ची को उपवास नथा हुवन करने के पश्चात् सूर्य के यूजन का विधान है। यह एक वर्ष तक चलता है। इसमें पृत्र, धन, यहा तथा मुख्दर स्वाध्य को प्रास्ति होनी है।

(२) भाद्र जुक्क तथा कुल्ल एक सी एकी को संकरण तथा सन्तमी की उपवासपूर्वक विष्णु का नामीच्यारण करते हुए उनका पूक्त करना चाहिए। अब्दमी के दिन गोपानमन्त्री से दिख्यु भगवान् का पूजन तथा तिजो से हवन करने का विधान है। यह एक वर्ष प्यंत्र होता है। वर्ष के अन्त में ब्यामा शै का ओडा वरिया जाया। उनमें ममस्त पापी का क्षात वर्षा पुत्रनाम होता है।

पुषिका—परवर्ती माहिता में इस प्रश्न का व्यवहार 'पृत-हीन मतृष्य की पुत्री के अर्थ में हुआ है। ऐसी पुत्री का विवाह इस प्रकार के माव किया जाता था कि उसका पृत्र क्याने नाना का श्राद्ध करेगा तथा उसकी मामित का उसराधिकार्ग होगा। यास्क के निरुक्त (३ ½) में भी हमें ब्यानेंद के आधार पर इसी अर्थ में लिया गया है। किस्तु ऋपनेंदीय परिच्छेतों का स्पष्ट अर्थ नही आत होता तथा इस अया के चोक्त ने नही जान पटन।

पुत्रीयक्षत -- भाइपद मास की पूर्णिमा के पश्चात् कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इस बत का अनुस्ठान होता है। उस दिन उपवास का विधान है। एक प्रस्थ वृत में गोविन्द की परिना को स्नान कराया ब्राय। तत्पद्ववात् चन्दन, केसर, कर्पूर प्रतिमा को अर्थण कर पुष्पादि से बोडबोरफ्बार पूजन हो। तब पुरुषसूक के अंत्रों से हुबन करना चाहिए। नदनन्दर पुत्रामिकाची या पुणीकामी फर्कों का खाख पतार्थ बनाकर पुंक्तिकुक अध्यवा स्त्रीकिक्क नाम नेकर उसे दान कर दे। एक वर्ष तक ऐसा करना चाहिए। इनसे अर्ती को समस्त कामनाएँ पूर्ण होती है।

पुत्रोबसन्तर्मी—मार्गशीर्ष गुक्त सप्तामी को इस बन का अनुष्ठान होता है। इस दिन सूर्य का पूजन विहित है। उस दिन बतो को 'हविष्यान्न' सहुण करना चाहिए। इसरे दिन गम्बाकत-पुष्पामि में मूर्य का पूजन कर नक पड़ित से आहार करना चाहिए। एक वर्ष तक यह बन चलता है। यह यत पुत्रप्राचित के लिए है।

पुष्ठीधानस्वत-इत व्रत को मार्गगीर्थ मास में प्रारम्भ कर एक वर्थ तक प्रविक्त स्व स्व त्र वित्त जिसने सास का नाम परवता है, उपवास करते हुए विष्णु भगवान् का पूजन करना चाहिए। विशेष रूप से भगवान् के वारहो अवयवां का द्रभव प्राजन करना चाहिए। यथा वाया पुरान मार्गगीर्थ में किट का वाम पाखं वीध में तथा एसा प्रवाणीर्थ में किट का वाम पाखं वीध में तथा गर्भा प्रवाण में प्रवास के एक भाग में विभिन्न वर्ण के पूज्य भूषक हो। योगून, गोहफ्य तथा योद्य का प्रवास मास के एक भाग में विभन्न वर्ण के पूज्य भूषक हो। योगून, गोहफ्य तथा योद्य का प्रवास मास के एक भाग में स्वान के नाम के लिए हुए हुनन हो। उत्त के अन्य म आह्मणे को भोजन तथा रिज्ञण देनी चाहिए। उनम स्वती को ममस्त पुन, धन, जीवका आदि कामनाएँ पूर्ण होती हैं।

पुत्रेष्टि— पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला यज्ञ 'पृत्रेष्टि' कह्लाता है । पुत्रोद्यक्ति में जिस सम्पत्ती को विलम्ब होता था वह पुर्शेष्ट यज्ञ करता था । दसक पुत्र के संबद्ध के समय भी 'दसहोग' के साथ यह यज्ञ (पृत्रेष्टिट) किया जाता था, क्योंकि जिस युक्त का संबद्ध किया जाता था, वह जिस कुल से बाता बा उससे उसका सम्बन्ध पृथक् किया जाता था। इस यक्त का प्रयोजन यह दिखाना था कि दसक पृत्र का जन्म संबद्ध करने वाले परिवार में अबाहै।

पुकोरपसिवत—यह नक्षत्रवत हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए एक वर्षतक प्रतिश्रवण नक्षत्र को यमुना में स्नान करना <del>दुनवर्गम-पुराग</del> ४०५

चाहिए। इससे विसष्ठजी के समान पुत्र-पौत्र प्राप्त होते हैं।

कुम्बर्गम्म-सभी हिन्दू राश्नीनक एवं वाधिक सम्प्रदायों में इस सिद्धांत को माम्यता प्राप्त है कि मृत्यु अपने बसंमान श्रीवन के अच्छे एवं बूरे कमीं के फलभोग के लिए पुनर्बन्म ग्रहण करता है। यह कारण-कार्यमुखला के अनुनार होता है। श्रीनियों का निर्धारण भी कर्म के ही आधार पर होता है। इसी को संसारक (बन्य-मरणक) भी कहते हैं। इसी लिए पुनर्बन्म से मुक्ति पाने के जगाय विविध बाचार्यों ने अपने-अपने इंग से बताये हैं। पुन-जंगा का सिद्धान्म कमीसिद्धान्त (कार्यकारण-सम्बन्ध) पर अवक्रमिद्ध है। पूनर्बन्म का सक उम सम्य तक चलदा रहता है अब तक आग्मा की मिक्त नहीं होते।

पुनर्भ-द्वारा विवाह करने वाली स्त्री। अधवंदेद में पुनर्भ प्रया का उल्लेख प्राप्त होता है (९५.२८) । इसके अनुसार विधवा पुन. विवाह करती थी तथा विवाह के अवसर पर एक सज्ज होता था जिसमें वह प्रतिज्ञा करती थी कि अपने दूसरे पति के साथ मैं दूसरे लोक में पून एकत्व प्राप्त करूँगी। धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह के लिए कूमारी कन्या ही उत्तम मानी आती थी। - पुनर्भू से उत्पन्न पत्र को 'औरस' (अपने द्वदय से उत्पन्न) न कह-कर 'गीनर्भव' (पुनर्भ से उत्पन्न) कहते थे। उसके द्वारा दिया हुआ पिण्ड उत्तना पुण्यकारक नहीं माना जाता था जितना औरस के द्वारा। घीरे-घीरे स्त्री का प्नर्भु (प्न-विवाह) होना उच्च वर्गों में बन्द हो गया । आधुनिक युग में विधवाबिवाह के वैध हो जाने से स्त्रियाँ पहले पति के मन्ने पर दूसरा विवाह कर रही है, फिर भी उनके साथ अपमानसूचक 'प्नम्ं' शब्द नही लगता । वे पूरी पत्नी और उनसे उत्पन्न सन्तति औरस समझी जाती है।

## पुनोग्रन्य---यह कबीरपन्थ की संवापुस्तिका है।

पुरन्वरवास- एक प्रसिद्ध कर्नीटकदेशीय भक्त । माध्य संन्यासियों में सोलहुदी अती के प्रारम्भ में गया के महात्मा इंक्टरपुरी ने बिलय भारत की यात्रा की तथा वहाँ उन्होंने माध्यों को चैतन्य देव के सद्दा ही अपनं मिन्नमुक्क पीठों एवं सक्तीतंन ने प्रभावित किया। वर्गदेश में चैतन्य महाप्रभूने भी सर्वप्रदम संकोतंन एवं नगरकीर्तन की प्रणाली चलायी थी। तत्पश्चात् कर्गाटक देश में माग्वों द्वारा मिक्कूण गीत एवं भवनों की रचका होने लगी। उक्त कर्गाटकीय कवित्रकों में प्रथम अपगण्य एत्यस्य हुए है। इनके गीत विश्वण देश में बहुत प्रभवित है।

पुरिनेश—क्ष्मचेद ( ? ११६.१ ? ) में इस शब्द का उल्लेख सम्भवता एक न्त्रीनाम के क्या में हुआ है। यह अधिवनों की संरक्षिका थी, जिल्होंने इसे एक पृत्र दिया या, जिसका नाम हिरण्यहस्त था। जातिवाचक स्त्री के अर्थ में भी इसका प्रयोग हुवा है।

पुरकरणसम्तामी — माथ शुक्क सप्तामी रविवार को मकर के मूर्य में इस बत का अनुष्ठान होता है। मूर्य की प्रतिमा का रक्त वर्ण के पृथ्यों, अध्यं तथा गरमाथ मुख्य करते का विधान है। पञ्चलव्याम का भी विधान है। एक वर्ष तक इस बत का अनुष्ठान होता है। प्रति मास पृष्य, पूप तथा नैवेश मिल-भिल्न हों। इससे अती ममस्त दुलितों के कुकल से मुक्त होता है। 'पाश्चल्य' में पांच कियाओं का समावेग रहता है, जैने अप, पुजन, होम, तथ्य, अभिकंक तथा आहोगों का समाम।

पुराण—आचीन काठ की जवाओं का बोधक ग्रम्थ। यह
प्रवर 'इतिहास-प्राण' उन्द्र समम के ग्रम्भ अवहत हुआ है। अकेले भी उनका प्रयोग होता है, दिन्तु अर्थ वहीं है। सामण ने परिभाषा करते हुए कहा है कि पुराण वह है जो विश्वसृष्टि की आदिस दशा का वर्णन करता है।

पुराण नाम से अठारह या उसमें अधिक पुराण ग्रन्थ और उपपुराण समझे जाते हैं, जिनकी दूसरी संज्ञां पश्च-लक्षण' है। विष्णु, ब्रह्माण्ड, मत्स्य आदि पुराणों में पुराणों के पांच लक्षण कहें गये हैं:

> सर्गध्य प्रतिसर्गध्य वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानचरित जेय पुराण पञ्चलक्षणम् ॥

मर्ग वा मृद्धि का विज्ञान, प्रांतसर्ग अपीत सृष्टि का विज्ञान, प्रांतसर्ग अपीत सृष्टि का विज्ञान, प्रांतसर्ग अपीत सृष्टि की जादि बसा-जली, मन्वननर अपीत किन-किस मृत्र का अधिकार कव तक रहा आंद उम काल में कोन-कोन ती महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुई और बंसानुवरित अधीत मूर्य और बन्धवंधी राजाओं का सक्षिपत वर्णन । ये ही पीच विषय पुराणों में मुख्य वर्णना है ! ]

पुगानमंदिता के राजिसता परस्पम के अनुवान महर्षिय देवसास थे। उन्होंनि लोमहर्षण नामक अपने मृतकार्तीय शिष्य को यह सीहिता मिला दी। लोमहर्षण के छ
क्रिय हुए और उनने भी शिष्य हुए। सम्भवतः इसी
क्रियरप्परा ने अठारह पुगाणों की रचना की। हो
क्रियरप्परा ने अठारह पुगाणों की रचना की। हो
क्रियरप्परा ने अठारह पुगाणों की रचना की। के अठारह
क्रियाचा रहे ही जिसके आधार पर इस शिष्यों ने अलगअलग पुराण मितिस किये। किर उनके परिजियर सम्मअति पुराणों की मृष्टियक्रिया पढ़ने से प्रकट होता है
कि नव पुराणों में एक ही बात है, एक जैसा विषय है।
किसी पुराण ने कुछ बाते अधिक है, निस्तां में कम । मव

एक पराणसहिला के अठारह भागों में विभक्त होने का कारण शिष्यपरम्पराकी सचिक अतिरिक्त और भी हो सकता है। पुराणों के अनुशीलन से पता चलता है कि प्रत्येक ग्रन्थ का विशेष उद्देश्य है। मूल विषय एक होते हुए भी हर एक पराण में किसी एक प्रसग का विस्तार में वर्णन है। पुराण का व्यक्तिगत महत्त्व इसी विशेष प्रसग में निहित होता है। यदि ऐसी बात न होती तो पञ्चलक्षण युक्त एक ही महापुराण पर्यास होता । सम्भव है कि मल संहिता में इन विशेष उद्देश्यों का मूल विद्यमान रहा हो । परन्तु इस समय प्राणी पर भिन्न भिन्न सम्प्र-दायों का बड़ा प्रभाव पड़ा हुआ दिखाई पड़ना है। बाह्य, ग्रैव, वैष्णव, भागवत आदि पराणों के नामों से ही प्रतीत होता है कि ये विशेष सम्प्रदायों के ग्रन्थ है। इतिहास से ऐसानिध्चित नहीं होता कि इन पराणों की रचना के अनन्तर उत्तर सम्प्रदाय चल पढे अथवा सम्प्रदाय पहले से थे और उन्होंने अपने-अपने अनुगत पुराणों का व्यासजी की शिष्य परम्परामे निर्माण कराया। अथवा बाद मे सम्प्रदायों के अनुवायी पण्डितों ने अपने सम्प्रदाय के अन-कल पराणों में कुछ परिवर्तन और परिवर्जन किये हैं।

अवनारवाद पुरायों का प्रधान अङ्ग है। प्राय मभी पुरायों में अवनार प्रमञ्ज दिया हुआ है। धैवमतपुरि-पोषक पुरायों में भगवान बाहुर के नाना अवतानों की चर्ची है। इसी तरह वैष्णव प्रणायी में भिविष्ण के अमित अवतर वर्गाय प्रधान अवतर वर्गाय प्रधान में कि स्वाप्त अवतर वर्गाय गये है। इसी तरह अवतर वर्गाय मंग्रे कि

अवतारमर्णन वैदिक सुत्रो पर अवलम्बित है। शतपथ ब्राह्मण में (१,८,१ २-१०) मत्स्यावतार का. तैलिरीय आरण्यक (१ २३.१) और शतप्य ब्राह्मण में (१ ४ ३ ५) कर्मावतार का, तैसिरीय सहिता (७.१.५१), तैसिरीय बाह्मण (११३५) और शत० बा० में (१४१२११) वराह अवतार का, ऋकु संहिता (११७) और शतपथ ब्राह्मण (१०५१-७) में बामन अवतार का, ऐतरेय ब्रा० में राम-भागवावतार का. छान्दोग्योपनिषद में (३,१७) देव-की पुत्र कृष्ण का और तैसि० आ० में (१०.१६) बास्देव क्षण का वर्णन है। अधिकांश वैदिक ग्रन्थों के मत से कर्म, वगहआदि अवतारों की जो कथा कही गयी है वह बह्मा के अवतार की कथा है। बैष्णव प्राण इन्ही अवतारों को विष्ण का अवसार बसाते हैं। भविष्य जैसे कई पराण सौर प्राण है। उनमें सूर्य के अवतार गिनाये गये है। मार्कण्डेय आदि शाक्त पराणों में देवीं के अवतारों का ਰਾਸ਼ੰਦ ਹੈ।

प्राण बेदों के उपाङ्क कहे जाते हैं। ताल्पर्य यह है कि बेद के मन्त्रों में देवताओं की स्तुतियों मान है। ब्राह्मण माग में कही कही प्रवादि के प्रमाङ्क में कचा-पुराण का अंदों में ही उल्लेख है। परन्तु बिस्तार के माण कवाओं और उपाक्यानों का कही होना आवस्यक था। इसी आवस्यक सो तूर्त के लिए पुराणों की रचना हुई जान पड़ती है।

अठारहों प्राणों का प्रभान उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि बदा, रिकणू, चित्र, मूर्त, गणेश और जीक की उपा-मना अवधा बहुता को छोक्कर लेख पांच देवताओं में से एक जो उपासना का प्रचार हो और इन गाँच देवताओं में से एक को उपासन प्रभान माने, जेव बार को गोण किन्तु प्रभान में अन्तर्निहित गुराणों के प्रतिपादन का मोग निर्म्य स्पृण प्रपासन कि गरमात्मा के पांचे निप्तर्भन सम्प्र प्रपासन करता है कि गरमात्मा के पांचे निप्तर्भन सम्प्र प्रचान करता है कि गरमात्मा के पांचे निप्तर्भन स्पर्ण प्रचान करता है कि गरमात्मा अर्थे प्रचान का अवकल देवी नहीं जाती है, परन्तु ऐसा आन पड़ता है कि बहुता की उपासना का गणेश की उपासना वे विकटन हो गया है।

पुराणों को कथाओं में अनेक स्थलों पर भेद दिखाई एडते हैं। ऐसे भेदों को साधारणत्या कस्पभेद की कथा में पुराणवेता लोग समझा दिया करते हैं। अठारह पुराणो की मान्य सूची निम्नािक्कृत है १० वराहपुराण १ कहापुराण ११ स्कन्द पुराण २. पद्म पुराण १२. मार्कण्डेय पुराण ३. विष्णुपुराण १३. वामन पुराण ४. शिव पुराण १४. कूर्मपुराण ५ भागवत पुराण १५. मत्स्य पुराण ६ वायु पुराण १६ गरुड पुराण ७ नारदपुराण १७. ब्रह्माण्ड पुराण ८ अस्ति पुराण १८. लिङ्ग पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण इन सब पुराणो का अलग-अलग परिचय नाम-अक्षरक्रम

के अंदर क्रिया गया है। इसको यशस्थान देखना चाहिए। पुराणसीण — यह दविद (तिमिल) भाषा का एक निवन्ध ग्रन्थ है।

पुराक्त — अतीत की घटना। यह जब्द इनिहास (इति + ह + आन = ऐसा बस्तुल हुना) का गयीव है। पत्रवर्षी मस्तुन माहित्य में इसका अर्थ पीराणिक कवा, आक्यान-आक्यायिका, क्या आदि समझा गया है। इसकी परि-साया के अनुसार उपर्युक्त कवा या आन्यान में कर्तव्य, लाभ, प्रेम तथा मोखादि का गारावा भी वर्णित है।

पूरी—(१) शंकरावार्ध तारा स्थापित दसनामी सन्यामियों की एक सामा। मान्य दैष्णव सन्यामियों में भी पूरों अपनामक संत हुए हैं, यथा गयानिवासी महात्मा इंदरन गर्ग। कुछ विदानों के विचार से ईव्बरपुरी जैसे देष्णव मन्तो द्वारा नगतावपुरी में आंकास्त्र मजन-माचन किया गया था इमलिए उनका 'पूरी' उपनाम प्रमिद्ध हो गया। इसी प्रकार शास्त्र मन्यामियों में भी 'पूरी उपनामक सहात्मा हो गये हैं। स्थामी तीतपुरी से पन्महत गम-ह्यान सम्यामदीसा की थी, अद: उनके निजन या मठों के मन्यामदीसा की थी, अद: उनके निजन या

(२) पूरो (अगन्नायपुरो) हिन्दुओ के मुख्य तीयों में में एक है। यहाँ विष्णु के अवतार बलभद्र और कृष्ण का मन्दिर हैं, जिसे जगन्नाय (अगत् के नाय) का मन्दिर कहते हैं। भारतप्रसिद्ध रथ्यात्रा का मेला यही होता है। लाखों को संख्या में भक्त आकर यहाँ जगन्नाय औ कारय क्यां खेंखिकर पुष्पा लाग करते हैं। इसकी गणना बार धामों—बदरिकान्नम, रामेस्वरम, जगन्नाय पूरी (पुरुषोत्तमधाम) और द्वारका---में हैं। देव 'पुरुषोत्तम सीर्थ' (जगन्नाथपुरी)।

पुरीशिष्यपरम्परा— 'पुरी' दमनामी संग्यातियो की एक शाक्षा है। शंकराचार्य के शिष्य मोदकाचार्य से पुरी शिष्यों की परम्परा प्रचकित मानी जाती है। पुरी, भारती और सम्बद्धती नामां की शिष्यपरम्परा पूर्गरी मठ (क्रुम्मकोषम्) के अन्तर्गत है। दे॰ 'दलनामी'।

पुरोबिजी — ऋग्वेद (५ ५३.९) में यह शब्द या तो नदी के अर्थ का द्योतक है, या अधिक-मस्भवतः सरयूका विशेषण है, जो 'जल से पूरित वडी हुई' या 'प्रस्तरखण्ड खीचती हुई' के अर्थ में प्रयुक्त है।

पुक्क — 'पुक्क' शब्द की ब्युत्पिल 'पुरि शेते इति (पुर अर्थात् शरीर में शयन करता है) की गयी है। इस अर्थ में प्रत्येक ब्यक्ति प्रव है। किन्तु ऋष्येद के पुरुषसूक्त (१०८०) में आदि पुरुष की कल्पनाविराट् पुरुष अथवाविश्वपुरुष के रूप में की गयी है। देवताओ (विश्व की विशिष्ट बक्तियों) ने इसी पुरुष के द्वारा पुरुषमेध किया, जिसके शरीर के विविध अङ्गों से ससार के सभी पदार्थ उत्पन्न हुए । फिर भी यह पुरुष संसार में गमाप्त नहीं हुआ , इसके अश से यह सम्पूर्ण सृष्टि व्याप्त है, वह इसका अति-क्रमण कर अनेक विश्व ब्रह्माण्डो को अपने में समेटे हुए है। सृष्टिके मूल में स्थित मूल तत्त्व के अन्तर्यामी और अनिरंकी स्वरूप का प्रतीक पुरुष है। इसी सिद्धान्त को 'सर्वेश्वरवाद' कहने हैं। साख्य दर्शन के अनुसार किश्य मे दो स्वतन्त्र आर सनातन नत्व है--(१) प्रकृति और (२) पुरुष । मारूय पुरुषबहुत्व में विश्वाम करता है । प्रकृति और पुरुष के सम्पर्कसे विश्व का विकास होता है। प्रकृति नटी पुरूष के विलाम के लिए अपनी लीका का पमार करती है। प्रकृति क्रियाशील और पुरुष निष्क्रिय किन्तुद्रष्टाहोताहै। इस सम्पर्कसे जो भ्रम उत्पन्न होता है उसके कारण पुरुष प्रकृति के कार्यों का अपने ज्यर आरोप कर लेता है और इस कारण उनके परि-णामी से उत्पन्न मुख-दूख भोगता है। पुरुष द्वारा अपने स्वरूप को भूल जानाही बन्ध है। जब पुरुष पुन ज्ञान प्राप्त करके अपने स्वरूप को पहचान लेता है तब उसे कैवल्य (प्रकृति से पार्थक्य) प्राप्त होता है, प्रकृति सक्चित होकर अपनी लीला का संवरण कर लेती है और पुरुष मुक्त हो जाता है।

पुक्किल — यह नाम फरनेव (११९,२३: ९.५८,३) में दो बार उल्लिखित है। पहले परिच्छेद में अधिवानी द्वारा रिखत तथा बुने में एक संरक्षण का नाम है, जो की बामकों को उपहार दान करता है। दोनों स्थानों पर कह बाम 'अव्वनित्यं या 'अब्ब' नाम के साथ संयुक्त है। इन सीनों का ओड एक्षवाचक है, किन्तु स्थाकरण की दृष्टि दे यह श्लीखिल्ह भी हो तकता है।

पुरव्यक्तिय — योग प्रणाली में ईश्वर को 'पृश्विवशिव' की सजा थी गयी है। यह पुरुष विशेष मोगसिद्धान्त के मुक्य विवारों से जिपिकलापुर्वक संरूप्त है। वह विशेष प्रकार का आस्मा है जो सर्वज, शास्त्रत एव पूर्ण है तथा को, पुनर्जान्त एवं मानविक बुक्तिताओं से परे हैं। वह योगियों का प्रवम शिक्षक है, वह उनकी सहायता करता है जो ज्यान के द्वारा केवल्य प्राप्त करना चाहते हैं और उसके प्रति मानिः रखते हैं। किम्मु वह सृष्टिकर्ता नही कहाजा। उसका प्रकटीकरण रहस्यात्मक मन्त्र 'श्रोम्' से होता है।

पुरुषायं-इसका शाब्दिक अर्थ है 'पुरुष द्वारा प्राप्त करने योग्य। आजकल की शब्दावली में इसे 'मूल्य' कह सकते हैं। हिन्दू विचारशास्त्रियों ने चार पुरुषार्थमाने है---(१) घर्म (२) अर्थ (३) काम एव (४) मोक्ष । धर्म का अर्थ है जीवन के नियामक तत्त्व, अर्थका ताल्पर्यहै जीवन के भौतिक साधन, काम का अर्थ है जीवन की बैंघ कामनाएँ और मोक्ष का अभिप्राय है जीवन के सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्ति । प्रथम तीन को पवर्गऔर अन्तिम को अपवर्गकहते है। इन चारो का चारो आश्रमो से सम्बन्ध है। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य धर्मका, दूसरा गार्तस्थ्य धर्म एव काम का तथा तीसरा बानप्रस्थ एव चौथा सम्यास मोक्ष का अधिष्ठान है। यो धर्म का प्रसार पूरे जीवनकाल पर है किन्सुयहों धर्मका विशेष अर्थ है अनुशासन तथा सारे जीवन को एक दार्शनिक रूप से चलाने की शिक्षा, जो प्रथम या ब्रह्मचर्याश्रम मे ही सीखना पड़ताहै। इन चारो पुरुषार्थी में भी विकास परिस्विक्षत है, यथा एक से दूसरे की प्राप्ति — घर्म से अर्थ, अर्थ ने काम तथा धर्म मे पुन मोक्ष की प्राप्ति होती है। चार्वीक दर्शन केवल अर्थ एव काम को पुरुषार्थ मानता है। किन्तु बार्जाको का सिद्धान्त भारत में बहुमान्य नहीं हुआ।

पुरवोत्तम--गीता के अनुसार पुरुष की तीन कोटियाँ है---

(१) शर पुरुप, जिसके अन्तर्गत वरावर नश्वर जगत् का समावेश है, (२) अग्रर पुरुष अर्थात् जीवास्मा, जो वस्तुत अत्रर कीर जमर हैं और (३) पृत्रवीत्तम, जो घोनो से परे विद्यव के मुख में परम तत्व है, जिसमें सम्पूर्ण विद्यव का ममाहार हो जाता है। पुत्रवीत्तम तत्त्व की प्राप्ति हों जीवन का परम पुरुषार्थ हैं।

**पुरुवोसमतीर्थं** (जगन्नाथपुरी)—उडीसा के चार प्रसिद्ध तीर्थी, भुवनेश्वर, जगन्नाथ, कोणार्क तथा जाजपुर में जगन्नाथ का मतत्त्वपूर्ण अस्तित्व है। इसे पुरुषोत्तम-तीर्थभी कहा जाता है। ब्रह्मपुराण में इसके सम्बन्ध में लगभग ८०० रलोक मिलते हैं। जगन्नाथपुरी शंखक्षेत्र के नाम से भी विख्यात है। यह भारतवर्ष के उल्कल प्रदेश में समुद्रतट पर स्थित है। इसका विस्तार उत्तर में विराजमण्डल तक है। इस प्रदेश में पापनाशक तथा मुक्तिदायक एक पवित्र स्थल हैं। सह बेत से घिराहुआ दस योजन तक विस्तृत है। उत्कल प्रदेश में पुरुषोत्तम का प्रसिद्ध मन्दिर हं। जगन्नाथ की सर्वव्यापकता के कारण यह उत्कल प्रदेश बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ पुरुषोत्तम (जगन्नाथ) के निवास के कारण उत्कल के निवासी देवतुल्य माने जाते हैं। ब्रह्मगुराण के ४३ तथा ४८ अध्याओं में मालवास्थित उज्जियिनी (अवस्ती) के राजा इन्द्रसूम्न का विवरण है। वह बरा विद्वान् तथा प्रतापी राजा था। सभी बंदशास्त्रों के अध्ययन के उप-रान्त बह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि बामुदेव सर्वश्रेष्ठ दंबता है। फलत वह अपनी सारी सेना, पण्डितो तथा किसानों के साथ बामुदेवक्षेत्र में गया। दम योजन लम्बे तथा पाँच योजन चौडे इस वास्देवस्थल पर उसने अपना खेमालगाया। इसके पूर्व इस दक्षिणी समुद्रतट पर एक बटबृक्ष था जिसके समीप पुरुषोत्तम की इन्द्रनील मणि की बनी हुई मृति थी। कालक्रम संयह बालुका से आच्छन्त हांगयी और उसी में निमम्त हो गयी। उस स्थल पर ज्ञाडियों और पेड पौधे उग आये । इन्द्रशुम्न ने वहां एक अध्वमेध यज करके एक बहुत बड़े मन्दिर (प्रासाद) का निर्माण कराया । उस मन्दिर में भगवान् वासुदेव की एक सुन्दर मृति प्रतिष्ठित करने की उसे चिन्ताहई। स्थप्न मे राजाने वासुदेव को देखा जिल्होंने उसे समुद्रतट पर प्रात काल जाकर कुल्हाडी से उमते हुए बटबृक्ष को काटने को कहा। राजा ने ठीक समय पर वैसा ही किया।

इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन काल में प्रवीत्तमक्षेत्र को नीलाचल नाम से अभिहित किया गया था और कुष्ण की पूजा उत्तरी भारत में होती थी। मैत्रा-यणी उपनिषद (१४) से इन्द्रह्मन के चक्रवर्ती होने का पता चलता है। ७वी शताब्दी ई० से बहाँ बौद्धों के विकास का भी पता चलता है। सम्प्रति जगन्नाथतीय का पवित्र स्थल २० फुट ऊँचा, ६५२ फुट लम्बातया ६३० फुट चौडा है। इसमें ईश्वर के विविध रूपों के १२० मन्दिर है, १३ मन्दिर शिव के, कछ पार्वती के तथा एक मन्दिर सूर्य का है। हिन्दु आ स्था के प्रायः प्रत्येक रूप यहाँ मिलते हैं। ब्रह्मपुराण के अनुसार जगरनाथ-परी में शैवों और वैष्णवों के पारस्परिक संघर्ष नष्ट हो जाते हैं। जगन्नाथ के विशाल मन्दिर के भीतर चार खण्ड हैं। प्रथम भोगमन्दिर, जिसमें भगवान को भोग लगाया जाता है, दितीय रङ्गमन्दिर, जिसमें नृत्य-गान आदि होते हैं, तुसीय सभामण्डप, जिसमें दर्शक गण (तीर्थ-यात्री) बैठते है और चौथा अन्तराल है। जगन्नाथ के मन्दिर कागुम्बज १९२ फुट ऊँचाऔर चक्र तथाध्यज से आच्छन्त है। मन्दिर समद्रतट से ७ फलींग दर है। यह सतह से २० फुट ऊँची एक छोटी सी पहाडी पर स्थित है। यह गोलाकार पहाडी है जिसे नीलगिरि कहकर सम्मानित किया जाता है। अन्तराल की प्रत्येक तरफ एक बड़ाद्वार है, उनमें पूर्वका सबसे बड़ा है और मध्य है। प्रवेशद्वार पर एक बहत्काय सिंह है।। इसीलिए इस द्वार को सिंहद्वार कहा जाता है।

जगम्नाथपुरी तथा जगम्नाथ की कुछ मौलिक विद्योष-ताएँ है। पहले तो यहाँ किसी प्रकार का जातिभेद नहीं है, दूसरी बात यह है कि जगन्नाथ के लिए पकाया गया चावल वहाँ के पुरोहित निम्न कोटि के लोगों से भी ले लेते हैं। जगन्नाथ को चढ़ाया हुआ चावल कभी अगुढ नहीं होता, इसे 'महाप्रसाद' की संज्ञा दी गयी है। इसकी तीसरी प्रमुख विशेषता रथयात्रा पर्व की महत्ता है, यह पुरी के चौबीस पर्वों में ने सर्वाधिक महत्त्व का है। यह आषाढ के शुक्ल पक्ष की दितीया को आरम्भ होता है। जगन्नाथजी कारव ४५ फुट ऊँचा, ३५ वर्गफुट क्षेत्रफल का तथा ७ फुट व्यास के १६ पहियो से युक्त रहता है। उनमें १६ छिद्र रहते है और गरुड-कलंगी लगी रहती है। दूसरारय सुभद्राका है जो १२ पहियों से युक्त और कुछ छोटा होता है। उसका मकुट पद्म से युक्त है। बलराम का तीसरा रथ १४ पहियो से युक्त तथा हनुमान के मुकुट से युक्त है। ये रथ तीर्थ-यात्रियो तथा मजदूरो द्वारा लीचे वाते है। भावुकतापूर्ण गीतों से उत्सव मनाया जाता है।

जगन्नाथमन्दिर के निजी भूत्यों की एक सेना है जो ३६ रूपों तथा ९७ वर्गों में विभाजित कर दी गयी है। पहले इनके प्रधान खुर्द के राजा थे जो अपने को जगन्नाथ का भत्य समझते थे।

काशी की तरह जगन्नायधाम में भी पच तीर्थ है-मार्कण्डेय, बट (कृष्ण), बलराम, समुद्र और इन्द्रसूम्न-सेतु। इनमें से प्रत्येक के विषय में कुछ कहाजा सकता है। मार्कण्डेय की कथा ब्रह्मपुराण में वर्णित है। (अध्याय ५६ ७२-७३) विष्णु ने मार्कण्डेय से जगननाथ के उत्तर में शिव का मन्दिर तथा सेत् बनवाने को कहा था। कुछ समय के उपरान्त यह मार्कण्डेयसेत् के नाम से विख्यात हो गया। ब्रह्मपुराण के अनुसार तीर्थयात्री को मार्कण्डेयसेत् में स्नान करके तीन बार सिर झुकाना तथा मन्त्र पढना चाहिए। तत्पश्चात् उसे तर्पण करना तथा शिवमन्दिर जाना चाहिए । शिव के पूजन में 'ओम् नमः शिवायं नामक मल मन्त्र का उच्चारण अत्यावश्यक है। अधोर तथा पौराणिक मन्त्रो का भी उच्चारण होना वाहिए। तत्परवातु उसे वट वृक्ष को जाकर उसकी तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए और मन्त्र से पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मपुराण (५७.१७) के अनुसार वट स्वयं कृष्ण है। बहु भी एक प्रकार का कल्पवृत्त ही है। तीर्थ-यात्री को ओ कृष्ण के समारा स्थित गरण की पूजा करनी साहिए और तब कृष्ण, मुन्ना तथा संकर्षण के प्रति स्त्रीच्चारण करना चाहिए। कह्यपुराण (५०४२-५०) श्री कृष्ण के भक्तिपूर्ण दर्शन से मोझ का विधान करता है। पुरो में समुद्रस्थाल का बड़ा महत्त्व है पर यह मुलत-पूर्णिया के दिन ही अधिक महत्त्वपूर्ण है। तीर्यवाणी को इन्द्रस्थानमेतु में स्नान करता, देवदाओं का तर्थण करना तथा ऋषि-पितरों को पिण्डवान करना चाहिए।

बहापुराण (४० ६६) में इन्हयुम्मतेषु के किनारे सात िनों की गुण्डिया यात्रा का उल्लेख है। यह कृष्ण, कंपण तथा सुप्रदा के मण्डर में ही पूरी होती है। ऐसा बताया जाता है कि गुण्डिया जगानाथ के बिवाल मन्दिर से लगभग दो मील दूर जगननाथ का श्रीध्मकालीन भवन है। यह ।घडर मम्भवत 'गुण्डी' से लिया गया है जिसका जयं बँगला तथा उडिया में 'मोटी लकड़ी का कुम्या' होता है। यह लकड़ी का कुम्बा एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र में बहुते हुए इन्हयुम्न को मिला था।

पुरुशोत्तम क्षेत्र में भार्मिक आत्मभात का भी ब्रह्मपुराण में उल्लेख हैं। यह बूल पर बढ़कर या उसके नीचे या समुद में, इल्छा या अनिच्छा से, अगननावरघ के मार्च में, जगननाव क्षेत्र की किसी गाजी में या किसी भी स्थल पर ओ प्राण न्याग करता है वह निक्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। वह निक्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। वह सामुराण (७० ३-४) के अनुमार यह तीन मुना सस्य है कि यह स्थल परम महान् हैं। पुरुषोत्तम-तीर्ण में कक बार जानं के उपरास्त व्यक्ति पुन. गर्भ में नही जाता।

अगन्तामतीर्थ के मन्दिर के सम्बन्ध में एक दोष यह बताया जाता है कि उनकी तीवारो पर नृत्य करती हुई युवितियों के विश्व हैं, जो अपने कराजी ने हाव-भाव प्रद-श्वित करती हुई तथा कामुक अभिनय करती हुई विश्वायी गयी है। किन्तु इद्वापुराण (अ०६५) का कथन है कि ओब्ट की पूर्णिया को स्तान्य ने नामा आता है कि अबसर पर पूज्यी बार्यक्लासिन्धां तबले और बंधी की ध्वित और सुर पर पवित्र बेदमन्त्रों का उच्चारण करती है। यह एक सहगान के क्या से औ कुल्ण, बकराम तथा मुश्वा नो मूर्ति के समक होता है। अत. ये विश्व उसी उत्सव के हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में प्रमणूर्ण स्रतिरिक्त परिकल्पनाएं आंखनीय और अस्पूर्णाण हैं। प्रश्नोत्तमयामा—जगरगावपुरी में पुरुषोत्तम (विष्णु) प्रभावान की बारह यात्राएँ मनायी जाती हैं। यवा स्नान, गुण्डचा, हरिशयन, बिक्रवायन, पास्क्यिरिवर्तन, उत्थापनेकाश्ची, प्रावरणोत्मक, पुष्पाणियेक, उत्तरायण, संख्यापात, दमनक चतुर्देशी तथा अक्षय तृतीया। दे० गवाचरपदिति, सालसार, पु० २८३-१९०।

पुराशेश्वसमसंहिता—यह वैष्णव सहिता है। आवार्य मध्य-रिवात देवात्त्रभाष्य के संजिप्त संस्करण अनुमाष्य का मुख्य अंग पुराणों तथा वेष्णव संहिताओं से उद्भाव है। पुराशेश्वसमायाये—देतादीतवादी वैष्णवो के संद्वान्तिक व्यावशाकार विद्वान्। इन्होंने निम्बाकं स्वामी के मत का अनुसरण कर उसे परिपुष्ट किया है। इनके प्रक्रित प्रस्थ 'देवान्तरसमंज्या' में निम्बाकंरिवत 'दशस्त्रोकों या 'देवान्तरसमंज्या' में निम्बाकंरिवत 'दशस्त्रोकों या 'देवान्तरसमंज्या' में निम्बाकंरिवत 'दशस्त्रोकों या

पुरोबाम-पत्नो में देवताओं को अस्ति किया जाते वाका पत्रवात, जो मिट्टी के तवों पर तेका वाता वा गह्यके ( ३.२८,२४१,३५५२,२४४,५५,६२३,६८३६,२ ३६२,२ ) तवा अन्य सहिताओं में यक के रांट को 'पुरोडावा' कहा स्या है। सह देवताओं का प्रिय भोज्य था।

पुरोषा—(१) धार्मिक कार्यों का अग्रणी अथवानेता।यह घरेलू पुरोहित के पद का बोधक है।

(२) राजा की मन्त्रिपरिषद् के प्रमुख सदस्यों में इसकी भी गणना है। धार्मिक तथा विधिक मामलों में पुरोधा राजा का परामर्शदाता होता था।

पुरोहित—आगं अवस्थित अथवा पूर्वनियुक्त व्यक्ति, जो धर्मकार्यों का सवालक और मित्रमण्डल का सदस्य होता धा विषक सहिताओं में ससका उल्लेख हैं। पूरोहित को 'पूरोपा' भी कहते हैं। इसका प्राथमिक कार्य किसो राजा या संपन्न परिवार का चर्रकु पुरोहित होता होता बा। बहुन्येद के लनुसार विश्वामित्र एवं वसिष्ठ त्रिल्यु कुल के राजा सुदास के पुरोहित थे। शान्तवृ के पुरोहित देवापि थे। यह किसा के सम्मादनायं राजा को पुरोहित स्वामा आवस्यक होता था। यह सुद्ध में राजा को पुरोहित स्वामा आवस्यक होता था। यह सुद्ध में राजा की गुरोहित कन्य एवं सस्य के लिए यह वर्षाकारक अनुष्ठान कराता या। पुरोहितगद के पेंतुक होने का निषिषय प्रमाण नहीं है, किन्तु सम्बवन ऐसा ही या। राजा कुर अबज तथा रहने पुरान कराता है कि साधारणत पुत्र अपने पिता के पुरोहित पद को ही अपनाता था। प्रायः शाहण ही पुरोहित होते थे। वृहस्पति दंवताओं के पुरोहित का ब्राह्मण बीनों कहे जाते हैं। औक्लेजवर्ष के मतानुसार पुरोहित प्रारम में होता होते थे, जो स्तुतियों का मान करते थे। इसमें सन्दंह नहीं कि ऐतिहासिक युग में बह राजा की श्रांक का प्रति-निपिष्य करता था तथा सामाजिक क्षेत्र में उसका बड़ा प्रमाव था। न्याय अवस्था तथा राजा के कारों के संचालन में उसका प्रयक्ष होता होता था।

जिलकाबन्धन---- यह ब्रतः कार्तिकी पूषिमा को पुष्कर क्षेत्र में मनाया जाता है। इस दिन पुष्कर में बहुत बडा मेला लगता है। दे० ऋत्यसारसमुख्यय, पृ० ७।

पुण्कर — (१) बैदिक साहित्य में पुष्कर नील कमल का नाम है। अयर्ववेद में इसकी मधुर गम्य का बर्णन है। यह तालावों में उपता वा जो पूर्व्वारणी कहलाते थे। पुष्कर-स्क्राजे अध्विनों का एक विरुद्ध है। निरुक्त (५१४) तथा तालपथ बाह्याग (६४,२,२) के अनुसार पुष्कर का अर्थ जल है।

(२) पुलकर एक तीयं का भी नाम है जो राजस्थान में अपनेर के गाम स्थित है। ब्रह्मा इसके मुख्य देवता है। व्रह्मा इसके मुख्य देवता है। व्रह्मा इसके मुख्य देवता है। व्रह्मा इसके मुख्य देवता है। इस एक बहुत को अन्य हम को पुलकर रखा। प्राणों के अनुसार यह सीयों का गुरु माना आता है अन्य हमको पुलकर रखा भी कहते हैं। भारत के अंतर त्रियों और पंच सरोवरों में कहते हैं। भारत के अंतरी है। पंच तीयें है—पुलकर, कुरुक्षेत्र, गया, गङ्गा एवं प्रभास तथा पंच सरोवर है— मानावरीबर, पुलकर, विन्दुसरोवर (सिवपुर), नारायण-सरोवर (सल्ला) और पप्पा सरोवर (सल्ला)। इसका माहास्थ्य निम्माडिंद्व हैं.

दुष्करं पुष्करे गन्तुं दुष्करं पुष्करे तपः। दुष्करं पुष्करे दानं वस्तुं चैव मुदुष्करम्॥

पुष्करसद्—कमल पर बैठा हुआ जन्तु। यह एक पशुका नाम है जो अश्वमेध के बलिपशुओं की तालिका में उद्भुत है। कुछ कीन इसका अर्थ सर्प करते है, परन्तु अधिक अर्थ सध्मकती है।

पुण्टिनु—ऋन्वेद (८५१,१) की वालस्थिल्य ऋचा में उद्भुत एक ऋषि कानाम ।

पुष्टिमार्ग --- भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। आचार्य वल्लभ ने इसी भाव के आधार पर अपना पुष्टिमार्ग चलाया। इसका मूल सूत्र उपनिषदों में पाया जाता है। कठोपनिषद् में कहा गया है कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता है उसी को अपना साक्षात्कार कराता है। बल्लभाचार्य ने जीव आत्माओं को परमात्माका अश माना है जो चिनगारी की तरह उस महान् आत्मा से छिटके है। यद्यपि ये अलग-अलग है तथापि गुण में समान हैं। इसी आधार पर वरूठभ ने अपने या पराये शरीर को कष्ट देना अनुचित बताया है। पुष्टिमार्गमें परमात्माकी कृपाके शम-दमादि बहिरङ्ग साधन हैं और श्रवण, मनन, निदिध्यासन अन्तरङ्ग साधन। भगवान् में चित्त की प्रवणता सेवा है और सर्वात्मभाव मानसी सेवा है। आचार्यकी सम्मति में भगवान्का अनुग्रह (कृपा) ही पुष्टि हैं। भक्ति दो प्रकार की है---मर्यादाभक्ति और पुष्टिभक्ति। मर्यादाभक्ति में शास्त्र-विहित ज्ञान और कर्म की अपेक्षा होती है। भगवान के अनुग्रह से जो भक्ति उत्पन्न होती है वह पृष्टिभक्ति कह-लाती है। ऐसा भक्त भगवान् के स्वरूप दर्शन के अति-रिक्त और किसी बस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करता। वह अपने आराध्य के प्रति सम्पूर्ण आत्मसमर्पण करता है। इसको प्रेमलक्षणा भक्ति कहते है। नारद ने इस भक्ति को कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ बतलाया है। उनके अनुसार यह भक्ति साधन नहीं, स्वतः फलरूपा है।

पुष्पिक्तियामा — कार्जिक पुक्षक दितीया को इस अत का आरम्भ होता है। यह तिथिवत हैं, एक वर्ष पर्यक्ष पळता है, अविवतिकृत्यार इतकं देवता है। दिव्य पूजा के लिए उपयुक्त पृष्पी का अर्थण प्रति शुक्ल पक्ष की दितीया को करने का विचान ह। यत के अन्त से मुक्ष के बने हुए पुष्प तथा गौ का दान करना चाह पु इससे अर्थों पूज तथा पत्नी महित सुक्षीपभी करता है।

पुष्पमुनि — सामवेद की एक शाला का प्रातिशास्य पुष्पमुनि डाग रचित है। पुष्पकृष्य—गोमिश का रचा हुआ सामयेव का सुन्न कृष्य । इसके पहुले चार प्रगातकों में नाना प्रकार के पारिभाषिक कोर स्थाकरण द्वारा नढे हुए शब्द आंगे हैं, उनका मर्म समझना कठिन है। इन प्रगातकों की टीका भी नही मिलती, किन्तु वीच अंश पर एक विश्वद साम्य अञ्चातवानु का किसा हुआ है। अन्येव की समन्वप्यी कठिका किसा प्रकार सामक्ष्य पुण में परिणत हुई—इस प्रम्य में बताया नाया है। शांत्रिपाराओं में यह 'बुल्ल पुन के नाम से अधिब है और कहते हैं कि यह गरकि को रचना है। बामोबर-पुत्र रामहुल्ण को लिखी इस पर एक वृत्ति भी है।

पुष्पार्टमी—आवण शुक्त आप्टमी को इस बत का प्रारम्भ होता है। यह तिषिद्धत है, इसके देवता विव है। यह एक वर्ष पर्यन्त कलता है। प्रति माश भिन्न-भिन्न पुष्पी का उपयोग करना चाहिए। बिभिन्न प्रकार के ही नैवेद भिन्न-भिन्न नामो से शिवजी को अर्थण करने वाहिए।

पुण्यहाबती — जब पुष्प नक्षत्र द्वादशों को पड़े तथा चन्द्रमा और गुरु एक स्थान पर हो और सूर्य कुम्म राशि पर हो तब बती को बह्या, हरि तथा शिव की अथवा अकंछे बासुदेव की पूजा करनी चाहिए।

पुष्पवत-पह नशकत है। सूर्य के उत्तरायण होने पर गुक्त रात में ऋदिनिधि है हा इच्छूक व्यक्ति कम से कम एक रात्रि उपवास एखे तथा स्वालोगाक (बटलोई भर को अवदा पावल हूप में) बनाये। तदनन्तर कुबेर (पन के देवता) की पूजा करें। पकाये हुए स्थालोगाक में से कुछ अंदा, जिसमें गुद्ध नवनीत का मिश्रण हो, किसी काहण को खिलाया जाय तथा उनसे निबंदन किया जाय कि वह "समुद्धिर्मवर्षु" इस मन्त्र का प्रति दिन जय करे और तब तक जय करें जब तक अगला पूष्प नश्तर का जाय। बाह्मणों को संस्था तानी वर्तेण पूष्प नश्तर के का सं बढ़ती जायेंगी और यह नृद्धि पूरे वर्ष होंगी। इती को केवल प्रथम पुष्प नशक के दिन उपनास करने की आवश्य-कता है। इस वत के परिणाम से बत्ती के अपर ऋदि जया समुद्धियों की बर्षा होगी।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र (२,८.२०.३-२२) में ब्रत के निषिद्ध आचरणों की परिगणना की गयी है। कुरुयकल्य-तरु (३९९-४००) ने उनकी विशद व्याख्या की है, हेमाद्रि (२६२८) ने भी ऐसा ही किया है। पुष्यस्ताल—हंमादि, बृहत्संहिता, काक्षिकापुराण के अनु-सार यह शान्तिकमं है। रत्नमाला में कहा गया है कि जिस प्रकार चमुण्यों में सिंह महान् शान्तिशाली है उसी प्रकार समस्त नक्षत्रों में पुष्य शस्तिमान् है। इस दिन किये गये समस्त कार्यों में सफलता अवस्पमान्यी है, चाहे चन्द्रमा प्रतिकृत्व क्यों न हो।

पुष्याभिषेक -- जगननाथजी की बारह यात्राओं में से एक । प्रति वर्ष पीष मास की पूर्णिमा को पुष्य नक्षत्र के दिन यह उत्सव मनाया जाता है ।

पुष्याकंद्वावती—जब द्वादशी के विन सूर्य पुष्य नक्षत्र में हो, जनार्दन का पूजन करणीय हैं। इससे समस्त पुरितों का क्षय होता है।

- पूजा (१) देवार्चन की दो विधियों है (१) याग और (२) पूजा। अग्निहोत्र द्वारा अर्चन करना याग अपनी यज्ञ है। पत्र, पुष्प, फल, जल द्वारा अर्चन करना पूजा है।
- (२) किन्ही निविचत द्रश्यों के साथ देवताओं के अर्चन को पूजा कहते हैं। इसमें प्राय- प्रश्लोपचारों का परिम्रहण है, यथा नन्त्र, पुण, धूप, यीप तथा निवंध । एष्मों के सम्बन्ध में कुछ निविचत निवम है, जो प्रति देवी-देवता की पूजा में माझ अयवा असाझ हैं। विश्रजी पर केतकी पृण नहीं चढाया जाता, दुर्गाजी की पूजा में दूर्वी तथा मूर्यमा में विच्यप निविध्द हैं। महाभियेता में विश्र तथा मूर्य को छोडकर शक्क से ही जल चढाया जाता गहिए। वैसे सामाणत समी देवों को पूजा अथवा प्रतो की विध्य के सामाल ही निवस है। देव अतराज, ४७-४९ ।

पूर्वक्तु - पवित्र यज्ञ करनेवाला एक धार्मिक प्रश्नयदाता, जो ऋग्वेद (८६७,१७) में उल्लिखित है तथा स्पष्टत अस्वमेध का कर्ता जान पडता है।

पूतना — राक्षमी, जिसका वर्णन भागवत पुराण में पाया जाता है। इसका वध कृष्ण ने अपने गोकुलवासकाल में किया था। महाभारत में इसका उल्लेख नहीं है।

पूतिका —सोमलता के स्थान पर व्यवहृत होने वाला एक पौत्रा। तैतिक सक (२५,३,५) में इसका उल्लेख दही जमाने के साधनरूप में हुआ है।

पूना—इसका प्राचीन नाम पृथ्यपत्तन था। मध्ययुगीन मराठो और पेशवाओं के समय के अवशेष यहाँ पाये जाते हैं। मोटा और मूला नदियों के सगम के पास ही देवमिन्दर हैं। नगर में भी भीराममिन्दर, क्रमीनारायणमान्दर तथा कई जैन मिन्दर है। पूना के आस-पास भी
कुछ वर्धमीय स्थान हैं, जैसे पार्वतीमिन्दर, आक्सी,
कुछ वर्धमीय स्थान हैं, जैसे पार्वतीमिन्दर, आक्सी,
कुछ वर्धमीय स्थान का केम्प्र है। आयुनिक विश्वविद्यालय
तथा प्राच्या निवासस्थान आदि की स्थाना ग्रही हुई है।
कुर्म—बद्धा का पर्याय। सुष्टि, विकास, विवर्मत नथा अनेक
अन्य परिवर्षनों और विकृतियों के होते हुए भी बद्धा न
प्रवास नव्य नहीं होती है। कैसीविक उपनिषद (४८)
में अजातात्र ने हसी सिद्यान्त का प्रतिपादन किया है।
हुसारथ्यक उपनिषद में भी इस सिद्धान्त का प्रतिपादन
है। उपनिषद्वास्थ

पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदन्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवानशिष्यते ।।

[यह सारा बाह्य अगत् पूर्ण है, यह अन्तः अगत् भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण विकसित हो रहा है। पूर्ण से पूर्ण निकाल केने पर भी पूर्ण हो शेष रहता है (यह विचित्र स्थित है)]।

पूर्णस्य—बस्तुसत्ताको प्रकट करने वाला एक गुण। दे० 'पर्ण'।

पूर्णमास-पूर्णचन्द्र दिवस अथवा पूर्णमासी पर्व के समय किया जाने वाला यज-उरसव । यह पित्रत्र और आवश्यक कर्म था, इसकी स्मृति में दान, व्रत तथा अन्य पुण्य कार्य करने की प्रया आज भी प्रचलित है।

पूर्णवतार—विष्णु के अवनार प्रायः दो प्रकार के होते हैं, एक अद्यावतार एव दूसरा पूर्णावतार । कलाओं के विकास अववा मेंद से अद्यावतार और पूर्णावतार के दबस्य तथा कार्यों से पार्यवय होता है। अंशावतार में प्रभिवद की नवीं कला से पंद्रह कलाओं तक का विकास होता है। पूर्णावतार में मोलहवी कला का भी पूर्ण विकास रहता है। आशिक और पूर्ण दोनों ही अवतार यद्यारि सभी औयों के कल्याणसम्पादन के लिए होते हैं किन्तु पूर्णावतार में मानामा की आपतासक, आधि-देविक और आधिभारीतक प्रविवय सताओं की यूर्णात रहती है। अशावतार को उपकारिता एवं उपयोगिता केवल एक-देविक होती है। उदाहरणस्वरूप परशुराम, बुद्ध आदि को समझ सकते हैं, जिनकी कार्यकारिता एकस्पी अपवा प्रकेदिक होती है। उदाहरणस्वरूप परशुराम, बुद्ध आदि को समझ सकते हैं, जिनकी कार्यकारिता एकस्पी अपवा प्रकेदिक होती हैं। अशावतार मामान भी हुक्का समझे आते हैं, जिसके कार्य बहुदेशों अथवा मलात्रम से परिपूर्ण एवं सभी देस और कार्य पूर्ण से। अशास्त्राद्र रूप में अक्वरित परपुराम ने उद्दृष्ट सारियों का बिनाश किया, किन्तु अराजकता समारत नहीं हो सकी, अत: पुरुष्त ही रामावतार की आवस्पकता हुई। अतः रह्मा माना जा कहता है कि अंशास्त्रारावर्तात देवी शास्त्रा अपूर्ण रह्मी है। ये अवतार कुछ ममय के किए अवस्य ही हितकर हो सकते हैं, किन्तु मार्वकालिक और सार्वविक रूप से नहीं।

इसी प्रकार भगवान् बुद्ध ने भी अहिसाबाद का मण्डन कर यज्ञीय हिंसाकाभी लण्डन किया और यहाँ तक कि ईश्वर और वेद काभी खण्डन कर तात्कास्त्रिक परिस्थितियों के अनुसार सभी जीवो का कल्याण किया। किन्तु यह सब केवल सामयिक और एकदेशिक होने के कारण आरंगे चलकर समाप्त हो गया और इसकी प्रति-क्रिया के परिणामस्वरूप भगवान् शित्र को शंकराचार्य के रूप में प्रकट होकर वेद और यज्ञ का मण्डन तथा बौद्ध-मत को परास्त करना पटा । इसके विपरीत पूर्णावतार रूप में अवतरित भगवानु कृष्ण ने ससार का जो कल्याण किया, उसकी प्रतिक्रिया के लिए किसी अन्य अवतार की आवश्यकतानती हुई, यती पूर्णावनार की विशेषता है। सबसे महान् विशेषता यह है कि अंशावतारों में कला के आशिक विकास के परिणामस्वरूप एक ही भाव की प्रधानता रहती है और दूसरे भाव एव ज्ञान, विचार आदि की गौणता हो जाया करती है। किन्तु पूर्णीवतार में इस प्रकार की कोई विशेष बात नहीं होती, ये कर्म, उपासना, ज्ञान, इन तीनो की लीला से पूर्णतया युक्त ही रहते है।

पूर्णावतार की विशेषता यह है कि इसमें ऐस्वयं एव माधुर्य दोनों शान्त्र्यों का पूर्ण रूप सं समावंश रहता है। अशावतार में दोनों शन्तियों की समानता नहीं होती, किसी में ऐस्वयं का प्राधान्य तो किसी में माधुर्य का प्राधान्य रहता है।

पूर्ण अवतारा में आधिभौतिक, आधिर्देकिक बीर आध्या-सिक पूर्णता होने के कारण उनकी वृत्तियों समान और पूर्ण सुन्दर होती हैं। इतमें आधिभौतिक पूर्णता होने के कारण बहावमं और सौन्दर्य की पूर्णना, आधिर्देकिक पूर्णता होने के कारण शाक्ति और ऐक्डप की पूर्णता, आध्यातिसक पूर्णता होने के कारण शाक्त और एक्डप की पूर्णता, आध्यातिसक पूर्णता होने के कारण शान एवं ऐड्डप की पूर्णता का होना स्वाभाविक है। इसी कारण भगवान् पूर्णबहा श्री कृष्ण अध्यारम, अधिदैव और अधिभूत तीनो सत्ताओं से परि-पूर्णवे।

पूर्वाहिति — यज समान्त होने पर जो अन्तिम आहुति दी जाती है उसे पूर्णाहृति कहते हैं। इसमें घृतपूर्ण नारियल, फूल, ताम्बूल आदि खुव में रलकर विस्तृत मन्त्रपाठ के साथ जानन में अपित किये जाते हैं।

पूर्णियास्तर—(१) समस्त पूर्णियाओं को धूप, दीप, पूण, फ़ल, जरून, नैवेबादि से पार्वेशी उमा की पूजा और सम्मान करना चाहिए। गृहस्कित कर रात्रि में भोजन करे, यदि वह समस्त पूर्णियाओं को बता न सके तो कम से कम कार्तिकी पूर्णिया को अवस्य करे।

- (२) श्रावणी पूर्णिमा को ब्रतकर्ता उपवास रखें और इन्द्रिय निग्रह करके १०० बार प्राणायाम साथे। इससे वह समस्त पापो से मुक्त हो जायगा।
- (३) कार्तिकी पूर्णिमा के दिन महिलाएँ अपने घर अवया उठान की दीवार पर शिन तथा उमा की आइल-तथा बीचे । तदनन्तर इन दोनों देशों की गण्यास्त-पुष्पादि से पूजा करते हुए गण्या अपना गण्यों के रस से तथार बस्तुएँ चढाएँ। तिल्ठाहित खाद पदार्थ नक विधि ते लाये जायें। इस जत से सीभाष्य की प्राप्ति होती हैं। पृष्पीकत—इस बत से देशी के रूप में पृथ्वों का पूजन होता हैं।
- पूर्व 'पूर्त' या 'पूर्ति' अध्य ऋष्यें (६१६,१८,८४६, २१) तथा अन्य ग्रिहिताओं में उपहार का बीधक है, जो पुरोहित को बोलाओं के बदके में विधा जाता था। आगे बजकर 'हल्ट' के साथ इसका प्रयोग होने लगा, तब हसका अर्थ 'जोकोगकारी भामिक कार्य-—कुप, बाग, ताजाब, सडक, पर्माग्राल, पायाला निर्माण' आर्थ हो गया। इस्ट (यहा) अद्भूष्ट कल बाला होता है; पूर्व बृष्ट फळ बाला वार्षिक किया के ये ते प्रयान अन्न है।
- पूर्वपक्ष--तार्किक वाद में प्रतियोगी मिद्धान्त का यह पूर्व अथवा प्रथम प्रतिपादन है। उत्तर पक्ष इसका खण्डन करता है।
- पूर्वभीमांसा—पड्रवंनों में अन्तिम युग्म 'मीमासा' के पूर्व-मीमाना तथा उत्तरमीमांसा थे दो भाग है। पूर्वभीमांसा ययार्थतः दर्शन नहीं है; वास्तव में यह वेदो की छानवीन है, जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट है। यह वेद के प्राथमिक

अंश कर्षात् यज्ञ भाग से सम्बन्ध रखता है, जबकि उत्तर-मीमांसा उपनिषद् भाग से। उपनिषदों का बेद के अन्तिम अंश से सम्बन्ध होने के कारण उत्तरमीमांसा को बेदान्त भी कहते है तथा पूर्वमीमासा को कर्ममीमांसा कहते है।

पूर्वमीमांता में वेदोषत पर्म के विषय की लोज तथा कर्म के विवेचन डारा हिन्दुओं के धार्मिक क्तंब्य की स्थापना हुई है। यह प्रणाली यजकतांत्रों के सहायतार्थ स्थापित हुई यी तथा आज तक सनातनी हिन्दुओं में डिजो की मागदर्शक है। यह वेदान्त, साक्य तथा योग के समान संन्यासवर्म की खिला नहीं देती।

पूर्वभोमांसासाम् (भूत्र) के प्रशेता जैतिनि काषि है। हम पर सबर स्वामी का भाष्य है। कुमारिक भट्ट के 'वित्र-वार्तिक' और 'कंकवार्तिक' में हमती स्वास्त्र के रूप में प्रसिद्ध है। माथवाचार्य ने भी 'जैमिनीय न्यायमाठा-व्रिस्तर' नामक एक 'ऐसा ही बन्य रचा है। मीमासा स्वास्तर' स्वाम के सिन्तुत विवेषन है, इससे उसे यक्त-विद्या भी कहते हैं।

मीमांसा का तात्त्विक सिद्धान्त विलक्षण है। इसकी गणना जनीववरवादी दर्शनों में होती है। आत्मा, ब्रह्म, जगत आदि का विवेचन इसमें नही है। यह केवल वेद अथवाउसके शब्द की नित्यताकाही प्रतिपादन करता है। इसके अनुसार मन्त्र ही देवता है, देवताओं की अलग कोई सत्ता नहीं। 'भाट्टदीपिका' में स्पष्ट कहा गया है कि फल के उद्देश्य से सब कर्म होते हैं। फल की प्राप्ति कर्म द्वारा ही होती है। कर्म और उनके प्रतिपादक वचनो (बेदमन्त्रो) के अतिरिक्त ऊपर से और किमी देवताया **इंदबर** को मानने की आवश्यकता नही है। मीमांसको और नैयायिको में भारी मतभेद यह है कि मीमासक शब्द को नित्य मानते हैं और नैयायिक अनित्य। सांख्य और गीमासा दोनों अनीस्वरवादी है, पर वेद की प्रामा-णिकता दोनों मानते हैं। भेद इतना ही है कि साख्याचार्य प्रत्येक कल्प में वेद का नवीन प्रकाशन मानते हैं और मीमासक उसे निल्य अर्थात् कल्पान्त में भी नष्ट न होने बाला कहते हैं।

इस शास्त्र का 'पूर्वभीमामा' नाम इस अभिश्राय से नहीं रखा गया कि यह उत्तरमीमासा से पूर्व बना। 'पूर्व' कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मकाण्ड मनुष्य का प्रथम धर्म है, ज्ञानकाण्ड का अधिकार उसके उपरान्त आता है। पूर्वसीम्मीतामुक-उरकी रचना है पूठ पांचवीं-चीची शताब्दी में वीमिनि ऋषि द्वारा मानी जाती है। यह बारह समानों में निमन्न है। विविध विध्य सिक्स्पों में विभन्न है। विविध विध्य सिक्स्पों में विधनत है। सम्पूर्ण अधिकरणों में संख्या नी दी वात (९०७) है। प्रत्येक अधिकरणों में कई सुत्र हैं। समस्त मूर्ज को सक्या वो हुनार सात भी पीताक्षीर (२०४५) है। प्रत्येक सिक्स्पा में नोच भाग होते हैं—(१) विषय (१) संख्या (३) पूर्व पत्र (४) उत्तर पद्य (५) विध्यान । धम्य के तात्पर्यांतर्णय है लिए (१) उपकम (१) उपविदार (३) अम्पास (४) अपूर्वता (नवीताता) (५) फळ वंहार (३) अम्पास (५) अपूर्वता (नवीताता) और (७) उपपंति (प्रत्याणों द्वारा शिद्धि) ये गात वार्त आवश्यक है।

पूर्विकिक-सामवेद की राणायनीय संहिता के पूर्विकिक और उत्तराजिक दो भाग है। गहले भाग में ग्राम्यगीत एक अरण्यनीत है, दूसरे भाग में उद्धगीत तथा उद्धगीत संगृहीत है।

पूर्वाह्र--विन के प्रथम अर्घ भाग का बोधक शब्द । देव-कार्य के लिए यह काल उपयुक्त माना गया है।

पृथ्वित (पृथ्वित , पृथ्वी) — यह जाक भूमि एवं विस्तीर्ण के अर्थ में इस्सेव से प्रयुक्त हुआ है। पत्रवान् इसका व्यक्ती करण एक देवी के रूप में हो गया। इसका उपपूर्वत अर्थों में प्रयोग अकेले तथा वी (आकाश) के साथ 'वावा-पृथ्वी' के रूप में हुआ है। इस रूप में वावा-पृथ्वी' के रूप में हुआ है। इस रूप में वावा-पृथ्वी समस्त देवाओं के जनक-जानी है। ऐत्येष बाताण के अनुमार पृथ्वित समुद्र को मेलाज धारण करती है। जतयब झा में पृथ्वित को 'यूनिप्योप्ट' और 'प्रयमपृष्टि' कहा नया है। अथवबंद का पृथ्वीभूसत प्रांगत है। स्त्रवेद का पृथ्वीभूसत प्रांगत है। सुराणों में पृथ्वित का पृथ्वीभूसत प्रांगत है। पृथ्वी भूष पृथ्वित का पृथ्वीभूसत प्रांगत है। सुराणों में पृथ्वी का पूरा व्यवक्तिरूण या देवीकरण हुआ है। पृथ्वित प्राय-प्रोग्वण में चित्रित है, वह स्वत और स्तय की साती और मानव्यवित्व की निरीधिका है।

प्रातःकाल उठते ही धार्मिक हिन्दू पृथिवी की निम्ना-द्भिन मन्त्र से प्रार्थना करता है .

समुद्रवसनं देवि । पर्वतस्तनमण्डले । । विज्ञुपति नाससुन्धं पादरपर्वं समस्व में । पृष् (पृष्कं, पृष्को)—आव व्यवस्थापक और शासक । इनका विशेष करके हृषि के अनुसम्भाता तथा दोनों विश्वों (मृत्यू तथा पशुर्वों) के स्वामों के रूप में वर्णन किया

गया है। इनका एक विरुद्ध 'वैन्य' अर्थात् वेन का पुत्र है। इन्हें प्रथम अभिविक्त राजा कहा गया है। पुराणों में पृथु की कथाकाविस्तार से वर्णन है। राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह कथा कही गयी है। ब्रह्मा ने राज्य संचा-लन के लिए एक संहिता बनायी, परन्तु इसका उपयोग करने के लिए किसी पुरुष की आवश्यकताथी। विष्णुने अपने तेज से विराजकी उत्पत्तिकी। किन्तु विराज और उसके छ वंशजों ने राज्य करने से इन्कार कर दिया। वेन अन्यायी राजा हुआ। क्रुद्ध ऋषियों ने राज-सभामेही उसका वध कर दिया एव उसकी दाहिनी भुजाकामन्थन करके पृथुको उत्पन्न किया। पृथुने न्यायपूर्वक प्रजापालन की प्रतिज्ञाकी। विष्णु, देव-ताओं, ऋषियो और दिक्यालो ने उनका राज्याभिषेक किया। संसार ने पृथुकी नर देवताओं में गणना की और देवताके समान उनकी पुजाकी। पृथु आदर्श राजाके प्रतीक माने जाते हैं।

प्युश्चवा दौरेशवस—यह दूरेश्ववा का आत्मज था, जिसका उल्लेख पञ्चविश बाह्मण (२५१५३) में नागयज्ञ के एक उद्गाता पूरोहित के रूप में हुआ है।

पुन्नीचन्द्र — सिक्सो के एक जागुरु । खालसा संस्था की उत्पत्ति से विक्य दो भागों में बँट गये : (१) महिल-सारी तथा (२) सिंह । सहिज्यारियों की छः शासाएँ हुँ, जिनसे १७३८ विं (लगनमा) में गुरु रामसास के युत्र पुथ्वीचन्द्र ने 'मिन' नामक प्राचा की नीय डाली । प्वाकु — अपर्ववेद में उद्भुत एक मर्थ । अप्डमेम के बिल-पतुओं की तारिकता में यह भी साम्मिण्य हा । अपर्ववेद (१२७,१) के अनुसार इसका चर्म विकाय मूल्यवान् होता था।

पृक्षित — कृत्येद में वर्णित वावनक्यों गाय। मन्तों को हद्र तथा पृक्षित ( गो ) का पुत्र कहा गया है। वास्तव में विभिन्न रगों के झक्षावाती बादलों का यह नाम है। पृष्ठत्— अद्वमेष के बिज्युओं की तालिका में उर्दिलांबत एक पत्रु। निकत ( २.२ ) में इसका अर्थ जिनकबरा हुएँ बताया गया है।

पेरियतिष्ठवन्यादि—नम्म आलवार र्ेंब प्रन्थो मे से, जी चारों वेदो के प्रतिनिधि है, 'पेरियतिष्ठवन्दादि' अथर्यवेद का प्रतिनिधित्व करता है। पैज़ुराज — अश्वभेध यज्ञ के बलिपशुओं में से एक जन्तु। यह पक्षी अर्थ का बोधक है किन्तु पक्षी के प्रकार का ज्ञान इससे नहीं होता।

पैकुल उपनिषद्-एक परवर्नी उपनिषद् ।

पैठण-प्राचीन प्रतिष्ठान नगर, जो ओरंगावाद (महा-राष्ट्र) से वनीम मील दूर है। यह लाजिवाहन की राजधानी ओर महाराष्ट्र का प्राचीन विद्याचिन्द्र मी था। यही सत एकताव का वास्तवान एवं उनके आराष्ट्र भगवान का मन्दिर है। कहते हैं कि यही गोदावरी के नानपाट पर मंग आनेदर ने भैसे के मुल से वेदमन्त्रों का उच्चारण कराया था। प्रसिद्ध मंत कुष्णवसार्थन का पर भी गढ़ी है।

वैष्पक्ता ( ज्ञाक्षा )—अवर्ववेद की एक प्राचीन वाला । इसके गरवाट की हस्त्रीजीलत प्रतिकिर १९३० ति० में करमीर से प्राप्त हुई थी। शीनक वाला से इसकी गरुष्यवस्था में प्राप्ति अप्तर है। पेपप्ताप्त सिह्ता का आठवों तथा नवीं भाग नया जान पडता है, जो न तो गाव्यायन में, न किमी और वैदिक संग्रह में उपलब्ध है। देश पियनाहर ।

पोकिपकोवइ — तमिल शैवों के चौटह सिद्धान्तशास्त्रों में से एक 'पोकिपकोवड' हैं। इसके रचयिता उमापति शिवाचार्य हैं, जो चौदह सिद्धान्तशास्त्रों में से आठ के रचयिता हैं।

पॅगलमास—निमल प्रदेश का एक विशेष प्रतोत्सव।
महाराष्ट्र के गणेगोश्मव, बङ्गाल के दुर्गोत्सव, उडीसा की रवयात्रा के ममान दृषिष्ठ प्रदेश में 'तीगलमाम' पर्व का बढे उत्साह से आयोजन किया आता है। यह उत्तर भारत की मकर संक्रांत्विया 'विचर्डा' का दूसरा कप है।

पौरन्वरकत—पुग्ग्यर (इन्द्र) का वत पञ्चमी को इसका जनुष्ठान होता है। बती को तिक तो गक्त या निकर्षु है के हाणी भी आहमि बनाकर उसे मुक्त में अकंकृत करना चाहिए तथा उन पर अकुक महित महावत भी बिठाना चाहिए, हाशी इन्द्र का बाहन है। उसको एक वस्त्र से आच्छादित करके कणीमृण्य तथा स्वच्छ भौत बस्त्रो सहित साम में दे देना चाहिए। इसमें बती इन्द्रओंक में बहुत समय तक बगा करता है। शैरकस-नृहशारणक उ० में इस शब्द का उत्लेख पाष्प्रका एवं पृषित आति के सदस्यों के लिए हुआ है। स्मृतियां के अनुसार पुरुक्त निवाद अवदा गृह पिता तथा अनियकस्था का पुत्र हैं। इसकी गजना वर्णसंकर जातियों में की गयी है। किन्तु पौरुक्त एक जाति हो तकती है। संभवतः यह वस्य जाति है, जो जगानी जन्मुओं को पकड़ने का काम कर

पौक्कस — नीतरीय प्रातिशाव्य में उस्किलित एक कावार्य ।
पौक्कि — श्रीवन की पृष्टि के किए किया द्विश्व घामिक इत्य पौटिक कहकाता है। नृबुत्पेहिता में सांवस्यः (ज्योतिको भी योग्यता तथा सामर्थ्य की परिपणना करते हुए वकलाया गया है कि उसे धानिक तथा पौच्टिक क्रियाओं में पारङ्गत होना चाहिए। योगो इस्पों में अम्तर तह है कि पौच्टिक कार्यों में होम, यह, सागादि इस्प कार्य है जो दीर्थामु की प्राप्तित के जिए होते हैं, घानिक इस्पों में होमादि का आयोजन तुष्ट मही के प्रभाव को इर करते व्या अमायात्म पदमाओं, वेस पुक्कि तारे के उदय, भू-कम्य अववा उक्काओं के पत्रक से होने वाके अनिष्ट के निवारणार्थ किया नाता है। निर्णयामृत, ४८ तथा इस्पक्करवन के नैत्यकालिक काष्ट, २५ के कनुमाः शानित का तात्यर्थ है धर्मवास गनुसार भौतिक विपदाओं

पौकरसंहिता---- राखरात्र माहित्य में १०८ सहिताओं का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनमें से पौकर, वाराह तथा बाह्य संहिताएँ सबसे प्राचीन है। किन्तु कुछ विद्वान् पद्मसहिता के तथा कुछ लक्ष्मीसहिता को प्राचीन मानते हैं।

पौष्पित्र माने व को जावाल रम्परा में मुक्स के लिख पौष्पित्र माने आते हैं। इतके हिल्मानाभ और राजपुत्र कीशियर नाम के दो फिप्य थे। पौष्पित्र जे राजपुत्र कीशियर नाम के दो फिप्य थे। पौष्पित्र जे राजपात्र के लिख्य प्राप्यतामा नाम से विक्यात हुए। प्रकल्पात्र स्मृति साहित्य का एक व्यावहारिक फ्रकार

करणबन्धः स्पृति साहित्य का एक व्यावहारिक प्रकार प्रकरण बन्य कहन्नाता है। इसके रचना का उद्देश्य मोमोसा के सिद्धान्तों को स्मृतिबन्दमों में विणित क्रियाओ पर लागू करना था। यह मुक्यतः मोमोसा का ही एक अङ्ग है। प्रकरणबन्दों में सबसे प्राचीन एवं मुख्य स्मृति-कौस्तुभ है। इसके रचयिता अनस्तरेय थे। प्रकरणपश्चिका — प्रमाकर के शिष्य शालिकनाय (७०० ई०) द्वारा विरचित यह ग्रन्थ प्रभाकर की मीमांसाप्रणाली का अभिनव वर्णन प्रस्तुत करता है।

प्रकरिता—पनुर्वेद में उद्धृत पुरुषमेथ का एक बिलजीय। इसका ठीक अर्थ अनिश्चित है। तैतित्तीय ब्राह्मण में मायण ने इसका अर्थ मित्रों में फूट उत्पन्न कर देने वालां क्रमाया है, किन्तु मीकडांनल तथा कीच के मतानुमार इसका अर्थ 'छिडकने वालां अथवा 'छानने वालां यन्त्र है, जिसका उत्पर्धाय क्यों में होता था।

प्रकाश—आपार्य बल्लभ के पृष्टिमानीय तीन संस्कृत ग्रन्थों में एक तस्वदीपनिबन्ध है, जो उनके सिद्धान्तों का मंत्रिमा विवरण प्रस्तुत करता है। इस ग्रन्थ के साथ (प्रकाश नामक प्राञ्जल गद्य भाग एवं सबह संधिम रचनाएँ सीम्मीलत है।

प्रकाशास्त्रिन—बारह्वी शताब्दी के मध्य में आचार्य रामानुन का आविमांच हुआ या और उन्होंने शाह्यूर सत का बढ़ें कठोर शब्दों में बण्डन किया। उस समय शाह्यूर मत को पुष्ट करने की बेच्टा प्रकाशास्त्रमृति ने की यी। उन्होंने पप्पादावार्यकृत पञ्चपादिका पर पञ्चपादिका विवरण नामक टीका की रचना की। अर्डत जमत् में यह टीका बहुत मान्य है। बाद के आचार्यों में प्रकाशास्त्र-मृत्ति के वाबय प्रमाण के क्य में उद्देन किसे हैं। परस्तु उन्होंने अपना परिचय कठी नहीं दिया। ऐसा माण्डम होता है कि ये दसवी धाताब्यी अतार्थों के पहले हुए थे। इनका अन्य नाम प्रकाशानुमक भी या और इनके गुक का नाम अनन्यानुमन या, ऐसा

प्रकाशात्मयति--दे० 'प्रकाशात्ममुनि' ।

प्रकाशस्मा — एक प्रसिद्ध वृत्तिकार। इन्होंने क्वेताक्ष्वतर एवं मैत्रायणीयोपनिषद् पर दार्शनिक वृत्तियाँ लिखी हैं।

प्रकाशास्त्र—वेशानिम्ह्रात्ममुस्तावलो प्रस्थ के रचिता। इनके गुन आनार्थ ज्ञानान्त्र वे। अप्ययय शीक्षत्र वे सिद्धान्तरेक्षां में इनके मत का उल्लेख किया है। ये विदारप्य के गरवतीं ये, क्योंकि वेशानिष्ठात्मपुत्ता-वली में कहीं-कही इन्होंने 'पञ्चवशी' के पद्यां की उद्देत किया है। अतः इनका जीवन काल पण्डहवी शतास्त्री होना गाहिए। इसके मिबा इनकी बीचन सन्वन्धी और कोई पटना स्त्री कही आ बक्ती । वेवान्तासिद्धान्तमुक्तावली वेवान्त का सुप्रसिद्ध प्रमाण यन्य है। इसकी विवेचनरीली बहुत युक्तियुक्त और प्राज्जल है। इसमें या दिवार करके पथ में सिद्धान्त-निकाम किया गया है। इसके करर अन्यस्य दीजित की 'सिद्धान्यदीपिका' नाम की एक वृत्ति है।

प्रकाशास्त्रम् ---दे० 'प्रकाशात्ममनि' ।

प्रकृति—साल्य शास्त्र में चार प्रकार से पदार्थों का निरुपण किया गया हैं: (१) केवल प्रकृति (२) केवल विकृति, (३) प्रकृति-विकृति उपयरूप और (४) प्रकृति-विकृति दोनों से प्रिया । एन प्रकृति केवल प्रकृति है, किसी की विकृति नहीं हैं। महत् से आरम्म होनेवाले सात तस्त्र प्रकृति और विकृति दोनों हैं। जानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पाँच महाभूत और मम ये सोल्यु केवल विकृति हैं। पुष्य न तो प्रकृति है, न

महदादि सम्पूर्ण कार्यों का जो मूल है वह मृल प्रकृति है, उसके प्रधान, माया, अध्यक्त आदि नामान्तर हैं। प्रकृति का और कोई कारण नहीं है इसी लिए इसको मूल प्रकृति कहा जाता है।

प्रकृति-पुरुषकृत — र्यंत्र शुक्त प्रतिपदा को यह प्रारम्भ होता है। इसमे उपवास का विधान है। पृग्यमुक्त से गम्बादि सहित अनिनदेव का पूजन करना चाहिए। अनित समा सोम के रूप में पुरुष तथा प्रकृति पूजे जाने चाहिए। वे हो बागुरेव तथा अल्मी भी है। श्रीसुक्त से लक्ष्मी का पूजन होना चाहिए। सुवर्ण, एक्त तथा ताम्न का दान ४१८ प्रसाम-प्रचार

करना चाहिए। द्वती को घी तथा दूष का ही आहार करना चाहिए। एक वर्ष पर्यन्त इसका अनुष्ठान होता है। इससे बती की सभी सासारिक इच्छाएँ पूर्ण होती हैं तथा अन्त में बहु मोक्ष मार्ग का अधिकारी होता है।

प्रमास—ऋग्वेदीय अध्यम मण्डल की विशिष्ट छन्दोबद्ध रचना। ऐतनेय आरण्यक में यह नाम ऋथ्वेद के उक्त मण्डल के रचनाकारों को दिया गया है। कारण यह है कि प्रयाध छन्द उनको अस्यन्त प्रिय या।

वस्तुतः प्रगाथ वैदिक छन्द का नाम है, जिसकी प्रथम पंक्ति में बृहती अथवा ककुप और फिर सतोबृहती की मात्राएँ रखी जाती हैं।

प्रजापति-वैदिक ग्रन्थों में वर्णित एक भावात्मक देवता, जो प्रजा अर्थात् सम्पूर्ण जीवधारियो के स्वामी हैं। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव का हिन्दू धर्म में महत्त्वपूर्ण उच्च स्थान है। इन तीनो को मिलाकर त्रिमृति कहते है। ब्रह्मा सृष्टि करने वाले, विष्णु पालन करने वाले तथा शिव (छड्ड) सहार करने वाले कहे जाते हैं। वास्तव में एक ही शक्ति के ये तीन रूप हैं। इनमें ब्रह्मा को प्रजापति, पितामह, हिरण्यगर्भ आदि नामों से बेदों तथा बाह्मणों में अभिहित किया गया है। इनका स्वरूप धार्मिक की अपेक्षा काल्प-निक अधिक है। इसी लिए ये जनता के धार्मिक विचारी को विशेष प्रभावित नहीं करते। यद्यपि प्रचलित धर्म में विष्णु तथा शिव के भक्तों की संख्या सर्विषिक है, किन्तु तीनो देवो; ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव को समान पद प्राप्त है, जो त्रिमूर्ति के सिद्धान्त में लगभग पौचवी शताब्दी से ही मान्य हो चुका है। ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार प्रजापति की कल्पनामें मतान्तर है, कभी वेसृष्टि के साथ उत्पन्न बताये गये है, कभी उन्हीं से सुष्टि का विकास कहा गया है। कभी उन्हें ब्रह्मा का सहायक देव बताया गया है। परवर्ती पौराणिक कथनों में भी यही (द्वितीय) त्रिचार पाया जाता है। ब्रह्मा का उद्भव ब्रह्म से हुआ, जी प्रथम कारण है, तथा दूसरे मनानुसार ब्रह्मा तथा ब्रह्म एक हो है, जबकि ब्रह्मा को 'स्वयम्मू'या अज (अजन्मा) कहते है।

सर्वसाधारण द्वारा यह मान्य विचार, जैसा मनु (१५) में उद्युन है, यह है कि स्वयम्भू की उत्पत्ति प्रारम्भिक अन्धकार से हुई, फिर उन्होने ने जल की उत्पत्ति की तथा उसमें मीजारोपण किया। यह एक स्वर्ध-अण्ड बन नया, जिससे बें स्वयं ही बह्या अववा हिरण्यार्थ के रूप में उत्पन्त हुए। किन्तु दूसरे मतानुसार (ऋपेंद्र, पुरुषसूत्त १०.८०) प्रारम्भ में पृरुष या तथा उसी से विश्व उत्पन्त हुआ। वह पृष्य वेबता नारायण कहुलाया, जो शतप्तय बाह्यण में पुरुष के साथ उद्दुष्त है। इस प्रकार नारायण मन् के उपपृंक्ष उद्धरण के बह्या के सद्दश है। किन्तु साथारणतः नारायण तथा विष्णु एक माने जाते हैं।

फिर भी सृष्टि एव भाग्य की रचना ब्रह्माद्वारा हुई, ऐसा विश्वास अन्यन्त प्राचीन काल से अब सक चला आया है।

प्रवापितवत — नियमपूर्वक सन्तानोरुपित ही प्रजापतिवत है। प्रकापितवद (१.१३ तथा १५) में सह कवन है 'दिवस ही प्राण है, रात्रि प्रजापति का भोजन है। जो कोण दिन में सहजात करते हैं, वे मानो प्राणो पर हो आक्रमण करते हैं और जो लोग रात में सहवास करने हैं, वे मानो बहा चर्च बत का पालन करते हैं। जो लोग प्रजा-पतिवत का आचरण करते हैं, वे (एक पुत्र तथा एक पुत्रों के कप भी सन्तानोरायत करते हैं।'

प्रज्ञा—प्रकृष्ट ज्ञान या बुद्धि । अनुभूति अयवा अन्तर्युष्टि से बास्तविक सत्ता—आत्मा अथवा परमास्मा के सम्बन्ध में जो ज्ञान उत्पन्न होना है, बास्तव में वही पज्ञा है। प्रज्ञान—प्रस्तर बुद्धि अथवा चेतना। दे० 'प्रज्ञा'।

प्रमाण-पांचित्र घोष अपया शब्द (प्र + णु स्ततने + अप्)। 
स्तत्ता प्रतोष्ट रहस्यवादो पवित्र अक्षर 'कें है और इसता 
पूर्ण विस्तार 'ओ स्मृं रूप में होता है। यह शब्द त्रह्म का 
बोधक हैं, विससे सह विषय अदाय होता है। यह स्वस्त स्वा का 
बोधक हैं, विससे सह विषय अदाय होता है। यह विषय 
साम-क्यारमक हैं, असमें जितने पदार्थ हैं इनकी अधिव्यक्ति वणों अपया अक्षरों से हती है। जितने भी कर्ण 
वै अ (क्ष्य्य स्वर) और म् (बोध्य ब्यक्को के वीच 
उच्चरित होते हैं। इस प्रकार 'ओम्' सम्पूर्ण विश्व की 
अध्यतिक, रिचित और प्रयुप का होतक है। यह पविषय 
और साङ्गण्यक्त माना जाता है इसिल्य कार्यारम और 
कार्यान में यह उच्चारित अवया अस्तिह होता है। वावकार्यान में यह उच्चारित अवया अस्तिह तहता है। वावकार्यान में यह उच्चारित अवया अस्तिह तहता है। वाव-

रामतापनीय उपनिषद् में 'ओम्' के अर्थ और महस्य का विशव विवेचन पाया जाता है।

प्रजब उपनिषद्---एक परवर्ती उपनिषद्, जिसमें प्रणव का निरूपण और माहातम्य पाया जाता है।

प्रणववर्षण — नृतीय श्रीनिवास (अठारहवीं शती पूर्वार्थ में) द्वारा रिवत यह ग्रन्थ विशिष्टाईत मत का समर्थन करता है।

प्रमब्दाद—इस सिद्धान्त के अनुसार शब्द अपवा नाद को ही बहा या अन्तित तत्व मानकर उसकी उपासना की जाती है। किसी न किसी कर में सभी योगसाधना के अन्यासी शब्द की उपासना करते हैं। यह प्रणाष्टी अर्ति प्रावंत्र के उपासना करते हैं। यह प्रणाष्टी अर्ति प्रावंत्र के उपासना करते हैं। यह प्रणाष्टी अर्ति प्रावंत्र हैं। प्रथंत के रूप में इसका गूर्ज बेदमन्त्रों में वर्तमान हैं। इसका प्रावंत्र में स्वाद्य प्रवंत्र स्वाद्य प्रयंत्र स्वाद्य प्रयंत्र स्वाद्य प्रयंत्र में अञ्चर तितंत्र हैं ज प्रमुत्त प्रवंत्र की अपना पर जोर दिया गया है। बरनदासी पत्य में भी शब्द का प्रयासन्य है। आधुनिक सदमार्गी प्रावंत्र में भी शब्द का प्रयासन्य है। आधुनिक सदमार्गी प्रावंत्र से भी शब्द का प्रयासन्य है। अपुनिक सदमार्गी प्रावंत्र से भी शब्द का प्रयासन्य है। अपुनिक सदमार्गी प्रावंत्र से भी शब्द का प्रयासन्य है। अपुनिक सदमार्गी प्रयासन्य स्वात्र है। प्रणावेष्ट स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र है। प्रणावेष्ट स्वात्र स्वात्य स्व

प्रणामी सम्प्रवाय—इसका जुद्ध नाम 'पर्राणामी सम्प्रवाय' है। इसके प्रवर्गक महात्मा प्राणनायको परिणामावादी बैदान्ती थे, जो वितीय कर पन्ना (मध्य प्रदेश) में रहते थे। महाराज अन्नाल रहतें आना पृक्ष मानते थे। ये अपने के। महाराज अन्नाल रहतें आना पृक्ष मानते थे। ये अपने के। मुसल-मानो का नेहतें में, ईसाइयों का मसीहा और हिन्दुओं को किक अदतार कहतें थे। उन्होंने मुसलमानो से शाहनाथें भी किये थे। मंत्रधर्म सम्मत्य इनका उद्देश्य या। इनका मत राशाहरूणोपानक निम्मात्मीय वैष्णवो से मिलता-जुकता था। ये गोलोकवासी भगवान कृष्ण के सम्बम्भाय की उपासना का उपदेश देते थे। प्राणनायकी ने उपदेशातम अन्य और सिद्धानतास्मक वर्णयों कार्रियों सिमित्त समुक्कां मानाम में रची है। इनकी विकाय परम्परा का भी अच्छा साहित्य है। इनके अनुगामी बैष्णव गुकरात, राजस्थान और बुन्देलसण्ड में अधिक पाये आते है। है। आपनायना और बुन्देलसण्ड में अधिक पाये आते है। है। आपनायना और बुन्देलसण्ड में अधिक पाये आते है। है। आपनायना और बुन्देलसण्ड में अधिक पाये आते है। है। आपनायना और बुन्देलसण्ड में अधिक पाये आते है। है। श्री भागाय में स्वर्णने अध्यास स्वर्णने अधिक पाये आते है।

प्रतिकावार्यां—श्रीवैष्णव अनन्ताचार्य द्वारा विरचित १६वी शताब्दी का एक ग्रन्थ ।

प्रतिप्रस्थाता—बाह्मण ग्रन्थों में यज्ञ विश्वियो, पुरोहितों की संख्या तथा प्रकार में बहुत विविधता दिखाई पड़ती है। विविध यज्ञों के लिए विविध माम व गुणों बाले पुरोहित भावश्यक होते थे। जैसे चालुमस्य यज्ञ के लिए 'प्रति-प्रस्थाता' नामक पुरोहित की आवश्यकता होती थी। इसका शास्त्रिक अर्थ हैं 'दुबारा स्थापना करने वाला।'

प्रतिक्का---(१) विशेष प्रकार से स्थापना। मन्दिरों में मूर्तियों के पषराने को प्रतिष्ठा कहा जाता है। देवप्रतिष्ठा के अन्तर्गत प्राणप्रतिष्ठा का भी अनुष्ठान होता है।

(२) अयर्ववेद (६ ३२, ३; ८. ८, २१, शासा० आ॰ १२ १४) के एक परिच्छेद में इस शब्द का प्रमीग सर्म के किसी विशेष अर्थ में हुआ है। सम्भवतः इसका मन्दिर का गर्भगृहं अभिन्नाय है। गृह अपवा वास अर्थ भी असंगत नहीं प्रनीत होता है।

प्रतिकातिमा — वेवप्रतिका है समय, पर्व और आप्त्रहाल में नियमित रूप से पूरियों का अभिवेक करना मन्दियों में आज भी प्रवर्णित हैं। इसके नियम अपेक पहतिस्था हिल्लों गये हैं जिस्हें पूजाविधि अपवा प्रतिकातिम् कहते हैं। अभियेक विशेष कर दृष्य अयवा भिन्न-भिन्न प्रकार के जल, मुगु नव्य द्रव्य, दीमक क विल की मिट्टी आदि से मी होता हैं।

प्रतिसर्ग-पुराणों के अन्तर्गत उनके पञ्च लक्षण, विषय या प्रक-रण माने गये हैं (१) सर्ग (सृष्टि) (२) प्रतिसर्ग अर्थात् सृष्टिक का विस्तान, लय और फिर सं सृष्टि (३) सृष्टि की आदि बंगावली (४) मन्यन्तर (५) वगानुचरित। प्रतिमर्ग का गाविस्क अर्थ हैं 'पुन सृष्टि' अर्थात् विश्व-सृष्टि के अन्तर्गत सण्डश सृष्टि और प्रन्य की परम्परा।

प्रतिकृति सोलह ऋत्विजा की तालिका में उद्भृत उद्गाता का सहायक पुरोदित । इमका उल्लेख कई सिंहताओं तथा बाताणों में हुआ है किन्तु ऋप्येद में यह अब्द मही पाया जाता । इसका कारण यह है कि तब तक यज्ञों का अधिक विस्तार नहीं हुआ था।

प्रतिहारसूत्र— क्व.क् मन्त्र को साम में परिणत करने की विधि के सम्बन्ध में सामवेद के बहुत से मूत्रग्रन्थ है। इनमे से एक का नाम पञ्चविधमूत्र तथा दूसरे का प्रति-हारसूत्र है। ये ग्रन्थ कात्यायन द्वारा रिवत कहलाते है।

प्रस्यक्त---इन्द्रियों की सहायता से प्राप्त ज्ञान (प्रति + अक्ष = आर्च्चो (इन्द्रियों) के सामने)। न्यायदर्शन में चार प्रमाणो के अन्तर्गत इसको प्रथम प्रमाण माना है। चार्वाक दर्शन में ४२ 🌢 प्रत्यभिक्षा-प्रतीवसंत

प्रस्यक्ष को ही एक मात्र प्रमाण मानते हुए अनुमान, उप-मान, शब्द आदि अन्य प्रमाणों का प्रत्याख्यान किया जाता है।

प्रस्विक्ता— 'तता-इदन्तावगाही' ज्ञान; मुदीर्घकाछिक प्रयास से सिव्हर्वे हुए को पहुचानका। काक्सीर दीव सस में भक्त का मोछ शिव के साथ तादात्म्य अवर्षत् प्रस्विभिज्ञा नामक स्थिति पर निभंद है। यह उस अवस्था का नाम है अब भक्त को प्यान में शिक को अपून्तित होती है। इस शब्द को अपून्तित हैं 'प्रति + अभि + ज्ञा', जिबका अर्थ हैं जानना, हमरण करना। प्रत्य- मिजाइयंग के सन्दर्भ में इसका अर्थ हैं 'जीव और बहा के तादात्म्य का जान'।

प्रस्यभिज्ञाकारिका—दसवी शताब्दी में उत्पर्शाचार्य द्वारा विरचित यह प्रत्य सोमानन्दरचित 'शिवदृष्टि' प्रन्य की शिक्षाओं की व्याख्या उपस्थित करता है।

प्रथमिकावर्शन—एक दार्शनिक सम्प्रदाय । इसके अनुवायो कास्मीरक शैन होते हैं। इसके अनुसार महेदवर ही जगत् के कारण और कार्य सभी कुछ है। यह संसार मान शिव-मय हैं। महेदवर ही जाता कीर जात्मवरूप है। घट-पटादि का जान भी शिवस्वक्षप है। इस दर्शन के अनु-सार पूजा, पाठ, जप, जप आदि की कोई आवस्यकता नहीं, केवल इस प्रत्यमिका अथवा ज्ञान की आवस्यकता है कि औन और ईस्वर एक हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति ही मुक्ति है। जीवारना-परमास्मा में जो मेद दीसता है वह भ्रम है। इस दर्शन के मानने वालों का विश्वसाह है कि जिस मनुष्य में जान और क्रियाशिक है, वही परये-दवर है।

प्रस्यभिज्ञाविर्माद्यानी---यह दसवी शताब्दी के आचार्य अभि-नव गुप्त द्वारा लिनित ग्रन्थ है। यह 'प्रत्यभिज्ञाकारिका' पर लिखा गया माध्य है।

प्रत्यभिकाविवृतिविवर्गाजनी — आचायं अभिनव गुप्त (१०वी शताब्दी) द्वारा लिखित एक विस्तृत टीका, जो प्रत्य-भिजाकारिका' के ऊपर है।

प्रविक्षणा—िकसी वस्तु को अपनी दाहिनी आंर रखकर घुमना। यह षोडद्योपचार पूजन को एक महत्त्वपूर्ण पामिक किया है जो पवित्र वस्तुओ, मन्दिरों तथा पवित्र स्थानों के चारों ओर बलकर की जाती है। काश्ची में ऐसी ही प्रदक्षिणा के लिए पवित्र मार्ग है जिसमें यहाँ के सभी पुण्यस्थल बिरं हुए है और जिस पर साभी बलकर काशी साम की प्रदक्षिणा करते हैं। ऐसे ही प्रदक्षिणा-मार्ग मयरा, अयोध्या, प्रयाग, चित्रकृट आदि में हैं।

प्रदक्षिणा की प्रया अति प्राचीन है। वैदिक काल से ही इससे व्यानम्मा देवन्तियों, पंजिब स्थानों को प्रभावित करने या सम्मानव्यशंन का कार्य समझा जाता रहा है। धत्यथ ब्राह्मण में यज्ञमण्डप के चारो और साथ में जलता अङ्गार लेकर प्रयक्षिणा करने को कहा नया है। मुख्य में मृहिन्मीण के निष्यत किये गये स्थान के चारों और जल खिड़करें हुए एव मन्त्र उच्चारण करने हुए तीन बार पुमने की विधि लिखी गयी है। मनुस्मृत में दिवाह के समय वघु को लिम के चारो और तीन बार प्रदक्षिणा करने का विधान वलाया गया है।

प्रदक्षिणा का प्राथमिक कारण तथा साधारण धार्मिक विचार मूर्य की दैनिक बाल से निगंत हुआ है। जिस तरह मूर्य प्रात. पूर्व में निकलता है, दक्षिण के मार्ग से चलकर परिचम में अस्त हो जाता है, उसी प्रकार हिन्दू धार्मिक विचारको ने तदनुरूप अपने धार्मिक हत्य को बाधा विका चिहीन भाव से मम्पादनार्थ प्रदक्षिणा करने का विधान किया। शतप्य बाह्यण में प्रदक्षिणामन्द-स्वक्ष्य कहा भी गया है: "सूर्य के समान यह हमारा पवित्र कार्य पूर्ण हो।"

प्रवक्त—नरम्परानुसार द्वापर गुग के अन्त में आलवारों के तीन आचार्य हुए—पोइहे, प्रदत्त एवं पे। प्रदक्त का जन्म तिरुवन्त्रमलायी (श्रीअनन्तपुरम्) नामक स्थान में हुआ था।

प्रविच—अधर्यवेद (१८ २.४८) मे इसे तीसरा तथासबसे ऊँबा स्वर्गकहा गया है, जिसमें पिनृगण रहते हैं। कौधीतिक बाह्यण (२०.१) में सात स्वर्गों की तालिका में इसे पद्धम कहागया है।

प्रकोचकत -- अयोदशों को संध्याकाल के प्रथम प्रहर में इस जत का अनुष्ठान होता है। जो इस समय भगवान् शिव की प्रतिमा का दर्शन करता है तथा उनके चरणों में कुछ निवेदन करता है, वह समस्त संकटों और पापों से मुक हो जाता है। इस बत में पूजा के अनन्तर एकभक्त (एक बार भोजन) किया जाता है।

प्रश्नुल--महाभारत के नारायणीयापाच्यान में वर्णित चतु-च्यूहिसिद्धान्त के अन्तर्गत वासुदेव से संवर्षण, संवर्षण से प्रयुक्त, प्रयुक्त से अनिषद्ध तथा अनिषद्ध से बहुत की उत्पन्ति मानी गयी है। सांक्यरर्गन में संकर्षण तथा अन्य तीन का निम्माख्डित तस्वों से तादाल्य किया गया है:

वासुदेव : मूलतत्त्व (पर बहा) संकर्षण : महत्तत्त्व प्रकृति प्रदोसन : मनस्

अनिरुद्धः अहङ्कार ब्रह्माः भूतो केरचियता।

वासुदेव कुष्ण का नाम है, संकर्षण अपना बलराम उनके भाई है, प्रयुग्न उनके पुत्र तथा अनिक्द उनके पौत्रों में से एक है। इनका एक सामृहिक पुत्र्ज बना लिया गया और उसका 'ब्यूह' नाम रख दिया गया है।

दे० व्यूहें। प्रपञ्जमिष्यात्वानुमानसण्डनटीका—यह माध्व वैष्णव जय-तीर्याचार्यद्वारा विरवित द्वैतवादी तार्किक ग्रन्य है।

इसका रचनाकाल पन्द्रहवी शताब्दी है। प्रपञ्चिमिध्याबादसण्डन---मध्याचार्य द्वारा विरचित एक दैतवादी वेदान्त ग्रन्थ।

प्रयम्बसारतन्त्र—इम नाम के दो ग्रन्य है, प्रयम अङ्करा-चार्यकृत तथा दूसरा पद्मशादानार्य कृत । ये अद्रैत वेदान्त के आधार पर जुपामना का प्रतिपादन करते हैं ।

प्रवित्तमार्थे— भिन्नमार्थ का एक विकसित रूप, विवक्ता प्रादुर्भाव धरिण भारत में १३वी जावादी में हुआ । देवता के प्रति कियाग्यक प्रेम अथवा तल्लीनता को भिक्त रुदते हैं, अविक प्रपत्ति निष्क्रिय सम्पूर्ण आस्प्रसम्पर्ध है। दिश्य भारत में रामानुत्रीय बैण्यव विवारयारा की दो खालाएं है: (१) बडण्कल्ड (काञ्जीवरम् के उत्तर का भाग)। यह शाला मित्र को अधिक प्रश्य देती है। (२) तेन्कल्ज ( काञ्जीवरम् के दिश्यण का भाग), यह शाला प्रपत्ति पर अधिक बल देती है। बडक्कल्ज शाला के सदस्यों की तुलना एक किप-विश्व के काती हैं जो अपनी मा को पण्डे रदता हैं और बड़ उसे लेकर कूरती रहती है (बानरी) पृति)। तेन्कल्ज दाला के सदस्यों की तुलना मार्कार्रखालु ते की

वाती है, जो बिल्कुल निष्क्रिय रहता है और उसे मां (बिल्जी) अपने मुख में बबाकर चकती है (वैडाली मृति) । एतत्व्यें इन्हें 'मर्कट-स्थाय' तथा 'मार्कीर-स्थाय' के हास्यास्थ्य तामों से भी लोग पुकारते हैं। बोनों के प्रति उपास्थ देव को दृष्टि कमश्र. महेतुक कृपा' तथा 'निहंतुक कृपा' को रहती है। इसकी तुलना पादचारय वार्मिक चिचारकों की 'सह-पोगी कृपा' तथा 'स्वतः अनिवार्य कृपा' के साथ की वा सकती है।

जो व्यक्ति प्रपत्तिमार्ग बहुण कर लेता है उसे 'प्रपत्न' अथवा वारणागत कहते हैं। प्रपत्ति मार्ग के उपदेशकों का कहना है कि इंचर पर निरन्तर एकतान ध्यान केन्द्रित करता। (जिक्की भिक्तमार्ग में आवद्यकता है और जो मुक्ति का साथन है) मनुष्य की सर्वेषिर शान्त वृत्ति और विवेक को तीव्रता से हो सम्भव है, जिससे अधिकांश मनुष्य करे नहीं उत्तर सकते। इतिष्ठ इंचर ने अपनी केकणाशीलता के कारण प्रपत्ति का मार्ग प्रकट किया है, विताम किसी विवेक्त प्रयाग के आरम्पत्मपर्ण किया जा मकता है। इसमें किसी आति, वर्ण प्रवास से को अध्यान हो है। यसि यह मार्ग दक्तिण मार्ग में प्रकट लिता है, किन्तु इसका प्रचार परवर्ती काल में उत्तर भारतीय गङ्गा-यमुना के बेन्द्रस्थल में में हुआ तथा इसके अवल्य से अनेकों पिषण वाराओं को ईस्वर का दिस्थ अनुसब प्राप्त हुला (यया वरणदात्री संत )।

इस विचार का और भी विकसित रूप 'आचार्याभिमान' है। आचार्य मनुष्यों को ईश्वर का मार्ग प्रदक्षित करता है अत: पहले उसी के सम्मुख आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती हैं।

प्रपन्न----जिस व्यक्ति ने प्रपत्तिमार्ग ग्रहण कर लिया हो, उसे प्रपन्न कहते हैं। दे॰ 'प्रपत्तिमार्ग'!

प्रपादान—चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इस व्रत का प्रारम्भ होता है। सभी जनों को गर्मियों के चारो मासो में जल का दान (प्याऊ लगाना) करना चाहिए। इससे पितृगण सन्तुष्ट होते हैं!

प्रवोच-पञ्चवित्र ब्राह्मण (८४१) में उल्लिकत एक पीचें का नाम, जो सोम के स्थान पर व्यवहृत होता था। प्र<del>वोचन व्यवह</del>न साहित्य का आध्यारिमक नाटक। नवी-दसवीं सताब्दी तक बेदान्तीय जानवचीं ब्रिजाने तक ही मीमित थी। व्यारहृष्टी शताब्दी में नाटक, काल्यादि के रूप में भी वेदान्ततत्त्व को समझाने का प्रयास आरम्भ हुआ। बजुराहों के बन्देल राजा कीरिवर्मा के समापंडित कुणामित्र ने ११२२ वि० के लगमग प्रवीप-पन्दादिय गामक नाटक की रचना की। इस प्रन्य में लेखक ने अपनी कवित्व शक्ति एवं दार्शनिक प्रतिभा का अच्छा परिलय दिवा है।

'प्रवोधनकोदय' का शाब्दिक अर्थ है जान रूपी चन्द्रमा का उदय । वास्त्व में यह शंसार के प्रकोधन और क्षात से जीवारमा की मुक्ति का रूपक है। नाटक के पात्र मन की मुक्त भावनाएँ तथा वासनाएँ है। हस्से दिखाया गया है कि किस प्रकार विष्णुमक्ति विवेक को जागुत कर बेदान्त, श्रद्धा, विचार नया अन्या सहकारों तथ्चों की यहायना से भानित, अजाना, रान, देव, लोभ आदि को पराजित करती है। इसके पदयात् प्रवेश अथवा जान का उदय होता है। फलन्दक्स जीवारमा बहुत के साथ अपने ताराम्य का अनुभव करता है, सम्पूर्ण कर्मा का त्याम कर संचाम सहज करता है। इसमें वेष्णवस्त्र और अर्देत बेदान्य का माहान्य दर्शाम गया है। पात्रो के कथनोधनकथन में बौद, जैन, धार्वाक आदि सम्प्रदायो का मनोरण्डक वित्रण प्रस्तुत किया गया है।

प्रबोषपरिशोधिनी —पद्मपादानार्य कृत पञ्चपादिका के ऊपर प्रबोषपरिशोधिनी नाम की एक टीका नरसिंहस्बरूप के शिष्प आम्मस्बरूप ने लिखी हैं।

प्रबोधकत — कार्तिक शुक्ल गाल में विष्णु तथा अन्यान्य देवों का चार मास बाद बाया (याग कर उठना प्रबोध कह्मलाता है। विश्वास यह है कि वर्षो में देवनण दायन करते हैं, वर्षा समाप्त होने पर निदा से उठते हैं। यह अवसर उसस्व का होता है। इसके पदचान् ही माननो के सात्रा, विजय, अयसाय आदि दुगक कमें प्राप्त होते हैं।

प्रवोक्ति एकावसी—कार्तिक शुक्ल एकावयी। हरिशयिनी एकावयी (आयाह शुं० ११) को बिच्चु शयन करते हैं और चार मास बाद कार्तिक में प्रवोक्तिनी एकावयी को उठते हैं, ऐसा प्राणो का विधान है। बिच्चु हावश आदि-त्यों में एक है। मूर्य के घेचाच्छन और मेचमुक होने का यह रूपक है। प्रवोक्ति एकावयी का उदास्त बहुत हो प्रसिद्ध है। इस विधि को बत रक्षा जाता है, उजवास का

वडा महत्त्व है। सायंकाक लिपे-पृते स्थल में दीप जलाकर विष्ण भगवान को जगाया जाता है और ईख. सिंघाडे. झडबेर बादि नये शाक-फल-कन्द भोग लगाये जाते हैं. त्लसीपुजन होता है। धार्मिक जन प्राय इस उत्सव के बाद हो गन्ना, बेगन आदि का मेवन आरम्भ करते हैं। प्रभाकर-पूर्वमीमांसा के इतिहास में सातवीं-आठवी शताब्दी में दो प्रसिद्ध विद्वान हुए : (१) कुमारिल, जिन्हें भद्र कहते हैं और प्रभाकर, जिन्हें गुरु कहते हैं। दोनों ने शावर माध्य की क्याख्या की है, किन्तु मिनन-भिन्न रूपों में, और इस भिन्तता के आधार पर दोनों के सम्प्रदाय 'गृहमत' और 'भाद्र मत' के नाम से प्रचलित हो गये। प्रभाकर का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'बृहती' शवरभाष्य का तदनुरूप भाष्य है, वे गवर की आलोचना नहीं करते। कुमारिल का मत शबर से अनेक स्थलो पर भिन्न है। प्रभाकर का समय ठीक ज्ञात नहीं होता, किन्तू ये एवं कुमारिल आठवीं शती के प्रारम्भ में हुए थे।

प्रभावत — मान्यता ऐसी है कि इस बस में कोई व्यक्ति अर्ध मास तक उपवास करके बाद में दो कपिछा भी दान करता है, बह सीथा ब्रह्मजोक को जाता है और देवो द्वारा सम्मानित होता है। दे० मत्स्यप्राण, १०१,५४।

प्रमास —पश्चिम भारत के सौराष्ट्र देश का प्रसिद्ध शैव ती ये, इसके साथ कैणाव परम्मारारें भी जुड गयी हैं। द्वादश ग्योतिष्ठिक्कों में प्रवस सोममाच प्रभासक्षेत्र में हैं। पह स्थान श्रृकुलीश पांचुपत मत के जैसी का केन्द्रस्थण रहा है। इस स्थल के पास ही श्री कृष्ण को जरा नामक व्याप का बाण लगा था। यह ही ब्रै कृष्णव दोनों का महातिष् हैं। इस स्थान को बेरावल, सोममाचपाटण, प्रभात, प्रभास-पटटन (परान) आदि कहते हैं।

प्रभासमाहतम्य स्कन्दपुराण से उद्गत इस प्रभासक्षेत्र के माहातम्य में यहाँ के देवदर्शन-पूजन की फलश्रुति है।

प्रमुक्तिक्रुतीला—प्रसिद्ध कन्तर भावा के जिङ्गायत प्रत्य 'प्रमृक्तिक्रुतीला' का तमिक भाषा में सिवस्रकाल स्वामी ते १७वी शताब्दी में पद्यानुवाद किया, जो तभी शैंची हारा समावत है। यह पूराण कहलाता है तथा वर्षिक हतिहास के माच-साथ अजन-पूजन के नियमों का भी समें क्ष्मुलत है। यह समय के सुगयी अल्लाम प्रभु के जीवन पर विशेष कर आधारित है। इसके रचिया जामसा और रवनाकाल १९२७ कि है। प्रमान्त्रयाग ४२३

प्रमा—भ्रान्तिरहित यथार्थ ज्ञान की स्थिति अथवा चेतना को प्रमा कहते हैं। दे० 'प्रमाण'।

प्रमाजाल — वैदेषिक मतामुसार ज्ञान के दो भेद हैं — प्रमा और अप्रमा। यवार्थ ज्ञान प्रमा और अयवार्थ, आस्त ज्ञान अप्रमा कहलाता है।

प्रमाण—व्याय दर्शनं का प्रमुख विषय प्रमाण है। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। यथार्थ ज्ञान का जो तामय हो व्यांचि जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान हो सके, उसे प्रमाण कहां जाता है। गोतम ने यथार्थ ज्ञान हो सके, उसे प्रमाण माने है-(१) प्रस्थक (२) जनुमान, (३) उपमान और (४) प्रमय। हममें आत्मा, मन, इन्द्रिय और बस्तु का संयोग रूप जो ममाण है बही प्रस्थक है। इस ज्ञान के जायार पर लिक्क्न अथवा हेतु से जो जान होता है उसे अनुमान कहते हैं। जेसे हमने बराबर देखा है कि जहाँ मुझो रहता है वहां अस्ति रहती है। इसिएए पुआं को देखकर जनान की उसरिवर्षत का अनुमान किया जाता है।

गौतम का तीसरा प्रमाण उपमान है। किसी जानी हुई बस्तु के साद्ध्य से न जानी हुई बस्तु का झान जिस प्रमाण से होता है वही उपमान है। जैसे नीक साथ माथ के सागान होती है। बीचा प्रमाण है शम्द, जो जास बचन ही हो सकता है। स्याय दर्शन में ऊपर किसी चार ही प्रमाण माने गये है। मीमानक और बेदान्सी अर्था-पत्ति, ऐतिब्रु, सम्भव और अभाव ये चार और प्रमाण मानते हैं। नंधायिक इन्हें अनने नारो प्रमाणों के अन्तर्यात समझते हैं।

प्रमाणपद्धति—यह माध्य सप्रदाय के स्वामी जयतीयांचार्य (१५वो शताब्दी) द्वारा विरचित एक ग्रन्थ है।

प्रमाणमाला--आनन्दबोध भट्टारकाबार्य (१२वी शताब्दी) के तीन ग्रन्थ, न्यायमकरन्द, प्रमाणमाला एव न्याय-दीपाबली प्रमिद्ध है। तीनो में उन्होंने अहैत मत का विवेचन किया है।

 भाष्यमः । (६) बृद्धिः जला-करण की वह भी (७) प्रवृत्तिः क्षिमके द्वारा सब बस्तुओं का ज्ञान होता है। (७) प्रवृत्तिः बबन, मन और एसीर का व्यापराः (८) दोषः जिलके द्वारा अच्छे या बृरे कामो में प्रवृत्ति होतो है। (९) प्रेत्यमावः पुनर्जन्मः । (१०) फकः : मुज्जन्मः का संवेदन या जनुनवः । (११) दु.ज. नीवा, करुताः । (१२) अपवर्षः दुःख से अव्यक्त निकृति अयवा मृत्तिः ।

इस मूची से यह न समझना चाहिए कि इन बस्तुओं के क्रांतिरक और प्रमाण के विषय पा प्रमंग नहीं हो सकते। प्रमाण के द्वारा बहुत से यहां निख्त की जाती है। तर गोतम ने अपने मूजों में उन्हीं वानो पर विचार किया है, जिनके ज्ञान से अपवर्ग या मोल की प्राप्ति हो सके। प्रमंगरस्वाच्या—बालकृष्ण मट्ट द्वारा रांचत यह प्रस्य बल्लामाचार्य के पुल्टि सम्प्रदाय का है। इसका रचनाकाल रूपण के के लगभग है।

प्रमेयरत्नावली-अाचार्य बलदेव विद्याभूषण द्वारा रचित यह ग्रन्य गौडीय वैष्णवों के मतानुसार लिखा गया है।

प्रभेयसागर—श्रीवैष्णव मतावलम्बी यज्ञमूर्ति कृत यह ग्रन्थ तमिल भाषा में है।

प्रयाग—गङ्गा-यमुनाके समम स्थल प्रयाग को पुराणो (मत्स्य १०९.१५, स्कन्द, काझी० ७४५;पद्म ६२३ २७-३५ तथा अन्य) में 'तीर्थराज' (तीर्थों का राजा) शाम से अभिहित किया गया है। इस सगम के सम्बन्ध में श्रह्यवेद के खिल सुक्त (१०७५) में कहा गया है कि जहाँ कृष्ण (काले) और ब्वेत (स्त्रच्छ) जल वाली दो सरि-ताओं का सगम है वहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वर्गारोहण करताहै। पुराणोक्तिः यहहै कि प्रजापति (ब्रह्मा)ने आहुति की तीन वेदियाँ बनायी यो--कुरुक्षेत्र, प्रयाग और गया। इनमें प्रयाग मध्यम वेदी है। माना जाता है कि यहाँ गङ्गा, यमुना और सरस्वती (पाताल से आने बाली) तीन सरिताओं का सगम हुआ है। पर सरस्वती का कोई बाह्य अस्तित्व दृष्टिगत नही होता। मतस्य (१०४.१२), कूर्म (१३६.२७) तथा अम्नि (१११.६-७) आदि पुराणों के अनुसार जो प्रयाग का दर्शन करके उसका नामोच्चारण करता है तथा वहां की मिट्टी का अपने शरीर पर आलेप करता है वह पापमुक्त हो जाता है। वहाँ स्नान करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है तथा देह त्याग करने वाला पुनः ससार में उत्पन्न नहीं होता। यह केशव को प्रिय (इस्ट) है। इसे त्रिवेणी कहते हैं।

प्रयाग शब्द की व्यत्पत्ति वनपर्व (८७ १८-१९) में यज्धातुसे मानी गयी है। उसके अनुसार सर्वात्मा ब्रह्मा ने सर्वप्रथम यहाँ यजन किया था (आहुति दी थी) इसलिए इसका नाम प्रयाग पड गया। पुराणो में प्रयाग-मण्डल, प्रयाग और वेणी अथवा त्रिवेणी की विविध व्यास्याएँ की गयी है। मत्स्य तथा पद्मपुराण के अनुसार प्रयागमण्डल पाँच योजन की परिधि में विस्तृत है और उसमें प्रविष्ट होने पर एक-एक पद पर अव्यवसेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। प्रयाग की सीमा प्रतिष्ठान (शुँसी) से वास्किसेत् तक तथा कंबल और अध्वतर नागों तक स्थित है। यह तीनो लोको में प्रकापति की पुष्पस्थली के नाम से विख्यात है। पद्मपुराण (१४३-२७) के अनुसार 'वेणी' क्षेत्र प्रयागकी सीमामें २० धनुष तक की दूरी में विस्तृत है। वहाँ प्रयाग, प्रतिष्ठान (झुँसी) तथा अलकं-पुर (अरैल) नाम के तीन कूप हैं। मत्स्य (११०.४) और अग्नि (११११२) पुराणों के अनुसार वहाँ तीन अग्नि-कुण्ड भी है जिनके मध्य से होकर गङ्गा बहती है। वन-पर्व (८५ ८१ और ८५) तथा मत्स्य० (१०४ १६-१७) में बताया गया है कि प्रयाग में नित्य स्नान को 'बेणी' अर्थात दो नदियों (गङ्गा और यमना) का संगम स्नान कहते हैं। वनपर्व (८५ ७५) तथा अन्य पुराणों में गङ्गा और यमुनाके सध्य की भूमि को पृथ्वीका जवन या कटिप्रदेश कहा गया है। इसका तात्पर्य है पृथ्वी का सबसे अधिक समृद्ध प्रदेश अथवा मध्य भाग ।

गङ्गा, यमुना और सरस्वती के विक्णीसंगम को 'ओंकार' नाम से अभिहित किया गया है। 'ओकार' को कोम्' परब्रह्म परमेव्दर की और रहस्यास्कर संकेत करता है। यही मर्बसुवरवाधियो विवेगी का भी सुवक है। जोंकार का अकार मरस्वती का प्रतीक, उकार यमुना का प्रतोक तथा मकार गङ्गा का प्रतीक है। बीनो क्रमण अपून्म, अनिकढ़ तथा संकर्षण (हिर के गृह्मु को वस्मुत करने बालो हैं। इस अकार हन तीनों का समम विवेणी नाम ने विक्थात है (जिस्वलोसेतु, पुष्ट ८)।

नर्रीसहपुराण (६५.१७) में विष्णु को प्रयाग में योगमूर्ति के रूप में स्थित बताया गया है। मत्स्यपुराण (१९१.४-१०) के अनुसार स्द्र द्वारा एक कल्प के उप- रान्त प्रकथ करने पर भी प्रयाग नष्ट नहीं होता। उस समय प्रतिष्ठान के उत्तरी भाग में बहु। छय वेश में, विष्णु वेशीमायव रूप में तथा शिव बटवृक्त के रूप में आवास करते हैं और सभी देव, गंबर्च, सिद्ध तथा ब्यूषि पा-शास्त्रियों से प्रयागमण्डल की रला करते हैं। हसीलिए मत्स्यपुराण (१०४.१८) में तीर्थयात्री को प्रवाग जाकर एक मास निवास करने तथा संमम्पूर्वक देवताओं और सितरों की पूजा करके अभीष्ट फल प्राप्त करने का विवास है।

स्ती शकार तौर कर्स ( विरोमुंडन ) भी प्रयाग में सम्पन्न होने पर पापपुर्तिक का हेतु माना गया है। बच्चों और विषयाओं के और कर्म का विषान तो है ही, यहाँ तक कि सम्या परिषयों के और कर्म का भी विषान 'त्रिस्वलीमेनु' के अनुसार मिलता है। वहाँ बताया गया है कि स्रया दिख्यों को अपने केशो को सुन्दर वेणी बनाकर, सभी प्रकार के केशविक्यास सम्बन्धी व्यवनों सं सजाकर पति की आजा से ( वेणी के अस भाग का ) और कर्म कराना चाहिए। तल्पन्वात् कटी हुई वेणो को अंजली में लेकर उसके बरावर स्वर्ण या चौदो को वेणी भी लेकर जुड़े हाथ से तमा स्वल पर वहा देना चाहिए हमारा तोभाया उसरोत्तर वृद्धि पर रहे। नारी के लिए एक मात्र प्रयाग में ही शीर कर्म कराने का विधान है।

प्रयाग में आरमहत्या करने का सामान्य सिद्धालत के अनुसार निषेष्ठ है। कुछ अपवारों के लिए ही इसकी सिस्साहन दिया जाता है। बाह्यण के हत्यारे, सुरापान करने वाले, बाह्यण का घन पुराने वाले, असाध्य गोगी, गरीर की बुद्धि में असम्पत्त हु जो रोगी भी हो, रोग के मुक्त न हो सकता हो, ये मभी प्रयाग में आरम्पात कर सकते हैं। देल आर्थिप्राण और अविस्मृति। गृहस्य जो संसार के जीवन से मुक्त होना चाहता हो वह भी जिबेणीसंगम पर जाकर बटकुल के नीच आरम्पात कर सकता है। वर्ती के लिए पति के साथ सहसरण या अनुमरण का विधान है, पर प्रियोग के लिए यह विधान सही है। देल नार्योग प्रवास के साथ सहसरण वाल करने वाले को पुराणों के अनुसार मोल की प्राराण नात करने वाले को पुराणों के अनुसार मोल की प्राराण नात करने वाले को पुराणों के अनुसार मोल की प्राराण निर्देश होती है। कूर्मण (१३६-१६-३) के अनुसार योगी चक्का —यमुना के संगय पर आरमहत्या करके स्वार्ग प्राराण

प्रकान-अस्वतस्य ४२५

करता है और पनः नरक नहीं देख सकता। प्रयाग में बैदयों और शड़ों के लिए आत्महत्या विवशता की स्थिति में यदा-कदा ही मान्य थी। किन्तु बाह्यणों और कत्रियों के द्वारा आत्म-अग्न्याहति दिया जाना एक विशेष विधान के अनुसार उचित था। अतः जो ऐसा करना चाहें तो बहुण के दिन यह कार्य सम्पन्न करते थे, या किसी व्यक्ति को मुल्य देकर डुबने के लिए क्रम कर लेतेथे। (अलब्ह्नी का भारत, भाग २, पृ० १७०)। सामान्य धारणा यह थी कि इस धार्मिक आत्मधात से मनुष्य जन्म और मरण के बन्धन से मुक्ति पा जाता है और उसे स्थायी अमरत्व ( मोक्ष ) अथवा निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस धारणा का विस्तार यहाँ तक हुआ कि अहिसा-बादी जैन धर्मावलम्बी भी इस धार्मिक आत्मवात को प्रोत्साइन देने रूगे। कछ पराणों के अनुसार तीर्थयात्रा बारम्भ करके रास्ते में ही व्यक्ति यदि मत्य को प्राप्त हो और प्रयाग का नाम ले ले तो उसे बहुत पृष्यफल होता है। अपने घर में मरते समय भी यदि व्यक्ति, प्रयाग का नाम स्मरण कर ले तो ब्रह्मलोक को पहुँच जाता है और वहां संन्यासियों. सिद्धो तथा मनियों के बीच रहता है। प्रवचन-इसका अर्थ मौखिक शिक्षा है (शत व बार ११ ५७१)। धर्म में प्रवचन का बड़ा महत्त्व है। आराचार्य अथवा गृरु के मूख से जो बचन निकलते हैं उनका सीधा प्रभाव श्रोता पर पड़ता है । अतः प्रायः सभी सम्प्रदायों में प्रवचन की प्रणाली प्रचलित है।

प्रबर—इसका उपयुक्त अर्थ सूचना है, जिससे अपिन को मन्त्रोपित कर यह के बारान्म में उदे आबाहित करते थे। किन्तु अपिन को पुरोहित के पितरों के नाम से आयिनत करते थे, इसलिए प्रवर का तारपर्य पितरों की संख्या हो गया। आगे चलकर एक बण में प्रसिद्ध पितरों की जितनी सख्या होती थी वही उसका प्रवर माना बाता या। 'मोननवरपासुरों' में इसका दिस्तत विवेचन है।

प्रवर्तक— किसी धर्म अपवा सम्प्रदाय को जलाने बाला। मानमाज सम्प्रदाय में इस सक्द का विशेष कर से प्रयोग हुआ हैं। इस सम्प्रदाय के मुल प्रवर्तक दलानेव कही आते हैं, साथ ही उनका कहना है कि बार गुगों में से प्रयोक में एक-एक स्वाप्त अववा प्रवर्तक होते आये हैं। इस प्रकार वे पांच प्रवर्तक मानते हैं। गांची प्रवर्तकों को प्रवाहकका भी कहते हैं। इससे सम्बाचित योग मन्त्र हैं और जब कोई इस सम्प्रदाय की दीका लेता है तो उसे पाँचों मन्त्रों का उच्चारण करना पडता है।

प्रवच्या—संन्यास आथम। इतका प्रयोग संन्यास या मिलुसमं महण करने की विधि के अर्थ में होता है। महामारतकाल के पूर्व प्रवच्या का मार्ग समी वर्षों के लिए कुला
या। उपनिवद में जानभूति हुए को भी मोल मार्ग का
उपदेश किया गया है और युवा स्वेतकेतु को तरू प्राप्ति
का उपदेश मिला है। यद्याप महाभारत काल में यह बात
मानी जाती बी तथापि ययाप में लोग समझने लगे कि
साह्याण और विशेषतः चतुर्णभमी हो। मोल मार्ग के पात्र
है। महाभारत काल में प्रश्चा का मान बहुत वहा हुआ
जान पड़ता है। उन दिनों वैदिक समियों की प्रवच्या
बहुत किला और बहुतों के लिए वह पेट भरने का साधन
भाष्त्र हो गयी।

प्रस्तावस्य — भूलण्ड या ब्रह्माण्ड का मिट जाना, तष्ट हो जाना। प्रख्य बार प्रकार के होते हैं: मैंमिसिक, प्राकृतिक, लास्पनिक और निस्प। प्रयम्प प्रख्य ब्रह्माओं का एक दिन समार हो जाने पर राजि के प्रारम्भ काल में होता है, उसे नैमिसिक प्रख्य कहते हैं। दितीय प्राकृतिक प्रख्य तब होता है जब ब्रह्माण्ड नहामकृति में बिकोन हो जाता है। गुतीय आस्तिक प्रख्य नहामकृति में बिकोन हो जाता है। गुतीय आस्तिक प्रख्य नहामकृति काल के हारा ब्रह्मा में लीन हो जाने को कहते हैं। उत्तन्त प्रख्य में जोन को कहते हैं। उत्तन्त प्रख्य में जोन को कहते हैं। उत्तन्त प्रख्य में जोन माने ख्य हहते हते ही ति मान स्था में जीन होता रहता है, उसे निस्य प्रख्य के नाम से व्यवहृत करते हैं। इन चनुर्विण प्रख्यों में से नीमिसिक एव प्राकृतिक महाप्रच्य ब्रह्माण्डों से सम्बन्धित हैं। नीमिसिक प्रख्य के रामक्ष्य में दिख्युराण का मत्र निम्मत्वित हैं

बद्धा की जायदवस्था में उनकी प्राणाति की प्ररणा सं क्याण्डवक प्रचलित रहता है, किन्तु उनकी निद्धा-बर्चा में समस्त क्ष्राण्ड निवर्ष हो जाता है और उसकी स्वित जल-भुनकर नष्ट हो जाती है। नैमित्तक प्ररण्य को बाह्य प्रज्य भी कहते हैं। उससे ब्रह्माणी विष्णु के साख सोणित्त में प्रमुत हो जाते हैं। इस समय प्रज्य में भी एइने की बातिन रखने हुए व्यानपराण्य रहते हैं। ऐसे सोणियों डारा किन्स्यमान कमज्योनि बह्मा बहाराणि को अस्तीत कर बाह्य विचय से उदय में प्रवृद्ध हो जाते हैं प्रशासकाता प्रमाना प्रभाव प्य

और पुन: समस्त बह्माण्ड की रचना करते हैं। इस प्रकार ब्रह्माजी के सौ वर्ष पूर्ण होने के अनन्तर ब्रह्मा भी पर-ब्रह्म में लोन हो जाते हैं, उस समय प्राकृतिक महाप्रलय का उदय होता है।

इसी कम से बह्याण्डप्रकृति जनावि काल से महाकाल के महान् कक में परिभ्रमणशील रहती जाती है। इन प्रलखों का विस्तृत विवरण विष्णुपुराणस्य प्रलख्यमन में प्रहथ्य है। अध्याकृत प्रकृति तथा उसके प्रेरक ईश्वर की विजीतता के प्रस्त को विष्णुपुराण सरल तरीके से स्पष्ट कर देता हैं:

प्रकृतिर्या मयास्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । पुरुषरचाप्युभावेतौ छोयेते परमात्मनि ॥

[ व्यक्त एवं अव्यक्त प्रकृति और ईश्वर ये दोनों ही निर्मुण एवं निष्क्रिय ब्रह्मतत्त्व में विलीन हो जाते हैं।] यही आधिदैवी सृष्टिरूप महाप्रलय है।

जितने समय तक ब्रह्माण्डप्रकृति में सृष्टि-स्थिति-लीला का बिस्तार प्रवर्तमान रहता है, ठीक उतने ही समय तक महाप्रलयनमें में भी ब्रह्माण्डपृष्टि पूर्ण कप से विलीन रहती है। इस समय जीवो की बनन्त कर्म-राजियाँ उस महाकाश के बाजित रहती है।

प्रशस्तवाब — वैवेषिक रार्शन के प्रसिद्ध व्याव्याधानार आचार्य ।
कणाद के सूत्रों के अपर सम्भवतः हन्त्री का पदार्थमापंयद्व नामक रान्य भाष्य कहलाता है, यदापि दुसे वैवेषिक
सूत्रों का भाष्य मानता कठिंत प्रतीत होता है। दूचरे
भाष्यों की शैंकी के विपरीत यह (पदार्थममंत्रवह)
वैवेषिक सूत्रों के मुख्य विषयों पर स्वतन्त्र व्यावधा शैमा
है। स्वयं अतान्तापद हमें भाष्य न कहकर 'पदार्थममंत्रवस'
सम्बद्ध' सज्ञा देते हैं।

इसमें इथ्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समबाय पदार्थों का वर्णन विना किसी वाद-विवाद के प्रस्तुत किया यात्रा है। कुछ सिद्धान्त जो न्यायवैवेषिक दर्धान में महत्व-पूर्ण स्थान रखते हैं, यथा सुष्टि तथा प्रकल्प का सिद्धान्त, संस्था का सिद्धान्त, परमाणुओं के आशविक माप के स्थिप करने में बणुओं की सस्था का सिद्धान्त तथा पीलुपाक का सिद्धान्त आदि, सर्वप्रयम 'यदार्थभर्सप्रहण्ट' में ही उल्लिखित हुए हैं। ये सिद्धान्त कणाद के शैरोषिक सुत्रों में क्रमुपत्कक्ष हैं।

प्रशस्तपाद का समय ठीक-ठीक निष्टिचत करना कठिन

है । अनुमानतः इनका समय पाँचवी-छठी शताब्दी होनाचाहिए।

प्रकारता—विरिक्त सब के दुर्गेहितों में से एक का नाम।
छोटे यजों में उसका के दुर्गेहितों में से एक का नाम।
छोटे यजों में उसका उपयोग होता है। सोमयज्ञ
में वह मुख्य दुर्गेहित होता का सामयान में सहायक रहता
है। ब्रह्मवेद (४९.५: ६.९१.५, ९.९५) में उसे
उपवक्ता भी कहा गया है। यह नाम भी भारता के सहस वर्ष का चौतक है तथा सह इसलिए रखा गया है कि
उसके मुख्य कायों में से एक कार्य दूसरे दुर्गेहितों को प्रैय
(निदेश) देना भी था। उसका अय्य नाम 'मैनावक्य'
या, क्योंकि उसके द्वारा साथी जाने वाली अधिकांस

प्रकान जिल्लाका अथवा वावारस्य का बचन। प्रका का 'निक्चय' कर्ष ऐतरेय ब्राह्मण (५.१४) में कषित है। वर्षुर्य (बाठ संठ ३०.१०; तैठ बाठ ३४,६,१) में उद्भूत, पृथ्यमेष की बिलतालिका में प्रकान, अनिप्रकान, प्रका-विवाह तीन नाम आये हैं। इम्मयतः ये न्याय-अनियोग के बराई-निलाबा दिया स्थायाचा है।

प्रक्तेश्विम्बर्—एक अववंवेशीय उपनिवर् । उपनिवर् का करवेद अधिकत्तर प्राय में हैं, किन्तु सका गाय प्रारम्भिक उपनिवर् । हे सिक्त के निकट हैं। इसकों अपों में में नावपायि तथा माण्ड्य को रक्ता वा वकता है। इसमें ऋषि पिप्पणाद के छः नद्वाजिज्ञासु विष्यों ने बेदान्त के छः मुख्य तथा पर प्रचल किन्त है। इस्ती छः असमें के समापान कप में यह प्रकोगितव्द बनी है। प्रति छः असमें के समापान कप में यह प्रकोगितव्द बनी है। प्रति छः असमें के समापान कप में यह प्रकोगितव्द बनी है। प्रति छः स्वा के अच्छता, विच्छानियों के छप्तप और विभाग, मुण्ता और उपावस्था, ऑकार ध्यानान्य्य और स्वा सुत्रा हो छा विषय है। शक्कारान्य के सही छा विषय है। शक्कारान्य में अपनित्र प्रमाणित्य के सही छा विषय है। शक्कारान्य में अपनित्र प्रसामित्र प्रमाणित्य के सही छा विषय है। शक्कारान्य में अपनित्र पर माम्बर देशार्थ, उपनित्र में सुत्र पर माम्बर देशार्थ, देशी हैं।

प्रसाब—(१) प्रसन्तता अथवा कृपा, अर्थात् भक्त के उत्तर भगवान् की कृपा। कर्षमिद्धान्त के अनुसार मदस्तकर्मी का फल भोगना ही पडता है। किन्तु अक्तिमाने के अनुसा-पियों का विवास है कि भगवन्त्रपा के डारा पूर्व कर्मी— पपा आदि का अथ हो जाता है। प्रपत्ति के दक्कां— का पूरा वारित्य भगवान् अपने उत्तर के लेते हैं। वीरार्वव मतावलिक्यों में जब बालक का जन्म होता है तो पिता अपने गुरू को आमनित्रत करता है। गुरू आकर अस्टबर्गदागरोह को परिवालना उस शिवा को लिङ्गायत बनाने के लिए करता है। ये आठ बर्ग है— गुरू, लिङ्ग, विमूर्ति, सहाक्ष, मन्त्र, अङ्गम, तीर्थ एवं प्रधाद, वो उसकी पाप से रक्षा करते हैं। शिव को प्राप्त करने के मार्ग में लिङ्गायतों को छः अवस्थाजों के मध्य जाना पहता है—अवित, महेश, प्रसाद, प्राणलिङ्ग, शरण तथा ऐसा।

(२) देवताओं को अर्पण किये गये नैवेज का नाम भी प्रसाद है, उसका कुछ अंग भक्तों में बाँटा जाता है।

प्रसू—वैदिक ग्रन्थों के उल्लेखानुसार नयी वास या पीधे, जो यज में प्रयुक्त होते थे। साधारणतया अव यह जननी का पर्याय है।

प्रमृति—व्यापंत्रव मनु और शतक्या की पुत्री। विष्णुपुराण के शातर्वे क्रप्यास में कथित है कि अक्षा ने विश्वदर्जना के एक्शाइ अपने माना ही अनेक मानिक पुत्र उटला किये, जो प्रजापति कहलाये। हनकी सक्या तथा नाम पर सभी पुराण एकमत नही है। फिर उन्होंने क्वायम्पुत्र मनु को जीवो को रहा के फिर उत्तरान किया। मनु की पुत्री प्रमृति का विवाह प्रजापति दक्ष से साथ हुआ जो जनेक देवास्माओं के पूर्वज बने।

प्रस्तर—वैदिक ग्रन्थों के अनुसार यज्ञासन के लिए बिछायी हुई घास ।

प्रस्तोता—यज्ञ के उद्गाता पुरोहित का सहायक पुरोहित।
यह साममन्त्रो का पूर्वगान करता था।

प्रस्थानस्य-नेदानियों से बोलनाल में उपिनयों, भग-वहगीता तथा बेदानतपुत्र को तत्वजान के मुळ्यूत अभार-स्थ्य माना गया है। पष्टचानू ये ही प्रस्थानस्य कहे जाने लगे। इन्हें बेदान्त के तीन स्रोत भी कहते हैं। इनमें १२ उपिनयें (ईया, केन, कठ, प्रस्त, मुण्डब, माण्डुब्य, तिरारीय, ऐतरेय, लान्दोच्य, बृहदारायक, कौचीतिक तथा बेतास्वरा ) शूनिप्रस्थान कहलाती हैं। दूसरा प्रस्थान जिले न्यायप्रस्थान कहते हैं, बहुस्पूत्र हैं। तीसरा प्रस्थान गीता स्पृतिप्रस्थान कहते हैं, बहुस्पूत्र हैं। तीसरा प्रस्थान गीता स्पृतिप्रस्थान कहते ही, बहुस्पुत्र हैं।

प्रस्थानत्रयी--दे० 'प्रस्थानत्रय' ।

प्रस्थानभेद---ईश्वर की प्राप्ति के विभिन्न मार्ग। इस नाम

को मधुपूदन सरस्वती द्वारा रिचत एक ग्रन्थ भी है। इसमें सब शास्त्रों का सामञ्जस्य करके उनका बर्दत में समाहार दिखलाया गया है। इसकी रचना १६०७ विश् से पूर्व हुई थी।

प्रह्वाबकुण्ड--कहा जाता है कि पाताल से पृथ्वी का उद्धार करते हुए हिरण्याल बध के पश्चात् वराह भगवान् यहाँ किलारूप में स्थित हो गये। यहाँ गङ्गाओं में प्रह्लाबकुण्ड है। यहाँ पर स्नान करना पृथ्यकारक माना जाता है।

प्राह्वत—(१) प्रकृति = संस्कृत भाषा के आधार पर व्यवहुत, अववा संस्कृत से अपभ्रंत करा में निर्मत (हमचन्द्र)। यह अपित साधारण जनता की बोलवाल की भाषा वी। व्रियर्शन ने प्राथमिक, माध्यमिक तथा त्तीय प्राकृत के रूप में इस भाषा के तीन चरण दिखाने है। प्राथमिक का उदाहरण वैदिक काल के बाद की भाषा, भाष्यमिक का पालि तथा तृतीय का उदाहरण उत्तर भारत की प्रावधिक अपभ्रंत भाषार है।

(२) इसका दूसरा अर्थ है प्रकृति से उत्पन्न अर्थात् संस्कारहीन व्यक्ति । इसका प्रयोग असम्य, जंगली या गँबार मानव के लिए होता है ।

प्राचीनयोगीपुत्र — प्राचीनयोग नामक कुल की एक महिला के दुव, आचार्य, को बृहरात्प्यक उप० (२६२ काष्ट्र) की प्रथम बंदरातिका (मृत्यस्थ्यर) में पारावार्य के विषय कहें गये हैं। छान्दीम्य (५१३,१) तथा तीत्तरीय उप० (१.६,२) में एक 'प्राचीनयोग्य' व्हार्य का उल्लेख मिलता है, यही पितृतोधक शब्द जातपय बा० (१०६, १,५) तथा वीतिमीय उ० बा० में भी मिलता है।

प्राची सरस्वती—कुरुक्षेत्र का तीर्थस्थल, जहाँ पर सरस्वती नदी परिचम से पूर्वीमिमुल बहुनी थी। अब ती यहाँ एक जलायस मात्र तीय है, आस-पास पुराने अन्नावशेष पड़े हुए हैं। सूनसान मन्दिर जीर्ण दक्षा में है। यात्री यहाँ पिण्डदान करते हैं।

प्राच्य-मध्य देश की अपेका पूर्व के निवासी । ये ऐत॰ बा॰ (८.१४) में आदितां की तालिका में उद्धृत हैं। इनमें काशी, कोसल, विदेह तथा सम्भवतः सगय के निवासी सिम्मिलित थे। धत० बा॰ में प्राच्यों द्वारा अभिन को दार्व के नाम से पुकारा गया है तथा उनकी समाधि बनाने की प्रधा को अन्बीहत दिया गया है। प्राच्यसामग-सामवेद की परम्परा में एक खाला । हिरण्य-नाम के शिष्य 'प्राच्यसामम' नाम से विख्यात हुए।

प्राजापस्य---(१) प्रजापित से उत्पन्न, अथवा प्रआपित का कार्य। प्रजापित के लिए किये गये यज्ञ को भी प्राजा-पत्य कहते हैं।

(२) आठ प्रकार के विवाहों में से एक प्राजापत्य विवाह है। इसकी गणना चार प्रकरन प्रकार के विवाहों में की जाती है। इसके अनुसार पति और पत्नी प्रजा अर्थात् मन्तान के उद्देश से विवाह करते हैं और इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि धर्म, अर्थ और काम में वे एक इसरे का अविक्रमण नहीं करेरी। यह आधुनिक 'विविज मेरेज' ( सामाजिक अनुबन्धमुलक विवाह) से मिलता जुलता है।

धार्मिक विवाह में पति और पत्नी की समता नहीं किन्तु एकता स्थापित होती हैं। इसमें दो व्यक्तियों की समात स्वतन्त्रता नहीं किन्तु एक का दूसरे में पूर्ण विलय हैं। इसके लिए किसी अनुबन्ध की आवश्यकता नहीं होती। दे० 'विवाह'।

प्रावापस्यक्त — इस बत में इच्छू के उपरान्त एक गौ दान कर बाह्मणो को भोजन कराया जाता है। व्रतकर्ता भगवान् शङ्कर के लोक को जाता है।

प्राण—पुरःच जीवनवायु के पांच प्रकारों—प्राण, जपान, ज्यान, उदान तथा समान में से एक। जारण्यको तथा उपनिषदों में यह विद्यंत्र की एकता का सर्वोधिक प्रमुक्त केति कहा नाग है। वीचो में ने कभी दी। प्राण-अपान, या प्राण-ध्यान, या प्राण-ध्यान, या प्राण-ध्यान, या प्राण-ध्यान, या प्राण-ध्यान, या प्राण-ध्यान, या प्राण-ध्यान हो हो है। किन्तु जब ये सभी एक साथ प्रमुक्त होते हैं तब दनका वास्त-विक अर्थ निविच्त नहीं होता। व्यापक रूप में 'प्राण' ज्ञानेन्द्रिय या चेतना की प्रकट करता है। प्राण सब्द कभी कभी केवल द्वास का साधारण अर्थ बीध कराता है, किन्तु इसका उचित अर्थ दवाम का आदान-विसर्वन है। रिणायामें किया में यह साम का आदान-विसर्वन है। रिणायामें किया में यह साम का आदान-विसर्वन है।

प्राणतस्य —जिस आन्तरिक मूत्रम मिक्त द्वारा दृश्य जगत् में जीवारमा का देह से सम्बन्ध होता है, उसे प्राण कहते है। यह प्राणविक्ति हो स्यूक प्राण, अपान, ज्यान, समान एवं उदान नामक पक्ष बायु एवं उनके धनंज्य, कुकक्, कूर्म आदि रूप न होकर इन सक्कों अञ्चातिका है।

एक ही प्राणशक्ति पॉचरूपों में विभक्त होकर प्राण,

अपान, व्यान इत्यादि नामो से हृदय, नामि, कण्छादि स्थानो में स्थित पञ्च स्थूल वायुओं का सचालन करती है।

इस दृश्य ससार के समस्त प्रवासों के दो मेंद किये जा सकते हैं, जिनमें प्रथम बाह्याश एवं द्वितीय जान्तरांश है। इनमें जान्तरांश सुद्ध्यशिक्त प्राण है एवं बाह्यांश जड़ है। यह अंश नृहदारण्यकोपनिषद् में भी निविष्ट है। इसी विषय को बृहदारण्यकभाष्य और भी स्पष्ट कर देता हैं। यथा—

कार्यात्मक जड़ पदार्थ नाम और रूप के द्वारा करीरा-वस्था को प्राप्त करता है, किन्तु कारणमृत सुरूम प्राण उसका धारक है। अत. यह कहा जा सकता है कि यह सूक्ष्म प्राणवानिक हो एकत्रोभूत स्थूक शक्ति ( शरीर ) के अन्दर अवस्थित रहकर उसकी संचालिका है।

इस सुसम गाँक प्राप के दारा ही स्क्रीकरण ने पूजी, जल, अपिन आदि स्पूल पञ्च महामूतों की उत्पत्ति होती है। इसी सुरुष प्राण्यांकि की महिमा से अणु-परमाणुओं के अपदा आकर्षण-विकर्षण के द्वारा बहााण्ड की स्थित-दया मे मूर्य-और चन्द्रमा से लेकर समस्त महत्याच्या होते अपने अपने स्थानों पर दिवत रहते हैं। समस्त जट पदायं मो इसी के द्वारा कटिन, तरल अथवा यायवीय कपा से अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अवस्थित रह सकते हैं। इस प्रकार इस मस्त बहुगाण्ड की मुस्टि और स्वित के मुल्य में मूल्य प्राण्यांकि का ही सामान्य हैं।

प्राणशक्ति की उत्पत्ति परमात्मा की इच्छाविक से ही मानी जाती है, जो समस्टि और ब्यप्टि क्यो से व्यवहृत होती है। क्योंकि यह समस्त जगत् परमेश्वर के संकल्प मात्र से प्रसूत है अत. तवन्तर्जीतनी प्राणशक्ति भी परमेश्वर की इच्छा से उदभुत है।

इसी प्रकार सूर्य-वन्द्र आदि के माध्यम से सृष्टिका विकास एव ऋषु संवालन और उनका परिवर्तन आदि प्राणशक्ति द्वारा ही होता है।

मूर्य के साथ समस्टिभूत प्राण का सम्बन्ध होने पर ऋतुपन्तितंन, सस्त्यसृद्धि का विस्तार एवं संसार की रक्षा तथा प्रत्यादि सभी कार्य सम्राट प्राण की धार्कित के ही सम्पन्न होते रहते हैं। प्राण को धार्कित विकार को छान्दोग्य उपनिषद् अधिक स्वष्ट कर देती है। यया—जिस फकार रचकक की नामि के उत्तर चुककण्ड (अरा) स्थित रहते हैं, उसी प्रकार प्राण के उत्तर समस्त विषय आधारित रहुता है। प्राण का आदान-प्रदान प्राण द्वारा ही होता है। प्राण पिछावत् जगत् का जनक, यातु-वत् संसार का पोषक, श्रातुबत् समानता का विषायक, श्रामनीवत् स्वेह संबारक एवं आखार्यवत् नियमनकर्ता है।

जिस प्रकार एक सम्राट अपने अधीनस्य कर्मवारियों को विभिन्न प्राम, नगर आदि स्थानों पर स्थापित कर उनके द्वारा उन-उन स्थानों का शासन कार्य कराता है, उसी प्रकार प्राम भी अपने अश से उत्पन्न व्यक्तिन्तुत प्रमाणें को जीवशरीर के विभिन्न स्थानों पर प्रतिष्ठित कर अरीर के विविध कार्यों का संशासन कराता है।

इस प्रकार यह सब प्राणशक्ति की क्रियाकारिता का ही परिणाम है, जिसके ऊपर चराचर जगन् का विकास आधारित है।

प्रावतीविषी तम्त्र —तानिक साहित्य के अन्तर्गत इस प्रम्य का संकलन समस्त शाक्त उपामना विधियों का सदह कर पंठ रामलीय भट्टाचर्य ने १८२१ ईक में किया । प्रावनाय —परिणामी (प्रणामी) साम्प्रदाय (एक बैक्कब उप-सम्प्रदाय) के प्रवर्तक महात्मा प्राणनाय परिणामवादी बेदान्ती चे, विशेषतः ये पन्ना में रहते वे । महाराज छक्त-साल इन्हें अपना गृक मानते थे । ये अपने को मुसलमानो का महेंदी, ईसाइयों का मसीहा और हिन्दुओं का किक अवतार कहते ये । स्थवसंस्थानय इनका क्रव्य या । इनका मत इन्हें के प्रमाण कुळा के साथ सब्य आय की उपासना करने की शिक्षा येते थे । इनके अनुयायी बैक्जब मजरात, गाजस्थान और बन्टेन्डकपड़ में अधिक पार्थ

जात है। दे० 'कुलज्जम साहब' तथा 'प्रणामी'।
प्राणिलङ्ग-जिल्लायतो ने छ आध्यात्मिक विकासो मे
चतुर्व क्रम पर प्राणिलङ्ग है।

प्राणामित्होत्र उपनिषद् — परवर्ती उपनिषदो में से एक। इसका भाष्य १४वी शताब्दी के अन्त में महात्मा शक्दरानन्द तथा नारायण ने लिखा।

प्राचायाम---प्राच (दबास) का आयाम (नियन्त्रण)।
मन की एकास करने का यह मुख्य साधन माना जाता
है। सीनिक प्रणाली में इसका महस्वपूर्ण स्थान है।
अष्टाङ्ग्रयोग (राजयोग) का यह चौषा जङ्ग हैं। हस्योग में प्राणायाम की प्रक्रिया का बड़ा विस्तार हुआ हैं। प्राणायाम की प्रक्रिया का बड़ा विस्तार हुआ हैं। प्राणायाम की तीन प्रकार हैं: (१) पूरक ( स्वास को भीतर ले बाकर फेक्टे को भरता ) (२) कुम्मक ( स्वास को भीतर देर तक रोकना ) और (३) रेचक (स्वास को बाहर निकालना) । दे॰ पीगवर्धान'। म्रातःल्लान—मतःल्लान नित्य धार्मिक कुत्यों में आवस्यक माना गया है। मनुष्य को बड़े तडके उठकर स्नान करना चाहिए। विष्णुष्मांतर ( ६४८) इस बात का निर्देश करता है कि प्रातःल्लान उस समय करना चाहिए जब उदीयमान मूर्य की कार्याणमा प्राची में छा जाये। स्नान

> गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । काबेरि नर्मदे सिन्धो जलेऽस्मिन् सर्ह्मिष्टरूर ।।

का सामान्य मन्त्र है :

स्नान करते समय हिन्दू इस बात की भावना करता है कि भारत की समस्त निर्दयों के जल से वह पवित्र हो रहा है।

प्रातिशास्य — बेदो के अनेक प्रकार के स्वरों के उच्चारण, पदों के क्रम और विच्छेद बादि का निर्णय शास्ता के जिन विदोष-विदोष प्रत्यो डारा होता है उन्हें प्रातिशास्य कहते हैं। प्रातिशास्यों में ही मूलत शिक्षा और व्याकरण दोनों पाये जाते हैं।

प्राचीन काल में वेदो की सभी शालाओं के प्रातिशास्यो का प्रचलन था, परन्तु अब केवल ऋग्येद की शाकल शाखा का शौनकरचित ऋकप्रातिशाख्य, वाजसनेयी शाखा का कात्यायन रचित वाजसनेय-प्रातिशाख्य, साम-वेदीय शास्त्रा का पष्प मनिरचित सामप्रातिशास्त्र और अध-र्वप्रतिशास्य की शौनकीय चत्रस्यायी उपलब्ध है। ऋक-प्रातिशास्य में तीन काण्ड, छः पटल और एक सौ तीन कण्डिकाएँ हैं, इस प्रातिशास्य का परिशिष्ट रूप 'उपलेख-सत्र 'नाम का एक ग्रन्थ भी मिलता है। कात्यायन के बाजसनेय प्रातिशास्य में आठ अध्याय है । पहले अध्याय में सजा और परिभाषा है। इसरे में स्वरप्रक्रिया है। तीसरे से पाँचवे अध्याय तक संस्कार है। छठे और सातवें अध्याय मे क्रिया के उच्चारण भेद है और आठवे अध्याय में स्वाष्याय अर्थात् वेदपाठ के नियम दिये गये है। सामप्रातिशास्य के न्वयिता पष्प मनि हैं। इसमें दस प्रपाठक है। पहले दो प्रपाठकों में दशरात्र, संबत्सर, एकाइ, अहोन, सत्र, प्रायश्चित्त और क्षद्र पर्वानसार साम-समृह की सज्ञाएँ संक्षेप से बतायी गयी है। तीसरे और चौथे प्रपाठक में साम में श्रत, आईभाव और प्रकृत भाव ४३० प्राप्तिवत-प्रायक्षिकत

के सम्मन्ध से विध्यालक उपदेश हैं। पौचवें प्रपाटक में
बुढ और अवृद्ध भाव की अयवस्था है। छठे प्रपाठक में
बुढ व्यवस्था है कि सामभीक समृद कही गावा जाय और
कहाँ न गावा जाय । सातवें और बाठकें प्रपाठक में
छोप, बातमा और वर्णविकार आदि के सम्बन्ध में उपदेश हैं। नवे प्रपाटक में भाव कथन है और दसलें तथा अगे के
स्थापकों में इक्टाइक्ट निर्णय और प्रस्ताव के कसवादि बताये गये हैं। अयवंशातिशास्थ के अन्तर्गत शीनकीय चतुरच्याधिका है, जिसमें (१) इन्य का उद्देश, परिचय, और वृद्धिः, (२) स्वर और अयुक्त का संबोग, उदातादि कश्य, प्रमुख, अवर विभाग, क्युक्त का संबोग, उदातादि काम, नासिक्य, स्वरमिक, स्कोटन, कर्षण और वर्णक्रम, (३) संदिला प्रकरण, (४) क्रम निर्णय; (५) पद निर्णव और (६) स्वाध्याय की आवस्यकता के सम्बन्ध में उपदेश

प्रातिवास्थ्यों में से कुछ बहुत प्राचीन है तो कोई-कोई पाणिनीय सूत्री के बाद के भी है। कई पाडवायर विद्वानों का मत है कि बातसतेय प्रतिशास्त्र के रचने बार्क कारत्यायन तथा पाणिनिसूत्रों के वार्तिककार कार्यायन दोनों एक ही ब्यक्ति है। बार्तिकों में जिस तरह उन्होंने पाणिन की समालोचना की है, उसी तरह उन्होंने पाणिन की समालोचना की है, उसी तरह उन्होंकी प्रतिवास्थ्य पाणिन के मूत्रों के बाद का है। प्रातिवास्थ्य में शिवा का विषय अधिक हैं और ब्याकरण के सिष्य प्रातिवास्थ्य में स्वतिवास्थ्य में अध्यक्तरण के सम्पूर्ण लक्ष्मणें का अभाव है, सिक्का का विषय ही प्राति-वास्थ्यों के अत्तर सौनकीय विश्वा में ही प्रतिवाद्य हिंग हो है।

प्राप्तिवत—जो व्यक्ति एकभक्त पद्धति से एक वर्ष पर्यन्त आहारादि करता है और भोजनसहित जलपूर्ण कलश दान करता है, वह एक कल्प तक शिवलोक में वास करता है।

प्रायाध्यस्य —वैदिक ग्रन्थों में प्रायाध्यस्य और प्रायाध्यस्य दोनों शब्द एक ही अर्थ में पाये जाते हैं। इनसे पाप-मोचन के लिए. धार्मिक इत्य अथवा तप करने का बोध होता है। परवर्ती माहित्य में 'प्रायाध्यस' शब्द ही अधिक प्रचलित है। इसकी कई अपूरासियों बतायी गयी है।
विकासकारों ने इसका स्यूप्तिगत अर्थ 'प्रायः ( = तप),
विकास ( = युढ संकर्प) अर्थात् तर करने का युढ सकस्य
किया है। याम्रवस्थरपृति (२ २०६) की बाळम्पट्टी टीका
में एक प्रकोसार्व उद्युत है, जिसके अनुसार इस शब्द की
स्यूप्तीस 'प्रायः = पाप, चित्र = शुद्धि 'अर्थात् पाप की शुद्धि की वर्षी है (प्रायः पापं वित्तिस्ट चित्र तस्य विशोसन्म)।
परासरामाशसीय (२.१३) में एक स्पृति के आधार पर
कहा गया है कि प्रायदिचत वह किया है जिसके द्वारा अनुताप करने वाले पापो का चित्र मानसिक असन्तुलन
से (प्रायः) मुक्त किया जाता है। प्रायदिचत नीमितकीय कृत्य है किन्तु इसमें पापभोसन की कामना कर्ती

पाप ऐल्डिक और अनिल्ल्क वो प्रकार के होते हैं, इस-लिए वर्मवास्त्र में इस बात पर विचार किया गया है कि दोनो प्रकार के पापों में प्राथिवचत करना आवश्यक है या वही। एक मत है कि केवल अनिक्क पाप प्राथिवचत से इर होते हैं और उन्हीं को दूर करने के लिए प्राय-विचार करना चाहिए; ऐल्डिक पापों का फल तो भोगना ही पडता है, उनका मोचन प्राथिवचत से नहीं होता पन्तु १८ ४५; याज ३.२२६)। इसरे मत के अनुसार दोनों प्रकार के पापों के लिए प्रायिवचत करना चाहिए; भले ही पारलोकिक फलमोग (नरकादि) मनुष्य को अपने पुरस्त के कारण भोगना पढ़े। प्राथिवचन करना चहिए।

बहुत से ऐसे अपराध हैं जिनके लिए राजदण्ड और प्रायम्बित्त दोनों का विधान समंदादनों में पाया जाता है। जैते—हस्या, चोरी, सपिण्ड से योनिसम्बन्ध्य भोखा आदि। इसका कारण यह है कि राजदण्ड से मनुष्य के सारिरिक कार्यों पर नियन्त्रण होता है, किन्तु उसकी मानित्रक बृद्धि नहीं होती और यह सामायिकत सम्प्रक के मोध्य नहीं बनता। जत धर्मशास्त्र में प्रायम्बित्त का विधान करते समय इस बात पर विचार किया गया है कि पाय कथवा अपराध कामतः (इक्ब्ब्र से) किया गया है कि पाय कथवा अपराध कामतः (इक्ब्ब्र से) किया गया है कथवा बनिच्छा से (ककामतः); प्रथम अपराध है अथवा पुनराकुत। साथ ही परिस्थिति, समय, स्थान, वर्ण, बय, श्रीका, विद्या, पन प्रावरणसकी-प्रैयमेव ४३१

आदि पर भी विचार किया गवा है। अबे परिषद् बारा बिहुत प्राथिवत की अबहुँकना कोई व्यक्ति करता या तो उसे राज्य रण्ड देता था। अब बर्मवाक्त, गरियद् और आति सभी के प्रभाव उठते जा रहे हैं, कुछ धार्मिक परिवारों को छोड़कर प्राथिवत कोई नहीं करता। प्रायिवत के उपनर पर्मवास्त्र का बहुत बड़ा साहित्य हैं। स्मृतियों के मोटे तीर पर तीन विभाग हैं: आवार, व्यवहार और प्रायिवत्त । इसके बितिरक्त बहुत के निवस्त्र पर्मवार्त ने प्रायिवत्त । इसके बितिरक्त बहुत के निवस्त्र पर्मवार्त में प्रायिवत्त । अबहुत को प्रायिवत्त । अबहुत को तिक्ता स्मृतियार हैं:

प्रावरणकाठी—यह शीतकाल में ओढ़ना दान करने की तिषि है। मार्गशीयं शुक्क बच्छी को देवों, दीनों तथा बाह्यणों को शीत निवारण के लिए कुछ वस्तुएँ (कम्बलादि) दान में देनी चाहिए। दे० गदायरपढ़िंत, कालमार मांग. ८४।

प्रावरणोत्सव — मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को पृष्ठषोत्तम जगन्नाय भगवान् की बारह यात्राओं में से एक यात्रा होती हैं।

प्रियमेश — ऋष्वेद के प्रियमेश्सूक्त (६.४५) में यह एक ऋषि का नाम है, जहाँ उनके परिवार प्रियमेश्सम का अनेको बार उल्लेख हुआ है।

प्रियासस्य — महाप्रभु चैतन्य हारा प्रचारित गोहीय सम्प्रदाय के अनुवारी एक महास्ता नामाओं कृत 'भक्तमाक' नामक संतो के ऐतिहासिक घरण के ये सुप्रसिद्ध आध्यकार है। इसमे इण्होंने वजमाचा की प्राचल तीली में कवित-गयी पचना को है। इतका समय १८वीं ताती है। अवत-समाज में भक्तमाल और उसकी प्रियादासी व्याख्या बेद-वाच्य मानी जाती है।

प्रीतिक्कत — एक बैष्णव क्रत । इससे भगवान् विष्णु में रित और उनके लोक की प्राप्ति होती हैं। लो व्यक्ति आषाढ मास से बार मान किता तेल के स्नान करता है और इसके पदेचात् व्यजन सहित सुस्वातु स्नाध पदार्थदान में आर्थित करता है, यह विष्णुलोक को जाता है।

प्रेत — वैदिक साहित्य में प्रेत (देह से निगंत) का मृत व्यक्ति अर्थ (शतक बान १०५२,१३) होता है। पर-वर्ती साहित्य में इसका अर्थ प्रेतात्मा (भूत-प्रेत) होता है, वो अदारीरी होते हुए भी घूमता रहता है और जीव-पारियों को कष्ट देता है। प्रेतचतुर्वजी---कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में इस बत का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि संयोग से उस दिन मंगलवार तथा चित्रा नक्षत्र हो तो महान पृण्य उपलब्ध होगा। शिव इसके देवता हैं। चतुर्दशी को उपवास करके शिवपूजनोपरान्त भक्तों को उपहारादि देकर भोजन कराया जाय; इस दिन गंगास्नान से मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त अपामार्गकी टहनी लेकर सिर पर फेरनी चाहिए तथा बाद में यम के नाम (कुछ १४) लेकर तर्पण करना चाहिए। इसी दिन नदीतट पर, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के मन्दिरों में, स्वगृह मे, चौरस्तों पर दीप-मालिका प्रज्वलित की जाय। इस कृत्य को करने बाला अपने परिवार की २१ पीढियो सहित शिवलोक प्राप्त करता है। इसी तिथि की परिवार के उन सदस्यों के लिए लुकाटियाँ जलायी जायँजो शस्त्राधात से मरे हों और बन्धों के लिए अमावस्था के दिन । वतकर्ता इस दिन प्रेतोपास्थान श्रवण करता है (उन पाँच प्रेतों की कथा जो एक बाह्मण को जंगल में मिले थे। 'सबत्सरपटीप' से इसका निर्देश है। दे० वर्षकृत्यकौम्दी, ४६१-४६७, यह भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनायी थी) जिसको सुनने तथा आचरण करने से मनुष्य प्रेतयोनि (अशरा री योनि) को घटासकताहै तथा प्रेतत्व से मुक्त भी हो सकताहै। वती उन चौदह बनस्पतियों को ग्रहण करें जो 'क़त्य-चिन्तामणि की भूमिका (प० १८) में निर्दिष्ट है। दे० राजमार्त्तण्ड, १३३८-१३४५। तिथितत्त्व, प० १२४ तथा रघनन्दन के कृत्यतस्य में वे १४ वनस्पति परिगणित हैं। कदाचित इसका प्रेतचतुर्दशी नाम इसलिए पड़ा है कि इस दिन 'प्रेतोपारूयान' मून्ना सुनाना चाहिए।

प्रेमरस-पट्ट बल्लभावार्य के पुष्टिमार्गीय साहित्य से सम्ब-न्त्रित, १९वी शताब्दी के मध्य कृष्णदास द्वारा वजभाषा में रचा हुआ एक ग्रन्थ है। इसमें प्रेमरसक्या भक्ति का विवेचन और वर्णन है।

प्रेमिक्सिस —गौडीय वैष्णव साहित्य-सम्बन्धी १७वीं शताब्दी का ग्रन्थ । इसके रचिता नित्यानन्ददाम हैं । यह ग्रन्थ चैतन्य सम्प्रदाय का इतिहास प्रस्तुत करता है ।

प्रे**मानन्य---स्**वामीनारायणीय साहित्य में अनेकों कविताएँ गुजराती भाषा में 'प्रेमानन्द' द्वारा रचित प्राप्त हैं।

प्रैयमेच — प्रियमेध के वंशज। यह उन पुरोहितों का पैतृक नाम है, जिन्होने त्र्यात्रेय उद्गम के लिए यज्ञ किया था। इसका उल्लेख ऐतरेय बाह्मण (८.२२) में है। यजुर्वेस पिंहता में इन्हें सभी यतिववाजों के ब्राला कहा गया है। तीन प्रैयमेथाों का उल्लेख तीलारीय बाह्मण (२.१९) में हुआ है। गोपय बाह्मण (१.३१५) में इन्हें भारताज कहा गया है।

श्रोब्गीत आगम---प्रोद्गीत का नाम उद्गीत भी है। यह रौद्रिक आगमों में से एक हैं।

श्रीविश्वयः —िक्सी मान्यता को अल्याभाविक रूप से, वरू-पूर्वक स्थापित करना। यथा अर्थेत व्यानित्यों का अनितम बाद अवजातवाद श्रीविशाद कहा जा सकता है, क्योंकि यह सब प्रकार की उत्तरित को, चाहे वह विवर्त के रूप में कही जाय, चाहे शृष्टिष्टिय या अवच्छेद अवया प्रतिविश्व के कर में, अस्वीकार करता है और कहता है को जो जैसा है यह बैसा ही है और सब विश्य कहा है। ब्रह्म अनिर्वयनीय है, उसका वर्णन सत्यों द्वारा हो हो सही सकता, क्योंकि हमारे पास जो भाषा है, यह देत की ही है, अर्थांत् जो कुछ हम कहते हैं वह भेद के आधार पर ही।

पलक प्रात्मक्य — एक तीर्घस्यान का नाम, को सर-स्वती के उदगम स्थान ने चवालीस दिन की यात्रा पर मा। इसका उल्लेख पद्मिया बाह्मण (२५.१०.१६.२२), कार्यायनमीतृत्र (२५.६७), लार्यायनमीतृत्र (१० १७,११,१४) तथा जैमिनीय-उपनिषद् बा० (४.२६.१२) में हुआ है। ऋष्वेरीय आख्य औ० सू०,१२.६: शाह्मा० औ० तृ०,१३.१२,१४ में इस क्षेत्र को प्लब्स-प्रस्तवणं कहा गया है, जिसका अर्थ सरस्ती का उदगम स्थान हैन कि इसके अन्तर्यान होने का स्थान।

## Œ

फ—व्यञ्जन वर्णों के पञ्चम वर्गका द्वितीय अक्षर। काम-घेनुतन्त्र में इसका तत्त्व निम्नाकित है:

फकार प्रृणु वार्बिङ्ग रक्तिवधुल्छतोपमम् । बतुर्बर्गप्रदं वर्णं पञ्चदेवमय सदा ॥ पञ्चप्राणमयं वर्णं सदा त्रिगुण संयुद्धम् । आत्मादितत्व सयुक्तं त्रिबिन्दु सहितं सदा ॥ तत्त्रश्चास्त्र में इसके निम्नांकित नाम है :

फ ससी दुर्गिणी घूम्रा वामपावर्वी जनार्दनः। जया पादः शिखा रौद्रो फेत्कारः शाखिनी प्रियः।। उमा बिह्नुम' कालः कुष्त्रिमी प्रिय पावनौ । प्रक्यामिर्मीलपादोऽक्षरः पशुपतिः शशी ।। फूक्कारो यामिनी व्यक्ता पावनो मोहबर्द्धनः । निष्कला बागहर्द्कारः प्रयागो ग्रामणीः फलम् ।।

फर—ानिक मनों का एक नहामक वाब्द । इसका स्वयं हुछ अर्थ नहीं होता, यह अव्यय है और मनों के अल् के बाबात या पात किया के बोबनार्थ जोडा जाता है। यह अस्ववीज है। 'बीजवर्णीनिधान' में कहा गया है 'फडत्वं शस्त्रमायुषम्।' अर्थात् एट् शस्त्र अयवा आयुष के अर्थ में प्रयुत्त होता है। अभिवार कर्म में 'स्वाहा' के स्वाम में इसका प्रयोग होता है। वावसनेयी विहिता (७.३) में इसका उपयोग होता है।

'देवांशो यस्मै त्वेडे तत्सत्यमुपरि प्रुता अङ्गेन हतोऽसौ फट्।' 'वेददीप' में महोघर ने इसका भाष्य इस प्रकार किया है:

''असौ द्वेष्यो हतो निहुत सन् फट् विश्रीणों भश्तु। 'जिफला विशरणें अस्य विश्वन्तस्यैतद् रूपम्। फलतीति फट्, डलयोरैक्यम्। स्वाहाकारस्थाने फडिस्यभिचारे प्रयुज्यते।''

कन्तुतीया—चुनल पक्ष की तृतीया को इस ब्रत का आरम्भ होता है। एक वर्ष पर्यन्त यह चलता है। देवी दुर्गा इसकी देवता है। यह ब्रत अधिकांबत: महाजाओं के लिए तिहित है। इसमें फलों के दान का विधान है परन्तु ब्रती स्वयं फलों का परिस्थाग कर नक्त पद्धति से आहार करता है तथा प्राय- गेहुँ के बने नाख तथा चने, गूँग आदि की धालें यहण करता है। परिणासस्वरूप उसे कभी भी सम्पत्ति पर्या प्राप्त की सम्प्रीत का समान तथा चुभोंग्य नहीं देवना परवा।

फलस्याणकत — यह जत मार्गथी पं शुक्त तृतीया, अन्दमी, द्वावधी कथवा चतुर्देशी को आरम्भ होता है, एक वर्ष पर्यन्त चलता है। इसके शिव देवता हैं। एक वर्ष तं करी को मार्च एक वर्ष तं करी को समस्य एकों के सेवन का निरोध है। वह केवल १८ धान्य प्रहुण कर सकता है। उसे भगवान शकर, नन्दीगण तथा धर्मराज की पुवर्ण प्रतिमाएँ चनवाकर १६ प्रकार के फलों की आहति के माय स्वापित करना वाहिए। फलों में कूम्माण्ड, लाझ, बदर, करली, उनसे कुछ छोटे सामलक, उनुस्तर, ब्राझ, बदर, करली, उनसे कुछ छोटे सामलक, उनुस्तर, ब्राझ, बदर, तरणों (करी

इसकी) की त्रिधातु की आकृतियाँ बनवाकर थान्य के डेर पर रखनी बाहिए। दो कब्जों को खल से परिपूर्ण करके बरुत्र से आच्छातित किया जाय। वर्ष के अन्तर्स में द्वाना तथा बद के उपरान्त उपर्युक्त समस्त बन्दुस्त मुक्ता गी किसी सरलोक बाह्मण को दान में दे दी जायें। यदि उपर्युक्त बस्तुओं को देने में वती असमर्थ हो तो केवल धातु के कर्जों, कल्या तथा शिव पूर्व धनराज की प्रति-गाएँ हो दान में दे दे। इस आयोजन से बती करलोक में सहस्तों युगों तक निवास करता है।

कल्कत—(१) आचाइ से चार मास तक विशाल फलों के उपभोग का त्याग (वेसे कटहल, कूममण्ड) तथा कार्तिक मास में उन्हीं फलों को सोने के बनवाकर एक बोडा मों के माथ दान करना, इसको फलक्त कहते हैं। इसके सूर्य देवता हैं। इसके आजरण से सूर्यलोक में सम्मान मिलता है। (२) कालनिर्णय, १४० तथा बह्मपुराण के अनुसार भाइपद शुक्ल प्रतिपदा को बती को मोन वत धारण करते हुए तीन प्रकार के (प्रत्येक प्रकार के फलों मे १९, १६) पके हुए फल लेला उनहें देवार्पण करके किसी बाह्यण को दे देना चाहिए।

फलबच्छीवत—मागंशीयं शुक्ल पञ्चमी को नियमों का पालन, वध्टो को एक शुक्रकंफन तथा एक मुक्कंफन वनवाना वाहिए। मध्याल काल में दोनों को किसी मृत्यात्र या ताम्रवात्र में रखना वाहिए। उस दिन उपवास गलने हुए फूल, फल, गन्य, अनत आदि से उनका पुत्रन करना वाहिए। ससमी को पूर्व यहनुएँ निम्मोनत अब्द योजते हुए शान कर देनी चाहिए 'यूपं मा प्रसीसदुँ। ग्रों को अनल हुष्ण पत्र की श्वमी तक एक फल त्याग देना वाहिए। यह आचरण एक वर्ष तक हो, प्रत्येक माम मे ससमी के दिन सूर्य के बारह नामों में से किसी एक नाम का अप किसा जाय। इस अपल्पों से असी समस्त पासी से सुबस होकर सूर्यलोक में सम्मानित होता है।

फलसङ्कानिकात —सङ्कान्ति के दिन स्वानीपरान्त पूज्याति से सूर्य का पूजन करना वाहिए। बाद में शक्रता से परिपूर्ण पात्र बाट को के सहित किसी को दान करना बाहिए। तदुररान्ति किसी कला पर सूर्य की प्रतिमा स्वकृत पूज्याति से उसका पूजन करना चाहिए।

फलसप्तमी--(१) भाद्र शुक्ल सप्तमी को उपवास रखते हुए सूर्य का पूजन, अष्टमी को श्रातः सूर्यपूजन तथा ब्राह्मणों को सक्दर, नारिकेल तथा मातुलुक्क कर्मों का दान किया आय तथा ये नावस बीज आयं 'सूर्यः प्रसीततुं'। तसी अहमी को एक फल सामे तथा इन ना अवों का उच्चारण करें 'सर्वीः कामनाः परिपूर्णा भवन्तु'। मन के सन्तो-पार्म वह और फल सा सकता है। एक वर्ष हस कृत्य का आवरण करना वाहिए। तसी इमने पुत्र-शीत्र प्राप्त करता है।

- (२) भाद्र शक्ल चतुर्थी, पञ्चमी तथा षष्ठीको क्रमशः अयाजित, एकभक्त तथा उपवास पद्धति से आहार करे। गन्धाक्षत, पुष्पादि से सूर्य कः पूजन तथा सूर्यप्रतिमा जिस वेदी पर रखी जाय उसके सम्मुख रात्रि को शयम करे। सप्तमी के दिन पूजनीपरान्त फलों का नैवेद्य अर्पण किया जाय, बाह्मणो को भोजन कराया जाय, तदनन्तर स्वय भोजन करना चाहिए। यदि फलों का नैवेद्य अर्पण करने की क्षमतान हो तो गेहूँ या चावल के आटे में घी, गड, जायफल का छिलका तथा नागकेसर मिलाकर, नैवेद्य बनाकर अपित किया जाय। यह क्रम एक वर्षतक चलना चाहिए। वत के अन्त में सामर्थ्य हो तो सोने के फल, गी, वस्त्र, ताम्रपात्र का दान किया जाय । बती निर्धन हो तो श्राह्मणो को फल तैया तिल के चर्णका भोजन करा दे। इससे बती समस्त पापो, कठिनाइयों तथा दारिद्राय से दूर हो कर मूर्यलोक को प्राप्त करता है।
- (३) मार्गशीयं शुक्ल पञ्चमी को नियमों का पालन क्या जाम, गर्डी को उपवाम, एक पुवर्णकमल, एक कल तबा जर्करा रान में दो जाय । दान के समय 'मूपें: मा स्मीदर्यु 'मंत्रीच्चारण क्या जाय । समसी के दिन ब्राह्मणो को दुग्व महित भोजन कराया जाय । उस दिन से आने वाली कुला एक की पञ्चमी तक वर्ती को को एक फल छोड देना वाहिए । वूर्य नारयण के भिनन्निमन नाम केकर उनका पुजन साल भर कलाना वाहिए। वर्ष के अन्त में समत्तीक ब्राह्मण को बस्त्र, कल्या, दार्करा, सुवर्ण का कमल तथा फलांदि देकर सम्मान करना वाहिए। इस्के वरी समस्त पायों सं मुक्त होकर सुवर्णक जाता है।

कनाहारहरिक्रियक्त — विष्णुवर्मोनर (३१४९१-१०) के अनुसार यह चतुमूर्तिश्रत है। वसन्त में विषुव दिवस से तीन दिन के लिए उपवास प्रारम्भ कर वासुदेव भगवान् की पूजा करनी चाहिए। तीन मास तक यह पूजा प्रतिदिन चलती है। तदनन्तर शीन मास तक केवल फलाहार करना जाहिए। इसके पच्चात् कर दे में विजुव के तीन मास तक उपवाद करना चाहिए। इसमें प्रचुनन के पूजन को विधान है। इस समय यावक का आहार करना चाहिए। वर्ष के अन्त में बाह्यणों को दान देना चाहिए। इस सम्प्राण के साम प्रचान का आहार करना चाहिए। वर्ष के अन्त में बाह्यणों को दान देना चाहिए। इस सम्प्राण के साम तरता है।

इस्त न नृष्य विश्वारण का का करता है।

स्वार्तिय है सिक्षार्वी — कुछ ने समझ्य का वित्र तीर्य।

यहाँ फलो का प्राचीन बन या, जो कुछ ने के सात

वित्र बनो में गिना जाता या। यहाँ पर वित्यस में

तया सोमब्दी समास्य के दिन स्कृत बड़ा मेला करता

है। कहा जाता है कि यहाँ साइ, तर्पण तथा पिण्डवान

करने से यया के समान ही एक होता है।

काल्युनबालकुर्य—यह स्मरण रखना चाहिए कि समस्त वार्षिक महोत्सब दिलाण भारत के बिगाल तथा छोट-छोटे मन्दिरों में प्राप्त आल्युन मान में ही आयोजित होते हैं। कुछ छोटी-छोटी बातों का यहाँ और उल्लेख किया जाता है। फाल्युन सुक्त आरूपी को कश्क्रीकी तथा सीताओं की पूजा होती है। यदि काल्युनी यूणिया को फाल्युनी मजब होतो वे । यदि काल्युनी यूणिया को फाल्युनी है वो अपने साथ सीमाय लिखे चली आती है। कदयप वस्त्र वान में देने चाहिए। इससे सुआर्या की प्राप्त होती है वो अपने साथ सीमाय लिखे चली आती है। कदयप वस्त्र वान सेमा की तथा अति और अल्युस्त से प्रमुख्य के प्रमुख्य प्राप्त का होने चाहिए। पूजन में मीत, बाद, नृज्यादि का समावेश होना चाहिए। फाल्युनी यूणिया को ही दिलिण धारत में 'उत्तिर' नामक मन्दिरोत्सव का भी आयोजन किया जाता है।

फाल्गुनभवणद्वादशी—फाल्गुन में यदि द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो उस दिन उपवास करके भगवान् हरिका पूजन करना चाहिए। दे० नीलमत पुराण, पृ० ५२।

कुल्क्ष्म — सामवेद का एक श्रोतमुत्र । यह गोमिल की रचना कहा जाता है। इस सन्य के पहले बार प्रपालको में माना प्रकार के पारिभाषिक और ज्याकरण हारा गिठत ऐसे शब्द आये हैं जिनका मर्भ समझना कठिन हैं। इनको टीका मी नहीं मिलती । किन्तु श्रेष अंश पर एक बिशद भाष्य जाततातु का लिखा हुंबा है। कृत् भन्कस्ती किलका कित प्रकार सामक्य पुल्य में परिणत हुई, इस यन्य में यह बताया गया है। श्रीकृतात्वों में प्रसिद्ध है कि यह बररुचि की रचना है। इसके दोधांश में रालोक दिये हुए हैं. दामोदर के पुत्र रामक्रुष्ण की लिखी इस पर एक वृक्ति भी है।

फेरकारीतम्ब—'आगमतस्वविलास' के चौसठ तन्त्रों की तालिका में द्वितीय क्रम पर 'फेरकारीतन्त्र' है।

## =

च--व्यञ्जन वर्गों के पंचम वर्गका तीसरा अक्षर।
 कामधेनुतन्त्र में इसका माहात्म्य इस प्रकार है:

बकारं श्रृणु चार्व्वाङ्ग चतुर्वर्गप्रदायकम् । सरच्चन्द्रप्रतीकाशः पञ्चदेवमयं सदाः ।। पञ्चप्राणात्मकं वर्णं त्रिविन्दुसहितं सदाः ।।

तन्त्रवाहत में इसके बहुत से नाम दिने हुए हैं बो बनी मूपरो मार्गी चर्चरी जोड़निया ।
प्रचेता करूप रकी स्वकागण्डः कार्यिती ॥
पृष्ठवंशो अयामातु शिक्षिवाहो वृगण्यरः ।
मुलबिन्दुर्वलो कण्डा योज्ञा निकोजनिय ॥
मुरमिम्मुनियाणुड्य संहारो वनुमाचियः ।
पृत्रीभाज्ञानिय संहारो नमुनमिता ॥
पृत्रीभाज्ञानियालिङ्गी ।
पृत्रीभाज्ञानियालिङ्गी ।
पृत्रीभाज्ञानियालिङ्गी ।
निः कुम्भत्तीयकौ ॥

वक बारम्थ — दरभ का बंशज । छान्दोस्य उपनिषद् भे यह एक आवार्यका नाम है (१.२,१३,१२,१)। अक्सं के अनुसार (३०२) वह धृतराष्ट्र के साथ यज्ञ सम्बन्धी विवाद करते हुए वणित है।

बरुपण्डाक -- भारिक शुक्ल एकादशी (विष्णुप्रवोधिनी) से प्रीणान तक के पाँच दिन 'बरुपञ्चक' नाम से कहे आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों बनुले भी मन्ते-कम का खाहार नहीं करते। बताएव मनुष्य को कम-से-कम इन दिनों मांस प्रकाण कशीप नहीं करता चाहिए।

बक्तर-(१) बिहार प्रदेश के शाहाबाद जिले में स्थित प्रसिद्ध तीवेंस्कल । प्राचीन काल में यह स्थान सिद्धालम कहा जाता था। महाँच विश्वचीमत का आक्षम यही था, जहाँ राम-कक्षमण ने मारीक, बुबाहु लादि को मारफर ऋषि के यह की रक्षा की थी। आज भी गङ्गा के तट पर पूराने वरिचयन का कुछ थोता अवदीय बचा हुआ है, जो महाँच विश्वचीमत का यातस्थल है। कक्सर में सङ्ग्रोचेंबर, वोनेक्षर, विश्वरोचेंबर, रावेंबर, विद्धानाव और लौरी- शक्कर नामक प्राचीन मन्दिर हैं, बकसर की पद्मकोशी परिक्रमा में सभी तीर्थ आ जाते हैं।

(२) उन्नाव जिले में एक दूसरा बकसर शिवराजपुर से तीन मील पूर्व पहता है। यहां वाणीववर महादेव का मन्दिर है। कहा जाता है कि दुर्गासतयाती में जिन राजा सुरव तथा समाचि नामक वैद्य के तप का वर्णन है उनकी तपः-स्वली यहां है। गङ्गायबहरा तथा कार्तिकी पूर्णिया को यहां पर मेला लगता है।

बकुलामानस्या---एक पितृवत । पौष मास की अमानस्या को पितर लोगों को बकुलपुष्पों तथा शर्करायुक्त खीर से तुप्त करना चाहिए ।

बम्मासिह — रागास्वामी मठ, तरमतारन (पजाब) के मह्न । सन्तमन वा राशास्वामी पन्व के आदि प्रवर्शक हुन्नर राषास्वामीयदाजु उर्फ स्वामीजी के मरने पर ( संवन् १९३५) उनका स्थान हुन्नर महाराज अर्थात् रायनाहब माजिनराम मायुर ने महुण किया, जो पहुळे इस प्रान्त के पोस्टमास्टर जनरक थे। उन्हीं के गुरुमाई, अर्थात् स्वामीजिन के शिष्य बांवा जयमर्जसिंह ने व्यास में, बाबा बस्मासिह ने तरनातर में तथा बांवा गरीबदास ने दिल्ली में अलम-अलग गहियां चलायी।

बचीत — यनवासी जारियों — सम्बाल, मींड आदि में मह विकास प्रचलित है कि बाम से मारा गया ममुष्य भयानक पूर्व (अंतास्ता) बन जाता है। उसे साम्त राममें के लिए उसके मत्ते के स्थान पर एक मन्दिर का निमाण होता है जित 'बचीत' कहते हैं। यहाँ उसके लिए नियमित मेट-पूजा की जाती है। इसर में गुजरता हुआ हरे एक एक पत्या उसके सम्मान में इस स्थान पर म्बता जाता है और यहाँ इन तरह पत्थारों का हैर लग जाता है। हर एक लक्कहारा यहाँ एक दीप जलाता है या आहति देता है ताकि क्रोसिय मुत शास्त रहें।

संबारा—मुगक्क का स्वायकी जाति । संस्कृत कर्भ 'वाधिण्य-कार 'गे व्यापारी पुस-पुसक्त अन्य आदि विक्रेज वरत् देश स्व स्पर में पहुँचाते थे। इनकी सक्या १९०१ ई० की भारतीय जनगणना में ७,६५,८६१ थी। इनका व्यवसाय रेजवे के चकते से कम हो नाग है और अब ये मिश्रित जाति हो गये हैं। ये जीग अपना जनसम्बन्ध उत्तर भारत के बाह्यण अपना स्तित्व वर्ण से ओन्तरे हैं। विश्वण में आज भी ये अपने प्राचीन विश्वासों एवं रिवाओं पर चलते देखें जाते हैं जो द्रविडवर्ग से मिलते-जुलते हैं।

बंजारों का धर्म जादूनरी है और ये गुरू को मानते हैं। इनका प्रोतित मगत कहलाता है। सभी बीमारियों का कारण इनमें मुत्त-प्रेत की बाधा, जादू-दोना ब्रांधि माना जाता है। इनके देवी-देवताओं की लक्ष्मी तालिका में प्रथम स्थान मरिवाई या महाकाली का है (मानूदेवी का सबसे विकाश कथा)। यह देवी भगत के ब्रांधि मंग तर ते दित्ती हैं और फिर वह चमत्कार दिवा मकता है। जम्म है गुरू नानक, बालजी या कुल्ला का बालक्ष्म, तुएजा देवी (पत्तिल मारत की प्रसिद्ध जुलजापुर की भवानी माता), विष्क भेंगा, साती, मिट्ट भुक्तिया आदि।

सध्य भारत के बजारों में एक विचित्र वृष्यभूता का प्रचार है। इस अन्यु को हतारिया (अवस्य) तथा बालानी का सेवक मानकर पूजते हैं, क्योंकि बैठा का कारवां ही हनके व्यवसाय का मूक्ष्य महारा होता है। छास-छाल बैठों की पीठ पर बोरियों छादकर चछने वाले 'छल्ली बजारे' कहलाते ये। छत्तीसगढ के बंजारे 'चंजारी' देवी की पूजा करते हैं, जो दुए जाति की मान्यभित की बोतक है। सामम्यतया ये लोग हिन्दुओं के मभी देवताओं की आरामना करते हैं।

**बंबारी**—दे० 'बंजारा'।

बटेंच्चर (चिक्कमिताला)—विहार में भागलपुर से २४ मील पूर्व गहा के किनारे बटेंचरताय का टीला और मस्टिर है। मध्यकाल में यही विक्रमित्रला नामक विश्वविद्यालय या। उस समय यह पूर्वी भारत में उच्च शिला की विख्यात संस्था थी। यहाँ से दो मील दूर पर्वत की चोटी पर दुर्वासा ऋषि का आप्रस है। लगता है कि सहाँ का बट वृज बोधि-चूल का ही प्रतीक है और यह शैनतीय बौद्धविद्यार का अवशिष्ट स्थारक है।

कररोनाथ — उत्तर दिशा में हिमालय की अधियका पर मुख्य यात्रासाम ! मिन्दर में नर-मारायण विवह की पूजा होते है और अलख्य बीज जकता है जो अवस्व जानज्योति का प्रतीक हैं ! यह भारत के चार धामों में प्रमुख तीर्ज है। प्रत्योक हिन्दू की यह कामना होती है कि वह बदरीनाथ का दर्यान अवस्य करें! यह शीत के कारण अकत-नम्हा में सनान करना अत्यन्त कठिन है। अकतनस्या के तो दर्जन ही किये जाते हैं । यात्री तरतकुण्ड में स्नान करते तो दर्जन ही किये जाते हैं। यात्री तरतकुण्ड में स्नान करते ४३६ वड-गराष्ट्रम्ब

हैं। वनतुकसी की माजा, जने की कच्ची दाल, मिरी का गोला और मिश्री कादि का प्रसाद चडावा बाता है। वदरी- गांव की मूर्त जालका परिश्व से क्षेत्र है, चतुर्भेव च्यानमुद्रा में हैं। कहा जाता है कि यह मृति देवताओं ने नारवकुण्ड से निकालकर स्थापित की यो। सिद्ध, ऋषि, मृति सके प्रथान वर्षक थे। जब बीदों का प्रावच्य हुआ तब उन्होंने सेतं चुट की मृति मानकर पूजा बारम्भ की। शक्कराव्यं हें के प्रवास करें। चुट की मृति मानकर पूजा बारम्भ की। शक्कराव्यं के प्रवासाया के समय बीद विकस्त भागते हुए मृति को अलकनन्दा में फेंक गये। चक्कराव्यं ने अलकनन्दा से पुर्व नार्यों की साव पार्यों की प्रवास वाहर निकालकर उनकी स्थापना की। तवनन्तर मृति पुनः स्थाननात्रित हो गयो और वीसरों वार त्यनकुष्ठ से निकालकर रामायुवाचार्य ने इसकी स्थापना की।

मन्दिर में बदरीनाथजी की वाहिनी ओर कुबंद की मूर्ति है। उनके सामने उद्धवजी है तथा उत्सवमूर्ति है। उत्सवमूर्ति शोतकाल में बरफ अमने पर जोशोमठ में ले जायी जाती है। उद्धवजी के पास ही चरणपाहुका है। बासी ओर नर-नारामण की मूर्ति है। इनके समीप ही अगेदेवी और मुदेवी है।

बढ़—पुनर्जन्म के पिढालानुवार आत्मा जन्म तथा मरण की गूर्वलका में बंधा रहता है, जब तक जान अववा प्रक्ति द्वारा वह मुक्त न किया जाय । देवी व्यक्तियों का आत्मा तो निज्यानुक होता है, किन्तु साधारण मानवों के बात्मा को चार भागों में विभक्त किया गया है—(क) बद, जो जीवन सम्बन्धी वागनाओं से बंध हुए हैं। (ल) पुनुदु, मुक्ति की इच्छा वाले। (ग) केवल अनन्य प्रक्त, इंबर की भक्ति ने तत्न्योंन रहने वाले और (ध) मुक्त, जन्म-कर्म के बस्पानों से रहित।

बननाम — महाप्रभु जैनन्य के तिरोधान के कुछ वर्ष पूर्व ही महाराग रूप तथा सातातन कुछ निव्यों के साम कृत्वावन में बस गये थे। इन्होंने मिसतिश्रंद्वाचन सम्बन्धी अनेक प्रन्यों की रचना के माथ ही त्रज के सभी पविष स्थानों को खोज निकाला। ये नव मधुरा और वृत्यावन के आस-गाम वे तथा उनका वर्णन वराहसुराण के 'मधुरा-माहात्स्य' में किया गया है। यहां सब मक्त ऐसे व्यक्ति ये जिन्होंने प्रवमाण्डल के कुण्णलीला सम्बन्धी पवित्र स्थानों की यात्रा प्रचलित की। ८४ कोल नक चित्रत्वा जन प्राम, पर्वत, वन-उपवन्ती की यात्रा ही वनवात्रा कहनतारी है। इस सम्प्रदाय का सामुवर्ग पीच बासाओं में विसक्त है— (१) आलखा (२) नागा (३) उत्तराही (४) दिरक्त तथा (५) आकी । इनमें से तीसरी शास्त्रा की स्थापना पंचाब में नववानीदास द्वारा हुई । इस वर्ग के सामु जिबाज्यसनी होते हैं जो अन्य सामुओं को पढ़ाते हैं, कुछ वैद्य होते हैं जो चिकित्सा व्यवसाय करते हैं।

बन्ध-संसार में लित रहना। यह मोश अववा 'मुक्त की विलोग दशा है। बन्ध अज्ञान और आशक्तिमूलक होता है। जब सदसत् का विवेक हो जाता है और साधक संसार से (राग-द्रेष से) निर्लित होता है तब बन्ध से सुटकारा मिल जाता है।

बन्धन---(१) संसार में आसिक और आवागमन का चक्र।

(२) अपराधों के लिए दण्ड का एक प्रकार, बन्धनागार अथवा कारागार । दे॰ 'बन्ध'।

बन्धू—(१) वर्धशास्त्र के अनुसार पितृसम्बन्ध से समस्त मसीवियों को बन्धू कहा जाता है। ये दायाद से मिन्न होते हैं। बोनों से अन्तर यह हे कि दायाद पैतृक सम्पत्ति और पिण्डदान का अधिकारों होता है, परन्तु दायाद के एहते हुए बन्धू इसका अधिकारों नहीं होता।

- (२) तीन प्रकार के बन्धु बतलाये गये है—
- १. आत्मवन्धु, २. पितृबन्धु और ३ मातृबन्धु ।
- (३) सामान्यतः मित्र के अयं में भी 'वन्यु' का प्रयाग होता है।

बभूबाहन—नागकत्या नित्रागदा में उत्पन्न अर्जुन का पुत्र, जो मणिपूर का शासक था। यह अर्जुन से भी अधिक पराक्रमी था।

बरसाना—जब को अधिकाता देवता राथा का निवासस्यान।
यह मध्या से पैतीस भील हर है। इसका प्राचीन नाम
वृहरसानु, कहासानु अववा वृष्यभानुपुर है। राघा जी कृष्ण
को ह्वापिनी शक्ति एवं मिकुन्जेबरी मानी जाती है।
इसलिए राथा किशोरी के उपासकों का यह अति प्रिय तीर्थ है। यहाँ भाइ पुक्ल अष्टमी (राबाष्टमी) से चतुर्वशी
तक बहुत सुन्यर मेला होता है। इसी प्रकार फाल्मन शुक्ल
अस्मी, नबमी एवं दशमी को होली की आवर्षक सीला
होती है।

बराकुम्बा-एक ग्रामीण भूमिदेवता। पृथ्वी माना की

**बराम-बील** ४३७

उल्लाबनवारिक प्रति वर्ष फसलों की उपन्न से ह्वास को प्राप्त होंती रहती है। इसे पुनः सांव्रत करने तथा पूर्ण्यों को उदंश बनाने के लिए हुक्यक वर्षों में मनेक संक्रत करने की पूर्ण्यों के अपने हैं। मनंदा-ताची की चाटी में स्कृत बाकी 'पांचरा' नामक बाति फसल कटने के गहले 'बरा-कृत्वा' और 'रानी काजल' (वेच-कप्पति) को बनाज समर्पित करती है। ये देवस्प्पति से समीपो वृक्षों पर बातक करती है। विवाद के गोतों में भी इनके विवाह की गाया होती है।

बराम—नयोंक्षर (उड़ीता प्रदेश) की जुआकू नामक बनवायी जाति का बनदेवना 'बराम' है। अपने इस सर्वश्रेष्ठ देवता की वे बहुत सम्मानपूर्वक पूजा करते हैं। बच—करावेदीय बाह्याणीं (ऐतन बा॰ ६१५; कौ॰ बा॰ २५८) के अनुसार बच दक्षम मण्डल के ९६ संख्यक मुक्त के प्रवचनकर्ता है।

- बल--(१) श्री कृष्ण कं चड़े भाई। दे० 'बलराम'।
- (२) एक अमुर का नाम, जिसका वध इन्द्र ने किया। उनका एक नाम बलाराति इसी कारण हुआ है। बलवैष---(१) श्री कृष्ण के अग्रज, बलराम।
- (२) अठारहुवी बाताब्दी के आरम्भ में प० वज्देव विज्ञानुमण ने तंत्रम सम्प्रदास के उपयोग के लिए देशान्त्र मृत पर 'गीवन्दमाध्य' की एवना की। इनके दार्शनिक मृत का नाम 'अचिन्त्यमेदाभेद' है। इसके अनुसार हैक्बर तथा आत्मा का सम्बन्ध अचिन्त्य है अर्थातु इसकी कल्पना नही की जा सकती। यह कहना भी कठिन है कि ईव्बर और अर्हात का भेद सन्य है अयदा असत्य।

बकराम—गारायणोगंपाल्यान में वर्णित क्यूहिसिद्धाल्य के अनुसार तिथ्यू के व्यारिक्त हमें हिंद हमें हस्तर कर 'सक्वयं' प्रकृति व आरिक्त हमें हैं। संकर्षण के बाद प्रयुक्त तथा सिक्त हमें हमें हमें हमें कि क्या के माई थे। सक्वयं में के बाद प्रयुक्त तथा अनिकट का नाम आता है जो क्रमतः मनत् एवं अर्हुकार के प्रतीक तथा इक्का के पृत्र कुत हमें हमें से समी देवता के प्रतीक तथा इक्का के प्रकृत पर कि समी देवता के प्रतीक तथा इक्का के आसार पर चतुर्वृद्ध सिद्धाल्य में प्रकृत हमें हमें हमें प्रकृत हमें क्रकण, मुझ्झा तथा बकराम तीनों साथ विराजमान है। इससे भी बकराम की पूजा का प्रसार व्यापक क्षेत्र में प्रमाणित होता है।

सामान्यतया बलराम शेषनाग के अवतार माने जाते हैं

भौर कहीं-कही विष्णु के अवतारों में भी इसकी गणनाहै।

बकरामबास—समृहवी शताब्दी के प्रारम्भिक वासीस वर्षों मैं कङ्गाल में चैतन्य मताबलम्बी अनेक प्रशस्तिकाव्यलेखक हुए, जिनमें सबसे प्रताब कवि गोविन्दवास हैं। बलराम-बास इनके समकालीन थे, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण स्तुति-ग्रन्थ की रचना की।

बलाका — बलाका (बगुला पक्षियों के बुग्ड ) का उल्लेख तैत्ति स॰ (६.२४, ५ एवं बाजस॰ सं०२४.२२, २३) में अक्बमेध की बिलतालिका के अन्तर्गत हुआ है।

बकास्कार — अनुचित रीति थं वल का प्रयोग करके छीना-अपटी, मारपीट, अस्याचार करना । धर्मशास्त्र में यह अपराधों में गिना गया है। स्त्रीप्रसङ्ग अथवा ऋण बसूल करने का अनुचित प्रकार भी बलात्कार कहलाता है। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों में वादों की सूची में इसकी नणना है।

बिल—(१) उपहार या नैबेश की बस्तु। बिल का उल्लेख बनेको बार ऋषेव (१७०९, ५११०, ८१०१, एक देवता के लिए, ७६५, १०१०३,६ एक राजा के लिए) तथा अन्य प्रन्यों में हुआ हैं। बिल प्रदान इच्छा-नुसार किया जाता था। उसके ऐच्छिक स्वक्ष की परि-णति राजा की उत्पत्ति में हुई, जियने नियमित रूप सं बिल (उत्पादक का एक भाग) लेगा आरम्भ किया। इसके बदले में उससे प्रजावर्ग गुरक्षा भाग करता था। इसके प्रकार देशों को बिल देना स्वच्छ्या होता था, जिसे में देवताओं द्वारा किये गये महान् अनुप्रद का देयं 'कर सम-अते थे। इसों में अनेक प्रकार को बलियों का वर्णन है।

(२) प्रसिद्ध दानवराज । यह प्रह्लाद का पीत्र और दिरोचन का पुत्र था । इसने अपने गुरु शुक्तवार्य के मान्य और अपनी शक्ति से तीनों लोकों को और लिया । 2 दता उससे तदस थे, वे मानवान् विष्णु के पात अपनी रक्षा के लिए गये । विष्णु दया करके कम्यप और अदिति से वामन रूप में उत्तरन्त हुए और तपस्वी शाह्मण का रूप सा स्था कर वर्षिक के पास गये, जो दान के लिए प्रसिद्ध पा वामन ने वर्लि से तीन पन पूरीम गरीगी । विल ने सहुर्ग दान दिया। वामन ने नुरम्त अपना विद्याल मिषिक्रम रूप धारण कर एक परण से समूर्ण पृथ्वी और दूसरे से स्वसं नाप क्या। तीसरे चरण के किए स्थान नहीं या अदः बिल ने अपनी पीठ नाप दी। विष्णु ने बिल को पाताल का राजा बनाकर वहीं भेज दिया और स्वसं वैद्यालों को बापन कर दिया। इसी को बिलक्टल कहते हैं। दुरायों में बढ़े किदार से यह कथा दी हुई है। दे॰ 'बामन'।

बिल (बिर, बेषण्)—बिल कपड़ जायह है। इसका प्रतिक अनुवाद 'विर' तथा तेल्यु' वेदरा' है। इसका अर्थ है बाहरी जाति (अरने से मित्र वाकेशिक चिल्ल बारण करने वालि)। टोने टोटके (अतिय चिल्ल) में विववास रखने वाली। टोने टोटके (अतिय चिल्ल) में विववास रखने वाली एक बाति विश्व भारत में पायी जाती है। ये लोग एक विवोध प्रकार का सामेतिक चिल्ल धारण करते हैं। यह चिल्ल, जिस पर इस वर्ण का नामकरण होता है, किसी परि-चिल पत्तु, मक्कले, पक्षी, पेड़, करू या कुल का होता है। वो चिल्ल धारण करते हैं। यह वो चिल्ल धारण करते हैं। यह वो चिल्ल धारण करते हैं। यह वो चिल्ल धारण किया जाता है उसकी पूजा मी होती है। ये लोग वे सभी कार्य करते हैं जिनसे उस चिल्ल (जानसर या पेड या मळली) की रक्षा हो तथा उसे चोट न पहुँचे।

बिलप्रसिव्द, रबयाधावत—पह तर कार्तिक सुक्ल प्रतिपदा की मानाया जाता है। इस दिन भगवान विल्णू इन्द्र के लिए बिल से लक्ष्मी को इरण करके लाये थे। दीपावली की व्यानस्या को उपवास रखता चाहिए। इसके अमिन तथा बह्मा देवता है, दोनों को रख में रखकर पूजा करनों चाहिए। विद्वान्त ब्रह्मण इस रख को श्लीकलर वर्ती ब्राह्मण के घर तक ले जाते, तदनन्तर सारे नगर में रख पूपाया जाय। बह्मा की मूर्ति के दिल्ल पावर्ष में सार्विची की मूर्ति रहे। विभिन्न स्वानों पर ख रोककर आरती, दीपदान जादि किया जाय। जो इस रखयात्रा में भाग लेते हैं, जो रख खीचते हैं, जो दीप जलाते हैं, जो अब्रा मक्त प्रदक्षित करते हैं, वे सब कोच परलोंक में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं।

महुला—नाड कृष्ण चतुर्यी को बहुला वत किया जाता है। यह गो की नासक्त्य भावना और सत्यनिष्ठा के लिए विख्यात है। इस दिन गोजों की सेवा पूजा करके बती को पकार्य हुए जो का सेवन करना चाहिए। इस वत के अनुष्ठान से सन्तति और सम्पत्ति का वाहुल्य होता है। बहर्वृष---'जिसमें बहुत सी ऋचाएँ हों', यह ऋग्वेद का पर्याय है।

**बह्युच उपनिषद् --**एक परवर्ती उपनिषद् ।

बाबबाबा—भील तथा राजपुतों में स्थाध पूर्वज से जस्म प्रहुण करने की कथा प्रचलित है। इसका सम्बन्ध विव तथा दुगों से भी है। किन्तु पूजा अधिकाश पर्वतीय भाग में होती है। ब्याध का त्योहार नेपाल में 'बाधजाश' कहलाता है, जिसमें पुजारी (भक्त) लोग स्थाध के रूप में नाजते हैं।

बायवेच-वेनगङ्गा के किसानो में एक विविध कथा पायी जाती हैं। जब कोई व्यक्ति बाथ द्वारा माग्ग जाता हैं तो उसकी पूजा वायदेव के क्या में होती हैं। घर के अहाते में एक होणडे के नीचे ज्याद्रप्रतिया स्कर उसे पूजते हैं तथा प्रति वर्ष मृत्युदिवस मनाते समय उसकी विवेध पूजा होती है। वह पशु परिवार का सदस्य बन जाता है।

बावमेरों — नेपाल के गोरला लोगों के मन्दिर विभिन्न देवों के होते हैं तथा वे मिन्नित धर्म का बोध कराते हैं। इन्हीं मन्दिरों में एक मन्दिर बाधभैरों (व्याप्त कर में विव) का है, जो मूल जातियों में बहुत लोकप्रिय है। बाच---(र) महाराज हर्णवर्षन के प्रसिद्ध राजकिं। इन्होंने

सातवीं शताब्दी के उत्तरार्थ में 'वण्डीशतक' नामक काच्य जिल्ला, जो मामिक की अंगेला साहित्यिक अधिक है। इसमें वण्डी (तुर्गा) की स्तुति हो। बाण की प्रसिद्ध साहित्यक रचनाएं हर्यचरित और कादम्बरी हैं जो संस्कृत गद्य का अनुपम आवस्त्र हैं। हर्यचरित के प्रारम्भ में बाण में सूर्य की बन्दना की है और कादम्बरी के आरम्भ में बहा, विष्णु, कंकरास्कर, जिनुगस्वरूप परसारमा की। इससे प्रकट होता है कि बाण के समय में समस्व यास्मक देवपजा प्रचलित थी।

(२) बिल का पुत्र प्रसिद्ध दानव राजा । इसकी पुत्री ऊषा का गाम्धवीववाह थी कृष्ण के गैपीत्र अनिरुद्ध के साथ चित्रलेखा की सहायता से हुआ था ।

बाक्तमञ्जा---यह तीर्यस्थान ब्रह्मसर (कुरुकेष) सरोवर से लगमग तीन मील हैं और एक कच्ची सड़क हते ब्रह्मसर से मिलाती है। महाभारत के मुद्ध में पितामह श्लीच स्व स्वान पर अर्जुन के बागों से आहत होकर घरताव्या पर मिरे थे। उस समम उनके पानी मीनने पर उनकी इच्छा से महारथी अर्जुन ने बाण सारकर जमीन से पानी निकाला, जिसकी धारा सीधे पितामह के मुख में गिरी। यहाँ पर चारों ओर पकके घाटों से मुक्त सरोवर है तथा एक छोटा सा मन्दिर भी है।

बाहरायण — उत्तर सीमांता के प्रसिद्ध आसार्थ। इनका रचा 'वेदान्यस्त,' या 'बहुसुन्न' बहुसीमांत्र का एक दिएठ प्रत्य है। इस ग्रन्थ की विशेषताओं से जात होता है कि इसकी रचना के पूर्व अनेक आचार्थ इस दर्शन पर लिख फुके होने। बुखों से सात पूर्वाचार्यों का वर्णन प्रसाह होता है। बाहरायण नीथी या पीचवी हैं० पूर जाताव्दी के पहले हुए से। बाहरायण का जाव्यिक अपर्दे हैं वहर का संख्यां। सामविचान ब्राह्मण के अन्स से एक आचार्य का नाम 'बदर' मिलता है। ऐसा समझा जाता है कि बाइ-रायण और ख्यास अस्तिम्न से।

बादामी (वातापीपुर)-पौराणिक कथानुसार प्राचीन काल मेयहनगर वातापी नामक असूर के अधीन था, जो ब्राह्मणों का परम शत्रु था। अगस्त्य ने इसका वध किया था। यह महाराष्ट्र के बीजापुर जिले में है। इसके पूर्वी-सर एक दर्ग है, उसमें बायी ओर हनमानजी का मन्दिर, ऊपर जाने पर शिवमन्दिर, उससे आगे दो तीन और मंदिर मिलते हैं। दक्षिण की पहाड़ी पर पश्चिम ओर चार गृहा-मन्दिर है। तीन गुहाएँ स्मार्तधर्मकी और एक जैन धर्मको है। पहली गुहामे १८ भुजाबाली शिवपूर्ति, गणेशमृति तथा गणो की मृतियाँ है। आगे विष्णु, लक्ष्मी तथा शिवपार्वती की मर्तियाँ है। पिछली दीवार में महिषासूरमदिनी, गणेश तथा स्कन्द की मृतियाँ है। दसरी गहा में वामन, बराह, गरुड़ारूढ नारायग, शेषशायी नारायण की मुर्तियाँ तथा कुछ अन्य मुर्तियाँ है। तीसरी गृहा में अर्द्धनारीश्वर शिव, पार्वती, नुसिंह, नारायण, वराह आदि की मृतियों है। जैन गृहा में जैन तीर्थक्ट्ररों की मृतियाँ है।

बाय—तर्फ शास्त्र में बणित पांच प्रकार के हंखाभासी में से एक । साध्याभाववान् पान बाजा हेतु बाय या वाधित कहळाता हैं । जैसे 'अमि (पान) घोतळ है (साय्य)', इस बायम में अमिन का शीतळ होना बाधित या असंभव है । बायम—ऐतरेय आरण्यक (३.२,३) में उत्पृत एक आवार्य । शाक्कायन आरण्यक (८.२) में इसका उच्चा-एण 'बास्व्य' है । बानी—सन्तों के रचे हुए पदात्मक उपदेश। रैदास, मलूक-दास बार्सि अनेक सन्तों की बानियां प्रदिख हैं। सोलहबी पदास्थी में महास्था थादू ने अपनी शिकाराएँ पच की भाषा में लिखीं जिन्हों 'बानी' कहते हैं। यह कृति 30 अध्ययायों में विभाजित हैं, जिससे ५००० पद्यों का संकलन है, जो प्रमुख बार्मिक प्रकों का उत्तर देते हैं। स्तुतियों भी इससे सम्मित्तत हैं। आल्याल तथा रामसनेही सम्प्रदाय के अवर्तक रामक्यरन की जिलाएँ भी 'बानी' के रूप में संप्रतित हैं।

बाबा लाक--बहोदा के पास इनका एक मठ है, जिसका नाम है 'लाल बाबा का डील'। ये निर्मृण उद्भक्तस से । स्विद्वास में उल्लेक है कि सबद् १७०५ कि के बाबा से बाराशिकोह की सात बार भेंट हुई और आहुकहुं की आजा से दो हिन्दू दलारियों ने बैठकर बाबा लाल के उपदेश कारसी भाषा में लिला डाले। इनका नाम 'नारिकन्कुलात' रखा गया।

बाबालाजी पंच — निर्मृत निराकार के उपासक कबीर साहब के मत से प्रभावित अनेको निर्मृत्यावाधी पत्य चके तिनमंस से बाबाजाजी भी एक है, जो सरहिन्द में बाबा जान ने प्रचारित किया। दे॰ 'बाबा जान' ) इस पत्य में मूर्तिपुजा बर्जित है। उपासना तथा पुजा का कार्य किसो भी जाति का पृष्य कर समता है, पृक्ष को उपासना पर अपासना प्रदा जाता है। रामनाम, सर्यगाम या शब्द का योग और जप इनके विशेष साबन है।

बाह्स्स्य—(१) भीतिकवादी विचानको की परम्परा इस देश में प्राचीन काल ते ही प्रचलित है। ये लोग वेशों में विस्वाद नहीं करते, इनकी नास्तिक, चार्वाक, लोगायांकि तथा बाह्स्मरथ आदि नामों से पुकारते हैं। वृहस्पति वार्वाकों के आपायं माने जाते हैं, इसलिए चार्वाकों की 'बाह्स्मरथ उपार्ष पड़ गयी है। ३० 'चार्वाक'

(२) बेदाङ्ग ज्योतिष का भाष्य और टिप्पणी सहित अर्थ करनेवाले एक बाह्स्सस्य का उल्लेख प्रो० रामदास गौड़ ने 'हिन्दुस्व' ग्रन्थ में किया है। पञ्चाङ्ग की रचना-विधि बाह्स्सस्य भाष्य से स्पष्ट हो जाती है।

**बाहंस्पस्पतन्त्र-**—यह एक मिश्र तन्त्र है।

बाह्स्यस्थ(नीति)झास्त्र—राजनीति भी परम्परामें कथित है कि सर्वप्रथम पितामह ने एक लाख पद्यो में दण्डनीति शास्त्र की रचना की । उसका संक्षिप्त संस्करण दस हजार पद्यों में विशालाक्ष ने किया। इसका भी संक्षिप्त रूप बाहु-दल्तक रिचत है, जो पीच हजार पद्यों का था। यह प्रस्थ भीष्म पितामह के समय में बाईस्परयशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध था। यह इस समय उपलब्ध नहीं है।

बाल कृष्ण— बाल्ज माध्यस्य के पुष्टिमार्ग में कृष्ण भा-बान की जपासना बार भाव में की जाती है, जो 'संबोधन उस्सानगृष्ठित' अर्थान् प्रशोदा मैंया की गोद और औरन में दुलरामें जाने बाले हैं। बाल कृष्ण की जनेकों शिशु-छोलाओं को भागववपुराण के द्याम स्कन्य में प्रस्तुत किया गया है। कृष्ण का यह रूप बहुत छोकप्रिय है। बालकृष्ण बास—पुरारंग, नीतिर्गय, व्याताव्यार जेसी छन्न उपनिचयों के शाकरभाष्य के उत्पर सरल आक्ष्मा के छेलाक। मैनायणी उपनियद पर भी उनकी रची हुई बीरि है।

बालकृष्ण भट्ट--वल्लभ सम्प्रदाय के प्रमुख प्रस्थकार और उपदेशक। इनका 'प्रमेयरत्नार्णव' नामक दार्शनिक ग्रन्थ बहुत मृत्यवान् है।

बालकृष्ण मिष्य---मानव श्रीत्वृत्र के एक भाष्यकार । बालकृष्णानव----छान्दोग्य तया केनोपनिषद् पर राक्कूराचार्य के भाष्य के ऊार लिखी गयी अनेकों टीकाओं तथा वृत्तियो मैं बालकृष्णानन्द की वृत्ति भी सम्मिलित हैं।

न बाल्क्रभागिक को हुए ते ने विभागित है । कुष्ण के प्रस्तुत रूप की उपासना में माता के बारसस्य का एक प्रकार का देशेकरण है । विविध प्रकार के कुष्णभक्ति सम्प्रदायों के बीच बाल गोगाल के प्रति भक्ति का उदय विशेष कर स्थियों में हुआ। बाल गोगाल की पूजा का मुक्बत गारे भारत में प्रसार है । भागवत पूराण में बाल गोगाल का चरिच विस्तार के साथ बणित है । सम्प्रवाय के रूप में इसका प्रचार सोलहबी धताब्दी में बस्लमा वार्ष और उनके अनुवायी शिष्णों द्वारा हुआ है। दे० 'बालक्रमा'

बालचिरित---प्राचीन नाटककार भास ने प्रयम झती वि० पू॰ में 'बालचिरित' नामक नाटक लिखा, जो कृष्ण के बाल जीवन का चित्रण करता है।

बालबोषिनी—यद्यपि आपदेव मीमांसक थे किन्तु उन्होंने सवानन्द कृत 'वेदान्तमार' पर बालबोषिनी नामक टीका लिखी है, जो नृसिंह मरस्वती कृत 'सुबोषिनी' और रामतीर्थ कृत 'बिडन्मनोरज्जिनी' की अपेजा अधिक उल्कुस्ट समझी जाती है। इस कृति से उनका अद्वैतवादी होना सिद्ध होता है। पूर्वमीमांसा के प्रौड विद्वान् होते हुए मी उनका अन्तरग भाव अद्वैतवादी रहा है।

बातवत — वह स्त्री या पुरुष, जिसने पूर्व जन्म में किसी बालक की हत्या की। जयसा समय होने पर भी रक्षा न की हो, वह नियस्तान रह जाता है। ऐसे निमस्पति व्यक्ति की बस्त्रीं सहित कृष्माण्ड, वृषोस्तर्ण तथा सुवर्ण का दान करना चाहिए। इस उत के अनुस्त्रान में सन्तान की प्राप्ति होती है। दे० पचपुराण, ३.५-१४ तथा ३१-३२।

बालाबी—बाल कृष्ण का छोकप्रिय नाम, जिनकी पूजा घन तथा उन्नति के देवता के रूप में बैष्णवो हारा, विशेष कर बांगको हारा की जाती है। बासिम (बरार) नामक स्थानपर इन बाजाजी का एक रमणीक मन्दिर है। उत्तर तथा परिचमी भारत के बांगकों में इनकी पूजा अधिक अच्छित है।

आन्ध्र प्रदेश के प्रसिद्ध देवता भगवान् वेकटेक्बर भी बास्त्राची या तिरुपति बालाजी कहे जाते हैं। तिरुपति का अर्थ श्रीपति है।

अञ्जतीकुमार हनुमानजी का एक लोकप्रिय स्थानीय नाम बालाजी है, जो राजस्थान के जयपुर जिले में बीदी-कुई से दक्षिण महँदीपुर की पहाड़ी में विराजमान है। इस बालाजी का स्थान लगन्कारी मिद्ध क्षेत्र माना जाता है।

**बालातन्त्र —**'आगमतस्यविकास' की तन्त्रमूची में उद्धृत एक तन्त्र ग्रन्थ ।

बाकेन्द्रकत अवबा बालेन्द्रहितीया कत — चंत्र पुकल दितीया को इस तत का अनुस्तान होता है। इसके अनुसार किसी नदी में सार्यकाल स्तान करना विहित्त है। दिवीया के कन्द्रसा के प्रतीक रूप एक बाल चन्द्रसा की आहुति बना-कर उसकी स्वेत पुत्रों, उत्तम मैंबेद तथा गन्त्रे के रस से बने पदायां से पुत्रा की जानी चाहिए। पुत्रनोपरान्त्र यती स्वयं भोजन सहुत्ता करें किन्तु उसे तेल में बने खाद पदार्थी को नहीं साना नहिए। एक वर्ष पर्यन्त यह उत जन्ता है। इसके आवरण से मनुष्य वरदान प्राप्त कर स्वर्ण प्राप्त कर लेता है।

बाष्करू उपनिवद्--- ऋस्बेद की एक उपनिषद्। बाष्करू श्रुति की कथा का सायणाचार्यने भी उल्लेख किया है। संप्रति क्षाप्येद की बावकल शासा का लोग हो नथा है।
उसी भी स्पृति इस बावकल उपनिषय में बनी हुई है।
उसने उपायथमा के सम्बन्ध में कहा जाता है कि इन्ह मेय का रूप बरकर कच्च के पुत्र मेथातिथि की स्वर्ग के गये। विश्वासिथ ने वेषम्प्यी इन्ह से पूछा कि तुम कीन हो? उन्होंने उत्तर दिवा, 'में विश्वेषम् हों हु पुत्रको तथ के समुख्यक मार्ग पर ले जाने के लिए मेंने यह काम किया है, तुम कोई आयंका मत करो।' यह सुक्च मेथातिथि निहस्त हों हो यह काम किया है, तुम कोई आयंका मत करो।' यह सुक्च मेथातिथि निहस्त हों गये। विद्यानों का मत है कि बाक्कल उपनिवद्य राजीन उपनिवद्यों में से हैं।

बारकरुशासा—वर्तमान समय में ऋ खेद की शाकल शासा के अन्तर्गत वींधिरीय उपयासा भी प्रचलित है। कुछ स्थानों पर बारकर शासा का भी उन्लेख मिलता है। अप्तय शासाओं से बारकर शासा में हतना अस्तर और भी है कि इसके आठवें मण्डल में आठ मन्त्र अधिक है। अनेक लोग हन्हें 'बालीस्वय मन्त्र' कहते हैं। भागदत प्राण (२२६ ५५) के अनुसार वाकलि द्वारा बालसिन्य शासा अस्य शासाओं से संस्कृतित की गामी थी।

बाहुस्तक — गीति विषयक एक प्राचीन पत्य, जो 'विधा-लाल (इन्ह) नीतिशास्त्र' का संक्षिप्त रूप और पांच हजार पत्नो का था। यह भीष्म पितामह के समय में 'बाहुंस्पर्य शास्त्र' के नाम में प्रसिद्ध था। दे० 'बाहुंस्पर्य'। बाहुस्तिय — इन्द्र का एक पर्याय।

बिहुर—कानपुर के समीप प्राय 'गन्छह मील उत्तर गंगातट पर अवस्थित एक तीर्फ, जिसका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्ष या बिहुर में गङ्काओं के कई थाट है जिनमें मुख्य ब्रह्माधाट है। यहाँ बहुत से मन्दिर हैं, जिनमें मुख्य मन्दिर बारुपोकेबबर महादेव का है। यहाँ प्रति वर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को मेला होता है। कुछ लोगों का मत हैं कि स्वायम्भव मनु की यहाँ राजधानी थी और ध्रुव का जनम यही हुआ था। अधिको द्वारा निवर्मिसत पूना के नानाएव धेषवा यहाँ तीर्थबास करते थे।

बिस्यु—(१) आद्य सृष्टि में चित् शक्ति की एक अवस्था, प्रथम नाद से बिन्द की उत्पत्ति होती हैं।

(२) देहस्थित आज्ञाचक या भुकुटो का मध्यवर्ती कल्पित स्थान । अष्टांग योग के अन्तर्गत व्यानप्रणाठी में मनोवृत्ति को यहाँ केन्द्रित किया जाता है । इस स्थान से शक्ति का उद्गम होता है । बिकार्स मारा-एक ऐसी मात्येची की कायना, वो बिस्की की तरह पहले सिक्कुडी रहकर सीके बढ़ती जाती हैं। कुछ मृतियाँ (बोर रिजाबण्ड मी) आकार-अकार में बढ़ती रहती हैं, जैसे वह पल्पर चित्ते 'बिकाई माता 'कहते हैं। काशी में स्थित तिलभाण्डेयर (तिलभाण्ड के स्वामी) चिवमूर्ति का दिन भर में तिल के दाने के बरावर बढ़ना माना जाता हैं

क्तिक — जरुमी और शकर का प्रिय एक पवित्र कुछ । इसके नीचे पूजा-पाठ करना पुच्चयायक होता है। शिवकी की अर्चना में बिल्वपत्र केलपत्र ) चढ़ाने का पहरूचपूर्ण स्थान है। उनको यह अति प्रिय है। पूजा के उपादामों में कम से कम बिल्वपत्र तथा गङ्गाजळ अवस्य होता है।

बिल्बिजरात्र वत-इस वत में ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त ज्येष्ठ की पूर्णिमा को सरसो मिले हुए जल से बिल्व वृक्ष को स्नान कराना चाहिए। तदनन्तर गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि से उसकी पूजा करनी चाहिए। एक वर्ष तक व्रतीको 'एकभक्त' पड़ति से आहारादि करना चाहिए। वर्ष के अन्त में बाँस की टोकरी में रेत या जौ, चावल, तिल इत्यादि भरकर उसके ऊपर भगवती उभर तथा शंकर की प्रतिमाओं की पुष्पादि से पूजा करनी चाहिए। बिल्व बक्ष को सम्बोधित करते हुए उन मन्त्रो का उच्चारण किया जाय जिनमें वैधव्य का अभाव, सम्पत्ति, स्वास्थ्य तथा पृत्रादि की प्राप्ति का उल्लेख हो । एक सहस्र बिल्ब-पत्रों से होम करने का विचान है। चौदी का बिल्बकुक्ष बनाकर उसमें सुवर्ण के फल लगाये जायें। उपवास रखते हुए त्रयोदशी से पूर्णिमा तक जागरण करने का विधान है। दूसरे दिन स्नान करके आचार्यका वस्त्राभूषणो से सम्मान किया जाय । १६,८ या ४ सपत्नीक ब्राह्मणो को भोजन करायाजाय। इस वत के आचरण से उमा, लक्ष्मी. असी सावित्री तथा सीता ने क्रमशः शिवः कृष्णः, इन्द्रः, ब्रह्मातथाराम को प्राप्त कियाथा।

सिस्वमञ्जर — विष्णुस्तामी सम्प्रदाय के एक अनस्य भक्तः संत । श्री कृष्ण एवं राषा के प्रार्थनापरक इनके संस्कृत कवितासंबह कृष्णकर्णामुलं नामक बन्य का भक्तमाञ्च में वडा सम्मान है। इन्हीं कविताओं के कारण विस्व-सङ्गल विरस्मपणीय हो गये। कुछ जनभूनियाँ काणीकट तथा इायनकोर के निकट स्थित प्रयाना सन्दिर से इनका ४४२ विस्तरभाषात-नुष्यत

संबन्ध स्थापित करती हैं। सम्मवतः इनका जीवनकाल पन्द्रहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध है।

क्षिण्यक्ष सत--यह बत आवण, बैशाल, माण अववा कार्तिक में प्रारम्भ किया जाता है। प्रति दिन तीन सहस् दिस्त की परिवर्ष एक छाल पूरी होने तक विवर्ष पर चढायो जायें। (स्त्री द्वारा स्वयं काती हुई बत्तियों जो चृत या तिल के तेल में बुबायों गयी हों, किसी ताझ पात्र में रसकर विवर्षों के मन्दिर में अपवा गञ्जातद पर अयवा गोशाला में अच्चिलत की जानी चाहिए। एक लास अपवा एक करोड बत्तियों बनायों जायें। ये समस्त बत्तियों यदि सम्मव हो तो एक ही दिन में प्रज्वालित की जा सक्ती है। किसी पूर्णमा की इसका उद्यागन करना चाहिए।) देल वर्षकृत्यदेशिका, १९८४०३।

बिरुवशाक्रापूजा—यह वृत आध्विन शुक्ल सप्तमी को किया जाताहै।

बिहारिकीदास—निनवार्क सम्प्रदावान्तर्गत संगीताचार्य हरि-दाल स्वामीजी के अनुगत एवं रिसिक्सक संत। ये वृत्वावन की लता-कुड़ों में बांकेतिहारीजी की बजलीला का चिनतत किया करते थे। संगीत की मपुर पराविक्यों के साथ भगवान् की उपालता करना इनकी विजेवता थी। इनकी रचनात्मक वाणी मुद्रित हो गयी है। सबहवी सताब्दी का उत्तरार्क इनका स्थितिकाल है। संगति इनका उपासनात्मक यमुनाकुक की एकान्त शान्त निकुंजों में उदियास्मान कहलाता है।

बिहारीसाल (चीचे)—जनगया के शेष्ट कवि और उच्च कीरि के काव्यक्रशाकार। इनका स्थितिकाल समझ्यी वताब्दी का उत्तरार है। ये कृष्ण के भक्त ये और दमकी शूनार रक्ष की रचना 'बिहारी सतसई' हिन्दी साहित्य में अपने खर्चगौरव के लिए अति प्रतिद्ध है। 'सतसई' के कई भाष्यकरों ने समूर्ण रचना का आध्यासिक बर्थ भी

बीज — जगत् का कारण, मूक्ष्मतम मूल तस्य । नाद, विन्दु तथा बीज सृष्टि के अगदि कारण है। दन्ही के डारा सारी अभिक्यितियाँ होती है। साधना के क्षेत्र में बीज, किसी देवता के मन्त्र के सारमूत केन्द्रीय अव्यवक्त के कहते हैं। प्रायः आगमभीक सन्त्रों का प्रयम अक्षर 'बीजासार' कहकाता है।

बीजक---महात्मा कवीरदास सिद्ध कोटि के संत कवि वे।

वं जनता को जो उपदेश देते ये से सादी लोकसाथा में गंय पद या भवन के रूप में होते थे, ताल-स्वर्त पर उनके विचार कविता के रूप में निकलते थे। उनमें ठैंचे कवित्व या साहित्यक्वण का जनाव है पर भाव गहरे बोर रहरूय-पूर्ण है। उनके सारभूत दार्शनिक विचार ऐसे हो भवानों में प्रकट हुए हैं। कबीर पटे-लिखे नहीं थे, एतर्थ इन रजनावों को उनके एक विषय ने १६२७ विच में 'बीजक' नामक संस्कृत के अन्तर्भत सक्लित किया। यह उनकी छोटी रचनावों का उपदेशास्त्रक प्रवर्ष है।

बीरताब—िशन या प्रस्तर देवताओं के प्रतीक हैं या उनको पुस्त शिक्त ते ज्याप रहते हैं, इस विकास के कारण अनेक रुकारों से पापाणलण्डों की पूजा देख पर में प्रकृतिक रही है। कई स्थानों में ऐसे शिकास्तम्म जकडी के खम्मों के रूप में बदले दिखाई देते हैं, जो लगातार तेल व चृत के प्रदान से काले पड़ गये हैं। इन्हीं में एक पत्यर-देव बीर-नाव हैं, जिनकी पूजा कई प्रदेशों में बागीर वर्ग के लोग पत्रुवों की रखा के लिए करते हैं। वास्तव में मह किसी यत्रुवा बरावा वीरजूना का विकतिस कर हैं।

बीरभान—साथ पत्य के प्रवर्तक एक सन्ता । इन्होंने स० १७-१५ वि० में यह पत्य चलाया । दिल्लो से दक्षिण और पूर्व की ओर अन्तर्वेद में साथ मत के लोग पाये जाते हैं। ककीर की तरह ये बीहरों और मान्यियो में उपदेश तते ये। इनके बारह आदेश महत्य के हैं, जिनमें साथों का स्वाचार प्रतिपादित होता हैं।

बोर्रसिह—सिक्ब लालसो के दो सुक्य विभाजन सहिज-धारो तथा खिंह शालाओं में हुए हैं। ये शालाएँ पुन क्रमवा क्ष तथा तीन उपयोषाओं में विभन्तः हुई है। खिह शाला की एक उपयोषां निर्मलं (सन्याधियों की याला) के प्रवर्तक बीर्रसिह से, जिन्होंने इसकी स्थापना १७४७ वि० में की थी।

कुष (सोमायन) — पञ्चितिया प्राह्मण के एक सन्दर्भ में उद्युत्त आजार्य, जो सोग के बराज ये। पौराणिक परम्परा के अनुसार जुष भी सोग (जन्द्र) के पुत्र ये। इनका विवाह मनु की पुत्री हरूला से हुआ। इन दोनों के पुत्र पुरूरवा हुए जिनसे ऐक (जन्द्र) यदा जला।

बुवकत - जब बुध सह विशासा नक्षत्र पर आये, ब्रती को एक सप्ताह तक 'एकभक्त' पद्धति से आहारादि करना चाहिए। बुध की प्रतिमा काँसे के पात्र में स्थापित करक श्वेत मालाओं तथा गन्थ-अक्षत आदि से उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजनीपरान्त उसे किसी बाह्यण को दे देना चाहिए। इस कताचरण से ब्रतो की बृद्धि तीव्र हो-कर शुद्ध ज्ञान प्राप्त करती है।

बुवाहसी — शुक्क पक्ष में बुधवार के विन अच्टमी पडने पर यह वर किया जाता है। एकमक पद्मित से आहार करते हुए जकपूर्ण बाठ ककत्र , जिनमें सुवर्ण पडा हो, कमछः बाठ अच्टमियों को भिम्म-भिम्म प्रकार के खादा प्राची के साथ दान में दे देने चाहिए। वर्ष के अन्त में बुध की सुवर्णप्रतिमा दान में दो जाय। इस बत में प्रत्येक कष्टमी के दित ऐक पुरुद्धा तथा मिथि एवं उसकी पृत्री उमिका की कमाएँ मुनी जाती हैं।

बुद्ध — बीद धर्म के प्रवर्तक तपस्वी महारमा । इनका कम्म हिमालयराई के शावस जनपद (लुम्बिनीवन) में ५६३ ई० पूर हुआ था। शावसों को राजबानों किंपलवस्तु थी। इनके रिता बुद्धोदन शावस्यों के गणमुख्य थे। इनकी माता का नाम माथा देवी था। इनका जन्मनाम सिद्धार्थ था। इनका पालन-पोषण, शिक्षा-बीहा बहुत उच्च कोटि की हुई। बाल्यावस्था से ही ये जिनतनशील थे, ससार के दुस से विकल हो उठते थे। जीवन की चार घटनाओं का इनके जगर गहरा प्रभाष पड़ा।

एक बार इन्होने किसी अध्यन्त बृद्ध व्यक्ति को देखा, जो बृद्धावस्था के कारण झुक गया था और लाठी के सहारे चल रहा था। पूछा कौन है ? उत्तर मिला वृद्ध, जो मुन्दर बालक और बलिष्ठ जवान था, किन्तु बुढ़ापे से क्षीण और विकृत हां गया है। इसके पश्चात् एक रुग्ण व्यक्ति मिला जो पीडासे कराह रहाथा। पूछा कौन है<sup>?</sup> उत्तर मिला रोगी, जो कुछ ही क्षण पहले स्वस्य और सुखीया। -तदनन्तर सिद्धार्थ ने मृतक को अर्थीपर लाते हुए देखा। पूछा कौन है <sup>?</sup> उत्तर मिला मृतक, जो कुछ समय पहले जीवित और बिलास में मन्न था। अन्त में उन्हें एक गैरिक वस्त्र धारण किये हुए पुरुष मिला, जिसके चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही यी और चिन्ताका सर्वथा अभाव था। पूछा कौन है? उत्तर मिला सन्यासी, जो संसार के सभी बन्धनों को छोड़कर परिवाजक हो गया है। त्याग और सन्यास की भावना सिद्धार्थके मन पर अपना प्रभाव गहराई तक डाल गयी।

धुद्धीयन ने सिद्धार्थ का विवाह रामजनपद (कीलिय गण) की राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया। उन की पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई, उसका नाम राहुल रसकर उन्होंने कहा, 'जीवनम्यंसला की एक कड़ी आज और गड़ी गयी।'

एक दिन रात को माया और राहुळ को सीते छोड़कर सिद्धार्थ कपिलवस्तु से बाहर निकळ गये। इस
पटना को 'महाभिनिककमप' कहते हैं। ज्ञान'और शास्ति
की लोज में विद्धार्थ बहुत से विद्धानों और पिछती से मिळे
किन्तु उनको सन्तीय नहीं हुआ। आश्रमो, ल्प्रोबनों में
पूमते हुए वे बया के पास उक्बेण नामक बन में आकर
पोर तपस्या करने जने और उन्होंने प्रतिक्षा की किया
वोत नान प्राप्त कर्मेंगा, नहीं तो शरीर का त्याप कर
दूर्या। छ वर्ष को कठिन तपस्या के परधात् उन्हें अनुभव हुआ कि शरीर को कन्ट देने से प्ररोर के साथ बृद्धि भी
वीण हो गयी और ज्ञान और हुर हुट गया। अत.
निक्य किया कि मध्यम मार्य का अनुसरण करना हो
जिल्त है।

एक दिन वेधियुक्त के नीचे बैठकर अनु वे चिन्तन कर रहे थे, उन्हें जीवन और सहार के सम्बन्ध में सम्बन्ध कर रहे थे, उन्हें जीवन और सहार के सम्बन्ध में सम्बन्ध का प्राप्त हुता प्रशास हुता । इस पटना को 'सम्बन्धि' कहते हैं। इसी समय से सिद्धार्थ बृद्ध (जिसकी वृद्धि जागृत हो गयी हो) कहन्याये। अन्त में उन्होंने निक्य किया कि में अपने जान को दु वी संसार कर पूर्वेच कर उसे मुक्त कर्येया। वोषयाया में चलकर वे काशी के पास ऋषिपत्तन मुमदाव (सारनाय) में पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने पञ्चवर्णीय पूर्व- शिव्यों को अपने पर्म का उपरेश अपन बार रिया। इस परना के 'स्वान्धकायदान' कहते हैं।

बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा, ''दो अधियों का त्याग करना चाहिए। एक तो निकाम का, जो मनुष्य को पशु बना देता है और दूसरे कायनकेश का, जिससे बृद्धि सीण हो जाती है। मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।'' इसके पत्थात् उन्होंने उन चार सध्यों का उपदेश किया, जिनको 'चनारि आर्थ सध्यानि' कहते हैं। उन्होंने कहा, ''दुल प्रथम सध्य है। जम्म दुल्ल है। जरा दुल है। रोग दुल है। मृत्यु दुल है। जिस का वियोग दुल है। अप्रिय का संयोग दुल है। आर्थ । समुद्ध दूसरा सख्य है। दुल्ल का कारण है नृज्या। नृज्या और वासना से

ही सब दुःख उत्पन्न होते हैं। निरोध तीसरा सत्य है। समुदय अर्थात् दुःख के कारण तृष्णा का निरोध हो सकता है। जो स्थिति कारण से उत्पन्न होती है उसके कारण को हटाने से वह समाप्त हो जाती है। निरोध का ही नाम निर्वाण अर्थात् सम्पूर्ण वासना का क्षय है। निरोधगामिनी प्रतिपदा चौथा सत्य है। अर्थात् निरोध प्राप्त कराने वाला एक मार्ग है। वह है अच्टाङ्क मार्ग अथवा मध्यमा प्रतिपदा ।" महात्मा बुद्ध प्रथम धर्मप्रवर्तक वे, जिन्होने धर्म प्रचार के लिए संघका संघटन किया। सारनाथ में प्रथम संध बना। बुद्ध ने आदेश दिया, ''भिक्तुओ ! बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय, देव, मनुष्य और सभी प्राणियों के हित के लिए उस धर्मका प्रचार करो जो आदि मङ्गल है, मध्य मङ्गल है और अन्त मङ्गल है।'' अस्सी वर्षकी अवस्था तक अपने धर्मका विभिन्न प्रदेशों में प्रचार करते हुए कुशीनगर में वे दो शालवृक्षों के बीच अपनी जोवनलीला समाप्त कर निर्वाण को प्राप्त हो गये। इस घटना को 'महापरिनिर्वाण' कहते हैं।

यद्यपि बुद्धदेव निरोध्वरवादी थे और बेदो के प्रामाण्य में विकास नहीं करते थे, पर उनके व्यक्तिराल का नैतिक प्रभाव भारतीय इतिहास पर हुल्वापी जा । जीवदया और करणा को ने सजीव मूर्ति थे। आस्तिक परम्परावादी हिन्दुओं ने उनको विक्णु का जीवसंग्रही अवतार माना और भगवान के रूप में उनकी पूजा को । पुराणों में जो अवतारों की सूचियाँ हैं उनमें बुद्ध भगवान को गणना है। वर्तमान हिन्दू पर्म बुद्ध के सिद्धान्तों से प्रभावित है। हिन्दू पुराणों में बुद्ध भगवान को कथा अव्य

दी हुई है। दे० 'अवतार' तथा 'बुद्धावतार'।

बुद्धकामध्योतस्य —वैशाल तुम्कर पक्ष मे जब चन्द्र पुष्प नशन पर हो, उस समय बुद की प्रतिमा सामय मुनि डारा किंदित मन्त्रों का पाठ करते हुए स्वाधित करती बाहिए। लगातार तीन दिन उनकी पूजा करते हुए निर्मनों को नैवैद्यादि मेंट करना चाहिए। दे० नीष्टमत पुराण, प्०६६-६७, स्लोक ८०९-८१६, बहाँ बुद्ध को विष्णु का बस्तार स्तलाया गया है।

बुद्धदावशी---श्रावण शुक्ल द्वादशी को इस ब्रद का अनुष्ठान होता है। इस तिथि को भगवान् बुद्ध की प्रतिमा का गन्य-अन्नतादि से पूजन करते हुए उनकी उपासना करनी चाहिए। महाराज चुद्रोबन ने इस बत को किया था, अतएक भगवान् विष्णु ने स्वयं उनके यहाँ जन्म लिया। वेट क्टरवक्त्यतर, ३११-३३२; हेमादि, १.१०३७-१०३८; क्टरवरत्नाकर, २४७-२४८।

बुद्धावसार---विष्णु भगवान् का नवम अवतार । इस संबन्ध में भागवत, विष्णु आदि अनेक पुराणों में वर्णन आता है। विष्णु और अग्निपुराण के अनुसार देवताओं की रक्षा के लिए भगवान् माया-मोह स्वरूपी बुद्धावतार में शुद्धोदन राजा के पुत्र हुए । उन्होंने इस रूप में आ कर देवताओं को पराजित करने वाले असुरो को माया से विमोहित कर वेदमार्गसे च्युत करने का उपदेश देना आरम्भ किया। माया-मोहाबतारी भगवान बुद्ध ने नर्मदा नदी के तट पर जाकर दिगम्बर, मुण्डित सिर आदि द्वारा विचित्र रूप बालें संन्यासी वेश में असुरो के समक्ष कहा ''आप लोग यह क्या कर रहे हैं <sup>?</sup> इसके करने से क्या होगा <sup>?</sup> यदि आपको मुक्ति (निर्वाण) की ही कामना है तो व्यर्थ में इतनी पशुहिंसा के यज्ञ-यागादि क्यो करते हैं ? निरर्थक कर्मकरने से आप कुछ भी फल प्राप्त नहीं कर सकते। यह जगत् विज्ञानमय और निराधार है। इसके मूल में ईश्वरादि कुछ नही है। यह केवल भ्रम मात्र है, जिससे मोहित होकर जीव संसार में भ्रमित होता रहता है।" ऐसे मोहक चारु वचनों द्वारा बुद्ध ने समस्त असुरो को पथभ्रष्टकर विया। इस प्रकार बुद्धावतार के प्रसंग में विष्णुपुराण ने आधिदैविक कारण प्रस्तुत किया है।

इसी प्रकार कुछ आध्यात्मिक कारण भी बुद्धावतार से सम्बन्ध रखते हैं। बुद्ध के प्रकारय के पूर्व देश गर में हिंसा का प्राक्ष्य था। बैंदिक यज और ईस्वर के नाम के मध्यम से नर, पत्तु आदि विभिन्न जीवों की बिल्यों दी जाती भी और लोग अन्यपरम्परण इस कार्य को ईस्वर को उपासना का रूप प्रदान करने लगे थे। इस प्रकार के अयकर समय में बुद्ध को ईस्वर और यज के नाम पर्टिय जाने वाले जीवहत्या रूपी दुष्कमं के अन्त के निष्ठ ईस्वर और वेद का सण्डन करना पड़ा।

जिस प्रकार विष का उपचार विष द्वारा ही किया जाता है, उसो प्रकार महात्मा बुद्ध ने भी हिंसा-पापरूपी विष का शमन नास्तिकतारूपी विष से किया। इस प्रयोग वृद्ध-वृद्ध ४४५

से तात्कालिक धर्मरला हुई एवं ज्ञानमूलक बौद्धधर्मीय-देश द्वारा जीवों की हिंसा से निवृत्ति अवश्य हो गयी।

भगवान् बुद्ध के सम्बन्ध में अनेक ग्रन्थ प्राप्त होते हैं, जिनमें विस्तार से इनका जीवन चरित्र वर्णित है। इन ग्रन्थों का संस्कृत में निर्माण अधिकाश भारत में हुआ, किन्तु विदेशों में अनेक भाषाओं में इनकी जीवनी लिखी गयी, जैसे चीनी, तिब्बती, जापानी आदि में। इसके साथ ही भगवान बुद्ध के अनेक जन्मों की कया भी कल्प-कल्पान्तरों के नामपूर्वक उपलब्ध होती है। इस प्रकार अनेक कल्यों में कई योनियों में भ्रमण करने के पश्चात् भगवान् बुद्ध माया देवी के गर्भसे (वर्त्तमान गोरखपुर के पास ) नेपाल की तराई के कपिलबस्तु नामक नगर में उत्पन्न हुए थे। भगवान् बुद्ध जीवन भर भ्रमण करते हुए अपने परम पावन उपदेशपीयूष द्वारा राजा से रंक तक सभी प्रकार के मनुष्यों का उपकार करते रहे। उनके उपदेश सरल और आचारपरक थे। उन्होंने संसार के सम्बन्ध में चार आर्य सत्य निर्धारित किये थे। उन्होने बताया कि ससार में दुःख ही दुःख हैं। सासारिक दुःयों के कुछ कारण भी है। इन कारणों को दूर कियाजा सकता है। दुल के निरोध का उपाय भी उन्होंने बताया। उनके मत मे दुखनिरोध ही निर्वाण है। अतिवाद दुःख का कारण है, अतएब मध्यम मार्ग हो सेव्य है। इसके साथ ही उन्होंने अष्टाग मार्गतथा दस शीलो काभी प्रचार किया।

महातमा बुद्ध ने यदापि वर्णाध्यम धर्म की उपेक्षा कर डालो और धार्मिक बारिकला के मय से उन्होंने अपियंद गृहस्यों का निरादर किया, किन्तु उनका उपदेश उस समय के फिए जनत्-दितकारी था यह यदाय है। इस समय भी पृथ्वी पर करोडों जोग इस धर्म की मानते है। इंद्रिय—कहित के विकास का प्रथम चरण महत्त तत्व है। इसमें बुद्धि, अहकार और मनस् तीनों निहित्त है। महत्त् पार्यभोम है। इसी का मनीविकास रूप बुद्धि है। किन्तु बुद्धि आच्छारिसक चेतना अथवा झान नहीं, चैतन्य आस्मा का गुण माना गदा है। अहकार, मन और इन्द्रियों बुद्धि के लिए काय करती हैं। बुद्धि सीधे आराम के लिए कार्य करती है। बुद्धि के मुख्य कार्य निदय और निर्धारण है। इसका उदय सन्व गुण की प्रधानता से होता है। इसके मौजिक गुण है—चर्म, झान, बेराम्य और ऐस्वर्य । अब इसमें बिक्कृति उत्तरम्र होती है तो इसके गुण उन्नट कर अवर्म, बज्ञान, आस्ति, और दैन्य हो जाते है। स्मृति और संस्कार बुढि में स्थित होते हैं। अतः सामिक साम-नाओं में बुढि की पविषता पर बहुत वन्न दिया गया है।

षुविष्णव—निवार की एक दार्शनिक पद्धति, जो अगत् की सास्तिकता को समझने में बुद्धि को सबसे अधिक महस्व देती है। यह प्रत्यक्ष को तो मानती ही है, अनुमान और उपमान का स्वय्ट दिरोप नहीं करती, परस्तु हवड़ और ऐतिह्य का प्रत्याख्यान करती है। साथ ही यह कोई अश्रीकिक अववा पारामार्थिक सत्ता अथवा मृत्य नहीं मानती। भारत में इसके मूळ प्रवर्गक चार्वाक, बौढ और जैन न्यूनाविक मात्रा में वें । वास्तव में, भारत में वस्तु अन्वेवण की सो परम्पराएँ धीं: (१) निगम (अनुभूति-वादी) और (२) आगम (वर्क, युक्ति और वृद्धिवादी) प्रवतः दोनों में सम्बच्य था, किन्नु मनवादियों ने एक स्वतन्त्र 'वृद्धिवाद' कड़ा कर दिया।

मुद्रध्यवास्त्रियत—पैत्र मास की पूर्णिमा के उपरान्त इस ब्रत का आपरण किया जाता चाहिए। एक माम तक यह जलता है। इसमें मृष्टि मम्पवान् की पूजा की जाती है। इसमें सरमों से प्रति दिव हवन होता है। विमयुर्ध युक्त सावप दावां से बाह्यणगोजन कराया जाता है। वैशासी पूर्णिमा को सुवर्ण का दान विहित है। इससे शुद्ध बुद्धि

बूढ़े अमरनाथ—कामीर के पूँछ नगर से नौदह मील दूर ऊँची पहाँदियों से पिरा यह मीन्दर है। पूरा मीन्दर एक ही बवेत गल्यर का बना हुआ है। जम्मू से पूँछ के लिए मोटर दसों नलती है। कहा जाता है कि सही प्राचीन अमरनाय ती र्यस्थान है। पहले लोग यही यात्रा करते आते ये। यही पुलस्ता नदी है, जिसके तट पर महाँच पुलस्त्य का आपम था। दूसरे अमरनाथ उम समय बरफ के कारण असम्य थे। मार्ग का मुधार होने पर इनकी यात्रा बाद में मुल्ल हुई है।

वृक् — ऋष्वेद (६४५,३१-३३) में बृबूका उल्लेख सहस्य-वाता, उदार दाता तथा पणियों के मिरमौर के रूप में हुआ है। बाह्वायन श्रीत सूत्र (१६.११,११) के अनुसार भारद्वाज ने नृबु तक्षा तथा अस्तोक सारक्षा के दान प्राप्त किया। प्रत्येत हीता है, यह कोई पीण या, यथित ऋषेत्र मैं इतका वर्णन ऐसे रूप में दुवा है बिसते पिण के सभी गुर्भों को त्याग दिया हो। यदि ऐसा है तो पीण का आध्य सद्भावपूर्ण अ्यापारी तथा बृबु 'एक विषक् राजकुमार हो सकता है। वेबर के अनुसार इस नाम का सम्बन्ध बेबीलॉन से हैं। हो सकता है, वृबु के बंदाजों ने वहाँ आकर जपना उपनिवंश क्षाया हो।

## **बृहम्बाबाल उपनिषद्**—एक परवर्ती उपनिषद् ।

बृह्ब्ब्तैतमीयतम्ब-"बागमतस्विकास' में उद्युत तन्त्रो की तालिका में बृह्यू गौर्याय तन्त्र भी उल्लिखत हैं। बृह्वती---प्रभाकर रिचत कर्ममीगासा विययक एक प्रस्य, वो शवररसामें अभाध्य की व्यवस्था है। विशेष विवरण के लिए दें० 'प्रभाकर'।

बृहस्त्योवत — मार्गशीवं मास की प्रतिगदा बृहत्तरा कहुलाती है, उस दिन यह वत आराम्भ होता है। इसके विव देवता है। यह एक वर्ष से मोलह वर्ष तक चलता है। इसते समस्त पाग, काह्यणहत्या का पाग भी दूर हो जाता है। बृहस्त्वहिता — महान् ज्योतिर्विद् वराहीमहिर-विरोचत ज्योत्तिव विवय का अति प्रसिद्ध सन्य। विकल्प व्योतिवर्ष के सहिता अद्य में विविध सांस्तिक क्ल्युवों का प्रतिच मार्तिय वर्षामिकान, मृतिसास्त तथा पामिक स्वापस्य पर काफी प्रकार का एक आक्तस्यन्य है, जिससे भारतीय वर्षामिकान, मृतिसास्त तथा पामिक स्वापस्य पर काफी प्रकार वटता है। वराहिमहिर का समय सन्वर्भ-

सृह्वारप्यक — जुक्त यजुक्त का आरण्यक प्रन्त, जो गतपव ब्राह्मण (१९ १-३) के समान है। दे॰ 'आरण्यक'। सृह्वारप्यक्रसाविकसार — आजार्च छाङ्कर त्रीवत बृह्वारप्यक उपनिषद् के भाष्य पर सुरेक्तराचार्य ने वार्तिक नामक ब्राह्मा किसी हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में उसका क्लोकबढ़ संजित सार है। इसके रचिता गायवाचार्य अववा विधा-रप्य स्वासी हैं।

बृहवारम्थकोषिनवद् — मुख्य उपनिषदों में दसवी उपनिषद्। बृहदारम्थक तथा छान्दोग्य प्राचीन उपनिषदों में सर्वाधिक महत्त्व की है, इन्ही दोनों में मुख्य दार्शनिक विचार सर्व-प्रथम स्पष्ट रूप से विकसित दृष्टिगोचर होने हैं।

बृहदुक्य-ऋग्वेद (५ १९ ३) में अस्पष्ट रूप से कथिक एक

पुरोहित का नाम । ऋ० के दो मन्त्रों (१०.५४,६; ५६, ७) में इन्हें ऋषि कहा गया है। ये ऐतरस बा० (८.२३) में दुर्मुल पाछाल के अभिषेककत्ती तथा शत० बा० (१३.२,२,४४) में बामदेव के पुत्र कहे गये हैं। पछाचिछ बा० (१४.९,३७,३८) में ये बामनेय (बामनी के बंशक) के रूप में विषाद है।

बृह्युगिरि —पञ्चर्षिय ब्राह्मण (८.१,४) में कथित बृह्युगिरि उन तीन यतियों में एक हैं जो इन्द्र द्वारा वध के बाद भी जीवित हो गये थे। उनका एक साममन्त्र भी उसी ब्राह्मण में उद्धुत है (१३.४,१५-१७)।

बृह्व्योरीक्वर — भार कृष्ण तृतीया को बन्द्रोदय के समय यह यत किया जाता है और केवक महिलाजों के लिए हैं। दोरली नामक वृक्ष मूल ममेत लाकर बालू को बेदी पर स्वापित करना चाहिए। चन्द्र उदित हुआ देवकर महिला वर्ती स्नान करें। कल्का में बक्त की पूजा कर भगवती गौरी की बिभिन्न उपचारों से पूजा करें। गौरी के नाम से एक धाना गले में लगेट लेना चाहिए। पांच वर्ष तक यह कम चलता हैं। काशी के आसाम यह तत 'कज्जलो तृतीयां के नाम से मनाया जाता है।

बहुद्देशता—क्रायेव से संबन्धित एए प्रान्त, जिससे वैदिक आक्ष्यान एवं माहात्म्य विस्तार से लिखे गये हैं। यह गौनकरिषत बताया जाता है जो क्लोकरब हैं। इसकी प्राचीनता सर्वमान्य है। इसका उद्येश्य यह है कि प्रयक्ते क्ट्या के देवता का निर्देश किया जात, किन्तु प्रत्यकार ने से स्पष्ट करते हुए देवता सान्वन्यी एक विचित्र आक्ष्यान भी देविया है। विश्वास किया जाता है कि यह प्रत्य निरुक्त के बाद बना है। कुछ कोंग कहते हैं कि यह शीनक साज्यति किसी अप्य ध्यक्ति को रचना है। इसमें भागूर्त, आस्थ-लायन, बलभी बाह्यण तथा निदानभूत का नाम भी मिकता है। नुक्ट्येवता प्रत्य शाकल शाक्षा के आधार पर नहीं बना है। इसमें शाकल शाक्षा के नाम कई बार आया है।

**बृहद्धर्म उपपुराण**---यह उन्तीस उपपुराणों में एक है।

जूर्व्य⊒संहिता—एक वैष्णव आगम ग्रन्थ, जो तमिल देश में रिजित माना जाता है। यह भी सम्भव है कि इसकी रचना उत्तर में हुई हो तथा इसमें दक्षिणात्यों द्वारा प्रलेप हुआ हो। इसमें महात्मा धठकोप तथा रामानुज स्वामी का उल्लेख ईश्वरसंहिता के सद्धा है तथा द्वविड देश को वैष्णव मक्तों की भूमि कहा गया है।

बृ**हद्वयु**—वंश बाह्मण में उल्लिखित एक आचार्यका नाम । बृहद्**यामक तन्त्र**—'आगमतत्त्वविकास' में उद्भृत तन्त्र-सूची में इसका नाम बासठवें क्रम पर आता है।

ब्हुंस्नारबीय पुराज— अन्तीस उपपुराणों में परिगणित। सम्भवतः नारबीय महापुराण का यह परिशिष्ट है परस्पु आकार में बहुत विस्तुत है।

बृहस्पति—(१) वैदिक ग्रन्थों में ठल्लिबित एक देवता। कुछ पिंद्वानों का दिवार है कि यह नाम एक ग्रह (बृहस्पति) का बोचक है, परन्तु इसके रिएए पर्याप्त प्रमाण नहीं है। पुराणों के अनुसार बृहस्पति देवताओं के गुरु और कम्प्रास्मिदयादिवारद ऋषि कड़े जाते हैं।

- (२) चार्वाक दर्शन के प्रणेता बृहस्पति का नाम भी उल्लेखनीय है। उनके मतानुसार "न स्वर्ग है न अपवर्ग प्रवृह्मपति को सम्बन्ध रखनेवाला आरमा भी नहीं है। बृहस्पति कोकायत (नास्तिक) दर्शन के पूर्वीचार्य समझे जाते हैं और अवस्य ही महाभारत से पहले के हैं।
- (३) बृहस्पति एक अर्थशास्त्रकार और स्मृतिकार भी हुए हैं। इनके ग्रन्थ खण्डित आकार में ग्रन्थान्तरों के उद्धरणों में ही पाये आते हैं।

बृहस्पतिसब — एक यज्ञ का नाम । तित्तरीय जाह्यण (२ ७, १,२) के अनुसार हमके अनुष्ठान द्वारा कोई भी व्यक्ति क्षेत्रस्तर पर प्राप्त कर नकता था। आदकणायन शीत- तृत (२ ९,५) के अनुसार पुरोहित इन यज्ञ को आवर्षय के पश्चात् करता या और राजा बाजपेय के पश्चात् करता या और राजा बाजपेय के पश्चात् राज-तृत्व यज्ञ करता था। धानपब जाह्यण (५ २,१,१९) में कृहस्पतिसब को वाजपेय कहा मया है, किन्तु यह एकता प्राचीन नहीं जान पहली।

सृहस्पतिस्पृति — समंतास्त्री में बृहस्पतिस्पृति का बडा महत्त्रपुणं स्थान है। याज्ञवत्यस्पृति (१.४-५) में स्मृति-कारों की जो मुनी दी गयी है उसमें बृहस्पति की गणना है। किन्तु पूर्णं स्मृति अब कही उपकथ्य नहीं होती। बुकर ने अपरार्क के निवस्थ से बृहस्पति के ८४ स्त्रोको का संस्कृ कर हसका बांन भाषान्तर प्रसाधित कराया पा (निप्पतिक, १८७९)। बांन आजी ने कर्र होतों से बृहस्पति के ५१ स्त्रोकों का सकलन किया और हसती अंग्रेजी भाषान्तर 'सेक्रेड बुक्स बॉफ दिईस्टसीरीज' (सं०३३) में प्रकाशित किया था।

बृहस्पति मनुस्मृति का पीनाठ रूप से अनुसरण करते हैं, किन्तु किरियर स्थानों पर मनु के विधिक नियमों की पूर्तित स्वतात की रुपारिक क्या के बुहस्पतिस्मृति मनु और धाम्रवस्था भी परवर्ती है। यहि या तो नारवस्मृति की समकालीन अथवा निकट परवर्ती है। इस या तो नारवस्मृति की समकालीन अथवा निकट परवर्ती है। इसको दो विश्वेषदागर्दे हैं। एक तो उह कि इसमें पन वीर हिंसामुक दी (वीवानों और फीजदारी) विवादों का स्पष्ट भेद किया गया है

द्विपदो व्यवहारक्त धनहिंसासमुद्भदः । द्विसप्तवार्थमूलक्त्व हिंसामुलक्त्वतुर्विधः ॥

(जीमृतवाहन की व्यवहारमातृका में उद्भुत) दूसरे, बृहस्पति ने इस बात पर जार दिया है कि बाद का निर्णय केवल शास्त्र के लिखित नियमी के आधार पर न करके युक्ति और औचित्य के ऊपर करना चाहिए

केवल शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यो हि निर्णय । युक्तिहीने विचार सु धर्महानिः प्रजायते ॥ चौरोऽचौरो साध्यक्षापु जायते व्यवहारतः । युक्तिं विना विचारण माण्डव्यश्चौरता गत ।

( याक्ष०, २.१ पर अपरार्कद्वारा उद्धृत ) जिन विषयो पर बृहस्पति के उद्धरण पाये जाते है उनकी सुची निम्माद्भित है :

- (क) बाद (मुकदमे) के चत्र्याद
- (ख) प्रमाण (चार प्रकार के —तीन मानवीय : लिखित,
- भुक्तितथा साक्षीऔर एक दिव्य ) १ लिखित (दस प्रकार के)
  - २ भृक्ति (अधिकार—भोग)
  - ३. साक्षी (बारह प्रकार के)
  - ४ दिव्य (नी प्रकार का)
- (ग) विवादस्थान (अठारह)---

ऋणादान, निशंप, अस्वामिनिकम, सम्ब्रूय-समुत्वान, दताप्रदानिक, अन्युपेत्यायुष्ट्रमा, वेतनस्य अनपाफर्म, स्वामिपाजिवनाद, सिव्द्वत्यिक्तम, विकासास्प्रधान, सोमिविवाद, पारुव्य (दा प्रकार का), साहस (तीन प्रकार का), स्वास्प्रह्म, स्वो-पुन्धमं, विभाग, सूतसमाङ्क्य और प्रकीप्त (नृपायम् व्यवदार )।

केब्रूर — कर्नीटक प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ । पुराने मेंसूर राज्य में बेळूर का विशिष्ट स्थान है। चेळकेश्व मन्दिर यहाँ का मुख्य धातास्थल है। राजा विष्णुवर्धन होयसल ने इसकी प्रतिका की थी। यहाँ बहुन में प्राचीन मन्दिर है। इसका प्रतान नाम नेलगुर है।

बोबगाया (बुडगया) — अन्तरराष्ट्रीय स्थानि का बौढ-तीर्थ। पियुतीयं गया से यह सान मील दूर है। यहाँ बुढ समवान का विशाल कलापूर्ण मन्दिर है। पीछे पर्स्य का बबुतरा है जिसे बौढ सिद्दामन कहते हैं। इसी स्थान पर बैठकर गौतम नुद्ध ने तपस्या को थी। यहीं बोषिनुका (यीपल) के गोर्थ उन्हें जान (बबोषि) प्राप्त हुआ या इमिन्सर यह 'योधमाया' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह बौढों के उन चार प्रसिद्ध और पिबर तीर्थों में हैं जिनका मध्यस्य भगवान बुढ के जीवन से हैं। बहुसंस्थक बौढ यात्री यहीं आते हैं। सनातनी हिन्दू यहाँ भी अपने पितरों को, विशेष कर भगवान बुढ को पिण्डदान

बोबायन — उनुबंद सम्बन्धी वीषायनश्रीतमूत्र के रविषता सम्भवत बोबायन थे। प्रसिद्ध वेदान्ताचार्य के रूप में भी इनकी स्थाति अधिक है। जनस्त्रित है कि 'ब्रह्मपूत्र' पर बोबायन की रची एक वृत्ति थी जिसके बचनो का आवार्य रामानुक ने अपने भाष्य में उद्धरण विद्या है। अर्मन पिष्ठत याकोबी का मत है कि बोबायन ने 'मोमासा-मूत्र' पर भी वृत्ति जिल्ली थी। 'प्रश्लब्रह्मर' नामक सन्य से भी यह बात निद्ध होती है और अतीत होता है कि बोबायननिर्मित 'बंदातन्तवृत्ति' का नाम 'कुतकोत' दें या। कहा जाता है कि रामानुक स्वामी के समय उसकी प्रति-जिप एक मात्र करसीर में उपलब्ध बी और बहां से आवार्य उसके कूरेश शिष्ण की सहायता से नज्डस्थ क्य

बोबायनवृत्ति--दे० 'बोधायन ।'

बोषार्यात्मनिर्वेद---भट्टोजि दोक्षित के समकालीन सदाशिव दीक्षित रचित एक अध्यात्मवादो ग्रन्थ ।

बीड बर्जन —बीड दर्जन की ज्ञानमीमाशा 'आयम' अर्थात् तक अथवा युक्ति के आधार पर निकाले गये निष्कार्यों पर अवलम्बित है, इसमें 'निगम' का महत्त्व नहीं है। इस दर्जन का केन्द्रबिम्दु हैं 'प्रतीत्य समुत्याद' (कार्यकारण-

सम्बन्ध ) का सिद्धान्त, जिसके अनुसार कार्य-कारण-श्रृंखला से ससार के सारे इ:स उत्पन्न होते हैं और कारणों को हटा देने से कार्य अपने आप बन्द हो जाता है। इसकी तत्त्वमीमासा के अनुसार संसार में कोई वस्तू नित्य नहीं हैं; सभी क्षणिक हैं। इस सिद्धान्त को खणिक-वादकहने हैं। कोई स्थायी सत्तान होकर परिवर्तन-सन्तान ही भ्रम से स्थायी दिखाई पडता है। बीद अनी-श्वरवाद और अनात्मवाद के सिद्धान्त इसी से उत्पन्न होते है। बौद्ध अनीश्वरवाद के अनुसार विश्व के मुख में बह्म अथवा ईश्वर नाम की कोई सत्ता नही है। विश्व प्रवहमान परिवर्तन है; इसका कोई कर्ता नहीं। ब्रह्म अथवा ईव्वर की खोज करना ऐसा ही है जैसे आकाश में ऐसी सुन्दरी तक पहुँचने के लिए सीढी लगाना जो वहाँ नहीं है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के भीतर आत्मा की खोज भी व्यर्थ है। मनुष्य का व्यक्तित्व पाँच 'स्कन्धों' का संघात नात्र है, उसके भीतर कोई स्थायी आत्मा नहीं है। जिस प्रकार किसी गाडी के कल-पूजों को अलग-अलग कर देने के बाद उसके भीतर कोई स्थायी तत्त्व नहीं मिलता, उसी प्रकार स्कन्धों के विष्ले-षण के बाद उनके भीतर कोई स्थायी तत्त्व नही मिलता।

अनात्मवाद का प्रतिपादन करते हुए भी बौद्ध दर्शन कर्स, पनर्जन्म और निर्वाण मानता है। परन्त प्रश्न यह है कि जब कोई स्थायी आत्मतत्त्व नहीं है तो कर्म के सिद्धान्त से किसका नियन्त्रण होता है ? कौन पुनर्जन्म धारण करता है ? और कौन निर्वाण प्राप्त करता है ? बौद्ध धर्म में इसका ममाधान यह है--- "मृत्यु के उपरान्त व्यक्ति के सब स्कन्ध-तथाकथित आत्मा आदि नष्ट हो जाते है। परन्तु उसके कर्म के कारण उन स्कन्धों के स्थान पर नये-नये स्कन्ध उत्पन्न हो जाते है। उनके साथ एक नया जीव (जीवात्मा नहीं) भी उत्पन्न हो जाता है। इस नये और पुराने जीव में केवल कर्मसम्बन्ध का सूत्र रहता है । कार्य-कारणश्रृद्धला के सन्तान से दोनो जीय एक से जान पडते हैं।" यही जन्म-भरण अथवा जन्म-जन्मान्तरका चक्र कर्मके आधार पर चलता रहता है। तृष्णा अथवा वासना रोकने से कर्म इक जाता है और कर्म ठक जाने से जन्म-मरण का चक्र भी बन्द हो जाता है। जब सम्पूर्ण बासना अथवा तृष्णा का पूर्णतया क्षय हो जाता है तब निर्वाण प्राप्त होता है।

बौड्यवर्ष- संसार के प्रमुख वर्मी में से मह एक है। मुलत: यह जीवन का एक दृष्टिकोण स्वया वर्षात्र था, वर्म लहीं, क्योंकि इसमें ईवयर और वर्मीयकान के लिए कोई स्थान नहीं था। परन्तु भारत ही ऐसा देख हैं खड़ी ईवर के बिना भी वर्म चल सकता है। ईवयर के बिना मी बौड वर्म 'सद्वय' था। इसका कारण सह है कि यह जभीतिक परमार्थ 'निवाण' में विषयास करता था और इसका आधार पा प्रसा, बील तथा समाधि।

अपने मूल रूप में बौद्धधर्म बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है। ये उपदेश मुख्यत 'सुत्रिपटक' में संगृहीन हैं। उनका प्रथम उपदेश (धर्मचक्र-प्रवर्तन) सारनाथ में हुआ था। इसमें मध्यम मार्गका प्रतिपादन किया गया है। यह दो अतियों —इन्द्रियविलास और अनावश्यक शारीरिक तप के बीच चलता है। बुद्ध ने कहा है: "है भिल्जो ! परिवाजक को इन दो अन्तों का सेवन नही करना चाहिए। वे दोनों अन्त कौन हैं ? पहला तो काम या विषय में सूख के लिए अनुयोग करना। यह अन्त अत्यन्त दीन, ग्राम्य, अनार्य और अनर्थसंगत है। दूसरा है शरीर को क्लेश देकर दुख उठाना। यह भी अनार्य और अनर्थसगत है। हे भिक्षओ ! तथायत (मैं) ने इन दोनों अन्तो का त्याग कर मध्यमा प्रतिपदा (मध्यम मार्ग) को जाना है।" यही चौथा आर्य सत्य था. जिसका उद्घोष बुद्ध ने धर्म की भूमिका के रूप में किया। इसके पश्चात् उन्होने श्रेष आर्य सत्यो का उपदेश दिया ।

बार आर्थ सत्य ( वस्वारि बार्यसत्यानि ) है— (१) दुल (२) समुदय (३) निरोध जीर (४) मार्थ (निरोधवाभिनी प्रतिपत्ता)। पहला मत्य यह है कि संसार में दुल है। किर इस दुल का कारण भी है। इसका कारण है तुष्णा (वासना)। तुष्णा के उत्पक्त होने की एक प्रक्रिया है। इसके मूल में है अविद्या। अविद्या से संस्कर, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम-रूप, नाम-रूप से यहायतन (इन्द्रियो जीर मन), यहायतन से स्पर्ध, स्पर्ध से बेस्ता, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से अन, भव से जाति ( जन्म ), जाति से जरा, मरण, रोग जावि इस उत्पाद होते हैं।

दुःव का इस प्रकार निदान हो जाने के पश्चात् जसके निरोध (निर्दाण ) का मार्ग बूँढना और उसका अनुसरण करना चाहिए। इसी मार्मा को 'निरोधगामिनी प्रतिपदा' (मध्यम) कहते हैं। यह अध्टाङ्ग मी कहलाता है। बाठ अङ्ग निम्नाङ्कित हैं:

- (१) सम्यक् दृष्टि ( जीवन में यद्यार्थ दृष्टिकोण ),
- (२) सम्यक् संकल्प (यथार्थ दृष्टिकोण से यथार्थ विचार).
  - (३) सम्पक् वाचा ( यदार्थ विचार से यथार्थ वचन ),
  - (४) सम्यक् कर्मान्त ( यथार्थ क्चन ते यथार्थ कर्म ),
  - (५) सम्यक् आजीव (यवार्थ कर्म ते उचित जीविका),
- (६) सम्यक् व्यायाम ( उचित जीविका के श्रिए उचित प्रयत्न ),
  - (७) सम्यक् स्मृति ( उचित प्रयत्न से उचित स्मृति ),
- (८) सम्पन् समापि ( सम्पन् स्मृति से सम्पन् जीवन का संतुलन ) । बुद्ध ने 'वस शीलों' का भी उपवेश दिया, जिनमें दसों तो फिस्ट्रानों के लिए जनिवार्य है और उनमें से प्रवाद पीन पृहस्यों के लिए जनिवार्य हैं। दस शीलों की गणना इस प्रकार हैं:
  - (१) जीवहिंसा का त्याग,
  - (२) अस्तेय ( अदत्त वस्तु को ग्रहण न करैना ),
  - (३) ब्रह्मचर्य ( मैथुनत्याग ),
  - (४) सत्य ( झूठ का त्याग ),
  - (५) मादक वस्तुका त्याग,
  - (६) असमय भोजन का त्याग, (७) अभिनय, नृत्य, गान आदि का त्याग,
  - (८) माल्य, सुगन्ध, अञ्जराग आदि का त्याग,
  - (९) कोमल शस्याका त्याग,
- (१०) मुदर्णऔर रजत के परिग्रहका त्याग।

बीचायन—बुध अथवा बोध के वंशज एक आचार्य, जो वेद-शाखा प्रवर्तक थे। इनके ढारास्त्रीत, धर्मतथा गृह्य सूत्र रचे माने जाते हैं।

बीबायनपृष्टाष्ट्रन —स्मातों के लिए यह गृहासूत्र महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें त्मातों के कुत्यों का दरिवहास दिवा गया है। इसे कभी-कभी 'स्मातंगुत्र' भी कहते हैं। इसके विशिवपटों में स्मातों के चर्म की नियमावाकी दी हुई है। बीधायनबम्बुन —कृत्या यजुन्दें के तीन चर्ममूत्र प्रविद्ध है। जापस्तास्त्र हिर्यक्षेत्री तथा बीचायन। वीधायन धर्मसूत्र का कई स्थानों से गृहण हुना है। १८८४ ई० में डॉ॰ हुस्सा ने लियाजिय से इसका प्रकाशन कराया। इसके पहचात् आनन्दाश्रम श्रेस, पूना से स्मृतिसंग्रह में यह प्रकाशित हुआ । १९०७ ६० में गयनमेक्ट ऑरियण्टल सीरियण्टल सीरियण्टल सीरियण्टल सीरियण्टल सीरीज, मैसूर में गोविय्स स्वामी की टीका और भूमिका के साथ इसका प्रकाशन हुआ। । परन्तु पूरे प्रस्य का हस्त-लेख आनी तक नहीं प्राप्त हुआ है।

बीधायनशुरुबसूत्र — शुरुवसूत्र दो उपलब्ध हैं — बीधायन-शुरुवसूत्र तथा आपस्तम्बशुरुवसूत्र । इन सूत्रों में पुराने समय की ज्यामिति तथा क्षेत्रमिति के सिद्धान्तों का प्रति-पादन हुआ है ।

'शूल्व' एक प्रकार का सूत्र (फीता) होता था, जिससे यज्ञवेदियों के वर्ग, क्षेत्र आदि की नाप-जोख करने की विधि इस सूत्र में प्रदक्षित है।

बौजावनकीतमुत्र — कृष्ण यजुर्वेद का घौलसूत्र । बौजायन-शौजमूत्र की पूरी प्रति मिलती नहीं है, जहां तक उपलब्ध है उसकी विषयमुत्ती इस प्रकार है पहले लघड प्रे दर्शपूर्णमास, इसरे में आधान, तीसरे में पुनराधान, बौधे में पशु पाय में बातुर्मास्य, छठ में सोमप्रवर्ग, सातवें में शुल्वसूत, प्यारह्वें में कमनित मूत्र, बारह्वें में प्रमुख, तरहवें में प्राधीवनस्यन, वौरह्वें में काठकपूत्र, प्रमुख, तरहवें में प्राधीवनस्यन, वौरह्वें में काठकपूत्र, प्रमुख, तरहवें में प्राधीवनस्यन, बौरह्वें में अनिल्दोम और सत्रहवें में धर्ममूत्र है। कपदीं स्वामी, केशव स्वामी, गोगाल, देव स्वामी, धूर्ल स्वामी, भव स्वामी, महावेव बावपेयी और सायण के लिखे इस मूत्र पर

## श्वजीवलास—दे॰ 'व्रजविलास' ।

मह्म--बह्य की सत्ता हिन्दू घर्म. दर्शन, सामाजिक व्यवस्था, साहित्य और कला को जाघारिकाला है। जीवन के सामी अङ्ग प्रत्यक्ष अववा अत्रत्यक्ष रूप से इससे प्रमानित तर पर अनुप्राणित है। इस तथ्य क्या ता प्राप्ताचित वेदो से ही-दृष्टियोचर होता है। सामान्य प्रयोगो में इसका अर्थ 'प्राप्ता', 'मर्न', 'प्रमुप्त' 'जीक', 'विक्ति', 'पर्ना', 'सप्तात्त' जादि है। किन्तु व्यूत्तात्त और दर्शन को दृष्टि से इसका अर्थ अधिक अधिक अध्यक्त अध्यक्त अधिक अध्यक्त अध्यक्त अधिक अध्यक्त अधिक अध्यक्त अधिक अध्यक्त अध्यक अध्यक्त अध्यक्त अध्यक्त अध्यक्त अध्यक्त अध्यक्त अध्यक्त अध्यक्

इस शब्द की व्युत्पत्ति 'वृह्' बातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रस्फुटित होना, प्रसरण, थढ़ना आदि। इसका सम्बन्ध बृहस्पति और बाक्स्पति से भी है। बास्तव में उच्चारित शान्य की अस्तरिमिहर प्रक्रि के विस्स्तीद और उपबंहुल से ही दन तीनों शब्दों का तास्त्रम है। दन अर्थों में 'बृहर्स होने की भावना की प्रधानता है, जिसका आश्रम है: 'ब्रह्म' सबसे बड़ा है, उनसे बड़ा कोई मही। बही सबंब्यापक, बृहत्तम अपवा महत्त्रम है। छात्रोध्य उपनिवद के 'जुमां शब्द में दस्ती अर्द की अनिम्यित्त हुई है, जिसका तास्पर्य मार्थओम, मर्वस्थापक, असीम और अन्यत्त सत्ता है।

सर्वप्रथम उपनिषदों में ब्रह्मका विवेचन हुआ है। तैतिरीय उपनिषद में एक संवाद के अन्तर्गत भृगुने पिता वरुण से प्रश्न किया कि 'ब्रह्म' क्या है। वरुण ने उत्तर दिया—

''यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यन्त्रयन्यभसंविशन्ति तदिजिज्ञासस्य, तद् ब्रह्मोति ।'

[जिसमे ये समस्त भूत (जगत् के जड़ चेतन पदार्थ) जग्म छेते हैं, उत्पन्न होकर जिसके आश्रय से जीते हैं और पुनः उसी में लोटकर पूर्णतः विलीन हो जाते है, उसी को सम्यक् प्रकार से जानने की इच्छा करों। वही बहा है।

बहुई का इसी प्रकार का निकल्य दूसरे शक्यों में अक्यानीय उपनिषद में पाया जाता है। इसमें प्रकास के 'तक्कालाने' (तत् + ज + ज + अन् ) कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि बहुं तराज ते, तरूज और तदस्त है। वह 'तक्जं है, बढ़ां कि समस्त भूत उसी में उत्सन्त होते हैं, 'दह' तर्ला है आर्थीक सम्म भूतों का जब उसी में होता है और वह 'तदस्त' है, संधींक अपनी स्थित के समय में सभी भूत उससे अतन अयबा प्राथान करते हैं। बहु में इस तीमों का समाय से ता है और समय में स्ता भूत का का समय से सभी भूत उससे अतन अयबा प्राथान करते हैं। बहु में इस तीमों का समय से ता ता है और स्ता में इस तीमों का समय से ता ता है।

तीत्तरीय उपनिषद् में ब्रह्म को सन्विदानस्य (सत् + वित् + आमन्य) माना गया है। उसी में सब पदार्थों का अस्तित्व है, समस्त चैनस्य का स्रोत भी वही है और आनन्य का उद्गम भी। ब्रह्म को 'सत्यं शिवम् आनन्यम्' भी कहा गया है।

वास्तव में 'तज्जलान्' ब्रह्म का 'तटस्य' लक्षण है, अर्थात् यहाँ ब्रह्म का विचार बाह्म जगत् की दृष्टि से किया गया है। बह्म का 'स्वरूप' लक्षण 'सच्चिदानन्द' है, जिसमें ब्रह्म काविचार उसके स्वरूप की दृष्टि से किया गया है। और भी कई दृष्टियों से बह्म के ऊपर विचार हुआ है। तैत्तिरीय उपनिषद् (आनन्दबल्ली) में अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनन्द की बहा के पाँच कोष बतलाया गया है। अन्तमय कोष ब्रह्म का सबसे स्यूल (भौतिक) आवरण है। प्राणमय इससे सूक्ष्म, मनोमय प्राणमय से भी सूक्ष्म, विज्ञानमय (बौद्धिक) मनोमय से तथा आनन्दमय कोच विज्ञानसय कोष से सूक्ष्म है। परवर्ती पूर्ववर्ती से सूक्ष्म और उसका आधार है। ब्रह्म आनन्दमय से भी सूक्ष्म और सबका आधार है। कुछ विद्वान् ब्रह्म को आनन्दमय मानते हैं, परन्तू वह वास्तव में केवल आनन्दमय न होकर 'आनन्दघन' है। ब्रह्म की दो अवस्थाएँ है--(१) पर बहा और (२) अपर ब्रह्मा। अपने शुद्ध रूप में ब्रह्म निर्मुण और निर्विशेष हैं। उसका निर्वचन नहीं हो सकता। इस रूप में वह पर बहा है। परन्तु जब बहा माया में प्रतिबिम्बित होता है तब वह सगुण हो जाता है। इसमें गुण आरोपित होते हैं। यह रूप अपर ब्रह्म का है। इसी को सगुण ब्रह्म, ईश्वर, भगवान् आदि कहते है। शाङ्कर वेदान्त में ब्रह्म को अईत ही कहा गया है। इसका अर्थयह है कि ब्रह्म को न एक कह सकते हैं और न अनेक। यह दोनों निर्वचनों से परे अर्थात् अर्देत है। ब्रह्म का बास्तविक निरूपण निषेधात्मक है। इसीलिए उसको 'नेति-नेति' (ऐसा नहीं, ऐसा नहीं) कहते हैं।

बतामून और उसके विभिन्न भाष्यों में जीपिनपंदिक पननो में ही लेकर ब्रह्म की व्याख्या की गयी है। वादायल ने उपनिषद के 'तककलान्' को लेकर ब्रह्म का लक्षण 'जन्माउस्य यत' कहा है (ब्रह्मसून, १ १ २)। यह ब्रह्म का तटस्य लक्षण है। इसका क्यां हैं जिससे जन्म आदि सृष्टिकों प्रक्रियाएँ होती हैं वह ब्रह्म हैं। इसके क्षमुक्तार ब्रह्म से ही सृष्टिक का प्राप्टुमींव होता है, इसलिए वह विश्व का मूल कारण है। ब्रह्म पृष्टिक में अन्त-व्याक है, इसलिए वह अन्तरामी है तथा समूर्ण पृष्टिक में तियमन करता है। अन्त में सृष्टिक में विश्व ब्रह्म में ही होता है, अत वह वमस्त विश्व का साम्य भी है। वहीं सब कुछ है, उसके अवितिष्क कुछ नहीं है। उपित्यदी दिस्तील कहा प्रया है 'सर्व क्षित्यदं ब्रह्म नेह नामास्त किन्नन, ब्रह्म सर्य जगनिक्या जीवों ब्रह्मेंव नामरं आदि। इसमें सन्देह नहीं कि जमन् का प्राहुमांत बहा से हुआ है। परन्यु बहा और असत् में क्या सम्बन्ध है सकते किकर भाष्यकार आजायों में मत्वेद है। सास्वदर्शन प्रकृतिकारी होने से प्रकृति को सृष्टि का उपादान कारण मानता है। न्याप-वैशीस्क देखनदारी हैं जरा ने प्रकृति को सृष्टि का उपादान कारण मानते हैं। किन्तु वैरान्त के अनुमार बहुत हो एक मान्न सना है। किन्तु वैरान्त के अनुमार बहुत हो एक मान्न सना है। किन्तु वैरान्त के अनुमार बहुत हो एक मान्न सना है। करा, मृष्टि का उपादान, और निमित्त कारण दोनों वही है। इस मत को 'अमिन्न निमित्तो-पादान कारणवार्ट 'कहते हैं।

ब्रह्म ही एक मात्र सत्ता है, इस पर बेदान्त के सभी सम्प्रदायों का प्राय ऐकमत्य है। परन्तु ब्रह्म, जीव और जगत्काओं आपातत भेद दिखाई पड़नाहै उसकाक्या स्वरूप है, इस सम्बन्ध में आचार्यों में मतभेद है। भेद तीन प्रकार के होते है---(१) स्वगत (२) सजातीय और (३) विजातीय । यदि ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई भिन्न सनास्वीकार की जाय तो जगतु से ब्रह्म का विजातीय भेदहो जायेगा। यदि स्वयं ब्रह्माही एक से अधिकहो तो ब्रह्मका जगत् से सजातीय भेद होगा। यदि ब्रह्म बिराट् पुरुष है और सम्पूर्ण विविध विश्व उसमें समाविष्ट है तो ब्रह्म का जगत के साथ स्वगत भेद है। सभी वेदान्ती सम्प्रदाय ब्रह्म में विजातीय और सजातीय भेद का प्रत्याख्यान करते हैं। किन्तु विशिष्टाईत आदि कुछ सम्प्रदाय स्वगत-भेद मानते हैं । ब्रह्म को पुरुषोत्तम मानने वाले प्राय सभी भक्तिमम्प्रदाय स्वगत-भेद स्वीकार करते हैं। किन्तु अद्वैतवादी शासूर स्वगत-भेद भी स्वीकार नहीं करते। ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद, गुण, ब्रिकार आदि मानने को वे तैयार नहीं। इसलिए उनका ब्रह्म केवल ध्यान और अनुभव का पात्र है। धर्मया उपासना की दृष्टि से स्वगत भेदयुक्त सगुण बहा का स्वरूप ही उप-योगी है। वही ईश्वर हैं और भक्तों का आराध्य है। वह सर्वगुणसन्दोह और भक्तो का प्रेमपात्र है। वही ससार में अवतरित और लोक के मङ्गल में प्रवृत्त होता है। अद्रैत-वादियों के लिए माया (दृष्य प्रपञ्च) मिथ्या है, परन्तु भक्तों के लिए वह वास्तविक और भगवान् की शक्ति (योगमाया) है।

आचार्यों ने तर्कके आधार पर भी बहाबाद का समर्थन करने का प्रयास किया है। ब्रह्मराचार्य ने ब्रह्म के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए मुख्यतः शीन प्रमाण विथे हैं

- (अ) संसार के सभी कार्यों और वस्तुओं का कोई न कोई मूल कारण होता है, जिससे वे उत्पन्न होते हैं। इस मूल कारण का कोई कारण नहीं होता। वह बनादि, अब, सनातन कारण बहा है।
- (आ) संसार के परायों और कार्यों में एक म्ह्रक्ष्मण और व्यवस्था दिलाई पडती है। यह अचेतन प्रकृति से संभव नहीं। अत: इतका आदि कारण चेतन ब्रह्म है।
- (इ) ब्रह्म के सर्वेदा सर्वत्र वर्तमान (प्रत्यगात्मा) होने के कारण सभी को अनुभव होता है कि 'मैं हूँ'।

बह्य और जीवात्मा के सम्बन्ध पर भी भारतीय दर्शनी में प्रचुर विचार हुआ है। इस चर्चीका बाधार है उप-निषद्वास्य 'तत्त्वमित' । आचार्य शक्कर आदि अदैतवादी इसका अर्थ करते हैं, 'तू (आत्मा) वह (ब्रह्म) है।' अत वे ब्रह्म और जीवात्मा का अभेद मानते हैं। आजार्य रामानुज विशिष्पार्वतवादी होने के कारण बहा और जीव के बीच विशिष्ट अभेद (ऐक्य) मानते हैं। उनके अनुसार जीव और बहाके बीच अङ्ग और अङ्गीका सम्बन्ध है। दैतवादी आचार्य मध्य उपनिषद्वास्य की व्याख्या करते हैं, 'तू (आत्मा) उसका (ब्रह्म का) है' और बहा और जीव के बीच सनातन भेद मानते हैं। वे बहा को जीव का स्वामी एवं आराध्य मानते हैं। निम्बार्क के अनुसार दोनो में भेदाभेद सम्बन्ध है, अर्थात् उपासना के लिए जीव और ब्रह्म में भेद है परन्तु तत्त्वत अभेद है। वल्लभाचार्य के विशुद्धार्दत के अनुसार ब्रह्म और जीवात्मा में आत्यन्तिक अभेद नहीं, क्योंकि जीव अणुहोने से उत्पन्न और विकृत होता है। महाप्रभु चैतन्य के अनुसार बद्ध और जीव के बीच अचिन्त्य भेदाभेद का सम्बन्ध है। ब्रह्म में अचिन्त्य (अनिर्वचनीय) शक्तियों है जो भेद और अभेद दोनों में साथ प्रकट होती हैं, केवल भेद अयवा अभेद मानना युक्त नहीं । भगवान् में दोनों का समाहार है। इन विचारधाराओं ने धार्मिक जीवन के विविध मार्गों को जन्म दिया है।

बहा एव दवं सर्वम् — 'बहा हो यह सम्पूर्ण विश्व है।' यह उपनिषदो (दे॰ मुण्डक उपनिषद् २१.११) का एक प्रमुख सिदान्त है। इसी सिदान्त ने अहँत वेदान्त की भूमिका प्रस्तुत की। सहस्रकोर्तनतरिङ्गणी—सवाशिव वहोन्द्र (भट्टोजि दीक्षित के समकालीन) रचित एक ग्रन्थ, को अभी तक अप्रका-वित है।

बहुम्स् वस—(१) कार्तिक कृष्ण चतुर्यश्री को इसका अनु-ध्वान होता है। इसमें उपसार तथा पख्याण्य प्राश्चन को विधान है। पढ़िम्में व्याप्त भी पीच चस्तुर हैं—गोमून, गोमय, गोदिंग, गोमून और गोदुम्य। किन्तु ये पीचों पदार्थ बिभिन्न रंगों की गौओं से केने चाहिए। दूसरे दिन देवो तथा बाह्यणों की पूजा करनी चाहिए। दूसरे दिन देवो आहार करने का विधान है। इससे समस्त पांगों का क्षय होता है।

- (२) चतुर्दशी को उपशास रम्बते हुए पूर्णिमा को पश्च-गव्य प्राश्चन, तदनन्तर हविष्याप्त का आहार करना चाहिए। एक वर्ष तक प्रति मास इसका अनुष्ठान होता है।
- (३) मास में दो बार अथित् अमावस्या तथा पूर्णिमा के क्रम से इसका पक्षिक अमुष्ठान करना चाहिए।

बह्मपुर --- ब्रह्मयुप्त गणित-ज्योतिष के बहुत बड़े धाचार्य हो सये हैं। प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य ने इनको 'गणकचक्र-चुडामणि' कहा है और इनके मूलाको को अपने 'सिद्धान्त-शिरोमणि' का आधार माना है। इनके ग्रन्थों में सर्व-प्रसिद्ध हैं, 'बाह्मस्फुटसिद्धान्त' और 'खण्डलाद्यक'। खलीफाओं के राज्यकाल में इनके अनुवाद अरबी भाषा में भी कराये गये थे, जिन्हें अरव देश में 'अल मिन्द हिन्द' और 'अल् अर्कन्द' कहते थे। पहली पुस्तक 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' का अनुवाद हं और दूसरी 'खण्ड-स्तादाक' का। ब्रह्मागुत का जन्म शक ५१८ (६५३ वि०) में हुआ या और इन्होंने शक ५५० (६८५ वि०) में 'बाह्यस्फुटमिद्धान्त' की रचना की । इन्होंने स्थान-स्थान पर लिखा है कि आर्यभट, श्रीषेण, विष्णुचन्द्र आदि की गणना से ग्रहो का स्पष्ट स्थान शुद्ध नही आता, इसलिए वे त्याच्य हैं और 'बाह्यस्फुटसिद्धान्त' में दुरगणिर्तक्य होता है, इसलिए यही मानना चाहिए । इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मगुप्त ने 'ब्राह्मस्फुटसिखान्त' की रचना ग्रही काप्रत्यक्ष वेश करके की थी और वे इस बात की आवश्यकता समझते थे कि जब कभी गणना और वेध मे अन्तर पहने लगे तो वेध के द्वारा गणना शुद्ध कर लेनी चाहिए । ये पहले आचार्य थे जिन्होंने गणित-ज्योतिष की रचन। विशेष क्रम से की और ज्योतिय और गणित के विषयों को अलग-अलग अध्यायों में वाँटा।

ब्रह्मकर्य--- मल अर्थ है 'ब्रह्म (बेद अथवा ज्ञान) की प्राप्ति का आचरण। इसका रूढ प्रयोग विद्यार्थीजीवन के अर्थ में होता है। आर्य जीवन के चार आध्यमों में प्रथम बद्याचर्य है जो विद्यार्थीजीवन की अवस्था का छोतक है। ऋ खेद के अन्तिम मण्डल में इसके अधी पर विवेचन हुआ है। निःसन्देह विद्यार्थीजीवन का अभ्यास क्रमशः विकसित होता गया एवं समय के साथ-साथ इसके आचार कडे होते गये. किन्त इसका विश्वद विवरण परवर्ती वैदिक साहित्य में ही उपलब्ध होता है। ब्रह्मचारी की प्रशसा में कथित अधर्ववेद (११५) के एक सुक्त में इसके सभी गणों पर प्रकाश डाला गया है। आचार्य द्वारा कराये गये उपनयन संस्कार द्वारा बटक का नये जीवन में प्रवेश, मगचर्म धारण करना. केशों को बढाना, मनिधा सग्रह करना भिक्षावित, अध्ययन एवं तपस्या आदि उसकी माधारण चर्चा वर्णित है। ये सभी विषय परवर्ती साहित्य में भी दृष्टिगत होते हैं।

विद्यार्थी आचार्य के घर में रहता है (आचार्यकुल-वासिन . ऐ० ब्रा० १ २३.२: अन्तेवासिन . वही ३ ११.५): भिक्षा मौगता है, यज्ञास्ति की देखरेख करता है (छा० उ०४ १०२) तथा घर की रक्षा करता है (शत० का० ३६२१५) । उसका छात्रजीवनकाल बढाया जा सकता था। साधारणत यह काल बारह वर्षों का होता या जो कभी-कभी बत्तीस वर्ष तक हो सकता था। छात्रजीवना-रस्भ के काल निइचय में भी भिन्नता है। इवेतकेत १२ वर्षकी अवस्था में इसे आरम्भ कर १२ वर्षतक अध्य-यन करतारहा (छा० उ० ५१२)। ग्रह्मसत्रो में कहा गया है कि प्रथम तीनो वर्णों को ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना चाहिए। किन्त इसका पालन बाह्मणो के द्वारा विशेष कर. क्षत्रियों द्वारा उससे कम तथा वैश्यो द्वारा सबसे कम होता था। इसरे और तीसरे वर्ण के लोग ब्रह्मचर्य (विद्यार्थीजीयन) के एक अश काही पालन करते थे और सभी विद्याओं का अध्ययन न कर केवल अपने वर्ण के योग्य विद्याम्यास करने के बाद हो गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर जाते थे। क्षत्रियकमार विशेष कर यद्ध विद्या काही अध्ययन करते थे। राजकमार यद्भविद्या, राजनीति, धर्म तथा अन्यान्य विद्याओं में भी पाण्डित्य प्राप्त करते थे।

कभी-कभी प्रौड और वृद्ध छोग भी छात्रजीवन का निर्वाह समय-समय पर करते थे, जैसा कि आर्थण (बृ० उ० ६.१६) की कथा से जात होता है।

बहावर्य का सामान्य अर्थ स्वीचिन्तन, दर्शन, स्पर्श आदि का मर्वथा त्याग है। इस प्रकार से ही पठन, भजन, ध्यान की ओर मनोनिवंश सफल होता है।

सहाचारी — आयों द्वारा पालित चार आश्रमों में से प्रथम आश्रमी, जो ब्रह्मचर्य के नियमों के लाथ विद्या-ध्यम में निरत रहताथा। विशेष विदरण के लिए दे० 'ब्रह्मचर्य'।

बह्ममानी—ग्रह्म को जानने थाला। आत्मा अपवा बह्म का पूर्ण जान जिसने प्राप्त कर लिया है बह्दी ब्रह्मजानी हैं। वह सभी बन्धनों से मुक्त, मोला का अधिकारी होता है। बह्मण्यतीयं—मम्ब मतावलाबी आवार्य व्यासराज स्वाप्ती के गय। इनका काल मालस्वी शनाब्दी है।

बह्यसंस्थ्यकाशिका—सदाशिकंट मरस्वती के ग्रन्थों में 'ब्रह्ममूर्यकृति' बहुत प्रसिद्ध है। यह श्रद्धामूत्रों की शास्तुर-भाष्यानुसारियों वृत्ति है। दसका अध्ययन कर जेने पर शास्तुर भाष्य समझना सरल हो जाता है। इस वृत्ति का नाम 'ब्रह्मतत्वयुक्ताशिका' है।

बहातस्वसमीका—'भामती' व्यास्थाकार आचार्य वाच-स्पति मिश्र (९वी शताब्दी) द्वारा रचित ब्रह्मतत्वसमीका सरेक्वराचार्यकृत ब्रह्ममिद्धि की टीका है।

बहातकरूतव अपय दीक्षित का शैवमत प्रतिपादक प्रत्य 'बहातकरूतव' वसन्ततिलका वृत्तो मे रचा गया है। इसमें भगवान शिव की महत्ता बतलायो गया है।

बहुबस्त चैकिनानेय —चेकितान के वशन, ब्रह्मदत्त चैकिता-नेय को बृहदरस्यकोपनियद् (१३,३६) में आचार्य कहा नया है। जीमनीयोपनियद् (१३८,१) में उनका उल्लेख अभित्रतारी नामक कुछ राजा डारा सरशित आचार्य के रूप में हजा है।

 ४५४ श्रहाद्वावशी-सहायामल

उत्पन्न होफर ब्रह्म में हो जीत हो जाते हैं।" इनकी दुष्टिसे उपनिषयों का यथार्थ तास्पर्य 'तास्पर्सा' इत्यादि महावास्पर्यों में नहीं है, किन्तु 'आत्मा वा बारे द्रष्टव्या' इत्यादि नियोगवास्थ्यों में हैं। इतके मत से सायक की किसी अवस्था में कमों का स्थाग नहीं हो सकता।

शक्करावार्ध ने बृह्दारायक (१ % %) के भाष्य में स्वार्क के मत्त्र का उल्लेख किया है। इस मत में बजान की निष्ठिक भावताबन्ध जान से होती है। बौपनियद जान मृक्ति के लिए पर्याप नहीं है। ब्रह्मदत्त कहते हैं 'ययि वेह के व्यस्थितिकाल में देवता का साक्षात्कार हो सकता है तथापि उनके माथ मिलन तभी संभव है जब देह न है। प्रारक्ष कर्म उगास्य के साथ उपासक के मिलने में प्रतिवस्थक है।' ब्रह्मदत्त प्यानयोगवादी ये, वं जीवस्मृक्ति मही मानते। शक्करावार्य के साथ उपासक के मिलने में इहादत्त के मत से यह अद्ध्यक्त है।

बह्यहाबजी—पीप शुक्त द्वादशी को ज्येष्ठा नजन होने पर इस बत का आरम्भ होता है। यह तिथिवत है, देवना विष्णु हैं। एक वर्ष तक प्रति मास भगवान् विष्णु की पूजा तथा उस दिन उपजास रवना चाहिए। प्रति मास विभिन्न वस्तुओं, जैसे पी, चावल तथा जी का होम होना चाहिए।

बह्मनाबी—प्राचीन काल के एक बंदान्तासायं। इनका मत प्रभूष्त्रन सरस्वती ने 'संबोपशारीरक' को टीका (३. २१०) में उदयुत किया है। इससे अनुमान किया जाता है कि शायद ये भी बहुँत वेदान्त के आचायं रहे होगे। प्राचीन वेदान्त साहित्य में बह्मनन्दी 'छन्त्योयवाक्यकार' अथवा केवल 'वाक्यकार' नाम से प्रसिद्ध ये।

बहुपबज्ञविकवाद —स्वामी अनन्तावार्य कृत एक ब्रन्थ। इसमें रामानुक सम्प्रदाय के सिद्धाल का समर्थन किया गया है। बहुपुक्तनाल —ब्रुपुत्र नदी में, जिसे उनर को केति कोहिल्स भी कहा जाता है, वेब शुक्क अध्याने को त्यान करने से विशेष पुष्प होता है। इस स्नान से समस्त पापो का माश हो जाना है। जेसा कि विश्वस है, उस विन समस्त निश्यो तथा ममुद्र का भी जल ब्रह्मपुत्र में वर्तमान रहता हैं।

बह्मपुराण--इस पुराण का दूसरा नाम आदि बाह्म है। यह वैष्णव पुराण है और इसमें विष्णु के अवतारों की प्रधानता है। इसमें पुराण का मूल रूप और प्राचीनतम सामग्री पायो जाती है। इसमें २४५ अच्छाय और १४००० रुलेक हैं। पूराण के पख्छलग्रण—सर्ग, तरिसर्ग, बेस, गन्यन्तर, तथा वंधानुचरित इसमें पाये जाते है। इसमें प्रयस सृष्टि का वर्णन, तदनन्तर सूर्य और चरवंश का संक्षित्र परिचार है। इसमें प्रयस सृष्टि का वर्णन, तदनन्तर कुल्णकचा (अ० १८० २०१२) विस्तार से हैं इस है। मरणेन्तर जबस्या का वर्णन केन कथ्यायों में पाया जाता है। सूर्यपूजा और सूर्यमहिमा का वर्णन भी हुआ है (अ० २८०-१३)। वर्षान का स्वाप्त केन कथ्यायों स्वाप्त का वर्णन भी हुआ है (अ० २८०-१३)। वर्षान का सामग्री स्वेचन है। साम्बर्णन की समीशा इस अध्यायों (२३४-२४४) में पायी जाती है। किन्तु इस पूराण का सामग्री सेवर सिकार है। हासके अपने से स्वी महिद्धा तिनातिक प्रकार से साथी गयी है।

धर्मे मितर्भवतु व पुरुषोत्तमानां स होक एव परलोक गतस्य बन्धु । अर्था स्त्रियश्च निपूर्णेरिप सेव्यमाना नैव प्रभावसुप्यस्ति नच स्थिरस्वम् ॥ (ब्रह्मपुराण, २५५-३५)

सहायन्यु — आचारहीन, निन्दनीय ब्राह्मण । इस शब्द का अयोग्य अवदा नाममात्र का पुरीहित अर्थ ऐतरेय क्षात्र (७ २७) अता काल्योग्य ज (६ १२) में किया गया है। 'नाजन्यवन्यु' से इसका साम्य इष्टब्य है। स्मृतियों में भी 'ब्रह्मवन्यु' का प्रयोग हुब्बा है, बही इसका अर्थ है 'वह का नी नाम मात्र का ब्राह्मण है, जिसमें ब्राह्मण के गुण नहीं है और जो साह्मण का केवल प्राईन्जयु है।'

बहाबिन्दु उपनिषद् —योग विद्या सम्बन्धो एक उपनिषद् । इस वर्ग की सभी उपनिषदें छन्दोबद्ध है, जिनमें यह सबसे प्राचीन है तथा सन्यासवर्गीय मैत्रायणी की समका-लोन है।

बहाभीमांता—उपनिषदों के ब्रह्म सम्बन्धी चिन्तन का विकास वेदान्त दर्शन में हुआ है, जिसे उत्तरभीमासा, ब्रह्म सम्बन्धी परवर्ती जिज्ञासा अथवा ब्रह्मभोमांसा भी कहते हैं।

बह्मधानस्य तन्त्र—यामल का अर्थ जोडा (युग्म) है। ऐसे कुछ तन्त्रों में मूल देवता के साथ साथ उसकी शक्ति का भी निकपण है। आठ यामल तन्त्र है, इनमें ब्रह्मधामल भी एक है। ब्रह्मरम्भा-ब्रह्मविद्याविद्यप ४५५

क्कारम्बा — चित्रण भारत के 'की बैंफ' नामक पवित्र पसंत पर यह वाफ तीयं हैं। स्वानीय केलों (स्वक्ताहारम्ब) के बाबार पर यह मिल्कालून का बनवाया हुआ बताया जाता है। चतुर्च सतासी हैं॰ पू० में चन्द्रपुत्र मीर्य की पुत्री इसके देवता के प्रति अस्तम्त मिक रखती थो, बहु निस्स मन्दिर में मिल्का (मिल्काणुव्य) पढ़ाती थो। पढ़ केला से सह भी जात होता है कि बौद विद्वान नामा-पूर्व ने मिल्कों तथा सम्यासियों को यहां रहने के लिए आमित्र किया सच्यासियों को यहां रहने के लिए आमित्र किया सच्यासियों को यहां रहने के लिए आमित्र किया है जा सम्यासियों को यहां रहने के लिए आमित्र किया । बौद्यमं के अवसान पर यह आश्रम हिन्दु मिल्द में परिवर्तित हुआ तथा यहां जिल्ल तथा उनकी चर्तिन माचवी या 'ब्रह्मरम्भा' की उपासना आरम्भ हुई। दिखिण भारत में यह एक मात्र मन्दिर है, जहां सभी जारियों अयवा वर्गों के पुरुष तथा निस्तर्य पूजा में भाग के

बह्मराक्षस—दे० 'बाह्म पुरुष ।'

ब्रह्मांबिदेश--- ब्रह्मां तथों के निवास का देश । इसको परि-भाषा और महिना मनुस्मृति (२१९-२०) में इस प्रकार वी हुई हैं

कुरक्षेत्रज्ञ मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरमेनकाः।
एष ब्रह्मधिदेशो वै ब्रह्माबतीदनन्तरः।।
एतद्देशप्रसृतस्य सकाशादप्रजन्मनः।
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन् पृषिध्या सर्वमानवा ।।

ृकुष्क्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, श्रूरसेन मिलकर ब्रह्मिष्टेश है, जो ब्रह्माबर्त के निकट है। इस देश में उत्पन्न ब्राह्मण के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपना-अपना वरित्र सीखते रहें।]

यहाँ के आचार-विचार आदर्शमाने जाते थे।

बह्म बाबी—प्राचीन काल में इसका अर्थ 'बेद की व्यावना करने बाला' था। बाह्मण ग्रन्थों में 'ब्रह्मायिद्' ब्रह्म (परम तत्त्व) को जानने वाले को कहा गया है। आगे चलकर इसका अर्थ 'ब्रह्म ही एक मात्र रात्ता है ऐसा कहने बाला' हो गया।

बह्मकत--(१) किसी भी पवित्र तथा उल्लेखनीय विन में इस द्वार का अनुष्ठान हो सकता है। यह प्रकीर्णक द्वार है। इसमें बह्माण्ड (गोल) की सुवर्ण प्रतिमा का लगातार तीन दिनो तक तिलों के साथ पूजन करना चाहिए। साथ ही अंगिन का पूजन कर प्रतिमा को तिल सिहत किसी सपत्नीक मृहस्थ को दान कर देना चाहिए। इस बत के आचरण सं दती ब्रह्मलोक को प्राप्त कर जीवनमुक हो जाता है।

(२) द्वितीया के दिन किसी वैदिक (ब्रह्मचारी) को भोजनादि सिलाकर सम्मान किया जाना नाहिए ▶ ब्रह्मा की प्रतिमा को कमलपत्र पर सिराजमान करके गच्य, अक्षत, पुष्पादि से उसका पूजन करना नाहिए। इसके बाद घी तथा सिमधाओं से हवन करने का विचान है।

ब्र**ह्मलक्षणनिकपण**—स्वामी अनन्ताचार्य (सोलहवीं शताब्दी) द्वारा रिचत एक ग्रन्थ । इसमें रामानुज सम्प्रदाय के मन का प्रतिपादन हुआ है ।

कहालोक—पुराणों में ब्रह्माण्ड को सात ऊपरी तथा सात निकले लोकों में बेटा हुआ बताया गया है। इस प्रकार कुछ चौराह लोक है। खात उत्तरी लोकों में सप्यलोक अथवा ब्रह्मलोक स्वतर है। यहाँ के निवारियों की मृत्यु नहीं होंगी। यह अपने निवले तथोलोक से १२०० लाख योजन ऊँच। हैं।

बहारिबार—पह छान्दोध्य उपनिषद् (७.१,२,४;२,१%,१,९), तथा नृहदारप्पक उपनिषद् (१४,२० आदि) में एक कार को विद्या बनाधी गया है जिसका अर्थ है 'ब्रह्म का जान'। प्रत्येक महान् धर्म के दो बढ़े भाग देखे जाते हैं: पहला आनर्तीरक तथा दूसरा बादा। पहला आन्सा हो तो दूसरा बरीर। पदले भाग में चरम सत्ता (ब्रह्म) काना तथा दूसरे से चार्मिक नियमा का पालन, क्रिआएं तथा उत्सवादि क्रियाकलाय निहित होते हैं। मर्म के पहले भाग को हिन्दुषम में 'ब्रह्मियां' कहते हैं तथा दयके आनने बालों को 'ब्रह्मियां' कहते हैं

कहारिका उपनिषय्—योग विद्या सम्बन्धी एक उपनिषद् । यह छन्दोनद्व है। स्पष्टत यह प्रस्ती उपनिषद् है। क्ष्मांक्काअप्य— १५वी शतास्त्री के एक वंदान्ताचार्य अहंदा-तत्व ने बाक्ट्रसाध्य के आधार पर ब्रह्मविद्याभरण नामक वेदानवृद्यात्र लिली है। इसमें ब्रह्मयुक्त के बार आधार्य के व्याख्या है। साव ही इसमें पाणृयत धर्म के आवस्यक निवामी का भी वर्णन हुआ है।

**बहाविद्याविजय**-विदान्तशास्त्री दोद्याचार्य द्वारा रचित एक

म्रन्थ । दोह्याचार्य रामानुज स्वामी के अनुयायी तथा अप्यय दोक्षित के समकालीन थे।

बह्मविद्यासमाज-बह्मविद्यायमाज या 'थियोमोफिकल सोसाइटी की स्थापक श्रीमती ब्लावास्की थी। इसकी स्थापना 'आर्य समाज' के उदय के साथ ही १८८५ ई० के लगभग हुई। इसका मुख्य स्थान अद्यार (मद्राप्त) में रखा गया। 'ब्राह्मसमाज' की तरह इसमें एक मात्र ब्रह्म की उपासना आवश्यक न थी, और न जाति-पाति या मूर्ति-पूजाका खण्डन आवश्यक था। आर्यसमाज की तरह इसने हिन्दू सस्कृति और वेदों को अपना आधार नहीं बनाया और न किसी मत का चण्डन किया। इसका एक मात्र उद्देश्य विश्वबन्धुत्व और साथ ही गुप्त आत्म-शक्तियों का अनुसन्धान और गर्वधर्म समन्वय है। इसके उद्देश्यों में स्पष्ट कहा गया है कि धर्म, जाति, सम्प्रदाय, क्रण, राष्ट्र, प्रजाति, वर्गमे किमी तग्हका भेदभाव न रखकर विषय भंबन्धुत्व की स्थापना मुख्यतया अभीष्ट है। अत इसमें सभी तरहके धर्ममनो केस्त्री-प्रव सम्मिलित हए।

पुनर्जन्म, कर्मवाद, अवना रवाद जो हिन्दुस्व की विशेष-ताएँ थी वे इसमें प्रारम्भ से ही सम्मिलित थी। गुरु की उपा-सना तथा-योगसाधना इसके रहस्यों में विशेष सन्निविष्ट हुई। तपस्या, जप, व्रत आदि का पालन भी इसमें आवश्यक माना गया । इस तरह इसकी आधारशिला हिन्दू संस्कृति पर प्रतिष्ठित थी । श्रीमती एनोबेमेण्ट आदि कई विदेशी सदस्य अपने को हिन्दू कहते थे, उनकी उत्तरिक्रमा हिन्दओं की तरह की जाती थी। इस सभा की शास्त्राएँ सारे विश्व में आज भी ज्यास हैं। हिन्दू सदस्य इसमें सबसे अधिक है। पाइवात्य शिक्षा के प्रभाव से जिनके मन में सन्देह उत्पन्न हो। गया था, परन्तु जो पुनर्जन्म, वर्णाश्रम विभाग आदि को ठीक मानने थे, और न ब्राह्म-समाजी हो सकते थे न आर्यसमाजी, ऐसे हिन्दुओं की एक भारी संख्या ने थियोसॉफिकल मोसाइटी को अपनाया और जसमें अपनी सत्ता बिना खोये सम्मिलित हो गये । भारत की अपेक्षा पाइचात्य देशों में यह संस्था अधिक लोकप्रिय और व्यापक है।

सहाबेर-अथर्ववेद का साक्षात्कार अथर्वा नामक ऋषि ने किया, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद हो गया। यज्ञ के ऋषिजों में से ब्रह्मा के लिए अथर्ववेद का उपयोग होता

था, अतः इसको 'बहाबेद' भी कहते हैं। ब्रिफिय मे इसके अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में ब्रह्मवेद कहुलाने के तीन कारण कहे हैं। पहले का उल्लेख ऊपर हुआ है। दूसराकारण यह है कि इस वेद में मन्त्र है, टोटके है, आशीर्वाद है और प्रार्थनाएँ है, जिनसे देवताओं को प्रसन्म किया जा सकता है; मनुष्य, मृत, प्रेत, पिशाच आदि आसूरी शत्रुओं को शाप दिया जा सकता और नष्ट किया जा सकता है। इन प्रार्थनात्मिका स्तुतियों को 'ब्रह्माणि' कहा जाता था। इन्हीं का ज्ञानसमुख्यय होने से इसका नाम ब्रह्मबेद पडा। ब्रह्मबेद कहलाने की तीसरी युक्ति यह है कि जहाँ तीनों बेद इस लोक और परलोक में सूख-प्राप्ति के उपाय बतलाते हैं और धर्म पालन की शिक्षा देते हैं, वहाँ ब्रह्मवेद अपने दार्शनिक सुक्तों द्वारा ब्रह्मज्ञान सिखाता है और मोक्ष के उपाय बतलाता है। इसी लिए अधर्ववेद की अध्यात्मविद्याप्रद उपनिषदें वही महत्त्व-पूर्ण है।

**बह्यवैवर्लपुराण-**-यह वैष्णव पुराण समझा जाता है। इसके आधे भाग में तीन खण्ड हैं, ब्रह्मखण्ड, प्रकृति-खण्ड और गणपतिखण्ड: और आर्थसे कुछ अधिक में कृष्णजन्मखण्ड का पूर्वार्घ और उत्तरार्घ है। इसकी क्लोकसंख्या १८ हजार है। स्कन्दपराण के अनुसार यह पुराण सूर्य भगवान् की महिमा का प्रतिपादन करता है। मत्स्यपुराण इसमें ब्रह्मा की मख्यता की ओर संकेत करता है। परन्तुस्वयं ब्रह्मवैवर्नप्राण में विष्णुकी ही महत्ता प्रतिपादित मिलती है। निर्णयसिन्ध में एक 'लघ ब्रह्म-वैवर्त्तपुराण' का वर्णन है, परन्तु वह सम्प्रति कही नही पाया जाता । दाक्षिणात्य और गौडीय दो पाठ इस पुराण के मिलते हैं । आजकल अनेक छोटे-छोटे ग्रन्थ ब्रह्मवैवर्त-पुराण के अन्तर्गत प्रसिद्ध है, जैसे अलकारदानविधि, एकादशीमाहातम्य, कृष्णस्तोत्र, गंगास्तोत्र, गणेशकवच, गर्भस्तृति, परश्राम प्रति शङ्करोपदेश, बकुलारण्य तथा ब्रह्मारण्य-माहातम्य, मुक्तिक्षेत्रमाहात्म्य, राधा-उद्धव-संवाद, श्रावणद्वादशीवत, श्रीगोष्ठीमाहात्म्य, स्वामि-शैलमाहातम्य, काशी-केदारमाहातम्य आदि ।

बह्मसर—(समन्तपंचक तीर्थ) कुक्लेत्र का भारतप्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ (ब्रह्मसर का विस्तृत सरीवर (जो अब कुक्ष-क्षेत्र सरीवर के नाम से साधारण जन में प्रसिद्ध है) १४४२ गब लंबा तथा ७०० गज चौड़ा है। इसके भीतर दो डीप हैं जिसमें प्राचीन मस्पिर तथा ऐतिहासिक स्थान है। छोटे डीप में गढ़र सहित भगवान विष्णु का सम्पर है जो पुळ डारा अवधनाध्य मठ से मिळा हुआ है। एक स्व पुळ बढ़े डीप के मध्य से होकर दक्षिणी तट से उत्तरी तट को मिळाता है। इस डीप में आमों के बनीचे, प्राचीन मस्पिर तथा भवनों के भनावसेव हैं। चटक्पूण का जति प्राचीन स्थान है। पुराणों में बणन मिळता है कि महा-भारत काल के पहले बहुसर नामक सरीवर महाराज कुद ने निमित कराया था। (बामनपुराण, अध्याय २२, इकोक १४)।

इस सरोबर के आस-पाम कुछ आधुनिक भवनों का निर्माण हो गया है, जैसे कालीकमली वाले की धर्मजाला, अवणनाथ की हवेली, गीडीय मठ कुरुलेव जीणाँडार मोसाडटी (जिसे गीताभवन कहते हैं), गीतामियर, गुख्डारा और गुरु नानक की स्मृति में और एक गुख्डारा वन गया है।

ब्रह्मसम्प्रवाय-माध्व सम्प्रदाय का एक नाम।

सहस्मावित्रीवत—भाइयद जुक्ल त्रयोदशी को इस वत का बस्कात होता है। वती को तीन दिन तक उपन्यास करना चाहिए। यदि ऐसा करने की सामस्यें न हो तो त्रयोदशी को अयांचित, चनुरंशी को नक पद्मित तथा पूर्णमा को उपनाम स्था जाय। सुवर्ण, रजत बयवा मुग्नसी बह्या तथा मावित्री की प्रतिमाएँ तम्बाक्त उनका पूजन किया जाय। पूर्णमा की गाँव को जास्यास उस्कव बरना चाहिए। दुसरे दिन प्रातः मुज्यों की विश्वाण महित प्रतिमार्ग वान में दे वी जाये। दे० हंगादित, २ २५८-२७० (भविष्योत्तर पूराण हो)। यह वट-मावित्रीदत के समान है। केवल तिथि तथा सावित्री की कथा हेगादि में कुछ विस्तार से वतायों गयी है।

बह्मसिद्धि — बेदान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । शंकराचार्य के शिष्य मुरेक्बराचार्य (भूतपूर्व मण्डन मिश्र) द्वारा रचित यह ग्रन्थ अर्दत वेदान्त मत का समर्थक है ।

अहम्मुच-वंदान्त शास्त्र अववा उत्तर ( ब्रह्म ) मीमामा का आधार प्रस्थ । उसके वंदान्त वादरावण वहें जाते हैं। इनेने पहले भी वेदान्त के आचार्य हो गये हैं, सात आचार्यों के नाम तो इस प्रस्थ में ही प्राप्त हैं। इसका विषय है बहुत का विचार। बहुत्तमुत्र के प्रथम अध्याप का नाम 'समस्वय' हैं, इसमें अनेक प्रकार की परस्पर विरुद्ध श्रुतियों का सम्बन्ध बड़ा में किया गया है। दूसरे बच्याय का साधारण नाम 'अविरोध' है। इसके प्रयम पाद में स्वान्यप्रतिष्ठा के जिए स्मृति-तक्तिदि विरोध परिहार किया गया है। द्वितीय पाद में विरुद्ध मनों के प्रति दौषारोपण किया गया है। तृतीय पाद में बद्धा से तत्वों की उत्पत्ति कही गयी है और चनुर्थ पाद में मृतविषयक श्रुतियों का विरोधपरिहार किया गया है।

तृतीय अध्याय का साधारण नाम 'साधन' है। इसमें बीव और ब्रह्म के लक्षणों का निर्देश करके मुक्ति के बिहुरंग और अन्यत्र साधनों का निर्देश किया गया है। बतुर्य अध्याय का नाम 'कल' है। इसमें जीवन्सुक्ति, जीव की उस्कानित, समुण और निर्मृण उसावना के स्करार-तम्य पर विचार किया गया है। ब्रह्मकृत पर सभी वेदा-तमिय काम्प्रदायों के आचार्यों ने माध्य, टीका व बृत्तियाँ किसी है। इनमें गम्भारता, प्राञ्जलता, सोष्टब और प्रसाद गुणों की अधिकता के कारण शास्त्र सम्बद्ध संबंध स्थान एसता है। इसका नाम शाहरूर माध्य सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। इसका नाम शाहरूर माध्य सर्वश्रेष्ठ

बहामुत्र का अपुगाय्य—युद्धाईतवाद के प्रतिष्ठापक बल्जभा-नार्य (१४७६-१५३१ ई०) ने इसकी रचना हो। बहामुल (बेदानतपुत्र) के मूल पाठ की तुल्जात्मक व्याख्या कर ही बल्लभ का विशेष बल हैं। बल. मुत्रों का घिनष्ठ अनुसारी होने के कारण, कुछ लोगों के विचार में बल्लभ का भाष्य 'अनुमार्य' कुछलात हैं। वे स्वय कहते हैं

> सन्देहवारक शास्त्रं बृद्धिदोषालदुःद्भुव । विरुद्धशास्त्रसभेदार् अङ्गेरचाशस्थानस्थ्यैः ॥ तस्मात्पूत्रानुसारेण कर्तव्य मर्वनिणंय । अन्यया अस्यते स्वायीन्मध्यमस्य तथाविदैः ॥ (अणुभाष्य, चौकान्या स०, ५० २०)

बह्ममुजनीपका — महात्मा शङ्कानन्य (विचारण्यस्वामी के शिलागुक) ने, जो १४वी शताब्दी में विशिष्ट अहेतवादी विद्वान् हो गये हैं, शाङ्कर मत को एव्ट और प्रचारित करने के लिए ब्रह्ममुजदीपिका नामक प्रन्य की रचना की। इसमें उन्होंने बडी सरक भाषा में शाङ्कर मतानुसार ब्रह्मभूत्र की आपक्षा की हैं।

बह्मसूत्रभाष्य (अनेक) — शकराचार्य के पश्चाद्भावी सभी प्रमुख दैदिक सम्प्रदायाचार्यों ने अपने-अपने मतो के स्थाप-नार्थ बह्मसूत्र पर भाष्यों की रचना की है। उनमें विशिष्टा- हैतवादी आवार्य रामानुक के आध्य को 'स्त्रीभाष्य' कहते हैं। आवार्य मध्य (आनस्तरीय') को दितवादी आध्य हो। कहा जाता है, विष्णुवसायों के भी एक आध्य रवा धा, बब उसके स्वान पर बरुक्तमायां का 'अणुभाष्य' प्रम-छित हैं। 'बेवान्तपारिजारतारेग्त' नाम से देतादेतवादी आवार्य निम्बार्क का सुरुम भाष्य है। भेदानेद मत के अनु-सार आस्तरपावादं (२०० ई०) ने भी बहुमूष पर माध्य रवा है। बक्देय विद्याभुषण ने गौडीय (चैतन्य) मध्य-दाय का अचिन्य भेदानेद्यादी माध्य बनामा है। रामा-न्यार्य का अचिन्य भेदानेद्यादी माध्य बनामा है। रामा-न्यार्य भी अब प्रकाशित हो गये हैं। बीव सम्प्रदाय का अनुवारी 'श्रीकारुभाव्य' माध्यकाल में निर्मत हो गया था। म म प पं प प्रमथनाय तर्कभूषण ने कुछ समय पूर्व 'शिक्तभाव्य' की रचना की है।

सहमुद्रभाष्यवातिक आचार्य शङ्कर के शिष्य सुरेश्वरा-चार्य द्वारा रचित इस मन्य में केवलाईतवादी शाङ्करमन का प्रतिपादन हवा है।

बह्मसूत्रभाष्योपन्यास—विशिष्टाईतवादी विदान् दोहय महाचार्यद्वारा रचित ब्रह्मसूत्रभाष्योपन्यास १६वी शताब्दी का ग्रन्थ है।

ब्रम्भुनवृत्ति —सदाशिबेन्द्र स्त्रामो के रचे गये ग्रन्थों में ब्रह्मपुत्रवृत्ति बहुत लोकप्रिय है। इसके अध्ययन के बाद शाक्करभाष्य को समझना सरल हो जाता है। इसका अध्य नाम 'ब्रह्मतत्त्वप्रकाशिका' है।

क्ष्यहरूपा—इसका उल्लेख यजुर्वेद सहिताओं तथा ब्राह्मणों में अत्यन्त पृणित पाप के रूप में हुआ है। हत्यारे को 'ब्रह्महां कहा गया है। स्मृतियों में भी 'ब्रह्महरूपा' महापातकों में पिनायों गयी है और इसके प्रायरिवक्त का विस्तृत विधान किया गया है।

सहाग — सर्वश्रंक पौराणिक त्रिवेश में बहा।, विष्णु एवं शिव की गणना होती हैं। इसमें बहा का नाम पहले आता है, स्पोकि वे विश्व के आप नप्टा, प्रजापति, पितासह तथा हिएण्यामं हैं। वेट प्रजापति। पुराणों में जो बहा का रूप वर्णित मिल्ला है वह वैदिक प्रजापति के रूप का विकास है। प्रजापति की नमस्त वैदिक मावाएँ बहुता पर आरो-पित कर ली गयी हैं। प्रजापति और उनकी दुहिता की रूपा पुराणों के अनुसार सीरसायर में योषशायी विष्णु के हैं। पुराणों के अनुसार सीरसायर में योषशायी विष्णु के नामिककल से बहुग की स्वयं उत्पत्ति हुई, इसिक्ट से 'स्वयंमू' कहलाते हैं। चौर तपस्या के परवान्त् रह्मों के बहुगांव्य को भूषिट की ची। वास्तव से मुष्टि हो बहुग का मुख्य कार्य है। सावित्री इनकी पत्नी, सरस्रती पुत्री और हंस बहुत है। बहुग इन्हा पुराणों में बहुग का स्वरूप विण्णु के सन्दुश ही निक्षिपत किया गया है। ये ज्ञानस्वरूप, परमेवदा, अन्त, महान तथा समूर्ण प्राणियों के जनमदाता और अन्तरात्मा बतलाये गये है। कार्य, कारण और वल, अवल सभी इनके अन्तर्गत है। समस्त कला और विद्या इन्होंने ही प्रमुद्ध की है। ये नियुणारिसका माया से अतीत बहुत है। ये हिरण्याम् हैं और तारा बहुगांव्य इन्हों से निकला है।

यचार बाह्य पुराणों में निवृत्ति के अन्तर्गत से अवशास्त्र अंतर प्रथम बने रहें, किन्तु धार्मिक सम्प्रधान के पूरिष्ट करना क्यान किन्तु धिन्न, शक्ति, मणेश, पूर्य आदि से गीण हो गया, इनका कोई पुनक् सम्प्रदास नहीं बन पाया। बद्या के मिल्ट भी चौड़े हो हैं। सबसे प्रसिद्ध बन्ना का तीयं अजमेर के पास पुरुकर है। बुद्ध पिता की तरह देवपरिवार में इनका स्थान अधित होता गया। बैक्याव और बीच पुराणों में बद्धा को गीण प्रदर्शित करने के बहुषा प्रयत्न पाये आते हैं। बिल्यु के नामिकाल से बहुषा अवल पाये जाते हैं। बिल्यु के नामिकाल से बहुषा की उत्तरता स्वर्थ विश्व हो सामने दनका गीणा की उत्तरता स्वर्थ विश्व हो सामने दनका गीणा की व्यतिक है। सार्काच्येय पुराण के मधु-बैटमबच प्रवत्न में विश्व पाये का उनकर्ष और बहुषा की विश्वता दिवायों पी है। बहुता को पुजामूर्ति के निर्माण का वर्णन मस्य-पुराण (२५९ ४००-४४) में पाया जाता है।

बहुगाणो—शक्ति को सामान्य पूजा में जगन्माताओं (विभिन्न देवों की पिलायो) की पूजा होनी हैं। ये माताएँ बाठ हैं, जो बाठ देवों से सम्बन्धित है। इनको 'अप्ट मातृका' भी कहते हैं। ब्रह्माणी का सम्बन्ध ब्रह्मा से हैं।

**बह्माण्ड उपपुराण**— उन्तीस उपपुराणो में से एक ब्रह्माण्ड भी है।

बहात्वपुराण — अठारह महापुराणां में इमकी गणना है। इसकी सिक्षत्व विवयम् भी नारवीय पुराण में पायी जाती है। इसमें १२००० (बारह सहस्र) के जमान्य रजोक हैं। इसके अन्तर्गर्ग नजिल्यायानां भी माना बाता है। इसी पुराण का अंश प्रसिद्ध रामचरित्र 'बध्यास्वरामाम्यण' कही जाती है, किन्तु मूल पुराण या उनकी मूचों में इसकी चर्चा नहीं है। रामायण की कवा अन्य पुराणों में भी **बह्यानस्य-ब्रह्मो**पासना ४५९

मिलती है, परन्तु अध्यात्मरामायण में यह कथा विस्तार और दार्शनिक दृष्टिकोण से कही गयी है। निम्नांकित अस्य छोटे-छोटे ग्रन्थ भी इसी पुराण से निकले बताये जाते हैं.

अम्मीएवर, अञ्जनादि, अनम्तरायन, अर्जुनगुर, अच्ट-नेष्मस्थान, आदिपुर, आन्य-नेष्मस्थान, आदिपुर, आन्य-निक्य, ऋषियञ्चाने, कटोर-मिरि, काल्हरित, कामाश्वीचिलास, कार्तिक, कांदरी, कुम्भकोण, गोवाबरी, गोपुरी, जीग्नसार, गोपुरी, जीर्का, स्वानमञ्डल, तञ्जापुरी, तारकब्रह्ममञ्ज, तृङ्ग-प्रदा, तुलसी, इतिशामुर्ति, देवदाक्वन, नम्सनिर, नरिसह, लक्ष्मीपूजा, बेक्कुटेल, शिवनगुन, काञ्ची, श्रीरङ्ग, के माहारस्य तथा गणेशनक्य, बेक्कुटेलक्वय, हन्मतत्वय आदि।

व ह्यामन्द---आपस्त्यस्त्र के अनेक भाष्यकारों में से एक। माष्ट्रक्योपनिषद् के एक वृत्तिकार का नाम भी ब्रह्मा-नन्द है।

बह्यानस्य सरस्वती-उच्च तार्किकतापूर्ण अर्डतमिद्धि ग्रन्थ के टीकाकार । ये मधमदन सरस्वती के समकालीन थे। माध्व मताबलम्बी ब्यासराज के शिष्य रामाचार्य ने मध-सदन सरस्वती से अईतिसिद्धि का अध्ययन कर फिर उन्हीं के मत का खण्डन करने के लिए 'तरिक्रणी' नामक ग्रन्थ की रचन। की थी। इससे असन्तुष्ट होकर ब्रह्मानन्दजी ने अहैतसिद्धि पर 'लघचनिद्रका' नाम की टीका लिखकर तरङ्किणीकार के मत का खण्डन किया। इसमें इन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इन्होने रामाचार्य की सभी आप-त्तियां का बहुत सन्तोषजनक समाधान किया। ससार का मिथ्यास्य, एकजीववाद, निर्गुणस्य, ब्रह्मानस्य, नित्य-निरतिशय आनन्दरूपता, मुक्तिबाद-इन सभी विषयो का इन्होने दार्शनिक समर्थन किया है। ये अद्वैतवाद के एक प्रधान आचार्य माने जाते है। इनका स्थितिकाल १७वी शताब्दी है। इनके दीक्षागुरु परमानन्द सरस्वती ये और विद्यागुरु नारायणतीर्थ ।

(इस टीकावली के आधार पर हैत-अहैत वादो का तार्किक शास्त्रार्थया परस्पर खण्डन-मण्डन अब तक कला आ रहा है, जो दार्शनिक प्रतिभाका एक मनोरखन ही है।)

कह्यामृतर्वाषणी--- महात्मा रामानन्द सरस्वती (१७वी शताब्दी) द्वारा रचित ब्रह्ममूत्र की एक टीका। अक्षामक्त—(१) आधृतिक हरियाना प्रदेशक्त प्राचीततम पवित्र मुनाग, विमक्ता साव्यिक अर्थ ब्रह्म (बेट) का आवत् (पुनने या प्रस्ताप्त का स्थान) है। मनुस्मृति (२ १७) के अनुसार कुच्लेत्र के आस-वास सरस्वती और द्यदती निदयों के बीच का प्रदेश ब्रह्मावर्त क्वलता है। मनु तर्भ के अनुसार इस देश के आचार को हो सार्थ-देशिक आदरण के लिए। आदर्श माना गया है।

(२) कानपुर से उत्तर गङ्गातटवर्ती बिठूर नामक तीर्थ का समीपवर्ती क्षेत्र भी अल्लावर्त केहलाता है। संभ-वतः यह पौराणिक तीर्थ है।

बह्मावाप्तिव्रत-किसी भी माम के जुक्छ पक्ष की दशमी के दिन इस ब्रत का प्रारम्भ होता है। यह तिथिव्रत है। इस दिन उपवास रखते हुए दम देवो की, जिन्हें 'अक्ट्रिरा' कहा जाता है, एक वर्ष तक पूजा करनी चाहिए।

**मह्मोपनियद्—**(१) 'ब्रह्म' के सम्बन्ध में एक रहस्यपूर्ण सिद्धान्त, जो छान्दोग्योपनिषद् (३११३) के एक सवाद का विषय है, ब्रह्मोपनिषद् कहलाता है।

(२) सन्यास मार्गी एक उपनियत् । इसका प्रारंभिक भाग तो कम से कम उतना ही प्राचीन है जितनी भैत्रा-यणी, किन्तु उत्तरभाग आरुणेय, जाबाल, परमहंस उप-निषदो का समसामयिक है।

**बह्मोपासना**—(१) ब्रह्म के सम्बन्ध में विचार अथवा चिन्तन । उपनिषदों तथा परवर्ती वेदान्त ग्रन्थों में इसी उपासना पद्धति का विवेचन हुआ है ।

(२) ब्राह्मसमाज के दितीय उन्तर्ग काल में महर्षि देवेन्द्रमाव काकुर ने उपनिषदी की छान-चीन कर उनके कुछ अंश समाज की सेवासमाओं के लिए १८५० हैं में प्रत्य के रूप में प्रकाशित कराये। इस ग्रन्थ का नाम 'बाह्मधर्म' रखा गया। हमने ब्राह्म गिद्धान्त के बीज या बार सिद्धान्त- ४६० श्रह्मीयन-माह्मण

वननों का संक्षिप्त विवरण दिया गवा है। इसमें ब्रह्मो-पासना, सेवा का क्षम, उपनिषदों के कुछ उद्धरण और कुछ धार्मिक प्रत्यों के उद्धरणों के साथ अन्त में वेबेन्द्र-नाय द्वारा बाह्य सिद्धान्त की व्याख्या की गयी है।

बह्मीबन—यज्ञकर्म के अन्तर्गन वेदसहिताओं तथा ब्राह्मण प्रन्यों के पारायण में भाग लेनेवाले पुरोहितों के नैवेश के लिए उवाला हुआ चावल (ओदन) ब्रह्मीदन कहलाता था। इसके पकाने की विद्योग विधि थी।

बाह्यण—कहा — बेर का पाठळ अथवा बहा — परमाला का जाता। करावेद को अथेवा अन्य संहिताओं में यह साधा-रण प्रयोग का धावर हो गया, जिनका अर्थ पुरोहित है। वह खेद के पुरुषमुक्त (१०९०) में वर्णों के बार विजाजन के सन्दर्भ में कराता जाति के अर्थ में प्रयोग हुआ है। वैरिक सन्योगे यह वर्ण अथियों ते ऊँना माना गया है। विरुष्ध याज में बाह्यण अथियों ते ऊँना माना गया है। राजसूय याज में बाह्यण अथिया की अथेव्या न्यून नहीं होती। इस बात को वार-वार कहा गया है कि अधिया तथा बाह्यण को एकता से ही सर्विक्षण उन्नति हो सकती है। यह स्वीकार किया गया है कि करियय राजस्य एव जनसम्बन्ध को बाह्यण को यदि कर्वाचित हुआ है। बाह्यण पृथ्वी के दंबता (भूमुर) कहे गये हैं, अदि कि स्वयं के देवता होते हैं।

ऐतरेय श्राह्मण में ब्राह्मण को दान लेने बाजा (आदायों) तथा साम पीने बाजा (आदायों) कहा गया है। उसके दो जन्य विहद 'आवसायों' तथा 'यवाकाम-प्रमाप्य' का अर्थ अस्पष्ट है। पहुंछे का अर्थ सब स्थानों में रहने वाजा तथा दूसरे का आतन्य हो प्रमाने वाजा हो सकता है (ऐ० ५२९,२)। अत्यय ब्राल में ब्राह्मण के कर्तन्थों को चर्ची करहे पर देहें। ये अवेचता तथा (४) अवस्थता। उसके कर्तां हैं (१) अवस्थता । उसके कर्तां हैं (१) आहमण्य (वंदा को पविचता) (६) प्रतिक्पचर्या (कर्तां अस्त कर्मा की पविचता) (६) प्रतिक्पचर्या (कर्तां अस्त कर्मा (अ) अनेक्पलें (अ) क्राह्मण्य (वंदा को पविचता) (६) प्रतिक्पचर्या (कर्तां अ

बाह्मण स्वयं को ही संस्कृत करके विश्वाम नहीं लेता था, अपितु दूसरों को भी अपने गुणो का दान आचार्य अथवा पुरोहित के रूप में करता या। आचार्यपद से बाह्मण का अपने पुत्र को कप्ययन तथा याजिक क्रियाओं से निपुण करता एक विकोग कार्य था ( वात० बा० १,६, १,४)। उपनिवद् धन्यों में आरुणि एव व्हेतकेतु ( कु उ० ६,१,१) तथा बच्चण एवं भूगु का उदाहरण है ( का बा० ११,६,१,१)। आवार्य के अनेकों शिष्य होते थे तथा उन्हें वह चामिक तथा सामाजिक प्रेरणा ते पढ़ाने को वाच्य होता या। उदी प्रयोक जान अपने खाओं पर प्रकट करना पढ़ता था। उदी प्रयोक जान अपने खाओं पर प्रकट करना पढ़ता था। इसी कारण कभी कभी छात्र आवार्य को अपने में परिवर्शित कर देते थे, अर्थाद आवार्य के समान पद प्राप्त कर ठेते थे। अध्ययनकाल तथा शिक्षण-

पुरोहित के रूप में बाह्मण महायजों को कराता था। साधारण गृह्यस्त्र विना उसकी सहायता के भी हो मक्त ये, किल्यु महत्वपूर्ण क्रियाणें (अंग ) उसके विना नहीं ये, किल्यु महत्वपूर्ण क्रियाणें के विधिवन् किये जाने पर जो धार्मिक लग्न होता था। उसमें दिश्याणे के अतिरिक्त पुरोहित यजमान का साझेरार होता था। प्रोहित का स्थान साधारण धार्मिक की अधेवा सामाजिक भी होता था। दह राजा के अस्य व्यक्तिगत कार्यों में भी उसका प्रातिनिक्ष होता था। राजनीति में उसका बडा हाथ रहने लगा था।

स्मृतिग्रन्थों में बाह्यणों के मुन्य छ कर्नव्य ( यद्कर्म) बताये गये हैं—पठन-पाठन, यजन-याजन और दान-प्रतिग्रह। इनमें पठन, यजन और दान सामान्य तथा पाठन, याजन तथा प्रतिग्रह विशेष कर्तव्य है।

आपद्धर्म के रूप में अन्य व्यवसाय से भी ब्राह्मण निविह कर सकता था, किन्तु स्मृतियों ने बहुत से प्रतिबन्ध रूगाकर लोभ और हिसाबाले कार्य उसके लिए बजित कर रखे हैं।

बाह्मणों का वर्गीकरण इस समय देशमेद के अनु-सार बाह्मणों के ये वहीं निभाग हैं पक्षणोंड और पक्ष-इतिया । पिंचस में अफागिनिस्तान का गोर देश, पञ्चाव, जिसमें कुरुक्षेत्र सम्मिनित हैं, गोडा-बस्ती जनपद, प्रमाग के दिल्पण व जासपास का प्रदेश, पश्चिमी बमाल, ये गीची प्रदेश किसी न किसी समय पर गीड कहे जांश देहें हैं। इस्ती पोचीं प्रदेशों के नाम पर सम्भवतः सामृहिक नाम 'ख्र मोड' पड़ा। जादि गोडों का उद्गम कुरुक्षेत्र हैं। इस प्रदेश के ब्राह्मण विशेषतः गौड़ कहलाये। कश्मीर और पंजाब के ब्राह्मण सारस्वत, कन्नीज के आस-पास के ब्राह्मण कान्यकुम्ज, मिविला के ब्राह्मण मैंबिल तथा उत्कल के ब्राह्मण उत्कल कहलाये।

नर्मदा के दक्षिणस्य आन्ध्र, द्रविड, कर्नाकट, महाराष्ट्र और गुर्जर, इन्हें 'पञ्च द्रविष्ठ' वहा गया है। वहाँ के ब्राह्मण इन्हीं पांच नामो से प्रसिद्ध हैं। उपर्युक्त दसो के अनेक अन्तिविभाग है। ये सभी या तो स्थानों के नाम से प्रसिद्ध हुए, या बंश के किसी पूर्वपृष्ठ के नाम से प्रस्थात, अखवा किसी विशेष पदवी, विद्याया गण के कारण नामधारी हए । बहनगरा, विश्वनगरा, भटनागर, नागर, माथर, मुलगाँवकर इत्यादि स्थानवाचक नाम है, बश के पूर्व पुरुष के नाम, जैसे-सान्याल (शाण्डिल्य), नारद, विशष्ठ, कौशिक, भारद्वाज, काश्यप, गाभिल ये नाम वश या गोत्र के सुचक है। पदवी के नाम, जैसे चक्रवत्तीं, वन्द्यापाच्यायः, मुख्योपाध्यायः, भट्टः, फडनवीसः, कुलकर्णी, राजभट्ट, जोशी (ज्योतिषी), देशपाण्डे इत्यादि । विद्या के नाम, जैसे चतुर्वेदी, त्रिवेदी, शास्त्री, पाण्डेय, पौराणिक, व्यास, द्विवेदी इत्यादि । कर्मया गुण के नाम, जैसे दीक्षित, सनाउच, सुकूल, अधिकारी, वास्तव्य, याजक, याज्ञिक, नैगम, आचार्य, भट्टाचार्य

बाह्मण (प्रक)—प्रहा = यज्ञितिश के ज्ञापक प्रका । वैदिक साहित्य में सहिताओं के पत्थान ज्ञाहमां का स्थान आता है। ये वेद-साहित्य के अभिन्न अङ्ग माने गये हैं। आपरतम्यः भौततम् , वीधायनप्रमं , वीधायनमृद्धान्न , कीधिकमृत आदि में बाह्मणों को बेद कहा गया है। वेदो का वह माग जो विदिध वैदिक रहतों के लिए वेदमन्त्रों के प्रयोग कि नियमो, उनकी उत्पत्ति, विवरण, व्याख्या आदि करता है और वितसमें स्थान-स्थान पर सुविस्तृत कुपान्यों के रूप में परस्परागत कथाओं का समावेश रहता है, 'बाह्मण' कहलाता है। इनके विषय को चार भागों में बौटा वा सकता हैं। (१) विधिमाग (२) अथंवादमाग (३)

विधिभाग में यज्ञों के विधान का वर्णन है। इसमें अर्धमीमासा और शब्दों की निष्पत्ति भी बतायी गयी है। अर्थवाद में यज्ञों के माह्युत्म्य को समझाने के लिए प्ररोचनात्मक विषयों का वर्णन है। मीमामाकार जैमिनि ने अर्थवाद के तीन मेद बतलाये हैं. गुणवाद, अनुवाद और भूगार्थवाद । ब्राह्मणों के उपनिषद भाग में ब्रह्मतत्व के विषय में विचार किया सया है। आक्यान भाग में प्राचीन ऋषिवंतों, आचार्थवंतों और राजवंदों की कपाएँ वर्णित हैं।

प्रत्येक विश्व सहिता के पृथक् पृषक् ब्राह्मण बन्ध है।

ऋग्येव सहिता के शे ब्राह्मण है—हरेग्य असे क्षेत्रीवित्त

स्पूर्वेवसहिता के भी दो ब्राह्मण है—हरेग्य अनुबेंद का

तैत्तिरीय ब्राह्मण और खुन्छ यनुबेंद का शत्येवसहाह्मण ।

मामबंद की कीयुमीय शास्त्रा के ब्राह्मण बन्ध दालीम

कथ्यायों में विभक्त है, जो अध्यायसस्याक्रम से प्रवर्षिक्ष

ब्राह्मण वीर प्रत्य महामण), यर्विश्वश्वाह्मण, अद्युत

ब्राह्मण और मान्य ब्राह्मण । इनको क्षमा आवेद

ब्राह्मण और जीममीय उपात्राद ब्राह्मण । इनको क्षमा आवेद

ब्राह्मण और जीममीय उपात्राद ब्राह्मण । इनको क्षमा आवेद

ब्राह्मण और छान्दीस्य ब्राह्मण । कक्तुत है। सामबंद

की राणायनीय शास्त्रा का कोई ब्राह्मण उपलब्ध नही

है। अयरबेंदर को मी शास्त्रार्य है, किन्तु एक ही ब्राह्मण

उपलब्ध है—गोपवश्वाह्मण । यह मुक्सर रार्शनिक

व्यादण है—पोपवश्वाह्मण । यह मुक्सर रार्शनिक

**बाह्मणसर्वस्य** — बङ्गदेश के धर्मशास्त्री हलायुध भट्ट द्वारा रिवत एक ग्रन्थ ।

बाह्यमप्रशिक्ष—पंत युक्त प्रतिपदा से चतुर्शी तक इस वत के अनुष्ठान का विधान है। इससे तिषिक्षम से चार देव, इस्ट बल्ल, यस तथा कुबेर की गम्ब-अध्यतादि से पूजा होती है, बागिक ये चारो भगवान् बायुदेव के ही चार रूप है। इससे हवन भी विहित है। जी वस्त्र इन चारो दित भगवान् को मेंट किये जायें वे कमचा रकत, पीत, कुल्ला तथा कते वर्ण के। एक वर्ष तक यह बत चलता है। वती इससे प्रत्यकाल तक स्वर्ण का भोग करता है। हैमादि, २ ५००-५०१ के अनुसार यह चतुर्मृति वत है। बत्यस्थावाधि—ज्येष्ठ पूर्णमांसा को सपलीक बाह्यम को भोजन कराकर बस्त्रादि प्रदान कर मम्बालावि से उसका पूजन-सम्मान किया जाय। इससे बती सात जम्मो तक केवल बाह्यण के घर में ही जन्म केता है।

काह्यपुरुष—जो लोग अस्वाभाविक मृत्यु से मरते हैं, विशेष कर जिनकी हत्या होती है, उनके प्रेतात्मा बदला लेने की भावना से तथा क्रोथ से भरे रहते हैं। ऐसे प्रेतों के अनेक भीद हैं, इनमें एक जाति ब्राह्मण प्रेती की हैं जिस कहराज्वस, ब्राह्मएक स्वाप्त प्रविक्त भावना 'ब्रह्म' कहते हैं। ये मारे गये ब्राह्मण होते हैं। दक्षिण भारत की मान्यतानुसार ब्राह्मणूक्य कंत्रस ब्राह्मण प्रेतात्मा को कहते हैं, जो अपने धन की बढ़ाने या एकव करते के दुःख में मरा होता है। ऐसा देत्य अपने घर मे ही ब्यक्तर ज्ञाता है तथा उस ब्यक्ति पर आक्रमण कर देता है जो उसका धन खुक करता है, उसके दस्य पहनता

है या ऐसा काम करता है जो उसे पसन्द न हो। वाह्यसमाज—नविशक्षित लोगों की एक धार्मिक संस्था। उपनिषदों में जिसकी चर्चा है उसी एक ब्रह्म (परमात्मा) की उपासना को अपना इष्ट रखकर राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मसमाज की स्थापना की । इसके अन्तर्गत बिना किसी नबी, पैगम्बर, देबदूत आचार्य या पुरोहित को अपनामध्यस्य माने, सीधे अकेले ईश्वर की उपासना ही मनुष्य का कर्त्तव्य माना गया। ईसाई महात्मा ईमा को और मुसलमान महम्मद साहब को मध्यस्य मानते हैं और यही उनके धर्मकी नीव है। इस बात में ब्राह्मसमाज उनसे आगे बढ गया । पुनर्जन्म का कोई प्रमाण न होने से जन्मान्तर का प्रश्न ही न छंडागया। परमात्माकी प्राप्ति के सिवा कोई परलोक नहीं माना गया। निदान, मुसलमान और ईसाइयों से कही अधिक सरल और तर्क-संगत यह मत स्थापित हुआ। मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर सबमें ब्रह्म ही स्थित माना गया। मूर्तिपूजा और बहुदेव पूजाकानियेध हुआ। परन्तु सर्वव्यापक ब्रह्म को सबमें स्थित जानकर अन्य सभी मतो को सहन किया गया।

अपने मन्त्रव्यों में इस समाज ने वर्णाश्रम व्यवस्था, छूत-छात, जात-पांत, चौका आदि कुछ न रखा। जप, वप, होम, वत, उपवाम आदि के नियम नहीं माने। आद, प्रेतकनं का झगडा ही नहीं रखा। उपनिषदों को भी आवारकन्य की तरह माना गया, प्रमाण की तरह मही। साथ हो लंसार की जो सब बातें बुढिशाग्र समझी गयी, उनको छेने में बाह्यसमाज को कोई आपत्ति न दी। बाह्यसमाज कुरान, इञ्जील, वेदायि सभी घमंग्रन्थों को समान सम्मान देता है और संसार के सभी अम्छे समिशक्ति का समान समादर करता है। इस प्रकार बाह्यसमाज ने हिन्दू संस्कृति की शोमाबद पर्यादा को इतना विस्तुत कर दिया है कि उसके सदस्य मुललभान और ईसाई भी हो उनको हैं। जायरियों ब्राटा प्रभारित पाष्ट्रभार शिक्षा के फल से हिन्दू चिलित समान जो अपनी सस्कृति और आचार-विचार से विचलित हो रहा या और जो शायर कभी-कभी पत्रभ्रष्ट होकर अपने पुरातन क्षेत्र से निकल कर विदेशी सस्कृति के क्षेत्र में बहुक जाता था, उनको सामयिक रक्षा की गयी। ऐसा वर्ष बहुत उत्सुकता-पूर्वक बाह्यसमाज के अपने मनोमुकूल दल में सम्मिलित ही गया।

राजा राममोहन राय के बाद महर्षि देवेन्द्रनाय
ठाकुर बाह्यसमाज के निता हुए 1 ये कुछ
बादी थे, इसलिए इनके अनुसायी अपने को 'आदिबाहर'
कहते थे। केवायचन्द्र सेन ने इनके अधिक सुभारवादी
और सरल बनाकर 'नव बाह्यसमाज' का रूप दिया। इनके
समय (सवत् १८९५-१९००) मे बाह्यसमाज का प्रचार
अधिक व्यापक हो गया। देश में प्रायंनासमाज का प्रचार
अभिक व्यापक हो गया। देश में प्रायंनासमाज का
हिन्दू लोग इसके अनुसायी हो गये। बाह्यसमाज को
हत्याचा से राहरुखा के एक महान् उद्देश्य की पृति हुई.
अर्थात् राजा रासमोहन गाय की दूरद्यिता ने बगाल में
हिन्दूसमाज को बहुत बड़ी रखा की और नविधिशत
लोगों को विधर्मी होने से उसां प्रकार वचा जिया, जिम
प्रकार आयंसमाज ने परिचमोत्तर भारत में हिन्दुओ को
बचाया।

बाह्यम्बद्धसिखास- अदल मुनलमान ज्योतिय विद्या के लिए बहुलाश में मारत के कहणी है। ७०५ ई० में भारत के एक दूरावण्डक खलीका के आदेश से बगदार मुहेबाग गया। उसके एक विद्यान सदस्य ने अरबो को 'बाह्यस्ट्रुटिस्ट्रान्त' उनकी भाषा में सिकाया। ग्रह प्रत्य संस्कृत में सन् ६६८ ई० में महान् गणितज्योतिदिब ब्रह्मान्त हारा रचा गया । इसे अरब लोग 'अलिम्बरिह्न' कहते थे। इसी के आचार पर इबाहीम इस्न हमीन अल् पुनारी ने 'जिंब' (ज्योतिय सारणी) के सिद्धान्तिकों । समकालीन वाष्ट्रव इस्न तारिक ने भी इसी 'बाह्यस्ट्रिस्ट्रान्त' के आचार पर 'तरकीब अल् अफलाक' की रचना की।

आद्योजितपद्काभन्नत —चैत्र शुक्क प्रतिपदा को इस बत का आरम्भ होता है। इसमें उपवास का विधान है। इस दिन रंगीन चूर्ण से अष्टदळ कमल बनाकर उस पर ब्रह्मा की प्रतिमा स्थापित करके उसका पूजन करना चाहिए। प्रथम बार बच्जें में पूर्व की ओर से ऋष्येद तथा अन्य बेद, दिक्षिण-पूर्व स्थाज से मध्य बिस्टु वाळे बार दळो पर बंद के अङ्ग, भर्मशास्त्र, पुराण तथा न्यायिबस्तर की स्थापना करनी चाहिए। प्रतिमास की प्रथम तिथि को वर्ष मर उपर्युक्त झन्यों की पूजा की जाय। वर्ष के अन्त में गो का बान विहित्त है। इस आवरण से बतो परम वैदिक विद्वान हो विहित्त है। इस आवरण से बतो परम वैदिक विद्वान हो तही इस्लोकों को प्राप्ति करता है।

## ¥

भ---व्यञ्जन वर्णों के पञ्चम वर्गका चतुर्थ अक्षर । कामधेनु-तन्त्र में इसका स्वरूप निम्नाकित प्रकार से बतलाया गया है भकार प्रुण चार्वक्किस्वयं परमकृण्डली। महामोक्षप्रदं वर्णं तरुणादित्य संप्रभम् ॥ वक्रवाणसम्बं सर्ज पञ्चदेवमय तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नाकित नाम पाये जाते है भ विल्लो भ्रमरो भीमो विश्वमृतिर्निशा भवम्। द्विरण्डो भवणो मलं यज्ञसत्रस्य बाचकः।। नक्षत्र भ्रमणा दीप्तिर्वयो भूमि पयोनभ । महाबाह्यवश्वमतिविताण्डक ॥ नाभिभंदं प्राणात्मा तापिनी वाला विडवरूपी च चन्दिका । सुधासेन सन्तो मायापरं हर ॥ भवत-भिक्तमार्ग के सिद्धान्तानुसार भक्त उसे कहते हैं जिसने ईश्वर के भजन मे अपना सम्पूर्ण जीवन समिपित कर दिया हो । साधारण आत्माओं को चार भागों में विभक्त किया गया है: (१) बद्ध, जो इस जीवन की सम-स्याओं से बँघा है। (२) मनश्च, जिसमें मक्ति की चेतना जागत हो, किन्त उसके योग्य अभी नही है। (३) भक्त अथवाकेवली. जो मात्र ईक्वरकी ही उपासनामें लीन हो, पवित्र हृदय काहो और जो भक्ति गुण के कारण मिक के मार्गपर चल रहा हो और (४) मुक्त, जो भग-वन-पदको प्राप्तकर चका हो ।

भकत — (१) सस्कृत शब्द भक्त का अपभ्रवा, जो अशिक्षित बामीण अनो में बामिक उपासक के लिए प्रमुख्त होता हैं। यया असम प्रदेश के गृहस्य बैष्णवों का सन्वन्य सिती न किसी देवस्थान से होता है, जिसके गुसाई उनकों धर्म-शिक्षा विद्या करते हैं। इन गुशोदयों को 'कनत' कहते हैं। 'भफर ' लोग यदा-कदा शिष्यों के घर जाते हैं तथा उनसे कुछ देशिया या २ण्ड व्युक्त करते हैं। यही इस सफ्यदाय की जीविका होती हैं। (२) दुसाथ नामक मिन्स धेणी की जाति उत्तर प्रदेश तथा वंशाल में पायी जाती है। ये लोग राहु की पूजा करते हैं तथा वर्ष में एक बार राहु की प्रमानता के लिए यज्ञ करते हैं। राहुपूजा बीमारियों में मुलिय या किमी मनोरय की मिद्धि के लिए की जाती है। इस यज्ञ के पुरोहित को 'भकर' कहां है, जा उनकी जाति का ही होता है। उसे 'वितया' भी कहते हैं।

भक्ततीया—असम प्रदेश के बैष्णयों में महात्मा हरिवास को उनके अनुसायी कृष्ण का अवतार मानते हैं, किन्तु इसके नाय ही वे अन्य महात्मा गंकरदेव को भी विष्णु का अवतार मानते हैं। उनमें 'भक्ततीया' की प्रया है जिलके अनुसार बाह्यण अपने यजमानों अववा जिष्णों से सब प्रकार का बान वहण करते हैं।

भक्तमाल — विष्णुभक्तों का चरित्र वर्णन करने बाले भाषा प्रत्यों में भक्तमाल (वैल्णवभक्तो को माला) महत्त्व-पूर्ण प्रामाणिक रचना है। यह साम्प्रदायिक प्रत्य नाही है। चारों सम्प्रदायों और उनकी शासाओं की प्रद्वान विष्णु निर्मों के जीवन की झीकियाँ इसमें उदारतापूर्वक प्रस्कुत हुई है। इसके रचिता तत नारायणदात उपनाम नाभाजी क्यां ग्रामान्यों बैध्या थे। ये ज्यापुर के तीर्यवस्थक नलताओं के महात्मा कवि अध्यानओं के जिप्य थे और उन्हों की आज्ञा से इस्होंने इस प्रत्य की रचना की थी। नाभाओं उस समय हुए वे, जब नुक्सीदास जीवित वे, प्राथ १५८५ स्वा १९३३ है के मध्य।

भवनमाल बजमाणा के छण्य छन्यों में रवित है, किन्तु विता भाष्य के यह समझा नहीं जा सकता। इस पर छगभग एक सौ तिलक (टीका) सम्ब है। इनमें गोडीया क्रमकलाजी की राजा प्रसिद्ध हैं। भवतमाल में दो सौ भवतों का चमत्कारपूर्ण जीवनचरित्र ३१६ छण्य छन्यों में वर्णित हैं। भक्तों का पूरा जीवनचृत्त इसमें नहीं दिया प्रकट हों।

भक्तकीलामृत — भक्तिविषयक मराठी ग्रन्थों में महीपित द्वारा प्रणीत ग्रन्थों का बडा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। उनके ग्रन्थों में से 'भक्तलीलामृत' की रचना १७७४ ई० ४६४ भवतविश्वय-भवित

में हुई, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह 'भक्तमाल' के ढंग की ही रचना है।

भक्तिबिखय---महीपतिरवित मराठी भाषा का भक्तिविष-यक ग्रन्थ । रचनाकाल १७६२ ई० है।

भवित-भवित शब्द की व्युत्पत्ति 'भज्' धातु से हुई है, जिसका अर्थ सेवा करना या भजना है, अर्थात् श्रद्धा और प्रेमपूर्वक इष्टदेव के प्रति आसमित । नारदभक्तिसूत्र में भक्ति को परम प्रेमरूप और अमृतस्वरूप कहा गया है, इसको प्राप्त कर मनुष्य कृतकृत्य, संतृप्त और अमर हो जाता है। व्यास ने पूजा में अनुराग को भिक्त कहा है। गर्गके अनुसार कथा श्रवण में अनुरक्ति ही भक्ति है। भारतीय धार्मिक साहित्य में भक्ति का उदय वैदिक काल से ही दिखाई पहता है । देवों के रूपदर्शन, उनकी स्तृति के गायन, उनके साहचर्य के लिए उस्स्कता, उनके प्रति समर्पण आदि में आनन्द का अनुभव -- यं सभी उपादान वेदों में यत्र-तत्र विखरे पडे हैं। ऋग्वेद के विष्णसुक्त और बरुणमुक्त में भक्ति के मूल तत्त्व प्रच्रमात्रामें विद्यमान है। वैष्णवभक्ति को गगोत्तरी विष्णुसुक्त ही है। क्राह्मण साहित्य में कर्मकाण्ड के प्रसार के कारण भक्ति का स्वर कुछ मन्द पड जाता है, किन्तु उपनिषदों में उपा-सनाकी प्रधानतासे निर्गण भक्ति और कहीं-कही प्रती-कोपासना पुन जागृत हो उठती है। छान्दोग्योपनिषद्, व्येताव्यतरोपनिषद्, मृण्डकोपनिषद् आदि में विष्णु, शिव, रुद्र, अच्युत, नारायण, सूर्य आदि की भक्ति और उपासना के पर्याप्त संकेत पाये जाते हैं।

वैदिक भक्ति की प्यस्तिवनी महाभारत काण तक आतंआतं विस्तृत होने लभी। वैष्णव भक्ति की भागवत्वधार
म विकास दर्यो काल में हुना। यावनो की धारवत्व धारवा
में प्रवृत्तिप्रधान भागवत्वभमं का उत्कर्ष हुआ। सात्वतो ने
ही मबुरा-भुवाबन ने लेकर मध्य भारत, राजस्थान, मुह तत्त, महाराप्ट, कणाँटक होते हुए तिमल (दिवः) प्रवेश प्रवेश तक प्रवृत्तिपुलक, रामात्मक भागवत घर्म का प्रचार किया।
अभी तक वैष्णव अथवा गैन भक्ति के उपास्य देवाण अथवा परमेव्यर हो थे। महाभारत काल में बैण्य भागवत वर्म के। एक ऐतिहासिक उपास्य का आधार कुष्ण बामुदेव के व्यक्तित्व में सिला। कृष्ण विष्णु के अवतार माने गर्म और धीर-बीर बह्म से उनकर तावास्म हो गया।

लिए सुलभ हो गयी। इससे पूर्व यह धर्म ऐकान्तिक, नारा-यणीय, सात्वत आदि नामो से पुकारा जाता था। कृष्ण-बासुदेव मित्तः के उदय के पश्चात् यह भागवत धर्म कह-लाने लगा। भागवत धर्मके इस रूप के उदय का काल लगभग १४०० ई० पूर्ण है। तब से लेकर लगभग छठी-सातवी शताब्दी तक यह अविच्छिन्न रूप से चलता रहा। बीच में जैव-शाक्त सम्प्रदायों तथा शाक्कर वेदान्त के प्रचार से भागवत धर्मका प्रचार कुछ मन्द पड गया। परन्तु पूर्व-मध्य यग में इसका पनरुत्वान हुआ । भागवत धर्म का नवोदित रूप इसका प्रमाण है। रामानुज, मध्य आदि ने भागवत धर्म को और पल्लवित किया और आगे चलकर एकनाय, रामानन्द, चैतन्य, वस्लभा-चार्य आदि ने भक्तिमार्गका जनसामान्य तक व्यापक प्रसार किया। मध्ययगर्में सभी प्रदेशों के सन्त और भक्त कवियों ने भक्ति के सार्वजनिक प्रचार में प्रभत योग दिया ।

माध्ययुग में भागवत भक्ति के बार प्रमुख सम्प्रदाय प्रव-तित हुए — (१) श्रीसम्प्रदाय (गमानुजावायं द्वारा प्रवक्ति) (२) ह्यसम्प्रदाय (म्यानुजावायं द्वारा प्रवक्ति) (३) ह्य-सम्प्रदाय (विष्णु स्वामी द्वारा प्रवक्ति और (४) ममका-विकसम्प्रदाय (निम्बाकांवायं द्वारा स्थापित)। इन सभी सम्प्रदायों ने अद्वैतवाद, मायावाद तथा कसंसन्याम का कण्डन कर मगवान् की सगुख उपासना का प्रवादा विया। यह भी ध्यान देने की बात है कि इस गामाव्यिका भित्त के प्रवर्गक सभी आवार्य सुदुर दक्षिण देश में ही प्रकट हुए। मध्यमुनीन भक्ति की उत्पत्ति और विकास का इति-हुस सम्प्यमुनीन भक्ति की उत्पत्ति और विकास का इति-हुस समायवत पुराण के माहात्म्य में इस प्रकार दिया हुआ है:

उत्पन्ना इविडे साह बृद्धि कर्णाटके गता। कर्मजित्त क्षांचिन् महाराष्ट्रं पूजरं श्रीणता गता। ता तत्र भोरकल्योंनात् पाखण्डैः क्षणिडताङ्गका। दुईलाह चिरं जाता पुत्राच्यां सह मन्दराम्।। कृष्यावन पुन. प्राप्य नवोनेव मुक्त्यिण। जाताह युवती सम्यक् प्रेटकल्या तुसाम्यतम्।।

[मैं नहीं (जो मूलत यादवों की एक शाखा के वशज सात्वतो द्वारा लायी गयी थी) द्विष्ठ प्रदेश में (रागात्मक भक्ति के रूप में) उत्पन्न हुई। कर्नाटक में बडी हुई। महाराष्ट्र में कुछ-कुछ (गियण) हुआ। गुजरात में नृद्धा हो गयी। वहीं चौर कियुग (म्लेक्ड-आक्रमण) के समझ हो गयी। वहीं चौर कियुग (म्लेक्ड-आक्रमण) के समझ हो गयी। वहीं चौर कियुग हो कर बहुत दिनों तक पुत्रों (ज्ञान-वैराम्प) के साथ मन्दता को प्राप्त हो गयी। फिर बृन्दाबन (हिल्म को कीकाभूमि) गहुंचकर सम्प्रित नवीना, मुकरिणी, पुत्रदी और सम्पर्क प्रकार से सुन्दर हो गयी हैं। इससे सम्पेह नहीं कि कच्छा रहे सुन्दर हो गयी हैं। इससे सम्पेह नहीं कि कच्छा परम्पत रागास्मिका भांक का उदय तमिल प्रदेश में हुआ। परम्तु उससे पूर्ण संस्कृत च्या का विकास भागवत वर्ष के मूल राज कृत्वावन में ही हुआ, विसको दीला के कई सन्त आवार्यों ने अपनी उपासनाभूमि बनाया।

भागवत धर्म के मुरूप सिद्धान्त इस प्रकार है : सृष्टि के उत्पादक एक मात्र भगवान् है। इनके अनेक नाम हैं, जिनमें विष्णु, नारायण, वासुदेव, जनार्दन आदि मुख्य है। वे अपनी योगमाया प्रकृति से समस्त जगत् की उत्पत्ति करते हैं । उन्हीं से ब्रह्मा, शिव आदि अन्य देवता प्रादुर्भृत होते हैं । जीवात्मा उन्हीं का अंश है, जिसको भगवान् का सायुज्य अथवा तादातम्य होने पर पूर्णता प्राप्त होती है। समय-समय पर जब संसार पर संकट आता है तब अग-वान् अवतार धारण कर उसे दूर करते हैं। उनके दस प्रमुख अवतार है जिनमें राम और कृष्ण प्रधान है। महा-भारत में भगवान के चतुर्व्युष्ट की कल्पना का विकास हुआ । वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चार तत्त्व चतुर्व्युह है, जिनकी उपासना भक्त क्रमश करता है। बह अनिरुद्ध, प्रशुम्न, संकर्षण और वासुदेव में क्रमशः उत्तरो-त्तर लीन होता है, परन्तु वासुदेव नही बनता, उन्हीं का अश होने के नाते उनके सायुज्य में सुख मानता है। निष्काम कर्म से जिल्ल की शुद्धि और उससे भाव की शुद्धि होती है। भक्ति ही एक मात्र मोक्ष का साधन है। भग-वान् के सम्मुख पूर्ण प्रपत्ति ही मोक्ष है।

भागवत उपासनापद्वति का प्रथम उल्लेख बहु-पूत्र के शाब्द्धर भाष्य (२,४२) में पाया जाता है। इसके अनु-मार अभिगमज, उपासन, इच्चा, स्वास्थाम और सोप से उपासना करते हुए भक्त भगवान् को भाष्य करता है। 'आनामुक्तार' से छः इकार की भक्ति वतकायी गयी है— (१) हमाण (२) कीतंन (३) वन्दन (४) पावसेवन (५) (७.५.२३-२४) में नवमा भक्ति का वर्षन है। उपर्युक्त छ- में तीन-अवण, वास्तर कोर तस्य और जोड़ दिये गये है। राज्ञदान संहिताओं के बनुसार सम्पूर्ण माणतत्वमं नार लण्डों में विभक्त है: (१) जानपाद (दर्शन और धर्म-विज्ञान) (२) योगपाद (योगितद्वानत और अम्यास) (३) कियापाद (मिंचर निर्माण और मृतिस्थापना) (४) चर्यापाद (धार्मिक कियार्थ)।

भिक्त के उपर विशाल साहित्य का तमाण हुआ है। इस पर सबसे अधिक प्रत्य है जीमद्रभागवत पुराण हस्ते अधिति क्षा क्षा हिन्द प्रत्य है जीमद्रभागवत पुराण हस्ते अधिति का महामारत का शानित्य क्षा त्या प्रत्यक्षीता, साव्यतसहिता, शान्वत्यसूत्र, नारदीय भिक्तमु, नारदपाखराज, हिरबल, पपसहिता, विष्णुतत्व-सहिता, पामानुकाचार्य, मध्याचार्य हिता, तिम्बार्काचार्य, वस्त्रमावार्य आधि के प्रत्य हरूव्य है।

अविस्तार्म — सगुण-साकार रूप में भगवान् का भजन-पूजन करता। मील के तीन साधन हैं, जानमार्ग, कमंगार्ग और भित्तमार्थ । इस मार्ग में भगवद्यीता भित्तमार्थ, सर्वात्तम कहती हैं। इसका सरक अर्थ यह है सि सच्चे हृदय से संगादित भगवान् की अंकि पुनजन्म से उसी प्रकार मोख दिकाती हैं, और पांतिनक झान एवं निक्काम-योव दिकाते हैं। गीता (१२.६-७) में श्रीकृष्ण का कव्यन हैं: "मुझ पर जाजित होकर जो लोग समूर्ण कर्मों को मारे अगण करते हुए मुझ परमेश्वर को ही अनन्य भाव के साथ स्यानयोग से निरस्तर चित्तन करते हुए भजते हैं, मुझ में चित्त लगाने वाले ऐसे भक्ते का में गीघा ही मृत्यु कर्ष संगर-सागर से उद्धार कर देता हैं।"

बहुत से अनन्य प्रेमी भंकितागी जुल भोश चाहते ही नहीं। वे भंकि करते रहने को मीख से बबकर मानते हैं। उनके अनुसार रारम मोख से समान परा भंकि स्वय फल-क्या है, वह किसी दूसरे फल का सामन नहीं करती हैं। भक्तिस्ताकर—अठारहुवी शती के प्रारम्भ में गरहरि चक्क-वर्सी ने बैतय सम्प्रदाय का इतिहास लिखा था, जिसका आग भक्तिरनाकर है।

भविकरत्तामृतसिश्यू—चैतन्य सम्प्रदाय के विख्यात आचार्य रूप योस्वामी (१६वी शती) द्वारा रचित इस ग्रन्थ में संस्कृत भाषा में भगवान् की स्तुतियों का संग्रह है।

भक्तिरत्नावली-वह माध्य संप्रदाय का ग्रन्थ है । रचना-

काल १५वी सती है। इसके रचयिता विष्णुपुरी महारमा हैं।

भिक्तरस्माक्रमारू हैता हैत वैष्णव मत के विद्वान् लेखक देवाचार्यद्वारा रचित यह ग्रन्थ निम्बार्कीय सिद्धान्त तथा भक्ति का प्रतिपादन और शास्त्रूर मत का खण्डन करता है।

भिक्तरसामृतसिम्य — वैतन्य गहाप्रभू के शिष्य रूप गोस्वामी द्वारा रचिव 'भिक्तरसामृतसिन्यु' में भिक्त की व्यास्था, उत्कृष्टता तथा वैष्णवमत को साधना का सर्वश्रीण विचार किया गया है। इस प्रन्य की टीका वो योस्वामी ने किसी है। क्य और जीव दोनों महात्मा चावा-भतीजे, परम संत और उच्च कोटि के ज्यनकार से।

भवितरसायन—(१) मधुनूदन सरस्वती (बर्द्धत सम्प्रदाय के दिग्गज विदान) द्वारा लिखित यह ग्रन्थ भक्ति सम्बन्धी लक्षणग्रन्थ है। इससे उनकी भगवद्रसञ्जता और भावुकका का परिचय मिलता है।

(२) कम्मड भाषा में भहात्मा सहजानन्य द्वारा भक्तिरसायन नामक ग्रन्थ रचा गया है, जो शैव संप्रवाय विषयक है।

मक्तिबाव — मोक्ष के तीन साघनों (कर्म, ज्ञान तथा भक्ति) में से यह तीसरा साधन है। यह सबसे सहज साघन है। दे॰ 'भक्तिमार्ग'।

भक्तिसागर---महात्मा चरणदासओं द्वारा रचित एक ग्रन्थ।

भक्तिसिद्धान्त-जीव गोस्वामी द्वारा रचित ग्रन्थ ।

भय--दादश आदित्य देवाजों में से एक। इस शब्द का साधारण अर्थ है 'देने बाला', 'बटिन्दे बाला'। 'क्षान्य में इस देवता को निषवती, विभन्ना, भगवान् इत्यादि उपा-चियां पायो जाती हैं। वास्त्र में मह समृद्धि और ऐक्वर्य का देवता है। वक्ष्ण के साथ ही इसका उन्लेख पाया जाता है। उपा भग की बहित (भिगिनी) है, जो हक्यें जाताृति और समृद्धि की देवी है। यास्त्र निक्कत, १२ १३) के अनुसार भग सूर्य का वह कप है जो पूर्वीह्न की जय्यजता करता है। प्राचीन ईरानी भाषा में मम (बा) 'अहुराक्ष्म' का एक विषयेण हैं। स्लोवेतानिक (मूंगोपीय लागे) भाषा में ईस्वर का एक नाम मग सा वीगूगोपीय लागे भाषा में ईस्वर का एक नाम मग सा वीगूगोपीय लागे भाषा में हैं इस्वर का एक नाम सग वीग्तिक स्वर्धिक स

हुआ है। आगे चलकर परमात्मा के ऐक्वर्य आर्थ में इसका विलय हो गया और परमात्मा को 'भगवान्' कहा जाने लगा।

अवस—वनवासी जाति में उद्य स्वभाव के देवों को शान्त करते व पूजा करते का कार्य जो करता है, उसे भगत (सं⊶मक) कहते हैं। भगवों की प्रतिष्ठा के कारण है समय-समय पर- इनमें देवी का आवेश, उसके प्रभाव से बडबडाने तथा हिल्ले, मुँह से गांज निकालने, कच्चा मांस खाने तथा मूत-भविष्य की बातों का बखान करना। गृहदेवों की स्वापना, पारिवारिक तथा कोट्टीबक पार्मिक इत्यों का प्रतिपादन, फसल की वृद्धि करना, बीमारों को बच्छा करना आदि भगत के काम है।

भगवत् — इसका जाब्दिक अर्थ है 'भग (छः प्रकार के ऐरवर्ध) से युक्त'। यह ईश्वर का एक विदोषण है। पुरुषवाचक अर्थ में यह 'भगवान्' बोला जाता है और स्त्रीवाचक अर्थ में भग्नती (देवी)।

भगवती—देवी मात्र; 'भगवान्' की शक्ति अथवा पत्नी। उमाका एक नाम भगवती भी है।

भगववृत्तीता-महाभारत के दार्शनिक और परमोच्च ज्ञान सम्बन्धी अंशों में सबसे महत्त्वपूर्ण तथा अति प्रसिद्ध भग-बद्गीता है। भीष्मपर्व में यह उद्धत है। इसके रचना-काल को लेकर नव शिक्षाधारियों में वडा मतभेद है। इसमें स्वयं कहा गया है कि यह कुछक्षेत्र में महाभारत यद्वारम्भ के ठीक पहले कृष्ण और अर्जन के बीच संवाद के रूप में उच्चरित हुई थी। यही विश्वास हिन्दुओं में आज तक प्रचलित है। न्यायाचीश तैलङ्ग और भण्डार-कर के विचार से यह ईसा पू० चौथी शताब्दी में रची गयी। किन्तु अधिनिक विद्वान् इसे ई० की प्रथम या दसरी शताब्दी की रचना बताते हैं । गीता का प्राय सात सौ क्लोको बाला वर्तमान आकार सम्भवतः पीछे स्थिर हुआ, किन्तु मूल उपदेश रूप में यह महाभारत-कालीन ही है। गीता भारतीय धर्म पर अतुल प्रभाव डाळने वाळा ग्रन्थ है। यहाँ ऐसी कोई भी रचना नहीं है जो हिन्दूविचारको के द्वारा इतनी प्रशसित हो जितनी गीला है। इसकी अनेक पाश्चात्य विचारकों तथा विद्वानों ने भी उच्च प्रशसाकी है। विश्वकी सभी भाषाओं में इसके असंख्य संस्करण अनुवाद के रूप में प्रकाशित है।

भगववृत्रिवयम्-भञ्जन ४६७

को क्रान्सिकारी विचार गीता उपस्थित करती है वह यह है कि अन्य सम्प्रदाय केवल उन्हीं लोगों को मोख का बाक्वासन देते हैं को गृहस्मी (सांतारिक्ता) का त्याग कर संन्यास प्रहुण कर सेते हैं, बच कि गोता उन सभी स्त्री-पृक्षों को मोल का आप्तासन देती है जो गृहस्थ है, सांसारिक कमी में तल्लीन हैं। उपर्युक्त विचार ने हो इस सन्यक्त को लोकप्रिय बना दिया है। यह साधारण लोगों की उपनिषद है।

गीता में मोछा के तीन साधन कहे यये हैं। पहुछा जान मार्ग, जो उपनिषदों में, सांख्य दर्शन में तथा आजि मार्ग, जो उपनिषदों में, सांख्य दर्शन में तथा जीव की स्थाद कर में बे बड़ जे की स्थाद कर में में पांचित है। मूसरा है कमें मार्ग यह हिन्दू बर्ग का सबसे प्राचीन कप है— अपने कर्तव्यों का पालन, जिसे सबेप में 'मार्ग कहते हैं। जाररम में ऐसे गर्मों या कर्तव्यों में यार्ग का महस्य मार्ग किन्तु जाति, अवस्था, परिवार व सामाजिन कर्त्तव्य भी इसमें सम्मित्तित के। गीता का कर्मसिद्धानन, जिसे कर्मयोग कर्हते हैं, यह है कि प्यंप्रवार्थों में वर्णित कर्म कर्मा प्राचीत कर अधिक अधिक स्थाप कर मार्ग ही दिला सकता है, जवकि निष्काम मार्ग है सिन्द्रा मार्ग में स्थाप सम्मुर्ण निस्तवृत्ति से परमाण्या का प्रेमपूर्वक भाग है। मीरा सम्मुर्ण निस्तवृत्ति से परमाण्या का प्रेमपूर्वक भाग स्थाप निस्तवृत्ति के परमाण्या का प्रेमपूर्वक भाग स्थाप निस्तवृत्ति से परमाण्या का प्रेमपूर्वक भाग स्थाप कर साम्या है। स्थाप स्थापन है।

यह महत्वपूर्ण है कि गीता सभी उपासकों को धर्म-सादमी द्वारा अनुमोदित हिन्दू धर्म के पालन करने का अदिश करती हैं. जातिषमं, परिवारपमं, पितृष्ठानं के पालन का आंदेश देती हैं। गौता वण्यव्यवस्था की विरोधी नहीं, जैसी कि कुछ लोगों की धारणा है। किन्तु यह गुण और स्वभाव के आधार पर उसका अनुमोदन करती हैं। इस प्रकार गीता ने हिन्दू समें के भीम मुद्दबपूर्ण कियों की परिभाषा प्रस्तुत की और उनका परिकार किया है; उसके समय तक जीवन, में जो अन्तविरोध उस्तम्न हो गये ये उनका परिहार करके समुख्य और समन्वय का मार्ग प्रवासत किया है।

गीता पर मध्य काल के प्रायः सभी आजार्यों ने भाष्य और टीकाएँ लिखी हैं। इनमें 'शाक्करभाष्य, रामानुज-भाष्य, मधुसूदनी टीका, लोकमान्य तिलक का गीता-रहस्य, ज्ञानेदवरी आदि बहुत प्रतिद्ध है। गीता के उत्तर भारतीय और कतिपय विदेशी भाषाओं में विशाल साहित्य की रचना हुई है।

भगवब् विवयम् — यह नम्भ आलवार के 'तिरुवोपमोलि' नामक प्रन्य पर किसी अज्ञात लेखक द्वारा तीमल भाषा में रचित एक भाष्य है। ए॰ गोविन्दाचार्य ने इसके कुछ अंशों का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया है।

भगवय्भावक --- छान्दोग्य तथा केन उपनिषदो के अनेका-नेक टीकाकारों में से भगवद्भावक श्री एक हैं।

भगतिल, भगताली—नावनं गाने वाकी एक जाति की जड़िक्यों की ब्यङ्गधासक प्रापा में भगतिल व. भगताली (भक्त की पर्यो) ब्रह्म है। इस लाति की जड़िक्या इस येशे में प्रबंध के पूर्व नाम मात्र के लिए किसी बुढ़े संन्यासी से विवाद कर जेती है, जो अपनी इस पत्नी को सभी प्रकार के सम्बन्धों की सूट देने के लिए डेड दो रूपा विज्ञा प्रताद कर लेता है। कभी-कभी ऐसे वर के अभाव में उन स्वियों का विवाह गणेश्या किसी भी देवता की प्रतिमा के साल कर देते हैं। विवाह के बिना इस पेशे में प्रवेश करना वे पार समझती हैं।

भगवदाराचन कम-अाचार्य रामानुज द्वारा रवित एक प्रन्थः।

भगवान्—परमेश्वर का एक गुणवाचक नाम । भगवान्, परमेश्वर, ईवर, नारायण, राम, इन्छा, में सभी पर्याय-वाची शब्द माने जाते हैं, जो निष्णु की कोटि के हैं। 'भग' (छ विद्योचताजी) से मुक्त होने के कारण परमेश्वर को भगवान् कहते हैं। वे हैं जगत् का मामल ऐव्वयं (सामध्ये), समस्त चर्म, समस्त यश, समस्त शोभा, समस्त जान और मस्सर वैराग्य (मिगंण-निजंप स्वित्त)।

भक्क — मदकारक पौधा, जिसकी पत्तियाँ पीसकर थी जाती है। अक्क का उल्लेख जयबंबेद (११६,१५) में भी हुआ है। ऋष्यंब (९६१, १३) में भक्क सोमलता का विषद है; सम्भवन: अपनी मादकता के कारण। कुछ विद्वान् भक्क और सोम का अभेद मानते हैं।

भवन-इसका शाब्दिक वर्ष है ईक्वर की उपासना करना या उसकी प्राप्त होना। 'प्रचलित प्रकार के धार्मिक गीतों के लिए कीर्सन तथा अनन माम आता हो। 'प्रकार' कीर्सन तथा कमन से रूप तथा प्रणाली में भिनन, लग, राग एव तुक्तवन्य होने हैं। ये भिक्तविषयक किसी विषय से संबन्धित रहते हैं। उत्तर भारत में सूर, तुलसी, कबीर तथा मीरा के भजन अधिक प्रचलित हैं।

भट्ट (कुमारिक)---वे॰ 'कुमारिल'।

भद्द (विनकर)—कर्ममीमांसा के १७वीं शताब्दी में उत्पन्न एक ब्राचार्य। इन्होंने पार्वसारीय मिश्र की शास्त्रदीपिका पर 'भाट दिनकर' नामक भाष्य रचा है।

भहट (मीलकच्छ)---(१) १५वी या १६वी शताब्दी में उत्पन्न, शाक्त मत के आवार्य ! इन्होंने दिवी भागवत उपपुराण के उत्पर तिलक नामक व्याक्या रची है। (२) 'ममूल' नामक घर्मशास्त्र निवन्य के प्रसिद्ध रचयिता। है॰ 'नीलकच्छ प्रदु'।

भट्ट (भास्कर रिम्ब) — स्मातं साहित्य के निपुण लेखक भट्ट भास्कर रिम्ब के ल्लाण यजुर्वेदीय तीत्रिय संहिता, बारण्यक एवं उपनिवर्धी पर त्ये प्रोम्ब विदिक्त स्व के महत्त्वपूर्ण अंग है। भट्टनी तेलुगू प्रदेश के रहते वाले बे तथा तीत्रित्य संहिता की आचेच थाला के अनुवासी वे। इस संहिता का भाष्य इन्होंने ११८८ ई० में रचा था।

महोषिक्वीका — जनुमूं ने प्रतिभाशां ने गुमसिद्ध वैयाकरण । इनकी रची हुई विद्धान्तकीमुदी, प्रीवक्तोरमा, शब्द-कोसनुम आदि इतियाँ दिशन्तव्यापिनी कोर्तिकीमुदी का विस्तार करने वाली हैं। वैद्यान्त शास्त्र में ये आकार्य अप्यय दीशित के शिवाय थे । इनके व्याकरण के गृह 'प्रक्रियाप्रकाश'कार शेष कृष्ण दीशित्त थे । महोजिदीशित की प्रतिका असाधारण थी । इन्होंने वैद्यान्त के साथ हो प्रयंतास्त्र, नोतिशास्त्र, उपासना आदि पर भी मर्मस्यक्षी सम्य प्तना की हैं। एक बार शास्त्रार्थ के समय उन्होंने पर्यवदाराज अनुसाय को न्लेष्यक कह दिया था । इससे पर्यवदाराज अनुसाय को न्लेष्यक कह दिया था । इससे पर्यवदाराज अनुसाय को न्लेष्यक कह दिया था । इससे पर्यवदाराज का उनके प्रति स्थापी वैमनस्य हो नया और उन्होंने 'मानेरग' का बच्छन करने के लिए 'मनोराग-कुवर्माविनी' नामक टोकायस्त्र की रचना की । पर्यवद-राज उनके गुल्य श्रीष्ट वीरितर के पुत्र थे ।

भट्टोजिवीकित के रचे हुए पत्यों में वैयाकरणसिद्धान्त-कोमुरी और प्रीक्षमनीरमा अंत प्रसिद्ध हैं। सिद्धान्तकोमुकी पाणिनीय सुत्रों को वृत्ति है और मनोरमा उसकी ध्यावस्था। बीतरे बन्य अध्यक्तिस्तुम में इन्होंने पावञ्चक महाभाध्य के विषयों का युक्तिपूर्वक समयंन किया है। बीचा प्रन्य वैराहरणमुक्ण है। इसका प्रतिपाद्य विषय भी शब्द- व्यापार है। इनके अतिरिक्त उन्होंने 'तत्वकौस्तुम' और 'वेदानत्वत्वविके टीकाविकरण' नामक दो वेदान्य ग्रन्थ भी रचे थे। इनमें से केवल तत्वकौस्तुम प्रकाशित हुना है। इसमें देतवाद का स्वथ्य किया गया है। कहा जाता है कि सेच कृष्ण दीजित से अध्ययन के गारी मानस-कार तुकसीदागजी इनके गुक्भाई थे। मट्टीजि गुष्क वैद्याकरण के साथ ही सरस भगवद्मक भी थे। व्याकरण के सहस्रों उदाहरण इन्होंने राम-कृष्णवरित से ही गिमित किये हैं।

भद्र आगम---यह एक शैव आगम है।

भड़काली—काली के सीम्प या वत्सल रूप को राक्या या भड़काली कहते हैं, जो प्रत्येक बंगाली गाँव को रिक्का होती है। महामारी आरम्भ होने पर इसके मम्मुल प्रायंना व यज किये जाते हैं। काली को उदार रूप में सभी जीवों की माता, अन्न देने वाली, मनुष्य व जन्तुओं में उत्पादन शक्ति उत्पन्न करने वाली मानते हैं। इसकी पूजा रूप-कूल, हुए, पृथ्वी, से उत्पन्न होने वाले पदायों से ही की जाती है। इसकी पुजा में पश्चलि निषद्ध हैं।

भाइकाकीनवमी—चैत्र गुक्ल नहमी को इस यत का अनु-कात होता है। इसमें उपबास तथा पृष्पाधिक से भाइकाली देवी की पृत्रा का बिसान है। विकल्प से समस्त मासो की नविमान की भाइकाली देवी की पृत्रा होनी चाहिए। देव नीलमतपुराण, ६३, क्लोक ७६२-६३।

भक्रकालीयुजा---राजा-महाराजाओं के शान्तिक-गौष्टिक कर्मों के लिए 'राजनीतिप्रकाश' में इम पूजा के लिए अनुरोध किया गया है। इसका विधान ठीक उसी प्रकार है जैसा भक्रकालीवृत में कहा गया है।

भवकाली बत—(१) कार्तिक सुक्ल नवमी को इस प्रत का आरम्म होता है। उस दिन उपनास रखा जाता है। इसकी भइकाली (अथवा भनानो) देवी है। एक वर्ष तक प्रति मास की नवसी को देवीओं का पूजन होता है। वर्ष के जन्स में किसी बाह्मण को दो वस्त्र दान में दिये जाते हैं। इसके आचरण से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। जैसे रोगों से मुक्ति, पुत्रजाभ तथा यस की वर्षकालियां।

(२) आध्विन शुक्ल नवमी की प्रामाद की किसी प्राचीर (बाहरी दीवार) अथवा किसी वस्त्र के टुकड़े पर भद्रकाली की मूर्ति बनाकर आगुघो (डाल, तलवार आदि) मब्रविचि-भरत ४६९

सहित देवी का उपवासपूर्वक पूजन होता है। इस वत से मनुष्य समृद्धि तथा सफलताएँ प्राप्त करता है। भक्रकारायक-गौभिलगृष्णसूत्र (सामवेदीय) के एक

न**डनारायण—गो**भिलगृद्यसूत्र (सामवेदीय) के एक वृत्तिकार।

भार्मिक्य—आह शुक्ल पट्टी को पड़ने वाला रिवार पह कह्मलाता है। उस दिन वती को 'नक्कियो' से आहार करना चाहिए अथवा उपवास रखना चाहिए। मालती के कुल, क्ष्मत, दिक्तप बूप तथा वासस को (नैवेद के कप में) मध्याह्म काल में सूर्य की पूजा में जांग्ल करना चाहिए। यह वारवत है। बतोपरान्त बाह्मण को दिलिया देनी चाहिए। इस बत से बती प्रयंत्रोक को प्राप्त करता है। महा—सात करणों में एक करणा। प्रति दिन के पड़ाह्म का एक क्ष्ययय करण हैं, जो तिवि का आधा भाग होता है। भद्रा को विचिट भी कहते हैं। भद्रा नाम के विचरीत ससमें मुग्न कर्म जिंबत है। विभिन्न राशियों के अनुसार यह तीनो छोको में विचरण करती है और 'मृत्युलोके यदा महा नर्वकायिनायिना होती है।

भद्राष्ट्रक सहाराष्ट्र प्रदेश में गोदावरी के तट पर हिन्दत सुरम्य तीर्थस्थान। यहीं भगवान् श्री राम का प्राचीन मंदिर हैं। इसकी यहां बहुत प्रतिष्ठा हैं। कहा जाता हैं, इसे समर्थ गह रामदास ने स्वापित किया था।

भशाविष — कार्तिक घुक्ल तृतीया के दिन वती को चाहिए कि गोमून तथा यावक (जी से बनायी हुई ज्यसी) का सेवन करने के बाद नक्तिथि से आहार करे। प्रति मास के क्रम से इस बत को वर्ष भर चलाना चाहिए। वर्ष के अन्त से मी का दान चिहित है। इस दत के आवरण से एक कल्प तक गौरीलोक में वास होता है।

भरत —(१) अभिजात क्षत्रिय वर्ग का एक वेदकालीन कबीला। ऋस्वेद तथा अन्य परवर्ती वैदिक साहित्य में भरत एक महत्त्वपूर्ण कुल का नाम है। ब्याबंद के तीसरे और सातवें मण्डल में ये मुदास एवं किरतु के साव तथा छठे मण्डल में दिवोदास के साथ उच्छेलिवत हैं। इससे कमता है कि ये तीनों राजा अरतवंशी थे। परवर्ती साहित्य में मरत लोग और प्रसिद्ध है। यत जात का (१३५.४) अववनेष सजकता के रूप में भरत दीव्यालिक का अर्जन्क सिका है। एक अन्य भरत सातानीक सामाजित का उन्लेक सिका है, जिसने अववनेष यक्त किया। ऐति का अर्जन करता है। अरता वीचानिक को सीमंद्रामा वाजन्यायन हारा अमिविकत किया प्रसाद सातानीक को सोमंद्रामा वाजन्यायन हारा अमिविकत का प्रसाद का सातानीक को सोमंद्रामा वाजन्यायन हारा अमिविकत का स्वाव कक्त करता है। मरतों को भौगों किल सीमा का चता उनकी काशीविजय तथा यमुना और गङ्गा तट पर यक्त करने से चलता है। महामारता में कुष्यों को भरतकुल का कहा या है। इससे जात होता है कि आह्याककाल में भरत लोग कुष्य खाल जाति में पित संघ ये थे।

इस महाडीप का भरतलण्ड तथा देश का भारतवर्ष नामकरण भरत जाति के नाम पर ही हुआ है। ऋषभ-देव के पृत्र भरत अथवा दौष्यन्ति भरत के नाम पर देश का नाम भारत होने की परस्वरा परवर्ती है।

(२) अयोध्या के राजा दशरण के चार पुने में द्वितीय मरत कैकेवी से उत्पन्न हुए थे। राम के बन जाने पर थे उनको बागस जाने के लिए चित्रकृट गये थे। उनके बागस न आने पर उनकी लडाऊँ राजिंमिहासन पर रखकर उनको और से ये राज्य का शासन करने रहे। चौदह वर्ष का बनवास समाम होने पर जब राम अयोध्या वागस आये तब भरत ने उनको राज्य सार्थित कर दिया।

(३) गान्धर्व वेद के चार प्रसिद्ध प्रवर्तकों में से एक; नाट्य उपवेद के आचार्य, इनका 'भरतनाट्यशास्त्र' संगीत काळ्यकलाकामौलिक ग्रन्थ है। संस्कृत के सभी नाटक-कार भरत मृनि के अनुशासन पर चलते और इससे 'नट' भी भरत कहे जाते हैं।

भरत स्वाली — सायण ने अपने ऋग्वेदभाष्य में भट्टभास्कर मिश्र एवं भरत स्वामी नामक दो वेदभाष्यकारों का उल्लेख किया है। सामसंहिता के भाष्यकारों में भी भरत स्वामी का नामोल्लेख हुआ है।

अरणरीजराज्य — सत्रहवी शताब्दी में स्वामी हरिदास विकास महात्मा हुए हैं। इनके रचे ग्रन्थ 'साधारण सिद्धान्त', 'रत के पद', 'भरवरी वैरान्य' कहे जाते हैं। इनका उपासनात्मक मत चैतन्य महाप्रभु के मत से मिलता जुलता है।

भष्याल—ख्यंबेरीय मन्त्रीं ने साहित्य रचना जिन व्हरि-परिवारो द्वारा हुई है उनमें सात अत्याधिक प्रसिद्ध है के प्रदाज व्हरि उनमें अन्यतम है। ये छठे मण्डल के व्हरिक्य में विकास है (आक्ष्यला मृ० मृ० ३ ४,२; साबाः मृ० मृ० ४.१२; बहर्रेबला ५,१०२, जहाँ इन्हें नृहस्पति का पीत कहा गया है)। पञ्चल कार (१५ ३-७) में इन्हें दिवोदात का पुरोहित कहा गया है। दिवोदास के साथ इनका सम्बन्ध काठक सं० (२१०) से भी प्रकट होगा हैला हुन प्रतदंन को राज्य देन बाला कहा गया है। व्हरित तथा मण्डलार के स्था भरायाल का उल्लेख अन्य सहिताओ तथा बाह्यणों में प्राय हुआ है। रामायण और महाभारत है भी भरादाल भी के रूप में हुआ है।

भक्कच्छ-पश्चिम समुद्र का तटवर्ती प्राचीन और प्रसिद्ध तीयां इतका बुद्ध नाम भूगुक्चछ है। सूरर और बडोवा के मध्य नमदा के उत्तर तट पर यह स्थान है। यहाँ महर्षि भूगु ने गायत्री का पुरस्वरण और अनक तपस्थाएँ की वी। शहर ने भी यहां तपस्या की थी। प्राचीन काल में यह प्रसिद्ध बदरागह था।

भर्तुंडाक्शीक्त — चीत्र शुक्त द्वादशी को इस बत का अनु-प्राप्त होता है। एकादशी को उपवास कर द्वादशी को विष्णु मगवान को पुत्रा करनी चाहिए। प्रति मास विष्णु के बारह नामों से केशव से दासोद तक एक एक लेगा चाहिए। यह बत एक वर्षपर्यन्त चक्रता है। भर्तृमामिकत--नारदवी ने इस बत को महिमा उन अप्य-राखों को मुनायी थी, वो भगवान नारायण को पति क्या में पाना चावृती थी। वसन्त गुक्छ द्वावधी को इसका अनुष्ठान होता है। इस दिन उपवास रखकर हिर तथा कश्मी का पूजन करना चाहिए। दोनो की भाषी को प्रतिमाएँ बननाकर तथा कामदेव का अङ्गम्यास विभिन्न नायों से मृति के भिन्न भिन्न अवयवों में करना चाहिए। दितीय दिवस किसी बाह्मण को मृतियों का दान कर देना चाहिए।

भर्तृनाच-नाथ सम्प्रदाय के प्रसिद्ध नव नाथों में से एक। मुख गोरखनाय, मस्स्वेन्द्रनाथ, भर्तृनाथ, गोपोधन्द्र ये सभी अब तक जीवित और अमर माने जाते हैं। कहते हैं कि कभी-कभी साथकों को इनके दर्शन हो जाया करते हैं।

भर्तुप्रवास-वेदान्त के एक भेदाभेदवादी प्राचीन व्या-स्थाता । इन्होंने कठ और बृहदारण्यक उपनिषदों पर भी भाष्य रचनाकी थी। भत्ंप्रपञ्चका सिद्धान्त ज्ञान-कर्म-समुच्चयवाद था। दार्शनिक दृष्टि से इनका मत द्वैता-दैत, भेदाभेद, अनेकान्त आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध था। इसके अनुसार परमार्थ एक भी है और नाना भी; वह ब्रह्मरूप में एक है और जगदूप में नाना है। इसी लिए इस मत में एकान्ततः कर्म अथवा ज्ञान को स्वीकार न कर दोनो की सार्थकता मानी गयी है। भर्तृप्रपद्ध प्रमाण-समुच्चय वादी थे। इनके मत में लौकिक प्रमाण और वंद दोनो ही सत्य हैं। इसलिए उन्होने लौकिक प्रमाण-गम्य भेद को और वेदगम्य अभेद को सत्य रूप में माना है। इसी कारण इनके मत मे जैसे केवल कर्ममोक्ष का साधन नहीं हो सकता, वैसे ही केवल ज्ञान भी मोक्ष का साधन नहीं हो सकता। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान-कर्म-समुच्चव ही प्रकृष्ट साधन है।

भर्तुमिक-जयन्त कृत 'न्यायमञ्जरी' (पु० २१२,२२६) तथा यामुनाचार्य के 'निविद्वय' (पु० ४५) में इनका नामोल्लेख हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि ये भी बेदान्ती आचार्य रहे होंगे। भर्तुमिक्र में मीमाता यर भी यन्य रचना की थी। कुमारिक ने श्लोकवात्तिक में (१११०; ११.६१३०-१३१) हनका उल्लेख किया है। पार्थवारिय मिक्य ने न्यायरत्नाकर में ऐसा ही आयाय प्रत्रक किया है। कुमारिक कहते हैं कि भर्तुमिक्र

प्रमृति आचार्यों के अपिखालों के प्रभाव से मीमांसा खारब कोकावववत् हो गया। विशवपाढ़ै वादा प्रचानों के लिल्लिक्षत प्रमृत्ति कोर च्लोकचार्रिकोक मीमांचक भर्तु-मित्र एक ही व्यक्ति में या भिन्न, इसका निर्णय करना कटिन है। परन्तु कुमारिल की उक्ति से मालूम होता है कि ये दो पृथक् व्यक्ति में मुक्कुल भट्ट ने 'अभिवाज्ञित-मात्का' में भी भर्तृमित्र का नाम निर्देश किया है (पु॰ १७)।

भत्षमः -- कात्यायनसूत्र के अनेक भाष्यकार तथा वृत्तिकार हुए हैं। उनमें से भर्त्यज्ञ भी एक हैं।

भर्तृहरि --- भर्तृहरिका नाम भी यामुनाचार्यके ग्रन्य में उल्लिखित हुआ है। इनको वाक्यपदीयकार से॰ ब्रुंअभिन्न मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं प्रतीत होती । परन्तु इनका कोई अन्य ग्रन्थ अभीतक उपलब्ध नही हुआ है। बाक्य-पदीय व्याकरण विषयक ग्रन्थ होने पर भी प्रसिद्ध दार्श-निक ग्रन्थ है। अद्वैत सिद्धान्त ही इसका उपजीव्य है, इसमें सन्देह नहीं है। किसी-किसी आ चार्यका मत है कि भर्त्हरि के 'शब्दब्रद्भावाद' का ही अवलम्बन करके आचार्य मण्डनमिश्र ने इद्यासिद्धि नामक ग्रन्थ का निर्माण किया था। इस पर बाचस्पति मिश्र की बहातत्त्वसमीक्षा नामक टीका है। उत्पलाचार्य के गुरु, कश्मीरीय शिवा-द्वैत के प्रधान आचार्य सोमानन्दपाद ने स्वरचित 'शिव-दृष्टि ग्रन्थ में भतुंहरि के शब्दाईतिवाद की विशेष रूप से समालोचना की है। शान्तरक्षित कृत तत्त्वसग्रह, अविमुक्तात्मा कृत इष्टसिद्धि तथा जयन्त कृत न्यायमञ्जरी में भी शब्दाईतवाद का उल्लेख मिलता है। उत्परू तथा सोमानन्द के वचनों से ज्ञात होता है कि भर्तृहरि तथा तदनुसारी शब्दब्रह्मवादी दार्शनिक गण 'पश्यन्ती' वाक् को ही शब्दब्रह्मरूप मानते थे। यह भी प्रतीत होता है कि इस मत में पश्यन्ती परा बाक्रूप में व्यवद्वृत होती थी। यह वाक् विश्व जगत की नियामक तथा अन्तर्यामी चित्-तस्य से अभिन्न है।

भव—सतपय ब्राह्मण के कथनानुसार अभिन को प्राच्य लोग सर्वतवा बाह्मीक लोग भन जहते ये किन्तु अपर्य-वेद में भन तथा सर्वे इद के समकल देवता है, जबके सावसनेयी सहिता के जनुसार भन तथा सर्वे इद के पर्योग है। इद तथा शिव के अनेक पर्योग तथा विदर पहुले अलग-जला देवों के लाग ये, किन्तु कालान्तर में वे एक नाम 'महादेव' में आत्मसात् हो गये। यथा—भव तथा धर्व अग्नि के भयानक रूप को (यज्ञ वाले क्षेमकारी रूप को नहीं) कहते थे, जो बाद में कद्र के गुण माने जाकर उनके ही पर्याय बन गये।

भववेव निश्च — पन्द्रहली शताब्दी के अन्त अथवा सोलहवी के आरम्भ में वेदान्ताचार्य भवदेव मिश्र हुए थे। इन्होंने वेदान्तसूत्र पर एक टीका निर्मित की, जिस्का नाम वेदान्तसूत्रविद्यक्त है।

भवानी (भूवर्येन)—भव (शिव) की पत्नी देवी, उमा, गौरी व्यवा दुर्वा के ही पर्योग भवानी तथा गुर्दन हैं। भवानीभामा—वैत्र बुक्त अन्दमी को यह यात्रा की जाती है। इसमें भवानी की १९०८ प्रदिख्याएँ तथा जानरण करना चाहिए। दूसरे दिन मवानी की पूजा का विधान है। भवानीबत—(१) तृतीया के दिन बती को पार्वतीजी की प्रतिमा पर नम्भ, पूज्य, धुण, बीप आदि खड़ाने चाहिए। एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होता है। वर्ष के अन्त में भी का वान विहित हैं (परप्राण)।

(२) यदि कोई स्त्री या पुरुष वर्ष भर पूर्णमासी तथा अमाबस्या के दिन उपवास रखकर वर्ण के अपन में सुग-न्धित वसायों सहित पार्वतीओं की प्रतिमा का दान करता है तो वह भवानों के लोक को प्राप्त करता है। (लिङ्ग-पूराण)।

(३) पार्वतीजी के मन्दिर में तृतीया को नक्त पद्धति से आहारादि करना चाहिए। एक वर्ष के अन्त में गौ का दान विहित है। (मस्स्यप्राण)

 पाया जाता है। अमबान कुष्ण के पुत्र सास्त्र की कुष्ठ रोग हो गया था। उनकी विकित्सा करने के लिए गड़ड अब्दोप से मग बाह्मणों को यहाँ लागे, जिन्होंने मूर्य मन्दिर से सूर्य की उपासना करके उनका कुष्ठ रोग अच्छा कर दिया। सूर्योगासना का विशेष वर्णन इस पुराण में पाया जाता है। किल में स्वापित अनेक राज-वंशों का इतिहास भविष्ण पुराण में वर्णत है। इसमें उद्भिण्य विचा का भी नृतान्त है जो आधुनिक विज्ञान की दृष्टिस से महत्वपूर्ण हैं।

भस्मबाबाल उपनिषद्-एक परवर्ती उपनिषद् ।

भाई गुरवास की बार—सोलहुनी शती के अन्त में भाई गुरुवास हुए थे। ये चौथे, पांचर्व तथा छठे सिक्क गुरुओं के समकालीन थे। इन्होंने मिरखपम को लेकर एक काल्य प्रस्य रखा, जिसका नाम 'भाई गुरुवास को बार' है। इसका आधिक अग्रेजी अनुवाद मैकोलिक महोदय ने किया है।

भाई मणिसिह--सिक्खों के अन्तिम गुरु नोविन्दसिंह को आस्या हिन्दू धर्म के ओजस्वी कृत्यों की ओर अधिक थी। खालसा पन्य की स्थापना के पूर्व उन्होंने दुर्गाजी की आराधना की थी। इस समय उन्होंने मार्कण्डेय पुराण में उद्भृत दुर्गास्तुति का अनुवाद अपने दरवारी कवियो से कराया । खालसा सैनिको के उत्साहबर्द्धनार्थ वे इस रचना तथा अन्य हिन्दू कथानको का प्रयोग करते थे। उन्होंने और भी कुछ ग्रन्थ तैयार कराये, जिनमें हिल्दी ग्रन्थ अधिक थे, कुछ फारसी में भी थे। गुरुजी के देहल्याग के बाद भाई मणिसिंह ने उनके कवियो और लेखको के द्वारा अनुवादित तथा रचित ग्रन्थो को एक जिल्द में प्रस्तूत कराया, जिसे 'दसवे गुरु का ग्रन्थ' कहते है। किन्तु इसे कट्टर सिक्ख लोग सम्मानित भ्रन्थ के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। इस ग्रन्थ का प्रयोग गोविन्दर्सिह के सामान्य श्रद्धालु शिष्य सांसारिक कामनाओं की वृद्धि के लिए करते है, जबकि धार्मिक कार्यों में 'आदि ग्रन्थ' का प्रयोग होता है ।

भागवत उपपुराच - कुछ धाकत विद्वानों के अनुसार उन्तीस उपपुराचा में भागवत पुराच की भी गणना है। परस्तु बैच्या कोम इस मत को स्वीकार सही करते। उनके अनुसार 'भागवत' पुराच हो नहीं, अपितु महापुराच है। ३० 'भागवत पुराच'। भाववनतास्वर्धनिर्णय — भागवतपुराण के व्याख्याच्य में मध्याचार्य द्वारा रचित एक प्रत्य । यह माध्यमत (देतवाद) का प्रतिपादन करता है ।

सागवतवेबालय—आगवत सम्प्रदाय के सन्दिरों को देवालय कहते हैं, जिनमें कृष्ण या विष्णु के अन्य अवतारों की मृतियाँ स्वापित होती हैं।

भागवत धर्म-दे॰ 'भक्ति' और 'भागवत'।

भागवत प्राच्य — यह पांचवां महापुराण है। इस पुराण का पूर्णीनाम श्रीमद्भागवत महापुराण है। इससे बारह स्कल्य, इस्प अध्याय और कुल सिलाकर १८,००० स्लोक है। श्रीसद्भागवत का प्रतिस्पर्धी देवीभागवत नाम का पुराण है। इसमें भी १८,००० स्लोक एवं द्वादश स्कन्य है। शानत इसो को महापुराण मानते हैं। दोनों के नाम में भी भीमत् और देवी का अन्तर है। श्रीमान् विष्णु को लगावि है, इसलिए श्रीसद्भागवत का अर्थ है वैष्णव भागवत । नारद तथा बह्म पुराण में भागवत के जितने लक्षणों का निर्देश है वेष्णव भागवत । नारद तथा बह्म पुराण में भागवत के जितने लक्षणों का निर्देश है वेष्णव भागवत । नारद तथा बह्म पुराण में भागवत के जितने लक्षणों का निर्देश है वेष्णव सामवत । नारद तथा बह्म पुराण में भागवत के विषय तथा है। इस दोनों के जनुसार श्रीमद्भागवत ही महापुराण स्वाह्म हम दोनों के जनुसार श्रीमद्भागवत ही महापुराण सिंद्ध होता है।

मत्त्रपुराण के मतानुसार भी यही महापुराण उहरता है। परस्तु मत्त्रपुराण में कचित एक लक्षण श्रीम द्वागवत में नहीं मिलता। उसमें लिला है कि शारद्वत करून में को मनुष्य और देवता हुए उन्हों का विस्तृत वृत्तान भागवत में कहा गया है। किन्तु प्रचिला श्रीम द्वागवत में शारद्वत करूम का प्रसन्न नहीं है। किन्तु उत्ती के लोक में पाय करूप को क्या विचित्त की गयी है। इसलिए जान वहता है कि मत्त्रपुराण में या तो शारद्वत करूप की चर्चा प्रसिक्त हैं या शारद्वत और पाय दोनों एक ही करूप के दो नाम है, या मत्त्रपुराण में विणत भागवत भ्रचलित श्रीमद्मागवत नहीं है।

भक्ति वाला का, विशेष कर बैष्णव भक्ति का यह उपजीव्य बन्ध हैं। इसको 'निगम तह का स्वयं पष्टित बन्धु-कल' कहा गया है। किस प्रकार वेदानित्यों ने भीता की प्रसिद्ध प्रस्थान मानकर उस पर माध्य लिखा है उसी प्रकार बैष्णव आचारों ने भागवत को बैष्णवयर्ग का मुख्य प्रस्थान मानकर उस पर माध्यों और टीकाओ की रचना की है। बल्लभानार्स ने भागवत को व्यास की 'हमाधिभामा' कहा है। इस पर उनकी 'मुबोधिनी'
टीका प्रशिद्ध है। भागवत का चैतन्य सम्प्रदाय और
व्यक्त सम्प्रदाय दोनो पर गम्भीर प्रभाव पदा। दोनो
सम्प्रदायों ने भागवत के बाम्पाप्तिक तत्वो का विस्तृत
तिकरण क्या है। ऐसे सम्बो में बातम्बती के हत 'भागवततात्पर्यत्रिणंय' जोर जीव तीस्वामी के 'पद् सन्दर्भ' बृत्त
प्रतिद्ध है। भागवत के अवृतार एक ही अर्देत तत्व जगत्
के आपार---पृष्टि, स्थिति और जय के लिए विभिन्न
अवतात पारण करता है। सिक्ति हो भोश का मुख्य साथन
है। इसके दिना जान और क्रमं व्यष्ट हैं।

भागमत सामांची किया — पन्द्रह्मी खताब्दी में उत्पन्न भीघर स्वामी द्वारा विरचित भागमत पुराण की मुश्रिद्ध टीका। क्षणवों द्वारा यह टीका वर्ति सम्मानित है। व्रीधर स्वामी काशों में मणिकणिका शदक समीप 'नर्रासहचौक' में रहते थे तथा जनवृत्ति के बनुसार पुरी के गोवर्धन मठ से सम्बद्ध थे। इन्होंने भागवत पुराण को बोगरेब की रचना स्वीकार नहीं किया है। इन्होंने यह व्याख्या बहुँत-वादी दुन्दि से की है, फिर भी सभी बंध्यवाचार्य इनको प्रामाणिक व्याख्याकार मानते हैं।

भागमतसम्हास्य— पापुराण और सम्बन्धपुराण के अंक रूप में तो भागमतमाहास्य पाये जाते हैं। उसमें पापुराणों की रावना से बहुत पीछे रचा गया। समें उद्देत एक क्या से कुछ ऐमा प्रतीत होता है कि यह पुराण स्त्रिण देश में रचा गया था। इस क्या में अकि एक स्त्री के रूप में बदातरित होकर कक़ती है कि में हार्बन्द देश में उत्पन्न हुई थी, कर्णाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा कुछ-कुछ पोषण हुआ और पुजरात में युद्ध हो गयी। कि मोर किंग्युम के योग से पालको हारा कर्णियन किंग्ती और दुर्वक होकर साम-दीराम मामक अपने पुत्रों के साथ बहुत दिनों तक मन्दता में पढ़ी रही। साम्प्रति बृत्यावन पहुँच कर नवीना, मुरूपिणी और सम्बन्द प्रकार से पिर-पूर्व हो गयी हैं (१ ४८-५०)।

भागवतसम्प्रवाय —दे० 'भागवत'।

भागवतः लीलारहस्य — महाप्रभु वल्लभाचार्य रवित एक अप्रकाशित ग्रन्थ ।

भागवसलक्षृतीका — विष्णुस्वामी सप्रदाय के साहित्य में इसकी गणना होती हैं। यह वरवराजकृत ह तथा इसकी पाण्डुलिपि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है। रचनाकाल पन्द्रहवी शताब्दी है।

भागवतस्त्रकाष्ट्रया— विक्णुल्वामी साम्प्रदाय का एक सम्मानित आधारवण्या इस सम्प्रयाय के संस्थापक विष्णुल्वामी श्रीकण मारत के निवासी थे। उन्होंने गीता, वेशान्तसूत्र तथा भागवत पुराण पर व्याख्याएँ रखी थी, ओ अब प्राप्त नही हैं। इनके भागवत सम्बन्धी प्रत्य का उन्होंन्स श्रीकर स्वामी ने अपनी टीका (१.७) में किया है। इसका रचना-काल १३वी गताक्यी माना बा सम्बता है।

भागवतामृत — महाप्रभु चैतन्य के शिष्य सनातन गोस्वामी द्वारा रचित एक ग्रन्थ। इसमें चैतन्य मन्प्रदाय के आशयानुसार श्रीकृष्ण की वजलीलाओं का वर्णन किया गया है।

जायक्षंद्राक्यो—पूर्वफाल्युनी नवत्रयुक्त द्वारहर्श को हरिहर भगवर्गन की प्रतिमा का पुश्चन करना चाहिए। इसमे क्षमें पूर्वि हरि तथा के वस में हीं हर (शिव्य) का प्रतिनिधित्व करती है। तिथि बाहे द्वारशी हो या ससमी, दोनों विन समान करू मिलता है। इसी प्रकार नक्षम् चाहे पूर्व-काल्युनी हो या रेवती जयवा धनिष्ठा, नही फल्छ होता है। इस कृत्य से नमुष्य पुत, पौत्र तथा राज्य प्राप्त करता है। पूर्वफाल्युनी भाग्य के नाम से पुकारा जाता है, बर्योंकि इसका लिंधारि भग देवता है। 'ऋसं का जर्य है नवत्र (भाग्य + ऋष्ठ, भाग्यकी)

भागीरपी — गार के प्रापेत्र राजा भागीरपा ने अपने ६०,००० पूर्वजों (सार के पत्रों) को, भी क्यान्त के सार से भम्म हो गये थे, तारने के लिए देवनदी महा को स्वर्ग मे पृथ्वी पर तथा पृथ्वी मे गाताल की ओर ले जाने के लिए थोर तारस्वा की थी। भगीरण के प्रयत्न से पृथ्वी पर आने के कारण गङ्गा को भागीरथी कहते हैं। दे० रामायण, १३८४४।

भागुरि—क्सब्देद शासा का एक प्रन्य बृहद्देवता है, जिसमें वैदिक आक्ष्यानादि विस्तार से फिल्मे गये हैं। यह ग्रन्थ शोनक द्वारा रचित बताया जाता है। कुछ लोग इसे शोनक सम्प्रदाय के किमी व्यक्ति, भागुरि और आहबलायन की रचना बतलाते हैं।

भादृबिनकर—यह भट्ट दिनकर रचित (१६०० ६०) पार्य-सारिय मिश्र के 'सास्त्रवीपिका' ग्रन्थ की टीका है। यह पूर्वमीमासा विषयक ग्रन्थ है। ४७४ माहबीपिका-भारत

भाद्वदीषिका—सत्रहर्ती शताब्दी में उत्पन्न पूर्वमीमांसा के आचार्य सण्डदेव द्वारा जैमिनिसूत्रों के वार्तिक पर रचित व्याख्या प्रन्य । इसमें शब्द का देवत्व अर्थात् 'बेदमन्त्र ही वेदना है' हम विकास का प्रविधानन किया समा है ।

देवता है' इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। भारतपाँत---एक पंक्ति में बैठकर समान कूल के लोगों द्वारा कच्चा भोजन करना। यह विचारधारा बहुत प्राचीन है। पराणो और स्मतियो में हव्य-कव्यब्रहण के सम्बन्ध में ब्राह्मणों की एक पक्ति में बैठने की पात्रता पर विस्तार से विचार हुआ है। मनुस्मृति (३१४९) में लिखा है कि धर्मज पुरुष हुव्य (देवकर्म) में ब्राह्मण की उतनी जाँच न करे, किन्तु कब्य (पितुकर्म) में आचार-विचार, विद्या, कुल, शील की अच्छी तरह आँच कर ले। एक लम्बी सूची अपाड्केयता की दी हुई है। प्रसङ्क से जान पड़ता है कि मनस्मति के समय तक दिज मात्र एक दूसरे के यहाँ भोजन करते थे। विचारवान् व्यक्ति यह देख लेते थे कि जिसके यहाँ हम भोजन करो है, वह स्वय सच्चरित्र है, उसका कुल सदाचारी है और उसके यहाँ छूत वाले रोगी तो नही है। जब अधिक संख्या में लोग खाने बैठते थे तब भी इसका विचार होता था। पंक्ति का विचार हब्य-कव्य में ब्राह्मणों के अन्तर्गत चलता था। देखादेखी पंक्ति का ऐसाही नियम और वर्गों में भी चल पड़ा। जिसे अपाड्केय या पंक्ति से बाहर कर देते थे वह फिर पतित समझा जाता था । बढे भोज उन्हीं लोगों में सम्भव थे जो एक ही स्थान के रहनेवाले, एक ही तरह का काम या व्यवसाय करते थे और जिनकी परस्पर नातेवारियाँ थी। विवाह भी इसी प्रकार समान कर्म और वर्ण, समान कुलशील वालो में होना आवश्यक था। इसीलिए भात-पाँत का जन्म हो गया।

भाष्ट्र—वास्त्री नाम की एक वनवासी आर्थित मध्य भारत तथा परिचम बङ्गाल में बसती है। यह सनातन हिन्दू धर्म तथा पत्तु पद्य प्रकृति की पुजा करते हैं, जिसकी प्रतिमा सारे साम में युमायों जाती हैं। जन्म में एक तालाब में मूर्तिविसर्जन करते हैं। ये एक नारी सामुनो की मूर्ति को भी युमाते हैं, जिमकी उपाधि भार्द्र है। इसके बारे में कहा जाता है कि सह पचेत के राजा की पूनी थी तथा अपनी जाति को भलाई के लिए इसने अधिवाहिताकस्था में हैं। अपना जीवन दान कर दिया था। पर गुमी थी)। इसकी पूजा में गान तथा जंगली नाजो का समा-वेश है।

भानुवास — सोलहवी शताब्दी के महाराष्ट्रीय भक्तों में भानुदास की गणना होती है। उनके रचे अभञ्जों (पदों) के कारण इनकी प्रसिद्धि है।

भानुवत — समयो के दिन यह वत प्रारम्भ होता है। उस दिन नक्तिविध से आहार करना चाहिए। सूर्य इसके देवता है। एक वर्षयन्ति इसका अनुष्ठिण होता है। वर्ष के अन्त में मौतवा स्वणं के दान का विधान है। इस कुल्य से वती स्वणं छोका जाता है।

भानुसप्तमी—यदि रिवार के दिन सन्तमी पड़ेतो उसे भानुसप्तमी कहा जाता है। देश्गदाधरपद्धति, पृश् ६१०। इस दिन उपवास, वत तथा सूर्यपूजन का विद्यान है।

भामती—यांकर भाष्य की एक विक्यात व्याच्या, जो मूल के समान अपना गोरव रखती हैं। इसके रचियता दार्क-निकरणवानन सकराति मिश्र (नवी दाताब्यी) से। शाहुर मत को समझने के लिए इसका अध्ययन अनिवास समझा आता है। बहुतवाद का यह प्रामाणिक प्रत्य है। प्रत्य के नामकरण की एक क्या है। शावस्यति मिश्र की पत्नी का नाम भामती था। प्रत्य प्रययन के समय वह मिश्र-जी की सेवा करती रही, परन्तु वे स्वयं प्रत्य चना में इतने तल्लीन रहते में कि उसको विक्कुल भूल गये। प्रत्य समाप्ति पर भामती ने अध्यय से इसकी शिकायत थी। वाचस्यति ने उसको सनुष्ट करने के लिए प्रस्य का नाम 'भामती' रख दिया।

भारत — इस देश का प्राचीन नाम भारत हैं। इस नाम-करण की कई परम्परांगें हैं। एक बहुअविक्त परम्परां हैं कि दुष्यन्तकुमार और वक्षवर्ती राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत अपवा भारतबंध पड़ा। इसरी परम्परा भीमद्भागवत और जैन पुराणों में मिळती है। इसके अनुसार ऋष्यभदेव के पुत्र महाराज भरत के, जो आगों वळकर बने महास्मा और मोगी हो गये थे, नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परन्तु अधिक सम्भव जान पडता है कि भरतबंग (कवीक) के नाम पर, जो राजनीति, पर्म, विद्या और कला सभी में अद्याधी सा, इस देश का नाम भारत पड़ा। इस देश की वन्तरिति और भारतमावदीय-भारती ४७५

संस्कृति भी उसके नाम पर भारती कहलायी । विष्णुपुराण में भारत की सीमा इस प्रकार दी हुई है:

> उत्तरं यत्समृद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् । वर्षे तद भारतं नाम भारती यत्र संततिः ॥

[हिमालय से समुद्र तक के उत्तर-दक्षिण मूनाग का नाम भारत है, इसमें भारती प्रचा रहती है।] इसमें संतर्ति की कल्पना सास्कृतिक है, प्रचातीय नही। भार-तीय परम्परा ने रक और रङ्ग से ऊगर उठकर सदा भावनास्मक एक्सा गर वल दिया है।

भारत की संस्कृति अति प्राचीन है। इसकी परम्परा में सफ्ट का वर्णन सबसे निराला है। फिर मन्वन्तर और राजवंशो का वर्णन जो कुछ है वह भारतवर्ष के भीतर का है। चर्चा विविध द्वीपो और देशों की हैं सही, परत् राजवशो का जहाँ कही वर्णन है उसकी भारतीय सीमा निश्चित है। महाभारत के सग्राम में चीन, तुर्किस्तान आदि सभी पास के देशों की सेना आयी दोख पड़ती है. पाण्डवों और कौरवो की दिग्वजय में वर्तमान भारत के बाहर के देश भी सम्मिलित थे, परन्तु कर्मक्षेत्र भारत की पण्यभमि ही है। इसके पर्वत, वन, नदी-नाले, वक्ष, पल्लव, ग्राम, नगर, मैदान, यहाँ तक कि टीले भी पवित्र तीर्य है। द्वारका से लेकर प्राग्ज्यांतिष तक, बदरी-केदार से लेकर कन्याकुमारी या धनुष्कोटि तक, अपितू सागर तक आदि सीमा और अन्त सीमा, तीर्थ और देवस्थान हैं। यहां के जलवर, स्थलवर, गगनवर, सबमें पुज्य और पवित्र भावना वर्तमान है। लोग देश से प्रेम करते है। हिन्दू अपनी मातुभूमि को पूजते हैं।

भारतीय हिन्दू गरम्परा अपना आरम्भ सृष्टिकाल से ही मानती है। उसमें कही किसी आस्थान कि, किसी वर्षा से, किसी वाष्य से यह सिख नहीं होता कि आर्थ जाति कही बाहर से इन देश में आयी। अर्थात् परम्परानुसार ही इस भारत देश के आदिवासी आर्थ है।

भारतभाववीय - नीलकण्ड मृरि (सीलहवी शताब्दी) महाभारत के प्रसिद्ध टीकाकार है। इस टीका का नाम भारतभाव-दीप हैं। इसके अन्यतांत गीता की व्याख्या में अपनी टीका को सम्प्रदायानुवारी (परम्परागत) वतलाने हुए रुन्होंन रुप्तां पहुंचालार्थ एवं औषरादि की वन्दना की है। इस व्याख्या में कही-कही शाहुरभाष्य का अतिक्रमण भी हुआ है, तथापि मुख्य अभिप्राय अर्धत सम्प्रदाय के अनुकूछ ही है। भारत संहिता—महाँग जैमिनि को पूर्वमीमासा दर्शन के अतिरिक्त भारतसंहिता का भी रचिता कहते है। इसका एक अन्य नाम 'जैमिनिभारत' है।

भारतसर्थनंबहुष्ण्यक — १९ वी शतात्वी के आरम्भ में ईसाई मत के प्रमाव ने हिन्दू विचारी पर महारा बायात किया, जिलाने भीतिक विद्यास्त्रीय । पर वे बायारी के अतिरिक्त प्रतिक्रिया-क्य में हिन्दू मात्र की एकता को कम्म प्रैया। इसके फल-स्वक्या 'आरत्यक्मसहामण्यक जैसी संस्थाबों की स्थापना हुई और हिन्दुन्य की रक्षा के लिए मण्डताम्बर्क अयल-होने कमें। महामण्यक का मुक्त अध्यक्तन काशों में है। इसके सस्थापक बंगदेशीय स्वामी जातानत्वी ये। महा-मण्डत के मुक्त तीन उद्देश्य रक्षा गये (१) हिन्दुन्य के एकता और उत्थान (२) इस कार्य के सम्यादन के लिए उपदेशकों का सम्बर्ग और (३) हिन्दूमधे के समातन तत्वों के मवागर्य उपयुक्त साहित्य का निर्माण । अब मण्डक महिताशिक्षण कार्य की और अध्यन १।

भारतवर्षीय बाह्यसमाज--राजा राममोहन राय द्वारा सस्थापित धर्ममुधारक समिति । बाक्सममाज आगं चलकर दो समाजों में बँट गया आदि ब्राह्मसमाज एवं आरत-वर्षीय ब्राह्मसमाज । यह घटना ११ नवम्तर सन १८६६ की है, जिस समय केशवचन्द्र सेन ब्राह्मसमाज के मन्त्री बने । आदि ब्राह्मसमाज देवेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा व्यवस्थापित नियमों को मान्यता देता था. और भारतवर्षीय बाह्यसमाज के विचार अधिक जवार थे । इसमें साधारण प्रार्थना तथा स्तृतिपाठ के माथ-साथ हिन्द, ईसाई, मस्लिम, जोरोष्टियायी तथा कनपर्याशयस के ग्रन्थों का भी पाठ होता था। केशवचन्द्र ने इसे हिन्द प्रणाली की सीमा से ऊपर उठाकर मानववादी धर्मके रूपमे बदल दिया। फलत भारतवर्षीय बाह्यसमाज की सदस्यता देश के कोने-कोने में फैल गयी तथा आदि ब्राह्मसमाज इसकी तलना में सीमित रह गया । परन्त ब्राह्मसमाज जितना सुधारबादी बना, उतना ही अपनी मूल परग्परा से दूर होता गया, इसकी जीवनी शक्ति क्षीण होती गयी और यह सखने लगा । दे० 'ब्राह्मसमाज' ।

भारती—(१) सरस्वती का एक पर्याव । भारती का संबन्ध वैदिक भरतो से प्रतोत होता है । भरतों के सांस्कृतिक अवदान का व्यक्तीकरण ही भारती है । (२) शक्कुर के दसनामी संन्यासियों की एक शाखा 'भारती' है। भारती उपनाम के संन्यासी कुछ उच्छ भंगी में गिने जाते हैं। दसनामियों की तीच, आभव एवं सरस्वती याखाओं में केवल बाह्मण ही दीजित होते हैं, अतएव ये पवित्र उपनाम है। भारती शाखा में बाह्मणों के साथ ही अन्य वर्ण भी सीजित होते हैं, इसलिए यह उपनाम आसा हो पवित्र माना जाता है।

भारतीसीर्थ— वीदहुवी शताब्दी के मध्य में म्यारमा भारती-तीर्घ के शिष्य विद्यारच्य स्वामी ने 'पञ्चवकी' नामक वेदान्त विषयक जत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ प्रस्तुत किया। यह प्रसादगुणपूर्व अनुस्तुर छन्त्रों के पहरू प्रकरणों में रचा गर्मा है।

भारती विस्ति चालव दर्शन के आवार्य, जो चौबदूबी वादी के प्रारम में हुए। इन्होंने वाचरपितिम्बिपरिचित सालव्यत्व-कौमूदी पर तत्वन्दकोसूरी व्याख्यां नामक टीका रवी। भारती विष्यवप्रस्था — भारती, सरस्वती एव पुरी उप-नामों की विष्यारस्था शकरावार्य के सूबेरी मठ के अन्तर्वात है। दें लोगारी।

भारकाल — भरतान कुल में उत्पन्न ऋषि। ये युक्रेंद की एक श्रीत एव गृद्ध शाला के सुनकार ये। तींतरीय प्राति-साक्य में हनका उल्लेख आलार्थ के रूप में तथा पालिति के अच्छाप्यायीसुत्तों में वैवाकरण के रूप में हुआ है। इससे विदित होता हैं कि ऋषि भारताज सिआसास्त्री, वैयाकरण, श्रीत एव गृह्य सुनकार भी थे।

भारदाजगृह्यसूत्र — कृष्ण यजुर्वेद का एक गृह्यसूत्र । भारहाजभीतसूत्र — कृष्ण यजुर्वेद का श्रीतसूत्र, जो भार-द्वाज द्वारा रचित है।

भारभूतेश्वरक्षत---आविवन पूर्णिमा के दिन काशी में भारत-भूतेश्वर शकरजी की पूजा का विधान है।

भावि — आजार्य रामानुक इत वेदायंसंसह में (पू०१५४) आजीत काल के छ. वेदातावायों का उल्लेख मिलता है, जिनमें शाविक में है। श्रीनिवासवाम ने 'दातोन्द्रमत-वीर्याप्ता' में भी इनका उल्लेख किया है। भाविक के विषय में विषये परिज्ञान नहीं है। विज्ञानेश्वर की मिताकार (याज्ञ०१ १८ और २.१२४), माध्याज्ञायों इत परागरस्मृति की टीका (२.३, पू०५१०) एवं सर-व्यविकास (प्रस्तर १३३) प्रमृति यन्यों में सर्म-वार्यास्त्रमा (प्रस्तर १३३) प्रमृति यन्यों में सर्म-वारस्त्रमा (प्रस्तर १३३) प्रमृति यन्यों विष्या (प्रस्तर १३३) प्रमृति यन्यों होता (प्रस्तर १३३) प्रमृति यन्यों विष्या (प्रस्तर १३०) प्रस्तर विष्या (प्रस्तर १३३) प्रमृति यन्यों विष्या (प्रस्तर १३०) प्रस्ति याज्ञ विष्या (प्रस्तर १३०) प्रस्ति प्रस्ति (प्रस्तर १३०) प्रस्ति प्रस्तर विष्या (प्रस्तर १३०) प्रस्ति प्रस्तर विष्या (प्रस्तर १३०) प्रस्ति प्रस्ति (प्रस्तर १३०) प्रस्ति प्रस्ति (प्रस्तर १३०) प्रस्तर प्रस्तर (प्रस्तर १३०) प्रस्ति प्रस्ति (प्रस्तर १३०) प्रस्ति (प्रस्तर १३०) प्रस्ति प्रस्ति (प्रस्तर १३०) प्रस्ति (प्रस्तर १३०) प्रस्तर (प्रस्तर १३०) प्रस्ति (प्रस्तर १४०) प्रस्ति (प्रस्तर १३०) प्रस्ति (प्रस्तर १४०) प्रस्ति (प्रस्तर १४०) प्रस्तर (प्रस्तर १४०) प्रस्ति (प्रस्तर १४०) प्रस्ति (प्रस्तर १४०) प्रस्तर (प्रस्तर १४०) प्रस्ति (प्रस्तर १४०) प्रस्तर (प्रस्तर १४०) प्रस्तर (प्रस्तर १४०) प्रस्ति (प्रस्तर १४०) प्रस्ति (प्रस्तर १४०) प्रस्ति (प्रस्तर १४०) प्रस्ति (प्रस्तर १४०) प्रस्तर (प्रस्तर १४०) प्रस्ति (प्रस्तर १

होता है कि उन्होंने विष्णुकृत 'धर्मसूत्र' के ऊपर एक टीका लिखी थी । श्रीवैष्णव सम्प्रदाय में प्रसिद्ध भावचि और धर्मशास्त्रकार भावचि एक माने जाये. तो इनका समय नवी शताब्दी के प्रथमार्थ में माना जा सकता है। भागंब---भग के बंधाज या गोत्रोत्पन्त । यह अनेक ऋषियों का पित्बोधक नाम है, जिनमें ज्यवन ( शतपथ श्राह्मण, ४१.५.१: ऐतरेय ब्राह्मण, ८.२१) तथा गत्स्मद (कौषीतकि बाह्मण, २२,४) उल्लेखनीय है । अन्य भागवीं काभी उनके व्यक्तिगत नामों के विना ही उल्लेख हुआ। है (तैत्तिरीय सहिता, १८,१८,१; शाङ्घायन आरण्यक ६ १५, ऐतरेय बाह्मण, ८ २, १, ५, प्रक्नोपनिषद्, १.१; पद्मविशाबाह्मण, १२२, २३, ९,१९,३९ आदि )। शकाचार्य, मार्कण्डेय, परशराम आदि ऋषि भार्गव ( भृगु-वशज) है। (मृत्यात्र पकाने के कारण कुम्भकार भी भागव कहलाता है। बनवासकाल में पाण्डव इसके घर में टिके थे।)

भागंव उण्युराच—यह उन्तीस उपपृरावों में से एक है। भावां—यरवर्ती काल में इसका पत्नी अबे प्रचलित हुआ है। 'सेंटपीटसंबर्ग' के अवस्कोश के अनुसार मर्वप्रध्य महत्य सहाय में प्रयुक्त हुआ है (७.९.८) जहां इसका बयं गृहस्थों को एक सदस्या है, जिसका अरण करना आवश्यक है। शतर्य बाह्यण में याज्ञवल्य की वो लियों को इसी शब्द से अभिहित किया गया हैं (वृह्दाराणकोपनियद, ३४.१,४५,१)। आगं वल्ककर पत्नी के अपने में हो इसका प्रयोग होने लगा।

भावनय-प्रांकि की आराधना करने वाले तानिक लोग तीन भावों (अकस्याला) का आपत्र लेते हैं, रिक्य भाव से देवता का साक्षात्रकार होता है। 'बीर भाव' से क्रिया सिदि होती है। 'बच्च भाव' से जानसिदि होती हैं। इन्हें कम में दिख्या-चार, वीराचार और पवशाचार भी कहते हैं। चच्चभाव से झान प्राप्त करके वीरभाव द्वारा कदल पद प्राप्त किया आता है। दिख्याचार द्वारा माधक के अन्दर देवता की तरह कियाशीचता हो जाती है। इन भावों का मूळ नित्सन्देह साक्षि हैं।

भावना उपनिषय्—यह शाक्त उपनिषय् है। इसका रचनाकाल ९०० तथा १३५० ई० के बीच रसा जा सकताहै। भावनाविवेक-साहतरावार्य ४७७

भावनाविश्वेक --- महान् कर्मकाण्डी मण्डन मिश्र द्वारा विरचित पूर्वमीमांसा का एक ग्रन्थ ।

भावप्रकाशिका विवरणटीका—अद्वेत सम्प्रदाय के विद्वान् नृसिंहाश्रम द्वारा रिवत मावप्रकाशिका प्रकाशास्म्यतिकृत 'पञ्चपादिकाविवरण'की टीका है।

भावानस्य---नाभादासजी के 'भक्तमाल' में विणत सन्त व भक्तों में भावानन्द का उस्लेख है। किन्तु केवल एक पद्य में उनकी रामभक्ति के उस्लेख के सिवा उनका और कुछ वर्णन प्राप्त नहीं होता।

भावार्यरामायण — संग्रह्म न सहस्य ग्राती के गया उत्पन्न एक महाराष्ट्रीय भक्त ने स्व ग्राय की रचना की थी। भाषापरिष्ठेय — स्थाय-विशेषिक दर्शन विषयक एक प्रशासक प्रसिद्ध ग्राय: १९४को रचना १७४वी ग्राताब्दी के प्रारम्भ में बमदेशीय विषयनाय पञ्चामन द्वारा हुई थी। इसके पद्य अनुस्तृत्य छन्द में है, इस्तिल्य व्यवहार में इसका नाम 'कारिकास्त्रों अधिव है।

भाषावृत्ति —यह पालित मृति की अष्टाध्यायी पर अवलम्बत एक व्याकरण प्रन्य है। इसके रचिता पृश्योतमध्य नामक एक वेशकरण ये। पृश्योत्तम द्वारा रचित एक उपयोगी कोवसन्य हारावणी नाम से प्रगिद्ध है। भाष्य—धार्मिक, दार्शनिक या सैद्वान्तिक सूत्रप्रन्यों पर जो

भाष्य—धामक, दाशानक या सद्घान्तक सूत्रभन्या ५८ जा समालोचनात्मक अयदा व्याख्यात्मक ग्रन्य लिखे गये हैं उनको भाष्य कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है कहने लायक अथदा स्पष्ट करने लायक :

भूतायों वर्ध्यते यन बाम्बे मुत्रानुसारिश । स्वरानं वर्ध्यानं त्राध्य प्राध्यक्ते विद्या । भाष्याचार्य-स्वरामि व वर्ध्यनं प्राध्य प्राध्यक्ते हिंदु ।। भाष्याचार्य-स्वरामें रामानुन के परम गृह और यामुना-चार्य के गुरु का (गृणवाचक) नाम भाष्याचार्य है । भाष्यव्य-स्वराम यद्यांन के एक आचार्य । इन्होंने न्यायसार नाम कर्म किला जिनके अपर अच्टादय टीकाएँ रची गामी है ।

भास्कर—काश्मीर शैव मत के एक आवार्य, जो ११वी शताब्दी में उत्पन्न हुए । इन्होने 'शिवसूत्रवासिक' लिखा है । यह प्रत्य बसुगुप्त रचित 'शिवसूत्रव' पर वासिकों के रूप में प्रस्तुत हुआ है ।

भास्करपुत्रा—सूर्य भगवान् विष्णु के दक्षिण नेत्र है। इसलिए विष्णु के रूप में सूर्य का पूजन करना चाहिए। रय के पहिषे के समान मण्डल बनाकर उसमें सूर्य की पूजा की आती है। सूर्य पर चडाये हुए फूल प्रतिमा से हटाने के बाद कती के अपने कारीर पर धारण मही करने चाहिए। विभित्तत्व, ३६, पु० चि०, १०४। मृह्यस्तिहिया (५७३१-५७) में इस बात का निर्देश मिल्लाई कि किसी देवता की प्रतिमा कैसी बनायी जाय। मूर्विमिनींग में एक बात अस्पन्त मांस्वपूर्ण है कि मृति के चरणों से बस तक का भाग नान न रहने पाये, अिंदु किसी बस्क से आच्छादित रहे।

भास्करिक्यासप्तमी—जब सूर्य समगी को एक श्रास्ति से सक्कमण कर द्वितीय राशि पर पहुँचते हैं तब बहु समग्री महाजया कहलाती हैं। यह तिषि मूर्य को बहुत प्रिय है। उन दिन स्नात, यान, अप, होसा, देवपुत्रा, पितृत्वर्षण हत्यादि कन्त्रे से करोडो गुना पुष्य प्राप्त होना है।

भास्कर मिश्र—यजुर्वेद को तैत्तिरीय संहिता का एक छोटा भाष्य भास्कर मिश्र ने लिखा है। इन्होंने तैत्तिरीय आर-ण्यक का भी एक भाष्य रचा है।

भारकरराय—अठारहवी शताब्दी का प्राप्त्म इनका क्षित्रिक काल कहा जाता है। ये विद्यानार्यी शास्त्र तथा देवी के परस उपासक थे। मुसिहानन्दनाय ने साकराजन्दनाय तथा उमान-दनाय ने मिरुकर एक छोटी सी शुक्रप्रस्पत्त स्थापित की। भारकराजन्दनाय इनमें सबसे महान् ये। वे ही भारकरराय के नाम से अभिदित किये जाते है। ये तक्ष्मीर नरेश के समापित ये। शास्त्र सामाप्ता को अप्राप्ती को इन्होंने आर्थी छन्दों में विद्वाराष्ट्रण वंग के किसा है, जिनका नाम है 'विद्वाराष्ट्रण वंग के इन्होंने आर्थी छन्दों में विद्वाराष्ट्रण वंग के इन्होंने आर्थी छन्दों में विद्वाराष्ट्रण वंग के इन्होंने आर्थी छन्दों में विद्वाराष्ट्रण वंग इस र स्वयं इनका एक भाष्य भी है। इन्होंने वामकेवर तन्त्र, जिपुरा, कोल एव भावना (शाक) उपनिषद, लिलता सहस्रनाम, महा एव आवाल उपनिषद तथा ईक्षरणीता की व्याक्ष्माएँ भी रसी है।

भास्करवत-कृष्ण पक्ष की पष्ठी को यह सूर्ण का व्रत किया जाता है। यह तियवत है। इसके अनुसार पष्ठी को उपवास तथा समसी को 'सूर्य प्रमीदनु' बनन के साथ विधिपूर्वक पुत्रन होना चाहिए। इस कृत्य से व्यती समस्त रोगो से मुक्त होकर स्वर्ण प्रान्त करता है।

भासकराचार्य—नवी-दसवी शताब्दी के मध्य में वेदान्तसूत्रों काएक उल्लेखनीय भाष्य रचा गया, जिसके कक्ती थे भास्कराजार्थया भट्ट भास्कर। इसकी महत्ता इनके भेदाभेद दर्जन के कारण है। इन्होंने बाक्कर का नाम तो नहीं किया है किन्तु अरो आध्य में उन पर बरावर आक्षेप किये है। उदयनाजार्थ ने कुसुसाक्करिं चन्य में भास्कराजार्थ का विरोक्ष किया है।

निम्बार्क का भी एक अन्य नाम नास्कर या और उनका भी दार्थानिक सत भेदानेद हैं। इससे भास्कराजायं तथा निम्बार्क के एक होने का अस होता है। किन्तु अस के देवान्त का विश्वद्व भाष्यकार तथा दितीय के साम्यदासिक वृत्तिकार होने के कारण दोनों का पार्थक्य स्थप्ट अतीत होता है। निम्बार्क अवस्य भास्कर से परवर्ती आचार्य है, क्योंकि राघा की उपासना ११०० ई० के बाद ही बज-भच्डल में अचित्तत है।

## भास्करानन्दनाथ-दे० 'भास्करराय'।

भिक्का—धाराण बाह्यण (१ ° ३,३ ६), बाध्वलायन मृद्यासूव (१ ९), बृहदारप्यकोणनियद (३, ४,१,४ ४,२६) में भिक्षा को बह्यारों के कर्सच्यों में कहा त्राया है। बयद (११५९) में साचना से प्राप्त पदार्थ को भिक्षा कहा गया है। आन्दोच्य (८८५) में भी इसका उपर्युक्त अर्थ हैं, किन्तु वहीं इसका शुद्ध उच्चारण सम्भवत बामिशा हैं।

निष्णु— निश्वा मांगकर जीवन यापन करने बाजा संन्यासी। आदामा-परमास्या के स्वक्ष्य को जान छेने पर मुन्य संतार से विदक्त होकर परमारामा के विक्तन में ही अपने को समारित कर देता है। उस दया में बेह्न रहा को किए मित्रा मांगने भर को ही ऐसा अ्वक्ति मृहस्यों के सम्पर्क में आता है। ऐसा परमा-प्रविक्तनपरायम सम्यासी मित्रु कहा जाता है। दिय या अमायस्वरत होकर मांगने वाला अ्विक्त मिल्लु नही, याचक कह्नाता है। संसारस्यामी बौद्ध संन्यासी मी मित्रु कह आता है। हो संसारस्यामी बौद्ध संन्यासी मी मित्रु कह आता है।

भिक्कुक उपनिषद्—एक परवर्ती उपनिषद्, जिसका सम्बन्ध सन्यासाम्रम से है।

भिषक्—यह झब्द सभी बेदसहिदाओं में साभारणत: व्यव-हत हुवा है। आर्रिभक वैदिक सन्यों में निषक्कर्य क्सम्मानित नहीं था। विश्वनीकुमार, बरुण तथा हद सभी भिषक् कहे यथे हैं। यरन्तु धर्मसूत्रों में इस कार्य की निन्दा हुई हैं। यह पृणा वयुर्वेद की कुछ सं० (तै० सं० ६.४,९,३; मैना॰ स० ४.६,२; चत० बा० ४.१, ५,१४) के आरम्भ होती हैं जहाँ मेघल-जम्मास करने के कारण बांध्वर्मों की नित्य की गरी है। इस निन्दा का कारण बहु हि क अपने इस अपसाध के कारण उन्हें बहुत अधिक कोगों के पास जाना परवा है (यहाँ इतर कारिया के वृणित कगात या ख़्या-ख़ुत की ओर संकेत हैं)।

ऋरवेद की एक ऋचा में एक भिष्यक् अपने पौधो तथा उनकी आरोग्यशक्ति की प्रशंसा करता है (१०,९७)। अविवनो द्वारा पंगु (ऋ० १.११२,८; १०.३९,३), अंधे (ऋ.०१.११६,१७) को अच्छा करने, बुद्ध च्यवन सचा पुरन्धि के पति को युवा बनाने, विश्वपाला को लौहपाद (आयसी जङ्का) प्रदान करने के चमत्कारो का वर्णन प्राप्त होता है। यह मानना भ्रमपूर्णन होगा कि वैदिक आर्य शल्य चिकित्साभी करते थे। वे अपने घावो पर सादी (एक पदार्थ से तैयार) अधिष का प्रयोग भी करते थे। उनकी शस्य चिकित्सा तथा औषधज्ञान का विकास हो चुकाथा। अथर्ववंद के ओषघि वर्णन में वनस्पति तथा जादूमन्त्र काभी उल्लेख है, चिकित्सा और शरीर-विज्ञान का भी वर्णन है। ऋखद में भेषजो के व्यवसाय के प्रमाण (९.११२) प्राप्त है। पुरुषमेथ के बलिपशुओ में भिषक्का भी नाम अगताहै (बा० सं०३०.१०, तै० बा० ३.४,४,१)।

भीसक्य कवि —वीर शैव मतावलस्वी एक विद्वान् । इन्होने १३६९ ई० में 'वसव पुराण' का अनुवाद तेलुगु भाषा में किया था।

भीमहाबची—(१) सर्वप्रथम इसकी कथा थी कृष्ण ने दिवीय पाण्डव भीम को सुनायी थी। उसके बाद यह तिबि इसी नाम में विकास हो गयी। इसके पुत्र इसका नाम करवायी था। मस्य पुराण (६९,१८-६५) और पसपुराण २.२३ में इसका विशद विवेचन किया गया है, जिसका अधिकाश भाग कृत्यकल्पत्र (३५४-३५९) ने उद्पृत किया है तथा हैमादि (अत्वस्य १०४४-१८९) ने उद्पृत किया है तथा हमादि (अत्वस्य १०४४-१८९) ने उद्पृत किया है। माच गुक्क दशमी को स्नान करके सारी पर थी लगाइन प्रमान विकल्प की 'नमी नारासणाय' मन्त्र से पूजा करनी चाहिए। भगवान् के जिस-जिस होरीराययों का उनके विभिन्न नामी (यहा केशब, दानीयर आदि से पूजन करना चाहिए। गरु, विज तथा गयीश के पूजन करना चाहिए।

भीनेकावती-भीव्याष्टमी ४७९

साथ एकादशी को पूर्ण उपवास करना चाहिए। ब्रावती को किसी नवीं से साम के पक्ष वामा वाहिए। ततनन्तर एक कप्यूर्ण करवा को, विसक्ती ततीं से साम ने प्रवास वामा चाहिए। ततनन्तर एक कप्यूर्ण करवा को, विसक्ती ततीं में छोटा सा छेद हो, किसी तोरण में करना कर स्वयं रात घर लाई होकर उसकी एक-एक बूँव को अपनी हमें छोता पर गिरत कर तहीं हो हमें प्रवास के प्रवास वाह पान साम के प्रवास के प्रवास के प्रवास के साम के ते रहना चाहिए। ततनन्तर चार ऋपवेदी बाह्मणों हो सा साम वेदी बाह्मणों से साममान कराना चाहिए। बारहों विद्यान बाह्मणों को काँ प्रविचा तथा वहन देकर सम्मानित करना चाहिए। हुसरे दिन प्रतास करने देकर सम्मानित करना चाहिए। हुसरे दिन प्रतास करने कर सम्मानित करना चाहिए। हुसरे दिन प्रतास करने हुसरे कि प्रवास करने देकर सम्मानित करना चाहिए। हुसरे दिन प्रतास करने हैं प्रवास प्रतास विद्या हुए। विष्णु विषय के तथा विषय विष्णु के हुसरे हैं रोज प्रतास है है विष्णु विषय के तथा विषय विष्णु के हुसरे हैं रोज विद्या है।" उसे देविषयम इतिहास-पुराण भी मुनना चाहिए। हे र गहर है र १२९७।

(२) माघ जुकन द्वादजी को पुलस्त्य ऋषि ने विदर्भ-नरेश भीम को, जो नल की पत्नी दमयनों के पिता थे, इसका माझान्य्य वर्णन किया था। व्यवस्था तथा विधि बही है जो अभी विणत हुई है। बती इस वत के आचरण से समस्त पागों मे मुक्त हो जाता है। यह वत बाजयेय तथा जितरा यज मे भी श्रेष्ठ है।

भीमैकाबसी—माप गुक्छ एकादशी पृथ्य नक्षत्र युक्त अथवा विना पृथ्य नक्षत्र के ही तदी पवित्र मानी जाती है तथा भगवाद विष्णु को यह बहुत शिय है। पणपृराण, ६२३६ -२८ में भीम्य ऋषि वे द्वारा भीमसेन को इसका माहास्म्य बतलाया गया है।

भीषम — कुरबंबी राजा शास्तनु और गङ्गा के पूत्र । अपने रिता का विवाह सत्यवती के साथ संगव वनाने के लिए आजीवन इहान्य र रखने को भीपण प्रतिज्ञा रहनीने की ची, अत ये भीध्य कहलांचे । मीलिक नाम देववत था । महाभारत में बर्णित कौरव-पाण्डवों के रितानह भीध्य का चाम सभी सालार लोग जानते हैं। यनेक धार्मिक तार्धिक तया राजनीतिक तच्यो की मूक्त बाते भीध्य के हारा कही गयी है जिनका उपयेश उन्होंने विशेष कर यूधिफिटर को दिया था। शास्तिपर्य में भीष्म के नाम से राजनीतित समाजनीति तथा धर्मनीति का विश्वर और विस्तत वर्णा है।

भोष्मपञ्चक-कार्तिक शुक्ल एकादशी से पाँच दिन तक वती को तीनों कालों में पचामत और पञ्चगव्य शरीर में लगाकर चन्दनमिश्रित जल से स्नान करना चाहिए और यब, अक्षत तथा तिलों से पितृतर्पण । पुजन के समय 'ओं नमो भगवते वास्देवाय' मन्त्र का १०८ बार जप करना चाहिए। हवन के समय घडक्षर मन्त्र 'ओं नमो विष्णवे' द्वारा वृतिमिश्रित यव तथा अक्षतों से आहर्तियाँ देनी चाहिए। यह क्रम पाँच दिनों तक बलना बाहिए। प्रथम दिन से पाँचवे दिनों तक क्रमश हरि के चरण, घुटने, नाभि, कन्धे तथा सिर का कमल, बिल्वपत्र, पृङ्गारक, (चतुर्य दिन) बाण, बिल्ब तथा जया एवं मालती से पूजन करना चाहिए। शरीर की शृद्धि के लिए बती को एकादशी से चतुर्दशी तक क्रमण गोमय, गोमूत्र, गोदग्ध तथा गोदांच का सेवन करना चाहिए। पञ्चम दिवस बाह्मणो को भोजन कराकर उन्हें दान-दक्षिणा से सन्तुष्ट करना चाहिए। इस व्रत के आवरण से वह पाप-मुक्त हो जाता है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार इस वत को ब्रह्माओं ने श्री कृष्ण को सुनाया या। पनः इसरी बार शरशस्या पर सोये हुए भीष्मजो ने इसे श्री कृष्ण को सुनाया था।

भोज्यस्तवराज — पितायह भीच्य के अन्तिम प्रयाण के समय पाण्डली के साथ अंकृष्ण अब उनके निकट पहुँच तब भीच्य ने यहे अंवस्त्री, तार्वनिक और आध्यारित्रक विवास से अंकृष्ण की स्तुति की यो। भरवान् की अंविक्षण की स्तुति की यो। भरवान् की अंविक्षण यह 'त्तवराज' कहा जाता है। यह स्तव समयान् के विव्या नाम-क्यों की व्याक्ष्मा है उत्तरिष्ट यह 'स्तवराज' कहा जाता है। यह स्तव प्रायम भावदगीता और विष्णुसहस्त्राम के समकल महा-भारत के पंचरत्नों भे अन्यत्रम पिना जाता है।

भोध्याष्ट्रयो—भाध शुक्क अष्टमी भीष्म पितामह का महाप्राया दिन हैं। इस तियि को अवह ब्रह्मवारी भोध्य को जल इत ब्रह्मवारी भोध्य को जल इत त्या आद किया जाता है। जो लोग इस वत को करते हैं, वे वर्ष भर के समस्त पागो में मुक्त होकर सुख सीभाष्य प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति के पिता वीविद्य हों वह भी भीध्य को जल दान, तर्पणादि कर सकता है (सम्यम्प्रज, १९)। यह तिथि सम्भवतः अनुवासम गर्द, १९०,२८ पर आधारित है। मुक्बस्त-

निबन्ध, पृ० ३६४ में दो क्लोक आये हैं जिन्हें तिबितस्व, निर्णयसिन्धु आदि ने उद्घृत किया है :

शुक्लाष्टम्यां तु माघस्य दद्याद् भीष्माय यो जलम् । संबत्सरकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥

वैयाद्मपद्म गोत्राय सांकृतिप्रवराय च।

860

वयाद्रपद्धः गात्रायः माक्रातप्रवरायः च । अपुत्रायः ददाम्येतत् सलिलं भीष्मवर्मणे ॥

बाह्मण तक भी भीष्म पितामह जैसे आदर्शक्षत्रिय को जलदान करना अपना धार्मिक कर्तव्य मानते है।

भूवसेवस — कटक और जगन्नाजपुरी के मध्यस्थित उदीवा का प्रसिद्ध तीर्थस्थान। यह स्थान प्राचीन उस्तक की राज-धानी था और अब भारत के स्वतन्त्र होने पर उदीवा की राजधानी हो गया है। भूवनेव्दर काधी को तरह ही विक्रमन्दिरों का नगर है। इसे 'उत्तकल-बाराजसी', 'गुन-कासी' भी कहते हैं। प्राची में इसे राजधनेत्र कहा या है। भगवान् बाक्टूर ने इस और को प्रकट किया इससे इसे 'वाम्भव-लेज' भी कहते हैं। यहां लिङ्गराज और मुक्तेवर के मन्दिर अपने धार्मिक स्थाप्य के किए ममुने हैं। यहां प्रनिद्ध नागर स्थाप्य वीजी के सर्वोत्तम

भुवनैक्षरपात्रा—'गदाघरपद्धित' के कालसार भाग, १९०-१९४ में भुवनेक्वर की चौबह यात्राओं का वर्णन किया गया है, यथा प्रथमाष्ट्रमो, प्रावारपष्टी, पुष्पस्तान, आज्य-कम्बल आदि।

भूषनेष्वरी—जाक उपारना विद्वारत के अद्यार दम महा-विद्यारों मानी गयी है। निगम जिसे विदार दिवा कहते हैं, आगम उसे हो महाविद्या कहते हैं। दिखल तथा दाम बोनो मार्ग बाले तानिक दसो विद्याओं की उपारना करते हैं। ये महाविद्यारों हैं—महाकाली, उपतारा, बीडशी, युवनेवररी, जिल्लामस्ता, मैरबी, भूगावरी, वसला-मूर्वी, मातङ्गी और कमला।

भुवनेक्यरीतन्त्र—मिश्र तन्त्रों में से एक 'भुवनेक्वरी तन्त्र' भी है।

भृष्यिक्यामायण---रामोपासक सम्प्रदाय के अनेकानेक सम्यां में भृष्युक्तियामायण भी एक हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि यह अध्यात्मरामायण में एक रिक्त जा चुकी यी। कुछ विद्वानों के अनुसार दसका प्रचनाकाळ १३०० ई० के आम-गान है। परन्तु यह निक्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। इसके भीनर माधूर्य भाव का सहरा पुट है, जो रामभक्ति पर कृष्णभक्ति का प्रभाव प्रकट करता है। इघर इसकी कई प्रतियां अयोध्या, रीवां आदि से प्राप्त हुई हैं।

भृष्णकु—जत्तर भारत में भटकने वाले वीव योगियों का वर्ग।
यह लोक योगियों को ही एक शाला है जिसे गोरलनाय
के लोक्य ब्रागियों को हो एक शाला है जिसे गोरलनाय
के ह्यागिरि ने अपने सफदाय की योग शालाय जनायी:
क्लान् , सुन्न , मुन्न , कुक तथा गुर ; । प्रथम यो वक्या
में अधिक है। भूजा तथा कुक अपने निकापात्रों मे
धूपायि सुगान्यत पवार्थ नही जलाते, जब कि अन्य ऐसा
करते हैं। गूबड़ संज्यासियों के महागात्र हैं। इनका प्रिय
जन्मारण 'अलल 'जब्द हैं। औषड़ों का एक खठा वर्ग
अलड कहलाता है।

भूता—यो अपतीत, विषात बीता या हो चुना है। अव्यक्त, से स्थून अपन के विकास में धनीमृत हुए वर्षाकृत तत्वें को भी (दिस्य से अर्थ में) भूत कहते हैं, वैसे आकारा, बायू, अनिन, जन और क्षिति । उत्यक्त होकर विद्यमान प्राणी और मुक्त शरीरधारी (शेत) आस्मा भी भूत कहे जाते हैं। भूतवामर तत्त्र—सातों के तत्त्र साहित्य में इस ग्रन्थ का विषय आदुरोना है।

भूतपुरीमाहारूप —हारीतमंहिता का एक अंश भूतपुरी-माहारूप है। भूतपुरी पेक्ष्मुदूर का नाम है, जहाँ रामानुज स्वामी का जन्म हुआ था। भूतपुरीमाहारूप में स्वामीजी की प्रारम्भिक अवस्था का वर्णन है।

भूतभैरवतन्त्र — 'आगमतत्त्वविलास' में उद्गत नौसठ तन्त्रो की सूची में इस तन्त्र की भी गणना है।

भूतमाम्ब्यस्थ — ज्येष्ठ मान की प्रतिपदा में पूर्णिया तक हम वत का अनुष्ठान होता है। दे० हेमाहि, २३६१-३७०। 'उदिविक्ता' के ही तुन्य यह भी है। राजा भोज के बन्ध सरस्वतीकष्ठाभरण (रुगोक ९४) के अनुसार यह एक होगी के जैसा अकडीहा उत्सव है। भ्रातृभाष्मा, भूतमाता तथा जविकिका एक ही उत्सव के तीन नाम है। दे० हुगाहि, २.३६७।

भूतभीर—ऐतरेब बाह्मण (७२९) में उद्यूत पुरोहितों के एक परिवार का नाम, जो जनमेवब द्वारा कार्यणों की निकालकर, उनके स्थान पर नियुक्त किये गये थे। कार्यणों के एक परिवार अधिनमुगों ने पुन जनसेवब की कृपा प्राप्त की तथा भूतवीरों को बाहुर निकल्ला दिया। भूतानि—भूत' का बहुवचन । समस्त जीवजगर् के लिए प्रायः सकत प्रयोग होता है। चतुर्यहान्तर्गत विष्णु के पोक क्यों के मिनन-भिन्न कार्य है। वनिन कप नहां को उत्पत्ति चतुर्य खूह वनिरुद्ध से होती है, जो सम्पूर्ण इस्ट जाना (भूतानि) के नण्टा है।

भूति — शक्ति की एक विशेष अवस्था। प्रारम्भिक सृष्टि की प्रथमावस्था में बिक्ति दो रूपों में जागती हैं (जैसे कि इसके पूर्व नीद में रही हो): १ किया (कार्य) तथा भृति (होना)।

भूतेष्वर—भूतों (जीवों ) के ईस्वर— ियंव । बोलवाल में भूत का ब्याय अर्थ 'प्रेत' है। प्रेत वन ब्रास्माकों में है जो किसी घोर कर्मववा मृत्यु को प्राप्त हो भटकते रहते हैं। प्रेत स्थामन में निवास करते हैं। इन प्रभार प्रिय उन मर्भा भूतों के स्वामी है जो समझानों के निवासी है। जिस समय शिव ताण्डव नृत्य करते हैं, उस समय भूत-प्रेत उनके माथ होते हैं और वे विश्रोही देखों को पदबल्तित करते रहते हैं। ताण्डव में शिव की देवी (शक्ति) उनका अनुकरण करती हैं।

भूदेबी—पृथ्वी माता को हो मानवीकरण द्वारा देवी का कप दिया गया है। उनके दो स्वक्प हैं: (१) दमाल और (२) व्यस्त । वे दयालु क्य में सभी की माता तथा अन्यता नहलाती है। बगाल में उन्हें भूदेबी, धरती, मात्री, बमुस्परा, अस्वयाची, बमुस्पती एव ज्वहरानी आदि नामों में पुकारते हैं। धार्मिक हिल्लु निस्य प्रात नीर से उठकर भूदेबी की स्तुति करके ही अपना पर नीचे रखते हैं।

भगवान् विष्णु की योगमाया के दो रूप--- लीलादेवी और भूदेवी उनके अगल-बगल विराजगान होते हैं। आगमसहिताओं के अनुसार इन तीन मृतियों के रूप में विष्णुपूजा की जाती है।

भूभावनकत— यह संवत्सरतत है। यदि कोई व्यक्ति मिनरी को नैवेदा अर्पण करने के बाद एक वर्ष तक खाली भूमि पर (न तो थाली से और न किसी केला इत्याधि के पत्ते पर) भोजन करता है तो वह समस्त पृथ्वी का सम्राट् वनता है।

भूमियत--शुक्त पक्ष की चतुर्दशी को सूर्यपूजन करके पित्र सृतिका, बालुका या नर्मदा के पक्क से शिवसूर्ति (लिङ्ग) का निर्माण करना चाहिए। उस समयट पवास भी करना चाहिए। पूजन में भक्त को केसर, पृष्प, खूरमिश्रित

पायस (स्तीर ) तथा कुछ उपहारादिका समर्पण करना चाहिए। इस बत से बती राजा के समान प्रभूत्व प्राप्त करता है। राजा को ही इस ब्रत का आचरण करना चाहिए।

भूतन बाबा—मध्य प्रदेश में कुछ विचित्र देवदेवियों की सारायता है। भूतन बाबा उनसे से एक धामदेनता हैं। विद्यास किया आता है कि दनके प्रमास के टेगा अपनी चौले भूतने नहीं पाते हैं। इनकी मनौती न करने पर मूल बहुत होती है और जहां-तहाँ चीजें छुट जाती हैं। सोज करने पर दस्तु-प्राप्ति होते ही इस देवता की पूजा होती हैं।

भूषुरानम्ब--छान्वोग्य तथा केनोगनिषद् पर अनेक टीकाएँ है। उनमें से भूषुरानन्द की भी एक टीका है।

भृगु—विरक प्रश्वों में बहुर्वन्ति एक प्राचीन ऋषि। वे बकल के एक ( बत० का० ११ ९,११; त० का० ९१ ९, छहलां है है तथा पितृबोधक 'बारिण' उपाधि धारण करते हैं ( एंच बा० ३ १४ )। बहुक्वका ( भृगव.) में मृणुकों को जीना का उपासक बताया गया है। हमस्त्रता यह प्राचीन काल के पुरीहितों का एक ऐसा समुदाय था जो भागी वस्तुबों को भूगु नाम से अबिश्वित करते थे। कुछ सम्प्रभी में स्टेह एक ऐतिहासिक परिवार बताया गया है ( क्रू॰ के० ७ १८,६; ८ १.९,६८०)। यह हमस्त्र में हि कि 'दासापता मुद्धा' में भृगु पुरीहित थे या गोडा। पर-वर्ती माहित्य मृणु वास्त्रीक परिवार है जिसके अनेक विमाजन हुए है। भूगु लोगी कई प्रकार के याजिक अवस्त्रतों पर ज्वादा पर परिवार है। भूगु लोगों कई प्रकार के याजिक अवस्त्रतों पर इस इस परिवार हुए है। भूगु लोगों कई प्रकार के याजिक अवस्त्रतों पर परिवार है जिसके अवसर पर । कई स्वकार पर वे बागिरसों से माम्बन्थित है।

भूगु ( स्मृतिकार )—प्रसिद्ध धर्मशास्त्रीय सथ 'मनुस्मृति' की रचना मम् महाराज के आदेश से महीष भृगु ने की। भूगुक्कले—सिन्दीयोपनिवद के तीन आग है जिलावल्ली, आनन्दकली ज्या भूगुबल्ली। दुसरे और तीमरे भाग की मिलाकर 'बाक्ली' उपनिषद भी कहते हैं।

भृगुक्त — यह प्रत मार्गशीयं कृष्ण द्वादशी को प्रारम्भ होता है। यह तिथिवत है। भृगुपदवाचक बारह देवों का इसमें पूजन होता है, जिनको यज्ञ का समर्थण किया जाता है। एक वर्षपर्यन्त यह अनुष्ठान चलता है (प्रत्येक कृष्ण- पक्षीय द्वादशी को )। वृत के अन्त में गौ का दान विहित है।

भेबाबाट — मध्य प्रदेश में जवलपुर से परिचम १२ मील दूर नार्याओं का भेड़ाधाट है। कहते हैं, यह महिष् पृपु की तमोभूम है। तप-क्षान विक्यमान है। नमंदा के उत्तर तट पर बानपाड़ा नदी का संगम है। पास में श्रीकृष्णमन्दिर बौर एक छोटी पहाड़ी पर गौरीशक्ट्रर का मन्दिर है। इस मन्दिर के चारों और दुनाकार में चीया-गीर्यानमिन्दिर विक्यमान है। इन दोनों मन्दिर्ग निर्माण त्रिपुरी के कल्जुरि राजाओं के समय में हुआ था। भेड़ाधाट से थोड़ी दूर पर 'पृत्तीचार' प्रपात है। यहां नमंदा का जल ४० कुट उत्तर से निरदात है। यहात के काले नमंदा का प्रवाह संगमरगर की चट्टामों के मण्य से बहता है। ये चट्टान दर्शनीय और विक्वविक्यात है।

कहात है। ये पुरा प्राप्त का शांक प्रश्निक्य है। दे पूर्व में स्थान का नाम । अयवर्वेद (१२४) में भेद का उच्छेल एक बुरे अन्त को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अर्थ में हुला है। क्योंकि उसने इस्त को एक गाय (उदा) देने से इन्तार कर दिया था। उसका अयार्थिक करित उसे अनार्थ राज को नेता मानने को बाध्य करता है। मेदर्बण —तुर्तीय श्रीनिवास पंडित डारा रचित ग्रन्थ, जो दिशिच्छाईत का समर्थन तथा अन्य मतों का लण्डन करता है।

भेवधिक्कारस्त्विक्या—एक अर्डतवेदान्तीय टीकाग्रन्थ, जो नारायणाश्रम स्वामी ने अपने गुरू नृमिहाश्रम के 'शेट-धिक्कार' (जो भेदवाद का खण्डत हैं) पर लिला हैं। स्वयं इस टीका को भी टीका उन्होंने लिल्ही और उसका नाम रखा' 'शेदिषिक्कारसांक्रियोज्यला'।

भेषिणकरसरिक्यां न्देश हो जीवारमा तथा बध्य के समस्य नादरायण के यूर्व हो जीवारमा तथा बध्य के समस्य के ब्रमुसार आरमा तो बध्य से बिल्कुल मिन्न है और न बिल्कुल मिन्न । यह पहला निद्धान्त या जिसे भेदा- भेदें कहते हैं। दूसरा है औड्डोमि का 'दिसिखान' सिसमें अनुसार आरमा बद्ध से बिल्कुल मिन्न है और मोल के समय बद्धा में मिनकर एकाकार हो जाता है। इस सरपावें भी कहते हैं। तीसर संद्धानिक है काशकृत्स। हमने अनुसार आरमा बद्धा से किएन भी मिन्न नहीं है। इसे 'व्दंविविद्धान्त' कहते हैं। आस्तरप्य द्वारा स्वारित

भेदाभेद सिद्धान्त का प्रतिपादन आगे चलकर भास्कराचार्य में किया । वैष्णवों में भेदाभेदसम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य निम्वाकीचार्य हुए हैं।

भेबोज्जीवन —आंचार्य व्यासराजकृत भेदोज्जीवन नामक प्रन्य उनके द्वारा लिखे तीन ग्रन्थों में से एक हैं। इसमें माध्य-मत का प्रतिपादन किया गया है।

भंभी एकावशी—माथ शुक्त एकादशी को जब मृगशिरा नतान हो तब यह बत किया जाता है। उस दिन दवी को उपवास रककर द्वादशों के दिन 'यहरितकी' होना चाहिए। यहतिकी का ताल्ययं है तिकिमिधित जल से स्नान, तिल को गीसकर उससे घरीर मर्थन, तिलों से ही हचन तथा तिल मिथित जल का पान, तिलों का दान और तिलों का ही भोजन। यदि कोई व्यक्ति इस एकादशी को, जो 'भोमतिश्वि' कहुआती है, उपवास रखता है तो यह विष्णुलोक प्राप्त करता है।

भैरव-शिव का नाम, जिसका अर्थ भयावना होता है। प्रारम्भिक अवस्था में यह शब्द त्रिदेवो में अन्तिम देवता शिव का बाचक था। यद्यपि यह शब्द प्राचीन हैं किन्तू शिव की भैरव के स्वरूप में पूजा नयी है। शिव के भैरव रूप के संप्रति आठ अथवा बारह प्रकार है। उनमे विशेष प्रचलित है कालभैरव जिनका बाहन स्वान (कसा) है। इनकी शक्तिका नाम भैरवी है। भैरव के ग्रामीण रूप भैरो है। ये मुख्यत कृषको के देवता है। भैरो की पजा वाराणसी तथा बम्बई में और उत्तर तथा मध्य भारत के किसानों में प्रचलित है। मध्य भारत में कमर में सौप लपेटे एक मदङ्गदादक के रूप में या केवल एक लाल पत्यार के रूप में इनकी पजा दधदान से होती है। शहरों में मादक पेयों द्वारा इनकी पजा होती है। गाँव के कृषक तथा शहरों में जोगी (नाथ) इनके भक्त होते हैं। भैरवजयन्ती--कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी 'कालाष्ट्रमी' के नाम से प्रसिद्ध है। उस दिन उपवान रखकर जागरण करना चाहिए । रात्रि के चार प्रहर तक भैरव के पजन, जागरण तथा जिवजी के विषय में कथाएँ सुननी चाहिए । इससे वृती पापमक होकर सुन्दर शिव-भक्त बन जाता है। काशीबासियों को यह वृत अवस्य

भैरवतन्त्र— 'आगमतत्त्वविलास' में उद्भृत ६४ तन्त्रो की सूची में भैरवतन्त्र भी एक है। भैरवासम्बद्धान्य---शाफ साहित्य का प्रमुख तन्त्र । इसका उल्लेख बामकेवर, कुण्डुबामणितन्त्र एवं आगामतत्व-विकास में दुवा है। वामकेवर दास तन्त्र तारू मान्य-भूम के त्री के तौड़ रूप को भैरवी (भ्रयानक) कहते हैं। यह भैरव (चित्र) रीड़ब्य की स्त्री धन्ति है। बावत मतावजम्बी जोग भैरवी की गणना दस महाविद्याओं में करते हैं।

भेरबीधक-दे० 'वाममार्ग'।

भैरवतन्त्र—'आगमतत्त्वविलास' में उल्लिखित तन्त्रों में एक तन्त्र।

भेरो (भेरवनाथ)-हिन्दुओ की धार्मिक नगरी काशी की रक्षा छ सौ दवताओ द्वारा, जिनके मन्दिर नगर मे विखरे हुए है, होती है। विश्वेश्वर अथवा शिव इस नगरी के राजा है। विश्वेश्वर के मुख्य दैवी नगररक्षक (कोत-वाल ) भरोनाथ है, जिनका मन्दिर उनके स्वामी के मन्दिर से एक मील से भी अधिक दूर उत्तर में स्थित हैं। विश्वनाथजी की आज्ञानुसार वे देवो एवं मानवो पर शासन करते हैं, वे सभी दृष्टात्माओं से नगर की रक्षा के लिए नियमत है। अतः ऐसे दृष्टो को नगर से बाहर करना उनमा कर्तव्य है। भैगेनाथ अपनी आजाओ का पालन एक विशाल प्रस्तरमदा (दण्ड) से कराते हैं, जो चार फुट लम्बी है एव चाँदी से उसका ऊपरी भाग महा हुआ है। इसकी पूजा रविवार तथा मगलवार को होती है। भैरोनाथ स्थान (कुक्कूर) की सवारी करते हैं, जो देवपूर्ति के सामने मन्दिर में प्रवेश करते ही दृष्टिगोचर होता है।

भोगत स्मितिवत — त्रक्षान्ति के दिन एक साथ सचया दिखों को उनके पतियों के साथ बुलाकर उन्हें केसर, काजल, गुरमा, सिम्दूर, पुण्य, इत तान्कुल, कपूर तथा कल प्रदान करना चाहिए। तपुररान्त उन्हें मोजन कराकर वस्त्रों का जोडा देना चाहिए। एक वर्ष तक प्रति सक्तान्ति के दिन इस इत का अनुष्ठान होता है। इत के अन्त में मूर्य की पूचा करके किसी ऐसे बाह्मण को जी दान करना चाहिए जिसकी स्त्री जीवित हो। इससे बती कल्याण प्राप्त करवा है।

भोगाबाप्तिकत — इस ब्रत में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमां के बाद प्रतिपदांसे तीन दिन तक हरि का पूजन तथा परुञ्ज पर विद्यार्थे जाने बाले वस्त्रों का दान किया जाता है। इससे वती मुलोपभोग करता हुआ स्वयं प्राप्त करता है। भोज (पाजा)—उज्जित्तमी के प्रसिद्ध दरसार राजा। धारा हनकी इससे राजधानी थी। ये विद्या, क्लाजोर किंद्यों के गुणवाही पारली थे। आकरण, दर्शन काव्यकला आदि पर इसके रचे अनेक विक्थात प्राप्त है। योगसूत्र पर रची हुई योगमार्त्तण्ड नामक इनकी टीका अथवा बृत्ति एक बहुसाम्य कृति है।

भौमबादाला—कन्दपुराण के अनुसार यह बत प्रत्येक मञ्जूष्ठकार को करना चाहिए और एक अर्थ-राष्ट्रीय ताम्रपात्र दान करना चाहिए। दि हर प्रकार एक वर्षाच्या करते हुए अस्तिम भगव्यार को एक मौदान करना चाहिए। मगल टेबने में मुन्दर एवं पृथ्वी के पु० कहें तथा करना चाहिए। स्थान टेबने से पुन्दर एवं पृथ्वी के पु० कहें जात करना है।

भौभवन—(१) भौभवार को जब स्वाती नक्तत्र हो उम दिन वती को नक्त्रज्ञांत से आहार करना पाहिए। यह क्रम सात बार क्ला चाहिए। यह अह यह की प्रांतमा बनवाकर उसे किमी ताझवात्र मे स्थापित कर तथा रक्त क्ला ते आच्छादित करके केसर का अङ्गाग के समान मृति पर छेप करना चाहिए। वृष्ण, मैचेवादि अणित करके तसी बाह्यण को प्रतिमा दान में देनी चाहिए और देते समय निम्माकित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए "ध्यापि एवं कुनमा औम तवापि प्राज्ञा त्था "मङ्गल" इंति क्याणिन" "कुकमा अस्त से केस्य अल्ड्यार है वित्तके तो अपं ही नक्तन है, अमान्वकारी दिन में उत्पाद पान्त्रं पृथ्वी में उत्पत्न। मङ्गल की बाद्याकृति रक्त वर्ण की है कत्त्रस्व ताझ, रक्त वर्ण का तक्त्रत्र ता केमर जो उसके वर्ण के अनुकल है, प्रयुक्त किसे जाते हैं।

(२) मंगलबार को ही मङ्गल का पूजन होना चाहिए। प्रातःकाल माण के नामो का जप किया जाय (कुल २१ नाम है, यथा, माण, कुज, लोहिल, सामवेदियों के एक-पाती, यम आदि और त्रिभुवानमक आकृति स्वीचनर उसके मध्य में एक छिड़ बनाकर केसर अथवा रक्त चन्दम के लेप से प्रत्येक कोण पर तीन नाम (आर. बक्र, कुज) अद्भित कर दिये जायें। भारदान गोज में उज्जयिनी नामक प्राचीन नयर में मङ्गल का जन्म हुआ या। उनका वाहन में दी यदि कोई ध्योंक, जीवनपर्यंत रहा दूर दूर व

.च. आघरण करता है तो मुख-समृद्धि, पुत्र-पौत्रादि प्राप्त करके ब्रह्मों के दिश्य लोक को प्राप्त होता है। वर्षकृत्य-वीपिका, ४४३-४५१ में मौमवार द्वत का विशद विवेचन मिलता है। दें 'भौमवारवत'।

भौमि---तैत्तिरीय संहिता (५ ५,१८,१) में उद्घृत, अध्व-मेधयज्ञ की बल्पिशुतालिका का एक पशु भौमि है। इसकी पहचान अब कठिन है।

भ्राल्वितीया—(१) कार्तिक शुक्ल दितीया को इस जब का जनुष्कान होता है। इसका नाम यमिदतीया भी है, स्पोर्तिक प्राण्डीम काल में यमुना ने अपने भाई यम को इसी दिन भोजन कराया था। कुछ अधिकारी प्रन्थों, जैसे इस्तात्वस, ४५३; जबाक्कं, जबराज, ९८-१०५ में दो इत्यों का सम्मितिल विचान हो वर्षित है—चम का पूजन तथा किसी भी अर्थीक का जपनी बहित के यहां भोजन।

(२) यम से सम्बद्ध होने के कारण यह दिन भाई के किए अनिष्टकारी भी सममा जाता है। अत. विशेष कर उत्तर भारत में बीहर्षें इस तिथि को अपने भाई को यम की दृष्टि से बचाने के लिए झूठा शाप देकर उसको मृत पोषित कर देती हैं। यह यम को घोष्मा देने बाला एक अभिचार क्रम्य है। करक और कुछा तोड़कर प्रत्येक शाप के साथ फेंका जाता है।

भूनहत्या—(१) भूगहत्या (गर्न की हत्या) एक प्रकार का पातक कहा गया है। इसका उल्लेख परवर्ती सहिताओं (मंत्राक संव ४.१.९, कार तो कर १०, कविराज्य संहिता) मैं सबसे बड़े अपराध के रूप में हुआ है। इसका कोई प्रायम्बद्ध नहीं है। इससे प्रमाणित होता है कि आलोजक विद्वानों का पुत्रीवस सम्बन्धी मत कितना भ्रम-पूर्ण है।

(२) वेदपाठी ब्रह्मचारी भी भ्रूण कहा गया है।

## 4

स—अग्रञ्जन वर्णों के पञ्चम वर्ग का पौचवां अक्षर । काम-धेनुतन्त्र में इसका स्वरूप इस क्कार बतलाया गया है: मकार श्रमणु चार्विङ्ग स्वयं परमकुष्टको । तरुणादिन्यसकारा चतुर्विग्रदायकम् ।। पञ्चदेवमयं वर्ण पञ्चराणमय सवा ॥। तन्वशास्त्र में इसके निम्माकित नाम है: म' काली क्लेबितः कालो महाकालो सहान्तकः। बैकुण्ठो बसुमा जन्दी रविः पृष्यराजकः। कालभादो ज्या मेशा विषयत योत्सत्तकः। जठरवन प्रमा मानं लक्ष्मीमतिष्यस्थनी।। विषयं विवा महाबीर वाणिप्रमा जनेव्यतः। प्रमतः प्रियम् वहः सर्वाष्ट्रमे विष्तन्।। मातद्रमाण्टिनी विन्दः जवणा भरणो विषत्।

मकर—एक जलवर प्राणी, जो स्वापस्य एव सुविकला में दूयरारोपसान माना गया है। यजुबँद सहिता (के ५५,१३,१, मेरा० ३१४,१६, बाज० २८३६) में उद्धत अवसमेष यज्ञ के बिल्पणुकों की भुनी में मकर मो उदिल-चित है। मकर गङ्का का बाहन है—यह अत्यस्त कामुक प्राणी है, इसलिण, कामरेव की ध्यान पर काम के प्रतीक रूप में इसका अञ्चल होता है और कामदेव का विस्ट 'सकरपाय' है

सकरसंक्रानित— धार्मिक अनुष्ठानो एवं थोहारो मे सकर-सक्रानित बहुत ही महत्त्वपूण पर्व है। ५० वर्ष पहले यह १२ या १३ जनवरी को होती थी किन्तु अब कुछ वर्षो मे १३ या १४ जनवरी को होने जगी है। सक्रानित का अबंहै एक गणि ने उसक्ती अधिमा गांश में मूर्व का प्रवंश। इस प्रकार जब धनु राशि से सूर्व मकर में प्रवंश करता है तो मकरसंक्रानिया है। ये सभी पवित्र मार्था गांध है। मकरसंक्रानिया है। ये सभी पवित्र मार्था गांध है। मकरसंक्रानिया है। उत्तरायण आरम्भ होने के कारण इस सक्रानित से प्रथक्त विशेष माना गया है।

मस्सपपुराण के अनुसार सक्रान्ति के पहुंठ दिन दांपहुं को केवळ एक बार भोजन करना चाहिए। सक्रान्ति के दिन दांतों को शुद्धकर तिलिमिश्रत जल में स्नान करना चाहिए। किर पवित्र 'एक संस्था बाह्मण को तीन पात्र (भोजनीय पदार्थों से भरकर) तथा एक गौयम, कर एव धर्म के निमित्त दान करना चाहिए। पत्रवान् व्यक्ति को तस्त्र, आभूषण, स्वर्णघट आदि भो देना चाहिए। निर्धन को केवल फल-दान करना चाहिए। वसनन्तर औरों को मोजन कराने के बाद स्वय भोजन करना चाहिए।

इस पर्व पर गङ्का स्नान का बडा माहास्म्य है। संक्रान्ति पर देवों तथा पितरो को दिये हुए दान को भग-वान् सूर्य दाना को अनेक भावी जन्मों में जौटाते रहते है। मकुटबागम-गङ्गरु ४८५

स्कन्दपुराण मकरसकान्ति पर तिलदान एवं गोदान को अधिक महस्य प्रवान करता है।

सकुट आगम---यह एक रौद्रिक आगम है।

साम — सुम्येद के सम्बन्धी में (९,१०९,१३) मान व्यक्ति वाचक बात के रूप में प्रयुक्त है, किन्तु यह स्वय्य नहीं है कि बह कोन व्यक्ति था। सम्प्रवत्तः यह किमी देश का भोषक है। अन्य संहिताओं में भी मलाध्यक्त के रूप में यह उज्जत है। इस का अर्थ ब्राह्मणों में भी स्वय्य नहीं है (तत० बार १४ ९,२,१७)। परवर्ती साहित्य में सल यज के वर्षीय के रूप में प्रयुक्त होता रहा है।

समा—सिक्यापुराण (भाग २५,६०,००) के अनुसार शाक-द्वीपी साहियणे का उत्तराम (पूर्वकाल में सीपिया या दरान के पुरिद्धित 'मग्नी' कहलाते थे। भविष्यपुराण के बाह्यपर्व में कवित है कि कृष्ण के पुत्र सास्त्र, जो कुष्टरोग ते बस्त वे, यूर्व की उपासना में स्वस्थ हुए थे। कुरवाता प्रकट करते के लिए उन्होंने मुख्तान में एक मूर्वमान्दिर नवनया। गारद के प्रदामकं से उन्होंने चाकडींग की यात्रा की तथा बहां से मूर्वमन्दिर में पूजा करने के लिए वे मग पुर्शाहत ले आणि। तदननदर यह नियम बनाया गया कि पूर्वप्रतिमा की स्थापना एवं पूजा मग 'पृत्रितो डारा ही होनी बाहिए। इस प्रकार प्रकट है कि मग शास्त्रीयों और मूर्योपासक बाह्यण थे। उन्हीं के द्वारा भारत में मूर्यदेख की मृतिसूजा का प्रचार बढ़ा। इनकी मूल भूमि के साबस्थ से दें 'मार्युं भा का प्रचार वढ़ा। इनकी मूल भूमि के साबस्थ से दें 'मार्युं से

भगाथ—ऐसा प्रतीत होता है कि मूजत माग में बसनेवाजी आर्थवाक्षा मा थी। टंगीलिए इस जनपद का नाम 'ममर्थ' (मार्ग को भारण करनेवाला प्रदेश) पड़ा: इन्हीं की शाला ईरान में गयी और बहां से शकों के साथ पून भारत वापल आयी। यदि मग मुख्त: विदेशी होते तो भारत का पूर्वदिशा स्थित प्रदेश उनके नाम पर अति प्राचीन काल से मगाथ नहीं कहळाता।

यह एक जाति का नाम है, जिसको बैदिक साहित्य में नगण्य महत्त्व प्राप्त है। अवर्ववेद (४२२,१४) में यह उद्गत है, जहां ज्वर को गन्था, मृजवन्त (उत्तरी जातियो) तथा अङ्ग और मगथ (पूर्वी जातियो) में भेजा गया है। यणुवेदीय पुरुषमेंच की तालिका में अतिकृष्ट (हल्ला करने वाली) जातियों में मगध भी है।

मगध को ब्राल्यो (पतितो) का देश भी कहा गया है।

स्मृतियों में 'मागथ' का अर्थ मगध का वासी नहीं बरिक बैंडय (पिला) तथा अपित (माता) की सन्तान को मागथ नहा गया है। ऋरंबर में मगध देश के प्रति जो पूणा का भाव पाया जाता है वह सम्भवतः मगधों का प्राचीन रूप कीकट होने के कारण है। ओल्डेनवर्ग का मत है कि मगध देश में ब्राह्मणक्ष का प्रभाव नहीं वा। शतपब काह्मण में भी मही कहा गया है कि कोसल और विशेष बाह्मणक्ष मागय नहीं था तथा मथ्य में इनसे भी कम माग्य या। वेवर ने उपर्युक्त गूणा के वो कारण बतलाये हैं, (१) मगध में आदिवासियों के रक्त की अधिकता (२) कीह्मप्रसं का प्रचार हुक्ता कारण यज्जेंद या। अध्यवित के काल में असम्भव जान पड़ना है, क्योंकि उस समय में बीह्म पर्य प्रचलिन नहीं था। इस प्रकार ओल्डेनवर्ग का मत हो माग्य ठहरता है कि नहीं बाह्मणवर्ग अपूर्ण कम में

यह मंभव जान पत्रता है कि कृष्णपृत्र साम्ब के समय में अपना तरास्वान् आने वाले कुछ भग देशन अध्वा पार्थिया से भारत में आप हों। परन्तु मगण को अस्थन प्राचीन काल में यह नाम देने वाले मण उन देशन से नही आये थे, वे तो प्राचीन भारत के जनों में से थे। जगता है कि उनकी एक वड़ी मक्या किसी ऐतिहासिक कारण से देशन और परिवागी एतिया में पहुँची, परन्तु वहाँ भी उसका मूल भारतीय नाम मण भंगों के पर्याच्या मा जमान है, जहां शकों का प्रभाव नहीं के बरावर था।

मङ्गल—(१) 'आयर्थ परिशिष्ट' द्वारा निर्देष्ट नया हेमाहि, २६२६ द्वारा उद्देश आठ मागोलन वस्तुरी, यथा बाह्मण, गो, अमिन, सर्पप, गुढ नवनीत, शमी नृत, अशत बाह्मण, गो, अमिन, संपप, गुढ नवनीत, शमी नृत, अशत बस्तुओं को लम्बी मृत्यी अस्तुन की गयी है। बायुपुराण (१४३६-३७) में कतियय माङ्गलिक वस्तुओं का परिशाणन किया गया है, जिनका यात्रा आग्म्म करने के पूर्व सर्गा करने ना विधान है—यथा दुर्वो, गुढ नवनीत दिप, अलपूर्ण कल्या, सवस्ता गी, नृपभ, मुवर्ण, मृत्तिका, गाम का गोवग, स्वरित्तक, यष्ट धान्म तैल, मधु, बाह्मण कस्या ग, व्यंत पुण, गमी नृत्य, अमिन, सूर्यमण्डल, वस्द्रत तथा गीपल कृत। ४८६ मञ्जूलबन्डिकापूजा-सठ

(२) मजूनल एक ग्रहका नाम है। तत्सम्बन्धी व्रत केलिए दे० 'भौमव्रत'।

सङ्गल विशेषकायुका— नर्षकृत्य होमुची (५५२.५५८) में इस तत की विस्तृत विधि प्रस्तुत की गयी है। मङ्गल-विष्टकां को लिलतकान्ता भी कहा जाता है। उसकी पूजा का मन्त्र (लिलतगायवी) हैं

नारायण्यै विद्यहे त्वा चण्डिकायैतुधीमहि। तन्नो ललिताकान्ता तत पश्चातु प्रचोदयात्॥

अष्टमी तथा नवमी को देवी का पूजन होना चाहिए। वस्त्र के टुकडे अथवा कलश पर पूजा की जाती है। जो मञ्जलवार को इसकी पूजा करता है उसकी समस्त मनोबाञ्छाएँ पूरी होनी हैं।

मञ्जूलकाको — मञ्जूलवार के दिन वण्डां का पूजन होना चाहिए, बरोहित सर्व प्रधाशिवत्रों ने और मञ्जूल ने इनकी पूजा को थी। मुन्दरी नारियो मञ्जूलवार को सर्व-प्रधाम इनकी पूजा। करती हैं बाद में सीभायंक्लु सर्व-साधारण वण्डी का पूजन करते हैं।

सम्मानसीपका—दोह्य महाचार्य के शिष्य सुदर्शन गुरु ने महाचार्य कुत 'बेदान्तविकार्य' की 'मङ्गलदीपिका' नामक आक्या लिखी है। यह प्रन्य कही प्रकाशित नहीं इसा है।

सङ्गलकत — आरिवन, माथ, यैद अथवा आवण कृष्ण पक्ष की श्रष्टमी को बहु बत प्रारम्भ करके शुक्ल पक्ष की अच्छमी तक जारो रक्षा अता है। इसमें अच्छमी को एक-भक्त पढ़ित के शहार तथा क्ल्याओं और देवी के भक्तो को भोजन कराने का विधान है। नवसी को तक, दशमी को अव्यक्तित तथा एकादशी को उपवास विहित है। इसकी सुनः दो आवृत्तियां होनी चाहिए। प्रति दिन दान, उपहार, होम, अप, पूजा तथा कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। बलि, नृत्य तथा नाटक करते हुए रावि-जामरण भी करना चाहिए। देवी के अठारहुनामो का अप भो हस्मी विहित है।

सङ्गलागीरोबत — विवाहीभरान्त समस्त विवाहित महिलाओं द्वारा आवण भास में प्रति मञ्जलवार को इस बत का आयोजन हिया जाना नाहिए। पाँच वर्ष तक इसका अनुष्ठान चलता है। यह बत महाराष्ट्र में अधिक प्रचलित है। यत करने वाली महिलाएँ मध्याद्व काल में मोन आरण करके मोजन करती है। १९ प्रकार के पूष्प, १६ सुवाधिनने-समान, १६ दीपकों से देशी की नीराजना और रात्रि को जागरण का विधान है। वेषव्य निवारण, पुत्रो की प्राप्ति तथा तथसन कामनाओं की खिद्धि के लिए मङ्कला की प्रार्थना की जाती है। दूसरे दिवस गौरीप्रतिमा का विसर्जन होता है।

मञ्जलाहक — प्रत के लिए निमन्त्रित महिलाओं को जो आग इत्थ वितरित किये जाते हैं उन्हें मञ्जलाह्द कहते हैं। जैसे केसर, नमक, गुड, नारियल, पान, दूर्वा, सिन्दूर तथा सुरमा।

मङ्गल्यसप्तमी अथवा मङ्गल्यक्त—सप्तमी के दिन वर्गीकार मण्डल बनाकर उस पर हरि तथा लक्ष्मी विराजमान किये जाते है, पुष्पादि से उनकी पूजा की जाती है। मुत्तिका. ताम्र, रजत तथा मुवर्णके चार पात्रो को तैयार रखा जाता है तथा चार मिट्टों के कलश, जो नमक, चीनी, तिल, पिसी हल्दी से परिपूर्ण तथा वस्त्रों से ढके हो, तैयार रहते है। आठ पतिव्रता, सधवा, पुत्रवती नारियाँ समाद्त की जाती है तथा उन्हें दान-दक्षिणा देकर सम्मानित किया जाता है। उन्ही पतिव्रताओं की उपस्थिति में भगवान् हरि से मञ्जल्य (कल्याणकारो जीवन ) के लिए पार्थना की जाती है। तदनन्तर महिलाओं को विदा किया जाता है। अष्टमीको पनः हरिकापुजन तथा आठ महिलाओ का सम्मान कर तथा ब्राह्मणो को भोजन कराकर व्रत का पारण किया जाता है। इसके पालन से प्रत्येक जन चाहे वह स्त्री हो यापुरुष, राजाहो यारचु, अरपनी मनः-कामनाओं की पूर्ति होते हुए देखना है।

सम्बन्धा—(१) मलय दशवासी वरतपुत्र पण्टित आनर्तीय ने शासायन श्रीतमूत्र का एक भाष्य किया है। इसमें से नवें, दनवें और स्वारहों अध्याय का भाष्य नष्ट हो गया है। दास शर्मा ने मञ्जूषा लिखकर इन तीन अध्यायों का भाष्य पूरा किया है।

(२) शब्दाहैत के उद्भट प्रतिपादक नागेश भट्ट सत्रहवी शताब्दी में हुए हैं। इन्होंने अपने मत का सर्वांगीण प्रतिपादन 'मञ्जूषा' नामक प्रन्थ (वैयाकरण सिद्धान्तरत्न-मञ्जूषा) में किया है।

भूक- जागवास या अतियिनिवास । धार्मिक साधु-सन्तो के निवास तथा बालकों के शिक्षणाल्य के रूप में विभिन्न संप्रदायों के मठ बनाये जाते हैं। इन मठो में किसी बिशेष सम्प्रदाय का मन्दिर, देवमूर्ति, धार्मिक, ग्रन्थायार एय मिनवर्षज-जरहून ४८७

महत्त ( मठाषीश) बौर अनेक शिष्य होते है। मठों के अधीन भूमि, सम्पत्ति आदि भी होती है, जिससे उनका सर्च चलता है। साथ ही मठों के गृहस्य लोग चेला भी होते है जो प्रत्येक वर्ष उन मठो को दान देते हैं।

मठ प्राचीन बौद्ध विहारों के अनुकरण पर बने जान पहते हैं, क्योंकि बुद्ध पूर्व संन्यासियों में मठ बनाने की प्रथा नहीं थीं।

मिनदर्ग -- आचार्य रामानुज रचित एक ग्रन्थ।

मणिप्रमा---पतञ्जलि के योगदर्गन का १६वी शताब्दी के अन्त का एक व्याख्या ग्रन्थ । इसके रचियता गोविन्दानन्द सरस्वती के शिष्य रामानन्द मरस्वती है ।

सिणमान् — शहुराचार्य एवं मध्याचार्य के शिष्यो में परस्पर चीर प्रतिदयां ख्यात रहती थी। मध्य अधने को वासु का अवतार कहते ये तथा शहुर को महाभारत में उद्भुत एक अस्पष्ट व्यक्ति मिध्यान् का अवतार मातते थे। मध्य ने महाभारत की व्याच्या में शहुर की जन्मार मातते थे। मध्य के महाभारत की व्याच्या में शहुर की जन्मार मध्य मध्य के प्रति एक प्रतिष्य परिवत नारायण ने मध्य मध्य एक प्रतिष्य परिवत नारायण ने मध्य मध्य मध्य मध्य मध्य कि स्वरात व्यक्त का स्वरात के मध्य मध्य कि स्वरात स्व सहर के मध्य अवतार एक सहर के मध्यान सम्मत्य स्वरात स्व सहर के स्वरात मान सम्मत्य स्वरात में की है। अवर्यक्त मान्य स्वरात के स्वराय में सी है। इंच इंच कि स्वरात मान्य स्वरात में की है। अवर्यक्त मान्य स्वरात के स्वराय मान्य सात्य सात्य के स्वराय में सी है। अवर्यक्त मान्य स्वरात के स्वराय मान्य सात्य सात्य के स्वराय में सी है। सात्य स्वरात के स्वराय मान्य सात्य है।

स्वित्त क्षेत्र का एक विशिष्ट ग्रन्थ। स्वातकाल १४१७ वि हो। कृष्णस्वामी अध्यर ने इसका मुक्तिम कवासार लिखा है। दे० 'मणिमान्'।

मिष्मालिका — अप्ययं दीक्षिन रचितं लघु पुस्तिका । शैव विभिन्नदार्देतं पर हरदत्त प्रभृति आचार्यों के मिद्धान्त का अनुसुरुष करनेवाला यह एक निवन्ध है।

मण्डन भट्ट---आक्वलायन श्रौतसूत्र के स्यारह भाष्यकारों में से मण्डनभट भी एक है।

मण्डन मिश्र— नर्मदा तटवर्ती प्राचीन माहिष्मती नगरी के निवासी मीमासक विदान । मण्डन मिश्र अपने समय के सबसे बड़े कर्मकाण्डी थे, उनके गुरु कुमारिल भट्टने ही राक्कुरावार्य को मण्डन मिश्र के पास शास्त्रार्थ करने के लिए भेड़ा था।

शक्कूराचार्यने मण्डन मिश्र को शास्त्रार्थमें परास्त किया। मण्डन मिश्र शास्त्रार्थकी शर्तके अनुसार उनका शिष्पत्य प्रहण कर संत्यासी हो गये और सुरेक्बरायार्थ के नाम से क्यात हुए । सत्यासी नुरेक्बर गृह के साथ देश भ्रमण करते रहे और जर शक्कर ने भ्यूंगेरी मठ की स्थापना की तजानार्थ बनायां । भ्यूंगेरी मठ की प्राचीन रास्पारा से ऐसा जान पडता है कि वे बहुत दिनों तक जीवित रहें।

सन्यास प्रहण करने के पूर्व मण्डन प्रिश्व ने बायन्तासीय मण्डनकारिका, भावनाविक और कारोमोशितिणाँय नामक सन्यों की रचना की थी। संत्यास के बाद इन्होंने तिनियाश्वीतवार्तिक, नैक्क्प्योसिटि, इच्छानिट या स्वारात्रिक अक्षित्रणात्रीतिक, इस्टानिटि या स्वारात्रिक्ष, अक्षित्रणात्रीतिक, वहुदरारणकोपनियद् वात्तिक, लचुवात्तिक, वार्तिकसगर और वात्तिकसगरसग्रह बादि प्रत्य निल्ले । सुरेदरानावार्य ने संत्यास नेने के बाद शाङ्कर पर निल्ले ही प्रचार किया और अपने प्रत्यों में प्राय उसी मत का समर्थन किया।

सम्बद्ध— मोलाकार या कोणाकार जा । वाक मनावलम्बी रह्मधामक मन्त्रों तथा पण्डलों का प्रयोग करते हैं, जो सातु के गयो पर विचित्त या लिखिल होते हैं। कभी-कभी पटों पर ये यन गयं मण्डल ओकत होते हैं। कभी-कभी अंतुलियों की धार्मिक मुदाएँ, हावों के धार्मिक कार्यरत संखेल (सिक्ते स्थाम कहते हैं) भी हन पाणो या घटो पर निर्मित होते हैं। ये यन्त्र, मण्डल एव मुदायें देवी को सम्बद्धकाहरूम अंतिक्त करने के लिए बनायों जाती है। सम्बद्धकाहरूम अंतिक्त्य— पह एवनी उपनियद है।

सम्बद्ध- व्यक्ति किन कलनर, जिनकी टरेन्टर रुनि की सुकना बालकों के बेदपाठ में को जाती है। समनत इसीलिए एक बेदाावाकार ऋषि दमनाम में शेन्छ में । समनत इसीलिए एक बेदाावाकार ऋषि दमनाम शेन्छ में । स्थानेतेय पिताद मण्डुकक्क चा (७ २०३ तथा अ० बेद ४ १५,१२) में बाह्यांगों की तुलना मण्डकों की वर्षाकालीन व्यक्ति के की गाती है, जब में पून वर्षा ऋषु के आपमन के माथ कार्यरत औवन वारम्म करने के लिए कार्यत्व हैं । कुछ बिद्धानों ने दस ऋष्य को वर्षा का आहू मण्ड माता है। अल में सम्बन्ध रखने के कारण में कर करने का पण्ड चलते हैं, एतदर्ष मृतक को जलाने के व्यवस्ता वीतल्या के लिए मण्डकों को आमन्त्रित करने हैं (ऋषेव १०१६,१४)। अववंवेद में मण्डुक को अवरानिक को शान्तिकर तरने हैं (ऋषेव १०१६,१४)। अववंवेद में मण्डुक को अवरानिक को शान्तिकर तरने हैं (ऋषेव १०१६,१४)।

४८८ मण्डूमीयक्या-मणुरा

मण्डुकीय कथा — ऋष्वेद के परिशिष्ट बाह्मण ग्रन्थ में मण्डूक या मण्डुकीय की कथा मिलती है। मण्डूकियो की कथा ऋक्त्रप्रतिशाख्य में भी है।

मतङ्ग उपागम — यह परमेश्वर आगम पर आश्रित एक उपागम है।

सतसहिष्णुता--- मन सहिष्णुता हिन्दुस्थ की विशेषता है। यह सबंधर्मसान्य में विकशस रखता है। बास्तव में भारतीय धर्म परम्परा मतसहिष्णुता के ऊरर टिकी हुई है। इसमें धार्मिक समता क्ष्यावस सभी धर्मों के सह-अस्तित्व का माथ निहित है।

भतसारार्थसंग्रह--अप्पय दीक्षित रचित वैदान्त विषय का ग्रन्थ । इसमें श्रीकष्ठ, राङ्कर, रामानुज, मध्य प्रभृति आचार्यों के मतो का सिक्षप्त परिचय कराया गया है।

मतिमानुष---रामानुजाचार्य रचित एक प्रन्थ ।

मस्यजयम्ती — जैन शुक्ल पत्रमी को इस बन का अनुष्ठान होता है। इमी दिन भगवान् मस्स्य के रूप में अवतरित हुए थे। इमलिए भगवान् विष्णु की मस्स्यावतार रूपिणी प्रतिमा का पूजन किया जाता है।

सस्स्यहाबकी—मार्गजीयं शुक्ल द्वामी को इस प्रत के वृद्धं नियमों का पानन तथा एकाराओं को उपवास करना बाहिए। इसे जो दिन की मान्त्रोचारण करते हुए मुस्किक लानी चाहिए। इसे आदित्य को समर्पित कर सारीर पर लगाकर स्नान करना चाहिए। इसमें नारायण के पूजन का विषान है। चार जन्मूणं, पृथ्युक्त कन्नजीं के तिलम्भूणं पानों से आप्तादित कर चार समुदों का उनमें आवाहन करना चाहिए। सुवर्ण की सस्त्यादवार करियों प्रतिमा वनाकर उसका पूजन किया जाना चाहिए। राजिजागरण करना चाहिए। अन्त में चारों कलकों का बाह्याणों को दान करना चाहिए। इससे माम्भीर पापों का भी नाश हो आता है।

सस्स्यपुराण-यह जैव पुराण है। इसकी ब्लोक संस्था नारदीय पुराण के अनुमार पंद्रह हजार है। किन्तु स्वा-साहात्यक, श्रीमहानवत, ब्रह्मवैचने पुराण जोर स्वयं सत्स्यपुराण के अनुसार यह सक्ता चौदह हजार है। सस्स्य-पुराण को मीजिक और सबसे प्राचीन माना जाता है। इसमें २९० अच्छाय है तथा अनितम अच्छाय समूर्ण मस्स्य-पुराण का मुचीपन है।

मत्स्यावतार का वर्णन इस पुराण का मुख्य विषय है।

निपुरासुर के साथ भगवान् शक्कर के युद्ध का विस्तृत वर्णन इससे पाया जाता है। पितरों का वर्णन भी विस्तार के मिलता है। वतो का वर्णन लियक सिस्तार से ५५-६०-९ अप्यायों में हैं। प्रयाग (१०३-११९ ज०), काशी (१८०-१८५ जध्याय) और नर्मदा (१८७ से १९४ ज०) के भौगोलिक वर्णन और माहास्थ्य दोनों पाये जाते हैं। मस्या पूराण की कई विशेषतार है। पहली विशेषता यह है कि इससे मभी पूराणों की विषया कुक्रणों दी गयी है। दूसरी विशेषता ऋषियों का यंश वर्णन है। तीसरी विशेषता राजवर्ष का विवाद वर्णन है। बौधी विशेषता प्रतिमालकाण अर्थों विभिन्न देवताओं की सुर्तिकों के निर्माण का विशान है।

मस्स्यावतार — विष्णु के दम अवनारों में से मस्यावतार प्रथम है। इसका आधिर्भाव प्ररूप काल में मुस्टिकीओं की रक्षा के निमित्त होता है, क्यों कि नैमितिक प्ररूप मे समस्त मृष्टि जरूमन हो जाती है। देव तैनिरीय संहिता ७१,५१।

मस्स्पेम्बराम — उट्योग के विशिष्ट पुरस्कर्ती आचार्य (मष्टम्दरनाव)। ये नाथ सम्प्रदाय के प्रवस आचार्य आरि-नाथ के शिष्य थे। इतिहास्तवेश आदिनाथ का समय विक्रम की आठवीं शताब्दी मानते हैं तथा गोरासनाथ सस्वीं अताब्दी के पूर्व उत्पन्न कहे जाते हैं। इसलिए आदिनाय के शिष्य एवं गोरासनाथ के गुरु सस्स्पेन्द्रनाथ की स्थिति आठवीं शानाचीं (विक्रम) का जन्त धानवीं गताब्दी का प्रारम्भ माना जा मकता है। नेपाल के लोग अधिकाततः सस्स्पेन्द्रनाथ तथा गोरासनाथ के मन्त है।

सस्येव्हनाथ (पाटन) — बोंडा जिले में पाटन अपवा देवीपाटन नामक स्थान प्रसिद्ध देवीपीठ हैं। इसमें बहुत से प्राचीन तथा नवीन मन्दिर हैं, जिनमें बौद्ध मन्दिर भी हैं। सस्येव्हनाथ किंडा मीननाथ ना मन्दिर और आकर्षक है। यह शिवालय के दग का है। इसको चमक-दमक बहुत ही निराली हैं। पास में स्त्रूपाकार मन्दिर हैं। बच्चेच्दे बृत्तोंने इसकी लोगा बज जाती हैं। यहाँ का औराण-मन्दिर भी आकर्षक हैं। मन्दिरों में भारतीय मुस्लिम स्वापत्य का मिन्नय पाया जाता हैं।

मबुरा—वैज्यव हिन्दू अक्तों का पवित्र तीर्थस्थान। इसके सम्बन्ध में कोई वैदिक उद्धरण नही मिलता। फिर भी ईसा के लगभग पौच सौ वर्ष पूर्व से ही इसका माहारूय रहा है। पाणिनि तथा कात्यायन ने इसका उल्लेख किया है। पत्रक्रजलि के महाभाष्य में वास्देव के द्वारा कंस-वध होने की चर्चा को गयी है। आदिपर्व (२२१४६) में मधुराकी प्रसिद्धि गायों के सदर्भ में चर्चित है। बायु पुराण (८८ १८५) के अनुसार भगवान राम के अनुज शक्रम ने मधुनामक राक्षस के पूत्र लवणासूर का बध इसी स्थल पर किया और तदुपरान्त मधुरा नगर की स्थापना की। रामायण (उत्तर काण्ड ७०६-९) ये विदित होता है कि मथुरा को सुन्दर तथा समृद्ध बनाने में शक्ष को बारह वर्ष लगे थे। घट जातक में मथुरा को 'उत्तर मध्रा' कहा गया है। कंस और वास्देव की कथा भी महाभारत तथा प्राणों में थोडे-थोडे अन्तर के साथ मिलती है। ह्वेनसाग का कथन है कि उसके ममय में वहाँ अशोकराज द्वारा बनवाये गये तीन बौद्ध स्तूप, पाँच वडे मन्दिर तथा २० सघाराम २००० बौद्ध भिक्षको से भरे हए थे।

मथ्राके धार्मिक माहात्म्य का उल्लेख पुराणों में मिलता है। अग्निप्राण (११८-९) मे यह आर वर्यजनक सूचना मिलती है कि राम की आज्ञासे भरत ने मधुरा नगर में बैलूष के तीन करोड पृत्रों को मार डालाथा। लगभग २००० वर्षों से मथ्राप्री कृष्ण उपासना तथा भागवत धर्म का केन्द्र रही है। वराहपुराण में मय्रा तथा इसके अवान्तर तीर्थों के माहात्म्य के सम्बन्ध में नहस्रो इलोक मिलते हैं। प्राणों में कृष्ण, राधा, मध्रा, बुन्दा-थन, गोवर्धन आदिका प्रशंद मात्रामें उल्लेख मिलता हं। पद्मपूराण (आदि खण्ड २९.४६-४७) के अनुसार मथुरासे युक्त यमुना मोक्ष देती है। वराह पुराण के अनुसार विष्णु (कृष्ण) को संसार में मधुरासे अधिक प्रियस्थल कोई भी नहीं है, क्योंकि यह उनकी जन्मभूमि है। यह मनुष्य मात्र को मुक्ति प्रदान करती हैं (१५२ ८-११) — हरिबंश पुराण (विष्णु पर्व ५७२-३) में मधुरा को लक्ष्मी का निवास स्थान तथा कृषि-उत्पादन का प्रमुख स्थल कहा गया दे।

मबुरा का परिमण्डल २० बोजन माना गया है। उसके मध्य सर्वोत्तम नयुरपूरी अवस्थित है (तारवीय उत्तर, ७८ २०-२१)। मबुरा के बाह्यान्तर स्पर्कों में अनेक तीर्थ है। उनमें से कुछ प्रमुख तीर्थों का विवरण यहाँ दिया जायगा। बे हैं कम्, ताल, कुमुद, काम्य, बहुल, भन्न, काथिर, महावन, लोहजंब, वित्व, भाम्डिर और वृन्दावन । इसके अतिरिक्त २४ उपवनों का भी उल्लेख यत्र-तत्र मिळताहै पर पुराणो में नही। वृन्दावन मधुरा के पश्चिमोत्तर ५ योजन में विस्तृतथा। (विष्णुपुराण ५.६२८-४० तथा नारदीय उत्तराई ( ८०.६,८ और ७७ )। यह श्रीकृष्ण के गोत्रारण कीडा की स्थली थो। इसे पद्मपुराण में पृथ्वी पर वे हुण्ठ का एक भाग माना त्या है। मल्स्य० (१३३८) राधाका बृन्दावन में देवी दाक्षायणी के नाम से उल्लेख करता है। बराहपुराण (१६४१) में गोवर्धन पर्वत मथरा से दो योजन पश्चिम दंतामा गया है। यह अब प्राय १५ मील दूर है। कूर्म० (१.१४-१८) के अनुसार प्राचीन काल में महाराज पृथुने यहाँ तपस्या की थी। प्राणों में मथुरा से सम्बद्ध कुछ विवरण आमक भी है। उदाहरणार्थ हिन्निश (विष्णुपर्व १३.३) में तालवन गोवर्धन के उत्तर यमुना तट पर बताया गया है, जबिक यह गोवर्धन के दक्षिण-पूर्वमें स्थित है। गोकुल वही है जिसे महाबन कहा गया है। जन्म के समय श्रीकृष्ण इसी स्थल पर नन्द गोप के घर में लाये गये थे। तद्परान्त कस के भय से उन्होने स्थान परिवर्तन कर दिया और वृष्दावन में रहने लगे।

महावीर और बुद्ध के समय में भी मधुरा धार्मिक तीर्थ के रूप मे प्रसिद्ध थी। यूनानी लेखकों ने लिखा है कि यहाँ हर्क्यूलिज (कुष्ण) की पूजा होती थी। शक-क्षत्रपो, नागो और गुप्तो के समय के बहुतेरे धार्मिक अवशेष यहाँ पायेगये हैं। मुसलिम विध्वसकारियों के आक्रमण के वाद भी मधुरा जीवित रही । १६वी झताब्दी मे मथुरा और वृत्दावन पून विष्णुभक्ति साधनाके केन्द्र हो गये थे । बृत्दावन चैतन्य भक्ति-साधनाका केन्द्र बन गया था। यहाँ के गोस्वामियों में सनातन, रूप, जीव, गोपाल भट्ट. और हरिवश की अच्छी ख्याति हुई। चेतन्य महाप्रमुके समसामयिक स्वामी बल्लभाचार्यने प्राचीन गोकुल के अनुकरण पर महाबन से एक मील दक्षिण नवीन गोकुल की स्थापनाकी और उसे अपनी भक्ति-साधनाकाकेन्द्र बनायः । औरंगजेंग ने मधुराके प्राचीन मन्दिरो को ध्वस्त कर के उसी स्थिति को पहुँचादिया जिस स्थिति को काशी के मदिरो को पहुँचाया था। इतना होने परभी मधुरा वे माहारम्य में न्यूनता नहीं आयी ।

सभापव (३१९ २३-२५) के अनुसार कस-वध कुपित से

४९० मधुरानाय-मधु

होकर जरासंघने गिरिद्रज (मगघ) से अपनी गवाफेंकी थी, जो मयुरामें श्रीकृष्ण के सामने गिरी। जहाँवह गिरी उस स्थल को गदावसान कहागया है। पर इसका उन्लेख अन्यत्र कही नहीं मिलता।

मण्यानाय — तोलहरी दाताव्यों के अन्त के एक बंगदेशस्य नैयायिक । उन्होंने गङ्केल जराज्याय रिवत तत्त्वित्ता-मणि नामक तोकिक सम्य पर तत्त्वाकोत-रहस्य नामक भाष्य जिल्ला । इनका अन्य नाम 'मण्यानायो' भी है। मण्यानायो—दे॰ 'मणुरानाय' । मणुरानाय के नाम से नैयायिकों का एक सम्बदाय चला, जो मणुरानायी कह-जाता है।

सम्राप्तविक्षमा — मथुरा की परिक्रमा थार्मिक किया है। इसी प्रकार मथुरामण्डल के अन्यान्य पित्रस्थल-कृत्यावन, गोवर्थन, गोकुल आदि की शदक्षिणा भी परम पावन मानी जाती है। भारत की सात पवित्र पुरियो में से एक मथुरा भी है—

कार्तिक शुक्ल नवमी को यह प्रदक्षिणा की जाती है। मयुरामाहास्थ्य — कपगोस्वामी द्वारा सस्कारित संगादित मयुरामाहास्थ्य वराह पुराण का एक भाग है। इसमें मथुरा और वृन्दावन तथा उनके समीपवर्ती सभी पवित्र स्थानों के वर्णन है।

सवनज्जुवंशी—यह कामदेव का वत है। इस ज्जुदंशी को 'मदनप्रज्जी' भी कहा जाता है। चैत्र शुक्क ज्जुदंशी को इसका अनुष्ठान किया जाता है। इसमें कामदेव की सन्तुष्टि के लिए गीत, नृत्य तथा ग्रह्जारिक शब्दों से उनका थूजन होता है।

सबन अयोवशी—देखिए 'अन जुनयोवशी' तथा 'कामदेव त्रयोदशी'। कृत्यरत्नाकर, १३७ (बह्मपुराण को उद्घृत करते हुए) कहता है कि समस्त त्रयोवशियों को कामदेव की पुत्रा की आनी चाहिए।

स्वनहाबसी— र्यंत्र शुक्त हावशी को इस तिषित्रत का अनु-फान होता है। तोर्व की तस्तरी में गुड, साथ यदायं त्या मुत्रणं रचकर जल, असत तथा फलों से परिपूर्ण कछा के उत्तर स्थापित कर देना चाहिए तथा समयदेव और उसकी पत्नी रित की आकृतियां बना देनी चाहिए। इनके सम्मुक साथ परायं रखकर प्रेमपूर्ण शीत गाने चाहिए। भगवान् हरि की मृति को कामबेद समझ कर सनान करा कर पुजन करना चाहिए। इसरे दिन उस कल्क्य का बान करले, बाह्यणों को भोजन कराकर तथा दिलागा देकर यजमान स्वयं नमक रहित पोजन करें। तथों-दशी के दिन उपवास, द्वादशों को केवल एक एक लाकर भगवान विष्णु की पूजा और उन्हीं के सम्मुल स्वाली मूमि पर समन करना चाहिए। यह कम एक वर्ष तक कलना चाहिए। वर्ष के अन्त में एक गी तथा वस्त्र दान देकर सफेन तिलों से हवन करना चाहिए। इस सब के आवरण से मनुष्य समस्त पायों से मुक्त होकर पुत्र, पीत्र, ऋदि-चिद्यियों की प्राप्त करना हुआ भगवान विष्णु में ली हो जाता है।

स्वनस्त्रोतेस्व — वैत्र सुक्त त्योदशी को इस दत का अनु-कात होता है। सप्याह्न काल में कायदेव की मृत्ति अपवा कित्र का निम्मानित मन्त्र से पूजन करना चाहिए। 'निम-कामाय देवाय, देव देवाय मृत्ति । बदा-विक्ण्यु-स्ताना सन्य कोभ कराय में ।' मिष्ठान्त खाद्य पदार्थ प्रतिमा के सम्मूल रक्तना चाहिए। यो का जोडा दान में दिया जाय। पत्तिमा अपने पतियों का, कामदेव का रूप सम्म कर-पूजन करें। राश्रि को जायरण, नृत्योंस्तर, गोजारी तथा नाटकादि का आयोजन किया जाना चाहिए। यह प्रति वर्ष किया जाना चाहिए। इस आचरण से बतो शोक, सन्ताप तथा रोगो से मुक्त होकर कल्याण, यदा तथा तथानि प्राप्त करता है।

मबुरा—दक्षिण भारत (तमिलनाडु) का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जिसे दक्षिण की मथुरा कहते हैं। द्विट स्थापन्य की मुस्दर कृतियों से शीभित मन्दिर यहाँ वर्तमान है।

बौरहुकी अताब्दी से जठारहुकी गताब्दी के बीच दक्षिण भारत में एवे गये श्रीव साहित्य में दो स्थानीय वर्षामक कथाबंबहु अति प्रसिद्ध है। इस बीच परकारते 'तिकविज्जावरपुराणम्' तथा काञ्चीअप्पर एव उनते मुक् शिवज्ञान योगी ने 'काञ्चीपुराणम्' रचा। प्रथम बन्य महुरा के तथा दितीय काञ्चीवरम् के जीकिक वर्म-क्या-कर्कों का प्रतिनिध्यक करता है। ये दोनों बन्य बहुत लोकप्रिय हैं।

मबु -- कोई भी साथ या पेय मीठा पदायं। विशेष कर पेय के लिए यह शब्ध ऋम्बेव में अवस्तृत है। स्पाट रूप से यह सोम अपना दुग्ध तथा इनसे कम शहद के लिए स्ववहत है। (।ऋ० ८.४,८ । यहाँ साप्य विशेष बारा वर्ष को स्पाट किया गया है।) परवर्ती साहित्य में

मधुका अर्थ शहद ही सबसे अधिक निश्चित है। मधुपर्क का उपयोग पूजन, श्राद्ध आदि धार्मिक कृत्यो में होता है। मचुपे क्र्रय---(पिक्रुके वंशज) शतपथ० (११७,२,८) तथा कौषीतिक उपनिषदों (१६.९) में उद्घृत मधु पेङ्गच एक आचार्यका नाम है।

मधुबाह्यण--मधुबाह्यण किसी रहस्यपूर्ण सिद्धान्त की उपाधि है, जिसका उल्लेख शतपद बाह्यण (४.१,५,१८; १४ १,४,१३) तथा, बृह० उप० (२ ५,१६) में हुआ है। मधुर कवि — तमिल वैष्णवो में बारह आलवारो के नाम बड़े सम्मानपूर्वक स्मरण किये जाते हैं। इनके परम्परा-गत क्रम में मधुरकवि का छठाँस्थान है। दे० 'आलवार'। मधुरवय-तीन वस्तुएँ मध्र नाम से प्रसिद्ध हैं-धृत, मध् और शर्करा। ब्रतराज, १६, के अनुसार वृत, दुग्ध तथा मधु मधुरत्रय कहलाते हैं। पूजोपचार में इनका उपयोग कियाजाता है।

मधुवन--- व्रजमण्डल के बारह बनों में प्रथम व्रजपरिक्रमा के अन्तर्गत भी यह सर्वप्रथम आता ह । यह स्थान मथुरा से ४—मील दूर है। यहाँ कृष्णकुण्ड तथा चतुर्भुज, कुमार कल्याण और श्रुव के मन्दिर है। लवणासुर की गुफा और वल्लभाचार्यजी की बैठक है। यहाँ भाइकृष्ण ११ को मेलालगता है।

मधुधावणी— 'कृत्यसारसमुख्यय' (पृ०१०) के अनुसार श्रावण शुक्ल तृतीया को मधुश्रावणी कहन है। मधुसुदनपुजा--वैशाख शुक्ल द्वादशी को इसका अनुष्ठान

होता है। इसमे भगवान् विष्णुका पूजन विहित है। व्रती इस व्रत से अक्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता हुआ। चन्द्रलोक में निवास करता है।

मधुसूदन सरस्वती-अर्द्गत सम्प्रदाय के प्रधान आचाय और ग्रन्थ लेखक । इनके गुरु का नाम विश्वेश्वर सरस्वती और जन्म स्थान बङ्गदेश था। ये फरीदपुर जिले के कोटलि-पाडाग्राम के निवासी थे। विद्याध्ययन के अनन्तर ये काशी में आये और यहाँ के प्रमुख पण्डितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। इस प्रकार विद्वन्मण्डली में सर्वत्र इनकी कीर्तिकौमुदी फैलने लगी। इसी समय इनका परि-चय विश्वेश्वर सरस्वती से हुआ। और उन्हीं की प्रेरणा से ये दण्डी संन्यासी हो गये।

मधुमूदन सरस्वती मुगल सम्राट शाहजहाँ के समकालीन थे। कहते हैं कि इन्होंने माध्व पडित रामराज स्वामी के

ग्रन्थ 'न्यायामृत' का खण्डन किया था। इससे चिढकर उन्होंने अपने शिष्य व्यास रामाचार्य को मधुसुदन सरस्वती के पास वेदास्तशास्त्र का अध्ययन करने के लिए भेजा। व्यास रामाचार्य ने विद्या प्राप्त कर फिर मधुसूदन स्वामी के हो मत का खण्डन करने के लिये 'तरिङ्गणी' नामक ग्रन्थ को रचना की। इससे ब्रह्मानन्द सरस्वती आदि ने असन्तुष्ट होकर तरद्भिणीका खण्डन कन्ने के लिए 'लघु-चन्द्रिकां नामक ग्रन्थ की रचना की ।

मधुसूदन सरस्वती बडे भारी योगी थे। वीर्रामह नामक एक राजाकी सम्तान नहीं थी। उसने स्वप्न में देखांक मधुसूदन नामक एक यति है और उनकी सेवासे प्र अवस्य होगा। तदनुसार राजा ने मधुसूदन का पता लगाना प्रारम्भ किया। कहते हैं कि उस समय मधुसुदन जीएक नदों के किनार भूगिम के अन्दर समाधिस्थ थे। राजा खोजते-खोजते वहां पहुँचा। स्वप्न के रूप से मिलते-जुलते एक तेज पूर्ण महात्मा नमाधिस्थ दीव्य प**डे**। राजा ने उन्हें पहचान लिया। वहाँ राजाने एक मन्दिर बनवा दिया। कहा जाता है कि इस घटन्ए के तीन वर्ष बाद मधुसूदनजी की समाधि टूटी। इससे उनकी योग सिन्टि का पतालगताहै। किन्तुवें इतने विरक्त ये कि समाधि खुलने पर उस स्थान को और राजा प्रदत्त मन्दिर और योगको छोड कर तीर्थाटनके लिए चल दिये। मधु-मूदन के विद्यागुरु अर्द्धतिसिद्धि के अन्तिम उल्लेखानुसार माध्रव सरस्वती थे। इनके रचे हुए निम्नलिखित ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध है

१ सिद्धान्तविन्यु---यह शङ्कराचार्य कृत दशश्लोकी की व्याख्या है। उसपर ब्रह्मानन्द सरस्वती ने रत्नावली नामक निबन्ध लिखा है।

२ सक्षेप ज्ञारीरक व्याख्या—यह सर्वज्ञात्ममुनि कृत 'सक्षेप शारीरक' की टीका है।

३. अद्वैतसिद्धि—यह अर्टेत सिद्धान्तका अति उच्च कोटिकाग्रन्थ है।

४. अद्वैतरत्न रक्षण-इसमें दैतवाद का खण्डन करते हुए अद्वैतवाद की स्थापना की गयो है।

५ वेदान्तकल्पलतिका---यहभी वेदान्त ग्रन्थ ही है।

६ गुढार्थदीपिका—यह श्रीमद्भगवद्गीता की विस्तृत टीका है। इसे गीना की सर्वोत्तम ज्यास्था कह सकते है।

७, प्रस्थानभेद---एनमें सब जारतो का नागज़स्य

४९२ मध्येत-मध्यसम्प्रदाय

करके उनका अद्वैत में तान्पर्य दिखलाया गया है। यह निबन्ध सक्षिप्त होने पर भी अद्भुत प्रतिभा का द्योतक है।

८ महिम्नस्तोत्र की टीका—इसमें नुप्रसिद्ध महिम्न-स्तोत्र के प्रत्येक कलोक का शिव और विष्णु के पक्ष में व्याख्यार्थ किया गया है। इससे उनके असाधारण विद्या कौशल का पता लगता है।

९. भिक्त रसायन—यह भिक्त सम्बन्धी लक्षण ग्रन्थ है। अद्वैतवाद के प्रमुख स्तम्भ होते हुए भी वे उच्च कोटि के कुरूणभक्त वे, यह इस रचना से सिद्ध है।

मनुकार — काल्युन शुन्त तृतीया को इस बत का अनुग्ठान होता है। उस दिन महिलाएँ उपयान करके मधून वृक्षपर गीरी पूजन करती हैं और उनके अपने सीगाम्य सन्तान, देख्या के निवारण की प्रार्थना करती है। समया बाह्यांणयों को बुलाकर उन्हें पुण, सुगन्धित हव्य, वस्त्र तथा स्वादिष्ठ खाद्य पदार्थ देकर उनका सम्मान किया आता है। इसके आपरण से सुस्तास्थ्य तथा सोन्दर्य की उपलब्धि होनी है। भविष्योत्तर पुराण (१६१-१६) में

सप्यदेश— प्रमुक्ति (२२१) के अनुसार मध्यदेश (बीच के देश) की सोमा जन्म में हिसालय, विश्वण में विस्थान जल, पिक्चमें विस्तास (राजस्वान की मक्स्मिम में सर-स्वती के जुस होने का स्थान) तथा पूर्व में मङ्गा-प्रमुना के सङ्ग्रम स्थल प्रयाग तक किस्तुत है। बास्त्व में यह मध्य-देश आर्यावर्त का मध्य आग है। 'मध्यदेश' शब्द विकि सहिताओं में नहीं मिलता है। परम्तु ऐतरेय ब्राह्मण में इमकी झलक मिलती है। इसमें कुन, पद्धाल, बस्स तथा उशीनर देश के लोग बस्ति थे आगे चलकर अन्तिम दो बजों का लोग हो। पाय और मध्यदेश मुक्बत कुल-पद्धालों का देश वन गया। बौढ़ साहित्य के अनुसार मध्यदेश पिक्बत में स्थुल (धानेदश) से लेकर पूर्व में अगल (राज-महल को पहुलियों) तक बिन्दान था।

सम्ब-साम्ब बैकाव सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक मध्य अथवा सध्यानमं उत्तरम हुए थं। इन्होंने तेरहवी आसक्त स्थान में उत्तरम हुए थं। इन्होंने तेरहवी अताब्दों के प्रारम्भ में अपने सम्प्रदाय की स्थापना की। बारायावस्था में ही ये संन्यासी हो गये तथा प्रयम शाङ्करपत की बीशा बहुण की। बेदान्त सम्बन्धी बन्यों के अतिरिक्त स्वोंने ऐरोगोगिवयु सहाभारत नया भागवत पराण पर ध्यान दिया । अन्तिम यन्य (भागवत पुराग ) इनके धार्मिक जीवन पर छा गया । प्रशिक्षण के पूर्ण होने के पहले ही ये शाक्कर मत से अलग हो गये । और अपना दैतवादी सिद्धान्त स्थायित किया जपनान्या मानत पुराण पर आधृत या। इनके अनेक अनुसायी उद्गट विद्धान् हो गये हैं। इनका धार्मिक सिद्धान्त रामानुक से बहुत कुछ मिक्का-

जुलता है किन्तु दर्शन स्पष्टतः द्वैतवादी है। वे बडी तीक्ष्णता से जीव एवं ईश्वर का भेद करते है और इस प्रकार शकर से विष्ण स्वामी को छोडकर अन्य बेदान्तियो की अपेक्षा अत्यन्त दर खडे हो जाते है। ईश्वरवाद के सिवा इनका सिद्धान्त बहुत कुछ भागवत सम्प्रदाय के समान है। इनके धर्म चिन्तन का केन्द्र कृत्य की भक्तिपर्ण उपासना है जैसा कि भागवत की शिक्षा है। किन्तू राधा का नाम इस सम्प्रदाय में नहीं लिया जाता है। यहाँ सभी अवतारो का आदर है। माध्व सम्प्रदाय में शिव के साथ पाँच मुख्य देवताओं (पञ्चायतन) की पूजा भी मान्य है। आचार्य मध्य के प्रमुख ग्रन्थ वेदान्तसूत्र का भाष्य तथा अनुख्यान हैं। इनके अतिरिक्त अनेक ग्रन्थ इन्होंने रचे जिनमें मुख्य है-गीताभाष्य, भागवत तात्पर्य निर्णय, महाभारत तात्पर्य निर्णयः दशोपनिषदौ पर भाष्यः तन्त्रसार सग्रह आदि । मन्वतन्त्रमसम्बर्म-अप्यय दीक्षित कत यह ग्रन्थ शैवमत विषयक है। इसमें मध्य सिद्धान्त का खण्डन किया गया है।

सहस्रभाष्य--हे॰ 'महत'।

सम्बद्धित्वय- मध्याचार्य के एक प्रशिष्य श्री नारायण ने आचार्य की मृत्यु के पद्यात् दो सस्कृत यस्य 'मणिमञ्जनी' एव 'मध्यवित्रय' फिलो । इनमे दो अवतारो का सिद्धान-भक्ती-चीति स्थापिन हुआ है। प्रयस ग्रन्य के अनुनार शक्कुर मणिमान् नामक (महाभारत में बणित) विशेष देव के अवतार तथा दूसरे ग्रन्य के अनुनार मध्याचार्य बाबुद्य के अवतार तथा

पण्डसम्बद्धार—मध्याचार्यं द्वारा स्वापित सह सम्प्रदाय भाग-वत पुराण पर आपते होने वाला पहला सम्प्रदाय है। इसते स्वापना तेरहती चाताब्दी के प्रारम्भिक दशको से हुई। मध्य की मृत्यु के ५० वर्ष बाद जयतीर्थ इस सम्प्रदाय के प्रमुख अलायं हुए। इसके भाष्य, जो मध्य के प्रस्थी पर ग्वे पर्य है, सम्प्रदाय के सम्मानित प्रस्य हैं। चौबहबी बाताब्दी के उत्तरार्थ में विख्णुपुत्ते नामक साध्य संन्यासी ने भागवत के मध्यसिद्धाः-ससार-मनु ४९३

भक्ति विषयक सुन्यर स्थलों को जुनकर 'भक्तिरत्नाक्लो' नामक ग्रन्थ लिखा। यह भागवत भक्ति का सर्वश्रेष्ठ-परिचय देता है। लोरिय कृष्णदास ने इसका बंगला में अनुवाद किया है।

एक परवर्षी माण्य मध्य देखरपुरी ने वीतन्यदेव को इस अंख्या में दीलिय किया । इस नये नेता (वीतन्य) ने माण्य मत का अपनी दिख्या को यात्रा में अच्छा प्रचार किया (१५०६-११)। उन्होंने माध्यो को अपनी शिक्षा एव भिक्तपूर्ण गीतों से भोरसाहित किया। इन्होंने उक्त सम्प्रदाय से सर्वत्रयम संकीतन पर अपना किया। वीतन्यदेव की दिख्या यात्रा के कुछ ही दिलों बाद कम्प्रदाय में मीत (चना आरभ दुई। कन्नद्र गायक भक्तों में मूख्य ये पुरस्तराय । प्रसिद्ध माण्य विद्यान्य विद्यान्य वीतन्य वाद किया वीत्र पर्वत्र के प्रचार के प्रचार को स्वर्ण विद्यान्य विद्

अठारबी शताब्दी में कुष्णमांक विषयक भीत व स्तुतियों इसी समय विशानक नामक विद्यान प्रतिद्ध कन्नड प्रमर्थ 'हिरिभक्ति रसायन' के रवियात हुए । मध्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट वर्णन कन्नड काब्य-मन्य 'हिरिक्शासार' में हुआ है। मध्यमत के अनेक सस्कृत क्ष्मों का अनुवाद कन्नडों में हुआ। माध्य सन्यासी शक्कुः के दशनामी सन्यासियों में ही परिमाणित है। स्वयं मध्य एव उनके मुख्य शिष्य तीर्थं (सस्तामियों में में एक) ग्रास्ता के वे। परवर्ती नेक मध्य 'परि एव 'बारती' शासा के वे। परवर्ती नेक

मध्वसिद्धान्ससार — मध्वानार्य के शिष्य पद्मनाभानार्य ने माध्व मत का वर्णन 'पदार्थसग्रह' नामक ग्रन्थ में किया है। 'पदार्थसग्रह' के ऊपर उन्होंने 'मध्व सिद्धान्त सार' नामक व्याख्या भी लिखी।

मनभाऊ सम्प्रदाय--दे० 'दत्त सम्प्रदाय'।

सनकाल महामृति—भी बैष्णय मध्यदाय क एक आचार्य। इनका अन्य नाम राग्यजामतृत्तृति या। स्थिति काल १४२७-१५०० वि० के मध्यया। ये श्री बैष्णा रिक्षण शाखा 'तेङ्गल' के नेता ये। वैद्यानदेशिक के एक्याह इन्होंने श्रीरङ्गपृ में बेदानत शिला प्रचलित रखी। इनके भाष्य विद्वतापूर्ण तथा बहु युक्त है।

मनविरस्तकरन गृटका-संत चरनदास (चरनदासी पन्थ

के प्रवर्शक) हारा विराचित एक चन्च मनियस्ताकरल गुरुका है। इसमें उनके का माणदेवों का सम्रह है। मन्तर् —साव्य दर्शन के निवालानुत्तार प्रकृति से महत्त् अथवा वृद्धि (व्यक्ति की विचार एवं निवस्य करने वाली अधिका की उत्पत्ति होती है। इन तत्त्व से अहङ्कार की उत्पत्ति होती है। किर अहङ्कार से मनस् की उत्पत्ति होती है। यह सुक्या अंग व्यक्ति की समस्तने भी शन्ति देता है तथा वृद्धि को बस्तुओं के सम्बन्ध में प्राप्त कियो गये जान की मुक्ता देता है। यह बुद्धि हारा निर्णात विचारों का पालन कर्मेन्द्रयो डारा करतता है। वैद्योखक दर्शन के मनुतार नवड्डमों में मनस् नवां ड्रक्ट है। इसके हारा आरमा आरमिन्द्रयो दारा प्राप्त जान के सम्बन्ध में आता है। पाञ्चगत्र के व्यक्तियान्त में प्रकृतन को मनस् तन्त्व कहा

मनसा — गर्नित के अनेक रूपों में में मनमा नामक देवी की पूजा बंगान्त्र में बहुत प्रचलित हैं | दनकी प्रश्नमा के गीत भी पर्वाप्त मंहमां में प्रयो है, जिनकी प्रश्नमा महिन्यक नाम 'मनसामंग्ल' है। ये सर्पों को माना मानी जाती हैं और इनकी पूजा में मार्गे का उपद्रब शान्त रहता है।

भनसावत — ज्येष्ठ गुक्क को हरन नक्षत्र यक्त नवसी अपवा विज्ञा हरन नक्षत्र के भी दशमी को स्मृती के वृक्ष की शास्त्रा पर मनगा देवी का पूजन करना चाहिए। होगाई ( चनुवर्ष विस्तामणि, प्रथम २२१) के अनुसार मनगा देवी की पूजा आयाड कृष्ण पंचमी को होनी चाहिए। मनमा व्यावण कृष्ण एकादशी को भी पूजी आती है। देखिला, मनगा देवी तथा मनगा मगळ की क्या के खिए ए॰ सी० सेन की 'बंगाली आपा तथा माहित्य' (पु० २५७-२७६) मामक पुस्तक।

मनाबी—काठक सहिता (३०१) तथा शतपथ ब्राह्मण (१.१,४,१६) में मनु को स्वी को मनाबी कहा गया है। मनीबा पञ्चक—स्वामी शङ्कालवार्थ विश्वत एक उपरेशा-स्व कुप पद प्लगा। इसके पोच शाईनविकशिट छन्दों में सामिक और आध्यासिक उपरेश दिये गये हैं।

मम्—मनुको बैविक सहिताओ (ऋ०१८०,१६;८६३, १,१०,१००,५) आदि. अ०वे०१४२, तीत्ति०स० १५,१,३;७.५,१५,३,६,७,१,३,३,२,१,५४,१०,५,६,६, ६,१,का०म०८१५, अतपय ब्राह्मण११,४,१४ जै० उ० ब्रा० ३१५,२ आदि ) में ऐतिहासिक व्यक्ति माना गया है। ये सर्वप्रथम मानव था जो मानव जाति के पिता तवा सभी लोगों में मानव जाति के पच प्रदर्शक स्वीकृत है। वैदिककालीन खण्फावन की कथा के नायक मनु ही हैं (काठ० स० ११.२)।

मनु को विश्वस्थान् (ऋ० ८ ५२,१) या बैवस्यतः (अ० बै० ८ १०,१४) विश्वस्यतः (सूर्य) का पृत्र , सार्वणि (ऋग बै० ० १०,१४) एवं सार्वणि (ऋ० बै० ८ ५१,१) (सवरण का बक्षत्र) कहते हैं। प्रथम नाम पोराणिक है, जबकि दूसरे नाम ऐतिहासिक हैं। सार्वणि को कुद्दिया पुतं बुझों का राजा कहते हैं, किन्तु यह मान्यता सन्देवहुगई हैं।

पूराणो में मनुको मानव जाति का गुरू तथा प्रत्येक मन्वन्तर में स्थित कहा गया है। वं जाति के कर्त्तब्यों (धर्म) के जाता है।

भगवद्गीता (१०६) भी मनुभो का उल्लेख करती करती है। मनुनामक लंगक उल्लेखों से प्रतीत होता है कि यह नाम न होकर उपाधि है। मनु शब्द का मूल मनु धातु (मनन करना) से भी यहीं प्रतीत होता है। संघा-तिथि, जो मनुस्मृति के भाष्यकार है, मनु को उस व्यक्ति की उपाधि कहते हैं, जिसका नाम प्रजापित है। वे धर्म के प्रकृत रूप के जाता ये एव मानव जाति को उसकी शिक्षा देते थे। इस प्रकार यह विदित होता है कि मनु एक उपाधि है।

मनुर्शित 'मानव धर्मशास्त्र' भारतीय धर्मशास्त्र में आदिस व मुक्य प्रमाणा जाता है। प्राचीन सत्यो में जहीं मानव धर्मशास्त्र के अवतरण आये हैं वे मुन रूप में हैं और प्रचलित मनुस्मृति के स्लोको से नहीं मिलते। वह सुत्रग्रस्य 'मानव धर्मशास्त्र' अभी तक देवने मे नहीं आया। वर्तमान मनुस्मृति को उन्हीं मुल तुनो के आधार पर लिखी हुई कारिका मान सकते हैं। वर्तमान सभी स्मृतियो में यह प्रधान समझो जाती है। दे० 'मनुस्मृति'। मनु का बौत्रमुज-मनुर्शित भागव श्रीतमुत्र विशेष प्रसिद्ध हैं। इसके वर्ष्याववयों में प्रस्म अध्याप ने मानस्त्रोग द्वारों से अपन अध्याप ने महसीन प्रसिद्ध में अपन अध्याप ने महसीन प्रमृत्त वे में मुक्य, तीच में मिलत्यों, मी हिस ते मानस्त्रित्ता ने में प्रमृत्य, तीच में में मिलत्यों, मी हो में मिलत्यों, में प्रशास का मानस्त्र में प्रसिद्ध में प्रस्तुत्र का में मिलत्यों, में प्रसिद्ध में प्रस्तुत्र का में में मुक्य, तीच में प्रस्तुत्र तीच में मिलत्यों, में प्रसिद्ध में प्रस्तुत्र का मिलत्यों, मिलत्यों में प्रसिद्ध मानस्त्र में प्रसिद्ध में प्रसिद्ध मानस्त्र में मानस्त्र है।

मनुस्मृति -- स्मृतियों में यह प्राचीनतम तथा सर्वाधिक मान्य है । इसमें समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र सभी का समावेश है । अतः सामाजिक व्यवस्था का यह आधारभूत ग्रन्थ है। परम्परा के अनुसार इसके रचयिता मनुषे, जो आदि व्यवस्थापक माने जाते हैं। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टिसे यह कहना कठिन है कि यह एक काल में तथा एक व्यक्ति के द्वारा प्रणीत हुई। इतना कहाजा सकता है कि मानव परम्परा में धर्मशास्त्र का प्रणयन हुआ । मनु के प्रथम उल्लेख ऋग्वेद (१ ८०,१६; १ ११४,२,२ ३३,१३) में पाये जाते हैं। वे मानव जाति के पितामाने गये हैं। एक ऋष्टि प्रार्थना करते हैं कि वे मनुके पैतृक मार्गसे च्युत न हो (मान पथः पित्रयान्मा-नवादिध दूरं नैष्ट परावत: । ऋग्वेद ८ ३०,३)। एक दूसरी वैदिक परम्पराके अनुसार मनुप्रथम यज्ञकर्ताथे (ऋर स्वेद १०६३,७) तैतिरीय संहिता और ब्राह्मण ग्रन्थों के अनु-सार मनुका कथन भेषज है -- 'यद्वै किश्च मनुरवदत्तदभे-षजम्'। तै० सं० २-२-१०-२--- भनुवै यत्किक्षावदत्तभेग-जम् भेषजतायै। 'ताण्डय ब्राह्मण (२३,१६,१७) और शत-पथ बाह्मण में मनुऔर जलप्लावन की कथा पायी जाती है। निरुक्त (अ०३) में मनुको स्मृतिकार के रूप में स्मरण किया गया है। महाभारत स्वायम्भूव मन् (शान्ति २१ १२)। प्राचेतसमनु (शान्ति, ५७.४३) और कही केवल मनुका उल्लेख करता है। गौतम, आपस्तम्ब तथा वसिष्ठ धर्मसूत्रों में मनुको प्रमाणरूप में उद्धृत किया गया है। अरन्यत्र महाभारत (शान्ति, ५७ ४३) में कहा गया है कि बद्धाने एक लक्ष ६लोको का धर्मशास्त्र बनाया। इसमे प्रतिपादिस धर्मी का प्रवर्तन स्वायम्भुव मनु ने किया । इन पर आधारित शास्त्रों का प्रवर्तन उज्ञना और बृहस्पति ने किया। नारदस्मृति की भूमिका के गद्यभाग में कथन है किमनुने एक लक्ष क्लोक, एक सहस्रा अस्सी अध्याय और चौबीस प्रकरणों में धर्मशास्त्र की रचना की। मनु ने इसको नारद को दिया, जिन्होने इसे बारह सहस्र क्लोको में संक्रिप्त किया। नारद ने इसको मार्कण्डेय को दिया, जिन्होने इसका आकार आठ हजार क्लोकों तक सीमित किया। मार्कण्डेय से यह धर्मशास्त्र सुमति भार्गव को प्राप्त हुआ, जिन्होंने इसे चार सहस्त्र क्लोको में निबद्ध किया। सभवत मनुका प्रायः यही वर्तमान रूप है। काशी प्रसाद जायसवाल (मनु एण्ड याज्ञवल्क्य) के अनुसार शुङ्ककाल (द्वितीय शती ई० पू०) में सुमित भागव ने मनु-स्मृति का वर्तमान सस्करण प्रस्तुत किया । इसमें बारह अध्याय और दो सहस्र छः सौ चौरानवे श्लोक है ।

मनु के धर्मशास्त्र को सम्मान देते हुए कहा गया है कि मनु के विरोध में लिखी गयी स्मृति मान्य नहीं हो सकती। मनु ने इस धर्मशास्त्र में दो समस्याओं का समाधान उप-स्थित किया है। प्रवमतः इसकी रचनाकर उन्होने वैदिक विचारों की रक्षा की । दूसरे, इसके द्वारा एक ऐसे समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसमें प्रजातीय और व्यक्तिगत विवाद न्यूनतम हो और व्यक्ति का अधिकतम विकास सम्भव हो सके तथा एक सहकारी स्वस्य समाज की स्थापना हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मन् ने समाजको वर्ण (मनुष्य की प्रकृति) और आश्रम (संस्कृति) के आधार पर सगठित किया। वर्ण विभिन्न जातियो और वर्गों का समन्वयथा। मनुके अनुसार चार वर्णथे, कोई पञ्चम वर्णनही था। प्रत्येक वर्णके उत्कर्ष और अपकर्षके मार्गखुले थे। व्यक्तिगत जीवन चार आश्रमो मे विभक्त या जिनमें होता हुआ मनुष्य चार पुरु-षार्थो---धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सके।

मनुस्मृति कं सहस्य को देखकर अनेक वर्षशास्त्रियों ने इत पर व्याक्याएँ जिल्ली, जिनमें मेवारियि, गोविन्दराज और कुल्कृत बहुत प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त नारायण, रायवानस्य, नश्यन और रामचन्द्र को टीकाएँ भी उल्लेख-नीय है। मनु पर असहाय और उदयानर के उद्वराज भी पायं जाते हैं। सभवत भोजदेव और भागृरि ने भी मनु पर टीकायें जिल्ली।

मनुस्मृति के अतिरिक्त अन्य स्मृतियों भी मनु के नाम से प्रचिक्त थी। याजवल्य स्मृति के भाष्यकार विववस्था और विज्ञानेक्वर, स्मृतिवान्त्रिका, पराजरमाणवीय आदि यथ्य बृद्धमनु के अनेक वचन उद्देश्त करते है। इसीप्रकार बृहस्मनु के चचन निताक्षरा तथा अन्य प्रस्थों में पाये आते हैं।

सनोरचत्तीया—चैत्र धुक्छ तृतीया को बीन भूजाधारिणी गौरी का पूजन करना चाहिए। एक वर्ष तेक इस तत का अनुष्ठान होना चाहिए।। ततो को तत्वसायन करने के िंगा निविचत वृत्तों की साखाओं (अन्त्र, अपामायं, जीदर) का ही उपयोग करना चाहिए। सारी पर उद्धर्तन करने के लिए निविचत प्रलेप अथवा यक्षकर्षन (केसरणस्वन

ही प्रयुक्त करना चाहिए। उसी प्रकार कुछ निश्चित पृथ्य जैसे मल्लिका, करवीर, केतकी) तथा नैवेद्य भी, जिसका विशोष रूप से उल्लेख किया गया है, प्रयुक्त किये जाने चाहिए। वत के अन्त में आचार्य को शस्यादान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चार बालक तथा बारह कन्याओ को भोजन और दक्षिणासे सम्मानित करना चाहिए। इस आवरण से वर्ता के सारे मनोरथों की सिद्धि होती है। मनोरबद्वावंशी-इस बत में फालान शक्ल एकावंशी की उप-वास, तदन्तर द्वादशी को हरि का पूजन-हवनपूर्वक मनोरथ-पूर्ति की उनसे प्रार्थना की जाती है। वर्ष को चार-चार महीने के तीन भागों में विभाजित कर प्रति भाग में भिन्न-भिन्न पुरुपो, धूपो नैवेद्यादिको का प्रयोग किया जाता है। प्रतिमास दक्षिणादी जाती है। व्रत के अन्त में विष्णु की मुत्रर्णप्रतिमा बनवाकर दान में दे दी जाती है। बारह बाह्मणो को सुन्दर भोजन कराया जाता है तथा कलकों कादान किया जाता है।

मनोरचिद्वितीया — इस ब्रत में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को दिन में वासुदेव का पूजन किया ज्यता है। द्वितीया के चन्द्रमा को अर्घ्य देकर नक्तपद्धति से चन्द्रास्त से पूर्व आहार करने का विधान है।

मनोरससकानित —एक वर्ष तक प्रत्येक संक्रान्ति के दिन गृड सिंहत अलपूर्ण कलवा तथा वस्त्र किसी सद्गृहस्थ को दान में देना चाहिए। इसके देवना मूर्य है। इस आचरण से बती मनस्त गमनाओं की सिद्धि प्राप्त करता है तथा पायमुक्त होकर सीधा मुस्लोक चला जाता है।

भनोरण्यूषिमा — यह बत कार्तिक पूर्णिया को प्रान्न होता है। वर्ष भर प्रति पूर्णिया को उदय होते हुए चन्द्रमा का पूजन तथा नक विधि से आहार किया जाता है। प्राष्ट्र-तिक नमक का एक वृत्त बनाकर चन्द्रमा का पूजन किया जाता है। कार्तिक मास में पूर्ण चन्द्रमा क्रित्तका अथवा रोहिणों का, मार्गशीर्थ मास में मृगीदार तथा आर्था नसाज का तथा अन्य मासों में इसी प्रकार का होगा साहिए। किन्तु काल्युन, शायक तथा भावप्य से कम से कम एक नसाज अथवा तीनों का एकाधिक मेल होना चाहिए। उन दिनो सथवा नारियों का सम्मान करना चाहिए। उन दिनो सथवा नारियों का सम्मान करना चाहिए। उन दिनो सथवा नारियों का सम्मान करना चाहिए। इत के अलम में कुछ आसनों का जो कुणुस्प-राह्या हो, दान किया जाना चाहिए। इससे बती सौन्यं, परदान और मुस्तम्यारित प्राप्तर स्वर्ग प्राप्त करता है। ४९६ मनोरवसर्पण-मन्तारकको

मनोरक्सपंच — जतपन बा० (१८,१८) में यह उस पर्वत का नाम है, जिसका शाकर मनुकी नाव ठहरी थी। प्रहाभारत में इसका नाम 'नोकन्यन' है। अपर्यवेद में 'नाव प्रभंजन' (१९३९.८) का उल्लेख है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह शब्द मनोरक्सपंग की और ही संकेत करता है। परन्तु अधिकांग्र विदान इस विचार से सहस्वत नहीं हैं।

सम्ब-विदिक सहिताओं में गायक के विचारों को उपज, कहना, अन्य स्तृति को गन्य कहा नया है। ब्राह्मणों के प्रव कहा गया है। ब्राह्मणों के प्रव कहा गया है। साध्याणे से स्वित्य के प्रव या प्रवस्य क करनों को मन्द कहा गया है। साध्याण्य किलायों को मन्द कहते हैं, जो कहा, साम और यज्ञ प्रकृता है। ये वेरों के ब्राह्मण, आण्यक और उपनिषद्ध प्राम हो प्रित्य है। किसी देवता के प्रति गर्मार्थत सुख्य प्रामंत सुख्य है। किसी देवता के प्रति गर्मार्थत सुख्य प्रामंत सुख्य है। किसी देवता के प्रति गर्मार्थत सुख्य प्रामंत सुख्य है। किसी देवता के प्रति गर्मार्थत सुख्य प्रामंत सुख्य प्रामंत सुख्य प्रामंत सुख्य प्रति सुख्य प्रति प्रवाद स्वाचित्र सुख्य कर सुख्य के प्रवाद सुख्य और अन्य का अपने होता है। उन्हें भी भन्य कहते हैं और सिद्धाय सिधा तथा होता है कि उनमें महान् वानिग्रों और सिद्धाया सिधा होता है कि उनमें महान् वानिग्रों और सिद्धाया सहोती है।

सनकरकी.—परम्परागत मान्यता है कि ऋषि, छन्द, देवता और विनियोग के बिना जाने वेदसन्त्रों का पढ़ना या पढ़ाना रोषप्रद है। किस छन्द को किस ऋषि ने प्रकट किया, वह मन्त्र किस छन्द को के ख्रा कुरी के तुक्ति पढ़ा जायगा, उस मन्त्र किस छन्द को हैं, अर्थान् वह कीसे पढ़ा जायगा, उस मन्त्र में किम देवताविषयक वर्णन है और उस मन्त्र का प्रयोग किस काम में होता है, इन बातों को विना जाने जो मन्त्रों का प्रयोग करते है वे 'मन्त्रकरकी' कहुलाते हैं।

सन्त्रहरूत— ऋरवेद (९११४,२) तथा बाह्यणो (ऐतरेय ६१,१;पद्म० १३३,२४; तैत्ति० आ०४१) में मन्त्र कृत् ऋषियोधक शब्द हैं। जिन ऋषियो को वेदों का साक्षास्कार हुआ था उनको मन्त्रकृत कहते हैं।

कन्त्रकोश---शाक्त साहित्य से सम्बन्धित यह अठारहयी शताब्दी के उत्तरार्घकी रचना है।

 लित हुबाया। शायद बङ्गाली तान्त्रिकों ने ही इस प्रयाका प्रथम प्रचार किया। उनकी देखा (देखी) भारत के नाना स्थानो तथा नाना सम्प्रदायों में इस प्रकार मन्त्रगुरु की प्रयाचल पडी होगी।

सम्बद्धान सामवेदीय छठ बाह्यण का नाम मनवबाह्यण है। इसमें दम प्रमाठक है। गृह्य प्रज्ञकमं के प्रायः सभो मनव इस चन्य में संगृहीत है। इसे उपनिवद्दाह्यण, संवितीगनिवद बाद्धण वा छान्योसबाह्यण भी कहते हैं। इसमें सामवेद पढनेवालों की रोचकता के लिए सम्बद्धा-प्रवर्तक व्यवियों की कथा किसी गयों है। इसी बाह्यण के आठवें से लेकर दसमें प्रमाठक तक के अंग्र का नाम 'छान्योयोगनिवद' प्रसिद्ध है।

मन्त्रमहोबधि — महोधर ने १६४६ वि० सं० में 'मस्त्र महोदधि' नामक कर्मकाण्ड की पुस्तक लिखी जो शाक तथा गैंव दोनों सम्प्रदायों में मान्य है।

सन्त्रराज ( नर्रोसह इ.त.) — नर्रोसह मम्प्रदाय का साम्य-दायिक मन्त्र, जो अनुष्टुप छन्द में है, 'मन्त्रराज' कहलाता है। इसकी रचना नृसिंह द्वारा हुई थी तथा इसके साथ और भी चार लघु मन्त्र है।

मन्त्रराजतन्त्र— 'आगमतत्त्व विलास' मे उद्धृत तन्त्रों की नालिका में 'मन्त्रराजतन्त्र' का उल्लेख हवा है।

सन्त्रार्थंसञ्जरी -- यह राधवेन्द्र स्वामी कृत मश्रहवी शताब्दी का एक प्रन्य हैं। इसमें मन्त्रों की अर्थ-पद्धति का निरूपण किया गया है।

मन्त्रिका उपनिषद्—यह परवर्ती उपनिषद् है।

 दिया बाता है। स्वर्ग के पीच वृशों में से एक मन्दार भी है। अस्य है पारिणता करतान, करपकृत तथा हरिचन्दन। मन्दार सक्सी—माण शुकर तमती को इस बत का अनुकात होता है। प्रकामी की हरूका आहार किया जाता है। अभिम दिन शासुणों को मन्दार के बाट पुष्प जिलायों बाते हैं। इसके देवता सूर्य है। वोच किया पूर्वोक्त वत के ही ममान होती है।

मन्बन्तर-सृष्टिकी आयुके माप के लिए हिन्दू मान्यता में

युग, मन्यन्तर एवं करण तील मुख्य मान उक्तिबित है। करण के वर्णन में युगों (बार) का भी वर्णन किया जा चुका है। यहाँ मन्यन्तर के बारे में जिला जा रहा है। बार युगों (क्तर, नेता, द्वापर एवं किला जा रहा है। बार युगों (क्तर, नेता, द्वापर एवं किला जा रहा है। बार युगों को एक महायुग (४.३२०००० वर्ष), ७१ महायुगों का एक महायुग वर्ता है। मन्यां वि तिथि —कुल १४ मन्यन्तर है। बार युगों को मिलाकर ४३२०००० वर्षों का एक महायुग वर्ता है। प्रत्यंक मन्यन्तर में ७१ महायुगों में कुछ अधिक वर्ष होते हैं। वर्ष के अन्तर्यात उक्त मन्यन्तरों का आरम्भ जिन तियों को होता है वे मन्यां दितियों के साथ प्रत्यंक में प्रसिद्ध है। चूँकि ये तिथियों अन्यन्त पुनीत हैं, उन दिगों आदादि का अनुष्ठान किया जाना चाहिए। १० मन्यां विविधों के लिए तथा चौदह मन्यन्तरों के नाम तथा उनके विधियों के लिए तथा चौदह मन्यन्तरों के नाम तथा उनके विधियों के लिए विधायों अन्यन्त अन्तरा प्रत्यः रहीके विधा विधायों विविधों के लाग स्वार्थ प्रत्यंक विधा विधायों अन्यन्त पुनीत हैं, उन दिगों आदादि का अनुष्ठान किया जाना चाहिए। १० मन्यां विविधों के लिए विधायों अन्यन्त पुनीत हैं, उन दिगों आदादि का अनुष्ठान किया जाना चाहिए। १० मन्यां विविधा के लिए विधायों अन्यन्त पुनीत हैं, उन दिगों आदादि का अनुष्ठान किया जाना चाहिए। १० मन्यां विविधा के लिए विधायों अन्यन्त पुनीत हैं, उन दिगों आदादि का अनुष्ठान किया जाना चाहिए। १० मन्यां विविधा के लिए विधायों अन्यन्त अन्यांप प्रत्यं स्विधा स्विधायों अनुष्ठान किया जाना चाहिए। १० मन्यां विधायों अनुष्ठान किया जाना चाहिए। १० मन्यां विधायों अनुष्ठान किया जाना चाहिए। १० मन्यां विधायों के लिए विधायों अनुष्ठान किया जाना चाहिए। १० मन्यां विधायों के लिए विधायों के स्वत्यों के स

मपूर---गातनी बाताब्दी के पूर्वार्थ में उटमश एक किंव जो महाराज हुर्पवर्धन के राजकाित बाण के जिपाती थे। प्रका मुर्थवरात संस्कृत काव्य का अनुता बम्ब है। यह अस्परा छन्द एवं गोडीय रीति में रचा गया है। एक परिपक्ष किंव के रचना होने के माग ही वह मुर्थ देवता के तकाली न देवर रच का पूर्णवया दिव्यतीक कराता है। कहा जाता है कि मपुर किंव को कुछ रोग हो गया था, जो मुर्थवरात के रचना और गाठ करने में छट गया। अत्यस्य वह काव्य साहित्मिक और पामिक टोनो दिख्यों में महत्त्वपूर्ण हो

म्पूर भट्ट---तान्त्रिक बीढ धर्म के अवसान ने बङ्गाल नथा उड़ीसा के हिन्दू धर्म पर पर्याप्त प्रभाव डाला। बौढ त्रिरत----बुढ, धर्म एव संघ-से एक नये हिन्दू देवता की कल्पना हुई, जिसका नाम धर्म पड़ा। धर्म ठाकुर की भक्ति दूर-दूर तक फैली । इस नवे देवता सम्बन्धी एक महत्व-पूर्ण साहित्य की उत्पत्ति प्रारम्भिक बंगला में हुई । इस सम्प्रयाय थे सम्बन्धित 'कृप्य पुग्ग' (रामाई पण्डित इत—११ वी शताब्दी) एवं लाउनेन नामक मैन (बंगाल) के राजा का लात आता है, जिसने वर्म की पूजा ले और जिसके बीरतापूर्ण कार्यों की प्रसिद्ध-गाया प्रारम्भ हुई । इन कराओं के आधार पर 'वर्मसङ्गुल' आर्रना मों से वराला की मञ्जूल कार्य माला का प्रारम्भ हुता, जो १२ वी शताब्दी से लिल्ली जाने लगी। मसल काल्य के सबसे प्रवास केलक समुर रहु माने जाते हैं।

भराठा भरता—महाराष्ट्र देश के वैध्यव भागवत उपनास से जाने जाते हैं, रिन्तु यह जात नहीं हि सामवत पुराण का अयहार पढ़ों कब आरंभ दुबा। चौदहवी शेवालडी में भागवत धर्म का प्रचलन यर्ं अधिक विस्तृत हो गया। यहाँ का तत्कालीन समस्त लोक साहित्य स्थानीय भाषा (मराठों) में है। जतएब महाराष्ट्र के भागवतों और तमिल तथा कब क भागवतों में बड़ा अन्तर है। यहाँ मिक्ताप्दोलन का प्रारम ज्ञानेवस नामक सम्त किस से हुआ। एक परम्परा के अनुतार इनका उल्लेख मक्तमाल में हुआ है। ये विल्युस्वामी के शिष्ट परं।

जानेस्वर ने भगवद्गीता पर आधारित मराठी कविता में १०,०० पर्यों का एक मन्य किया जिसे जीनदेव सी ने कहते हैं (१२४७ वि०) हसते अद्रीत आन की स्विनि निकल्फतों हैं, किन्तु यह योग साधना का भी उपरेश देता हैं। जेवक अपने को गोगव्यागी जिध्य परयरा के मत निवृत्तिनामा का जिध्य तहाता है। जोत्वर ने २० अभंगों के एक मंग्रह (इरिपार्ट की भी रचना की। ये मराठी पदा में रिक्त अद्वित जैवदर्शन की कृति 'अमृतानुमव' के भी लेवक हैं। इस प्रकार सत जातेवर मागवत होने के साथ शिव तथा विषणु की भीता करते अमृतानुमव' के भी लेवक हो। इस प्रकार सत जातेवर मागवत होने के साथ शिव तथा विषणु की भीता करते विष्ठ तथा विषणु की भीता करते विष्ठ तथा विषणु की भीता करते विष्ठ तथा विष्ठणु की भीता करते विष्ठ तथा विष्ठ तथा विष्ठणु की भीता करते विष्ठ तथा विष्ठ व

ज्ञानेश्वर के बाद दूसरा प्रसिद्ध नाम भक्त नामदेव का आता है। परम्परानुसार दोनों कम से कम एक बार मिले थे। भक्त मार्क का नाम बार मिले थे। भक्त मार्क के अनुसार नामदेव ज्ञानेत्वर के सिख्य थे। किन्तु रामकुष्ण भण्डारकर दानों के सामयों में २०० वर्ष का अन्तर बताजाते हैं। नामदेव के कुछ पदों का 'मृत खम्म साहज' में उद्धरण यह प्रस्त कर नात है कि ज्ञान पराज रंगा तम का प्रस्त मार्कण तथा पर्णका सहाज देश तथा पर्णकाव में समान आदर था।

29-2691

इनके पदों में इसलाम का प्रभाव भी परिरुक्षित है। मुक्दासपुर जिले (पंजाव ) में घुमन नामक स्थान पर नामदेव के नाम पर एक मन्दिर मिर्मित है।

तीमरे प्रसिद्ध मराजा भक्तगायक विलोजन थे। ये नामदेव के समकालीन थे। उनके बाद मराजा भक्तों में एकनाथ (मृत्यू काल १६०८ ई०) का नाम बाता है, वो रैठन में रहने थे। ये बारिवाद के बिरोधी थे। इन्होंने भागवत पूराण का मराजी पण में अनुवाद किया, जिसे एकनाथी भागवत कहें हो। इनके २६ अभङ्गें का इरिपार्ट नामक संबह तथा चतु-काकी भागवत भी प्रसिद्ध है। संत तुकाराम (१६०८-४९ ई०) व्यापारी थे एवं विठीवा (पढरीनाथ) के मक्त थे। इनके अभङ्ग इन्हों भा महत्त्व भी

महात्या नारायण (११०-८-८९ ई०), जिनका परवर्ती नाम समर्थ रामदास हो गया था, किवता के क्षेत्र में साह-रिवक रूप से उतने प्रतिब्ध न थे, किन्दु व्यक्तित्त रूप में महाराज शिवाजी पर १९५० ई० के पश्चात् इनका वडा प्रभाष था। इनका 'वासवीच' मन्य धार्मिक की अपेवा सार्विक क्षिक है। इनके नाम राजा आगे एक सम्प्रदाय 'रामदासी' प्रचलित है। इनके अनुयायी साम्प्रदायिक विद्व सारण करते हैं तथा अपना एक रहस्यमय मन्त्र रखते हैं। बतारा के समीप सण्डनगढ़ इनका मुख्य केन्द्र है। बडी रामदासजी को समीप, रामचन्द्रजी का मन्दिर तथा रामदासजी का मन्दिर तथा रामदामी सध्यदाय का गढ़ है।

खठायुंची बाताब्दी के आरम्भ में श्रीमर नामक एक पंडित कवि वहे हो प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने मराठों में रामा-यण एवं महाभारत की कथाएं एयबढ़ की। इनका प्रसाद सीभे थामिक नहीं है, किन्तु इनके कथानको का स्वरूप सामिक है। इसी शताब्दी में पीछे महीपति हुए। इनके द्वारा अन्ते तथा सायुओं को जीवनियां किस्सी गई। इनके द्वारा अन्ते तथा सायुओं को जीवनियां किस्सी गई। इनके द्वारा है सन्त जीजामृत, अन्तिवजय एक कथासारा-मृत। मराठी आधाशायी भागवती द्वारा इस प्रकार सर्व-विविद्य अनिक आप्योजन का गठन हुआ। आगतवयुराण के सिवा इनका बारा साहित्य मराठी में है। इनके देवता विद्वजनाय या बिठोवा हैं। बिठोवा विष्णु का मराठी नाम है। इसके केन्द्र है पण्डरपुर, आजनित, एवं हेह। किन्नु सारे सहाराष्ट्र देश में इनके छोटे-मोट मिटनर विव्यं हुए हैं। बिठुक की अनेक एतिनोर्ग (वाकिसों)— रुक्माबाई (स्विमण्पी), राघा, सत्यमामा तथा क्ल्रमी-की प्रतिपार्थ कलम-कलम मन्दिरों में इनकी बयाक में स्थापित हैं (सभी एक साथ एक मन्दिर में नहीं हैं। प्रताय में क्लायों के सारोक्षण में राघा का स्थान प्रमुख नहीं हैं। इन मन्दिरों में महादेव, गणपित तथा मूर्य की स्थापना भी हुई है। कसमी को देवों मानते हुए इन पौचों देवों की पूजा होती है। इन मन्त्रों ने जातिवाद का समर्थन नहीं किया, किर मी महाराष्ट्र के भागवत मन्दिरों में कोई जातिस्मुत प्रवेश नहीं करता रहा है।

भरिषक्तवारी—वेन चुनक सामंग को इस बत का अनुष्ठान होता है। इसमें मूर्य का पूजन निया जाता है। ब्राह्मणे को निमम्बित करके १०० काली मिर्चे निम्मितिक्षित मन्त्र 'ओम् सब्बोत्काय स्वाहा' बोजते हुए उन्हें साने को दी जाती हैं। इसमें बती को अपने प्रिय व्यक्तियों का विखेह महत्न नहीं करना पहता। गम तथा सीता एव नल तथा सम्बन्धी ने भी इस बत को विच्या या।

भवत—स्वत्येद में मकतों की स्तृति सम्बन्धी कुल ६३ ऋचाएँ (वीचर्ते मण्डल में ११+ पहले में ११ तया वीच सींहता में ११ = २३) हैं। उनके अतिरिक्त अन्य ऋचाओं में उनका उन्लेख अन्य देवों के साथ हुआ हैं, बिधोषकर इन्द्र के साथ। इनका इन्द्र के साथ सामीप्य वृत्युद्ध के समय सहायक के रूप में हुआ है। ऋखेदीय सामग्री के अनुसार सल्ता का निम्मिलनित वर्णन प्रस्तुत किया जा सकता है

वे विश्वत के अट्टास में ते उल्पन्न होते है, आकाश के पृत्र है, नायक है, पृष्ठ है, मार्ट है, मार्यनाय वह है, समी एक अवस्था व मन के है, रोपसी से पत्तिक रूप के समी एक अवस्था व मन के है, रोपसी से पत्तिक रूप से समित के स्वाद के अपने मुद्दे में प्रवत्ते हैं तथा सर्प की समस्य स्वतं है, अवस्था का साम्य करते हैं, उपनतं की साम करते हैं, अवस्था साम करते हैं कि साम साम करते हैं कि साम साम करते हैं, अवस्था साम के लिए बोतते हैं, अवस्था साम के साम के

मस्तृंबत-मर्वाता ४९९

बावकों के साथ अन्यकार की सृष्टि करते हैं, वे पृथ्वी को पहिला कर देते हैं, गर्द हुए कुनों को दुहते हैं, आफाल कर देते हैं, गर्द हुए कुनों को दुहते हैं, आफाल के गायक है, जो दक्त की शाविक उत्पान करते हैं तथा अपने बंधो-वादन द्वारा पर्वती की स्वच्छ कर देते हैं, अहि तथा धान्यर के मारने में इन्द्र की सहायता करते हैं तथा सभी आकाणीय विजयों में इन्द्र का साथ देते हैं (कट दे.४७, ३-४, १.१०० आदि)। सब तन्दर्यों को ओडने से अतीत होता हैं कि महत्त इन्द्र के साथी है तथा आकाल के योद्धा है। वे अपने कम्प्यो पर भाकि, देतों में पदवाण, छाती पर मुनहरे आभूवण, रखों पर शानदार सन्तुरं, हाथों में विच्यून तथा शिर पर मुनहरे मुकुट थारण करते हैं।

उपर्युक्त बिवरण में स्पन्ट है कि मरुत झझावात के देवता है। उनके स्वभाव का विद्युत, विद्युत-गर्जन, आ भी तथा वर्षके रूप में वर्णन किया गया है। अन्धड़-तुफान में अनेक बार बिजली चमक्ती है, अनेकानेक बार गर्जन होता है आधी चलती है तथा वर्षाको झड़ी लगी रहती है। इस प्रकार के वर्णनार्थ बहबचन का प्रयोग आवश्यक है । बुत्र के मारने भे मरुतु ही इन्द्र के सहायक थे। यह आश्चर्य है कि इन्द्र ने अपने मण्डल से बाहर जाकर रुद्रमण्डल में अपने मित्र एवं सहायक हैंह, क्योंकि रुद्र के पुत्र (गण) होने के कारण मरुत रुद्रिय कहलाते हैं। मस्तुवत-चैत्र शुक्ल सप्तमी को इस यत का अनुष्ठान होता है। पष्ठी को उपवास किया जाता है। ऋतुओं का सप्तमी को पुजन किया जाता है। बती घिसे हुए चन्दन से मात पंक्तियाँ तथा प्रति पक्ति में सात मण्डल बनाता है। प्रथम पंक्ति में बहु सात नाम एक ज्योति से सप्त ज्योति तक लिखता है। प्रति पक्ति में इसी प्रकार भिन्न-भिन्न नाम लिखे जाते हैं। उनचास दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। घत से होम तथा एक वर्ष तक ब्राह्मणों को भोजन कराने का इसमें विधान है। ब्रत के अन्त में गौ तथा बस्त्रो का दान विक्रित है। यह ब्रत स्वास्थ्य, सम्पत्ति, पुत्र, विद्या तथा स्वर्ग प्रदान कराता है। कहा जाता है, मरुदगण सात अथवा ४९ है। दे० ऋग्वेद, ५५२.१७, तैत्तिरीय संहिता २ ११.१ 'सप्त गणा वै मस्त्'।

मक्क--बीरशैव सम्प्रदाय की सचालन व्यवस्था पर्यात महत्वपूर्ण है। इसके पाँच आदि मठ है। इसमें चौथा स्थान उज्जिनि, बेल्लारी सीमा (मेस्र) के मठ का है। इसके प्रथम महत्त भरूल थे। इनका वीरशैव परम्परा में अति उच्च और संमानित स्थान है।

सफ्काराध्य — अवन्तिकापुरी के सिद्धोध्यर जिङ्ग से, जो भगवान चित्र का वामदेत रूप है, महास्मा मक्छाराध्य प्रकट हुए थे। कहते हैं कि व अवन्ती के राजा के साथ मतभेद हो जाने वे वस्कारी (कनोटक) जिले के एक बांव में जाकर यस मधे थे। देठ मक्तर'।

मरैतानसम्बन्ध — अरुलनन्दी के शिष्य मरै जानसम्बन्ध थे। ये शृद्ध वर्ण मे उत्पन्न हुए था इन्होने 'तीव समयनेष्ट' नामक प्रन्य की रचना की। ये १३वी इन्ताब्दी में मद्रास क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान थे।

मर्कटास्यक मिसल-अब आनमों के अनुसार असित दो प्रकार की हैं। प्रथम मार्केरात्मक असित और दूसरों मर्के-दाल्यक मिसले। प्रथम भिसल वह हैं जहीं जीवारमा की बचा देवता की कुपा के भरोते पर निर्भर होती हैं, जैसे कि मार्माशिया जुतनार असहाय होता है, बनतक उसकी भाँ उसे मुँहें में नहीं जिसकरों, अस्वी व क्यां निराध्यप दावता हैं। स्त्रत निक्किय रहने बांछ ऐसे प्राण की इत भिस्त को असम कहा गया हैं (सा मिसल अस्पमा)। दूसरे प्रकार की भिस्त में जीवारमा स्वय भी भजन-जुनन करते हुए ईस्वरा प्राप्ति के लिए देवता का सहारा भी जान कर सकता है। सैसे वानर या मर्कटशिया अपनी भी की कमकर पत्रते हुता है और मार्या साहारा औं जोने कर सकता है। सैसे वानर या मर्कटशिया अपनी भी की कमकर पत्रते हुता है और सावरा सा सहारा उसे देते हुए उष्ट-

उक्त दोनो प्रकारों में द्वितीय-मर्कटासमज-भक्ति में आस्था स्वत कार्यणों छ होना है, मर्केट, होता है, ब्रव्हिक प्रथम-मार्जिग्टसम्ब-भक्ति में आत्मा स्वय अकर्मम्य होता है, वह पूर्ण रूप से दबक्ता पर निर्मार रहता है। इस प्रकार यह हेय है, जर्बाक मर्कटासम्ब प्रमित प्रेप्ट है। परन्तु कर्ष भक्ति सम्प्रदार्थों (यदा श्रीवेण्णवों में मार्ज-रासम्ब भक्ति हो अंट्ड भानों जाती है, जिसमें भक्त अपने जीवन को भगवान् पर पूर्णत छोडे देता है। इन सम्प्र-दायों में मर्कटास्मक भक्ति को छोटी मारते हैं, जिसमें भक्त भगवान् पर आधा हो। मरोसा रखता है और आधे अनुमार 'पूर्ण प्रयात्त' हो भावित को उत्तम नोटि है।

मर्वाना—गुरुनानक के एक शिष्य का नाम, जो गुरुजी

You statement the second secon

की सेवा में रहकर साथ-साथ घूमता था और जब वे अपने पदो को गाते ये तब वह सितार बजाता था।

मलमासकृत्य — मलमास के कृत्य अन्तर्वर्ती मास (पहले के उत्तरार्ध और दूसरे के पूर्वार्ध) में करने चाहिए । उसके मध्य निषिद्ध कृत्यों के लिए देखिए 'अधिमास' ।

मण्डूक्यास — निर्मुण भिक्त शाला के एक रामभक्त कथि एवं सत । उनका जीवन नाल सं० १६३२ १७३० वि० माना जाता है। इन्होंने रामभक्ति विषयक अनेक पद्यो और भजनों की रचना की। मलुक्वास ने एक अलग पन्य भी चलाया। यो कहा जाय कि उनकी शिष्यपरम्परा मलुक्तदासी कहलायी, तो अधिक पुक्तियुक्त होगा। इनका साधनास्थल या गुरुगही प्रयाग के समीप कडा मानिकपर से हैं।

मलुकदासी--दे॰ 'मलुकदास'।

सस्कद्वाबशी—मार्गशीयं शुक्त द्वादशी को इस प्रत का अनुष्ठान होता है। यसुना के तट, गोवर्डन यहाड और आण्डीर तटन्कुत के गांचे गोपाल कुष्ण न्याल बालों, जो सब पहलवान से, के साथ कुरती लड़ते से। इसी प्रसप्त में उक्त लिखि को समस्त मस्लों ने सर्वप्रयप्त गाँते, दूष में, रही से तथा उत्तमोत्तम लायपदायों से भगवान् कुष्ण की पूका तथा सम्मान विद्या था। एक वर्ष तक प्रति द्वादशी को इसका अनुष्ठान होना चाहिए। इसे अरण्यादायी में अथ्वनदादशी मों क्यूनाया जब कि गमस्त खाल बालों तथा मस्लों ने एक-दूमरे को अपने दिविध लाय प्रयाणे भलाये थे। इस व्रत के परिणामस्वरूप सुस्वास्थ्य, रार्गल, समृद्धितथा अन्त में विद्यालां स्वार्थ स्थाये थे। इस व्रत के परिणामस्वरूप सुस्वास्थ्य, रार्गल, समृद्धितथा अन्त में विद्यालां सामि होती है।

मस्लनाग---एक प्रसिद्ध प्राचीन नैयायिक । विक्रम की सातवी शताब्दी में कवि सुबन्धु ने सुप्रसिद्ध स्लेषकाच्य वासबदत्तम् में मस्लनाग, न्यायस्थिति, धर्मकीति और उद्योत्कर इन चार नैयायिको का उस्लेख किया है ।

सक्तमाराष्य—दिविज भारत के एक शाकरवेदानती आचार्य। हनका जन्म कोटीश वश में हुआ या और इन्होंने अहेत-रात अमेदरत नामक दो प्रकरण युक्त किसे । इतका जन्म सोन्हित्री शताब्यों कं आराभ में हुआ था। इन्होंने 'अहेतराल' के अरा' (जनवीपन' नामक टीका क्लिसे हैं। मल्डनाराष्य ने हैं तवादियों के मत का सण्डन करने के किए इस ग्रन्थ की 'चना की थी। मरूलनार्य---वीरशैव सम्प्रदाय के १८वी शताब्दी के आक्षार्य। इन्होंने कन्नड भाषा में 'वीर शैवामृत' नामक ग्रन्य रचा।

सम्लागित्यहोस्तव — मार्गशीर्थ वृष्णक वध्दों को इस बहत का अनुष्ठात होता है। मल्लागित की पत्नी म्हालसा (कदाविक्त महालक्षा का व्यवस्था हो। मल्लागित के पूजन में हत्वी का जूर्ण मुख्य पदार्थ है जो महाराष्ट्र से भण्डारा के नाम से प्रसिद्ध है। मल्लागिल का पूजन या तो प्रति रिविधार या शानिवार अथवा पब्ली को होना चाहिए। पृजनविधि बहाएक प्राण, क्षेत्रस्वय, के मल्लागिसाहात्म्य से गृहीत है।

सिस्तकान् न—दक्षिण भारत के श्रीशैल पर्वत पर स्थित शकरवी का प्रसिद्ध मन्दिर । द्वादश ज्योतिकियों में इसकी गणना है। बोरवीबाचार्थ श्रीपति पण्डिताराध्य की उत्तर मस्तितकार्जुन किन्द्र से ही मानी आसी है। इनका माहा-त्या शिवपुराण, शतहद्व सन्, ४१ १२ में वर्णित हैं।

सिल्काकुँ न अक्रम — काशी में अगवान् विश्वाराध्य का वीर शैवस्थान ' जुनावाडी' (बर्गाक) कर नाम में अगिद्ध है। इस मठ के मिल्काजुँन अजुम नामक शिव-योगी को काशीराज अवनन्देश ने विश्वम सक १६१२ में प्रवोधिनी एकाटबी के दिन भूमिदान निवा था। इस इत्य का ताम्रवासन क्यामय पीने चौदह सी वर्षों का पराना उक्त मठ में सुरक्षित है। दे ' अनुसवाडी'।

**मञकश्रोतसूत्र—सा**मवेद सम्बन्धी एक श्रोतसूत्र 'मशकश्रोत-सुत्र' नाम से विख्यात है।

भ्यमान—एक प्रकार का रावणानवासी प्रेत । समान का अन्य नाम तोला है। यह बालको तथा अविवाहितो का व्यान्तृष्ट मृत आस्मा होता है। मसान का साधारण अर्थ द्यायान भूमि में भटकने बाला भ्रेत हैं। ये लोकविक्वस्वासानुगार मृत्या को होनि नहीं एक्ट्रैयांत तथा इनकी स्थित अक्षायों होती हैं। कुछ समय के बाद इनका अन्यान्तर हैं जाता है तथा ये नया जन्म के लेते हैं। कहा जाता है, कभी-कभी ये दूसरे भूतों के समाज से निष्कासित हो जज्जों व एकान्त प्रदेश में साकृया अन्य बन्य पशु के क्ष में प्रदक्ती फितरें हैं।

महत्—(१) सास्य मतानुसार प्रकृति से उसके प्रयम विकार महत् तस्व की उत्पक्ति होती है। जगत् रचना का यह बह सूक्ष्म तस्व है जो विचार एव निर्णय करने वाले तस्व का निर्माण करता है। महत्तमकत-महाज्येष्ठी ५०१

(२) संमान्य अववा विशाल के अयं में महत् नर्नु-सक्तिला विशेषण है। पूँलिंग में यह 'महान्' और स्वी-रिक्ग में 'महती' होता है। किम्पार और बहुब्रीहि समास में यह 'महा' वक्कर उत्तरपद के साथ मिल जाता है। कित्यय समस्त पदों में यह निक्दा या अगुभ अयं प्रकट करता है, यथा: महातेल (क्पिर), महाबाह्मण (महापात) महासास (नरमान), महात्व (मृत्युमार्ग), महात्व (पृरं), महायात्रा (मृत्यु), महासंबैध (यम), महात्व

"शंखे तैले तथा मासे वैद्ये ज्योतिषि के द्विजे। यात्रायां पथि निद्राया महच्छव्दो न दीयते।।"

सहसम्बद्धाः अध्यक्ष प्रतिपदा को इस बद का अनुष्ठात होता हैं। यह तिषिवत है। भावान् शिव को जटाओं में मण्डित तथा पक्ष मृत्यपुक्त मुबर्ण-ज्यक की प्रतिमा का कराश में रत्कार पूजन किया जाता है। गर्चा-मृत में स्नान कराशन पुज्यादि चढाते हुए १६ फल भगवान् की सेवा में अगिन किए जाते हैं। यह के अन्त में भी का वान किया जाता है। इसके आचरण से बती दोषांपु नथा गाज्य प्राप्त करता है।

सहरिवज — महरिवज चार प्रधान पुरोहिलो का सामूहिक नाम है। विभिन्न यजों मे होता. उदगाता, अध्वर्युतचा बद्धा मिलकर महरिवज कहलाते हैं।

महॉब — येदमन्त्रों के प्रकटकर्ताया विधि निर्धारक ऋषि कहेजाते हैं। किसी महान् ऋषि को महर्षि कहते हैं। दे० 'महाबाह्मण'।

सहा उपनिषद्—एक पत्यतीं महित्त बैष्णव उपनिषद्। इसमें कवित है कि नारायण (विष्णु) ही शास्त्रत बढ़ा है, उन्हीं से साम्य बणित पचीस तत्व उत्पन्न हुए है, शिव तथा बह्या उनके मानम पुत्र तथा आधितदेवता है। बैष्णव उपनिषदों में यह संबंधाचीन मानी जाती है।

महाक्यांतिको — कार्तिक की पूर्णमासी को चन्द्रमा और वृह-स्पति यदि कृत्तिका नक्षत्र में हो तब महा तिथि महाकार्तिकी कही जाती है। चन्द्र रोहिणी में भी हो सकता है। इस दिन सोमबार का योग इस पर्वको यहुत श्रेष्ठ बना देता हैं।

म**हाकाल (शिव)**— शिव के अनेक रूपो में से एक प्रलयंकर रूप। इस स्वरूप में शिव मुण्डों की माला पहनते हैं। समझान में शवासन पर बैठते हैं और चितासस्य जगाते हैं। काज को नष्ट कर को स्वयं मृत्यु को जीवने बाले (मृत्युञ्जय) हैं उनको महाकाल कहा गया है। इनका प्रसिद्ध मन्दिर 'महाकाल निकंतन' उज्जयिनी में है और ये द्वादल ज्योतिकिलों में जिने तते हैं।

महाकाली—ताक मतानुमार दम महादेवियो में से प्रथम महाकाली है। इनके शक्तिमान अधीकर महाकाल कह है। महाकोलज्ञानविनिर्णय —दसवी शताब्दी के पूर्वार्थ का एक तान्त्रिक ग्रन्थ।

महाकौशीतकि — कौशीतिक का नाम शरह्वायन ब्राह्मण में अनेक बार आया है। इमीलिए शाह्वायन ब्राह्मण के आच्य-कार ने इसे 'कौशीतिक ब्राह्मण' कहा है। इसी भाष्य में अनेक स्थानों पर 'महाकौशीतिक ब्राह्मण' नाम भी आया है।

महाकतु (यज्ञकतु)—भारतीय कर्मकाण्ड अथवा याज्ञिक कार्यो में अध्वमेध यज्ञ एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कुत्य है। इसकी गणना महाकतु या यज्ञकतु नाम से होती है।

महागणपति---गाणपत्य सम्प्रदाय के छ उपसम्प्रदायों में प्रथम 'महागणपति' है।

महागणाधिपति सम्प्रदाय—गाणपत्य सम्प्रदाय का प्रथम उप-सम्प्रदाय । महागणाधिपति के उपामक उन्हें महाब्रह्मा या ऋष्टा मानते हैं । प्रलय के बाद महागणपति ही नह जाते है और आरम्भ में वे ही फिर से सुध्टि करते हैं ।

महाचतुर्यो — भाद शुक्छ पक्ष की चतुर्थी यदि रविवार या भीमवार को पड़े तो वह महाचतुर्थी कहलाती है। उस दिन गणेशा जी की पूजा करने से कामनाओं की सिद्धि सोनी है।

हत्या हैं मह्माचीची — चैता में पृहस्पति और चन्द्रमा यदि जिया नवाज से एक साथ पढ़ जाये तो बह्न महार्थने अव्वज्ञाती हैं। महाज्ञायावरमी — अब पूर्व शुक्त एक को तानमी को दूबरी राशि पर पहुँचता है, नो बहु तिर्धि 'बहुजया साममी' कहळाती है। उस दिवन स्वाम, जप, होम तथा देवताओं को पूजा करने से करोडो गुना पृष्य मिलता है। यदि अबी दिवन मूर्व की प्रतिमा को पूर्व या पी से स्वाम कराया जाय तो मनुष्य मूर्यजोक प्राप्त कर जैता है। यदि उस दिवन उपवास किया जाय तो मनुष्य मूर्यजोक प्राप्त कर जैता है। यदि उस दिव उपवास किया जाय तो मनुष्य स्वर्थ प्राप्त करता है। स्वर्ध हिन उपवास किया जाय तो मनुष्य स्वर्थ प्राप्त कर को को किया नवाज है। सुहायोचकी — जोक्ट मास की पूर्णिया को जोक्टा नवाज हो, बहुस्थित तथा चन्द्रमा भी उसी नवाज में हो विस्ता दूर्व स्वर्था तथा चन्द्रमा भी उसी नवाज में हो ही स्वर्ध हो स्वर्था हो स्वर्थ चन्द्रमा भी उसी नवाज में हो ही स्वरास्त्र में हो स्वर्था हो स्वर्थ चन्द्रमा भी उसी नवाज में हो हो स्वर्था है।

रोहिणी नक्षत्र में हो तो वह तिथि महाज्येन्टी कहजाती है। इस दिन दान, जप करने से महान् पुण्यों की प्राप्ति होती है।

महातन्त्र--- 'आगमतत्त्वविलास' में उल्लिखित ६४ तन्त्रों की सूची में यह भी एक तन्त्र है।

महातपोक्तानि — अनेक छोटे-छोटे विधि-विधानो का इसी शीर्षक में यत्र-तत्र वर्णन किया जा जुका है। इसलिए यहाँ पृथक परिगणन नहीं किया जा रहा है।

सहात्त्रीया— भाग अथवा शेव मास की तृतीया को 'महा-तृतीया' कहते हैं। इसकी मौरी देवता है। मनुष्य इस दिस्त उनके वरणों में गृह-थेनु असित करे तथा क्यमें गृह सक्षाये। इस आवन्ण से उसे अत्यन्त कल्याण तथा आनन्द तो प्राप्त होना ही है, साथ ही मरणोपरान्त यह गौरी कोक प्राप्त करता है। [गृद-येनु के विस्तृत वर्णन के किए देवियों सस्यग्राण, ८४ ।

महास्मा (महास्मन्) — दर्शनशास्त्र मे इस शब्द का प्रयोग सर्वातिवयी तथा ऐकान्तिक आत्मा अथवा विश्वास्मा के लिए होता है। किसी सन्त अथवा महापुरुष के छिए आदरार्थ भी इनका प्रयोग किया जाता है।

महादान---महादान सन्त्या में दस या मोलह है । इनमें स्वर्ण-दान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसके पश्चात् भूमि, आवास, ग्राम-कर के दान आदि का क्रमशः स्थान है। स्वर्णदान सबसे मूल्यवान् होने से उत्तम माना गया है। इसके अन्तर्गत 'तुलादान' अथवा 'तुलापुरुषदान' है । सर्वी-धिक दान देने बाला तुला के पहले पलडे पर बैठकर दूसरे पल डेपर समान भार कास्वर्णरस्तकर उसे बाह्यणो को दान करता था। बारहवी शताब्दी में कन्नीज के एक राजा ने इस प्रकार का तुलादान एक सौबार तथा १४वी शताब्दी के आ रंभ में मिथिला के एक मन्त्री ने एक बार किया था। चीनी यात्री ह्वेनसाम हर्षवर्धन शीलादित्य के प्रत्येक पाँचवे वर्ष किये जाने वाले प्रयाग के महादान का वर्णन करता है। यज्ञोपबीत के अवसर पर या महा-यज्ञों के अवसर पर घनिक पुरुष स्वर्ण निर्मित गौ, कमल के फुल, आभूवण, भूमि आदि यज्ञान्त में ब्राह्मणों को दान कर देते हैं। आज भी महादानों का देश मे अभाव नही है। सभी वडे तीयों में सत्र चलते हैं अहाँ नित्य ब्राह्मणो, सन्यासियो एवं पंगु, खुंज व्यक्तियो की भोजन

दिया जाता है। ग्राम-ग्राम में प्रस्थेक हिन्दू परिवार में ऐसे बाह्यणभोज नाना अवसरो पर कराये जाते हैं।

प्रथम शताब्दी के उपवदात्त के गुहाभिलेख से ज्ञान है कि वह एक लाल ब्राह्मणों को प्रतिवर्ध ? लाल थी, १६ घाम, बिहार-भूमि, तालाव आदि दान करता थी, सैकड़ों राजाजों ने असंख्य ब्राह्मणों का वर्षों तक और कभी कभी जाजीवन पालन-पोषण किया । आज भी मठों, देवालयों के अभीन वेदस्व अववा देवस्थान की करहीन भूमि पढ़ी है, जिससे उनके स्वामी मठाधीण लोग बढ़े धनवानों में मिने आते हैं।

महादेव (शिव) --- त्रिमृति के अन्तर्गत शिव सर्वाधिक लोक-प्रिय देवता है। गाँवों में इन्हें महादेव कहते हैं और प्रमुख देवता के रूप में उनका पूजन एक गोल पत्थर के (अर्ध्य-पात्र) के बीच में होता है। उनके पिवत्र वाहन 'नन्दी' की मृति (जो धर्मं की प्रतीक है) भी सम्मुख निर्मित होती है। उनकी पूजा प्रधान रूप से सोमवार को होती है क्योंकि वे मोम, (स + उमा ≕ सोम), पार्वती से सयुक्त माने जातं है। उनके प्रति कोई पशु-बल्टि नहीं होती है। विल्व पत्र, चावल, चन्दन, पुष्प द्वारा उनके भक्त उनकी अर्चा करते हैं। ग्रीष्म काल में उनके ऊपर तीन पैरों वाली एक टिखटी के सहारे मिट्टी के पात्र की स्थापना करते है जिसके नीचे छिद्र होता है जिससे बूंद-बूंद कर समस्त दिन मृति पर जल पड़ा करता है। वर्षान होने पर कभी कभी ग्रामवासी महादेव की जलपात्र में निमन्त कर देते है। ऐसा विश्वास है कि शिव को जल में निमन्न करने से वर्षा होती है।

महावेष सरस्वती—स्वयंत्रकाशानन्द सरस्वती के शिष्य। इन्होंने तत्त्वानुसन्धान नामक एक प्रकृष्ण प्रत्य लिखा। इस पर इन्होंने अर्देतीचन्ताकीस्तुम नाम की टीका भी जिखा। तत्त्वानुसन्धान बहुत सरल भाषा में लिखा। गया है। इनका स्थितिकाल १८वी शताब्धी था।

महिदेशी (शिवपस्नी)—शिव की शिक्त का नाम। हजारो नाम व रूपो में ये विश्व को दीम करती है। प्रकृति तथा वसन्त ऋतु की आत्मा के रूप में दुर्गातथा अनन्तता की मृति के रूप में काली गृजित महादेशी होती है।

सहाहासकी — भाइपद की श्रवण नक्षत्रयुक्ता द्वाददी इस नाम से विकथात है। इस दिन उपवास तथा विष्णुका पूजन करने से अनन्त पृथ्यों की उपलब्धि होती है। विष्णु बर्मोत्तर ( १.१६१.१-८) में किलाई कि यदि भाष्टपद गुक्क पक्ष की द्वादणी कुपबार को पड़े और उस दिन अवण नक्षत्र हो तो वह अप्यन्त महती (बड़ी से कड़ी) होती है। इसके जितिस्तत आठ अन्य भी पिवन महा-द्वादिक्यों है, जिन्हें जबा, जबन्ती, उन्मीलिनी, बेञ्जुका, जिल्ह्या आदि कहा जाता है।

महामन्या मवयी—माथ शुक्क नवमी को महानन्या कहते हैं । यह तिथि बत हैं। एक वर्षपरंत्र इसका अनुष्ठान होता है। हुगी इसकी देवता हैं। वर्ष को बार-पार मासी के तीन भागों में बीटकर प्रति भाग में मिक-मिन्न प्रकार के पृष्ण, थूण, नैवैद्य देवी जी को भिन्न-गिन्न नामों से अर्थण किसे आते हैं। इसके मनुष्य की कामनाएँ पूरी होती हैं तथा जस बहानोक की प्राप्ति होती हैं। महानवसी—() यह दगी-पा का उत्सव है। इसके किस्

महानबमी—(१) यह दुर्गा-पूजा का उत्सव है। इसके लिए देखिए इत्यकल्पतक (राजधर्म) पृ० १९१-१९५ तथा राजमीतिप्रकाश पृ० ४३९-४४४।

(२) आदिवन शुक्त अथवा कार्तिक गुक्त अववा मार्ग-गीर्थ शुक्त नवमां को यह वत आरम्भ होता ?। यह विभि वत है। दुर्गा इनकी देवता है। एक वर्षायस्त इसका अनुष्ठान होता है। पृष्प, यूप तथा विभिन्न स्नानो-पकरण समर्पित किये जाते हैं। कुछ मासो में कन्याओं को भीजन कराया जाता है। इससे वर्ता देवीलोक को प्राप्त करता है।

महानाग — महानाग का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (११२,७,१२) में हुआ है, जहाँ यह विशुद्ध पौराणिक नाम है।

महानारायणोयनियद् — बैज्जव नाहित्य (सामान्य) में इसकी भी गणना होनी हैं। "चना-ागल वि ० पू० दूसरी क्षताब्दी हैं। इसमें बामुदेव को विष्णु का एक स्वस्य कहा गया है, जिससे यह प्रकट होता है कि उस समय भी हुळा किसी न किसी अर्थ में विष्णु के रूप माने जाते थे। यह उपनिषद कुष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा की है।

महर्मिनरष्ट— यज्ञ दक्षिणा का वृषभ, जो यजुर्वेद सहिता (तैत्तिरीय संहिता १८,९,१, का॰ स॰ १५४,९; मैत्रा॰ सं॰ २.६,५) में राजसूय की दक्षिणा के रूप में उत्स्व-

महानिर्वाणतन्त्र---बहु प्रचलित, प्रसिद्धः तन्त्रग्रन्थः । इसके रचयिता राजामोहन राय के गुरु हरिहरानन्द भारती कहे जाते हैं और इस प्रकार इसका रचनाकाल १९वी शताब्दी है। कुछ विद्वान् भारती को इसका संकलनकार या टिप्पणी लेखक ही मानते हैं। इस प्रकार यह प्रन्य और प्राचीन हो सकता है। यह दो भागों में है, किन्तु इसका प्रथम भाग ही प्रकाशित एवं अनुदित है।

इसके प्रवम तथा दितीय अध्याय प्रास्ताविक है। तीसरे में ब्रद्धा के ध्यान-चित्तत का कथोपकथन है। शेष अध्यान न केवल विधियत् पूजा अपितु चरित्र, परिवार तथा विस्मार्थन सम्बन्धी (क्ष्माओं का विवरण उपस्थित करते हैं। इनमें चक्रमुजा तथा पञ्चमकार-महिमा भी सिम्मलित है।

महोनुमां ब-- इस पन्य को मानमाऊ सम्प्रदाय या दलानेय सम्प्रदाय भी कहते हैं। इसका वर्णन अन्यन दलानेय। सम्प्रदाय के रूप में हुआ है। दे० 'दलानेय-सम्प्रदाय'। महानुभाव पंय---मानभाऊ सम्प्रदाय का ही शुद्ध रूप महानु-

भाव पन्य है। दे० 'दत्ता० सम्प्रदाय'।
महार्षाण्यासारीबर—प्रश्येक मास की पौणमासी को इस बत का अनुष्ठान विहित है। एक वर्षतक इसमें हरिका पूजन होता है। इस दिन छोटो बस्तु का भी दान महान् पूज्य प्रदान करता है।

महाप्रस्था निरूपम — निर्मृणवादी संत साहित्य में इस ग्रन्थ की गणना होती है। इसकी रचना १८वीं शताब्दी में सहात्मा जगजीवन दास द्वारा हुई, जो 'सतनामी' साखु थे।

महाप्रसाव—संस्कार पूर्वक देवता को अर्पित नैवेदा । बैष्णव लोग जगलायजी के भोग लगे हुए भात को महाप्रसाद कहते हैं । कही कही बलि-पशु के मांस को भी महाप्रसाद कहा गया है ।

सहास्कर द्वावशी—विशास्त्र तक्षत्र युक्त पीप करूण एकादवी को इस बत का प्रारम्भ होता है। विष्णु इसके देवता है। एक वर्षपर्यन्त इसका अनुरुक्तान विहित है। सरीर की मुद्धि के लिए कतिषय मानों में कुछ बस्तुर्णे अपूषत की जानी चाहिए तथा प्रति द्वादशी को कमशा इन वस्तुर्थों में से एक बस्तु दान में दी जाय, जैसे—ची, तिल, चावल। इस बत से बती की मरणोपरान्त विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।

सहाफल बता — एक पक्ष, चार मास अथवा एक वर्षतक वती को प्रतिपदा से पूर्णिमा तक केवल एक वस्तुका निम्नोक्त कम से आहार करना चाहिए। कम यह है— दुग्य, पुष्प, समस्त खाद्य पदार्थनमक को छोड़कर, तिल, ५०४ महाफल ससमी-महाभारत

दुष्प, पुष्प, वनस्पति, बेक का फल, बाटा, बिना पकाया हुआ साध पदार्थ, उपवास, दूध में उबाले हुए करिंग मिश्रित चावल, जो, गोमूत्र तथा जल विसमें कुछ इसमें हुए हों। इस समस्य दिनों में निश्चित विधि-विधान का ही आचरण करना चाहिए। वत से एक दिन पूर्व तीन समस्य स्नान, उपवास, वैदिक मन्त्रों तथा गायशी मन्त्र का जप करना चाहिए। इस आचरण से विभिन्न प्रकार के पुष्प-व-तल प्राप्त होते हैं और बती सीधा सूर्यलंक आता है।

महाफल ससमी—रविवार को सप्तमी तिथि तथा रेवती नक्षत्र होने पर अशोक वृक्ष की कलियो से दुर्गा जी की पुजाकर कलियों को प्रमाद रूप में खा लेना चाहिए।

महाफारमुनी--- फारमुन मास की पूर्णिमा को चन्द्रमा और बहस्पति दोना यदि पूर्वीया उत्तरा फारमुनी नक्षत्र में हों तब यह तिथि महाफारमुनी कही जाती है। इसमे भगवान विष्णु की पूजा का विधान है।

महाफेरकारी तन्त्र— 'आगमतत्त्वविलास' मे उद्घृत तन्त्रों की सूची में 'महाफेरकारी' भी एक तन्त्र है।

सहासलीपुरस्—पुदुर दक्षिण भारत का एक तीयं। समुद्र के किनारे यह प्रसिद्ध स्थान है। ७ वी रातो में दसे सर्वश्रम परन्वस्था कर स्थान स्थान परन्वस्था के स्थान स्थान परन्वस्था कर लेकूर के समान बन्दरों को एक समृद्ध बनाया गया है, इसी के मध्य शिव महिन्दर है। गणेश, बिष्णु, बामन, बराह आदि अन्यान्य देवताओं के भी मन्दिर और मुन्तियं में, जो स्थापना बेवताओं के भी मन्दिर जोर मुन्तियं में, जो स्थापना की कला में अपनी विशेषता के लिए जगतमीद्ध हैं। इन मिरिंटो को रष कहते हैं। सारत्य सामक मुश्लिटर, मोम, अर्जुन, कुल, सहरव, गणेश तथा प्राम मौति के मंदिर वहें प्रसिद्ध हैं। समुद्र के अल से प्रकाशित पर्वत बाहुओं को काटकर बनायों गये ये मंदिर अपनी सुन्दरता और मनमोहकता के लिए विवव

महास्लेक्टबर—कोंकण देशस्य परिचमी थाट के गोकर्ण नामक तीर्थस्थान में महास्लेक्टबर का प्रतिद्ध मन्दिर हैं, जो द्वावित्र बीली में काले व्याग्नय पत्यरों से निर्मित हैं। इसमें 'जात्मा' नामक प्रतिद्ध लिक्क स्थापित है। इसके बारे में कहा जाता है कि बहा। की सुनिट से कोश्वत हो शिव ने इसे उत्पन्न किया तथा बहुत दिनों तक इसे अपने कष्ठ में पहुंत रखा। यहाँ कष्णा नहीं का उद्यान होने से यह रम- लोकस्पल हो गया है। पहुंते यहाँ बम्बई प्रदेश की म्रीम- कालीन राजवानी थी। यहां महाबलेक्यर रूप से भगवान् राज्कुर, बतिबलेक्यर रूप से भगवान् विष्णु और कोटी- व्यर रूप से भगवान् बहुता निवास करते हैं। यहां पीच निवसों का उद्यान है साविजी, कुल्या, वेष्या, कुकुमती (कोयना) अर्थे गाय हो महारानी अद्यान स्वत्यावार्ष का बनवाणा श्रदेश्वरमन्दिर है। क्रम्तीर्थ, नक्ष्यात्री का बनवाणा श्रदेश्वरमन्दिर है। क्रम्तीर्थ, नक्ष्यात्री का बनवाणा श्रदेश्वरमन्दिर है। क्रम्तीर्थ, नक्ष्यां हों स्वत्यावार्ष का बनवाणा श्रदेश्वरमन्दिर है। क्ष्या से स्वत्यावार्ष का बनवाणा श्रदेश्वरमन्दिर है। क्ष्या से स्वत्या से यहां स्वत्या से स्वत्या है। प्रति वर्ष बहुत बडी संस्था में यहां मात्री एकक होते हैं।

महासस्त्रपुराण — बीर शैव आचार्यों ने जो ग्रन्थ कन्नड में लिखे अववा अनूदित किये, उनमें अधिकता पुराण ही हैं। महाबस्त पुराण अववा महस्त्रस्वपरित्र की रचना १४५० वि० के लगभग सिमिराज ने नी थी। इसके नेलुगुतथा तीमल अनुवाद भी प्राप्त होते हैं।

महाजाह्यण—(१) बृहदारण्यक उपनिषद् (२१,१९,२२) में इसका उल्लेख हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रन्थ है।

(२) महाजाद्मण 'महापात्र' त्राह्मणों को भी कहते हैं जो मृतक की शब्या, वस्त्राभूषण तथा एकादशाह का भोजन ग्रहण करते हैं।

महाभद्राष्टमी—गौष ज्वल पक्ष की अष्टमी यदि बुधवार को पड़े तो वह महाभद्राष्ट्रमी कहलाती है तथा अत्यन्त पुनीत मानी जाती है। जिब डमके देवता है।

महाभाषवत उपपुराण-कुछ विद्वानी द्वारा प्रनिद्ध उप-पुराणी में से एक महामाणवत भी माना जाता है। वैष्णव इमको उपपुराण के लिए तैयार नहीं होते। वे लोग श्रीमद्भाषवत को महायुराण मानते हैं। वे० 'श्रीमद्भाषवत'।

महाभाडी — भाद्रपद मास की पूर्णिमासी को चन्द्रमा और बृहस्पति दोनों भाद्रपदा नक्षत्र में यदि स्थित हो तद यह तिथि महाभाद्री कही जाती है। इस दिन धर्मकृत्य महान् पृथ्य प्रदान करते हैं।

महाभारत---पुराणो की शैली पर निर्मित सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास ग्रन्थ, जिसमें भरतवाज कीरव और पाण्डकों का चरित लिखा गया है। इसकी रचना के तीन कर चले जाते हैं: उपम कम में मुल आपता का क्यान की कर चना कुष्णा हैपायन आया ने ८८०० बलोकों में की थी। इसका पिन्यियत दूसरा संस्करण भारत संद्विता नाम से बादरायण ब्यास ने २४००० दलोकों में अपने जिप्यों को पढ़ाने के लिए किया। आगे चलकर जममेजय और बैग-पायन के संवाद रूप का विस्तृत संकलन महाभारत नाम से एक जाव बलोकों में सीति ने ग्रीनक आदि व्यक्तियों को मुनाते हुए संपादित किया। हरियंश विलय्स इसका परिवार प्रमात जाता है।

बाधुनिक आलोचक इस महासन्य को वेदब्यास और उनके विषय-प्राध्या की रचना न मानकर बाद के अनेक संशोधक-संगादक गौराणिक विदानों का संकलन या संस्कृ कहते हैं। उनके विचार में भारत नामक महाकाव्य मुख्यः वीरगाया कप में था। कालान्तर में जनसावारण के वर्म ज्ञान का प्रमाण होने तथा विविध हिन्दू सम्बद्धांगे के उत्यान का गर्णन उपस्थित करने के कारण उसकी महत्ता वर गयी। विदान इस महाकाव्य निष्यंण या परिवर्ध-नात्मक तीन कालो पर एककत है।

(क) भारत महाकाव्य की साधारण काव्यमय रचना : दमवी से पाचवी अथवा चौथी शताब्दी ई० पू० के बीच । (ख) इस महाकाव्य का वैश्वव आचार्यों द्वारा साम्प्र-

दायिक काव्य में परिवर्त्तन : दूमरी शताब्दी ई० पू०। (ग) महाभारत का वैष्णव ईश्वरबाद, धर्म, दर्शन,

राजनीति, विधि का विश्वकोश वन जाना ईसा की पहली तथा दूमरी शताब्दी। प्रथम अवस्था में प्रस्तुत महाभारत के विषयो पर

अध्यन अवस्था में अनुतु निहासात के विषया। प्रिष्पात करने से हम उसकी प्राप्तिक विवेदाकों को समझ सकते हैं, यदापि नयें तथ्यों के मेळ को उनसे ब्रज्य करना वडा कठिन हैं। उसमें ईश्वरवाद हैं, किन्तु देवी अवतार तथा आत्मा का सिद्धान्त नहीं हैं। तीन मुख्य देवता, इन्हें, बहुता, और विनित्त हों। सीन मुख्य देवता, इन्हें, बहुता, और विनित्त हैं। स्में तथा काम बैदता के रूप में प्रिष्टाभीवर होते हैं। कुष्णा भी हैं किन्तु सानव या देवता के रूप में पृष्ट निवचयपूर्वक नहीं कहा जा मकता है। महाभारत के समाज में जातिवाद का पूर्ण अभाव है। निवचं को पर्योत्त स्वामितता है। साधारण नियम के विचयित ब्राह्मण योद्धा का कार्य करते हैं। हिन्तू सभी शाकाहारी नहीं हुए वे। दौषावी का बहुपतित्व ऐतिहासिका

तथ्य है, जो कहानी में बना रहा, यदापि स्वाभाविक रूप से यह बागों चक्रकः व्यवद्याय समझा जाने क्या। इस काल (प्रयम अवस्था) की एक समस्या कृष्ण का देव रूप से उदयान है, जिनका एक दिवद वामुदेव था। कृष्ण विद्वामों का विद्वास है कि आदि (प्रयम) भारत में कृष्ण केवल गृक मानव ते तथा प्रवर्गी काल में हो उन्हें दैवी रूप से प्रवर्ण से स्वर्ण हमानव से तथा प्रवर्णी काल में हो उन्हें दैवी स्वर्ण वेवल गृक मानव ते तथा प्रवर्णी काल में हो उन्हें दैवी स्वर्ण वेवल गृक मानव ते तथा प्रवर्णी काल में हो उन्हें दैवी स्वर्ण वेवल गृक मानव से तथा प्रवर्णी काल में स्वर्ण वेवल स्वर्ण काल स्वर्ण में

प्रचलित महाभारत १८ पर्वा में विभक्त है। इन पर्वा के अवास्तर भी एक सौ छोटे पर्व है जिल्हे पर्वाध्याय कहते है। पर्व निम्नांकित है.

१ आदिगर्स २. मभागर्स ३ वनगर्स ४ विराह्म्य ५ उचीम गर्स ६. मीर्मास गर्स ७ होण गर्स ८ कर्ण गर्स ९ वास्य गर्स १० सीर्मास गर्स ११ क्यी गर्स ४ शान्ति गर्स (आपदार्मपर्वाच्याय, मोलयर्मपर्वाच्याय) १३ ब्लुवामन गर्स १४ आय्यमिक गर्स १५ आक्रम-वासिक गर्स १६ कीशाल गर्स १७ महाश्रास्थानिक गर्स और १८ स्वर्गारिक्षण गर्स १७ महाशास्थानिक गर्स और १८ स्वर्गारिक्षण गर्स ।

महाभाष्य --पाणिन मृति के अष्टाच्यायी नामक व्याकरण ग्रन्थ पर पतन्त्रज्ञिल का महाभाष्य उम काल की रचना है, जब शुक्रो द्वारा बैदिक घर्मका पुननद्वार हो रहा था। स्थाकरण ग्रन्थ होने के साथ-साथ यह ऐतिहासिक, राज नाशक है।

नीतिक, भौगोलिक एव दार्शनिक महत्त्व रखता है। रचना-काल वि० पू० १०० सं० के लगभग है। महाभून---जिन तत्त्वो से सृष्टि (स्थूल) की रचना हुई है उन्हें 'महाभूत' कहते हैं । पद्म महाभूतों के सिद्धान्त की सास्य दर्शन भी मानता है एवं वहाँ इसके वो विभाजनों द्वारा उसका और भी सूक्ष्म विकास किया गया गया है। वे दो विभाजन हैं: (१) तन्मात्रा (सूक्ष्मभूत ) तथा (२) महाभूत (स्थूल भूत)। दूसरे विभाग में पाँच महाभूत है—पृथ्वी, जल, तेज (अम्नि), बायु और आकाश । सहामाधी---जब सूर्य श्रवण नक्षत्र का तथा चन्द्रमा मधा नक्षत्रका हो तो यह तिथि महामाधी कहलाती है। 'पुरुषार्थचिन्तामणि' (३१३-३१४) के अनुसार जब शनि मेष राशि पर हो, चन्द्र तथा वृहस्पति सिंह राशि पर हो तथा सूर्य श्रवण नक्षत्र में हो तो यह सोग महा-माचीकहा जाता है। इस पर्वपर प्रयाग में त्रिवेणी स्तमम अथवा अन्य पवित्र नदियो तथा सरोवरो में प्रात काल माथ मास में स्नान करना समस्त महापापो का

तमिलनाडु में 'मल' बार्थिक मन्दिरोत्सव होता है तथा बारद बर्चों के बाद 'महामल मनाया जाता है। उस स्मय कुम्भकोषम् नामक स्थान में एक भारी मेला जनता है। जहाँ 'महामच' नामक करोबर में स्नान किया जाता है। इस विश्वाल मेले की तुलना प्रयाग के कुम्भ से की जा सकती है। दक्षिण भारत से यह मेला 'ममपभ' नाम से मतिब है तथा उस समय होता है जब एंच वर मथा नलब का हो और बुहस्पित गिस्तु राधि पर स्थित हो।

यह आरवर्यजनक बात ही कही जायगी कि मध्यकाल का कोई भी धर्मक्रम्य महाम्बक् उत्सव तथा कुम्म मेले के विषय में कुछ भी उन्लेख नहीं करता। इतना अवस्य आत है कि मझाहू ह्ववंद्धत प्रति पोच वर्षों के बाद प्रवाग के बिस्तृत क्षेत्र में विवेणीसगम के परिचमवर्ती तट पर, कहां आजकल भी माच में मेला लगता है, अपने राजकीय को ब्राह्मणों, मिलुआं तथा निर्मनों में विनरित करता था।

सहायक --- शास्त्रों में प्राणिमात्र के हितकारी पुरुषार्थ को यक कहा गया है। घमं और यक वस्तुत कार्य और कारण रूप से एक दूसरे के पर्यायवाची है। वैज्ञानिक स्पष्टीकरण के लिए वर्मशब्द का साधारण रूप से और यज्ञ शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है।

यज और यहायज एक ही अनुष्ठान हैं, फिर भी दोनों में किश्चिद् मेंद है। यज में फल्रकर आरामोन्नित के साथ व्यक्तिकर आरामोन्नित के साथ व्यक्तिकर हो। यह महायज समिटिश्रभान होता है। अत इसमें ब्यक्ति के साथ वगरकत्याण और आराभा का कत्याण निहित रहता है। निक्काम कांकर औदार्थ से इसका अधिक सम्बन्ध है। इसकिए महर्षि भरदाज ने कहा है कि मुनोवलपूर्ण कमें ही यज्ञ हैं और समिटि सम्बन्ध से उसी को महायज कहते हैं।

यक्ष और महास्त्रक को परिभाषित करते हुए सहिष् किपरा ने इत प्रकार कहा है व्यक्तिसाधेश व्यक्ति प्रमंत्रकों को यब तथा सार्थभोम समिटि धर्मकार्थ को महास्त्रक कहते हैं। वस्तुत शास्त्रों में जीव स्वार्थ के चार भेद बताये गये हैं—स्वार्थ, परमार्थ, परोपकार और परमोपकार। तस्त्री के बनुसार जीव का लीकिक मुख-साध्यन स्वार्थ के और पारलोकिक मुख के लिए कृत पृथ्वार्थ को परमार्थ कहते हैं। दुसरे जीवों के लीकिक मुख साधन एक १ करने का कार्य परोपकार और अन्य जीवों के पारलोकिक कल्याण कराने के लिए किया गया प्रयस्त परमोगकार कहलाता है। स्वार्थ और परमार्थ यक्ष में तथा परोपकार और परमोपकार महास्त्रत से मध्य हो। महायक्ष प्राय निक्काम होता है और साथक के लिए प्रितायक होता है।

स्मृतियों में पश्चभुता दोषमाधक पञ्च महायज्ञों का जो विधान किया गया है, वह व्यक्ति जीवन से सम्बद्ध है। उसका फल गौण होता है। बस्तु न पश्चमहायज्ञ उसकी अभीक्षा उच्चन्तर रस्तर हो। उसका प्रमुख क्रस्यब्द फल विष्क्रभीयन के साथ एकता स्वापित कर आरमोन्नर्ति करना है। वे पश्चमहायज्ञ—बहुयन्त्र, ववस्त्रज्ञ, पितृयज्ञ, नृयस्त नथा भूतपत्र है। मनु के अनुमार अध्ययन-अध्यापन के बहुयन्त्र, अश-बक्त के द्वारा नित्य पितरों को तर्पण करना पितृयज्ञ, देव-होन देवयज्ञ, पश्च-पितरों को अन्नादि वान भूतयज्ञ तथा अतिथियों की सेवा नृयज्ञ है। इन पद्म-महायज्ञों का यथाशिक्त विष्वत् अनुम्त्रान करने वाले महायज्ञों का यथाशिक्त विष्वत् अनुम्त्रान करने वाले महायज्ञों का यथाशिक्त विष्वत् अनुम्त्रान करने वाले महायज्ञों के प्रकार के स्वर्थ हो इन कमी से विरस्त महायज्ञों के स्वर्थन महायज्ञों को स्वर्थाविक्त विष्वत् अनुम्त्रान करने वाले

खूने वाके का जीवन व्यर्थ है। अध्ययन और देवकमं में प्रकृत रहते वाका व्यक्ति वरावर विदर का भारणकर्ती वन सकता है। देवसक की क्रम्याहृति सूर्यकोक को जाती है जिससे वर्षो होती है, वर्षा से अन्य उत्पन्न होता हैं और अन्य से प्रजा का उद्मव होता है। जतएक मनुष्य को ऋषि, देवता, गित्, मृत और अविधि सभी के प्रतिज्ञान होता चौहिए, क्योंकि से सब गृहस्य से कुछन्त कुछ वाहते हैं। अत गृहस्य को चाहिए कि वह वेद-शास्त्रों के स्वाध्याय से ऋषियों को, देवसक हारा देवताओं को, आडम्बर पिछ-अख्यान के हारा पितरों को, अन्य हारा मनुष्यों को और विश्वेषयं व द्वारा पण्य-प्रकार प्रमुख्यों को और विश्वेषयं व द्वारा पण्य-प्रकार प्रमुख्या के स्वाध्या से क्ष्या प्रमुख्या कर ।

इन पञ्च महायओं को नित्य करने वाला गृहस्य अपने मभी धार्मिक सामाजिक, सांस्कृतिक कत्तव्यों को पूर्ण करता है एवं समस्त विश्व से अपनी एकात्मता का अनुभव भव करता है।

महायोगी — ज्यान, यंग और तरस्या — भारत की ये प्राचीन साधनाएँ मंधी धार्मिक सम्प्रदायों को मान्य रही हैं। विव इनके प्रतीक हैं, अत. वे महायोगी माने जाते हैं। विष्णु पाटा क प्राचीन सम्यतास्मारको में शिव का व्यान-योगी के रूप में मुर्त आकार प्राप्त हुआ है। उनका योगी रूप बुद्ध से बहुत कुछ मिळता-जुळता है। एक्लिकेटा गुहा में शिव के महायोगी रूप का पाया आना इस बात का प्रमाण है कि बाह्मणे और बीदों की, जहाँ टक योग और ज्यान का सम्बन्ध है, समान परस्पराएँ थी।

महार—हिन्दुओं के अरुपृष्य वर्ग की एक जाति का, जो यमंत्रार कहलती है, महाराष्ट्र में प्रश्नित नाम । बिट्ठल या विद्योग (शिष्णु) के पण्डरपुर स्वत मन्दिर में महार लोगों का प्रदेश निषिद्ध था । इस मन्दिर के ठीक साममें सरक की दूसरी और महार लोगों का मन्दिर है, जिसे योखा में में नामक एक महार भक्त ने बनवाया था । उसकी कविता आज भी सजीब है तथा उसके कुछ बग अति सुन्दर हैं ।

महाराजवत--शुक्त या कृष्ण पक्ष की चतुर्वशी आर्द्रा नक्षत्र को अधवा पूर्वीभाद्रपद तथा उत्तराभाद्रपद को आती हो तो वह भगवान् शिव को अस्यन्त आनन्दरायिनी हो जाती है। पूर्ववर्ती त्रयोदशी को संकल्प कर चतुर्दशी को मृत्तिका, पञ्चगव्य, तदमन्तर शुद्ध जल से स्नाम करना चाहिए। तदपरान्त १००० बार शिवसंकल्प सुक्त (यज्जाग्रनो दूरम०) का प्रथम तीन वर्ण बाले लोग तवा ओम नमः शिवाय मत्र का शृद्ध लोग जप करें। भगवान शिव तथा पार्वती की प्रतिमाओं को पञ्चामृत, पञ्चगव्य, गन्ने के रस से स्नान कराने के बाद कस्तूरी, केसर आदि सुगन्धित पदार्थीका उन पर प्रलेप किया जाय । दीपो को प्रज्ज्वलित कर उन्हें पंक्तिबद्ध रख देना चाहिए । एक सहन्त्र बिल्व पत्रों से शिव सकल्प मंत्र अथवा 'श्यम्बकंयजामहे॰' ''का पाठ करते हुए होम करना चाहिए। तदनन्तर शिव जी को निश्चित मंत्रो से अर्घ्यदान करना चाहिए। वृती रात भर जागरण तथा पाँच, दो याकम से कम एक गौ कादान करे। पचगव्य प्राणन के बाद वनी को मौन रखकर भोजन करना चाहिए। इस दत के आचरण से समस्त विघ्न-बाधाएँ दर होती है तथा बती श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है।

सहारामाध्य — ऐसा एक प्रवाद है कि वान्मीकीय रामायण आदि रामायण नहीं है। आदि रामायण अगवान डाक्टर की रची हुई बहुत वही पुस्तक थी जो कब उपलब्ध नहीं है। इसका लाम महारामायण वतलाया जाता है। इसको सत्युग में अगवान् डाक्टर ने पार्वती को कुनाया था। इसमें तीन लाख पचास हजार क्लोक है और सात काण्डो में विश्वस्त है। विलक्षणता सह है कि साव ही माथ उसमें वैदान्त वर्णन है और नवरसों में उसका विकाम दिलाया गया है।

सहारौरक — तम घोर नरको में संस्कृतनरका। इसमें 'रुरु' के काटने से रुदन और अध्यत भी प्रधानता गहती है। सुरुद्धपुराण में इसका विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

सहासक्सी पुत्रा—हत वत के विषय मे मतभेद हैं। 'कृत्य-सारसम्बन्ध्य', पृ० १९ तथा 'अकृत्याकामधेनु' कहते हैं कि साद शुक्ल अष्टमी को इस बत का प्रारम्भ कर आबिवन कृष्ण अष्टमी को (पूर्षमामत) ममास करना चाहिए। यह यत १६ दिनो तक चलना चाहिए। इसमे प्रति-दिन कक्ष्मी जी की पूजा तथा क्या जुनी जाती है। सहा-राष्ट्र में महालक्ष्मी की पूजा अधिवन शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न के समय खुनती नवोडाओ द्वारा होती है तथा राजि को समस्त विवाहिता नाश्यो एक साथ इक्ट्रों होकर पूजन में सम्मिलित होती है। वे अपने हाथों में स्नाली कलवा प्रहण कर उसमें ही अपने दशास-प्रवास स्नीचती है तथा भिम्न-भिम्न प्रकार से अपने शरीर को सुकाती है। युक्षार्थिय-स्तामिण (पु० १२९-१३२) में इसका जन्दा वर्णन किया गया है। इस प्रम्य के अनुसार यह बत स्थी तथा पुरुष दोनों से लिए हैं।

सहालक्सी—ऋषियों ने सृष्टि विद्या की मूल कारण तीन महालक्तियां-महामरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली-स्वीकार किया है इनसे हो क्रमण्ड सहिं, पालन और प्रलय के कार्यहोते हैं। एक हो अने पृथ्य की जजा नाम से प्रसिद्ध महासक्ति तीन रूपों में परिणत होकर सृष्टि, पालन और प्रलय को अधिष्ठाची बन जाती हैं।

महास्करमीयत — गूर्य के कन्या गिंध में आने से पूर्व भाइ गुक्क अप्टमी को इस वृत को आरम्भ करना चाहिए और अधिम अप्टमी को ही (१६ दिनो में) पूजा तथा वृत समाप्त कर देना चाहिए। सम्भव हो तो धन अपेंडा नक्ष्य को प्रारम्भ किया जाना चाहिए। १६ वर्षों गुक्क पेंडा नक्ष्य का आपर्य होना चाहिए। यहां व्यो पुक्कों के लिए १६ के सिल्मा अयम्त प्रधान है, जैसे पूजी और फल्को द्रस्याद के लिए मी १६ की संख्या का ही विचान है। वती को अपने दाहिने हाथ में १६ घानों का १६ गांठी वाला मुत्र धारण करना चाहिए। इस वृत से कुछमी जी वृत करने वाले का तीन जनमों तक मात्र नहीं छोड़ती। उसे दीपांत, स्वास्थादि भी प्राप्त सात्रात है।

महालया — आश्यित माम का कृष्ण पक्ष महालया कहलाता है। इस पक्ष में पार्वण श्राद्ध या तो सभी दिनों में या कम से कम एक तिथि को अवस्थ करना चाहिए। दे० तिथितस्य, १६६, वर्षकृत्यदीपिका, ८०।

सहायन - जबमंडल में सथुरा ने बार कोस दूर यमुना पार का एक यात्रा स्थल, जिसे पुराना गोकुल कहत है। यहां मन्दभवन है। यहले नन्दजी यही रहते थे। विस्ताहरण मम्लाजुँगभृङ्क, नन्दभवन, द्राध्यायन, नन्दकूष, युत्तासार, शकरासुरभङ्क, नन्दभवन, द्राध्यायनस्थान, क्षठीपालना, बौरासीखम्भों का मन्दिर (शांजली की गुर्ति), मयुरानाय, व्यापनी का मन्दिर, गांधी का खिदक, बीबर के टीले राज जी और थीकुला की रमणरेती, गोपकूल गवा नारद टोला आदि उनके जन्दनीन यादियों के लिल दर्शनीय स्थान है। मध्यकीला में यहाँ के अत्रिय राजा और उसकी राजधानी एव दुर्ग को मुसलमान आक्रमणकारियों ने नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था। इन व्यंसावदीयों में ही उपयुक्त स्थान पूजान्यात्रास्थल माने जाते हैं।

महाविद्याः—(१) रहस्यपूर्ण ज्ञान, प्रभावकाली मन्त्र और सिद्ध स्तोत्र या स्तवराज महाविद्या कहं जाने हैं। अवर्ष-परिशिष्ट के नारायण, कद्र, दुर्गा, सूर्य और गणपति के सूक्त भी महाविद्या कहे गये हैं।

(२) नियम (वेद) जिसे विराद विद्या कहते हैं आगम (तन्त्र) उसे हो महाविद्या कहते हैं। दक्षिण और बाम बोनो मार्ग बाले दह महाविद्याओं की उपानना करते हैं। ये हैं—महाकालों, उपतारा, पोडगी, भूवनेदवरी, ख्रिन-मस्ता, मैंबी, भूमावती, बमलामुखी, मातङ्गो और कमला।

सहासीर—(१) जीत्यों के जीत्यां से तीर्थे हुए और जैनममं के जित्तम प्रवर्गक । वास्तव में ऐतिहासिक जैनममं के ये ही प्रवर्गक माने जाते हैं। इनका जन्म ५९९ ई॰ पूर्व जिल्लावियाणवाथ की जातियाला में बेशाजी के पाम हण्डिनपुर में हुला। इनके पिता का नाम विद्वार्थ और माता का नाम निकाला था। सिद्धार्थ एक सामान्य गल्म महत्त्व थे। महाबीर का वात्यावस्था का नाम वर्षमान था। वे प्रारम्भ में ही निवन्तनतीज और विरक्त थे। सिद्धार्थ ने वर्धमान का निवाह यंगोधा नाम व्युवती के कर दिया। उनकी एक कम्या भी उत्यत हुई। परन्तु सासारिक कार्यों में उनका मन नहीं ज्या। जब ये तीस वयं के हुए तब निक्ती बुद अथवा अर्दत ने आकर इनकें धानोवेशन देवन प्रति कमंग्री क्षात्र कार्या

इसी वर्ष वे मार्गशायं कृष्ण दशमी को परिवार और सासारिक बच्छानी को छोड़कर बन में के गये । यहाँ पर ससार के हु बों और उनमे मुक्ति के मार्ग पर इन्होंने विचार करना प्रारम्भ किया, चोर तपस्या का जीवन विताया। बारह बचीं तक एक आसन से बैठे हुए अय्यन्त मूच्य विचार में मान रहे। इसके अन्त में उन्हें सन्यक् ज्ञान प्राप्त हुआ, सर्वज्ञा की उपप्रधिक्त हुई।

संसार, देव, मनुष्य, बसुर, सभी जीववारियो की सभी अवस्थाओं को वे जान गये। अब वे जिन (कमं के उत्तर विजयी) हो गये। इसके अनन्तर अच्टादश गुणों में युक्त तीर्थक्कर हो गये तथा तीम वर्षों तक अपने सिद्धान्तो का प्रचार करते रहे। वे महावीर विरुद्ध से प्रसिद्ध हुए। बहलर वर्ष की अवस्था में महावीर ने अपना अस्तिम उपदेश दिया और निर्वाण को प्राप्त हुए।

उनका निर्वाण कार्तिक कृष्ण बमावस्या का मरूनगण को दूसरी राजवानी पावा (कुणीनगर के १० मीण दूर देविया जिल्ला में) में हुता । मरूजों ने उनके निर्वाण के उपलब्ध में वीपमाणिका जलावी। पावा जैनों का पवित्र तीचंदचान है। परना जिल्ले को पावा नगरी कहिनत है। परना (जिल्ला) ना मरूना (मरिल्ला) ना मरूना को स्वाचन में पर होते में मरूना मरूना किता के में मरूना का होता असमन था। ऐसा लगता है कि जब मूल पावा को मुस-लगानी के प्रध्य कर दिया नव जैनियों ने परना में दूसरी पावापूरी करितत कर ली। दे वेश जी अमिनदन मुख्ये।

(२) ह्नुमान का एक नाम । भगवान् राम के सहायक और सेनानायक के रूप में इनवी रामायणानर्गत काया हिन्दू मात्र सुर्पार्टीकत है। वीरत्यपूर्ण कृतियो के कारण ही इनका नाम 'महाबीर' एडा। इनकी पूजा उत्तरभारत में प्रचलित है। गेट तथा मिठाई, पूजादि सहित इनको कराते हैं। वस्त्रुविज आदि इनकी पूजा में बर्जित है। देठ 'हम्मान'।

महाक्वर—(१) इस प्रत के अनुसार माथ अथवा चैत्र में 'गुक्केषु' का दान करना चाहिए तथा दितीया के दिन केवल गुरू का आहार करना चाहिए। इससे गोलोक की प्रांति होता है। 'गुठकेषु' के लिए देनिए सल्य-पुराण, ८२।

- (२) चतुर्दशी अथवा शृक्षकाष्टमी जब श्रवण नक्षत्र-गुक्त हो उस समय उपवास के साथ ब्रत का आरम्भ करना चाहिए। यह तिथिबत है। शिव इसके देवता है। यह ब्रत राजाओ द्वारा आचरणीय है।
- (३) कार्तिक की अमानस्या अथवा पूर्णिमा के दिन मनुष्य को नियमों के आवरण का दल लेना चाहिए। नक्तपद्धित से आहार करना चाहिए तथा भृतीमित्रत पायस साना चाहिए। चन्दन नया गन्ने के रस के प्रयोग का भी हममें विश्वान है। प्रतिपदा के दिन उपवाम रखते हुए आठ या मोलह मैंन ब्राह्मणों को भोजनार्थ निमन्तित करना चाहिए। शिव इसके देवता है। शिव को की प्रतिमा को पञ्चान्थ, भृत, मधु तथा अन्याभ्य बस्तुओं से मनात करना चाहिए। अन्त में उल्लाक के सेलान करने

कर मैंबेच अपित करने का विधान है। इसके उपरान्त आवार्य तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को सुवणं तथा सरूव दान करना बाहिए। सोकट क्यों तक उपवास, नक्त, अव्यास्ति विभयों से पोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ इस बत का आपरण क्यिया जाना बाहिए। इससे दीवाँतु, सौन्दर्य, गौभाष्य की शांति होती है चाहे ब्रती स्त्री हो या पृथ्व।

- (४) इस बत के बनुसार प्रति पूर्णमासी को उपबास तथा हैर का सकल (सावयर, साकार) ब्रह्म के क्या में पूजन विहित है तथा असावस्था की (निराकार, निववस्थ) ब्रह्म का पूजन होता है। यह व्रत एक वर्षपर्यन्त चलता है। वती ममस्त पापों से मुक्त होकर ब्लगी प्राप्त करता है। बती ममस्त पापों से मुक्त होकर ब्लगी प्राप्त करता है। बति यह वन १२ वर्षों तक किया जाय तो वती विज्यु लोक को प्राप्त होता है। देव विल्युपर्य ०३ १९८,१-७।
- (५) कृष्ण तथा गुक्ल पक्ष की अप्टमी या कहुर्दक्षी को नक्क विश्व से आहार करते हुए शिव जी का पुजन करना काहिए। यह बत एक वर्ष तक चलता है। इससे सर्वोत्तम मिद्धि प्राप्त होती है। दे० हेमादि २३९८ (किक्कू प्राप्त हो)।

महाश्रमिस —सृष्टि की उत्पादिका पालिका तथा सहारिका महाशक्तियाँ तीन है — महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। दे० 'महालक्ष्मी'।

महाशान्ति विधि --अथर्ववेद के नक्षत्रकल्प मे प्रथम शान्ति-कृत्य कृत्तिकादि नक्षत्रों की पूजा और होम बतलाया गया है। उसके पश्चात अमृत से लेकर अभयपयंन्त महाशान्ति के निमित्तभेद से तीस प्रकार के कम बतलाये गये है. यथा-दिव्य, अन्तरिक्ष और भूमिलोक के उत्पातों की अमत नाम की महाशान्ति गतायु के पुनर्जीवन के लिए बैश्बदेवी महाशान्ति, अग्निमय निवृत्ति के लिए और सब तरह की कामना प्राप्ति के लिए आग्नेयी महाशान्ति, नक्षत्र और बह से भयार्त्त रोगी के रोगमुक्त होने के लिए भागीबी महाशान्ति, ब्रह्मवर्चस चाहुने वाले के वस्त्रशयन और अग्निज्यलन के लिए बाह्मां महाशान्ति, राज्यश्री चाहने बाले के लिए बाईस्पत्य महाशान्ति, प्रजा, पशु और धन लाभ के लिए प्राजावत्यमहाशान्ति, शद्धि चाहने वालों के लिए सावित्रो महाशान्ति, छन्द और ब्रह्मवर्चस् चाहने बालों के लिए गायत्री महाशान्ति, सम्पत्ति चाहने बाले और अभिचारक से अभिचर्यमाण व्यक्ति के लिए आगि-रसी महाशान्ति, विजय, बल, पृष्टिकामी और परचक्रो-

५१० महाकेकनम-महीपास

च्छेदनकामी के लिए ऐन्प्री महाशान्ति और अद्भुत विकार-निवारण और राज्य कामना के लिए माहेन्द्री महाधान्ति इत्यादि ।

सहाक्षेत्रनम्म — महाभारत में प्रथप्न बार लिङ्ग-पूजा का वर्षम प्राप्त होता है। अनेकानेक लिङ्गवाचक शब्दों के साथ (१३ १४,१५७) में 'महाशेफनम्म' का उल्लेख हुआ है। इसका अर्थ है 'नम्म लिङ्ग'।

सहस्रकेताप्रिय विधि—र्गववार को सूर्य ग्रहण होने पर यह वत आचरणीय हैं। एकभक्त, नक्त अथवा उपवास रखने के बाद महायेवता (तया सूर्य) का पूजन करना वाहिए। इससे बती अत्युच्च रचान प्राप्त कर लेता है। महाय्वेता मन्त्र है—हीं ही न (कृत्यक्त्यतर, ९ तया हमादि, २५२१)।

महाच्चें — कार्तिक गुरूव वष्टा को सूर्य वृधिवक राशि पर हो तथा भीमवार का दिन हो तो यह महाच्छी कहलाती ह। बतो को पवसी के दिन उपवास रवना वाहिए और चट्टी को अमिपूबन कर असिमाहोत्सव का आयोबन करना चाहिए। इसके बाद साहणों को भीअन कराना चाहिए। इससे समस्त दुरितों का क्षय अवस्थरभावी है। महाच्यी — आदिन गुक्त अष्टमी (नरराव) को महाद्यमी हते हैं। इस दिन दुर्गों का दिशेष प्रकार से पूजन होता हैं।

महासासनी—दंग तत के अनुनार प्राथ शुक्क पञ्चमी को एकभक, बण्टो को नक तथा सासमी को उपदान सा विधान है। इस अवसर पर करवीर के पूर्वों तथा जाल करवन के रूप से सूच का पूजन करता चाहिए। वर्ष को माच मान से चार-चार महीनों के तीन भागों में बांटा जाय तथा प्रयंक भाग में पिक्र-भिन्न रक्त के पूण्य, भिन्न-भिन्न प्रकार का पृष्टेख तथा सूच प्रमुक्त किया जाय। वत के अन्त में एव का दान चितित है।

महासरस्वती —तीन महाशक्तियों में से एक । यं ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। दे० ''महालक्ष्मी'।

महासंहिता---वैष्णव सहिता का नाम, जो एक आगम है। मध्याचार्य ने अपने ग्रन्थों में महासंहिता से अनेक उद्धरण लिए है।

महासिद्धसारतन्त्र—यह तन्त्र पर्याप्त पीछेका रचाजान पडताहै। इसमें १९२ नामों की सूची है जो तीन विभागों में बेंटी है। प्रत्येक में ६४ नाम है। विभाजनों के नाम है: विष्णुकान्त, रचकान्त एवं अध्वक्रान्त । सूची पर्योप्त नवीन है क्योंकि इसमें महानिर्वाणतन्त्र भी सम्मिलित है। १९२ नामो की सूची में वामकेक्षर की सूची से मिलते केवल १० नाम हैं।

महास्वामी--सामसंहिता के एक भाष्यकार का नाम ।

महिस्मःस्तीत्र---अंकरजी की महिसा का उपस्थापक, उच्च कोटि का स्तोत्रवस्य । यह नत्यवंराज पुष्पवस्त की रावना कही जाती है। महिस्म स्तोत के प्रत्येक स्टोक की शिव व विष्णुपरक व्याख्या मधुसूदन सरस्वती ने रची है जो निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, से प्रकाशित हैं।

सहिस — एक असुर का नाम, जो तमोगुण का प्रतीक है। दुर्माअपनी शक्ति से इसी का छेदन करती हैं। सर्व प्रथम दुर्गा विषयक वर्णन महाभारत में प्राप्त होता है (४६) जिसमें दुर्गों को महिष्यमर्दिनों (महिष् को मारने बाजों) कहा गया है।

सहिषमनीपूर्वा — आहिवत चुक्त अप्टमी को इसका अनुष्ठान होता है। इसमें दुर्गी बेंगी की पूर्वा होता है। महिवायुर का वध करने बाली दुर्गी जो की प्रतिमा को हरिहायुक जल में स्नान कराकर वन्दत तथा केसर का प्रदेश दिया जाता है। कन्याओं तथा ब्राह्मणों को मोजन कराकर उन्हें देखिया प्रदान की जाती है और दीप प्रज्यिति किये वाते हैं। इससे बती की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।

ष्टिकी—गजा की पत्नियों में में सर्वप्रथम पटरानी, अभिष्तिन, महारानी । परवर्ती साहित्य में हरका उल्लेख प्रवृद्ध हुं। कराचित् ऋष्येद में ग्रेश ग्रंद शब्द हमी अर्थ के साथ व्यवहृत हुआ है (५२,२;५३७,३)। अस्वमेध आदि यशों में गजा के साथ यही प्रमुख भाग लेती थी।

स्पृतिस्त — बाह्यण-प्रत्यो के एक संकलनकर्ता। ऐतरंय सारण्यक के पाँच प्रत्य आजकल पांच जाते हैं। इनमें से हर एक का नाम आरप्यक है। दूसरे के उत्तराघं के बेध के बार परिच्छेद वेदास्त प्रच्यो में गिने जाते हैं। इसिक्ए उनका नाम ऐतरंय उपनिषद् है। दूसरे और तीमरे भाग को महीदास ऐतरंय ने संकलित किया। विद्याल के उर (हृदय) से और इतरा के गमंत्रे सहीदास का जम्म हुजा। माता के नामानुसार उन्होंने ऐतरंय की उपाधि पायी। सहीषर-मार्गार ५११

सहीयर—जबुर्वेद की बाजसनेसी संहिता के एक आस्पातार । इस सहिता पर साम्बानार्थ का आस्पान नहीं निकता। उन्हर-सहीयर गाय्य ही अविक अलिक है। सहीयर ने १६९९ वि० में मन्त्रमहोबांच नामक वांत्रणमाणीं ज्ञान साम्बा सम्बन्धी प्रसिद्ध सम्बन्ध मिन्ना। इसका उपयोग सामारत में साम्बन्ध येव समान कर से करते हैं। स्वयं सम्बन्धार की रची इस पर टोका भी है।

महीयति—अठारहवीं जाताब्दी के एक महाराष्ट्रीय भक्त, जिन्होंने अपनी शक्ति भक्तों व सन्तों की जीवनी लिखते में लगाया। इनके लिख्ये प्रस्य है—सन्तर्कीलामृत, (१७३२), भक्तविजय (१७७९), कथासारामृत (१७३२), भक्तजीलामृत (१७३४) तथा सन्तदिजय आदि।

महीस्नस्तव—विशेष शैव साहिस्य में उसकी गणना होती है। ग्रन्थ का सम्यादन तथा अंग्रंजी अनुवाद आर्थर एवळॉन ने किया है।

महेन्द्रक्रुच्छ- कार्तिक शुक्त पथ्ठी से केवल दुग्धाहार करते हुए दामोदर भगवान् का पूजन करना चाहिए। दे० हेमादि, २ ७६९-७७०।

महेश---(१) शिव का एक पर्याय । इसका शाब्दिक अर्थ है महान ईश्वर ।

(२) लिङ्गायत लोग आध्यात्मिक उन्नति की कई अवस्थाएँ मानते हैं। महेश इनमें तीमरी अवस्था हैं। उनका क्रम इस प्रकार हैं।

शिव, भक्ति, महेश, प्रमाद, प्राणलिङ्ग, शरण एवं ऐक्य।

महेडबर—सिमल तथा बीरशैय गण आजकल अपने को 'महेडबर' कहते हैं, पाशुप्त नहीं; यद्यपि उनका सम्पूर्ण धर्म महाभारत के पाशुप्त सिढान्त पर आधारित है। महेडबर नाम शिव का है।

महेडवरब्रिट—(१) फारनुत शुक्ज चतुर्वशों को इस बत का प्रारम्भ होता है। उस दिन उपवास रक्कर दिव बी की पूजा करनों वाहिए। बत के बन्द में वी का बात विहित है। बिंद इस बत को वर्ष भर किया जाय तो नौच्छरीक सज का पूच्य प्राप्त होता है। यदि बती प्रतिभाव की बोनो चतुर्वशियों को इस बत का आवरण करे तो उसके सब सकल पूरे होते हैं। (२) यदि कोई 'विजणामृति' को प्रति दिन पायस तथा भी वर्ष भर अभित करें, वत के अन्त में उपवास करें, जागरण करें तथा दान में पूर्म, गी तथा वस्त्र दे तो उसे नन्ती (शिवजी का गण) पव प्राप्त होता है। दिलणामृति विवजी का ही एक रूप है। जहारायार्थ का रिचत एक दिलाणामृतिस्ताच मो प्रमिद्ध है।

म्महेल्यरास्टमी — मार्गशीर्य गुःकाप्टमी को इस बत का प्रारम्प होता है। जिल्लाम्स जिय का अथवा ग्रियको की मृतिक स अथवा कस्त पर विषयी का पूजन तथा हुम्स और धृत से मृति को स्नान कराना चाहिए। यत के अन्त से गौ का दान विहित हैं। एक वर्ष तक यह कम चल सके तो अध्यमेथ सात का फल प्राप्त होता है तथा इसी विषयकोक को भाता है।

सहोस्सव इस — प्रति वर्ष वेन शुक्क जनुदंशी को शिवकी की मृति को दूध-देशी आदि में स्नान कराकर पूजन करना बाहिए तथा सुगन्धित हथ्यों का प्रतेप करना बाहिए । इस अवसार पर शिवक्षित हथ्यों का प्रतेप करना बाहिए । इस अवसार पर शिवक्षित के समस्य सम्मक प्रते का समर्पण विहित है । चावल के आटे के दीएक बनाकर शिवजी के सम्मुल प्रजन्मित किये जाते हैं । मौति-मौति के स्नाद परार्थों को नैजेव के रूप में समर्पण कर शंख, पदार्थ पहारा प्रविचात, नाहर वजाये जाते हैं और अन्त में शिवजी की सम्मुल प्रजन्मीत जाती हैं और अन्त में शिवजी की सम्मुण प्राचित का स्वास्त परार्थों का स्वास्त परार्थों का स्वास्त का स्वास्त परार्थों का स्वास्त का स्वास्त स्वास्त्र स्वास जाते हैं और अन्त में शिवजी की सम्मुण प्राचित जाती हैं।

महोबधि अमावस्था— बतुर्दशी युक्त मार्गशीर्य साम की अमावस्था को कही भी समुद्र में स्नान करने से अध्वसेष यज्ञ के फल्ल की प्राप्ति होती हैं।

सहोपनिषद्—एक परवर्ती उपनिषद्। स्वेनहीय मे नारद को भगवान के दर्शन होने और दोनों के सभाषण का वर्णन इसमें क्यिंग मार्ग है। इसके अन्तर्गत कहा गया है कि नारद का बनाया हुआ पाखरात्र धास्त्र है और उन्होंने हो भागवत भक्ति को अवतारणा की।

साकरी सन्तर्भी—माघ कृष्ण सप्तमी को, जब सूर्य मकर राशिपर हो, माकरी सप्तमी कहुन है। इस दिन बत का विश्वान है। प्रातःकारू गंगा आदि नदियों में स्नान कर सूर्य नारायण की पूजा की जाती है।

मार्गार—यजुर्वेद (वाजसनेयी सहिता ३०१६, तैत्तिरीय बाह्मण ३.४,१२१) में उद्धृत पुरुषमेय का एक बलिपशु। इसका अर्थ स्पष्टतः शिकारी या सम्भवतः मधुवा प्रतीत होता है। यह शब्द मृगारि (पशुवो का शत्रु) का बिहुप है। ५१२ माध-कृत्य-माण्युकायनी

माधकृत्य-माध मास में कुछ महत्त्वपूर्ण द्रत होते हैं, यथा तिल चतुर्थी, रथसप्तमी, भीष्माष्टमी, जो इस सूची में पृथक् ही उल्लिखित हैं । कुछ छोटे-छोटे बिषय यहाँ प्रकट किए जारहे है। माघ शुक्ल चतुर्थी उमा चतुर्थी कही जाती है, क्योंकि इस दिन पृष्ठको और विशेष रूप से स्त्रियो द्वाराकुन्द तथा कुछ अन्यान्य पुष्पो से उमाका पूजन होता है। साथ ही उनको गुड, लवण तथा यावक भी समर्पित किए जाने है। वती को सचवा महिलाओं, ब्राह्मणो तथा गौओ का सम्मान करना चाहिए। माथ कृष्ण द्वादशी को सम ने तिली का निर्माण किया और दशस्य ने उन्हें पृथ्वी पर लाकर खेतों में बोया, तदनन्तर देवगण ने भगवान विष्णुको तिलो का स्वामी बनाया। अतएव मनुष्य को उस दिन उपवास रखकर तिलो से भगवान् का पूजन कर तिलो से ही हवन करना चाहिए। तद्परान्त तिलो का दान कर तिलो को ही साना चाहिए। माधी सप्तमी-- माघ शुक्ल सप्तमी को इस वत का अनुष्ठान होता है। अफ्लोदय काल में मनुष्य को अपने सिर पर सात बदर बुक्ष के और सात अर्क वृक्ष के पत्ते रखकर किसी सरिता अथवा स्रोत में स्नान करना चाहिए। तद-दन्तर जल में सात बदर फल, सात अर्क के पत्ते, आपसत. तिल, दुर्वा, चावल, चन्दन मिलाकर मूर्य को अर्घ्य देना चाहिए तथा उसके बाद सप्तमी की देवी मानते हुए नम-स्कारकर भुयंको प्रणाम करना चाहिए। कुछ आकर भ्रन्थों के अनुसार माघ स्नान तथा इस स्नान में कोई अन्तर नहीं है, जब कि अन्य ग्रन्थों के अनुसार ये दोनो प्थक्-पृथक् कृत्य है।

माध्यस्ताल—साथ माम में वने तन्ने प्रशाली अववा अस्य किसी पांवत भाग में स्तान करना पार प्रशासनीय माता यात है। इसके किए सर्वोत्तम काल बाह्य मुहुर्त है बब तत्रज दर्शनीय रहते हैं। उससे कुछ कम उत्तम काल बहु है बब तारागण टिमटिया रहे हां किन्तु सूर्योदय न हुआ हों। जक्षम काल सूर्योदय के बाद स्तान करने का है। माथ मास का स्तान पीय शुक्र एकावशी अववा पृष्टिमा से आरस्म कर साथ शुक्र दाश्यी या पृष्टिमा को समास्त होना साहिए। कुछ लोग इसे सक्कान्ति से परिकाल करते हुए स्तान करने का मुझाव उस समस का देते हैं कब सूर्य माथ मास से मकर राशि पर स्थित हो। सबसे महान् पृथ्य प्रवाता माच तान गंगा तथा यमुना के संसम स्थल का माना जाता है। विस्तृत जानकारी के लिए के पचपुराण, ५ (जिसमें माच स्नान के माहात्स्य के वर्णन करने वाले २८०० स्लोक, अध्याय २१९ से २५० तक प्राप्त होते हैं); हेमादि, ५ ७८९-७५४ आदि।

**माणिक बाचकर**—तमिल शैंबो में माणिक वाचकर का नाम प्रमुख है। तिरुमुलर के समान इन्होंने भी आगमों की शब्दावलियों का व्यवहार किया है। ये ९०० ई० के लगभग हुए थे और असंख्यागेय पदोकी रचनाकर गये हैं जो छोटे और बड़े दोनो प्रकार के हैं जिन्हें तिरू-वाचकम् (श्रीवचन) कहते है। माणिक मद्रा के शिक्षित एव लब्धप्रतिष्ठ सम्पन्न व्यक्ति थे। बाद में एक सन्त के उपदेश से प्रभावित हो गये, उनके शिष्य बन गये तथा संन्यासी जीवन विताना प्रारम्भ किया। इन्होंने अपनी विद्याव संस्कृति के बल ये पूर्ववर्ती सभी विद्वानी की रचनाओं कालाभ उठाया। कविताके विषय, शैली, छन्दो पर इनका अधिकार देखते हुए ज्ञात होता है कि ये महाकवि थे। इन्होने रामायण, महाभारत, पुराणी, त्रागमो तथा प्राचीन तमिल साहित्य का प्रयोग अपनी कविताके विषय चयन व वर्णन में भरपूर किया है। इन्होने ग्रामीण एवं स्थानीय प्रथाओ तथा घरेलु कहानियो को पद्मबद्ध किया, विशेषकर उन कथाओं को जो शिव के पवित्र चरित्र से सम्बन्धित थी। सबके ऊपर उन्होने अपनी प्रतिभा को निम्बारा। आगमों को ये शिवोक्त कहते है। ये अद्भैत वेदान्त और शकराचार्य के मायाबाद को अंगीकार नहीं करते थे।

माण्डकपड़—दिलण मालवा स्थित शैव तीर्थ। परमार राजाओं के समय में यह समृद्ध नगर था। यहां मुख्य के समय के बने भवनी और अनेक वार्गिक स्थलों के अव-बोष पाये जाते हैं। यहाँ रेजाकुण्ड हैं। सोनादा कें सोलकच्छेन्दर जिब-मन्दिर हैं। प्राचीन राम मन्दिर हैं। उसके पास ही आच्हा के हाथ को सांग गडी हुई है।

माण्डार्य मान्य —ऋष्वेद में मान के वंशज एक ऋषि का नाम माण्डार्य मान्य मिलता है। बहुत सम्भव है कि अगस्त्य से ही इसका आशय हो।

साण्युकायनि — मण्डूक का बशज । माण्ड्रकायनि का उस्लेख शतपथज्ञाह्मण (२०६,५,९) वृ उ. (६,५,४) में एक आचार्यके रूप में हुआ है। साम्बूच्य उपनिषद्—अववंवेदी उपनिषदों में इसको गणना होती है। इसका छोटा गा ही आकार है रस्तु सबसे प्रवान समझी जाती है। मैतायणीयोपनिषद से हुछ तृत्वता होने से प्रायः लोग इसे उसके बाद की रचना समझते हैं। वीहगादावायं ने इसके ऊपर कारिकाएँ एवं बाह्यर ने भाष्य रचा है। निजानिश्च ने 'आठोक' नाम की व्याख्या की है। आनन्दतीयं, मयुरानाय चुक्छ व्यास-तीयं और रङ्गरामानुज आदि ने भाष्य टीका, लुद माध्य लिखा है तथा नारायण, बाह्यानन्द सहानन्द सारस्वती राखेन्द्र आदि ने इस पर वृत्तियां भी लिखी है।

साब्द्रक्षकारिका — माण्ड्रस्य उपनिषद् की कारिकाएँ सीड-पादाचार्य ने लिसी हैं। गोडपादाचार्य शाङ्गर के गुरु के गुरु थे। गौडपाद ने बेदान्त मुन्न पर कोई प्राच्य नहीं लिसा किन्तु इसकी कारिकाएँ अईंड तथा मायावाद का मबसे प्रारम्भिक जीवित आधार होने से बडी ही महस्व-पूर्ण हैं। इस कारिका की मितासराँ नामक एक टीका यो मिननी है। परवर्सी आवार्यों ने इस कारिका को प्रमाण रूप से स्वीकार किया है।

माण्डूक्यभाष्य---माण्डूक्य उपनिषद् का यह भाष्य शङ्करा-चार्य द्वारा लिखा गया है।

माण्ड्वयोपनिषड्कारिका—दे० 'माण्ड्वय कारिका'।

मातःक्री--शाक मतानुसार दस महाविद्याओं में से एक 'मातःक्री' है।

भागतिस्था—(१) ऋत्येद के वर्णनानुसार अपिन तथा सोम आस्त्रास्त्र में नीचे एक्टी पर आहे। मातिस्था अपिन को इन में लागा (बल २ ९,५; ६०.४)। मातिस्था का अर्ग ऋत्येद में विकृत अपवा (अस्य मत से) आधी है। अयर्थवेद के बाद इसका आंधी ही माधारण अर्थ हो गया है। यदि मान लेकि आंधी एवं विद्युत एक माय ही अंधर के रूप में इंटियोंचर होने है तो ऋत्येद के अर्थ का पूर्णत्या समस्यय हो जाता है। इस प्रकार मातिस्थवन् को अपिन का आंधी के गुणों के साथ विद्युत बाला स्वक्ष्य कहा जाना उचित है। यह बैटिक पुरास्त्र भोमिस्यम् की मुनानी पुराक्य में सिक्टन-जुल्ती है।

(२) ऋष्वेद (८५२,२) के बालखिल्य सूक्त में मात-रिक्वन् को मेध्य तथा पृत्तध्र के साथ यज्ञ करने वाला कहा गया है।

माला--(१) माला (जपार्थ) के लिए प्राचीन साहित्य मे

कार नाम पाए जाते हैं: (१) गर्नेत्तिया (सं॰ = गणिय-रिक्त) (२) कञ्चीनया (३) ग्राता (माछिक्त) तथा (४) सूत्र। (२) देवीं का भी एक पर्योग ग्राता है। श्रीतका (चेक्क की बीमारी) की भी ग्राता कहते हैं। यह चौर रोग के लिए मययुक्त प्रशंसात्मक उपाधि है।

मातृका तन्त्र—'आगमतत्त्व विलास' में उद्धृत तन्त्रों की सूची में एक तन्त्र का नाम ।

मातृबत्त---हिरण्यकेशी शृह्यमूत्र पर भाष्य रचने वाले एक विद्वान् ।

आसुनवभीवत — भविष्योत्तर के अनुसार आदिवस्कृष्ण नवनी को यह बत माता (अननी) के प्रीत्यर्थ किया आता है। इस दिन विषेषतया माता और उसके तृष्य संमान्य वाची, दादी, मौसी आदि के निमित्त श्राद्ध-तर्पण किया आता है।

मात्वच — इस कृत्य को कौशी॰ उप॰ (३१) में अघन्य अपराध कहा गया है। इसका प्रायच्चित्त सत्य ज्ञान से किया जा सकता है। परवर्ती धर्मशास्त्र साहित्य में भी मात्वच बहुत वडा अपराध और पाप माना गया है।

मानुबत — (१) अष्टमी को इस बत का अनुष्ठान किया आता है। यह तिथि बत है। मानु देवता (माता देविया) ही इस अवसर पर पूजी आती है। ममुष्य को इस विज उपसास रककर मिलपूर्वक मानु देवताओं से अपराभों की समा-याचना करनी चाहिए। वे कस्याण तथा स्वास्थ्य प्रदान करनी हैं।

(२) आधिवन मास की नवमी को राजा तथा सभी वर्णों के अनुयायी मातृ देवताओं की (जो अनेक हैं) पूजा कर सफलताएँ प्राप्त करे। इस दत के करने से जिसके बच्चे मर जाते हो या केवल एक ही मन्तान हो, वह स्त्री सम्तान वाली हो जाती हैं।

माध्यय---वाजसनेयी सहिता के भाष्यकारों में से एक माध्य थे। साम संहिता के भाष्यकारों में भी एक माध्य हुए है। उपरोक्त दोनों माध्य एक हैं या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। दे॰ 'माध्याचार्य'।

भाषवस्वामी — सामवेद की राणायनीय शाखा से सम्बन्धित द्वाह्यायण श्रीतसूत्र अथवा विशष्टसूत्र का भाष्य माधव स्वामी ने किया है।

मामवाचार्य-प्रसिद्ध देद व्याख्याता सायणाचार्य के भाई एवं विद्यातीर्थ के शिष्य । विद्यातीर्थ की मृत्यु के परचात् ५१४ मामधी-माध्यसत

इन्होंने संन्यास आजम में भारती तीर्व एवं बाक्क्सनन्द से भी शिक्षा हो। इनका स्थित काक प्रायः चौहव्यी त्रशाब्दी गां शुक्र क्योगों का कहता है कि इनका क्या संव १२२४ वि० में बुङ्गभद्रा नदी के तटवर्ती हाम्मी नगर में हुआ था। 'परावारमाम्ब' नामक सन्य में इन्होंने अपना परिचय देते हुए पिता का नान मायल, माता का श्रीमती एवं दो भारद्वी का नाम सायल व मोगनाच बतावा है।

माधवाचार्य विजय नगर राज्य के संस्वापकों में बे। संव १३९२ विंक के काममा विजयनगर के सिहासन पर महाराज वीर बुक्क को अभिषित्त कर वे उनके प्रधान मन्त्री वने। वे उज्वाकीटिक राजनीतिक एवं स्वस्वपयु ये। उन्होंने ही यवन राज्यों को स्वायत्त कर विजयनगर राज्य की सीमाबृद्धि की। मुप्तिद्ध विशिष्टाईताचार्य वेदानवेदिकानार्या उनके समकालीन और वाष्ट्रस्था थे। उनकी प्रतिसा सर्वतीमुनी थी। इनकी प्रनिद्ध रक्ताण् निम्माधित है।

- १ माघवीय धातुवृत्ति-यह व्याकरण ग्रन्थ है।
- जैमिनीय न्यायमाला और उसकी टीका 'विवरण'।
   यह पूर्वमीमांसा सम्बन्धी ग्रन्थ है।
- पराशरमाधवीय—यह पराशर सहिता के ऊपर एक निबन्ध है।
- ४ सर्वदर्शनसंग्रह—इसमें ममस्त दर्शनों का पृथक्-पृथक् सार संगृहीत किया गया है ।
- ५ विवरणप्रमेयसग्रह।यहश्री पद्मपादाचार्यकृत पञ्चपा-दिका विवरण के ऊरर एक प्रमेय प्रधान निवन्ध है।
- ६. सूत सिंहता की टीका . स्कन्दपुराणान्तर्गत सूत सिंहता अर्द्धेत वेदान्त का निरूपण करती है। इस पर माधवाचार्य ने विशव टीका लिखी है।

इसके अंतिरिक ७ पश्चरणी ८ अनुमूति प्रकाश , अपरोतानानुमृति को टीमा १० जीन मुक्तिविक ११ ऐतरंबोपितानानुमृति को टीमा १० जीन दिन्तिविक्ति । ११ ऐतरंबोपितानानुमृति । १४ वृहरारच्यक वास्तिक सार १९ कारुमाच्य नामक ग्रान्य किता १९ कारुमाच्य नामक ग्रान्य किता र एता हो एता कि वे एक साथ ही किंव, वार्शीनक, राजनीतित , तक्वित्तर, सहानु लोक सम्रती और पूर्ण त्यापी मंज्यासी (विद्याच्य नामक) वे ते सक्ति राज्यस्थियाक से हो हो संच्यानियों में भी तब्रवण्य थे। संच्यानियों में भी तब्रवण्य थे। संच्यानियों में भी तब्रवण्य थे। संच्यान्य सहण के पक्चात वे अंतरेश

मठ के बहुराचार्य की गद्दी पर मुक्तोमित हुए थे। इस प्रकार सौ वर्ष से भी वाधिक आ। लाभकर उन्होंने क्यानी ओवन यात्रा समाप्त की। सिद्धान्ततः दिखारच्य स्वामी सङ्क्राचार्य के अनुवायों थे। उनकी गणना अर्दत सम्प्रवाय के प्रधान वांचार्यों में होती है।

माथवी—माधवी अथवा ब्रह्मरम्भा शिव की शक्ति का पर्याय है।

साधवीय बातुवृत्ति — विजयनगर राज्य के स्वापक माधवा-बार्स द्वारा विरचित यह एक व्याकरण सन्य है। इसकी रचना पणिनीय बातुवृत्ती के अनुसार हुई है किसमें कष्टा-ट्यायीस्य सपूर्ण सुक्ते का संनियोजन सातु गणानुसार कर दिया गया है। है० 'माधवाचार्य।

साध्यस्तिनी—याजवत्वय के पिता (या गुरु) का नाम बाजनन या। इमलिए शुक्क यजुबैंद का नाम बाजसनेथी सहिता हो गया। आसालादि १५ शिष्यों ने उनसे यह बैद गढा जिनमे माध्यस्तिन सुख्य। बाजसनेथी सहिता की माध्यस्ति शासा ही आजक्क प्रचलित है।

मामवंद की भी एक माध्यन्दिन शासा है। इस शासा का पुष्पमृति द्वारा रिचल सामप्रारिवास्त्र उपक्रम है। माध्यन्दिन और काश्य दोनो शासाओं का शतप्य ही माध्यन्दिन और काश्यन्दिनी शासा के शतप्य का ब्राह्मण भे चौवह काण्ड है। यह सी अध्यायों में तथा अडमठ प्रपाठको में विभक्त है। इसमें कुल मिलाकर चार मी अइतीस ब्राह्मणों पर विचार हुआ है। यह ब्राह्मण किर मात स्वार का सी चौबीम किल्डकाओं में विभक्त है।

माध्व--दे० 'मध्व' एवं 'मध्व मम्प्रदाय' । माध्व ( माध्वाचार्य )--दे० 'मध्व सम्प्रदाय' ।

भाष्यभाम—सैतवाद अपया स्वान्तावनन्ववाद के प्रमुख आवार्य थी मध्य है और इसी में हैनवाद का दूसरा नाम भाष्यमत हैं। सम्प्रदास की सम्यत्ता के अनुगार माध्य के बादि गुम बहात हैं। बह्मपुत्र में विशिष्टाईतवाद, भेदाभेदवाद और अईतवाद का उन्त्रेश मिलता है, एरन्तु हैतबाद का फोई उन्तेश्य नहीं मिलता। बक्यर ही विशिष्ट कराईतवाद और भेदामेदवाद मी हैनवाद के ही अन्तर्गत है। साच्य मत भी दैतवाद ही है। परन्तु मध्यावार्य का स्वान्तावस्तत्त्रवाद इसते विक्कुल मिलत है। सांस्य के दैतवाद में दो पदार्थ हैं पुरुष और प्रकृति। ये दोनी नित्य और सुष्ट है। आप्यान्त में जीव और बहुत निव्य और शे पुणक् पदार्थ है। रामानुज स्वामी जीव जीर ब्रह्म का स्वपत में दस्त्रीकार करते हैं, गरन्तु नजातीय और सिजा-तीय परेन सही मानती ब्रह्मा स्वतेत्र है, जीव अवस्त्र है। ब्रह्मा और जीव में सेक्य-सेवक भाव है। सेवक कभी सेव्य बस्तु से जिमन नहीं हो सक्ता। भेदासेदबाद भी विधान्यहें त्वाद के समान ही हं। अतएव माध्यमत से ये सब भिन्न हैं।

मध्याचार्य से पहले इस मत का कोई उल्लेख नहीं मिलता। अवस्य ही उन्होंने पुराणादि का अनुसरण कर के ही इस मत को स्थापित किया । मानुस्म होने, मध्याचार्य का स्वतत्रास्वतत्रवाद बंध्यावो के भक्तिवाद का फल है। जिन दिनों शाङ्करमत और भक्तिवाद का देश से स्वयं कल रहाथा, उन्हों दिना माध्यमत का उद्भव हुआ। धात-प्रतिवात के फलस्वरूप माध्यमत का इद्भव विरोधां बन गया। इस भत से शाङ्करमत का बहुत तीव भाषा में खल्दन किया गया है। यह मत भी वैष्णतों के चार प्रमुख मतो में एक है।

मण्याचार्यके मतसे ब्रह्म सगुण और सविशेष है। जीव अणुपरिमाण है, वह भगवान् का दास है। बेद नित्य और अपीरुषेय हैं। पाञ्चरात्रशास्त्र का आश्रय जीव को लेना चाहिए। प्रपञ्चसत्य है। यहाँ तक मध्य कारामानुज से ऐकमत्य है। किन्तु पदार्थनिर्णय मे दोनो म भेद हामध्य के अनुसार पदार्थ दो प्रकारका ह—स्वतत्र और अस्वतन्त्र । अशेष सद्गुण युक्त, भगवान् विष्णुस्वतंत्रतत्त्व है। जीव और जड जगत् अस्वतत्र तत्त्व है। मध्वपूर्णरूप से ईतिवादी है। वे कहते है, जीव भगवान् का दास है, दास यदि स्वामी से साम्य का बोध करे तो स्वामी उसे दण्ड दते हैं। 'अहब्रह्मास्मि' के बोध पर भगवान् जीव को नीचे गिरा देते है। परमसेब्य भगवान् की सेवाके अर्तिरिक्त जीव को और कुछ नहीं करना चाहिए। स्वतन्त्र तत्त्व भगवान को प्रसन्नता प्राप्त करना ही एक मात्र पुरुषार्य ह । वह परम पुरुषार्थ भग-बान् के दिव्य गुणों के स्मरण-चिन्तन के बिना नहीं प्राप्त हो सकता। 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यो को सुनने से वैसास्मरण, चिन्तन नहीं हो सकता। अक्कून, भजन और नामकरण के द्वारा ही वह मुलभ होता है। निर्वाण-मुक्ति तो कहन भर की बस्तु ह । सारूप्य, सालोक्य आदि मुक्ति ही परमार्थ है। इन्हीं बातों को हृदय में रखकर मध्यात्रार्थ ने स्थतन्त्रास्यतन्त्रवाद की स्थापना की।

**माध्य सम्प्रदाय—दे०** 'मध्य सम्प्रदाय' ।

सानव — (१) मनु के बंश अ (ऐ० ब्रा० ५।१४,२) मानव कहलाये। नाभानेदिष्ट और शयात के लिए यह पितृबोधक शब्द है। पुराणों में वर्णित सूर्य अथवा इक्बाकु का वश मानव वंदा था।

(२) मनुके नाम से प्रचलित धर्मशास्त्र भी 'मानव धर्मशास्त्र' कहलाता है।

सानव जपपुराण — उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणो से से एक है। सानव पृष्ट्यूज — कृष्ण यजुर्वेदीय एक गृह्यसूत्र मानव — कृष्ट सूत्र है। यह मनुद्वारा रचित माना आता है। इस पर अध्टावक की वृत्ति है।

मानवधर्मशास्त्र—दे० 'मनुस्मृति' ।

सानकभौतमुत्र — कुण्य सर्जुबैसाय एक श्रोतगृत । यह सनु-रिचत माना जाता है एव विशेष अंत्रव है। इससे पहले कच्याय में प्राक् सोम, दूसरे में अनिक्टोम, तोत्रते में प्रास् रिचर, चौर्च में प्रक्षां, राचने में दृष्टि, छुठ में चयन, सातवें में नाजरेय, आठवें में जनुषह, नवें में राजसूय, दससे में शूख सुत्र और त्यार्ट्स अच्याय में परिशिष्ट है। ऑनस्वामी, सालकृष्ण मिश्र और और कुमारिल मुट्ट इसके माध्यकार हैं।

भानवसृद्धि—इस सम्बन्ध से पद्म राण में उल्लेख हैं कि 'प्रजासृष्टि' के प्रारम्भ में प्रजापति ने बाह्मण की सृष्टि को ग्राह्मण आरम्भेज से अभिन और सूर्य की उरह उद्दीस हो उठं। इसके बाद सत्य, धर्म, तप, ब्रह्मच्यं, आवा। और शोच आदि ब्रह्मा से उत्पन्न हुए। इस सब के परुष्तु देश, दानव, गन्धवं, दैत्य, असुर, उत्पा, सक्ष, रक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच और मनुष्य की सृष्टि हुई।

हिन्दू धर्मावलाम्यों की धारणा है का मानवसुष्टि आयोवनं ने हो हुई और सही से सारं समार में फैली। बाहाणों के अवदान से (अयोनं वीदिक सक्कार कर बाहाणों के अवदान से (अयोनं वीदिक सक्कार कहा चाहाणों के मिलले से अयवा लोग होने से) यह सुष्टि अच्छ हो गयी। ये हां म्लेक्ड जातियां हुआरो वर्ष तक जक्कि रही। फिर धीरे धीरे स्थानाष्टिक रीति से हमका विकास हुआ । भारतेतर देशों की, विदो- वर्ष राष्ट्रिक सुष्टी कहानी है। इसी काराण से अयने के आज भी आर्था कहते हैं।

सामवाचकम् कडन्यान — उपिछ वीवी से मानवाचकम् कडन्यान एक आचार्य हुए हैं। ये सेमकण्डेव के जीव से तथा इन्होंने 'उर्ध्य विक्रकल्य्' नामक सिद्धान्त सन्य जिल्ला। यह बन्य चौरह तमिल जीव सिद्धान्त चन्यों में से एक हैं। इसमें ५४ छन्यों में सन्तोत्तर के रूप में सिद्धान्त की मुक्य खिलाओं का वर्षन हुआ है।

मानक्तीचे महरूव — सत्य नीय है, जमा तीचं है, इन्हियो पर नियवण रक्ता भी तोचं है, सब प्राणियो पर दया करना भी तोचं है, सब प्राणियो पर दया करना भी तोचं है सात तीचं है। दान तीचं है, सता भी तोचं कहा जाता है। बहुम्बयं परम तीचं और प्रिय पवन बोलना भी तीचं है। आन तीचं है, धी तीचं कहा गया है। तीचों में भी पबसे प्रेण्ड तीचं है अन्त करण को आन्योन्तिक विवृद्धि। बिसने इन्हिय-समृह को बदा में कर लिया है वह नमुख्य जहाँ भी निवास करता है वही उसके लिए कुक्सेंग, नैंगियाएथ और पुष्कर आदि तीचं है। प्यान के द्वारा पवित्र तथा जानक्यों जल से भर हुए, राग्रवेष क्यों मण को पूर करने वाले मानस्तीचं में जो पुरुष स्नान करता है वह परम गति ( मोज) को प्राप्त होता है।

मानसोल्लास—(१) सुरंदवराचार्य या (पूर्वाश्रम के) मण्डतमिश्र कृत मानसोल्लास को दक्षिणामूर्तिस्तोत्रवात्ति के भी कहते हैं।

(२) यह राजनीत का प्रतिस्त धन्य है। इसकी राजना कस्याणी के चालुस्य वर्धा राजा चतुर्व सोमेश्वर ने को बा। माम्या—करारावार्ध के अनुसार सम्पूणं बेदान्त एक वाक्य में कहा जा सकता हु— "बद्धा साय जर्गानम्प्या, अंबोश बढ़ीव नापर ।" [ बहु। सर्थ और जनत् निष्या है; जोव भी कहा ही हैं, जन्य नहीं। ] इस प्रकार केवल एक तस्त्र बहु। ही तम्य नहीं। ] इस प्रभानी ही जिल्ला घले बहु। ही नापत् में प्रतिभातित हैं। जम्म नहीं हैं। माया है। माया खुड अम अपवा जान का अभाव नहीं है। यह भावस्था है। इसको न सत्य कह सकते हैं और न जनत्य, यह बांगों का सुन्य हैं, (स्थापृत मिष्मृतीकृष्य )। यह सम्य इस्तिल्य नी तम्य हैं। हसको असत्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसी के द्वारा बहु। जनत्य में प्रतिभातित होता है। वास्तव में यह दोनों से विज्ञान्य है (स्वयन्दिकलाण)। यह स्विक्तका है। इसको अस्त्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसी के द्वारा बहु। जनत्य में प्रतिभातित होता है। वास्तव में यह दोनों से विज्ञान्य है (स्वयन्दिकलाण)। यह स्विक्तका है। इसको अस्त्य

( आरोप ) भी कहते हैं। जिस प्रकार श्रम के द्वारा शृक्ति (सीप ) में रजत ( चौदी ) का ब्रारोप हो जाता हैं उसी प्रकार माया के कारण बह्य में जगत् का आरोप हो जाता हैं। जब चास्तविक शान ( प्रमा ) उत्रम्न होता है तो आर्मित दूर हो जाती है।

माया के दो कार्य है---(१) आवरण और (२) विक्षेप। आवरण से मोह उत्पन्न होता है जिसके कारण जीवात्मा में ब्रह्म और जगत् के बीच भ्रम उत्पन्न होता है और वह जगत् को सत्य समझने लगता है। विक्षेप के कारण ब्रह्म जगत् में प्रतिभासित होता है। जब ब्रह्म अविद्या में विक्षिप्त होता है तो जीव बन जाता है और जब माया में विकास होता है तो ईश्वर कहलाता है। शास्त्रस्मत में माया के निम्नाकित लक्षण है --(१) यह सास्य की प्रकृति के समान जड है किन्तु न तो इस्हासे स्वतंत्र है और न वास्तविक (२) यह शक्तिरूपा ब्रह्म की सहवर्तिनी और उस पर सर्वथा अवलम्बित है (३) यह अनादि है (४) यह सत् और असत् से बिलक्षण है (६) यह विवर्तमात्र है, किन्तु इसकी व्यावहारिक सत्ता है (७) यह अध्यास (बारोप) और भ्रान्ति है; इसकी सत्ता उसी समय तक है जब तक जीवास्मा भ्रम में रहता है (८) यह विज्ञान (वास्तविक ज्ञान) से दूर करने योग्य है (विज्ञान निरस्या ) और (९) इसका आश्रय और विषय दोनो ब्रह्म हैं।

रामानुवाचार्यने अङ्कर क इस माग्रावाद का घोर बण्डल किया है। ये माया को ईस्वर की धास्त्रीयक शिक्त मानते हैं जिसके द्वारा बहु जगत् को सृष्टि करता है। वे सृष्टि को मिथ्यान मानकर उसे बास्त्रीयक और ईस्वर को लोला भूगि मानते हैं।

मामातम्त्र----'आगमतत्त्व विलास' मे उद्धृत तन्त्रो की सूची में से एक तन्त्र ।

सामावास—वाङ्करमतानुसार सम्प्रणं प्रपञ्च की सत्यव-प्रतीति कथास या माया के ही कारण ह ! इसी से बहैत-वाह को अल्यासवार या सामावास कुछते हैं। देव 'माया ।' सामावासस्वकट दोस्ता—स्वामी व्यतीर्वाचार ने 'मायावास अप्यन टीका' रची । इसमें इन्होंने मध्य के मतों का ही विवेचन किया है। यह जनहवी बतायी का यन्य है। सम्मावासित—साया (विवस) मृद्धिक अभीतिक उपायाल का नाम है। इससे नियति की उत्यन्ति हुई जो सभी पवार्थीं को नियमित करती है। नियति से काल तथा काल से गुणकारीर की उत्पत्ति होती है।

मार्क्षण्येवकेष — (गङ्गा-गोमतीसंगम)। वारागती-गाओ-पूर के बीच कैयी बाजार के पास यह तीचे स्वक पड़ता है। यही पर मार्कण्डेय महादेव का मन्दिर है। यह सेव मार्कण्डेय जी की तपोभूमि वतलायी जाती है। बाकी मन्दिर में भी ठहर सकते हैं। शिवराधि को यहाँ मेला क्याता है। मन्दिर से प्राय दो फलीम की दूरो पर गगा में गोमती नदी मिलती है। यहाँ सन्तान प्राप्ति के लिए अनुष्ठान-पुनवा शीव फलयायक होता है।

मार्कष्येय दुराण — यह महापुराणों में मे एक हैं। मार्कण्डेय ऋषि द्वारा प्रणीत होने के कारण इसका यह नाम पड़ा। मस्त्यपुराण, क्षत्र विवादा मार्कण्डेय पुराण में ने हजार नी सो स्थाक होने चाहिए। गरन्तु उपलब्ध पीपियों में केवल छ. हजार नी सी स्थाक पाये जाते हैं। इसके प्रारम्भित अध्यायों में मरणोत्तर जीवन की विस्तृत कथा कही गयी है। इस पुराण का मुख्य अंश 'वण्डी समझती' है, जिसका नवरात्र में पाठ होना है। इस समझती का अदा ध्ये अध्याय में मरणोत्तर जीवन की विस्तृत कथा कही गयी है। इस पुराण का मुख्य अंश 'वण्डी समझती का अदा ध्ये अध्याय ने १०वें अध्याय तक है। मार्कण्य पुराण का यही अध्याय ने १०वें अध्याय तक है। मार्कण्य पुराण का यही अध्याय में १७ के अध्याय तक है। मार्कण्य पुराण का यही अध्याय में १० वें अध्याय तक है। मार्कण्य पुराण का यही का अध्याय में १० वें अध्याय तक है। मार्कण्य में हो अपने पुत्र को बद्धातस्य का उपदेश किया. जिसके राजा होने पर भी जीवन में जान और योग का मुस्टर समस्यय गहा।

सामैतीबेहरूय- यह प्रमूणं माम अत्यन्त पवित्र माना जाता है। माम प्रग बवे प्रात काल प्रजन मण्डलियाँ भजन तथा कीर्तन करनी हुई निकलती है। गीता (१० ३५) में स्वयं भगवान् ने कहा है मामाना मागंवीचों प्रमुप । यहाँ इस मास से मम्बद्ध कुछ महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख किया वा रहा है। सत्युग में देवों ने मार्गवीचें मास की प्रयस्त तिषि को ही वर्ष प्रारम्भ किया। इसी मास के कर्यप कृष्टि में मुन्दर कस्पीर प्रदेश की रचना की। इसलिए इसी मास में महोत्सवों का आयोजन होना चाहिए। मार्गवीच बाहसी को उपवास करते हुए कार्तिक की द्वादावी को दावा को प्रयास की दावा को उपवास करते हुए कार्तिक की दावा विष्णु के केवा से दानोदर तह १२ ताली को भगवान् विष्णु के केवा से दानोदर तह १२ ताली को मनवान् विष्णु के

तक उनका पूजन करना चाहिए। इससे पूजक 'जाति-स्मर'-पूर्वजन्म की घटनाओं को स्मरण रखनेबाला-हो जाता है तथा उस लोक को पहुच जाता है जहाँ से फिर संसार में सौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती (अनुशासन, अध्याय १०९, बृ॰ स० १०४ १४-१६) । मार्गशीर्षकी पूर्णिमाको चन्द्रमाकी अवश्य पूजाकी जानी चाहिए क्यों कि इसी दिन चन्द्रमा को सुधा से सिद्धित किया गया था। इस विन गौओं को नमक दिया जाय, तथा माता, बहिन, पुत्री और परिवार की अन्य स्त्रियों को एक-एक जोड़ा वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करना चाहिए। इस मास में नृत्य-गीतादिका आयोजन कर एक उत्सव भी किया जाना चाहिए । मार्गशोर्ष की पूर्णिमा को ही दत्तात्रेय-जयन्ती मनायी जानी चाहिए। दे० कृत्यकल्पतरु का मैत्य कालिक काण्ड, ४३२-३३; कृत्यरत्नाकर, ४७१-७२। मार्जारी मन्ति--शैव आगमों के अनुसार जीवातमा की अवस्था देवता की दया पर ठीक उसी तरह आश्रित होती है जिस प्रकार विल्लो के बच्चो का जीवन अपनी माँ की दया पर आधारित होता है। बिल्ली अपने मुंह से जब तक न पकडे, वे असहायावस्था मे एक ही स्थान मे पड़े रहते है। इसी तरह परमेश्वर पर पूर्णतः अवलम्बित भक्त है। इसकी विलोम वानरी भक्ति है, जिसमें बन्दर के बच्चे की तरह जीवात्मा अपनी ओर से भी आराष्ट्रय की कुछ पकडनं का प्रयास करता है। दे० मर्कटात्मज भक्ति । मार्सण्ड सप्तमी-पोष शुक्ल सप्तमा को इसका अनुष्ठान होता ई। उस दिन उपवास करने का विधान है। 'मार्त्तण्ड' शब्द का उच्चारण करते हुए उस अवसर पर सूर्यका पूजन करना चाहिए। वृती को अपने शुद्धी करण के लिए गोमुत्र या गोमय या गोदुग्ध या गोदिध लेना चाहिए। अग्निम दिन सूर्य का 'रिव' नाम लेकर पूजन करना चाहिए। इस प्रकार उसे दो दिनों के लिए हर मास यह आचरण एक वर्ष तक करना चाहिए । एक दिन किसी गौ को घास या ऐसा ही कोई लाद्य पदार्थ देना चाहिए। इससे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है।

मानती माण्य — संस्कृत भाषा का नाटक जिसमें कापालिक सम्प्रदाय के क्रिया-कलागी का वर्णन पाया जाता हू। नाटक का मृख्य पात्र कापालिक सम्यासी अर्थायण्य सा जो राजवानी के वामुण्डा मन्दिर का पुजारी तथा एक बढ़े जैव तीर्ज जीजील से सम्बन्धित था। करण कुण्डला

मासिनीतन्त्र -- 'आगम तत्त्वविकास' के ६४ तन्त्रों की सूची में उद्घृत एक तन्त्र ।

मार्लिनीविजय तत्त्र— दसनः शताब्दी ते पूर्व इसकी रचना मानी जानी चाहिए, क्योंकि कश्मीर के शैव आचार्य अभिनवसुप्त (१०५७) ने अपने ग्रन्थ में इसका उद्धरण दिया है।

साजाक (मत्तक) मुत्र प्रस्य—सामबंद के जितने मृत्र प्रस्य है उतने किसी बंद के देखने में नहीं आते । पद्मांदश बाह्यण का एक श्रीतपृत्र हैं और एक गृष्ठभृत्र । पहले श्रीतपृत्र का नाम 'माशक' है। लाट्यायन ने इसको 'मशकमृत्र' किसा है। कुछ लोगों की राय में इन ग्रन्थों का नाम कल्याय है।

शास—चन्द्रमा की एक भूजक्रपरिक्रमा के आधार पर 'मास' से महीने का बोध होता है। मास के प्रसिद्ध मीमा-दिन अमावस्या तथा पूर्णमामी है।

यह निरियत नहीं जान होता कि एक अम्मयस के अन्त संदूषरी अमायस (अमान्त मात्र) या एक पूजिमा के अन्त से दूषरी पूजिमान्त तक मास-पाजना होती घी उत्तर भारत में पूजिमान्त प्रया प्रचित्त है और दक्षिण भारत में अमान्त प्रया । जाकोबी कारणून की पूजिमा संचर्षारम होना मानते हैं। ओरडेनेश्वा प्रयम चले हो वर्ष का आरम्भ-निज्यु नमझते हैं। मान के तीम दिन होते चे क्सोंकि वर्ष में १२ मान्न और ३६० दिन कहें गये हैं। मूत्रों में मान्न अल्ग संस्थक दियों के किंग्रे उदस्वत हैं।

मासक्षपीर्णमासोकत —कार्निक शुक्ल पूर्णिमा को इस वत का प्रारम्भ होता है। इस अवसर पर वती को नक्त पद्धति से आहार करना चाहिए। नमक से एक चुन बनाकर तथा उसे चन्दन के लेप से चिंदत करने चन्द्रमा को दस सकती सिंह पूजना चाहिए—चया कार्तिक मास में जब चन्द्रमा को स्वा करने सिंह पूजना जो हों हों हों, मार्गवीर्ष मास में जब मूर्णिक्षा तथा जाहाँ से युक्त हो, जोर इसी प्रकार से अविद्या मास तक। सच्चा महिलाओं को मुद, सुकर से अविद्या मास तक। सच्चा महिलाओं को मुद, सुकर सावताल, सुन्दुच्यादि देकर सम्मानित करना चाहिए। तदन के अन्त में सोने से रते हुए (अरी के काम वाले) बरूज दान में से चाहिए। येत के अन्त में सोने से रते हुए

भासकात---मार्थवीर्य मास के कार्तिक मास तक बारहों मास तती को निम्न बस्तुर्य दान करनी बाहिए----मनक सी, तिल, मास धान, आकर्षक करन, मेंहूं, जरू पूर्ण करवा, कपूर सहित चन्दन, मस्बन, छाता, धर्करा अथवा गुड के अरहु । वर्ष के अन्त में गो का धान तथा दुर्गों जो, बह्या औ, पूर्व मारायण अथवा विष्णु भगवान् का पूजन करवा चाहिए।

मासोपवास वत-समस्त वतों में यह महान और प्राचीन व्रत है। नानाबाट शिलालेख के अनुसार रानी नायनिका (नागनिका) ने ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में इस वताका आचरण किया था। दे० ए० एस० डब्ल्यु० बाई० जिल्द ५ प० ६०। इसका वर्णन अग्नि (२०५ १-१८). गरुड (१ १२२ १-७), पद्म० (६ १२१-१५-५४) ने किया है। अग्निपुराण में इसका सक्षिप्त वर्णन मिलता है, अत्रएव उसी कायहाँ वर्णन किया जा रहा है। ब्रती को वैष्णव बतों का आचरण करने ( जैसे द्वादशी ) के लिए गृह की आज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिए। अपनी शक्ति तथा आत्म-बल देखकर आदिवन शुक्ल एकादशी की व्रत आरम्भ कर ३० दिनों तक निरन्तर वृत रखने का संकल्प करना चाहिए। तपस्वी साथ या यति या विथवा ही इस बत का आचरण करे, गृहस्य नहीं। गम्ध पुष्प आदि से दिन में तीन बार विष्णु का पूजन करना चाहिए। विष्णुके स्तोत्रो तथा मन्नों का पाठ एवं उनका ही मनन-चिन्तन करना चाहिए। व्यर्थ की बकवास, सम्पत्ति का मोह तथा ऐसे व्यक्तिके स्पर्शका भी त्याग करनाचाहिए जो नियमो का पालन न कर रहा हो । तीस दिन तक किसी मन्दिर में ही निवास करना चाहिए। तीनो दिन व्रत कर लेने के बाद द्वादशी के दिन ब्राह्मणों की भोजन कराकर.

दिलाणा देकर तथा तेरह बाह्यणों को बरुमों के जोड़े,
आसन, यात्र, छाता, सब्ताई की जोड़ी प्रदान कर स्वयं
बर की पारणा कराई की जोड़ी प्रदान कर स्वयं
प्रतिका किसी पर्यक्क पर स्वयंपित कर उनकी बरुमादि
धारण कराने चाहिए। अपने गृत को पर्यक्क पर बैठाकर
ओड़ने-विकाने के बस्त दान में देने चाहिए। जिस स्थान
पर ऐसा बती ठीम दिन निवास करता है वह पित्रम हो जाना
है। इस बत के आवरण से न केबल बती अपने आपको
बरिक परिवार के अवरण से न केबल बती अपने आपको
बरिक परिवार के अवरण से न केबल बती अपने आपको
बरिक परिवार के अवरण से न केबल बती अपने आपको
बरिक परिवार के अवरण से काल में बती गृष्टित हो
आय तो उसे दुन्य, शुब्र नवनीत, फलो का रस देना
बाहिए। ब्राह्मणों की आजा से उपर्युक्त वरतुओं को लेने
से बत वर्षिटत नहीं होता हैं।

माहिष्मती ( महेरवर )— विकास जीव तीवं तथा तर्मदातट का प्रसिद्ध पार्मिक नारा । यह कतियों के पृत्र सहसाउन्नैत
की राजधानी थी। आद्य जनगाविज्ञी से शास्त्रवार्कनने
की राजधानी थी। आद्य जनगाविज्ञी से शास्त्रवार्कनने
को पण्डन मिश्र भी सही के रहने वाले थे। सही
कालेस्वर और वालेस्वर के लिव मन्दिर है। नगर के
पश्चिम मतङ्ग ऋषि का आध्रम तथा मातङ्गेश्वर समिदर
है। गास ही मर्जुहिर गुका और मगजा गौरी मन्दिर है
हो गास ही सर्जुहिर गुका और मगजा गौरी मन्दिर हो।
नर्मशा के द्वीर गो वालेस्वर मन्दिर है। बही सिंदस्वर होर
रावणेस्वर लिङ्ग भी है। प्रद्मार्थियों को गणना मे
महेस्वरपुर की गणना आती है। यहाँ अनेक मन्दिर है।
जगावार, गासेस्वर, वररीनाय, हारकाभीज, पढ़ानाय,
पर्युगम, अहस्वेस्वर आदि। यह पृत्री गुम कागी भी कही
जाती है।

साहेक्बर—यह जैवो के सम्प्रदाय विशेष की उपाधि हैं इसका शाब्दिक अर्थ है 'महेक्बर (शिव ) का मक्त'। माहेक्बर उपपुराण—यह उन्लीस प्रसिद्ध उपपुराणों में से एक है।

माहेरवर सम्प्रवाय---गहाभारत काल में पाशुगत मत प्रधान रूप से प्रचलित था। माहेरवर तथा श्रैव आदि उसके अन्तर्गत उपसम्प्रदाय थे। माहेरवर सम्प्रदाय में महेश-मृति की उपासना होती है। अन्य आचार सामान्य शैवो वैसा ही होता है।

माहेडवर सुत्र—चोदह माहडवर सुत्रो के आघार पर अष्टा-ध्यायी में पाणिन ने प्रत्याहार बनाये हैं, जिनका प्रयोग आदि से अन्ततक अपने सूत्रों में किया है। इन प्रत्याहारों से मूत्रों की रचनाओं का अत्यन्त लाघव हो गया है। माहेक्वर सुत्र निम्नलिखित हैं

(१) अर्पेंडण्। (२) ऋलक्। (३) ए ओङ्। (४) ऐ ओष्।। (५) हसवर्र। (६) लग्। (७) जमङ्गतम्। (८) झमझ्। (९) चढथय्। (१०) जवगढदश्। (११) कासक्ठवपचटतव्। (१०) गवय्। (१३) शवसर्। (१४) हन्।

मांस-सजीव प्राणियो और निर्जीव फल आदि का भीतरी कोमल द्रव्य (गूदा) जो छंदन-भेदन द्वारा स्त्राने के काम आता है। प्राणियों के मास का उपयोग भक्षणार्थ हिंसक पशु और असम्य कोल-भील आदि लोगों में प्रचलित था। शत्रुवधाभिलाषा क्षत्रिय, सैनिक और राजा लोग भी युद्ध शिक्षार्थ पशुवध करते हुए मास स्थाने लगते थे। राजा विशेष कर हिंसक जन्तुओं का शिकार वनवासी प्रजा और ग्राम्य पशुओं के रक्षार्थ ही करने थे। इन लोगो में मौसभक्षण की प्रवृत्ति आक्रमण और युद्ध के समय उग्रता प्रकाश के विचार से उचित या वैध मानी जाती थी। मास भक्षण असम्य, अशिक्षित, मृढ लोगो में स्वभावत प्रचलितथा। काल क्रम से इनकी देखा-देखी सम्य क्षत्रिय या द्विज भी लौल्यवश इधर प्रवृत्त हो जाते थे। किंतु प्राचीन धर्मग्रन्थों में मासभक्षण निषिद्ध ठहराया गया है। फिर भी इस प्रवृत्ति का नि शेष निरोध सहसा कठिन देखकर शास्त्रकारों ने याज्ञिक कर्मकाण्ड के अरावरण से इसको प्रयाससाध्य यामहँगा बनादिया। नियम बन गये कि मास खाना हो तो लवे यजानुष्ठान के द्वारा पशुबल्जि देकर प्रसाद—यज्ञ शेष रूप—में ही ऐसा किया जा सकता है। पूर्वमीमासा शास्त्र में यह 'परिसख्या विधि का सिद्धान्त कहलाता है। भासभक्षण से निवृत्त होना ही इसका आशय है।

धामिक रूप से बेदमन्त्रों ने पशुमास भक्षण का स्पष्ट निषेष किया है और अहिता थर्म की प्रणसा को है। 'परस वर्म भूति विदित अहिना' बाली नुल्पीदासकों की जिस्त निराधार नहीं है। 'मा हिस्साल् सर्वा भूतानि' प्रमिद्ध वेदवाष्य है। 'यंजमानस्य पशुन् पाहि', ( युक् ११), 'अबदिन अबिन् उल्लेष्ट्रं मा हिसी'।' ( युक् ११०, 'आदिन सा हिसिट्ड द्विषयों मा चतुप्पर.'' (अवदि

११२), "मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भृतानि समीक्षन्ताम् ।" ( यजु॰ ३६.१८ ) आदि वचनो के प्रकाश में धार्मिक दृष्टि से मासभक्षण की अनुज्ञा नहीं है। कुछ तथाकथित सुधारक या पंडितमन्य आलोचक ऋग्वेद की दृहाई देकर गोवध और तन्मामभक्षण को वैध ठहराते है। ऐसे लोग वैदिक रहस्यार्थसे वंजित और अबोध हैं। ऋस्वेद में प्रातः शान्तिपाठके एि गोमूक्त का उदान्त निर्देश ''दहामविवस्या पयो अव्यये वर्धतां सीभगाय।'' (११६,४२७)" "अद्धि तुणमब्न्ये विश्वेदानी पित शुद्धमुदकमाचरन्ती।" (११६४४०)। प्रत्येक विवाह विधि में यह ऋदरमंत्र वर की ओर से पढ़ाजाता है. "माता रुद्राणा दृहिता वसूना स्वसादित्याममृतस्य नाभि:। मा गामनागामदिति विधिष्ट ।" (८१०११५)। ऋग्वेद की उक्त स्पष्ट गो आदि पश्वध तथा मासभक्षण-विरोधी आज्ञाओं के होते हुए यह कहना कि वैदिक काल के हिन्दुओं में धर्मविहित गोवध या मांसभक्षण प्रचलित या, सरासर दु.माहस और अनैतिहासिक है। संभवत यह एक षडयन्त्र था जिसमें विधर्मी जासको हारा स्वार्थमिद्धि के लिए कुछ पाञ्चान्य लेखको को फुसलाकर उनसे बेदमन्त्रों की ऐसी अनर्थकारी ज्याख्यार्थे लिखवायी गयी। कुछ वैदिक कुट पहेलियों जैसे वाक्यों ने इन लोगों को व्यामोहित भी कर डाला। मांसभक्षण और पश्वम के सम्बन्ध में बेद का यह कठोर आदेश है

य गोरुपेयेण ऋविषा समङ्क्ते
यो अञ्जेन पश्चा समुख्या ।
यो अञ्जासा भगति शीरमध्ये
तेषा शोषाणि हस्सापि कृष्य ॥
(ऋ्दे०८७१६)
या आम मानमदिस्त पीरुपेय च पे ऋवि.।
गर्माम् (अण्डान्) आर्दाल केरावससान् इतो
नाजायामित ॥ (अष्वरं०८६२३)

मुग मत्स्या मत्रु मांसमासब कुशरीदनम्। धूर्ते: प्रवर्तितं झोतद् नैतद् वेदेष् दृष्टयते॥ (महा०शान्ति०२६५९)

मिश्र-आदित्य वर्गका वैदिक देवता। वरुण के साथ इसका सम्बन्ध इतना धनिष्ठ है कि स्वतंत्र रूप से केवल एक सुक्त (ऋग्वेद ३५९) में इसकी स्तुति पिछती है। मित्र का सबसे बडा गुण यह माना गया है कि वह अपने शब्दों का उद्योग करता हुआ (बुवागः) होतों को एक पूत्र से सम्मित्रत करता है (पारमित्रि) और समित्र पूर्व से (अतिभित्रा) कुबकों की रखनाकी करता है। मित्र मनुष्यों को प्रेरित कर उनको कार्यों में जमाता है, जिन्हें से मैत्री और सक्कारिता द्वारा पूरा करें। वह देवी मित्र और सन्धिक का देवता है। वह जपने गूणों की मानवों में उतारता है।

मित्र के बारे में प्रायः वे ही बातें कही बायी है जो बल्का के बारे में प्रसिद्ध हैं। यह स्वयं तथा पृथ्वों का खारण रूप के स्वरं कार पृथ्वी से बढ़ा, लिक्टिबर्गा, स्वयं और पृथ्वी से बढ़ा, निर्मिय मानवी की ओर देखने बाला, राजाबों के समान जिसके बतों (आजाबों) का पाछन होना चाहिए, दगलुता का देवता, सहायक, बानी, स्वाय्यवर्डक, समृद्धि दाता आदि हैं। मित्र सूर्योद्य अच्छा दित का देवता है, वरण सुर्योद्य अच्छा दित को देवत के नितक औवन का संस्थाहर है, वरण सुर्योद्ध अच्छा राजि को नित्र के नितक औवन का संस्थाहर है, वरण सुर्योद्ध को स्वत्य का संस्थाहर है, वरण सुर्योद्ध के नित्र को जीवन का संस्थाहर है, वरण सुर्योद्ध के नित्र को जीवन का संस्थाहर है, वरण सुर्योद्ध के नित्र को जीवन का संस्थाहर है, वरण सुर्योद्ध के नित्र को जीवन का संस्थाहर है, वरण सुर्योद्ध के नित्र को जीवन का संस्थाहर है, वरण सुर्योद्ध के नित्र को जीवन का संस्थाहर है, वरण सुर्योद्ध के स्थाप सुर्योद्ध हो।

मित्र तथा बरुण के नाम विकलर द्वारा 'बोगाज-कोई' (लघु एशिया, ईराक) की तस्ती पर (१४०० ई० पू०) लिखित अभी कुछ वर्ष पर्व प्राप्त हुए है। ओल्डेनवर्ग के मतानुसार ये देवता ईरानी है। अन्य विद्वानों के अनुसार ये भारतीय हैं। यदि ये वैदिक माने जायें तो इनकी उपर्यक्त स्थिति में प्राचीन काल के भारत तथा लघ् एशिया के सम्बन्धों की पृष्टि होती है तथा यह भी पता चलताहै कि भारतीय आयों की एक शालाइसी मार्ग (बोगाज-कोई) से अपने पश्चिमी निवास की ओर अग्रसर हुई थी । बोगाज-कोई अभिलेख के मित्र एवं बरुण की सद्वयोगिता का उल्लेख पारसियों के 'अवेस्ता' में 'मिश्र तथा अहर' के नामों से हजा है। परवर्ती अवेस्ता के मिश्र-अहर तथा ऋस्वेदीय मित्र-वरुण के जोडेयह सिद्ध करते हैं कि यह मान्यता भारत-ईरानी एकता टुटने के पूर्वकी है। बोगाज-कोई अभिलेख भी इस बात की पुष्टि 'अस्सिल' प्रत्यय द्वारा जोडे जाने वाले मित्र तथा वरुण से करता है। अवेस्ता में 'मित्र' का अर्थ सिन्ध है तवा ऋग्वेद में यह 'मित्रता' अर्थका द्योतक है।

लान पडता है कि मित्र प्रारम्भ में सन्धि का देवता था, जैसे जेनम् का अर्थ है ''द्वार का देवता''। इस प्रकार मित्र वह देवता है जो सत्य भाषण, मनुष्य मनुष्य के बीच हुई स्वीकृतियाँ, वचनो, सन्धियों में सचाई की देव-रेज करता या। सत्य अन्तप्रकाश है तथा प्रकाश बाहरी सत्य है। यह नहीं जान पडता कि मित्र में कौन सा विचार पहले प्रविष्ट हुआ । सम्भवतः उसमें नैतिक गणी की ही प्राथमिकता जात होती है।

मित्र का भौतिक रूप प्रकाश था जो कुछ आगे-पीछे मान्य हुआ। कुछ विद्वान् मित्र की एकता सूर्य से स्थापित करते हैं और इस प्रकार मित्र एवं वरुण से 'सर्यप्रकाश एवं उसे घेरने वाला वृताकार आकाश' अर्थ की सम्भवत-स्थापना होती है।

तीसरी मान्यता में मित्र यद का देवता है (मिह्यक्त के अनुसार)। बाद में मिश्रवाद या मिश्र की पुजा रोमन साम्राज्य में फैली । योद्धा, देवता, स्पष्टवादिता, ईमानदारी सीथे मार्ग का अनुसरण आदि मैनिको के गणो के साथ वह यद का देवता माना जाने लगा। मिध्रवाद का काल पश्चिमी देशों में १०० से ३०० ई० तक रहा। एक समय था जब यह कहना कठिन था कि मिधवाद तथा रबीष्टिवाद में से कौन विजयी होगा।

वित्र-भु-काइयप---कइयप का वंशज । यह वंश बाह्मण में उद्धत एक आचार्य का नाम है जो विभाण्डक काश्यप का जिल्लाका।

**मित्रसम्मी** — मार्गशीर्ष शक्ल सप्तमी मित्रसप्तमी कह-लाती है। यह तिथिवत है। मित्र (सुर्य) इसके देवता हैं। वष्ठी को मित्र की प्रतिमा को उसी प्रकार स्नान कराना चाहिए जैसे कार्तिक शुक्ल ११ को विष्णु भगवान की प्रतिमा को कराया जाता है। सप्तमी को उपवास (फलो कामेवन कियाजासकताहै) तथा रात्रिको जागरण करना चाहिए। बिभिन्न प्रकार के पथ्पों तथा स्वादिश्ट म्बाबाओं से सूर्य का पूजन करना चाहिए। निर्धनो, अनायो तथा बाह्यणो को भोजन कराना चाहिए । अष्टमी को अभिनेताओं तथा नर्तको को रुपयों का वितरण करना चाहिए। दे० नीलमत पराण, प० ४६-४७ (इस्रोक ५६४-489)

सिष्य---(१) संयुक्त अथवा मिला हुआ । मिश्र तन्त्र आठ हैं। इन के दो गुण हैं: देवी की उपासना के सम्बन्ध में शिक्षा देना, एवं पाणिवसूल के साथ ही मुक्ति का मार्ग भी प्रदक्षित करना। इस प्रकार इनमें दो लक्ष्यों का मिश्रण है। इसके विपरीत समय या श्रम (उच्च) तन्त्र केवल 'मुक्ति' का ही मार्गदर्शन कराते हैं।

(२) मिश्र का अर्थ 'श्रेष्ठ' भी होता है। 'आर्यमिश्रा' श्रोष्ठ लोगों के लिए सम्बोधन के रूप में संस्कृत ग्रन्थों में प्रयुक्त होता है।

मिहिर-ईरानी देवता "मिथ्र" को ही सस्कृत में मिहिर कहते हैं। इसरी शताब्दी ई० पू० में उत्तर भारत में इस शब्द का प्रवेश हुआ। क्रमशः आगे चलकर भारतीय सौर सम्प्रदाय में यह पूजनीय रूप से समाविष्ट हो गया।

वास्तव में बैदिक 'मिन्न' देवता पाचीन काल में हरान के पारसियों में भी मिद्रा नाम से प्रज्य था। आगे चलकर मिश्र का परिवर्तित रूप मिहिर भारत में भी प्रचलित हो गया। मिहिर और मित्र दोनों आदित्य के पर्याय काने जाते हैं।

मोनापंच--सिक्खों के 'सहिजधारी' और 'सिंह' दो विभाग हैं। सहिजवारियों के भी अनेक पन्य हैं। इनमें एक है मीना पन्थ । इसे गुरु रामदास के पुत्र पृथ्वीचन्द ने जलायाथा। दे० 'सिक्स सम्प्रदाय'।

भीमांसक --- भीमांसा शास्त्र के विदानों को मीमासक कहते हैं। कर्म मीमासा दर्शन की स्थापना इसके लिए हुई थी कि श्रीत तथा गृह्यसूत्रों में बतायी हुई सारी बातों का पालन सन्देहरहित विश्वासपूर्ण नियमों के अनुसार हो। बड़े बड़े श्रीत बज़ों के अवसरो पर उस उद्देश्य की रक्षा के लिए बिद्वान मीमांसक निर्देशार्थ उपस्थित रहते थे। मीमांसा--दे० 'पूर्वमीमासा'।

मीमांसान्यायप्रकाश --- आपदेव सुप्रसिद्ध मीमासक विदान् थे। उनका 'मीमासान्यायप्रकाश' पूर्वमीमांसा का प्रारम्भिक और प्रामाणिक प्रकरण ग्रन्थ है। रचनाकाल १६३० ई० है। इसे आपदेवी भी कहते है। सरल होने के कारण इसका प्रचार तथा प्रयोग प्रचर हुआ है। मोमांसावृत्ति- उपवर्ष नामक वृत्तिकार द्वारा पूर्व और उत्तर दोनो ही मीमासा शास्त्रों पर वित्त ग्रन्थ लिखे गये थे। शकुराचार्य (ब सु ३३५३) कहते है कि उपवर्ष

लिखित बत्ति की बातों का उल्लेख किया है । ये उपवर्षा-चार्य शबरस्वामी से पहले हुए थे। मीमांसाक्षास्त्र-विशिष्टादैतवादी वैष्णव आचार्यों के मत

ने अपनी मीमासावृत्ति में कहीं-कही पर शारीरक सुत्र पर

से पूर्वोत्तर रूपात्मक मीमांसा शास्त्र एक ही है। वे दोनों के सुत्रपाठों में प्रथम कर्म मीमासा के 'अथातो धर्मजिज्ञासां से लेकर ब्रह्म मीमासा के 'अनावृत्तिः शकात् इस अन्तिन मूच तक बीच कथ्यात्में का एक ही बेदावर्न देवार करने बाका भीमांसा बर्जन मानते हैं और अबसे तीन काण्ड बतनाते हैं । उन काण्डों के नाम है । स्वत्रीमानां , देवनीमानां , बद्धामीमांसा । बमंगीमांसा नामक प्रवम काण्ड झालार्य जीमिन ब्रारा अनीत है। उनसे बारह अध्याद है और उनसे धर्म का सांगोपां निवेचन किया गया है। देवनीमासा नामक दितीय काण्ड काण्डाहरूनाचार्य ने बनाया था और उनसे वार कथ्यायों में वेदोपाना का रहस्य परिस्कृदित किया गया है। बद्धा भोमांसा नामक तृतीय काण्ड के रव्यविता है वादरावणवृत्ती । सन्होंने चार कथ्यायों में बद्धा का पूर्ण विमर्श करने अपना सिद्धान्त अच्छी तरह स्वापित किया है। कम्मं, उपासना जीर जान इन तीनों काण्डों से युक्त समूर्य छास्न का नाम है भीमांसा आत । इन समूर्य भीमांसा आत की इन्ति भागवा नी वापा का की इन्ति भागवा नी वापा का की

अन्य आचार्यों के मतानुसार दो स्वतन्त्र मीमांसा-स्वाल हैं: (१) पूर्व मीमासा, जिसमें वैदिक कर्मकाण्ड का विवेचन है और (२) उत्तर मीमासा, जिसमें वेदान्त दर्शन या बह्म का निरूपण है। दे० 'पूर्वमीमासा'।

मीरावां — जोषपुर के मेरता राजकुल की कुण्यमनः राजकुमारी । इनका व्याह मेनाह के युवराज के साव कुमा । इनके समुर प्रतिद्ध बीर राणा कुम्या थे । राणा कुम्मा की मृत्यु के पहले ही उनके पति की मृत्यु हो गयी । विषवा मीरावाई के साव उनके पति के माई का व्यवहार निर्वय था । मीरा ने चित्तीर त्याम दिया तथा कत्त्र देशार (रामानन्दीय) की लिक्या वन गयी और आगं चलकर कुष्ण की उच्च कोटि की उपासिका हुई । इनके कुष्ण मीन सम्बन्धी गीत लोकप्रसिद्ध हैं । गुजराती में भी इनके बहुत से गीत पाये जाते हैं, जिजने से कुछ में उत्तर प्रेम के तत्व्य निहित्र हैं । मीरावाई का रिवर्ति काल १९वीं मताबदी का पूर्वीचं हैं।

मुकुल्व--- छान्दोग्य तथा केनोपनिषद् के अनेक वृत्तिकार तथा टीकाकारों में से मुकुन्द भी एक है।

मुकुत्वमाला—केरल प्रान्त के प्रनिद्ध शासक कुलशेकर एक प्रधान अल्बार (परम वृंष्णव) हो गए हैं। उन्होंने 'मुकुत्वमाला' नामक एक अत्यन्त मिक्तसपूर्ण, साहित्यिक स्तोत्र मन्य के रचना की है। भक्तसमाल में इसका बहुत आदर है। मृकुन्वराज— मराठी भाषा के विवेकतियनु नामक प्रत्य में वेदान्त की व्यावया करने वाले एक विदान् सन्त । इनके प्रत्य का उल्लेख देविनिर के राजा जैक्शाल के शासन-काल में १२वी शताब्वी के अन्त में हुआ है तथा इसे मराठी का सबसे प्राचीन प्रत्य कहा गया है। इस प्रत्य की वड़ी प्रतिष्ठा है।

मुकुम्बराम — बॅगला भाषा के प्राचीन समानित कवि । इन्होंने बंगला में एक कलात्मक महाकाव्य रचा (१६४६ ई०) जिसका नाम 'चण्डी मङ्गल' है। यह शाक पदी प्राच्य है। और 'मंगल' काव्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है।

मुक्तानन्य —स्वामीनारायण सम्प्रदाय के अनुवायी संत । मुक्तानन्द जी ने गुजराती भाषा में अनेक भजन व पद रचे हैं।

मुक्ताफल--वोपदेव पण्डित द्वारा रिवत 'मृत्ताफल' भाग-वतपुराण पर आधारित है। इसमें उक्त पुराण की शिक्षाएँ संगृहीत हैं। इसका रचनाकाल चौदहवी धताब्दों का प्रथम चरण है।

मुक्ताबाई—पन्द्रहर्वी शताब्दी के महाराष्ट्रीय भक्तो में मुक्ताबाई का नाम उल्लेखनीय है। इनके अभङ्ग आदर के साथ पढे और गाये जाते हैं।

मुक्ताभरण इत — भाइ शुक्त समगी को इस बत का प्रारंभ होता है। यह विधिवत है। शिव तथा उमा उसके देवता है। विध्यतिमा के सम्मृष्य एक पाणा रखा जाता है। उसके उपरान्त आबाहन से प्रारम्भ कर शिव जी का लोक्शोपचार पूनन किया जाता है। यिव जो का आसन मुक्ताओं तथा रस्तों से अदित होना चाहिए। उपचारों के बाद उम पागे को कलाई में बीच लिया जाता है। तद-नन्तर १०० नण्डल (मराठी में माण्डे, हिन्दी में बादियी) तथा वैध्वकाएँ (अकेबियाँ) वान में देनी चाहिए। इससे वृत्रों की आप दीचें होती है।

मृषित-ससार के जनममरण-बन्धन से ख्रुटकारा। दे० मोक्षा।
पृषितकोपनिषव्-मृष्तिकोपनिगद् में १०८ उपनिषदो की
नामावळी वी ब्रुई है जो महत्वपूर्ण है। उसमें मोक्षा का
विवेचन विशेषकर से किया गया है।

मुक्तिहार सप्तमी—अब सप्तमी हस्त अथवा पृष्प नसन युक्त हो तब इस दत का आवरण करना चाहिए। आक के बुल को प्रमाण करके उसकी टहनी की दातुन से दांत साफ करने चाहिए। उस अवसर पर स्नान-युक्त करने कं बाद हुण्य का भी आयोजन होना चाहिए। आंधन को गी के गोबर तथा रक न्यस्त से लोप हर वहाँ अध्यक्ष कमल बनाकर पूर्व की ओर से अग्रमकर प्रति देवता का कमल के रकों पर बाह्मान करना चाहिए। वदनन्वर मन्त्रों को बोलकर बोडगोपचार पूजन करना चाहिए। बती उल दिन उपसास करे। वह बर रसों (जबण, मिष्ठ, बस्क, तिक, कहु, कतेला) में से एक ही रास को नक करे। दो-वी मास तक एक रस लेगे के बाद अपले दो मास तक दूसरा रस लेना चाहिए। इसी प्रकार बारह महोन में छ रसों का वेचन करना चाहिए। तरेहवें मास तव की पारणा हो तथा वती किंपला मो का दान करे। इस उत से यंत्री मोल प्राप्त करना है।

मु**बबिन्द आगम**—एक रौद्रिक आगम है, जो 'मुखबिन्द' अथवा 'मुखयुध्विम्द' नाम से प्रसिद्ध हैं।

मुखयुग्विम्ब आगम---दे० 'मुखविम्ब आगम'।

मुखलिक् --- मुख की आकृति मे अक्ट्रित लिंग को मुखलिक् कहते हैं। एक से लेकर पञ्चमुख तक के लिङ्ग पाये जाते है। अमूर्तशिवतत्त्वको मूर्तअथवामुखर रूप देनेका यह प्रयास है। शिव की पूजा-अर्ची लिङ्ग के रूप में अति प्राचीन काल से चली आ रही है। न केवल भारत वरन् बृहत्तर भारत में भी इसका प्रचलन था। हिन्द चीन के प्रदेश चम्पा में शिव सम्प्रदाय का प्रचार बहुत अधिक था। यहाँ के मन्दिरों के भग्नावशेषों में अनेक ऐसी वैदि-काएँ उपलब्ध होती है जिनके मध्य अवस्य कभी लिङ्ग स्यापित रहे होंगे। ये सभी लिङ्ग साधारण आकृति के वेलनाकार ऊपरी सिरंपर गोल है। यहाँ के लिङ्गो में मुखलिङ्गभी थे। इसका प्रमाण पोक्लोन गरई के मन्दिर में उपस्थित मुखलिङ्ग से होता है। लिङ्ग में मुख अकित है जो मुकुट तथाराजा के अन्य आभूषणों से सुसज्जित है। मुखबत—इस वृत के अनुसार एक वर्ष के लिए ताम्बूल (मुखवास) का परित्याग करना पडता है। वर्ष के अन्त में एक गौ का दान विहित है। इससे वृती यक्षो का स्वामी बन जाता है।

मुक्बनन्त्र—तन्त्रशास्त्र तीन भागों में विभन्त ह्रं—आगम. यामळ जीर मुख्य तन्त्र । सृष्टि, छय, मन्त्रनिजयं देवताओं के संस्थान, यन्त्रनिजयं, तीयं, आश्रम वर्ष, करन, ज्योतिय सस्यान, वतः कया, जीच जीन आगेन, स्त्री-पुक्त कवण, राज्यमं, बानवर्ष, युगयमं, ज्यबहार तथा आध्यातियक विषयो का जिस ग्रम्थ में वर्णन हो, वह मुख्य तन्त्र कह-लाता है। विशेष विवरण 'तन्त्र' शब्द की व्याख्या में देखें।

मुचकुन्दर्तीर्थ (धौलपुर)--राजस्थान के पूर्वी प्रवेशद्वार षौलपुर से तीन मील पर मुरम्य पर्वत श्रृंखला में स्थित राजिष मुचुकुन्द की गुफा। देवकार्य से निवृत्त होकर मुचुकुन्दश्रमनिवारणार्थइस गुफामें शयन कर रहेथे। देवताओं ने उनको वर दियाथा कि तुम्हारी निद्राभंग करने वाला भस्म हो जायगा ! कालयवन से भयाकान्त होकर श्रीकृष्ण उसको मथुरासे यहाँ तक भगा लाये और अपनापीताम्बर राजा पर डालकर स्वयंगुफा में छिप गये। कालयवन ने कृष्ण के घोग्वे से समेते हुए मुचुकुन्दको लातमारी और राजाकी दृष्टि पड़तेही वह जलकर भस्म हो गया। पश्चात् श्री कृष्ण ने दिव्य दर्शन देकर राजा को बदरिकाश्वम मे जाने की आज्ञा दी। मुचुकुन्द ने गुफा से बाहर आकर यज्ञ सम्पन्न किया और वे उत्तराखंड चले गये। इस पर्वतीय स्थली को गन्ध-मादन कहते हैं। मुचुकुन्द के यज्ञस्थान पर एक सरोबर है जिसमें चारो ओर पक्के घाट तथा अनेक देवमन्दिर हैं।ऋषिपञ्चमी और बलदेवछठको यहाँभारी मेला होता है। दिल्ली-बम्बई राष्ट्रीय मार्ग से केवल एक मील दूर होने के कारण पर्यटक यात्रियों के लिए यह दर्शनीय स्थल होताजारहाहै।

वाराहपुराण में मपुरामंडक ना विस्तार बीस योजन नहा गया है और इसा के साथ मुनुकुन्दतीय तथा पितन कुण्ड का माहात्म्य वर्णन किया गया है। इस तीर्थ से प्राय २-३ कांस दूर मथुगमण्डल के बिक्षण छोर पर यमुना को सहायक नदी नस्तक शहती है। इसकी युष्प-शालिता का सरण कालिदास ने भी अपने मेच को कराया है स्थीकि यह नदी अतिथि सन्तर के लिए काटे गये कदलीवुझों में से निकलकर बहुती थी।

मुज्ब--एक प्रकार की लम्बी भास जो दस फुट तक बढती है। ऋग्वेद से अस्य पासी के साथ इसका उन्हेंब हुआ है। उसी बन्य में (१.१६१,८) मुख सोम को छानने के काम में आने वाली कही गयी है। अन्य संहिताओं तथा बाह्मणों में मुज्ज का प्राय. उन्हेंब्स हुआ है। जहाँ इसे सोबला (नुगिर) तथा आसर्ती में व्यवहुत कहा गया है। (शत॰ १२८,३,६) । मुझ को ही मेखला बनती है जिसे बह्मचारी और तपस्वी घारण करते हैं।

मूँज की मेखला (कर्षनी) पहनना दाह, तृष्णा, विसर्प अस्त, मूत्र, बस्ति और नेत्र के रोगों में लामकारी होता है।

'दाह तृष्णाविसर्पास्त्रमूत्रबस्त्याक्षि रोगजित् । बोपत्रयहरं कृष्यं भौजलमुखमुच्यते ॥'

भूपक्रमेपनिवद्—अन्य उपनिवदों की अपेवा की अपर्वदेश उपनिवदों की सब्बा अधिक है। बहातत्वपक्षा हो उनका उद्देश है। शक्कराचार्य ने मुण्डक, माण्डक्ष, प्रदन और नृश्विह तासिनी इन बारों उपनिवदों की प्रवान आप्तर्य उपनिवद् साता है। बहा क्या है 'उसे किम प्रकार तमझा नामां क्रिक प्रकार प्राप्त किया जाता है, इस उपनिवद में उन्हों विवयों का वर्णन है। शक्कराचार्य, रामानुवाचार्य, आन-न्दतीष्यं, दामोरराचार्यं, नरहरि आदि के इस उपनिवद पर भाष्य व टीकाएँ हैं।

मुख्यमालातम्त्र---'आगमतस्विविलास' में उद्धृत ६४ तन्त्रों की मुची में मुख्यमालातन्त्र भी सम्मिलित है।

मुद्दगल—ऋख्वेद के अनेक भाष्यकार है। मुद्गल का नाम भी उनमें सुना जाता है।

मुक्तक वज्युराक—उन्तीस उपपुराणों में से एक मुद्राण है।
यह गाणरास मध्यास के उपपुराणों में तरियांगिल है।
युक्त पुराक—उप्पुराणें पदोगें एक हो है।
युक्त () अपुलियों, हाव अववा शरोर की गति अववा
प्रश्निक्ष देशा भाव अवतः करने का यह एक माध्यम है।
शाक कोग देशों को प्रतीक आधार (किसी पान) में उतारने के लिए पात्र के ऊपर पत्र मण्डल के साव पूत्रविवयक मुदाएँ (उँगल्यों के सकेत आदि) अङ्कित करते
हैं। गौरब्बाणी सम्प्रदाय के माणु हुट्यांग की किया में
शाक्यक्रित कारोरिक आवान, गरीरशीयन के लिए
प्राणायाम तथा अनेकानेक स्वास एव प्यान बादि को
पीरिक मुद्रार भारतीय कता, नृष्य अवि में अवहत्त होती आधी
है—अवा अभ्य मुद्रा, व्यावसृत्त, मुस्वसंबुद्रा

(२) वामाचार में मञ्ज मकारो----मद्य, मौस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन में इसकी गणना है।

आदि ।

कृति— क्षुन्येद की एक क्षुता में मृति का अर्थ संमासी है, जो वेषेषिय अलेकित लोकि स्वता है। एक मंत्र में जो से लम्बे केशों नाला कहा गया है। क्षुन्येद (८१७,१४) में इन्ह्र को मृतियों का मित्र कहा गया है। अवस्वेद्य (१.७४) में देवमृति का उदरण है। उपनिषदीं में (वृ०उ० ३.४, १,४४,२५ तै० आ० २.२०) मृति और निक्कृती वर्षात है, जो अज्यामन, सक्त, यत एवं खडा डारा कहाबान प्राप्त करते हैं।

मृनिमार्ग — मानभाऊ सम्प्रदाय का एक नाम 'मृनिमार्ग' यी है । मृनिमार्ग का आशय दत्तात्रेय द्वारा चळाये गये पन्च से हैं। दें० 'दत्तात्रेय सम्प्रदाय'।

सह : 1 व देवालय प्रध्याय । मुनि सक्षण — इस है निराज के लिए जो मीन पारण करता है, उसे मूनि कहते हैं ! जिसे बहा का साखास्कार हो जाता है नहीं बंदय मृनि और नहीं बाह्यण हैं। मूनि प्राय भाषण नहीं करता, मौन हो उसका ध्यास्कार मुनि कुल माने के जन्म-परण से सूदने का अभिलाधी । अमरता के सन्ध-मरण से सूदने का अभिलाधी । अमरता के सन्ध-मरण से सूदने का अभिलाधी । अमरता के सन्ध-मरण से सूदने के बंधा हुआ है तथा मूनि मार्ग पर जास्क नहीं है, विन्तु अमी इसके योग्य नहीं है। इसे 'जायत बढ़' कहा जा सकता है, (३) केवली या भक्त, जो शुद्ध हुदय से देवी- पासना में अभित पूर्वक तल्लीन हं और (४) मृत जो सभी वासनाओं जीर वण्यों से मुक्त है।

मुरारिमिश्र कालीय गृह्म (ग्रन्य) के अनेक भाष्यकारों में मुरारिमिश्र भी एक है।

मुष्ठ नुभूष्ठ को मुख्युम्य (स्वामां कारिकेश) भी कहते हैं। इस देवता की प्रशंसा में 'तिहमुह्हुल्यदे' नामक एक प्रम्य नक्कीर देव नामक तीमछ जैव आवार्य ने लिखा है। मुख्योरीवस —वैव शुक्त तृतीया को इस द्वत का अनुष्ठात होता है। इस दिन तिक्किमिश्रत जल के स्नान करना वाहिए। मुन्दर कलों से शिव तथा गोरी का चरणों से प्राप्त कर मस्तकपर्यन्त पूजन करना चाहिए। बारह् सामो में फिन्म-फिन्न प्रकार के पुष्पों की जेंट बढ़ामी चाहिए। भिन्न प्रकार के तुष्पों की जेंट बढ़ामी वाहिए। भिन्न प्रकार के तुष्पों की जेंट बढ़ामी वाहिए। भिन्न प्रकार के पुष्पों की जेंट बढ़ामी वर्षण करने वाहिए। विभिन्न नामों से गोरी का अलग पुजन होना चाहिए। वर्ती को कम में कम एक फल का त्याम करना चाहिए। वर्ती को कम में कम एक फल का विकान के वस्त्र, स्वर्णनिर्मित वृष तथा गौ का दान करना चाहिए। भगवान खित्र ने चैत्र खुक्क तृतीया को गौरी से विवाह किया था। अग्निपुराण, १७८ १-२०।

मूलवारी - सामबेद की शाखा परस्परा में लोगांक्ष के चार शिष्यों में से एक मूलवारी भी हुए है।

मूक म्हाति — सांस्थोक सरव, रजस् और तमस् तीनों गुणो के एकत्रित होने से मूक प्रकृति का निर्माण होता है, को भौतिक वस्तुओं का सुरभा (अदृश्य) उपावान है। साक मतानुसार देवी मूल प्रकृति है तथा सारा विश्व (सृष्ट) सक्ति का विश्वास है।

मूलकाक्कर---(१) शिव के आदि अध्यक्त रूप की 'मूलकाक्कर' कहते हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती के अवचन का नाम मूलकाक्कर था। विशेष वर्णन के लिए दे॰ 'दयानन्द' तथा 'आर्यसमाज'।

मूलस्तम्भ — सामान्य शैव माहित्य में इसकी गणना होती है। यह ग्रन्थ मराठी भाषा में मुकुन्दराज द्वारा लिखा गया था।

मुलाधार---शाक्त मत में ध्यान तथा योगाभ्यास के द्वारा शक्ति (देवी) को मूलाधार सुपुम्नानाडी केछ पर्वीमें सबसे निचला पर्वयाचक से ऊपर उठाते हुए चार चक्रों के मार्गसे अपज्ञा (स्रूर्मध्य) तथाफिर सहस्रार चक्र तक ले जाते हैं। इस विद्या को 'श्रीविद्या' कहते हैं। इसकी शिक्षाकेवल शुभ अथवा समय तन्त्रों से प्राप्त होती है। शान्त मतानुसार शरीर में अनेक क्षुद्र प्रणालियाँ अथवा रहस्यमय शक्ति कं सूत्र है। उन्हें नाड़ी कहते है। सबसे महत्त्वपूर्ण सूप्म्ना है। इससे सम्बन्धित छ केन्द्र अथवा चक है, जो मानुषिक देह में एक के ऊपर दूसरे रूप में स्थित है। इनको 'कमल' भी कहते हैं। सबसे नीचे का चक्र मूळाधार कमर के नीचे हैं। उसके चारो ओर शक्ति सर्प सद्दा साउं तीन घेरो में सोबी हुई है। इस मुद्रा में उसे कुण्डलिनी कहते हैं। शाक्त योग द्वारा उसे जगाया तथा सबसे ऊपरी चक्र तक ले जाया जा सकता है। मध्य की प्रणालियाँ एव केन्द्र आधार का कार्य करते हैं। ये ही चक्र तथा केन्द्र दीक्षित शाक्तों की आश्चर्यपूर्ण शक्तियों के आधार है।

मृग---(१) मृग से साधारणतः वन्य पशुका बोध होता है। कभी-कभी 'भीम' अयंकर विरुद्ध से इसके गुणो का बोध कराया गया है, जहाँ इसका अर्थ जंगली जन्तु व्याघ्र, सिंह आदि हैं।

- (२) ऐतरेय ब्राह्मण (३.३३,५) में सायण माध्यानुसार यह मृगशिरा नक्षत्र है।
- (२) आगे चलकर मृग का अर्थ प्रायः हरिण हो गया। मृगचर्म अथवा हरिण को छाल ब्रह्मचारियों तथा तपस्वियों के आसन के काम आती है।

मृगव्-संहिताओ तया ब्राह्मणों में मृगयु आखेटक (शिकारी) का बोधक है, किन्तु इसका प्रयोग कम ही हुआ है । बाजस-नेयी संहिता और तैस्तिरीय बाह्मण में पुरुषमेख यज्ञ की बिल के लिए उन पुरुषों को लेते थे जो अपनी जीविका मछली पकड़कर तथा शिकार द्वारा करते थे। इनमें मागरि, कैवर्त, पौञ्जिष्ट, दाश एव मैनाल आदि मछए बैन्द एवं आनम्द के नाम से प्रसिद्ध है। पिछले दो भी किसी श्रेणी के मछूए ही थे। वैदिक काल के आरम्भ में भी आर्य पूरे शिकारी न थे। शिकार का कारण भोजन मनो-रजन तथावन्य पशुओं से खेतीकी रक्षा करनाथा। शिकार में बाणो का प्रयोग होता था। प्रारम्भिक काल में जाल एवं गढ़ों का प्रयोग स्वाभाविक था। पश्चियों को जाल से ही पकडा जाता था । पाश, निधा, जाल आदि नाम आते हैं। पक्षी पकडने वाले को 'निधापति' कहते थे। गढ़ोद्वारा ऋष्य (एक प्रकार का हरिण) पकडे जाते थे तथाउस शिकारी कानाम ऋष्यदथा। सूअर को दौडा कर पकड़ते थे। शेर के लिए भी गड्ढा खोदते थे या शिकारियो द्वारा घेरकर पकडते थे। सायण ने कहा है कि चैवर वह है जो तालाब की मछली जाल द्वारा छानता है, दाश तथा शौष्कल बसी = बाद्रिश द्वारा, मार्गार हाथ द्वारा, अननन्द वाथकर, पर्णक पानी में जहरीला पत्ता डालकर मछली पकडते थे।

मृगिकिया कर—आवण कृष्ण प्रतिपदा की इस्त अत का अनु-छात होता है। शिव जी ने यज के तीन मुझ्लो को अवने बाश से, जिससे तीन कोटेया गूछ जमें थे, इसी दिस बीध दिया था। बही मृग रूप माना गया। इती को मिट्टी का हरिण रूप बाला मृगिकिया नक्षत्र बन्तवाना बाहिए। तदस्तर उसे कन्द मूल-फूल तथा आटे में अकसी मिछाकर बनाया गया नेवेब मृगिकिया को अर्थण कर पूजना बाहिए। मृगेन्द्र आगम—एक महत्त्वपूर्ण आगम । यह कामिकागम (प्रथम आगम) का प्रथम भाग, अथवा झान भाग है।

मुगेन्द्र संहिता-श्रीकाण्ठाचार्यने मृगेन्द्र संहिताकी वृत्ति एव अवीर शिवाचार्यने इसकी व्याख्या लिखी है।

मृत्यु — ऋ खेद (७ ७९,१२) तथा परवर्ती साहित्य में मृत्यु को भयसूचक कहा गया है। एक सौ एक प्रकार की मृत्यू कही गयी है, जिनमें वृद्धावस्था की स्वाभाविक के सिवा मृत्यु के एक सौ प्रकार है। पूरे वैदिक साहित्य में जीवन-काल एक सौ वर्षों का वर्णित है। वृद्धावस्था के पहले मरण (पुरा जरस.) निश्चित जीवनकाल के पहले मरने (सुरा आयुष) के समान था। दूसरी तरफ बुद्धावस्था में शक्ति क्वीण हो जानेकी बुराई काभी अनुभव किया गया है (ऋस्वेद १ ७१,१०,१७९,१)। अधिवनो के चम-त्कारों में से एक वृद्ध च्यवन को पुन. नवयुवक तथा शक्तिशाली बनाना था । अथर्ववेद मे आयुष्य-प्राप्ति तथा मृत्युसे मुक्ति के अनेक मन्त्र है। शव को शाटने तथा जलाने दोनों प्रकार की प्रथायी। किन्सु गाडनाकम पसन्द किया जाता या। प्राय शव की दाहकिया होती थो । मृत्युके बाद पुन इस जगत में आकर जीवनचक को दुहराना आर्थों को मान्य था। ऋष्येद का कथन है कि बुरे कार्य करने वालों के लिए बुराइयाँ प्रतीक्षा करती है, किन्तु अथवंवेद तथा ब्राह्मणो के समय से नरक के दण्ड की कल्पना चल पड़ी। ब्राह्मण ग्रन्थ ही (शत० ब्रा० ११६,१, जै० बा० १४२-४४) सबसे पहले अच्छेया बूरे कार्यों का परिणाम स्वर्गया नरक के रूप में बताते हैं ।

भेक्सना— (१) मूँज की बनी करघनी को मेखला कहते है। इसको ब्रह्मचारी उपत्थन के समय और तपस्वी सदा साधारण करते हैं। यह ऋत अथवा नैतिकता को रिक्षका मानी गयी है।

श्रद्धायाः दुहिता तपसोऽत्रिजाता स्वसा ऋष्वीणाभूत-इताबभूव । अथवं ६ १३३ ४

क्या जुर्म जन्म (२०१०) इस्स गोलो तपडबरिजी ज्लीराज्ञ सहमाता अराती। सा मा समन्त्रमिपपर्येष्टि भद्रे प्रतास्त्रे सुभगे मा ऋषाम ।। [ मेलला अढा की कन्या, तप से उत्पन्न, ऋषियों की बहिन तथा मूर्ता (वेत्रवारियों) की उत्पादिका है। वह ऋत ( मुख्यवस्था) की रक्षा करने वाली, तक बावरण करने वाली, राज्ञसों का हुनन करने वाली, शतुओं का दमन करने वाली है। वह मुझ धारण करने वाले की सम्प्रक् रक्षा करे और कभी अप्रसन्त्र न हो।] प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले बट्क और तप-

स्वियों को स्कूर्ति देने और रोगों से बचाने में मेसका सद्भत समय होती हैं। इसीकिए इसे मन्त्र में ऋषियों को बहिन (स्वसा देवी सुभगा मेसकेयम् ) कहा वधा है। दे॰ 'मुन्य'।

नेक्पाली तृतीया — आधिया शुक्त तृतीया को स्त्री तथा पूरुष दोनों के किए मेथनाली नामक स्त्रा के दूबन का विधान है। इस स्त्रा के एसे पान के एसों के समान होते हैं तथा यह प्राय खानां, पहादियों एवं प्रामीण मार्गों में पायों जाती है। इसका पूजन भिन्न-भिन्न प्रकार के कलों तथा अंकुर फिक्टे हुए सम भान्यों से करना जाहिए। इस आध्यश से समस्त पाने का नाश हो जाता है, विशेष कप से स्थापारियों के उन पापों का जो कम तीलने या नापने से होते रहते हैं।

मेमाबनन — एक बेदिक संस्कार । इसका अर्थ है मेघा (= प्रज्ञा ) उत्पान्न करना । यह जानकर्म (जन्म के समय क्रिये गये वार्मिक इत्य ) और उपनयन के अवसर पर किया जाता था। माबिशी (गायत्री मन्त्र) के साथ मेघाजनन संस्कार होता था।

क्षेत्रातिस—(१) ऋष्येदीय वाष्क्रक उपिनषद् में एक उपास्थान है कि इन्द्र मेथ का रूप परकर कण्य वेश्व मेशातिष को स्थान के गये। मेशातिष ने मेथरूनी इन्द्र सं पूछा "तुम कोन हो"? उन्होंने उत्तर दिया "मैं विश्व-स्वर हुं, सुमको सत्य के समुख्यक मार्ग पर के जाने के रिष्ण मैंने यह काम किया हं, तुम कोई आशका मत करो।" यह सुनकर मेथातिथि निश्चित्त हो गये।

(२) मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार का नाम है। बैच्य-स्मेधा (स्मृति शक्ति) के लिए हितकारी, पवित्र, बुद्ध करके ग्राह्म अर्थात् 'यज में आहुति करने ग्रोध्य'। शुद्ध अथवा पवित्र पदार्थ मेह्य समझा जाता है।

(१) ऋदुनंद (८५२,२) में एक यझकर्ती का नाम मेच्य है। शाङ्कायन श्रीतसूत्र में भूल से इसको प्रस्कष्य काण्य का संरक्षक पृथ्धभेष्य मातरिस्वा समझा गया है।

चेना (चेनका)—(१) मेना या मेनका का उल्लेख ऋस्वेद (१५१,१३) तथा ब्राह्मणो में बृषणस्व की पृत्री या कदाचित् स्त्री के रूप में हुआ है। उनके साथ सम्ब-न्यित कथा का उल्लेख कहीं भी नहीं है।

(२) हिन्दू पुराकचामें मेना हिमालय की पत्नी और पार्वती की माताकानाम है।

क्षेत्रकाष्ट्रवेय---तमिल जीव अपने धार्मिक ज्ञानार्थ आगम ग्रन्थों पर निर्भर रहते थे, किन्तु तेरहवीं और जौदहवीं शती में वहाँ कुछ तीक्ष्ण बृद्धिवाले विचारक हुए, जो तमिल भाषा के कवि भी थे। उन्हीं में एक मेयकण्ड थे जो तमिल भैव धर्म के स्रोत समझे जाते हैं। तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में इनका जन्म शद्र कुल में मद्रास से उत्तर पेन्नार नदी के तटपर हुआ था। उन्होंने शैव आगम के १२ सूत्रों का संस्कृत मे तमिल में अनुवाद किया। इस ग्रन्थ का नाम 'शिव ज्ञान बीध' था. जिसमें इन्होंने कछ तमिल में टिप्पणियाँ तथा समानताओं का एक गद्यखण्ड अपने तकों की पृष्टि के लिए प्रस्तृत किया। ये प्रसिद्ध अध्यापक ये तथा इनके अनेक शिष्य थे। इनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य अञ्चलनन्दीदेव तथा मनवाचकम् कदण्डान थे। अरुलनन्दी के शिष्य मरैज्ञानसम्बन्ध ( सूद्र ) ये तथा उनके ब्राह्मण शिष्य उमापति थे। इस प्रकार मेयकण्ड, अरुलनन्दी, मरैज्ञानसम्बन्ध तथा उमापति मिलकर 'चार मनातन आचार्य' के नाम से विख्यात है।

भेक्तन — यह पुर्शम्द तन शिव-पार्थती-सवाद क्य से ३५ प्रकाशों में पूर्ण हुआ है। शिव द्वारा उपविष्ट १०८ तन्त्रों में इसका श्यान सबसे केंद्र है। शिव के मुमेद के समान), इनलिए इसका नाम मेस्तन्त्र हो गया। यह भी कहा गया है कि जलन्यर के भय से मेर पर्वत पर गये हुए बेस्ता और ऋषियों के बित शिवजी ने इनका उपवेश किया था। यह दिलाण और वास दोनों मार्ग वालों को एक समान मार्ग है।

मेहत-न ही सस्कृत गयों में ऐसा प्रत्य है जहाँ नारत के रहते वालों किए 'हिस्सु' कर का व्यवहार हुआ है। यहाँ 'हीन' नया 'हुय' यो शब्दों में हिस्सू को अपुरास्ति बतायी गई हैं। 'हीन' का अर्थ अपमां, 'नीय', 'गईंं और 'हुय' निन्दा और नण्ड करने के अर्थ में आता हैं। ''को कुछ निन्दा के रोग्य हैं उसे नण्ड करने का अर्थ कार का अस्तिमार है जो काफिर कहने वालों कर बवान है। मेरतन्त्र में कुछ अस्यन्त आपूनिक राब्दों के व्यवहार से जान पढ़ता है कि तम्त्रों का निर्माण काफो पीछे तक होता रहा है। विस्तंकार्मिल—पह हिन्दुओं के कालविभाजक मुक्य पत्ते से से एक है। इस पर्व पर मञ्जापनान, जल कलल, पंता पूर्व मुद्द सार्व कर मञ्जूप किया जाता है। प्राचीन समय में इस पर्व का महस्य विपूत्र वित (समानरार्मित) के कारण या। चार्मिक विचार से पूर्व का मेद राणि में इसी दिन प्रवेश होता है। किन्तु पृथ्वी की अपन-नाित में प्रति वर्ष अस्पर पढ़ता जोने के कारण स्वाद विदान समान होने वाली पटना इस सक्कालित के साथ: २३ दिन पूर्व होने लाली प्रवास होने लला है। इसीलिए पूर्व का उत्तर गोल पामन संवस्पी विभावन भी इसी समय होने लला है। इस प्रकार २३ दिन पूर्व होने वाली ऐसी सब सक्कालित के साथ:

**मैत्रायकोय**---कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा हैं।

क्रीजायणीयगृह्यसूत्र—यजुर्वेद के गृह्यसूत्री में मैत्रायणीय गृह्यसूत्र भी प्राप्त होता है।

मैत्रायमी बाह्यम---वोद्यायन शुरुवसूत्र में (२०१८) उद्-षृत एक वैदिक ग्रन्थ का नाम, जो मैत्रायणी शासा के अन्तर्गत है।

शैत्रायणीय यजुर्वेद पद्धति—यजुर्वेद सम्बन्धी कर्मकाण्ड का इस नाम का एक ग्रन्थ प्राप्त हुआ है।

नैत्रायणी शास्ता—यजुर्वेद की मैत्रायणी शास्ता भी मिरुती है। इसके मन्त्रसकलन में पांच काण्ड है। बहुत सम्भव है कि ये यजुर्वेद की भिन्न-भिन्न शास्त्राओं के संहिता बन्यों से सकलित किये गये हो।

भैत्रायणीसंहिता—यजुर्वेद के मैत्रायणीय शास्त्रा भी मैत्रा-यणी संहिताहै। इसमें कुछ ब्राह्मण अंश भी प्रस्तुत किया ययाहै।

मेनास्त्राधीयोपनिवद् — कृष्ण यजुर्वद को एक उपनिवद् । इसकी रपना सम्भवतः गीता के काल की अवधा उससे कुछ जाद की है। महामारत के दो अप्याची में मैनायणी की शिक्षा उद्युत्त हैं। प्रकाशित्त्वद्, भेत्रायणी, माण्डूनच ये तीनों उपनिवद अपने ओम्निक-पण के सिद्धान्त के कागण एक-दूसरी के बहुत निकट हैं। धार्मिक विचारों की उन्नित या विकास की दृष्टि के क्रांक्रिओं मैनायणी ही गंभीर गुण सम्भव है। मैनायणी में साक्ष्य तथा योग के पर्यान्त राखिनक तत्त्व हैं। चुलिका, उपनिषद् जो पूर्णतमा योगवर्धन पर अवस्त्रीवित हैं, मैत्रायणी से गहरा सम्बन्ध रखती एवं उसकी ममसालीत है।
हिम्दू निमूर्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मैत्रामणी के दो परिक्षेत्रसें में हुआ है। प्रथम में इन तीनों (ब्रह्मा, विल्लु, महेश)
को निराकार ब्रह्म का रूप माना गया है तथा दूसरे में
इन्हें वार्षानिक रूप दिया गया है। वे अव्हय्स प्रकृति के
आधार है। इस प्रकार एक महत् तत्व तीन रूपों में
अक्ट हुआ है—सप्त, रजन, एवं तमस्। विल्लु सत्व,
ब्रह्मा रक्स, एवं शिव तमस् है।

स्रोबाक्क-श्रीतयसो (सोमसाध्यों) का एक पुरोहित। स्राह्मण काल में यज्ञों का रूप विस्तृत हो बया तथा तब्तृकुल पुरोहितों की संख्या वड पदी। नये नये पद बनाये मंत्र और अलग-अकना यज्ञों के लिये अकग-अकन पुरोहित निश्चत हुए। मैत्रावरण भी एक पुरोहित का नाम या जो होमिलि यज्ञों में सहायता कार्य का करता था। सोमयामों में १६ पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। इसमें में त्रीत्रवल भी एक होता था।

मै त्रावर्शन--ऋषि अगस्त्य का एक नाम । जैसा कथित है, मित्र तथा बरुण ने स्वर्गीय अप्सरा उर्वशी को देखकर अपना-अपना तेज एक पानी के घडे में डाल दिया। इस बड़े से ही अगस्त्य की उत्पत्ति हुई । दो पिता, मित्र एवं वरुण के कारण इनका पितृवोधक नाम मैत्रावरुणि हो गया। मैं श्रैय---शिव के चार पाशुपत शिष्यों में से एक का नाम मैत्रेय है। उदयपुर से १४ मील दूर एक लिङ्गजी के प्राचीन मन्दिर में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें यह सन्देश है कि शिव भडौंच (गुजरात) प्रान्त में अवतरित होकर हाथ में एक लकुल घारण करेंगे। इसस्यान का नाम कायावरोहण है। चित्र प्रशस्ति के अनुसार शिव लाट देश के कारोहण (कायावरोहण सम्प्रति कर्जण ) नामक स्थान में पाशुपत मत के प्रचारक रूप से अवतरित हुए । वहाँ उनके चार शिष्य भी मनुष्य शरीर में प्रकट हुए थे कुशिक, गार्य, कोरूब्य एवं मैत्रेय। भूत-पूर्व बडौदा राज्य में करव.र यह स्थान है जहां आज भी लकुलीश का मन्दिर स्थित है।

मेक्सी—वृहदारण्यक उपनिषद् (२,४,१४,५,२ के अनुसार याज्ञवरकस्य की दो पत्नियों में से एक का नाम भैनेयी या। हंत्यास केने के समय याज्ञवरूय ने अपनी सम्पत्ति को दोनो पत्नियों में बाँटने का आयोजन किया। इस अवसर पर मैवेयी ने वड़ा मीलिक प्रका पूछा "क्या इस सम्पत्ति को केने पर मैं संसार के दुःकों से मुक्त होकर असर पद प्राप्त कर सकूँगी?" नकारात्मक उत्तर मिलने पर उसने भी सम्पत्ति का त्याग कर निवृत्ति और श्रेय का मार्ग प्रहुण किया।

**बैत्रे भी उपनिषद्—यह** एक परवर्ती उपनिषद् है।

मैनाक — मेनका (मेना, पासंती की माता) का बंधज, एक पसंत, जो हिसाकद का पुत्र कहा नया है। यह तीरारीय आरण्यक (१ ३२ १) में उद्युव है। हमें मीनाय मी पढ़ी हैं। पुराचों के अनुसार हम्झ के जम के सम में मीना सीहित समुद्र में मीना मी मीना दक्षिण समुद्र में निममन होकर रहने कथा है।

मेहर—यह विनय प्रदेश का एक शक्ति गीठरथान है। मेहर का युक्कण 'मातृष्ट्र' दिवो का मुहा है। सतना स्टेशन मे २२ मील वर्षिष्य मेहर है। यहाँ एक वहाड़ी पर शारदा देवी का मन्दिर हैं। स्वानीय अनव्यूति हैं ये मुप्तिस्त बीर आव्हा की आराज्यदेवी है। यह सिद्ध गीठ माना आता है। पर्वत पर ऊपर तक आने के लिये ५६० सीहियाँ बनी है। प्राचीन विशाल मन्दिर को यवन आक्रमणकारियाँ ने तोड़ दिया था। उसके स्थान पर एक छोटा आधृनिक मन्दिर है। एक प्रस्तर फलक पर प्राचीन मन्दिर का स्थापना-अनिक्ख मुर्शिकत हैं। इतके अनुसार एक विद्वान पण्डित ने अपने स्वर्गतत पुन की स्मित में गारदा मन्दिर का निर्माण कराया था।

मोक्क— किवी प्रकार के बन्धनी से मुक्ति या छुटकारा।
जीवारणा के जिये सारा बन्धन है। यह कमें के फल
स्वरूप अववा आसक्ति, ने उत्पन्न होता है। गुन जीन
अवुम दोनो प्रकार के कमें वनका उत्पन्न करते हैं। अत अवुम दोनो प्रकार के कमें वनका उत्पन्न करते हैं। अतः
भोख का साधन कमें नहीं है। इसका उपाय है जान
अववा विद्या (अध्यारत विद्या)। मात्रक को जब सत्य
का जान हो जाता है कि उसके और विद्यालया के बीन
अमेद हैं, विद्यालया अर्थान् प्रवक्षा ही एक मात्र सत्य
है; सागर कांचल, मायिक और मिण्या है, तम उसके
स्वर्ण कमंचनक और संमार का प्रभाव नहीं पढ़वा और
वह इनके बन्धनों से मुक्त हो बाता है। प्रव्या यह
विवेधारणक क्लिपति न होकर विद्युब और पूर्ण आनन्य
की स्थिति है। मिक्तमाणी समझ्यों में मिक्त हारा
प्रसम्प्र जनमान के प्रसाद से मुक्त अपया मोज की प्रारि मोसकारणताबाद-य ५२९

स्वीकार की गयी है जिसमें नित्य भगवान् की अत्यन्त समिषि प्राप्त होती है।

भोककारणताबाव—अनन्ताबार्यकृत एक ग्रन्थ का नाम।
मोकावर्य—(१) मोझ प्राप्ति के लिए आवस्यक साधना
अववा धार्मिक कुरुयों को मोक्षधर्म कहा जाता है।

(२) महाभारत के बारहरे पर्व (शान्तिपर्व) के कन्त-गंत मोझकमं पर्वाध्याव है। इसके उत्तरातों से कुण्य की पाकाएँ सकतित हैं। इसमें कुछ ऐसं स्वल हैं जो अत्यु-तम एवं मीलिक है। मोशक्षमं के समान ही महाभारत के पोक्षमं 'उद्योगपर्व', छठे (भीष्मपर्व) एवं चौदहवं 'अववसेव-पर्व' के कुछ उपदेशवृत्य बंब है, जो कमाधः सनस्तुतातीय, अपवद्गीता और अनुगीता कहलाते हैं। मोश्रवमं तथा ये तीनों अपने स्वतन्त्र छप में पुबक् ग्रन्य हैं।

मोक्षपमं पर्वाच्याय--दे० 'मोक्षपर्म'।

मोक्षमास्त्र—इसके अन्तर्गत बेदों का ज्ञानकाण्ड और उपा-मनाकाण्ड आते हैं। समस्त दर्शन तथा सम्पूर्ण मोक्ष साहित्य, योगवासिष्ठ आदि इसी में गिने जाते हैं। विशेष विवर-णार्ष दे० 'महाविद्यारों'।

मौन—(१) मन की एकाग्रता के लिए एक धार्मिक अथवा यौगिक साधना, जिसमें वचन का संयम किया जाता है।

(२) मुनि के बजज मौन । अनीवीन का पितृबोधक नाम. जिसका उद्घरण कौधीतिक ब्राह्मण (२३.५) में मिलता है ।

सौन बत-(१) आवण माम को समाप्ति के बाद भाइनद प्रतिपादी में सौरूह दिनों तक इस बत का जनुष्ठान करना बाहिए। तती दूबीकुंगे को लेकर उनमें सौरूह प्रतिपादी लगाकर दाहिने हाल में मिहलाएँ बाद हाल में) रखे। मौरुहर्से दिन जल लाने, गेहूँ पीमने, नेवेश तैयार करने से लेकर भौजन पहुण करने तक मीन बादण करना चाहिए। विवस्तिमा को जल, दुग्ध, दिष्, पृत, मुख्य अकरा से स्तान कराकर पूजन करना चाहिए। तदनन्तर पृथ्यादि अर्थण करना चाहिए। तया यह प्रथंना करनी चाहिए। 'विवस्त प्रतीवतु म । इस आवरण से सल्तानोपल्लिब होती है तथा सारी कामनाएँ पूरो होती हैं।

(२) मौन ब्रत का अम्यास आठ, छ अथवा तीन मास तक या एक मास, आधा मास अथवा १२,६,३ दिन तक या एक ही दिन तक किया जाय। मौन की शापब छेने से, कहा जाता है कि सर्व कामनाएँ तथा खंकरूप दूरे होते हैं (मीन सर्वावंसायनम्)। मीन द्रत सारण करने वांक को मोजन करते करने को हो मोजन करते करने को के मोजन करने करने को के मोजन करने करने को हिसा न करनी चाहिए। उसे मनसा, वासा, कर्मणा किसी भी प्रकार की हिसा न करनी चाहिए। वत की समासि के उपरान्त बन्दम का सिविक्ष अनवसकर राज्याक्ष ताहि से पूज करना चाहिए। वत की समासि का अपना स्वावंध में मन्दर में सभी दिशाओं में मन्दर में समित करने करना चाहिए। वती को किसी नाक्षाण में सिविक्षिण एवंद में मिल करने को सित्य पर चारण कर सडकों पर होते हुए शिवमान्दिर तक जाकर मन्दिर की प्रतिमा के दक्षिण पार्ख में निष्कु स्थापित करके उपकी पुरा पूजा करनी चाहिए। इससे ब्रती विचलोक प्रमान पुरा करनी है।

मौस्तर्यक्ष —यह महाभारत का १९वाँ पर्व है। इससे यह-वंग का नामा, अर्जुन दारा यादवजुम्य सारका को देशकर दुली होना, अपने मामा बमुदेव का सरकारपूर्वक सुरपान, सभा में यदुवजी बोरो का आत्यन्तिक विनाध देखना, राम और कुण्णादि अचान-अपान यदुवंगिताओं का रारीर-सरकार करके द्वारका से बाल. बृद्ध, विनाओं को लाते समय राह्य वे चौर विपासि में पट जाना, गाण्डीव का पराभव तथा सब दिल्यास्त्रों की विफलता, यादव कुलाकु-नाओं का अरहरण, पराक्रम की अतिस्थता देख अत्यन्त दुनी हो युचिष्टिज के पाम लोटना एक व्यास के वास्त्रमान सन्याम लेने की असिलाया करना मौसलव्यक्ष विषय है। इसमें ८ अध्याम एवं २२० रुणोक हैं। इस पर्व में निवेंद और सन्यास के उत्तम उपदेश हैं। दे० 'महा-भारत'।

77

यकारं प्रृणु चार्विङ्ग चतुष्कोणमयं सदा। पलालधुमसकार्ग स्वय पत्रमकुण्डली।। पञ्चप्राणमयं स्वय। पञ्चप्रकाणमयं स्वय। पञ्चप्रकार्माहत् वर्ण त्रिविन्दुसहितं तथा।। प्रणमामि सदा वर्ण मृतिनम्सोक्षमञ्जयम्।।

तन्त्रवास्त्र में इसके अनेक नाम बतलाये गये हैं: यो बाणी बसुधा बायुविकृतिः पृश्योत्तमः। युवान्तः बस्तन शीडो धूमार्चिः श्राणिशेवरः। सङ्काभ्रमो जटी लीला बायुवेगी यसकारी। सङ्काभ्रमो जटी लीला बायुवेगी यसकारी। सङ्काभ्यम् आर्थक्तः स्वाप्तकारमा। अस्त्रेय आर्थकरमानो होनी यानं प्रमा सकाम् चण्डः सर्वेदवरी पूमक्षामुख्या सुमुखेषवरी।। स्वगात्मा मक्यो माता हरिली मृज्जिनायकः। तैनमः शोभको मीनो धनिष्ठान्ज्ञृव्यविनी।। मेण्ड सीम् पनिजनामा गायुवा

सक्ष—एक अर्थ देवसीनि । यश (मृत्युक जिक्कृ) का उल्लेख मृत्युक में हुआ है। उसका अर्थ हैं (मृत्युक्त कित्युक्त मित्रुक्त । कारण्य मम्भवन्य नक्ष का अर्थ वाहु की शिक्तिशाला होगा और निस्सन्देह इसका अर्थ यक्षिणी है। यशों की प्रारम्भिक धारणा ठीक बही ची जो गीछ विद्यामरों की हुई। यशों को राक्षसों के निकट माना जाता है, यद्यापि वे मृत्युक्ता के को राक्षसों के निकट माना जाता है, यद्यापि वे मृत्युक्ता के एवं उदार राक्षत के उदाहरण भी गाये जाते हैं, किन्यु यह उत्तका साधारण धर्म नहीं है। विका तथा राक्षम दोनों हों पृथ्यजन' (अवर्थवेद में कुदेर की प्रजा का नाम। कहारों हैं। माना गया है कि प्रारम्भ में दो रक्षा के राक्षस होते घें, एक जो रक्षा करने घे वे मक्ष कहाराये । यक्षों के राजा कुबेर उत्तर के दिक्साल तथा स्वर्भ के कोषास्थ्रक स्कुराते हैं।

सक्तकर्वम—एक प्रकार का अङ्गराम, जो यक्षी को अत्यन्त प्रिय था। इनका निर्माण पीच मुनन्धित इस्यो के सम्प्रियण में होता है। धार्मिक उत्सवो और देवकायों में इसका विकेष उपयोग होता है। इसके पटक इय्य केगर, कन्यूरी, कपूर, कक्कोल और अगद चन्दन के साथ पिस-कर मिलाये जाते हैं:

> कुंकुमागुरु कस्तूरी कर्पूर चन्दनं तथा। महासुगन्धमित्युक्त नामतो यक्षकर्दमः॥

यच —एक किस्तत भूतयोगि। संभवत 'यक्ष' का ही यह एक प्राकृत रूप है। दरद प्राचीन आर्य जाति है जो गिलगित के दर्द-गिर्फ कमीर एवं हिरमूकुत के मध्य निवास करती है। यह बानवों में विश्वसार करती है तथा उन्हें 'यच' कहती है। यब बड़े आकार के होते हैं, प्रत्येक के एक हो अंक ललाट के मध्य होती है। जब वे मानवबेश घारण करते हैं तो उन्हें उनके उलटे पैरों से पहचाना जा सकता है। वे केवल रात को हो बलते हैं तथा पहाडों पर राज्य करते हुए मच्यों को लीतों को हानि पहुँचाते हैं। वे प्राय: मनुष्यों को लीतों को हानि पहुँचाते हैं। वे प्राय: मनुष्यों को अपनी दरारों में लीव ले जाते हैं। किन्तु लोगों के इस्लाम धर्म पहुण करने से उन्होंने उन पर से अपना स्वामित्व भाव त्याप दिया है तथा जब कभी-कभी हो प्रमुख्यों को परेशान करते हैं। वे सभी कूर नहीं होते, विवाह के अवसर पर वे मनुष्यों को पश्चार लेते हैं तथा उसे धीर-जीरे करण देनेवाले की जज्ञात अवस्था में ही पूरा पुका देते हैं। एसे अवसर पर वे मनुष्यों पर दया- भाव रखते हैं। इनकी परछाई यदि मनुष्य पर पढ़े तो वह गागल हो जाता है।

सजमान — यज करनेवाला । कोई भी व्यक्ति, जो स्वयं यज करता है, यज का व्ययमार बहुन करता है अथवा ऋषिक् या पुरोहित को दक्षिणा कुकाता है, यजमान कहकाता है। मामान्य अर्थ में अध्ययता, आतियेय, कुल्पति अथवा किसी भी मान्यन्स व्यक्ति को यजमान कहते हैं।

यकुण्योतिक — संस्कारों एव पत्रों की कियाएँ तिविश्त सुदूतों पर निष्यित समयो और निश्चित अविध्यां के अन्य-होगी साहिए! सुदूतं, समय एव अविध का निर्माय करते के लिए एक मात्र ज्योतिक गाल्य का अवलम्ब है। न्योति-वेदाग पर अति प्राचीन तीन पुस्तक मिलती है— कृम्योतिक, युज्योतिक और अपवेज्योतिय। युज्यों-नियं 'इनसे प्यास्त्रिक स्वार अप्रांतिक ज्ञाति है—

यमुर्वेद — यह द्विताय वेद हैं। इसकी रचना कृष्यंदीय कृष्टमांकों के मिश्रण में हुई हैं, किन्तु इसमें मुख्यत नय गय भाग भी हैं। इसके अनेक सन्त्रों में कृष्यंद से अन्तर पाया जाता है, जो परम्परागत सुम्य के प्रारम्भिक अन्तर अथवा यज्, के यजनप्रशोगों के कारण हो गया है। यह पद्धतिष्यय हैं जो पौरोहित्य प्रणाली में यजकिया को के कारण यह अध्ययन का मुश्यांकत विषय वन नया। इसकी अनेक शाखाओं में से बाजकल दो संहिताएँ मिळती हैं, प्रथम तींतरीय तथा दितीय वाखानेयी। इन्हें कृष्ण एवं शुक्क यजुर्वेदीय सहिता भी कहते हैं। तींतरीय सहिता ऑफ प्राचीन है। दोनों में सामग्री प्रायः एक है, किन्तु क्रम में अन्तर है। शुक्ल यजुर्वेदसहिता अधिक क्रमबढ़ है तथा इसमें ऐसे अंश है जो कृष्ण यजुर्वेद में नहीं है।

तीत्तरीय संहिता अववा कृष्ण यजुर्वेद ७ काण्यो, ४४ प्रक्तों या अध्यायों, ६५१ अनुवाको अथवा प्रकरणों तवा २१९८ कण्डिकाओं (मन्त्रों) में विभक्त है। एक करिडका में नियमतः १५ शब्द होते हैं। वाजसनेयो सहिता ४० अध्यायों, ३०३ अनुवाकों एवं १९७५ कण्डिकाओं में विभक्त है।

इस बेद का विभाजन दो संहिताओं में मयोकर हुआ, इसका ठीक उत्तर ज्ञात नहीं हैं। परवर्ती काल में इस नाम की ब्याख्या करने के लिए एक कथा का आविष्कार हुआ, जो विष्णु तथा वायु पुराणों में इस प्रकार कहीं गयी है

वेदच्यास के शिष्य वैद्याम्पायन ने अपने २७ शिष्यों की यजर्वेद पढाया । शिष्यो में सबसे मेधावी याजवल्बय थे। इधर वैशस्पायन के साथ एक दःखपूर्ण घटना घटी कि उनकी भगिनी की मन्तान उनकी घातक चोट से मर गयी । पञ्चात उन्होंने अपने शिख्यों को इसके प्रायदिचल के लिए यज करने को बलाया। याज्ञ बल्क्य ने उन अक्-शल ब्राह्मणों का साथ देने में इन्कार कर दिया तथा परस्पर जगडा आरम्भ हो गया। गरु ने याजवल्क्य को जो बिद्या सिकायी थी. उसे लौटाने को कहा। शिष्य ने उतनी ही शीघतासे यज ग्रन्थ को बमन कर दिया जिसे उसन पढाथा। विद्याके कण मुमिषर कृष्ण वर्णके रक्त में सने हुए शिर पड़े। दूसरे शिष्यों ने तिसिर बनकर उस उगले हुए ग्रन्थ को चगलिया। इस प्रकार बेंद्र का बह भाग जो इस प्रकार ग्रहण किया गया, नाम से तैं लिरीय तथा रग में कृष्ण हो गया। याज्ञ बल्क्य खिन्न होकर लौट गये और सर्य की घोर तपस्या आरम्भ की और उनसे बहु यज यन्थ प्राप्त किया जो उनके गरुको भी अज्ञात था। सर्यने बाजी (अदब ) का वेश भारण कर याजवल्क्य को उक्त ग्रन्थ दिया था। अतलब थेद के इस भाग के पुरोहित 'वाजिन' कहलाते है, जबकि सहिता बाजसनेथी तथा शुक्ल (ब्वेत) कहलाती है, क्योंकि यह मुर्यने दी थी। याज्ञवल्क्य ने मह वेद सूर्य से प्राप्त किया, इसका उल्लेख कात्यायन ने भी किया है।

इस समस्या का अस्य अधिक बोधनाम्य उत्तर यह है कि वास्त्रकतेय प्राप्तदक्षण का पितृ(मुंग्)मेश्यक नाम है, क्योंकि वें 'वास्त्रत' म्हिपि के वशव वे तथा तीसरीय तिस्तर से बना है, जो वास्त्र के एक शिव्य का नाम है। बेबर इस बेद के सबसे वहें आधुनिक बिहानू माने जाते हैं। उत्तका मत हैं कि कितनी भी यह क्या अतर्कपूर्ण हो किल्यू इसके मोतर एक सम्य शिचा हुका है, क्रका युवर्षेव विभिन्न गव-पव वीजियो का अयरिपक्ष एवं क्रमहोन सम्य है। गोल्डस्ट्रकर का मत है कि इसका ऐसा कम्यक्र कर इस कारण है कि इसके मन्य एवं बाह्यण भाग स्पष्टता से अलग गही हैं, जैसा कि अन्य बेदो में हैं। बाह्यकों से सम्बन्धि प्राप्तानक क्ष्माओं से मिन्न गवास्त्रक वेदमन्श। स्वसुत्त्व।—प्रधानक क्षमओं से मिन्न गवास्त्रक वेदमन्श।

धनुष्(स्) — पद्मात्मक ऋषाओं से मिन्न गयात्मक बेदमन्द्र। इसका आर्थिक अर्थ है यक्ष, पूजा, श्रद्धा, आदर आरि। वेद का बहु भाग, जिसका सम्बन्ध या, तूषा आदि से है यजूप (स्) कज्रळाता है। यजुर्वेद का यह नाम इसक्रिए है कि इसके सन्त्र यज्ञकियाओं के अवसर पर उच्चरित होते हैं।

प्रस—पत्रन, पुजन, सामितिक विचार, बस्तुओं का विहरण।
बदले के कार्य, आहुर्त, बर्जिल, जरावा, आर्थ आदि के अर्थ में भी सह सब्ध ध्यवहृत होता है। बजुर्य, बाहुत्य प्रस्थों और श्रीतमुत्रों में यजियि का बहुत विस्तार हुआ है। यज्ञ बैरिक विधानों में प्रधान धार्मिक कार्य है। यह सह संसार तवा स्वगं दोनों ये द्रध्य तथा अद्ध्य पर, चेतन तथा अचेतन बस्तुओं पर अधिकार पाने का माधन है। ओ इसका ठांक प्रयोग जानते है तथा विधिवन् इसका गम्पादन करते हैं, बाह्तव से वे हम बंगान के स्वामी हैं। यज्ञ को एक अक्तान का ऐसा यन्य समना चाहिए विसमके सभी पूर्ज ठींक-ठींक स्वान पर वैठे हो, या यह ऐसी जजीर है जिससे स्वर्णारोहण किया जा मकता है, या यह एक ध्यक्तिव है जिससे मारं सावनीय गुण है।

यज्ञ सुष्टि के आदि से चला आ रहा है। सुष्टि की जन्मित यग का फल कही जाती है जिसे बह्या ने किया या। होमास्कर यज्ञ ती स्तरार आहवनीय अभिन से होता है, जिसमें यज्ञ की सभी सामग्री छोडकर स्वसं भेजी जाती है—मानो यज्ञ एक निसेनी का निर्माण करता है, ५३२ यज्ञपूर्त-वसिधर्मसम्बद्ध

जिसके द्वारायज्ञ करने वाला देवीं तक यज्ञ की सामग्री पहुँचासकता है तथास्वय भी उनके निवासीं तक पहुँच सकता है।

समम्मि—एक वर्दकपारी प्रोव पिदान्, को रामानुक को समकाकीन हुए हैं कहा जाता है कि रामानुक स्वामों की सक्ती हुई स्वारि को मुनकर प्रकम्मित और स्वम् मं आये। उनके साथ रामानुक का १६ दिनों तक शास्त्राच्छे होता रहा, परन्तु कोई एक इसरे को हराता हुवा नहीं सीम पड़ा। अन्त में रामानुक ने 'मायावास्त्राच्या' को अप्याप किया और उसकी सहायता से यसमूर्ति को रारात्व किया। सक्त्रात्वि ने बैष्णव मत स्वीकार कर किया। तससे उनका देवराज नाम पड़ा। उनके रिचर जानामा रे तथा प्रमेश नाइर नामर को प्रन्य तमिल आवा में मिलते हैं।

यज्ञसम्मी-यदि ग्रहण के पश्चात् आने वाली माध की सप्तमी हो तथा विद्योष रूप से उस दिन संक्रान्ति हो तो बती को केवल एक बार हविष्यान्त खाकर रहना चाहिए। उसे उस दिन वरुण को प्रणाम करना चाहिए तथा भूमि पर, दर्भासन पर, बैठना चाहिए। द्वितीय दिवस प्रात एवं सायंवरूण का यज्ञ करना चाहिए। इस व्रत कावडा ही विशाल कर्मकाण्ड शास्त्रीमें वर्णित है। माध की सप्तमी को बरुणदेव को, फाल्गुन की सप्तमी को मूर्यको, चैत्रको सप्तमीको अञ्चमाली (मूर्यका पर्याय-बाची शब्द) को लया अन्य गामो में भी इसी प्रकार मूर्य-वाचक नामो को सम्बोधित करते हुए यज्ञों का पौष मास तक आयोजन करना चाहिए। वर्षके अन्त में मोने का रथ जिसमें सात घोडे जुते हो तथा जिसके मध्य में सूर्य की प्रतिमा विराजमान हो तथा जो बारह माम के मूर्य के बारह नामों का प्रतिनिधित्व करने वाले बारह बाह्यणो से घरा हो, बनवाकर उनका पूजन और सम्मान करना चाहिए। तदनन्तर वह रथ एक गौ सहित आचार्य को प्रदान करना चाहिए। निर्धन व्यक्ति ताँचे का रथ बनवाये। इस व्रत से व्रती विशाल साम्राज्य का राजा होता है। हेमाद्रि के अनुसार वरुण का अर्थ यहाँ सूर्य है।

क्सोपबीत—(१) यजोपवीत का अर्थ है 'यज के अवसर पर ऊपर से रुपेटा (धारण किया) हुआ वस्त्र'। इसका सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण (३.१०.९.१२) में हुआ है। यहाँ स्पष्ट ही इसका अर्थ है वास: (बस्त्र) अयवा अजिन (मृगवर्म)। धागा अधवा मूत्र अर्थ नहीं है। इसे यजोपवीत इसलिए कहते थे कि यह यज करने की योग्यता अथवा अधिकार प्रदान करता था।

(२) आगे चलकर सकता अर्थ 'पिनेज पूत्र' हो गया, जो 'प्रजोपसीत' के प्रतीक अबसा प्रतिनिधि कप में भारण क्या जाने क्या । उपनवन संस्कार में ब्रह्मचारी को यह पवित्र सूत्र प्रथम बार भारण करने को दिया जाता है। इस मित्र मूत्र अयबा यज्ञोपबीत का इतना महस्व बढ़ा कि पूरा उपनयन सस्कार ही यज्ञोपबीत कहलाने लया।

यजोपबीत निवृत्त (तीन जहाँ का) होता है। बाह्यण बालक के किए कपास का, अनिय के लिए लीम (अलसी मृत का) और वैदय के लिए उन का संजोपबीत होना बाह्यए। परन्तु सामान्यतः कपास का यजोपबीत राजी के लिए चलता है। यह बायी भुवा के अपर से दाहिनी भुवा के तोचे लटकता है। प्रवस बार आवार्य निम्मा-कित मन्त्र के साय बह्यावारी (उपनेय) को यजोपबीत यह-नाता है.

यजीपवीतं परमं पवित्र प्रजापतेर्यस्महजं पृरम्तात्। आयुष्यममधं प्रतिमृद्ध शुक्र यजीपवीतं वलाम्यु तेज ।। यज्ञेष्यसम्बद्ध शुक्र यजीपवीतं वलाम्यु तेज ।। नया यकोपवीत राज्य किया जाता है। तब इसी मन्त्र ता प्रयोग होता है।

यति—एक प्राचीन कुल का नाम. जिसका सम्बन्ध भूगुओं ने क्रुप्यंद के दो परिष्केदों में बतलाया गया है (८ १%,६,८)। यहाँ यति लोग वास्तविक व्यक्ति अपने वादते हैं। दूसरी क्रुप्या में (१००५.७) वे पौगाज दोल पढते हैं। दूसरी क्रुप्या में (१००५.७) वे पौगाज दोल पढते हैं। युक्य द हिता (तं० स० २ ८,९,६६२,०,५,का० सं० ८ ५;१०.६० लावि) तथा अन्य स्थानों में यति एक जाति हैं, जिसे इन्द्र ने किसी दुरे क्षण में साज्यकृत (लक्ष्डक्यां) को क्षित्र प्रदाय था। ठीक-ठीक इसका क्या कर्म है, जात नहीं। यित का उल्लेख भूगु के साथ सामबेद में भी मिलता है।

यतिषमीतपुण्यय-वैष्णव संन्यासी दसनामी शैव सन्या-सिबो से भिन्न होते हैं। वैष्णवों में ब्राह्मण ही लिये जाते हैं जो त्रिदण्ड थारण करते हैं, जबकि दसनामी एक-वण्डी होते हैं। दोनों सम्प्रदायों को त्रिदण्डी एवं एक- यतीम्ममतदीषिका-वम ५३३

दण्डी के अन्तर से पहचानते हैं। रामानुख के शिष्य यादव-प्रकाश ने त्रिदण्डियों के कर्तव्य पर एक ग्रन्थ रचा है जिसका नाम यतिधर्मसमुख्यय हैं।

यतीन्त्रमतदीरिका-अविष्णव मत का सिद्धान्तवोघक एक उपयोगी संक्षितस्तार प्रत्य । इतमें अनेकों ऐसे सिद्धान्तों का प्रतियत्त्व हुआ है आ आगमसीहिताओं में नहीं प्राप्त होते । इसके रचयिता श्रीनिवास तथा रचना-काल १६५७ ईं॰ के स्थापमा है ।

- समु—(१) यह के बंध का सामत्रवसमं से यमिन्न सम्बन्ध में है। भागवत सम्बन्ध का एक नाम साम्बन्ध सम्बन्ध में है। साम्बन्ध नाम पड़ने का कारण है इसका यहुबत से सम्बन्धित होना। सर्वप्रधम इस धर्म का प्रचार यहुबो में हो हुखा। कूमंत्राण में कचा है कि यहुबंध के एक प्राचीन राजा सस्बत् ने, को अंखु का पुत्र चा, इस सम्बन्धा री विगेष उन्नति की। इसके पुत्र साम्बन्ध ने नारद से भागवत धर्म का उपदेश ग्रहण किया। इसी यहुबंधी भागवत धर्म का उपदेश ग्रहण किया। इसी यहुबंधी भागवत पर्म साम्बन्ध मान्य साम्बन्ध मान्य नाम नामन्य नाम नामन पर्म साम्बन्ध सम्बन्ध मान्य नाम नामन्य नाम
  - (२) ममाज की आवश्यकतानुसार अधिकाण बाह्यण और क्षांत्रिय अपने-अपने कार्य छोडकर वैस्था के गाहुंस्थ्य घर्म का गालज करते लगे थे। इस प्रकार के कर्मसाङ्कर्य के उदाहरण यद्य थे। ये व्याविक युत्र थे, किस्तु राज्यधिकार न मिलने से प्रयुपालन आदि करने लगे। नन्द आदि यादव ऐसे ही गोपाल थे।
  - (३) राजा ययाति ने छोटे पृत्र पुत्र को गायाधिकारी बताते हुए अपनी आजा न मानने के कारण यह आदि वा पूत्रों को राज्यअपट होने का शाप दिया था। विश्वास क्या आता है, यह आदि राजकुमार निर्वाधित होकर आपूर्तिक वज्ज्ञ-फरात घाटी के दंग पश्चिमेशिया चले गये। आपाबित ते बाहर उच्च देश में हस्हों कपना-अपना राज्यतन्त्र स्थापित किया। वर्तमान जार्डन नदी और बुद्धाई साझाज्य यहुंबंशी राज्यतन्त्र का ही राज्याद्वस्त्र इदाई साझाज्य यहुंबंशी राज्यतन्त्र का ही राज्याद्वस्त्र इदाई साझाज्य यहुंबंशी राज्यतन्त्र का ही राज्याद्वस्त्र इदाई साझाज्य यहुंबंशी राज्यतन्त्र का ही राज्याद्वस्त्र अविशव्द स्मारक प्रतीत होता है। प्रमासपट्टन और इदारका बन्दरसाहों के मार्ग में बादवों का आवागमन वर्तमान वार्यवित में होता रहता था। उस देश में की आवारही पुराताधिक लोगों से इस तय्य पर और अधिक प्रकाश पहुंचे की सम्मावना है।

बन्ध---(१) मुर्सिड्यूर्वतापनीयोपनिषद् के ढितीय खण्ड में एक यन्त्र बनाने का निर्वेश है, जो नुर्सिड के मन्त्रराज तथा तीन और बैष्णव मन्त्रों से बनता है। इस यन्त्र को गले, भुजा या शिला में पहनते हैं, जिससे शक्ति मिलती है।

(२) बाकों के द्वारा विशिवन देवताओं के रहस्यात्मक यन्त्रों की रचना, पूजाविषि और प्रयोग करना वर्षात प्रचलित हैं। ये सन्य रूप मण्डल कियी चालुपन, मोज-पत्र या मृत्तिकावेदी पर बनते हैं। साथ ही उन पर अनेकानेक मुझाएँ अथवा अलरण्याम निर्मित किये जाते हैं, फिर उनमें देवता का आनाहन एवं पूजन मुख्य मनत्र के द्वारा होता है।

यम तथा यमों को चहना एक उपा के क्य में माना गया है, क्योंकि दोनों ही दिन व रात के गुणों में सिम्मिलित है एकं दोनों की प्रेमकथा एक विवाह में ममान्त होती है (ऋ० १०.८५ ८-९)। इस आकाशीय, मानवीकृत प्रेमआयान को हम उपाकाशीन, पीठे व हलके पहने बाले चन्हमा में, तो अन्त में उचा में विलोन हो जाता है, देव सकते हैं।

एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार रूम तथा यमी जलगन्धवं एवं जल-अग्मराकी सन्तान है।

भारत-ईरानी काल से ही माना यम विवस्वान् का पृत्र जाता है, क्योंकि यह यिम, नीवनह्नन्त (पारसो देव) के पुत्र के तुत्व है। यम तथा यमी यिम' एवं 'सिमेह' से सिस्तते-चुतते है। यमी एक ऋग्वेदीय मन्त्र (१० १०) से स्व्यन्यित है तथा 'सिमेह' लघु अवेदता (पारसी सर्माय्य) के एक कपन 'बुन्दिह्य' से। यम वैवस्वत (फू.१) के रूप में १४,१) का एक अन्य रूप मनु वैवस्वत (४.१) के रूप में ५३४ यनहोत्रसान-प्रमुना

प्राप्त होता है। निस्सन्देह दोनों का जन्म दो पौराणिक कवाओं से होता है। वे हमें मनुष्य के जीवन के आदि व भविष्य का परिचय देते हैं।

ऋत्येदीय घारणानुसार मनुष्यवाति के वीर्थस्थान पर आदि पुरुष मनु। जी प्रथम यज्ञ करते बाहे थे (ऋं० १०६२.७) हैं, मा यम है वो पृष्टी से स्वर्ग तक के पप का अनुष्ठन्यान कर चुके थे (ऋ॰ १०१४.१-२)। यम एवं यमी को मानवजाति का माता-पिता मान सकते हैं। भाई-वहिन का ऋत्येदीय कष्योगाकष्यन (१०१०) इस प्रकार के मस्वरूष की नैतिकता पर प्रकाश डालता है। यमी इस सत पर जोर देती हैं कि यम ग्री एक मात्र पृष्ठ हैं और विद्य को बसाने के प्रयोजनार्थ मानवसन्तानों की आवश्य-कता है। दुसरी और यस भाई-वितन के संयोग पर नैतिक आपति वर्णस्वत करता है। जान पडता है यम एवं यमी ग्रामिक अवस्था में प्राकृतिक उपायानों के मानवीकरण के रूप थे, यथा चन्द्र तथा उथा एव आकाश तथा पृथ्वी।

यम के दो सन्देशवाहरू कुते हैं जो 'सरमा' के पुन होने के कारण सारमेय कहलाते हैं। उनका वर्णन 'ऋ'० १०.१४ १०-१२') चार जोकों, चीडी नाक, भूरे रंग वाक रूप में किया गया है। ये पृथ्वी से स्वर्ग के पथ की रक्षा करते हैं, मृत्यु के पात्रों को चुनते हें तथा स्वर्गीय यात्रा में उनकी टेक्स्भाल करते हैं।

पोराणिक यम मृत्यु के देवता है, जिनका महिश (भेंसा) वाहन है। उनके दो रूप हैं यमराज और धर्मराज! यपराज कर से वें दृष्ट मनुष्यों को दण्ड देकर नरकादि में अंजते हैं, धर्मराज के रूप में धर्मीतमा मृत्य को स्वागिति में अंजते हैं, धर्मराज के रूप में धर्मीतमा मृत्य को स्वागिति में अंजत हैं,

यमचतुर्वी— शनि के दिन चनुर्वी हो और भरणी नक्षत्र हो नो यम का पूजन होन। चाहिए। यम भरणी नक्षत्र का स्वामी है। इस ब्रत से सान जन्मी के पाप नष्ट हो जाते है।

यमदीपदान—कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सायकाल गृह कं बाहर दीपो की पक्तिः प्रण्यलित की जानी चाहिए। इससे दुर्घटना जन्य (अकाल) मृत्यु कक जाती है।

यमिक्कतीया -- भविष्यात्तर पुराण के अनुसार कार्तिक धुक्छ द्वितीया को यमराज के प्रीत्याच्यं यह बत किया जाता है। बहिनें इमको अपने भाडयों की मृत्यु के दबता से रखा-प्राप्ति के लिए करती है। इस त्योहार के दिन बहिनों के घर जाकर भोजन करने, उनसे टीका लगवाने एवं उन्हें उपहार देने का प्रचार लगभग सम्पूर्ण भारत में है। इसे 'भैयादुज' या 'भातृद्वितीया' भी कहते हैं।

यमिंदितीया के विन यम की बिहन और सूर्यपुत्री यमुना में स्तान करने का बिधान है। इससे यमराज प्रसन्न होते हैं। इस पर्य पर मधुरा में यमुनास्नान करने का भारी मेला होता है।

यसल — यसल का अर्थ है जोड़ा। युग्म देवता तथा जनकी शक्ति की एकता (यौन सयोग) इससे सूचित होती है। यमल शब्द से ही 'यामल' बना है, जो शिव-पार्वती जैसे यग्म देवताओं के संवाद रूप में विरचित ग्रन्थ है।

यमावर्शनक्रप्रोवणी — मार्गशी थं मास की वसीदशी को समाह के पूनीत दिनों में (रिवेदार और मण्डवार छोड़- कर ) मध्याक्र से पूर्व ही तेरह बाह्यणों को नियंत्र के किया के किया ने किया निर्माण ने विने किया निर्माण ने किया निर्माण नि

यम्मा—एक प्रसिद्ध और पवित्र नदी। यह यम्मा ( युःम में से एक ) इसलिए कही जाती है कि यह गङ्गा के समानास्तर बहती है। इसका उल्लेख क्षायद में तीन बार हुआ है। क्षायेवास्तार (७.१८४१) दिग्मु एवं पुत्रास ने श्रवा के उत्तर यमुनातट पर महान् वित्रय प्राप्त को श्रवा के उत्तर यमुनातट पर महान् वित्रय प्राप्त को श्रवा नार है, क्षाया है, क्योंकि दिन्सुको का राज्य यमुना व नारवती के बीच में दिलन या। अवववेद (४९१०) में यमुना के अञ्चन का उल्लेख दिककुद् (केन कुद ) के साम हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण नवा ततपत्र बाल के अनुमार भरतो की क्यांति यमुना तट की वित्रय में हुई। अन्य ब्राह्मण भी यमुना को उद्भृत करते है। मन्त्रयाट (२११२) में साल्य लोगा इसके तट पर निवास करने कोल के हमें से हैं।

प्राणों के अनुसार यम (सूर्य) की पुत्रों होने के कारण यह नदी यमुना कहलाती है। भारत की सात पवित्र नदियों में इसको गणना है:

> गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । कावेरि नर्मदे सिन्धोर्जलेऽस्मिन्सन्निधि कृष्ठ ॥

भागवत पुराण में विभिन्त कृष्ण के सम्पर्क के कारण इसका महत्त्व बहुत बढ़ स्था है, जिस प्रकार राम के सम्पर्कसे सरयुनदी का।

यमुकास्तामकार्यम हा अत के अनुसार यमुनाजल में कड़े होकर यमराज के निक्र-निक्र नामों के साथ निल्लिमिज ता हुए को तीन-वीन अञ्जलियों से उनका तर्गण करना वाहरण का तीन-वीन अञ्जलियों से उनका तर्गण करना वाहरण स्वसं यमिन, बल, देवमृति, अतिथि अपवा अन्तरास्था को उपहार वहाया जाता है। श्रीहण प्रत्यों में कई प्रकार के अमिनास्था सांगों का वर्णन है। (२) इसी प्रकार वैष्णव उपासक किसी अयम गृह का चुनाव कर उससे दीशा लेता है। श्रीकान्तर्गण पांच कुरवा है। श्रीकान्तर्गण ता तर्गण प्रत्या है। श्रीकान्तर्गण पांच कुरवा है। श्रीकान्तर्गण ता तर्गण प्रत्या है। श्रीकान्तर्गण ता तर्गण प्रवासक किसी अयम गृह का चुनाव कर उससे दीशा लेता है। श्रीकान्तर्गण वाहर्म वेष्णव उपासक किसी अयम गृह का चुनाव कर उससे दीशा लेता है। श्रीकान्तर्गण वाहर्म विक्र को कलाट आदि पर चन्दन में बनाना । (३) नाम (अपना साम्प्रदायिक नाम बहुण करना) एवं (५) याग (वेषण जा)।

सावस्त्रस्य — (१) पत्रुवेंद के शालाप्रवर्तक करिय । उनका उल्लेख जातप्य बाह्मण में यजों के प्रदन पर एक महान् अधिकार्ग विदान के न्य में मिन्दा है । बुद्धार ग्याफ उपनिपद में इन्हें दर्जन का अधिकारी विदान के न्य में मिन्दा है । वुद्धार ग्याफ उपनिपद में इन्हें दर्जन का अधिकारी विदान माना गया है । ये उद्दानक आर्थिण के विषय में निन्हें एक विवाद में इन्हों है एवं दिया था । बुद्धारण्यक उपनिवद में इन्हों में पत्रिया-मैनेयी दीवा काल्यायानी का उल्लेख है। साम हो यहां पत्रिया में पत्रिया निया त्रिया हो यहां साम हो यहां साम त्रिया हो साम हो यहां साम त्रिया हो होने के कारण इनका विदेहवासी होना व्यवहात्मक त्राना है।

(२) स्मृतिकार के रूप में भी याजवल्लय प्रसिद्ध है। इनके नाम से प्रस्थात 'याजवल्ल्यस्मृति' धर्मशास्त्र का एक प्रामाणिक सम्ब है। स्पष्टतः यह परवर्ती गन्य है। इसका विकास याजवल्ल्य के धर्मशास्त्रीय गन्यत्रय में हुआ। न्याव्ययस्था एवं उत्तराधिकार के मम्बन्य में हिन्दू विधि के अन्तर्यात इस स्मृति का मुख्य स्थान है। याज्ञयस्य आश्रम—विहार प्रदेश के दरभंगा-सीतामढ़ी मार्ग के बीच रमील जाम पहता है। यहाँ शिवमन्दिर है, इसी के पास गौतमकुण्ड और बटबुओं का वन है। यहाँ पर महर्षि याजवस्थ्य का आश्रम वतलाया जाता है।

याज्ञवल्ययर्थकारत- धर्मशास्त्र (विधि) में मानवधर्म-शास्त्र (मनुस्मृति) के पड्वाल् दूसरा स्थान याज्ञवल्क्य-धर्मशास्त्र का है। इसका दूसरा नाम है याज्ञवल्क्यस्मृति। दे॰ 'याज्ञवल्क्यस्मृति'।

याजवस्त्रपति—मानव धर्मणास्त्र (मनुस्मृति) अन्य सभी स्मृतियों का आधार है। इसके बाद दूसरा स्थान याज-बल्सस्मृति का है। इस स्मृति में तीन अध्याय हैं; आंतरर, व्यवहार और प्रायश्चित । इनमें निम्नाकित विषय है:

- (१) आचाराध्याय—वर्णाश्रमप्रकरण, स्नातक यत प्रकरण, भक्ष्यामध्य प्रकरण, द्रव्यशुद्धि प्रकरण, दान प्रकरण।
- (२) व्यवहाराच्याय—प्रतिमु प्रकरण, ऋणावात प्रकरण, निर्मेणिद प्रकरण, सामित्रकरण, लेक्याप्रकरण, दिव्य प्रकरण, दान्याप्रकरण, दिव्य प्रकरण, दान्याप्रकरण, व्यवस्थाप्त स्वीमाणा केष्याचित्रकर, क्वामाणा केष्याचित्रकर, क्वामाणा केष्याचित्रकर, क्वामाणा केष्याचित्रकर, क्वामाणा स्वाचित्रकर, क्वामाणा स्वाचित्रकर, क्वामाणा स्वाचित्रकर, क्वामाणा स्वाचित्रकर, क्वामाणा स्वाचित्रकर, स्वाचित्रकर, क्वामाणा स्व
- (३) प्राविश्वताच्याय-—अशौच, आपत्कमं, वानप्रस्य, यति, अच्यान्म, ब्रह्महत्या प्रायश्चित्त, सुरापान प्रायश्चित्त, नुवर्णस्तेय प्रायश्चित्त, स्त्रीयथ प्रायश्चित्त एव रहस्य-प्रायश्चित प्रकरण।

याज्ञबल्बयस्मृति पर कई भाष्य और टीकाएँ लिखी गयो है, जिनमें 'मिताक्षरा' मबसे प्रसिद्ध है।

हिन्दू विधि में मिताक्षरा का सिद्धान्त बंगाल को छोड-कर समग्र देश में माना जाता रहा है । वगाल में 'दाय-भाग' मान्य रहा है ।

वातिको — तींलरीय आरण्यक का दसवाँ प्रपाठक वाजिको वा नारायणीयोपनियद के नाम से विख्यात है। सायणा-चार्य ने याजिकी उपलिषद् पर भाष्य पचा है और विज्ञा-नारमा ने इस पर स्वतन वृत्ति और 'वैदविमूषण' नाम की अलग व्याख्या लिखी है।

बातुषान-वानुनाषार्य

याक्रिकी अथवा नारायणीय उपनिषद् में पूर्विमान् अञ्चातत्त्वका विवरण है। शङ्कराचार्यने इसका भाष्य लिखा है।

**बातुधान**—मनुष्येतर उपद्रवी योनियो मे राक्षस मुख्य हैं, इनमें यातु (माया, छल-छच) अधिक था इसलिए इनको यातुधान कहते थे। ऋष्वेद में इन्हें यज्ञों में बाधा डालने बाला तथा पविश्रात्माओं को कष्ट पहुँचाने वाला कहा गया है। इनके पास प्रभूत शक्ति होती है एव रात को जब ये पुमते हैं (रात्रिद्धार) तो अपने क्रव्य (शिकार) को खाते हैं, बड़े ही घृणित आकार के होते है तथा नाना रूप ग्रहण करने की सामर्थ्य रखते हैं। ऋखदे में रक्षस् एवं यातुषान में अन्तर किया गया है, किन्तु परवर्ती साहित्य में दोनों पर्याय हैं। ये दोनो प्रारम्भिक अबस्था में यक्षों के समकक्ष थे। किन्तु रामायण-महाभारत की रचना के पञ्चात राक्षस अधिक प्रसिद्ध हुए। राक्षसो का राजा रावण राम का प्रबल शत्रुथा। महाभारत मे भीम का पुत्र घटोत्कच राक्षस है, जो पाण्डवों की ओर से युद्ध करता है। विभीषण, रावण का भाई तथा भीमपुत्र घटो-त्कच भले राक्षसो के उदाहरण है, जो यह सिद्ध करते है कि असुरो की तरह ही राक्षम भी मर्वधाभय को वस्तु नहीं होते थे।

शक्ता (रवयाता या रचोत्सव )—प्राचीन काल से ही देवताओं की यात्राएं बडी प्रसिद्ध है। कालप्रिय नाथ की यात्रा के अवसर पर भवसूति का प्रसिद्ध नाटक 'महावीर-वित्तं' मुख्य पर लेला गया था। 'यात्रातन्य' नामक घंण प्यानन्यन द्वारा बनाल में रचा गया था। दस ग्रन्थ में विष्णु (जनन्नावजी) सम्बन्धी बारह उत्सव वर्णित है। मुगरि किंब द्वारा रचित 'अनचंरामच' नाटक पृष्णोसम्याज्ञ के ममग्र ही रममच पर लेला माथा था। देवचात्रा-विचित्र के लिए दे० कृत्यकल्यतह, पु० १७८-८१ (जह्मा-पुराण से)।

यावविगिरिमाहास्म्य—नारद पुराण में उद्श्रुत यह अंश दत्तात्रेय सम्प्रदाय (मानभाउ सम्प्रदाय) का वर्णन करता है।

याबवप्रकाश---रामानुज स्वामी के प्रारम्भिक दार्धानिक शिक्षा-गुरु। यादवप्रकाश शक्कर के अहैतमत को मानने वाले ये और रामानुज विशिष्टाहैत को। अतएव गुरु-शिष्य में अनेक वार विवाद हुना करता था। अन्त में रामानुव ने गुरु पर विवय प्राप्त की और उन्हें बैण्णव मतावकनी बना विजय। इनका विकाह हुआ वेदान्सपुत का यावकाध्य अब दुर्लग है। भीवैध्यव सम्प्रदास के संत्यासियों पर इनका अन्य प्रत्य यक्तिभर्तमुक्वय है। इनका अन्य नाम गोविष्ट विच भी था। स्वितिकाल ११वीं घताव्यी था। ये कावी नगरी के रहने वाले थे।

यान—(१) साथक के परलोक प्रयाण के दो मार्गया प्रकार । उपनिषदों और गीता (८,२३-२८) में इनका विवेचन भली प्रकार हुला है।

(२) बौद्ध उपासकों में तीन साधनामार्ग प्रचलित हैं होनयान, महायान और बज्जबान ।

महायान के श्रेष्ठ तन्त्र 'तथामत्मुह्यक' से पता जनता है कि कह्यामल में जिसे बामाचार या कोजाचार कहा गया है, वही महायानियों का अनुष्ठेय आचार है। इसी सम्प्रदाय के जालवक्त्यान या कालोत्तर महायान तथा बळयान की उत्पत्ति हुई। नेपाल के सभी जाक. बोढ बळयान सम्प्रदाय के अनुपायों है।

यामल---तन्य घारत्र तीन भागों में विभक्त हैं. आगम, यामल और मूल्य। जिनमें सुरिदत्तव, ज्यातिष्ठ, निर्यक्तव-कम, मृत्र, वर्ण मेद और युग्यमं का वर्णन हो उसे यामल कहते हैं। वास्तव में यामल घारत यामल से बना है जिस-का अर्थ 'ओडा' होता हैं (अर्थात् देवता तथा उसकी विक्त मा एरस्पर रहस्यसवाय)। यामलतन्त्र आठ है, जो कहाा, विच्लु, ठह, लटमी, उमा, स्कन्द, गणेव तथा महारुग्त हैं।

वामुनावार्य — श्रीवंष्णव सम्प्रदाय के एक प्रधान आवार्य नायम्गिन थे (९६५ वि ) । उनके पृत्र हेवरम्मित तथा इतके पृत्र वामुनावार्य थे । ईक्टरम्मित की मृत्यु बहुत है करनावस्था में हो गयी । यामुनावार्य तद दत वर्ष के बालक थे। इनका जन्म १०९ वि० में बीरनारायणपुर या मुद्दा में हुआ था। ये अपने मुख्यीमद्भाष्यावार्य से विक्रा लेने तथा १२ वर्ष की जनस्या में ही स्वमाव की मधुरता प्रवृद्धि की प्रमरता के कल पर पाइष्य राज्य के प्रभाव-साली व्यक्ति मान लिये गये। नावमृति पृत्र के मृत्युवांक से संन्याती हो स्क्रायक के मितर में रहने कमें थे। किर में वे अपने यौत्र का हिल्लिक्तन करते रहते थे। मृत्यु के समय उन्होंने अपने शिष्य रामिक्य से कहा 'देखना, कही बामुनाचार्य विषयभोग में फँसकर अपने कर्त्तब्य को न भूल जाय । इसका भार में तुम्हारे उत्पर छोड़ता हैं।'

इन्ही रामिम्ब की लिखा से प्रभावित होकर यामुना-बार्य रङ्गनाथ के सेवक हो गये। उन्होंने अपने दाश का छोड़ा हुंबा सच्चा बन पारण कर किया, परवाल अपना खेब जीवन भनवत्सेवा तथा प्रन्यप्रणयन में विताय। उन्होंने संस्कृत में बार प्रन्य किली हैं—स्तोत्ररल, लिक्टि नय, आगमप्रामाण्य और गीतार्थनंग्रह। इनमें सबसे प्रथान सिक्षित्रय हैं। यह गया और पक्ष में किला गया है। उन्होंने अपने ग्रन्थों में विशिष्टाईतवाद का प्रतिपादन किया है।

याम्नाचार्यरामानुक स्वामी के परम गुरु थे। याम्ना-चार्यका रामानुजाचार्य पर वडा प्रेम था। उन्होंने मृत्युकाल में रामानुज का स्मरण किया, परन्तु उनके पहुंचने के पूर्वशी वे नित्यथाम को पहुँच गये।

सिद्धात्व 'विशिष्टार्डा' शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है—विशिष्ट और अर्डत । विशिष्ट का तालय हैं चेतन और अर्चतनविशिष्ट ब्रद्धा, और अर्डत का मतल्य हैं क्षेप्रदेश एकत्व । अताग्व चेतनाचेतन विभाग विशिष्ट ब्रद्धा के अपेट या एकत्व के निकष्ण करने वाले सिद्धान्त का नाम विशिष्टाईनवाद हैं। यामुनाचार्य ने इन्हों गिद्धान्तों के स्वण्याना अपने प्रण्यों में की हैं।

शाह्यर मतानुवासी मृण्डवरावार्य के विचार से जान स्व-प्रकाश है, अवण्ड है, चूटवर है, नित्य है, जान ही आस्था है, जान ही परामाया है, जान निक्किस है, जान को पराम तर्म है, जान आपेक्षिक नहीं है। वामुनावार्य दम मत को अविषक मानते हैं। उनके मन में जान आस्था का धर्म है। बाहुर मत में आस्था जानस्वकर हूं परन्तु यामुना वार्य के मत में आस्था जानस्वकर हूं परन्तु यामुना चार्य के मत में आस्था जानस्वकर हूं परन्तु यामुना है। बाहुर मत में आस्था जानस्वकर हूं हा आस्था है। बाहुर मत में मान सविषय है, शाहुर सत में निचियोर है। यामुन के मत में जान आपेक्षिक है, शाहुर मत में जान स्वम्बका है।

यामृन के मत् मे श्रुति ही आत्मप्रतिपत्ति काप्रमाण है। ईक्बर पृष्ठवोत्तम है तथा जीव से श्रेष्ठ है। जीव इष्टपण है और दुख-शोक में डूबा रहता है, ईक्बर सर्वज है, सरससङ्करण एवं असीम सुबसागर है। ईववर पूर्ण है, जीव अणु है। जीव अंश है, ईववर अंशी है। मुक्त जीव ईव्वरभाव को प्राप्त नहीं होता। जगत बहुत का परिणाम है। बह्म हो जगत के रूप में परिणत हुआ है। जगत बहुत का शारीर है, बहुत जगत का आरमा है। आरमा और शारीर सीमन हैं। जगत जगत बहुतारमक है।

बारक—वैदिक संज्ञाओं के व्युत्सित्वित्ता या प्रसिद्ध निरुक्तार । वैदिक खब्दों के परिज्ञान के लिए इनका निरुक्त बहुत उपयोगी है। इनका जीवनकाल दसवीं तभी हुँ० पू० के क्षाम्मय था। निरुक्त तीसरा वेदाङ्ग साना जाता है। यास्क ने पहले 'निषण्ट्र' नामक वैदिक शब्द-कोग्न तीयर किया था, निरुक्त एक प्रकार से उसी की टोका है। इससे वैदिक सब्दों का खुर्यातिपरक अर्थ प्रबट्ट होता है। निषण्टु और निरुक्त में इतना अधिक विषय-साम्य है कि सायणावार्य ने अपने क्याबेदसाध्य की भूमि-का में निषण्टु को भी निरुक्त कहा है। निरुक्त अध्ययन करने के लिए वैद्याकरण होना आवष्यक है। व्याकरण शास्त्र को दृष्टि में निरुक्त का वडा महस्व है। निरुक्त के अपने विषय निमाणिक हैं—

वर्णागमो वर्णविपर्ययश्व द्वी चापरौ वर्णविकारनाशौ । श्रातोस्तथार्थातिशयेन योगस्तदुच्यते श्रद्धविध निमक्तम् ॥

निरुक्त में तीन काण्ड है---(१) नैघण्टक (२) नैगम और (३) दैवत । इसमें परिशिष्ट मिलाकर कल चौदह अध्याय है। यास्क ने शब्दों को धातुज माना है और धातुओं से व्युत्पनि करके उनका अर्थनिकाला है। यास्कने बेद को ब्रह्म कहा है और उसको इतिहास, ऋचाओं और गाथाओं का समच्चय मानाहें (तत्र ब्रह्मोतिहासमिश्र ऋष्टमिश्र गाथामिश्र च भवति )। जब ग्रास्क ने अपना निरुक्तः रचा उस समग्र तक अनेक वैदिक शब्दों के अर्थ अस्पष्ट और अज्ञात हो चके थे। अपने एक पूर्ववर्ती निरुक्तकार के मत का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिला है, ''बैदिक ऋचार्ग अस्पष्ट, अर्थहीन और परस्पर विरोधाभास बाली है।" इससे यास्क महमत नहीं थे। इनके पूर्व सन्नह निरुक्तकार हो चके थे। यास्ककृत निरुक्त के प्रसिद्ध टीकाकार दुर्गाचार्य हुए। अपने टीकाग्रन्थ पर उन्होंने एक निरुक्तवार्तिक भी लिखा जो अब उपलब्ध नहीं है। दुर्गाचार्य के अतिरिक्त बर्बरस्वामी, स्कन्द महेश्बर और बररुचि ने भी निरुक्त पर टीकाएँ लिखी है। ५३८ धुगाविकत-योग(वर्शन)

- युवाविवत- सत्ययुग, वेतायुग, द्वापरयुग तथा कांक्यूग का प्रारम्भ कमक्षः वैद्याख गुक्क ३, कारिक शुक्क १, भाद कुळा २३ नदा माच की अमावस्था को कुला था। इन दिनों में उपवास, वान, तप, जप तथा होमादि का आयोजन करने से साधारण दिनों से करोड़ी गुना पृथ्य होता है। वैद्याख गुक्क तृतीया को नारायण तथा कक्ष्मी का पूजन और लवणधेनु का यान, कांतिक गुक्क नवमी को किव तथा उसा का पूजन और तिकधेनु का दान, भाद्र कुळा प्रयोदशी को पितृगण का सम्मान, माघ की अमावस्था को गायशीसहित बह्याओं का पूजन और नक्ष्मीतथेनु के दान करने का विधान है। इन हत्यों से कांग्यिक, वाचिक, मानविक सभी प्रकार के पापों का ख्या हो जाता है।

सुना<del>लकाद्व —</del> चारों युग क्रमशः निम्नोक विनों में समास होने हैं — सिंह सक्रामित पर सत्ययुग, वृष्टिक संक्रामित पर नेता, वृष संक्रामित पर द्वापर तथा कुम्म की संक्रामित पर किल्युग समाप्त होता है। इन संक्रामितयों के आरम्भिक दिनों में पितृगणों की प्रसम्मता के लिए श्राद्ध करना चाहिए।

सुनाबनारकन — भाड कृष्ण वयोवशी को द्वापर युग का आग्न्स हुआ था। उस दिन तारीर में सोमुन, सोम्स्य, दूर्वत तथा मुस्तिका मञ्चर नदी अथवा सरीवर के महुट जल में न्यान करना चाहिए। इस आचरण से गया में किये गये आद का पुष्प प्राप्त होगा। साथ ही भगवान् विष्णु की प्रतिमा को थी, दूस तथा गुढ़ जल में स्नान कराना चाहिए। ध्य कुछ्य में विष्णुकोठ प्राप्त होना है।

पुष्किष्ठर—महाभारत के नायकों में समुज्जन जित्र वाठे ज्येष्ठ पाध्वत । वे तस्वातिवा एव पामिक जाजरण के लिए विकास है। विकासके पर्म सम्बन्धी प्रकार एवं उनके उत्तर युष्किष्ठर के मुख से महाभारत में कहलाये रादे हैं। शान्तिपर्व में मध्यूणं समाजनीति, राजनीति तथा धर्मनीति सुष्मिष्ठर और भीष्म के सवाद के रूप में प्रस्तुत की गयी हैं। पुष्म-प्रकार सदस्भ, जिनमी बिरुप्यु बोषा जाता था। आग चलकर सभी प्रकार के यजस्तमभी और स्वतन्त्र वार्मिक दस्तमों के अर्थ में भी दश्वास्त्र का प्रयोग होने लगा।

यूपारोहण — वाजपेय यज सोमयजों के अन्तर्गत है। इसमें रषादौड़ की मुख्य क्रिया होती थी। इसकी एक क्रिया यूपारोहण अर्थात् सज्जयूप पर नढना भी है। इसमें गेहूं के आटेसे बने हुए चक्रको, जो मूर्यका प्रतीक माना जाता है, ग्रुप के सिरे पर स्वते हैं। यज्ञ करने वाला मीबी की झरायता से इस पर (ग्रुप पर ) चढ़कर चक्र को पकड़ते हुए मन्त्रोच्चारण करता है— हे देखी, हम सूर्य पर पहुँच गये हैं। ' भूमि पर उतरकर यह लक्का के मिहासन पर बैठता और अभिषिचित किया जाता है।

योग ( बर्शन )-- धार्मिक नाधना का प्रसिद्ध मार्ग । यह दार्शनिक सम्प्रदाय के रूप में विकसित हुआ और इस दर्शन के रचयिता पतंजिल थे। दीर्घकाल तक महाभाष्यकार पतं असि (दूसरी शताब्दी ई॰ पू॰) को योगपुत्र का प्रणेता समला जाता रहा है, इसी कारण युरीपीय विद्वानों ने इस ग्रन्थ को सभी दर्शनों के सुत्रों से प्राचीन मान लिया था। किन्तु सूत्रों में महाभारत एवं योग सम्बन्धी उपनिषदों के भी विचारों का विकसित रूप पाये जाने के कारण तथा इसके अन्तर्गत बौद्ध विज्ञानवाद की आलोचना होने के कारण यह मान लिया गया है कि इसके रचयिता अन्य कोई पतञ्जलि है एवं उनकी तिथि ईसबी चौथी शताब्दी से पूर्व की नही हो सकती । सम्भवत साख्यकारिका की महान् लोक-प्रियता ने योगसूत्र लिखने की प्रेरणा दी हो। विज्ञानवाद तथा योगाचार मत का ३०० ई० के लगभग उदित होना इस बात की पुष्टि करता है कि योगसूत्र इसके बाद का है, क्योंकि योग का इनमें बहुत बड़ा स्थान है।

योगदर्शन की पदार्थप्रणाली में साह्य के 24 तस्य स्वीकृत है तथा वह ईश्वर को इनमें २६वे तस्य के तौर पर जोरता है। इसलिए यह 'सेश्वर मास्य' कहता है, जबकि क्राणिल मास्य को 'तिरोश्वर मास्य' कहते हैं। किन्तु योग की विशेषता इन तस्य पर माध्यप्रचान करते हुए। माभना प्रणाली का अस्यास तथा ईश्वरभित्त है, क्योंकि इनका त्रस्य आत्मा को केवन्य पद प्राप्त करता है।

योगसाथक मनत अन्याम करते हुए चिन की कियाओं पर समूर्ण स्वामित्व अपास कर लेता है। चिनवप्तियों का निरोध ही योग है (योगिवनवृत्तियों का स्वामित्व क्षेत्र योग है (योगिवनवृत्तियों का स्वामित्व क्षायाम, किर केन्द्रित आगत तथा महुरा चिन्तन। इनके आयाम, किर केन्द्रित आगत तथा महुरा चिन्तन। इनके डारा अवित एवं अन्यस्म का अन्तन्ति एवं अन्य में केन्द्रय आगत होता है। अष्टाङ्ग योग के आठ अंग निम्माक्ति हैं— (१) यम (२) निषम (३) आजनाम (५) अपामाम (५) अपामा राज्यों का स्वामित्व हैं— (१) यम (३) चारण (७) ध्वान और (८) समाधि। इसके राजयोग भी कहते हैं। यह सभी मनुष्यों के किए उन्मुक्त राजयोग भी कहते हैं। यह सभी मनुष्यों के किए उन्मुक्त

है, यहाँ तक कि जातिच्युत भी इसका अन्यासी हो सकता है। योग अन्यास करने वाले सन्यासी योगी कहलाते हैं। पतझालि के सुत्रों पर वाचक्यति मिश्र, व्यास मूर्ति, विज्ञानिश्रु, भोजपाज, नागेशभट्ट आदि विद्वानी की व्यास्थार शुक्ता, वित्तयों आदि प्रसिद्ध रचनार्थ है।

भीत व्यक्तिस्त — विषयानुसार विशासन करने पर वर्षानयदों के वेदाल, योग, संन्यास, श्री स्, कैष्णत, गाणपत्य आदि अनेक प्रकार हो जाते है। योग विषय के प्रवास के प्रवास के प्राचित कर प्रवास के प्राचित के अपनी कर विषय के प्रवास किया गया है (आगे चलकर वे आठ हो गये— अच्टाग योग) तथा पवित्र अंगें पर व्यास के मिद्रत करते पर उनमें विश्वेष कल दिया गया है। ये प्रवास नैनायणी तथा चुलिका के रीष्टे क्यें पर हो है है, किन्तु वैदानस्तुम एवं योगपुत्रों के पूर्व के है।

योग संबन्धी उपनिषदें पवबद्ध हैं तथा चूलिका की अनुगामी है। इनमें सबसे प्राचीन है 'ब्रह्मिबन्हुं जो मैं-1-यणीकालीन है। शूरिका, तेजीबिन्दु, ब्रह्मिबन्हुं जो मैं-1-यणीकालीन है। शूरिका, तेजीबिन्दु, ब्रह्मिबन्दु हम बर्ग की मुख्य उपनिषदें है, जो सन्यासवर्मीय उपनिषदी तथा महा-भागत के समकालीन है। बेकल इस बर्ग की 'हूंग' पर-वर्मी अनिश्चित तिथि की रचना है।

सौगकें म—(१) 'प्राप्ति (योग) और उसकी रक्षा (क्षेम) ।'
यह करवाण और मंगल का पर्याप्त हैं। राजमूय यह करवा के पूर्व गंजा अपना पुनर्राभयेक जगता था। इसकी कियाएँ 'गन्द्र महाभियंक' के मिलती-जुलती होती थीं और 'योगशेम' इसकी एक किया हुआ करती थीं। राजा पुगहित को अपनी विजय के लिए उपहार देता था और मांमधा हाथ में लेकर तीन पर उत्तर-पूर्व दिशा में चलता था ( यह इन्द्र की अपराजित दिला है) जिसका आध्य योग-शेम (प्राप्ति और उसकी रक्षा) की कामना होता था।

(२) योगक्षेम अर्थकास्त्र में भी प्रयुक्त हुआ है। याज-बन्धयस्मृति के अनुसार 'अल्ड्यकाओ योग' अर्थात् अप्राप्त की प्राप्ति योग है और 'लड्यपरिपालन अंग्म' अर्थात् ओ प्राप्त हो गया हो उसका परिपालन अयवा रक्षा कंम कहलाता है।

योगिकरा—योगिक साथना में अनेक क्रम या दशाएँ वाहरो साधन के रूप में मध्यादित होती हैं। अनेक आसन, दबास तथा नि दबास की गणना (प्राणायाम) तथा दृष्टि को नासिका के अब स्थान पर केन्द्रित करना (नासाबदृष्टि) ये अस्यास बाहरी साधन कहलाते है। इस बाहरी योगा-स्यास से मनुष्य चेट्टाशून्य हो जाता है। इस अवस्या को 'योगनिदा' (योग में निदा या लय) कहते हैं जो मुक्ति अवया कैबस्यावस्या के पूर्व की अवस्या है।

बोगपाद-—शैव आगओं की तरह संहिताओं में चार प्रकरण होते हैं:

- (१) ज्ञानपाद दार्शनिक ज्ञान
- (२) योगपाद . योग की शिक्षा व अभ्यास
- (३) क्रियापाद . मन्दिर तथा प्रतिमाओं का निर्माण
- (४) चर्यापादः धार्मिक क्रियाएँ।

योगमत — भारत में योग विद्या से सम्बन्ध रखने वार्ट अनेक सम्बदाय प्रचित्त है। उनमें प्रमुख हैं 'नाय नम्प्रदाय' किसका वर्णन पिछ्छे अक रक्षम में हो गया है। योग को दूसरा साधक हैं 'चरनदासी पत्य'। इसका भी वर्णन किया जा जुका है। योगमत के अन्तर्गत शब्दाईतवाद भी आता है, क्योंकि किसी न किसी क्य में सभी योग मतावष्टमी शब्द की उपासना करते हैं। यह उपासना अत्यन्त प्राचीन है। प्रयाब के कप में इनका मुख्य तो वेदमन्त्रों में हों वर्तमान है। इसका प्राचीन नाम प्रणववाद अयवा स्कोट-वाद है। इसका वर्णन आगामी पुष्ठों में किया जायग। । वर्तमान काठ का शब्दध्याववादी राधास्त्रामी पत्र भी वर्तमान काठ का शब्दध्याववादी राधास्त्रामी पत्र भी

बोनराज — कारमीर सीवाचारों में योगराज एक विद्वान् थे। इन्होंने अभिनवसून कृत 'परमार्थवार' (कारमीर प्रवेबनार पर जिले गये १०५ छन्दों के एक बच्चो का भाष्य प्रस्तुत किया है। इनके 'परमार्थवारभाष्य' का अग्रेजी अनुवाद दांज बार्नेट ने प्रस्तुत किया है।

योगवासिक — सोलहवी शताब्दी के मध्य विज्ञानभिक्षु ने योगसूत्रों की एक व्यास्था लिखी जो 'योगवार्तिक' कह-लाती हैं।

योगवासिष्ठ रामायण — प्रवित्त अईत वंदान्तीय प्रत्यो में 'योगवासिष्ठ रामायण' का विभिन्न स्वान है। यह तरहबी-वेदहवी शताब्दी में रचे गये सस्हत ग्रन्यों में में एक है। यह अव्यादमरामायण के समानान्त्र है, क्योंक समें में से एक है। यह अव्यादमरामायण के समानान्त्र है, क्योंक समें यह प्रत्ये सिक्ट के सवाद रूप में वेदान्त के विद्वान्तों पर प्रकाश डाला गया है। यह बड़ा विद्यालक काय २२,००० पद्यों का ग्रन्थ है। इसमें अईत वेदान्त काय २२,००० पद्यों का ग्रन्थ है। इसमें अईत वेदान्त

को शिक्षा के साथ सांस्य के विचारों का मिश्रण भी भाष्त है। योग की महत्ता पर भी इसमें बल दिया गया है। इसकी रजनातियि १३०० ई० के लगभग अववा और पर्वहों सकती है।

योगसारसंबह—सोलहनीं शताब्दी के मध्य आचार्य विज्ञान-भिन्नु द्वारा रचित एक उपयोगी योगविषयक ग्रन्थ। योगच्चम—पतन्नाल मुनि द्वारा रचित योगशास्त्र की मौलिक कृति। विद्वानों ने इसका रचना काल चौषी शताब्दी के माना है। यह योग उपनिषदों के बाद की रचना है। विशेषार्थ के 'योग (दशने')।

योगसूत्रभाष्य — यह भाष्य ७ श्री या ८ श्री शताब्दों में रचा गया है। कुछ लोग इसके लेखक का नाम वेदव्यास बताने है। परन्तु इस वेदव्यान तथा महाभारत के रचिता वेदव्यान को एक नहीं समझ्या बाहिए। इस भाष्य का अंग्रेजी अनुवाद तथा परिचया उद्दम् महोदय ने लिला है। उन्होंने इसकी दार्शनिक शैली की प्रशास को है।

बोणिनी—भारतीय लोककवाओं में योगो प्राय आहुगः के रूप में प्रविश्वत हुए हैं। बादू की ऐसी लिक त्याने बाजो साधिका स्त्री 'योगिनी' (आहुपरती) के रूप में बणित है। शिवसिक्ता अववा महाविद्याएँ भी योगिनी के रूप में कल्पित की गयी है। योगिनियों की जीमठ सब्या बहुत प्रसिद्ध है। चौगठ योगिनियों के कई प्राचीन मन्दिर है जिनमें मेडापाट (विपुरी-अवलपुर), व्यवपाड़ी आदि के सन्दिर विशेष उल्लेखनीय है।

योगिनोतन्त्र—वाममार्गी शाक शास्त्रा का १६वी शताब्दी का यह मध्य दो भागों में उपलब्ध हैं। पहला भाग सभी तालिक विषयो का वर्णन करता है, दूसरा भाग वास्तव में 'कामास्थामाहात्म्य' है। इस पर वाममार्गका विशेष प्रभाव है।

योगी—योगमत पर चलने वाले, योगाभ्याम करने वाले व्यक्ति योगी कहलाते हैं। प्राय हठयोगियों के लिए साधारण जनता में यह शब्द प्रयुक्त होता है।

धोगीस्वर — जिब का पर्याय। कुछ योगी अपनी अपना अधावनी कियाओं का अध्यास सम्बान भूमि में करते हैं तथा भूत योगियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। तिब इन योगियों के भी स्वानी है अर्थात् वोगोध्वर है तथा योग का अध्यास भी करते हैं। सिद्धिप्राप्त महास्था भी योगीस्वर कहे जाते हैं।

योगेडस्टवर अवका भोनेक्यद्वास्त्री—कार्तिक पुमक एकाद्विती को इस जल का अनुकान होता है। चार जलपूर्ण
कल्का, जिनमें रत्न पढ़े हों, साकंद बन्दन विजय होते तथा
वारों ओर स्वेत वस्त्र निजया हो, एवं जो तिलपूर्ण तामपानों के उके हों, पानों में सुकर्ण पढ़ा, ऐसे चारों
कल्का बाग महासामारों के अर्तीक होते हैं। एक पात्र के
अच्छा से अरावान् हिर की प्रतिमा (जो योगेस्वर है)
स्थापित कर पूजी जानी वाहिए। राधि को जागरण का
विचान है। दिलीय दिवस चारों कल्कों को बारा बाह्यां को दान में दे देना चाहिए तथा सुवर्ण प्रतिमा किसी
पीचर्व बाह्यण को देकर पीची बाह्यां को मुन्दर भोवत
कराकर दिव्यानि से सन्तुष्ट करना चाहिए। इनका नाम
वरणीयन मी है। वती इस बत के प्रतब्ध स्वर्णने म

सोनि—(१) जीवो को विभिन्न जातियां योनि कहलाती है। इनका वर्गीकरण पुराण आदि में ८४,००,००० कमा का बतलायां जाता है। जल, रूपल, बायु, आश्रास्त में सामाजित है। (२) स्त्रीत सामाजित है। (२) स्त्रीत वर्षा में सामाजित है। (२) स्त्रीत वर्षा में प्रमाण प्रदेश के जोगों के पर्य में दमका महत्त्व का जोगक अन्न । प्राप्तित किया में में दमका महत्त्व पूर्ण स्थान था। उत्पत्ति स्थान होने के कारण यह आदरणीय और पूजनीय माना जाता था। द्यारत मं में दमका बहुत महत्त्व तथा, प्रोप्तिचित्र को कर महत्त्व तथा, प्रोप्तिचित्र को कर महत्त्व तथा, प्रोप्तिचित्र को मुख्य कर महत्त्व तथा, प्रोप्तिचित्र को मुख्य कर महत्त्व तथा, प्राप्तिचित्र को मुख्य कर महत्त्व तथा, प्राप्तिचित्र को मुख्य होती है। किन्द्रीपता में भी जिल्ला का आधार थोनि ही है। किन्द्रीपता में भी जिल्ला का आधार थोनि ही है।

सोनि व्यक्-सामनेद के आधिक ग्रम्थ तीन है: छन्द, आर-ध्यक और उत्तर। उत्तराधिक से एक छन्द की, एक स्वर की और एक तास्पर्य की तीन-तीन ऋचाओं को नेकर एक-एक नुक बना दिया गया है। इन मुक्तों का प्यूव नाम रखा गया है। इसी तरह की समान मानापन्न रो-दो ऋचाओं की समस्टि का नाम प्रमाय है। चाहे प्यूव हो वहीं प्रमाय, इनमें प्रस्तेक पहली ऋचा का छन्द आधिक से में लिया गया है। इसी आधिक छन्द से एक ऋषा और सब तरह से उसी के अनुरूप दो और ऋषाओं को मिस्राकर 'शृष बनता है और इसी प्रकार प्रगाध भी। इन्हीं कारणों से इनमें जो पहली ऋषाएँ है वे सब सोनि ऋक् कहलाती है और आर्थिक भी योनिसन्ध के नाम से प्रसिद्ध है।

योनि ऋक् के बाद ही उसी के बरावर की दो या एक ऋक जिसके उत्तर कर में मिले उसका नाम उत्तर ते चिक है। इसी तारण तीसरे का नाम उत्तर हैं। एक ही अध्याय का बना हुआ प्रस्थ जो अरम्प में ही अध्ययन करने योग्य हो, आरण्यक कहलाता है। मब बेदो में एक-एक आरण्यक होता हैं। योगि, उत्तर और आरण्यक इन्ही तीन प्रस्थों का साधारण नाम आर्थिक अर्थात् ऋक्-मगृह हैं।

योवराज्याभिवेक-अनेक प्रमाणों से योवराज्याभिवेक की वास्ताविकता सिद्ध होती हैं। इसमें गांव अपने योग्यदमः (सम्भयतः अर्थन) युव का अभिवेक करता वा। नाः भारत, रामायण, हुर्वचरित, बृहस्क्या, कस्पमृत्र आदि में भीवराज्याभियेक का वर्णन पामा आता है। यह अभियेक बन्द्रमा नावा पृष्य नक्षत्र के मयोग के समय (गीयी पूर्णिमा की) होता वा।

₹

र---अन्तःस्थवणाँ का दूसरा अक्षर । कामञ्जेनुतन्त्र (पटल ६) मे इसका स्वरूप निम्नाकित बतलाया गया है '

रेफक्क चञ्चलापाङ्गि कुण्डलीह्य सयुतम्।
रक्तवियुक्ततास्य पक्षदेवास्यक सदा।।
पक्षक्षपाणम् वर्ग निर्विव्युक्तितास्य सदा।।
पत्रवास्य में दसके अघोलिन्ति नाम कहे गये हैं:
रो रक्त कीचिनी रेफ पावकस्त्योजसो मत।
प्रकाशावर्णमें दीपो रक्तकृष्णापर बली।।
भुजङ्गोगो मति: मूर्यो धातुरक्तः पत्रशाकः।
जब्दस्ती रति। कुद्यशो बेह्निमण्डलम्।।
जब्रदेसा स्कृतवर्थो वेदकण्डलम्।
जब्रदेसा स्कृतवर्थो वेदकण्डलम्।।
जब्रदेसा स्कृतवर्थो वेदकण्डलम्।।
स्विक्य उत्तमा हृदयं मूर्थी वियुद्धनुवदी।
सीकण्ड उत्तमा हृदयं मूर्थी वियुद्धनुवदी।

रक्तससमी—मागंशीर्थ कृष्ण सतमी का रक्तसमी नाम है। इस लिप्बित में रक्त कमलों से मूर्य की अथवा रक्ते पूर्णों से मूर्यप्रतिमा की पूजा विद्वित है। सूर्य की प्रतिमापर रक्त-वस्त्र से प्रवेश लगाना चाहिए। इस युक्त में मूर्य को वाल के बड़े और कृष्मरा (चावल, दाल तथा मसालों से बनी जिच्छी) अर्थित करने का विचान है। पूजन के उपरान्त रन्धिन बस्त्रों के एक जोड़े का दान करना चाहिए।

रक्षायण्यमी — भाद्र कृष्ण पश्चमी को रक्षापश्चमी कहते हैं। इस दिन काले रंग से सभों की आकृतियाँ लीचकर उनका पूजन करना चाहिए। इससे दती तथा उसकी सस्ताओं को सभों का भय नहीं रहता।

रकाबस्थन—प्यायण पूर्णिमा के दिन पूरोहितो द्वारा किया जाने बाला आशोबदीतस्थक कर्म। ग्ला बास्तव में रक्षा-सूत्र है जो बाह्यणो द्वारा यवमान के दाहिने तथ में बोधा जाता है। यह धर्मबन्धन में बोधने का प्रतीक है, इसलिए एजाबन्धन के अवसर पर निम्नाकित मन्त्र पढ़ा जाता है

येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल । तेन त्वाप्रतिबध्नामि ग्लंमा चल मा चल ।।

[जिस (रक्षा के द्वारा) महावली वानवों के राजा बिल (धर्मनक्षम में) बीचे गये थे, उसी से तुम्हें बीचता हूं। हे रक्षे, जलायमान न हो, जलायमान हो। दो मध्य युग में ऐतिहासिक कारणों वे रसावस्थम का महत्त्व वह गया। देश पर विदेशी आक्रमण होने के कारण दिश्यों का मान और शील मक्ट में एड गया था, इनलिए बहिनें भाइयों के हाप में 'रहा' या 'रात्वों बीचने लगी, जिससे बे अपनी बहिनों की सम्मानग्हा के लिए यमंबद्ध हो जामें।

रचुनस्तन भट्टाचार्य - बंगाल के विख्यान धर्मशास्त्री रघु-नस्तर भट्टाचार्थ (१५०० ई०) ने अट्टाविवातितस्त नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसमे स्मातं हिन्दू के कर्तव्यों की ' विवाद आख्या है। यह ग्रन्थ सनातनी हिन्दुओ द्वारा अत्यन्त सम्मानित हैं।

रश्चनाथवास--- महाप्रभु चंतन्य के छ प्रमुख अनुयायी भक्तों मे रचुनाथवास भी एक थे। ये वृन्दावन मे रहते थे और अपने शेव पाँच सहयोगी गोस्वामियों के साथ चैतन्य- मत के उच्च लेखन तथा साम्प्रदायिक कियाओं का क्य तैयार करने में छो रहते थे। ये गोस्सामी गण भवित्त, उनंत, किया (आचार) पर लिखते थे, भाष्य रवते थे, मण्डराय साम्बन्धी काव्य तथा प्रार्थना लिखते थे। ये बच्च सम्प्रदाय की पूजा पद्धति एवं वैनिक्त जीवन पर प्रकाश डालने के लिए लिखें जाते थे। इन लोगों ने मयुरा एवं कृत्यावन के आस-सास के पवित्र स्थानों को बूँडा तथा उनका 'नथुरामहात्म्य' में वर्णन किया और एक सात्रा-पद्ध (वन्यात्रा) की स्थापना की, वित्त पर चलकर सभी पद्धित स्थलों की परिकाम वाली कर सकें। इन लोगों ने पद्धित स्थलों की परिकाम वाली कर सकें। इन लोगों ने वर्षिक 'समलीका' का क्षित्रमा आरोध सर सकें। इन लोगों ने

रधुनाथ भट्ट---महाप्रभु चंतन्य के छ शिष्यो एव वृन्दावन में बस जाने वाले गोस्वासियों में से एक । ये रधुनानदास गोस्वामी के भाई थे। दे॰ 'रघुनायदास'।

रचुवीरगष्ट —आचार्य वेक्टूटनाय (१३२५-१४२६ वि०) ने अपने तिरुपाहिन्द्रपुर के निवासकाल में रचुवीरगद्य नामक स्तोत्र ग्रन्थ लिखा । यह तमिल भाषा में है। भगवद्भक्ति इसमें कूट-कूटकर भरी गयी है।

रङ्गपक्कमी—फाल्युन कृष्ण पञ्चमी को रङ्गपञ्चमी कहा जाता है। इसी दिन शिव को रङ्ग ऑपित किया जाता है और रङ्गोल्सव प्रारम्भ हो जाता है।

रक्ननाथ—(१) श्रीरङ्गम् में भगवान् रङ्गनाथ का मन्दिर है। तेरहवीं, चौरहवीं साताव्यों में मुसलमानों ने जब श्री-रङ्गम् पर अविकार कर लिया तब यहाँ का मन्दिर भी उन्होंने अपवित्र कर डाला। इस काल में रङ्गनाथ को पृति मुस्लिम सासन से निकल्कर दक्षिण भारत के कई स्थानों में पूसती रही। जब पुन यहाँ हिन्दू राज्य स्थापित हो गया, श्रीरङ्गम् में डसकी पुन स्थापना बेदानाचार्य नेक्कुटनाथ की उपस्थिति में हुई। आज भी उनके रिवत स्थापन मन्दिर की दीवारों पर लिखें हुए पाये बात है।

(२) रङ्गनाय ब्रह्ममूत्रो को शाङ्कर भाष्यानुमारिणी वृत्ति के रचियता हैं। इनका स्थितिकाल सत्रहवीं शताब्दी था।

रकुरामानुब — इन वैष्णवाबार्य की स्थिति १८वी शताब्दी में मानी जाती है। इन्होंने विशिष्टाईत वेदान्तभाष्य पर व्याख्या प्रन्यावणी वैष्णवों के प्रयोगार्थ लिखी है। रक्स — प्रकृति तथा उसमें उत्पन्न पदार्थ तीन गणों सं निर्मित है—सल्ब (प्रकाश), रजस् (शक्ति) तथा तमस् (बजता)। प्रकृति में ये अमिनियत, सम्मृतिक रहते हैं तथा उससे उत्तरम रवायों में निक्रिन परिमाणों में मिक्र जाते हैं। मैत्रायणी उपनिषद् में एक महत् सत्य के तीन रूप विष्णु, बह्मा एवं शिव को क्रमशः सन्तर, रजस् एवं तक्ष कर में स्थाया गया है। जात् से सारी क्रिया और गति रक्स के ही कारण होती है।

रण्डबबास---महात्मा दादू दयाल के शिष्य एक दादूपन्थी कवि रज्जबदास हुए हैं। इन्होने 'बानी' नामक उपदेशात्मक भजनों का संग्रह लिखा है।

रटस्सी बतुर्वजी—माथ कृष्ण बतुर्वजी। यह तिथित्रत है। यम की जाराधना इस व्रत में की जाती है। अरुगोदय काल में स्तान कर यम के बौदह नाम (कृत्यतस्य, ४५०) लेकर उनका तर्पण करना वाहिए।

रणछोर राय--(१) गजरात प्रदेश के द्वारका धाम और डाकौर नगर में प्रतिष्ठित भगवान कृष्ण की दो मृतियों के नाम । इन स्थानों में रणछोरजी के भव्य मन्दिर अत्यन्त आकर्षक बने हुए है। इनमें सहस्रो यात्रियों का नित्य आगमन होता रहता है। भक्तजनों में प्रसिद्धि है कि मध्य-काल में डाकौर निवासी 'बोटाणा' नामक भील के प्रेमानु-रागसे आकृष्ट होकर श्री कृष्ण द्वारका त्याग कर यहाँ चले आये थे। पंडो ने द्वारका में आकर बौढाणाको सताया, इस पर भगवानुने उसके ऊपर पंडो का अपने बदले का ऋण एक तराजुमें सोने से तुलकर चुकाया था। सोने के रूप में भी बोढाणा की पत्नी की केवल नाक की बाली थी, जो मृति के समान भारी हो गयी थी। इसकी स्मृति में आजकल भी डाकौर के मन्दिर में विभिन्न बस्तओ के तुलादान होते रहते हैं। भक्त का 'ऋण छुडानें के कारण इन भगवान का नाम 'रणकोर राय' प्रसिद्ध हो गया है।

(२) आगवत पुराण के अनुसार सथुरा पुरी पर काल-यवन और जरातमध्य को दी विवाओं से बबाई होने पर अर्थी कृष्ण ने रातौरात समस्त यावनों को डारकापुरों में अंज दिया। फिर दोगों सेनाओं को व्यामोहित कर उनके आगे-आगे वे बहुत दूर निकल आगे। उन्हें पकड़ने के लिए कालव्यन पीछा करने लगा। औ कृष्ण ने उसे एकास्त में के बाकर एक राजा के द्वारा अस्म करा दिया तथा जरा-सम्ब की सेना के सामने से अंगक-पहाड़ों में ख्यित हुए रजनम्मौर-रवकान्त ५४३

द्वारका आ निकले। इस घटना को स्मृति में भक्तजनों ने प्रेमलांछनपूर्वक उनको (रण + छोड) रणछोर राय नाम से विकसात कर दिया।

रणकामीर—राजस्थान में सवाई मामोपुर के कुछ हर पर यह फिला है। फिले के भीवर गणेवाजी को बिशाल मूर्ति है। पर्वत पर अमरेबबर, बीलेबर, कमलभार और फिर आगो एक प्रपात के वास अरनेबबर और सीवाजी के मनिबर हैं। सामने (बरणो में से) पानी बहुकर वो कुणों में कमण जाता है। वह जल पहले कुण्ड में काला, फिर दूसरे कुण्ड में आकर सकेर हो जाता है।

रस्तक्रयपरीक्का---अप्पय वीक्षितरचित यह ग्रन्थ श्रोकण्ठ मत (श्रैव सिद्धान्त) से सम्बन्धित है। इसमें हरि, हर और शक्ति की उपासना की मीमांसा की गयी है।

रसम्प्रभा---आचार्य गोविन्दानन्द कृत शारीरक भाष्य को प्रसिद्ध टीका। शाक्करभाष्य की टीकाओं मे यह सबसे सरल है।

रलवाडी— भीष्म ऋतुका एक ब्रत, जो पथ्ठी तिथि को सम्पादित होताया। भास के चाक्टन और शूदक के मुच्छकटिक नाटक के "अह रन्नपथ्ठीम् उपीयिता" कथन में सभवत इसकी ओर ही नकेत है।

रस्नहिंब—राजमूय यासोम यज्ञ का कार्यक्रम फाल्गुन के प्रयम दिन में प्रारम्भ होता था इसकी अनेकानिक क्रियाओं में अभियेचनीय, रत्नहिंदियों तथा दश्येय महत्त्व-पूर्ण है। यह बारह दिन लगातार किये जाने बाले यज्ञो का समृह है, जो राजा के 'रन्नो' के गृहों में भी होता था।

वैदिक राज्यस्यस्था के अन्तर्भत राजा के मुख्य परा-मर्धारात 'रन' (या रनी) कहें जाते थे. जिसमें मेनानी, सूत, पटरानी, पुरेहित, श्रेष्ठों, ब्रामप्रधान आदि गिने-चुने ब्यक्ति होते थे। राजपूष के कुछ होन इन लोगो के हावों से भी समन्त होते थे। विक्रमादित्य और अकबर के 'सबरत्त ऐसी ही राज्यस्थयस्था के अंग वैसे थे। वर्तमान मारतक्षासान डारा वी जानेवाली सर्वोच्च पववी 'भारत-रल' उक्त वैदिक प्रथा की स्मृति जैवी है।

रस्म (मब अथवा पश्च)—न्नतराज, १५ (विष्णुधर्मोत्तर से) नव रत्नों का उल्लेख करता है, यथा मोती, सुवर्ण, बैदूर्य, पयराग ( माणिक्य ), पृष्पराग ( पृक्षराज ), गोमेद ( हिमालय से प्राप्त रत्न ), नीलम, गाहत्मत ( पन्ना ) तवा बिद्रम (मूँगा)। घामिक कुत्यों में पञ्च रत्नों का प्रयोग भी होता है, वे हैं सोना, चौदी, मोती, मूँगा, माणिक्य; मतान्तर से मोना, हीरा, नीलम, पुखराज, मोती।

ररनी-रत्नों के जैसा सम्मान पाने वाला । यह उन लोगो का विरुद्ध है जो राज्य के पारिषद (वरिष्ठ सदस्य ) होते थे। तैस्तिरीय सं० (१.८.९ १) तथा तैस्ति० ब्रा० (१७ ३१) में दी हुई रिल्नयों की सूची मे प्रोहित, राजन्य, महिंची (पटरानी), वाबाता (प्रियरानी), परिवृक्ति (परिस्यक्ता), सेनानी, सूत (सारचि), ग्रामणी (ग्राम-प्रमुख), छत्री ( छत्रधारक), सगृहीता ( कोषाध्यक्ष). भागधुग् (राजस्व अधिकारी) तथा अक्षावाप (द्यूता-अध्यक्ष ) सम्मिलित है। शतः बा॰ में क्रम इस प्रकार है : सेनानी, पुरोहित, महिषी, मूत, ग्रामणी, छत्री, संगृहीता, भागधुम्, अक्षावाप, गोविकर्तन ( आखेटक ) तथा पालागल (सन्देशवाहक)। मैत्रायणी संहिता की मूची इस प्रकार है. ब्राह्मण (पुरोहित), राजन्य, महिषी, परिवृक्ति, सेनानी, संगृहीता, छत्री, मृत, वैश्य, ग्रामणी, भागदृष, तक्षा, रथकार, अक्षवाप तथा गोविकर्ता। उपर्यंक्त नामो से ठीक-ठीक पता नहीं चलता कि राजकूल तथा राजभवन के कर्मचारियों के अतिरिक्त उनमें राजा के व्यक्तिगत सेवक ही थे या जनता के प्रति-निचिभी। कुछ तो इनमें अवश्य ही जनता के प्रतिनिधि थे, जैसे ब्राह्मण, राजन्य, ग्रामणी, तक्षा आदि ।

राज्याभियेक और राजमूय के अवसरों पर रिल्यों का धार्मिक और राजनीतिक महत्त्व होना था। मिद्धान्तत माना बाता था कि राजवानि इन्हीं के हाथ में हैं। रत्न मानो राजवानिक का प्रनीक था। इसे वस राज्याभियेक के अवसर पर राजा की सीपति थे।

रचकार—रथ बनाने बाजा। बैदिक काल में इसकी गणना राजा के रिलयों में होती थी। रथ के सैनिक तथा ज्याव-हारिक महत्व के कारण मामाज मे रचकार का ऊँचा मान या। राज्यामियेक के अवसर पर रचकार भी उपस्थित होता या और राजा उससे भी रत्न (राज्याधिकार के प्रतीक) की वाचना करता था।

रणकान्त--(१) महासिद्धसार नामक शाक्त ग्रन्थ में १९२ ग्रन्थों की सूची लिखित है, जो ६४ के तीन खण्डों में विभक्त हैं। इन तीन खण्डों के नाम है विष्णुकान्त, रय-क्रान्त तथा अदवक्रान्त । यह सूची यदेष्ट आधुनिक है, क्यों कि इसमें महानिर्वाणतन्त्र भी सम्मिलित है तथा १९२ में से कैवल १० ही वासकेश्वर तन्त्र की सूची से मिलते है।

(२) रथकान्त एक प्राचीन महाद्वीप (सभवत अफीका) का नाम है।

रणक्षकां — आवित्र की पुक्त नवांगी अपवा कृष्ण एवा की नवांगी (हमादि) को इस वन का अनुष्ठान होता है। इस अवसर पर उपवास रखते हुए दुर्गाणी की आरामना या पूजा करनी चाहिए। वर्षणों, चौरियों, वस्त्रों, छन्न, माठाकों से पवित्रत रच में महिल (नेमा) पर विराजी हुई दुर्गांजी की प्रतिमा स्वाधित करनी चाहिए और रच को नगर की मुख्यमुख्य मडको पर पुमाकर दुर्गांजी के प्रतिक के जाना चाहिए। रात्रि को मृख्य-गान करते हुए जागरण करना चाहिए। दुर्मरे दिन दुर्गांजी की प्रतिमा को स्नान करराकर रच को दुर्गांजी को प्रतिमा को स्नान करता र पत्र को दुर्गांजी को प्रतिमा को स्नान करता र पत्र को दुर्गांजी को अरिमा को स्नान करता र पत्र को दुर्गांजी को भेट कर देना चाहिए।

रस्यात्रा—िकसी देवता की प्रतिमा को रच में स्थापित कर उसका जुन्द्रा निकालमा रस्यात्रा बहुताता है। हेमाहि, क्ष्यरत्नाकर, प्रविस्पपुराण दुनी देवी, मूर्व, बहाआं जादि की रस्यात्रा कावणन करते हैं, जिले 'पुलाप्रकाका' ने भी उद्घृत किया है। गदासरस्वति में पुत्योत्तम की बारह् यात्राओं तथा भुवनेदवर की चौयह यात्राओं का वर्णत हैं। हमाहि के मत से यह उत्सव लोगों की समृद्धि क्षा सुस्वास्थ्य के लिए मार्गर्शाई मान के पुक्ल पक्ष में आयोजिन होंगा चाहिए।

रससतमी—माध बुक्त सप्तमी। इन विधिवत के मूर्य देवता है। पट्टी को रात्रि को वत का मकल्य कर नियमों के आवरण को प्रतिका करनी चाहिए। सप्तमी के ने उपवास करना चाहिए। मार्यि और पोड़ों के महित बनाये मये मुक्क के रम को मध्याह्न काल में बस्त्री से मध्याह्न काल में बस्त्री से मध्याह्न करने स्वार्थ पर्दे मध्याप्त कर देता चाहिए। तदनन्तर केसर, पूष्णादिक से रस का पूजन करना चाहिए। तुक्रनोरशन्तर रूप भावना की सुवर्ण या अस्य बस्तु की प्रतिचा नव्याप्त रूप भावना की सुवर्ण या अस्प बस्तु की प्रतिचा नव्याप्त र में स्थापित करना चाहिए। तदनन्तर मन्त्रीक्वारण करके रस तथा मार्रीय महित मूर्य की पूजा की जानी चाहिए। पूजा ने ही अस्त्री मत्री किस्प्रियक्त करना चाहिए। वा रात्री की प्रतिचा नव्याप्त करने हम बाहिए। उस रात्रि की रात्रिक्त मुर्ग की स्थापत नव्याप्त करने हम बाहिए। उस रात्रि की रात्रिक्त मुर्ग हम स्वार्थ करने हम बाहरण करना चाहिए। दूपरे दिन प्रात स्वार्थ

नादि से निवृत्त होकर दान-दक्षिणा देने के बाद अपने गुरु को सुवर्णका रथ दे देनाचाहिए । भक्तियोत्तर पुराण में भगवान कुष्ण ने युधिष्ठिर को कम्बोजनरेश यशीधर्मा की कथा स्नायी है। बुद्ध यशांधर्मी का पुत्र अनेक रोगों से प्रस्त था। इस ब्रुत के आचरण से वह समस्त रोगों से मुक्त होकर चक्रवर्ती सम्राट् हुआ । मत्स्यपुराण में कहा गया है कि मन्बन्तर के प्रारम्भ में सूर्यने इसी तिथि को रथ प्राप्त किया था, अतएव इसका नाम रथसप्तमी पड़ा। र**पाकुसप्तमी**— माघशक्ल पष्ठीको इस वतके अनुष्ठान का प्रारम्भ होता है। इस व्रत में उपवास तथा गन्धाक्षत पृष्पादि से सूर्य की पूजा का विषान है। इस दिन सूर्य की प्रतिमा के सम्मुख ही शयन करना चाहिए। सप्तमी को भी सूर्यपूजन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। यह क्रिया प्रति मास चलनी चाहिए। वर्ष के अन्त में सूर्य की प्रतिमा को रथ में स्थापित करके उसका जुलूम निकालना चाहिए । भविष्यप्राण (१५९, १-२६) में इसे 'रथसप्तमी' बतलाया गया है।

रम्भात्तीया—(१) ज्येष्ठ शुक्क तृतीया को इस वत का अनुष्ठान होना है। वत रहते वाले को पूर्विभिमृत्व होकर पञ्चानियों (यथा गाईपरत्य, दिलगानित, सम्य, आहुवनीभ पञ्चानियों (यथा गाईपरत्य, दिलगानित, सम्य, आहुवनीभ देवना जाहिए। ब्राह्मानी तथा नरस्वनी स्वरूप है, सम्मृत्व विराज्यान होनी चाहिए। चारो दिवालों में होम करना चाहिए। देवी के पूजन के गम्य आठ पदार्थ, जो 'सीभास्यास्टक' के नाम में प्रसिद्ध है, प्रतिमा के सम्भृत स्कृते चाहिए। गायकाल में प्रसिद्ध है, प्रतिमा के सम्भृत स्कृते चाहिए। गायकाल में प्रसिद्ध है, प्रतिमा के सम्भृत स्कृते चाहिए। वापकाल में प्रसिद्ध है, प्रतिमा के साथ भगवती कहाणी की हुणा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तदनन्तर वत्करनी एक सप्तिक सर्मुहस्थ को सम्मानित करे तथा पूर्व (पूप या छाज) में रस्प नैवेद्ध वो समझा सिहाओं में विनरित कर दे। यह वन सामान्यतः स्थियोपयोगी है।

(२) इन द्रत का यह नाम इसिलए पड़ा कि सर्वप्रथम रभ्भा नाम की अप्तरा ने स्थारक की प्राप्ति के लिए इनका आवरण किया था। मार्गावीं शुक्त की यह ब्रद किया जाता है। एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठात होना चाहिए तथा भिनन-निम्न नामों से प्रति मास पार्वती देवों की यूजा आराधना करनी चाहिए, यक्षा पार्वती मार्गवींचे में, गिरिजा पौष में। इस अवसर पर मिन्न-मिन्न प्रकार के पदार्थ बनाने चाहिए तथा उन्हें खाना चाहिए।

रम्भाविराव्यत-ज्येष्ठ श्रुक्त त्रयोदशी को इस वृत का प्रारम्भ होता है। तीन दिनपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए । यह वत स्त्रियों के लिए है । सर्वप्रथम स्नानादि से निवृत्त होकर वती स्त्री को केले के पौधे की जड़ में पर्याप्त जल छोडना चाहिए तथा पौधे के चारों और घागा लपेटना चाहिए। चौदी का केले का पौधा और उस पर सोने के फल बनवाकर पूजना चाहिए। त्रयोदशी को नक्त विधि से एवं चतुर्दशी को अयाचित विधि से आहार करके पूर्णिमा को उपवास रखना चाहिए। वर्ष भर उस वृक्ष को सीचना चाहिए। इस अवसर पर उमा तथा शिव एवं कृष्ण तथा रुक्मिणी की भी पूजा करनी चाहिए। त्रयो-दशी से पुणिमातक क्रमशः १३,१४ तथा १५ आहतियों से हबन करना चाहिए। इस व्रत के आचरण से पृत्र तथा सौन्दर्य की प्राप्ति होती है तथा वैषव्य से मृक्ति मिलती है। रम्भा का अर्थ कदली अर्थात केला है। इसीलिए इस व्रत में कदली से सम्बद्ध कार्यों का विधान है।

रिविधास्त्रत-----रिवधार को नक विधि से आहार करना बाहिए अथवा पूर्ण उपवास रखना चाहिए। इस अवसर पर आदिराहरण अथवा महाखेता मन्त्र का अप करना बाहिए। इससे जती की मन-कामनाएँ पूर्ण होती है। इनके सूर्य देवता है। स्मृतिकौन्तुभ्र (५५६,५५७) तथा वर्षकृत्यरीपिक। (४२३-४३६) में इस बत का बटे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है।

रिवित्त---(१) माघ मास में रिव के दिन तीन बार सूर्य कापूजन करना चाहिए । एक मास के इस आचरण से छ महीने कापूज्य प्राप्त होता है।

(२) माथ मास में रिवबार के दिन बतारम्भ करके प्रति रिवबार को सूर्य का पूजन करना चाहिए । एक वर्ष पर्यन्त इत कत के अनुष्ठान का विधान है। इस बीच कुछ निश्चित बस्तुओं का ही आहार करना चाहिए अयवा कमध कुछ निश्चित बस्तुओं का साने में त्याग करना चाहिए।

रसकल्याजिली.—माथ शुक्ल तृतीया को इस व्रत का आरभ होता है। दुर्गा इसकी देवता है। मधुतथा चन्दन से दुर्गाजी को स्तान कराकर सर्वप्रथम प्रतिमा के दक्षिण भाग का, तदनन्तर बाम भाग का पूजन करना चाहिए। भगवती के वरणों को सर्वप्रयम प्रणाम निवेदन कर उनके भिन्न-भिन्न नाम लेकर मस्त्रक के मुक्कुट तक सभी अवववों को प्रणाम निवेदन करना चाहिए और इसी प्रकार पूजा करनी चाहिए। माघ से कार्तिक तक प्रति सास बारह में में एक बस्तु का त्याग करना चाहिए। बारह वस्तुणें ये है—नामक, गृह, तबराज, मनु पामक, जीरक, तुम्ब, दिम, मी, भविका। (रसाला अववा शिक्तिणी), वाग्यक दिम, मी, भविका। (रसाला अववा शिक्तिणी), वाग्यक दिम, मी, भविका। (रसाला अववा शिक्तिणी), वाग्यक पित्रमी), शकरा। मास के अन्त में त्यक्त बस्तु को एक पाप में भरकर तथा एक अन्य भुन्दर साद्य पदार्थ रखकर दान करना चाहिए। वर्ष के अन्त में भीरी की पुवर्ण प्रतिमा करना चाहिए। वर्ष के वन्त में भीरी की पुवर्ण प्रतिमा करा दान करना चाहिए। इस तर के परिणासस्वक्ष्य पाप, शोक तथा रोगों से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलती है।

रस के पत्र — बृन्दावनस्य हरिदासी सम्प्रदाय के प्रवत्तंक स्वामी हरिदासओ रिचत वदों का संग्रह, जो क्रजमाथा में माधुर्यभाव की उपासना का निरूपण करता है। रचनाकाल सोलहबी शती का मध्य या अन्त है।

रसिबद्धा—गोरसनाथी योगमत में जहीं योगासन, नाडीज्ञान, पट्चक निक्सण तथा प्राणायाम द्वारा समाधि प्राप्ति का मुख्य उद्देश है, नहाँ शारीरिक पुष्टि तथा पद्धमहामूतों पर निजय की सिद्धि के लिए रसिवधा का भी विशेष स्था है। इस रसिबंधा अथवा रसायन के द्वारा अस्यासी की मानसिक स्थितियों को प्रभावित किया जाता है।

रक्षा—क्रम्बेट के तीन परिच्छेरों (१.१ २; ५.५ ३ ९,१० ७५ ६) मे रमा उस करकारा (नदी) का नाम है जो भारत की उत्तर-परिचम दिया में बहुती थी। अच्य क्यान पर (ऋग्वेद ५ ४१.१५,९ ४१ ६,१० १००,१-२) यह नाम पौराणिक धारा का है जो पृथ्वी के तिरे पर है। कुछ विद्वान् रसा का समानार्थक जाव अवेदात का 'रहा विकास को स्ता है। किन्तु यह कहा उप्तरिमक कप से अच्छे के मुम्मों का बोधक है जो सरस्वाती या किसी भी नदी के लिए स्थबहुत हो सकता है। वैदिक युग की राज्य-सीमा में रस्वात है। से पिचम में सुन्न पूर्व में, उत्तर में हिमा-क्यादित पर्वत तथा दिखन में, गङ्गा पूर्व में, उत्तर में हिमा-क्यादित पर्वत तथा दिखन में सिन्थ आता है।

रसेश्वर—मध्यकालीन शैवो के दो मुख्य सम्प्रदाय थे: पाशुपत तथा आमिमक एवं इत दोनों के भी पुनर्विकावन वे । पाशुपत के छ विभाग थे, जिनमें छठा वर्ग 'रसेवर्स' का था। मापव ने इस (रसेदवर) वर्ग का वर्णन 'सर्व-वृद्धनंतर्यक्ष' में किया है। यह उपसम्प्रदाय अधिक विनों तक न कस नहां। उसका अलोजा चिद्वाला यह या कि 
सारीर को अमर बनाये बिजा मोख नहीं भाग हो सकता 
और यह अमर सारीर केकक रह (पारद) की सहायता से 
ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसे वे चिज व पार्वेदी के 
सर्जनात्मक निक्रण के फक्ष्यक्य ही उत्पन्न मानते थे। 
बिक्य सारीर प्राप्त करने के बाद अन्त योगाम्यास से परम 
तत्म का बानतिक ज्ञान मान्य करता है तथा इस जीवन 
से मुक्त हो जाता है। अनेक प्राचीन आवार्य तथा मन्य 
इस मत से तम्मिन्यत कहे गये है। परार्थिनियंग के सम्बन्ध में 
पर्याभित्र और देखार दोनों दक्षांने का मान्य समा 
है। रसेक्यर दर्शन के अहैत सिद्याल के पोषक है। 
बिक्रम की दसकी सत्तास्थी में सोमानन्य ने शिवरृष्टि नामक 
इन्य व्यवस्त हम मत्त्र की अच्छी व्यास्था की।

रहस्यप्राधिकता— पर्मशास्त्र के तीन मुख्य विषयो में एक विषय प्राधिकता है, अस्य वो है अवबहार (वष्ट या न्यास प्रक्रिया) और आवार (घार्मिक प्रथा)। प्राधिकता अनेक प्रकार के कहे गये हैं, जिनमें 'रहस्यप्राधिकता' (गुप्त प्राधिकता') का भी वर्णन आया है। ये उन अपराधी के शमनार्थ किये जाते हैं वो खुळे तौर पर किसी को जाता हाँ।

प्रसास—वैदिक कालीन राजसों की करणना का आधार मानव के हानिप्रद. रहस्यास्मक अनुभव थे यथा सर्वी के बनुभव, अंथकार, मुखा, बीमारी आदि को उत्सत्ति में किसी न किसी राजसी शक्ति की करणना की गयी। मानवों के दुख एवं विपत्तियों असंस्थ हैं, उन्हीं के बनुसार राजस भी अर्वक्ष हैं, ओ उनके कारण हैं। इस प्रकार वैदिक काल में प्रत्येक मय, प्रत्येक बीमारी, विपत्ति शारीरिक कह का कारण कोई न कोई राजस या यातु (बादू) होता था।

राक्षसों को कच्चा मान, मनुष्य का मान, पन्नु एव भोड़ों का मांस अक्षण करते वाला कहा गया है। वे कर्णकार से उप्रति करते हैं, तथा बजों को अच्छ करते में आनन्दानुमब करते हैं। नैतिक गुणों की दृष्टि के राक्षम तथा आदुसर समान हैं। वे मूर्ज है, स्तुति से चृणा करते वाले हैं, बुरा करने वाले हैं, पुर्त है, चौर-दाक्ष है, सुठे हैं। राक्षस अधेरे को प्यार करते हैं तथा बनेका प्रति पिक्षमों, पणा उन्हरू, करोत, गृद्ध, बील के रूप में वीक्ष पडते हैं तथा रहस्यास्मक बोलियाँ बोलते हैं। रालसियाँ भी होती हैं जो संस्था में देवियों से अधिक हैं और राजसों के समान ही दुष्ट तथा क्लेश देनेवाली होती हैं। यज्ञ का देवता अधिन तथा मध्याकाज के नियुत्तरिन का

वेयता इन्द्र राक्षयों के अनु हैं। इसिक्य अनेक किरवों के माय उन्हें राक्षयों को मारनेवाका, दवा देने वाला, टुकड़ा-टुकड़ा कर देने वाला कहा गया है। निस्स्मेह प्रकाध व अव्यक्तर का मुद्ध सुष्टि में चला आ रहा है। राह्म में विचरने वाले राह्म , जो यहाँ को नष्ट करते हैं तथा अच्छे अक्तियों को हानि पहुँचाते हैं, बुराई तथा पाप के प्रति-क्या है। उनका स्थान हैं तलहींन अव्यक्तार का सद्दा । इसमें वे इन्द्र के तीत्रण वच्च द्वारा मारे वाते है। राह्म अपने स्थान को औट जाते हैं। वा व्यक्ति उनके वैसे गुणों वाले हैं, वे भी वही जाते हैं। यहां मरक का संकेत हैं। पुराणों और संस्कृत साहिस्य में बहुत सी मानव-जानियों को रात्मत कहा गया है। राह्म अब्द बागे चलकर अनैतिक अवं में प्रयुक्त होने लगा। हुए- और शब्द

राध्यक्तसम्बार्धे — वीरराध्यवदामाजार्धश्रीवेष्णय वरदाजार्धके शिष्य थे। उनके पिता का नाम नरसिंह गुरु था। बाष्ट्रक वंश में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने 'तत्त्वसार' पर 'रलप्रसारिणी' नामक टीका जिल्बी है जो अभी तक प्रका-जित नहीं हुई है।

भी राक्षस कहे जाने लगे।

रायबहुबद्द्यो— ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को इस प्रत का अनुष्ठान होता है। इस अवसर पर राम तथा छरमण की सुबर्ण प्रतिसाओं का पुत्रन करना चाहिए। वरणों से प्रारम्भ कर अगवान के छारीरावयवों का निप्न-भित्र नामे के लेते हुए पूजन करना चाहिए। प्रात-काल राम-लध्यण के पूजन के उपरान्त एक लोटा में घो अरकर दान करना चाहिए। इस आवरण में प्रती पुगी तक स्वर्ण में निवास करता है। इससे पापों का शब होता है। यदि दती निक्काम रहता है तो उमे मोल की उपलब्धि होती है।

राधवाङ्क —वीरशैवाचार्यराधवाङ्क हरिहर के शिष्य थे। ये १४वी शताब्दी में हुए ये तथा इन्होंने 'सिद्धराय' नामक एक कर्नाटकी पुराण लिखा है।

राधवेन्द्रपति -- इन्होने तैत्तिरीयोपनिषद् की वृत्ति, बृहदा-रण्यक उपनिषद् की खण्डाग्रवृत्ति एवं माण्डुक्योपनिषद् की वृत्ति लिखी है। राधवेन्द्रपति तथा राधवेन्द्र स्वामी एक ही व्यक्ति हैं यह बहा नहीं जा सकता।

रायबेन स्वामी—माध्य मठावकम्बी संत एव बन्यकार । स्न्होंने व्यक्तीरांचायं की टीका पर वृक्ति लिखी है। व्यक्तीयं के प्रधान-प्रधान स्व अन्यों पर स्न्होंने वृक्ति लिखी हैं। इनके प्रव्यों के नाम हैं तत्त्वावीयदीयोग-वृक्ति, न्यायकल्यलतावृक्ति, तत्त्वप्रकाशिकावृक्ति, आवडीप, वायावलीटीका, मन्त्रप्रायक्ष्यों, तत्त्वप्रवादी और गीता-विवृति । सन्होंने हेंण, केन, प्रका, मुण्डक, छान्योग्य तथा तीत्तरीय उपनिचरों के स्वष्टांच प्रस्तुत किये। इनके बन्यों को भाषा सरल है। ये सम्भवतः मत्रहवी शताव्यों में वर्तमान वे। राधवेन्द्र यति तथा राधवेन्द्र स्वामी एक ही स्वर्षित हैं।

राजकर्ता (राजकृत्) — यह विनद अववंबंद तथा शाहाणों में उनके लिए अववृद्ध है जो स्वयं राजा नहीं होना बाहुते थे, किन्तु दुसरों को राजा वनाने में समर्थ थे। ये राजा के अभियेक में सहायता करते थे। अत्यय बाध में मृत, प्रामणी (बामप्रमुख) आदि इनमें सम्मिलित है। राजमूत तथा राज्याभियेक दोनों में राजकृती (बहुवकन = राजकृत तथा राज्याभियेक दोनों में राजकृती (बहुवकन =

राजगृह—गया जिले (बिहार) में स्वित प्राचीन तीर्घ कीर राजा जरासम्ब की राजमानी। यह मनातनभर्मी, बीढ, जैन तीनी का गुण्यस्थल है। पाटलिणून की स्थापना के पूर्व राजनुन हो, मनाय की राजमानी थी। पूरुपोतम मास में बहुत याशी यहाँ आते हैं। यहाँ दर्मन करने योग्य स्थान भी पर्योग्न हैं। इनसे बदाकुण्ड, कैदारामा, सोताकुण्ड, वैतरणी, बारामिण्ड, सोनम्बण्डा, आधित प्रींह हैं।

राजयसम्बु—राजन्यवन्यू ना अर्थ राजन्य ही है किन्तु मृत्याकन में राजन्यवन्यू राजन्य में घटकर है। शरपा का में जनक को राजन्यवन्यू कहा गया है, जिन्होंने काहाणों को वास्त्रार्थ में हरा दिया था। प्रवाहण जैजीरु को भी बृहु० उप० में राजन्यवन्यु कहा गया है। धत-पय के एक और गरिच्छेत (१०५२१०) में, जहां पुकाों के रिजयों से अलग साने की चर्चा है, राजन्य-बन्धु को तब तक पुणास्मक नहीं वर्गाया गया है जब तक कि बास्तव में कोई बाह्मण किसी राजकुमार के प्रति पृणा न व्यक्त करें। घर चारों वर्गों के वर्णन में (शत्व०११ ४१२) वैषय को राजन्यवन्यु के पहले स्थान प्राप्त है जो विविश्व है। ऐसा लगता है कि राजन्य (क्षांप्य) के वे भाई-बन्धु, जो कर्मणा अथवा पदेन राजन्य नहीं होते थे, राजन्यबन्धु कहलाते थे। कुछ ऐसा ही दृष्टिकोण 'बह्मा-बन्ध' के लिए भी है।

राजनातंष्ट —योगमूत्र को यह व्याक्या वारा नगरी के महाराज भोज ने (१०१० — ५५ ई०) जिली थी। यह बहुत स्पष्ट दया सरल है। योगशास्त्राम्यासी सम्प्रदाय में इसका भी विशेष महत्व है।

राजयोग—योगमार्ग का एक सम्प्रदाय। यह हुठ्योग से भिन्न है। हुठ्योग में शारीरिक क्रियाओ द्वारा चित्तवृत्ति-निरोध की प्रक्रिया पर बच्च दिया जाता है। राजयोग में बौद्धिक अनुशासन पर अधिक बच्च दिया जाता है।

राजराजेरवरखत—चुधवार को स्वानी नशवपुक अष्टमी हो तो उस दिन उपवास करना चाहिए। उस दिन भगवान शिव को अनेक स्वाधिष्ट लाधाप्त, मिस्टाप्त तथा नैवेख वर्षाफ करने चाहिए। इती शिवशुक्रन के परचाद जावार्स को हार, मुकुट, करफसी, कर्णामरण, अँगूठियाँ, हाथी अथवा भोड़े का दान दे। इस कुरुप में वह असंस्थ वर्षों के लिए कुवैर के समान पद प्राप्त करने में समर्थ होता है। 'राजराज' का अर्थ है कुवैर, जो शिवजी के मित्र हैं। कर्पाब्द सार्वाक्षियर का अर्थ भी शिव अथवा कुवैर हो (वी सन्नों के स्वामी हैं)।

राजराजेक्बरोतन्त्र—'आगमतन्त्रविलासं की चौसठ तन्त्रो की सुवी में राजराजेक्बरीतन्त्र भी उद्धृत है।

रासीस्नापन—पैन कृष्ण अंग्टमी को इस बत का अनु ठान होता है। ५ मीर प्रदेश में अनुमानत चैन कृष्ण पञ्चमी से भिम का 'जनन्वाप्रत' दला आता है। उसके बाद प्रत्येक घर में सबवा महिलाएँ पृष्णों और चन्दन के प्रयेण में भूमि का मार्जन-बोधन करती है। उसके पदचात् बाह्याल कोम सर्वोधिपिस्तियत जल से भूमि का सिचन करते हैं।

राज्यहादशीकत — मार्गशीर्थ गुकल की दरामी को इस बत का सकल लेना चाहिए, तथा एकादणी को उपवास करते हुए विष्णु का पूजन करना चाहिए। अच्छे साद्याभी से होम करना चाहिए। इस बत में रात्रि को जागरण का विकान है। नृत्य तथा गीत इस अवसर पर अवक्य होने चाहिए। एक वर्ष तक इसका आचरण करना चाहिए। समस्त द्वारियों को पूर्ण रूप से मीन चारण करना चाहिए। कुळण एक की द्वारधी को भी उसी प्रकार के विकि-विधानों का पालन करना चाहिए, वेनक भगवान ५४८ राज्यस्त-राजायनीय

की पूजा को छोड़कर, जो रिक्तम वैश्व धारण करने के उपरान्त होगी। इस अवसर पर जलाये जाने बाके दीपको में तेल भरना चाहिए, धी नहीं। इस बत के आवरण से अपने पारियों का राजा होता है। वह तीन वर्षों में मण्डलेखर ( प्रान्तीय राज्यपाल) तथा १२ वर्षों में पूर्ण राजा बन जाता है।

राज्यकत - अयेष्ठ गुम्छ तृतीया को बायु, सूर्य तथा बन्द्रमा का युवन करना चाहिए। किसी पवित्र स्थल पर प्रातः काल बायु का पुत्रन करना चाहिए, मध्याब्र काल में अनिन में दूर्यांचसना तथा जल में सूर्यास्त के समय चन्द्रो-पासना करनी चाहिए। एक वयं तक इस वत का अनुष्ठान होना चाहिए। इस आवरण से बती को स्वर्य की प्राप्ति होनी हैं। यदि इसका आवरण लगातार तीन वर्षों तक किया जाय तो हुआरो वर्ष तक स्वर्ग में निवास होता हैं।

राज्यासिससमी—कार्तिक शुक्क वंशमी को इस बत का प्रारम्भ होता है। विस्वेदेशों (कतु, दश आदि ) के रूप में मगदान केशव का मण्डल बनाकर या (स्वणं या रखत को) मूर्तिक पर स्थापित कर पूजन करना चाहिए। वर्ष के अस्त में स्थापित कर पूजन करना चाहिए। वर्ष के अस्त में स्था का दान करना चाहिए। इससे विण्णुलोक की प्राप्ति होती है। इसके अनन्तर अती सर्वोत्तम बाह्यणों से युक्त राज्य का राजा हो जाता है। राजाशिस्तिकास—सीराजी मत सम्बन्धी सह कन्नड भाषा का प्रसिद्ध प्रन्त है। इसके रचिवा प्रवक्त रहने है। रचना-काल १६वी राजाश्री है।

राजसूय—वेदवाजीन गोमयता । परवर्ती साहित्य में यह राजनीतिक यत अथवा राजाओं का अभिषेक सरकार माना गया है। मूत्रों में इसका विशव वर्णन है किन्तु बाह्याओं में इसकी मूल्य कपरेला प्राप्त होती है। यजूबँर-सहिता में इससे प्रयोग किये आने बाले मन्त्र पुरक्षित है। राजसूय की मुख्य क्रियाएँ निम्नांकित थी.

राजा को उसके पदानुमार बरमानुषणो से मुझिज्यत स्वामा जाता था तथा उसे समारिम्ब धनुष्यकाण विश्व आते थे । बहु अभिविक्षित होता था, किसी राजन्य के साम क्रमिन युक्त करता था। वह आकाश में उत्तर उखल-कर अपने को एक्टम शासक प्रदर्गित करता था। किः आग्रम्थमें पर चरण रखता और इस प्रकार सिंह सद्वा शत्ति तथा महत्त्व मास करता था। राज्य—(१) अवर्षवेद तथा परवर्ती वस्तों में नित्तित क्य से इसका अर्थ 'सामाज्यशांक्त' अवया 'प्रमुता' है। रातप्य का के अनुसार ब्राह्मण इसके अभिकार के अन्यर नहीं आते और राजनूव वज में राजा का पद वढ जाता था। वावप्रेय वज में सकाद का पद उक्क होता था। एतदर्भ सामार राजा से अंच्छ होता था। राजमूव पड़क कर्णन के सम्बन्ध में शतपब ब्राह्मण राज्य, सामाज्य, मोज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पारमेच्छ तथा माहाराज्य आदि शब्दों का प्रयोग करता है। ये राज्य के कर्ष क्रकार थे।

(२) राज्य के कर्साव्यों में धर्मका संस्थापन मुख्य है। कौटिल्य ने राज्य (राजा) के इस कर्सब्य पर बडा बल दिया है—

तस्मात्स्वधर्मभूतानां राजा न व्यभिवारयेत्। स्वधर्मं संदेधानो हि प्रेत्य चेह च नन्दति।। व्यवस्थितार्यसर्यादः कृतवणीश्रमस्थित । त्रथ्याहि रक्षितो लोकः प्रसोदति न सीदित।।

[गजा इस बात को देखी कि प्रका अगने स्वधर्म म विन-कित तो नहीं हो रहां है। इस कर्तव्य का पानन करता इस राजा इस कांक और परनोक में सुन्धी रहता है। जब राज्य ( लोक) में आयं मर्यादा सुज्यवस्थित रहती है, वर्णाश्रम अमं का ठोक-ठीक पानन होता है और पर्मवास्थ ( वयो) में विद्वित नियमों स देख मुर्राजित रहता है तब प्रजा प्रसन्न ग्हती है और क्भी क्लेश को नहीं प्राप्त होती।

राणक---कर्ममामासा के आवार्य सोमेश्वरकृत 'न्यायसुष' का ही अन्य नाम 'राणक' हूं। इसका रचनाकाळ १४०० कुँ० के लगभग ते।

राज्यावनीय—सामधेद सहिता के तीन संस्करण पासे जाते है—(१) कीयूमी (२) जीमनीय तथा (१) राणायनीय । राज्यावनीय का प्रवार महाराष्ट्र में है। इस शाखा की मी उपशाबाएँ बतायों जातो है, राज्यावनीय, शाक्षयजाय, सत्यासूनाल, मुद्राल, मराब्वन्य, राङ्गन, कीयूम,
गौतम और जीमनीय। राज्यावनीय सहिता में पूर्वीचिक एव उत्तरार्चिक दो विषय है। पूर्वीचिक में ग्रामयंव्यान और अस्प्यान वो विभाग है। उत्तरार्चिक में अक्ष्यान, दो विभाग है। इस सहिता में विज्ञान मंत्र कर्याना, दो विभाग है। इस सहिता में विज्ञान मंत्र है, पाठ नेद के साम मानी कूप्तेद में प्राप्त होते हैं।

राधि— महस्तेद (१०.७०६) में रावि एवं उचा को असिन कारूप कहा गया है। वे एक मुग्म देवला की रचना करती है। दोनों आकाश (स्वर्ग) की विहन तथा महत की माता है। राजि के लिए केवल एक महाचा है (१०.१२.७)।

मैकडॉनेल के अनुसार राजि को अन्यकार का प्रति-योगी रूप मानकर 'चमकीली रात' कहा गया है। इस प्रकार प्रकाशपूर्ण राजि घने अन्यकार के विरोध में खड़ी होती है।

राचा—महाभारत में कृष्ण की कथा के साथ राधा का उच्छेख नहीं हुआ है। न तो भागवत गण और न माध्य ही राधा को माम्यता देते हैं। वे भागवत पुराण के बाहर नहीं जाते हैं। किन्तु सभी परवर्ती सम्प्रदाय, वो अन्य कुछ महापुराणों को महन्य देते हैं, राधा को मान्यता देते हैं।

भागवत पुराण में एक गोपी का कुष्ण इतना सम्मान करते हैं कि उसके साथ अकेले घूमते हैं तथा अन्य गोपियाँ उसके इस भाग्य को देखकर यह अनुमान करती हैं कि उस गोपी ने पूर्वजन्म में अधिक भक्ति से कृष्ण की आराधना की होगी। यही वह स्रोत है जिससे राधा नाम की उत्पत्ति होती है। यह शब्द 'राध्' धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ है सोच-विचार करना, सपन्न करना, आनन्द या प्रकाश देना । इस प्रकार राघा 'उज्ज्वल आनन्द देने वाली है। इसका प्रथम कहां उल्लेख हुआ, यह कहना कठिन है। एक विद्रान् के मत से राघाका प्रथम उल्लेख 'गोपालतापनीयोपनिषद' में हुआ है जहाँ 'राधा' का वर्णन है और वह सभी राधा-उपासक सम्प्रदायो द्वारा आदृत है। आचार्य निम्बार्क का सम्प्रदाय राधा को सर्वप्रथम और सर्वोपरि मान्यता देता है। विष्णुस्वामी सप्रदाय भी राधा को स्वीकार करता है। परम्परागत मध्व, विष्णुस्वामी, फिर निम्बार्क क्रमबद्ध भागवत वैष्णबी के आचार्य है। मध्व राधा का वर्णन नही करते। विष्णु-स्वामी-साहित्य बहुत कुछ मध्य से मिलता-जुलता है, जब कि निम्बार्कने राधा को विशेषता देकर नया उपासना-क्रम चलाया । मध्व के पूर्व उत्तर भारत में राधा सम्बन्धी गीत गायं जाते थे तथा उनकी पूजाभी होती थी, **प**योंकि जयदेव का गीतगीविन्द बारहवी शताब्दी के अन्त की रचना है। बगाल में माना जाता है कि जयदेव

तम्बाकं मत के अनुपायों थे। फिर भी मौतरोपिन्य में राघा प्रेसको है, अर्बाक निम्माकं राघा को कुण्य की स्वकोया पत्सी, मानते हैं। यद्यार्थ राधा-संप्रध्याय के पर्यात प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं, किन्तु अनुमान रूपाया जाता है कि भागवत पुराण के आधार पर कुखा-वन में राघा की शुआ ११०० ई० के रूपमा मंजराभ हुई। फिर यह, बताक तथा जन्म प्रदेशों में एंकी। इस अनुमान को ऐतिहासिक तथ्य मान के तो जयदेव की राघा सम्बन्धी कविता तथा निम्माकं एव विकालवामी सम्प्रदायों का राधायाद स्थार कर से दमझा वा अस्ति है। तब यह सम्मब है कि निम्माकं ने अपने राधायाद को कुवावन में विकत्तित उस समय किया हो जब विकालवाभी अपने सिद्धान्त का दक्षिण में प्रचार कर रहे हो। वेठ 'राधावाक्कभीय'।

राबावरूक (सम्प्रवाय)—(राघा के प्रिय) कुळा का उपा-सक एक प्रेममार्गी सम्प्रदाय, जिसकी स्थापना देववन्द (सहारतपुर) के पूर्वनिवासी गोस्वामी हरिवशजी ने वृन्दा-वन में की।

राधायत्कमीय—गोन्यां में हरियश उपनाम हितवी आरस्भ में मार्थों नवा निम्बार्कों के घनिष्ठ सम्पन्ने में ये। किन्तु जन्होंने अपना नया सम्प्रदाय यन् १५८५ ई॰ में स्थापित किया, जिसे राधायत्कभीय कहते हैं। इस सम्प्रदाय का सबसे प्रमुख मन्दिर वृन्दावन में वर्तमान है, जो राधा के बलका (प्रिय) कृष्ण का मन्दिर है। सस्थापक के तीन प्रस्य उपक्रक होते हैं—राधायुक्तानिय (१९० मस्कृत कर्यों में), चीरासी यद तथा स्कृद प्रदा (हिन्य)। इस प्रकार हितवी ऐसे भक्त हैं जो राधा को कृष्ण से उच्च स्थान हेते हैं। सम्प्रदाय के एक सदस्य का मत है कि कृष्ण राधा के तेवक या वाता है, वे संसार की मुख्ता का काम कर सकते हैं, किन्यु राधा रानी जैसी बैठी रहती है। वे (कृष्ण) राधा के मंत्री हैं। राधायत्कभीय भक्त राधा की पूजा-आराधना द्वारा कृष्ण की कृषा प्राप्त कराया वर्ष प्रया का साम कर सकते हैं, किन्यु राधा रानी जैसी बैठी रहती है। वे (कृष्ण) राधा के मंत्री हैं। राधायत्वक्रीय भक्त राधा की पूजा-आराधना द्वारा कृष्ण की कृषा प्राप्त कराता अपना क्रव्य आराधना द्वारा कृष्ण की कृषा प्राप्त कराता अपना क्रव्य आराधना द्वारा कृष्ण की कृषा प्राप्त कराता अपना क्रव्य आराधना द्वारा कृष्ण की कृषा प्राप्त कराता अपना क्रव्य मानते हैं।

राधाव्यसी—भाद्रपद सास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी कहते हैं। राधा भाद्रपद सास के शुक्ल पक्ष में सप्तमी को उत्पन्त हुई थी। अष्टमी को राधा का पूजन करने से अनेक गम्भीर पाप नष्ट हो जाते हैं।

राबासुषानिबि---राधावल्लभीय सम्प्रदाय का एक स्तोत्र

ग्रन्थ । यह संस्कृत का पद्यारमक मधुर काव्य है जिसमें राषा-जी की प्रार्थना की गयी है। दे० 'राधावल्लभीय'। राषास्वामी मत-उपनाम 'सन्तमत' । इसके प्रवर्त्तक हजुर राधास्वामी दयालु थे, जिन्हें आदरार्थ स्वामीजी महाराज कहा जाता था । जन्मनाम शिवदयाल्सिह था । इनका जन्म खत्री बद्य में आगरा के महल्ला पन्नीगली में विक्रम सं० १८७५ की भाइपद कब्ण अष्टमी को १२॥ बजे रात में हुआ। छ सात वर्षकी अवस्या से ही ये कुछ विशेष लोगों को परमार्थ का उपदेश देने लगे। इन्होंने किसी गरु से दीक्षा नहीं ली. हदय में अपने आप परमार्थज्ञान का उदय हुआ। १५ वर्षों तक लगातार ये अपने घर की भीतरी कोठरी में बैठकर 'सुरत शब्दयोग' का अभ्यास करते रहे । बहुत से प्रेमी मरसंगियों के अनुरोध और बिनती पर आपने संवत १९१७ की वसन्तपञ्चमी से मार्वजनिक उप-वेश देना प्रारम्भ किया और तब से १७ वर्ष तक लगातार सत्सङ्घनारी रहा। इस अवधि में देश-देशान्तर के बहुत से हिन्दू, कुछ मसलमान, कुछ जैन, कोई-कोई ईसाई, सब मिलकर लगभग ३००० स्त्री-पुरुषों ने सन्तमत या राधा-स्वामी पंच का उपदेश लिया। इनमें दो-तीन सौ के लगभग साध्ये। स्वामीजी महाराज ६० वर्षकी अव-स्था में सं०१९३५ वि० में राषास्वामी लोक को पघारे।

आप का स्थान 'हुजूर महाराज' राय सालिमराम बहा-दूर माधुर ने लिया, जो पहले उत्तर-प्रदेश के पोस्टमास्टर जनरल थे। इस्ते के गुरुमाई अध्यमलिमिह ने व्यास (पजाब) में, बाबा बम्मासिह ने तरनतारन में और बाबा गरीबदास ने दिल्ली में अलग-जलग गहिया स्थित की। परन्तु सुख्य गही आगरे में तब तक रही जब तक हुजूर महाराज सद्गुक रहें। इनके बाद महाराज साहब परित ब्रह्माकर सिम्बा के उत्तराधिकारी हुए। इनके पहचात् श्री कामताप्रसाद सिम्हा उपनाम सरकार साहब गाजीपुर में रहे और बुआजी साहिबा स्वामीनाम की देख-रेस करती रही। सरकार ताहब के उत्तराधिकारी सर बानस्वस्वस्थ 'साहबजी महाराज' हुए जिन्होंने आगरा में ब्यालवान की स्थाएना की।

इस प्रकार पन्य की स्थापना के ७० वर्षों के भीतर मुख्य गद्दी के अतिरिक्त सात गद्दियों और चल पढ़ी। इस पन्य में अतिन्यति का बन्धन नहीं है। हिन्दू संस्कृति का विरोध अयवा बहिष्कार तो नहीं है, परन्तु उसकी ओर से उदासीनता अवस्य है। यह सुधारवादी सम्प्रदाय है। राधास्त्रामी पम्य केवल निर्मुण बोगमार्गका साधक कहा जासकता है।

राम---विष्णु के भक्तों को वैष्णव कहते हैं, साथ ही विष्णु के दो अवतारों (राम तथा कब्जा) के प्रति भक्ति रखने वाले भी वैष्णव धर्मावलम्बी ही माने जाते हैं। राम सम्प्र-दाय आधुनिक भारत के प्रत्येक कोने में व्याप्त हो रहा है। वाल्मीकि रामायण में राम का ऐक्वर्य स्वरूप तथा चरित्र बहत हो उच्च तथा आदर्श नैतिकता से भरपूर है। पर-वर्त्ती कवियो, पुराणों और विशेष कर भवभृति ( आठवी शताब्दी का प्रथमार्द्ध) के दो संस्कृत नाटकों ने राम के चरित्र को और अधिक व्याप्ति प्रदान की। इस प्रकार रामायण के नायक को भारतीय जन ने विष्णु के अवतार की मान्यता प्रदान की। इस बात का ठीक प्रमाण नही है कि राम को विष्मुका अवतार कब माना गया, किन्तु कालिदास के रचुवश काव्य से स्पष्ट है कि ईसा की आर-म्भिक शताब्दियों में यह मान्यता हो चकी थी। बायु-पराण में राम के दैवी गणों का वर्णन है। १०१४ ई० में अमितगति नामक जैन लेखक ने राम का सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त और रक्षक रूप में वर्णन किया है।

यद्यपि राम का देवत्व मान्य हो चुका था परन्तु राम-उपासक कोई सम्प्रदाय इस दीर्घ काल में था, इस बात का प्रमाण नहीं मिलता। किन्त् यह मानना परेगा कि ११वी शताब्दी के बाद रामसम्प्रदाय का आरम्भ हो चका था। तेरहबी शताब्दी में उत्पन्न मध्य, जो एक वैष्णव सम्प्रदाय के स्थापक थे, हिमालय के बदरिकाश्रम से राम की मींत लाये. तथा अपने शिष्य नरहरितीर्थ को उडीसा की जगन्नाथ परी से राम की आदि मित लाने को भेजा (लगभग १२६४ ई० में) । हेमादि (नेरहवी शताब्दी के उत्तराई ) ने रामजन्मोत्सव का वर्णन करते हुए उसकी तिथि चैत्र शक्ल नवमी का उल्लेख किया है। आज भारत के प्रत्यंक नागरिक की जिह्वा पर रामनाम व्याप्त है, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या सम्प्रदाय का हो । जब दो व्यक्ति मिलते हैं नो एक-दूसरे का स्वागत 'राम राम' कहकर करते हैं। बच्चों के नामों में 'राम' का सर्वाधिक प्रयोग भारत में हुआ है। मत्यकाल तथा दाहसंस्कार पर राम का ही स्मरण होता है।

रामभक्ति से सम्बन्ध रखनेवाला साहित्य प्रवर्ती है।

रामपुला के अनेक प्रक्षतिमन्त्र हैं। तात्त्रत संक्षिता समये से एक हैं। कष्यालरामायण में ओवारमा एवं राम का वातात्म्य समस्य विकासा गया है। इसका १९४४ अकरण 'रामगीता' है। भावायं रामायण एकानाय नामक महाराष्ट्रीय भक्तपिल १९४वीं शताब्यों का ग्रन्थ है। महास से एक कन्य रामगीता प्रकाशित हुई है जो बहुत ही आपृतिक है। इसके पाष राम और हुन्मान है तथा इससे १०८ उप-निषदों की सामयी का उपयोग हुन्ना है। राम सम्प्रदाय का महान् उच्च इन्च है रामचरितामात्म जिसे सामगीकों प्रमायण के हिन्दी प्रतिक्या गोवामां तुक्सीदात ने प्रस्तुत किया है। अगवव्यतिहा तथा भागवत पुराण जैसे कृष्णसम्प्रदाय के जैसे जिए हैं, वैसे ही तुक्तीदामहत्त राम-चरितामान्त्र तथा साल्योंक रामायण रामसम्प्रदाय के किए सारायण प्रन्य है।

रामानुजाबार्य की परस्परा में स्वामी रामानन्द ने १४वी अवाल्दों में 'रामावत' उपनामक रामसम्प्रदाय की स्थापना की। कील्हदास नामक एक सन्त ने रामानन्द से अक्या होकर 'लाकी' मध्यदाय प्रविक्त किया। दे० 'बीराम'।

रामोत्तरतापनीय उपनिषद्—राम मध्यदाय की यह उप-निषद् प्राचीन उपनिषदों के परिच्छेदों के गठन से बनी है और परवर्त्सी काल की है।

रामकुष्ण—(१) कर्ममीमामा के एक आचार्य (१६०० वि०) जिन्होंने पार्थस।रिष्य मिश्र द्वारा रचित 'शास्त्र-दोपिका' की 'सिद्धान्तचन्द्रिका' नामक टीका लिखी।

(२) विद्यारण्य के एक शिष्य का नाम भी रामकृष्ण था, जिन्होंने 'पञ्चदशी' की टोका लिखी।

रासकृष्ण वीकित — काट्यायन श्रीतमुत्र (सामवेद ) के एक प्राच्यकर । साममन्त्री पर जो सामवेद का ज्याकरण बच्चा है और जिसका एक नाम 'नामक्यणम् — प्राविकास्य-नृत्रम्' भी है, उस पर रामकृष्ण वीकित ने वृत्ति किसी है। रामकृष्ण परमहंस — कककत्ता के निकटस्य दिविकास के स्वामी रामकृष्ण परमहंस प्रतिद्ध वात्र सहात्मा थे। इनके एक गृक तोतापुरी दसनानी संन्यास्मियों की शाला के ये। ये ये उच्च कोटि के साक्षक सत्य है। कहते हैं कि स्वयं भन-वर्ती दुर्गा ने दर्बन देकर इनको कृतार्य किया था। इनके नाम को बमर किया देकर इनको कृतार्य किया था। इनके नाम को बमर किया देकर इनको कृतार्य किया था। विकासन्य । पर न केवल भारतव्यापी वरन् विश्ववयापी 'मिश्वम' कार्य-रत है जो अनेकानेक कोंगें में, देश व विदेशों में अपनी सेवाएँ वितरित कर रहा है। इस मिश्वन को देख-रेख में सेवाएँ वितरित कर रहा है। इस मिश्वन को देख-रेख में सेवाजिक संस्थाएँ, जोवधालय, पुस्तकालय, अनापालय एवं साधनालय, मठ आदि चल रहे हैं।

रासकुष्ण-महाराष्ट्र के भागवत लोग बाज मी प्राचीन भागवत मन्त्र 'जोम् नमी भगवते वासुदेवाय' का प्रयोग करते हैं, जबकि मार्वजनिक प्रयोग में विष्णुस्वामी मन्त्र 'राम कृष्ण हरि' ही प्रचलित है।

रामगीता--दे० 'राम' ।

रासवन्द्रगृष्ट्रमृत्रयद्धति—रामवन्द्र नामक एक विद्वान् ने नैमियारण्य में रहकर शाखायनगृद्धासूत्र का एक भाष्य रवा है । इसे रामचन्द्रगृद्धासूत्रपद्धति कहते हैं ।

रामबम्बतीर्यं—आनन्यतीयं (वैष्णवाचार्यमध्व) ने ऋग्वेद-संहिता के कुछ अंशों का दलोकबद्ध भाष्य कियाया। रामबम्बतीर्यं ने उस भाष्य की टीका लिखी है।

रामचन्नवोकोस्तव — चैन शुक्क तृतीया को इस उत्सव का विद्यान हैं। रामचन्द्रजी की प्रतिमा झूळे में विराजनान कर उसे एक मास तक झुलाना चाहिल ां जो लोग राम की प्रतिमा को झूला झूलते हुए देवते हैं उनके सहस्तों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं।

रामण्यत—कवीर की शिक्षाओं से प्रभाषित होकर अनेक छोटे-मों नाम्प्रदाय स्थापित हुए। इतमें 'रामसनेही' नाम्प्रदाय भी एक है। इत्यत्ते सम्थापक वे महात्मा राम-चरन, जिनका स्थितिकाल १८वी शताब्दी का उत्तरार्ध कहा जाता है। रामचरन ने अपनी शिवाओ और अजनों का संग्रह 'वानी' नाम से लिखा है।

रामबरितमानस—वह राममध्याम का पवित्र, पठनीय और प्रामाणिक यन्य है। इसकी रचना ज्यानम १५८४ ६० में काशों में गोस्तामी नुरुलीयास ने की। इसकी भाषा जवधी है, किन्तु इस पर जजभावा और भोजपुरी का भी प्रभाव है। इसकी अधिकांश सामग्री वाल्योकीय गामायण से जी गयों है। परन्तु इस बन्ध में भारतीय परम्परा का साराश संमुद्दोत और प्रविपादित है।

रामचरितमानस में निबन्ध रूप से भगवान् राम का चरित्र बणित है। इसमें सात सोपान अथवा काण्ड है— (१) बालकाण्ड (२) अयोध्याकाण्ड (३) अरध्य-काण्ड (४) किण्कित्थाकाण्ड (५) सुन्दरकाण्ड ५५२ रामश्रयस्ती-रामनवमी

(६) लंकाकाण्ड (७) उत्तरकाण्ड । रामचरितमानस मुलतः काव्य है किन्तु इसका उद्देश्य है भारतीय धर्म और वर्शन का प्रतिपादन करना । इसलिए इसमें उच्च दार्श-निक विचार, पार्मिक जीवन और सिद्धान्त-वर्णाश्रम, अवसार, ब्रह्मनिरूपण और ब्रह्मसाधना, सगण-निर्गण, मृतिपूजा, देवपूजा, गी-क्षाद्माण रक्षा, वेदमार्गका मण्डल, अवैदिक और स्वच्छन्द पन्थों की आलोचना, क्शासन की निन्दा, कलियगनिन्दा, रामराज्य की प्रशंमा बादि विषयों का सुन्दर प्रतिपादन हुआ है। इसी प्रकार पारिवारिक सम्बन्ध और प्रेम, पातिवत, पत्नीवत, सामाजिक व्यवहार, नैतिक आदर्श आदि का विवेचन भी इसमें यत्र-तत्र भरा पहा है। मध्ययग में जब चारों ओर से हिन्दू धर्म के ऊपर विपत्तियों के बादल छाये हुए थे और वेद तथा शास्त्रों का अध्ययन शिथिल पड गया था, तब इस एक ग्रन्थ ने उत्तर भारत में हिन्दू धर्म को सजीव और अनुप्राणित रखा। लोकभाषा में होने से सर्वसाधारण पर इसका प्रभाव व्यापक रूप से पड़ा। महाभारत की तरह इस ग्रन्थ ने भी एक प्रकार से संहिताका रूप घारण किया। धार्मिक और सामाजिक विषयों पर यह उदाहरण काकाम देने लगा। इसकी लोकप्रियता का रहस्य था दमकी समन्वय की नीति । इसलिए सभी चार्मिक सम्प्रदायों ने इसका आदर किया । इस एक ग्रन्थ ने जितना लोक-मञ्जल किया है उतना बहुत से पन्य और सम्प्रदाय भी मिलकर नहीं कर पाये।

रामजमस्ती—भगवान् राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ था, इनलिए यह अयस्ती चैत्र शुक्ल नवमी को मनायी जाती है। इस अवसर पर बत, पूजा, कीर्तन, मङ्गल-बाल, नाच, गान आदि होता है।

राष्ट्रेक—वनवास के ममय राम के टिकने का स्थान या पड़ाब । यह एक तीर्च हैं। नागपुर से रामन्देक स्टेशन २६ मील है। वहां में बस्ती एक मील हैं। यहां में सर्मातित माक पर्वत हैं। उत्तर औराममन्दिर हैं। शासने वराह भगवान की मृति हैं। दो मील पर रामसावर तथा अध्वामागर नामक दो पवित्र सरोवर है। इनके किनारे कई मोन्दर हैं। रामन्देक में एक वैनामन्दिर भी है। कुछ विद्यानों का मत है कि कार्कियान के मेचदूत का रामणिर स्वर्ध हैं। है कि मिराजी : 'कार्कियान के मेचदूत का रामणिर स्वर्ध हैं। है कि मिराजी : 'कार्कियान' के

रामतीर्थं स्वामी--(१) वेदान्तसार के टीकाकार।

(२) अध्यास्य ज्ञान और स्याग-बैरान्य के किए प्रसिद्ध आधुनिक काल के एक आवर्ष सन्यासी। ये पत्राव में उत्पन्न और तीर्थराम नाम से प्रसिद्ध गणित के अध्यापक थे। विरक्त अवस्था में ये रामतीर्थ या 'राम बाराह' कहलाते थे। देश-विदेश में पर्यटन करते हुए अन्त में ये उत्पासक्य में तप्या करने लगे और इसी क्रम में गंगाप्रवाह में बहालीन ही गये।

रामबास—(१) महाराष्ट्र के अनतों में प्रसिद्ध संत, रामागन्दी मत से प्रभावित और किंद सहारमा नागरण हुए।
गीछे इनका नाम समर्थ रामदास पढ़ा। स्थितिकाल
१६०८ से १६८१ ई० तक या। इनकी कविता सामान्य
लोगों डारा उतनी ब्राह्म नहीं हुई, जितनी विवारतील
ज्ञानियों डारा आदन हुई। १६५० ई० के बाद महाराज
सित्यों वारा आदन हुई। १६५० ई० के बाद महाराज
सित्यों वारा आदन हुई। १६५० ई० के बाद महाराज
सित्यों नामक इनकी पुस्तक धार्मिक से अधिक वार्धानिक है।
रामदासी नामक एक लघु सम्प्रदाय इनके नाम से प्रचलित
है। इनका अगना साम्प्रदायिक चिन्न तथा पवित्र मन्त्र है।
केन्द्र है इसका स्वारा के निल्द सम्बन्ध ल्हु रास्यस्य
को को समाणि, रामचन्द्रजी का मन्दिर एवं रामदासी
कठ है। बहुं इस सम्प्रदाय के अनेक साणु रहते हैं।

(२) मिक्कों के दस गुरुओं में में तीसरे गुरु रामदास
 थे। ये अमरदास के शिष्य थे। इन्होंने अनेक पद लिखे हैं
 जो 'प्रस्थ साहब' में संगृहीत हैं।

रामवासी पंष--दे० 'रामदास' ।

रामनक्सी—वंश गुक्छ नवसीको रामनवसी कहते है। इसी दिन भगवान् राम का जन्म हुवा था। इस दिन वैक्यव मन्दिरों में राम का जन्मोस्ता मनाया जाता है। बहुत से तीयों में इस तिथ को मेला भी जनात है, बयोच्या पूरी में विशेष समारोह होता है। विधारद ने सन्वेषुपृत्तिका नामक एक पुस्तक लिखी है। धिवपुराण को विधवपुत्ती का यह एक मात्र सावन है। सम्बन्धस्त्रेजनकर-स्त बत का प्रारम्य रामनवनी को क्षयवा किसी भी विम्न किया जा सकता है। जी राम का नाम एक क्षया एक कोटि बार जिल्ला जाता है।

रामनाथ शैव--त्रिपुरा ग्रामवासी पं० रामनाय श्रीवप्रन्य-

क्यवा किसी भी विन किया जा सकता है। जी राम का नाम एक छक्ष या एक कोटि बार किया जाता है। राम के नाम का एक भी अक्षर महापातकों को नक्ट करने से समर्थ हैं (एकैकमक्षर पूर्वा महापातकनाजनम्)। इस बत के अनुसार जिलिय रामनाम का चौडशीय-चार पूजन करना चाहिए। राम के नाम में बद्भुत जम-त्कार भरे हुए हैं, इस कारण १०८ वा १००० बार राम-नाम जपने का प्रचलन हो गया है। दे० वतराज, १३०-३३२।

राम भार्मवाबतार—ऐतरेय बाह्मण में राम भार्गवाबतार का वर्णन है। पुराणों के अनुसार राम (भार्गव) विष्णु के प्रसिद्ध अवतारों में से हैं, जो परशुराम भी कह-लाते हैं।

रामभक्त सम्प्रदाय के अबशेष हैं।

राम मिल-अनिकेणन सम्प्रदाय के एक बानार्य, जो नाथ भूनि के प्रशिष्य तथा पुण्डरीकास के शिष्य थे। राम मिश्र के उपदेश के प्रभाव से यामुनाचार्य राजसम्मान छोड़-कर रङ्गामार्थी के से सह हो गये थे। एक तरह से संस्थासी यामुनाचार्य के ये गृह थे। राममिश्र के बारे में विशेष बार्त नहीं जात है।

राममोहन राम----वङ्गाल के प्रकाण्ड विद्वान्, सुवारक और ब्रह्मसमाज के आदि प्रवर्तक। सं०१८२५ वि० में एक ब्रह्मण अभोदार के घर हुगली जिले के रावानगर में

राजा राममोहन राय का अन्म हुआ। आरम्भ में इनकी शिक्षा पटना में अरबी-फारसी के माध्यम से हुई। इस्लाम का इन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, फिर इन्होंने काशी में संस्कृत का पूरा अध्ययन किया। एक ओर वेदान्तदर्शन का अध्ययन तथा दूसरी ओर सुफी मत का अध्ययन करने के फलस्वरूप ये बहुपवादी हो गये, मूर्तिपूजा के विरोधी तो प्रारम्भ से ही थे। बाईस वर्षकी अवस्था से अंग्रेजी पढ़कर ये ईसाइयों के सम्पर्कमें आ गये। ईसाई धर्म के मूल तत्त्व को समझने के लिए इन्होंने युनानी और इंग्रानी भाषाएँ पढ़ी और ईसाइयों के त्रित्ववाद और अवतार-वाद का खण्डन किया। अन्त में जाति-पाँति, मूर्तिपूजा, बहुदेवबाद, अबतारवाद आदि हिन्दू मन्तव्यो के विरुद्ध प्रचार करने और एक बह्य की उपासना करने के लिए सं० १८८५ वि० के भाद्रपद मास में इन्होंने 'ब्रह्मसमाज' की स्थापना की। पहले इस संस्था में राममोहन राय साधारण सदस्य की तरह सम्मिलित हुए । वास्तव में ये ही उसके प्राण थे। तीन वर्ष पश्चात ये दिल्ली के बादबाह की ओर से राजा की उपाधि और दौस्य कर्म का अधिकार लेकर इंग्लैंड गये। वही सं०१८९० वि० की आदिवन शुक्ल चतुर्दशी को ज्वरप्रस्त होकर ब्रिस्टल में शरीर छोडा। इसी नगर में उनकी समाधि बनी हुई है।

रामरंजा पष-सिक्तों में तिहुज्यारी और सिंह दो सम्प्रदाय है। इनके भी अनेक पंच है। सिंहुज्यारियों के छः पंच है तथा सिंहों के तीन। रामरंजा पंच सिंहुज्यारियों की एक साला है। इस पच के चलाने बाले गुरु हरराय के पुत्र रामराय थे।

रासराक्य — हिन्दू राजनीति में राम को आरार्स राजा एवं क्षेत्र को जमम माना गया है। आज भी अच्छी राज-व्यवस्था के किए 'रामराज्य' छन्द का प्रयोग होता है। महात्मा गान्यी उसी रामराज्य की कल्पना भारतीयों के ममझ रखा करते थे। संजेप में रामराज्य की कल्पना गोरसामी नुउसीटासओं ने रामचरितमानस रामायण में इस प्रकार की हैं:

दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज्य सपनेहुँ नहिं व्यापा॥ [रामकेराज्य में दैहिक, दैविक तथा भौतिक तीकों

भादार के बंद हैंगेला लिल के राजानगर ज ी राग में राज्य में बाई में ने स

५५४ रामराय-राज्यसम्

प्रकार के दुःस किसी को स्थप्न में भी नहीं हुए।] पूरे विवरण के लिए दे० रामवरितमानस, उत्तर काण्ड।

रामराब — सिक्कों के गुरु हरराय के पुत्र का नाम रामराय या। इन्होंने रामर्रजा पंच (सहिजधारियों की एक शास्ता) चलाया। देखिए 'रामरंजा।'

रासकीका—-रामायणकवा का नाटकीय कथ । उत्तर मारत के प्रमुख गाँवों तथा नगरों में शारवीय दुर्गीस्थव के ममय रामणीला प्रदर्शित होती है। रामणीला का प्रवक्त रामणीला कुछोदासांची नुकरीदासांची ने प्रारम्भ किया था। इसमें रामायण के मुक्य-मुख्य स्वल; रामजन्म, यज्ञरक्षा, स्वयंवर, वनगमन, सूर्पव्यक्षातांक्षिक कर्तन, सीताहरण, राम मुख्योब-नीच, सीता को लोल, राम-पावण युद, सर्पावमिल, रामराजिह्महास्तनप्रीत आदि दृष्य नाट-कीय ढंग से दिखाये जाते हैं। वमस्त मारत में काणी एवं रामनगर की रामणीलायें प्रविद्ध हैं। रामणीला की प्रयोक घटना के प्रवहन के लिए यहाँ जलव-जलन स्थान वने हुए हैं। रामणीला की अध्यक्ष्या मृतपूर्व काशी-नरेख को तरे से होती हैं।

रामविजय---महाराष्ट्र भक्तों में सन्त श्रीघर (१६७९-१७२८) भी प्रसिद्ध है। इनकी लोकप्रिय रचना है 'रामविजय'।

रास्तर्महो सम्प्रवाय—इसके प्रवर्तक महारमा रामचरन है। राम-यरन वे बने कामियों एवं पर प्ले है। इस सम्प्रवाय के त्यापना देश राम-यरन ते बने कामियों एवं पर प्ले है। इस सम्प्रवाय के तीसरे गुरु इस्हाराम ने १०,००० पर एवं ४,००० दोहे रूचे थे। इनके प्रार्थनामिक्टर रामद्वारा कहलाते हैं को अधिकाश राजस्थान में पांगे जाते है। पूजा में मान तथा शिक्षा सम्मित्तिल है। इनका मुख्य केन्द्र शाहपुर है, किन्दु ये जयपुर, उदयपुर तथा अग्य स्थानों में भी रहते हैं। इनके कनुयायी मुहस्यों में नहीं है। अतपुर्व यह सम्प्रदाय जबनति पर है और केवल कुछ सायुओं का वर्ष माय रह गया है।

रामाई विश्वत--मनूर भट्ट की व्याख्या में 'बमें' नामक सम्प्रदाय का उल्लेख किया गया है। यह सम्प्रदाय बौढ तांत्रिकवाद का अवशेष था। इस सम्प्रदाय का यहले प्राप्त रचना 'शूच पुराण' है जिसके रचिता रामाई पण्डित है। यह ११वी बाताओं को रचना है। रामाई पण्डित ने इसमें 'घर्मसम्प्रदाय' के वार्मिक दर्शन एवं यज्ञादिका वर्णन किया है। देखिए 'मयूर भट्ट'।

रामाचार्य-माध्व मतावलम्बी आचार्य । स्वासराज इनके गुरु थे। रामाचार्यं ने 'तरिङ्गणी' नामक वेदान्त व्याख्या में अपना कुछ परिचय दिया है। इनके विद्वान् पिता का नाम विश्वनाथ वा, अन्म व्यासकुरू के उपमन्यु गोत्र में हुआ था। ये गोवावरी के तट पर अंधपूर नामक गाँव में रहते थे। बड़े भाई का नाम नारायणाचार्यथा। कहते हैं, अपने गुरु की आजा से इन्होने मधुसूदन सरस्वती का विद्याशिष्यस्य बहुण किया और उनके अद्वैतमत का तात्पर्य जानकर बाद में अर्द्वतमत का खण्डन किया। इससे इनका काल सन्नहवी शताब्दी ज्ञात होता है। इन्होंने न्यायामृत की टीका 'तर-क्रिणी' के नाम से लिखी थी। तरिक्रिणी से इनके अपूर्वपाण्डित्यका पतालगताहै। इसमें इन्होने अद्वैत मत का लण्डन और माध्व मत का प्रतिपादन किया है। बह्मानम्द सरस्यती ने तरिङ्गणीकार रामाचार्य के मत का सण्डन करने के लिए 'अईतसिद्धि' पर 'लघुचन्द्रिका' नामक टीका लिखी है।

रामाज्ञाप्रक्त---गोस्वामी सुलसीदास को रचनाओं में एक 'रामाज्ञाप्रक्न' भी है। यह पद्यों का सक्कूलन है, जिसका श्रयोग यात्रारंम अथवा किसी महत्त्वपूर्ण कार्य को आरम्भ करते समय शकून के रूप में करते है। इसकी सामग्री रामचन्द्रजी का जीवनचरित है जो सात काण्डो में है। शकुतका विचार एक पद्म को चुनकर (विनादेखे) करते हैं। गोस्वामीजी के एक मित्र पंडित गगाराम ज्योतिषी काशी में प्रहलादघाट पर रहा करते थे। रामाज्ञा प्रश्न उन्हीं के अनुरोध से रचित माना जाता है। रामानन्द--- उत्तर भारत में रामभक्ति को व्यापक रूप देने बाले बैठणव महात्मा । इनके पूर्व अनेक बैठणव भक्त हो चुके हैं, जिनमें नामदेव तथा त्रिलोचन महाराष्ट्र प्रान्त में एवं सदन तथा बेनी आदि उत्तर भारत में प्रसिद्ध रहे हैं। किन्तु वास्तविक रामोपासक सम्प्रदाय स्वामी रामानन्द से प्रवलित माना जाता है। इनका नाम आधुनिक हिन्दू धर्म में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, किन्तु दुर्भाग्यवश इनके बारे में बहुत कम बृत्तान्त शात है। इनके जीवनकाल की विभिन्न तिथियाँ प्रस्तावित हैं किन्तु अब इन्हें समय की निविचत सीमा में बाँधना सम्भव हो गया है। इनके एक राजकुलीन शिष्य पीपा १४२५ ई० में पैदा हुए। दूसरे

शिष्ण कसीर १४४० से १५१८ ई० तक रहे। स्पष्ट है कि कसीर रामानन्द के सबसे पोछे के शिष्ण नहीं थे। अतएव स्व बहुन कुष स्पद्ध होगा विदि रामानन्द का काल १४०० से १४७० ई० तक मान किया जाय। किसी मी तरह १० वर्ष का हेरफेर जूल माना जा सकता है। जनजूति के अनुसार इनका जन्म प्रयान में हुआ, किन्तु नैष्टिक संपासी के रूप में अपने जीवन का अविकांश माग इन्होंने काशी में स्वतीत किया।

सभी परम्पराएँ मानती है कि वे रामानुज सम्प्रदाय के सदस्य थे तथा उनके अनुयायी आज भी श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के साम्प्रदायिक चिल्ल के विकसित रूप का प्रयोग करते हैं। अतः कहा जा मकता है कि उनका सम्बन्ध श्रीसम्प्रदाय से भी था। श्रीबैंडणव विष्णु के सभी अवतारों एव उनको परिनयों ( शक्तियो ) के देवत्व को स्वीकार करते है। परन्तु कृष्णावतार के अति प्रसिद्ध और पूर्ण होते हुए भी राम एव नर्रासह अवतार का इनके बीच अधिक आदर है। इसलिए यह ध्यान देने योग्य है कि रामानन्द ने स्वतन्त्र रूप में केवल राम, सीता तथा उनके सेवको की पूजा को ही विशेषतया अपनाया। उनके तथा उनके शिष्यों के मध्य राम नाम का प्रयोग ब्रह्म के लिए होता है। इनका गुरुमन्त्र श्रीवैध्यवसन्त्र (नारायणसन्त्र) नहीं है, अपित 'रा रामाय नम' है'। तिलक भी श्रीवैष्णव नहीं है। फलत इनके सम्प्रदाय का नामकरण करना कठिन है। रामानन्द श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के अन्तर्गत होते तो उन्हें त्रिदण्डी कहा जाता । किन्तू वे त्रिदण्डी नहीं थे, जैसे कि श्रीवैष्णव होते हैं। श्रीवैष्णवो के सदश वे भोजन के सम्बन्ध में कठोर आचारी भी नहीं थे। पराने समय से ही देखा जाता है कि एक ऐसा भी सम्प्रदाय था जो अपनी मुक्ति केवल 'राम' की भक्ति में मानता था एवं प्राप्त उल्लेखों के अनुसार इसे उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण का ही माना जा सकता है। यदि ऐसा मान लें कि यह रामसम्प्रदाय दक्षिण के तमिल देश का था तथा श्रीवैष्णवो से सम्बन्धित या तथा रामानन्द इससे सम्बन्धित थे, तो पहेली सुलक्ष जाती है। रामानन्द इसे ग्रहण कर दक्षिण से उत्तर आये होगे तथा 'राम' में मक्ति लाभ का बादर्श एव राममन्त्र अपने साथ लाये होंगे। संभव है, रामानन्द 'अध्यात्मरामायण' तथा 'अगस्त्यसुतीक्ष्णसंवाद' भी अपने साथ लाये हो । यद्यपि प्रमाण पक्का नहीं है कि वे ही इन बन्यों को इचर लाये थे, किन्तु इन बन्यों का उनके शिष्यों द्वारा बड़ां बादर एकं प्रयोग हुआ है। तुलशीवास के रामक्यितनात्त्व के ये ही लोत हैं। अगस्यमुतीका-संबाद का उपयोग खाज भी रामानन्दी बैज्जाद करते हैं, क्योंकि यह सवाद रामानन्द की जीवनी के साथ प्रकाशित हुआ है।

रामानन्व रामानुविवरिवत श्रीभाष्य पढने के अध्यासी थे, यदिष यह श्रीवेणावों के लिए रचा गया था। कारण यह है कि हक्का स्पष्ट रेकरावाद सभी हैक्वरबादियों के बत्तकुल था। रामान्य के शिष्ण एवं अनुयायी भी इसी भाष्य को आदर से पढते रहे हैं, क्योंकि कोई भी रामा-नन्दी बेदान्त माण्य प्रचित्त नहीं हुआ।

रामानन्द के सार्मिक आन्यंत्रन में जाति-पोटि की छूट थी। शिष्यों को सहण करने में वे जाति का विचार नहीं करते थे, जो एक्टम नयी दिशा थी। उनके शिष्यों में न केवल एक-एक गृह, जाट एव जातिसहिष्क्रत पाये जाते हैं बल्कि एक मुसलमान तथा एक हवी भी उनकी ख्या थी। उनका एक पद उनके शिष्यों में नहीं, बल्कि दिस्तवों के मण्य साहब में प्राप्त होता है।

यह बहुमान्य है कि रामानन्द विशिष्टार्दित वेदान्तमत को मामने वाले ये । उनकी शिवाा संगुण-तिग्ण एकेवर-याद का समस्य करती थी, जो कबीर, सुक्सी, नामन अन्य रामानन्द के अनुवायी सन्तों में देखने में आती है । आरत में रामानन्दी सामुओं की सब्या स्वर्धिक है । रासानम्यविषिकय-यह स्वामी रामान्द के ओवनवृत्तान्त पर प्रकाश डालने वाला एक काव्य सन्य है ।

रासानस्य सरस्वती—वेदान्तमृत्र पर 'ब्रह्मामृतविषणी' दीका के लेखक (१६वी सताम्द्री के अलम में ) इन्होंने योगसृत्र पर 'मणित्रमा' नामक प्रसिद्ध गृति रवी है। इसका एक और सन्य 'विवरकोग्यमात है जो परपायाचार्या क्रुत 'पञ्चपाविका' पर प्रकाशात्मपति के लिखे हुए विवरण नामक यन्य पर एक निवस्य है। ये रालाप्रभावार गोविन्दा-सन्य स्वामी के शिव्य ये। अपने गुरू की भांति ये भी राम-भक्त ये। इसका स्विति काल १७वी सताब्यी या।

रामानुब — आचार्य रामानुज का जन्म १०७४ वि० में दिलिण भारत के भूतपुरी (वर्तमान पेरेस्बुपुरम्) नामक स्थान में हुआ था। ये काञ्ची नगरी में यादवप्रकाश के पास वेदान्त का अध्ययन करने गये। इन का वेदान्त का

ज्ञान थोड़े समय में ही इतना वढ़ गया कि कभी-कभी इनके तकों का उत्तर देना यादबप्रकाश के लिए कठिन ही जाता या। इनकी विद्या की स्थाति घीरे-घीरे बढ़ने छनी। यामनाचार्य इन्ही दिनों गप्त रूप से आकर इन्हें देख गये और इनकी प्रतिभा से बड़े प्रसन्न हुए। बाबुनाचार्य की तीन इच्छाएँ जीवन में अपूर्ण रह गयी थी जिन्हें वे अपनी मृत्यु के पहले रामानुज को बताना चाहते थे, किन्तु इनके पहुँचने के पूर्व ही वे दिवंगत हो गये थे। उनकी तीन उँगलिया मडी रह गयी थीं। लोगो ने इसका कारण वे तीनों प्रतिज्ञाएँ बतायी, जो इस प्रकार थी--(१) बहासुत्र का भाष्य लिखना, (२) विस्ली के तत्कालीन सुलतान के यहां से श्रीराममूर्ति का उद्घार करना तथा (३) दिग्व-जयपूर्वक विशिष्टाद्वैत मत का प्रचार करना । रामानुज ने ज्यो ही इन्हें पूरा करने का वचन दिया त्यों ही उनकी उँगलियां सीधी हो गयी । यामुनाचार्य का अन्तिम सस्कार कर वे सीचे काइडी चले आये। यहाँ महापूर्णस्वामी से व्यासकृत वेदान्तसूत्रों के अर्थ के साथ तीन हजार गायाओ का उपदेश भी प्राप्त किया । वैवाहिक जीवन से उज्बंकर वे संन्यामी हो गये थे।

संन्यास लेने पर रामानुज स्वामी की शिष्यमण्डली बढ़ने लगी। उनके बचपन के गुरु यादवप्रकाश ने भी उनका शिष्यत्व प्रहण कर लिया तथा यतिषर्मसमुख्यय नामक ग्रन्थ की ग्चना की। अनेक शिष्य उनके पास आकर वेदान्त का अध्ययन करते थे । उन्ही विनी यामुना-चार्य के पत्र वरदरक्त काञ्ची आये तथा आचार्य से श्री-रङ्गम् चलकर वहाँका अध्यक्षपद ग्रहण करनेकी प्रार्थना की। रामानुज उनकी प्रार्थना स्वीकार कर श्रीरङ्गम् में रहने लगे। उन्होंने यहाँ फिर गोष्ठीपूर्ण से दीक्षा स्त्री। गोष्ठीपूर्ण ने योग्य समझ कर उन्हें मन्त्ररहस्य बता दिया और आजा दी कि वे किसी को मन्त्र न दें। रामानुज को जब यह जात हुआ कि इस मन्त्र के सूनने से मनुष्य मक्त हो सकता है तो वे मन्दिर की छत पर चढ़कर चिल्ला-चिल्लाकर सँकड़ों नर-नारियों के मामने मन्त्र का उच्चारण करने लगे। गुद्द ने इससे क्रुद्ध हो उन्हें नरक जाने का शाप दिया। इस पर रामानुज ने कहा कि गुरुदेव, यदि मेरे नरक जाने से हजारी नर-नारियों की मुक्ति हो जाय तो मुझे वह नरक स्वीकार है। रामानुज की इस उदारता से प्रसन्न हो गुरुने कहा-'आज से विशिष्टाईत मत तुम्हारे ही नाम पर 'रामानुक दर्शन' के नाम से विकास होगा। मैसूर के राजा निट्टिक की सहायता से रामानुक ने भी वैष्णान मत का प्रचार करने के लिए अर शिख्य नियत किये। इस प्रकार सारा जीवन भजन-साथन सवा यम-भजार में अदीत कर जावार्य ने ११९४ वि० में विष्यमाम की प्रस्वान निया।

यतिराज रामानुज ने अपने मतकी पुष्टिके लिए 'श्रीभाष्य' के अतिरिक्त वेदान्तसंग्रह, वेदान्तदीप, वेदान्त-सार. बेदान्ततत्त्वसार, गीताभाष्य, गद्यत्रय, भगवदाराधन-क्रम की भी रचना की । इसके अतिरिक्त अष्टादशरहस्य, कण्टकोद्धार, कूटसन्दोह, ईशावास्योपनिषद्भाष्य, गुणरत्न-कोश, बक्रोल्लास, दिव्यसुरिप्रभावदीपिका, देवतास्वारस्य, न्यायरत्नमाला. नारायणमन्त्रार्थ, नित्यपद्धति, नित्या-राधनविधि, न्यायपरिखुद्धि, न्यायसिद्धान्ताञ्जन, पञ्चपटल, पञ्चरात्ररक्षा, प्रक्नोपनिषद् व्याख्या, मणिदपंण, मतिमानुष, मुण्डकोपनिषद् व्याख्या, योगसूत्रभाष्य, रत्नप्रदीप, राम-पटल, रामपञ्चति, रामपुजापञ्चति, राममन्त्रपञ्चति, रामरहस्य, रामायणव्याख्या, रामार्चापञ्चति, वार्तामाला, विशिष्टाद्वैत भाष्य, विष्ण्विग्रहशंसनस्तोत्र, विष्णु-सहस्रनाम भाष्य, बेदार्थसंग्रह, वैकुष्ठगद्य, शतदृषणी, शरणागति गद्य, श्वेताश्वतरोपनिषद् व्याख्या, सकल्प-सूर्योदय टीका, सच्चरित्र रक्षा, सर्वाधिसद्धि आदि ग्रन्थो की भी रचना की। किन्तुयह पता नहीं लगता कि कौन सा ग्रन्थ कव लिखा गया। उन्होंने अपने ग्रन्थों में शास्त्रर मत का जोरदार खण्डन करने की चेष्टा की हैं।

रामानुज ने यामृनाचार्य के निद्धान्त को और भी विस्तुत करके सामने रखा हूं। ये भी तीन ही मीलिक रवार्य मानते है—चिन् ( बीच ), जनित् ( जन समूह ) और ईक्तर या पुरुषोत्तम । स्पूल-मूक्तम, चेतन-जेवन—विधिष्ट ब्रह्म ही ईक्वर है। जनत जीव और जनत् उसका गरीर है। बहा स्त्र चारीर का आना है। बहा सगुण और सिर्वेश्वर है। उसकी गरिन माना है। बहा सगुण और सिर्वेश्वर है। उसकी गरिन माना है। बहा सगुण और सिर्वेश्वर है। उसकी गरिन प्रमान है। सह सगुण और सिर्वेश्वर है। उसकी गरिन है। उसमें निकृष्ट कुछ भी नहीं है। सर्वेष्टररव, सर्वेशियल, सर्वेकर्माराध्यस, सर्वेकर्यस, सर्वेकर्यस, सर्वेकर्यस, स्विक्यस, स्वेकर्यस, स्वेकर्माराध्यस, स्वेकर्माराध्यस, सर्वेक

रामाक्क-रामाक्तार ५५७

सरीर है। वह सृष्टि-स्विति-संहारकती है; पर, म्यूह, विभन्न, जनवामी और अवीवतार मेर है वह पौत्र प्रकार का है; सक्कु, चक्र, गदा, प्रधारी पतुर्धुंग है; श्री भू, भू और जीजा देवी वहित है; किरोटारि मूचमों से क्लंकत है। जगत् वब है और बहु का सरीर है। बहु बो कनत् का उपायान और निमित्त कारण है। वह जनत् कम में प्रकट होकर भी विकाररहित है। जनत् सत् है, मिध्या नहीं है।

बीव भी ब्रह्म का धरीर है। ब्रह्म और ओब दोनों चेतन हैं। ब्रह्म बिभू है, बीव अणु है। ब्रह्म पूर्ण है, बीव खण्डत है। प्रत्येक शरीर में बीव भिन्न हैं।

भगवान के वासल्य की प्रांति ही मुक्ति है। वैकुष्ठ में श्री, मू, लोला देवियों के साथ नारायण की वेश करना ही परम पुरुवार्थ कहा जाता है। मुक्ति विद्या वर्षोत्त् उपासना हारा प्राप्त होती है। उपासनात्मक भक्ति हो मुक्ति का श्रंष्ठ साधन है। स्यान और उपासना आदि मुक्ति के साधन है। सब प्रकार से भगवान के सरण हो जाना प्रपत्ति का लक्षण है। नारायण विभू है, भूमा है, उनके बरणों में बारसमर्थण करने से औद को शान्ति मिलती है। उनके प्रसन्त होने पर मुक्ति मिल सकती है। सब विषयों को त्याग कर उनकी ही सरण केनी वाहिए।

रामायण — संस्कृत का बात्मीकि रामायण प्राचीन भारत के वो महासम्यो में ते एक है। महाभारत के कनपन में रामोपाल्यान का वर्णन करने के पहले कहा गया है कि 'राजन! पुगने इतिहास में जी कुछ घटना हुई है वह मुनो' (अध्याय २७३, वलोक ६)। इस स्थान पर पुरातन शब्द वे विदित होता है कि महाभारत काल में रामायणी कथा पुरातनी कथा हो चुकी थी। इसी तरह द्रोणपर्व में लिखा है

'अपि चायं पुरा गीत क्लोको बाल्मीकिना मुवि।' इन बातों से स्पष्ट हैं कि नहाभारत की घटनाओं से सैकडों वर्ष पहले बाल्मीकि रामायण की रचना हो चुको होगी । बाल्मीकि के ही कथनानुसार (बालकाण्ड. सर्ग ४) उन्होंगे रामायण में २४,००० क्लोक रचे जो घोच सी सर्गी में बेंटे ये। बाजकल डबके तीन प्रकार के पाठ प्रचलित हैं. औदीच्य, बालिशात्य और प्राच्या (नीडोय)। इन तीनों में पाठभंद ती हैं ही पर किसी में नती १४००० क्लोक है और न ५०० सर्ग । इसका साहिस्यिक एवं यापिस सहत्य सर्वाधिक है। यह एहला महाकाच्य है। इसीकिए को आदिकाव्य मी कहते हैं तथा इसके किस को आदिकार्य कहते हैं। इसका ही अनुकरण परवर्ती संस्कृत करियों ने किया ने किस्ता का रपुनंब महाकाव्य एवं मसबूति का उत्तररामचित्त नाटक इसी इस्त पर आवारित हैं। आज भी छाठों मारतवासी इसका पाठ करते और जुनते हैं। मध्यकाछ में स्थानीय भाषाओं में इसके क्यान्यत सारम्य हुए। सबसे महत्वपूर्ण रामचित-मानवां गुळ्यीदासकृत हिन्दी में बना जो उत्तर भारत के निवासियों के किए परम पित्र प्रमान है। रामजीछा जाब देश के कोने-कोने में प्रमाजित है, जिसके द्वारा राम-चरित के विशिष्ट क्या जनता के तामने रने बात है।

भारतीय जनजीवन तथा विचारों पर जितना प्रभाव इस इस्य का है उतना शायद ही किसी ग्रम्य का प्रभाव पड़ा हो। राम के आइसा चरित्र का इतना शहरा प्रभाव पड़ा कि राम की पूजा विष्णु के अवस्तार के रूप में हुई, जिसके मुख्य प्रचारक रेची शतस्त्री के रामानुज तथा रेखी शताब्दी के रामानन्द थे।

७०० वि० पूर्व से लेकर १३० वि० वू० तक के बीच विमिन्न विद्यानों ने रामायण का रचना काल माना है। क्यर इसकी महाभारत की अपेशा प्राचीनता कही गयी है। सभी बिद्यानों के प्रमाणी पर भक्ती भौति विवाद करते से रामायण को प्राय. चीची सताब्दी वि० वू० के मध्य वर्तमान कप में प्रस्तुत हुआ माना जा सकता है। किन्तु इसमें दूसरी शती वि० तक कुछ परिवर्तन तथा परिवर्जन होता रहा।

रामायणस्था---यह रामानुज रचित एक ग्रन्थ है। रामार्श्वापद्वति---यह वैष्णवाचार्य रामानुज रचित एक ग्रन्थ है।

रामावत सम्प्रवाय — वामी रामानन्द ने रामावत सम्प्रवाय की स्थापना की। ये रामानुज स्वामी की श्रीवंष्णाव-परम्यरा में हुए थे। परम्तु हम्होंने मध्ययुन की नयी परि-स्थिति में अपने सम्प्रवाय को उदार बनाया। इन्होंने बर्म में बाति-वीति का बन्धन बीला किया और इस्का द्वार सभी के लिए खोल दिया। रामावत सम्प्रवाय में सवर्ण, वर्णेतर, स्त्री, मुसलमान आदि बभी दीशित थे। इस सम्प्रवाय का मन्त्र था रामायत मा ।' रामावतार—विष्णृ के अदतारों के क्रम में रामावतार ससम माना आता है। अगवान् का यह अवतार विर काल से ५५८ समेदगरम् गीमानी

चली जा रही अव्यवस्था को व्यवस्था में परिणत करने के लिए हुआ वा। परशुरामावतार के समय क्षात्र और बाह्य शक्तियों का सामञ्जस्य समाप्त हो गया था। अतः धार्मिक व्यवस्था सुदृढ नहीं रह गयी थी। ब्राह्मण वंश्व में भी रावण जैसे अत्याचारी निशाचरो का जन्म होने छगा था। अतएव त्रेता युग के समय भगवत्शक्ति के अवतार की कावस्यकता प्रतीत हुई। यह अवतार कात्रिय वर्णमें इसलिए हुआ कि उस समय क्षत्रिय कुल के लिए परम आदर्श मानवचरित्र निर्माण की आवश्यकता थी, जिससे कि चरित्र निर्माण के साथ ही राक्षसावस्था की सम्प्राप्त ब्राह्मणशक्ति को नष्ट कर, क्षात्रशक्ति के साथ ब्रह्मशक्ति का धर्मानुकूल सामञ्जस्य किया जा सके। इसीलिए भगवान् रामरूप में क्षत्रियवश में अवतरित हुए । इसी प्रकार भगवान् की शक्ति महामाया ने भी आदर्श पातिवृत की रक्षा के लिए एवं सतीत्वधर्मसरक्षणार्थसीता के रूप में अवतार ग्रहण क्या था । विस्तृत चरित्र के लिए दे० 'रामायण'। रामेश्वर---(१) एक जैवाचार्य (१७५० ई०)। इन्होंने 'शिवायन' नामक ग्रन्थ रचा है।

(२) रामेश्वर ( म् ) प्रसिद्ध शैव तीर्थस्थान. जो दक्षिण समुद्र के सेतुबन्ध पर स्थित है। कहते हैं, इनकी स्थापना भगवान् राम ने की।

रामेश्वरम्—रामसेतु नामक रेतीले टीलेका सिलसिला रामेश्वरम् द्वीप से लेकर मन्नार की स्वाडी से होता हुआ श्रीलङ्काके तट तक चलागया है। इसकी लम्बाई ३० मील है। कहा जाता है कि रामायण के नायक श्री राम ने जब बन्दर न्तथा भालुओं की सेना के साथ लक्का के राजारावण पर बाक्रमण करना चाहा तो समुद्रपार करना सेना के लिए कठिन जान पडा। राम ने यहाँ पर एक पुरु बनवाया जो आज भी भग्नावस्था में पड़ा है। भारतीय तट से लेकर श्रील इट्टा के तट तक समुद्र का उथला होना और वह भी एक सीघ में. इस विश्वास की पुष्टकरताहै। यह भारतवर्षका अस्तिम दक्षिणी छोर है जो समुद्र को स्पर्ज करता है। इसी परम्परा के अनुसार रामचन्द्रजी ने इस स्थान पर शंकरजी की मूर्ति-स्थापना की थी। रामकथा से सम्बन्धित होने से रामेश्वरम् हिन्दुओं का प्रमुख तीर्थ स्थान हो गया है तथा देश के कोने-कोने से तीर्थयात्री यहां आते हैं। यहां का विशाल रामेश्वरम् मन्दिर द्राविड् शैली के मन्दिरों में अग्रगण्य है।

रानोपानक सन्कवाय-अधिसञ्ज्ञवाय के आधार्य रामानन्द स्त्रामी ने बैच्यत वर्मके संरक्षण के लिए अपूर्व प्रयत्न किया। इन्होंने रामोपासक सम्प्रदाय की स्वापना की विसके सबसे बड़े प्रचारक तुलसीदास हुए।

रास्य वास्ता वृणि — एराय जामाता वृणि (१२४०-१४४) को सत्वाल पृणि भी कहते हैं। श्री राष्ट्रम् की (श्रीवेषण्य) मावा के व्यन्तय वेदानतरिशिक के विरोध में इस साम्यदाय के वन्तरांत दो और शावाएँ आरम्भ हुई जो क्रमधः उत्तरी तथा विषयी शावाएँ कहलती हैं। इसमें से विषणी धावाएँ ने तता दे राष्ट्र वार्ष के विषणी धावाएँ ने तता दे राष्ट्र वार्ष के विषणी धावापों के नेता दे राष्ट्र वार्ष के साम्यदास वामाता वृणि। ये वार्ष के परवाल के परवाल प्रवाल प्रवाल के परवाल विद्याल्य वार्ष वार्ष के नेता दे राष्ट्र के परवाल के परवाल वार्ष के नेता दे राष्ट्र के परवाल के परवाल वार्ष के परवाल के परवाल के परवाल के नेता वार्ष के नेता वार्ष के नेता वार्ष के वार्य के वार्ष के

रासलीला---कष्णभक्ति में आनन्द की उत्कट अभिव्यक्ति के

लिए कृष्ण के बालचरियों का अनुकरण करना रासलीला है। इसमें मण्डलनृष्य किया जाता है। महाप्रमु चैतन्य के रूप तथा समातन आदि कः अनुयायी नृन्दावन में निवास करते थे। अनेक सम्यों की रचना के साथ ही साथ हम भको ने रासलीला का बार्षिक उत्सव भी प्रारम्भ किया। इसमें कृष्ण के साथ गौरियों के नृत्य का प्रदर्शन ही मुक्य होता है। बीच में कृष्ण तथा उनके चारों और मण्डलकारा गौरियों का समृद्ध मिलकर एक मण्डल का निर्माण करता है। भगवान् के सामुज्य में नृत्य द्वारा रस (प्रेम) का गरियाक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भगवान्य राण रासम्बद्धान्यायी) में भगवान् कृष्ण के रास का रहस्यमय वर्णन है।

राहु — राहुका (जो सूर्यको उकलेता है) प्रसंग अधर्य-वेद के एक सूक्त (९९ % १०) में आता है। पाठ आति-विचत है, किन्सु अर्थ राहु (अल्थकार) ही है। परवर्ती ज्योतिय में राहु सीरमण्डल के नवबहों में से एक है। यह पृष्ट यह माना जाता है।

ष्ठक्तिमा - विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री, जिसने शिषुभाल के बढ़े द्वारकानाथ कृष्ण का स्वयंवरण किया और उनकी पटरानी हुई। वष्क्रपुर (महाराष्ट्र) के बिहुळमन्दिर में विटुल (बिच्चु) की रानियाँ बमवा परिलयों की मुर्तियाँ उनके पास ही स्थापित हुई है। इनमें <del>वंशियन्यकामी-साम्रवाम</del> ५५९

से रुक्माबाई (क्किमणो ) भी एक हैं। लक्ष्मी के रूप में इनकी पूजा होती है।

**चनिमध्यष्टमी**—मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की बच्टमी । प्रथम वर्ष वतकर्ता ( महिला ) एक दार वाला मिट्टी का मकान बन-वाये, जिसमें बृहस्थोपयोगी सभी वस्तुएँ--धान, बी आदि रसकर क्रम्ण-इक्सिणी, बलराम-रेवती, प्रश्नम्न-रति, अनि-रुद्ध-उषा तथा बस्बेव-देवकी की प्रतिमाएँ बनवायी आये। सर्वेदिय के समय इन प्रतिमाओं का पूजन कर सायं चन्द्रमा को अर्थ्य देना चाहिए। दूसरे दिन किसी कन्या को वह घर दान कर देना चाहिए। द्विनीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ष उसी घर में और कोष्ठ, प्रकोष्ठ बनवाकर जोड देने चाहिए तथाबाद में उन्हें भी कन्याओं को दान कर देना चाहिए। पञ्चम वर्ष पांच द्वारी वाला तथा चष्ठ वर्ष छ दारो वाला मकान बनवाकर कत्या की दान कर देना चाहिए। सप्तम वर्ष सप्त द्वारों वाला मकान बनवाकर, चने से पतवाकर, उसमें एक पळक्क विस्नाकर उस पर वस्त्र भी विद्याना चाहिए। एक ओड़ा खडाऊँ, दर्पण, ओखली (उलखल), मसल, रसोई के पात्र भी रखने चाहिए । तदनन्तर कृष्ण-विमणी तथा प्रदाम्न का उप-वास एवं जागरण करते हुए पूजन करना चाहिए । द्वितीय दिवस यह अन्तिम मकान किसी सपत्नीक ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इसके साथ एक गौभी देनी चाहिए। इस बत के आचरण के उपरान्त बती शोकरहित रहेगा तथा स्त्री वृती को पृत्राभाव का शोक नहीं सहना पहेगा।

षड़ — बैदिक काल में दर माधारण देवता थे। उनकी स्तुति के केवल तीन मुक्त पाये जाते हैं। दह की व्यूत्पत्ति व्र्द् धानु से हैं जिसका अर्थ (हत्ला करना' अथवा 'चिरलाम' है। 'द्रूर' का अर्थ लाल होना अथवा चमकना भी होता है। दह प्रकृति की उस शक्ति के देवता है जिसका प्रतिनिध्य झंसाबात और उसका प्रचण्ड गर्वन-तर्वन रुत्ता है। इह का एक अर्थ भयकर भी होता है। परन्तु इस की चिल्लाहट और भयकरता के हाल उनका प्रवासन और सीम्य रूप भी वेशों में विचल है। वे केवल व्यंत और विनाश के ही देवता नहीं, स्वास्थ्य और कलाण के भी देवता है। अतः इस की करमना में शिव के तत्व निहत के, इसिल्ए इस को बहुत शीझ महस्य मिल क्यां जी उनकी गणना त्रिदेवों (त्रिमृति ) में शिव अथवा महेश के रूप में होने लगी।

रुद्र रुद्रों (बहुबचन), रुद्रियों सथा मस्तों के पिता हैं। सद तथा मस्तो में पारिवारिक समानता है, क्योंकि पिता और पुत्रगण दोनों सोने के आभयण घारण करते हैं. धनुष-बाण इनके आयुष हैं, रोग दूर करने में ये समर्थ हैं। रुद्र का वर्णन कभी-कभी इन्द्र के साथ भी हुआ है, किन्तुदोनों में अन्तर है। स्द्रको केवल एक बार बर्फा-बाह कहा गया है, जबकि इन्द्र सदा वज्जबाह है। बिजली की कौंच और चमक, बादल का गर्जन एवं इसके पहचात जलवर्षण इन्द्र का कार्य है। परन्त जब बज्रवान से मनुष्य अथवा पशु मरता है तो यह रह का कार्य समझना चाहिए। इन्द्र का बज्ज सदा उपकारी है, रुद्र का आयुष विध्वंसक है। परन्तु रुद्र के भयंकर विध्वंस के पश्चात गंभीर शान्ति का बाताबरण उत्पन्न हो जाता है। इस लिए उनका विध्वंसक रूप होते हुए भी उनके कल्याण-कारी रूप (शिव) की प्रार्थना की जाती है। अन्य देखों द्वारा किये गये अपकार को दूर करने के लिए भी उससे प्रार्थना की गयी है।

प्राणों में रह के शिवरूप की महत्ता अधिक बढी, यद्यपि उनका विज्वसक रूप शिव के अन्तर्गत समाविष्ट रहा। एकादक रही और उनके गणों की विशास कल्पना पुराणों में पायी जाती है।

इड रच्चपित— अपर्वशिदम् धानुपत उपनिषद् है। यह महा-भारत के पाणुष्य प्रसंगी की सममामिक है। डमके अनु-सार हर-वणुष्टित सभी बस्तुओं के एमस तत्व अर्थात् लोन तथा अत्तिम करूप भी हैं। पति, पशुष्यं पास का भी इसमें उल्लेख कुखा है। 'बोम्' के सामार पर सोमा-म्यास करने का आदेश हैं। शरीर पर भस्म कगाना पाधु-पत नियम या इत का पालन बताया गया है।

सहप्रवास — उत्तरालयक का एक पायन तीयं। यहाँ अठक-नादा और प्रन्दाकिनी का संगम है। यहाँ से केदारात्राध तथा वदिनात्राच के मार्ग पुत्रक् होते हैं। केदारात्राध को पैदल मार्ग जाता है और बदिनाय को मोटर-सहक जाती है। देवाँच नारद ने संगीत विचा की प्राप्ति के किए यहां सङ्कुरजी की आराममा की थी। हुमांकेश से स्द्र-प्रसाग ८४ मीछ है।

रहमाहास्य-स्थानस्यामी

क्षानहारूम्य — चारों बेरों में यह की स्पुतियाँ हैं। वाबसनेयी संदिता के शतरुद्रिय में शिव, गिरीमा, पश्चाणि, मीलावीन, शिविक्ष, मुझ काई, सहाये द स्थाचि नाम बरोमान हैं। अवर्थसंहिता में महायेव, पश्चाणि आदि नाम बाये हैं। मार्काण्येय पूराण और विल्णु पूराण में जिल प्रकार काहेव को उत्पाणि वर्षिण है उसी प्रकार वातपत्र बाह्यण और बाह्यायन बाह्यण में सो वर्षिणत है।

श्वासामक तम्ब — पामक तम्म की व्याच्या हो जुकी है। सामको में 'तहसामक' भी एक है। खाबत — (१) अगेट मास के दोनों पकों की अन्दर्भी तथा बसुदंशी को इस बत का अनुष्ठान किया जाता है। इन बारों दिन पत रक्तने बाले को पद्धानिन तम करना चाहिए। नौथे दिन सार्य काल के स्वय सुवर्ण की गो दान में देनी चाहिए। इस बत के रह देवता है।

- (२) वर्ष भर एकभक्त पढित से आहार करके अन्त में मुख्य के वृष्णभ तथा तिलखेंनु का तान करना चाहिए। यह संबक्तप्रता है। शक्क्षर भगवान् इसके देवता है। इसके आवरण से पाप तथा शोक दूर होते हैं तथा बती चित्रलोक प्राप्त कर लेता है।
- (३) कार्तिक शृक्त तृतीया से इस व्रत का आरम्भ होता है। एक वर्ष तक इसमें नक्क विधि से गोमून तथा प्रावक का आहार करना जाहि। यह संवत्सरवत है। गौरी तथा कर इसके देवता है। वर्धान्त में गौ का दान करना चाहिए। इस वन से बती एक कल्य तक गौरीजीक में निवास करता है।

श्वास्त्रवस्त — इस बन के बनुसार एक लाख दीयकों के, जिनमें भी के भी में इबावी हुई कई की उलगी ही बिसवी पड़ी हों, शिवशतिमा के नम्मूल समर्थण करने का विधान है। दीपकों के नमर्थण से पूर्व ही शिव का चोडकोचचार पूजन कर लेना चाहिए। यह का बारफ्स कार्तिक, माप, वैशाल या श्रावण मासों में से किसी में मी करना चाहिए। इस बन से अविधान मास में उसकी समासि भी होनी चाहिए। इस बन से बनी सम्मित, पुत्रादि के अतिरिक्त उन समस्त सिदियों को श्रास करता है जिनकी बह कामना करता है।

क्क्रसम्प्रवाय—शङ्कराचार्य के पश्चात् वैकाव धर्म के चार प्रधान सम्प्रदाय समृत्रत हुए—श्रीसम्प्रदाय, ब्रह्मसम्प्रदाय, रुद्रसम्प्रदाय और सनकसम्प्रदाय। इन वारों का आवार श्रुति हं और दर्शन वेदान्त है।

वहर्षय ने बाल्जिल्य ऋषियों को जो उपयेश किया था, बही उपयेश विष्यपरम्पार हे चलता हुआ विष्णुच्यामी की प्राप्त हुआ । अत्यय इस्पर सर्वप्रध्य वेदान्ताध्यकार की प्राप्त हुआ । अत्यय इस्पर सर्वप्रध्य वेदान्ताध्यकार विष्णुच्यामी ने ही गुदाहितवाद का प्रचलन विष्या । कहते हैं कि उनके शिष्य का नाम जानयेव था । जानयेव के शिष्य नाययेव और जिल्लेखन से । इनहीं की पदम्परा में वस्ल्याचार्य का आविष्यंत हुआ । कहते हैं कि दिल्या भारत में विष्णुच्यामी पाण्यपविष्य राज्य के राजपुर वेदेखन के पुत्र क्या में प्रस्त हुए थे । इनके पुत्यक्षम का नाम वेदतन् था । इन्होंने वेदान्तमुक्तें पर 'सर्वज्ञमुक्त' नामक माध्य जिल्या था । कहते हैं कि इनके बाद दो विष्णुच्यामी और हुए, इसी है इन्हें 'वादि विष्णुच्यामी' कहते हैं ।

चार्याहिता—शिवमहापुराण के सात लण्ड है। इसका दूसरा खण्ड रुद्रव्यहिता है। रुद्रसंहिता में सृष्टिरक्षण्ड, सतीखण्ड, पार्वतीखण्ड, कुमारलण्ड, युद्धसण्ड नामक पाँच खण्ड हैं।

काक — जिङ्गायतों में बच्चे के जन्म के साथ ही उसका अटबर्ग संस्कार होता है। इसमें 'क्टाल सारण' भी है। में संस्कार काठों पार्यों ने रुटा पार्यों के लिए कवच का संबंध करते हैं। कहाल का पवित्व कुछ हिमाल्य के नेपाल प्रदेश में होता है। उसके फल की गुठली ही कहाल है, जिसमें आए-अपल कुछ रेला या सांचे बने रहते हैं। उन्हें मूल कहा जाता है। साधारणत पंचमुको कटाल पहन्त्रे या माला बनाने में अयुक्त होते हैं। एकादश मुखी हडाल शंकरसकर्ण होते हैं। एकमुकी कहाल ऋदि-शिद्धदाता शिवस्वरूप होता है, अत्यन्त भास्ययाली व्यक्ति को ही यह मुलभ हैं। नेपाल के पशुपतिनायमन्दिर में एकमुकी हडाल और दिलाणवर्त गल के दशंग कराये आतं हैं।

कर—यजुर्वेत में यह अश्वमेष के बिलपशु के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जो एक प्रकार का हरिण है। ऋष्वेद में रक्कीयां बाषों का उल्लेख है, जिसका अर्थ है हरिण के सीग की नोक वाले बाण !

**रूप गोस्कामी — चैतन्य** महाप्रभु के एक शिष्य। ये पहुले बगाल

मुसलमान सुबेदार के यहाँ कार्य करते थे। इन्होंने चैतन्यदेव के देवोपम चरित्र और पवित्र धर्ममत से मुग्ध होकर संसार का त्याग कर महाप्रभुका शिष्यस्व पहण कर लिया। क्रमश. ये उस सम्प्रदाय के आध्यय भौर भूषण स्वरूप हो गये । पहले से ही ये प्रकाण्ड विद्वान् बे। इन्होंने चैतन्य के तिरोभाव से प्रायः बाठ वर्ष पूर्व 'विवन्धमाधव' नाटक की रचना की, जिसकी महाप्रभु ने बडी प्रशंसा की । इसके अतिरिक्त इन्होंने ललितमा-वव, उज्ज्वलनीलमणि, दानकेलिकौमुदी, बन्ध्स्तवाबली, बष्टावश लीलाकाण्ड, पद्मावली, गोविन्दविरुदावली, मधुरामाहातम्य, भाटकलक्षण, लघुभागवतामृत, भक्तिरसा-मृतसिन्धु, वजविलासवर्णन और कडचा नामक प्रन्थों की रचनाकी। इन ग्रन्थों से इनकी विद्वताका परिचय मिलता है। उज्ज्वलनीलमणि अलंकारशास्त्र का प्रामा-णिक और प्रसिद्ध ग्रन्थ है। भवितरसामृससिन्धु में भक्ति की व्याक्या तथा बैब्जव मत की साचना का विचार किया गया है। इनके भतीजे जीव गोस्वामी ने इसकी टीका लिखी है। रूप गोस्थामी का 'रिपुदमन विश्वयक रागमय कोण' नामक बँगला ग्रन्थ भी मिलता है। रूप और सनातन ने जिस मत का बीजारोपण किया उसे जीव ने विकसित किया और वलदेव विद्याभूषण ने उसे पूर्णता प्रदान की।

क्षणनवानी—मार्गशीर्ष पुन्क की नवधी को इस इस का प्रारम्भ होता है। इसकी चाण्डिका देवता है। वसी को नवधी के दिन उपवास या नक वा एक कक पढित हो बाहाए कर उसे सर्व पापनाशिमी दुर्वाजी को समर्पित कर देना वाहिए। भीष तथा उसके पश्चात वाके मासी में मिन्न-भिन्न प्रकार के कृत्रिम पश्च बनाकर उन्हें मिन्न-भिन्न धातु-पात्रों में रक्षना बाहिए। तदनन्तर वे देवी को भेट कर वस्त्रे बांध । इस तह के बाबरण से दती असंख्य वर्षों तक कर्म्यलोंक में बास करने के बाब सुन्दर राजा बनता है। इस का तारपर्य है बिल्यायों या कलाकारों द्वारा बनायों गयी कोई बस्तु कथवा बाह्नित, जो किसी पश्च से ममना रक्षती हो। जिन देवताओं का अपर उन्हेंक बाबा है वे या तो दुर्वाजी हों या मावदेवता।

रूपसंक्रान्ति - संक्रान्ति के दिन वती को तैल पर्दन के साथ स्मान करना चाहिए । जसके असन्तर पात्र में घी तथा कुछ सुवर्ण रसकर किसी बाह्यण को दे देना चाहिए। उस विन एकजक पदिति में बाह्यर करना चाहिए। यह संक्रान्तिवत है। इस वत का पत्रिमास सी अध्ययोज सर्वो के सामन होता है तथा सौन्दर्य, दीघपिं, सुस्वास्थ्य, सर्वृद्धि तथा स्वर्ग तो प्राप्त होता हो है।

<del>स्पत्रक फा</del>ल्गुनी पूर्णिमा के उपरान्त जब चैत्र कृष्ण अकटमी मूल नक्षत्रयुक्त हो, उस समय इस व्रत का आयोजन करना चाहिए। इसमें नक्षत्रों, नक्षत्रपतियों, वरुण, चन्द्र तथा विष्णुका पूजन विहित है। इन सब देवताओं के लिए होम करना चाहिए तथा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। दूसरे दिन उपवास का विधान है। भगवान् केशव के भिन्न-भिन्न शरीरावयवी में चरणों से प्रारम्भ कर मस्तक तक भिन्न-भिन्न नक्षत्रों को आरी-पित करते हुए उनकी पूजा करनी बाहिए। चैत्र शक्छ पूर्णिमा की इस बत का सत्रावसान होता है। बत के अन्त में भगवान् विष्णु की पूजा पुष्प-खूपादि से करनी चाहिए। गुरु को इस अवसर पर दान-दक्षिणा देनी चाहिए सथा बाह्मणीं को मोजन कराना चाहिए। इस वृत से वृती स्वर्ग लोक जाता है तथा बाद में जन्म लेने के परचात् राजा बनता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी के इसी बत के लिए देखिए ब्॰ सं॰ (१०४ ६-१३), जिसमें उपवास तथा नारायण एवं नक्षत्रों की पूजा का उल्लेख है।

क्याबासि—(१) पाँच तिथियों को दस विश्वेदेवों की पूजा करने से स्वर्गीपलिक्य होती है।

(२) यह मास का दत है। फाल्मुन पूजिमा के पश्चात् र्चन की प्रतिपदा से चैन की पूजिया तक दसका अनुष्ठात करना वाहिए। इससे शेषशायी भगवान की प्रतिमा के जुनन का विभान है। इस नवारत पर एकभनत पदित से आहार करना चाहिए। पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, किसी पालने या शुक्ते पर नहीं। तीन दिन उपवास रखते हुए खंच की पूजिया की पुजन के उपरास्त एक बोडा बस्त तथा चांदी का दान करना चाहिए। इससे क्या बखत सोगद की उपलब्धि होती है।

रंणुकातीर्थ--(१) हिमाचल प्रदेश का गर्वतीय तीर्थ । शिमला से माहत और दहादू जाकर गिरिनदी की पार करके पैदल रेणुकातीर्थ जाने का भाग है। दहादू से रेणुका तीर्थ वो फलींग के लगनग है। यहाँ रेणुका बील और परखुरामताल है। परखुरामजी तथा उनकी माता रंषुकानी का मन्दिर है। एक घर्मशाला है, जो अरक्षित है। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा पर मेला लगता है। रेणुका जीक के पास यमदन्तिपर्वत है।

(२) आगरा-मधुरा के मध्य यमुनातीर पर स्वित वर्तमान 'कनकता' स्थान रेणुकाक्षेत्र कहा जाता है। रेचचनाच—नाथ सम्प्रदाय के नव नार्थों में से छठे

रेबजनाय नाथ सम्प्रदाय के नव नाथा में से छट रेबजनाय थे।

रेक्काराज्य — वीरावैव मत सृष्टि के आरम्भकाल से प्रचिक्त माना जाता है। प्रचोक सून में इसके को आषामं हुए हैं उनके नाम 'सुप्रतोषनाम' आदि सम्बों में प्राप्त होते हैं। किस्तुन के आरम्भ में भी पौच वीवाचार्य हुए हैं। उनमें पहला मान रेक्बाराज्य हो। सम्भवतः ये ही केसेहल्ली मठ के प्रचम जावार्य थे।

रेख्या— मर्गदा नहीं का एक नाम, जो कैनल एक बार उत्तर वैदिक साहित्य में व्यवहृत हुना है। यह सत्त्व बान (१२.८.१,१७) में बात है तथा निष्क्वत कर से एक मनुष्य का नाम है जो रेखा (नर्मया) के उस पार रहता था। पाणिनि (४:२.८७) के एक बालिक में 'महिष्मत' क्ष्म्य की मुल्पित 'महिष' कब्ब से की नती है। महिष्मत स्पष्टत: नर्मयातट पर स्थित माहिष्मती नगरी थी। पूर्वक (४ २३) में अनुप्येश को राज्यानी नगरी थी। रेखा पर स्थित बतलायी गयी है। स्कब्युपण का एक आप रेखाल्यक कहलाता है, जो रेखा (मर्मया) की उत्पत्ति और उसके किनारे स्थित तीयों का किस्तृत वर्षक करता है। रेल 'मर्मया'

रेबासम्बरसंगम -- रक्षिण गुजरात का समुद्रनटवर्ती एक तीर्थ। यह विमकेच्यर से १३ मीज दूर है। रेबा-(मर्जदा) सागरसंगम तीर्थ पर प्रकाशस्तम्भ (जाट्टहाउस) और उसके पास 'हिर का वाम' नाम का स्थान है। नर्जदा (रेवा) के सामन्ये मिलने के कारण ही इसका महत्त्व है।

रैसाल—सोलह में जाताब्दी वि० के पूर्वार्थ में इनका प्राप्तमीं हुआ था। ये कवीन के समकालीन तथा स्वामी रामानन्द के मुख्य खिच्यों में से थे। जानि के ये जमार थे। मारावाई ने इनका दर्शन किया और वपना मुक्त बनाया था। वपने पदों में मीरावाई ने बेनीन बार हक्का उल्लेख किया है। रैसा के मी रचे हुक पह है। इनके अनुवादी रैरासी या रिवारी के कलाते हैं। इस सम्प्र-

दाम की परम्परा १५७० ई० के लगभग इन्हीं से अनरम्भ हुई।

रोसहर्षिय — रिवार के दिल पूर्वफाल्युली नक्षत्र हो तो सूर्य का पूजन करना चाहिए। इसने क्षती समस्त रोमों हे मुख्य होकर पूर्वणके प्राप्त करना है। अर्क के फूकों के तूर्य की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पायस तथा अर्क के फूकों का पोजन विहित है। रात्रि को पूमि पर स्वक फूकों का पोजन विहित है। रात्रि को पूमि पर होकर पूर्वजंकों प्राप्त करता है।

रोच---यह करियप वर्तों का नाम है। यथा मासोपवास, बाह्य रोख, काछ रोच आदि। चैत्र शुक्क प्रतिपदा को प्रास्थ्य करके एक मास या एक वर्ष तक वर का आयोजन करना चाहिए। विष्णुमर्गन (३.२२२-२३) इनका वर्णन करता है। आध्याय २२४ में हिन्तयों के अविश्वत चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके अनुमार समस्त अवर्म तथा वृराई की जह क्लियों है। किन्तु साथ हो वर्षन, अर्थ तथा काम की साथक है। रत्न के समान उनकी रक्षा करनी चाहिए (क्लोक २५-२६)।

सोहरू - आवण पुत्रक के अवध क्षोमवार को इस वत का आरम्ब होता है। यह बत का आरम्ब होता है। यह बत का को तान महोनां तक वरून वाहिए! कार्यक के नव्यवस्था रखते हुए विल्वपत्रों से स्थित-पुत्रन करना चाहिए। इस अवसर पर पाँच रोट (कोई अपवा मिट्टी के तबे पर सेंके मये तेहं के पाँच रोट (कोई अपवा मिट्टी के तबे पर सेंके मये तेहं के पाँच रोट (ते तेवर करने चाहिए, एक नेवंब के लिए, दो बाह्यमों के लिए, एक प्रसाद वितरणार्थ तथा एक स्वती के लिए। इस वत में सिवधी का पूजन विहित है। पाँच वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए। बत के अन्त में वो सुवर्ष या एजत के रोटों का वान करना चाहिए। इसका नाम विल्वरोटक वत सी है।

रोमहर्षण — महाँव बेटज्यात के एक सुतजातीय रोमहर्षण गामक शिष्य विकास हुए, किन्हुं 'लोमहर्षण' मी कहते हैं। महासूनि ने दूरानर्सहिता प्रयमतः इन्हों को राहायी। रोम-इर्थण के कः शिष्य हुए, उनके नाम सुमति, विनिवर्षा, मित्रयु, शांसपायन, बक्टतवण और सार्वाण ये। इनमें से क्रम्पपर्वशीय अक्टतवण, सार्वाण और यांसपायन ने रोमहर्षण से पढ़कर मुख्यहिता के आधार पर एक-एक प्राणनर्सिहता की रचना की। इन्हों बार संहिताकों का सार संबद्ध करने अन्य पुराणसंहिताएँ एची गयी। केंद्रिणी— नतुर्जूह सिद्धान्त में चार देवता आते हूँ। उनमें बाखूदेव (क्ल्य) के बाद वंतर्जय का स्वान है। ये बाखूदेव के बड़े यादे वे। संकर्षण का वर्षा है। ये बाखूदेव के बड़े यादे वे। संकर्षण का वर्ष है 'अच्छी प्रकार सं लेंचा गया, क्योंकि ये व्यपनी मी के गर्म से बोल्य कियों गये पा त्या रोहिणी के गर्म में रखे गये थे। रोहिणी के बार्म में रखे गये थे। रोहिणी के ही अपने में संकर्षण की उत्पत्ति हुई। रोहिणी बयुदेव की बड़ी पानी थी।

रोहिजीचनाश्रयम----मस्त्य पुराण (५७) में इस वृत का उस्लेख बड़े विस्तार से हैं (इलोक १-२८ तक) तथा पदा पुराण (४. २४, १०१-१३०) में भी लगभग उसी प्रकार के क्लोक आये हैं। यहाँ चन्द्रमा के नाम से भगवान विष्णु की पूजा वर्णित हैं। यदि पूर्णिमा के दिन सोमवार हो अथवा रोहिणी नक्षत्र होतो व्रतीको पञ्चगव्य तथा सरसों के उबटन के साथ स्नान करने के बाद ऋग्वंद का मंत्र "आप्यायस्व" (१.९१.१६) १०८ बार बोलना चाहिए तथा शुद्र वती को यह बीलना चाहिए---"सोमाय नम विष्णवे नम.''। वती को फल तथा फुलो से भगवान की पूजा करके सोम का नामोच्चारण करते हुए रोहिणी को प्रणाम करना चाहिए। इती को इस अवसर पर गोमूत्र का पान करना चाहिए, २८ विभिन्न पुष्प चन्द्रमा को अर्पित करने चाहिए। यह व्रत एक वर्ष तक चलना चाहिए । वर्ष के अन्त में पर्यक्कोपयोगी वस्त्र तथा चन्द्रमा और रोहिणी की सूबर्ण प्रतिमाओं के दान का विधान है। इस समय यह प्रार्थना भी करनी चाहिए कि है विष्णो ! जिस प्रकार आपकी, जो सोमरूप है, छोडकर रोहिणी कही नहीं जाती, उसी प्रकार समृद्धि मुझे छोडकर कही न जाये । इससे सौन्दर्य, स्वास्थ्य, दीर्घायु के साथ-साथ बती चन्द्रलोक प्राप्त करता है। कुत्यकल्पतर तथा हेमादि इसे चन्द्र रोहिणीशयन भी बतलाते हैं।

तेरिक्णिकावाची—आवण कृष्णा एकावशी को लोग (स्त्री या पृष्ण) किसी सरोपन प्रवाद के समीप गाय के गोवर हिंदी एक मण्डल बनाकर उसमें चन्द्रमा तथा रोहिशी की बाहित्यों सीचकर उसका पुत्रक करें तथा नेवेश अर्थण करें; बाद में उसे किसी बाहाण को दे हैं। तत्पश्चात् हादची को कहीं स्थित तथा गहरे जल में प्रविष्ट होकर चन्द्रमा तथा रोहिशी में अपना ध्यान कैन्द्रित करें और पानी में सहे-सहे माथ (उडद की दाल) की एक सहस कोडो-बोटो गोध्या तथा चृत मिश्रित पोच लड्डुकों को सोडो-बोटो गोध्या तथा चृत मिश्रित पोच लड्डुकों को साथ (उदद की दाल) की एक सहस कीडो-बोटो गोध्या तथा चृत मिश्रित पोच लड्डुकों को साथ में सहसे बाह घर लोटकर किसी बाह्यण को भोजन

तमा वस्त्र दान करना चाहिए। यह क्रिया प्रति वर्ष होनी चाहिए।

रोहिसीस्नाम — यह भी नजनजत है। बती तथा उसके पुरीहित को रोहिसी तथा हिएस कि नि उपबास करना चाहिए। इस जबसर पर उसी को पौक करना करना करा के समान कराया जाना चाहिए। स्नान करने के समय वती चावलों की डेरी पर खार रहे जो दूबवाले बृखों (बट-पीपल आदि) की छोटी-छोटी सालाओं, प्रिवृक्ष के बते पुर्णों तथा करना के सिज्य हो। वर्ता को विवृत्त करने, वरून, तरहन, रोहिसी तथा प्रवापति की पुत्रा करनी चाहिए, वृत्त का अन्यान्य चान्यों से समस्त देवों का उद्देश करके होम करना चाहिए। इसके साथ दती को तीना में महा हुआ रस्त भी चारण करना चाहिए। सीन में महा हुआ रस्त भी चारण करना चाहिए। सीन मां मही के बाल तथा खुर से बने तीन मांगों को सारण करना चिहित है। इससे पुत्र, सम्पत्ति तथा यहा की उपलब्ध होती है।

रोहिस्सब्दमी—भाद कृष्ण पक्ष को रोहिस्सी नक्षत्र पुक्त अव्यमी अवस्ती कह्वलाति है। यदि अर्थ रात्रि के एक पक्ष पूर्व तथा एक पल परकात् रोहिस्सी और अध्यमि विद्यमा दें तो यह कार्क अवस्तर पुनीत है, क्योंकि यह कही काष्ठ है जब मगदान् कृष्ण अवतीणं हुए थे। उस दिन उपबास करते हुए मगदान् का पूजन करते से पूर्व के एक सहस्त जनमाँ तक के पाप नच्छ हो जाते है। एक एक एक स्वमान को प्रवास करते हुए भगदान् कर पाप नच्छ हो नो है। एक एक प्रवास को स्वास प्रवास करते हुए भगदान् के प्रवास प्रवास करते हुए भगदान् के प्रवास प्रवास प्रवास करते हुए भगदान् वा प्रवास के एक स्वास प्रवास ना अपने नक्ष्य हो अपर रोहिस्स करते हुए के प्रवास का आयोजन किया जाना चाहिए। दससे पुत्राद की प्राप्ति के प्राप्ति के साथ अने क वरदानों की प्राप्ति हों ही है।

रू — यह अन्तःस्य वर्णों का तीसरा अक्षर है। कामधेनु-तन्त्र में इसके स्वरूप का निम्नाकित वर्णन है:

लकारं चञ्चलापाङ्गि कुण्डलीत्रयसंयुतम् । पीताब्युल्लताकारं सवंरत्नप्रदासकम् ॥ पञ्चदेवसय वर्णं पञ्चप्राणस्य सदा । त्रिञ्चान्तिसहितं वर्णं त्रिचन्दुसहितं सदा ॥ ब्रास्मादितस्य सहितं हृदि भावय पार्वति ॥ तन्त्रशास्त्र में इसके कहं नाम विये हुए हैं : ५६४ त्रकुल-स्थारेवारी

क्ष्यकड पूतना पृथ्वी माश्यः शाक्ष्याकः । बलानुषः पिनाकीशी ध्यापकी मासस्यकडः॥ स्वर्गी नागाञ्चतः देवी कवणं वारकीपदिः। शिखा वाणी क्ष्या माता भामिनी कामिनी श्रिया। ब्यालिनी वीनानी नारः प्रयुक्तः कोषणी हरि । विस्वास्मान्त्री बली वेती मेशिनिरः कला एसः॥

स्कृत — समुद्राण के एक प्रकरण में पानुषतों के उप-संप्रकार स्कृतीय का उन्लेख प्रान्त होता है। करनो की सबना के नाद मुगों का बणान आता है, जो करन के विभाग है। युग कुल अट्टाईस है तथा शिव प्रत्येक में अवतार लेने की प्रतिक्षा करते है। अन्तिम बक्तम्य यह है कि जब कुल्ल नावुदेव का अवतार बहुल करीने तक विश्व अपनी सोग्हाकि से कायारोहूल स्वान पर अर्सित एक मृतक सरीर में प्रवेश करेंगे तथा स्कृती जामक सन्यासी के कप में विकाई पढ़ेंगे। कुणिक, नार्य, मित्र तथा कीहस्य उनके शिक्य होंगे। ये पासुस्त योग का अस्थास स्वप्ती सरीर पर भस्स लगाकर करेंगे।

एक ि जूजी (उदयपुर) के समीप एक पुराने मन्दिर के अभिलेख से यह पता चलता है कि शिवावतार भड़ींच देश में हुआ तथा शिव एक लाठी (लकुल) अपने हाथ में धारण करते थे। उस स्थान का नाम कायारोहण था। चित्रप्रशस्तिका मत है कि शिवका अवतार कारोहण (कायारोहण), लाट प्रदेश, में हुआ। वहाँ पाशुप्त मत को भली भौति पालन करने के लिए शरीरी रूप धारण कर बार शिष्य भी आविर्भूत हुए । वे थे कुशिक, गार्ग्य, कौरुष्य तथा मैत्रेय । भूतपूर्व बड़ौदा राज्य का 'करजण' वह स्थान कहलाता है। यहाँ लकुलीश का मन्दिर भी वर्तमान है। लकुलोश---लकुलीश सिद्धान्त पाशुपतों का ही एक विशिष्ट मत है। इसका उदय गुजरात में हुआ। वहाँ इसके दार्श-निक साहित्य का सातवी शताब्दों के प्रारम्भ के पहले ही विकास हो चुका था, इसलिए उन लोगों ने जैव आगमों की नयी शिक्षाओं को नही माना । यह मत छठी से नवी शताब्दी के बीच मैसूर और राजस्थान में भी फैल चुका था। शिव के अवतारों की मूची जो वायुपुराण से लिङ्क और कूर्म पुराण में उद्धृत है, लकुलीश का उल्लेख करती है। वहाँ लकुलीश की मूर्तिकाभी उल्लेख है, जो गुजरात के झरपतन नामक स्थान में है। यह सातबी शताब्दी की बनी हुई है।

बीब मात्र 'पशु' है। खिव 'पशुपति' है। भगवान् पशुपति ने बिना किसी कारण, साधन या सहायदा के इस ससार का निर्माण किया, लदः वे स्वतन्त्र कहीं है। हमारे कमों के भी मूल कहीं परमेश्वर है। अदः पशुपति सव कमों के कारण है। दे॰ 'पाशुपत'।

कक्षवामी कर—आह कृष्ण कर्या को बाही नक्षत्र होने पर यह वत करना चाहिए। सर्षप्रवस्त उमा तथा जिब को प्रतिमाओं को पञ्चामृत से स्तान कराना चाहिए। तवन्त्रदर रान्धाक्षत-गुष्पादि से पूजन करना चाहिए। बच्चं, पूप, रोहूँ के आटे के मत्स्य बाह्नित वाले ३२ प्रकार के साथ पदार्थ, जो गांच प्रकार के रसो (शांच, पूज, यूप, यूप, वार्करा) से पुक, हो तथा मोरक कर्यंच करने चाहिए। तत्त्रस्वात् मुक्तं, उत्पुर्जन देवमृतियां तथा उत्तमोत्तम काल पदार्थ यान में देना चाहिए। इस वत से समस्त पाणों का नाश तो होता ही है, साथ ही सोन्दर्य, सम्पत्ति, दोर्बाय् तथा या भी प्राप्त होता है।

क्ष<del>कारमस्कारक्</del>रतः— आरिवन शुक्त एकादची से विच्यु भग-बान् की एक छाल नसस्कार अर्पण करना चाहिए। पूर्णिमातक बत की समाप्ति हो जानी चाहिए। इस अवसार पर भगवान् विच्युका मन्त्र 'अतो देवना' (ऋ० १२०१६-२१) उच्चारण करना चाहिए।

स्क्रमबिक्तवादत---इस बत में प्रगवान् विष्णु की एक लाख प्रदक्षिणाएँ करने का विधान है। चातुर्मास्य के प्रारम्भ के समय इसे आरम्भ कर कार्तिक की पौर्णमासी को समाप्त कर देना चाहिए।

लक्षवित्रत—कार्तिक, वैद्यास अपना माथ में इस बत का आरम्भ होता है। सर्वोत्तम मास वैद्यास है। तीन मास के अन्त में पोर्थमासी को यह बत समास होना चाहिए। इस बनसर पर बहा। तथा सावित्री, विष्णु तथा लक्ष्मी, विव एवं उमा की प्रतिमालों के सम्मुख प्रतिवित्त सहस्र वित्यों वाले दायक प्रवस्तित करने वाहिए।

लक्क होच — यह शान्तिवत है, इसमें किसी भी इष्ट देव के लिए एक लाख आ हुर्ति देने का विधान है।

रू<del>कोश्वरीव्रत —</del> उसी प्रकार से यह व्रत होता है जैसे 'कोटेश्वरीव्रत' पहले बतलाया गया है। क्षमण वेशिक--११वीं शताब्दी के एक शाक्त विदान्। इनका रचा हुवा 'शारवातिलक' नामक तन्त्र बन्ध शाक्तो के लिए अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता है।

क्ष्मक्ष्मकेस — बङ्गाक का प्रसिद्ध सेमबबी राजा (१२२७-१२५० वि॰)। यह हिल्लू पर्य व साहित्य का बहुत कडा संरक्षक था। किसी-किसी के मतानुसार निम्बार्तजार्य इसके प्रक्रय में भी रहे थे। 'गीतमानिस्य' के रचिता मक्त कवि जयदेव इसकी राजवामा में रहते थे।

सक्सीचर—(१) कश्मीचर पहले लाक बाचार्य से और विज्ञाण मार्ग का अनुगमन करते थे। इनका दीक्षाणाम विद्यालाय था। ये तेरहती बतास्त्री के अन्तिम चरण में बारङ्गक (आन्ध्र) में रहते थे। इन्होंने प्रसिद्ध राज्यस्त्र कर का भाष्य रचा है। इन्होंने में प्रसिद्ध राज्यस्तर का भाष्य रचा है। इन्होंने सीच्य रंज्यहरी का शङ्करावार्य की रचना माना है, अबिक विद्वालों को इस मत में सन्देह हैं। सौन्दर्यव्यक्षरी के ३१वें इन्होंने को आस्था में इन्होंने ६४ तन्त्रों की सूची उपस्थित की हैं जो बामकंबर तन्त्रों की सूची स्वाव्यक्षर हो। साथ ही वे और सूचियाँ मिन्नयं तथा सिम्प तन्त्र की उपस्थित की है, जिनमें क्रमश्र आठ तथा नी नाम है।

(२) प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार, जो काण्यकुळ्य प्रदेश के गहुद्धवाल राजा गोविन्दचन्द्र के 'सान्धिविग्रह्मिक' ( सन्धि और गुद्ध के मत्री ) थे। इन्होने 'कृत्यकल्पतर' नामक बृहद् निवन्ध सन्य की रचना की।

क्रकानारायणवात -- काल्युन की पूर्णिमा को इस वत का अनुष्ठान होता है। वर्ष के बार-बार महीनो के तीन भाषों से प्रारम्भ करके प्रत्येक पूर्णिमा के विन कश्मीनारा-यण का एक साल तक पूजन करना चाहिए। आषाढ़ से बार सात तक श्रीचर तथा श्री, कार्यिक से आयों के चार मास तक कैशव तथा श्रीक का पूजन करना चाहिए। श्रीणमा को राजि के समय चन्द्रता को अर्थ देना चाहिए। चार मास वाले प्रति भाग में धारीर की सबुद्धि के किए निगन प्रति के स्थ्यों, यथा पञ्चपाया, प्रमृक्त जल तथा सुर्म की किरणों से उच्च किये हुए जल का प्रयोग किया आना चाहिए।

कश्मोपुक्कन — कार्तिक की अमावस्था को दीपावली पर्व के अवसर पर रुक्ष्मी के पूजन का विधान है।

सक्सीप्रवत्त —हेमादि ( २. ७६९-७७१) के अनुसार यह इच्छू बतो में हैं। कार्तित कृष्ण सामी से दशमी तक बती को क्रमा: दुम्म, सिक्यप्त कमळुष्प तथा विस ( क्रमळ-माळ) का आहार करना चाहिए। एकादबी को उपचास करने का विचान हैं। इन विगो क्याब की पूचा करनी चाहिए। इससे जिष्मुलोक की जाति होती हैं।

कश्मीतत—(१) प्रति पञ्चामी को उपयास करते हुए लक्ष्मी का दुवन करना चाहिए। यह वह एक वर्षपर्यक्त चक्ता है। वस के अन्त में सुक्यंकमस्त्र तथा गी का दान विद्वित है। इससे वती प्रति जन्म में वन-सम्पत्ति प्राप्त करके विक्रणुकोक प्राप्त करना है।

(२) इस ब्रत में चैच शुक्त तुर्वामा को उक्ता हुआ वाचल तथा बुताहार करना चाहिए। चतुर्वों को मृह से बाहर कमल के गुष्पों से भेर किमी सरोवर में स्नान करना चाहिए तथा कमल में हो कश्मीजा का पूजन करना चाहिए। शक्कमी को मन्त्रोच-बारण करते हुए कमलपुत्रों को कश्मीजों के बरणों में अपित किया जाय। पंचमों को पूर्व प्रकार से ही स्नान करने मुत्रर्थ का दान करना चाहिए। यह ब्रिक्कम वर्ष भर चलनी चाहिए।

स्त्रक्मीयामलतन्त्र —यामल शब्द की व्याख्या हो चुकी है। आठ यामल तन्त्रों में लक्ष्मीयामल भी एक है। दे० 'यामल'।

लक्षमीय वेबपुर---माध्य मत के आचार्य जरुमीय दंबपुर ने १८१७ बिंठ में 'जीमिनियारत' नामक सम्य की रचना की। इसमें यहार्य पुचिष्ठिय के अवस्वभयन का वर्णन है, तथापि इस सम्य का उद्देश्य कुष्ण की महिमा का वर्णन करना और बेष्णव सर्थ का सहस्थ दिखाना है।

लक्ष्मीसंहिता-पाञ्चरात्र साहित्य का एक प्रसिद्ध मन्य । संहिताएँ १०८ है, किन्तु इनके रचनाकाल के निर्घारण में बडी किंत्नाई है। कुछ विद्वानों द्वार गुण्कर, वाराह तथा बाह्य संहिताओं को सबसे प्राचीन माना जाता है। बायं-गर महोवय करनीपीहिता को अति प्राचीन मानते हैं तथा पच को मी प्राचीन बतकाते हैं। बायंगर के मत को गोपाक्राचार्यस्वामी भी स्वीकार करते हैं।

क्षम् — कृष्ण्योतिय के लेकक लगम है। 'बाहुंस्त्य' केक से यह जान पडता है कि लगम क्यांचित वर्बरेखीय ग्रानते थे। परन्तु वैदाङ्गण्योतिय के किसी रलीक से, त्राव से या किसी अन्य-सादय से लगम का विदेशी होना सिद्ध नहीं होता।

लचुक्किका —ईत मतावलम्बी (माध्य) व्यावराज के शिष्प रामाचार्य ने स्वामी मधुबुवन सरस्वती ले बहुँत सिद्धान्त की शिक्षा बहुण कर किर उन्हीं के मत का बल्यक करते के लिए तरिक्कृणो नामक प्रत्य की रचना की । इससे अस-नुष्ठ होकर ब्रह्मानस्य स्वामी ने अईतिबिद्धि पर लचु-विक्का नाम की टीका लिखकर तरिक्कृणीकार के मत का सण्यक किया।

क्षबुटीका—तमिल जैवाचार्य शिवज्ञान योगी (मृत्युकाल १७८५ ई०) ने तमिल जैव पिद्धान्त के आधार ग्रन्थ 'शिवज्ञानवोच' परदो तमिल भाष्य रचे। एक वड़ा, किसे 'द्राविड भाष्य' तथा दूसरा छोटा, जिसे 'रूपुटीका' कहते हैं।

लबुबृहन्नारबीय पुराज---यह एक छोटा ग्रन्थ है, जो सम्भ-बतः उपपुराणों में भी नहीं पिना जा सकता ।

क्युतांच्यक्रुवक्षि — अठारहवी शताब्दी के मध्य में नायेश भट्ट में 'साब्यप्रवचनमध्य' को 'कृतसंवश्द्रवृत्ति' नामक वृत्ति किसी। नायेश भट्ट महान् वेयाकरण होने के साथ ही सकलशावस्वपार्त्व विश्कृद्ध थे। साहित्य, योग, साब्य, वर्षशास्त्र, तन्त्र, वेदान्त — सभी विषयों पर उनकी मर्गस्पर्शी रचनाएँ प्राप्त है।

लिल आयम — रौद्रिक आगमों में से एक 'लिलत आगम' भी है।

लिसनकान्ता वेशी बत—तिथितन्त (पृ॰ ४१, कालिका-पूराण को उद्कृत करते हुए) के अनुसार 'मङ्गलविष्ठकां ही लिलितकान्ता देवी के नाम से पुकारी जाती है, जिनकी दो मुजाएँ हैं, गौर वर्ण है तथा जो रिक्तम कमल पर सम्बद्ध हैं। आदि। इस देवी की पूजा से सौन्यसं और समृद्धि प्राप्त होती है। किका—रिक्षण भारत के दिक्षणतार्थी हान्कों के जात के लिलता (जुन्दरी देवी ने, जो बांतों को चौष्या देने वाले आमा ने युक्त हैं, चच्ची का स्वान के लिया है। दक्के वाल, पूजा जारि की पद्धित चच्ची के समन ही है। चच्ची (जुर्दी)। गाठ के स्वान पर लिलतोपाक्यान, लिलतासहलनाम, लिलतासहलनाम किसापित्रती का पाठ होता है। ये तीनों प्रन्य बहुगण्य पुराण से लिये गई है कितीपाक्यान में देवी द्वारा मच्या- पुराण से लिये गई है। कितीपाक्यान में देवी द्वारा मच्या- पुराण से प्रयूची के यह का वर्णन है। लिलता की पूजा में पण्डलित निचिद्ध है।

लिलतातन्त्र—'आगमतत्त्रविलास' में उद्घृत बीसठ तन्त्रों की सूची में लिलतातन्त्र मी उद्घृत है।

लिलताजिम्मती—देवी के तीन सी नामों का सम्रह । दक्षिण भारत के कुछ जेतां में चण्डी के स्थान पर लिलता की उपासना करने वाले भक्त देवी की पूजा के समय इसी का पाठ करते हैं। इस पर शंकराचार्यकृत भाष्य भी उपलब्ध क्रोता है। देव 'जलिता'।

लिलतावत--- भाष शुक्ल तृतीया के दिन मध्याह्न काल में तिल तथा आवेंले का उबटन शरीर में लगाकर किसी नदी में स्नान करमा चाहिए तथा पुष्पादि से ललिता देवी कापूजन करना चाहिए । ताम्रपात्र में जल, सुबर्णका टुकडा तथा अक्षत डालकर किसी ब्राह्मण के सम्मुख रख देनाचाहिए। बाह्मण उसी पात्रकाजल मंत्रोच्चारण करते हुए बती के ऊपर छिडके। महिला बती को सुवर्ण कादान करना चाहिए तथाऐसे जल का सेवन करना चाहिए जिसमें कुश पड़ा हो । रात्रिको देवी में ही ध्यान केन्द्रित करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन ब्राह्मणों तथा एक सचवा नारी का सम्मान किया जाय । यह बत वर्ष भर के लिए है जिसमें देवी के भिन्न-भिन्न नाम बारहों महोनों में प्रयुक्त होते हैं ( जैसे ईशानी प्रथम मास में, ललिता आठवें में, गौरी बारहवें मास में)। स्त्री बती को शुक्ल तृतीया को उपवास करते हुए क्रमश: बारह वस्तुओं का आहार करना चाहिए, जैसे कुशों से पवित्र किया हुआ जल, दूध, घृत इत्यादि । व्रत के अन्त में एक ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी का सम्मान किया जाना चाहिए। इससे पुत्र, सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य प्राप्त होने के साथ साथ कभी भी वैद्यव्य प्राप्त नहीं होता । भविष्योसर पुराण, अस्नि पुराण, मत्स्य पुराण भावि ग्रन्थो में छलिता-तृतीयाका उल्लेख करते हुए बतलाया गया है कि चैत्र

शुक्क तृतीया को ही मगवान् खिव ने वीरी के साथ विवाह किया था। सत्स्य पुराण (६०,११) के अनुसार सती का वाम ही कलिता है, क्योंकि बिस्तक क्ह्याण्ड में वे सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ सुक्षा है। ब्रह्माण्ड पुराण के अन्त (क्ष्याय ४४) में किलिजासम्ब्राय पर एक पृवक् विमाग ही किया या है।

क्षितसम्बद्धी—यह यत अधिकांगतः महिलाओं के लिए है। मात्र युव्ल व्यक्ती को सबे भाग में नदी को बालू जनके उसके पीच नीत्र-गोक कह्नू से बनावकर उनके कमर मिन-मित्र मकार के २८ या १०८ व्यक्तों, कलों तथा माति-मीत्र के बाख गदाचीं से कलिया देवी की पूजा करती चाहिए। उस दिन अपनी तक्षियों के साथ महिला दिना असेत करण किमें बानएग करें तथा मातमी के दिव समस्त जाब निसी देवीचका को दे दिवा जाय। तकनन्वर कर्माकों तथा पीच या सब बात्राण परिलयों को भोजन कराकर 'लिलात देवी प्रसोदतु में मन्त्रोच्याएग करते दूर उन्हें दिवा कर दिया जाय।

लक्षण्यस्य — मागंती में पूर्णिमा को यदि मृगश्चिरा नक्षण हो तव यह तत करना चाहिए। चन्द्रोस्य के समय एक प्रस्थ भूमि का (शार) कवण किसी राज में स्थाप्त, जिसका केट्ट मृवण से पुक्त हो, किसी बाह्मण को दान दे दिया जाय। स्स इत्य से सीम्यर्ज तथा सोमाया को उपलिष्य होती है। लक्ष्मसंक्रमित्स्वत — संक्रानित के दिन स्नान के उपरास्त केशा के लेग से जब्दरक कमल की आकृति बनानी चाहिए तथा उसके मम्पूब एक प्रताम में लक्षण तथा गृह रखना चाहिए । बार में वह पात्र लक्ष्मपत्ता होता है। चाहिए से से मुख्य के प्रताम के लक्षण तथा गृह रखना चाहिए। बार में वह पात्र लक्ष्मपत्ता होता चलनी चाहिए। बत के कला में सुवर्ण की मूर्यप्रनिमा बनवाकर लक्षमुर्ण पात्र तथा एक मी महिन दान कर देना चाहिए।

लादेसायनसूत्र — सामबंदीय दूसरा भीतसूत्र । यह कौयुमी साला के जन्मांत है। यह ग्रन्य भी पद्मविश बाह्यण का ही अंग है। उसके बहुत से बाल्य दूसमें आये हैं। इसके पहले प्रपाठक में सोमयाग के साधारण नियम हैं। बाठवें और नवें अध्यापके कुछ अंक एकाह याग की प्रवाणी पर हैं। नवें अध्यापके कुछ अंक एकाह याग की प्रवाणी पर हैं। नवें अध्याप के सेवांश में कुछ दिवसों तक चनने वाली सेवाी के प्रजों का वर्षण हैं। दसकें अध्याद में सूत्रों का वर्णन है। इस अन्य पर रामकृष्ण दीक्षित, सामण और अन्तिस्वामी के अच्छे भाष्य हैं।

काकवास—भेव जाति के जन्मनंत लाकवास नाम के एक निर्मुण्डरमासक मन्त विका जलवर (राजस्थान) में हो यह हैं। इनकी मृत्यू १७०५ विन में हुई। इनकी सिकाली जमा पवों का संबद्ध वानी कहताते हैं। इनसे ही साल-वासी पंत्र प्रमणित हुँखा। कालदासी आचार्य अपने प्रार-भिक्त जाचार्य के समान ही विवाहित होते हैं। इस सम्प्र-दाम की पूजा में केजल रामनाम का जप सम्मिलित हैं। लालदासी पंत्र कवीरदास की विजाबों से प्रमावित जान पहता है।

लालदासी पंच--दे० 'लालदाम'।

कालवेद — नौरहसी जतान्यी में एक अध्यातमहाणी सूत्रा, जितका ताम कालदेद या, कस्त्रीर में हो प्रयो है। उसकी सरण वात्रियों कम्मीर की सुख्य पार्ट में भड़कवा के प्रयुक्त होती हैं। क्योरीर भाषा में उसके पत्र कोक्ट्रिय है। जियमर्सन ने उसके कुछ छन्दों का अंग्रेजी अनुवाद किया है। ज्ञानक्यारीरोक्त — नैत्र जुक्क पद्मानी के दिनों इस बस का अनुष्कात होता है। पश्चाक्षात्रानुसार यह बस सिक्क्याह में अधिक प्रयोगत होता है। पश्चाक्षात्रानुसार यह बस सिक्क्याह में

लावस्थलत —कार्तिकी दुणिमा के उपरान्त प्रतिपदा को तहन के टुकड़े पर प्रपुत्त को आहारि बनवाकर अववा उनकी मूर्ति तनवाकर उमका पूजन करना चाहिए। उस दिन नक्त विचि से आहार करना चाहिए। मार्गवीचे मास के प्रारम्भ होते ही तीन दिनों तक उपवास करना चाहिए तथा प्रयुक्त महाराज का पुजन करना चाहिए। हहन में प्ताहितयी दी जानी चाहिए। बाह्मणों को मुख्य कर ले जबा जाजा मोजन कराना चाहिए। अन्त में एक प्रस्था नमक, एक जोड़ा वस्त्र, मुजर्ज तथा किस वा पात्र वा में देता विहित है। यह मास्त्रवत है, इसलिए एक मास तक चलना चाहिए। इससे सीन्दर्य तथा किस वा प्रीता विहित है। यह मास्त्रवत है, इसलिए एक मास तक चलना चाहिए। इससे सीन्दर्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति का नि

निक्क — प्रतीक जयवा चिह्न । अध्यक्त जयवा अमूर्त सत्ता का स्थूल प्रतीक ही जिक्क हैं। इसके माध्यम से अस्थाक सत्ता का ध्यान किया जाता है। महाभारत, खानित्यवि के पायुपन परिच्छेदों में विविज्क के प्रति जति श्रदा-मिक्त प्रतीवत की गयी है। किन्तु पूर्ववर्ती साहित्य में इसका उल्लेख नहीं मिकता। (श्रूपवेद में पिक्रनियाः) शब्द मिलता है, किन्तु लिङ्ग जिल्ला नहीं है; यह ज्योति अथवा प्रकाश का प्रतीक है।) संप्रति सभी सैबसम्प्रदाय लिङ्ग की पूजा करते हैं।

लिङ्गायत सम्प्रदाय में लिङ्ग का बहुत अधिक महत्त्व है। प्रद्यानी, जो लिङ्गायतों का एक संस्कार है, बच्चे के जम्म के बाद पारों में उसकी राता के लिए किया जाता है। लिङ्ग भी काटवर्गों में से एक है। प्रस्केक लिङ्गायत गर्छ में लिङ्ग बारण करता है।

लिक्क्यता—ये मब जत कॉर्तिक गुक्ल चतुर्रशी से प्रारम्भ होते हैं। इनमें चित्रयों का प्रजान होता है। इस जबसर पर नक विधि से बाहार करना चाहिए। वाजक के जारे पर करनि जितना बड़ा विविश्व क्षेत्र बनाया जाय, इस लिक्क्य पर एक प्रस्त जिल पड़ाना चाहिए। मार्गशीये गुक्ल बतुर्रशी को शिव्यक्तिय पर केमर का प्रतेभ करना चाहिए। इस विधि में पनि मान वर्ष भर मिन्न में कर मिन्न में करने में पनि मान वर्ष भर मिन्न में कर मिन्न में करने मिन्न में करने करने हों है कि का प्रयोग करना चाहिए। इससे गम्भीर से मार्भीर पातकी पविच होकर इहसोक प्राप्त कर लेना है। लिन का निर्माण पविच मस्स से, सूबे गो के गोवर से, एए है। या स्थरिक पायाण से किया वा सकता है, किन्तु मर्गोत्स कि क्षा तो नर्मा क उदयम बाले प्रवेश प्रति पत्र हों ही निर्माण से किया वा सकता है। किन्तु सर्गोत्स हो सकता है।

किञ्जूबारी--जीवों में भगवान् जिव की जनन्य और प्रपाद प्रक्ति करने वाले बीर माहेस्वर या वीर जीव हैं, जिल्हें किञ्जूबार भी कहते हैं। पाशृपतों या चैंबों में किञ्जूने वा जिञ्जूबारी तथा अधिज्ञी वा सावारण कि रार्चन करने बाहे, ये राज्वार है। जिञ्जूबारी ही जिञ्जूबार कहतते हैं जो मांक-मस्सादि का परिस्थान करते हैं।

निक्कपुराण — अठारह महापुराण में से ग्यारहवी प्राच ।
किक्क नथा कूर्म पुराणों जैव वर्ग के हैं जो वैक्लब वर्षीय
अभिन तथा गरु पुराणों जैव विशेष ती वेक्लव वर्षीय
अभिन तथा गरु पुराण जैसी विशेषताणों रासते हैं।
कौर इन वर्गों का प्रतंग भी गयास्थान आया है। दोनों
से कुछ परिवर्तन तथा परिवर्धन के साथ शिव के २८
व्यवज्ञारों तथा उनके विष्णों का वर्णन श्वाय है किया
वार्ष पर विशेष विभाग का वर्णन हा स्वाय है किया
वार्ष पर विशेष विभाग किया गया है।

शिक्कपूजा—पुरातत्त्व के विद्वानों का कहना है कि शिक्क-पुजा किसी समय, विशेषतः ईसा के पूर्व सारे संसार में स्थापक रूप से प्रचिक्त थीं और जाकार तथा विधि के योड़े-बहुत भेद के साथ सारे संवार के प्रात्मकक किन्नुपूजन करतें थे। मिक्र से, गुनान में, वाकुज में, बसुद देख से, हटकों में, मांक तथा कमेरिका में, जाकीका में, तथा परिक्रनेशिया डीपों में लिज्जपुजा होती थी। मक्का की मस्थिद में जाज भी एक पत्थार कथा कि कु है, जिले मुस्कमाम यात्री चुसते हैं। यह स्था मुहम्मद वाहुक के हार्यों वहुं रिक्ता गया है। हिन्दु-सारत में तो विवयपुजा और लिज्जपूजा जमादि काल से परम्परापत रही हैं।

किन्तु फिन्नुपूजा विकायुवा महीं है, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं। 'शिष्णोवर नराम्य' को हिल्मु वर्म में लीवत तममा जाता है। ज्याचेद में 'तिक्सनेव' हमी पृषिता जर्म में प्रपुक्त है। किन्नु वास्तवन में प्रतीक मात्र है। यह विचयन, स्थिर तथा वृद्ध मोल्मिक्य का गरीक है। मारत में प्रपुक्त है कि स्थापमा हुई है, जिनमें हादश ज्योति-किन्नु विवोद प्रसिद्ध हैं।

तिक्कुम्बल —शीर रोबीं का अन्य नाम िलगायत भी है। इस तम्प्रदाय की उत्तरीत कारोटक के समृद्धतर पर तथा महा-राष्ट्र देश में देशीं स्ताम्बति के मध्य हुई। यशिर वोरे योव जयवा बीर माहोसर जगरे तम्प्रदाय की जिलि आचीक मानते हैं। कर्माटक में सैकडों वयों तक या नो शैव वे या विषान्यर जैन। इन नये मध्यदाय की स्थापना शैव धर्म की निर्विच्च नुस्थवस्था के निल्म तथा जैनियों को जयने साध्ययाय में केने के लिए हुई। सम्प्रदाय की दो मृख्य विधेयताएँ हैं—(१) मठों की प्रधानता तथा (२) शामिक और सामाजिक को न में प्रत्येक लिगायत का सम्मानािकार।

वीर शैंबों की साम्प्रदायिक व्यवस्था महत्त्वपूर्ण है। इनके पौच प्रारम्भिक मठ थे जिनके महत्त्व पौच संज्यामी थे

| मठ           | प्रदेश        | प्रथम महस्त   |
|--------------|---------------|---------------|
| १ केदारनाथ   | हिमालय प्रदेश | एकोराम        |
| २. श्रोशैल   | तैलंग प्रदेश  | पण्डिता राज्य |
| ३. बलेहल्ली  | पश्चिमी मैसूर | रेवण          |
| ४. उज्जिबिनी | बेलारी सीमा   | मरुल          |
|              |               | •             |

प्रत्येक जिनायत ग्राम में एक मठ होता है जो किसी न किसी आदि मठ से सम्बन्धित होता है। जङ्गम एक जाति है जिसके सभी लिज्जायत गृह सदस्य होते हैं। प्रत्येक लिज्जा-यत को किसी न किसी मठ से सम्बन्धित होना चाहिए तथा उसका एक गृह होना चाहिए।

लिङ्गायत शिव को ही सर्वेडवर मानते है तथा एकमात्र धिव की पूजा करते हैं। वे शिव की पूजा वो प्रकारों से करते हैं, अपने गुरु जङ्गम की पूजा तथा गले में लटकने वाले छोटे लिङ्ग की पूजा।

जब बच्चा पैदा होता है तो पिता जपने गुरू को बुलाता है, वह बच्चे की रक्षा के लिए अस्टबर्ग सकार करता है। इसके आठ विमाग हैं—गुद, लिङ्ग, विमित्त, रहाण, मन्द्र, जङ्गम, तीर्च और समाद। इस संस्कार से बालक जिङ्गायत बन जाता है।

प्रत्येक लिङ्कमधन को एक गुरु स्वीकार करना होता है। इस अवसर पर एक सम्बक्तार होता है, इसमें पांच पात्रों का प्रयोग होता है जो पाँचो आदि वहारों के सार्वा गहुनों का प्रतिनिधित्य करते हैं। बार पात्र वेदी के एक-एक कोने पर तथा प्रध्य में वह रखा जाता है जिससे गुरु का सम्बन्ध होता है। दीसा लोने वाला जिस मध्ये अथना सम्बन्ध स्वारित करना चाहता है उसके महन्त के प्रतिनिधि पात्र को केन्द्र में रखता है।

प्रत्येक जिङ्गायत दिन में दो बार भोजन के पूर्व पूजा करना है। बहु अपने गले से जिङ्ग लेकर हसेली पर रखता है तथा बताये गये डग से पूजा व ध्यान में लीन हो जाता है।

जब गुरु चेले के घर आते है तब पादोदक सम्कार होता है, जिसमें उस परिवार के सभी लोग बन्ध-बान्धव समेत मम्मिलित होते है और गृहस्वामी गुरु के चरणो की पूजा घोडशोपचारपूर्वक करता है।

अक्कम के दो अर्थ हैं: एक तो जाति का सदस्य और दूसरा जो अक्कमाम्यास करता है। क्षेत्रक दूसरा ही पूक्तोंच होता है। बहुत से जङ्गम विवाह करते तथा जीविकीपा- कंप कर करते तथा जीविकीपा- कंप करते हैं। हिन सम्मामी अक्कम बहुत्र में का शास्त्रक करते हैं। उनको शिक्षा किसी मठ में होती है तथा वे चौजित होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। प्रथम गुम्मक जङ्गम में हैं जो पारिवासिक सरकारों के करने की शिक्षा किर गुरु का कार्य करी हैं। पीचों मठों का नाम भी कुक्स के हैं। दूसरा वर्ग हैं विरक्त अङ्गमों का इमके किए विशेष यह होते हैं नहीं स्कृत वर्ष प्रविचेष यह होते हैं जहीं स्कृत प्रविचेष यह होते हैं जहीं स्कृत प्रविचेष यह होते हैं

है। इन मठों को षट्स्यल मठ कहते हैं क्यों कि यहाँ शिव के साथ एकस्व प्राप्त करने के छः स्थलों की शिक्षायी जाती है।

ि क्रायतों में यो वर्ग है--एक पूर्व जिक्रायत, दूसरे अर्थ जिक्रायत। अर्थ फिरायतों की पूजा अपूर्ण तथा जातिमंद बहुत ही कहा है। पूर्ण जियायत अन्वजातिय विवाह नहीं रुपते किन्तु भोजन सभी के साथ बरु केले हैं। पूर्ण जियायत शब को जलाते हैं। ये साकाहरी होते हैं। बाजियाह इनमें वर्जित हैं किन्तु विचवादिवाह होता है।

बीर जैवो को यह शिक्षा दी जाती है कि वे इसी जन्म में सिखाये हुए ध्यान की छ: अवस्थाओं से होकर मीक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उनके अम्यास में भक्ति का बढ़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है।

िक्क्यायत सारित्य अधिकांत्र कण्ट तथा सस्कृत में हैं। किन्तु कुछ महत्वपूर्ण प्रत्य लेक्ष्यू भाषा में भी हैं। एक अति प्राचीन वस्य हैं 'विहताराय्य मा जीवन'। इसे मामवाय ने संस्कृत तथा लेक्ष्यु मिश्रित भाषा में किस्सा है। अन्य वस्य वसवपुराण, श्रीकरभाष्य (वेदान्वसूत्र का भाष्य), सुरुम आगम पूर्ण जिक्कायत है। जिक्कायतों में प्रवत्तित महत्त्वपूर्ण कप्रव भाषा की विकास 'वक्न' करु-जाती है। कुछ कम्मवी पुराण भी इस सम्प्रदाय के है। वित्रमें राषवाञ्चरणित 'विदराण भी इस सम्प्रदाय के है।

िकङ्गार्धनबत— वानिवारमुक कार्तिक सुक्त प्रयोदशों को इस त्रव का अनुष्ठान होता है। उस दिन शिवजी के एक सो नामों का जय करना चाहिए। अरोबकाल में पञ्चामृत के स्मान कराकर जिङ्का रूप में शिवजी का पूजन करना चाहिए। स्कन्यपूराण (१ ५७ ५९-६१) इन व्रव का वर्णन करता है। स्लोकसस्था ७५-८५ में शिवजी के १०० मार मिनाये गते हैं।

िस्त्राचनी प्राचा—यो तो सभी शैव लिङ्गाचन करते है, किन्तु प्रगाढ शिवभकों का सम्प्रथाय बीर माहेक्वर या बीर जीव अपने अङ्गपर निरस्तर लिङ्ग धारण करने के कारण लिङ्गायत कहालात है। प्रति दिन दो बार लिङ्गाचन करने के कारण इस शाया को लिङ्गाचनी शाया भी कहा गया है।

स्त्रीलाचरित---मानभाउ पन्थ या दत्त सम्प्रदाय का एक प्राचीन ग्रन्थ लीलाचरित है। इनके सभी ग्रन्थ मराठी में है। अपने साहित्य को गुप्त रखने लिए साम्प्रदायिकों ने प्रभ्य लेखन के लिए एक भिन्न लिपि का भी उपयोग किया है। लोलाञ्चक —विष्णस्थामी सम्प्रदाय के चौदहबी-पन्टहर्सी

शती के एक आ वार्य बिल्बम जुल हो गये हैं। इनका ही दूसरा नाम लोलाशुक है। इन्होंने 'कुष्णकर्णामृत' नामक बडे ही मधुर भक्तिरसपूर्ण काव्यग्रय की रचना की है। लुम्बिनी (कानन)--यह मूलतः बौद्ध तीर्थ है। अब यहाँ स्थानीय लंग देशी की पूजा करते हैं। यह बुद्ध की माता माया देवी का आधृतिक रूप है। यह स्थान नेपाल को तराई में पूर्वीतर रेलवे की मोरखपुर-नौतनवाँ लाइन के नौतनवाँ स्टेशन से २० मील उत्तर है और गोरखपुर-गोडा लाइन के नौगढ स्टेशन से १० मील है। नौगढ़ से यहाँ तक पक्कामार्गभी बन गया है। गौतम बुद्ध का जन्म यही हुआ था। यहाँ के प्राचीन विहार नष्ट हो चुके है। एक अशोकस्तम्भ है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त समाधिस्तूप भी है, जिसमें बुद्ध की मृति है। नेपाल सरकार द्वारा निर्मित दो स्तूप और है। रुम्मिनदेई का मन्दिर तथा पुष्करिणी दर्शनीय है। लोक-ऋग्वेद आदि सहिताओं में लोक का अर्थ विश्व है। तीन लोकों का उल्लेख प्रायः होता है। 'अय लोकः' (यह लोक) सर्वदा 'असौ लोक.' (परलोक अथवा स्वर्ग) के प्रतिलोम अर्थमे प्रयुक्त हुआ है। लोकका कभी-कभी स्वर्ग अर्थ भा किया गया है। वैदिक परिच्छेदो में अनेक विभिन्न लोको का उल्लेख हुआ है। लौकिक संस्कृत में प्राय तीन लोको का ही उल्लेख मिलता है (१) स्वर्ग

लोकजन — चैन भुक्त पक्ष में इस बन का प्रारम्भ होता है। सात दिनों तक निम्म बस्तुओं का क्रमश्च. सेवन करना वाहिए — गोमून, गामय, दुग्ध, दिष, पृत तथा बल जिसमें कुछ दूश हुआ हो। ससमी को उपवास का विधान है। महाम्याहृतियों (भू: भूव स्व.) का उच्चारण करते हुए जिलों से हदन करना चाहिए। वर्ष के अन्त में बस्त, कांसा तथा गी दान की जानी चाहिए। इस बन से बती की राजस्त्र प्राप्त होता है।

(२) पथ्वी और (३) पाताल ।

लोकाबार्य—विशिष्टाईत सम्प्रदाय में लोकाचार्य वेदान्ता-वार्य के ही समसामयिक और विशिष्ट विद्वान् हुए है। इनका काल विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी और पिता का नाम कृष्णपाद मिलता है। जन्म भी दक्षिण में ही हुआ था। इन्होंने रामानुवायां का मत समझाने के किए दो प्रत्यों की रचना की—'तत्ववया' और 'तत्ववीकर'। 'तत्ववय' में चित् तत्व या आरस्तदत्व, अचित् या जड़ तत्व और ईस्वर तत्त्व का निकाण करते हुए रामानुवीय मिज्ञान का प्रतिपादन किया गया है। कही कही पर अन्य मतो का नव्यत्व भी किया गया है। इस प्रन्थ पर वर्षर मृति का आष्य भी मिलता है।

लोकायसवर्षन — लोक एवं आगत, आर्यात् 'लोको' अनों में 'आयत' फैला हुआ दर्धन ही लोकायत है। इसका दूबरा अर्थ वह दर्धन है जिसकी सम्पूर्ण माम्यताई इसी भौतिक अगत् में सीमित है। हम भौतिकवादी अपना नास्तिक दर्धन है। इसका अम्य नाम नार्बाक दर्धन भी है। विशेष विदरण के लिए दे॰ 'वार्वोफ दर्धन'।

स्नोचनवास --चैतन्य सम्प्रदाय के इस प्रतिष्ठित कवि ने मोलहवी शताब्दी के अन्तिम चरण में 'चैतन्यमञ्जूल' नामक काव्य प्रान्थ की रचना की।

कोषा—र्तितरीय संहिता (५ ५९ १८ १) में लोपा अश्वमेध यक्त की बलितालिका में उद्युत है। इसे सायण ने एक प्रकार का पत्नी, सम्भवत 'इमशानशकुनि' (शवभवी कीवा) बतलाया है।

कोपामुद्रा—ऋम्बेद (१.१७९४) की एक ऋचा में लोपा-मुद्रा का उल्लेख अगस्त्य की स्त्री के रूप में जान पडता है। यह प्रबद्ध महिला स्वयं ऋषि थी।

लोमक ऋषि——लोमश ऋषि को 'लोमशरामायण' का रचियता माना जाता है। ये अमर समझे जाते हैं।

्वायता भाग बाता हूं। ये अमर समझ बात हूं। सेस्कृतिस्मारिक्कृत्य च्या राज्य विवच्य हु हो दो से आदिवत गुक्ल प्रतिपदा से अच्छमी तक यह वाधिक कृत्य करना वाहिए। सोने, वादी अवदा मिट्टी को दूर्ताओं की प्रतिमा का पूजन हसमें होता है। इस जवमर पर अवन्य सक्त तथा राज्य के उपकरण (छत्र, चैबर आदि) का भी मन्त्रों से पूजन किया जाना चाहिए। जन्मपूर्ति है कि लोह नाम का एक राक्तस था। देवताओं ने उत्केश को दिख्य साज बाति में बोली हो हि इस उद्देश के दिख्य से आज बिजता में बोली हो हि इस उद्देश के दिख्य से आज बिजता में बोली हो लोहामिलाता है बहु उसी के सार्री को अववादों से निमित्त हुआ होने अववादों से लिमिता हुआ उत्तरी में प्रतिमाण का ताल्य यह है कि छोह के अवव्य राज्य सार्त्यों को जाकाश में पुमाना (लोहामिसारोऽस्वमृत्यों राज्य नीराम्ना) विकाद समय राज्यों हो। लोहामिसारोऽस्वमृत्यों राज्य नीराम्ना विवास स्वासकोश )। जिल समय

भोहिताहि-**बख** 

विजयेष्टु राजा आक्रमण के लिए प्रयाण करता था, उस् समय उसके सारीर को पतिक मण्ड से अमिषिश्चित किया जाता था, जबवा दोगों की पंक्रियों को नाराजना के रूप में उसके बारो ओर पुमाया जाता था। यह कार्य उस समय ओहाभिसारिक कर्म कहलाता था। उद्योगपर्व (१५०.९३) में 'लोहाभिसारो निर्मुल:' वाक्य मिलता है। नीलकच्छ व्याख्या करते हुए कहते हैं कि हमने अहन-लाता के सम्मुल बीप प्रज्वलित करके उनकी आरता उतारते हुए देवताओं से अपनी रक्षा के लिए प्रावंगा की जाती है।

जोहिताहि — लोहित + अहि (लाल सौप)। एक प्रकार के सर्प का नाम है जिसका उल्लेख यजु संहिता के अध्वमेध यज्ञ की बलितालिका में हुआ है।

लीवाचित सामवेद शास्त्रा गरम्परा के अन्तर्गत पौष्पञ्जि के शिष्य लीवासि सामवेद के शास्त्रप्रवर्तकों में थे। इनके शिष्य ताण्ड्यगुत्र राणायनीय, सुविद्वान्, मूलवारी अपिट थे।

लौगाधिकाठकमृद्यामुत्र—यजुर्वेदीय गृह्यसूत्रो में लोगाधि-काठकगृह्यसूत्र भी सम्मिलित हैं, इस पर देवपाल की एक वृत्ति प्राप्त होती है।

लोगासिमास्कर — रैडीयक तथा न्याय की संयुक्त शाला का अनुमोदन जिन वेडीयिक तथा नैयायिक आलायों के ग्रन्थों से हुआ, उनमें लोगासिमास्कर प्रसिद्ध दार्शनिक हुए है। ये १६५७ वि० क लाभाग वर्तमान थे। कर्ममीमासा पर इनका एक चन्य 'अवंसग्रह' और न्याय-वैदीयक मन पर अन्य प्रन्य 'पदार्थमाला' प्रसिद्ध है।

लौरिय कृष्णवास—यन्द्रहसी शताब्दी के प्रारम्भ में उत्पास्म एक बंगाओं कवि । इन्होंने 'भक्तिरलावन्त्रे' का अनुवाद बंगला में बढी योचला से किया है। 'भक्तिरला-वली' स्वामी विष्णुपुरी डारा रचित मध्यमत सम्बन्धी सम्बन्ध है तथा इसका विषय है भगवद्गीता के भक्तिविषयक मृन्दरतम स्थाली का सम्रह ।

लौ सेन-दे॰ 'मयूर भट्ट'।

लोहित्य—(१) लोहित के बत्तज, जीमनीय उपनिषद् बाह्मण के अनेक आवार्यों का पितृशोक्क नाम, जिसके अनुसार लोहित्य कुल का रोजक अध्ययन किया जा सकता है। यथा कुल्वहत, कुल्पारत, अयक, विश्वेद कुल्पारत, दक्ष जयनत, परिलगुम, निम्मृति प्रमृति नाम। धाद्धायन आरण्यक में भी एक लौहित्य या लौहिक्य नामक आचार्य का उल्लेख है।

(२) ब्रह्मपुत्र के उत्परी प्रवाह का नाम जीहित्य है। भारत के पवित्र नदों में इसकी गणना है। पूर्वोप्त सीमान्त्र में यह प्रवाहित होता है। दे० 'जीहित्यस्तान'। कीहियस्तान —ब्रह्मपुत्र नदी में स्तान करते को जीहित्य-स्नान कहते हैं। ब्रह्मपुत्र भारत का पवित्र नद है। इसमें स्नान करना पृथ्यदायक माना जाता है। दे० 'ब्रह्मपुत्र-स्नान'।

## 22

ब----अन्त स्थ वर्णीका वीया अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसके स्वरूपका वर्णन निम्नोकित है

> नकार चञ्चलापाङ्कि कुण्डलीमरेजमध्ययम् । दञ्जयाणमय वर्णे त्रिवतिकमहित् सदा ॥ फिविन्दुमहित् वर्णमात्माचि तन्त्रसंसुतम् ॥ पञ्चदेवसयं वर्णे सर्वतिविज्ञलतास्यम् ॥ स्वतुर्वर्गप्रद वर्णे सर्वसिद्धिप्रदायकम् । विजनित्ततिकृते देवि विविद्यसिति सदा ॥

वर्णोद्धारतन्त्र में इसका ध्यान इस प्रकार बतलाया गया है

> कुन्दपुष्पप्रभा देत्री द्विभुजां पङ्कजेक्षणाम् । शुक्कमाल्याम्बरधरा रत्नहारोज्ज्वला पराम् ॥ साधकाभीष्टदा निद्धा सिद्धिरा सिद्धसेविताम् ॥ एव ध्यात्वा वकारतु तन्मन्त्र दक्षभा जमेत् ॥

वंत्रबाह्मण — एक ब्राह्मण ग्रन्थ । परिचय सहित यह ग्रन्थ बर्नेल साहव ने मंगलौर से (सन् १८७३-१८७६,१८७७ में) प्रकाशित किया था।

वगलामुखी—शाक मतानुसार दम महाविद्याओं (मुख्य देवियो) मे एक महाविद्या । 'आक्तप्रभोद' के अन्तर्मत दसो महाविद्याओं के अलग-अलग तन्त्र है, जिनमें इनकी कथाएँ, ध्यान और उपासना विधि दी हुई है।

बचन--प्रचलित लिङ्गायत मत के अन्तर्गत सगृहीत प्रार-फ्रिक कल्मड उपदेश बहुत ही महस्वपूर्ण है। इन्हें बचन कहते हैं। इनमें से कुछ स्वय आवार्य बसव डारा रचित है तवा अन्य परवर्ती महास्माओं के है।

बज्ज—(१) इन्द्र देवता का मुख्य अस्त्र, जो ऋषि दधीनि की अस्थियों से निर्मित करा जाता है। यह अस्त्र चक्राकार और तीक्ष्ण कोणों से युक्त होता है। इसके अनेक नाम है, यथा—अशनि, अभ्रोत्थ, बहुवार, भिदिर या छिटक, बम्भोकि, असुरि, ह्यादिनी, कुलिश, पत्रि, धट्कोण, श्रम्भ एव स्वद।

(२) अनिरुद्ध का पृत्र। उसकी माता अनिरुद्ध को पत्नी पुत्रक्षा अच्छा देखकुमारी अचा कही आती है। यादवी के बिनास के पद्मात और हारका के अन्यमन हो जाने पर नहीं अन्त में मयुरामण्डक का राजा बनाया गया था। अञ्चल्ली उपनिषद्ध—पह एक परवर्ती उपनिषद है। कहा आता है, यह किसी बौद तार्किक (अदबयोध) को रवी हुई है।

बण्युकी (हावधी) — कई प्रकार की हारिशयों में से एक हारधी । बञ्जुकी तम हारधी को कहतें हैं आं सुर्योदय से आरम्भ होकर अगके सुर्योदय तक विद्यमान रहे तथा उस हिन भी धोड़ों देर रहे । अवराद बहु सम्भव है कि डादगी को उपवास करके द्वारशी में ही दूसरे दिन दत की पारणा कर ली जाय । दूसरी तिथ में पारणा करने की आवश्य-कता नहीं है। उस दिन भगवान नारायण की सुर्वाधीया ता पूजन किया जाया । इसका माहास्य तथा पुष्य सहस्र राजसुय यहां से भी अधिक माना जाता है।

बटसाबित्रीत्रत- ज्येष्ठ माम की अमावस्या को सध्या महि-लाएँ सौभाग्य रक्षार्थ यह दत करती है। इसमें विविध प्रकार से बटबृक का पूजन किया जाता है और पित के स्वास्थ्य तथा दीर्घायुष्य की कामना की जाती है।

बस्स--- कथा के बढाज कथावा पुत्र वस्ता का ऋर द में गायक के कप्प में उस्तेव्य हुआ है। पञ्चवित्रशाझण के अनुसार उन्हें अपनी बंडामुद्धवा में थातिय के सम्मृत अद्यादत करने किए आनित्य रोक्षा देनी पड़ी तथा उसमें वे सफल निकरें। शाङ्खायन नौतपुत्र में उन्हें तिरिस्दर पारशब्य से प्रमुख दान पानेवाला कहा गया है। आपस्त्यम श्रीतपुत्र में भी उनका उस्तेव्य है। वस्त एक उपनोत्र (बस्स मोत्र) के प्रवर्तक भी माने आते हैं।

बस्सद्वाबसी—कार्तिक कृष्ण द्वादभी। इस दिन वखडे वालों भी का चन्दन के लेप. माला, अध्येसे उरद की दाल के बड़ों का नैवेद बनाकर मम्मान करना चाहिए। उस दिन इती तेल का पका हुआ अवदा कहाड़ी में तथा हुआ भोजन एवं भी के दूब, ची, दही तथा मक्कन का परि-त्याग करें और बखडों को छुट्टा दूब पीने विद्या आया। बस्सराधिश्युका—वर्ष के स्वामी का पूजन। जैत्र मास में जिस दिन नवा वर्ष प्रारम्भ होता है उस दिन का बार ही वर्ष का स्वामी होता है। उसी दिन वर्ष के स्वामी का पूजन होना चाहिए।

कन — तक्कूर के अनुयायी दसनामी सम्पासियों मेरे बन भी एक वर्ग हैं। ये प्रोवर्षन मठ (अन्नावपुर्य) के अन्तर्गत आहे हैं। रस्तकुर्यें — मार्गजीय सुक्त कर्तुमीं। मह तिबिद्धत हं। प्रति साम की बतुर्यों को गणेश का पुत्रन करना चाहिए। उस दिन सार तथा अवश का त्यागकर एक मन्ति विधि से भोजन करना चाहिए। यह इत बार साज तक करना चाहिए। किन्तु द्वितीय वर्ष नक्त विधि से, तृतीय वर्ष अधानिन विधि से तथा बतुर्य वर्ष उपनास के साथ इत करने का विधान हैं।

बरबाष-आवाध वरदशुक मतारावाधं के क्षिप्र य है। वेक्टनाथ के पुत्र तथा का मतारावाधं के क्षिप्र य है। उनके क्षर प्रत्य तथा प्रतिवादिमध्यक्करम् अस्तन था। वाक्रिक होने के क्षरण उनका यह नाम गड़। वरद्युव ने बेक्टनाथ की प्रत्या में 'बाविदरनाक्षित्रा' नामक काब्य की रचना की नामतारावाधं ने वेदानजावाधं के 'बाविदरनाक्षायं के 'वाक्ररणसारा-वर्ला' नामक सम्ब की टीका किसी है। वरदशुक बेक्कट-नाथ के अनन्य भन और मगनारावाधं के उपयुक्त क्षिव्य एवं विशिव्यद्वित मत के सामर्थक थे। उन्होंने 'तत्वज्ञय-पूक्तक्षप्रह' नामक प्रत्य की रचना की जिसमे रामानुक क्यामें के सिद्धान्त की व्यवस्था की गयी ह।

बरम्बुर्यो — माथ तुकल चतुर्यों को इस व्रत का अनुष्ठात करना चाहिए। बरद (विनासक या गणपात) को चतुर्यों एव गञ्जमी को कुन्दगुष्यों से प्रका करनो चाहिए ऐसा में प्रदीप का के बहुँ हैं। जबकि कुन्यरस्माकर और 'वसंकुर्य-कौमुदी' कहते हैं कि 'वरचतुर्यी' के दिन ब्रतारम्भ करके पञ्जमा के दिन कुन्दगुष्यों से गणेय का पूजन करना भाहिए। यहां पञ्जमा श्री गञ्जमी हैं। 'वर' का ताल्यं है विनायक।

बरस्तापनीयोपनिषड्---इनका अन्य नाम गणपतितापनीयो-पनिषद् भी है। यह गाणपत्य मत का उपनिषद् है। इसमें गणय को ही परस्क्रम मानकर उनका एक सम्बराज किन्छा गया है तथा उसकी व्याख्या नरसिंहतापनीयोपनिषद् के अनुकरण पर की गयी है। रचनाकाल की दुग्टि से इसको नवी खानाब्दी के बीच का माना जाता है। वरकामक क्रिरि—ने आपार्थ वरतमुक के पक्षात उत्तल हुए हो। बसोकि इन्होंने 'चियांवद्योक्यरतस्वित्वल्या' मामक अपने प्रत्य में बरदपृष्ठ के 'तरवनवस्तुक्त' का उल्लेख किया है। सम्मवतः में १६मी सती में हुए में। बरदत्यप्रक ने अपने प्रत्य में औन, अनत् और ईक्टर के सम्बन्ध पर विचार किया है। इनका विचार भी प्राप्ति वसाने के स्थिताव्यद्वित निक्सान से मिलता-चुलता है।

बरदराज — दहराज विरुष्टवामी महावलम्बी थे। इन्होंने भामवत पुराज की एक डीका जिस्सी है। इसकी एक वो सी वर्ष पुरानी पाश्चिलिंग समुणांनित्व सस्कृत विद्वविद्यालय के पुस्तकालय में है। किन्तु इसकी परीक्षा नहीं हुई है। इनका समय अनिवित्व है।

बरता खतुर्थी—माभ शुक्त अनुर्धी। मोरी इसको दवता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए इस वत का महिला ह। हिमाबि, १ ५३१ में इसका नाम नीर्रायवुर्धी है सही अतीत होता है। विभागित्वुर्धी (१० १३) के बनु-सार भाद्र शुक्त कका बाजुर्धी दरश चतुर्धी है। पुरुषार्थ-चिल्लामित (१० ९५) के अनुसार मार्गशीय शुक्त चतुर्धी बरदा चतुर्धी है।

बरवाबायं — बरदायं या वरदावायं रामानुआवायं के भानवे और शिष्य तथा 'अुतप्रकाशिका' दीकाकार मुदर्शनावायं के मुख्यं । वे जगभग तिद्ववी शती विक्रमाने ये । तत्वशानंध्यं प्रत्य में वपना गोम गन्दी गत्वशानंध्यं अवस्था और पिता का नाम देवराजावायं जिला है। वरदावायं ने 'त्रस्थित्ययं 'नामक प्रवन्त्र में विज्ञु को ही एरदावायं ने किया ह। यह युग्य सम्भवन अप्रकाशित है।

बरदोत्तरतापनीय उपनिषद्—एक परवर्ती उपनिषद्। इसका सम्बन्ध गाणपत्य मत से हैं।

वरतबसी—इस व्रत कं अनुसार प्रत्येक नवमी को आटे का आहार नी वयवर्यन्त करना चाहिए। दुगी इसकी देवता है। इससे समस्त मन कामनाएँ पूरी होती है। यहि व्रतंत्र प्रति नवमी की बिना पका हुआ भीवन औवनपर्यन्त करे तो इहलोक तथा परलोक में अनन्त पुष्पी तथा करों की प्रतिन्त होती है।

बरतीस — सामबद का गोभिलकृत श्रीतमूत्र पृष्णमूत्र है। इसे दाक्षिणात्यो म पुरूपूत्र कहतं है और इसे बरशिच की रचना बतलाते हैं। तैतिरीय प्रातिशास्य पर वरशिच का भाष्य था जो अब नहीं मिलता हं। वरशिच प्राकृतप्रकाश नामक एक व्याकरण ग्रन्थ के रचिवता भी कहे आते हैं।

महानाध्य के पहले पाणिगीय सूत्री पर कारव्यावन मूनि

ने नार्तिक लिखे हैं। इन्होंने जयने बार्तिक में पाणिक अने तुत्री की तिवतन समाणे लगा की हैं। इसका विशेष उद्देश्य यही है कि सूत्रों का जर्य और तास्पर्य खुल बाय। ये वार्तिककार कारवायन ही नरक्षि थे। कथासरिरसागर में लिखा है कि पार्थती के शाप से यरदराअ उदयन की राज्यानानी कोशास्त्री में कारयायन वरर्राच का जन्म हुआ था।

बरक्कसीवन —आवण प्रविचा के दिन बद शुक सह पूर्व में उदय हो उस समय तो की अपने क्यी उत्तर-पूर्व दिशा में एक मण्डप बनाना चाहिए तथा उसमें करूण की स्थापना करनी चाहिए। करूल पर बरुक्सी का आवाहन करके उनका 'श्रीमुक्त' के मन्त्रो से पूजन करना चाहिए। देण ताम्बाच्यास्त्रमीगिंडिका' क्य पुण १४७-१४९ (भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टीच्युट पूना, १९२५-२६ का प्रतिनेक्स संभ ४३)।

क्यारिकासक्तानी - किसी भी सप्तमी के दिन इस बत का अनुष्ठान किया जा सकता है। मनुष्य उस दिन ऐसे भोजन पर निर्भर रहे जो तिश्रियों में लगेदा जा सके। उस लगेदी हुई बस्तु का लाना चाहे उसके लिए उचित हो या न हो। इसके सूर्य देवता हैं। इतके पुण्य तथा फल नहीं बताये गये हैं।

वराष्ट्रवादवी — पाध मुक्क द्वादवी को इस वत का अनुष्ठान होता है। भगवान् विष्णु के ही एक रूप वराह इसके दवना है। एकदार्थी को सकरप तथा पूजन करके एक कल्ला में सोने की वराह मगवान् की मूर्ति रख देनी बाहिए। तदनन्तर उनकी पूजा कर राजि में मण्डप में आगरण किया जाय। हितीय दिवस वह प्रतिमा किसी विद्वात्त्वा सदावादी को दान में दे दी जाय। इसके परिणामस्वरूप इसी जीवन में सोभाय, सम्पर्ति, सोक्यं, सम्मान, युवादि सभी कुछ प्राप्त हो जाता है।

बरासुराध--- यह बैष्णव प्राण है। इसमें बराह अपतार की कथा का विशेष रूप से वर्णन है और यह पराह द्वारा पुत्रकी को सुनाया थाथा । सभवत नामकरण का यही कारण हो सकता है। पुराणों के अनुसार इसमें २४ सहस्र स्लोक होने चाहिए, किन्तु उपलब्ध प्रतियों में केवल १० सहस्र स्लोक पासे आते हैं। इसके दो संस्करण मिलते हैं—(१) नीडीय और (२) दाजियास्य । इनमें प्रथम अधिक प्रसिद्ध है। इस पुराण में बिल्या के जनेक उर्तो का विस्तृत वर्धन है, विशेषकर डाटगीवर का। प्रस्ते का विस्तृत वर्धन है, विशेषकर डाटगीवर का। प्रस्ते कास की शुक्त द्वारशी का सम्बन्ध विष्णृ के अब-तार्राविषेष से ओडा गया है। इस पुराण के दी आक्वान बहुत प्रसिद्ध है—मयुरामाहात्य्य (४० १५-१९०२) तथा नाचिकतेपास्थान (४० १९-२१)। दूसरे आस्थान में नाचिकतेपास्थान की यमलोकपात्र के सम्बन्ध में स्वर्ण तथा नरक का विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

बराह्मिहिर--वगोलीय पांपत और फलित क्योतिक के
प्राथमित रुक्त । वराह्मिहिर नाम से ही ये मिहिर (मूर्य)
के मक सिद होते हैं। इन्होंने प्रवस्तिवानिका, बृहरवातक
वादि के साथ ही प्रविद्ध प्रत्य बृहरवाहिता की पत्ताना को।
इसके ब्रनुसार नुर्य की प्रतिमा इंरानी शैली में निर्मित
होती थी। इन्होंने इन्मूर्तियों तथा इनके मिन्दिर्य के
स्थापना तथा मग ब्राह्मणो द्वारा प्राथमित्वक करने वादि
के नियम बतलाये हैं। इनका समय पौचवी क्ष्टी हाती का
प्राप्त माग इन्हों की ब्रह्मणना से सिद होता है। इसके
हमका विक्रमादित्य के नवरलों में होना प्रमाणित
नक्षी होता।

कराहसंहिता—वैष्णव सहिताओं में वराहसंहिता सबसे प्राचीन मानी जाती हैं।

बराहाबतार-विष्णु के दस अवतारों में तृतीय स्थान बराहाबतार का है। भगवान् ने पाताल लोक से पृथ्वी के उद्धार के लिए यह अवतार धारण किया था। इस अव-तार के प्रसग में भागवत पुराण के अननुसार जय और विजय नामक भगवान् के द्वारपाल सनन्कुमारादि ऋषियो के शाप के कारण विष्णुलोक से च्युत होकर दैत्य योनि में उत्पन्न हुए। उनमें से एक कानाम हिरण्याक्ष चा, जिसने पृथ्वी पर अधिकार प्राप्तकर उसे रसातल में छिपारसाया। अतः भगवान् ने उसका वध करके पथ्वी का उद्घार किया।यह कथानक इस अवतार से सम्बन्धित है। वरिवस्थारहस्य -- दक्षिणमार्गी शाक्त ग्रन्थ । अठारहबी शताब्दी के प्रारम्भिक दशको में तञ्जीर के राजपण्डित भास्करराय द्वारा यह रचा गया। इसका विषय शाक उसासना पद्धति है। यह आर्या छन्द में लिखा गया है। वरण-वैदिक देवों में वरुण का स्थान सबसे अधिक प्रभाव-शाली है। इनका प्रभाव भारत-ईरानी काल में बढ़ गया था तथा 'अहुर मण्ड' वरण का ही हराती अतिकथ अतीत होता है। कुछ लोग इनका प्रमान मारत-पूरोपीय काल के मानते हैं तथा इतका सम्बच्ध पुनाती 'जी-तांक' से स्थापित करते हैं। कतिपथ प्राच्चविद्याविद्यारद चन्द्रमा मं वषण का भौतिक आधार मानते हैं। वषण आदित्यों में सात (वें) है तथा प्रोण ओल्डेनवर्ग ने उनको भूग, 'चक तथा 'खबहुक्य बतलाया हैं। खम्मवे में वरण का मित्र से उतना ही सामीच्य हैं। जितना अवेस्ता में 'जहुर मण्ड' का 'मिम्म' से। दोनों नाम बच्चा एवं मित्र बोगाल-कोई (हैराक) के अभिलेख में उद्युत हैं (१४०० हैं० हु-)।

प्रगिनिहासिक काल में जुनानी जियम् (श्रीस्) तथा जीरनांज के जो गुण प्रकाश तथा घेरना कहे सथे हैं, वे भारतीय वश्ण देवता में पाये जाते हैं। साधारण लोग वश्य का सम्बन्ध जल में स्थापित करते हैं तथा इस प्रकार वश्य को वर्षा करने वाला देवता भी कहते हैं। मिन और वश्य का युग्म (वैदिक मिनावश्य) तो भारत-हैरानी काल हे ही प्रयन्तित है । देश पीछे मिन्न'।

बक्ल और मीति—ऋषेद (८.८६) में बक्ल द्वारा की गयी ऋत की व्यवस्था का वर्णन हैं। यह व्यवस्था भीतिक, नैतिक और कार्मकाण्डीय हैं। वरूण पारों की बेतावनी तथा वष्ट देने के फिए रोग भी उत्पन्त कर देते हैं। वरूण की स्तुति पाप तथा वण्डों से मुक्ति पाने के किए (ऋ०७ ८६ ५ आणि) की जाती थी। वरूण को तथा हैं देता और जीवन तथा मृत्यु का देवता भी कहा गया हैं।

बरुण की मैंनी तथा दया प्राप्त करने के लिए दास्य-भिक्त की आवश्यकता होती है (न्द्रः ७. ८६. ७) तथा इससे वरुण के कोपभा बन उनके कृपापान हो जाते हैं। उनके तिसमी के सामने निर्दोव ब्यक्ति प्रसन्तांचल सबे रहते हैं। वरुण की इच्छा ही बर्मविधि है। वरुण के धर्म परिवर्तित नहीं होते। उनका एक चारिनिक विकट धृत-वत है (जिनके बत दुव हैं)।

बरुण का माम्राज्य पश्चियों की उड़ान से भी दूर, ममुद्र तथा पहाड़ों की सुद्धेंक के बाहुर तक फैला हुआ है। सबसे कैंचे आकाश (स्वर्ध) में से सहस प्रांच लेड प्रसाद में मिहासनास्त्व है, दिस्त पर शासन करते हैं तथा मनुष्यों के कांग्रों पर तृष्टि रखते हैं। स्वर्ध भी उन्हें धारण नही <del>बरमपूरीत-वर्ष</del> ५७५

कर सकता, अपितु तीनों स्वर्ध तथा तीनों भूलोक जनके भीतर लिहित हैं। वे सबको बारण करने वाले हैं (ऋ॰ ८. ४१. ३०)। 'वे सर्वभागी हैं तथा कोई उनसे दूर नहीं भाग सकता। वे बिचव में होने वालो सभी युक्त से गुक्त से

बच्चाहीत — बच्चाहीत (बच्चा से सहण किया हुआ) का उच्छेस बैविक सन्यों में बहुता हुआ है। वच्चा से गृहीत होने पर मनुष्य को जलोदर का रोग होता है। पायों के फलभोग के लिए वच्चा दारा दिया गया सह वच्च है। वच्चावत — (१) यदि कोई ध्यांकि रात्रि भर जल में सदा किया समरे दिन ग्राप्त एक भी का दान करें तो बद

रहेतचा दूसरे दिन प्रातः एक गौका दान करेतो वह वरुणलोक प्राप्त कर लेता है।

(२) विष्णुषर्म० (३१९५१-३) के अनुसार भाइ-पद मान के प्राप्तम से पूर्णिमा तक बदण का पूजन करना बाहिए। दन के जन्म में एक जलवेनु, एक छाता, दो बन्ध तथा एक जोडी सहाऊँ का रान किया जाय। 'जल-येनु' जब्द अनुसासन्यर्ज (७१४१) नवा मस्स्य प्राण (५११३) में आता है।

वर्षी — ऋत्यंद में यह इन्द्र के एक शतु का नाम है। उसे दाम तथा शम्यत्र का साथी भी (४२०१५) कहा गया है। वह पाषिव शतु एवं असुर है। सम्प्रवत उसका सम्बन्ध वर्षावन्त से है।

वर्ष-चार श्रेणियों में विभक्त भारत का मानववर्ष । यह सामाजिक संस्था है। इसका अर्थ है प्रकृति के आधार पर गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार समाज में अपनी गृति (अयवसाय) का चुनाव करना। इस विद्वास्त के अनुसार समाज में वार ही मूळ वर्ग अयवा वर्ण हो सकते हैं। वे हैं (१) बाह्मण (बौदिक कार्य करने वाला) (२) अतिय (मैनिक तथा भाषासकीय कार्य करने वाला) (३) वैषय (उत्पावक सामान्य प्रजा वर्ग) और (४) वृद्ध (अपिक वर्ग)। वर्ण की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई विद्वास्त है। एक मत के अनुसार इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक अमयिभा-जन के बाधार पर हुई। अमयिकाजन पर्कण्याक्तिक अमयिभा-जन के बाधार पर हुई। अमयिकाजन पर्कण्याक्तिक व्यावास्त्र वर्ण वैश्वो अयवस्था है। विराद् पुषष (विश्वपृष्ठण) के कारीर के

चार अञ्जो से चार वर्ण उत्पन्न हुए . मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से राजन्य (क्षत्रिय), जंवाओ से बैक्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुआ। वास्तव में यह सामाजिक श्रम अथवा कार्य विभाजन का रूपकारमक वर्णन है। तीसरे मत के अनुसार वर्णका आधार प्रजाति है और वर्णका अर्थरगहै। आर्थस्वेत और आर्येतर कृष्ण वर्णके थे। इस रंगीन अन्तर के कारण पहले आर्य और अनार्य अथवा शूद्र दो वर्ण बने । फिर आयों में ही तीन वर्ण हो गये — बाह्मण, क्षत्रिय और वैश्य । परन्तु आयों के भीतर ही तीन वर्ण अथवा रंग कैंसे हुए, इसकी व्याख्या इस मत से नहीं होती। वर्णकी उत्पत्ति का चौथा मत दार्शनिक है। समार में जितते भी भेद है वे सारूयदर्श के अनु-सार नीनों गुणो-सत्त्व, रज तथा तम-के न्युनाधिक्य के कारण बने हैं। सामाजिक विभाजन भी इसी के उत्पर आचारित है। जिसमें सरवगुण (ज्ञान अथवा प्रकाश) की प्रधानता है वह बाह्मण वर्ण है। जिसमें रजोगुण (क्रिया अथवा शक्ति) की प्रधानता है वह क्षत्रिय वर्ण है। जिसमें रजस्तम (अन्धकार-लोभ-मोह) के मिश्रण की प्रधानता है वह वैश्य वर्ण है और जिसमे तमः (अन्धकार, जडता) की प्रधानता है वह शुद्र वर्ण है।

वास्तव में दार्शनिक सिद्धान्त ही मौलिक सिद्धान्त है। परन्तु वर्ण के ऐतिहासिक विकास में उपर्युक्त सभी तत्त्वों का हाथ रहा। पहले आर्थी में हो वर्णविभाजन थाकिन्तू वह व्यक्तिगत और मुक्त था; वर्ण परिवर्तन सभव और भरल था। ज्याज्यो आर्येतर तत्व समाज में बढ़ता गया त्यो त्यो शद्रो की सख्यातो बढती गयी किन्तु उनका सामाजिक स्तर गिरता गया। साथ ही जो वण शुद्र के जितना ही निकट और उससे सम्पुक्त था वह उतना ही मामाजिक मल्याकन में नीचे खिसकता गया । वणों के पैतृक होने का एक कारण तो पैतृक व्यवसाय का स्था-यित्व था, परन्तु दूसरा कारण प्रजातीय भेव भी हो सकता है। फिर भी वर्णका एक वैशिष्ट्य था। इसमे सहस्रो जातियो और उपजातियो को चार पूरक और परस्पर सहकारी वर्गों में बाँटने का प्रयास किया गया है। यह जातिप्रथा से भिन्न सस्था है। वर्ण सैद्धान्तिक अथवा वैचारिक सस्था है, जबकि जाति का आधार जन्म अथवा प्रजाति है। वर्ण सयोजक है, जाति विभाजक है।

वर्णों के कर्त्वय अथवा कार्यका विभाजन सैद्धान्तिक

५७६ वर्णविलाससम्बन्ध

है और इसका पूरा विवरण धर्मशास्त्र में पाया जाता है। बाह्यण के कर्त्तव्य है (१) पठन (२) पाठन (३) यजन (४) याजन (५) दान और (६) प्रतिग्रह । इनमें पाठन. याजन और प्रतिग्रह बाह्मण के विशेष कार्य है। क्षत्रिय के सामान्य कर्त्तव्य हैं पठन, यजन और दान; उसके विशेष कर्त्तव्य है प्रजारक्षण, प्रजापालन और प्रजारंजन । वैश्य के सामान्य कर्तव्य वे ही हैं जो क्षत्रिय के हैं। उसके विशेष कर्नब्य हैं कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य । शद्र के भी सामान्य कर्नव्य वे ही हैं जो अन्य वर्णों के, परस्तू उनका अनच्छान यह वैदिक मत्रों की सहायता के बिना कर सकता था। पीछे इस पर भी प्रतिबन्ध लगने लगे । उसका विशेष कर्त्तव्य अन्य तीन वर्णों की सेवा है। कर्त्तव्यों में अपवाद और आपदधर्म स्वीकार किये गये हैं। आपत्काल में अपने से अवर वर्ण के कर्लब्यों से जीविका चलाग्री जा सकती है। परन्तु उसमें कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं. जिससे मूल वृत्ति की रक्षा हो सके।

वर्ण के उत्कर्ध और अपरुषं का सिद्धान्त भी धर्म-ताहनों में माना गया है। अब वर्ण तरहातस्था में था तो मुद्द से बाह्यण और बाह्यण को गृह होना दोनों संभव थे। परन्तु वर्ण ज्यां-ज्यों जनमगत होता गया त्यो-त्यों वर्णपरिवर्तन कठिन होता गया और अन्त में बन्द हो गया। किर भी सिद्धान्ति आज भी मान्य है कि सक्तमों से अन्मान्तर से वर्ण का उत्कर्ष हो मकता है।

मध्ययुग में, विशेष कर दक्षिण में, एक विशिष्त सिद्धान्त का प्रवक्त हो गया कि किस्त्रिया में दो हो वर्ण हूँ—(१) हाइएग और (२) गृह (कलावाय-त्वसिंप्सित्); अनिय और वैग्य महीहें हैं। ऐया जान पहता है कि वैदिक कर्य-काण्ड और संस्कारों के बन्द हो जाने कारण वैद्यों और सिद्धां की कहें वादिता गृहवर्ण में परिपाणित होने लगी। भीरे-वीर दिलिय में दो हो वर्ण बाह्मण और बाह्मण ते पाने वाहमण और पत्र विश्व में विश्व किस्त्री किया। सिद्धां के सिद्धां की कहें वादिता में सिद्धां की कहें वादिता में सिद्धां की क्षेत्र किया। सिद्धां की क्षेत्र की क्षेत्र की सिद्धां की सिद्धां और वैद्य वर्ण अपने को सिद्धां और वैद्य हों मानते रहें और वैद्य की उनकी इस मान्यगा को स्वी-कार भी किया।

आधुनिक युग में वर्णगत व्यवसायो के सम्बन्ध में विज्ञान और तकनीकी विज्ञान के कारण क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। वर्ण और व्यवसाय का सामंजस्य टुट सा चला है। इससे विभिन्न बृत्तिसंकर की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। कार्य विशेष के लिए अयोग्यता और अन्नष्टाचार का अधिकरांश में यही कारण है।

व गीवलासतन्त्र—'आगमतत्त्र्वविलास' की तन्त्रसूची में एक तन्त्र 'वर्णविलास' भी है।

वर्णस्यवस्था--- मानवसमृह की आवश्यकताओं को देखते हुए उसके चार विभाजन हुए। सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षाकी थी, इसके लिए ब्राह्मण वर्णवना। राष्ट्रकी रक्षा, प्रजाकी रक्षादूसरी आवश्यकताथी। इस काम में कुशल, बाहुबल को विवेक से काम में लाने वाले क्षत्रिय वर्णकी उत्पत्ति हुई। शिक्षाऔर रक्षासे भी अधिक आवश्यक वस्तु थी जीविका। अस्म के विना प्राणी जी नहीं सकता था, पशुओं के बिना खेती नहीं हो सकती थी । वस्तुओं की अदलाबदली बिना सबको सब चीजें मिल नहीं सकती थी। चारों वर्षों की अन्न, दूध, धी, कपड़े-लत्ते आदि सभी वस्तुएँ चाहिएँ । इन वस्तुओ का उपजाना, तैयार करना, फिर जिसकी जिसे जरूरत हो उसके पास पहेँचाना, यह सारा काम प्रजा के एक सबसे बडे समुदाय के सिर पर रखा गया । इसके लिए वैश्यो का वर्ण बना। किसान, व्यापारी, ग्वाले, कारीगर, दूकानदार, वनजारे ये सभी वैश्य हुए। शिक्षक को, रक्षक को, वैश्य को, छोटे-मोटे कामो में सहायक और सेवक की आवश्यकता थी। **बावक व हरकारे की, हरवाहे की**, पालकी डोनेवाले की. पश चरानेवाले की, लकडी काटने वाले की, पानी भरने, वरतन माजने वाले की, कपडे घोनेवाले की आवश्यकता थी। ये आवश्यकताएँ शद्रों ने पुरी की। इस प्रकार प्रजासमदाय की सभी आवश्यकताएँ प्रजा में पारस्परिक कर्मविभाग से पूरी हुई। दे० वर्ण ।

वर्णकत —यह चतुर्मृत्वत ते, जा चेत्र मे प्रारम्भ होकर भाषाद मास से भी आगे जारी रहता है। जो वती उत्तर जन्म बास रखते हुए भाषवान् वासुदेव, संकर्षण, प्रयुव्ध ना वाल विद्य की पूजा कर क्रमण व्यापयोगी सामग्री हाहाण की, युद्धीपयोगी क्रमिय की, व्यापारोपयोगी वैदय को तथा शारीरिक शिक्योपयोगी गृह को दान करता है वह हश्द-कोक ग्रास करता है।

वर्णाक्षमधर्म---वर्णव्यवस्था का आधार कर्मविभाग या, उसी प्रकार व्यक्ति की जीवनव्यवस्था का रूप आश्रमविभाग था। जीवन की पहली अवस्था में अच्छं गृहस्य होने की खिला लेना अन्तवार्य या। प्रत्येक वर्ण का सहस्य जीविका की आवश्यक विशा इसी अवस्था मा आजम में पाता या। वेदादि साम्हर्क के अतिहरूक, क्षिय अस्थास्य विद्या और वैस्य कारीगरी, प्युपालन, कृषि आदि का काम भी सीखता था। गृह भी अपनी जीविका के अनुकूल गुणों का अन्यास करता था। साथ ही सबकी चरित्र की खिला इसी समय मिलती थी। इस आजम में ही कर्मविभाग पर व्यान देना आरम्भ हो आता था।

दूसरी अवस्था अववा गृहस्थालम में प्रवेश करने पर तो मनुष्य अपने अपने मिल-मिल कर्म करता ही था। मनुष्य अपने अपने या, भोगविकास का नहीं । संस्थालक्षम में भी तारस्या ही थी। इस तहस बुहुस्य के मिबा शेष तीमो आश्रमी अपने मोजनाण्डादन के लिए यदिए गृहस्य के मरोसे रहते थे, तगिए उनकी आवश्यक-ताएँ बहुन योड़ी होती थी। नियमत वे थोडा पहनने ये, थोडा साते थे। उनका जीवन समाज पर बोल नहीं मनीत होता था।

गृहस्पाप्तम के अधिकरारी चारो वर्णों के लोग से। ब्रह्मचारियम के तीन वर्ण के लोग (गृह को छोडकर) तथा वानप्रस्थाप्रम के अधिकरारी केवल आह्मण बीर अधिकरी केवल आह्मण बीर अधिकरी केवल आह्मण बीर हम प्रकार आध्यम के हिसाब से सबसे वड़ी संक्या गृहस्थां की सी। उनके बाद ब्रह्मचारी में, बातप्रस्था उनसे कम और गत्मसासी उनसे भी कम। फिर तपस्था का जीवन इतना जोकप्रिय नहीं या और ममता छोड़ ससार त्यानकर सम्यासी होना तो सबसे कठिन या। इसीलिए इन आश्रमों में लोग अपनं-अपनी श्रद्धानुसार प्रवेश करते थे। यहीं बाद भीर कि वैद्य जीर इस्त्राप्तिय में अपने अपने और हो हिसे हुए भी कम ही उस आश्रम में आते थे।

वर्णाश्रमों के विधिष्ट धर्म सूत्रप्रन्थों में, स्मृतियों में, पुराणों में, तन्त्रों में और महाभारत में भी प्रस्तानुसार अहा-सर्हा विस्तार से वतलाये गये हैं।

वर्धमान उपाध्याय-स्याय दर्शन के एक आवार्य। इन्होने उदयनावार्य विरवित 'ताल्पर्यपरिजृद्धि' की टीका लिखी है जिसका नाम 'प्रकाश' है। इसका पूरा नाम 'त्याय-निवस्थायकाण' है। यह १२वी शती की रचना है। वर्षापनविधि-इस करुय का अर्थ है जन्मोत्सव के क्रिया-कलाय । किसी शिश के लिए यह प्रति मास जन्म वाली तिथि के दिन होनी चाहिए, किन्त किसी राजा के सम्बन्ध में वर्ष में केवल एक बार होनी चाहिए। इस अवसर पर सोलह देवियों (कुमदा, माधवी, गौरी, रुद्राणी, पार्वती आदि) की नील अथवा केसर से एक वल में आकृतियाँ शीची जाँय, जिनके मध्य में सूर्य की भी आकृति रहे। इस अवसर पर बच्चे को स्नान कराकर बाँस की सौलह टोकरियो में मुख्यवान पदार्थ, खाद्य पदार्थ, फल-फल भरकर उक्त देवियों को अर्पण करने चाहिए । पश्चात एक एक देवी के नाम से एक-एक टोकरी का ब्राह्मणों तथा समवा स्त्रियों को दान कर देना चाहिए । दान करते समय देवियों से प्रार्थना की जाय कि कुमदा आदि देवियाँ हमारे पत्र को स्वास्थ्य, सूख तथा दीर्घाय प्रदान करें। देवी की पूजा में उच्च स्वर से बंदिक मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिए। गीत, नृत्यादि मांगलिक कार्यों का भी विधान है। इन सब क्रत्यों के बाद बच्चे के माता-पिता अपने सम्बन्धियों के साथ भोजन करें। राजा के विषय में इन्द्र तथा लोकपालों के नाम से हविष्याच की बाहतियाँ दी जाँय ।

वर्षकर--विश्व जुकल नवमी को इस दत का प्रारम्भ होता है। दिस्मवान्, हेमकूट, ख्रंभावान्, मेर, माल्यवान्, मन्य-मादन आदि वर्षपर्वती की पुत्रा इस दिन करनी चाहिए। उपवाम का भी विधान है। यत के अन्त में जम्ह दीए का चीदी का मण्डल दान में दिया जाय। इससे समन्य मन कामनाओं की पूर्ति तथा स्वर्यं की प्राप्त होती है।

बस्तमा सम्प्रवाय — बल्का सम्प्रदाय के सस्वापक बल्का-पार्थ (१८७५-१५३१ ई०) तैलङ्क ब्राह्मण ये, इनका तम्म कागो की और हुखा। ऐता लक्ष्मण मट्ट विल्कूकामी मम्प्रवाय के अनुवायों थे। आरम्भ में आचार्थ व्हल्का संस्कृत की मिल्ला प्राप्त कर वर्षी तक तीर्थोटन करने ग्रहे तथा विद्वामों के माथ चारल चर्चा करने में समय विताती रहं। कृत्ववेद विकायनगर के राजा, १५०६-१५ ई०) की राजसभा में इनके ब्रारा स्मार्त विद्वामों को हुराने की घटना विशेष उल्लेखनीय हुं। इनके बीबन की अनेक घटनाओं के बार में विवोध हुछ ज्ञात नहीं है, न यह जात है कि किस कारण रहाने हम सम्प्रवाय के स्थापना की, क्यांकि इनका प्राचीन विल्कुस्वामी सम्प्रवाय के सम्बन्ध था। वल्लभ अभिनेत्र के जनतार कहे जाते हैं, इनका कोई भी मानव युक्त जात नहीं हैं कहाने वर्ष में कर भी दिवा सीचे कृष्ण भगवान से प्राप्त की, ऐसा विकास प्रचलित है। जान पड़ता है कि कृष्ण के परम बहु। होने, राघा के उनकी सहस्यिणी होने तथा सर्वोच्च स्वर्ग मोळोक में उनके जीला करने का सिद्धान्त निम्बार्क से उनको मिला होगा।

वे अपने दार्शनिक सम्प्रदाय को खुडाईत कहते हैं, किन्तु इतका अर्देत धाक्करावार के अर्द्रववार के सदृश चुक्क नहीं है। यह नाम शाक्कर अर्द्रत के किरोफ के कारण दिया हुआ है। सन्तम का स्कूर अर्द्रत के किरोफ के कारण दिया हुआ है। वनक्रम का मार्ग भिक्तमार्थ है। इनके अनुसार भक्ति मंदिर का स्वी के सिक्त अर्थ है तथा सम्बन्ध मक्ति मृत्ति नहीं कहता, वह कुष्ण का मानुष्य तथा जोजा में सिमिनित होना चाहता है। बरुजन के मतानुसार भिक्त ईरुवर की कुणा के मिल्ली है। इस सम्प्रदाय में ईरुवर की कुणा के लिए 'पृष्टि' खब्द का प्रयोग हुआ है। यह सक्त तथा इतका अयोग स्वाम के एक उल्लेखनुसार हुआ है। (बहु १२६०४ में अनुबह को पोषण कहा नया है)।

इस सम्प्रदाय के सिद्धान्त संक्षित रूप में ये है—भी कृष्ण परब्रह्म है, वे सत्ता, जान, आनन्द रूप है तथा नेकल वे ही एक मात्र तत्त्व हैं। उन्हीं से भोतिक अगत्, जीवारमा तथा देवों की उत्पत्ति होती है, यथा अनिन से नित्तमारियों की। जीव अणु है तथा ब्रह्मानुरूप हैं। जब तीनों गुणों (बल्ब, रबस, तमस्) का उलटफेर हांता है तो उनका आनन्द इक बाता है तथा वे केवल सत्ता तथा ब्रह्म जान-दक्ष तहां है तथा वे क्या कर स्वति है।

मुक्त आत्मा कुष्णलोक (गोलोक) को जाते हैं जो विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा के स्वर्गों से ऊपर है। वे कुष्ण के विशुद्ध दैवी स्वरूप को प्राप्त करते हैं।

इनके मन्दिरो में दिन से आठ बार पूजा (तेवा) होती है। मध्यस्य का मन्द हं 'खीकुष्ण शरणं सम'। सम्प्रदाय को एक रपस्पा यह है कि एक ताय बन्न्नमानाय के दुव गोस्वामी बिट्टलनाय तथा उनके बंग्नमों को ही प्राप्त है। बन्नमावाय के बन्ध बिद्दपापुर्ण है। वे हो इस सम्प्रदाय के आधार या प्रमाण माने जाते है। उनमें वे मुक्त है: (१) बैदाग्युन का अणुमास्य (२) 'चुचोक्ति' (भागवत पुराण की टीका) (३) तत्ववीपनिवस्य ( यह उनके विद्यान्तों पर रिवत दार्शनिक इन्य है)। इसके साथ 'प्रकास' नामक पद्मभाग तथा अन्य कुछ लघु इन्य है विनमें सिद्धान्तरहस्य' प्रसिद्ध है। मिरियप्रजी तथा बालकृष्ण प्रदू ने कमशः 'जुद्धाहैतमात्तर्ष्य' प्रसिद्ध तथा 'प्रसिद्ध-रत्या' प्रसेद-रत्या' प्रसेद-रत्या' प्रसेद-रत्या' प्रसेद-रत्या' प्रेते वेदान्त इन्य लिखे हैं। ये दोनों सम्प्रदाय के उद्देश तर्कपुण हैं। बाद के प्रत्यकारों में गोल्सामं प्रकार संक्लत प्रस्य वड़े ही तर्कपुण हैं। बाद के प्रत्यकारों में गोल्सामं प्रकार सिद्ध हैं। इस सम्प्रदाय हारा वासत्य एवं ममुर भाव की अस्ति के। बहुत प्रवार हुवा।

बन्सभी भृति — कहते हैं कि वल्लभी और सत्यायनी नामक दो वेदसाला प्रन्थ (यजुर्वेदीय ) और भी है। बृह्देवता में बल्लभी भृति का नाम आया है। मुह्देवरावार्य एवं सायणावार्य ने भी इसका उल्लेख किया है।

क्तिक्कोत्सव - वैष्णव सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य करूप के सम्मान में उनके अन्यादन के उत्सव के अविषय के सम्मान को वत्कारोसन कहते हैं। जनभूति के जनुसार इनका जन्म १८७९ ई॰ में हुजा या तथा इन्होंने अनेक दम्मों का निर्माण कर योग तथा तथ्या हो भिन्न भिन्तमार्ग का आप्योजन चलाया। इनके समस्त सिद्धान्त भागवन पुराण पर आप्योजन हैं। यह बन्मोत्सन वैशाख हुल्या एकादवी को होना हैं। यह बन्मोत्सन वैशाख हुल्या एकादवी को होना हैं।

वक्त अक्कब्य — अध्विनो का आश्रित एक व्यक्ति, जो तप्त्यंद मैं बहुबार वर्णित हैं। शांलाधन श्रीतमूत्र में भी उसे पृणुक्य कानीत से धान पाने वाल्या कहा गया है। वह वैदक्तालीन एक राज्य का प्रसिद्ध ऋष्टि भी है (ऋष्ट ८ ४६) जो अपने 'वल' नाम से अनेक बार उद्युत हुआ हैं।

बसस्तवश्यमी—(१) प्राप्त जुकल पञ्चमी को वसन्तपंत्रमी का त्योहार मनाते हैं। इस दिन मरस्वतीपुत्रा के अस्तिरिक्त नवाल प्राप्तन, वीतिभोज, गाना-बजाना आदि उत्सव होते हैं। वसन्त ऋतु का स्वाप्त किया जाता है। बान पडता है कि कभी इसी समय वयस्य ऋतु का आगमन होता था। (२) प्राचीन समय में बैदिक अध्ययन का नव स्वावणी पूर्णिमा (उपाकले) हो प्रारम्प होकर इसी तिथि को समास (उसार्वन) होता था। इस विन तरस्वती पूजन करना इसी का स्वाप्त स्ववविष्ट हैं। वसामोसाव-वसिष्ठ ५७९

बसन्तीत्वय — वसन्त ब्रुत् का उत्सव वसन्तीत्वव नाम में प्रविक्त हैं। इसकें बार में बायुप्राय (६,१०-११) बंदा रोचक तथा विश्वय वर्षम मिक्य हो। मार्जिव निश्नियंव स्वार राज्य वर्षनी नामक नाटकों की प्रतादवा में बरकाया गया है कि ये दोनों नाटक वसन्तीत्सव के ते उपकथ्य में अभिनीत हुए ये। मार्जिकामिनमित्र के तीन्तर अब्दू में बरकाया गया है कि जाज अधोक के कूनों की तीमात लोगों में अपने प्रिय बनों के पास घेजी थी तथा उच्च पराने की महिलाएं अपने परितमों के साथ मुले में बैठा करती थी। निर्णयानित्व इंग की बरकाया है अवकि पुरुपार्थ चिन्तामाण इसे माग जुकल प्रवार्थ निर्णयामृत का अनुसरण करते हुए। को बतनाता है। पारिवातमवरी नाटिका, प्रथम अब्दू के अनुसार चंत्र की परिवा को वस्तोत्सव होता है।

बसब — भीर जैन सध्यदाय के संस्थापक बसन है, ऐसा कुछ इतिहास के बिडान् मानते हैं। बसन बालुब्ध राजा बिज्जल के प्रधान मंत्री थे। किन्तु फ्लीट के मतानुसार अब्लूर के एकान्तर रामाय्य, जिन्ना जीननवीर संस्थापक थे। अलेक में प्राप्त है, इस सम्प्रदाय के संस्थापक थे। बसन को इनका पनस्द्वारक कह सकते हैं।

बसवपुराम —तेलुगु में छन्दोबढ़ रूप में रिचत १३वी शताब्दी का यह ग्रन्थ बीर शैव सम्प्रदाय का निरूपण करता है। इसके रचितता पालकुर्की के सोमनाथ हैं। इसका कन्नड अनवाद भीमचन्द्र कवि द्वारा हुआ है।

समस्त्राला—स्तर की परम्परा के लिङ्गायत मुधारवादी वर्ग के माने जाते हैं। इसका आरम्भ वस्त्र से समझा आता है और आधार स्तरवेद्दर प्राण है। इस पृगण में लिखा है कि जब मूमण्डक पर बीर शैवास्त का ह्यास्त्रों रहा था, देविंच नारद की प्रार्थना पर परमेश्वर ने अपने त्रण नवा ने को उसके उद्धार के लिए मेंबा। नन्दी-स्वर ने बानेवारी में जन्म लिखा और उनका नाम 'संबर्ग दल्ला गया। का कर में बसक का ब्यू चहु की हिन्दी में 'वसह' और संस्कृत में मुख्य है। वसवेद्वर ने सक्षीपत्रीत नहीं धारण किया, क्योंकि उन्हें सूर्य की उपासना स्वी-कार न थी। वे बानेवारी है कल्याण आये जहीं विज्ञक नामक राखा वा और वसवेद्वर के माम वस्त्रेव उसके समझी वे। बल्देव की नत्य के बाद वसवेद्वर मन्त्री हो

गये। बसवेष्यर बीरदीयों के पक्षणाती थे। उन्होंने उन पर बहुत कुछ गावस्य कथ्या किया, जिससे राजा रूट हो गाव उसने उन्हें कैद करना बाहा। राजा और सन्त्री में युद्ध छिड़ गया। राजा हार गया और सन्त्रि बहुई। राजा, मन्त्री फिर मयावत् स्थित हुए।

तदनन्तर बसव ने वर्णान्तर विवाह का प्रवार किया। बमार और बाह्मण में विवाह सम्बन्ध कराया। इस पर राजा ने हरकड्या बमार और मधुबहया बाह्मण की बॉर्से निकलका की। इससे समब का उद्देश्य सफल न हुझा। इस पर रुट होकर वसवेदबर ने पटयन्त्र रचा और राजा का वभ करवा दिया।

कुछ लोगों का अनुमान है कि लिङ्गापाने वे मूलावार्य बसबेबवर थे। यह कथन अनेक कारणों मे अमुणूर्व है। पहले तो 'ससवाराण' जो मूलत तेलुन और फिर कबड़ में लिखा गया, अब में सान सौ वर्ग से अधिक पुराना ग्रम्य नहीं हो सफता। इसे बारनायण व्याम की रचना कहना तो अशम्य है। इसी में बीरबीय मत का प्राचीन होना और उसके हसा की अबस्था स्वीकार को नागी है। वसक को बीर जैंबो का प्रकार कहा गया है। डा० पळीट का कहना है कि समस नहीं, बहिक एकान्तद रामाय्य बीरबीय मत के प्रवर्त्व थे।

सबसेवर ने लिङ्ग धारण करने की विशेषता स्विर रखी, परन्तु बीरर्जबी के अनेक मन्तव्यों के विगरीत मत बलाया। उन्होंने वणिक्रम मयं का लण्डन किया, बादाणों का महण्ड बल्कीकार किया, वेदो को नहीं माना, मनवान् जिब के सिवा किसी देवो-देता को मानना अरवीकार किया, जन्मान्त्र को आंगड ठहराया, प्रायदिक्त और तीर्थयात्रा को ध्ययं बताया, गर्मांत्र विवाह को विहात त्राया, अरवीर्धि क्रिया को अनावश्यक और जीवाणीक के विचार को अमान्यक ठहराया, विवाह प्रयक्तित किया। उनके अनुमायों भी आंग को बीर श्रेष कीर अह होने स प्राचीन वीरावित वा पालुक्त सेवो में और बसवारणी जिङ्गायतों में पार्थक्य महत्र में हो सकता है। बस्कोवर सम्बद्धा—यह एक सुधारक बीर दीव सम्बदाय

विसष्ठ--वैदिक परम्परा में भवसे वहे ऋषि-पुरोहितों में विसष्ठ माने गये हैं। ऋग्वेद का सातवाँ मण्डल इनके

द्वारा संकलित कहा जाता है, क्योंकि इस मण्डल में विमण्ड एवं उनके बंशजों का उल्लेख प्रायः हुआ है, यद्यपि इसके बाहर भी छिटफट इनका नामोस्लेख पाया जाता है। यरिष्ठ मे एक निष्चित व्यक्तिका ही बोध हो, ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। फिर भी यह अस्वीकार करना आवश्यक नहीं कि एक ऐतिहासिक बसिष्ठ थे, क्योंकि एक ऋचा(ऋर.७१८७) में उनकी रचनाकास्पष्ट ब ब होता है तथा उनके द्वारा दस राजाओं के विरुद्ध स्वास की सह।यता करना प्रकट होता है। वसिष्ठ के जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना उनकी विश्वामित्र से प्रतिद्वन्द्विता थी । विश्वामित्र निश्चित रूप से एक समय सुदास के प्रोहित ये (ऋद०३३३.५३)। किन्तु उन्हे उस पद से च्युत होना पड़ा और उन्होने सुदास के विरो-धियों का पक्ष ग्रहण कर सुदास के अनेक मित्र राजाओं का नाश कराया। ऋष्वेद मे इन दोनो ऋषियो के संघर्षका विवरण नहीं मिलता। विमष्ठ के पृत्र शक्ति तथा विश्वा-मित्र की शत्रुता का प्रमाण यहाँ प्राप्त है, जबकि विश्वा-मित्र ने भाषण में विशेष पट्ता प्राप्त की तथा सुदास के सेवको द्वारा शक्ति की हत्या करायी (शाट्यायनक ७३२ पर अनुक्रमणी की टिप्पणी द्रष्टव्य)। इस घटनाका सक्षित उल्लेख तैतिरीय सहिता में पाया जाता हं। पञ्च-विश बाह्मण में भी वसिष्ठ के पुत्र के मारे जान तथा सौदासी पर विश्वामित्र की विजय का उल्टेख हैं। सुदास केन रहने पर विद्वामित्र ने पुन अपना पद प्राप्त कर लिया तथा वसिष्ठ ने अपने पुत्रवध के बदले सौदासो को किसी युद्ध में पराजित कराया।

वैदिक माहित्य के ऋषि के रूप में विस्तित्व के अनेक उद्धरण मूनो, महाभारत, रामायण आदि में प्राप्त होते हैं जहां बिल्फिट तथा विद्वामित समर्थ करते हुए बॉणत हैं। इन वैदिक आरुपानों की प्रहुलता में पुराणों में बसिस्ट की अनेक क्वारों बीणत हैं।

बसिच्छवर्ममुक--एरु प्रसिद्ध पर्मभुत, जो मुक्यतः ऋपंवदीय सप्रदाय द्वारा अधीत हाता है, किन्तु अन्य बैदिक शालानु-यायों भी हर्स प्रयोग में लाते हैं। ऋपंवदीय कम्प के स्रौत-भूत और गृह्यभूत उपलब्ध नहीं है। किन्तु वे अवस्य रहे होंने। यह अस्य धर्ममूत्रों में विषय और दौली दोनों में मिन्नता-जुलनता है। बिष्क्यसिंहता---यह एक शाक अन्य है। बिष्क्यसिंहता अववा महार्यद्विता में शानित. जर, होम, बिल, दान आदि पर ४५ अध्याद हैं। हसमें नक्षत्र, बार आदि ज्यो-तिष-विषयक प्रस्तों पर मी विचार किया गया है। बेठ अलबर फैंटेलीग एक्सट्रैन्ट, ५८२।

बबुक्त — काश्मीर शैव सिद्धान्त के एक प्रवर्त्त आवार्ष। इन्होंने ९०० वि॰ के लगभग शिवसूची की रवना की लिनका उद्देश आगमों की देतवार्थी (लगभग) शिक्षाओं के स्थान पर 45त दर्शन को स्थान दिलाना था। कहना न होगा कि उस समय काश्मीर शैव सिद्धान्त पर दैतवार्थी आगमों का ही प्रभाव था। कहते हैं कि शिवसूचों का जान नसूमान को भगवान् शहर से प्राप्त हुआ था। वसु-गुन्त से कल्ल्टावार्थ ने औं कल्ल्ट से भास्करार्थ ने इस राशिनिक तब्ब को जात किया।

बमुदेव — कृष्ण के पिता। ये यात्रवों की बृष्णि शाखा के अन्त-गंत ये। इनको कस की बहित देवकी ज्याही थी। कंस ने शत्रवावश इन दोनों को कारागार में डाल रखा था। बही कृष्ण का अवतार हुखा। ब सुदेव के पृत्र होने के कारण ही कृष्ण वासुदेव करूआते हैं।

बसुबत—(१) चैत्र जुनल अच्टमी को देस बत का अनुष्ठान होना चाहिए। आठ बहुओ की यि बास्तव में भगवान् बामुदेव के ही कर है एक नृत में आकृतियां लिचकर या उनकी प्रतिमाएँ बनाकर इस दिन अगवास करते हुए इनका पूजन करना चाहिए। अत के अन्त मे एक गी का सान विहित हैं। इसमें धन-धान्य की प्राप्ति के साथ तमु-लोक को प्राप्ति होती हैं। आठ वह ये हैं—चर, ध्रव, सोम, आप: अनिल, अनल, प्रत्यूव वया प्रभाग। इसके लिए देन अनुशासन वर्ष (१५ ६६-१७)।

(२) प्रभूत मुत्रणं के साथ एक गो का, जबकि वह ध्याने के बोग्य हो, दान करना चाहिए तथा उस दिन केवल दुष्पाहार करना चाहिए। इस वत के आचरण से बती परस पद मोक्ष प्राप्त करता है तथा किर उसे इस सतार में जम्म नहीं लेना पडता। हेमाडि (२ ८८९१) के अनुसार अर्थकननी अवस्था बाली मों का महत्वपूर्णं होता हैं (उसे उनस्वतोसको कहा जाता है)।

बाक्यार्थ — बाक्य का अर्थ क्या है, इस विषय में बहुत मत-भेद है। मीमासकों के मत में नियोग अथवा प्रेरणा ही बाक्यार्थ है — अर्थीत् 'ऐसा करो', 'ऐसा न करो' यही बात सब बावमों से कहीं, जाती है, चाहे साक्षात, चाहे ऐसे वर्ष बाले दूसरें वायमों के स्वन्यक द्वारा । नैवासिकों के मत से कई रवीं के सम्बन्ध में निकल्कों नाला वर्ष ही वावसार्थ है। परन्तु वावय में जो पर होते हैं, बावसार्थ के मूल कारण वे ही हैं। न्यायमञ्जरों में परीं में वो प्रकार की वाकि मानी गयी है, अभिषा शानि, जिससे एक-एक पर्य वपने-अपने वर्ष का बीध करतात है और दूसरी तास्पर्य शक्ति, जितसे कई परो के सम्बन्ध का अर्थ सूचित होता है। सामिक विभिन्नों का अर्थ अपवा तास्पर्य निकालने में रूप सिद्धानत से वहत सद्वाराम स्वन्ती है।

बाकीबार्च्य (संबाद) — वैदिक ग्रन्थों के कुछ विशेष कयनीय-कवन बंधों की ब्राह्मणों में दिया हुआ नाम । एक स्थान में (ताट काट ५ ६९ २०) कताये को वाकोबारूय कहा गया है। कुछ विद्वान् वाकोबारूय है 'इतिहास-पुराण' के किसी आवश्यक भाग का प्रयट होना बसकाते हैं। कान्योग्य उपनिषद में यह स्पष्ट ही तर्कशास्त्र के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

बाक् - वैद्या पड के बाक् का बड़ा महत्व है। यह एक भावास्मक देवता है। सहज बाज (प ? . ३. १६) में इसको बाग भागों में बीटा गया है—भागवों की, पञ्चों की, शिक्यों (बयाहि) वया छोट रेगने वाले की हों की (शुट सर्रामुपम्)। इन्द्र को बाक् या ध्वनियों का अन्तर समझने बाला कहा गया है। नृज्य बीणा तथा प्रदुष्टी भावों के ध्वनियों का भी वर्णन पाया आता है। कुरू-प-भालों की बाक् शक्ति को विवेद स्थान प्रास था। कीयां व्याप्त में उत्तरदशीय बाक् की विवेदता का वर्णन है। इसीलिंग लोग वही भाषा का अध्यनन करने वाले थे। इसरा धारे वाक् की विवेदता को स्थापन करने वाले थे। इसरा धारे वाक की वहेंदा को धायानि को निर्देश द्वारा है। बाक् का एर-एक विभाग देशे एव मानुषी था। बाह्मण की दोना का बाता कहा गया है। आर्थ तथा बाह्मण बाक् का गां उल्लेख हुआ है, जिससे अनार्थ भाषाओं के विद्य सस्तत का बोध होता है।

बावस्पति मिश्र— अहैताकाश के एक देवोध्यमान नक्षत्र, वो भामतीकार नाम सं भी विक्यात है। मिथिला में नवी धतों में दनका जम्म हुआ। । बाद के सभी आवासी ने इनके बाक्य प्रमाण रूप में श्रहण किसे हैं। शाक्कर भाष्य पर रची इनकी 'भामती' टीका अहैतमत को समसने का अभिवार्य साधन हैं। क्षांचर्यात मिश्र ने केशान्त्रमुत्र के शांकरमाध्य पर मामती, शुरेक्वरकृत बह्मसिद्धि पर सहप्यवस्त्रमीला, सांस्थ्यकारिका पर तत्वकीयुदी, पातन्त्रश्र व्हांन पर तत्वकीयुदी, पातन्त्रश्र व्हांन पर तत्वकीयादी, त्यायदर्यान पर न्यायकातिकतात्यर्थ, पूर्वमीमाशा पर न्यायमुक्तीत्वस्य, आहु मत पर तत्वकिषुत्र मीमाशा पर न्यायमुक्तीत्वस्य, आहु मत पर तत्वकिषुत्र तथा मध्यन मिश्र के विविधियेक पर न्यायकपिका नाम मान्य टीकाओं की रचना की। इनके ब्रतिस्त लक्ष्यन-कुठार तथा स्मृतिसंग्रह मामक पुस्तकों के रचयिता का नाम भी वावस्यति मिश्र हो मिलता है। परन्तु ग्रह कह्वना किंटन ही हि इन दोनी के लेखक भी ये ही थे या कोई अन्य बावस्यति मिश्र ।

बायस्पति मिश्र ने यो तो छहाँ दर्शनो की टीकाएँ किसी है और उनमें उनके सिद्धानों का निष्पक्ष भाव से समयन विधा है, तो भी इनके प्रमान करण शाहुर सिद्धान्त ही है। इनके प्रत्यो में पर्गाप्त मोलिकता पायो जाती है। शाहुर मिद्धान्त के प्रवार में इनका बहुत बड़ा हाप रहा है, इनकी भामती टीका अहैतबाइ का प्रामाणिक पत्य है। ये केकट विद्धान ही नहीं थे, उच्च कोटि के साथक भी ये। इन्होंने अपना प्रत्येक प्रत्य भावान के ही सामित किया है। ऐसा विषया मिश्र के रूप में पूर जन्म किया या।

बाजपेय—एक भौतयज्ञ, जो सलपय बाज्रण के अनुसार केवल बाज्रण या खावियों हारा हो करणीय है। यह यज राज्यूय से मेथ्य है। अन्य सल्यो के मत ते वह पुरीहित के लिए वृहस्पति सन का एवं राजा के लिए राजसूय का पूर्वकृत्य है। इतका एक आवस्यक अग रवों की दौड़ है विसमें यजकतां विजयी होता है। हिल्बीय्ट ने हसको जुलना ओजेम्पक खेलों के साथ की हैं, किल्यु इसके लिए प्रमाणों का अभाव है। यह यज प्रारम्भिक रचवीड़ से हो विकतित हुआ जान पडता हैं, जो यज के रूप में दिक्य विकतित हुआ जान पडता हैं, जो यज के रूप में दिक्य विकतित हुआ जान पडता हैं, जो यज के रूप में दिक्य वालित की सहायता से प्रकल्ता को सफलता प्रवान करता है। एपीलिंग का करन ठोक जान पडता है कि यह यज बालाण डारा पुरीहित यद पहुण करने का पूर्वसंस्कार या तथा राजाओं के लिए राज्यानियंक का पूर्वसंस्कार। वाक्कक्त—याजवन्य के पिता। इन्हीं के नाम पर याज-

संहिता पडा।

**बाबसनेयो संहिता**----यजुर्वेद के वर्णन में इस संहिता कावर्णन किया जाचका है। दे० 'य**जवें**द'।

बाबनमें सानिकास्थ — इसके रविधात कारणायन है। कुछ
बिद्वानों का सत है कि पाणित्तपूत्रों के बार्तिककार
कारणायत तथा उपर्युक्त कारणायत एक ही ध्यक्ति है।
अपने बार्तिक मे विस्त तरह उन्होंने पाणित्त की तीव
आयोजना की है, उसी तरह प्रतिवास्थ मंत्री की है।
इससे प्रमाणित होता है कि बाजसनेय प्रातिवास्थ पाणित
के मुत्तों के बाद का है। इससे आठ अध्याय है। पहले
अध्याय में सजा और परिभाषा है। दूसरे में स्वर प्रक्रिया
है। तीवर से पनिजं अध्याय तक सकतार है। छठे और
सातर्वे अध्याय में किया के उच्चारण में द है। अधि
आयाय में स्वा-ध्याय जतित् वेदपाठ के नियम है। इस
प्रातिवास्थ में वात्याय, जाहकार्य, मार्थ्य, कास्थ्य, वाल्म्य,
जानूकणं, शोनक, उपाजिय, काष्य, मार्थ्यान्वर आदि प्रविचार्वित काष्य

वाणिक्यणामबत—हम तन में मुन्न तथा पूर्वांचाद नक्षणों के दिवा उपवास करने का विधान है। वती को पूर्वांमें मूख बैठकर वाम रुक्यों के कल है, जिनमें संख, मोती, नरकुळ की जहें तथा मुक्यं पड़ा हो, स्तान करना वाहिए। तदनन्तर वह विष्णु, वक्षण तथा चन्द्रमा को अपने जोगन में पूजा करे। उपर्युक्त देवों के सम्मान में यूत से होग करना चाहिए। अन्त में नीने बस्त्रों को, चन्द्रन का, मर्वद्रम का अपने वाहिए। अन्त में नीने बस्त्रों का, चन्द्रन का, मर्वद्रम का अपने क्षाणों का साम किया जाय। इस बाचरण वे व्यापार्थिक सफलना प्राप्त होती है, समुद्र-यात्राओं में नथा कृषि के कार्यों में वतकर्ता कभी अयफल नहीं होता।

बाक्षी—बार्एपंय के प्रवर्ताक सहात्मा बादू दयाल द्वारा रिचत 'मवद' और 'बाणी' अधिक प्रसिद्ध हैं। इनमें इन्होंने सभार की असारता और ईस्वर(राम) मिल के उपदेश नकक छन्दों द्वारा विषे हैं। कविता की दृष्टि से भी इनकी रचना मनोहर एवं यदार्घमाधिणी है।

बातरकान—बायु की रशना ⇒ मेलला पहनने वाले, सर्वस्व-त्याची नल मुनिजन। ऋष्येद तथा तैत्तिरीय झारव्यक में ऋषि-मृनियों के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। नम्म रहने वाले दिगम्बर मृनियों की परम्परा इसी मूल से विकस्थित प्रतीत होती है। बस्तवन्त —पञ्चविंश बाह्मण में उद्भुत एक ऋषि का नाम । उन्होंने तथा वृति ने एक सब किया था, किन्तु किसी विशोध समय पर उसे बन्द कर देने के कारण उन्हें दुःख उठाना पड़ा तथा उनके बंधज वातवन्त दातेंमाँ की अपेका कम उन्नतिश्रील हुए।

बायुरु आणम—रौद्रिक आगमों मे से एक । इसका अन्य नाम परआगम है। इसमें लिङ्कायत सम्प्रदाय सम्प्रन्थी अधिक उल्लेख प्राप्त है।

बास्सीपुत्र—बत्स गोत्र की भहिला के पुत्र । बृहदारण्यक उपनिषद् की असिम बंशमूची में इनका उल्लेख हुआ है। ये पाराशरोपुत्र के शिष्य थे। काष्ट्र तथा माध्यिन्ति शास्त्र के अनुसार ये भारहाजीपुत्र के शिष्य थे। बास्त्रायत्र—(१) बत्स गोत्र में उत्पन्न और नीसिरीय

वाल्स्यायन---(१) वल्स गोत्र में उत्पन्न और तीत्तरीय आरण्यक में उद्धृत एक आचार्यका नाम।

(२) गौतम के न्यायमूत्र पर वास्त्यायम मूनि ने भाष्य किला है। हेमचन्द्र ने न्यायमूत्र पर भाष्य रचने वाले वास्त्यायन और चाणस्य को एक ही ब्यक्ति माना है, किन्तु यह बात अप्रयाणित है। विद्वानों ने इनकी स्थिति पौचवी वाली से क्रदायी है।

बाब — किसी दार्शनिक सत के प्रतिपादन को बाद कहा जाता है। बाद के प्रतिपादन के लिए पूर्व पक्ष का खण्डन तथा उत्तर पक्ष का समर्थन आवश्यक है।

वाबनकाममाला—अप्यय दीक्षित कृत एक मीमामा विषयक प्रन्य । इसमें पूर्वमीमासा और उत्तरमीमासा के सत्ताईग विषयों का विचार किया गया है ।

बाबिरस्सत — आचार्य बादिर के मत का उल्लेख ब्रह्मपुत्र और मीमामासून दोनों में पाया जाता है। अनुमान होता है कि ये ब्रह्मपुत्र कार में मामासून कार से प्राचीन वे और इनके मत का देश में काफी प्रभाव था। बादरायण ने अपने मत के समर्थन में और मीमासासूनकार जैमिन ने पूर्वरक के रूप में सकड़न के लिए इनके मत को उद्युत किया है। इससे जात होता है कि ये मीमांसक आचार्य में। यत्र नात्र इनके मता को उल्लेख तथा जाता है उनसे मिमांचित्रत बार्ज आता होता है कि ये मीमांसक आचार्य में। यत्र नात्र इनके मता का जो उल्लेख तथा जाता है उनसे निम्मांचित्रत बार्ज जात होती हैं।

(१) आचार्य वादिर के मतानुसार यद्यपि परमेश्वर महान है, फिर भी प्रादेश मात्र हृदय द्वारा अर्थात् मन द्वारा उसका स्मरण हो सकता है। वाबावकी-बामनपूराण ५८३

(२) इनके मतानुसार गतिश्रृतिबक्त से कार्यब्रह्म अर्थात् सगुण ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है और अमानव पुरुष ही ब्रह्म की प्राप्ति करा सकते हैं।

(३) इनके मत में ज्ञानी पुरुष के शरीरावि नहीं होते, मक्त पुरुष निशिन्द्रय एवं शरीरहीन होते हैं।

(४) इनके मत में वैदिक कर्म करने का सबको अधिकार है।

बाबाबली—स्वामी जयतीयांवार्य द्वारा रजित प्रत्यों में से एक प्रत्य बाबावाली है। व्यासराज स्वामी ने इसी का अवस्थ्य नावाल की है। व्यासराज स्वामी ने इसी का अवस्थ्य कर माध्य सिद्धान्त का न्यायामृत नामक प्रत्य लिखा है।

वाविह्साम्बुकावार्यं -- इनका अन्य नाम दिनीय रामानुका-वार्यं है। ये बहुदनाय के मामा और गुरु थे। इनके पिता का नाम रचनाभावार्य था। द्वितीय रामानुकावार्यं के स्वारकृतिका तामक चन्च की रचना की। यह यन्व साम्बत्तः कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें प्रायः बारह विवयो यर विवार किया गया है, जो निम्मतित्व हैं (१) स्विद्यार्थव्युत्तरचादिनमर्थन (२) स्वयः प्रायाच्यितस्वण (४) स्वार्तिनिम्बण्य (४) स्वयप्रकाशवाद (५) ईस्वरानुमान-प्रकुवाद (६) बेदार्जनिरिकाटनयावार्य्याद (७) सामा-चिकरणवाद (८) सत्वाद (१९) मोखान्तराभावयाद तवा (२०) प्रतिस्वाद (१९) माबान्तराभावयाद तवा

वानप्रस्थ — जीवन के चार आलमों (विश्वासस्यलों) में से तीसरा। इस आलम को तव में विलान का आदेश हैं। इसमें शरीर तथा मन को विविध प्रकार के अनुशासन में रक्कर धार्मिक कार्यों के लिए तैयार करते हैं। इसका उद्देश्य ब्रह्मविन्तन के लिए चरित्र को पवित्रता, अपरिषद्व और शुद्ध सास्थिक भाव प्रान्त करना है। इसके लिए योगिक किया द्वारा धरीर तथा मन का निषद्ध किया जाता है। यह आजम संन्यास का पूर्व कर है। दे० 'आजम'।

बामकेक्बर तन्त्र—आगमतत्त्विकास में उद्धृत ६४ तन्त्रों में एक बामकेक्वर भी है। इस ग्रन्थ में भी ६४ तन्त्रों की तालिका प्रस्तुत हुई है।

बामदेव---कुछ ऋरवेदीय सुक्तों के सकलियता सप्तर्वियों में से एक । ऋरबेद के चीचे मण्डल का ऋषि इनको माना जाता है। इन्हें गौतम का पुत्र कहा गया है। बृहदेवता में बामयेव के बारे में दो अस्पात कथाएँ वर्णित हैं। यस्पि बामयेव अयर्ववेद (१८.३१५१६) तथा प्राय ब्राह्मणों में उस्पितित हैं, किन्तु गहीं उन्हें पूर्व कथाओं का नायक नहीं कहा बया है।

बाननवयन्ती—भाइ णुक्त द्वादशी को वामनवयन्ती मनायी जाती है। विष्णु के अवतार वापन भगवान् इसी दिन मध्याह्न काल में उत्तरन्त हुए ये और उस दिन अवल नक्षत्र बा। इस दिन उपवास का विभान है। यह वस समस्त पापों को दूर करता है। भागवत प्राण में कहा गया है कि वामन भगवान् द्वादयों को प्रकट हुए ये और उस दिन अवल नक्षत्र तथा अभिजित् मूहर्त था। देश तिथि को विजया द्वादयों भी कहा जाता है।

वासनहारकी—वैन मास की द्वारणों को इस वत का बनुकाल होता है। विष्णु इसके देवता है। उस वित उपवास
रवना चाहिए। भगवान् के बरणों से आरम्भ कर मस्तक
पर्यन्त उनके मभी धरीरावयवों की भिनन-भिनन नाम
नेकर पूत्रा करनी चाहिए। यतोपवीत, छन, गाहुका तथा
माला युक्त वामन भगवान् की प्रतिमा को एक करछा से
व्यक्ति कर दितीय दिवस उनका दान कर देना चाहिए।
इस इत से पुनक्षीन मोग पुन प्राप्त करते हैं। अन्य भी
जो कोई सनायि की स्थान करते हैं। अन्य भी
जो कोई सनायि की स्थान करते हैं। उस्त धरीर है। कुछ अलिक्षत प्रमार्थ के अनुसार वामन एकादमी को
पकट हुए थं। इन सब बातों के लिए दें। निर्णयसिन्धु, देंशः।

बाममणुराण-अठारह महापुराणों में एक बामन पुराण भी है। बैष्णव पुराण होने के कारण इसमें विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथाणें हैं किन्तु बामन अवतार की प्रधानता है। बामन पुराण में दम हजार क्लोक है तथा पंचानवे अध्याय है।

इस महापुराण मे जैव सम्प्रदाय का वर्णन भी मिलता है। इसमे सिव, शिवयाहात्म्य, जैवतीयं, उम्मागिवविवाह, गणेव की उत्पत्ति, कार्तिकंश्चन्य और उनके वरित्र का वर्णन पाया जाता है। इस पुराण की प्रकृति समस्याह्मक है। करक्ष्यतुर्धी तथा कायञ्चली व्रतक्या, गङ्कामागिकक स्नात, गङ्कामाहात्म्य, दिश्वमानस्तीत्र, वराहमाहात्म्य, बङ्कद्वतियित माहात्म्य इत्यादि कई छोटी-छोटी पोषियां वामसपुराणान्तर्गत सहुआति है। बामन अवस्तार — विष्णु के दस अवतारों में से बामन अवतार पौष्वा है। बामन का शांक्यिक वर्ष है भीना। अववान् ने यह अवतार असुरों से पृष्वी को देवों को दिकाने के किए किया था। इस कपा का मुक सर्वप्रवस बुस्केद के विष्णुस्क में पाया आता है। शतप्त बाह्मण में बामन-अवतार का संक्षित कर्णा है। बामनपुराण से यह मान्न्र होता है कि भगवान् विष्णु ने कई बार बामन क्ष्म भारण किया था। विविक्षम नामक वामनावतार में उन्होंने युष्यु नामक अपुर को ढककर तीन हो चरणों में सारे पूजन को बस में चर किया। इसी प्रकार क्षम्य बामन अवतारों में विष्णु ने अपने प्रिय देवों को निर्मालता पर बया करके अपनी माया से असुरों को ठनकर उनसे पृष्ठी, स्वर्ण, कस्मी आदि को कुदाया। वामन की प्रसिद्ध कथा बिक्र का सामन्य में है।

वाममार्ग-वाम = सन्दर, सरग, रोचक उपासनामार्ग। शाको के दो मार्ग हैं --- दक्षिण (सरल) और बाम (मधर)। पहला बैदिक तान्त्रिक तथा दसरा अवैदिक तान्त्रिक सम्प्र-दाय है। भारत ने जैसे अपना वैदिक शाक्त मत औरों को दिया, वैसे ही जान पडता है कि उसने वामाचार औरों से बहुण भी किया। आसमो में बामाचार और शक्ति की उपासना की अदभुत विधियों का विस्तार से वर्णन हुआ है। 'चीनाचार' आदि तन्त्रों में लिखा है कि वसिष्ठ देव ने चीन देश में जाकर बुद्ध के उपदेश से लाग का दर्शन किया था। इससे दो बातें स्पष्ट होती है। एक तो यह कि चीन के शाक्त तारा के उपासक वे और दसरे यह कि तारा की उपासना भारत में चीन से आयी। इसी तरह कुलालिकाम्नायतन्त्र में मगों की ब्राह्मण स्वीकार किया गया है। भविष्यपराण में भी मगी का भारत में स्नाया जाना और सर्योपासना में साम्ब की परोद्विताई करना वर्णित है। पारसी साहित्य में भी 'पीर-मगा' व्यवि मगाचाय। की चर्चा है। मगो की उपासनाविधि में मद्य मासादि के सेवन की विद्योषता थी। प्राचीन क्रिन्ट और बौद्ध तन्त्रों में शिव-शक्ति अथवा वोधिसस्व-शक्ति के साधन प्रसग में पहले सर्यमति की भावना का भी प्रसंग है।

व ज्यानी सिद्धों, वाममानियों और मंगों के पंचमकार सेवन की तुलना की जाय तो पता लगेगा कि किसी काल में लच्च प्रिया से लेकर भीन तक मध्य प्रिया और भारत बादि पिश्वी एचिया में शाक्तमत का एक न एक रूप में प्रधार रहा होया। किन्छक के समय में महायान और बच्चान मत का विकास हुआ या और बीद शाक्तों के द्वारा पञ्चमकार की उपासना इनकी विधीयता थी। यामाचार करना वाममार्य का प्रचार बंगाल में अधिक अध्यक्त रहा। दक्षिणमार्गी शाक वाममार्य को हेय मानते हैं। उनके तन्त्रों में बामाचार को निनदा हुई है।

वैदिक दक्षिणमार्गी वर्णाश्रम धर्म का पासन करने वाले थे। अवैदिक बौद्ध आदि वामाचारी चक्र के भीतर बैठकर सभी एक जाति के. सभी दिज्या बाह्मण हो जाते थे। वाप्राच्यार प्रच्छन्त इत्यु से वैदिक दक्षिणाचार पर जब आक्रमण करने लगा तो दक्षिणाचारी वर्णाश्रम धर्म के नियम टुटने लगे, बैदिक सम्प्रदायों में भी जाति-पौति तोडने वाली शास्तार बन गयी। बीर शैवों में बसवेश्वर का सम्प्रदाय, पाशपतों में लक्कलीण सम्प्रदाय, शैवो में कापालिक, बैडणवों में बैरागी और गसाँई इसी प्रकार के सुधारकदल पैदा हो गये। बैरागियों और वसवेश्वर पन्थियों के सिवा सभी मुचारक दल मद्य-मांसादि सेवन करने लगे । कोई बहस्य ऐसा नहीं रह गया जिसके गृहदेवता याकुलदेवताओं में किसी देवी की पूजान होती हो। बाममार्ग बाहर से आया सही, परन्तू शाक्त मत और समान संस्कृति होने के कारण यहां खब घल-मिलकर फैल गया। दं० 'वामाचार' तथा 'वामाचारी'।

बानमानी शैव — अर्बेदिक प्रवासकारों का सेवन करने वाले, आर्ति-पीति का भेद भाव न रतने वाले शांक वासमागीं शैव ककुलाते हैं। कापालिकों को इस कोट से स्पष्ट क्य से रखा जा सकता है। वासमाने आपने प्रयाव परवर्ती सभी शान्कों पर म्युनाविक हो गया था।

कामाचार—वामाचार की परिमाषा इस प्रकार कही जाती है:

पञ्चतत्त्वं स्वपुष्पञ्च पूजयेत् कुलयोषितम् । बामाचारो भवेत्तत्र बामो भृत्वा यजेत् पराम् ॥

[पञ्चतस्य अथवा पञ्चमकार, सपुष्य अर्थान् रजस्वका के रज और कुलस्त्री की पूजा करे। ऐसा करने से बामाचार होता है। इसमें स्वयं वाम होकर परा शक्ति की पूजा करे।] बाण्डाली, चर्मकारी, मातङ्की, मस्स्माहारिणी, मद्यकर्षी, रजकी, क्षीरकी और धनवल्कमाये बाठ रिन्नमौ कुलयोगिनी हैं। ये ही समस्त सिद्धियों की देने बाली हैं।

बामावारी— शिकृत की उपायना बार क्यों में होती है:

(१) मन्दिर में सर्वसाधारण द्वारों देशे जूना (२) वकदूना (३) वाध्याना या योगाम्मात तथा (४) अभिवार
(आदु-पाण) हनने दूसरी प्रणाली अर्थात (अनु-पाण)
पर्वति हैं। चक्रभुवकों को वामाचारी भी कहते हैं। इसमें
समान संख्यक पूरव तथा रिजयों जो किसी भी आदि के
होते हैं बौर समीपी सम्बन्धी भी हो सकते हैं। (यथा पति,
पत्ती, मौ. बीहन, भाई) एकारच में मिकते हैं, विशेष कर
रात की, और एक गोलाई में बैठ आते हैं। देशी का
प्रतिनिध्तव एक सम्ब या मूर्ति द्वारा होता है विसे मध्य
में राता आता है। मम्त्रीच्चारण के साथ पञ्चमकारों
का सेवन होता है।

वासकीय संहिता--शिवपुराण में कुल सात खण्ड हैं। इसमें सातवी लण्ड वासवीय संहिता है। इसके दो भाग है पूर्व और उत्तर।

वायुपुराण-यह प्राचीनतम महापुराणों में माना जाता है। बाणभट्ट ने कादम्बरी में इसका उल्लेख किया है (पराणे वायुप्रलिपतम्) । इसमें रुद्रमाहात्म्य भी सम्मिलित है । यह जैव पराण है तथा शिव की प्रशंसा में लिखा गया है। इसमे पाज्यतयोग का महत्त्वपूर्ण वर्णन है जो अन्य पुराणो में नहीं मिलता। अठारह महापुराणों की वालिका में वायपुराण तथा शिवपुराण दोनों साथ न होकर कोई एक गिना जाता है। परम्परानुसार इसमें २४ हजार क्लोक है, किन्तु ऐसी कोई पोथी अभी तक प्राप्त नही है। इस समय जो प्रति उपलब्ध है उसमें लगभग ११ सहस्र क्लोक हैं। इसमें चार खण्ड तथा ११२ अध्याय है। ये खण्ड पाद कहलाते हैं जिनके नाम इस प्रकार है (१) प्रकियापाद (२) अनुषद्भपाद (३) उपोदघातपाद और (४) उपसंहारपाद । प्रथम पाद में स्ष्टिवर्णन बडे विस्तार के साथ किया गया है। इसके पश्चात् चतुराश्रम-विभाग का विवेचन है। इस प्राण में भौगोलिक सामग्री प्रज्र मात्रा में पायी जाती है। जम्बुद्वीप तथा अन्य द्वीपो का विस्तृत एवं सून्दर वर्णन है। खगोल का वर्णन भी उपलब्ध होता है। कतिपय अध्यायों में युग, यज्ञ, ऋषि, तीयादि का वर्णन है। वेद तथा बेद की शाखाओं का

बर्णन सम्पन् हुआ है जो बैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए उपयोगी है। प्रवापति, कश्यम तथा अन्य ऋषियो के बंदों का इतिहास पाया जाता है। जाने चलकर श्राद का बर्णन और गमामाहात्म्य है। मंगीत का वर्णन भी मुख्य और मनोरंजक है। वासू में बंशानुवरित का वर्णन ऐतिहासिक तरिट से महत्त्वपूर्ण हैं।

यह पुराण साम्प्रवायिक होते हुए भी धार्मिक दृष्टि से उदार है। इसके कई अध्यायों में विष्णु तथा उनके विभिन्न अवतारों का भक्तिपूर्ण तथा सुन्दर वर्णन हैं। वहा प्रचा-पति ने जो जिब की स्तुति की है वह उद्राध्याय का स्मरण विलाती हैं।

बायु (बात) - वैदिक देवताओं को तीन श्रीणयों में विभक्त किया गया है, पार्थिव, बायबीय एवं आकाशीय । इनमें बायबीय देवों में वाय प्रधान देवता है। इसका एक पर्याय वात भी है। बायु, बात दोनो ही भौतिक तन्त्र एवं दैवी व्यक्तित्व के बोधक है किन्तु बाय से विशेष कर देवता एव वात से औंधी का बोध होता है। ऋरखेद में केवल एक ही पूर्ण सुक्त वायु की स्तुति में है (१.१३९) तथा बात के लिए दो है (१०.१६८,१८६)। बायुका प्रसिद्ध विरुद 'नियुत्वान' है जिससे इसके सदा चलते रहने का बोध होता है। बाय मन्द के सिवा तीन प्रकार का होता है: (१) घुल-पत्ते उडाता हुआ (२) वर्षांकर एव (३) वर्षा के साथ चलने वाला झझावात । तीनो प्रकार वात के हैं जबकि वायुका स्वरूप बड़ा ही कोमल वर्णित है। प्रात कालीन समीर (बाय) उथा के ऊपर साँस लेकर उसे जगाता है, जैसे प्रेमी अपनी सोयी प्रेयमी को जगाता हो। उचा को जगाने का अर्थ है प्रकाश को निमंत्रण देना, आकाश तथा पृथ्वीको द्युतिमानुकरना। इस प्रकार प्रभात होने का कारण वायु है क्योंकि वायु ही उषा को

इन्द्र एवं वायु का सम्बन्ध बहुत हो समीपी है और इस प्रकार रूट तगा बायु युगल न का रूप घारण करते हैं। विद्युत एवं बायु वर्षाकालीन गर्जन एवं त्रूफाम से एक साव होते हैं, इसलिए इन्द्र तथा बायु एक हो रख से बैठते हैं—दोनों के संयुक्त कार्य का यह पौराणिक व्यक्ती-करण हैं। सोम की प्रवस्त्र पूट बायु ही खड़ण करता है। बायु अपने की रहस्यास्त्रक (अक्ट्रण) पदार्थ के बस्तु प्रस्तुत करता है। इसकी ख्वानि सुनाई पड़ती है किन्सु कोई इकका रूप नहीं देखता । इसकी उत्पत्ति बकात है। एक बार इसे स्वर्ग तथा पृथ्वी की सन्तान कहा नया है (इक ७५.३)। वैदिक ऋषि वायु के स्वास्थ्य सम्बन्धी गुणों से पुणरिचित से। वे जानते वे कि वायु ही जीवन का सामन है तथा स्वास्थ्य के किए बायु का चकना परमा-वश्यक है। वात रोगमुक्ति जाता है तथा जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। उसके पर से अमरत्व का कोच परा पड़ा है। उपर्युक्त हेतुओं से वायु को विश्व का कारण, मनुष्यों का पिता तथा देवों का स्वास कहा थया है। इन वैदिक करवाओं के जाधार पर पुराणों में वायु सम्बन्धी बहुत सी प्राक्रपाओं की रचना हुई।

ारकती (सम्प्रवाय)—दक्षिण भारत के उदार भागवत सन्प्रवाय (शिव तथा विष्णु की एकता के सम्प्रवाय) की तीन शास्त्राएँ हो गयाँ हैं: (१) सारकती सम्प्रवाय (२) रामदासी सम्प्रवाय और (३) दल सम्प्रवाय। वारकती सम्प्रवाय वालों की विशेषता हैं तीर्षयात्रा। उनके प्रवान उत्तरस्य पच्छत्पुर के मणवान् बिट्टल या विठोवा हैं।

एकतः—अनियुराण, त० १८५; इत्यक्त्यत्वरं, ८-३४, शनसागर, पृ० ५६८-५७०; हेमादि का चतुर्वमिनता-मणि, १५१७-५२१; इत्यरत्याकर, ५९३-६१०; स्पृ० की०, ४४९-५८८ तथा बतार्क वेते प्रत्यों में रिवार, सोमझार तथा में त्राव्यार के दिन व्रत करने का उल्लेख किया गया है।

राजसी (क्षमरस)—काशी का दूसरा नाम । वरणा और असी के बीच बसने के कारण इसका नाम बाराणसी पता । इसी का अपभंश 'वनारस' है। प्राचीन काल में अनय का नाम काशी वा और वाराणसी उसकी राव-धानी थी। अति प्राचीन काल में अगर वा का स्वीत हो है। यह सिव की प्रिय नगरी और अनेकानेक वर्ष के सम्प्रदार्थों में का प्राचीन काल में स्वीत का प्राचीन काल में स्वीत का प्राचीन काल में स्वीत का प्राचीन का स्वीत क

गंगा के अतिरिक्त बैष्णब, बौद्ध, खैन एवं अनेकानेक हिन्दू सन्प्रदायों के यहाँ मन्दिर तथा मठ हैं। यदि इसे मन्दिरों को नगरी कहें तो अतिकायोक्ति न होगी।

लगमय १५०० मन्दिर इस नगर में है। वहाँ का प्रत्येक मन्दिर, मठ, बाअम यहाँ तक कि आचारों के पर एक-एक विचालय है। इस परम्परा का निर्वाह आब मों हैं रहा है। आजकल तीन विश्वविद्यालयों — काशी हिन्दू विश्वविद्यालयों — काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और काशी विद्यामित के बतिरिक्त जनेकानेक विद्यालय तमा महाविद्यालय यहाँ भरे हुए हैं। उपगुंक महत्ताओं के कारण काशी (वाराणसी) हिन्दू मात्र का प्रसिद्ध तीर्थ है। प्रत्येक हिन्दू की यह इच्छा होती है कि वह विश्ववाय की इस प्यारी नगरी में हो मरे। प्रत्येक प्रदूष के अवसर पर सारे भारत की जनता इस नगरी में उसक आती है, गंगालान व काशी-विश्ववेष के देशन कर कपने की वस्य और इसार कर स्वार्य मानती है। ३० 'काशी'।

बाराह व्यवतार — तींतरीय श्राह्मण और शतापत ब्राह्मण में इस अवतार का वर्णन हैं। यह विष्णु का तीतरा अवतार है। इसका वराह्मण्याण में विक्तृत वर्णन है। जब हिएच्याल नामक दैत्य ने पृथ्वी को चुराकर राताल में रख दिया या तब विष्णु ने बराह रूप चारण कर अपने दोतों से पृथ्वी का उद्याद विद्या। इस पीराणिक चटना के नाम पर इस रूप का नाम ही। देवेत वाराहकत्य हो गया है। देव 'बराहाबतार'।

बाराही — प्रत्येक देवता की शक्तियों की उपासनाका प्रचलन बाक्त घर्मकी देन हैं। इस प्रकार वराहकी शक्तिका नाम वाराही हैं। मृतियों में इसका अक्टून हुआ है।

बाराहोतन्त्र — आगमतत्त्वचिकास में उत्पृत एक तन्त्र। इस तन्त्र से पता कगता है कि जीमिनि, करिक, नारद, गर्ग, पुकस्त्य, भृगु, सुक, वृहस्पति आदि ऋषियों ने भी कहं उपतन्त्र रचे है। बाराहीतन्त्र में इस तन्त्रों का नाम उनकी क्लोकसंख्या सहित दिया हुआ है।

बारियत — यह मायतत है। प्रतीत होता है कि इसके देवता बहुमा हैं। ततो को चैत्र, अमेरु, आवाइ, माव अववा पोचा बबाद चार मास अयावित प्रवति से आहार करता चाहुए। दत के अन्त में बल्बों से डका एक करूल, भोवन तथा तिकों से गरिपूर्ण एक पात्र, जिसमें सुबर्ण खब्द भी पड़ा हो, दान करना चाहिए । इतने क्रस्यों के उपरान्त क्षती क्रह्माजी के लोक की प्राप्त होता है।

वादन उक्पुराम--- उन्सीस उपपुराणों में से एक बाहण उपपराण भी है।

वाक्की --वैत्र कृष्ण नवीवशी को यदि वातिभया नक्षत्र हो (जितके स्वामी वरण देवता हैं) तो वह बारुणी कह जाती हैं तथा इंस पर्व पर मंत्रास्नान करने बाके को एक करोड़ सुसंबद्धणों के दरादर पृष्य होता है। यदि उपगुंक योगों के जितिरक्त उस दिन दानिवार भी हो तो यह 
महावायणी कहजाती है। यदि इन सबके बातिरक्त सुम 
नामक योग भी जा जाय तो फिर यह 'महामहाबारणी' 
कहजाती है।

बारको उपनिषद्—तीलरीयोपांनवद के तीन माग है। पहला संहितोपीनपद या चिवाबल्लो है, द्वार भाग को आनन्दबल्लो और तीचर को भृगुबल्ली दोनों बल्लियों का सबुक्त नाम बारको उपनिषद् है। बार्षक्य-प्रथम अथवा दितीय शताब्दी वि० में उत्पन्त

सास्य दर्शन के एक आवार्य। ये प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इनका रवा 'विष्टितन्त्र' सांस्य विषयक मौलिक रवना है।

रचा बायदान्य सावय स्वयंक मालक रचना हु । ब्राह्मक्य — (१) ऋष्यं के समस्त सुकों की संस्था १०२८ है। हनमें से ११ सूक्ती पर, जिन्हें 'वालिक्य' कहते हैं, न तो सायणाचार्य का भाष्य है और न शोनक ऋषि की अनुक्रमणी में इनका उल्लेख पाया जाता है। प्रत्येक सूक्त में किसी दिव्य ईस्वरोय विमूति की स्तृति है और उस स्तृति के साय-साथ व्याजक्य से सृष्टि के अनेक रहस्यो तथा तस्त्यों का उद्घाटन किया गया है।

(२) देश गणों का एक ऐसा वर्ग जो आकार में ऑयूटे के बराबर होते हैं। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से हुई हैं। इनकी संख्यासाठ हजार है और ये सूर्य के रख के आगे-आगों चलते हैं।

बालकित्यशास्त्रा—यजुर्वेद शे वाजसनेयी संहिता मे १९९० मन्त्र है। बालखित्य शाखा का भी यही परिमाण है। इन बानो से बार गुना अधिक इनके बाह्मणों का परिमाण है:

इं सहस्रे शतस्यूनं मन्त्रा वाजसनेयके।

ताबत्त्वन्येन संख्यात वालखिल्यं सर्गुक्रियम्।

बाह्यणस्य समाध्यातं प्रोक्तमानाच्यतुर्गुगम् ।। वाल्मीकि—(१) महर्षि करयप और अदिति के नवम पृत्र वरुण (आदित्य)से इनका जन्म हुआ । इनकी माता चर्यणी और साई मृगु ऋषि ये। वरण का नाम प्रवेत भी है, हरिलए, वाल्मीकि प्रावेत्तर नाम से विकयात है। तैत्तिरीय उपनि-पद में वर्णित बहुपिवा वरण और भृगु के संवादकप में है। इससे स्पष्ट है कि भृगु के अनुज वाल्मीकि भी परम ज्ञानी वीर तपस्वी ऋषि थे। उस तपस्या या बहुपियन में वेहामधाल न रहने के कारण इनके शरीर को सीमक ने वर्का प्रावा या, वाद में तीमक के वर्क्मीक (इह) से ये बाहर निकले, तबसे इनका नाम वाल्मीक हो गया। इनका आश्रम तमशा नदी के तट पर वा। (भागवत)

एक दिन महर्षि ने प्रातं काल तमसा के तट पर एक आप के द्वारा कोञ्च थानी का यथ करने पर करनाई हो उसे शाप दिया। शाप का शब्द अनुष्ट्र एक्टर में बन गया या। इसी अनुष्ट्र एक्टर में मृनि ने नारद से मुनी राम की कथा के आधार पर रामायण की रचना कर हाली। उसे लब-कुछा को पढ़ाया। लब-कुछा ने उसे राम की राजसभा में गाया। इस पर वास्मीकि प्रथम किन तथा रामायण प्रथम महाकाव्य प्रसिद्ध हुआ। वास्मीकि की जीर भी अनेक रचनाएँ है किन्तु रामायण अकेले ही उन्हें सर्वदा के लिय् समस्त्व दे गयी हैं।

(२) ये पुराणवर्णित वाल्मीकि त्रेतायुग में हुए थे और प्राचेतस् बाल्मीकि से भिन्न प्रतीत होते हैं। परम्परागत कथनानुसार इनका प्रारम्भिक जीवन निकृष्ट था। कहते हैं कि ये रत्नाकर नामक दस्यु थे तथा जंगल में पथिकों का बच कर उनका घन छीन लेते और अपने परिवार का भरण-पोषण किया करते थे। एक दिन उसी मार्ग से महर्षि नारद का आगमन हुआ । वाल्मीकि ने उनके साथ भी वैसाही व्यवहार करना चाहा। महर्षि ने उन्हें मना किया तथा कहा कि इन पापों के भागीदार तुम्हारे माना-पिता, स्त्री या बच्चे होंगे या नहीं, जिनके लिए तूम यह सब करते हो। वाल्मीकि को विश्वास न हुआ और वे नारद को एक वृक्ष के साथ बाँधकर अपने घर उपर्युक्त जिज्ञासा का उत्तर प्राप्त करने गये। किन्तु घर का कोई भी सदस्य उनके पापों का भागीदार होना न चाहता था। वे बन में लौट आये, नारदजी की मुक्त कर उनके चरणों में गिर गये और उनके उपदेश से अन्न-जल त्यागकर तपस्या में निरत हुए। उनके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया। दीमकों से बनाये टीले की 'वल्मीक' कहते हैं। उससे निकलने के कारण इनका नाम बाल्मीकि प्रसिद्ध हो गया।

वाल्मीकि रामायण-दे० 'राभायण'।

वासिष्ठ उपपुराण--- उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणों में से एक वासिष्ठ उपपुराण भी हैं।

बासितक नवरात्र — चैन गुक्त के आरम्भ से नी दिनों तक चक्रते बाला पर्व । इन नवरात्री में भी बारादीय नवरात्री के मदुत्र हो पूजन उत्सव होते हैं। यह मुक्ताः शातः पर्व हे और उसमें शति अथवा दुर्गों की पूजा होती है। परन्तु इक्के साथ चैन्नाव पर्व भी जुड़ गया है। अस्तिम दिन रामनवमी को रामजन्मोस्सव मंज्रुळ-बाब, नाव-गान आर्थि के प्राप्त मनाया जाता है।

बासुरेश्वादयो — आपाद जुलल हादगी। इसमें भगवान् बाधुरें के वरीराजयवां शी, वरणों से मत्तरु ततः अके विभिन्न नामो तथा ब्याही का उच्चरण अन्त हुए पुआ करनी चाहिए। एक पात्र में बासुरेंव की पुज्यांत्रीतमा रत्तरु उश्वका पुअन किया जाना चाहिए। अकपात्र वो बरणों से आच्छादित होना चाहिए। पुजन के उपरान्त उत्तका वाल कर दोना चाहिए। यह वत नारण कारा बसु-देव तथा देवकी की मुचित क्या गया था, इसको करने देव ती पुत्र जयवा राज्य, यदि उसने की दिया हो, प्राप्त कर नेता है। साथ ही बह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।

विकास (कामी)—(१) आदिवन णुक्ल दशमी को इस बत का अनुष्ठान विद्वित है। सूर्यास्त के बोड़ी देर बाद का समस, अवतारागण निकल रहे हो, समस्त विद्वितो तथा उद्देशों की सिद्धि के निग्र अत्यन्त पुनीत तथा महस्वपूर्ण माना गया है। देन स्मानिकोनम्, ३५३।

(२) दिन के पढ़ह मृहर्तों में से यह ग्यारहर्वा मृहत है। द० स्मति शैस्तुभ, ३५३।

विकया डावशी—(?) इस त्रत में भादपद शुक्त एकादधी को संकर्ण करना शांहण और श्रवण मतात्र युक्त हादधी को उपवास । इस अरूपर प्रभावान विष्णु की गुक्षण की प्रतिमा को पोताम्बर पद्धनाकर उनका अध्यक्ति से पूजन करना वाहिए। रात्रि को आगण का विषान है। दुवरे दिन मुसाँदय के समय प्रतिमा का दान करना बाहिए।

- (२) फाल्गुन कृष्ण या शुक्ल एकायशी अथवा हादशी यदि पृष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह विजया फहलाती है।
- (३) भाद्र सुक्ल एकादशी वा हादशी यदि बुधवार को पड़े तथा उस दिन श्रवण नक्षत्र हो तो बह्र भी बिजया

है। शुक्ल पक्षामें ब्रत करने से स्वर्गोपलक्षिय तथाकृष्ण पक्षामें ब्रत करने से पाप क्षय होते हैं।

विकास—यह नाम कई तिविधों के लिए प्रयुक्त होता है। यथा यदि रिकेशार को सत्यमी और रोहिंगी नक्षण हो तो वह विकाश कहनाती है। गरुरुएगा के अनुसार दाखी या एकादणी अवण नक्षण के सुद्धन हो तो वह विकास कहनाती है। 'वर्षकृत्यकौमुदी' के अनुसार यदि विकास समयी को सुर्थ हस्त नक्षण में हो तो वह महामदाविक्या कहनाती है। शुक्क एक की एकादमी की यदि पुनर्वसु नक्षण हो है। शुक्क एक की एकादमी की यदि पुनर्वसु नक्षण हो हो वह विश्वया कहनाती है।

आषिका चुकल एकं की दशमां भी दिक्क्या कहीं जातों है। इस दिन क्षत्रिक राजा अपराजिता देनी, सभी कुश और अहन-सन्तों का पूजन एवं विजयमात्रा करते हैं। विजयाक्षत — एकं के बाहत ऐराजत हाथी तथा उन्जं-प्रचा नामक अहब की पूजा इस इस में को जाती है। उर्ज्य-प्रचा इस्ट का बाहत हैं। यह एमं विजया दशमी को अतियो इसर मा बाहत हैं। यह एमं विजया दशमी को अतियो इसर मामा जाता है।

विजयायक्तस्त्रस्ती—माथ घुकल सत्त्रमी की इस बत का अनुष्टान होना साहिए। दशके देखता मूर्य है। एक वर्ष- परंतन इस वक का अनुष्टान होता है। प्रति वर्ष- एरंग्ड इस वक का अनुष्टान होता है। प्रति सास तृर्य के विभिन्न नामों को प्रयुक्त किया जाय। १२ साह्याणों को सम्मानित किया जाय। वत के अन्त में मुतर्ण की मूर्य- मृति एव सार्याय तथा ग्य की प्रतिमार्ग अगवाक- अपने आमार्थ की दे देनी चाहिए।

विज्ञान—अन्त'करण की उस वेतना का नाम, जिसके द्वारा अपने व्यक्तित्व का बोध होता है। इसका अर्थ 'अहक्कार' से कुछ मिलता-बुलता है।

विज्ञानवाद—स्वर्शन के उस सिद्धान्त का नाम, ओ मानता है कि वस्तुसत्ता 'विज्ञानरूप' है। विज्ञान के अतिरिक्त जगत् का कोई अस्तिस्व नहीं है। यह वीद योगाचार मत से मिळता-जुळता है।

वित्तस्तामुखा — भाइपद की दशमी से सात दिनो तक वितस्ता जो नहीं (बाबकल झेलम कहणाती हैं) में ही स्नान, उसी का जल पीना, उसके पुजन तथा ब्यान में माण होगा जाहिए। करमीर पूर्मिम में वितस्ता भगवती मती (पार्वीत) का ही अवतार है। वितस्ता तथा विल्यु के संमम पर विशेष पूजा का विश्वात है। वितस्ता के सम्मान में उत्सव विधा-विशयपिका ५८९

मनाना चाहिए और अभिनेता तथा नर्तकों का सम्मान करना चाहिए।

विच्या—चर्जन, बसं और कला के अयों में 'विच्या' का प्रयोग होता है। वर्जन में विच्या का अर्थ है जम्यास्य सास्त्र, जयाँत् आरमतान से सम्बन्ध रखने वाली विच्या। धर्म में विच्या का अर्थ है जयी (तील वेड), अस्थास्त्र अववा सामाजिक शास्त्र। पौराणिक तथा लाग्विक कर्म में विच्या का प्रयोग महादेशी, तुर्गी अववा लाकि के मन्त्र अर्थ में स्वारा है। कला के जीज में विच्या का प्रयोग जनेक कलाओं और शिल्यों के अर्थ में किया जाता है।

अर्थवास्त्र में चार विद्याएँ वतनायी गयी हैं—(१) आत्मीक्रिको (संक अवया दर्शन) (२) त्रयी (तीन वेद) (३) वार्ती (जीन वेद) (३) वार्ती (जापृत्तिक अर्थवास्त्र) और (४) दण्डनीते (आपृत्तिक राजनीति)। मतुस्कृति (७.४३) ने एक और विद्या (आस्पिटवा) ओड दी है। माजनक्य स्मृति में विद्या के चौरह हमान वतनायों गये हैं—चार वेद, इर वेदाङ्ग प्रपाण, भागम, मोमासा और स्मृति। कोई-कोई वाद उपवेदों को भी ओड़कर कठारह विद्यास्त्र वतनाय ततनाते हैं। इसी प्रकार कोई तेतीस और कोई वीदाट विद्यास्त्र (कलागें) मानते हैं। सर्वप्रयम ईंगोपनिषद् में 'विद्या' का ग्रेगोण प्रध्यास विद्या के रूप में हमा हैं।

विद्याश्च अविद्याञ्त यस्तद् वेद उभय सह । अविद्यमा मृत्यु तीत्वी विद्ययाऽमृतमञ्जूते ।।

[ शे विदा (अध्यास) और अविधा (शीरिक शास्त्र) को माथ-माथ जानता है वह अविधा से मृत्यू-समार को गारकर विशा से अमृतत्त्व को प्राप्त करवा है। ] नागंज अट्ट ने इसी अर्थ में विधा का प्रयोग किया है "परमोत्तमगृज्यार्थसाथनीभूता विधा ब्रह्मज्ञान-स्वक्षा।"

विकासिकपबुकत-मान की प्रथम तिथि को यह ब्रद्ध करना थाहिए। जो व्यक्ति अनावीं या विद्यार्थी हो उसे बानो से एक बनीका शाहकित बनाकर भगवान् विष्णु तथा करमा का एक सहस्र या उससे कम पूर्ण रूप से किले हुए कमको में तथा दूष या स्वीर में पूजन करना वाहिए। सरस्वती को प्रतिमा उनके पार्थ्य में विरावसान की जाय। बन्छमा भी बही विद्यमान रहे। उस दिन अपने पूक का सम्मान करना चाहिए। उस दिन तथा दिशोधा को उपबास करके विष्ण का पुजन करना चाहिए। वुदरासन आचार की मुक्कं बान कर स्वयं मोजन करना चाहिए। विकासामित्रम — मान मान की हुल्ल प्रतिवदा को वत बारफ कर एक मान तक वक का आयोजन करना चाहिए। इस जबकर पर तिजों से ह्यप्रीय को पूजा करनी चाहिए, विजों से ही हवन करना चाहिए। प्रयस्त तीन विन उपवास रखना चाहिए। यह एक मास का वत ही। इसके वरी विदान हो जाता है। विलामुक्कं)

विद्यावत-किसी मास की दिलीया को अलतों से एक बर्गा-कार आकृति बनाकर उसके केन्द्र में अध्टदल कमल अंकित किया जाय. उसके चारो ओर कमलहस्ता लक्ष्मी की, जिसकी आठ शक्तियाँ (सरस्वती, रति, मैत्री, विद्या आदि) भी विद्यमान रहें. आकृति बनायी जाय। आठ शक्तियों को एक-एक पैंखुड़ी पर अधिुत करना चाहिए। तब 'सरस्वत्यै नम' कहते हुए उन्हें प्रमाण करना चाहिए । कल अन्य देवगण, जैसे चारों दिशाओं के चार विकास तथा उनके मध्य वाली दिशाओं के भी दिश्यालों की आकृतियाँ और चार गरुओं (ज्यास, क्रत, मन, दक्ष) तथा वसिष्ठादि की आकृतियाँ मण्डल में स्थापित की आँग । भिन्न-भिन्न पृथ्यों से इन सबकी पूजा करनी चाहिए। श्रीसुक के मंत्रों, पुरुषसूक्त के मत्रो तथा विष्णुके लिए कहें गये मंत्री से उनका पूजन करना चाहिए। ब्रती-परान्त एक गौ, जलपूर्ण कलश तथा चावलों एवं तिलो से परिपर्ण अन्य पाँच पात्र अपने परोहित को दिये जाँय। (स्त्री क्रती द्वारा) पिसी हुई हल्दी तथा सुवर्ण किसी सदगहस्थ को तथा भूखें को भोजन दिया जाय। व्रतकर्ता अपने आसार्य से तथा आचार्य प्रतिमाओं के सम्मख बिद्यादेने की प्रार्थना करे। (गरुड०)

बिबानससमी — उनके मूर्य देवता है। बती को माय बुक्क सप्तमी से बत का आरम्भ कर निमाणिक बारह बस्तुओं में से केवल एक बस्तु का प्रति मास की सप्तमी को कमझा महार करना वाहिए. अस के पुणों का अवमास, खुद्ध गो का गोवर, मरिच, जल, कल, मूल (रिक्तम), नक्त बिचि, उपबात, एकभक, हुख, पवन और पूरा कालविके, वर्ष-कृत्यकामुद्दी आदि इस बत को रिवहत से (जी माय से प्रवात स्वारण के दिन होता है) पृथक मानते हैं। विजयणिकका—रामचरितामास के प्रणेश गोस्वामी

वनयपत्रिका—रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित यह ग्रन्थ मुख्यतः राम के प्रति और गौणतः अन्य देवताओं के प्रति की गयी स्तुतियो का संब्रह है। आवेदनपप के रूप में ये स्तुतियाँ पद्यों में रची गयी है, अतः इस संब्रह का नाम विनयपिकका पड़ा। युक्ती साहित्य में रामचरितमानस के परवात् इसका दूसरा स्थान है। रचना में दास्य और दैन्य भाव की प्रभानता है।

विभृतिद्वादशी-वैशास, कार्तिक, मार्गशीर्थ, फास्पुन अथवा आषाइ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को इस वत का आरम्भ होता है। बती नियमों (अनिविद्ध वाती) का बाचरण करे। एकादशी के दिन उपवास करते हुए जनार्दन (मृति) का पूजन करे। चरणो से प्रारम्भ कर सिरपर्यन्त भगवान् की प्रतिमा का क्रमशः पूजन करे। भगवान् की प्रतिमा के सम्मुख कलश या किसी जलपूर्ण पात्र में सोने की मछली बनाकर रखी जाय, रात्रि को भगवान की कथाएँ कहकर जागरण किया आय । दूसरे बिन प्रातः काल निम्न शब्द बोलते हुए---"विष्णु भगवान् अपने महान प्रकाश से कभी विमुक्त नहीं होते, उसी प्रकार आप मुझे संसार के शोक पक्कू से मुक्त करें", प्रार्थना करे । प्रति मास वह दस अवतारो में से एक अव-तार की प्रतिमा एवं दत्तात्रेय तथा व्यासको की प्रतिमाओं का दान करें। उनके साथ द्वादशी की एक नील कमल का भी दान किया जाय । द्वादश द्वादशियों के वर्ती का आचरण करने के बाद अपने गुरु अथवा आचार्य की एक लवणाचल, पर्यञ्जोपयोगी समस्त वस्त्र, एक मी, (यदि बती राजा महाराज हो तो) ग्राम या खेत (गाँव का मुख्य खेत) तथा अन्यान्य ब्राह्मणो को गौएँ तथा वस्त्र दान में दिये जाँय । यह विधि तीन वधौँ तक चलनी चाहिए । इन आचरणों से ब्रती समस्त पापों से मुक्त होकर कम से कम एक सौ पितरों का भी उद्घार कर लेता है। 'लवणाचल' दान के लिए दे० पा० वा० काणे . धर्मशास्त्र का इति-हास, भाग २, पृ० ८८२ (मत्स्यपुराण, ८४. १-९) ।

विकलाक्षप्रत — नोव चुनल चतुर्वसी को इस बत का आरम्भ होता है। इसके कनुसार मगवान विव की एक वर्ष तक पूजा करना चाहिए। बत के अन्त में किसी बाह्यण को समस्त पायार्थ तथा एक ऊँट बान निया जाय। इससे समस्त पायासों के अब से तथा रोगों से मुक्ति मिलती है एव सकक कामगाओं की पूर्वि होती हैं।

विवर्त -- अद्वेत वेदान्त का एक सिद्धान्त । ब्रह्म और जगत् के सम्बन्ध को समझाने के लिए इसका विकास हुआ। इसके अनुसार जगत् न बहु की सृष्टि है और न उसका परिणाम; जगत् बहु का विवर्त (वृत्ताकार चक्रमति से उत्पन्न भ्रममात्र) है, इउलिए यह भ्रामक और अवास्तविक है। दे॰ 'अदैतवाद' तथा 'शक्कर' ।

विभिव्याद्वेत--एक प्रकार के हैत जैसे वेदान्त का सम्प्रवाय। हसका अर्थ है 'विशिष्ट (विशेषण युक्त) अर्द्धत' । इसके प्रवर्तक भाषार्थ रासानुव थे। इस सम्प्रवाय के अनुसार कर्ड़ा ऐकान्तिक होते हुए भी पुरुव (विश्वर) है। उसके से अंदा (विशेषण है--वित् (वीवारमा) और अधिक् (वह्र बगत्), जो वास्त्रविक और उसके मिन्न है। इन्हें तीनों तत्यों (तत्त्वप्य) से विश्व संबंदित है। इन तीनों में ऐक्य है किन्तु अभेव नहीं। औषात्मा इंस्वर को कृषा से हो मुक्ति पासानुव अभेव नहीं। से वासान संवर्षक मिन्न प्रमानुव हो। इस सात्रवाहन पासानुव हारा बहुगृत के ओभाष्य में हुवा है। दे "रामानुव"।

विशोक्यावशी-अधिवन शुक्ल दशमी का रात्रि को जती सकल्प करे--- "मै कल एकादशी को उपवास करके भगवान केशव की आराधना करूँगा और दादशी के दिन भोजन ग्रहण करूँगा।" उस दिन केशव की आपादमस्तक पूजा होनी चाहिए। एक मण्डल बनाकर उस पर चतुष्कोण वेदिका बनानी चाहिए। उस पर अनाअ साफ करनेवाला नया मूप रखकर उसमें रूक्ष्मी की, जिसे विशोक। (जो शोक रहित करती है) भी कहते हैं, स्थापना करके पूजा की जाय तथा प्रार्थना करते हुए कहा जाय कि है विशोका देवी! हमारे शोको का नाश करो, हमें समृद्धि तथा सफलता प्रदान करो । समस्त रात्रियों को ऐसा पानी पिया जाय जिसमें दर्भ पड़े हो। रात्रि में नत्य तथा गान हो, बाह्मणो का सम्मान किया जाय । यह क्रिया प्रति मास चले । वत के अन्त में पर्यञ्च के उपयुक्त बस्त्र, गुड़घेनु तथा शूर्य का लक्ष्मीजी की मृति के साथ दान करना चाहिए। मत्स्य-पुराण में इसका तथा गुडचेनु का वर्णन है, जो इस बत का गौण भाग है। गुड़श्रेनुके लिए दे० पा० बा० काणे: धर्मशास्त्र का इतिहास, २, पु० ८८०-८१।

विम्नोक्संक्सिन्त-जन बयन के दिन अथना विश्वन के दिन अयतीपान योग हो, तो बती को तिलिनियत जल से स्नान करना चाहिए तदा एक्सफ विम्ने से तहार करना चाहिए। तब वह मूर्य की मुनर्गप्रतिमा को पत्न-पत्न से स्नान कराकर गन्य, पुल्या अपन कर वो रक्त वस्त्र पहनाये, बबनत्तर उसे तामपात्र में रखकर मूर्य के विश्वकपस्त-किन्

भिन्न-भिन्न नामों से बापादमस्तक उनकी पूजा की जाय। यह कम एक वर्षप्रैयन्त चलना चाहिए। वर्ष के बन्त में सूर्य के पूजन का विधान है। इस अवसर पर १२ कपिका मोर्बों का बयबा निर्धन होने पर लेक्ट एक गौ का दान किया जाय। इसने दीर्घ आयु प्राप्त होती है, स्वास्थ्य तथा समृद्धि को युरला होती है।

विश्वकण्यात — अण्टमी अथवा चतुर्वशी के दिन यदि सनि-नार तथा रेसती नक्षण हो तो उस दिन इस उस का अनु-कान करना चाहिए। शिषकी इसके देवता है। इस दिन विश्वक्षिण्क का महामिथेक लगान कराया जाय। कर्ण्य को अण्ठरान की भीति कगाया जाय, क्षेत कमक तथा अग्य अलेक जामृश्य चतुर्ये जाये, पुण के रूप में कर्ण्य काम्य जाय, भी तथा जारे का निवेश अर्थण किया जाय, क्षेत शे भीगा हुआ जक पिया जाय तथा राजि को जावरण किया जाय। इस अवसर पर आवार्य को नज अथवा अरेव का दान करना चाहिए। इससे दती बहु सब प्राप्त कर केता है जिसको वह इच्छा करना है, जैवे पुण, राज्य, आनन्दादि। इसी कारण इसका नाम है विश्वकण (साहित्यक अर्थ समस्त रूप)।

विधिटवत अथवा भद्रावत--ज्योतिष ग्रन्थो में करणों का विवेचन किया गया है। प्रत्येक तिथि के आधे-आधे भागों को करण कहते है जो सब स्यारह हैं। उनकी दो श्रेणियाँ है---चर तथा स्थिर, अर्थात नलनशील और अचल । प्रथम की कुल संख्या सात है जिनमें से एक विष्टि है। विष्टि किसी तिथि का अर्घांश होता है । ज्योतिष शास्त्र के ग्रन्थों ने इसे बरे, दुष्ट, कपटी भूत-प्रेतादि के समान श्रेणी प्रवान की है। यह तीस चड़ियों का समबेत काल है जो असमानता पूर्वक उसके मूख, कण्ठ, हृदय, नाभि, कटि तथा पूँछ (कमश. ५,१,११,४,६,३ घडियों) में विभाजित किया गया है। स्मतिकौस्तभ (५६५-५६६) में इसे सूर्य की पुत्री तथा शनि की बहिन बतलाया गया है। तीन पग वाली विष्टिं का मुख गर्घ का है। विष्टि साधा-रणतः व्यंसात्मक स्वभाव बाली है अत्तएव किसी शुभ कार्य के आरम्भ के समय इसे त्यागना चाहिए। किन्तु शत्रुओं को नष्ट करने अथवा उन्हें विष इत्यादि देने के समय यह बडी अनुकुल पडती है (व॰ संहिता ९९४)। जिस विन किष्टि हो उस दिन उपवास करना चाहिए। यदि बिष्टि रात्रि में पड़े तो दो दिनों तक एकभक्त पद्धति से

आहार करना चाहिए। उस दिन देवों, पितरों तथा दर्मों की बनायी हुई विध्विक पुण्यादि से पूजन किया आहा। इस अवसर पर विध्विकों कुछारा अर्थात् सिकड़ों का नैवेख अर्थित करना चाहिए। काळे वस्त्रों, काळी गौ तथा काळे कम्बक का दान इस अवसर पर किया आय। विध्वि तथा महा का एक ही अर्थ हैं।

विष्णु --- आदित्य वर्गके वैदिक देवताओं में एक । यद्यपि किल्म की स्तुति में ऋग्वेब (१.१५४) का एक ही सुक्त पाया जाता है, किन्तु वह इतना सारगमित है कि उसके तत्वों से विष्णु को हिन्दु त्रिमृति में आगे चलकर प्रमुख स्थान मिला। उस विष्णुसुक्त में उनके तीन चरणों (त्रिविक्रम, उरुक्रम) की विशेषता पायी जाती है। ये बालसूर्य, मध्याह्नसूर्य तथा सायसूर्य के तीन स्वान है। उनका उच्चतम स्थान मध्याङ्गका है। इस स्यान का जो वर्णन पाया जाता है वह परवर्ती विष्णलोक अभ्यवागोलोकका पूर्वरूप है। विष्णुका मक्त वहाँ पहुँच कर आनन्द का अनुभव करता है। वहाँ मुरिप्रूंग गौएँ (रहिमयौ) विचरती हैं और मधुकी धाराएँ प्रवाहित होती हैं। विष्ण अपने चरण दयाभाव से उठाते हैं: उनका उद्देश्य है संसार को दुःख से मुक्त करने का और मानवों के लिए पृथ्वीको उपयुक्त आवास धनानेका (ऋर०६ ४९. १३)। वे संसार के रक्षक और संरक्षक दोनों है। विष्णुकई रूप धारण करते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में विष्णु की कल्पना और विष्णुयागों का और विस्तार हुआ। पुराणो में विष्णु सम्बन्धी कल्पनाओ, कथाओ और पूजा पद्धति का अवरिमित विस्तार हुआ है।

जिमूर्ति की करणना में विष्णु का स्वरूप निम्मरा। ये विश्वताया के विश्वक्य के मार्चिक तत्त्व हैं, जिनका मुख्य कर्ण संयोजन, धारण, कंन्द्रीकरण तथा सरक्षण है। विश्वत में जो उन्होंनरी केन्द्र की ओर जाती है, ऐक्य की शर्मिक उत्पन्न करती हैं, अकाश और सर्य का निर्देश करती है, के विष्णु से उन्होंने होती है। विष्णु शब्द की व्यूपति तेविष्णु धानु से हुई हैं, जिसका अर्थ है सर्वत्र किना अथवा व्यापक होता। महाभारत (५ ७०; १३ २१४) के अनुसार विष्णु सर्वत्र क्यांत्र है, वे समस्त के स्वामी है, वे विष्णंसक प्रक्रियों का दमन करते हैं। वे इस्तिल्य विष्णंस के प्रक्रियों का दमन करते हैं। वे इस्तिल्य विष्णंस के प्रक्रियों का दमन करते हैं। वे इस्तिल्य विष्णंस के प्रक्रियों का विष्णंस करते हैं।

विष्णु के अनेक नाम हैं। विष्णुसहस्रनाम में उनके एक सहस्र नामों की सूची प्रस्तुत की गयी है। इसके कपर शक्कराचार्य का भाष्य है, जिसमें नामों का अर्थ और रहस्य बतलाया गया है। विष्णु का प्रसिद्ध नाम 'हरि' है। इसका अर्थ है (पाप और दुःख) दूर करने वाला। ब्रह्मयोगी ने कलिसन्तरण उपनिषद् (२.१.२१५) के अपने भाष्य में इसकी व्याख्या इस प्रकार की है: 'अने अज्ञान (अविद्या) और इसके दुष्परिणाम का अपहरण करता है वह हरि है।' विष्णुका दूसरा नाम शेषशायी अथवा अनन्तशायी है। जब विष्णु शयन करते हैं तो सम्पूर्ण विषय अपनी अव्यक्त अवस्था में पहुँच जाता है। व्यक्त सृष्टि के अवशेष का ही प्रतीक 'शेष' है जो कुण्डली मारकर अनन्त जलराशि पर तैरता रहता है। शेषशायी विष्णृ नारायण कहलाते है, जिसका अर्थ हे 'नार (बल) में आवास करने वाला'। नारायण का दूसरा अर्थभी हो सकता है; 'जिसमें समस्त नरो (मनुष्यो) का अयन (बाबास) है।

विष्णु की मूर्तियों में विष्णुसम्बन्धी सिद्धान्तों और कल्पनावों का ही प्रतीक पाया जाता है। विष्णुपृत्तियों प्रतीकों के समृद्द है और सावक उनके किसी भी कण का प्यान कर सकता है। योगाल उत्तरतापनीय उपनिषद् (५६,४८,२६६) में विष्णुपृत्ति के मुख्य अङ्गों का वर्णन रहस्यमय कप में विस्तार से प्रपत होता है।

विष्णु की चौचीन प्रकार की पूर्तियाँ रायों जाती है। इक्का अर्थन प्रमुद्दाण के पातालमण्ड में पाया जाता है। इन मृतियों में विष्णु के विषय पूर्णों का प्रतीक्ष्य रूपमण्डन नामक प्रम्थ में भी विष्णु की चौचीर मृतियों का वर्णन है, किन्तु पपपुराण से कुछ मिन्न । विभिन्न युगों में इन्हीं मृतियों (रूपों) में विष्णु का युगानुसारी अवतार होता है। पपपुराण और रूपमण्डन के अनुसार इन मृतियों की आस्था इस प्रकार है.

- १. केशव (सम्बे केश वाले)
- २ नारायण (शेपशायी, सार्वभीम निवास)
- ३ माधव (मायापति, ज्ञानपति)
- ४. गोविन्द (पृथ्वी के रक्षक )
- ५. विष्णु (सर्वव्यापक)
- ६. जनार्दन (भक्तपुरस्कर्ता)
- ७. उपेन्द्र (इन्द्र के भ्राता)

- ८. हरि (हु:स, दारिङ्ग्ध, पाप आदि का हरण करने वाले) ९. वासुदेव (विष्वान्तर्यामी)
- १० कृष्ण (आकृष्ट करने बाले, स्थाम) इत्यादि ।

इन मूर्तियों के अतिरिक्त राम, परशुराम आदि की मूर्तियों भी अचलित हैं, जिमका उब्लेख उपयुक्त उल्लेखों में नहीं है।

उनके चार आयुओं और प्रमुख आसूपणों के अतिरिक्त पीताम्बर और योगचीत गी प्रमुख उपकरण है। साम ही चामर, अब और छण का भी अक्टून रितामों में होता है। विष्णु के रव और बाहुन दोनों का उन्हेल्क मिलता है। उनका बाहुन गरह है जो बैरिक मन्त्रों की शक्ति, गति और प्रकास का प्रतीक है, वह अपने पत्नों पर विष्णु को बहुन करता है। विष्णु के पार्यदों में मुख्य विश्ववदेशन (विश्वविजेता) तथा जष्ट विभृतियाँ (योग से उपकथ्य होने वाजी विदियां) है।

किष्णुकाकी — तिमल प्रदेश का सह प्रसिद्ध वैष्णाव तीये हैं। धिवकाओं से अलग करने के लिए देवे विष्णुकाओं कहा लाता है। कांवरो नवी दोनों को बोन हो विश्वाणित करती है। धिवकाल्यों से दो मील दूर विष्णुकाल्यों है। यहां १८ विष्णुमिंदर हैं। मुख्य मन्दिर देवराज स्वाबी का है जिनको प्राय परदाल कहा चाता है। वंशास पूर्णिया को इस मिंदर का ब्रह्मोत्सक होता है। यह देविष्ण भाग्य का सबसे बड़ा उस्सव है। एक मन्दिर में रामानृजावार्य की प्रतिमा विराजमान है। यही महाप्रमु बल्कमावार्य की प्रतिमा विराजमान है। यही महाप्रमु विष्का की भी

विष्णुमिन्द्रिक्त — दिण्णु भगवान् के तीन रूप है। दूपरे शब्दों में स्तुता जा गहता है कि उनका अभिव्यक्तीकरण तीन रूपों में होता है। वे है वायु, चन्द्र तथा सूर्य। तीनो रूपों तीनो लोको की राजा करते हैं। ये हुँ में नुष्य के शरीर में बात, पित्त तथा करके के रूप में विद्यमान है। इस्तिष्य भगवान् विष्णु के से हो तीन स्टार्ग करने योग्य रूप है। प्रोचेच्च पुक्क तृतीया को उपधान रखते हुए दकका पूजन करना चाहिए। प्रातःको अपेर में बायु का दूजन तथा मध्यान्ह काल में यब-दिलों से हवन करना चाहिए। मूर्यास्त के समय चन्द्रमाय का जल में पूजन करना चाहिए। (स्टब्स वेष कह स्ता बता अनुकाल होना चाहिए। (स्टब्स शुक्क पत्न की तृतीया को)। हम वत से आराषक स्वर्गप्राप्त कर छेता है। यदि वह छगातार तीन वर्षों तक इस बत का आवरण करे तो वह ५००० वर्षों तक स्वर्गमें वास करता है।

विष्णुदेवकीयत-कार्तिक माम की प्रतिपदा से आरम्भ कर एक वर्ष तक यह बत करना चाहिए। पंचनव्य से भगवान् वासुदेव को स्नान कराकर उसी को उस अवसर पर प्रसाव रूप में ग्रहण करना चाहिए। बाण के फूलीं, चन्दन के प्रलेप तथा अत्यन्त स्वाविष्ठ **नैवेश** से पूजा करनी चाहिए। एक मास तक किसी भी प्राणी को (यहाँ तक कि पशुको भी) किसी प्रकार की श्राति न पहुँचायी जाय। इस अवसर पर असत्य भाषण, जीर्य, मास तथा मध्-भक्षण एकदम निषिद्ध है। केवल भगवान् के ध्यान में मन्न रहना चाहिए। शास्त्रों, यज्ञी तथा देवों की निन्दा का परित्याग करना चाहिए। प्रति दिन मौन रहकर नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। मार्गशीर्थ, पौष, माघ तथा अन्य मासो में भी यही त्रिधान रहेगा, केवल पुष्प, धूप तथा नैवेख ही परिवर्तित होते रहेंगे। देवकी एक सुन्दर प्त्र चाहती थीं। अतएव विष्णुकी पूजा करने के लिए इस वत का अनुष्ठान उन्होंने किया था।

विष्णुपण्यस्य — कार्तिक मास के ब्राचिम गांव दिन विष्णु-श्रक्क कहलाते हैं। उन दिनों विष्णु-श्रोधवारों (माश्रासत, गुप्प, यूप, दीप, नैवेच) वे पूजा करनी वाहिए। इससे समस्य पापों का नाचा होता है और दती सीधा विष्णुलोक जाता है। पूजा को कुछ विभिन्न पर्वतियों का सुवं वर्णा किया जा रहा है, यचा एकारबंधी को पूजन, हादची को मोमूपपान, क्योबंधी को दुष्पाहार, चतुर्देशी को दही का आहार तथा धूणिया को केशव की आरामना करने सार्थकाल प्रक्रमण्य पायन करना चाहिए अथवा चुलनीदलों से हिर का पूजन करना चाहिए। देश प्रमुद्धारण, ३ २३,१-३३।

विष्णुपय अथवा विष्णुपवी — यह चार राशियों का नाम है। यचा वृषभ, सिंह, वृदिवक तथा कृम्भ।दे० काल निर्णय, ३३२।

विज्युप्तवत- आपाड़ माम म पूरापाड नक्षत क समय बत आरम्भ करना चाहिए। इस अवसर पर दुग्य अववा यूत में रखे हुए भगवान् विष्णु के तीन पगों की पूजा करनी वाहिए। बती को केवल राजि के समय हविष्यान्न प्रहण करना चाहिए। अवण अपवा उत्तराबाद नजह काल में भगवान थीविष्ट तथा भगवान विष्णु के तीन पर्गों की बत्तरावमा करनी वाहिए, किन्तु दान और मोजन में अन्तर हो जायगा। भाद्र मास में पूर्वाचाद नज़त्र के समय, फाल्गुन माम में पूर्वाचात्र नाथ वेंच में उत्तरा-फाल्गुनी नक्षत्रों के मामय उद्यो प्रकार की पूत्रा की जाय। इन खायरणों में बती स्वास्थ्य, ममृद्धि का लाभ करके अन्त में विष्णुलोक प्राप्त कर लेटा है।

विरुषुपुराण-जैसा इसके नाम से ही प्रकट है, यह वैष्णव पुराण है। प्रमुख पुराणों में इसकी गणना है। श्रीमद्भागवत के पश्चात् लोकप्रियता में इसका दूसरास्थान है। वैध्यव दर्शन के मौलिक सिद्धान्तों का इसमें प्रतिपादन हुआ है। आचार्यरामामुचने ब्रह्मसूत्र के ऊपर रचित श्रीभाष्य में विष्णुपुराण से अनेक उद्धरण दिये हैं। इससे इसका दार्शनिक महत्त्व प्रकट होता है । यह छः खण्डों में विभक्त है जिनको अंश कहते हैं। इसमें अध्यायों की संख्या १२६ है। आकार में यह श्रीमद्भागवत पुराण का एक तिहाई है। प्रयम अंश में सृष्टिवर्णन, द्वितीय अंश में भुगोलवर्णन, तृतीय अंश में आश्रम और वैदिक शास्त्रावर्णन, चतुर्यमें इतिहास, पद्मम में कृष्ण चरित्र और वष्ठ अंश में प्रलय और भक्ति का वर्णन पाया जाता है। इस पुराण में ज्ञान और भक्तिका सुन्दर समन्वय मिलता है। विष्णुऔर शिव के अभेद का प्रतिपादन भगवान् कृष्ण के मृत्व से कराया गया है--

> मोह्न स त्व जगज्वेदं सदेवामुरमानुषम् । मत्तो नान्यदशेषो यत् तत् त्व जातुमिह्नहिमः ॥ अविशामोहितात्मानः पुत्था भिन्नदश्चितः । वदन्ति भेदं पश्यम्नि वाक्ययोरन्तरं हर ॥ (विष्णुपुराणः, ५,३३,४८-४९)

विष्णुबर्विष्य —कार्तिक माम के शुक्क एको एकारची को मगवान् शस्या त्यार कर जाग जाते है। इस कारण इस दिन को निष्णुप्रवोधिनी एकारचो कहा जाता है। संध्या को मुसल्जित मण्डप में पत्र-पुष्प-कर्जों की प्रधम उपज से पुजन करते हुए विष्णु को जगाया जाता है। सोपमाळा जलायो जाती है। इसका नाम दिवदीपावली' भी है।

विष्णुप्राप्तिकल--इस द्रत में द्वादशी के दिन उपवास का

विधान हैं। इस दिन 'नामे नारायनाय' का उच्चारण करके सूर्य को अर्थ्य देना चाहिए। व्हें उपुण्यों से बिच्नु' ग्री पूजा करते हुए निम्म मंत्र का उच्चारण किया जाय, 'देवाधिदेव' घरा के आधार, हे आयुत्तीय! इन पुण्यों को स्वीकार कर कुमा कर मेरे उत्तमर प्रसान्त होएए।' वती को ज्वार, बाजरा (ख्यामाक) का भोजन अथवा उस धान्य का आहार करना चाहिए वो ६० दिनों में पककर तैयार होता है तथा जो मसाओं के साथ बो दिया गया है (मिर्च, पनियां, जीरा आदि) या धान अथवा जौ अथवा मीबार (अंगळो धान) का आहार करना चाहिए। दसने बती विध्यु-कोक प्राप्त कर लेता है।

विष्णुक्कबर्तियत — किसी पवित्र तिथि स्वया लग्न के समय वह की पूछ तथा निनक्के क्रार्थि साफ करके थार कंगुल लग्ना पागा काता जाया। इस प्रकार पीच पागी को कातकर एक बत्ती बनायी जाया। इस प्रकार को एक लाख बत्तियां पी में निमोकर किसी बाँदी या कांसे के पात्र में रक्कर भगवान् विष्णु की प्रतिमा के पास ले जानी चाहिए। इनको के जाने का स्वकृत वित्रत्त सम्या कार्तिक, माच या वैशास मास है, वैशास सर्वोत्तम है। प्रति दिन एक तहस्र अववा दो सहस्र विषयी विष्णु के सम्मूस प्रवालित की जांच। उपर्युक्त मासो में से किसी भी मास की पूर्णमा को वत समास कर देना चाहिए। वतनकर उम्मित किया जाना चाहिए। बाजकर दिसा भारत से मिलाओं द्वारा इस वत का आयोजन किया जाता है।

विष्णुशकुरावत — इस बत में उसी विधि का अनुसरण करना पाहिए जो उमामहेवरवत के विषय में पीछे कही गयी है। भाइपर अथवा जारिकन मास में मृतिकार, बार्डा, पूर्वकारनानी, अनुराधा अथवा ज्येष्ठा तथन के अवनर पर इस बत का आचरण करना चाहिए। यहाँ अन्तर केवल इतना है कि विष्णु को पीताम्बर पारण कराये बायेग तथा दिखाणा में भी विष्णु को मुवर्ण तथा दांकर को मोदी में टिफ्ये जीयों।

विष्णुक्षयनोत्सय-अषाव शुक्ल एकादवी को भगवान् विष्णु का ध्रयनोत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव मलमास अथवा पुरुषोत्तम मास में कदापि नहीं मनाया जाना बाह्रिए। दे० निर्णयसिन्धु, १०२। इस समय तक वर्षा प्राप्त्रभ हो चुकती है बौर मूर्य मेवाच्छ्रण्य रहता है। विच्यू मूर्य का ही एक रूप है। मूर्य के मेवाच्छ्रण्य ही के कारण यह विकास किया बतात है कि विच्यु चयन करने चले यह है। यह स्थित प्राप्तः कार्रिक खुक्ल एकारखी तक रहती है अब कि निमंग स्वच्छ्र आकाश में प्रवोध प्रकारखी के दिन देवीरयान (विच्यु केवाप्त्य) कारत्य कार्य तद मनाया जाता है। दे 'प्रवोधएकारखी'। विच्यु मुंत्रकारखी से संमुक्त हो तथा तह सम्प्राप्त से मुक्त हो तथा वह स्थाप एकारखी से संमुक्त हो तथा वह दिन अवका नजन हो तो नह विच्यु प्रवास कहालात है। इस वत के आवरण से मुक्त सारे पारों के मक होकर सायव्य मिल प्राप्त कर रोता है। एकार सारे पारों के मक होकर सायव्य मिल प्राप्त कर रोता है।

बोरक्क — नवमी के दिन बती को एकफार प्रदित्ति से बाहार करके कम्पाओं को भीजन कराकर सुवर्ण का करुता, दो वस्त्र पा मुवर्ण दान करना पाहिए। एक वर्षपर्यन्त इस अत का अनुस्त्रान होना चाहिए। प्रति नवमी को कम्पाओं को भीजन कराया आगाना चाहिए। इस अत से बती प्रयोक चीजन में अत्यान्त कम्बना होता है और उसे किसी सबू है भय आदि नहीं रहता। अस्त में यह शिजबी की राजधानी प्राप्त कर लेता है। ऐसा जमता है कि इस बत के देवता या तो शिव हैं या उमा अबवा शोनों हो हैं।

बीरासन-समस्त कृच्छुवतों में वांछनीय आसन वीरासन कहा जाता है। हेमादि, १.३२२ (गर्डपुराण को उदघल करते हुए) तथा २.९३२ । अधमर्थण व्रत में भी इसका उल्लेख मिलता है। अध्मर्धण का उल्लेख शंबस्मति, १८२ में आया है। इससे समस्त पापों का नाश होता है। वक्षोत्सवविधि-भारत में वक्षारोपण को अत्यन्त महत्त्व दिया जाता है मत्स्यपराण । (५९, इलोक १-२०)। ठीक वैसे ही पद्मपराण (५.२४,१९२-२११) में वक्षोत्सव के विधान के विषय में पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है। संक्षेप में उसकी विधि यह है कि सर्वीषधियों से यक्त जल से वक्षों के उद्यानों को तीन दिन सींचा जाय । सुमन्धित चर्ण से तथा वस्त्रों से वक्षों का श्रृंगार करना चाहिए । सूवर्ण की बनी हई (कान छेदने बाली) सई से वक्षों को छेदकर उनमें मृतहरी पेंसिल से सिन्दर भर देना चाहिए । वक्षों से बने मचानों पर सात या जाठ सोने के फल लगाये और तथा वकों के नीचे कुछ ऐसे कलक भी स्थापित किये जाँय जिनमें सुवर्णलण्ड पड़े हों। इन्द्र तथा लोकपालों के लिए वनस्पतियों के निमित्त हवन करना चाहिए।

अतिबि, बाह्यणों को दूप से परिपूर्ण मोजन कराया प्राय । इस अवसर पर बी, काले तिल तथा सरसों से इसन करना चाहिए । इसन में पछाच की समिषाएँ प्रयुक्त की जायें। चीचे दिन वतोत्सव आयोजित हो। इससे वती अपनी समस्त मनःकामनाओं की पूर्ति होते हुए देखता है।

मल्कपुराण (१५४-१२) के अनुसार एक पुत्र दस सहर अलायमें के समान है तथा एक वृक्त का आरोपण स्त पुत्रों के वस्तर है। वराहनूरण (१७२.३-१३-१०) में कहा गया है कि जैसे एक अण्डा पुत्र परिवार की रक्षा करता है, उसी प्रकार एक जुक, जिस पर फल-फूल जबे हो, अपने स्वामी को नरक में गिरने से बचाता है। पांच आम के पोधे जगाने वाला कभी नरक जाता ही गहीं: 'पञ्जाभवागी नरकं न याति।' विष्णुधर्म० (३.२९७-१३) के अनुमार एक व्यक्ति हारा पालित पीषित कृत एक पुत्र के समान या उससे भी कही अधिक सहस्य करते है। देवगण इसके पुल्यों से, यात्री इसकी छाया में बैठकर, मनुष्पा इसके फल-फूल जाकर इसके प्रलेफ को कात्री करते है। अतः वृजारोपण करने वाले अफिक के कमी नरक में आने की आवश्यकता नहीं पढती।

पर ब्राह्मण का कर्तव्य स्वस्तिवाचन करना है। वो व्यक्ति जीवनपर्यन्त बेनन नहीं साता वह सीचा विष्णु-कोक जाता है। जो व्यक्ति एक वर्ष पा एक मास के लिए इसका स्थान करता है उसे यम की राजधानी में उपस्थित नहीं होना पहता। यह प्रकीणंक वह है।

कुन्बाकन—मनुरा से सात मील उत्तर यमुनातट पर वृक्ष-लता-कुञ्च-कुटीरों से बोभायमान विक्यात बैध्णत तीर्ष । कृत्यावन का महत्व इसिलए है कि भगवान कुष्ण ने यही पर गोचारण की अनेकों बालाजीजाएँ तथा गोधियों के साथ महारात की जीजा की थी। यूवं जन्म में बाल-ल्यर की पत्नी कृत्या थी। भगवाकुणा से वह विज्य-विद्या वन गयी। उसको विज्य का बरदान मिला। असंख्य गोधियों के रूप में बहु वज में अवतरित हुई। उसके नाम से ही विद्यारस्वक का नाम कृत्यावन पदा। यह मंतों और मकों की सिद्ध अजनस्वली भी रही है। एक से एक बढ़कर गोषाज कृष्ण के हवारों मन्दिर यहाँ भन्मों की भावना के स्मारक बने हुए हैं। तायुओं के अवाह, आयम, कुटी, कुँज, अजनावम, सामयक, प्रजाज और वायदें के इस स्थान की शोमा निराली हो गयी है।

कुम्बावनद्वादशी—कार्तिक शुक्ल द्वादशी को वृन्दावनद्वादशी कहते हैं। इस ब्रत के अनुष्ठान का प्रचार केवल तमिलनाडु में हैं। क्योस्तर्ग — 'वृष अवन सीड़ का उत्सर्घ (स्थाय) = दान'।
पैत या कार्तिक पूर्णमा को अवना रेवती नक्षत्र से सीड़
को छोडना वृषीरूग्मंदन कहलाता है। तीन वर्ष में एक
बार ऐसा करना काहिए। तोड़ भी नीन वर्ष की अवस्था का होना चाहिए। तीन वर्ष की अवस्था बाली चार या आठ गीएँ सीड़ के साथ छोड़ दी जानी चाहिए। सामान्य रूप से किसी पुरुष की मृत्यु के स्थारतृष्टें दिन सीड़ छोड़ने का प्रचलन है।

बेक्कटोमिरि---सुदूर दक्षिण के आग्न्य देश का एक तीर्यस्थल। यह कालहस्ती से १५ मील दूर स्मित है। यहाँ काशी-वेठ में काशीविष्वेष्ट्य शिव का मन्दिर है। यह मूर्ति काशी से लाकर स्वापित की गयो है। अल्यूम्गी, कालभैरव, सिद्धिविनायक आदि की मतियों भी यहाँ दश्तीय है।

बं कुटंक्बर (तिक्वति)—आन्त्र देशस्य बेक्कुटाद्रि पर विराज-मान भगवान् वेक्कुटंबर के सन्दिर में विश्व और विष्णु की एकता आज मी प्रत्यक्ष है। यह मन्दिर तिक्वति 'वहाईं पर क्लित है। यह पिकण भारत का वर्बाधिक ओक्कुडिश्वत और वैभवशाली तीर्च है। पहले दसमें वैज्ञानवसीहिता के आधार पर पूजा होती थी, जबकि तीरिक देश के बिक्कांश मन्दिरों में पाझराज संहिताओं के आधार पर पूजा होती थी। काझीबरम्, औपकस्बुद्रर के मन्दिरों में भी वेक-टेक्वरमन्दिर के समान वैज्ञानवसंहिता का अनुवरण होता था। बाद में रामानुक स्वामी ने बेक्टंटबर में प्रक-रिकत वैज्ञानस विधि को हटाकर पाझराज विधि प्रकलित करायी थी।

षंष — तींतरिय सहिता, आपस्तम्ब धर्ममुब, मनुस्मृति, नाट्य-द्याग्व, अमरकीम आदि से 'बेद' तवद की खुपत्ति बताजा ही— यार्थ है। यह जम्द चार मानुस्रो से ख्युदन्त होताज्ञ ही— (१) विद् (जामे) (२) विद् (स्तायाम) (३) विद् (जामे) और (४) विद् (विचारण)। 'ख्यस्वेदारिमाध्यमूमिका' मे स्वामी यानस्य सरस्वती ने 'बंद' जम्ब का निर्मयन निमानिक प्रकार से किया है.

''विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्दन्ते लभन्ते, विन्दन्ति विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सत्यविद्याम् यैयेषु वा तथा विद्वासस्य भवन्ति, ते वेदा ।''

[जिनसे सभी मनुष्य सत्य विद्या को जानते हैं, अथवा प्राप्त करते हैं, अथवा विद्यान् होते हैं अथवा सत्य विद्या की प्राप्ति के लिए जिनमें प्रवृत्त होते हैं, उनको बेद कहते हैं। ] परन्तु यहाँ पर जिस झान का संकेत किया गया हैं वह सामान्य ज्ञान नहीं हैं, स्वार्थ विदेक साहित्य में सामान्य ज्ञान का अनान नहीं। यहाँ ज्ञान का अभिप्राय मुख्यतः ईक्टतेय ज्ञान हैं, जिसका साझात्कार मानवजीवन के प्रारम में ऋषियों को हुआ या। मनु (१.७) ने तो वेदों को सर्वज्ञानमय ही कहा हैं।

'वेद' शब्द का प्रयोग पूर्व काल में सम्पूर्ण वैदिक वाह-मय के अर्थ में होता था, जिसमें संहिता, बाह्मण, आर-व्यक और उपनिषद् सभी सम्मिलित थे। कथित है---''मन्त्र-बाह्मणयोर्वेदनामधेयम्", अर्थात् मन्त्र और ब्राह्मणों का नाम बेद है। यहाँ ब्राह्मण में आरण्यक और उपनिषद का भो समावेश है। किन्तु आगे चलकर 'वेद' शब्द केवल चार वेदसंहिताओ ; ऋष्टवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अयर्ववेद का ही द्योतक रह गया । ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् वैदिक वाङ्मय के अक्क होते हुए भी मूल वेदो से पृथक् मान लिये गये । सायणाचार्य ने तैस्तिरीयसंहिता की भूमिकामें इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया है "यद्यपि मन्त्रबाह्मणात्मको वेदः तथापि बाह्मणस्य मन्त्र-व्याख्यानस्वरूपत्वाद् मन्त्रा एवादी समाम्नाताः।" अर्थात यद्यपि मन्त्र और ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है, किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों के मन्त्र के व्याख्यान रूप होने के कारण (उनका स्थान वेदो के पश्चान् आता है और ) आदि बंदमन्त्र ही है। इस बैदिक ज्ञान का साक्षास्कार, जैसा कि पहले कहा गया है, ऋषियों को हुआ था। जिल व्यक्तियों ने अपने योग और तपांबल से इस ज्ञान की प्राप्त किया वे ऋषि कहकायं, इनमें पुरुष स्त्रियाँ दोनो थे। वैदिक ज्ञान जिन ऋचाओ अथवा वाक्यो द्वारा हुआ उनको मन्त्र कहते हैं। मन्त्र तीन प्रकार के है---(१) ज्ञानार्थक (२) विचारार्थक और (३) सत्कारार्थक। इनकी ब्युत्पत्ति इस प्रकार से बतलायी गयी है : दिवादि-गण की मन् धातु (ज्ञानार्थ प्रतिपादक) में ष्टुन् प्रत्यय लगाने से 'मन्त्र' शब्द ब्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है-'मन्यते (ज्ञायते) ईश्वरादेश अनेन इति मन्त्रः'। इससे ईस्वर के आदेश का जान होता है, इसलिए इसको मन्त्र कहते हैं। तनादिगण की मन् बात् (विचारार्थक) में स्टन प्रत्यय लगाने से भी मन्त्र शब्द बनता है, जिसका अर्थ है- मन्यते (विचार्यते) ईश्वरादेशो येन स मन्तः', अर्थात्

जिसके द्वारा दिश्वर के आदेशों का विचार हो वह मन्त्र हैं। इस प्रकार तनाविष्य की हो मन् चानु (सल्का-रार्चक) में छून् प्रस्थय लगाने से भी मन्त्र पायस्व बनता है, लिसका अर्च 'मन्यते (सत्क्रिक्सरे) देखताविष्यः अनेन दित मन्त्र' है, अर्चात् जिसके द्वारा देखता विश्रेष का सल्कार हो वह मन्त्र है। वेदार्थ जानने के लिए तीनों व्यूत्पत्तियों समीचोन जान पहती है। वरन्तु सक्को मिलाकर यही जर्च निकलता है कि देव वह है जिसमें देश्वरीय ज्ञान का प्रतिवादन हो।

वेदो का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है-त्रिविध और चतुर्विध । पहले में सम्पूर्ण वेदमन्त्रों को तीन वर्गी मे विभक्त किया गया है--(१) ऋक् (२) यजुष् और (३) साम । इन्ही तोनों का संयक्त नाम त्रयी है। ऋक्का अर्थ है प्रार्थना अथवा स्तुति । यजुष् का अर्थ है यज्ञ-यागादि का विधान। साम का अर्थ है शान्ति अथवा मंगल स्थापित करने वाला गान । इसी आधार पर प्रथम तीन सहिताओं के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद पडे। बेदो का बहुप्रचलित और प्रसिद्ध विभाजन चतुर्विध है। पहले बैदिक मन्त्र मिले-जुले और अविभक्त थे। यज्ञार्थ उनका वर्गीकरण कर चार भागों में बाँट दिया गया, जो चार बंदों के नाम से प्रसिद्ध हुए-ऋग्वेद, यजर्वेद, सामवेद और अधर्ववेद । ऋक्, यजुष् तथा साम को अलग-अलग करके प्रथम तीन वेद बना दिये गये। किन्तु नैदिक वचनो में इनके अतिरिक्त भी बहुत सामग्री थी. जिसका सम्बन्ध धर्म, दर्शन के अतिरिक्त लौकिक कृत्यो और अभिचारों (जादू-टोना आदि) से था। इन सबका समावेश अथवंबेद में कर दिया गया। इस चतुर्विध विभाजन का उल्लेख वैदिक साहित्य में ही मिल जाता है:

> यस्माद्वो अयातक्षन् यजुर्यस्मादपक्षक् । सामानि यस्य लोमानि अयवीङ्गिरसी मुख्यम् । स्कम्म त ब्रूहि कत्तमः स्विदेव सः॥ (अयर्व० १०४ २०)

परस्तु कारो बेदो का सम्यक् विभाजन और सम्पादन बेदब्यास ने किया। यास्क ने निरुक्त (१.२०) और भास्कर भट्ट ने यजुर्जेदभाष्य की भूमिका में इसका उल्लेख किया है। भाष्यकार महीधर ने और विस्तार से इसका उरुलेक किया है: ''तत्रावौ अह्यपरम्परवा प्राप्तं वेदं वेद-ध्यासो मन्दमतीन् मनुष्यान् विचिन्त्य तत्कृपया चतुर्वो व्यस्य ऋ ध्यजुःसामाववांक्यांश्चतुरो वेदान् पेल-वैद्यम्यायम-जैमिनि-सुमन्तुम्यः कमादुपविदेख ।''

प्रत्येक बेद से जो बाइस्म विकसित हुआ उसके बार माग है—(१) संहिता (२) बाइण (३) आरप्पक और (४) उपित्ववर संहिता में बैरिक स्तुतिया संगृहीत है। बाह्मण में मन्त्रों की व्याख्या और उनके समर्थन में प्रवचन चित्र हुए हैं। आरप्पक में बानप्रस्थियों के उपयोग के लिए सप्पान और विधि-विचान हैं। उपनिषदों में दार्थानिक आख्याएँ महतुत की गयी हैं।

वैदिक बच्चयन और चिन्तन के फलस्वरूप उनकी कई साखाएँ विकरित हुई, जिनके नाम पर सहिताओं के नाम परे । इनमें से कालकम से अनेक सिहताओं कि नाम परे हिताओं के नाम परे । इनमें से कालकम से अनेक सिहताएँ नष्ट हो गयाँ, परन्तु कुछ अब भी उपलब्ध हैं। कूप्येद की पीव शाखाएँ पी—(१) शाकाल (२) बाष्कल (३) बाञ्चलायन (४) बाखायन और (५) माण्डूबच । इनमें अब शाक्क राखा ही उपलब्ध है। बुक्ल प्रजुवेद की माण्यमिदन कोर काण दो शाखाएँ हैं। बाच्यमिदन उत्तर भारत तथा काण नहाराष्ट्र में प्रवित्त है। कुप्ल प्रजुवेद की इस समय चार शाखाएँ उपलब्ध है: (१) तीलिया (२) में प्राथमी (३) कालक और (४) कर । सामवेद को दो शाखाएँ उपलब्ध है। (१) कीजुमी और (२) राजायनीय। अयववंद की उपलब्ध होत की आनकारी के नाम पीपलाद तथा शीनक है। (वारों बंदों की आनकारी के लिए उनके नाम के साथ यसास्थान देखिए।)

बंद का चतुर्विष विभाजन प्राया यह को ज्यान में रख-कर किया गया था। यह के लिए चार ऋदिवाजों को आवस्यकता होती है—(१) होता (२) वस्वयुं (३) उद्गाता और (४) बह्या। होता का अर्थ है आह्वान करने वाला (बूलानेवाला)। होता यह के अवसर पर विधिष्ठ देवता के प्रसंतास्यक मन्त्रों का उच्चारण कर उस विद्या के त्या होता करता है। ऐसे मन्त्रों का संयह जिस संहिता में है उसका नाम ऋष्वेद है। अर्ज्यपुंका कान यह का सम्पादन है। उसके लिए बावस्यक मन्त्रों का संकलन जिस संहिता में है उसका नाम यहनेंद है। उद्गाता का अर्थ है उच्च बद से गाने वाला, उसके उपयोग के लिए गन्त्रों का संग्रह जिस संहिता में है उसका नाम मामवेद है। ब्रह्मा का काम अध्यक्षपद से सम्पूर्ण यक्त का निरीक्षण करना है। वह चारों वेदों का बाता होता है। अवर्षवेद में अस्प्र तीनों वेदो की सामग्रीसे अतिरिक्त कुछ और भी है। अतः ब्रह्मा का विशिष्ट वेद अपर्यद है।

बेद के प्रकारों के बारे में शतुष्य बा० में लिखा है कि आंग्न से क्यांबर, वाबू से राजुष्य कीर मूर्य से सामध्य साम हुए है। मृत्यक्तिश के अनुसार तो ऋक्, युवु और सामध्यमं को ही विवृद्धेद कहते हैं। मुण्डकोपनिषद् में ऋक् आदि वार बेदो को अपरा विध्या कहा नया है। ऋष्येद, युवुबंद, सामबेद, अवर्यबंद, हितहान और पूण्णादि अपरा विधा है। वेदो को निरस्या प्रमाणित करते हुए कहा जाता है कि जानक्य बेद प्रज्य के समय भी ओकार रूप में वर्तमान रहते हैं। ऐसे अमादि, अवस्वर और निरस्य कहांवाध्य को मुटि की प्रयम्प अवस्था में रचित आदिवा बाता है की समय अवस्था में रचित आदिवा कहां बाता है जो सक्ज प्रमाणित स्तार के दिवत आदिवा कहां बाता है जो सक्ज प्रमाणितवार के हैं।

मनुष्य द्वारा न रचे जाने और ईस्वरकुत होने के कारण ही बेदों को अपोक्सेय कहते हैं। ब्रह्मस्वस्थ और निस्य ज्ञान का विस्तार वेदो द्वारा ही होता है। क्ष्मि कोम बेद के दृष्टा मात्र है। वेद निस्य हैं इस्तिल, समाविस्य क्ष्मियों के अस्ताव्हरण में ही उनका प्रकाश होता है। क्ष्मियों को वेदों का ज्ञान प्रलयकालोपरान्त ब्रह्माओं से तपस्या द्वारा प्राप्त हुआ था।

वेद की नित्यता इसिंग्ए स्वीकार की आदी है कि वंद जानकर है। वं जानकर ईश्वर के हुदय में प्रकादका में स्वत रहते हैं। यह निकिश्वर दशा परमास्मा की स्वत रहते हैं। यह निकिश्वर दशा परमास्मा की स्वासहान योगनिव्रा है। ईदन की जावल अवस्था सृष्टि है और निव्रावस्था प्रकथा, प्रक्रमोपरात्त जब प्रक्रवानिकीं प्राणियों को संस्कार कियोगमुक्त होता है तब भणवान् अपनी योगनिव्रा छोड़कर सृष्टि की इच्छा करते हैं। यह स्वासद्भक्त सृष्टि की बनस्था उनकी निमुखा कही जाती है। वेद में जो भगवान की 'एकोई वह स्था प्रवासीय' इस्छा अस्त की गयी है वह एकता से अनेकता की और उनमुक्त होकर प्रवाहिष्ट की ही इच्छा है।

मनुसंहिता में कहा गया है कि सिसुक्षा से परमात्मा द्वारा जल की मृष्टि हुई, यह 'अप्' साधारण जल नही हो सकता। यह वस्तुत. समष्टि सस्कार रूप 'कारणवारि' है। परमास्मा सिसुकात से सर्वप्रथम इन संस्कारों को उद्बुद्ध करते हैं, फिर उनमें क्रियाशिक का बीच बारोरिस करते हैं। यह क्रियाशिक रिपुष्ट होकर देवीच्यानान सूर्य की तरह चम्मसती हैं, किससे बहात्वों की उत्पत्ति होगी हैं। यह पृष्टि की प्रारंभिक अवस्था है। यह मनुष्य के मन और बागी की पहुँच से बाहर है। यह मन और बागी से पर बहात्वों का सुक्त सरीर ज्योतिमंग्न कारणवारि में क्रियाशालिनों बम्हिप्ट आपश्चिक के कप में दिवस रहता हैं।

मुण्डकोपनिथद के एक मत्र की व्याख्या करते हुए स्वामी शंकराज्या में वडा ही मुज्य र तर्क दर्शाया है कि मृत्योगि कहातास्था से उद्युत्त है। इससे मृत्य तर्क दर्शाया है। क्या कुराया मार्च प्रकार करती है। यह अध्यक्त र कहाति (अप) समछि प्राणक्य हिरण्यामा की उत्पन्न करती है। यह हिरण्यामां भूतियों के अनुसार बहा का पृक्त वारी ही, जितमे मृत्येक शिल्पी क्रियाणांकि विराजमान है। इससे मन, सत्य और छोक की सर्वप्रयम पुष्टि हुई। बह्या के हत सुक्ष वारीर में सर्वप्रयम परमात्मा ने ज्ञानक्य कराया का संवार किया। इसी लिए वंदो को अपीरयेय कहा बाता है।

जिस प्रकार ब्रह्माण्डप्रकृति में व्यापक प्राण ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है और उसी के अशभृत जगतु प्राणियों के प्राण है, उसी तरह समस्टि अन्त करण ही ब्रह्मा का स्वरूप माना जाना चाहिए। इस समष्टि व्यापक अन्त करण से व्यष्टि अन्त करण की स्थिति है। इसी लिए वाजसनेयी ब्राह्मणोपनिषद् में ब्रह्मा को 'अन्त करण' और 'मुक्ति' की सज्ञा दी गयी है। इसी तरह उन्हें 'मनो महान मतिर्वस्ता' कहा गया है। यहाँ मन शब्द मुलतः करणवाचक है, इसलिए ब्रह्माको मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार इन चार तत्त्वो से युक्त चतुर्मुख कहा गया है। यह समष्टि अन्त करण-रूपी ब्रह्माका अंश ऋषिरूपी व्यष्टि में व्याप्त रहता है। जब ऋषि कोग तपस्या और योगसाधना के द्वारा समाधिस्य हो जाते हैं उसी अवस्था में उन्हें सब वेद-मत्रों का साक्षास्कार होता है। बात यह है कि सामान्य रूप से इन्द्रियसापेक्ष व्यष्टि, व्यापक अन्तःकरण से विच्छित्र होने के कारण अस्पन्न रहता है, पर जिलेन्द्रिय योगी समष्टि अन्तःकरण के साथ मिलकर समाधिस्य हो जाते हैं। वे सूक्ष्म रूप से बहुता के साथ एकारमा होने के

कारण वेद का वर्षन करते हैं। असएय बहात के द्वारा वेद की प्राप्ति या ऋषियों के समाधिस्य अस्तकरण में वेद की उपस्थिति एक ही स्तर की बात है। साथ ही यह मी है कि अपोध्येय वेद परमारमां के जिस भाव से प्रकट होता है उसे ऋषि कोग की समाधिस्थ होकर प्राप्त करते हैं। वस्तुतः औद और कहा एक ही हैं। अविद्या के कारण केकल जीच देश, काल और वस्तु के द्वारा परमारमा से अलग है और परमारमा इन सब माधाराज्यों से परं हैं। पर समाधि की दशा में अध्येष्ट असरकरण समीच्य अस्तकरण में विलोग हो जाता है और बहुत परा जीव में एकल की स्थित आ जाती है। इसी दशा में बैद का झान होता है। निक्क्य यह है कि परमारमा के निवसास क्ष्म प्रकाशित वेद, बहुत के हुदस तथा देविया या बहावियों के अनरकरण में भी एक ही भूमि से प्राप्त होते हैं। इसिल्य उसे करा आता है।

प्रकृतिविलास और प्रकृतिलय के अनुसार परमात्मा के तीन भाव अध्यातम, अधिदेव और अधिभृत है। अध्यातमभाव में मायातीत और मन-वाणी से अगोचर. निर्गण, निष्क्रिय परसहा जाता है। अधिवैव भाव में माया का अधिष्ठाता, सृष्टि का कर्ता, उसकी स्थिति तथा प्रलय का संचालक ईश्वर है। अधिभृत भाव में अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड स्वरूप विराट का रूप आता है। इन तीन भावों के अनुसार संसार भी त्रिगुणात्मक है। वस्तूतः कार्य-कारण का विस्तार भात्र होता है, अतएव दोनों में समान भावों की स्थिति होना स्वाभाविक है। कार्यब्रह्म में प्रकृति और पुरुष की लीला का पर्यवसान गुण और भावो की लीला के रूप में होता है। अतएव प्रकृति-परुष को आधार मानने वाले मिनतकामी साधक को प्रत्येक वस्तु में जिनुण और त्रिभाव देखना पडता है। इसी प्रकार ज्ञानराशि भी बही पूर्ण है जिसमें अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव तीनो भावो की प्रणंता हो।

बेदो में भी 'बाज्यातिमक, आधिर्दीवक और आधि-भीतिक तीनों अर्थों का समित्रवेश हैं। स्मृतियों के बसुवार क्यायत्स, अधिर्देश और अधिभूत—तीनों भाषों से मध्यप्त अभूतमयी श्रृति ज्ञानी महात्मा के लिए बहाननर का आस्वादन कराती हैं। अरा बेद तीन वर्षों और तीन मामों से सम्पन्न हैं। आज के मनुक्यों की दृष्टि एकांगी है और इस दृष्टि की अपूर्णता के कारण प्रमचव में

वैदमंत्रों का पूर्णकर्यनहीं लगा पाते। वे प्रायः इनके अध्यातम, अधिदैव और अधिभूत में से किसी एक का ही अर्थलगालेते है। पर बेद की अपौरुषेयता के कारण यह सब अनर्गल है। बेद में तीनों भावो का एक साथ अर्थ लगाना चाहिए। बृहदारण्यकोपनिषद् के अनुसार देवता और असुर दोनों ही प्रजापति के द्वारा उत्पन्न किये गये भाई हैं! असूर देवों के वह भाई और दोनों ही एक-दमरे से स्पर्ध करते हैं। देवास्रसंग्राम इसी का परिणाम है। इस बात को बहा के तीनों भावों की भिनका पर रखकर देखना होगा। दैवी सम्पत्ति वालों और आसरी सम्पत्ति वालों का पारस्परिक संघर्ष इसका अधिभृत अर्थ कहा जायगा, और इसी तरह देवलोक में तमीगणी असूरो तथा सत्त्वगुणी देवों का पारस्परिक संघर्ष अधिदेव अर्थ-भत देवासुरसंबाम है। तीसरे अध्यातम के क्षेत्र में मान-सिक कुमति और सुमति का द्वन्द्व आध्यात्मिक देवासूर-संग्राम है। इस प्रकार वेदमन्त्रों का तीनों भावों की दुष्टि से अर्थ लगाया जा सकता है। इस तरह वेद में त्रिगुण और त्रिभाव की पूर्णता है। इसलिए बेद को अपौर-वेय कहा जाता है।

बेद को समझने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा, कल्प, ख्याकरण, निरुक्त, अग्द और व्योगिय नामक छः शास्त्रों के अध्ययन आवश्यक है। इसके उपरास्त्र विदिक्त संगं का अध्ययन आवश्यक है। इसके उपरास्त्र विदिक्त संगं का आग्द करना चाहिए। इनमें से एक के भी अभाव में साचक का जान अपूर्ण रहेगा। उपयुक्त चंग्रं तथा सप्तदर्शन की ताच्यिक ज्ञानभूमि पर प्रतिख्ठित होकर ही मनुष्य वेदाध्यय का अधिकारी वन सत्त्रा है। ज्ञानार्शन का अधिकारी होने पर उसे कर्म, उपानना और ज्ञान की सहायता से अपना चिन्न निर्मल करना होगा, तभी बेद समझा जा सकता है।

वेदों में ऋषि, छन्द और देवता का उल्लेख आता है। दक्का तात्मर्य यह है कि जिस ऋषि के द्वारा जो मन्त्र प्रकाशित हुआ यह उस मन्त्र का ऋषि कहा जाता है जोर जिल छन्दों में वे मन्त्र कह गये हैं वे उन मन्त्रों के छन्द के जाते हैं। जिस मन्त्र के भावान् के जिस क्य की उपायना की जाती हैं वह उस मन्त्र का देवता कहा जाता है। अरोक वैष्कि मन्त्र की यक्ति अलग-अलग होती है, दस्तिए उसके छन्द का परिजान होने से उस मन्त्र की बारियों की प्रोत्ते हैं हिस होती है, दसिएए उसके छन्द का परिजान होने से उस मन्त्र की बारियों निर्माण का प्रकाश हो । देवता

के ज्ञान से उसकी आधिदैविक शक्ति तथा ऋषि के ज्ञान से उसकी आध्यारिमक शक्ति का पता चलता है। येद के कर्म और उपासना काण्य के बीच इन्द्र, वरुण, अमिन आदि दैवी शक्तियों का स्वर्ग आदि फल प्रदान रुरने के लिए सकाम सामना में आञ्चान किया जाता है।

चारां वेदों के विषयों का यरिस्क्रित् वर्णन इस सकार है। ऋग्वेदसिंहता के इस मारुक हैं जियने ८५ सनुवास और अनुवासकमुह में १०२८ सुन्त है। मारुक, अनुवास और सुक्त सर्वभान सण्ड, परिच्छेद आदि के नामान्तर हैं। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में २५, द्वितीय में ५, तृतीय में ५, चतुर्व में ५, पंचम, वष्ठ और सहाम मारुकल में १२ अनुवास निहित है। प्रस्वेस मण्डल में सुन्तों सी संख्या कमाराः १९१, ४३, ६२, ५८, ८७, ७५, १०४, १०३,११४ और १९९ है। मुन्तों के बहुत से भेद किये है, यथा—महानुन्त, मारुम्तुन्त, सुद्रतृन्त, ऋषिमुन्त, छन्दःमुक्त और देवतामुन्त। वुक्त लोगों के अनुवार ऋग्वेद के मण्डों की संख्या १०४० से १०६२८ तक है, स्वस्ता लेकिन इसमें मतमेद हैं।

महासाय्य में यापि प्रस्वेद की २१ लालाओं का उल्लेख है, परन्तु अब पाँचतालायें भी उपलब्ध नहीं हो। कोगों का अनुमान है कि आवकल केवल शानक लाला ही प्रचलित हैं। बाष्कल शानका की मन्यसंख्या १०६२२ जीर शानक की १०३८१ है, परन्तु बेद का अधिकाय लुस हो जाने के कारण इस गणना में भी मतभेद है। इस्येद के दो बाह्याण उपलब्ध है—ऐतरेय और कौधीतिक या साल्यायन। ऐतरेय बाह्या में आठ पंजिकारों, प्रसंक पंजिकारों पाँच कथ्याय और प्रस्थेक अध्याय कई काव्यों से पूनत है। फर्येद के आप्यायक को एतरेय कहते हैं, यह पांच आप्यायकों थीर अध्यायकों से प्रचार करते हैं, यह पांच आप्यायकों थीर अध्यायकों से प्रचार करता है। स्व

यजुर्वेद के दो भाग है—मुक्त और कृष्ण। इतमें कृष्ण यजुर्वेदाहिता को तींस्तीय संहिता भी कहते हैं, विसकी "तप्तण्डूहें के अनुसार ८६ शास्त्राभ्य के अनुसार यज्ञ को १०१ तथा मुक्तिकोपनियद के अनुसार १०६ शास्त्रार यज्ञ को १०१ तथा मुक्तिकोपनियद के अनुसार १०६ शास्त्रार यज्ञ को १०१ तथा मुक्तिकोपनियद के अनुसार १०९ सामार्थ की प्रक्तिक मान १२ शास्त्रार्थ के एक्टाव्यार्थ में कुळ १८०० ( अटाइस हजार ) मन्त्र तिस्त्रेत हैं। तैत्तिरीय संद्विता में कुछ बात स्वय्क हैं जिनमें प्रत्येक स्वय्क ७,८ जयपायों का है। स्वयाय को प्रस्त और त्वय्क को प्रयादक में अहन और त्वय्क को प्रयादक में अहन विश्व के सन्तुन को से संस्था ७०० है। इसमें अदबनेष, आन्त्रयोंन, ज्योतिष्टोम, राज्यम्, अतिराज आदि सन्तों का वर्णन है और प्रवादित सोम आदि इसके देवता है। हुएण यनुसंविता के ब्रह्मण को तैत्तिरीय ब्रह्मण तया बारप्यक को तीत्तिरीय आपना क्यायक को तीत्तरीय अपनिषद कहते हैं। इसके आतिरका जाताओं के अनुतार मेंवायाणीय उपनिषद कहते दें। इसके अतिरक्त शासाओं के अनुतार मेंवायाणीय उपनिषद करित यानिय है। सके वातिरका शासाओं के अनुतार मेंवायाणीय उपनिषद करित यानिय है। सके सारका स्वयंक्त स्वयंक्त राज्यानिय हमार्थिय उपनिषद करित स्वयंक्त स्वयंक्त स्वयंक्त हमार्थिय अपनिषद करित स्वयंक्त स्वयंक्त स्वयंक्त हमार्थिय स्वयंनिय हमार्थिय स्वयंनिय हमार्थिय स्वयंनिय हमार्थिय स्वयंनिय हमार्थिय स्वयंनिय सार्थिय सार्थिय स्वयंनिय हमार्थिय स्वयंनिय सार्थिय सार्थिय सार्थिय स्वयंनिय हमार्थिय स्वयंनिय सार्थिय सार्थिय सार्थिय सार्थिय सार्थिय स्वयंनिय सार्थिय सा

शुक्त यनुर्वेष को बाजसनेयी और माध्यन्तिमी महिता भी कहते हैं। इसके ऋषि याजवन्त्य हैं। इस तिहिता में १० जप्याप, २९० जनुवाक और अनेक काण्ड है। यहाँ वसंतीर्चमाम, अमिनस्टोम, बाजयेय, अनिव्होम, वासुनांह्य, रोडश्री, अवस्येत पुक्तमेष आदि यज्ञों का वर्णन है। बैदिक युग के सामाधिक रीति-रिवाजों के वर्णन से युक्त इस बेद जी मध्यमिकति हो। उसके से प्राप्त माध्यन्ति है। १। इसके दो आगों में कुल १४ काण्ड है, जिनमें बृहदा-रप्यकोषीनाय भी सामाजित है।

सामबंद को सहस्य शालाओं में से मात्र आसुरावणीय, बासुरावणीय, वातिन्तवेय, प्राध्यक्ष, ज्वस्वणीयेश, प्राचीन-स्रोव्य, ज्ञानयोय्य, राणायतीय नामो का ही उत्तरेश्वर मिलता है। राणायतीय के नव भेद हव प्रकार है—शाट्यायतीय्य, सात्तक, मोद्रास्त, व्यव्यक्ष, महास्तवक, लाहुल, नौधूम, गौतम और जीमनीय। ये सभी शालाएँ लग हो गयी है। अब केवल कोयुगी शाला ही मिलती है। मायवेद के पूर्व और उत्तर दो भाग हैं। पूर्व सहिता को छम्य आर्थिक के प्रभावक माने से भी अभिहित किया गया है। इसके छ प्रपाठक है। सानवेद की उत्तर सहिता को उत्तरार्विक या आरय्यान भी कहा गया है। इसके बाह्यण भाग में आर्थेय, देवताध्याय, अस्पून, तापड्य महाबाह्यण, साम-विधान आर्थेय विश्वर हुए हैं। इनमें ज्ञानस्थल का छान्थोय्य और केनोप्तिनव्य प्रवस्त हैं।

अयर्ववेद की मंत्रसंख्या १२३०० है, जिसका अति न्यून अंश आजकल प्राप्त है। इसकी नौ शाखायें पैप्पल, दान्त, प्रवान्त, स्नात, सौरन, ब्रह्मदावल, शोनक, दैवीदर्शनी और बरणविचा में से नेकल जीनक वाला ( और पैय-काद वाला ) ही जाज रह गयी है। इसमें २० काव्य है। अवर्शवेद शुक्तिक, जास्तराला, विषद्मितारण जारि कार्यों के मंत्रों से भरा पडा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि वर्तमान तात्रिक मालना इसी से उद्भूत है। अवर्शवेद के वाह्मण का नाम गोपज है। इसके जानकारण में बहुत उपनिषदें भी और आज भी जावाल, कैक्टम, जानक्वरली, आन्त्रेय, तेजोबिनडु, प्यानिबन्दु, अमृत्यिन्दु, बह्मिनडु, नाविबन्दु, परन, मुण्डक, अवर्थविष्य, पर्म, मालूक्य, नीलहद आदि उपनिषदें पायी जाती है।

अथर्ववेद के संकलन के विषय में तीन मत प्रचलित हैं। कुछ लोग अथर्वाऔर अंगिरा ऋषि के बंगधरो द्वारा. कुछ लोग मृगुवंशियो द्वाराऔर कुछ लोग अथवी ऋषि द्वारा ही इसका संकलन होना बतलाते हैं। ऋक्, झाम, यजु और अथर्व में कुछ ऐसे सामान्य सुक्त मिलते है जिनसे एक ही बेद से वेदचनुष्टय के निर्माण की संभावना प्रबल हो जाती है। इस सम्बन्ध में मृतसंहिता में स्पष्ट लिखा है कि महर्षि वेदव्यास ने अम्बिकापति की कृपा से वेद के चार भाग किये, जिनमें ऋखंद प्रथम, यजुर्वेद द्वितीय, सामवेद तृतीय तथा अथर्ववेद चतुर्थ है। इन विभागों का एक मरूप प्रयोजन यह है कि ऋष्वेद के द्वारा यज्ञीय होत्रवयोग, यजर्वेद से अध्वर्यप्रयोग, सामबेद से उदगात-प्रयोग (ब्रह्मयजमान प्रयोग भी) और अथवंबेद से शातिक-पौष्टिक, आभिचारिक आदि यज्ञ, कर्म, देवता व उपासना के रहस्य तथा ज्ञान प्रतिपादक मन्त्री का विधान होता है। इससे यज्ञप्रतिपादन में पर्याप्त सविधा मिलती है। जाखाओं के सम्बन्ध में यद्यपि महर्षियो द्वारा निर्धारित इनकी संख्या में भेद है पर वाक्य में कोई विरोध नहीं है। अतः इस भेद का कोई तात्त्विक कारण नहीं है।

मनुष्य को विविध शृद्धि द्वारा मुक्ति प्रदान करने के लिए ही वेद का कर्म, उपासना और ज्ञान नामक तीन काण्डो में विभाग किया गया है, जो मंत्र, ज्ञाह्मण तथा आरय्यक वा उपनिष्य नाम से अभिदित है। मत्र या संक्षिता में उपा-सना, ब्राह्मण में कर्म तथा आरय्यक में ज्ञान की प्रधानता है। उपनिष्य संद्विता जीर ब्राह्मण में ही अन्तर्भूत है इस्राक्तिण वेद का विदय्ण तीन भागों में न करणे मंत्र और स्वाह्मण इन वो आयों में ही किया जाता है। महर्षि आप-स्तम्ब और वैस्तिन होनों ने मंत्र और ब्राह्मण को वेद कहा है। जिन कृतियों में याज्ञिक समाख्यातत्त्व, अनुष्ठान-स्मारकत्व, स्तुतिरूपत्व, आमंत्रणोपेतत्व आदि भाव विद्य-मान हों उन्हें मंत्र कहते हैं। इसके अतिरिक्त श्रृतिभाग को ब्राह्मण कहते हैं। सामान्यत यक्क अनुष्ठान के साथ किसी देवता पर लक्षित की गयी श्रतियाँ मन्त्र हैं और किसी कार्य विशेष में किस मन्त्र का प्रयोग होना चाहिए इसका उल्लेख करके मंत्र की व्याख्या जिन श्रुतियों में की गयी है वे बाह्मण है । क्षाह्मणभाग के तीन भेद-विधिरूप, अर्थवाद-रूप और उभयविलक्षण हैं। प्रभाकर ने विधि का लक्षण शब्दभावना और लिंगादि प्रयोग से किया है। तार्किकों ने तो इष्टसाधनताको ही विधि कहा है। विधि के चार प्रकार--उत्पत्ति अधिकार विनियोग और प्रयोग है। विधि के अवशिष्ट स्तूति-निन्दायक्त वाक्यसमृह को अर्थ-वाद कहा गया है। अर्थवाद के तीन प्रकार गुणवाद, अनुवाद और भृतार्थवाद है। वेदान्त वाश्य विध्यर्थवाद से विलक्षण है पर वे अज्ञातज्ञापक होने पर भी अनुष्ठान के अप्रतिपादक हैं इसलिए उन्हें विधि नहीं कहते। सब विधियाँ उन्हीं में विलीन होती है, इसलिए वे अर्थवाद भी नहीं है : वे उभयविलक्षण है।

कुछ लोग ब्राह्मण भाग को परतः प्रमाण और संहिता माग से मिम्न तथा म्यून बतलाते हैं। बरह्युतः वेद मण्ड-वाह्मणारमक है लतएव ब्राह्मण हर शाला में हैं। ब्राह्मण भाग में संहिता के मण्डो के व्यवहार की क्रियापणाणी वणित है। कर्म उपासना और जान भारतीय वैविक शिला के मूळ आधार है जीर इन्हों से वेद का वेदल्त है। वेद में उनकी आधिभौतिक, आधिदीक्क और आध्यामिक सर्थकता तीनो सुरक्षित है। इसीलिए प्रत्येक शाला में मन्द्र, ब्राह्मण और उपनिषद तीनों वर्तमान है।

स्मृति के अनुसार प्रत्यक्ष या अनुमान से जो कुछ प्राप्त नहीं हो सकता वह बेद से प्राप्त हो जाता है। लोकिक प्रत्यक्ष या अनुमानातीत जाध्यात्मिक ब्रह्मयद की प्राप्ति बाह्मण भाग की सत्यायता से हो संभव हो सकती है, क्योंकि उपनिवद् भी बाह्मण का भाग हैं। कर्म, उपास्ता और जान में बीब को बहुगाव में लाते को शांकि है और हमी कारण बंद को पूणता तथा अपोक्ययता सुरक्षित है। सत्, चित्र और आनन्द इन सीनो भावों की युग्य उपलिख से हा बहाना को उपलिख होती है। कर्म के हारा सद्-भाव, उपासना के हारा आनन्द भाव तथा जान के हारा ६०२ वेषत्रयी-वेबाचार

चित्रभाव को प्राप्ति होती है। वेद के तीन काण्ड है। उसके मननभाग को उपातना काष्ट्र हाहणभाव के कर्मकण्ड तथा आरण्यक भाग को आनकाण्ड कहते है। इनमें से एक भी भाग के अभाव में बेद की अपीरपेयता और पूर्णता लिख्त हो जाती है। भाग सब्द आगान्तर का मुक्क है इसकिए। केवल मन्त्र हो बेद नहीं हो सकता, उसमें बाह्य और तदस्तांत उपनिषद को दिवति भी प्रतिवाद है। सकता, सक्त में बाह्य और तदस्तांत उपनिषद को दिवति भी प्रतिवाद है। सकता, का वर्णन मुनाभिक मात्रा में है, यदारि एक में किसी एक एक की ही प्रमानता रहती है।

कृष्ठ आधुनिक विचारको ने ऋषि-मुनियो और राजाओं का इतिहास ब्राह्मणों में देखकर उसे बेद कहना अस्बीकार कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि इनसे अलग कोई इतिहास या पुराण नहीं है। वास्तविक वात यह है कि पुराण बेद से भिन्न नहीं हैं। बेद की बातों को ही पुराणों में सरल करके भिन्न भिन्न रूपो में उपस्थित किया गया है। इनमें यत्र-तत्र प्राप्त होने वाले अन्तर्विरोध तात्विक न होकर भाव की भिन्नता के कारण है। इस तरह पुराणो की रचना भावों के अनुसार हुआ करती है। अतएव पुराणों को बाह्मण नहीं कहा जा सकता। बाज-सनेयी ब्राह्मणोपनिषद् के अनुसार ऋक् आदि चार वेद, इतिहास, पुराण आदि सभी भगवान के नि स्वासस्वरूप हैं। वेदत्रयो-प्रारम्भ में वेदमन्त्र अपने छान्दस् रूप में अविभक्त ये । उनमें पद्म और गद्म दोनो प्रकार की सामग्री सम्मिन लित थी। फिर धीरे-धीरे उनका वर्गीकरण करके तोन विभाग किये गये -- ऋक, यज और साम । यही तीन वेदत्रयी कहलाते हैं। पहले विभाग का अर्थ है स्तुति अथवा प्रार्थना, दूसरे का अर्थ है यज्ञों में विनियोग करने वाले गद्यमय मन्त्र अथवा वाक्य और तीसरे विभाग का अर्थ है गान । वैदिक मन्त्रों को इन्ही तीन मल भागों में बाँटा जा सकता है। कुछ विद्वान अध्यवंवेद की इससे पयक समझते हैं किन्त वास्तव में अधर्ववेद इन्ही तीनों से बना हुआ सम्रह है। यह बेद का चतुर्विष नहीं अपित् त्रिविध विभाजन है।

वेदव्यास—व्यास का अर्थ है 'सम्पादक'। यह उपाधि अनेक पुराने प्रन्यकारों को प्रदान की गयी है, किन्तु विशेषकर वेदब्यास उपाधि वेदों को ब्यवस्थित कप प्रदान करने वाले उन महर्षि की दी गयी है जो चिरंजीव होने के कारण

'शाश्वत' कहलाते हैं । यही नाम महामारत के संकलन-कर्ता, बेदान्तदर्शन के स्थापनकर्ता तथा पुराणों के व्यव-स्थापक को भी दिया गया है। ये सभी व्यक्ति वेदव्यास कहे गये हैं। विदानों में इस बात पर मतभेद है कि ये सभी एक हो व्यक्ति ये अथवा विभिन्न। भारतीय परम्परा इन सबको एक ही व्यक्ति मानती है। महाभारतकार व्यास ऋषि पराचार एवं सत्यवती के पत्र थे. ये साँबले रग के थे तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न हुए थे। अतएव ये सौवले रंग के कारण 'कृष्ण' तथा जन्मस्थान के कारण 'ईपायन' कहलाये। इनकी माता ने बाद में शान्तनु से विवाह किया, जिनसे उनके दो पुत्र हए, जिनमें वड़ा चित्राञ्जद युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्रवीर्य संतानहीन मर गया। कृष्ण द्वैपायन ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किन्तु माता के आग्रह पर इन्होने विवित्रवीर्य की दोनों सन्तानहीन रानियो द्वारा नियोग के नियम से दो पत्र उत्पन्न किये जो धतराष्ट तथा पाण्ड कहलाये, इनमें तीसरे विदूर भी थे। पराणों में बठारह व्यासों का उल्लेख है जो ब्रह्मा या विष्ण के अवतार कहलाते हैं एवं पथ्यी पर विभिन्न यगों में बेदों की ज्यास्था व प्रचार करने के लिए अवतीर्ण होते हैं।

बंबबत — यह चतुर्गृतिवत है। मनुष्य को वैत्र मास से ऋ खंद की दूसा करने नक विश्व से आहार कर वेदपाठ अदण करना चाहिए। ज्येष्ट मास के अन्तिम दिन दो वस्तु सुबणं, गो, थो से परिपूर्ण कोत्रे के शात्र का दान विहित है। आपाड, आवण तथा भाइपद मास में उसे यजुर्वेद की पूजा और अवण करना चाहिए। आदित, क्यांकित तथा मार्थं वोदों की पूजा एवं नाट अवण करना चाहिए। वस्तुत. यह भगवान् वासुदेव की ही पूजा है जो ममस्त वेदों के आत्मा है। यह बत र २ वर्षपर्यन्त आवरणोग है। इसके आत्मा है। यह बत र २ वर्षपर्यन्त आवरणोग है। इसके आत्मा है। यह बत र २ वर्षपर्यन्त आवरणोग है। इसके आत्मा है। यह वत र २ वर्षपर्यन्त आवरणोग है। इसके आत्मा है। यह वत र २ वर्षपर्यन्त आवरणोग है। इसके आत्मा है। यह वत र २ वर्षपर्यन्त आवरणोग है। इसके आत्मा है। यह वत र २ वर्षपर्यन्त आवरणोग है। इसके आत्मा है। यह वत र २ वर्षपर्यन्त आवरणोग है। इसके आत्मा है। यह वत र २ वर्षपर्यन्त आवरणोग है। इसके आत्मा है। यह वत र २ वर्षपर्यन्त आवरणोग है। इसके अवस्त स्वर्णा है। यह वत र २ वर्षपर्यन्त आवरणोग है। इसके अवस्त स्वर्णा है। यह वत र २ वर्षपर्यन्त आवरणोग है। स्वर्णा स्वर्णा है। यह वत र २ वर्षपर्यन्त आवरणोग है। स्वर्णा स्वर्णा स्वर्णा है। स्वर्णा स्वर्णा स्वर्णा स्वर्णा है। स्वर्णा स्वर्यं स्वर्णा स्वर्णा स

वेदसार वीरशेविकसामिक-पह नञ्जन।चार्य विर्वाचत वीर शैव सम्प्रदाय का एक प्रमुख प्रस्थ है।

वेदाचार---तान्त्रिक गण सात प्रकार के आवारों में विभक्त है। कुलार्णवतन्त्र के मत से वेदाचार श्रेष्ट है, वेदाजार से वैष्णवाचार उत्तम है, वैष्णवाचार से ग्रीवाचार उत्कृष्ट है, वेशाञ्च वेशान्तकीस्तुत्र ६०३

वैवाचार से दक्षिणाचार महान् है, दक्षिणाचार से वामाचार श्रेष्ठ है, वामाचार से सिद्धान्ताचार उत्तम है तथा सिद्धान्ताचार की अपेक्षा कौळाचार परम उत्तम है।

प्राणवोषियीम्वा निरवान्यतन्त्र में लिखा है कि शिव पार्वजी से कह रहे हैं: 'है सुन्दरि। वेदाबार का वर्षन करता है, तुम सुनो। साथक ब्राह्म पुरत में उठे और पूर के नाम के बस्त में जानस्त्राचा योळकर उनको प्रयाम करे। फिर सहस्रदळ पर्य में उनका ध्यान करके पक्ष उपचारों से पूजा करे और वास्त्रव बीज का जप करके परम कलावाकि का ध्यान करे।'' सहाराष्ट्र के वैदिकों में वेदाचार का प्रचार है।

वेदाकु --वेदों के सहायक शास्त्र, जिनकी संख्या छ: है। बेदो के पाठ, अर्थज्ञान, यज्ञो में उनकी उपयोगिता आदि जानने के लिए इन छः शास्त्रों की आवश्यकता होती है: (१) शिक्षा (२) करूप (३) व्याकरण (४) निरुक्त (५) छन्द और (६) ज्योतिष । जैसे मनुष्य के औल, कान, नाक, मूख, हाथ और पाँव होते हैं वैसे ही वेदों के लिए ऑख ज्योतिष है, कान निरुक्त है, नाक शिक्षा है, मुख ब्याकरण है, हाथ कल्प है और पांच छन्द है (पाणिमीय शिक्षा ४१-४२)। उच्चारण के सम्बन्ध में उपदेश शिक्षा है। यज्ञ-यागादि कर्म सम्बन्धी विधि कल्प है। शब्दों के सम्बन्ध में विचार व्याकरण है और उनकी व्यत्गत्ति और अर्थ के सम्बन्ध में विचार निरुक्त है। वैदिक छन्दो के सम्बन्ध का ज्ञान छन्द अथवा पिजुकल है। यज-यागादि करने के योग्य अयन ऋत, सदत्सर, महर्त का विचार और तत्यम्बन्धी ज्ञान ज्योतिष है। वेद के ज्ञान की पूर्ति इन विषयों का अलग अलग अध्ययन किये बिना नहीं हो सकती। (बेदाङ्कों का विस्तृत परिचय उनके नाम-गत परिचय में देखिए।)

बेबास्त —यह सब्द 'बंद' और 'अन्त' इन दो शब्दों के सेल से बना है, अतः इसका बाद्याणे वृद्धवतः तीन मार्गी से विनक्त है, यहले का नाम है 'कमंकाण्ड', दूसरे का नाम है 'जमकाण्ड', तीतरे का नाम है 'जमकाण्ड', तीतरे का नाम है 'जमकाण्ड', सिर्फ का नाम है 'जमकाण्ड' तीतरे का नाम है 'जमकाण्ड' तीतरे का नाम है 'जमकाण्ड' हो सिर्फ साहत्य के बाह्यण भाग को, जिसका साम्बन्ध यज्ञों से है, कमंजाण्ड कहते है और उपनिषदें ज्ञानकाण्ड कहलाती है, जिसमें उपामना भी सिम्मज्त है। अन्त शब्द का अर्थ क्रमण 'तालय', 'सिद्धान्त तथा

'बान्तरिक बिमिप्राय' अथवा मन्तव्य भी किया गया है। उपनिषदों के मार्मिक अध्ययन से पता चलता है कि उन ऋषियों ने, जिनके नाम तथा जिनका मत इनमें पाया जाताहै, अन्त शब्द का अर्थ इसी रूप में किया है। उनके मत के अनसार बेद वा ज्ञान का अन्त अर्थात पर्यवसान बहाज्ञान में हैं । देवी-देव, मनुष्य, पशु-पक्षी, स्यावर-अञ्जमात्मक सारा विश्वप्रपञ्च, नाम-रूपात्मक जबत् ब्रह्म से भिन्न नहीं; यही वेदान्त अर्थात् वेदसिद्धान्त है। जो कुछ दृष्टिगोचर होता है, जो कुछ नाम-रूप से सम्बोधित होता है, उसकी सत्ता ब्रह्म की सत्ता से भिन्न नहीं। मनुष्य का एक मात्र कर्त्तव्य ब्रह्मज्ञान प्राप्ति, ब्रह्म-मयता, ब्रह्मस्वरूप की प्राप्ति है। यही एक बात वेदों का मौलिक सिद्धान्त, अन्तिम तात्पर्य तथा सर्वोच्च-सर्वमान्य अभिप्राय है। यही वेदान्त शब्द का मुलार्थ है। इस अर्थ में बेदान्त गब्द से उपनिषद् ग्रन्थों का साक्षात बोध होता है। परवर्ती काल में वेदान्त का तात्पर्य वह दार्शनिक सम्प्रदाय भी हो गया जो उपनिषदों के आधार पर केवल ब्रह्म की ही एक मात्र सत्ता मानता है। कई सूक्ष्म भेदो के आधार पर इसके कई उपसम्प्रदाय भी है. जैसे आदैत-बाद, विशिष्टाईत, शुद्धाईतवाद आदि ।

बेबास्तकरपतर--- अईत वेदान्त का एक ग्रन्थ, जिसकी रचना १२६० ई० के कुछ पूर्व अमलानन्द द्वारा हुई। ब्रह्मासूत्रभाष्य के ऊपर यह वाचस्पति मिश्र की 'भामती' टीका की ब्याख्या है।

वेदान्तकल्पतरुपरिमल---'भामती'-व्याख्या विदान्तकल्पतह' की यह अप्पयदीक्षित कृत टीका है।

वंबान्तकरपञ्जिका—स्वामी मधुमूदन सरस्वतीकृत वेदान्त-विषयक एक ग्रन्थ । इसका रचनाकाल १५५० ई० के आसपास है।

बंदान्तकारिकाक्ती—विशिष्टाईत वेदान्ती बुण्चि वेङ्कटा-वार्य ने वेदान्तकारिकावली प्रन्य की रचना की। इसमें रामानुवावार्यसम्मत पदार्थों और सिद्धानों का साराझ लिखा गया है। यह प्रन्य पद्य में है। बुण्चि वेङ्कटाचार्य रामानुज सम्प्रदाय के अनुयायों थे।

बेदान्सकीस्तुभ—निम्बाकं सम्प्रदाय के द्वितीय आचार्य श्री-निवास विरोचत वेदान्त्युत का तार्किक भाष्ट्य। यह द्वैता-द्वैत सिदान्त का अधिकारी ग्रन्य है। रचना सुदीयं, गम्मीर तथा दार्घनिकों से बहु आदृत हैं। रचनाकाल जगमग १२वी कताब्दी था। वं दानकोहनु नवना —िनना क सम्प्रदेश के दितीय आचार्य भीनियासकृत 'वेदालकोहनुम' भाष्य की ब्यास्था, जिनके रचिंदता केशक कासमीरी मट्ट हैं। दनका समय सोजहनी शताब्दी का बारिमिक काल दा। केशक कासमीरी जिनने नज्य कोटि के दार्शानिक और दिग्विजयी निदान् ये उससे अधिक हुक्या भगवान के गम्भीर उपासक ये।

बेवान्तजासुधी---हैताहैतवादी वैष्णव सिद्धान्त के अनुसार रची गयो वेदान्तसूत्र की एक टीका । इसके लेखक श्री-देवाचार्य ने निम्बार्कमत का प्रतिपादन करते हुए प्रस्तुत यन्य में अहैतवाद का सण्डन किया है ।

वेवान्सतरवयोध—िनम्बाकिचार्य विरिचित ग्रन्थो में इसका नाम भी लिया जाता है। सम्भवतः इसके रचनाकार सम्प्रदाय के कोई परवर्ती आचार्य है।

वेवास्तरविवेक — भट्टोजियीजित विरवित एक अर्डेत-वेदास्त का प्रस्य । आसामं दीवित सुमित्रिड वैयाकरण होने के साव ही मोमांसक और वेदान्ती भी थे। इस्होने दो वेदास्तवस्य छिखे हैं। इनमें वेदास्तकौस्तुभ तो प्रकाशित है, वेदास्तवस्यविवेक समयत. अभी तक प्रकाशित नहीं हैं।

बंबान्तवर्धन—वह विद्या अथवा धास्त्र, जो बेद के अस्तिम अथवा परम तत्व का विवेचन करता है, वेदान्तवर्धन्त कहळाता है। उत्तरिवर्धा के बान को एकत समित्वर्धन्त के लिए महर्षिय वादरायण ने 'ब्राग्नुन' या 'बेदान्तमुन' लिखा। इसी को बेदान्तवर्धन कहा आदा है। उपनिचयो या बेदों के तत्वज्ञान को समन्त्रित करने वाणी भायव्द सीता भी है। कुछ लोगों के मत से वह स्वय उपनिचय् है। अन ये तीनों बेदान्त के प्रस्थानक्य कहे जाते हैं। स्स प्रकार उपनिचय्, ब्रह्मपुत्र और गीता इन तोनों को या इनमें से किसी एक को अयान मानकर चलने वाले दार्शनिकों के मिद्रान्त को बेदान्तवर्धन महा जाता है। वकर, मासकर, रामान्त्र, निम्मार्थ, मात्र, प्रोक्तक्र, भोगति, वल्क, (ब्राज्ञानिमणु और बलदेव 'ब्रह्मपुत्र' के प्रश्चित भाष्यकार हुए हैं।

इन सभी भाष्यकारों ने ब्रह्ममूत्र की व्याच्या अपने अपने उग से की है। वेदान्तमूत्रों को विना किसी भाष्य के समझना कठिन है। शक्कुर, निम्बार्क, रामानुब, मध्य एवं बरुक्श में से प्रस्थेक को कुछ न कुछ लोग वेदान्स- सूत्र का सर्वभेष्ठ भाष्यकार कहते हैं। इनमें बाक्कर भाष्य सबसे प्राचीन है। अतः प्रायः शंकर के वर्षनं को ही बाद-रायण का दर्धन माना जाता है। अपने देश तथा पावचास्य देशों में भी लोग शक्कर के ही दर्धनं को बेदान्त-वर्धन मानते हैं।

बह्मपूत्र के सभी भाष्यकारों में इस बात पर मर्तक्य है कि बेदालत का मुख्य सिद्धालत बह्मदाद है और इसकी सुन्दर तथा पर्योप्त अधिक्यांके हैं। (१) 'अपारो बह्मप्रिक स्त्रों या चतुःस्त्री में हो गयी हैं। (१) 'अपारो बह्मप्रिक स्त्रासा' (२) 'जम्मादस्य बत.' (३) 'सास्त्रयोगित्यात्' और (४) 'तत्तु समन्द्रयात्', ये ही चार सुत्र है। इनका अयं है—(१) बेदालत समझते के लिए 'खहा की जिलासां होनी चाहिए। (२) ब्रह्म वह है जो जगत् का मूल स्त्रोत, आधार तथा जन्म है। अस्तर इसी में बनता है, उसी में स्थित है तथा उसी में इसका लग्न भी होगा। (१) ब्रह्म को बास सा सकता है। (४) उपनिषदों का समस्यय देवाल की ब्रिक्षा से होता है, अन्य दर्शनों की शिक्षा से होता नहीं।

बह्य का स्वरूप, बह्य और जगत् का सम्बन्ध, ब्रह्म और जीव का सम्बन्ध, केवल ज्ञान से मुक्ति या र्माक्त-कर्म-समुक्षित ज्ञान से मुक्ति, जीवन्मुक्ति या विदह मुक्ति या सखीमुक्ति आदि वेदानितयों के मतभेद के मुख्य विगय है।

श्रद्धमुत्र का दार्शनिक मन निम्मलिनिन है—जहाँ एक है तथा निरासार (अरुक) है। वह पुरियों का स्रोत हैं तथा सर्वक हैं. उसे लेकल साहनों के द्वारा जाना जा सनता है, वह सुष्टि का उपादान एवं अन्तिम कारण है. वह इच्छारिहन है तथा कियाहोन है। उसके दृश्य कार्य लीला है। विश्व का, निस्ती उसके नहीं हो। शाह सम्बर्ध पर्माणों है। विश्व का, विस्ती उसके नहीं है। शाह सम्बर्ध पर्माणों से अपना भाग प्राप्त करते हैं। जीवारामा भी बास्तव मैं निर्द्ध, जानम्य एवं मर्वध्यात है। यह बहु। को हो अग है, यह बहु है। इसका व्यक्तिस्तव के करू दृष्टिमालि है। यह मनुष्य को बहुस्ताम प्राप्त करने में महुम्यता पहुँचाते हैं, मील केवल बान से हो प्राप्त होना है। बहु से ही जारों का कल प्राप्त होता है, और इसी कारण से पुगर्जन्म एवं उत्तरी से मील स्वी मिलला है

वैदान्तसूत्रों को भाष्य के विना समझना बढ़ा कठिन है। इसीलिए अनेक विद्वानों ने इस पर माध्य प्रस्तुत किये हैं। वे दो श्रेणियों में रखे जासकते हैं: (१) जो सकूराचार्य (७८८-८२० ई०) के मतानुगामी है एवं जीवात्मा को ब्रह्मस्यरूप मानते हैं तथा एक बढ़ैत तत्त्व को स्वीकार करते हुए भौतिक जगत् को माया मात्र बतलाते हैं। (२) जो बहा को सगुण साकार मानते हैं, विश्व को न्युनाधिक सत्य मानते हैं, जीवात्मा को ब्रह्म से भिन्न मानते हैं। इस श्रेणी के प्रतिनिधि रामानुजावार्य है जो ११०० ई० के लगभग हुए थे। ह्विटने ने इस प्रवन पर विस्तृत विवेचन किया है कि शासूर तथा रामानुज में से कौन ब्रह्मसूत्र के समीप हैं। वह इस निष्कर्ष पर पहुँ-चता है कि ब्रह्मसूत्र की शिक्षाओं तथा रामानज के मतो में अधिक सामीप्य है, अपेक्षाकृत शाक्रुर के। दूसरी तरफ वह शङ्कर की शिक्षाओं को उपनिषदों की शिक्षा के समीप ठहराता है। इस तथ्य की कल्पना वह इस बात से करता है कि सूत्रों की शिक्षा भगवद्गीता से कुछ सीमा तक प्रभावित है।

जीवात्मा तथा बद्धा के सम्बन्ध को लेकर तीन सिद्धान्त जो परवर्ती भाष्यों में पायं जाते हैं, वे बादरायण के पूर्व-वर्ती आचार्यों डाग ही स्थापित है। आक्ष्मरस्थ के सता-नुसार न तो आत्मा बद्धा से भिन्न हैं, न अभिन्न हैं; इस मिद्धान्त को भेदाभेद को सजा दो गयी है। औड़लोंपि के अनुसार आत्मा बहु। से बिल्कुल भिन्न हैं, उस समय तक जब तक कि यह मोख प्राप्त कर उसमें विलोन नहीं होता। इस मत को सत्यमेद या देववाद कहते हैं। कावहत्स्त के मतानुसार आत्मा अह्य से बिल्कुल अभिन्न हैं। इस प्रकार वे अही मत के संस्थापक है।

बंबान्तवीद्यक्त — एक प्रसिद्ध विशिष्टाईवी आधार्य। इनका अन्य नाम था बंहुद्रनाथ (दीखए बेहुद्रनाथ वेदान्दा-वायं)। मीमामादशंन अमीवस्वरादां कहा जाता है, बर्गे-कि इमने कही भी परमास्मा को स्वीकार मही किया है। किन्तु स्मातों को इससे बाधा नही पडती एवं वे सभी उपनिवद्बर्णित बद्धा को स्वीकार करते है। वेदान्त-वेधिक ने अपनी 'वेदबरभामांता' (जो अमिमोत्य मोमासा-मुत्रों को व्याख्या है) में दर्शाया है कि भीमोतावाय हुमा-रिष्ठ मुद्र हैंबर की मता को स्वीकार करते हैं तथा अन्य विद्वान् भी यह मानते हैं कि इसके सिद्धान्तों में सर्वत्र ईक्षरतत्त्व विराजमान है।

वेदानस्परिभाषा—प्रमंतिक अध्यतीन्त्र इस सुप्रसिद्ध प्रस्य के प्रणेता थे। यह आहैंठ सिद्धान्त का अस्थन्त उपयोगी प्रकरण प्रस्य है। इसके कार बहुत सी टीकाएँ हुई हैं और मिन्न मिन्न स्थानों से इसके अनेक संस्करण प्रका-सित हुए हैं। अहैंठ बेदान्त कार स्वस्थ समझने के लिए इसका अध्ययन बहुत उपयोगी है।

वंबानस्वारिवासतीरम—नार वैज्यन संप्रदायों के एक प्रधान बावार्य निम्माकं का नितिवास कर से एक ही दार्शनिक प्रचा वंबान्तवारित्य प्रान्त है। यह वेदानसुष को छिपल क्याच्या है। श्रीनिवासायों ने हसका विस्तुत भाष्य वंबान्तकोस्तुर्य नाम से लिखा है तथा उस पर काश्मीरी केवबाचार्य ने प्रभानामक प्रस्तर व्याख्या रिज्यों है।

वंबासमञ्जीय—रामानुआचार्य द्वारा विश्वित एक प्रत्य । इसमें दल्होंने याववण्रकारा के मत का ख्यवन किया है। यादध्यकारा अर्दुतवादी आधार्य ये जिनके पास प्रारम्भ में रामानुक ने खिला पासी थी। किवदस्ती है कि यादध-प्रकाश आमे चलकर रामानुक के शिष्य हो गये।

बेबान्सरत्न — निम्बाकीवार्य द्वारा केवल दस पद्यों में सूत्र रूप से विरक्ति 'वंदान्तरत्न' के अन्य नाम 'वेदान्तकाम-चेनु', 'दंशक्लोकी' एव 'निद्धान्तरत्न' भी हैं।

वेशान्तरात्ममञ्जूषा —पुरुशोत्तमावायं विरवित वेदान्तरात्न मञ्जूषा वेदानाकामधेतु या दशरूलोको का भाष्य है। सम्प्रे नित्माकीय देशादेत सत्त की व्याख्या की गयी है। वेदानावित्रय —दोह्य मेट्टाचायं रामानुजदास कृत वेदान्त-विजय, से रामानुजसत की एपिट को गयी है।

वेबानसार—(१) सदानस्य योगोच्द्र द्वारा रचित (१६वी शतो) अदैत वेदान्त का तुम्रचलित प्रकरण ग्रन्थ। यह सरक होने के साथ हो लोकप्रिय भी है। नृसिह सरस्वती ने इसकी मुबोधिनी नामक टीका लिखी है। रामतीर्थस्वामी ने भी इसकी रोका लिखी है।

(२) रामानुजाचार्यकी प्रमुख कृतियों में एक प्रसिद्ध ग्रन्थ वेदान्तसार है।

वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली—इस ग्रन्थ कं रचयिता हैं प्रकाशानन्य यति । इसकी विवेचनशैली बहुत युक्तियुक्त, पाण्डित्यपूर्ण और प्राञ्जल है। इसमें मक्षा में विवेचना करके पढ़ा में मिद्धान्त निरूपण किया गया है। इसके ज्यर अप्पायदीक्षित की सिद्धान्तदीपिका नाम की वृत्ति है। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी ही चुका है।

बेबानसूत्र—वेरानत्तृत्व को बहागृत भी कहते हैं। इसके रचिया तादरायण व्यास है। इन्होंने उपनिवसों को समय वासिनिक सामहै का आजोजन नक दसकी रचना की, को बेदानत की 'प्रस्थानक्यों' का हुसरा प्रस्थान है। यह चार कथ्यायों में नित्तक है और अपनेक कथ्याय में चार पाद है। छन्नुराशां के अनुसार हहागृत्ते की अधिकरण-संक्या ११९, बन्धरेश नाध्य के अनुसार १९८, श्रीक्या के अनुसार १४९, सन्ध्यायण के अपुनाय के अनुसार १४९, निम्बार्क के अनुसार १४९, सन्ध्यायण के अपुनाय के अनुसार १४९, विश्वार के सहार्यों के अनुसार २२३ है। प्रचलित गाठ के अनुसार बहागुनों की गुनसस्या ५५६ होनी चाहिए।

इसके प्रथम अध्याय का नाम 'समन्वय' है। इसमें ब्रह्म के स्थान्य में निमित्त पृतियों का समन्वय किया गया है। दूसरा अध्याय 'जनिरोब' है, जिसमें अन्य दर्जाने का खष्ट्रम कर पुनि और प्रमाणों से वेदाल्यमत की स्था-पना की गयी है। तीसरे अध्याय का नाम 'सामन' है। इसमें जीव और ब्रह्म के ख्यानों का प्रतिपादन है तथा मुक्ति के बहिरंग एव अन्तरंग सामगों का निवस्त है। ब्रह्मपुत्र के बोचे अध्याय का नाम 'कुट' हैं। इसमें जीवनमुक्ति, निर्मुणसगुण उपासना तथा मुक्त पुरुष का वर्णन हैं।

वेदालसूत्रभाष्य—(१) (अन्य नाम शागिरक भाष्य )के रचिता शङ्कराचार्य हैं। यह अद्वैत वेदान्त मत की स्थापना करता है।

- (२) आचार्य मध्वरचित वेदान्तसूत्रभाष्य का नाम 'पूर्णप्रज्ञ भाष्य' है । यह हैतवाद का प्रतिपादक है।
- (३) आचार्य रामानुज के वेदान्तसूत्रभाष्य का नाम 'श्रीभाष्य' है।
- (४) निम्बार्काचार्य के सक्षिप्त वेदान्तसूत्र भाष्य या विवृति का नाम 'वेदान्तपारिजान सौरभ' है।
- (५) वरूलभाचार्यरचित वेदान्तसूत्रभाष्य को 'अणु-भाष्य' कहते हैं। इसका रचनाकाल पन्द्रहवी शताब्दी का अन्त या १६वी का प्रारम्भ है।
  - (६) आचार्य बलदेव विद्याभूषण (अठारहवी शती)

इत वेदान्तसूत्रभाष्य का नाम 'बेदान्तस्यमन्तक' है । यह गौडीय चैतन्य मतानुसार लिखा गया है ।

बेशन्तावार्ध—वेदानतावार्धों की परम्परा का प्रारम्भ बादरायण के बह्मपूत्र प्लाकाल के बहुत रहुके ही चुका या। कहा जा चुका है कि बादरायण के पूर्व अमेक बावार्ध वेदान्त के समस्यम् में विभिन्न भयों के मानने बाले हो चुके ये। बादरायण ने केवल उन सबके मतों का अपने सूचों में संकलन और समन्यय किया है। इन आवार्धों के नाम स्थान-स्थान पर पूत्रों में आ। नये हैं। इत परम्परा का कम बाल तक चला जा रहा है। इस लम्बी परमपा को कालक्रम से तीन श्रीणियों में बोट सकते हैं:

- (१) बादरायण के पूर्व के वेदान्ताचार्य—जिनमें बादरि, कार्ष्णाजिनि, आत्रय, औडुलोमि, आदमरध्य, कादाकृत्स्न, जैमिनि, कास्यप एव बादरार्याण के नाम है।
- ( ) बादरामण के पहचात् एव शक्कर के पूर्व के बेदानतावार्य—शक्कर ने अपने भाष्य में इनकी वर्ची की है तथा वार्यनिक साहित्य में भी इनका जहाँ तहाँ उल्लेख मिलता है। ये हैं भत्नेत्रपन, बहुतननी, टक्कर, गृहदेव, भाष्यि, कपदी, उपवर्ष, बोधायन, भर्नृहीर, सुन्दर पाष्ट्य, दिमाचार्य, इत्तरावार्य, इत्तर्य, इत्तरवार्य, इत्
- (३) शङ्कर के पदनाद्वर्ती वेदान्तानायं—ये दो विभागों में विभाजित है, अङ्करमतानुषायी तथा रामानुकमतानु-यायी। इन सभी कालायों का यहाँ वर्णन उपस्थित करना पुनरावृत्ति होगी। इनका परिचय यथास्थान देखिए।

बेबार्यसंघह-आवार्य रामानुज द्वारा रचित दार्शनिक प्रस्तों में तीन अति महत्यपुण है—(१) वेदार्थसंग्रह (२) श्रीनाष्य (वेदान्तपुत्र का भाष्य) और (३) गीतानाष्य । वेदार्थसग्रह में बावार्य ने यह दिखाने की चेट्टा की है कि उपनियदें सुष्क अर्द्रत मत का प्रतिनादन नहीं करती । मुद्यदंन व्यास महावार्य ने वेदार्थसंग्रह की तात्पर्यदी-पिका नामक टीका जिल्ली है।

बेंबि (बेंबिक्का)—पज्ञानिया करूका आदि स्थापित करने का छोटा चत्रुतरा। बैंदिक काल में यज्ञ सुने मैदान में यज्ञकर्ता के पर के सामीप आच्छादित मध्यप के नीचे होता था। 'बंदि' ज्ञब्द उस लेज का बोधक है जिसके उजर यज्ञ किया सम्मन्न होती थी। इसके उजर (बेंबि पर) कुश्च बिछाये जाते थे जिसके देवता आकर उस पर बेंटें, फिर उस पर यज्ञमामाग्री—टुम्ब, बृत, अनन, पिण्डादि रखे जाते थे। वेबेश-वैविकशास्त मत ६०७

वेषि पर ही यज्ञाविन प्रज्विकत कर यज्ञसामिप्रयों का हवन अध्वर्युद्वारा होता था। इसकी निर्माणिविधि शुल्बसूत्रों से निर्मारित होती है।

बेचेल-आवार्य केट्यातीयं प्रध्यातावलम्बा हरिनकः थे।
प्रसृत्ति प्रवार्थकोमुदी, तत्वोबोतदीका की बृत्ति, कठोपनिषद्
वृत्ति, केनोपनिषद् वृत्ति तथा क्रायोध्यात्विक्ष्या वृत्ति, कनेपनिषद्
वृत्ति, केनोपनिषद् वृत्ति तथा क्रायोध्यात्विक्ष्या वृत्ति क्रायोध्यात्विक्षया वृत्ति क्रायोध्यात्विक्षया वृत्त्वा वृत्ति क्रायोध्यात्विक्षया वृत्त्वा वृत्ति का दान करना चाहित् तथा विक्षय दिवार को हस्त, पुष्प या पुनर्वतु नव्या हो। उस दिन वे व्याविध्यात्व का क्राया पुनर्वतु नव्या हो। उस दिन वे व्याविध्या वृत्त्व का करं। क्षानांपरात्त्व कार्याय्यात्व क्षायाव्यात्व का स्वायाः कार्याय्यात्व का आपाय-मस्तक पूष्णन करं तथा कार्याद्यं को विष्णु अगवान् हो प्राप्ते। एक वर्ष के लिए विष्णुवाचा का नियय पालं, तेरद्वं मास पर्यक्क्ष्तिपागी वस्त्र, मुनर्णप्रमाना तथा कार्याद्यं को प्राप्ति कर्णप्र व्याव्यां के लिए उपयोगी है। अनञ्च (प्रस्त कार्यव्या) ही इसका देवता है। कृत्यकरत्वात (प्रतकाण्ड, २७-३१) में इस वत कारुक्ष विवार कर्णक्ष विवार करिक्षा विवार करिक्षा विवार करिक्षा विवार करिक्षा विवार करिक्षा विवार विवार विवार विवार विवार विवार करिक्षा विवार विवार

बेकुष्य-आगमसीहताओं के निद्धान्तान्तार बैकुष्ठ सबसे क्रेंचे स्वर्ग को कहते हैं। कोई जीवात्मा ज्ञानकाम तथा मोख प्राप्ति इंबरकुष्पा के दिला नहीं कर सकता। इंप्यर-इमा और भक्ति से वह ईंचर में विद्योग नहीं होता, अपितु वैकुष्ठ में इंस्वर का सायुष्य प्राप्त करता है।

बैकुण्डबतुर्वेकी---(१) कार्निक शुक्ल चतुर्वेकी । इस दिन भगवान विष्णुकी पूजा रात्रि में की जानी चाहिए । दे० निर्णयसिन्धू, २०६ ।

(२) कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी की हैमलम्ब सबत्सर के समय भगवान विख्ववय ने बाह्य मुहतं में काशी के मणि-कणिका तीर्प में स्नान किया था। उन्होंने पाश्यत ब्रत भी किया था तथा उमा के साथ विव्ववेदवर की पूजा तथा स्थापना भी की थी।

वैचानस—(१) वानप्रस्य (तृतीय आश्रमी) के लिए प्रारभ मे वैखानस शस्य ना प्रयोग होता या। वैद्यानस 'विच-नस्' ते बना है, जिसका अर्च नित्रमों का परस्परागत रचिरता है। गौतमबर्मनूम (३२६) में उप्पूर्ण अर्थ में यह शस्य व्यवहुत हुवा है।

(२) पौराणिक ऋषियों का समूह, जो पञ्चविश ब्राह्मण (१४४७) के अनुसार 'रहस्य देवमलिम्लुच' द्वारा मुनि- मरण नामक स्थान पर मारा गया था। तैतिरीय आ० (१.२३३) में भी इसकी चर्चाहै। इनमें से एक व्यक्ति वैक्षानसप्रकृत्ताकहाजाताथा।

विकासमृद्धानुक-यह कृष्ण यजुर्वेद का एक गृह्यसूत्र है। विकाससम्बन्ध-पाँच प्रारम्भिक धर्मसूत्री में से एक। यह सभी शासाओं के लिए उपयोगी है। द्वितीय श्रेणी के धर्मसूत्रों में भी यह मुख्य समझा जाता है।

वैज्ञानससंहिता--- अागमसंहिताएँ दी प्रकार की है, पाझ-रात्र और वैसानसः। किसी वैष्णव मन्दिर में पाइदरात्र तथा किसी में वैखानससंहिताएँ प्रमाण मानी जाती है। वैसानससंहिताएँ और उनमें भी विशेषत भागवत-संहिता नाम की एक विशेष संहिता हरि-हर की एकता सम्पादन करने के लिए लिखी गयी जान पड़ती है। वैतरणीयत-मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी को वैतरणी तिथि कहा गया है। उस दिन बतकर्ता नियमों का पालन (कुछ प्रतिषिद्ध अवरणों का त्याग) करे। रात्रि के समय एक क्यामार्गीकी मुख की ओर से प्रारम्भ कर पूँछ तक के भाग की पूजा करनी चाहिए। उसके चरणो तथा सीगों को चन्दन से सुवासित जल से घोना तथा पौराणिक मन्त्रों से उसके शरीरावयवों की आराधना करनी चाहिए। चुँकि नरक लोक में मनुष्य गौ की सहायता से ही बैतरणी नदी को पार करता है, अतएव यह एकादशी, जिसको गौ की पुजा होती है, बैतरणी एकादशी कहलाती है। इस ब्रत का आयोजन वर्षके चार-चार मासों के तीम भागो में करना चाहिए । मार्गशीर्थ मास के प्रथम भाग में उदाला हआ चावल, द्वितीय में पकाया हुआ जौ तथा तुनीय भाग में खीर अपित करनी चाहिए। कुल नैवेद्य का सवाया भाग गौ को, सवाया भाग परोहित को तथा शेष भाग स्वयं वती को ग्रहण करना चाहिए। वर्ष के अन्त में पर्य छोप-योगी वस्त्र, सोने की गौतया एक द्रोण लोहा परोहित को दान करना चाहिए।

वेतानश्रोतसूत्र-अथवंवेद का एक मात्र श्रीतसूत्र यही उप-लब्ध है।

बैडिकताबस्तस्त — निगमानुमोदित तानित्रक विधान ही बैदिक शाक्तमत, रिलिण मार्ग अवधा दक्षिणाचार कहा जाता है। ऋष्येद के आठवें अरुधक के अनितम मुक्त में 'सूर्य गुम्मीस'।' भृति मन्त्रों से पहले नदी का स्तवन है, फिर देवता रूप मे महाशक्ति एवं सरस्वती का स्तवन है। सामवेद बान- यसवत में ''हुवाड बाम्'' इत्यादि तथा ज्योतिष्टोम में "वारिवसर्जन" स्तोम बाता है। अरण्यगान में भी इसके गान है। यजुर्वेद के एक स्थल (२.२) में "सरस्वत्यै स्वाहा" मन्त्र से आहित देने का विधान है, पाँचवें अध्याय के सोलहर्वे मन्त्र में पथिबी और अदिति देवियों की चर्चा है। सत्रहर्वे अध्याय, मन्त्र ५५ में पौची दिशाओं से विघ्न-बाधा निवारण के लिए इन्द्र, बरुण, यम, सोम, ब्रह्मा, इन पाँच देवताओं की शक्तियों (देवियों) का आवा-हन किया गया है। अथर्ववेद के चौथे काण्ड के तीसवे मुक्त में (बहं रुद्रेभिः वसुभिः चरामि अहम् आदित्यै रुत विश्वदेव ) महाशक्ति कहती है कि मैं समस्त देवताओं के साथ है, सबमें व्याप्त रहती हैं। केनोपनिषद् में ''बहु शोभमाना उमा हैमवती" ब्रह्मविद्या महाशक्ति द्वारा प्रकट होकर ब्रह्म निर्देश करना वर्णित है। अवर्वशीर्थ, देवीसूक्त और श्रीमूक्त तो शक्ति के ही स्तवन है। वैदिक शाक घोषित करते हैं कि दशोपनिषदों में दसों महाविद्याओं का ब्रह्मरूप में वर्णन है। इस अकार शाकामताका आधार श्रति ही है।

देवीभागवत, देवीपुराण, कालिकापुराण, मार्कण्डेयपुराण शक्ति के माहातम्य से ही व्याप्त है। महाभारत तथा रामायण में देवी की स्तृतियाँ है और अदभूत रामायण में तो अखिल विश्व की जननी सीताजी का परात्पर शक्तिवाला रूप प्रकट करके बहुत सुन्दर स्तुति की गयी है। प्राचीन पाञ्चरात्र मतका 'नारदपञ्चरात्र' प्रसिद्ध वैष्णव ग्रन्थ है। उसमें दसो महाविद्याओं की कथा विस्तार से कही गयी है। निदान, श्रृति-स्मृति में शक्ति की उपासना जहाँ-तहाँ उसी प्रकार प्रकट है, जिस तरह विष्णु और शिव की उपासना देखी जाती है। इससे स्पष्ट है कि वाकमत के वर्तमान साम्प्रदायिक रूप का आधार श्रृति-स्मृति है और यह मत उतना ही प्राचीन है जितना वैदिक साहित्य । उसकी व्यापकता तो इतनी है कि जितने सम्प्र-दायों का वर्णन ऊपर किया गया है वेसब विना अप-बाद के अपने उपास्य की शक्तियों को परम उपास्य मानते हैं और एक न एक रूप में शक्ति की उपासना करते हैं। जहाँ तक शैवमत वेदबोधिन नियमो पर आधारित है, वहाँ तक शास्त्रमत भी वैसा ही नियमान-मोदित है।

इस वैदिक शान्तमत का प्रचार यहाँ से पाववंवर्ती देशो

में हुआ। तथा इसी की रतह चीन आदि देशों से भारत में वामाचार का भी आगमन हुआ।

वैतानसूत्र — अवसंवर के तौच सूत्र प्रत्य है — कीविकसूत्र, वैतानसूत्र, नवात्रकरूप्त्र, आङ्ग्रिसकरूप्त्र, वैतानसूत्र, नवात्रकरूप्त्र, आङ्ग्रिसकरूप्त्र, व्योत्पित्त करुप्त्रम । वैतानसूत्र में के ब्रताम तिकास्त्र , त्रियोविहित वर्तपूर्णमासयकारि को कहारा, बाह्यपर्वेशी, आगीधा और होता हन जार व्यवस्थित के कर्तय बताये गये है। वैविकसिद्धालसंघट्ट — अर्डत मतावनम्यी नृशिक्षात्रम सरस्वती के प्रत्यों में यह रचना बड़ा ही महत्त्वपूर्णस्थान रखती है। हसने बद्धार, विष्णु और शिव्य की एकता सिद्ध का प्रत्यों है और बत्ताचाया याया है को स्वताचाया या है।

बेधनायसाय—विहार प्रदेशस्य प्रसिद्ध धीव तीयं। वैधनाय हादश ज्योतिकिङ्को में हैं। ५१ शानिसीठों में यह एक पीठ भी हैं। कुछ लोग हैदरावाद के समीपस्य परली वैधनाय को हादश ज्योतिकिङ्कों में मानने हैं। किन्तु वैधनाय को हादश ज्योतिकिङ्कों में मानने हैं। किन्तु वैधनायं चिनापूरी' के अनुसार यही सुख्य वैदानाय है। इस स्थान का अन्य नाम देवपर हैं। अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए लोग मन्दिर में परना देकर निजंज पढ़े रहते हैं। जो बराबर टिके रहते हैं उनको कामना पूर्ण होती है। यहाँ दर्शनीय स्थान गौरीमन्दिर, कार्तिकेध-मचिर आदि है।

विनायकी बतुर्वी — प्रत्येक चतुर्वी को यह वत होता है। इसम दिन में उपवास तथा रात में चन्द्रोटय के पश्चान् मोजन करने की विभि है।

बंबासिकस्थायमाला—स्थान गर्वान ग्रह्मानून के विषयों की माना। जावार्य भारती तीर्य शाहुरमत के अनुयायों ये। उन्होंने इम सत की स्थाव्या करने के लिए ही 'वंधामिक-न्यायमाना' की रचना की। शाबुरमतानूनार ब्रह्मान का तारप्य मानकने के लिए यह यन्य वडा उपयोगी माना जाता है। यह यन्य मान्य और मुबोच गद्य-पदों में लिखा न्या है।

बैरवैय—संहिताओं तथा बाह्मणी में इसका अर्थ ऐसा घन है, जो किसी मनुष्य का प्राण केने के बदले में उनके सम्ब-न्वियों को देना पड़े। यह अर्थ जापस्तम्ब तथा बोधान्य त्वों में भी प्रवृक्त हुआ है। दोनी ने हो शिष्य की हत्य के लिए १००० गीएँ, बैर्थ के लिए १०० गीएँ तथा गूड़ के लिए १० गीएँ हुजीना निष्यन्त किसा है तथा प्रयोज दक्ता में एक बैल भी देने का निर्देश किया है। यह अर्थ-दान 'बैरनिर्यातन' के लिए होता था।

क्यांचेद में (२२२) एक व्यक्ति के बवके में १०० गोल के नाल का निर्देश हैं। इसे वातवाय कहते थे। निस्त्यनेत्र सह मृत्य पटता-बदता मा किल्तु ऐंदरेय ब्राह्मण में गुनःशीप के क्रम के बवके १०० गोजों का दाय विचत है। यनुवेंद में पूना 'जनदाय' उद्युव हुआ है। परानीं काल में हत्या के लिए दण्ड और प्रायदिवन्त दोनों का विश्वात था।

बैरामी—स्वामी रामानम्द ने जो सम्बदाय स्थापित किया उसके संस्थासियों के लिए उन्होंने तरक अनुसासन (पिंक्ता और आवार के सार्त्विक नियम ) निश्चित किये। ये संत्यासी रामानन्दी कैणल वेर्गा कहलाते हैं। ये विरक्त साथू होते हैं तथा इनके मठ काशी, अयोध्या चित्रकर, मिथिला तथा अन्य स्थानों में है।

बैतास्पायन — बेदत्यास के चार वैदिक जिय्यों में यजुर्वेद के मूक्य अप्येता । महीपर ने अपने राजुर्वेष्य में जिल्ला है कि वैदास्पायन ने याजवत्त्वय आदि जिल्ला में जिल्ला है कि वैदास्पायन ने याजवत्त्वय आदि जिल्ला में जो वेदास्प्रयन कराया । पीछे किसी कारण उन्होंने कुद्ध होकर याजवत्त्वय से अपना प्रयाया हुआ वेद वाएस मोगा । योगी याजवत्त्वय में विचा को मृतिमती करके वमन कर दिया । वैदास्पायन ने अपने अपने जिल्ला होने से वाहण उनको चुल करने ने आजा दे। उन्होंने तीतर चनकर उनको चुल किया । इसीनिलग् इनका नाम वीत्तरीय संहिता चंत्रा । प्राचीन काल के दो यनुवेद प्रन्यों का उद्धरण बहुत प्राप्त होता है, वे हैं वैद्यास्पायन का पनुवेद तथा बुद आङ्गेष्टर का पनुवेद । अपन्यायायों के मुत्रों में पाणिनि ने जिन पूर्व वैद्यासरणों का मामोरलेला किया है उनसे वैद्यास्प्रया भी एक है ।

वैतासक हरप---इस मास के कुछ महत्वपूर्ण प्रत, जैसे अक्षय-तृतीया आदि का पृथक् वर्णन किया जा चुका है। कुछ ओटे-मोटे तथ्यों का यहां वर्णन किया जा रहा है। इस मास में प्रतार नाना का विश्वयन है। विशेष कप से इस अवस्तर पर पत्रित्र सारताओं में स्नान की आजा दो गयी है। इस सम्बन्ध में पर्यपुराण (४८५.४१-७०) का कथन है कि वैवास मास में प्रताः स्नान का महत्व अध्यवीध यज्ञ के ममान है। इसके अनुसार शुक्क पत्क की सामी को गंगाओं का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इसी विधि को महर्षि अक्षु ने अपने दक्षिण कर्ण से संगाओं को बाहर निकाला था। येवाल शुक्क सतमी को भगवान बुढ का जम्म हुवा था, जराएक सतमी के सीन दिन तक उनकी प्रतिमा का पुजन किया जाना चाहिए। यह विशोध रूप से उस समय होना चाहिए जब पूष्प नक्षप हो। वेशाल शुक्क अध्यमि को दुर्गाजी, जो अपराजिता भी कहलाती है, की प्रतिमा को कपूर तथा जदागांसी से भुजांसत जल से स्नान कराना चाहिए। इस समय वरी स्वयं आम के रस से स्नान करे।

वैशाखी प्रणिमा को ब्रह्माजी ने स्वेत तथा कष्ण तिली का निर्माण किया था। अतएव उस दिन दोनो प्रकार के तिलों से युक्त जल से ब्रती स्नान करे, ऑग्न में तिलो की आहुति दे, तिल, मधुतथा तिलों से भरा हुआ। पात्र दान में दे। इसी प्रकार के विधि-विधान के लिए दे० विष्ण-धर्म०, ९०.१०। भगवान् बुद्ध की वैशाखपुजा 'दत्य गामणी' (लगभग १००-७७ ई० पू०) नामक व्यक्ति ने प्रका में प्रारम्भ करायी थी। दे॰ बालपोल राहुल (कोलम्बो, १९५६) द्वारा रचित 'बद्धिज्म इन सीलोन', प० ८० । वैज्ञालासनीतिज्ञास्त्र---राजनीति शास्त्र भारत का अति प्राचीन ज्ञान है। इस पर सर्वप्रथम प्रजापति ने दण्ड-नीति नामक बहुदाकार पस्तक लिखी, जो अब दर्लभ है। उसी का संक्षिप्तीकरण वैशालाक्षनीतिशास्त्र है। यह भी प्राप्त नही है। पन इसका सक्षिमीकरण बाहदन्तक नामक ग्रन्थ में हुआ जो भीष्म पितामह के समय में बाई-स्यत्य शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध था। मानवता के विकास के साथ जीवन में व्यस्तता बढ़ने लगी तथा व्यस्त जीवन को देखते हुए क्रमशः ये ग्रन्थ सक्षिप्त होते ही गये। बैशालाझ (विशाल ऑखों वाले अर्थात् शिव) का नीति-शास्त्र शिवप्रणीत कहा जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वैज्ञालाक्ष सिद्धान्तों को बहुधा उद्धृत किया है।

बैबेकिक वंदीपिक दर्शन का अस्तित्व विक्रम की पहली श्रतास्त्री में या। यह इससे भी प्राचीन हो सकता है। वैदीपिक सुत्रों के रवियता कलाद कारुप्य कहे जाते है। वैदीपिक तथा न्याय दर्शन माण हो साथ विकलित हुए तथा दोनों मूत्र एक दूसरे के बहुत ही निकट प्रसंग की व्यान में रखने हुए जिल्ले गये हैं। वेदीपिक दर्शन पार-माणिक (अणुविज्ञानी) यथार्णवाद है। स्थापे के नव फकार यहां माने गये हैं। पहले चार प्रमाने के परमाण् कहें गये हैं। प्रत्येक परमाण् परिवर्तनहीन, निव्य किर भी अदृब्य तथा आकृतिहीन होता है। ये परमाणु नार अंणियों में गंब, स्वाद, स्पर्ध तथा ऊस्मा गुणों के कारण विभन्न किये गये हैं, जो क्रमधा: पुण्यों, जल, वासु तथा अस्ति के गुण है। यो परमाण्यां से एक 'क्रमणुक' तथा तीन द्रयणुकों से एक अ्युक (जनरेण्) बनता है। सबसे छोटी इसाई मही है जो क्यपान होती है तथा इसे पदार्थ जोटी इसाई मही है जो क्यपान होती है तथा इसे पदार्थ

पौतवी नित्य सत्ता आकाश है जो अदृश्य परमाणुओ को मूर्त पदार्थ में बदलने का माध्यम है। छठा सत्य काल है। यह वह शक्ति है जो सभी कार्य तथा परिवर्तन करती है तथा दो समयों के अन्तर का आधार उपस्थित करती है। सातवाँ मत्य दिक् या दिशा है। यह काल को संतुष्ठित करती है। आठवाँ सत्य अगणित आत्माओं का है। प्रत्येक आत्मा नित्य तथा विभ है। नवाँ सत्य है 'मनस्' जिमके माध्यम से आत्मा ज्ञानेन्द्रियों के स्पर्ध में आता है। परमाणुओं की तरह प्रस्थेक मन नित्य तथा रूपहीन है। कर्ममीमासा तथा सांख्य की तरह प्रारम्भिक वैशेषिक भी देवमण्डल के अस्तित्व को स्वीकार करता है। सूत्र में छः पदार्थी के नाम हैं: द्रव्य. गण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय । इन छहो का ज्ञान मोसदाता है। ६०० ई० के लगभग प्रशस्तपाद नामक आचार्यने वैशेषिक सूत्रों पर भाष्य लिखा । ह्वेनसौंग ने 'दश पदार्थ' का अनुवाद किया, जिसे ज्ञानचक्र द्वारा चीनी भाषा में अनवादित कहा गया है।

दक्षकी प्रताबनी के मध्य में यां उल्लेखनीय दार्थिनक वैशीषक दर्शन के ब्याब्याकार हुए । उनने से प्रवस्त के द्वाव्य विद्याल देश निकास के प्रवस्त के द्वाव्य को बहुत ही चिन्ताओं एव स्पष्ट प्रतिभा के दार्शिनक थे। इन्होंने प्रतान्तपाद भाष्य के सम्पर्थन में किरणावको नामक प्रम्य रवा। इनका दूसरा प्रस्य है लज्जणावको। दूसरे प्रस्थकार थे धीचर, वो दिक्षम्य परिचय के निवास के निवास के विद्याल के भाष्य की व्यायकन्वरों नामक ब्याब्या रची। यह ९९१ ई० के लगमम रची गर्या। इतके बाद व्याय-वैशिषक दोनों समुक दक्षन एकत्र हो प्रये। (आगे का विकास 'वैशीषक न्याय' व्यव्य के ब्राह्म याव व्यव्य व्यव्य विव्यक्त करी व्यायक विश्व के भाष्य स्थावक व्यवन एकत्र हो। प्रये। (आगे का विकास 'वैशीषक न्याय' व्यव्य की व्यायमा में देशीषक

वैशेषिक दर्शन-दे० 'वैशेषिक' ।

वैशेषिक-व्याव — व्यारहृषी शताब्दी के बाद न्याय तथा वैशेषिक बस्तुत एक में मिल गये। योगों का संयोध शिवादिस्य के 'साम्पदार्थिनिक्पण' (११वीं सताब्दी) के सारम्भ होता है। मंत्रेश उपाध्याव की 'व्यायपिक्तामियं' में इसी सिम्मलन के बादर्थ का गालन हुब्बा है। यह १२वीं शताब्दी का बहुस्युक सन्य है। तेरहृषी मही के केशव के 'तर्कभावा' तथा १५वी शता के शहूर मिन्न के 'विशेषक्तानिक्तानिक्ता' वेदा १५वीं शता के शहूर मिन्न के

१६०० ई० के लगभग न्याय-वैशेषिक की संपुक्त शाला से सम्बन्धित लग्नम् भट्ट, विषवनाथ पञ्चानम्, लगदीय तवा लोगाक्षिमास्तर नामक आचार्य हुए। बङ्गाल में नक्ष न्याय की प्रणाली का प्रारम्भ वासुदेव सार्वभीम के द्वारा हुआ जो नवदीय (निदया) में लग्नाप्त (१४७०-१४८० ई०) थे। इनकी बौद्धिक स्थतंत्रता इनके शिव्य रचुनाथ शिरोमणि ने शोषित करायी। इस प्रकार १७औं वाती के अन्त तक तक वास्त मास्त्र का उत्तराधिकार

बेशेषिकसूत्रभाष्य — वैशेषिक सूत्र पर लिखा हुआ यह प्रयम भाष्य है, जिसे प्रशस्ताव (६५० वि० के लगभग) ने प्रस्तुत किया। इस भाष्य के अध्ययन के विना वैशेषिक सर्वों को समझना असम्भव है।

वैशेषिकसूत्रोपस्कार—शङ्कर मिश्र द्वारा विश्वित यह ग्रन्थ वैशेषिक सूत्र का उपभाष्य है। इसमें न्याय तथा वैशेषिक को एक में मिलाने का प्रयास हुआ।

बेश्य---चार वर्णी में तीसगा स्थान वैश्य का है। इसका प्रथम उठलेख पुक्यमुक्त में हुआ है (ऋ० १०० १२)। इसके पदचात् अवदेव आदि में इसका प्रयोग बहुळता से किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि वैश्य को उत्पाला विशाद पुरुष की जयाओं से हुई। इस रूपक से जात होता है कि वैश्य को उत्पाला जोवन का स्तरूप माना जाता था। वैदिक साहित्य में वैश्य को स्वत्य सा विश्व रिदेश को विश्व (९,२९) करता है, वैश्य 'अन्यस्थ ब्रव्हाक्कर् (दूसरे को विले देने वाला), 'अन्यस्थायाः' (दूसरे का उपजोष्प) है। उस पर राजा हारा कर रूपमा जाता था। वैश्य साथारणत. हकक, पश्चालक एक व्यवसाय-वाण्या कर्ता होते वे। वैश्वरीय विश्व के अनुकार विश्व के में होते वे। वैश्वरीय विश्व के अनुकार वैश्यों की महस्थाका धारणी वनने की होती थी।

यह पद राजा की बोर से भनी वैदयों को प्रदान किया जाताथा। वैदयों के अतिय अयवा आह्मण पद प्राप्त करने का उदाहरण नहीं प्राप्त होता।

षर्मसूत्रों और स्मृतियों से बैदयों के सामान्य और विशेष दो प्रकार के कर्तम्य सामान्य मेरे हैं। सामान्य हंग्लाय है। सामान्य हंग्लाय है। सामान्य हंग्लाय है, बच्चायन, यजन और दान। विशेष कर्याय हंग्लाय है। विशेष कर्याय क्षेत्र कांत्रियों कीर उपजातियों का सामान्य है। विशेष कर्यो के सामान्य है। विशेष कर्यो का सूत्रों के सामा अधिक सम्पन्न बढ़ने और अस्पन्य पामिक कठोर आचार (कृष्णुबार) बढ़ने के कारण धीरे-धीर बहुत-सी कृषि तथा गोपान्न करने वाली जातियों ही विश्व मानी जानि गी। धर्म-सामान्य क्षेत्र के सामान्य मान्य क्षेत्र के सामान्य क्षेत्र के सामान्य क्षेत्र के सामान्य और विशेष माने जातियों के सामान्य और विश्व माने जातियों के सामान्य और विश्व कर्यों नहीं। ऐसा लगता है कि बीच में हम वर्णों में आवार के विधिल हो जाने के कारण यह मान्यता प्रचल्कत हुई।

वैज्ञावतोषिणी—चैतन्यदेव के शिष्य सनातन गोस्वामी द्वारायहत्र्याख्याग्रन्यभागवत पुराण केदशस स्कन्स पर बृत्दावन मे रचा गया। वैष्णवतोषिणी का अन्यनाम दशमटिष्यणी भी है।

वैष्णवदास---चेतन्य सम्प्रदाय के प्रारम्भिक अठारहवी शती के एक वगदेशीय आचार्य। इन्होंने 'पदकल्पतक' नामक ग्रन्थ रचा है।

**बैरुणवपुराण**—-विष्णु,भागवत, नारदीय, ब्रह्मवैवर्त, पद्म - और गरुड वैष्णव पुराण है।

वैज्ञवस्त — मुख्य रूप से विष्णु की उपासना करने का मार्ग ।
सत्त के क्रम्य नाम नागवसन तथा पाद्यागमय भी है।
मागवत सम्वदाय महाभारतकाल में भी वर्तमान या।
कहना चाहिए कि लगभग क्रणावता के समय ही पाद्यरात्रमत सालतों के भागवतमत में परिणत हो गया।
परन्तु बौढों के जोर-जोग में प्रत्य हस मत का भी हात समझा जाना बाहिए। जो कुछ करविष्ट या उसका समझा जाना बाहिए। वो कुछ करविष्ट या उसका सण्डन शहूर स्वामी ने किया। 'नारवश्चरात्र' और 'ज्ञानमृत्यार' से पता जलता है कि भागवत्यभं की परम्परा सौद्धभं के कैलने पर भी नष्ट नहीं हो यागी।
स मत के कनुसार हरिप्यन ही पर भन कर्तम और मुक्त

का सावन है। 'ज्ञानामृतसार' में छः प्रकार की भक्ति कही गयी है-स्मरण, कीर्तन, वन्दन, पादसेवन, अर्चन और आत्मनिवेदन, । भागवतपुराण से (७.५ २३-२४) श्रवण, दास्य और संख्य ये तीन प्रकार और मिलाकर नव प्रकार की भक्ति मानी जाती है। सम्भवत भागवतमत की अनेक शालाओं का अस्तित्व शक्दूरस्वामी के समय में भी रहा होगा, किन्सू सबका मूल सिद्धान्त एक ही होने से शकूर-स्वामी ने शाखाओं की चर्चा नहीं की । वैष्णव सम्प्रदायों के इतिहास से भी पता चलता है कि उनकी सत्ता का मुल अत्यन्त प्राचीन है, यद्यपि उनके मरूप प्रचारक वा आचार्यबाद के हैं। शङ्कराचार्यके पश्चात् वैष्णवा के चार सम्प्रदाय विशेष विकसित दिखलाई पडते हैं; श्रीवैष्णव सम्प्रदाय, माध्व सम्प्रदाय, रुद्र सम्प्रदाय और सनवः-सम्प्रदाय । इन चारों का आधार श्रति है और दशंन वेदान्त है। पुराना साहित्य एक ही है, केवल व्याख्या और बाह्याचार में परस्पर अन्तर होने से सम्प्रदाय भेद उत्पन्न हो गये हैं। महाभारतकाल से लेकर बादि शब्द-राचार्य के समय तक पाखरात्र और भागवत धर्म का ऋप समान ही रहा होगा । क्योंकि शकुराचार्य ने एक ही नाम से इनकी आलोचनाकी है। परन्तु इसके पश्चातुसम्भ-वत समय-समय पर आचार्यों के सिद्धान्तों की भिन्न रीति से व्याख्या करने के कारण भागवत और पाछरात्र की शाखाएँ स्वतन्त्र बन गयी, जो काल पाकर सम्प्रदायों के रूप में प्रकट हुई।

बैकणव प्राणों में विष्णुगाण, अह्यवैवर्तप्राण, हरि-वश और चीनदुमाणवत में विष्णु, नारायण, सारव कुरण और गोपाल कुरण के चरिनों का कई पहलूओं से बर्णन है। जैसा नाम से प्रकट हैं, श्रीनदुभाववत ही मब पुराणों में भागवत सध्यशाय का मूल्य इस्ल ममझा जाना चाहिए।

प्राचीन भागवत मम्प्रदाय का अवशेष आज भी दक्षिण भारत में विद्याना है। इतिह. तंलक्ष्ण क्रणोटक और महागण्ड के बहुत से बैल्जव गोपीचन्दन की ग्ला बाले उन्नेपुण्ड को महत्तक में चारण किये हुए प्राय. मिलने हैं। ये
लोग नारदभिक्तुत्र एवं आण्डित्यभिक्तुत्रों के अनुवायों
है। इतकी उपनिषदं सामुदेव एवं गोपीचन्दन है। है
हमकां पुराण भागवतपुराण है। महाराष्ट्र देश में इस
मम्प्रदाय के पूर्वाचार्य झानेस्वर समझे जाते हैं। जित तरह
योगमार्ग में बानिस्वर नाथ समझदाय के अनुवायी माने

जाते है, उसो तरह भिक्तमार्ग में वे विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के शिष्य माने जाते हैं। परन्तु विष्णुस्वामी के मत में राधा-गोपाल की उपासना का विशेष प्रचलन है।

बैज्जबसताबक्रभास्कर—सीतारामोपासक बैज्जब सम्प्रदाघ के प्रधानाचार्य स्वामी रासानन्दजी महाराज ने बैज्जबसमें के संरक्षण के लिए बैज्जबसताक्रमाहकर मामक प्रस्य की रचना की है। इसमें बैज्जवों के दैनिक आचार और अजन-पुजन का मली मौति निर्देश किया गया है।

बैज्यवसम्प्रवाय--दे० 'वैज्यवमत' ।

वैक्कबबाइ-मय---वरन्वेद (१०.९०) के पुरुषमुक्त में इसकी
आरिम्मत उपक्रिय होती है। महानारायण उपनियदः,
महाभारत, रामायण तथा भगवद्यीता इसका साधारण
साहित्य है। भगवत क्या अपर्युक्त प्रत्यो के अतिरिक्त
सभी स्मार्त प्रत्यो में क्षित रखते हैं। भगवत सम्प्रदाय के
जो विशेष प्रत्य है, उनका यहाँ उल्लेख क्या जाता है।
इसका सबसे प्राचीन प्रत्य हरिवका है। वैकानसमहिता,
रूकन्व उपनियद्, भागवत पुराण, नारदर्भनतमूत्र, जाविव्यभवित्युत्र, बासुदेव एवं गोपीचन्दन उपनियद्, सोपदेव इत
मुन्ताफल तवा हरिकीला, श्रीषर स्वामी (१४०० ई०)
इत भागवतमावायंदीपिका तथा पुरुष्मुणी इत गुरुप्तीया
व्याख्या एवं वेदानतमूत्र तौत्युन मी) आदि प्रत्य इस सम्प्र-

बेक्कबाकार—तानिक गण सात प्रकार के आवारा में विभक्त है, उनने बेल्लवाबार भी एक है। इसमे बेदाबार की विधि के अनुमार सर्वेदा नियमतत्त्र रहना होता है, मता, मैचुन वा उठका कथाप्रसङ्घ भी कभी नहीं किया बाता। दिखा, निन्दा, कुटिल्ला और मास भीजन का सदा परिवाग होता है। राजि में कभी मालज निवास की का उपयोग नहीं किया जाता। देव 'आवारोवेर'।

बोबरैब —तेरहबी शती के अन्त में महाराष्ट्र में बोपदेव नामक एक ब्युल्पन बिहान् ना उदय हुआ। इन्होंने भाग-वत पूराण पर अनेक चन्य ग्ये। उनमे से हरिकीका तथा मुक्तफक अधिक प्रसिद्ध हो। हरिकीका में भागवत पुराण का माराध है तथा मुक्ताफक इसकी शिक्षाओं का मंग्रह है।

स्थतीयातवत—व्यतीपात पञ्चाङ्गस्य मोगों (विष्कम्भ, प्रीति इत्यादि) में से है। घर्मशास्त्र में इसकी कई प्रकार से व्यास्था की गयी है। व्यतीपात के दिन मनुष्य को पञ्च- मध्य से नही में स्तान करना चाहिए। अध्यवक भुवा बाजी व्यतीपात को आकृति बनाकर, सुवर्णकमण्ड में स्वा-पित कर गण्याकत-पूष्णादि से उसका पुत्रच करना चाहिए। उस दिन उपवास का दिघान है। एक वर्षपर्यन्त यह यत चलना चाहिए। तेरहर्ड व्यतीपात के समय उद्यापन करना चाहिए। अनिन में सो पृत बाडुतियों के आंतिरिक्त दुख, तिल, समिमाखों के हवन के बाद पृत की पारा चाधते हुए व्यतीपाताय स्वाहां शब्द का उच्चारण करना चाहिए। कहा जाता है कि व्यतीपात वृत्तं तथा चन्द्र का पृत्र है।

भ्यासमुक्ता — आवाद की पूर्विमा के दिन इस जत का अनु-ध्ञान होता है। विद्योग रूप से सेन्यासियो, नितयो, ग्रापुओ तदा तपस्वियों के लिए इसका महत्त्व है। दे० स्मृतिकी-स्तुम, १४४-१४५; पृष्टवार्थीयन्तामणि, २८४। तमिलनाडु में अपेष्ठ जुक्त १५ (मिथुनाक) की इसका आयोजन किया जाता है।

स्थोमकत—इसके लिए द्वेत वन्दन का अंगुठे और अंगुओं के बोड वैसा कुण्डलाकार वाकाश बनाकर मूर्ग के सम्मूल रखना चाहिए । करवीर के तुष्यों से मूर्ग का पुत्रन करना चाहिए तथा आकाश की आहति के दूर्व, दिखिण, तिरूप तथा उत्तर में क्रमश. केसार, अगर, श्वेत वन्दन तथा 'बतु-सम' और केश्ट में रक्त वन्दन लगाना चाहिए । इसका मन्त्र है लब्बोन्डाय नमः । मूर्य इसके देवता है । वस्त्र मार्ग के स्वयोग्डाय नमः । मूर्य इसके देवता है । वस्त्र प्रमाण के स्वयोग्डाय का स्वान (वरा-वाह)। कद प्रमाण के इसका अर्थ है बहु रवान कहा कुल्ल न गौए वरायी, अर्थात् मुद्रा और वृश्वान के आसन्याम

गाही। स्वयं प्रसार में इसका अर्थ है यह रवान जहां कुरण ने गोएँ बरायी, अर्थात मुदरा और वृद्धावन के आसन्याम का भूमकरका पहुर पिवसी उत्तर प्रदेश को प्रमुतावट- वर्ती केत्र है, जहां विराण के अदसार जी कुरण ने बाक- लीकार्य की ची। अवसम्बाक बड़ा पविष्य भागा जाता है। असिककार के प्रमुख आचार्य स्वयाभी हीरिया, हिंद हीर- बस और अरूप्टल के आठों कवि यही हुए। यहाँ बीकी बाने बाकी भाषा को 'वजभाषा' कहते हैं। इसमें अनेक कुरणप्रियों कवियों ने मधुर रचनाएँ की है। यह हिन्दी साहिएय का एक शित उदाल, सरस और नह- स्वपूर्ण कुन्न है।

क्कबासीबास—राधा-कृष्ण एवं खाल-बालों के बालजीवन तथा प्रेम को आधार बनाकर इन्होंने प्रजविलास नामक सन्ध की रचता १८०० वि० के लगभग की। व्यविकास-शक्ति ज्यासना ६१३

सम्बद्धिमान — संत वश्वमानियान कृत वश्वमाया का लेक-रूपया । यह प्रत्य वश्वमृत्ति के माहास्थ्य तथा कृष्ण के बारुवरियों के मोहा-पोप्पादी में वर्णन करता है। भवतों की दसके पठन की तीय ठाठमा रहती है। ब्रत्यविष्ट— मत्यस्त्राण (१०१) और वरपुराण (५२० ४३) में महत्यसूर्ण ६० वरों का उन्हेंक मिलता है, जिन सक्ता उन्हेंक कृत्यकरनतार में दुबा है।

## 5

क्षकारं रायमेशानि श्रेणु धर्ण सुचित्सिने । रत्यत्वर्णप्रमाकार स्वयं त्यमकुण्डली ॥ चतुर्वर्गप्रयुक्ति स्वार्शिक्षःस् । त्यक्षर्वसम्य वर्ण त्यक्षप्रणालमक वियं ॥ रङ् सन्वतमो मुक्त त्रिबिन्दुसहित सद्या । विज्ञानिनसहितं वर्णमाल्यादितस्वसमुदाम् ॥ योगिनीतन्त्र (तृतीय भाग, सास्म पटल) मे इसके निम्निलिक्षित वाजक बताव्यं ग्रंग्वे हैं :

शः सञ्यद्ध कामरूपी कामरूपी महामति । गोरूपनामा कुमारोऽस्थि श्रीकको वृषकीतनः ॥ विषयनं श्रवन शान्ता सुभमा विस्कृतिकृती । मृत्युर्वेषो महाग्रद्धभीमहेतृदः कुककौलिनी ॥ बाहुसंगी वियव तक हदन क्लाकुदाः खलः । वामारः पृषद्दिशान्त्या कान्तिः क्रन्याणवाष्ट्यनः ॥

साकुनलक्ता — ततपथ बाह्यण (१६५४) के अनुसार एक अप्सरा का नाम, जिसने भरत को नाहिपत नामक स्थान पर जरूम दिया था। बाह्यणो, महाभारत कु अप्पा तीर परवर्गी साहित्य में गकुन्त्यला मेनका नामक कप्परा से उत्पान विश्वामित्र की पूर्वी ने कही गयी हैं। मेनका स्वर्ग लोटने के पूर्व पूर्वी को पृथ्वी पर छोड़ गयी, जिसका पालन शकुन्त परिस्मों ने किया। इमके परवात् बहु करक कृषि को अपंत्री हुई बीर उनके आत्रम में ही पालित और सिक्षित हुई। उसका गान्धवंविवाह पौरववद्यी राज पुष्पन्त से हुआ, जिससे भरत की उत्पत्ति हुई। भरत वक्र-वर्ती गजा या, जिसके नाम पर एक परम्परा के अनुसार इस देश का नाम भारतवर्ष गड़ा। बिस्ति — पास्तिः की कप्यान तथा बारामना मारतीय वर्ध को कायमत पूरानी और स्वामी परम्परा है। अनेक रूपों में पास्ति की कप्याना हुई हैं, प्रधानवः मातृक्य में । इसका विशेष परम्कत्र पूराणों और तन्त्रों में हुआ | हिर्पक्ष और मार्क्यय पूराण के देवीमाहास्य में देवी अववा शिक्त का विशेष वर्षान और विशेषन किया गाई। देवी का उपनिपरों का बद्धा तथा एकमाव सत्ता वतकाया गया है। दूसरे देव इसी की विभिन्न अभिव्यक्तियों हैं। देवी शक्तिर वह (शक्ति) विशेष पूजा तथा आरापना के सोम्य है। मुद्या जब कुछ अपनी मारीरय पूति कराना चाहेशा तो उसी से अनुनय-विनय करेगा, शिव से नहीं।

बाक्त साहित्य में शक्तिरहित सिव को सवसुत्य वजाया गया है। शक्ति हो जिव या ब्रह्म की विश्वद्व कर्मायासता है। वर्षात् वहीं मृत्यित एव प्रकारकर्षी है तथा सर्व देवीं कृपा तथा मोशा प्रदान उसी के कार्य है। इस प्रकार शक्ति शिव से भी अधिक महत्वपूर्ण है। शक्ति से ही विशेषण 'जाक्त' बनता है जो शक्ति-उपासक सम्भ-दाय का नाम है। शक्ति ब्रह्मतुत्य है। शक्ति और ब्रह्म का एक मात्र अस्तर यह है कि शक्ति क्रियाशीक आग है तया बह्म को सभी उत्पन्न वस्तुओ तथा ओवों के रूप में वह स्थवत वा श्रीतित करती है। बवकि ब्रह्म अस्थवत एव निक्षित्य है। शामिक दृष्टिक से वह महा से अस्य है। शासिक मुख्य प्रकृति है तथा सारा विवय उसी (शक्ति) का प्रकट रूप है। दें 'यांग' 'क्रिया', 'यति'।

सिस्त उपस्ताना—पुराणों के परिशोजन से पता चलता है कि उत्तेक साम्प्रवाप के उपास्य देव की एक शामित है। गीता में भगवान कृष्ण अपनी द्विधा प्रकृति, माया की सारमार चर्चा करते हैं। पुराणों में तो नारायण और विष्णु के साथ लक्ष्मी के, शिव के साथ शिवा के, मूर्य के सास सावित्रों के, पणेश के साथ अधिका के चरित और माहास्य विणत है। इनके पीछं जब साम्प्रवाय अपने उपास्य की शमित की उपासना करता है। इस तरह शमित उपा-सना की एक समय ऐमी प्रबल्ध धारा बही कि सभी सम्प्र-वायों के अनुयायी मुख्य रूप से नही तो गोण रूप से शासत बन मये। अपने उपास्य के नाम से पहले शिवाल सराका तन नये। अपने उपास्य के नाम से पहले श्रीकर सराका तन नये। अपने उपास्य के ग्री सीवाराम, राषाक्रका ६१४ शक्तिसन-शङ्करावार्य

क्रफ्रमिनारागण, जमान्यहेबन, गौरीपणेण, हत्यादि नाम इसी प्रमाव के मुख्य है। सखनुव सारों आर्थ जनता किसी समय वास्त्र थी और इयके दो वल थे, एक रक में क्षेत्र, बंदणव, सोर, गाणपत्य आदि वैदिक कम्प्रदायों के दक्षिणाचारों ये और दूमरी और बीड, की और अवैदिक तान्त्रिक सम्प्रदायों के शास्त्र वामाचारी थे। इस मान्यक प्रमाद होने के कारण ही शायद शास्त्री का कीई मठ या गदी नहीं बनी। इनके पोच महापीठ या '११ पीठ ही इनके मठ समझे जाने चाहिए। दे० वैदिक शास्त्रमां दे०

शक्तितन्त्र—आगमतस्विविज्ञास में उद्भृत तन्त्रों की सूची मे सिक्तितन्त्र भी उल्लिखित है। श्रक्तिबिशिष्टाईत—श्रोकण्ड शिवाचार्य ने वायवीय सहिता के आधार पर सिद्ध किया है कि समवान महेश्वर अपने

सार्वाचार व्यवस्था किया है कि भगवान महेरवर अपने को उमा शक्ति से विशिष्ट किये रहते हैं। इस शक्ति में ओव और जगत, चित्त और अचित, दोनों का बीज उपस्थित रहता है। उमी शक्ति से महेदबर चराचर मृष्टि करते हैं। इस सिद्धान्त को जॉक्तिबींशच्टाईत कहते हैं। बीर शैंव अथवा लिङ्गायत इस शक्तिविंगच्टाईत दिखान को अपनाते हैं। शाक्तों के अनुसार शक्ति परि-णामी है, विवर्ष नहीं है। शाक्तों का बेदान्तमत शक्ति विशिष्टाईत है।

श्राचितसंगमतन्त्र — मेराल प्रदेश में एक लाख क्लांको बाला श्राचितस सम्मतन्त्र प्रचलित है। इस महातन्त्र में शाचत सम्प्रदाय का वर्णन विस्तार से मिलता है। इसके उत्तर भाग, पहले लग्ड, आठवें पटल के तीसरे से लेकर पनीसवें क्लोको का मार यहाँ दिया जाता है

"सृष्टि की मुक्कि के लिए यह प्रश्व रचा गया है। शासत, तोर, तीव, गाणपट्य, बंजनव, बीढ आदि वर्षाण मिन्न नाम है, मिन्न सम्प्रदाय है, परन्तु वास्तव में ये एक ही बस्तु है। विचि के मेद से मिन्न दीसती है। इसमें पर-स्पर निन्दा, देव इस प्रश्व के लिए ही हैं। निम्दक की मिद्धि नहीं होती। तो ऐस्य मानते हैं उन्हीं को उनके मन्द्रदाय से चिद्ध निकती हैं। काकी और तारा की उपासना इसी ऐस्य की निद्धि के लिए की जाती है। यह महामान्दि मंग, बुरे, मुख्य और हर बोनों को धारण करती हैं। यही सत प्रस्त मंगे लिए शास्त्र का कीर्यन किया नया है। इस एक्टम प्रतिवादन के लिए ही नारों बेद प्रकट किये गये हैं। वक्तारिणों देवी चतुर्वेदमयी और कार्किका देवी व्यवस्वेदाधिकात्री हैं, काफी और तारा के विमा अपयेवेदाविहित कोई किया नहीं हो सकती। केरक देवा में कार्किका देवीं, करमीर में निपुरा और नौड़ देख में तारा ही परचाल काफी रूप में उपास्य होती हैं।"

इस कथन से पता चलता है कि इनसे पहले के साम्प्र-दायिकों में, जिनमें शाक्त भी शामिल हैं; और ये अवदय ही बैंदिक शाक्त है—यह तान्त्रिक शाक्तधर्म अवदा यामाचार बाद में प्रचलित हुआ।

शक्करजय---माधवाचार्य विरवित इस ग्रन्थ में आवार्य शक्कर की जीवन सम्बन्धी घटनाओं का सक्कुलन सिक्षस रूप में हुआ है। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी कोई प्रामाणि-कता नहीं है। यह उत्तम काव्य ग्रन्थ है।

श्र द्वरिविश्वय —स्वामी आनन्द गिरि इत श्र क्वर्रविविजय श्रद्धरावार्य की जीवन घटनाओं का काव्यासक सककत है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक नहीं है। 'शङ्कर-दिश्विजय' और भी कई विदानों ने लिखें है। इनमें माधवा-वार्य एवं सदानन्द योगीग्रह के नाम मुख्य है।

शक्कर मिश्र-- शक्कर मिश्र का नाम भी उन चार पण्डितो में है, जिल्होंने न्याय-वैद्योपिक दर्शनों को एक में मुक्त करने के लिए तदनुष्प याच्यों का प्रणयन किया। शक्कर मिश्र-इस कार्य को वैद्योगिक मुनोपस्कार की ज्वाना द्वारा पूरा किया। यह मध्य १९वी शती में रचा गया था।

सङ्कराचार्य—वेशान्त दर्धन के अर्डतवार का प्रचार भारत में मों तो बहुत प्राचीन काछ में था, परन्नु आगे इसका अधिक ठोस प्रचार शङ्कराचार्य के दारा ही हुआ। इस सत के समर्थक प्रधान के प्रवर्तक कहे जाते हैं और अर्डत-मत को शाङ्कर मत अथवा शाङ्कर दर्धन मो कहते हैं। इसी सह्मतुत्र पर आज जितने भाष्य उपलब्ध हैं उनमें सबसे प्राचीन शाङ्करभाष्य हो है और उसी का सबसे अधिक आदर मी हैं। शङ्कर के जो स्वयन्ति हो तथा यचन्त्रम उनकी जीवन सम्बन्धी जो यटनाएँ आत होती हैं, उनसे स्वस्ट है कि वं जलीकिक प्रतिभा के व्यक्ति थे। उनमें प्रकाष्ट पाध्वस्त, मार्मीर विचार शैली, प्रचण्ड कर्म-वीलता, जनाय भगवद्मिल, सर्वस्ता साम, अद्मुत योगेंस्वयं आदि अनेक मुणां का दुरुंग साम, अद्मुत जनकी वाणी में मानो सालात् सरक्यते ही विराजती भी। यही कारण है कि १२ वर्ष को अल्याय में ही उन्होंने करित बहे-बहे पत्था रच डाके और सारे भारत में अमण कर विरोधियों को सालावं में पराजित किया। मारत के चारों कोनों में चार प्रचान गठ स्थापित किये और सारे देवा में युगान्तर उपस्थित कर दिया। घोड़े में मुह नहा जा सकता है कि जद्भुराचार्य ने ड्वतं हुए सनातन धर्म की राजा की। उनके घर्म संस्थापन के कार्य को देखतर जोगों का यह विश्वास हो गया कि वे सालात् भगवान् साहर के हो अबतार ये—'शाङ्कर' साहरू साहर सालात्' और हम आप 'भगवान्' सब्य के साथ उनका स्मरण किया जाता है।

शक्करावायं के आविभाँव एवं तिरोमाव-काल के सम्बन्ध में अनेक मत हूं। विन्तु अधिकांश लोग इनकी स्पिति ७८८ तथा ८२० ई० के मध्य मानते हैं। इनका जन्म केरल उद्या के पूर्वा नदी तटवर्ती कालटी नामल गाँव में बैगास शुक्ल पक्कमों को हुआ था। पिता का नाम शिवनुष तथा माता का नाम मुभश अववा विशिष्टा था।

कोई महान् विभूति अवतरित हुई है इसका प्रमाण उनके बचपन से ही मिलने लगा था। इसी बीच उनके पिताका वियोग हो गया। एक वर्षकी अवस्था होते-होते वालक मातभाषा में अपने भाव प्रकट करने लगा तथादो वर्षकी अवस्थामें प्राणादिकी कथासुनकर कष्ठस्य करने लगा । पाचवे वर्ष यज्ञोपवीत कर उन्हे गुरु-गृह भेजा गया तथा सात वर्षकी अवस्था में ही वे वेद और वेदाङ्कों का पूर्ण अध्ययन करके घर आंगसे। उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन चिकत रह गये। विद्याध्ययन समाप्त कर शहूर ने संस्थास लेने की इच्छा प्रकटकी परन्तुमाताने आरज्ञान दी। शहूरमाताके बड़े भक्त थे एवं उन्हें वर्ष्ट देकर सन्यास नहीं लेना चाहते थे। एक दिन माता के साथ नदी स्नान करते समय एक मगर ने इन्हें पकड़ लिया। माता बेचैन होकर हाहाकार करने लगी। इस पर शक्कर ने कहा कि यदि आप सन्याम लेने की आजा दे दें तो यह मगर मुझे छोड देगा। माता ने तुरत आजा दे दी और मगर ने शक्कर को छोड़ दिया। संन्यास मार्गमें जाते समय शक्दर माता की इच्छा के अनुसार यह बचन देते गये कि तुम्हारी मृत्यु के समय मै घर पर अवस्यमेव उपस्थित रहुँगा।

केरल से चलकर शक्कर नर्मदातट पर आये और वहाँ स्वामी गोविन्द भगवत्पाद से संन्यासदीक्षा छी। गरू-पदिष्ट मार्गसे सामना आरम्भ कर अल्प काल में ही वे बहुत बड़े योगसिख महात्मा हो गये। गुरु की आजा से काशी आये। यहाँ उनकी स्थाति बढने लगी और लोग शिष्यत्व ग्रहण करने लगे। उनके प्रथम शिष्य सनन्दन हो जो पीछे पद्मपादाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हए । शिल्यों को पढाने के साथ वे ग्रन्थ भी लिखते जाते थे। कहने हैं कि एक दिन भगवान् विश्वनाथ ने चाण्डाल के रूप में शङ्कर को दर्शन दिया। वे चाण्डाल को आगे से हटने का आग्रह करने लगे । भगवान् ने उनको एकात्मवाद का मर्म समझा-या और ब्रह्ममूत्र पर भाष्य लिखने का आदेश दिया। जब भाष्य लिखना पूरा हो गया तो एक दिन एक बाह्मण ने गङ्गातट पर उनमे एक सूत्र का अर्थपूछा। इस सूत्र पर बाह्मण के साथ उनका आठ दिनों तक शास्त्रार्थ हुआ। पीछे उन्हें जात हजा कि ये स्वयं भगवान वेदव्यास है। फिर वेदब्यास ने उन्हें अहैतबाद का प्रचार करने की आजादी और उनकी १६ वर्षकी आयको ३२ वर्षत्क बहा दिया । शहराचार्य दिग्विजय को निकल पहे ।

यहाँ से कुरुक्षेत्र होते हुए वे कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहेँचे और शारदा देवी के सिद्ध पीठ में अपने भाष्य को प्रमाणित कराया। उधर से छौटकर बदिन्का-श्रम गये और वहाँ अपने अन्य ग्रन्थों की पूर्ति में लग गये। बारह वर्ष से पन्द्रह वर्ष तक की अवस्था में उन्होंने सारे ग्रन्थ लिखे। वहाँ से प्रयाग आये जहां कुमारिल भट से भेट हुई। कुमारिल के अनुसार वे वहां से माहिष्मती नगरी में मण्डन मिश्र के पास शास्त्रार्थ के लिए गये। मण्डन मिश्र के हारने पर उनकी पत्नी भारती ने भी उनमे शास्त्रार्थ किया। सपत्नीक मण्डन पर विजय प्राप्त करके शङ्कर महाराष्ट्र गये तथा वहाँ शैवो और कापालिको को परास्त किया। वहाँ से चलकर दक्षिण में तुङ्गभद्रा के तट पर उन्होंने एक मन्दिर बनवाकर उसमें कश्मीर वाली शारदा देवी की स्थापना की। उसके लिए वहां जो मठ स्थापित हुआ उसे श्रृङ्गिगिरि (शृंगेरी) मठ कहते हैं। इस मठ के अध्यक्ष भूरेश्वर (मण्डन) बनाये गये। वहाँ से माता की मृत्युका समय आया जानकर घर पहेँचे और माँकी अन्त्येष्टि किया की । श्रृंगेरी मठ से जनशाय पुरी जाकर गोतर्थन मठ की स्थापना की तथा पद्मपादाचार्थ की वहाँ का मठावीश बनाया।

पुनः शक्करावार्य ने बोल और पाण्डय राजावों की सहायता से दिला के जावत, गाणपत्य और कामालक समझ्यायों के लानार को नण्ड किया किया दे उत्तर भारत की और मुंदे। गुकरात शाकर हारका पूरी में शास्त्रमञ्ज की स्थापना की। पित प्रवार कार्य करते हुए असम के काम-क्य में गये और तान्त्रिकों से पास्त्राय किया। यहाँ से बदरिकायम जाकर वहाँ ज्योतिमंत्र की स्थापना की और बोटकावर्य को मठायीं ज बनाया। वहां से अन्त में कोटरा अंत्र अपने, जहां पर कुछ दिनों बाद भारत का यह बीज्यक स्थापन को बहर की

उनके विरचित प्रधान ग्रन्थ ये हैं . त्रातम्ब (गारोरक) आध्य, उपनिषद् भाष्य ( ईव, केन, फट, प्रदन, गाण्डव्य, मुद्दक, ऐतरेय, तीनित्रीय, झाल्योन्य, नृहदारण्यक, नृत्रिक् पूर्वतापानीय, विवेचक प्रधानमान्य, विवेचक प्रधानमान्य, विवेचक प्रधानमान्य, विवेचक प्रधानमान्य, प्रधानमान्य, प्रधानमान्य, उपरेशनाह्न, अपरोजान्य, मृति, प्रश्लीकरण, प्रधानमारतन्त्र, मनीपाध्यक, आनन्द- क्रद्धी-तोज आदि ।

शाक्करमत---राक्कर के समय में भारतवर्ष बीड, जैन एक क्यापिकों के प्रभाव में पूर्णतया प्रभावित हो गया या। वैदिक धर्म नृतप्रभाय हो रहा था। इस कठिन अवसर पर शाक्कर ने शैदिक धर्म का पुनरुद्धार किया। उन्होंने जिस सिद्धान्त की स्थापना की उस पर संसार के बेहे से बड़े विडान और निवारक मन्त्रमुम्प है। यह मत या अदैत सिद्धान्त ।

आस्ता एव अनारमा — अहम्पून का भाग्य किसने समय सववंत्रयम शहुर ने आस्ता तथा अनात्मा का विवेचन करते हुए नम्पूर्ण प्रश्नक को दो भागों में बांटा है — हम्प्रा और दृद्धा एक बहु तत्व, जो मम्पूर्ण प्रतीतियों का अनुभव करने वाला है, तथा दुसरा वह. जो अनुभव का विषय है। इतमें समस्त प्रतीतियों के चरम साझी का नाम आत्मा है तथा जो कुछ उसका विषय है वह अनात्मा है। आस्तान करिया, निवंचक, निवंचमा, असम्भ हूम्प्रस्कृ एक और निवंदीय है। इत्त से लेकर स्थूल भूतपर्यस्त

सभी प्रपद्ध अनात्माहै, उसका आत्मा से सम्बन्ध महीहै।

ज्ञान और अज्ञान—सम्पूर्ण विभिन्न प्रतीतियों के स्थान में एक अखण्ड सिष्यदानस्य धन का अनुभव करना ही जान है तथा उस सर्वाधिष्ठान पर दृष्टिन देकर भेद में सत्यस्य बृद्धि करना कज्ञान है।

साधन—जङ्गर ने अवण, मनन और निविच्यासन को जान का साधात् साधन स्तीकार किया है। किन्तु इनकी सफलता बहुतत्व की जिजासा होने पर ही है तथा अवसास के उरात्ति में प्रधान सहायक देवी सम्पत्ति है। आवार्य का मत है कि जो मतुष्य विवेक, वैरास्य, शर्माद बर्द सम्पत्ति और मुमुखा, इन बार माधनों में सम्पन्न है, उसी को विच्युद्धि होने पर जिज्ञासा हो मकती है। इस प्रकार की विच्युद्धि होने पर जिज्ञासा हो सकती है। इस प्रकार की विच्युद्धि होने पर जिज्ञासा हो सकती है। इस प्रकार की विच्युद्धि होने पर जिज्ञासा हो सकती है। इस प्रकार की विच्युद्धि होने पर जिज्ञासा हो सकती है। इस प्रकार की विच्युद्धि होने पर जिज्ञासा हो सकती है। इस प्रकार की विच्युद्धि के लिए निक्हाम कर्मानुष्ठान यहुत उपयोगी है।

स्रोतन...शहूर ने भवित को जानोश्यत्ति का प्रधान साधन माना है। विवेककुडानिया में वे कहते हैं... 'स्वस्वरूपामुसम्यान भवितारत्यांभियोन।' जर्षात् अपने पुद्ध स्वरूप का स्मरण करना ही भवित कहनाना है। उन्होंने मुख्यासना की उथेका नहीं की है।

कर्म और संन्यास—शक्कुराचार्य ने अपने भाष्यों में स्वान-स्वान पर कर्मों के स्वरूप से न्याप करने पर जीर दिया है। वे जिज्ञामु गर्व बोधचान दोनों के लिए मर्व कर्ममंत्यास की वास्यक्ता बतलाते हैं। उनके मत में निकाम कर्म केवल विन गुढि का हेन् हैं।

स्मार्तमन—वर्णावम परपरा की किर से म्वापना का अंग्र शहूर को ही है। उन्हों के प्रयास से जग, तर, बत, उपवास, यज, दान, संस्कार, उत्तव, प्रायदिवन आदि फि: से जीवित हुए। उन्होंने ही पक्षदेव उपासना की रीति जलायी, जिससे विष्णु, विश्व, मुर्च, गणेवा और देवी, पर-मारवा के इस पोर्चों करों से से एक को प्रयान मानवर और पंच को उचका अङ्गीभूत नमकाकर उपासना की जाती है। पञ्चदेव उपासना वाला मत इसी लिए स्मार्च कहलाता है कि स्मार्तियों के जनुसार यह सबके लिए निर्वारित है। आज भी साचारण सनातनक्षमी इसी स्मार्तम के मानने वाले समझ जाते हैं।

शिष्यपरम्परा---वांकरानुगढ संन्यासियों का भी एक विशेष सम्प्रवाग चला जो दसनामी कहलाते हैं। शकूरा-चार्य के चार प्रधान शिष्य थे: पद्मपाद हस्तामलक. सरेक्बर और त्रोटक । इनमें से पद्मपाद के शिष्य से तीर्थ और आश्रम । हस्तामलक के शिष्य वन और अरण्य ये। मुरेष्वर के गिरि, पर्वत और सागर तीन शिष्य थे। त्रोटक के भी तीन शिष्य पूरी, भारती और सरस्वती ये। इन्हीं दस शिष्यों के नाम से संन्यासियों के दस भेद चले। शकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में चार मठ स्थापित किये जिनमें इन दस प्रशिष्यों की परम्परा चली वाती है। परी, भारती और सरस्वती को परम्परा श्रुंगेरी मठ के अन्तर्गत है। तीर्थ और आश्रम शारदा-मठ (हारका) के अन्तर्गत हैं। वन और अरण्य गोवर्धन-मठ (पूरी) के अन्तर्गत हैं। गिरि, पर्वत और सागर ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) के अन्तर्गत हैं। प्रत्येक दसनामी संन्यासी इन्ही चार मठों में किसी न किसी से संबन्धित होता है। शक्कर स्वामी के शिष्य संन्यामियों ने बौद्ध भिक्षुओं की तरह चुम-चुमकर सनातन धर्म के इस महा-जागरण में बड़ी सहायता पहुँचायी ।

उनके चारो मठों में गई। पर बंठने वाले शिष्ण शक्क राचार्य ही कहलाते लाये हैं। ये सब प्रमात अपने समस के अम्मित विवान है। होते हैं। इनकी अर्चस्य पननाएँ है, स्तोत्र है, जो सभी ''श्रीनण्डक्करावायीवरिचलम्'' कह आते हैं, क्लियु वे सभी आदि शक्कर की कृतियों नही हो सकती। किर भी सभी पननाएँ स्मातों में आज आवार्य के नाम से प्रचलित हैं।

प्रक्रूरावार्यव्यक्ती—यक्षिण भारत में वैत्र शुक्क पञ्चमा को किन्तु उत्तर भारत में वैशाश शुक्क दशमी को अङ्करावार्य की अपनी मनायी जाती हैं। इस निधि को औपवारिक रूप में आवार्य शङ्कर के प्रति आदर और श्रद्धा अपित की जाती हैं।

शक्करामस-- उपनिवदों के मुख्य भाष्यकार । ये प्रसिद्ध बैदान्ती स्वाभी विद्यारण्य (माषवाचार्य) के गृह थे। ये चौदहवी शती के प्रथम अर्थांश में हुए थे।

शक्कराकंकत--रिवार वाली अच्टमी के दिन इस बत का अनुष्ठान करना चाहिए। यूर्य शंकर के दक्षिण नेत्र माने गये हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। केसर तथा रक्त चन्दन से अर्थनन्त्राकार आकृति बनाकर उसमें गोल वृत्त बनाना चाहिए । बृत में सुवर्णजटित माणिवय की स्थापना की जाय । यह शिवनेत्र (सूर्य) होगा । अर्क (सूर्य) शक्कूर के नेत्र है । वे ही इसके देवता है ।

क्क्क्स्—(१) अथर्बवेद (४.१०.१) में शक्क्ष कवल के रूप में व्यवहृत होने बाले पदार्थ का ग्रोतक है। परवर्ती साहित्य में यह फूँककर बजाया जानेवाला सागरीत्पन्न वादा है।

(२) शह्च एक स्मृतिकार धर्मशास्त्री भी हुए है। दे॰ शह्यस्थिति'।

साविषु — संतिष भारत के आलबार सन्त अपनी प्रेमा भनित के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं में धार्टीपु की गणना होती हैं। कि के आरम्म में पाण्डप देश के करकापूरी में इनका जन्म हुआ, जिन्हें धारुकोर भी कहते हैं। इनके विषय 'मपुर' कवि का जन्म शार्टीपु के जनमस्थान के पास ही हुआ था। विधिष्टाईत सम्बदाय के आवायों को परम्परा में गठकोप स्वामी आवरपुर्वक निने जाते हैं। सहसूचनी — आवार्ष बेंकटनाय या वेदानदेशिक हुत श्री-

सत्व्या — आचार्य वेंकटनाथ या वेदान्तदेशिक कृत श्रो-वैष्णवमाश्रदाय का तर्कपूर्ण वेदान्त ग्रन्थ । रामानृजाचार्य ने भी इसके पूर्व शतद्वयणी नामक यन्य की रचना की थी। इन ग्रन्थों में अर्द्धतवाद की आलोचना की गयी है।

क्षस्वित—इन्द्र का एक विश्व, जिसका उल्लेख मैजायणी सींह्रिता तथा तींतित कान में हुआ है। इसका अर्थ हैं 'मनुष्यों में एक सी का राजा।' तींतिरीय काह्मण इसकी मार्चा 'सो देवों के राजा' के कप में करता है। यह 'सी गाँवों का राजा' अर्थ का भी खोतक है, जिसका पता परवर्ती-भर्मणयों से चलता है। यह ऐसे मानव कर्मचारी क अर्थ में प्रमुक्त है, जो राजा की और से न्यामाधिकारी या भुमिकरस्वाहुक के कप में नियुक्त होता था।

शत्यव बाह्यच-जुक्त यजुर्वेद की माध्यन्तिनी तथा काष्य शाकाओं का ब्राह्मण तत्यवर है। यह विस्तृत और हुम्प-विस्वत यन्य है। ग्रत (एक सी) अध्याय होने के कारण इसका नाम शत्यव पड़ा। इसमें माध्यन्त्रिनी शाला के चैदह काण्ड है तथा काण्य शाका के स्वत्र काण्ड है। प्रयम् पौच तथा अन्तिम काण्ड के रचित्रता शाहित्य ऋषि कहे आते है। इससे बारह सहल ऋषाएँ, आठ सहस्र सज्यु तथा जार सहस्र साम प्रयुक्त है। इसके तोन प्रामाणिक साध्य अपलब्ध हैं, जिनके रचित्रताओं के नाम है हरि-स्वामी, सायण और कवीरज सरस्वती। आहुराचार्थ ने जिस बृह्दारण्यक उपनिषद् का भाष्य लिखा बहु काण्य शासा के अन्तर्गत है।

इसमें प्रथम से नवम काण्ड तक वाजसमेवी संहिता के प्रथम अठार अप्यायों के पवुण की व्यास्थ्या और विति- योग है। दशम काण्ड में अतिनरहस्य का विवेचन किया गया है। दशम काण्ड में आठ अप्याया है। इतने पूर्व वर्गित कियाओं के ऊपर आज्यान है। हादव काण्ड में सीजा- मणी तथा प्रायाविवल कर्म बीगत है। वेरहवे काण्ड में अद्य- मेम, सर्वमेष, पृथ्यमेव और पितृमेव का वर्णम है। वर्ग इंग काण्ड अर्थम है। दिस्से काल्यायों में प्रथम कियाओं का उन्हेस है। इसके अतिरिक्त संहिता के इसकी कियाओं का उन्हेस है। इसके अतिरिक्त संहिता के इसती स से अंकर उन्तालीस अध्याय तक की सभी क्याओं के उदरण है। इसने अतिरायित क्या गया है कि विष्णु सभी देवताओं में अंकर है। योष अध्याय वृद्ध- राज्यक उपनिवद के नाम से प्रसिद्ध है।

ऐतिहासिक दृष्टि से शतपप बाह्मण का बहुत बड़ा महत्व है। इसके एक मन्द्र में इतिहास को कका माना गया है। महाभारत की अनेक कथाओं के कोत इसके कथाओं में पाये जाते हैं, यथा रामकचा, कद्भुषणी की कथा, पुरूषण-उच्चीप्रेमास्थान, अध्विमीकुमारों द्वारा व्यवन को यौवनदान जादि। इस प्रकार संस्कृत साहित्य के काव्य, साटक, सम्पू प्रमृति जनेक विषाओं के मृत्र इस बाह्मण में वर्तमान है। वास्तव में यह विदास्त्र विकटन कोशास्त्रक प्रयाह है।

शतिस्थाननान-धार्तिभया नक्षत्र के नमय यज्ञान तथा प्रीहित दोनो उपदास करें। यज्ञान प्रशासन से बँठे और सहस्य कठायों के जल से मीतियों के साथ ठांख हारा कल भरन्यर कर उसके स्मान कराया जाय। तहुदरासन नवीन वस्त्र भारण कर वह केशव, वक्ष्य, वन्द्र, शत्रिभया नक्षत्र की (जिलका स्वामी कृष्ण देवना है) गण्यावत, पृष्पिति में पृजा करें। यत के जनते से यज्ञान अपने आमार्थ को तरल प्रयार्थ, मी तथा कल्पत हा दान करें और अन्याय्य ब्राह्मणों को विलगा प्रदान करें। यज्ञान व्ययं एक रन्त पारण करें जो शामी वृक्ष, सेमल को पत्तियो तथा वांच के अपनाम में आयुत हो।। इससे समस्त्र रोग हुए होते हैं। यह नलमत्रत है। इसके विष्णु तथा वस्त्र देवता हैं।

कातवालु — सौ मायाशक्ति वाला। ऋष्वेद (७.१८.२१) में यह एक ऋषि का नाम है। इनका उल्लेख पराशार के परचात् तथा विस्ट के पूर्वहुआ है। कुछ विद्वान् इन्हें वसिष्ठ का पृत्र कहते हैं।

शतरद्वसंहिता—शिवपुराण के सात खण्डों में तीसरा खण्ड शतरुद्वसंहिता के नाम से ज्ञात है।

शत्तरहार — यजुर्जैद का रुद्र सम्प्रदाय संबन्धी एक प्रसिद्ध सुक्त । वैदिक काल में रुद्र (शिव) के क्रमशः अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने का यह द्योतक हैं । इसकी रुद्याच्याय भी कहते हैं ।

जतक्लोकी — शक्कुराचार्य विरन्तित ग्रन्थों में से एक ग्रन्थ शतक्लोकी है। इसमें वेदान्तीय ज्ञान के एक सौ क्लोक संगद्वीत हैं।

श्रमुक्षय (सिद्धाचक)—गुजरात प्रदेश का प्रसिद्ध जैन तीयें। कहा जाता है कि यहाँ बाठ करोड युनि मीक्ष प्राप्त कर चुंक हैं। यह सिद्धक्षेत्र हैं। जैनो में पांच पर्वत प्रवित्र माने जाते हैं: (१) शत्रुज्जय (सिद्धाचक) (२) अर्जुदाचक (आड्र) (३) पिरनार (शौराष्ट्र) (४) कैजास और (५) सम्मेत जिस्तर (पारसनाय, बिहार में)।

क्षनिप्रबोक्कत--- शुक्त पक्ष की त्रयोदक्षी जिस किसी किन-बार के दिन पढ़े उसी दिन इस वत का अनुष्ठान करना बाहिए। यह मन्तानार्थ किया जाता है। इसमें शिवाराधन तथा मुर्वास्तीपरान्त भोजन विहित है।

शानिवारकत—अवण माग मे प्रति शनिवार को शानि की जीहश्रतिमा को पश्चाम्त से सनान करकर पृण्यों तथा कहो का मर्थण करना चालिए। इस दिन शनि के नामों का उच्चारण विभिन्न शब्दों में किया जान, यथा — कोणस्थ, धिना, जन्म, कुष्णा, रीड, अन्तक, यम, मौरि (मूर्यम्), तमैरवर तथा मन्द (शिन मन्दयामी है। वारों प्रीनशारों को अभ्या वावल कमा उदस की दाल, खीर, अभिवारों को अभ्या वावल कमा शोल) तथा पुरो मम्बित करनी चाहिए और वही को ब्वब खाना चाहिए। उन्त अनैवयनस्तीन स्कन्दपुराण से प्रहण किया यहा है।

क्षनिकात—(१) शांतिवार के दिन तैलाम्यंग के साथ स्नान करके किसी बाद्यण (या अड्डरी को) तैल दान करना चाहिए। इस दिन गहरे स्याम पृथ्यों से शनि का पुजन करना चाहिए। एक वर्षपर्यन्त इस दत का आवरण वापण-शब्दाहेतवार ६१९

होता है। किसी कोह्याज अवसा मृतिका के कछता में, जो ते के अं मरा हो तथा काले बरल से जाबत हो, वार्नवर हो, वार्नवर के को कोह्यतिमा का पूजन करना चाहिए। बाह्यण बढी के लिए मध्य है—''सान्नो देवीरिक्टन आपी भवनतु पीनारे, वां यो रिमाजनपु नः।'' किन्तु पार रे चर्ण बाले कोमों के लिए पीरिक्टन कम्मों का दिवार पार रे चर्ण बाले कोमों के लिए पीरिक्टन कम्मों का दिवार पार रे चर्ण बाले कोमों के लिए पीरिक्टन कम्मों का दिवार पार रे चर्ण बाले कोमों के लिए पीरिक्टन कम्मों का दिवार पार पार पार का वांचर है, जो कराजित वाहिए। इसके बावरण से शनि बहु के समस्त दुष्प्रभाव हुए हो जाते हैं।

(२) प्रत्येक शनिवार को शनि ग्रह के प्रीस्पर्य किया जाने वाला त्रस 'शनिवत' कहलाता है।

सम्ब-चंदसिहिताओं में यह धाप का बोधक है। ऋ खंद के एक परिच्छेद में यह सीगन्य का चोतक है (७ १०४ १५)। परवर्ती साहित्य में अपप का व्यवहार सीगन्य के अर्थ में ही होता है। न्यापपद्यति में 'सत्य के प्रमाण' क्य से इसका प्रयोग होता है।

शबरशंकरविकास---वीर शैव सम्प्रदाय से सम्बन्धित कन्नड भाषा में रचित एक ग्रन्थ, जो षडक्षरदेव (१७१४ वि०) द्वारा प्रणीत है।

शबर स्वामी-पूर्वमीमासामुत्र के भाष्यकार। भाष्यकी प्राचीन लेख शैली इनके ई॰ पौचवी शती में होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। प्रभाकर एवं कुमारिल दो पूर्व-मीमासाचार्यों ने शबर के भाष्य पर व्याख्या-वार्तिक प्रस्तुत किये हैं। प्रभाकर शबर की आलीचना नहीं करते है, जबकि कुमारिल इनसे भिन्न मत स्थापित करते हैं। शब्द-सब तरह के दृश्य पदार्थ, कल्पना अथवा भावो या विचारों की प्रतिच्छाया वा प्रतिबिम्ब 'शब्द' है। शब्द के अभाव में ज्ञान का स्वयंप्रकाशस्व लुप्त हो जाता है। किसी न किसी रूप में सभी योग मतानुयायी शब्द की उपासना करते हैं जो अति प्राचीन विधि है। प्रणव के रूप में इसका मल वेद में उपलब्ध है। इसका प्राचीन नाम स्फोटवाद है। प्राचीन योगियो में भर्त्हरिने शक्दादैतवाद का प्रवर्तन किया । नाथ संप्रदाय में भी शब्द पर जोर दिया गया है। आधनिक राधास्वामी मत. योग साधन ही जिसका लक्ष्य है, शब्द की ही उपासना बतलाता है। चरनदासी पन्थ में भी शब्द का प्राधान्य है। शक्कप्रमाण—स्थाय दर्शन के अनुसार चीया प्रमाण शब्द है। आस्तिपरेश' अर्थात जात पुरुष का वाच्य शब्द प्रमाण है। आसापेरश' अर्थात जात पुरुष का वाच्य शब्द प्रमाण है के जो सांजासक्तरमां हो, जीता देशा, पूरा, अनुभव किया हो, ठीक-ठीक वैसा ही कहने वाला हो वही जाता है। अब्दस्तमूह वाक्य होता है, शब्द वह है जो अर्थ व्यक्त करने में समर्थ हो। शब्द में जानिक ईर्वर के संकेत से आती है। जब्द प्रमाण वो प्रकार कहने सिक्त कराती है। जानिक प्रमाण वो प्रकार का है—वैदिक और जीविक । प्रथम पूर्ण और दूसरा सिराय होता है। जीविक शब्द (बाक्यों में अपूनत) तभी प्रमाणिक माने जो है ज उनमें आकांशा, योग्यता, मण्डिण और तार्यार होता है जिन्ह के उनमें आकांशा, योग्यता, मण्डिण और तार्यार होता है जिन्ह के उनमें आकांशा, योग्यता, मण्डिण और तार्यार होता है

शुक्साहैतवाव--- जो दर्शन यह मानना है कि 'शब्द' ही एकमात्र अद्रैक तत्त्व है, वह शब्दाईतवाद कहलाता है। योग मार्ग में इस दर्जन का विशेष विकास हआ। प्रत्येक ग्रंगमाधक किसीन किसी रूप में शब्द की उपासना करता है। यह उपासना अत्यन्त प्राचीन है। प्रणब या ओकार के रूप में इसका बीज बेदों में वर्तमान है। उप-निषदों में प्रणवापासना का विशेष विकास हुआ। माण्डू-क्योपनिषद् में कहा गया है कि मूलत प्रणव ही एक तत्त्व है जो तीन प्रकार में विभक्त है। पाणिनि को अध्टाध्यायी में भी इस दर्शन के सकेत पाये जाते हैं । उन्होने सिद्धान्त प्रतिपादन किया है कि शब्दव्यवहार अनादि और अनन्त (सनातन) है (नदशिष्य सज्ञाप्रमाणत्वात्, २४१६)। शब्दार्द्वत के लिए 'स्फोट' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महाभाष्य में पाया जाता है। सबसे पहली शब्द की परिभाषा भी महाभाष्य में ही पायी जाती है ''येनोच्चा-रितेन सास्ना-लाड्गूल-ककुद-लुर-विषाणिना सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः ।"

भनंहरि ने शब्दाईतवाद को 'बाक्यगदीय' में दार्श-निक रूप दिया। इसके परवाद भूतीमत्र ने इस विद्यय पर स्को:निविद्ध नामक प्रकथ विज्ञा। इसके अनन्तर पुष्पराक्ष कोर केयट को व्याक्याओं में इस मत का प्रतिपादन हुआ। इसके प्रबल मार्गक नामेश मट्ट अठारहुवी शांती में हुए।

वैयाकरण, नैयायिक, मोमासक, वेदान्ती सभी ने शब्द पर दार्जनिक ढंग से विचार किया है। वैयाकरणों के अनुसार शब्द में ही अर्थबीध और ससार का ज्ञान होता ६२० शस्त्रर-ज्ञारभदेव

है। उसके अभाव में जान का प्रकाशकरूव नष्ट हो बाता है। सब दूपव जगत् और उसके प्रवार्ट करणाम मात्र हैं, विचारों की प्रतिकाशा जबना प्रतिकास है। इस प्रकार चारत ही सत्य है; बाह्य अगत् ववास्त्रविक है। वैदाकरणो का यह मिद्राज्ञ तिमागिक उपनियद्वास्त्र का भाष्य है 'याचारभग्नम् विकारों नामपेयम् मृत्तिकेश्येव सत्यम्।' यह मानते हुए कि जब्द से अवंबोध होता है, यह प्रदन उठता है कि क्या केवल चलिन मात्र से अवंबोध होता है? उचाहरूल के लिए 'गी. 'सब्द कीनियए। यह तोन ध्वानयो से बना है—प्रभाने म्हा अब्द कीनियए। यह तोन ध्वानयो से बना है—प्रभाने म्हा यह कीनियए। यह तोन ध्वानयो

नैयायिको की अर्थात्त है कि एक ब्बनि एक-यो क्षण के अधिक अस्तित्व में मही रहतीं, अब अनिता अदिक का उच्चारण होता है तब तक अदि और मध्य ध्वनियों जुन हो जाती हैं। नैयायिको के अनुसार प्रथम दो ध्वनियों के संदेश के अनुसार प्रथम दो ध्वनियों के संदेश होता है। इससे बीयाकरणों की कांठनाई तो दूर हो जाती है परन्यु दूररा दोय उत्पन्न हो जाता है। नैयायिक और भाषाविज्ञानों दोनों मानते हैं कि भाषा को इकाई वाचय है और अर्थवीच के लिए वाचय में प्रतिज्ञा को एकता होनी वाहिए। यदि प्रथम ध्वनियों का सस्कार और अन्तिम ध्वनियं करी वहना होनी वाहिए। यदि प्रथम ध्वनियों का सस्कार और अन्तिम ध्वनियं वस्तुएँ हैं तो किर एकता कंसी होगी?

मीमासको के अनुमार वर्ण नित्य है और ध्वित में अथन किये जाते हैं। मीमासको को अध्यक्षतायमकत्व मिलतो निर्माणको है। परन्तु वर्णों को एक्सामुम्निय में उन्हें कोई कियानिय निर्माण न

शब्दाईतवाद का पूर्ण विकास और पूर्ण सगति तब हुई जब इसका सम्बन्ध अर्थेत वेदान्त (शाङ्कर वेदान्त) से जोडा गया। शब्बतस्य उसी प्रकार विश्व का कारण है जिस प्रकार बद्धा विश्व का कारण है। इस प्रकार शब्द को शब्दबह्म मान किया गया। शब्दबद्धावाद (शब्दादीत-वाद) का विश्वेचन प्रतृहिरिने अपने वावयपुरीय में मिम्मां-मित प्रकार से किया है:

अनाविनिधनं बहा शब्दतस्यं यदक्षरम् । विवर्ततेऽर्थमावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ एकस्य सर्ववीजस्य यस्य चेयमनेकथा । भोक्तु-भोक्तव्यक्ष्पेण भोगक्ष्पेण च स्थितिः ॥

जिस प्रकार बाह्यर वेदान्त में विद्ध ब्रह्म का विवर्त माना गया है उसी प्रकार कथ्दाईतवाद के अनुसार यह विद्य कथ्द का विवर्त है। यह बाद परिणामवाद (सांस्था) है और आरम्भवाद (न्याय) का प्रत्याख्यान करता है।

शास्त्र और अर्थ के बीच का सम्बन्ध नित्य है। दास्त्र की अनुभूति के लिए तास्त्र के स्वक्ष्य को जानना आवस्यक है। उस्त्र वार करों में प्रकट होता है पर, पदस्त्री, स्वया और वेकरों है। उसने से तीन गुन रहती है; परा मुजाबार में, परधन्ती नामिस्थान में और मध्यम हुदया-वकाश्च में निवास करती है। इनकी अनुभूति और जान केवल बहाजानी मनीपियों को होता है। इनकी अनुभूति और जान वोषी तैया है। वास्त्र केवल बहाजानी मनीपियों को होता है। इनमें चौनी कैयों वाष्ट्र अफ होती हैं जिसकों मनुष्य बोलते हैं। वास्त्र में गडस्क्क्षा की जनुभूति प्रणव की उपासना और सीपिय किया होता की मनुष्य किया हो। वास्त्र की अनुभूति प्रणव की उपासना और सीपिय किया होता विभक्त में स्थित कुण्डालिनों को जाना करते हैं।

सम्बद्ध- एक राष्ट्र को लाग । इनका उल्लेख शुरून, ित्र पूर्व वर्षिन के साब, दान के कप में तथा कुलियर (ऋ) ६,२६५) के पृत्र के रूप में हुआ है। इसके सबसे बड़ा धनु वर्ष सी दुर्ग कहे गये हैं। इसका सबसे बड़ा धनु विद्यासम्बद्धियाल या, जिसने इन्द्र की सहायशा से उस पर विवय प्राप्त की। यह कहना किल हैं कि सम्बद्ध साद्यदिक व्यक्ति या या नहीं। हिलवेष्ट इसकी दिवोदास का विरोधी सामस्त्र मानते हैं। शस्त्रव में शाव्य पर्यत-सासी घन पान हों है। शस्त्रव में शाव्य पर्यत-सासी घन पान हों है। शस्त्रव में शाव्य पर्यत-सासी घन पान हों है। शस्त्रव में शाव्य पर्यत-सासी घन पान हों से साल्युकी शाती के एक प्रसिद्ध सावार्य। इन्होंने वपने मत के नियमों को क्यांने के किए प्रविदिखास्वरीपका तथा शम्भुवर्षित नामक दो क्यों की

रचनाकी।

शब्याबान — पर्येष्ट्र और उसके उपयोगी समस्त वस्त्रों का वान । यह मासोपवासवत तथा शर्कराससभी आदि अनेक प्रतों में वाख्नीय है।

करभ उपनिषद्—एक परवर्ती उपनिषद् । इसमें उग्न देवता शरभ की महिमा और उपासना बतायी गयी है ।

आरमङ्ग आमान — मध्य प्रदेशकारी विशाव ती विश्वान । विराव-कुछ एवं टिकरिया। गाँव के समीप वन में मह स्थान है। आसम के पास एक कुण्य हैं, जिससे नांचे से कल आता है। यहाँ राममन्दिर हैं, बन्य पशुओं के भय से मन्दिर का बाहरी द्वार कथ्या के पहले बन्द कर दिया जाता है। महर्षि बारभङ्ग ने भगवान राम के सामने यही अमिन प्रकालित करके सारीर छोडा था।

इस प्रकार के तपोमय जीवन यापन करने की पढ़ित 'कारभग सम्प्रदाय' कड़ी जाती है।

शक्रससमी—वंत्र शुक्ल सन्तमी को प्रातः तिलमिश्रित् जल से स्नान करना चाहिए । एक वेदी पर केमर से कमलपुष्पपर पूर्वकी आकृति बनाकर 'नम सवित्रे' बोलते हुए धूप-पुष्पादि चढाये जॉय । एक कलश में सुवर्ण-खण्ड डालकर उसे शकरा से भरे हुए पात्र से ढककर पौराणिक मन्त्रों से उसकी स्थापना की जाय । फिर पञ्चगव्य प्राज्ञन तथा कलका के समीप ही जयन करना चाहिए। उस समय घीमे स्वर से सौरमन्त्रों (ऋखंद १५०) का पाठ करना चाहिए। अब्टमी के दिन पूर्वोक्त सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन शर्करा, घृत तथा श्रीर का ब्राह्मणों को भोजन कराकर बती स्वयं लवण तथा तेल रहित भोजन करें। प्रति मास इसी प्रकार में ब्रत करना चाहिए। एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण विहित है। द्रत के अन्त में पर्य क्कोपयोगी वस्त्र, सुवर्ण, एक गौ, एक मकान (यदि सम्भव हो) तथा एक से सहस्र निष्कतर मुवर्णका दान विहित है। जिस समय सूर्य अमृत पान कर रहे थे उस समय उसकी कुछ बूँदें पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे चावल, मूँग तथा गन्ना उत्पन्न हो गये, अत: यं सूर्यको प्रिय है। इस बत के आवरण से शोक दूर होता है तबा पुत्र, धन, दीर्घायु एव स्वास्थ्य की उपलब्धि होती है।

कार्व — शिव काएक पर्याय। 'श्रु' धातुसे व प्रत्यय लगाने पर यह शब्द वनताहै, जिसका अर्थ है सहार करना। शिव प्राज्य काल में सम्पूर्ण प्रजा का संहार करते हैं, अथवा मक्तों के पापों का विनाश करते हैं, अतः उनको शर्व कहा जाता है।

शवांजी--शर्व (शिव) की पत्नी पार्वती का पर्याय ।

क्षस्त्र — यज्ञकर्म से होता पुरोहित का पाठय मन्त्रभाग, जो उद्याता के स्तोध से मिन्न है। प्रातःकालीन सोमदान सम्बन्धी कहन 'बाज्य' तथा 'प्रीग', मध्यकाल का महस्त-तीय' तथा 'निष्केवस्य' एवं सान्यकालीन 'बैस्बदेव' तथा 'वानिनामका' कहलाता है।

शाक — (१) वनस्पति को शाक कहते हैं। ये दस प्रकार के बताये जाते हैं, यथा मूळ, परिवारी, अक्कूर, गुच्छक, फळ, शाखा, जंकुरित थान्य, छाळ, फूळ तथा कुकुरमुत्ता जाति की उपज। दे॰ अमरकोश के टीकाकार क्षीरस्वामी का विवरण।

(२) मत डीपों में से एक डीप का नाम। मत्स्य-पूराण (७० १०२) में इसका विस्तृत बणंग हैं ''इस डीप का जम्बुडीप से हुनुना विकास है। विस्तार से दुमा चारों और इनका परिणाह (चेरा) हैं। उस होंग से यह जबणोदिष (समुद्र) मिला हुआ है। वहीं पूण्य जनपद है, जहां दीर्थायु होकर लोग मनते हैं, इमिश नहीं पहता, साम और तेज से युवत जन हैं। मणि से भूषित सात पर्वत हैं।

काकटावन—सुक्त यजुर्बेर के प्रातिशाल्यमुन और उसकी अनुक्रमणी भी कालायन के नाम से अधि हैं। इस प्राति साल्यमुन में नाकटायन का नामोल्येल एक पूर्वाचार्य के रूप में हुआ हैं। अपटाव्यायों के मूनों में पाणिन ने जिन पूर्व वैद्याकरणों के नामोल्येल किये हैं उनमें शाक-टायन भी है। किसी नये वाकटायन ने कामधेनु नामक व्याकरण भी जिल्ला है।

साम्बद्धीयिय बाह्यम् — भारत तर शको के बाह्यमण के पूर्व, उनके बसने के कारण तर्माम वर्णाव्यान का विशिष्णों भागा सीस्तान (शक्त्यान) कहलाता था। उनके भारत में बाने के बाद सिन्ध भी सीस्तान (शक्त्यान अथवा शास्त्रद्धां ) कहलाने लगा। वहां से जो बाह्यम्य विशेषकर उत्तर भारत में किन्दें शास्त्रद्धांभी कहलाये। इनकी पूर्व उत्तर भारत में किन्दें शास्त्रद्धांभी महान्य भागा के उत्तरिक के वस्थ्यप्य में पूराणों में माणे का वर्णने देखना चाहिए। ऐसा जगता है कि मग बाह्यम्य मूक्तः समझ में ६२२ शाकपुण-आक्तमत

बतते थे, जिसके कारण यह प्रदेश 'सम्म' कहलाता था। यहीं से वं गिलमी एविया के देशों में गये और बहीं से युज भारत नापस बाहें । सूर्यमिलदों में युजारी का कर्या करनेवाले सम्म बाह्यणों का वर्षण पूर्व हो कुका है। इन्हों मगे को भोजक तथा शाकड़ीपीय बाह्यण भी कहते हैं। स्मी भविष्यपुराण में शाकड़ीपीय बाह्यणों का शाकड़ीप से आवार्या हों से से से से उनकी बाल, डाल, प्रवार बाह्य से वहने से से उनकी बाल, डाल, प्रवार बाह्य सिंसर से नापी गयी है।

इनको भारत में लानेवाले इत्लं के पुत्र साम्ब थे। वर्णन से जान परता है कि वरपुर के पूर्व की अपवा उन्हीं की समकालील मूर्योपासक आयं जातियाँ भारतवर्ष में परिचमी देगों से जाहर फैली। पारिम्यों को प्रवाएँ मंगों से कुछ सिन्तरी-जुलनी है। आज भी कारणे साहित्य में मार्गों के आवार्यों का नाम 'वीरे मृगी' सैकड़ो स्थानों में पामा जाना है। ये लोग यज्ञविहित सुरापान करते थे। अयोतिय और बैंडक साहब का इनमें विशेष प्रचार था। आभिचारिक तथा तान्त्रिक किमाओं के भी ये विशेषज्ञ होते ये । देल 'मम बाहाया।'

क्षाकपूषि—भट्ट भास्कर के कृष्ण यजुर्बेद भाष्य में शाकपूषि का नामोल्लेख है। अपने पूर्ववर्ती निरुक्तकारों में शाकपूषि की गणना यास्क ने की है।

शाकरभरी--दुर्गाका एक नाम । इसका शाब्दिक अर्थ है 'शाक से जनता का भरण करने वाली ।' मार्कण्डेय पुराण के चण्डीस्तीत्र में यही विचार व्यक्त किया गया है.

> ततोऽश्मिष्वल लोकमात्मदेहसमृद्भवैः । भरिष्यामि मुराः शाकरावृष्टे प्राणधारकै ॥

शाकम्भरोति विख्याति तदा यास्याम्यह भृवि । बामन पुगण ( अ० '५३ ) में भी शाकम्भरी नाम पडने का यही कारण दिया हुआ है ।

काकम्मरी—राजस्थान का एक प्रसिद्ध देवीतीर्थ। उस सिक से इसका सम्बन्ध है जिससे साक ( वनस्पति जयवा उद्योगक) की वृद्धि होती है। नवक्षाव से २५ मील विज्ञ-पिविच पर्यतीय प्रदेश में यह स्थान है। ऊपर साकम्मरी देवी का मन्दिर है। यह सिद्ध पीठ कहा जाता है।

शाकल---ऋग्वेद की एक शाग्वा। शाकल्य वैदिक ऋषि थे। उन्होंने ऋग्वेद के पदपाठ का प्रवर्तन किया, वाक्यों की सिम्बर्ग तोइकर पदों से अल्ला-अल्ला स्मरण करने की पद्मित लागों। पदमात से सामें से मुल की ठीक-वीक विदेशना की रहा हुई। सताय साहुए में साकरय का दूसरा नाम विदय्य भी मिलता है। विदेश के राज्य जनक के ये समापिबत और याजवरूप के प्रतिव्वती थे। ये कोसलक ते वेस मापिबत और याजवरूप के प्रतिव्वती थे। ये कोसलक ते वेस मापिबत कोर याजवरूप के प्रतिव्वती थे। ये कोसलक ते वेह से पर्याप्त कर सामक ते वेह से पर्याप्त का कोसलक ते वेह से प्रतास हुता।

साकस्यस्यमं — कार्यक सुनन समनी को इस बत का प्रारम्भ होता है। वर्ष के बार-चार महीनो के तीन भाग कर प्रति भाग में एक वर्षपर्यन्त सतावरण करना वाहिए। पद्धामी को एकमक, पष्ठी को नक्त तथा समयी को उपवास न्या जाय। इस दिन ब्राह्मणों को बच्छे मसाकों से बनी वनस्पतियां (शाकों) से युक्त भोजन कराना विहित है। वर्षों को स्वयं राजि से भोजन करना चाहिए। पूर्व इसके देवता है। चार-चार महोनों के प्रति भाग निप्त प्रकार के पूष्प (अमरित, सुपण्डिय, पूष्प, करवीर आदि ), प्रमेश (केसर, स्वेत चन्दन, लाल क्यन्त), पूर्व (अपराजित, अगक तथा गुन्मुकु), नैवेश्व (बीर, गृद की चपाती, उवाले हुए चावल) का उपयोग करना चाहिए। वर्ष के करन में बाह्मणों को भोजन करना तथा किसी प्राप्पाठक से प्राण्य कर करना चाहिए।

शाकार्य — कात्यायन के वाजसनेय प्रातिशास्य में अनेक आचार्यों के साथ शाकार्य का नामोल्लेख हुआ है।

शाकिनी—दुर्गकी एक अनुचरी। कात्यायनीकल्प में इसका उल्लेख हैं∵

डाकिनी योगिनी चैंद लेचरी शाकिनी तथा। दिलु पूज्या इमा देव्यः सुसिद्धाः फलदायिकाः॥

शास्त—शक्ति या दुर्गा के उपासक। जिस सम्प्रदाय की इस्ट देवता 'शक्ति' है उसकी ही शाक्त कहते है।

शासनाम — जीस्तुपूजन साध्याय । विस्तुपूजा का लोत बेदों में प्राप्त होता है। बाब्द, सरस्वती, जब्दा आदि के कप में स्त्रीयास्ति की कन्पना बेदों में की गयी है। सभी देवताओं की देवियाँ (पिलयों) की कल्पना भी वास्ति की ही कल्पना है। ऋत्येद के आद्म अद्युक्त के अत्तिम सुक्ता में '६यं गुण्मीमां' आदि मन्त्रों से महाशासिन सरस्वती की स्त्रुति की गयी है। सामवेद के बार्चयाम मुक्त में 'हवाइ बाषमुं बार्षि तथा ज्योतिष्टोम में 'बाम्बियर्जन स्तोम' का जरफेल हैं। यजुर्वेद (अन् २.२) में सारम्यरी स्वाहा' मन्त्र से बाहुति देने का विधान है। यजुर्जेद (५.१६) में पृष्वी और बरिति देवियों का वर्णन है। इससे समृहवें जन्याय के ५५कें मन्त्र में पांच दिसाओं से विन्नवाधा निवारण के लिए इन्ह, वरुण, यम, सोम और बहुा देवताओं की जमित्रों का आवाहत किया गया है। अपर्ज-वेद के चतुर्च काण्ड के ३०कें सुमत में महाशवित का निम्नांकित कथन है:

'मैं सभी रही और बसुओं के साथ संचरण करती हैं। इसी प्रकार सभी आदित्यों और सभी देवों के साथ. क्यादि ।' उपनिषदों में भी शक्ति की कल्पनाका विकास दिखाई पहता है। केनोपनिषद में इस वात का वर्णन है कि उमा हैमवती (पार्वती का एक पूर्व नाम ) ने महा-शक्ति के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म का उपदेश किया। अधर्मशीर्ष, श्रीमक्त, देवीसक्त आदि में शक्ति की स्ततियाँ भरी पड़ी हैं। नैगम ( शैदिक) शाक्तों के अनुसार प्रमुख दस उपनिषदों में दस महाविद्याओं (शक्तियो ) का ही वर्णन है। पुराणो में मार्कण्डेय पुराण, देवी पुराण, कालिका पराण, देवी भागवत में शक्ति का विशेष रूप से वर्णन है। रामायण और महाभारत दोनो में देवी की स्तृतियां पायी जाती है। अद्भत रामायण में सीताजी का वर्णन परात्परा शक्ति के रूप में हैं। शैष्णवग्रन्थ नारदपञ्चरात्र में भी दस महाविद्याओं का विस्तार से वर्णन है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि शाक्तमत अन्यन्त प्राचीन है और उसका भा आधार श्रुति-स्मृति है, जिस प्रकार अन्य धार्मिक संप्रदायों का । शैव मल के समान ही शाक्तमत भी निगमानमोदित है। परन्तु वैदिक कर्मकाण्ड की अपेक्षा शाक्त उपासना श्रेष्ठ मानी जाती है। आगमो के आचार का विकास होने पर शाक्तमत के दो उप-सम्प्रदाय हो गये--(१) दक्षिणाचार (बैदिक मार्ग) और (२) वामाचार । दक्षिणाचार को समयाचार भी कहते है और वामाचार को कौलाचार । दक्षिणाचार सदाचार-पूर्ण और दार्शनिक द्ष्टि से अद्वैतवादी है। इसका अनुयायी अपने को शिव मानकर पद्धातत्त्वों से शिवा (शक्ति) की पजा करता है। इसमें पक्ष मकारों (मधादि) के स्थान पर विजयारम का सेवन होता है। इसके अनुसार शक्ति और शक्तिमान् की अभिञ्चता की अनुभूति योग के द्वारा होती है। योग शक्ति-उपासनाका प्रधान अक्क है। योग के छः चक्रो में कुण्यंजिनी और आजादो चक्र महाशक्ति के प्रतीक हैं। आजा चक्र की शक्ति से ही विश्व का विकास होता है।

योगिक सावनाओं में 'समय' का एक विवेध अर्थ है। हृहयाकाश में बक्रमावना के द्वारा शनित के साथ किष्णान, अनुष्टान, अवस्थान, नाम तथा कर में दसे पीव प्रकार का साथ बरण करनेवाले शिव हो 'तमय' कहें जाते हैं। समय वास्त्रव में शिव और शक्ति का साम-रस्य (मिथण) है। समयानार की माधना के अन्तर्यत मुलाधार में से मुम कुण्डिंगी को जगाकर स्वाधिष्ठान आदि बकी से ले जाते हुए सहस्त्रार चक्र में अधिष्ठित सराधिक के साथ पेक्य या तावारम्य करा दिना हो साधक का समय व्येष होता है।

वामाचार अथवा कौलमत की माधना दक्षिणाचार से भिन्न है किन्तु ध्येय दोनों का एक ही है। 'कौल' उसको कहते हैं जो शिव और शक्ति का तादातम्य कराने में समर्थ है । 'कुल' शक्ति अयवा क्रण्डलिनी है; 'अकूल' शिव है। जो अपनी यौगिक साधना से कुण्डलिनी को जागृत कर सहस्रार चक्र में स्थित शिव में उसका मिलन कराने में सक्षम है वही कौल है। कौल का आचार कौलाचार अथवा वामाचार कहलाता है। इसमें पञ्च मकारों का सेवन होता है। ये पञ्च मकार है (१) मदा (२) मांस (३) मत्स्य (४) मद्रा और (५) मैथन। बास्तव में ये नाम प्रतोकात्मक है और इनका रहस्य गुढ है। मद्य भौतिक मदिरा नहीं है, ब्रह्मरन्ध्र में स्थित सहस्रदल कमल से स्पत अमत हो मध्या मदिराहै। जो साधक ज्ञानरूपी खडग से वासनारूपी (पाप-पुण्य) पशओं को मारता है और अपने मन को शिव में लगाता है बही मांस का सेवन है। मत्स्य शरीर में स्थित इडा तया पिन्कला नाडियों में प्रवाहित होने वाला स्वास तथा प्रश्वास है। थही साथक मत्स्य का सेवन करता है जो प्राणायाम की प्रक्रिया से ब्वास-प्रश्वास को रोककर प्राण-बायुको सुबुम्ना नाडी के भीतर संचालित करता है। असत् सग का त्याग और सत्सग का सेवन मुद्रा है। सह-स्नार चक्र में स्थित शिव और कुण्डलिनी (शक्ति) का मिलन मैथन (दो का एक होना) है।

६२४ जानत संग्यासी

मुख्तः कोलसायना यौषिक उपासना थो। कालान्तर में कुछ ऐसे लोग इस झामना में युस आये जो आवार के निमन स्तर के अम्माती थे। इन लोगो ने पञ्च मातरो का मीतिक अर्च लगाया और इनके द्वारा भौतिक मध्य, मास, मस्स, मुद्रा और मैंबुन का खुलकर सेवन होने लगा। वामाचार के रतन और दुर्नाम का यद्वी कारण था।

शाक्त दर्शन में छलीस तत्व माने गये हैं जो तीन वर्षों में विभक्त है—(१) शिवतत्व (२) विद्यातत्व और (३) आस्तत्व । शिवतत्व में यो तत्व्यों, शिव और शक्ति का समावेश हैं। विद्यातत्व में सदाधिव, ईष्टव और बुद्ध विद्या सम्मितित हैं। आस्तत्व में स्कृतिम तत्वों का समाहार है, जिनकी गणना इस प्रकार है— माया. कंटा, विद्या, राग, काल, निवति, पुष्व, प्रकृति, बुद्ध, अक्ट्रंकर, म., पांच शानेन्द्रिया, पांच त्रविद्या, पांच विद्या (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्य) और पांच महाभूव (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्य) और पांच महाभूव (शब्द, स्पर्श, रूप, जल, पृष्वी)।

विश्व-शिक्ससंगम में शासन मन के अनुसार परा शक्ति की ही प्रधानना होती हैं। परम पृष्य हृदय में मुख्यि की एक्ज उत्पन्न होते ही उत्पन्न के ब्रह्म में मुख्यि हैं। एक्ज उत्पन्न होते ही उत्पन्न के बोर जानित विभाग कि प्राप्त की स्वार्थ की प्राप्त की स्वार्थ कि स्वर्थ की स्वार्थ की स

शास्त्र सत मे बामाचाण के उद्मम और विकास को लेकर कई मत प्रचलित हैं। कुछ लोग दमका ददाम मारत के उस वर्ग से मानते हैं, किसमे मातृत्वित तो प्रचल को प्रचल के किस के प्रचल के किस के

इससे स्पष्ट है कि तारा की उपासना चीन से भारत में आयी । नेपाली बौद्ध प्रन्थ साधनमाला का तन्त्र के बटा-साधन प्रसंग में निम्नांकित कथन भी इस तथ्य की पृष्टि करता है:

''आर्य नागार्जुनपादैभीटदेशात् समुद्वृता।''

[तारा देवी की मूर्ति आर्य नागार्जुनाचार्यद्वारा भोट देश (तिब्बत) से लायी गयी।] स्वतन्त्रतन्त्र नामक प्रन्य में भी तारा देवी की विदेशी उत्पत्ति का उल्लेख है:

मेरोः पश्चिमकोणे तुचोलनास्यो ह्रवी महान्। तत्र जज्ञे स्वयं तारा देवी मीलसरस्वती।।

शाक्तों के पाँच वेदों, पाँच योगियों और पाँच पीठों का उल्लेख कुलालिकातन्त्र में पाया जाता है। इनमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, परिवम और कन्त्रं ये पाँच आम्नाय अथवा वेद हैं। महेक्बर, शिवयोगी आदि पाँच योगी है। उत्कल में उड्डियान, पंजाब में जालन्घर, महाराष्ट्र में पूर्ण, श्रीशैल पर मसङ्क और कामरूप में कामाख्या ये पाँच पीठ है। आगे चलकर शाक्तों के इकावन पीठ हो गये और इस मत में बहुसंख्यक जनता दीक्षित होने लगो । इसका सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि (भैरवी) चक्रपूजा में सभी शाक्त (चाहे वे किसी वर्ण के हों) बाह्मण माने जाने लगे। धार्मिक संस्कारों के मंडल, यन्त्र और चक्र जो शक्तिपुजा के अधिष्ठान थे. वैदिक और स्मार्त संस्कारों में भी प्रविष्ट हो गये। शाक्त मत का विशाल माहित्य है जिमका बहुत बड़ा अश अभी तक अप्रकाशित है। इसके दो उपसम्प्रदाय है--(१) श्रीकृल और (२) कालीकुल । प्रथम उपसम्प्रदाय के अनेक ग्रन्थों में अगस्त्य का शक्तिसूत्र तथा शक्तिमहिम्नस्तोत्र, सुमेधा का त्रिपुरारहस्य, भौडपाद का विद्यारत्नसूत्र, शकराचार्य के सौन्दर्यलहरी और प्रपश्चमार एव अभिनवगुप्त का तन्त्रा-लोक प्रसिद्ध है। दूसरे उपसम्प्रदाय में कालज्ञान, कालो-त्तर, महाकालसंहिता आदि मुख्य है।

क्षाकत संध्याती—शानत संन्यामी देश के कोने-फोनेसे ख्रिट्यूट पाये जाते हैं। रामकृष्ण परमहस के गुरू तोतापुरी, स्वयं रामकृष्ण तथा विश्वेकानस्य शानत सन्याती थे। रामकृष्ण मिक्स के नय स्वामी छोच भी शानत संन्यातियों के उदाहरण हैं तथा शक्कुरावार्य के दसनामियों की पुरी शान्ता से सम्बद्ध हैं। शास्तानन्यतरिङ्गण्ये-पहस्वामी ब्रह्मानन्य विरि रचित एक शास्त ग्रन्थ हैं।

कानय मुनि—जानस बंध में अवती में होने के कारण सौक्रम वृद्ध वालग मुनि कहलादे थे। जाक वाल कुल को कहते हैं। अयोध्या के इस्ताकु (सूर्यपुत्र) बंध की एक वाला पौडममोत्रक कपिल मुनि के आधनप्रदेश में, जिसमें धाक नृजों का आधित्रय था, आकर बस गयी थी, इसलिए वह शास्य कहलाने लगी। अमरकोग के टोकाकार भरत का निमाणिक कथन है:

शाकवृक्षप्रतिच्छन्नं वासं यस्मात् प्रविकरे । तस्मादिक्ष्वाकुर्वश्यास्ते भृवि शाक्ष्य इति श्रृताः ॥ शाक्ष्य मृनि को शाक्ष्यसिह मो कहते हैं।

क्राक्की — शक्त की शक्ति । यह दुर्गाका पर्याय है: इन्द्राणी इन्द्रजननी शाक्री शक्तपराक्रमा । बज्जाकुशकरा देवी बज्जा तेनोपगीयते।।

(देवीपुराण)
जाला—विज्ञाल को ही जाला भी कहते हैं। इनका दूसरा
नाम क्रनिकापुत्र या कार्तिकेय भी है। बास्तव में ये
पार्वती के पुत्र थे, जिनका पालन क्रनिकालों ने
किया था।

शाङ्खायन— होपीतिक बाह्यण, कोपीतिक गृह्यपुत्र आदि के रवताकार तथा इस्वेद के एक शाखा मरादक। इक्का उल्लेख काश्रुचों में गाङ्खायन वारण्यक के अवत्य में हुआ है जहीं गृणाक्य को उसका रचियात कहा गया है। श्रीतमूत्र में शाङ्खायन को नामोल्लेख नहीं है, किन्तु गृह्यमूत्र मुग्न शाङ्खायन को जाचार्ग के रूप में निस्ता है। परवर्ती काल में शाङ्खायन शाला के अनुनायी उत्तरी गुजरात में पाये जाते थे। शाङ्खायन तैनिरांस प्राातआक्य में काण्डमायन के साथ उन्लिखाल है।

शाक्काथन आरम्पक --- ऋग्वेद का एक आरण्यक। इस आरण्यक कासम्पादन तथा अंग्रेजी अनुवाद पो० कीथ ने किया है।

शास्त्रायनगृह्यसूत्र—गृह्यसूत्रीके वर्गमें ऋष्वेद से सम्ब-निधत शास्त्रायनगृह्यसूत्र प्रमुखतया प्रचलित है।

शाङ्कायनबाह्यम् —यह ऋग्वेद की कौषीतिक शासा का ब्राह्मण है। कौषीतिकब्राह्मण नाम से भी यह स्थात है। शाङ्कायनबीतसूत्र —ऋग्वेदीय माहित्यान्तर्गत संहितः और बाह्यण के पश्चाल् तीसरी कोटि का साहित्य। यह ४८ अध्यायों में हैं। बाह्यपत्र करित्तृत्र का बाह्यपत्र बाह्यण करित्तृत्र का बाह्यपत्र बाह्यण करित्तृत्र करितृत्र करितृत्य करितृत्र करितृत्य करित

काद्याम — वाट्य के गोत्रज गाट्यायन का उल्लेख कात्रपय काह्मण (८१.४,३१.४,५२) में की बार हुआ है। जैमिनीय उपनिषद्दाहाण में प्राय: इनका उल्लेख है। बंदासूची में ये ब्लालायन के शिष्य कहे गये हैं तथा साम-विश्वान ब्रा० की बंकासूची में बादरायण के शिष्य उल्लिज बित हैं। बाट्यायनों का उल्लेख सूत्रों में मग पडा है। बाट्यायन बाह्यण तथा शाट्यायनक का भी उनमें उल्लेख हैं।

शाद्यायनमाञ्चाम — आश्वलायन श्रीतसूत्र में शाद्यायन बाह्मण का उल्लेख हैं।

क्षाण्डित्यभिक्तमुत्र—यह एक विशिष्ट भागवत (बैष्णव) सन्य है। इसमें भनितत्त्व का विवेचन किया गया है। भनित्तान्त्र के मौलिक सन्यों में शाण्डित्य तथा नारद के भन्तिसूत्र हो आते हैं।

शाफिस्त्यायन — शाण्डित्य के गोत्रापत्य (बंगज) शाण्डित्या-यन कहलाते हैं। शतपयनाद्यण में यह एक आचार्य का बंशमुचक नाम है। अवस्य वे तथा चेलक एक ही व्यक्ति है और इमलिए यह सोचना ठीक है कि चैलकि जीवल ६२६ शास्त्रिकारमानिकार

उनके पुत्र का नाम था। यह सन्देहास्पद है कि वे प्रवाहण जैविल के पितामह थे जो बाह्मण के बदले राज-कूमार था।

ज्ञासित — (१) धार्मिक जीवन की एक बडी उपलब्धि । पद्मपुराण (क्रिबायोगसार, अध्याय १५) में इसकी निम्नालिस्ति परिभाषा है:

यत्किञ्चद् वस्तु सम्प्राप्य स्वल्पं वा यदि वा बहु । या तुष्टिर्जायते चिस्ते घान्तिः सा गद्यते बुधैः ॥

[स्वल्प अथवा अधिक जिस किसी वस्तु को पाकर चित्त में जो संतोष उत्पन्न होता है उसे शान्ति कहते हैं।]

(२) दुर्गाका भी एक नाम शान्ति है। देवीपुराण के देवीनिरुक्ताध्याय में कथन है:

उत्पत्ति-विवित-गांचेषु सत्वावितिगुणा मता । संबा सवेवित्ताचाण्डानित्वाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाच्यानितवाव्यानितवाव्यानितवाव्यानितवाव्यानितवाव्यानितवाव्यानितवाव्यानितवाव्यानितवाव्यानितवाव्यानितवाव्याव

शानिकर्मों में अद्भुतशानित नामक भी कर्म है। प्रकृतिविकट अद्भुत आपदाओं की पूर्व मूचना के लिए देवता 'उरवर्म' उरवर्म' उरवर्म करते हैं। इस सम्बन्ध में शानित कर्म करते से भावी आपतियों की निवृद्धित होती है (देव 'अद्भुतवापर' में आपवें जा अद्मुतवचनम्)। इन उपसाम के कारण आप: नैतिक होते हैं .

ग्रहशान्ति अथवा ग्रहों की पूजा आवश्यक है।

अतिलोभादसत्याद्वा नास्तिक्याद्वाप्यघर्मतः । नरापचारान्त्रियनमृपसर्गः प्रवर्तते ॥ ततोऽपचारान्त्रियतमपवर्जन्ति देवताः । ताः मृजन्त्यद्भुतास्तास्तु द्विय्यनाभसभूमिजान् ॥

(गर्गसहिता) बात्तिकरप--- यह अथवंबेद का एक उपाग है। इस करण में पहले विनायकों द्वारा प्रस्त प्राणी के लक्षण है। उनको शान्ति के लिए द्रव्य एवं सामग्री इकट्ठा करने, पूजा, आंभ- वेक और वैनायक होमादि करने का विकान इस करूप में बतलाया गया है। आदित्यादि नवग्रहों के अप, यज्ञ आदि भी इसी में सन्निविष्ट हैं।

धारितवश्यमी—धावण पुषक पश्यमी को काले तथा अन्य रहीं से सपी की आहाति बनाकर उनकी मन्य-वनत-जावा आदि से पूजा करनी वाहिए तथा आधिम माद की प्रश्नम को रमीं से सीप बनाकर उनकी तथा इन्हाणी की पूजा करनी चाहिए। इससे सम्बंध असकती के उनस् प्रसन्न रहते हैं। इसका मन्त्र हैं 'कुक्कुल्ले हुं फट्ट स्वाहा।' साय—कोशपूर्यक किसी के जनिष्ट का उद्दर्शीय 'साए' कहलाता है। विधेयकर ऋषि, मूनि तस्वी आदि के अनिक कपन को साथ कहते हैं। किसी सहान् नैदिक अपराय के हो। जाने पर ताथ दिवा जाता था। इसके अनेक उदाहरण प्राचीन दाहिस्य में उपलब्ध हैं। मौतम ने पतितत भन्न के कारण जायनी पत्नी आहत्या को साथ दिया चा कि वह जिल्ला हो जाय। दुर्वसा अपने अभी दसमाव के कारण जाय देने के लिए प्रसिद्ध थे।

**शाबर भाष्य--**दे० 'शबर स्वामी ।'

शास्त्रस्य पृष्ट्यमुत्र---मुख्य गृह्य ग्रन्थो में आभ्वस्य के सूत्र का नाम भी उल्लेखनीय हैं। यह ऋग्वेद से सम्बन्धित गृह्य-सृत्र है।

शामसराबयी बत—यह नजनवत है और अच्युत इसके देवता है। सात वर्षपर्यंत्त इसके आवरण का विधान है। वारा वर्षपर्यंत इसके आवरण का विधान है। वाराह नजनों, जैने—किर्पन्ना, मृश्विरात, पृथ्य तथा इसी प्रकार के अव्य नजनों के हिसाब के बच्चे के बारह मारों का नामोन्छेख किया गया है, यथा कार्तिक, मार्चारीय, पीष आदि। कार्तिक मास की पूर्णिया से बत का आरम्भ कर विष्णु का युवन करना चाहिए। कार्तिक मास से बिधम चार मार्सों के लिए कुशरा (बिबड़ी) नैवेच है, कार्युन से संयाद (हन्दुना) तथा आवाद से पासस (बीर)। बाहुणों को भी नैवेख के हिसाब से भोजब कराया आया। बाहुणों को भी नैवेख के हिसाब से भोजब कराया आया। बाहुणों नो भी की प्रतिमा की प्रतिमा की स्थापना की आप। बाह्मभरायणी उस ब्राह्मणों के मार्ग है जिससे बृहुस्पत्ति ने स्टर के पूर्वजों के बारे में पूछा था। अपवान कुरूणों ने में इस बादरणीय महिला की काया चुनायी है। (भीवस्थोत-पुराण)

क्षारवातिलक---शारदातिलक तन्त्र शाक्त मत का अधिकार-पूर्ण प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसके रचयिता लक्ष्मण <del>शारवायुक्ता-शिक्ता</del> ६२७

देखिक हैं। ये स्पारहवीं शती में उत्पन्न हुए वे। इस ग्रन्थ में केसक मन्त्र पूर्व यातु (लाइ) है, क्रियाएँ बहुत कम है। यह सरस्वती से सम्बन्धित है बो शारदा भी कहलाती है। यह मन्त्रों को वर्षीकरण उपस्तित करता है, उनके प्रमो-वार्ष प्रारम्भिक वीक्षा तथा याजिक अपिन में होम करते के लिए मन्त्रों का प्रयोजन बतलाता है। यहाओं तथा अनेक सन्तरों का पूर्णक करता है। अन्तिम अध्याय में ताल्किक योग है।

शारवापूंजा- शरद् काल की नवमी तिथि को देवताओं के द्वारा दुर्गी देवी का आवाहन हुआ था, इसलिए ये शारदा कहलाती है:

शरत्काले पुरा यस्माद् नवम्या बोधिता मुदैः। शास्त्रा सा समाव्याता पीठे लोके च नामतः।। शास्त्रालीन दुर्गापुका का नाम ही शारदापुला है। देवी-भागवत (अ० २९-३०) मे शारदापुत्रा का विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

शास्त्रामठ स्वामी शङ्कराजार्यद्वारा स्थापित चार मठो में से एक । द्वारकापुरी के मठका नाम शास्त्रामठ या जान्द्रापीठ है।

शारीरक—जह्याण्ड या पिण्ड घरीर में निवान करने वाला अहंत आत्मा ही शारीर है। उसको बाभार मानकर लिखें गये घन्य को 'शारीरक' कहते है। वेसको बाभार मानकर लिखें गये घान्य को 'शारीरक मुंद कहा जाता है। इनके उत्तर लिखें गये घान्य रामा में 'शारीरक माध्य' है। शास्त्रध्या—बिल्गुमूर्त का प्रतीक गोल शिलाक्षण्ड । नेपाल की गण्डको अथवा नारायणी नदी में प्राप्त. व सकीट से इत चक्रयुक शिला, अथवा हारको में प्राप्त स्व सकीट से इत चक्रयुक शिला, अथवा हारको में प्राप्त एसा ऐसी ही (गीमतीचक) शिला शाल्याम करलाती है। इसके लक्षण और माहात्म्य आदि पुराणों में बिस्तार से वर्णन है। पप्पुराण के पालाक्षण्ड में इसका विशेष वर्णन है। शास्त्र—वासन वह हैं जिससे शासन, आदेश अथवा निराण (अल वे) में इस प्रकार रिया हुना हैं

पुराण सर्वशास्त्राणा प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् । नित्यशब्दमय पुष्यं शतकोटिप्रविस्तरम् ॥ अनन्तरह्व वक्तेत्राचे वेदास्तरम् । मीनासा-स्वाय-विशास्त्र प्रमाणं तकंसंयुतम् ॥ कार्योकांसं से शास्त्र ही प्रमाण माना सवा है । है। इसमें बहामुन के अधिकरणों की व्याख्या की गयी है। इसका रचनाकाल तेरहवीं बाती का उन्तरास है। सक्का—क देवां हों (बाजा, करूप, व्याकरण, निक्क, ज्योतिया और क्रम्यों में से प्रथम वेदाङ्ग। इसको वेदों की नासिका कहा गया है। यह गुढ़ उच्चारण (ध्विन) का खादन है। स्वर और व्यंजनों का युढ़ उच्चारण शब्दों के अर्थ का ठीक-ठीक वीच कराता है। मन्त्रों के ठीक उच्चारण से ही उनका मनोबांक्रित प्रभाव पडता है। वैदिक सन्त्रों

के उच्चारण में स्वर प्रक्रिया का विशेष महत्व है।

**ज्ञास्त्रवर्षण**—इस वैदान्तग्रन्थ के रचियता आचार्य अमलानस्द

यद्यपि यह शास्त्र बहुत पुराना है, तथापि इस विषय पर लिखे हुए भ्रन्थ बहुत कम मिलते हैं। एक अनुश्रति के अनुसार जैगीषज्य के शिष्य वाभ्रव्य इस शास्त्र के प्रवर्तक थे। ऋग्वेद के क्रमपाठ की व्यवस्था भी इन्होंने ही की थी। महाभारत (ज्ञान्ति, ३४२ १०४) के अनुसार आचार्य गालव ने एक शिक्ष।शास्त्रीय ग्रन्य का निर्माण किया था। इनका उल्लेख अष्टाध्यायी में भी पाया जाता है। वास्तव में पाञ्चाल बाभ्रव्य का ही दूसरा नाम गालव था। भारद्वाज ऋषि प्रणीत 'भारद्वाजशिक्षा' नामक ग्रन्थ 'भाण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट' पूना से प्रकाशित हुआ है। परन्तु यह बहुत प्राचीन नहीं है। 'चारायणीशिक्षा' की एक हस्तिलिखित प्रति डां० कीलहान की कश्मीर में प्राप्त हुई थी। राजशेखर की काव्यमीमासा में पाणिनि के पूर्ववर्ती शःदवित आचार्य आपिशलि का उल्लेख हुआ है। पाणिनि के समय तक शिक्षाशास्त्र का पूर्णविकास हो चुकाथा। 'पाणिनीय शिक्षा' इस विषय का प्रथम ग्रन्थ है जिसमे इस शास्त्र का सुव्यवस्थित विवेचन हुआ है । इस नाम से उपलब्ध ग्रन्थ का सम्पादन और प्रकाशन आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने कियाथा। बाराणसी से एक ग्रन्थ 'शिक्षासग्रह' के नाम से प्रकाशित हुआ था, जिसमें गौतमशिक्षा, नाग्दीय शिक्षा, पाण्डकीय शिक्षा और भारद्वाज शिक्षा सम्मिलित है। मलत: वेदों के बलग-अलग शिक्षाग्रन्थ थे। आज केवल . यजर्वेद की याजवल्क्यणिक्षा, सामवेदकी नारदशिक्षा, अयर्ववेद की माण्डकीशिक्षा ही उपलब्ध है। ऋखदेद का कोई स्वतन्त्र शिक्षा ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं: उसके जनकारण के लिए पाणिनीय शिक्षा का ही उपयोग किया जाता है।

ध्वांन का आरोह-अबरोह, उच्चारण की शुद्धता. उच्चारण की कालाविष का परिसीमन विश्वासादन के मुख्य
विषय है। इसके क्यर्य विषयों में वर्ण, स्वर, मात्रा, वल,
साम और स्म्तान इन छः की गणना होती है। 'ब'
से लेकर 'ह' तक जितने वर्ण हैं उनके उच्चारण के विविध्
स्थान निविचत है। वे है—क्यठ, तालु, मूम्मी, दन्त और
ओवठ। स्वरों के तीन में वह है—उच्चान, अनुदान और
विदित्त । मात्रार्थ, तीन है—हस्ब, दीर्थ और प्लुत। बल
प्रयस्त को कहते हैं। प्रयस्त से प्रकार के है—अव्यन्नाय और महाप्राण। प्रतिमृत्य पाठ को साम कहा जाता है।
सिंध को सन्ताम कहते हैं। धिक्षा के इन छ. बच्च विषयों
के ज्ञान से ही भाषा का शुद्ध उच्चारण और वर्ष वीध्य

श्चिक्षावस्को — तीतरीयोपनिषद् के तीन विभागो में प्रथम विभाग । इसमें व्याकरण सम्बन्धी कुछ विवेचन के पश्चात् बर्द्रत सिखान्तवसमर्थक पूर्वियों का विन्यास है । इसी में स्नातक को दिया जाने वाला आचार्य का सिसान्त प्रथमन मी है, और प्रप्रति अनेक भारतीय विचनविद्यालयों के पदवीदानसमारीह में स्नातकों के समक्ष पढ़ा जाता है ।

किस्तिरिकोमास्त्र — अप्यय वीक्षित द्वारा लिस्ता गया एक प्रन्या इसमें चौसठ शिस्तिरिकी छन्दो में प्रगयान् शङ्कर के सगुण स्वरूप की स्तुति की गयी है।

शिक्का—िंगर के मध्य में स्थित केशपुष्ण । यह हिन्दुओं का विशेष धार्मिक चिद्ध है। चूडाकरण सस्कार के समय सिर के मध्य में बालों का एक पुष्णा छोड़ा जाता है। प्रत्येक धार्मिक इत्य के समय (देवकर्म के समय) शिक्षा बच्चन निया जाता है। कर्म करने के तीन आध्यमी (ब्रह्मवर्य, मुहस्य, बानप्रस्य) में ही शिक्षा रख्य (सिन्यास) में शिक्षा रखा और सी आरों है, चौथं (सन्यास) में शिक्षा रखान दी जाती है।

सिरोक्कत — मुण्डकोपनियद् (३.२.२०) तथा विष्णु थ० सू० (२६१२) मे इस जत का उच्छेक्स मिलता है। शक्करा-वार्यदस्की श्याच्या करते हुए कहते हैं कि इस जत में सिर पर असी- (तंत्र) घारण करना होता है, जो ज्ञान-सचय का प्रतीक है।

शिव — एक ही परम तस्व की तीन मृतियों (क्या, विष्णु और क्षित्र) में अन्तिम मृति । क्या का कार्य मृष्टि, विष्णु का स्थिति (पालन) और शिव का कार्य संहार करना है।

परन्तुसाम्प्रदायिक शैवों के अनुसार शिव परम तस्व हैं और उनके कार्यों में संहार के अतिरिक्त सच्टि और स्थिति के कार्य भी सम्मिलित है। शिव परम कारुणिक भी हैं और उनमें अनग्रह अथवा प्रसाद तथा तिरोभाव (गोपन अथवा लोपन) की किया भी पायी जाती है। इस प्रकार उनके कार्य पाँच प्रकार के हैं। शिव की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ इन्ही कार्यों में से किसी न किसी से सम्बद्ध है। इनका उद्देश्य भक्तों का कल्याण करना है। शिय विभिन्न कलाओं और सिद्धियों के प्रवर्तक भी माने गये हैं । संगीत, नत्य, योग, व्याकरण, व्याख्यान, भैषज्य आदि के मूल प्रवर्तक शिव हैं । इनकी करूपना सब जीव-धारियों के स्वामी के रूप में भी की गयी है, इसलिए ये पशपति, भतपति और भतनाथ कहलाते हैं। से सभी देव-ताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं, अतः महंदवर और महादेव इनके बिरुद पाये आते हैं। इनमें माया की अनन्त शक्ति है, अतः ये मायापति भी है। उमा के पति होने से इनका एक पर्याय उमापति है। इनके अनेक विःद और पर्याय है। महाभारत (१३,१७) में इनकी एक लम्बी सहस्र-नाम सूची दी हुई है।

शिव को कल्पना की उत्पत्ति और विकास का कम वैदिक साहित्य से ही मिलना प्रारम्भ हो जाता है। ऋत्येद से हह की कल्पना में ही शिव की अनेक विकी-बताओं और तत्त्वसम्बन्धी पौराणिक गायाओं के मूल का समावेश हैं। इसी प्रकार गुक्त यजुर्वेद को वाज्यतनेयों सहिता (ब० १६) में को शातादिय पाठ है उनमें शिव का मूल क्या प्रतिविध्यत है। उसमें शिव को गिरोध (वर्षेत पर रहने वाला), प्रमुचनं धारण करते वाला (कृत्विश्यत) तथा अटानुट त्वने वाला (कप्तदी) कहा गाया है। अयबेंदर से कह की बड़ी महिना बतायों गयी है और उनके लिए भव, शबं, वह, पश्चिति, उत्तर प्रमुपति, उस,

सिन्धुपाटी के उत्हतन से जो धार्मिक वस्तुएँ प्राप्त हुई है उनमें योगी शिव को भी एक प्रतिकृति है। परन्तु अभी तक संवा के रूप में धिव का नाम न मिलकर विशेषण के रूप में ही मिला है। उत्तर वैदिक साहिएय में शिव रह के पर्योग के रूप में मिलने त्याता है। व्यंताव्य-तर उपनिषद् में वह के अनेक नामों में शिव भी एक है। शाह्यपन, कीषीतिक आदि शाह्यणों में शिव, कह, महादेव, महेक्बर, ईवान आदि जह के नाम निमलते हैं। धानपच और कौबीतिक हाह्यण में तह का एक विकट अवानि भी पाम्या जाता है। इन आठ विकटों में से कह, धार्ब, उस तथा अव्यक्ति शिव के चौर ( भव्यकर) इन्य का प्रतिनिभित्य करते हैं: इसी प्रकार भव, पशुपति, महादेव और संद्यान उनके सीम्य ( सुन्वर ) रूप का। यजुर्वेद में उनके माङ्गिलक विद्य सम्भु और शक्कर मां भी

धिव की पूजा का क्रमधः विकास कव से हुआ यह बत-क्षाता करित है। किन्यु दत्ता निश्चित है कि ईसाइम्बं में ही धौन सम्प्रवाय का उत्तय हो चुका घा। पाणिन ने अष्टाष्ट्रपायी (४ १.१९५) में खित के उपासकों (जैबो) का उल्लेख क्या है। पतान्त्रकिल ने महाभाष्य में कह और विव का उल्लेख क्या है। महाभाष्य में यह भी कहा गया है कि सावभाषत अय-पूज (लोहे का नित्त् ) और व्यव-अजिन पाण्य करते थे। पुराणों में (विकायन सैंव पुराणों में) शित का विस्तृत वर्णा और पियतत्त्व का विवेचन पाया जाता है। संस्कृत के जुढ़ साहित्य और अभिनेकों में शिव को स्मृतियों भरी पड़ी हैं।

पराणों और परवर्ती साहित्य में शिव की कल्पना योगिराज के रूप में की गयी है। उनका निवास स्थान कैलास पर्वत है। ब्याध्नचर्म (बाधम्बर) पर वे बैठते है, ध्यान में मन्न रहने हैं। वे अपने ध्यान और तपोबल से जगत को घारण करते हैं। उनके सिर पर जटाजूट है जिसमें द्वितीया का नवचन्द्र जटित है। इसी जटा से जगत्पावनी गङ्गा प्रवाहित होती है। ललाट के मध्य में जनका तीसरा नेत्र है जो अस्तर्देष्टि और ज्ञान का प्रतीक है। यह प्रलयक्तर भी है। इसी से शिव ने काम का दहन किया था। शिव का कण्ठ नीला है इसलिए वे नीलकण्ठ कहलाते है। समुद्र मन्थन से जो विष निकला था उसका पान करके उन्होंने विश्वको बचा लियाथा। उनके कच्ठ और भुजाओं में सर्प लिपट रहते हैं। वे अपने सम्पूर्ण शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशुल घारण करते हैं। उनके वामाकू में पार्वती विराजमान रहती है और उनके सामने उनका बाहन नन्दी । वे अपने गणी से घिर रहते है। योगिराज के अतिरिक्त नटराज के रूप में भी शिव की कल्पनाहुई है। वे नाट्य और सगीत के भी अधि-ष्ठाताहै, १०८ प्रकार के नाठ्यों की उत्पत्ति शिव से नानी जाती है जिनमें लास्य और ताय्यव दोनों सिम्प्रिक्त हैं। इसिनामूर्ति के रूप में भी यिन को करवमा हुई है। यह जिन के जगदगुरुत्व का रूप है। इस रूप में में मार्क्ष्यान क्षया वर्ष के मुद्रा में अंकित किये जाते हैं। मुर्त रूप के अतिरिक्त अमूर्त जयवा प्रतीक रूप में भी शिव की भावना होती हैं। इसके मतीक को लिख्न कहते हैं वो उनके निवस्क शाम और तैन का प्रतिनिधित्व करता है। पुरावों में शिव के अनेक अवतारों का करता है। क्ष्याओं में शिव के अनेक अवतारों का यहति पर यह करवान की गयी है। प्रायः दुष्टों के विनाश तबन भन्नों की परीक्षा आदि के लिए शिव अवतार प्राप्त करते हैं। गिव-पालीतों के विवाह की कपा संस्कृत माहित्य और लोकवाहित्य में भी बहुत प्रचित्त हैं।

जिब के भयक्कर रूप की कल्पना भी पायी जाती है जिसका सम्बन्ध उनके विकांशक रूप से है। वे क्यान, रणजेंत्र, बीराहों ( दुर्घटनास्थक ) में निवाद करते हैं। मुख्याना धारण करते हैं। मूत, प्रेल गेर गणों से पिरे रहते हैं। वे स्वयं महाकाल (मृत्यु तथा उसके भी काल) है, बिसके द्वारा महाभव्य परित होता है।

इनका एक जर्मनारोध्यर रूप है, जिसमें भिन और स्रांकि के मुम्म आकार की करणना है। इसी प्रकार हरिन्द्वर रूप में जिस और विष्णु के समितना का अक्टून है। क्षित्र उपयुक्तमा—उन्तीस उपप्राणों में से यह एक है। स्पाटत इसका सम्बन्ध मैंन सम्प्रदाय से हैं।

**ज्ञिवकर्णामृत**—अप्पय दीक्षित लिखित एक ग्रन्थ। इसमें ज्ञिव की स्तुतियों का सग्रह हं।

शिवकाक्की — जुदूर दिवण भारत का प्रसिद्ध तीर्थ। यहां सर्वतीर्थ नामक विस्तृत सरोवर है। मुख्य मन्दिर कादी-विद्यवनाथ का है। सरोवर के तट पर सात्री मुख्त और आद्ध करते हैं। एकाभेक्कर शिवकाक्की का मुख्य मन्दिर है। इस क्षेत्र के दूसरे विभाग में बैण्णवतीर्थ विण्युकाञ्ची स्पित हैं।

शिवचतुर्यो — भादपद शुक्ल चतुर्यी को शिवचतुर्यी कहा जाता है। उस दिन स्नान, दान, उपवास तथा जप करने से सहस्र गुना पृण्य होता है। गणेश इसके देवता है।

शिवचतुर्वेशीयत—मार्गशीर्व की कृष्ण त्रयोदशी को एकमक पद्धति से आहार तथा शिवजी की प्रार्थना करनी चाहिए। जियबृष्टि—श्रव मत का एक ग्रन्थ । उत्पष्णवार्ध के गुरु, काश्मीरीय शिवाईतवाद के मुख्य आवार्ष सोमानन्द ने इसकी रचना की थी। इसमें अर्जुहरि के शब्दाह्ययवाद की विशेष समालोचना हुई है।

शिवनाक्षणपुरुवदात---कारणुन मास के श्वन्त पक्ष में हस्त नक्षत्र के दिन उपवास करने में असमर्थ व्यक्ति को इसका आयो-जन करना चाहिए। यह नक्षणदाने हैं। इसके शिव देवता है। इस दिन खडूरबी के शरीरावयनों को हस्त इत्यादि ऐक मक्षणों के साथ संयुक्त करने हुए उनका आयायसस्तक पूजन करना चाहिए। तेल एव लवण रहित नक्त विधि से आहार तथा प्रति नक्त दिन को एक प्रस्थ चावल तथा पूत से परिपूर्ण गात्र का तान करना चाहिए। पारणा के समय विव तथा उमा की मृति तथा पर्यक्कोरयोगी वस्त्रो का शान करना चाहिए।

शिक्तरायणों पंच-पुपारवादी निर्मुण शाला का पन्य, जिसका प्रवर्तन शिवनारायण नामक सल्त ने किया था। शिवनारायण कामक सल्त ने किया था। शिवनारायण कामक सल्त ने किया था। शिवनारायण कामक राज्युत परिवार में हुआ था। शह्नों में में ए०० कि व में इस मत का प्रवर्तन किया। शह्नों ने मंस्त ए०० कि व में इस मत का प्रवर्तन किया। शह्नों ने गांवीपुर जिले में ही चार बामों के नाम से चार मठों की स्थापना की। इसके बनुपारियों में सभी वर्ण के लोग साममिलत थे, परन्तु निम्म वर्ण और वसवणों की प्रधानता थी। ऐसा वहां आता है कि दिल्ली का बावशाह मुहम्मय बाह् (संवर्ष रूप-४-८०% विल) भी इस मत का जनु-

यायी था। इस पंथ में निराकार बह्य की उपासना होती है और इनके अनुयायी शिवनारायण को ईक्वर का अव-तार मानते हैं।

सिवस्वित्रस्तत—आपाड़ी पूणिमा के दिन शिव की आराधना करनी चारिए। इस दिन शिवश्रतिमा को यजीपपीत (पिंदल दुन) पहलाया जाय तथा शिवनकों को भोजन कराया आय । पुनः कार्तिक की पूणिमा को शिव की उपासना करनी चाहिए। साथ ही संन्यासियों को देखिणा देनी चाहिए तथा वस्त्रों का दान करना साहिए।

शिवपुराण -- विष्णुपुराण में अष्टादश पुराणों की जो मूची दी गयी है उसमें शिवपराण की गणना है, वायपराण की नही । इसलिए कतिपय विद्वान दोनों पुराणों को एक ही ग्रन्थ मानते हैं। परन्तु दोनों पराणों की विषयमुनियों में मेल नहीं है (दे० बानन्दाश्रम, पना से प्रकाशित वाय-पराण की विषयसची)। शिवपराण (विद्येश्वर खण्ड, अ०२) के अनुसार इसमें मूलत एक लाख ब्लोक थे। व्यास ने इसका संक्षेप कर सात सहिताओं (खण्डो) का चौबीस सहस्र इलोकों वाला शैव पराण (शिवपराण) रचा । स्पन्टतः यह शैव पराण है। इसके सात खण्डों के नाम इस प्रकार हैं : (१) विद्येश्वरसहिता (२) स्द्रसहिता जिसमें सब्दिखण्ड, सतीखण्ड, पार्वतीखण्ड, कमारखण्ड, और यद्धखण्ड का समावेश है (३) शतस्द्रसंहिता (४) कोटिकद्रसंहिता (५) उमासंहिता (६) कैलाससंहिता और (७) वायवीय संहिता । पं० रामनाथ शैव दारा सम्पादित तथा वैंकटेश्वर प्रेस, वम्बई से प्रकाशित शिव-पुराण में चौबीस सहस्र इन्होक है। इसमें उपर्यक्त सात सहिताएँ पायी जाती हैं।

शिवभागवत —अवर्वशिरस् उपनिषद् में शकर अपवा शिव के लिए 'मगवान' शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए प्राचीन वस्त्रों में शिव के उपासकों को 'शिवभागवत' कहा जाने कमा। महामाध्य (वार्षिणि, ५.२ ७८) में शिव-मागवत का उल्लेख है। प्रशस्त्राय ने बैशेषिक सुन्नमाध्य के अल्त में महुष्य कचाद की बन्दना करते हुए कहा है कि प्राचीन महुद्द के प्रसाद से उन्हें ये सुन्न प्राम हुए थे। विकामागवत समार्त आचारवादी होते हैं।

शिवयोगयुक्त विवरात्रिवत—फाल्गुन कृष्व की शिवयोगयुक्त चतुर्देशी को इस व्रत का अनुष्ठान होता है। शिव इसके देवता हैं। यह एक राजा की कथा से सम्बद्ध हैं जो पूर्व क्षिवरणम्हा-सुक्तः ६३१

जन्म में ज्यापारी वा तथा सर्वदा उसकी माल चुराने की प्रवृत्ति रहती वी (स्कन्दपराण)।

क्षिबरफंबत—हेक्स्य (मार्थकीर्य-पीय) में एकमक विधि में तत करता चाहिए। इसके बतुनार एक रच करवाकर उसे रंग-विरंगे कमड़ी से सलाकर उसमें चार वसेत वृष्य-जीते जीय। चावकों के बाटे की शिवकांतिसा बनाकर उसे रच में विरावमान करके रिकि में सार्वजितक सडकों पर होकते हुए रच को शिवकांत्रिय तक लावा जाय। रापि में सीपों को उक्कांत्रिक उसते हुए जानाए तथा नाटक जावि का आयोजन विहित है। इसरे वित शिवकांत्रों, जन्मों, तथा विकांत्री-पिततों को भोजन करावा जाय। इसके बाद शिवजीं को रच समर्थित कर दिया जाय। वह ऋतु-वत है।

धिवरात्रि — फाल्युन मास की कृष्ण चतुर्दशी को शिव-रात्रि कहते हैं। इसी दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस दत को करने का अधिकार सभी की है।

शिवक्षिमितिस्टि — महाकवि श्रीहर्षद्वारा रचित एक दार्घ-निक ग्रन्थ । इसमें शिव और शक्ति के अद्वयबाद का विवे-चन हुआ है।

श्रीतलाष्ट्यों—वगाल में मात्र शुक्त पट्टों को, गुजरात में श्रावण कृष्ण अस्टमी को शीतला दर्तविषि मनायी जाती है। उत्तर भारत में चैत्र कृष्ण अस्टमी को शीतलास्टमी मनायी जाती है। इसमें शीनला देवी की विधिवत् पूजा की जाती है।

श्रीताहाल्यमी — चंत्र कृष्ण अच्छमी को इस बत का अनुष्ठान होता है। चेवक से मुक्ति के लिए गोताला (माता अच्या चेवक की देवों के नाम से विक्यात) देवी की पूजा की जाती है। इस अवसर पर आठ थी के दीपक रात-दिन देवों के मन्दिर में प्रज्वान्ति किये जाने चाहिए। साथ ही गी का दूम नता उत्तीर मिश्चत जल खिक्का जाय। इसके उपरान्त एक तदहा, एक झाड़ तथा एक सुप का प्रवक्त्यक् दान किया जार। शीतला देवों को का बहुत गवहा है। देवी को नननावस्था में एक हाथ में झाड़ एवं कज्ञा तथा दूसरे में सुप क्लिये हुए चित्रित किया जाता है। (भीतला देवों के लिए देखिए कोई की रस्ताना, जिल्द सुप ३ २२-३२५ तथा शीतला-माजा के लिए ए० शीठ वेत की खेलां आया तथा साहित्य', १० ३६५-३६०) क्षील--- वर्मके मूल अवाचरणों में एक कील भी है। मनुस्मृति (अ.०२) में कवन है:

> वेदोऽखिलो वर्ममूलं स्मृतिशीले च तिव्रदाम् । बाचारश्चैव माधुनामात्मनः तृष्टिनेव च ॥

इसके अनुसार वेदकों के आचरण को जील कहते है। हारीत के अनुसार ब्रह्मण्यता आदि त्रयोदश (तेरह) प्रकार के गुणसमृह को शील कहते हैं। यथा—

''ब्रह्मण्यता, देविषतृभक्तता, सौम्यता, अपरोपतापिता, अनस्युता, मृदुता, अपारुष्य, मैत्रता, प्रियवादिता. क्रुतज्ञता, शरण्यता, कारुण्य, प्रशान्तिः । इति त्रमोदशनिवं शोकम् ।''

गोविन्दराज के अनुसार राग-द्वेषपरित्याय को शील कहते हैं। दे० महाभारत का शील निरूपणाध्याय।

कुक-(१) स्थास के पुत्र (शुक्रदेव) जिल्होंने राजा परीकित को भोमद्वागयत की क्या सुनायी थी। हरियंश तथा वायुप्पण में इनकी कथा मिनदी है। अनियुप्पण के प्रजायतिसर्ग नामक अच्याय में मी शुक्र की कथा पायी जाती है। देवीभागवत (११४१२) में एक दुबरे प्रकार से शुक्र की कया दी हुई है।

(२) शुक्त पक्षी-विशेष का नाम है। इससे शुभाशुभ का ज्ञान होता है। वसन्तराजशाकुन (वर्ग ८) में लिखा है:

> वामः पठन् राजशुकः प्रयाणे शुभं भवेद्दक्षिणतः प्रवेशे । वनेचरा काष्ठशुकाः प्रयातुः स्यु सिद्धिदाः संमुखमापतन्तः ॥

मुक्क-एक बमकीला यह । इसके पर्याय है देश्यमुक, काव्य, उजना, आगंब, किंव, सित, आस्कृतिल, भृमुबुत, भृमु आदि । बामनपुराण (अ०६६) में गुरू के नामकरण को अद्भुत कथा वी हुई है। ये देश्य राजा बांक के प्रतिकृत ये । इनकी पत्नी का नाम अतपनी वा । कन्या देश्यमी का विवाह सोमबंग के राजा ययाति से हुआ था। याक के उजना भो कहते हैं जो राजधारणकार माने जाती है। कीटिल्य के अर्थपास्त्र (विधासमुद्देश) में ये दण्डनीति के एक सम्प्रदाय (अध्यस्त्र) के प्रवर्षक कृत्र मारे हैं, जिबके अनुसार दण्डनीति है। एक मान विचा है। 'कुक्रनीतिसार' धुक्र की हो गरफ्यरा में लिखा समुद्देश मारे हुत जिबके अर्थपास्त्र प्रवास का विचा है। 'कुक्रनीतिसार' धुक्र की हो गरफ्यरा में लिखा गया बच्च है।

सुम्ब्रजन कुकला के दिल आँग्छा नजन होने पर सनुष्य को नक्त विधि से आहार करना चाहिए। यदि ऐसे ही सुक्रमार को ससमी पड़े सो चीरी या किसे के पात्र में सुवर्ण की गुक्त की मुर्ति त्वकर इसकी बवेत वस्त्रों तथा चन्दन के प्रकेश से युक्ता की जानी चाहिए। प्रतिमा के सम्प्रक सीर तथा थी रवकर बोड़ी देर बाद समस्त वस्तुओं का तान कर दिया आय तथा रान के समय सुक्त से प्रार्थना की जाय कि है गुक्त, हमारो समस्त बुराइमों एवं मुक्त के दुक्तमाव को दुर करके गुस्वास्थ्य वीर्षायु प्रवान कीलए। '

ह्युक्त प्रवृद्धं — प्यजुर्वेद के दो मुक्य विभाग है, गुक्त प्रजुर्वेद तथा क्रथ्य चुज्येद । जिसमे गुद्ध पद्धास्त्रक । (छन्दोबद) गन्त्र है उच्चेद कहा जाता है। किस भाग में मन्त्र तथा विभि के गण का मिश्रण है उसे क्रुष्ण यजुर्वेद कहते हैं। दे॰ 'यजुर्वेद'।

श्वद्ध-शुचि, पवित्र, पावन, निष्कत्यय वस्तु । शरीर की शुद्धता-अशुद्धता का विस्तृत वर्णन पद्मपुराण (उन्नीसर्वे अध्याय, उत्तर खण्ड) में पाया जाता है ।

शुद्धि— धार्मिक कृत्य के लिए अहंता उत्पन्न करने बाले प्रयोजक संकारिकीय की मुद्धि कहते हैं। जननावांचेत तथा मरणावांच के मुद्ध होने की क्रिया को भी शुद्धि कहते हैं। वस्तुओं को गुद्ध करने का नाम भी भुद्धि है। विस्तृत वर्णन 'शुद्धितस्व' नामक ग्रन्थ में देखिए।

शुद्धिवत—धार इन्हुन के अन्तिम पांच दिन अथवा बारहों महीनों की एकाइयों को शुद्धिवत किया आया। यह तिथियत हैं। हिर्ट इनके देवता हैं। जिस समय समुद्र स्वत्त इवा , उद्धरें से पांच गोर्गे निकली थीं जिनको अगल बन्तुएँ पवित्र मानी गांधी। यथा गोमय, रोचना, (पीत जूणे), दुन्ध, गोमून, बही तथा थी। गो के गोसर से जिल्ल बृल जयवा ब्लीवृल उल्लन हुन्ना। उक्समें के वास करने से इसे अधिवत कहते हैं। गोरोचना से समस्त पुनीत इच्छाएं उत्पन्न हुई। गोरोचना से समस्त पीत इच्छाएं उत्पन्न हुई। गोरोचना से समस्त सी समस्त शांकि गों के दुष से उत्पन्न हुई। समस्त पुनीत वस्तुएँ गौ के दही से उत्पन्न हुई तथा ससस्त सीन्दर्य गौ के भी से उत्पन्न हुन्ना। इस्लिश हरि की प्रतिस्मा को दूष, बही, पी से स्नान कर्माकर पुनन करना बाहिए। हस बत के आवरण से स्वयं प्राप्त होता है, साथ ही वतकता के पूर्वज भी स्वयं प्राप्त कर लेले हैं। जब के अपन में एक गी के साथ-साथ जलवेन, बृतवेनू एवं गयुवेनू का बान करना चाहिए। इससे बहु समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।

बुण सेय — बेदमुक र स्विता एक क्षिणुक्तार । ये ब्यूचीक मृति के पुत्र ने, यक्षार्य अवस्पित हारा सरोदे गये थे। विस्वामित्र में इनकी रहा की भी। वाल्मीकिरामायण (वाल-काण्ड, ६१ सर्य) में जुन:सेप की कवा इस प्रकार दी हुद है— "राता हरिष्वच्य इस्ता के सार के सारण अकोद र दी संगीदित था। वस्त्र को तुर्विक कि एस स्वास्त्र जनने अजीवार्य के पुत्र गुन:सेप को बिक्क्यपु के रूप में प्राप्त किमा। करवार्द होकर विस्वामित्र ने अस्पन्त व्याकुल सुन:-रोप को देखा और उसको मुक्त किया। तब से शुन-संप विस्वामित्र के पुत्र कहुलाये।

ऋग्वेद के बरण मूक के आधार पर शुन-योप की कथा का विकास हुआ। इसमें शुनःशेप हारा पाप से मूक्त होने की प्रार्थना की गयी है। इसका आख्यान पहले ऐतरेय बाह्मण में आया है और किर वहां से पुराणों में इसका विस्तार हुआ।

क्षुम्म — एक दानव, ओ स्वेस्टी का पुत्र और प्रद्धाद का पौत्र वा। यह दुनों के द्वारा मारा गया। अनिम्पूराण (करपपीय सर्गाध्याय), वामनपुराण (५२ अध्याय) तथा मार्कचेय पुराण (देवीमाहात्म्य, १० अध्याय) में शुम्भ की कथा पायी आती है।

सूकरक्षेत्र—कहा जाता है कि यहां गोस्वामी तुलसीदासजी का गुरुद्वारा था। दे॰ 'शौकर क्षेत्र'।

सुष्ट—सार वर्णों में बतुर्यं वर्णा। ऋष्येद के पुरुवपृक्ष के अनुसार विराद् पुरुष के पैरों से इसको उत्तरित हुई थी। ममाज की सावस्य करवता के आधार पर समाय का यह अविभाज्य अङ्ग है। पैरों के समान चलना अववा प्रेच्य होना इसका कर्तव्य है। स्मृतियों के अनुसार प्रथम तीन वर्णों की तेवा इसका कार्य और जीविका है। इसका एक माज आश्रम गाईस्टम है।

बर्मशास्त्र में चारो वर्णों के लिए जिन बट्कमों का विचान है (पठन-पाठन, यजन-याजन तथा वान-प्रतिग्रह) उनमें से शद्र को पठन (वैविक मन्त्रों को छोडकर), यजन (निर्मन्त्र) तथा वान (शृद्धि) का अधिकार है। सेवा उसका विशेष कार्य है। इस प्रकार शृद्ध स्वतंत्र अमिक है, भृत्य अथवा दास नहीं, जो किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो सकता है।

गृहान्न तथा शूद का दिया हुआ दान परवर्ती ग्रन्थों में प्रायः वर्जित है। किन्तु कई शास्त्रकारों ने इसका अपवाद स्वीकार किया है:

कन्दुपक्वानि तैलेन पायसं दिश्यसक्तः।

डिजैरेतानि भोज्यानि सृहगृहकुतान्यपि।। शृहों के सम्बन्ध में विशेष विवरण के लिए कमला-कर मृट्ट का शृहकमलाकर नामक निवस्थ ग्रन्थ वेलिए।

क्रूप्य--वान के सोने योग्य, एकान्त का स्थान (भुने हितम्, शुनः संप्रसारणं यच्च।)। वाणक्यनीतिसास्त्र मे शुन्य के विषय में कथन है

्र अविद्यजीवनं गृन्यं दिक् शून्या चेददान्थवा। पुत्रहीनं गृहं शृन्यं सर्वशून्या दरिद्रता।।

(२) दर्शन शास्त्र तथा गणित में भाव और अभाव से बिलक्षण स्थिति का नाम शून्य है।

क्षून्यबाद---अनात्मवादी बौद्ध दार्शनिकों की एक गासा । इसके अनुसार संसार को 'सर्वं शून्यम्' माना जाता है। इसी अभिप्राय से यह मत 'वैनाशिक' भी कहलाता है।

भ्यक्क्षेपपुर---रामाणणविल निवादराज गृह की गङ्गा नीरस्य राजवानी। यह प्रयाग में प्राय स्क कोत हुर पदिचय में है। भगवान् थी राम ने वनवास के समय निवादराज के कहने से यहाँ गित्र में निवास किया था। मही श्रङ्को (क्ष्मण्यञ्क ) काणि नथा उनकी पत्नी कराययुक्त के रिता के नाम पर दिभाण्डककुण्ड है। राम-कौरा श्राम में गङ्गा के किनार एक मन्दिर से रामच्यत-जी के चरणचिद्ध है। वास में रामन्यर स्थान है, वहाँ प्रत्येक पूणिमा और असावस्था को मेण लगवा है। प्रायक्त वी यही नक्षा पर उत्यनकर प्रयान येथे । भूक्ष री-आंश श्राह श्रङ्कराचार्य का दिसण प्रदेशस्य मुक्य पीठ

इक्के री-आध शकूराचार्य का दक्षिण प्रदेशस्य मुख्य पीठ स्थान । यह तुक्कमद्रा नदी के किलारे बता हुआ है। शाट के उगर हो शक्कराचार्यमठ, शारवा देवी और विद्या-तीर्थ महेवबर का मिल्य है। यहां विभाष्टकेचर विद-लिक्क्क है। श्रृङ्को ऋषि के पिता विभाष्टक ऋषि का यहाँ आवाय था। यह जेन भी पुराना विभावकालम है। यहाँ के नगद्गुर राष्ट्रारार्थ का रोव में तबसे अधिक आदर है। वेष—(१) नाराज अस्तन, जिसके अर विषय प्राप्त शयन करते हैं। प्रत्य काल में नयी सृष्टि से पूर्व जो विवय का शोध अध्या मुल (अध्यान.) क्या रह जाता है उसी का यह प्रतीक है। शोध का ध्यान निम्निजित प्रकार से मस्थितपुराण में बताबाय गया है:

फणासहस्रसंयुक्तं चतुर्बहुं किरीटिनम्। नबाग्रपल्खवाकारं पिङ्गल्डमञ्जूलोचनम्॥ भगवान् की एक मूर्ति (तामसी) दर्जनाम भी

(कूर्मपुराण, ४८ अध्याय) शेष है
एका भगवती मूर्तिकांनरूपा शिवामला।
वासुदेवाभिधाना सा गुणातीता सुनिष्कला।।
विदीया कानवंजान्या तामली शेषसंजिता।

निहुन्ति सकलारकान्ते वैष्णवो परमा तनु.।।
(२) लक्ष्मण और बलराम का एक नाम शेष है। वे शेष के अवतार माने जाते हैं।

श्रीकमत--- मारत के बार्मिक सम्प्रदायों में वीवमत प्रमुख है। बैष्णव, शाफ, ब्रांदि सम्प्रदायों के अनुमाधियों से इसके सामने बालों की संख्या अधिक है। शिव तिमृति में से तीसरे हैं, जिनका विशिष्ट कार्य विदय का मंतृत करना है। श्रीव वह बार्मिक सम्प्रदाय है जो शिव को ही ईव्वर मानकर आरापना करता है। श्रिव का बार्मिक अर्थ हैं 'जूम', 'कल्याण', 'मङ्गल', 'अंयरकर' आदि, यदापि शिव का कार्य, जैसा कि कहा जा चुका है, महार करना है।

र्णवमत का मृत रूप न्यू खंद में दह की करणा में मिलता है। वह के भयक्कर रूप ने अभिक्यित वर्षों के पूर्व झाझावत के रूप में सहाती थी। वह के उपाशकों ने अनुभव किया कि झाझावात के पत्थात् अगत् को जीवन प्रदान करने बाला सीतल जरू वस्तात है और उसके पत्थात् एक गम्भीर शान्ति और आनस्य का बातावरण निमित हो जाता है। बता वह का ही हुसरा सीन्य रूप खिब जनमानम में स्थिर हो गया। जिब के तीन नाम राम्य, छाङ्कर कीर शिव इसिंद हुए। इन्हीं नामों से उनकी प्राथना होने लगी।

यजुर्वेद के शतशिव्य अध्याय, तैतिरीय आरण्यक और श्वेताश्वतर उपनिषद् में शिव को ईश्वर माना गया है। उनके पशुपति रूप का संकेत सबसे पहले अधर्यशिवरम् उपनिषद् में पाया जाता है, जिसमें पशु, पाश, पशुपति कावि पारिभाषिक शब्दी का प्रयोग हुआ है। इससे छगता है कि उस समय से पाशुपत सम्प्रदाय बनने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी थी।

रामायण-महाभारत के समय तक सैवमत तौव अववा माहेक्वर नाम से प्रतिख हो चुका था। महामारत में माहेक्वरों के चार सम्प्रदाय बतलाये यथे हैं—(१) शैव (२) पागुपत (३) काल्ड्यम और (४) कापारिक । बैल्यव आचार्य यामुनावायं ने काल्ड्यम को हो 'काल्ड-मूल' कहा है। इनमें से अन्तिम दो नाम शिव को कह तथा मयक्कर रूप में पूचित करते हैं. जब प्रथम दो शिव के सीम्य रूप को स्वीकार करते हैं। इनके सामिक साहित्य को जीवामम कहा जाता है। इनमें से कुछ बैदिक और शेव अवैदिक है।

साप्रवाय के रूप में पानुपत मत का संबद्ध बहुत पहुले प्रारम्भ हो गया था। इसके संस्थापक आध्यसं कुकुलीख़ में । इन्होंने कुकुल (रुकुट) धारी शिव की उपास्त्रमा का प्रवाद किया, जियाने विश्व को उदा रहा कर अपनी वर्तमान था। इसकी प्रतिक्रिया में बहुत दर्शन के आधार पर समयाचारी वैदिक सेव मत का संबद्ध समयाय के रूप में हुआ। इसकी प्रवास की मी प्रतिक्रिया हुई। उसकी प्रवास की भी प्रतिक्रिया हुई। क्षित्र कर की प्रयासना थी। किन्तु इस अदेत सेव सम्प्रवास की भी प्रतिक्रिया हुई। यारह्वी शताब्दी में बीर सीव अथवा किन्नुग्रस सम्प्रवास का उदस हुआ। अनका वार्शनिक आधार शक्तिविशिष्ट अदेतवा वार्शन

कापालिकों ने भी अपना साम्प्रवाधिक संघटन किया। वसके साम्प्रवाधिक चित्र दनकी छ सृदिकाएँ थी, जो इब प्रकार है—(१) कप्टहार (२) आप्रकण (३) कणीपुषण (४) जवापिक्षीत । दनके आचार शिव के घोर रूप के अनुसार बड़े बीभस्स है, जैसे कपालगा में भोजन, शब के भस्स को गरीर पर लगाना, मन्ममनल, यस्टिपारन मिदरापात्र करा आपना वनातर एवा का अनुस्वान करना आदि । काल- सुक्ष मान्य करना आदि । काल- मुख साहित्स में कहा गया है कि इस प्रकार के आचार देश लेकिक और पारणीकिक सभी कामनाओं की पूर्ति होती है । इसमें सन्देह नहीं कि कापालिक कियाएँ जुड़ जीवस्स से बहुत दूर चली गयी और इनका मेल वासमासीं काफो से अधिक हो गया।

गहले मैकमत के मुख्यतः वो ही सम्प्रदाय ये—पाक्षुपत और आगमिक । फिर इन्हीं से कई उपसम्प्रदाय हुए, जिनकी सुवी निम्नाङ्कित है:

## १. पाष्पुपत शैव मत----

- (१) पाशुपत, (४) नाथ सम्प्रदाय,
- (२) लकुलीश पाश्रपत, (५) गोरख पन्थ,
- (३) कापालिक, (६) रसेश्वर । २ आगमिक शैव मत---
- (१) शैव सिद्धान्त, (३) काश्मीर शैव.
- (२) तमिल शैव (४) बीर शैव।

पाणुपत सम्प्रयाय का आधारवान्य सहेल्बर द्वारा रिचत पाणुपतमुत्र है। इसके अन्य कोविक्यरांपत 'पञ्जाची-गाय्य है। इसके अनुसार पदाधों की संख्या पांच हु— (१) कार्य (२) कारण (३) योग (४) विस्ति और (५) हुन्नास्त । जीव (जीवास्मा) और जह (जगत्) को कार्य कहा जाता है। परातासा (शिव ) इसका कारण है, विसको पति कहा जाता है। जीव पणु और कहा कारण है, विसको पति कहा जाता है। जीव पणु और कहा कारण है, विसको पति कहा जाता है। जीव पणु और कार्य की संयोग को योग कहते हैं। जिस मागं से पति की प्राप्ति होती है उने विस्ति की संज्ञा हो गयी है। पजाविध्य में निम्नाचिद्वत कियाएँ आवस्मक है—(१) हैसमा (२) माना (३) नाजना (४) हुकारना और (५) नमस्कार । संसार के दुःखों ने आव्यन्तिक निवृत्ति ही दुन्नास्त अथवा

आगमिक ग्रीवों के शैव सिखान्त के सन्य संस्कृत और तरिक दोनों में हैं। इसमें पति, पड़ और पाल इन तीन मुक तत्वों का गम्मीर विवेचन पाया जाता है। इतने अनुसार जीव पण्हें जो बक्त और अणु है। जीव पड़ा चार प्रकार के पालों से बढ़ है। यथा — मक, कर्म, माया और रीभ शक्ति। साथना के द्वारा जब पड़ा पर पति का शक्तियत (अनुषड़) होता है तब बहु पाश से मुक्त हो जाता है। इसी को मोश कहते हैं।

काष्मीर चौव मत वार्शनिक दृष्टि से अर्द्धतवादी है। अर्द्धत बेदारत और काष्मीर जीव मत में साम्प्रवाधिक अन्तर इतना है कि अर्द्धतवाद का बढ़ा निष्क्रित है किन्तु काष्मीर जीवमत का बढ़ा (परफेक्दर) कर्नुख्यसम्प्र है। अर्द्धतवाद में जान की प्रचानता है, उसके साथ प्रकि का सामक्षस्य पूरा नहीं जैठला, कास्मीर चीवमत में जान वर्तेकर-बमानाः ६३५

क्षीर भक्ति का मुक्य सम्मत्य है। अहित बेदाल्त में जनत् ब्रह्म का विवर्त (अम) है। कारमीर शैवनत में व्यव्त ब्रह्म का स्वात्त्य वाचया कारमीर शैव कारमीर शैव दर्यन की दो अमुक गालाएँ है—स्पन्य सास्त्र कीर राव्यमित्र शास्त्र । पहुली शाला के मुक्य सन्य 'विवर्म-दृष्ट' (भोमानम्य कृत), 'हंक्शरप्रत्यमित्राकारिकां विवर्ण (उत्तरकानयं कृत), 'हंक्शरप्रत्यमित्राकारिकां विवर्ण और (अभिनवगुम रचित्त) 'तन्त्राकोक' है। दोनों यालाओं में कोई तात्त्रिक सेट नही हैं, केवल मार्ग का मेर है। स्वयन्य शास्त्र में हंक्शरप्रत्य की अनुभूति का मार्य हंक्यरदर्शन और उसके हारा मार्जानवारण है। प्रध्य-मित्रावालय में हेवर के क्षण में अपनी प्रत्यमित्रा (पृतरनु-भूति) ही बहु मार्ग है। इन दोनों शालाओं के दर्शन को

वीरतीव मत के संस्थापक महात्मा वसव वे । इस मम्प्रवाय के मुख्य प्रत्य इस्पूत्र गर 'श्रीकरमाव्य' को 'मिद्रामन-शिक्तामणि' हैं । इनके अनुसार अनिता पत्र करेत नहीं, अपितु विनिष्टादैत हैं । यह सम्प्रदाय मानता है कि परम तत्व वित्र पूर्ण अहत्ताच्य अयवा पूर्ण स्वातम्प्रकर हैं । स्थल चिद्रचिच्छितः विशिष्ट औव और सूरम चिद्रचिच्छितः विशिष्ट वित्र का अर्देत हैं । वीरतीव मत को लिङ्गायत भी कहते हैं, व्योक्ति इसके अनुयायी वरावर गिवलिङ्ग गंके में चारण करने हैं । (अन्य चीव मम्प्रदायो को यथा-स्थान देखिए।)

शौकर — सूकरक्षेत्र का ही पर्याय । यह गङ्गातटवर्ती प्राम्ब तीर्ष है । बराहपुराणस्य शौकरतीर्थमाहास्त्य के 'आदित्य-बरप्रदान-मृधकप्रकृतेपाक्त्यान' नामक अध्याय में इसका वर्णन पाया जाता है:

श्रृणु मे परम गुढ़ां यत्यया परिपृष्कतम्। मस क्षेत्रं परम्पेत सुदं भागवतियम्।। परं कोकानुक स्वानं तात्रा कुन्कामक परम्। परं कोकरक स्वानं तात्रे संसारमोक्षणम्।। यत्र सस्या च मेदेवि स्पृद्भुतिस रसातन्त्रत्। यत्र भागीरयो गङ्गा मम जोकरये स्थिता। अधिकांस विद्यानो के विचार में आधृतिक 'सोरों' (एटा जिल्ला) ही बौकर अथवा गुकर क्षेत्र हैं। कुछ कोव इक्को बयोभ्या के पास बाराहक्षत्र के स्थान गर मानते हैं। किन्तु वराहपुराण का शौकर क्षेत्र तो (यत्र भागीरची गङ्गा) गङ्गा के किनारे ही होना चाहिए। शौच-एकादशी तस्त्र में उद्धृत बृहस्पति के अनुसार चौच (गुढि) की परिभाषा इस प्रकार है:

> अभक्ष्यपरिहारस्तु संसर्गक्ष्याय्यनिन्दितै: । स्यधमें च व्यवस्थान शौचमेतत् प्रकीतितम् ॥ अभक्य का परित्याग, निन्दित पृथ्यो के ससर्ग क

[ अभव्य का परित्याग, निन्दित पृष्ट्यो के ससर्ग का परित्याग, अपने घर्म में व्यवस्थित (दृढ़ता) को शौच कहते हैं।]

गरुडपुराण (११० अध्याय) में शौच की निम्नलिखित परिभाषा है.

सर्वेषामेव शौचानामधर्याचं विशिष्यते। योज्यं स्पृति सौधान्न मृदा शारिणा शुन्ति:॥ सर्व्याचे मनःशौच शौचमिन्द्रवन्तिग्रहः। सर्वभृतरण शौच जलशोचन्तु पञ्चमम्। यस्य मरायण्य शौच जलशोचन्तु पञ्चमम्। अरि भी कहा है:

यावता शुद्धि मन्येत तावच्छीचं समाचरेत् । प्रमाण शीवसंख्याया न शिष्टैस्परिवयते ॥ गौचन्तु द्विविध शोक्तं बाह्यमास्यन्तर तथा । मुज्जलास्या स्मृतं बाह्य भावशृद्धिरथान्तरस् ॥

जननाजीन, मरणाजीन, स्पाधीचीन आदि अनेक प्रकार के अझीन से जीन प्राप्त करने की विधियी पुरामों और परवर्ती स्मृतियों में भरी पत्री हैं। देव वयपुरामां और सन्दर्भ १०९ अध्याय, कूर्मपुराण, उपविभाग, २२ अध्याय। समझान—जनसरकार को स्थान स्मना (व्यानां शान शयन यत्र)। इसके पर्योग है पितृनन, व्याकीड, बाहुतार आदि वाराणाची को महास्थाना कहा गया है:

> 'बाराणसीति विख्याता रुद्रायास इति द्विजाः। महारुमशानमित्येवं प्रोक्तमानन्दकाननम्॥'

स्मशान से लौटन पर शौच आदि की विधि शास्त्रों में निर्दिष्ट है। दे० बराहपुराण, ब्मशानप्रवेशायराखप्राय-ष्टिचत्त नामाच्याय ।

इसशानकाली—काली का एक विशेष रूप। दे० कालीतन्त्र । इसासा—कालिका अथवा दुर्गा। स्थामा की उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार पाया जाता है ६३६ श्रवण-वी

तत. ता कालिका देवो योगनिवा बनान्ययो ।
पूर्वत्यक्तततिक्या वस्मार्थ नेमका वर्षा ॥
सम्प्रयानुक्षेण नेमकाव्यठे विवा ।
सम्प्रय च समुस्प्रता सा कश्मीरिक सागरात् ॥
वसन्तस्य ने देवो नवस्या मृग्योगतः ।
वसन्तस्य ने देवो नवस्या मृग्योगतः ।
वसन्त ना नाक्ष्रेय शिवमण्डलात् ॥
तान्तु दूष्ट्वा यथा जाता नीकोरण्डलात् मा
व्यामा सा नेमका देवी मृद्यमणितिवृद्धितः ॥
देवाच्च हर्वमनुकं जायुन्तमं मुद्धिः ॥ जादि
(कालिकापुराण्, ४० कथ्याय)

तन्त्र ग्रन्थों मे क्यामापूजा का विस्तृत विधान है। दे० कालीतन्त्र, वीरतन्त्र, कुमारीकल्प, तन्त्रसार, गोप्य-गोप्य-लीलागम आदि।

श्रवण—नवघाभिक्त काएक प्रकार । भगवान् की कीर्ति को सुनना'श्रवण'कहलाताहै।

(२) मनुस्मृति (८ ७४) के अनुसार समक्ष दर्शन और श्रवण दोनों से साक्ष्य सिद्ध होता है।

भाड -- अडापूर्वक शास्त्रविधि से पितरों की तृष्ति के लिए किया गया वार्मिक क्रस्य । इसका लक्षण इस प्रकार वर्णित हैं:

संस्कृतस्यम्बनाढणञ्ज पयोद्यिषुतान्वितम् । श्रव्या वीयतं यस्मात् श्राद्धं तेन निगवते ॥ मनु के अनुसार श्राद्धं पांच प्रकार का है . नित्यं नीमित्तक काम्यं बृद्धिश्राद्ध तयैब च । पार्वणम्बेति मनुना श्राद्धं पञ्चविष्यं स्मृतम् ॥

विश्वामित्र के अनुसार श्राद्ध बारह प्रकार का होता है:

नित्यं नैमित्तिक काम्य वृद्धिश्राद्धं सपिण्डनम् । पार्वणञ्चति विजय गोष्ठ्या शुद्धणयंमध्यम् ॥ कमाङ्कं नवसं प्रोक्तः देविकं दशसं स्मृतस् । यात्रार्थेकादयं प्रोक्तं पृष्ट्ययं द्वादस स्मृतस् ॥ सविष्यपुराणं में दन श्राद्धों का निम्मिक्तिस्ति विवरण पाया जाता है

 नित्य श्राद्ध — जो प्रति दिन श्राद्ध किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध कहते हैं।

२. नैमिलिक—एक (पिनृ) के उद्देश्य से जो श्राद्ध (एकोट्टिट) किया जाना है उसे नैमिलिक कहते हैं। इसको अर्थव रूप से किया जाता है और इसमें अयुग्म (विषम) संस्था के ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है।

 काम्य श्राद्ध---किसी कामना के अनुकूल अभि-प्रेसार्य सिद्धि के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे काम्य कहते हैं।

४. पार्वण श्राद्ध-पार्वण (महालया, अमावस्था के) विधान से जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं।

५ बृद्धि श्राह्य-वृद्धि (संतान, विवाह) में जो श्राह्य किया जाता है उसे वृद्धि श्राह्य कहते हैं।

 प्रेत को पितरों के साथ मिलित करने के लिए जो श्राद किया जाता है उसे सपिण्डन कहते हैं।

७-१२ शेष नित्य श्राद्ध के समान होते हैं।

३० कूमं, बराह (आहोतरितनामाम्याय), विकणु पुराण (१ अंता, १३ अध्याय), मरह पुराण (९९ अध्याय)। मामनी—प्यवन नाजन सं युक्त आवणमामा की पूणिया को आवणी कहते हैं। यह पवित्र तिथि मानी जाती है। प्राचीन काल में शैक्षणिक सत्र 'इसी समय से प्रारम्भ होता था। इस दिन आवणी कर्म अववा उपावमं किया जाता था, विसक्ते दक्कालु अपनी-अपनी शासा का वैदिक अध्ययन प्रारम्भ होता था। आजकल आवणी के यिन रह्मावस्थ्य की प्रया चल गयो हैं, जिसका उद्देश्य हैं किसी महान् स्थाप के लिए अपने सम्बन्धी, मत्रो अयवा यज-मानों की प्रतिबद्ध (प्रतिश्वर) करना।

श्रावस्ती—उत्तर प्रदेश में गांध-जहराइच जिलो की सीमा पर स्वित बौद तीर्षस्थान । गोडा-जल्हरामपुर से १२ मील परिवम आज का सहेत-महेत झाम ही श्रावस्ती है। प्राचीन काल में यह कोसल देश को दूसरी राजधानी यो। अगवान् राम के पुत्र लव ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। श्रावस्ती बौद, जैन दोनों का तीर्थ है। तथागत दीर्थ काल तक आवस्ती में रहे थे। यहाँ के श्रेष्ठी अनाय-पिष्डक ने बसंख्य स्वर्णमुझाएँ व्यय करके भगवान् बुद के लिए जेतवन विद्वार बनवाया था। जब यहाँ बौद्ध प्रयोक्त काल तक प्रवह्म स्वर्णमुझाएँ व्यय करके भगवान् बुद के लिए जेतवन विद्वार बनवाया था। जब यहाँ बौद्ध प्रयोक्त काल कर प्रवास कर हो।

भी—(१) लक्ष्मी (त्रयति हरि या), विष्णुपरनी ।

(२) यह देवताओं और मानवों के लिए सम्मानसूचक विशेषण शब्द है:

> 'देवं गुरुं गुरुस्थानं क्षेत्रं क्षेत्राघिदेवताम् । सिद्धं सिद्धाधिकाराश्च घीपूर्वं समुदीरयेत् ॥'

व्योक्क —िशाव का एक विकट (श्रीः शोभाकण्डेयस्य)। शिवमिक के अधिक प्रचार के कारण पूरे कुरू-जाङ्गरु (हरियाना) प्रदेश को श्रीकण्ड कहा बाता था।

क्षोचक — त्रिपुरसुरदरी देवी को पूजाका विशेष सन्त्र। मन्त्र-महोदिष (११ तरङ्ग) में इसकी रचनाका निम्नाङ्कित वर्णन है:

श्रीचक्रत्योव्यृति वच्ये तत्र प्रजापतिवये।
[बन्दुमाने जिक्कोणंद्र कृत्या वाच्यारमुबयेत्।।
वाचारद्यमन्ववारम्यारपोडप्रकोणकम्।
[त्ररेखात्मकभूमेतृवॅडिटतं यन्त्रमाण्डियेत्।।
श्रीचक्रम्प्रयारम्य यन्त्र है। दिन्दु के साथ तीन

आधारों पर स्थित अध्टकोण संहात्यक होता है। बारह और चौदह अरों वाला यन्त्र स्थितिचक हो जाता है। यामलतन्त्र में कहा गया है:

> विन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयुग्म-मन्यस्रनागदलसङ्गतबोडशारम् । वृत्तत्रयञ्ज धरणीसदनत्रयञ्ज श्रीचकराजमुदित परदेवताया ॥

श्रीचक्र के पूजन से ऋदि, सिद्धि तथा सुख, सम्पत्ति प्राप्त होती हैं

बकेर्रास्मम् पूत्रयेन् यो हि स सोभाग्यमशानुपात् । अणिमायण्डलिद्धीनामधियां जायां र्रोजरात् ॥ विद्वसे रचित्रं मन्त्रे प्ययाप्तर्गाश्यत्र प्रिये । इन्द्रतीतेश्वर बैदूर्यं स्काटिके मारक्तेर्रिय वा ॥ धर्म पृत्रान् तथा दारान् यशानि अभते शुव्या । ताझम्बु कान्तित श्रोकं सुवर्ण शत्नुनावान् ॥ राजत क्षेत्रस्वन्यं स्काटिकं समिसिद्धसम् । श्रीचक के पादीदक (चरणामृत) का महस्य इस प्रकार

बतकाया गया है ।
गङ्गापुरुकत्तर्मस्य यमुनागांदावरीगोमतीगङ्गापुरुकत्त्वस्य यमुनागांदावरीगोमतीगङ्गापुरुक्तप्रवर्दीयापुर्वाद्वर्मायस्य ।
देवातेतुसस्वतीप्रमृतिषु ब्रह्माण्डभाण्डोवरे 
तीर्थस्नानसहस्रकोटिष्कर्ण योजस्रपादादकम् ॥
श्रीचक्र के दर्शन का महान् करू कहा गया है ।
सायक् सावकतून् इत्या यत् फर्ज मावानुयाद है

तत्फलं लभते भक्त्या कृत्वा श्रीचक्रदर्शनम् ॥

षोडणं वा महादानं कृत्वा यल्लभते फलम् । तत्कलं समवाप्नीति कृत्वा श्रीचक्रदर्शनम् ॥ (तन्त्रसार)

भोनगर-(१) कश्मीर की राजधानी, उत्तरापथ का प्रसिद्ध तीर्थस्थान । श्रीनगर तथा उसके आसपास बहुत से दर्शनीय स्थान हैं। श्रीनगर से लगी हुई एक पहाडी पर आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित शिवमृति है। इस पर्वत को शंकराचार्य टेकरी कहते है। लगभग दो मील कडी चढाई है। मन्दिर बहुत प्राचीन है। इसी के नीचे शक्करमठ है। इसको दुर्गानागमन्दिर भी कहते है। नगर में शाह हमदन की मस्जिद है जो देवदारु की चौकोर लकडी की बनी है। इस स्थान पर प्राचीन मन्दिर था। कोने में पानी का स्रोत है। हिन्दू इस स्थान की पूजा करते है। कालीमन्दिर का स्थान अब श्मशानभूमि के रूप में है। नगर के पास हरिपर्वत है जो छोटी पहाडी के रूप में है। अकबर ने उस पर एक परकोटा बनवाया था। उसके अन्दर मन्दिर और गरुद्वारा भी है। अब वह सुरक्षित सैनिक स्थान है । श्रीनगर में दो कलापूर्ण मस्जिदे दर्शनीय हैं, विशेष कर नरजहां की बनवायी पत्थर की मस्जिद। इसके अतिरिक्त मुगल उद्यान अपने सौन्दर्य के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। डल झील के किनारे के मूख्य उद्यान शालीमारवाग, निशातवाग हैं। नौका से देखने योग्य नसीमवाग है। शक्कराचार्यशिखर के पास ही अब नेहरूपार्कबन गया है, जहाँ सील में स्नान की भी उत्तम सुविधा है। जम्मू से श्रीनगर जाते समय मध्य में एक पहाडी मार्ग बैष्णकी देवी के लिए जाता है। आदिवन के नवरात्र में यहाँ मेला होता है। श्रीमगर से आगे अनन्त-नाग, मार्तण्ड, अमरनाथ आदि धर्मस्यानों की यात्रा की

(२) स्रीतगर (द्वितीय) वहरिकाश्रम के मार्ग में टीहरी जिले का प्रमुख नगर है। यहाँ भी शक्कराचार्य डारा प्रति-फिरत श्रीयन्त्र का दर्शन होता था, जो अब गङ्गा के गर्भ में बिलोन है।

श्रोमूर्ति—देविबाह अर्थात् देवता की प्रतिमा (विशेषतः वैष्णव) को श्रोमूर्ति कहते हैं। श्रोमूर्तियों के प्रकार का वर्णन भागवत में इस तरह हैं:

जैली दारमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती। मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट्रविधा मता।। बलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम् ।

हयशीर्षपञ्चरात्र में श्रीमृतियों के विस्तृत लक्षण पाये जाते हैं। दे० श्रीहरिभक्तिविलास, १८१ विलास।

सीरङ्गग्हुन — कर्णाटक प्रदेश का प्रसिद्ध बैण्णन तीर्थ । काबरी नदी की भारा में तीन द्वीप है — आदिरङ्गम् , मध्यरङ्गम् और अन्तरङ्गम् । औरङ्गपट्टन हो आदिरङ्गम् है । यहाँ भगवान नारायण की विषयायी शीमृति है । कहते हैं कि मणवान महिंच गौतम ने तपस्या की बी और थीरङ्गमृति की स्थापना भी की थी ।

भी राम—राम अववा रामयन्द्र असोच्या के मू यंवंसी राजा रखरण के पून वे। नेता युग में इनका आदुओं व हुआ या। ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वैणाव तो इनकी परवह्या ही समझते हैं। भारत के वाधिक इतिहास में विशेष और विश्व के पामिक इतिहास में भी इनका बहुत ऊँचा स्थान हैं। राम की मर्यावापुरुवालाम कहते हैं जिनहोंने अपने चरित डारा धर्म और मीति को मर्यादा की स्वापना की। उनका राज्य न्याय, शास्ति और सुख का बादर्श या। इसीलिए जब भी 'रामराज्य' नैतिक राजनीति का चरम आदर्श हैं। रामराज्य वह राज्य हैं जिसमें मनुष्य को जिविष्य ताप—आधिजीतिक, आधिवैतिक तथा आप्याधिकक—नहीं हो सखते।

इनका अवतार एक महान् उद्देश्य को लेकर हुआ था। वह या आमुरी शक्ति का विनाश तथा देवी व्यवस्था की स्थापना। पिता द्वारा इनका बनदास भी इसी उद्देश्य से हुआ था एव सीता का अपहरण भी इसी की सिद्ध के लए। रावण कम भी इसी लिए हुआ। रावण्यक्रीयोगी के प्राप्य (अपकांत्रित) में इसका एक इसरा हो। उद्देश्य बताया गया है। वह है रावण का उद्धार। देख्य बताया गया है। वह है रावण का उद्धार। देख्य बताया । एक बाह्मण के शाप से बहु सामा गया है। वह है सामा स्थाप हो। वह है सामा स्थाप से स्थाप से विषणु का पार्षय माना गया है। वह सम्बाग के साम से वह सामा गया है। वह सम्बाग का सामा स्थाप के साम से वह सामा स्थाप के साम से वह सामा गया है। वह सम्बाग का सामा उसकी तुनः विष्णुक्त में भेवना मगवान राम (विष्णु) का उद्देश्य था।

रामभक्ति का भारत में व्यापक प्रचार है। राष-पञ्चायतन में चारों भाई तथा सीता और उनके पहुचान की पूजा होती है। हतुमान की मूर्ति तो राम की मूर्ति से मी अधिक व्यापक है। सायद ही ऐसा कोई गीव या टोका हो जहाँ उनकी भूति अधवा चहुतरा न हो। रायसम्प्रदाय मं इतिहास, धर्म और दर्शन का अद्भुत समन्द्रप है। सीता राम की पत्नी है, किन्यु ने वादिसांकि और दिष्य श्री भी हैं। वे स्वयंश्री हैं जो तप से प्राप्त हुई थीं। वे विषद की चेतनाचेतन प्रकृति हैं (देशी उपनिबद् २ २९४)।

रामावत सम्प्रदाय का मन्त्र 'रामाय नमः' अववा तान्त्रिक रूप में 'रा रामाय नमः' है। 'राम' का शान्त्रिक अयं है '(विवद में) रमण करने वालां अववा विवक को अपने सौन्दर्य से मुग्प करने वालां। रामपूर्वतापनीयो-पनिवद् (१.११-१३) में इस मन्त्र का रहस्य बतलाया गया है :

जिस प्रकार विशाल बटकुल की प्रकृति एक अन्यस्त सूक्य बीज में निहित होतो है, उसी प्रकार करावर जराव बीजमध्य 'राम' में निहित हैं पर्यपुराण की लोमधा-मिंदिता में कहा गया है कि बैदिक और लोकिक मार्क समस्त कब्द युग्युग में 'राम' से ही उत्स्मन और उसी में विलोन होते हैं। बास्तव में बंज्यव रामावत मध्ययाय में राम का वहीं स्थान हैं जो बेदारत में ओम् का। तार-सार उपनिवद (२.२५) में कहा गया है कि राम को सम्पूर्ण करा 'जोम्' की ही अभिव्यक्ति हैं

"अ से बह्या की उत्पत्ति हुई है, जो रामाबतार में जामबनात् (ऋषों के राजा) हुए । उसे दिल्लु (उरेन्ड) की उत्पत्ति हुई. जो गुपीब हुए (बानरों के राजा)। म से विव का प्राप्तर्मीं हुआ, जो हतुमान हुए। सानृनासिक बिन्हु से राष्ट्रमा प्रकट हुए। जोम् के नाद से भरत का अवतरण हुआ। इस शब्द को कला से उठमण ने जम्म जिया। इसको काठारतिय व्यत्ति सं उठमी का प्राप्तमीव हुआ, जो सीता हुई। इन सबके उत्पर परमास्मा विवश्यपुरव स्वय राम के कम में अवतरित्त हुए।"

रामावत पूचा पढति में सीता और राम की युगल मृतियाँ मिनदों में पदारायों जाती है। राम का वर्ण बयाम हिता है। वे पीताम्बर बारण करते हैं। केस जुटाइकित खे जाते हैं। उनकी जाजानु भुजाएँ तथा दी चाँच करते हैं, असल और दर्यकुक मुद्रा में प्रमुख-बाण चारण करते हैं, असल और दर्यकुक मुद्रा में प्रमुख-बाण चारण करते हैं। उनकी जण्ट शिक्षियों उनके सोक्याँ को बहतती हैं। उनकी वार्यों कोर काज्यकर्मी जाविधानिक सीता की मृति स्वतन्त्र अस्ववा राम की वार्यों जोर प्रमुख-वार्यों कोर करवार्यों हों।

वे बृद्ध काञ्चन के समान विराजती हैं। उनकी भी दो मुजाएँ हैं। वे दिल्य रत्नों से विमूचित रहती हैं और हाय में दिल्य कमफ चारण करती हैं। इनके पीछे कल्मण की मूर्ति भी पासी जाती है। दे० रामपूर्वतापनीयोपनिषद्, ४७१० । दे० 'राम'।

श्रीकरसाङ्क्षीस्थ (क्र्रेस स्वामी)—स्वामी रामानुवावार्य के अनस्य देवक और सहकर्मी शिष्य । इनका तमिल नाम कुरतालन्वन था, विसका तद्भद कुरेश हैं। काश्चीत समीच कुरप बाग में इनका जन्म हुना था। वे स्थाकरण, साहित्य और वर्गनों के पूर्ण जाता थे। 'पञ्चरतथी' जादि इनकी भीक और कविष्युण अधिद रचनाएँ हैं। काश्ची में ये रामानुक स्वामी के प्राणायत हुए और बाजीवन उनकी देवा में निरत रहें।

रामानुक स्वामी जब ब्रह्मपुन की बोषायनाचार इत वृत्ति की क्षीज में करगा रावे भ, तब कुराजों भी उनके साम थे। कहते हैं कि करगी में पति हो ने इनको उन ब्रह्मपुनवृत्ति केवल पढ़ने को ती थी: साम ले जाने या प्रतिकित्ति करने की स्वीकृति नहीं थी। अनिकारी कम्मीरी पंडतों की जमेजा वह रामानुक स्वामी किए आधिक सहसुचीय थी। क्लिनु पंडितों ने उस मन्य को स्वामीजी से वरुषूक्व छीन लिया। सुदूर दिविण से यहाँ तक को यात्रा को विफल्ट देखकर रामानुक स्वामी को बडा खेर हुआ। उम समय कुरेशजी ने अजुन्त स्मृतिशक्ति के वल से बोषायनवृत्ति गुलजी को आनुसूर्वी मुना थी। गुल-विष्य दोनों ने उसकी प्रतिकित्ति तैयार कर लो। पश्चात् कार्खा गोटकर आवार्य ने इती वृत्ति के आवार पर ब्रह्मपुत के

भीविद्या-आदा महाशक्ति की मन्त्रमयी मृति । वास्तव में त्रिपुरसुन्दरी ही श्रीविद्या है। टमके छत्तोस भेद है। आनाणंवतन्त्र में श्रीविद्या के बारे में निम्नाङ्कित वर्णन मिलता है:

भूमिक्बन्द्रः शिवो माया गिकः कुण्णाल्यमारिती । अर्द्धनन्द्रस्य बिरमुख्य नवार्णो मेरुरुण्यते ।। महानिपुरवुन्दर्या मन्त्रा मेरुरुण्यते ।। सहानिपुरवुन्दर्या मन्त्रा मेरुरुण्यत्म ।। अनेन अनेशो बीजवृद्यूदम् ।। अनेन सरुरुण्या कर्मेन सरुरुण्या । अर्थाम वरानने । सारुर्यनस्पर्धम् भूतं वने ।। साम्यस्य स्वावविद्यं कामराज्ञायाच्यते ।

मादनं चित्रचन्द्राद्धयं शित्रान्तं मीनलोचने ॥ कामराजमिद भद्दे दहवर्णं सर्वमोहनम् । चित्रकांजं बरारोहे चन्द्राचां क्योहनम् । एतामुपास्य देवीशि काम सर्वाङ्गपुन्वरः। कामराजो भवेहीव विद्ययं ब्रह्माकरीणी॥

तन्त्रसार में इसके घ्यान की विधि इस प्रकार बतायी सभी है

बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम्। पाशाङकुशशरांश्चापं धारयन्तीं शिवां श्रये ।

ष्र्वति—श्ववण से प्राप्त होने वाला ज्ञान । यह श्रवण या तो तत्व का साक्षान् अनुभव है, अववा गुरुमुख एवं परम्परा से प्राप्त ज्ञान । लाक्षणिक अर्थ में इसका प्रयोग 'वेद' के लिए होता है। दे० 'वेद'।

श्रोत्रिय---श्रुति अथवा वेद अध्धयन करने वाला ब्राह्मण । परापुराण के उत्तर खण्ड (११९ अध्याय) में श्रोतिय का लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है

जन्मना ब्राक्षणो जेयः संस्कारैदिज उच्यते । वेदाम्यासी भवेद विष्र श्रोत्रियस्त्रिभिरेव च ॥

जिन्म से ब्राह्मण जाना जाता है, संस्कारों से द्विज, वेदान्यास करने में विश्व होता है और तीनों से श्रीतिया ] मार्कण्डेय पूराण तथा मनुस्मृति में भी प्रायः जोत्रिय की यही परिभाषा पायो जातों है। दानकसलाकर में योडी भिन्न परिभाषा मिलती है

एका शास्त्रा सकल्या वा षड्भिरङ्क्वरैग्बील्य च। षट्कर्मनिरतो विद्रा श्रोत्रयो नाम धर्मवित्।।

िकल्प के साथ एक वैदिक शाखा अथया छः वैदाङ्को के साथ एक वैदिक शाखा का अध्ययन कर थट्कर्म में लगा हुआ बाह्मण श्रोतिय कहलाता है।

धर्मशास्त्र में श्रीतियों के अनेक कर्तव्यों तथा अधिकारों का बणेन पाया जाता है। श्राद्ध आदि कमीं में उनका वैशिष्ट्य स्वीकार किया गया था। राजा को यह देखना आवश्यक था कि उसके राज्य में कोई श्रीतिय प्रश्रयहीन न रहें।

भौतममं — नेदिबिहित धर्म (श्रृति से उत्पन्न श्रौत)। मत्स्य पुराण (१२० बध्याय) में श्रौत तथा स्मार्तधर्म का विभेद इस प्रकार किया गया है:

धर्मजैविहितो धर्म श्रौतः स्मातो द्विधा द्विजैः। दानाग्निहोत्रसम्बन्धमिज्या श्रौतस्य लक्षणम्।। ६४० श्रवेतचेतु-बर्कर्ग

स्मातीं वर्णाव्याचारो यमिष्य नियमेपुँदः। पूर्वेच्यो वेदवित्वेह श्रीतं सात्त्रयोधुब्वन्।। ब्रूचो वर्ण्डिष सामानि ब्रह्मणोऽङ्गानि सा श्रुतिः। सन्यन्तरस्थातीतस्य स्मृत्वा तम्मनुखबीत्।। ततःस्मातेः स्मृतो बर्मा वर्णाव्याचाराः। एवं वे द्विविषो धर्मः श्रिष्टाचारः स उच्यते।। इच्या वेदास्यः।श्रीतः स्मातीं वर्णाव्यास्यकः।

[ भर्मन बाह्यमाँ द्वारा दो प्रकार का, श्रीत तथा स्मार्क, यर्ग विद्वित है। दान, अभिन्द्रोन, इनसे सम्बद्ध सम्भीत वर्ष के रूसम् है। यम और नियमों के सिद्धित वर्ण तथा आग्रम का आवार स्मार्ग कहनता है। सल्वियों ने पूर्ण ( ऋषियों ) से जानकर श्रीत धर्म का प्रवचन किया। ऋह, युष्णु, साम, ब्राह्मण तथा वेदाङ्ग में श्रुति कहनाते हैं। मृत् ने अतीत मन्यन्तरों के धर्म का स्मरण कर स्मार्ग वर्म का प्रयापन किया। इसीलिए यह स्मार्ग (स्मृति से उत्पन्न) भर्म कहनाता है। यह वर्णाश्रम के विभागकम से हैं। इस प्रकार निवस्य हो यह दो प्रकार का धर्म जिल्ह्याता है। देश प्रकार का धर्म जिल्ह्याता है। हो से प्रकार का धर्म जिल्ह्याता है। स्वत्य में आपनार कहनाता है। संविष्ण में प्रकार और वेद सम्बन्धी आपार कीत तथा वर्णाश्रम सम्बन्धी आपार स्थान कहनाता है।

स्भात क्ष्रणाता हा ]
क्षेत्रकेलु—विश्वेतुं, की कथा उपनिषद् में मुळत आती
है। ये उहालक के पुत्र ये। एक बार अतिधिमत्कार में
उहालक ने अपनी पत्नी को भी अधित कर दिया। इस
पूषित प्रया का विरोध स्वेतकेलु ने किया। वस्त्व में
कुछ पर्वतीय आरप्यक लोगों में आदित कर विश्वा। वस्त्व में
कुछ पर्वतीय आरप्यक लोगों में आदित योवन के कुछ अवश्रेष कहीं-कहीं अभी चले आ रहे थे, जिनके अनुसार स्थियां
अपने पति के अधिरिक्त अध्य पुत्रयों के साथ भी सम्बन्ध
सरसकती थी। इस प्रया को स्वेतकेनु ने बन्द कराया।
महाभारत (११२० १०००) में इसका उन्लेख है।

## 10

वकार श्रृण वार्णीङ्ग अण्टकोणमधं सदा।
रक्तवन्द्रप्रतीकासं स्वयं परमकुण्डली।।
वतुर्गमसं वर्ण रख्वमाणमयं सदा।
रखः सन्वतमोगृकं विश्वनिस्तिह्नं सदा।।
विश्वनुस्तिह्नं वर्णम् वास्मादितन्त्वसंगुतम्।
सर्गदिवमयं वर्ण हृदिः भावय पार्णीत्।

तानकालन में इसके बहुत के पर्याय बतकाने गये हैं : यः क्वेतो वासुवेदकच गीता प्राज्ञा विनामकः। परमें की बामबाहः व्येक्की गर्भवियोक्तः।। छम्बोदरो धमी लेखः कामधूक् कामधूनकः। मुक्षी उत्तमा कृषो कच्चा महस्मस्यः प्रियः विवाः।। सूर्वास्मा जठरः क्षोचो मत्ता बजी विद्वारिणी। कलकक्की मध्यप्रिया युद्धारमा मल्यूः विराः।। बहकसं—(१) कुछ वामिक विभागों के छः प्रबान कृत्य।

बह्कम — (१) कुछ वामिक विभागों के छः प्रवान कृत्य। ब्राह्मणों के मूक्य छः कर्तव्य यदकर्म कहळाते हैं। ये हैं(१) कथ्ययन (२) अध्यापन (१) यक्त (४) याजन (५) वान और (६) प्रतिखह। मनु आधि स्मृतियों में इन कमी का विस्तृत वर्णन पाया जाता है:

इज्याध्ययनदानानि याजनाध्यापने तथा।
प्रतिषहरूच नैर्युक्तः षट्कमः चित्र उच्यते॥
यो आगम और तन्त्र में छः प्रकार के शान्ति आदि
कर्मी को षट्कमं कहते हैं। शारदातिलक में इनका
वर्णन पाया आता है:

शान्ति-वश्य-स्तम्भनानि विदेषोच्चाटने ततः। मारणान्तानि शसन्ति षद्कर्माणि मनीषिणः॥ रोग-कृत्या-प्रहादीनां निरासः शान्तिरीरिता। वष्यं जनाना सर्वेषां विधेयत्वमुदीरितम् ॥ प्रवृत्तिरोधः सर्वोषां स्तम्भनं तद्दाहृतम्। स्निग्धाना क्लेशजननं मिथो विद्रेषणं मतम्।। परिकीर्तितम् । स्वदेशादेश्वरानं प्राणिना प्राणहरणं मारणं तदुदाहृतम् ॥ स्बदेवतादिवकालादीन् ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत्।। रतिर्वाणीरमाज्येष्ठादुर्गाकाली यथाकमम्। षट्कमेदेवता प्रोक्ता कर्मादौ ता प्रपूजयेत्।। ईबा-चन्द्रेन्द्र-निऋति-वाय्वाग्नीनान्दिशां मता । सूर्योदयं समारम्य घटिकादशकं क्रमात्।। ऋतव स्युर्गसन्ताद्या अशोरात्रं दिने दिने । वसन्त-प्रोष्म-त्रषस्य--शरद्-हेमन्त-श्रीशरा. ॥

[(१) शान्ति (२) बदय विद्योकरण) (३) स्तम्भन, (४) बिडेव (५) उच्चाटन और (६) मारण इनको मनीची कोग वट्कमं कहते हैं। रोग, हस्या, यह आदि का निवारण शान्ति कहळाता है। सब जागें को वेक हो जाना 'वदय' कहा गया है। सबकी प्रवृत्ति का रोष 'स्तम्मन' कहळाता है। निजी के बीच में बळेण उत्पन्न करला 'जियाँ है। अपने देख हे जंदा (दकाइ) उत्पन्न करला 'उच्छाइन' है। प्राणियों का प्राण हरण कर लेला 'जारण' कहा गया है। इनके देवताओं, दिखा, काल आदि को जानकर इन कमों की साधना करना चाहिए। रिंत, बाणी, रसा, ज्येच्टा, दुर्गा लोर काली क्रमशः इनकी देवता है। कम के जाति में तर काली क्रमशः इनकी देवता है। कम के जाति में तर करी प्राण्य करनी चाहिए। ईल, चन्द्र, इन्द्र, निर्माल, त्यायु जोर अग्नि इनको दिशाएँ है। सूर्योच्य से प्रारम्भ कर दस चित्रा के कम से समस्य काचि मानुएँ दिन-रात में प्रति दिन होती हैं। वसम्य प्राच्या, वर्षा, हम्यन जोर जिलिस में म्यूपुएँ हैं।

क्षाच्म, वया, शर्प, हमन्त्र आराशाश्य काषुण हा (३) घेरण्डसहिता में छः प्रकार के हठयोग के अपङ्गी को भी पट्कर्म कहा गया है

धौतिर्वस्तिस्तया नेतिनौँलिकी त्राटकस्तया। कपालभातिरचैतानि षट्कमीणि समाचरेत्॥

[(१) भौति (२) बस्ति (३) नेति (४) नौलिकी (५) त्राटक और (६) कपालभाति इन छ. कर्मी का आच-रण करना चाहिए।

> सप्त पद्मानि तत्रैव सन्ति लोका इव प्रभो। गुदे पृथ्वीसमं चक्रं हरिद्वर्णं चतुर्दलम् ॥ लिये तुषड्दल चक्रस्वाधिष्ठानमिति स्मृतम् । त्रिलोकविद्धिनिलयं तप्तचामीकरप्रभम्।। नाभौ दशदलं चक्र कुण्डलिन्या समन्वितम्। नीलाञ्चननिभ बह्मस्थानं पूर्वकमन्दिरम्॥ मणिपूराभिध स्वच्छ जनस्थान प्रकीतितम्। उद्यदादित्यसकाशं हृदि चक्रमनाहृतम्।। कुम्भकारुपं द्वादशारं वैष्णवं वायुमन्दिरम्। कण्ठे विशुद्धशरणं योडशारं पुरोदयम् ॥ शाम्भवीव रचकारूयं चन्द्रविन्दुविभूषितम् । षष्ठमाज्ञालयं चक्र द्विदल दवेतमुत्तमम्।। राधाचक्रमिति स्थातं मन स्थानं प्रकीतितम्। सहस्रदलमेकार्ण परमात्मप्रकाशकम् ॥ नित्यं ज्ञानमयं सत्यं सहस्रादित्य सन्निभम्। षट्चक्रमणीह भेद्यानि नैतद्भेद्य कथञ्चन ॥

हिं प्रभो ! बहाँ (कारीर में) सात पद्म (कमल) सात लोकों के समान होते हैं। गुदा में पृथ्वी के समान, मूला- चार चक्र होता है, जो हरिद्वर्ण और चार दल बाला है। लिङ्ग में षड्दल चक्र होता है, जिसको 'स्वा-चिष्ठान' कहते हैं। वह तीनो लोको में व्यास अग्नि का निवास है और तम सोने के ममान प्रभा वाला है। नाभि में दशदल चक्र कुण्डलिनी में समन्वित है। यह नीलाञ्जन के समान, बहास्थान और उसका मन्दिर है। इसे 'मणि-पूर' कहते हैं, जो स्वच्छ जल के समान प्रसिद्ध है। हृदय में 'अनाहतसक' है जो उदय होने हुए सूर्यके समान प्रकाशमान है। इसका नाम कुम्मक है, वह द्वादश अरों बाला बैष्णव और बायु-मन्दिर है। कण्ड में 'विशुद्धशरण' वोडशार, पुरोदय, शास्भवीवरचक्र है जो चन्द्रविन्द्र से विभूषित है। छठा 'बाज्ञालय' पक्र है जो दो दल वाला और व्वेतवर्ण है। यह राधा चक्र नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मन का स्थान है। ये ही घटचक्र (ज्ञानार्थक्रमशः) भेदन करने योग्य है, किन्तु सहस्रदल चक्र परमात्मा से प्रकाशित है। यह नित्य, ज्ञानमय, सस्य और सहस्र सूर्यों के समान प्रकाशमान है। इसका भेदन नही होता।

**क्ट्लीर्थ—स**र्वसाधारण के लिए **छ** तीर्थ सदा सर्वत्र सुलभ हैं

- (१) भनतीर्थ—पर्मराज सुविधिट विदुर्जी के कहते हैं, ''बाप जैसे मागवत (भगवान के प्रिय मण) स्वय ही तीर्थ रूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विद्याजित अगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं।
- (२) गुस्तीर्थ—सूर्य विन में प्रकाश करता है. चन्द्रमा राति में प्रकाशित होता है और दीएक पर में उजाला करता है। परस्तु पुरु शिष्य के हृदय में रात-दिन सदा ही प्रकाश कंकाते रहते हैं। वे शिष्य के समूर्ण बजानमय अपकार का नाश कर देते हैं। अत्तर्व शिष्यों के लिए गुरु एग्म तीर्थ है।
- (३) माता तीर्ष, (४) पिता-तोर्थ---पुत्रों को इस लोक और परलोक में कल्याणकारी माता-पिता के समान कोई तीर्थ नहीं है। पुत्रों के लिए माता-पिता का पूजन ही घर्म है। वहीं तीर्थ है। वहीं मोल है। वहीं जन्म का सुभ फल है।
- (५) पतितीर्थ—जो स्त्री पति के दाहिने चरण को प्रयाग और वाम चरण को पुष्कर मानकर पति के चरणो-दक से स्नान करती है, उसे उन तीर्थों के स्नान का पूष्य

६४२ वर्शभान्-विकासम

फल मिलता है इसमें कोई संवेह नही । पति सर्वतीर्थमय और सर्वपुष्यमय है।

(६) पत्नीतीर्य—सदायार का पालन करने बाली, प्रश्नातीय आपरण करने बाली, बर्म सावन में कमी हुई, स्या पातिवृत कर पालन करने बाली क्षा आज की नित्य अनुरागिणी, गुण्यती, गुष्पमधी, महासती पत्नी विसके वर ही उसके घर में देवता निवास करते हैं। ऐसे वर में गङ्गा जादि पवित्र निवास, समुद्र, यह, गीणै ऋषिगण तथा समूर्य पवित्र तीर्थ रहते हैं। करवाण तथा उद्धार के लिए गांगी के समान कोई तीर्थ मही, भागों के समान मुख नहीं और भागों के समान पुष्प नहीं। ऐसी पत्नी भी पवित्र तीर्थ हैं।

बट्निंशत् — 'एकादशीतत्त्व' ग्रन्थ में देवता पूजन के छत्तीस उपचार बताये गये हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं:

र आपन २. बाम्युका ३ उडतंन ४ विष्ठशण ५ सम्माजंन ६ पुतादि से स्थान ७. बाबाहुन ८. पाघ ४ जर्ज १० आवमनीय ११. स्थापेवित १९. जलकुरा १७. गम्ब १८. पुण्य ११. घुप २० दीप २१. ताम्बुलादिक नैवेच २२. पुण्यमाला २३. अनुकेप २४. वय्या २५. बाम्य-व्यवन २६. बावद्यदेशन २७. नमस्कार २८. नमंत २९ गीत ३० वाच ३१. दान २२. स्तुति ३३. होम ३४. प्रदक्षिणा ३५. दन्तकाष्ठ प्रदान ३६. देव विस्तर्जन १ बर्द्याजणा ३५. दन्तकाष्ठ प्रदान ३६. देव विसर्जन १ गार्जुलिसन स्थान से इनके नाम निम्मास्तित हैं

मर्गुबिण्युयोगे स्वरः अभिन्नोत्रि वृद्धसर्तिः ।
आपस्तन्वस्थावना च कात्यायनपरावारौ ॥
विस्वच्यासस्ववर्ता हारति गौतमावरि ।
अपन्देवाः सहस्र्विज्ञितं याज्ञवस्थ्यच कार्ययः ॥
आतात्रारो लोगस्यस्य अवस्थितः प्रवादिः ।
विस्वाभिवर्गेश्चेताः सौयायनिर्दामहो ॥
छान्नेश्यवः ज्ञालां मरीचित्रस्यवनो मृगुः ।
छपन्नेश्यवः ज्ञालां मरीचित्रस्यवनो मृगुः ।
एवेषान्तु मर्वः यहा यहाँचित्रस्यक्यो ॥
एवेषान्तु मर्वः यहाँचित्रसम्वस्यक्यो ॥

बद्धस्वर्भे — निद्धद्वर और परम हरिभक्त औव गोस्वामी इत्तर रिवत कृष्णभक्तिस्थान न प्रस्थ । यह श्रीमद्भागवत को मान्यताओं का समर्थक तथा अचिन्न्य भेदाभेद वर्षान सम्बन्धी प्रामाणिक रचना है। चैनन्यसम्बर्धाय के भक्ति चिद्वान्तों का प्रोड दार्थानिक रोजी में मह निकारण करता है। इसके कम, मील, प्रेम सन्दर्भ जादि छः करण हैं। वक्कारोड — नीरपैन सम्प्रदास के आवार्य, जो १९५७ ई० के जास-पास हुए (दे० राहस - कन्नड किटरेक्टर, पू० ६०, ६७)। इन्होंने कन्नड भाषा में राजसेखरीकलास, शबर-अक्टरीकास जादि पत्नों की प्रवा की।

चडक्क — नेद को पडक्क भी कहते हैं (षट् अक्कानि यस्य) यथाः

शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दसाञ्चयः । ज्योतिषामयनञ्चीव षडङ्को वेद उच्यते ॥ विशेष विवरण के लिए दे० 'वेदाङ्का'

वब्गुक्तिष्य- म्हक्तिहिता की अनेक अनुक्रमणिकाएँ हैं। इनसे दोनेक की रजी अनुवाकानुक्रमणों और कारवामन की रजी सर्वानुक्रमणों अधिक प्रसिद्ध हैं। इन दोनों पर वस्तुत टीकाएँ निक्की गयी हैं। टोकाकार का नाम है पड्युक्तिपद्य। यह कहना किन्न हैं कि यह टीकाकार का सस्तिविक नाम है अथवा विक्य । टीकाकार ने अपने छ-गुरुक्षों के नाम निज्यों हैं, जो इस प्रकार है— १. विनायक २. जिज्ञानकार । हो गिया स्वर्ण प्रस्ति पर्यास और ६ चित्रवाणी ।

वर्शन्तकासूम् — सामवेद की कीयुगीय मंहिता का बाह्मण-हम्य पालेस अध्यायों में किला गया है। यह पोत्र बाह्मणों में विभक्त है। इसके प्रयम पत्त्रीम अध्याय प्रश्नियाशह्मण कह्मलाते हैं। बोबीस से तीम तक के छः अध्यायों के पर्द्वित बाह्मण, तीसवं अध्याय के अतिम भाग को अद्भूत बाह्मण, इकतीस से बतीस तक के दो आध्यायों को मन्त्र साह्मण और अधितम आठ अध्यायों को छान्यों पा बाह्मण कहते हैं। यहाँव्या बाह्मण का प्रकाशन के क्लेम और एक्ए एस० एकसिंसा ने कमारः १८९४ तथा १९०८ है॰ से कराया था।

वण्ड---पञ्चिविश ब्राह्मण (२५.१५३) के अनुसार एक पुरो-हित का नाम, जिसने उसमें वर्णित सर्पमत्र में भाग लिया या।

किटतस्त्र---सांस्य दर्शन के आचार्यों में पश्चशिक्ष और वार्ष-गम्य प्रसिद्ध हैं। योगभाष्य में भी इनका उल्लेख आया <del>थली-कोडकी</del> ६<sub>४</sub>३

है। वार्षणक्य ने परिततन्त्र नामक प्रन्य निज्ञा था। इसका वर्ष हैं 'साठ प्रस्तय'। यह स्वय अपी तक उपलब्ध नहीं है। व्यक्ती—कारावार्षी ने बेस का एक प्रत्योग शोडडा मास्त्रकाओं में एक मास्त्रका का भी यह साम है। वह प्रकृति को कठी कछा है। इसको स्कार की भाषी भी कहा गया है। बहुविदत्त प्राण के प्रकृतिकाय (अयम अध्याप) में इसके स्वक्य आदि का वर्षण इस प्रकार प्रधा आता हैं:

''हेनारद! प्रकृति की अंशस्यरूप जो देवसेना हं यह मात्काओं में पूज्यतम है और चन्ठी नाम से प्रसिद्ध है। शिशओं का प्रत्येक अवस्था में पालन करने वाली है। यह तपस्त्रिमी और विष्णुमक्त है, कार्तिकेय की कामिनी भी है। प्रकृति के छठे अश का रूप है, इसलिए इसे षष्ठी कहते हैं। पुत्र-पौत्र की देनेवाली और तीनों जगत की भात्री है। यह नर्व सुन्दरी, युवती, रम्या और वरा-बर अपने पति के पास रहने बाली है। जिशाओं के स्थान मे परमा बुद्धरूपा और योगिनो है। ससार में बारही महीने इनकी बराबर पूजा होती है। शिशु उत्पन्न होने के छठेदिन मुतिकागार में इसकी पूजा होती है। इसी प्रकार इक्कों सबे दिन भी इसकी पूजा कल्याण करने बाली होती है। यह बराबर नियमित और नित्य इच्छानुसार आहत की जा गकती है, यह सदा मातुरूपा, दयारूपा और रक्षणरूपा है। यह जल, स्थल और अन्तरिक्ष मे और यहाँ तक कि स्भप्त में भी शिशओं की रक्षा करने वाली है।" इसकी उत्पत्ति और बिस्तत कथानक के लिए दे० स्कन्द-प्राण । षण्ठीकर्मके लिए दे० राजमातंत्र्ड, ब्रह्मवैवर्त, विष्णधर्मोत्तर, ज्योतिस्तत्व आदि ।

षष्ठीयर — उत्कल देश के एक विद्वान्, जिन्होने महाभारत का अनुवाद उडिया भाषा में किया। इनका समय तेरहवी शती के लगभग है।

षोडश दान-श्राद्ध आदि भार्मिक कृत्यों में सोलह प्रकार के दानों का वर्णन पाया जाता है। दे० शद्धितस्य।

बोडकामुका---दूर्गाका एक पर्याय, अर्थ है 'सोलह भुजा-बाली'। कालिकापुराण (अ०५९) में बोडका मुजा-पूजन का विद्यान पाया जाता है:

"जब घोडशभुजा महामाया का दुगतिन्व से पूजन करना चाहिए, तब उसकी विशेष बात सुनिए। इत्यापक की कन्या सांश की एक।दशों को उपवास करके, द्वादशी की एक बार भोजन कर और नवीबशी को राल में भोजन कर, चतुर्दवी को महामाद्या को शिवानतः जनाकर गौत, वादिन, निर्मोव जीर माना प्रकार के भैवद्य के पूजा करे। हूतर दिन बुद्धिमान सावक को अधावित उपवास करना चाहिए। इस प्रकार वत करना चाहिए जब तक कि नवसी आ जाय। जेवंठों में सम्बन्ध प्रकार से अर्चना कर मूल में प्रतिकृतन करना चाहिए। उत्तरा में अर्चना कर प्रवाम में विसर्जन करना चाहिए। उत्तरा में अर्चना कर प्रवाम में विसर्जन करना चाहिए।

षोका भागुका---मातुकाओं अवना देवियों की (विशेष प्रकार में) संख्या संग्रह मानी गयी है। 'दुर्गान्यपदार्त' में संग्रह मानुकाओं के नमस्कार किया गया है (गोर्वादि-बोह्यामानुकाभें नमः)। धादतस्व में उनके नाम इस प्रकार बाते है

आदि प्रमुख देवताओं को पत्तियां है। योक्शित्वक् म्ब्यु—पीडा म्बलिकों (याज्ञिको) द्वारा किया आने वाला यज्ञविकोच। यह ज्योतिष्टोम यह जयवा बारह दिनों में पुरा होने बाला समयाग है। घोडा म्बलिकों के नाम दूस प्रकार है

ये सब शिव, विष्णु, इन्द्र, ब्रह्मा, अग्नि, कार्तिकेय

(१) बहुम (२) बाह्यणाच्छमी (३) आग्नीप्र (४) पोता (५) होता (६) मैनाबरूण (७) अच्छावाक् (८) बावस्तीता (९) अच्युं (२०) प्रतिप्रस्थाता (११) नेष्टा (१२) उन्नेता (१३) उद्वाता (१८) प्रस्तोता (१५) प्रति-हर्त और (१६) मब्हाच्या

उपर्युक्त में से प्रथम बार सर्ववदीय, द्वितीय बार ऋग्वेदीय, तृतीय बार यजुर्वेदीय और चतुर्य बार माम-वेदीय होते हैं।

कोडको — (१) एक यज्ञपात्र का नाम । अतिरात्र यज्ञ का सोमपात्र ।

(२) बाग्ह महाविद्याओं में से एक विद्या का नाम । वैसे प्रायः दस महा विद्याएँ ही प्रसिद्ध है। इनके नाम निम्माकित है:

काली तारा महाविद्या पोडशी भुवनंश्वरी। भैरवी छिन्नमस्ता च विद्याभूमावती तथा॥ वगका सिद्धविद्या च मातङ्गी कमलात्मिका । एता दश्च महाविद्या सिद्धविद्याः प्रकीतिताः ॥ विशेष विवरण के लिए दे॰ 'झानार्णव' ।

(३) एक प्रकार का श्राद्धः। यह प्रायः सन्यासियो की स्मृति में किया जाता है।

वोड शोपकार — तन्त्रसार में सोलह प्रकार के पूजाहव्यार्पणों को षोडशोपकार कहा गया है। देवपूजा में यही क्रम अधिकतर प्रयुक्त होता है।

षोकान्यास—वीरतन्त्र के अनुसार शरीर के अंगो में छः प्रकार से मन्त्रो के न्यास को बोडान्यास (बङ्धा न्यास) कहते हैं। इनमें अंगन्यास, करन्यास, गहान्यास, अन्तर्वाह-मांतुका आदि होते हैं।

## -

स—कामधेनुतन्त्र में स अक्षर के स्वरूप का निम्नाकिन वर्णन है:

सकारं प्रयु वार्वों क्र शक्तिबों व रारत्ररम् । कोटि विद्युरूकारा कुण्डकीशयसञ्चतम् ॥ राञ्चदेवमयं देवि पञ्चामागरमक सवा। राजः सत्त्व तमोयुक्तं त्रिबिन्दुनहित सदा॥ [हे सुन्दरी पार्वेती ! मुनो। यह असर काज्युक्त, सक्तिबों व, परात्पर, करोडों विद्युत् की श्ला के सामन आकार वाला, तीन कुण्डलियों से युक्त, पञ्चदेवस्य, पञ्च-

प्राणात्मक, सदा सस्व-रज-तम तीन गुर्गो से युक्त और त्रिबिन्दु सहित है।] वर्णोद्धारतन्त्र में इसका घ्यान इम प्रकार बतलाया गया है:

शुक्ताम्बरा शुक्तवर्षा हिमुजा रक्तःश्वनाम्। स्वेतवरूर्वतालाञ्जी मुक्ताह्यारोपजीमिताम्।। स्वेतवरूर्वतालाञ्जी स्वानन्यस्यी पराम्। अन्यसिक्षित्रस्या निराम मक्तानस्विवर्धिताम्।। एवं प्यात्वा सकारं तु तन्तरन द्वाधा वयेत् । त्रिश्चाक्ताहृतं वर्णं आस्य वि तस्वस्युवत्।। प्रणय्य सवतं देवं हृदि भावय मुन्दि।। [शुक्त (स्वेत) वस्त धारण करते वाली, शुक्त वर्षं वाली, ते भुवाजीवाली, लाल नेव वाली, त्रेत्व सम्यान्तर्वत् साम्यान्तर्वत् ।। स्वेत स्वानी, मोती के हार ते युजीनित, रास्यो स्व

सिद्धियों को देनेवाली, निरूप सकों के आनन्द को बढ़ाने बाली—हर प्रकार की शांक के रूप में सकार का ध्यान करके इस से मन्त्र को दस बार कथा चाहिए। नियक्ति सिहत, आस्पादि तस्त्र से संयुक्त इस वर्ण को बराबर प्रचास करके हुपद में इसकी भावना करनी चाहिए।] संख्य— बत के एक दिन पूर्व निहित्त नियमों के पालन को समय कहते हैं। यह दत का ही पूर्व अङ्ग हैं। एकाब्बी-तस्त्र में इसका निमाणिक विधान है

संबर्त—(?) मृति विशेष का नाग । मार्कण्डेय पुराण (१३०.११) में इनके लिखय में कहा गया है कि ये अंगिरा ऋषि कं पुत्र और बृहस्पति के आता थे। ज्योतिस्तरच कं अनुसार एक प्रकार के सैप का नाम भी सबतें है, जो प्रमुत पानी बरखाने वाला होता है.

> आवर्ती निर्जलो मेघ गवर्तक्ष्व बहुदक । पुष्करो दुष्करजलो द्रोण: सस्यप्रपूरक:॥

(3) धर्मशास्त्रकारों में से एक का नाम । याजवरूपय-स्मृति में स्मृतिकारों को मुत्रों में इनका उल्लेख है। विद्युक्त, मेथातिर्थ, विजानेक्टर (मिलाक्षराकार), हुरबल, अपरार्क आदि आ्यास्थाकारों ने विभिन्न विषयों पर संवर्त के बजन उद्युक्त किसे हैं। ध्यादहार के कई अगों पर संवर्त का मत उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए, लिलित साक्य के विरोध में मोखिल माझ्य अमान्य हैं

लेक्ये लेक्यकिया प्रोक्ता वाजिके बाजिकी मता। वाजिके तुन सिध्येत्मा लेक्यस्योपीर या क्रिया ॥ (अपरार्क, पु० ६९१-९२)

परन्तु गृह और क्षेत्र के स्वास्य के सम्बन्ध में लेक्य से भुमित अधिक प्रामाणिक हैं: भुक्यमाने गृहस्रोते विद्यमाने तु राजिति । मुक्तिर्यस्य भवेतस्य न लेग्य्ये तत्र कारणम् ॥

(पराशरमाधवीय, ३ पृ० १४६)

संवर्तके अनुसार स्त्रीचन, काभ और निक्षेपपर वृद्धि (अयाज) नहीं क्ष्मती, जब तक कि स्वयं स्वीकृत न की गयी हो :

न बृद्धिः स्त्रीधने लाभे निक्षेपे च यवास्थिते । संदिग्धे प्रातिभाव्ये च यदि न स्यात्स्वयं कृता ॥

(स्मृतिचन्द्रिका,व्यव०,१५७) तिसंग्रह (भाग१,५०५८४-६०३)

जीवानस्य के स्मृतिसंग्रह (भाग १, ५० ५८४-६०३) जोर आनव्याजसम्मृतिसंग्रह (५० ४११-२४) में संवर्तमृति संगृहीत है, जिसमें क्रमण २२० और २० स्त्रीक है। इसमें कहा गया है कि संग्रह ने वासदेव आदि ऋषियों के सम्मृत क्षा स्मृति का प्रजबन किया था।

सवर्तस्मृति के विषय व्यवहार पर उद्घृत वचनों से अधिक प्राचीन जान पटते हैं।

संसार—संसरण, गिंत, जसकाव रखनेवाळा, अर्थात् को गतिमान् अथवा नदवर है। नैयायिको के अनुसार 'मिय्या क्षान से उत्पन्न वासना' को ससार कहते हैं ('दसारज्य मिथ्याधीप्रभव। वासना') मर्थजोक अववा मूजोक को नामान्यतः ससार कहते हैं।कूमपुराण (ईस्वर-नीता, दिनीय अथ्याय) में संनार की परिभाषा इस प्रकार दी हुई हैं.

न माया नैव च प्राणस्वेतन्य परमार्थसः। अहं वर्ता मुखी दु स्त्री कटाः स्यूजित या मितः।। सा चाहकारकर्तृत्वदासम्पर्यागेय्यते अर्व । व्यक्ति वृद्यविद्यासः साधिकः प्रकृते परम्।। भोकारमक्षरं युद्धं सर्वत्र समवस्थितम्। तस्मादज्ञानमृत्योऽय समार सर्वेदिलाम्।।

[आस्मा वरमार्थत चैतन्य है, माया और प्राण नहीं, किन्तु वह अज्ञान से अपने को जतीं, पुली, दुखी, क्रण, क्षण आदि मान केता है। मनुष्य अहकार से उत्पन्न कर्तृत्व के ज्ञान्य इत परिस्वितियों को अपने क्रार कारो-पित कर केते हैं। बिहान् जोग आस्मा को प्रकृति से परे (मिल्ल) मानते हैं, बास्तव में वहीं भीक्ता, अवर, युद्ध और सर्वत्र बिद्यमान हैं। इसिलए (वास्तव में) दरीर-षारियों का यह संसार (मर्स्वेकोक) अज्ञान से उत्पन्न हुआ हैं।]

संसारमोक्तमः — वैष्णव सम्प्रदाय में संसार से मुक्ति पाने की प्रक्रिया को 'संसार मोलण' कहते हैं। वाराह पुराण (सूतस्वामिमाहात्स्यनामाध्याय) में कथन है:

एवमेतन्महाशास्त्र देवि संसारमोक्षणम् । सम् भक्तव्यवस्थायै प्रयुक्तं परमं मया ॥ वामनपुराण (अध्याय ९०) में ससार से मोक्ष पाने का उपाय इस प्रकार बतलाया गया है:

ये शक्क्षचक्राञ्जकर तुशाङ्किणं स्वगेन्द्रकेतुं करदं श्रिय पतिम्। समाश्रयन्ते भवभौतिनाशन संसारमर्तेन पतन्ति ते पुनः॥

सस्कार—(१) इत शब्द का प्रयोग कई अवों में होता है। मेदिनीकोज के अनुसार इसका अर्थ है प्रतियदल, अनुमब और मानस करें। गयार दर्जन के अनुनार यह गुणविशेष हैं। यह तीन प्रकार का होता है—(१) वेगाव्य (यह वेग अथवा कमें से उत्पन्न होता है) (२) दिखरित्यापक (यह पूज्यों का गुण है, यह अतिन्द्रिय और स्थानकारण होता है) और (३) भावना (यह आत्मा का अतिन्द्रिय गुण है, यह स्मरण और प्रत्योमजा का कारण है)।

- (२) शरीर एवं वस्तुओं को शुद्धि के लिए उनके विकास के साथ समय-ममय पर वो कर्म किये जाने हैं उन्हें सस्कार कहते हैं। यह विवेध प्रकार का बहुट फल उत्थान करनेवाला कर्म होता है। इस प्रकार शा वर्ग रहे सुख्य सस्कार सोलह है—(१) गर्माधान (२) पुस्तवन (३) सीमन्तोननयन (४) जातकर्म (५) नामकरण (६) लिखकमण (४) जानकार्म (५) जुनकारण (६) कर्णवेष (१०) अन्त्रप्रायन (८) जुडकरण (२) कर्णवेष १०) विवास राम (१३) उत्पन्तयन (१२) वैद्यारम्म (१३) केशान्त (१४) समावर्शन (१५) विवाह और (१६) अन्योधि । सस्कार के लिए वैद्यारम्म विवाह के उत्कर्ष हो जाता है। विस्तार के लिए वैद्यार में विवाह और १६० अन्योधि । सस्कार के लिए वैद्यार में क्षान्त है। विवाह और १६० अन्योधि । सस्कार के लिए वैद्यार के लिए विद्यार के लिए वैद्यार के लिए विद्यार के लिए वैद्यार के लिए विद्यार के लिए विद्
- (३) जीर्थ मन्दिरादि के पुनरुद्धार को भी संस्कार कहते हैं। शास्त्रों में इसका बढ़ा महत्त्व बतलाया गया हैं। संस्वारहीता—(१) जिल क्यार्किका समय से विहित संस्कार न हो उसे संस्कारहीत कहा जाता है। शास्त्र में ऐसे व्यक्ति की संज्ञा 'बाया है। विदोषकर उपनयन संस्कार जबिष के भीतर न होने से व्यक्ति साविशोपतित अथवा बाया हो

संस्कारहीन-सगर €8€

जाता है। यह अवधि बाह्मण के लिए सोलह वर्ष, श्रविय के लिए बाईस वर्ष और वैश्य के लिए चौबीस वर्ष है।

(२) अनगढ, असस्कृत व्यक्ति या वस्तुको भी संस्कार-हीन कहा जाता है।

संस्मरण-संस्कारजन्य ज्ञान । तिथ्यादितत्त्व में कथन है : घ्याये नारायण नित्यं स्नानादिषु च कर्मसु । तद्विष्णोरिति मन्या स्नायादप्सु पुनः पुनः ॥ गायत्री बैंडणवी होषा विष्णोः संस्मरणाय वै।

संहार-(१) सृष्टि की समाप्ति, प्रलय । मनुस्मृति (१.८०) के अनुसार

**मन्बन्तराण्यसंस्**यानि सर्ग सहार एव च। क्रीडन्निवैतत् कुक्ते परमेष्ठी पुन पुन ॥ (२) अष्ट भैरवो में से एक का नाम

असिताङ्को रुरुरचण्डः क्रोध उन्मत्त एव च। कपाली भीषणश्चैव सहारश्चाष्ट भैरवा ।। संहारमुद्रा (विसर्जनमुद्रा )--धार्मिक क्रियाओ में विसर्जन की मुद्राको सहारमुद्राकहते हैं। यथा

अयोमुखे वामहस्ते अध्वस्यि दक्षहस्तकम्। सगृह्य परिवर्तयेत्।। क्षिप्राङ्गुलीरङ्गलिभि संहारमुद्रेयमर्पणे तु प्रशस्यते ॥ प्रोक्ता संहिता-सम्यक् अथवा पूर्वापर रूप में सम्रथित (सगृहीत) साहित्यिक अथवा आचार-नियम सम्बन्धी सामग्री। सब्होत और मुसम्पादित वैदिक साहित्य की इसीलिए सहिताकहते है जिसकी संख्या चार है---(१) ऋग्वेद (२) यजुर्वेद (३) सामनेद और (४) अयर्ववेद । मन्वादि-

प्रणीत घर्मशास्त्र ग्रन्थो अथवा स्मृतियो को भी संहिता कहते हैं । सम्प्रदायों से सम्बद्ध ग्रन्थों की भी संहिता कहा जाता है। पुराण भी संहिता कहे गये है। ब्रह्मवैवर्तपुराण के श्रीकृष्णजन्मसण्ड (अ०१३२) में सहिताओं की

गणना इस प्रकार है. पुराणसंस्थानं

चतुर्लक्षमुदाहृतम् । विदुर्बुघाः ॥ पुराणानामेवमेव एवञ्चोपपुराणानामध्टादश त्रकोतिताः । इतिहासो भारतद्वा बाल्मीकं काव्यमेव च ।। पञ्चरात्राणां कुष्णमाहातम्यमुत्तमम् । वासिष्ठ नारदीयञ्ज कापिल गौतमीयकम्।। परं सनत्कुमारीयं पञ्चरात्रञ्च पञ्चकम्। संहितानाञ्च कुष्णभक्तिसमन्विताम् ॥

ब्रह्मणस्य शिवस्यापि प्रह्मादस्य तथैव थ। गौतमस्य कुमारस्य संहिताः परिकीर्तिताः॥ कूर्मपुराण (अ०१), स्कन्दपुराण (शिवमाहासम्य लण्ड, अ॰ १) में भी संहिताओं की सूचियाँ हैं।

सकुल्य---समान कुल में उत्पन्न अथवा सगोत्र । बीधायन के अनुसार प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वय, सहोदर भाई, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र--इनको अविभक्त दायाद अथवा सपिण्ड कहते हैं। विभक्त दायादों को सकुल्य कहते है। अविभक्त दायादों के अभाव में सम्पत्ति इनको मिलती है। दे० दायतत्त्व तथा शुद्धितत्त्व ।

मकुल्यों के लिए बृहस्पति ने अशीच का विधान इस प्रकार बतलाया है :

दशाहेन सपिण्डास्त् शुब्यन्ति प्रेतसूतके। त्रिरात्रेण सकुल्यास्तु स्नात्वा गुध्यन्ति गोत्रजाः ।।

(शुद्धितस्य में उद्घृत) सखीसम्प्रवाय---राम और कृष्ण के प्रेममार्गी भक्तीका एक उपसम्प्रदाय । इसके अनुयायी अपने को सीताजी या राधाजी की सखी मानकर राम या कृष्ण की उपासना करते हैं। ये अपनी वैश्वभूषा प्राय. स्त्रियों की तरह रखते हैं। रंगीन वस्त्र पहनते हैं, आभूषण घारण करते है, पाँबो में महावर लगाते हैं। अपना साम्प्रदायिक नाम भी स्त्रीवाचक रखते हैं, जैसे प्रेमा, ललिना, शशिकरूप आदि । अयोध्या, जनकपुर, वृन्दावन इनके केन्द्र हैं । प्रायः उच्च श्रेणी के रसिक भक्त अपने संखीभाव को लोकाचार से अलगगुप्त रखते हैं।

सगर--- मूर्यवंश के एक प्रसिद्ध राजा। इनकी उत्पत्ति की कथा पद्मपुराणा (स्वर्गस्तण्ड, अध्याय १५) में इस प्रकार दी हुई है . ''सूर्यवंश में बाहु नाम के महान् राजा हुए । तालजङ्क हैहयों ने उनके सम्पूर्ण राज्य का हरण कर लिया। काम्बोज, पह्लब, पारद, यवन और शक इन पाँच मणों ने हैहयों के लिए पराक्रम किया। राज्य का हरण हो जाने पर राजा बाहुवन में चले गये। उनकी पतिवता यादवी पत्नी गर्भिणी थी। उसकी सौत ने गर्भ को नष्ट करने के लिए उसको भोजन के समय गर (विष) दे दिया। यादवी के योगबल से वह गर्भ मरा नहीं और देवताओं की अनुकम्पासे वह रानी भी नहीं मरी। वह वन में पति की सेवा करती रही। राजा ने उस बन में योगसे अपने प्राण त्याग दिये। रानीपति की चिता लगाकर भस्म होने के लिए उस पर चढ़ने का रही थीं।
सीर्थ प्रार्थ (वस्तिक ) ने बया अपके उस होते होते सं वचाया। रानी ने उस वन में अधिन के समान प्रीवन्यक गर्भ की देवा की। स्वीवन के गर (विष ) के साथ बालक का जन्म हुबा इसिलए बहु सगर कह्लाया। वह अयमत मुदर बालक था। बौर्ब भागंव ने उसके जात-कमें बादि संस्कार करके देवा होते र चनराव को गिया। दी। देवताओं के लिए भी दुसह महाचीर आन्येय बस्त उसकी प्रयान किया। मगर ने उस बल से समन्तित होकर तथा सैन्य बल से भी युक्त होकर तालजञ्ज हैहर्यों और अस्य रियुकों को बया में कर किया।

मत्त्यपुराण के अनुवार तकार की दो बार्वीय थी— प्रभा बीर भानुमती। दोनों ने जीर्य भार्षक की आरायना की। आँधे ने दोनों को उत्तम वर प्रदान क्या। एक को साठ महस्र पुत्र तथा इसरी को एक पुत्र उत्तम हुजा। यादवी प्रभा को साठ सहस्र पुत्र और भानुमती को अबस-गंजस नामक बंदाधर पुत्र हुजा। अब्दर्भम यज्ञ में बह्य की सोज करते हुए प्रभा के साठ सहस्र पुत्र केपिल के साप से दग्य हो गये। असमंत्रत का पुत्र अधुमान् प्रसिद्ध हुजा। उत्तका पुत्र दिलीप और दिलीप का भागिरण विस्थात हुआ। उत्तका पुत्र दिलीप और दिलीप का भागिरण विस्थात हुआ। उत्तसे तम करने गानुस्था प्रभा ज्ञा कराया। इससे उसके शायत्य पितरों का उद्धार हुआ।

समुक्तेपासना— बहुत के दां रूप हूँ — निर्मृण और समुक्त ।
निर्मृण कव्यक्त और केवल जानगर है। समूक्त मृत्ये हैं
स्र्मृत होने के कारण सुगम और इन्द्रियसीचर है।
श्रीमद्भगवर्याता में यह प्रका किया गया है कि दीनो
रूपों में से किमकी उपासना सरल है। उत्तर में कहा गया
है कि मिर्मृण अपवा अव्यक्त की उपासना किछ (किंट्रन)
है। समुक्त की उपासना सरल है। समुक्त उपासना में पहले
द्वारोको— प्रणव आदि की उपासना और आंगे चलकर
अवतारों की उपासना प्रचलित हुई। गीता में कहा गया है
कि मुक्लिलोगों में बागुरेव (कुल्ल) और कहाँ में शकुर
(खिल) 'में हूँ। इस प्रकार बंद्यलब और स्रव सम्प्रदायों
सेर उनके अके उपसम्प्रदायों में समुणीपासना का
प्रवार हुता।

सबोज-एक ही गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति। अमरकोश में

सनोत्र, बान्धव, जाति, बन्धु और स्वजन को समान बतलाया गया है। किन्तु इनमें तारतम्य है।

सक्टर—भिन्न वर्ण के माता-पिता से उत्पन्न सन्तान । हिन्दू समान मुक्यत वार वर्णी में विनक्त है। विश्वहान्धन्य प्राय. सम्बर्णों में ही होता आया है। क्योनक्यी बानुकोम की कनुसार संसंति पिता के वर्ण की मानी आती थी। परन्तु आयो चलकर वर्णान्तर विवाह वर्णित और निषिद्ध होने कमें। इस प्रकार के विवाहों से उत्पन्न सनति मिन्न (तक्टर) और निन्यनीय मानी जाने लगी। समुस्मृति वर्णासक्टर जातियों का विस्तार से वर्णन पाया जाता है। देव वर्णसक्टर जातियों का विस्तार से वर्णन पाया जाता है।

सङ्कर्षण — पाखराः बंदणव मत के अनुगार पांचके ब्राह्म में से दूसरा व्यक्ति । ब्राह्म के प्रियान के अनुगार बासुदेव से संकर्षण, संकर्षण से प्रदान, प्रदान से अनिव्द और अनि-क्ष्य से बहा। उत्पार हुए । बासुदेव एसमत्त्व ( ब्रह्म ) हैं। संकर्षण कर्षण आरम्भ होता हैं।

पाञ्चरात्र वैष्णव देवमण्डल में बासुदेव कृष्ण के साथ संकर्षण (बलराम) भी पूजा के देवता हैं। दे० 'पाञ्चरात्र'।

सक्कुल्य-किसी कर्म के लिए मन में निक्चम करना। भाव अथवा विधि में भेरे डाग यह कर्तव्य हैं और निषेच में मेरे डाग यह कर्कव्य हैं, ऐमा आगविधीय संकट्य कहा जाता है। कोई भी कर्म, विशेष कर पामिक कर्म, विना सकल्य के मही करना चाहिए। भविष्य पृश्य का कथन है:

सकल्पेन विना राजन् यत्निश्चित् कुश्ते नर । फलञ्चाल्पात्पकं तस्य धर्मस्यार्द्धश्चयो भवेत् ॥ संकल्पमुलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसम्भवाः । प्रता नियमधर्मात्व सर्वे सकल्पजाः स्मृताः॥

[ हे राजन् ! मनुष्य थी कुछ कर्म बिना संकरण के करता है उसका अरण से अरण एकर होता है; धर्म का आधा धर सो काता है। काम का मूळ संकरण में है। यज्ञ सकरण से ही उत्पन्न होते हैं। यह, नियम और धर्म सभी संकरण से ही उत्पन्न होते हैं। यह, नियम और धर्म सभी संकरण से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा मुना गया है।]

संकल्पकी वाक्यरचनाविभिन्न कर्मों के लिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार से बतलायी गयी है। योगिनीतस्त्र (प्रथम खण्ड, द्वितीय पटल ) में संकल्प का निम्नांकित विधान है :

ताम्रपात्रं सदुर्गञ्ज सतिलं जलपुरितम्। फलैंदेंवि गृहीस्वान्तम्य कल्पतः।। अभ्यञ्ज्यं च जिर:पद्मे श्रीगृह करणामयम्। देवेन्द्रवदनोऽपि बा ॥ यक्षेश बदनो तिधिञ्चैव देवपर्वादिकन्तथा। मासं पक्षं बाद्यन्तकालञ्चतथा गोत्र नामच कामिनाम्।। क्रियाह्नय करिष्येऽन्तमेशं समत्सजेत पयः।। सक्त्यानराकरण - चौदह शैव सिद्धान्तशास्त्रों (ग्रन्थों) में मे एक। इसके रचयिता उमापति शिवाचार्यतथा रचनाकाल चौदहवी शती है। उमापति शिवाचार्य बाह्यण वें किन्तु शृद्ध आचार्य मरै ज्ञानसम्बन्ध के शिष्य हो जाने के कारण जाति से बहिष्कृत कर दिये गये। ये अपने सम्प्र-टाय के प्रकाण्ड धर्मविज्ञानी थे। इन्होने आठ प्रामाणिक सिद्धान्त ग्रन्थों की रचना की जिनमें से संकल्प-निराकरण भी एक है।

सङ्करमञ्जूमीसम् — श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के आचार्य वेदानत-देशिक द्वारा लिखित एक यन्य । यह क्ष्यकात्मक नाटक है तथा बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। वेदानतेविकक माध्यावार्य के मित्रों में ये। माध्य ने 'सर्वदर्शनसंख्नह्' में दनका उल्लेख किया है। इस सम्य का रचनाकाल नोबहनी लगी का उलरार्द्ध है।

सिंदुमा—उत्तर प्रदेश के फल्साबार जिले में पसना स्टेशन से प्रायः नात मील काली नदी के तर पर स्थित बीजों का कांस्थान। इसका प्राचीन नाम सकाय्य है। कहते हैं, बुद्ध भयवान स्वर्ग में उत्तरकर पृथ्वी पर यही जाये थे। जैन भी इसे अपना तीर्थ मानते हैं। तेरहवें तीर्थकूर विमाननायजी का यह किनलहानस्थान पाना जाता है। वर्तमान प्रदेशा एक उन्ने टीले पर बमा हुआ छोटा सा गींव है। टीला दूर तक फंजा हुआ है और किला कहजाता है। किने के भीतर दंदों के वेर पर विमाहर देवी का मन्दिर है। पास ही अशोकस्ताम का शींय हैं विसार हाशी की मिति निर्मित हैं।

सङ्कीर्तन-सम्यक् प्रकार से देवता के नाम का उच्चारण अथवा उसके गुणावि का कथन । कीर्तन नवधा मिक का एक प्रकार है 'स्मरणं कीर्तनं विष्णोः बन्यनं पादसेवनम्।' इसी का विकसित रूप संकीर्तन है। भागवत (११५) में संकीर्तन का उल्लेख इस प्रकार है:

यज्ञै संकीतंनप्रायेर्यवन्ति हि सुमेधसः ।।
पुराणों में सकीतंन का बडा माहारम्य वर्णित है।
बृहसारवीय पुराण के अनुसार :

संकीर्जनस्वींन क्षुत्वा ये च नृत्यन्ति मानवाः । तेषां पारप्रकस्पर्शात् सद्यः पूता वसुषरा ॥ [संकीर्जन को ध्वनि मुनकर को मानव नाव उठते है, उनके पदरक के स्थर्णमात्र से वसुंबरा तुरस्त पवित्र हो जाती है। ]

हैं। मार्कण्डेयपुराण (७७ ?) में कंचन है:
मार्तण्डस्य रवेर्भायां तनया विद्यक्संणः।
सन्ना नाम महाभागा तस्या भानुरजीजनत्।।
सन्ना नाम महाभागा तस्या भानुरजीजनत्।।
सन्ना नेकिए उपर्युन्तः पुराण का सम्बद्धः
भाग देकिए।

 इस सम्बदाय का पुतः संगठन १७५० ६० के जममा ज्ञाबनम्ब नास के द्वारा हुआ, जो बाराबंकी जिले (द्व.स.) के कोटबा नामक स्थान के निवासी थे। ये योगों और कवि वे। इन्होंने हिल्ली में यदों की रचना की। इनके शिव्य हुलन दास हुए! ये भी कवि थे। ये आजीवन रायवरेली जिले में रहे। १८२० और १८३० है के बीच छातीय-गढ़ के एक चमार जातीय मन्न गाजीवाम ने फिर इम मध्याप का पुनरुत्थान किया। इस नवोत्यित धर्म का प्रचार विशेषकर जमारें और अस्य अववर्ष जोगों में ही हुआ इस सम्बद्धाय में निम्म बर्ण के छोय थे।

जैसा कि उपर कहा गया है. इस समझ्याय के अनुयायी एक सप्त्याम (अक्प, निर्मृण ईवन?) के उपस्तक हैं। इतमें स्वत्याम (अक्प, निर्मृण ईवन?) के उपस्तक हैं। इतमें हैं और इनसे मण और मांत का निषेष हैं। ये उन परावों का भी सेवन नहीं करते जो आकृति में रक अववा माग की तरह दिवाई हों। कुछ लोगों के अनुमार ये लाशीरिक मणों से माचना होनों थीं, जिसके अनुमार ये लाशीरिक मणों से माचना होनों थीं, जिसके अनुमार ये लाशीरिक मणों से मुक्त भोजन करते थे। परस्तु भट्टान्यार्ग ने इस मत का स्वच्चन किया है। इसतिसम्ब के सत-गामियों में एक पासिक प्रयो के स्वम दे स्थित में मी जियक आवार देवा जाता या जो अब प्रायः बन्द हो गया है। इनकी कुछ सन्दे प्रयोग में मूर्तियू अपने का प्रयाव है। इनकी कुछ सन्दे प्रयोग आपी तो सो हो गया है। इनकी कुछ सन्दे प्रयोग आपी तो सो हो स्था है।

सती—(१) गत् अयवा मन्य पर दृढ रहतवाली । यह जिल भिराती का नाम है। पूराणों में इनकी कथा विस्तार से दी हुई है। वे दश प्रणापित की कन्या थी। इनका विसाह विश्व के माय हुआ था। एक वार दश ने यक का अनु-द्वान किया। उन्होंने सभी देवताओं को निमर्गिनन कर उनका नाग दिया किन्तु जिल को नहीं निमिन्नत किया। तन सती को अपने पिता के यहां जाने कर आधार्ष विस्ता विश्व ने बिना निमन्त्रण के जाना अस्तीकार कर दिया। जिल ने बिना निमन्त्रण के जाना अस्तीकार कर दिया। उनके मना कन्ने पर भी मती अपने पिना के यहां गयी। वहीं अपने पिता के स्वमान में बहुत दुनों हुई सीर अपना प्रतिर स्थान कर दिया। इस प्रदान का समा-वार पाकर जिल बहुत हुकु हुए। उनसीने अपने गणो को यक्त विष्यंस करने के लिए भेजा। स्वयं वे सती के मृत शारीर को लेकर और मनता होकर संसार में यूमने रहे। अहाँ-जहाँ सती के बहुनित वहां तीयं बन नये। दूसरे जन्म में सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और पुण उनका चिव के साथ विवाह हुवा, जिसका कार्यसय वर्णा कालियास ने कुमारसंभव में किया है।

(२) प्रचितः अर्थ में सती यह स्त्री है जो सच्चे पिन-वत का पालन करती भी और पित के मस्ते पर उसकी चिता पर अपना अलग चिता पर जलकर उसका अनु-गमन करती थी। यह प्रधा प्राचीन भारत में प्रचित्त यी। परन्तु अब यह शिषि के द्वारा चित्त है, कभी-कभी इसके उदाहरण विधि का भग करते हुए सुगई पड़ते हैं।

अन्य देशों में, जहाँ स्त्रियाँ परुषों की सम्पत्ति समझी जाती थी. मत पति के साथ वे समाधि में चन दी चाती थी। परन्तुभारत के प्राचीनतम साहित्य में इस प्रकार का उल्लेख नहीं पाया जाता । ऐसा कोई बैदिक मुक्त अथवा मन्त्र नहीं मिलता जिसमें मत पति की चिता पर विधवा के मती होने की चर्चा हो । गृह्यसूत्रों में, जिनमें अन्त्येष्टि का विस्तत वर्णन पाया जाता है, सनी होने का कोई विधान नहीं है। ऐसा लगता है कि किमी आर्येतइअवधा विदेशी सम्पर्कके कारण यह प्रथा भारत में प्रचलित हुई। धर्मसूत्रों में से केवल विष्णुधर्मसूत्र में सतीप्रधा का वैकल्पिक विधान है (मते भर्तरि ब्रह्मवर्ध तदन्वारोहणं वा)। २५.१४ : मिताक्षरा, याज्ञ० १.८८ के भाष्य में उद्देशत)। मनस्मति में कही भी नती का उल्लेख नही पाया जाना । रामायण (उत्तर, १७१५) में इसका केवल एक उदाहरण पाया जाता है। इसके अनुसार एक ब्रह्मणि की पत्नी अपने पति की चिता पर नती हुई। महाभारत के अनसार यद्ध में बहसंस्थक लोग मारे गये, किस्तू मती के उदाहरण बहुत कम है। माद्रो पाण्डु के मरने पर उनकी चिता रूपती हो गयी (आदि०, ९५ ६५)। वसुदेव की बार परिनयौ-देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा-पति की जिलापर मती हुई (मसल्ड० ७१८)। कृष्ण की कुछ पत्नियाँ उनके शव के साथ सती हुई। किन्तु सत्यभामा तपस्या करने बन चली गयी (मसल, ७.७३-७४)। ऐसा रुगता है कि सती प्रथा मुख्यत क्षत्रियों में ही प्रचलित थी और वह भी बहुन व्यापक नहीं थी। कोरबों की एरिनयों के मती होने का उल्लेख नही है। गरवर्ती स्मृ- तियों में ब्राह्मण विषवाओं के सती होने का स्पष्ट निवेष किया गया है (मितासाता, याज १,८८ के प्राच्या में उद्पृत )। मुनानी लेखनों ने, जो सिकन्यर के साथ भारत में बाये थे, इस बात का उल्लेख किया है कि पंजा को कठ जाति में नती प्रया प्रयालित थीं (स्ट्रेबी, १५५, २०,६५)। परन्तु यह प्रया बहुप्रचलित नहीं थीं।

सती प्रवा की पिषकता और उपयोगिता के सम्बन्ध में धर्मधास्कारों में यदा मतमेद रहा है। मेधातिष के मृत्युस्ति (५ १९७) गर भाष्य करते हुए सती प्रया की तुकता स्वेनवाग से की है जो एक प्रकार का अभिवार (जाडू-टोना) था। मेधातिषि तथा कुछ अन्य टीका-कारों ने इसको जुलना आरमहत्या से की है और इसे महित बतनाया है। इसके विपरीत मितासरा के रूपिया विक्रानेदवर तथा अप्यों ने सती प्रया का समर्थन निज्ञा है।

सम्पूर्ण मध्ययुग में सह प्रचा विवेखत: राज्युतो में प्रच-कित थी। मुलमानो के आक्रमण से इसको और प्रोस्ता-हुत मिला। अकबर ने अपने मुचारवादी शासन में सती प्रचा को बन्द करना चाहा, परन्तु यह बन्द न हुई। आमु-निक सुग्ते भी बनी रही। बंगाल में इसका सर्वाधिक प्रचाद था। इसका कारण यह या कि कही दाय भाग के अनुसार पार्टी को पति की मृत्यु के पक्चात् संयुक्त पार्टि-वारिक वम्पत्ति में यूर्ण अधिकार प्रसा था। इसकिंग परि-वारवाल यही चाहने वे कि विचया मृत पति के साथ मती हो जा। इसमें छल और बल प्रयोग भी होने लगा। राजा रामधोहन राय के प्रयत्नो में लाई विकियम बेटिङ्क के शामन-काल (१८२९ ई०) में सतीप्रया भारत में निधिक तर शि मधी।

सतीर्थ — महपाठी अर्थात् गुरुभाई । समान गुरु से पढे हुए परस्पर सतीर्थ कहलाते हैं ।

सरकार ---पूजा अथवा आवभगत । व्यवहारतस्य के अनुसार सभा में सभागद जिस प्रकार बैठते हैं, उठते हैं, तथा दान-मान आदि प्राप्त करते हैं. उसे मस्कार कहा जाता है ।

सिक्किया—शवदाहादि सस्कार को मिकिया कहा जाता है। सक्दरलावकी में 'सस्कार' के अर्थ में सिक्किया का प्रयोग हुआ है। महाभारत (१४४५ 'प्रयुक्त सर्वी: परलोक-सिक्कियाः।') में अन्स्येष्टि के अर्थ में ही यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। सरय—तीनो कालो में जो एक समान रहे (जिकालावाच्य), परमात्मा (सत्यं ज्ञानमनन्त)। इसका प्रयोग कृतवृत्त, वाण्य एवं ययाचं के अयं में प्रायः होता है। इसके अस्य पर्याय हैं, तच्य, ऋत सन्यक्, अधितय, भूत आदि। पचपुराण (क्रियायोगसार, अध्याय १६) में सत्य का लक्षण इस प्रकार है:

यथार्षकवन यन्त्र सर्वकोस्तुक्षश्रवम् । तस्यस्यमिति विजेयमतस्यं तक्षिपर्यमम् ।। साक्ष्य दर्शन में इससे मिकला-कुलता सस्य का कक्षण बतकाया गया है: 'बस्यन्तकोकहितम् सस्यम् ।' महा-भारत (राजक्षमं) संस्यव्य का आकार निम्नांक्ति प्रकार सं बतकाया गया है:

सत्यञ्च समता चैव दमस्वैव न संशयः। अमास्सर्यं शमा चैव ह्होस्तितिक्षानसूयाता।। त्यागो घ्यानमथार्यस्यं धृतिष्च सत्ततं दया। अहिंसा चैव राजेन्द्र सत्याकारास्त्रयोदशः।।

पुराणों में सत्य का माह्यातम्य बडे विस्तार से विणित हैं। शरुडपुराण (अध्याय ११५) में सत्य की प्रशंसा इस प्रकार हैं:

> न सा सभायत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति सत्यम्। नाऽनौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्य यच्छलेनानुविद्धम्।।

सस्यमारायण — इंग्यर का एक पानीय । इसका वर्ष है 'सरय ही नारायण (भगवान्) है ।' सरयनारायण की व्रतक्या बहुत ही प्रचलित है। यह स्कल्प ट्रांगा के नेवालक्ष्य में विणत कही जाती है। प्रायः पूणिया की सरयनारायण-व्रतक्या कहने का प्रचलन है। यद्यपि किन्युग में सस्य-नारायण की पूजा विश्व फल्यायक कही आती है, किन्तु सरय के नाम से नारायण का बक्तार और पूजा-उपासना नरयपुन से ही चली आ रही हैं।

> धर्मस्य मृतृताया तु भगवान् पुरुषोत्तमः । मरयसेन इति रूपाती जातः सन्यदतैः सह ॥ सोज्ञतवतदु शीकानमतो यक्तराक्षमत् । भूतदृही भूतगणांस्त्ववधीत् सस्यजित्ससः ॥ (भागवत, ८.१ २५-२६)

सस्यभामा—कृष्ण की आठ पटरानियों में दितीय । पद्मपुराण (उत्तर खण्ड, अध्याय ६९) में इन आठों के नाम इस् प्रकार है:

कब्दो महिष्यस्ताः सर्वी रुविमध्यायां महास्मनः । इस्मिणी सरकामा व कालिन्दी व तृत्विस्मता ।। मिषविन्दा जान्ववती नाम्तविती सुरक्षणा । सुषीना नाम तन्वञ्ची महिस्पद्वाच्याः स्तृताः ।। सरम्बम्—कार गुगों में से प्रयम् पृग । इसका कृत नाम इस कारण हुआ कि समस्य प्रशा हम काल में कृतकृत्य या

इतार्च रहती थी : 'कृतकृत्य प्रजा यत्र तंश्नाम्ना मां कृतं विदुः।।' (किल्क पुराण, अध्याय १९) कृतयुग (सत्ययुग) की दशा का वर्णन निम्नांकित

पाया जाता है :

धर्मदचतुष्पादभवत् कृतः पूर्णे जगरत्रगम् ।
देवा ययोक्तफलदादचरन्तिः भृवि सर्वत ॥
सर्वमस्या बसुमती हुम्दपुष्टजनावृता ।

देवा ययोगनःकलवादेवरान्ते मृति सर्वते ॥
सर्वमस्या बसुमती हृष्टपुट्यन्तानुता ॥
शाटप्योपी नृतदेता आपिक्पापित्विज्ञा ॥
तिप्रा वेदविद सुमञ्जलकृता तार्यस्तु वर्षावते ॥
पूजाहोमपरा पतिद्रतभरा यागोचता स्त्रिया ॥
वैश्या वस्तुषु धर्मतो विनिमयी श्रीविष्णुपूजापरा
शृहास्तु दिजसेवनाद् हरिक्षालापा सपर्योपरा ॥

(कल्कि पुराण, अध्याय १८)

बैशाल शुक्क गृतीया रिवरामर को सत्य युग को उत्पत्ति हुई थी। इसमें विष्णु के चार अवतार हुए— १ मत्स्य २ कुमं ३ चराह तथा ४ नृस्ति । इसमें पृथ पूर्ण था, पाश का अगाव था, मुख्य तीर्थ कुरुक्षेत्र या, बाह्यण प्रहाश थे, प्राण मञ्जामत थे, मृत्यु इच्छानुसार थी। इसमें वर्ष्ण, मान्याता, पुरूषा, पृत्युमारिक, कार्तवीर्थ थे छ चक्रवर्ती राजा हुए थे। इसका छलाण मिन्माफित हैं:

ामनास्तित हैं:
सत्यपमंता निन्य तीर्यानाञ्च सदाश्रयम्।
नन्दन्ति देवता गर्वा सत्ये सत्यपरा नता ।।
(दे॰ भागवत, १२,४,२ पर श्रीधर स्वामी की टीका)
सत्यकाक--सात लोकों के अन्तर्गत एक लोक। विज्युपुराण (२ ७) में इसका निम्मानिक लक्षण दिया हुआ है.
षड्युणैन तपोलोकात् सरस्त्रलोको तिराजते।
विज्युनसर्वका यत्र बदालोको हिस स्मृतः।।
[तप लोक से छ गुना सत्यलोक अधिक विराजनान

है। वहाँ बसने वालों की पुनः मृत्यु नही होती, वह सत्यलोक सौर ब्रह्मलोक कहलाता है।]

सरवक्ती---(१) ब्यास की माताका नाम। यह घीवरकन्या यी। पराशर ऋषि ने इसके साथ संसर्ग किया, जिससे व्यास का जन्म हुआ।

(२)हरिवशः पुराण (२७,१८)के अनुसार ऋचीक मनिकी पत्नी । यथाः

गाधेः कल्या महाभागानामा सत्यवती सुभा। तागाधि काव्यपुत्राय ऋचीकाय ददौ प्रभु॥ [गाधि की कल्या नामसे सत्यवती महाभागार्व

[ गांधि की कच्या नाम से सत्यवती महाभागा और शुभा थी। उसको गांधि ने काव्यपुत्र ऋष्ट्रीक को विवाह में विया।]

सस्यवतीषुत — (१) सरववनी के पुत्र ज्याम । बास्तव में इसका नाम कृष्ण या । यरागर द्वारा अविवाहित सत्यवती से ये ज्यान्त हुए थे । सत्यवती ने लग्गा के मारे इनको एक दीप में किया दिया मानिल्या आगे चलर ये द्वाया माने भी कहलाये । जब इन्होंने वेदों का संकलन और साम्यादन किया तो इनकी प्रसिद्ध उपाधि ज्यास हुई । मर्वाधिक इसी नाम से ये प्रसिद्ध हुए ।

(२) जमदीन ऋषि भी मत्यवतीसुत कहलाते है, क्योंकि उनकी माता का नाम भी सत्यवती था। सत्यवता—केकच देश के राजा अववपति की कन्या सावित्री के ति । ये माल्य देश (यूर्वी राजस्थान, अलबर) के निवासी थे। महाभारत (३ २९३ १२) में इनके नाम की क्युप्ति इस प्रकार स्वतायी यी है

सत्य बदत्यस्य पिता सत्यं माता प्रभावते । ततोऽस्य बाह्मणाश्चकृतमितत् सत्यवानिति ॥

[इनके मिना सत्य बोलते वे, माता सस्य भाषण करती थी, इसलिए, ब्राह्मणों ने इनका नाम सस्यवान् ही रखा।] सावित्री-सरयवान् कंत्र प्रसिद्ध कथा महाभारत (३,२९२ कोर आणे) में विस्तार से दी हुई है। सरवार्यप्रकाश-आयं ममाज कं प्रवर्तक स्वामी द्यानन्य

सत्यार्गेक्षकाः—आर्यं मानजं के प्रवर्तकः स्वामी द्यानस्य सरस्वती द्वारा लिखित प्रसिद्धं प्रत्यः । यह आर्यं सामजं को सर्वमान्यं प्रत्य है । इसके अधिकाश प्रारंतिक अध्यार्थे (समुक्तार्थों) में आर्यं समाजं के गिद्धान्ती का गठका और समाजनुष्पारक विचारों का प्रतिपादन किया गया है। ६५२ संज्ञ सदापार

इसके परचात् पौराणिक तथा तान्त्रिक हिन्सू कर्म तथा समार के अन्यान्य घर्मों की कर्डा समीक्षा की गयी है। दे॰ 'आर्य समाज'।

सत्र — सज्ज का पर्याय । भागवत पुराण (११) में यज्ञ के अर्थ में ही इसका प्रयोग हुआ है।

नैमिषेऽनिमिषक्षेत्रे ऋषय शौनकादयः। मत्र स्वर्गीय लोकाय सहस्रसममासतः।।

किनमसतमात्राल केर्नडेस्मर्चणने नयम्।
आसीना रीजनेज कर्वाया सक्षणा हरे:।
[अनिसम्बद्धान निम्नारच्या सेतानेक आदि ऋषियों
ने स्वर्ग की प्राप्ति और जीक कत्याण के किए सहस्यों
वर्ष का गत्र (यज्ञ) क्रिया। किंत्र को आया हुआ जानकर
इस बैजन क्षेत्र में हुए। किंत्र को आया हुआ जानकर
इस बैजन क्षेत्र में हुए। कीर्य वीचं सच (यज्ञ) करते हुए
भागवर या में समय विदाले करों।

सत्राजित-- कुष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता।

सस्बत्— पहुबंश के एक प्राचीन राजा, जिनसे सास्यत वश चला। वे अशु के पुत्र यो सास्यतों में ही वैं० शों का भागवन सम्प्रदाय भा कहते हैं। सस्य के पुत्र सास्यत नारद से भागवन धर्म का उपदेश यहण किया (दे० कृमं पूराण)। इस धर्म की विशेषता यो निकाण कमें और वापूर्व को आराधना। आना, कमें और भक्ति के समुच्यय अपदा गजनवर्ष के सार्यता भी मान्यत थे।

सबन—स्वामी ग्रमानन्द हुमें ग्रामान्त आपदाय में कई मत्त्व आवार्य हुए। इसे मामदव और निर्णयन महागण्ड में तथा मदव और बेनी इतर भारत में हुए ये। सब्द ने हिन्दी में अपने पदों की रचना की। राज बांलस्बर प्रमाद में मन्त्रवानी-सबह मन् १९१५ में देखेडियर प्रेस इलाहायर में प्रकाणित कराया था। उसमें सदन के पद मण्डीत हैं।

सवाबार--- धर्म के अनेक स्रोतों में से एक । इसकों धर्मसूत्रों में शील, सामयावारिक अथवा शिष्टाचार कहा गया है और स्मृतियों में आचार अथवा मदाबार । धर्म के स्त्रोतों कींगणना निस्नाकिन प्रकार हैं.

वेदो धर्ममूलम् । तद्विदाञ्च स्मृतिशीले । (गौ० व० ११-२)

अवातः सामयाचारिकान्धर्मान् व्याख्यास्यामः । धर्मजसमय प्रमाणम् वदाञ्च । (आप० धर्म० १११-३) श्रृतिस्मृतिविहितो धर्म । तदलामे शिष्टाचारः प्रमाणम् । शिष्ट पुनरकामात्मा । अगृह्ममाणकारणो धर्मः । (वसिष्ठप्रमं० १. ४-७)

श्रुति स्मृति सदाबार स्वस्य च प्रियमास्मनः। सम्यक्षंकल्पनः कामोः त्रर्ममूलमिद स्मृतम्।। (याज्ञ०१.७)

वेदोऽक्षिलो धर्ममूल स्मृतिशीले च तद्विदाम् । आचारक्षेव सामूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ।। (सनृ १६)

आपस्तम्ब वर्ममूत्र के भाष्य में हरदत्त सामयावारिक की व्याख्या इस प्रकार करत हैं

पौरुतेयी स्थान्या समय । सच । शिवसः विधितियमः, प्रतिषेषस्कीत । गमयमूला आवारा , तप् भवा सामयाचा-रिका , एवभूतान् भमीतित । कमंत्रन्थोऽम्युदयितःश्रेयस-हेतुरपुर्वाक्य आत्मागुणो धर्मः ।

[पीरुपेयां व्यवस्था को समय कहते हैं, वह तीन प्रकार का होता है—(१) विचि (१) तिमम और (-) प्रतिपेष । आचारों का मुक समय में होता है। उन्ने कहार होने के कारण वे सामयाचारिक कहनाते हैं। अर्थान् इस प्रकार से उत्पन्त हुए धर्म । कर्म से उत्पन्त, अम्युद्ध-निश्यम का कारणभूत अपूर्व नामक आत्मा का मुण धर्म हैं।

विसष्टधर्मसूत्रमे शिष्ट की परिभाषादी गयाह. क्षिण्टः पुनरकामात्मा।

[ शिष्ट वह हं ओ (स्वार्यमय) कामनाओं म गंहत हो ] अकामात्मा का हो अवाचा प्रमाण माना जा सकता है। मनु ने शील और आचार म पोडा मेद किया है। कुरुल्क के अनुसार बील ने तिक गुणों को कहते हैं, जैसे विद्याप्रेम, देवर्जाक, चितुर्जाक आदि, आचार वह हं ओ अनुक्च्य अववा परम्परा पर आधारित हो। श्रृति तथा स्मृति और आचार को प्रामाणित्ता में भी अन्तर है। प्रयम दो धर्म के मौरिक प्रमाण है, जब कि आचार सहा-प्रयम दो धर्म के मौरिक प्रमाण है, जब कि आचार सहा-

सदाचार अथवा आचार तीन प्रकार का होता है (१) वेशाचार (२) आत्याचार और (३) कुछाचार । भिन्न-भिन्न प्रदेशों में विभिन्न आचार, प्रधार्ये और परम्पराग्रं प्रबन्धित होतो हैं, वे देशाचार महत्वादों हैं। इसी प्रकार विभिन्न आधियों में भी अपने अपने विभिन्न आधियों में भी अपने अपने विभिन्न आधियों में भी अपने अपने विभिन्न होते हैं, वो आपने अपने विशेष आचार होते हैं, विनकों कुलाचार कहते हैं। ये श्रृति-स्पृतिमों में विद्वित विभाग के आतिरिक्त होते हैं, विनमानित होते हैं। वालमानित और वहुमानित होने के कारण ये प्रमाण माने जाते हैं, यद्याप श्रृतिन्म्म् तियों से अविद्व होने की इससे अपेका की आती हैं।

सदानार के प्रासाम्य पर कुमारिल द्वारा तन्त्रवार्तिक ( जीमिन, ? ६०) में विस्तार के विचार किया गया है। इसके अनुसार वे ही प्रसारे मयाचार के अन्तर्मत वाती हैं जो जूति के रनस्य गाउ के अविशव होती है, जिनका जायरण विष्ट इस विस्ताम से करते हैं कि उनका पानन करना धर्म है, जिनकों को हैं इस्ट फै- (काम अववां लोग) नहीं होता है। जिस्ट में वे हो होते हैं जो रमस्य प्रसार के स्वत्य के प्रमान के पान करने के स्वत्य के प्रमान के पान करते हैं, वे नहीं जो तथा विषय करते हैं। विर्माण नहीं जो जिस्टा वास्त्राम के मा के में पर आधीसी ! इसकिए परम्परायत और पीडी दर पीडी से चली आने वानी प्रयामों का जिस्टो डारा इस बृद्धि से पानन कि यं पर्म के आजू हैं, वस्तुत, धर्म है और इससे स्वयं की प्राप्ति होती हैं।

दष्टकारणहीनानि यानि कर्माणि सावभि । प्रयुक्तानि प्रतीयेरन् धर्मन्वेनेह तान्यपि ॥ शरीरस्थितये यानि मुखार्थं **वा प्रयञ्**ते। अर्थार्थ वा न तस्वस्ति शिष्टानामेव धर्मधी: ।। धर्मत्वेन प्रपन्नानि भिष्टैयानि त कानिचित्। वैदिके. कमंसामान्यात्तेषा धर्मत्वमिष्यते ॥ नैव तेषा सदाचारनिमित्ता शिष्टता मता। साक्षादिहितकारिस्वाच्छिप्टस्वे सति तद्वचः ॥ प्रत्यक्षवेदविद्वितक्रियया हि लब्धशिष्टत्वब्यवदेश। यत्परम्परात्रातमस्यदिः धर्मबदध्या कुर्वन्ति तदिष स्वग्यं-स्वाद्धमंख्यमेव । (तन्त्रवार्तिक, पु० २०५-२०६) ।

केवल महान् पुरुषों का आचरण मात्र सदाचार नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में कई कर्म धर्मविष्ठ होते हैं, जिनका आचरण नामान्य पुरुषों को नहीं करना चाहिए:

दृष्टो धर्मव्यतिक्रमः साहसं च महताम् । अवरदीर्बल्यात् । (गौतम धर्म० १. ३-४) दृष्टी धर्मव्यतिक्रमः साहसं च पूर्वेषाम् । तेषा तेजीविशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते । तवन्थीक्ष्य प्रयुक्तानः सीदत्यवरः ।।

(आप० वर्षक २ ६ १३.७-६) कुमारिल ने तत्ववार्तिक (अमिनि, ३ ३ ४५) में सता-चार के बाधों पर भी विचार दिया है। यदि किसी आचार और स्मृति में विरोध हो तो आचार स्मृति से बाधित होता है—एक आचार दूसरे अधिक अमियुक्तर (अंक्ट द्वारा प्रयुक्त) आचार से; सदिक्य आचार असंदिक्य आचार से बाधित होता है आदि (स्मृयाय्याचार सोज्य-मियुक्तराचारण संदिक्यमसंदिग्येन)।

सदाबार के मीमासक मूच्योकन से कुछ स्मृतिकारों ने अपना मतनेद प्रकट किया है। किसी आचार को राख्य हारा इनिक्छ अमस्य नहीं कर देना चाहिए कि उसका स्मृति द्वारा विरोध है। ऐसे आचार का विरोध गुढ़ धार्मिक दुंध्ट से है, ब्याबहारिक (विषिक) दृष्टि से नहीं। सिसी आचार के प्रामाणिक होने के लिए यह पर्याप्त है कि वह चिरकाल्यानित और बहुमानित हैं। बृहुक्सित का कथन है 'दिशाचार, आख्याचार और कुलाचार का, जहाँ मी वे प्राचीन काल से प्रचलित हो, उसी प्रकार आदर करना चाहिए। नहीं तो प्रचा में झोन प्रस्तन होता है, राजा के वल और कोय का नाश होता है। ऐसे आचार के पालन से प्रचा प्रायचिवन अथवा दण्ड की भागी नहीं

देशजातिकुलानाञ्च ये धर्माः प्राक्प्रवर्तिता । तर्षेव ते पालनीया प्रजा प्रशुप्प्रतेऽन्यया ।। जनापरक्तिर्भवति वलं कोषञ्च नत्यित । अनेन कर्मणा नैते प्रायश्चित्तदमार्हकाः ।।

(बृहस्पति) साधुपुरुषों के आचरण को सदाचार कहते हैं। मनु-स्मृति में ब्रह्मावर्तके निवासियों के आचार को सदाचार

सरस्वतीदृषद्वस्योऽवनशोधंदन्तरम् । तदेवांनीमत देशं श्रद्धावर्तं प्रचलते ॥ तस्मिन् देशे य आचार पारम्पर्यक्रमागतः । वर्णाना सान्तरालाना सदाचार स उच्चते ॥

वतलाया गया है :

[देवनदी सरस्वती और दृषद्वती के बीच में जो अन्त-राल है वह देवताओं से निर्मित देश ब्रह्मावर्त कहलाता सवाचारस्मृति-सद्यःकीव

रवनाकी थी।

है। उस देश में अन्तराल सहित चारों वर्णी का परम्परा-

**६५४** 

गत जो आचार है नह सदाचार कहकाता है। ]
धर्म के प्रमुख चार लोतो में तीसरा सदाचार हे
श्रृतिः स्मृति सदाचार: स्वस्य च प्रियमासमाः।
एतच्चतुर्विश्र प्राहु साल्लाद् धर्मस्य लक्षणम्।।
(मनुस्मृति)

[श्रुति, स्मृति, सदाचार और अपने आत्मा को प्रिय. यह चार प्रकार का साक्षात् घर्मका रुक्षण कहा गया है।]

कालिकापुराण (अच्याय ८६), वामनपुराण (अध्याय १४), पद्मपुराण (स्वर्ग खण्ड, अध्याय २९,३०,३१) और मार्कण्डेयपुराण के सदावाराच्याय मे सदावार का विस्तृत वर्णन पाया आता है।

सदाचारस्मृति — मध्याचार्यद्वारा रचित एक ग्रन्थ। इसमें माध्य साम्प्रदायिक वैष्णवो के आचारों का वर्णन और विवेचन है।

स्वालम्ब—अर्थत दर्शन के एक बाजार्य अर्द्धतान्द परह्रशी धाती में हुए ये, जिन्होंने ब्रह्मपुत्र के शाक्कुर भाष्य पर स्कृतिखामरण नामक भाष्य पद्य में किया । अर्द्धतान्त्र के शिष्य सदानन्द ये, जिन्होंने गया में बेदान्तसार नामक ब्रन्थ किखा । यह शाक्कुर बेदान्त की अच्छी भूमिका ब्रस्तुत करता है परस्तु इस पर सांक्य का प्रमाव स्पष्ट है।

सवानच पीपीन्न — इन्होंने वेदानकार नामक प्रत्य की रचना की। इनका ओवन काल सोलहवी शती का उत्तरार्ख है। वेदान्तसार के ऊपर नृष्टिह सरस्वती की मुबोधिनी नामक टीका है जिसका रचनाकाल शक सक १९९८ है। वेदान्तसार अहैतवेदान्त का अत्यन्त सरक प्रकरण प्रत्य है। इस पर कई टोकार्ग किसी गयी है। इस प्रत्य से मुस्सुलॉ का बहुत उपकार हुआ है। स्वानन्य सोगोग्न का एक प्रत्य शक्कुरियिक्वय भी है जो अभी नामराकारी भे प्रकाशित नहीं है। दे० स्वानन्य

सवासीरा—सतपथ बाह्यण (१४.११४) के अनुसार यह कोसल और विदेह के बीच सीमा बनाती थी। वंबर हक्को गण्डकी वदी गंडक ) मानते हैं, जो ठीक अतीत होता है। हुछ लोगों ने इसको करतीया माना है (इस्मीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, q ( १ 4, 7 4 )। परम्तु करतीया बहुत दूर पूर्व में होने से सदानीरा नहीं हो

सकती। महाभारत (२.९९४) में गण्डकी और वसानीरा को सलन-अरूग माना गया है। किन्तु यहाँ शायद गण्डले का तात्पर्य कोटों गण्डक से हैं, जो उत्तर प्रदेश के देव-रिया जिले में बहुती हैं। सदानीरा का एक नाम नारायणी या बालग्रामी भी है। वर्षाऋतु में अन्य नदियाँ रखस्वकां होने के कारण अर्थावन रहती है, किन्तु हसका बल्ल सदा पवित्र रहता है। अत. यह सदानीरा कहलाती है। यह पटना के यास गंगा में मिल जाती है।

सवाप्य — स्वयंदोक ( ५ ४४.१२) एक स्वृधि । स्वयांग्य सहोग्य — मुट्टोबिसीसित के समकाठीन एक विद्वान् सम्यामी। सम्यद्धः ये काक्वी कामकोटि टीठ के महाणीवस्य भी थे। इनके रवित प्रस्य गुरुरत्नमाठिका में बहाविचा-भरणकार स्वामी बद्दैतानस्य का उल्लेख वाया वाता है। सर्वाधिव स्वामी ने अर्दैतविवाविकास, बोधार्यस्मिविद, गुरुरत्नाधिकका, बहावैतिनंतर्वाकृषी बादि प्रस्यो की

सहुकिक्क्ष्मीम्म — बङ्गदेशीय बैक्पन श्रीपरास द्वारा प्रस्तुत स्तुतियों का एक सम्बद्ध सन्व । इसका रचनाकाल १२०५ हैं० है। इसके वयदेव के कुक गत्य भी मंग्रहीत हैं। स्काशुद्धि—सामान्यतः मरणाशीच और जननाशीच में शुद्धि बारह विजे के पत्त्वात् होती है। परस्तु किन्हीं परिस्वतियों में सद्यः (तुरन्त) शुद्धि हो जाती है। मरुक्टप्राण (स्वाया १०७) के अनुसार .

'देशान्तरमृते बाले सद्य शुद्धिर्यतौ मृते।'

[दंशान्तर में मरते पर. बालक की मृत्यू पर तथा सन्यासी को मृत्यू पर सव" शृद्धि हो जाती है। ] इसका कारण यह है कि प्रयम्भ और दितीय का परिवार से मन्द्रम्थ नहीं रहता है। दितीय का अर्फिन्स अर्थिकसिय और उसका परिवार में अभिनेत्रका प्राय नहीं होता। सखःश्रीष—सामाजिक आवश्यकता और कुछ विशेष कारणों से कुछ वर्गों और व्यक्तियों का शौष (शृद्धि) तुरन्त मान किया जाता है। गठकपुराण (अध्याय १०७) में कपन है.

शिल्पनः कारवो वैचाः वासीशसाष्ट्रच मृत्यका । अग्निमान् श्रीत्रयो राजा सद्यः शीचाः प्रकीतिताः ।। शिल्पी लोगः, वढई, वैद्यं, वासी, वास, भृत्यं, यज्ञ करने वाला, श्रीत्रियं और राजा ये तुरन्त शीचवाले (शृद्धं) मानं जाते हैं । ] कूमपुराण (उपविभाग, अध्याय २२), बाविपुराण एवं कई स्मृतियों में सद्याःशीच वाले लोगो की लम्बी मूचियों पायी जाती हैं। कुछ कर्मों का अनुष्ठान प्रारम्भ हो जाने पर अशीच नहीं होता:

वतयज्ञविवाहेषु श्राद्धहोमार्चने जपे । भारको सूतक न स्यादनारको तु सूतकम् ॥

(विब्<del>णुस्मृ</del>ति)

्त्रत, यज्ञ और दिवाह में, इसी प्रकार श्राट, होम, अर्जन और जप में भी आरम्भ हो जाने पर स्तक नहीं होता; अनारम्भ में होता है। ]दे० सखः शृद्धि।

सिंहकारिकाय — दोह्य महाचार्य रामानुबदास इत एक ग्रन्थ । इसका रचनाकाल सोलहवी बाती है। इसमें श्री-वैष्णव वेदान्तमत का प्रतिपादन हुआ है।

सर्थमंचारियो — एक साथ धर्मका आचरण करने वाली। यह भार्याका पर्याय है।

सम्बद्धा-धव = पति के, स = साथ विद्यमान । जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे सथवा कहते हैं।

सनक--(१) ब्रह्मा के चार मानम पुत्रों में से प्रथम । श्रीमद्भागवतपुराण (३.१२) में इनका वर्णन है।

(२) जैमिनीय ब्राह्मण (३.२३३) के अनुमार सनक दो काष्यों से से एक का नाम है (दूसरा नवरु हैं।) इन्होंने विभिन्दर्कायों के यज में भाग निया था। ऋष्वेद के एक स्थल (३ १४७) १७ इनको यज से उदासीन के रूप में चिन्न किया गया है; सभवत इनको भिन्तवादी प्रवृत्ति के कारण।

सनकसंत्रवाय—आवार्य राक्कुर के पहचात् जिन बैष्णव सम्प्रदायों का विकास हुवदात उनमें एक सनक सम्प्रदाय भी है। मुख्य बैष्णव साम्यदाय थे—(१) श्रीसम्प्रदाय (२) ब्रह्मसम्प्रदाय (२) वृदसम्प्रदाय और (४) सनकस्त्रप्रया । जब इनमें से निध्याक के जनुयायिजों का सम्प्रदाय सनक अथवा सनकादि सम्प्रदाय कहलाता है। इन सभी सम्प्र-दायों का जाबार श्रृति (ब्र) है और वर्शन बेदाना । इनकी साहित्यक परमारा भी शाग एक है। केक्ट स्वाब्या स्टर्फ की द्वार्ति भन्न-भिन्न है। बाहरों जाबारों में बेब होने से इनमें सम्प्रदायों द उलान ही गया।

**सनकाविसम्प्रवाय--दे०** 'सनकसम्प्रदाय'।

सनत्कुम्पर—(१) सनत् (ब्रह्मा) के पुत्र होने से अयथा सनत् (सदा) कुमार रहने के कारण इनका नाम सनत्कुमार पडा। हरिबंश में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की इन्हें हैं:

यसोराज्यस्तर्यवाहं कुमार इति विद्धि मान्। ब्रह्मात् सनत्कुमारेति नामेनन्मे प्रतिष्ठितम्।। बामन पूराण (ब० ५७-५८) के अनुसार वर्म की अहिंसा नामक पत्नी से चार पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें एक सनतुकुमार ये। इन पुत्रों की ब्रह्मा ने दत्तकरूप में ब्रहण

घर्मस्य भार्याऽहिसाख्या तस्यां पृत्रचतुष्ट्यम् । सम्प्राप्तं मृनिशार्द्रलः योगशास्त्रविचारकम् ॥ ज्येष्ठः सनत्कुमारोऽभूद् द्वितीयच्च सनातनः । तृतीयः सनको नाम चतुर्यदच सनन्दनः ॥

(२) छान्दोस्य उपनिषद् (७.१-१;२६.२) में एक ज्ञानी ऋषि का नाम । पौराणिक पुराकथा के अनुसार ये वैष्णव गरम्परा के नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे । ब्रह्मा के चार पुत्रों में में से ये एक थे ।

सनत्कुमारउपपुराण — यह उन्तीस उपपुराणों में से एक हैं। सनत्कुमारतम्ब — आगमतत्त्वविकास में अनुसूचित चौसठ तन्त्रों में से एक तन्त्र।

सनस्वन----ब्रह्मा के चतुर्ष पृत्र (दे० सनत्कुमार)। स्कन्य पुगण के काशी खण्ड के अनुसार ये जनलोक वासी है और दिव्य मनुष्य माने जाते है। इसीलिए पितरों के समान इनका तर्पण किया जाता है।

सनातन—(१) बह्या के दितीय पुत्र। काशी सण्ड के अनुसार ये अनकोकवासी किन्तु आर्मगुराण के अनुसार तपोलोक-वासी ये। ब्रह्मा, बिल्यु और शिव का पर्योग्य भी 'सनातन' है। हेमचन्न के अनुसार मनातन पितरों के अतिथि है। देणचन्न सन्तुमार'।

(२) तैतिरीय सहिता (४३३१) में एक ऋषि का नाम । नृहदारण्यक उपनिषद् की ।२५.२२,४.५.२८) दो वश्रमुचियो में इनका उल्लेख सनग नामक ऋषि के शिष्य और सनार के गुरु के रूप में हुआ है।

सनासन मोस्वामी — चैतन्य महाप्रमु के प्रमुख शिष्य । रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों महाप्रमुके पट्ट जिष्य एव भाई ये । ये पहले बंगाल के नवाब के यहाँ उच्च

कर्मचारी थे। चैतन्य महाप्रभ से प्रभावित होने पर एक दिन सनातम के मन में ससार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हआ। एक दिन वे किसी सरकारी काम से कही जा रहे थे। बहुत जोर की आँधी आयी और आकाश बादलों से थिर गया । मार्ग मे एक मेद्रतर दम्पति आपस में वार्ता-लाप करते हुए मिले । पत्नी पति की बाहर आने से रोक रही थी। उसने पति से कहा, ''एँने झझाबात में सकट के समय या तो दूसरे का नौकर बाहर जा सकता है अधवा कृत्ता।" मनातन गोस्वामी ने इस बात को सून-कर नौकरी छोड़ने का निक्चय किया। परन्त यह बात नवाब को मालुम हो गयी और उसने सनातन को कारा-गार में डाल दिया। सनातन अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर चके थे। काराध्यक्ष को प्रसन्त कर एक दिन केवल एक कम्बल के साम ये जेल के बाहर आ गये और महाप्रभ चैतन्य की शरण में पहेंच गये। कम्बल देख-कर महाप्रभू ने उदासीनता प्रकट की । इस पर गना । न ने कम्बल का भी त्याग कर दिया। वे अत्यन्त विरक्त होकर कृष्ण की आराधना में तल्लीन हो गये। जीवन के अस्तिम भाग में ये वृन्दावन में रहने लगे थे। इन्होंने गीतावली, बैणावतोषिणी, भागवतामत और सिद्धान्तसार नामक गंभोर ग्रन्थों की रचना की। भागवतामृत में चैतन्य सम्प्रदाय के कर्तव्य और आचार का वर्णन है। हरिभक्तिविलास नामक ग्रन्थ भी इन्ही के नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ में भगवान के स्वरूप और उपासना का वर्णन है। बँगला भाषा में भी इनका एक ग्रन्थ रसमय-किल हा नाम से प्रचलित है। सनातन गोस्वामी अचिन्त्य-भेटाभेट मत के मानने वाले थे और इनके सन्थी का यही दर्शन है।

सन्ध्या--पुक धार्मिक किया जो, हिन्दुओं का अनिवार्य कर्तव्या है। दिन और रात्रि की सन्धि में यह किया की जाती है, इसलिए उसको सन्ध्या (सन्धिवेला में भी हुई) कहते हैं। ब्याम का कथन है

उपास्ते सन्धिकेजायां निशाया दिवसस्य च । तामेव सम्ज्या तस्मानु प्रवर्तान्त्र मनीषिण ॥ इसकी कत्य व्यूत्यनियाँ भी पाया जाती हैं। यथा 'सम्बक् व्यायक्रस्थ्यामिति।' 'सदासातित'। दिन और रात्रि को सन्धि के व्यतिक्त मध्याह्न को थी सन्धि माना जाता है। जतः तीन सन्ध्याओं ये ओ उपामना की जाती है, उसका नाम (त्रिकाल) सन्ध्या है। इन कालों में उपा-स्य देवता का नाम भी सन्ध्या है। सन्ध्या उपासना सभी के लिए आवश्यक है, किन्तु

तारण के लिए अनिवार्य है :

एतत् सन्ध्यात्रयं प्रोक्तं ब्राह्मण्यं यदिष्ठिक्तम् ।

यस्य नास्स्यात्रस्तत्व न स ब्राह्मण् उच्यते ॥

एतत् संस्थानय प्राप्तः नाहाय्य यदायाध्यत् । यस्य नास्त्यारस्त्र च तः नाहाय्य वदायध्यत् । अवाद्या राजनुत्तत्वेयां हितीय क्यविक्यमे ॥ तृतीयो नह्याच्यः स्याच्यतुर्वे वामयानकः । यञ्चसत् भृतत्वेयां प्राप्त्य नगरस्य च ॥ जनाताननु यः पूर्वे सारित्याच्येव परिचमाम् । नंपासीत हिच सन्ध्यां स वक्कोऽश्राह्यणः स्वस्त्यः ॥

[तत्त्ववादी ऋषि द्वारा छः प्रकार के अवाह्मण कहें गये हैं। उनमें से प्रथम राजसेवक है, दूबरा क्रम और विक्रम करने वाला है, तीसरा बहुतों का यह कराने बाला; चौपा धामायक, पोचवीं साम तो नगर का भूत्य और छठा प्रानः और सामं सम्ब्या त करने वाला ।] याजबल्लम ने मम्ब्या का लक्षण इस प्रकार बतलायां हैं

त्रयाणाञ्चीव वेदानां ऋह्यादीना समागमः। सन्धिः सर्वसूराणाञ्च तेन सम्ध्या प्रकीतिता ॥

ृष्ट्क, साम, यजु तीनों बेदो और बद्धा, विष्णु. विव तीन मूर्तियों का इसमें समागम होना है। सभी देवताओं की इसमें मस्त्रि होती है, इमलिए यह सन्त्या नाम में प्रसिद्ध है। दे सवर्तस्मृति में मन्त्योगामना का उपक्रम इस प्रकार बतल्याया गया है

प्रातः सन्ध्या सनक्षत्रामुपामीत यथा विशि । सादित्या पश्चिमा सन्ध्यामद्वन्तिमतभास्कराम ॥

प्रात-मन्त्र्या की उपासना यथा विश्व नक्षत्र महित (शोडो गत हत्ने) करती चाहिए। साय सन्त्र्या आंधे सस्त मूर्य के साथ होनी चाहिए। ] मध्याह्न सन्त्र्या के लिए आठवाँ मुहूर्त उपस्यक्त सत्त्राया गया है : 'सम्मूर्येऽपि मध्याह्न 'मुहूर्त सप्ताचीर'। ं सांक्यायनमुख्य में सक्त्या का निम्माक्ति विधान है : ''अरच्ये सम्बद्धमान्त्र सन्त्र्या मुगास्त्रे नित्य वाय्या उत्तरप्तराधिमुक्कोप्रक्षण्टमित्वप्-् आनक्षत्रदर्शनान्। आतिकान्त्राया महाम्बाहृती: साविची स्वस्थ्यनादि जल्वा एवं प्रातः प्राष्ट्रमुब्बिस्टिन् आमण्डल-रक्षनार्थित। व्यास ने तीन काल की सक्तवाओं के अलग-अलग नाम विये हैं:

''नायत्री नाम पूर्वाह्ने साबिशी मध्यमे दिने। सरस्त्रतीच सायाह्ने,सैत सन्ध्या त्रिषु स्मृता॥

प्रतिव्रह्मान्त्रविक्षाः च पातकादुःपपातकात् । गायनी प्रोच्यते तस्मात् गायन्तं त्रायने यतः ॥ सविनुद्योतनान् नैव सावित्री परिकीतिना । जगतः प्रसवित्रोत्वात् बान्कपत्वात् सरस्वती ॥"

[पूर्वाह्न में जो सम्बया की काती है उसका नाम सावित्री गायती, मध्याह्न में जो की जाती है उसका नाम सावित्री कीर सार्थ जो की जाती है उसका नाम सावित्री कीर सार्थ जो की जाती है उसका नाम सरस्वत्री है। बात में बहुण किये हुए जन्म के होय, पातक और उपपातक से जपने गानेवाहि ( उपाह्मना करनेवाले ) को नाम बेदी हैं, इनिक्रमें गायती कहुआती है। सविता के प्रकास जयवा जयत्व को उत्पास करने के कारण सावित्री नाम में प्रसिद्ध है। बाहकर होने से सरस्वती कहुआती है।]

सन्ध्या का माहात्म्य तैलिरीय बाह्मण में इस प्रकार वतलाया गया है

''उद्यन्तमस्तं यान्तमावित्यमनिष्यायन् कुर्वन् बाह्यणो विद्वान् सकलं भद्रमहन्ते । असावादित्यो ब्रह्मा इति ब्रह्मीव सन् ब्रह्माभ्येति य एवं बेदेत्ययमर्थः।''

[ उगते हुए, अस्त होते हुए तथा मध्याह्न में उत्तर माते हुए आदित्य ( सूर्य ) का ध्यान करते हुए विदान् बाह्मण मध्यूण कत्याण को प्राप्त करता है । यह आदित्य अद्यारूप ही है , उपासक ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त करता है, यह इसका अर्थ है । ]

याज्ञवल्क्य ने और विस्तार के साथ इसका माहात्म्य बतलाया है:

या सन्त्या सा तु गायत्री दिवा भून्या प्रतिष्ठिता ।
सन्त्या वर्गासिता येन विष्णूस्तेन उपासितः ।
या सिंगः गरीरस्तं न करोत्यंगाशित्रम् ।
निःतुतं कर्यास्त्यं पुनस्तासा तरीव्यप्त् ।
एवं स हि प्रारीरस्य मित्रस्तरात्तरीव्यप्त् ।
विना चौगासमायेव न करोति हित नृषु ॥
प्रणबन्धाहितस्याक्ष नायस्य त्रित्येव स
व्यास्त्रं परमं बहुः कास्त्या यत्र प्रतिविद्धः ॥
बाच्यः व हैक्दरा प्रोको वाचनः प्रचाः स्तृतः ।
वाचनेऽपि च विकाते वाच्यः एव प्रसीवति ॥।

भूभुं वः स्वस्तवा पूर्वः स्वयमेव स्वयम्भुवा । व्याहृता ज्ञानदेहेन तस्मात् व्याहृतयः स्मृताः ॥ 'व्यावकन्त्र' में जनवन्त्रसम्बद्धाः

६५७

'शुद्धितत्त्व' में जनत-मरणाशीच में सन्ध्योपासन। का नियेष किया गया है:

सन्ध्या पञ्चमहायज्ञं नैत्यिकं स्मृतिकमं च । तन्मध्ये हापयेत्तेषां दशाहान्ते पन किया ॥

पण्डल हार्यस्ता व वशाहुत्त पुरा काश ।।
संस्थास—(१) या आध्यों में बेल्युं आध्या श्रवम तीन आध्यमें—बढ़ा गर्द, गाहुंस्थ्य और वानप्रस्व—के पाइन के पत्त्वातु सबये प्रवेश करते का विधान है। शावन पुराण (००१४) में संस्थास आध्यम का वर्ष निमासित प्रकार से बताआग गया है:

सर्वसङ्गपरित्यागी ब्रह्मचर्यसमित्वतः । जितेन्द्रयत्वमावासे नैकस्मिन्वसितिन्वरम् ॥ अनारम्भस्तपाहारे भिक्षा विग्रं ह्यानिन्दिते । आरमज्ञानविवेकस्य तथा ह्यात्साववोधनम् ॥ चतुर्षे चाश्रमे धर्मो ह्यस्माभिस्ते प्रकीतित ॥

[ सभी प्रकार की आसक्ति का त्याग, बहावर्य का पालन, इतियमध्य, एक स्थान में चित्रफाट तक रहने का त्याग, कामनायुक कर्म का अभाव, आहार में प्रशस्त विश्व के यहीं भिक्षावृत्ति, आत्मज्ञान का विवेक, आत्मा में ही सभी प्रकार से निष्ठा, चतुर्य आत्मा (संन्यास ) में यह चर्म नुसने कहा नया है। ] कल्यिया में सन्यास का निरोध वर्षणाया गया है:

अस्त्रमेषं गयालम्भं संन्यासंपलपैतृकम्। देवरेण सुनोत्पर्ति क्लौ पञ्ज विवर्जयेत्॥

'मलमास-सत्त्व-प्रतिज्ञा में रघुनन्दन मट्टाचार्यके अनु-सार यह कलिवर्ज्य केवल क्षत्रिय और वैश्य के लिए है। दे॰ 'आश्रम'।

संन्यासी—चतुर्व आश्रम सन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति को संन्यासी कहते हैं। ब्रह्मवैबर्तपूराण के प्रकृति सण्ड (अध्याय ३३) में सन्यासी के धर्मका वर्णन निम्न-लिखित प्रकार हैं

सदम्ने वा कदम्मे बा लोग्ट्रे वा काञ्चने तथा । समबुद्धियंस्य शक्यत् स सम्यासीति कीर्तेलः ॥ दण्डं कमण्डल्ं रक्तवस्त्रमात्रञ्च सारयेत् । नित्यं प्रवासी नैकत्र स संग्यासीति कीर्तितः ॥ शुद्धाचारद्विज्ञाननन्त्र भुड्के लोगादिवजिन ॥ क्रिज्ञाचनर्द्वज्ञानन्त्र भुड्के लोगादिवजिन ॥ ६५८ सविष्य-सविष्यीकरण

न व्यापारी नाम्नसी च सर्वकर्मीवविद्याः । व्यापेमाराज्यं शव्यव् स संत्यासीति कीर्तितः ।। सर्वव ब्रह्मसेनी इह्मचारी नाम्माण्यण्यविद्याः । सर्वव क्रह्मस्यं पश्येत् स संन्यामीति कीर्तितः ।। सर्वव सम्बद्धिच्यः हिलामायाविवर्गितः । क्राचाहक्कुररहितः स संत्यामीति कीर्तितः ।। अयाचितोग्यित्यवव्य निष्टामिष्टक्क भूनवान् । न याचेत् भश्यासी स संत्यासीति कीर्तितः ।। न च पश्येत् यूखं स्त्रीणा निरुदेतस्यमीरतः । दारसंनीयि योषाञ्चन स्थापेषु यः स मिस्कृकः ।।

सिदन्न अथवा कदन्त में, लोच्ट्र अथवा काञ्चन में

जिसकी समान बद्धि रहती है वह संन्यासी कहलाता है। जो दण्ड, कमण्डल और रक्तवस्त्र धारण करता है और एक स्थान में न रहकर नित्य प्रवास में रहता हैं वह मंन्यासी कहलाता है। जो शुद्ध आचार वाले द्विज का अन्न लाता है, लोभादि से रहित होता है और किसी से कुछ मौगता नहीं, वह संन्यासी कहलाता है। जो व्यापार नहीं करता. जो प्रथम तीन आश्रमों का त्याग कर चका है. सभी कर्मों में अनासक्त, सदा नारायण का ध्यान करता है, वह संन्यासी कहलाता है। सदा मौन रहनेवाला, बद्धाचारी. सम्भाषण और आलाप न करनेवाला और सब को ब्रह्ममय देखनेवाला होता है, वह सन्यामी कहलाता है। सर्वत्र समबुद्धि रखनेवाला, हिमा और माया से रहित, क्रोध और अहं से मक्त संन्यामी कहलाता है। बिना निम-त्रण के उपस्थित, मिष्ट-अमिष्ट का भोजन करनेबाला और भोजन के लिए कभी न मागनेवाला सन्यासी कहलाता है। जो स्त्री का मख कभी नहीं देखता, न उनके समीप खडा होता है और काष्ठ की स्त्री को भी नहीं छुता, वह भिक्षक (सन्यासी ) है। ]

गरुडपुराण (अध्याय ४९) में भी मंत्यामी का श्रर्म वर्णित है:

नयमा कपिनोऽत्यन्त यस्तु व्यानपरो भवेत् । सन्यासीह् म विज्ञेषो सानप्रश्लाष्ट्रमे हियतः ॥ योगान्यामस्तो निस्त्याहरूबुङ्जितिहृद्यः। ज्ञानाय वर्गते चित्रु प्रोध्यते गारमेष्टिकः॥। सस्यान्यस्तिरेव स्थानित्यनूष्णे मह्यास्ति।, सम्यक् व वमसम्यन्तः संगीनि विस्तृरूख्यते॥। भैद्धं भृतक्क मीनिकं तपी ध्यानं विशेषतः । सम्यक् क आन-वैरायं धर्मोऽतं निश्चके सतः ॥ जानपंत्रधानाः केषित् विस्तंन्यासिनोऽते । जगंत्रसंन्यामिनः केषित् निषयः पारमिष्टिकः॥ योगी च विविधो अयो भौतिकी मोत्र एक च । तृतीयोऽस्थायमा प्रोक्तो योगमृतिकामाश्वतः॥ स्थमा भावना पूर्वं मोश्चे त्वकारभावना। तृतीयं चानित्या धोका भावना पारमिक्यरी॥ यतीनां यत्रचितानां न्यासिनामूक्येत्ताम् । आनन्य क्षा तस्थानं समामानावर्तते मुन्तः॥ आनन्यत्वस्वरं यस्मान्युको नावर्षते तरः॥

कूर्मपुराण ( उपविभाग, अध्याय २७, यतिभर्मनामक अध्याय २८) में भी संन्यासी धर्मका विस्तार से वर्णन पाया जाता है। दे० 'आश्रम'।

सिषण्ड —जिनके पिण्ड अथवा मूल पुक्ष समान होते हैं वे आपस में सीपण्ड कहलाते हैं। सात पुरुष तक पिण्ड की जाति है। अजीव, विवाह और दाय के भेव से पिण्ड तीन प्रकार का होता है। एक गीव में दात; भोग एसं अन्य सम्बन्ध से अजीच-सीपण्ड सात पुरुष तक होता है। पिता तथा पितृ-कम्यु की अपेक्षा से सात पुरुष तक विवाह-सीपण्ड होता है तथा मातामह एवं मातृ-कम्यु को अपेक्षा में पांच पुक्ष तक होता है। उडाहन्तस्य नामक मन्य में नारक का निम्माकित जवन उस्पुत है।

पञ्जमात् सप्तमादूर्य् मातृतः पितृतः क्रमान् । सपिण्डता निवर्तेन सर्ववर्णेष्ट्यय विधि ।।

दाय-सपिण्ड तीन पुरुष तक ही होता है। वे तीन पुरुष है पिता, पितामह और प्रपितामह और उनके पुत्र पीत्र गर्व प्रपीत-दीहितृ। इसी प्रकार सातामह, प्रमातामह, और वृद्ध प्रमातामह और उनके पुत्र, पीत्र और प्रपीत्र। देख दायामा) सम्पर्यगण में भी सपिण्ड का विचार किया गया है।

केप्रभावस्वतुर्वाताः पित्राद्याः पित्रक्यानिनः।

पित्रक्षः सममस्तेषाः सापित्रक्यं सामगीरवयः।

स्पित्रक्षेत्रस्य-प्रेतं को पूर्वंज पितरों के सामगीरवयः।

स्पित्रक्षेत्रस्य-प्रेतं को पूर्वंज पितरों के सामगीरव्याला

के साथ मिश्रीकरण होता है। कुमंतृराण (उपस्थित्राण,

अध्याय २२) में सपिण्डीकरणंका वर्णन इस प्रकार मिछता है।

सिप्यक्षेकरणं प्रोकं, पूर्वं संवस्तरं पूराः ।
कुर्याच्यवारि पात्राणि प्रतादीनां द्विज्ञोत्तमाः ॥
श्रेतार्थं पितृशक्षेषु पात्रमासोः चये ततः ।
ये समाना इति द्वास्यां पिण्डानध्येवसेव हि ॥
सर्पायक्षेकरणभादं देवपुर्वः विशेषते ॥
पितृतावाद्येवस्य पृषक् पिण्डांच्य निर्मित्येत ॥
ये सर्पायक्षित्रस्य पृषक् पिण्डांच्य निर्मित्येत ॥
यस्तु कुर्यात् पृषक् पिण्डान् पितृहा सोऽपि ज्ञायते ॥
सस्तु कुर्यात् पृषक् पिण्डान् पितृहा सोऽपि ज्ञायते ॥
सस्तु स्वास्तु पृषक् पिण्डान् पितृहा सोऽपि ज्ञायते ॥
सस्तु स्वास्तु पृषक् पिण्डान् पितृहा सोऽपि ज्ञायते ॥
सस्तु स्वास्तु तृष्य द ह प ह ॥ सहाभारत (२ ८५ ४४)
से इसका साहात्म्य विण्त है ॥

सप्तपती -- विवाह संस्कारका अनिवार्य और मस्य अङ्गा इसमें बर उल्लर दिशा में बधु को सात मन्त्रो द्वारा सप्त-मण्डलिकाओं में सात पदों तक साथ ने जाता है। बधू भी दक्षिण पाद उठाकर पुनः वामपाद मण्डलिकाओं में रखती है। इसके बिना विवाह कर्म पक्का नहीं होता। अग्नि की चार परिक्रमाओं (फेरा) से यह कृत्य अलग है। सप्ति - मूल सात ऋषियो का समूह। इनके नाम इस प्रकार है-मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋत् और बसिष्ठ । प्रत्येक मन्वन्तर में सप्तर्षि भिन्न भिन्न होते हैं। इनका वृत्तान्त 'ऋषि' शब्द के अन्तर्गत देखिए। सप्तिमिण्डल-सप्तिमिण्डल आकाश में सब के उत्तर विमाई पडता है। बह्या के द्वारा विनियुक्त सात ऋषि इसमें बमते हैं । ये ब्रह्मा के मानस पुत्र है । ब्रह्मवादियों के द्रारा ये मात ब्राह्मण कहे जाते हैं। इनकी पस्तियां है मरीचिकी सभृति, अत्रिकी अनसूया, पुलहकांक्षमा, पुलस्य की प्रीति, क्रत् की सन्नति, अगिरा की लज्जा तथा बिशष्ट की अरुम्बर्ता, जो लोकमाता कहलाती है। त्रिकाल सन्च्या की उपासना करने वाले और गायत्री के जप में तल्पर ब्रह्मवादी ब्राह्मण सप्तर्षि लोक में निवास करते हैं। (दे० पदापराण, स्वर्ग खण्ड, अध्याय ११)

सस्प्रताती — सात मी श्लोको का प्रमृह देवी माहात्म्य । इसको वण्डीपाठ भी कहते हैं । अगंत्रास्तोष में कथन है । अगंत कीलकं चादी पठिल्वा कथनं तत । जपेत समझती चण्डीं क्रम एव विवोदित ।। नामोची भट्ट के अनुसार :— ` तत्राचे बरिताच्याये स्लांका अभीतिकत्तमाः। अय मध्ये बरित्ते तु पञ्चाष्टैकसुसस्यकाः।। त्रयोऽप्यायादकतु सम्बद्धकरकाः। अभीत्यवरित्ते तु सट्दकनिक्लोकभाक्।। अमीतीमाध्यायवत्ती गीता समत्रती समता।

सक्सानर अच्छा क्लसमृद्ध कल — वैन गुक्क प्रतिच्या से इस का आरस्म होता है। पुत्रमा, काञ्चनाती, विशाला मानसीद्रमवा, मेचवादा, मुबेखु, तथा विमालोका धाराबों का क्रमशः सात दिनगर्यन्त पुत्रमा होना चाहिए। सात सामरों के नामों से बेही का हवन हो तथा बाह्यणों को दिखुक भोजन कराया जाए। तती स्वय राजि को सृत मिश्रत चावक आए। एक वर्षपर्यन्त सुस अत का आचरण विहित है। किसी पवित्र स्थान पर किसी भी बाह्यण को सात बक्लो का सान करना चाहिए। इस इत का नाम सारस्यत वह मी है। प्रतीत होता है कि उपयुक्त निमाए हुए सात नाम या तो सरस्वती नदी के है अथवा उसकी सहायक नदियों के। अत्तएव इस वत का नाम 'सारस्वत व्रतं अववा 'मन्तमाग वत' । चिवत हो प्रतीत होता है। इस सात नामियों के किए तथा मारस्यत वत को सार्वका के लिए वे विरामार्थ व १९४,४-७

सससुचर ब्रत—हस दत में पार्वती का सात नामों से पूजन करना चाहिए। वे नाम है—हुमूदा. मध्यती, नौरी भवानी, पार्वती, उमा तथा अभिज्ञा। सात दिनपर्यन्त सात करनाओं को (जो कमना आठ वर्ष की अवस्था की हो) भोजन कराना चाहिए। प्रतिदित्त सात नामों में वे एक नाम उच्चारण करते हुए प्रार्थना की आय जैते 'कुमूदा देवि प्रमोद'। उसी प्रकार करना अन्य नामों का ६ दिनो तक प्रयोग किया जाना चाहिए। सातवें दिन समस्त नामों का उच्चारण करके पार्वती का पुननादि करने के जिए सम्प्राक्षतादि के साथ साय ताम्बुल, तिन्तूर तथा नारियल अपित किया जाय। पुनन के उपरान्त प्रत्येक क्रम्या को एक प्रपंत्र प्रमान किया जाय। इमा वत के आचरण को सौभाग्य और सीन्दर्य की उपलब्धि होती है तथा पाप सीण होती है।

सभा—जहाँ साथ साथ लोग शोभायमान होते हैं वह स्थान (सह यान्ति शोभन्ते यत्रेति)। मनु ने इसका लक्षण (स्याय सभा के लिए) इस प्रकार थिया है— यस्मिन् देशे निषीवन्ति विद्रा वैदिवदस्त्रयः । राज्ञः प्रतिक्रुतो विद्वानृवाह्यणास्ता सभा विदुः ॥

[जिस स्थान में तीन वेदिविद् चित्र -राजा के प्रति निधि विद्वान् श्वाह्मण बैटते हैं उसको सभा कहा गया है] सभा का ही पर्याय परिषद् हैं इसकी परिभाषा इस प्रकार हैं:

त्रैविचो हेंनुकस्तर्की निक्को धर्मपाठकः। त्रधस्त्राश्रीमण पूर्वे परियत् स्माहकासरा। [तीन वेदपारम्, हेतुक (सञ्चीकव्यवहारी), तर्क-शास्त्री, निक्कः वान्तवाला घर्मशास्त्री, तथा तीन आश्रीमर्थो के प्रतिविध-इन दसो से मिलकर 'दशासरा' परियद वताती हैं।]

कात्यायन ने सभाका लक्षण निम्नाकित प्रकार से क्रिया है:

कुल-जील-वयो-वृत्त-वित्तवद्भिरधिष्ठितम् । वणिरिभ स्यात् कतिपर्यः कुलवृद्धैरधिष्ठितम् ॥

[कुळ, शीळ, जय, युत्त तथा वित्तयुक्त सम्यो एव कुलबुढ कुछ विणिग्-जनो से अधिठित स्थान की सभा कहते हैं।] मगा (गजसभा) में स्थाय की तितरण होता या। अत: सभा के सदस्यों में सत्य और स्थाय के गुणो की आवश्यक्तत पर और दिया जाता था।

समय---(१) शत्र्य, आचार, करार अथवा आचारसंहिता । यथा

ऋषीणा समये नित्यं ये चरन्ति युधिष्ठिर । निश्चिताः सर्व्यधर्मज्ञास्तान् देवान् ब्राह्मणान् विदुः ।। (महाभारत, १३९०५०)

(महामारत, (३ ९० ५०) धर्मशास्त्र में धर्म अथवा विधि के स्रोतों में समय की गणना है 'धर्मज्ञममय: प्रमाणम्।'

(२) आपमांभद्धान्तानुमार येवाराधना का एक रूप। 
'तमयांचार' जैसे तन्त्रों में इसका निरूपण हुआ है। 
समांच —वह स्विति, जिससे सम्पन्नः प्रकार से मन का 
आधान (ठहराव) होता है। समांच अण्टाङ्गयोग का 
अस्तिम बङ्ग है—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, पाण्णा, प्यान और समांचि। यह योग की चरम 
स्विति है। यातञ्जल योगदर्शन में समांचि का चित्रव 
निरूपण है। चित्रचृति का निरोध ही योग है अत. समांचि 
का अवस्था में चित्र की वृत्तियों का पूर्ण निरोध हो जाता 
है। ये वित्रचृतियों है—प्रमाण, विषयंय, विकल्स, निर्माष

और स्मृति ।। जिसवृत्ति का निरोध वैराज्य और अस्मास से होता है। निरोध की अवस्था के भेद से समाधि दो प्रकार की होती है—सप्रजात समाधि और असंप्रजात समाधि।

सम्रवाद समाधि की स्थित में चित्त किसी एक वस्तु पर एकाथ रहता हैं। तस उसकी खही एकमाथ होता है। तस उसकी खही एकमाथ होते के लागृद रहती है, जग्य सब मृतियों औषा होकर उसी में ठमें हो जाती हैं। इसी बृत्ति में च्यान कमाने से उसमें 'प्रजा' का उदय होता हैं। इसी को सम्रवाद समाधि 'से हैं। इसी एक न एक आक्रमन नना पहुंता है और इस आक्रम्यन का भान भी। इस अवस्था में चित्त एकाप्र रहुता है, यथार्थ तन्य को प्रकाशित करता है, किश्चों का नाश करता है, किम्मृत वन्य को प्रकाशित करता है, किम्मृत पहुंता है। सम्रवाद समाधि के भी चार मेद हैं—(१) विदक्तिमृत्त (२) विचारामृत्त (३) आनम्यानृत ते और अस्मितानृत्त (२) विचारामृत्त (३) आनम्यानृत हो हो जाता है किन्यु इसमें आफ्रवान बना रहता है और जात, जाता, जेव का भेद भी छमा रहता है।

अन्यस्त्रात समाधि में जान, जाता, जेम का नेव निद्
राता हैं। इसमें तीनों आनाजों अस्यन्त एकीमृत हो
जाती हैं। एम्म बेराय्य से ममी नृत्तियों पूणंत निष्ठ हो
जाती हैं। आजम्बन का अभाव हो जाता है। केवज
सस्काराया दोय रह जाता है। इसको निर्माण समाधि
में कहते हैं, स्थोंकि इसमें में केवा और कमीश्रम का पूर्णतः
अभाव रहता है। असंप्रजात समाधि के भी दो मेंच है—
भवज्ञय्यय तथा उत्थाय प्रस्थय। भवज्ञय्य में प्रज्ञा के उदय
होने पर भी पूणजान का उदय नहीं होता; अधिया बनी
की आजका रहती हैं। उत्थाय प्रस्थय में अधिवा को
की आजका रहती हैं। उत्थाय प्रस्थय में अधिवा को
सम्पूर्ण नाया हो आता है और वित्त जान में समस क्य
स्वातिकत हो जाता है, उसके गतन का भय सदा के
जिये समायत हो जाता है, उसके गतन का भय सदा के

पुराणों में भी समाधि का विवेचन है। गरुडपुराण (अध्याय ४४) में समाधि का निम्नलिखित लक्षण पाया जाता है:

> नित्यं शुद्धं वृद्धियुक्तं सत्यमानन्य मद्धयम् । तुरीयमक्षरं ब्रह्मः अहमस्मि परं पदम् ॥

समाकामान सम्प्रमेवत ६६१

अहं ब्रह्मेस्यवस्थान समाधिरिति नीयते ।। दे॰ 'योग दर्शन' तथा 'अन्दाङ्ग योग' ।

समाजन्मन-एक प्रकार की मागलिक लेपन किया। अमरकोश में कुड्कुमादि विलेपन को समालन्मन कहा गया है। पशुवध को भी समालन्मन कहा गया है:

'वृथा पश्चुसमाळम्भं नैव कुर्यान्न कारयेत्।' महाभारत, १२.३४.२८

महासारत, १९.२४.५८ [स्पर्यमें पशुक्ष न करना चाहिए और न कराना चाहिए।]

समावर्तन-सोलह मंस्कारों में एक। सम्यक् प्रकार से (विद्याष्ययन करके आचार्य गृह से अपने गृह) लौटना। इसका दूसरा नाम है स्नान', क्योंकि इसमे स्नान मुख्य प्रतीकात्मक किया है और 'स्नातक' उच्च शिक्षित को कहते हैं। यह सस्कार आजकल के दीक्षान्त समारोह के समान था। प्राचीन काल में दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते थे---उपकृतीय और नैष्ठिक । प्रथम वह या जो अपनी विद्यासमाप्तकर गृहस्थ आश्वम मे प्रवेश करना चाहता या, दूसरा आजी ४न गुसकूल में रहकर विद्यार्थी जीवन भ्यतीत करनाचाहताया। प्रथम को आर्थार्यकी आजा लेकर समावर्तन करना आवश्यक होताथा। विवाहके लिये यह प्रवेश पत्र था। विद्या अथवा ज्ञान की उपमा मागर से दी जाती थी। उसमें जो स्नान किये हो वह स्नातक था। स्नातक भी तीन प्रकार के होते थे-विद्या स्नातक, व्रतस्मातक और उभयस्नातक । जो केवल विद्या पढकर गुरुकूल से घर लौट आता था उसे विद्यास्नातक कहते थे। जो विद्याकम पढताथा, किन्तुव्रत (तपस्या . और शील) का पालन पूरा करता था, वह ब्रतस्मातक कहलानाथा। जो पूरी विद्याभी प्राप्त करताथा और वत का भी पालन करता था, वह उभयस्नातक कहलाता या। गृह्यसूत्रों और पद्धतियों में समावर्तन का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। दे॰ 'संस्कार'।

समुक्कम—चैंव गुक्क प्रतिवाद से आरम्भ कर क्यातार सात दिनपर्यन्त इस इत का आयोजन होना वाहिए। इस सक्तरर पर समुक्क्षों कवण, दूस, पूत्र, तक, सुमुस्पित जल, गन्ने के रस तथा प्रपुर दिश से नारायण के पूजन करना चाहिए। पृत से हबन करना चाहिए। इस की जावरण एक वर्षपर्यन्त होना चाहिए। वर्ष के अन्त में एक गौ का रात विदित है। इस प्रज के जावरण से ्साभारण राजा चक्रवर्ती सम्राट् हो जाता है। इसके अस्ति-रिक्त स्वास्थ्य, सम्पत्ति तथा स्वर्गकी प्राप्ति होती है। दे० वासु०; ४९.१२३। कुर्म० १.४५,४।

समुक्रमान — वर्ष के दिनों में, जैसे पूर्णिमा और अमाधस्या को किन्तु भीमवार और शुक्रवार को छोक्कर समुद्र में स्नान करना चाहिए। वर्ती को चाहिए कि बहु उक्त दिनों में समुद्र तथा पीएक के बृक्ष का पूजनादि करे किन्तु उनका स्थर्ण कदापि न करे। शनिवार को पीएक का स्पर्य फ़िक्रा जा सकता है। सेतुबन्ध (रामेख्वर) में कभी भी स्नान किया जा सकता है, बहुी स्नान का कभी निषेष्ठ नहीं है।

सम्पवृगौरीक्कत — माथ शुक्ल प्रतिपदा (जैसा कि तमिल-नाडु के पक्काक्नों में लिखा हुआ है) को समस्त विवाहित नारियों तथा कन्याओं को कुम्भ मास में इस व्रत का आयोजन करना चाहिए।

सम्युट—सम्बद्ध प्रकार से पृटित अथवाभावित किया हुआ। एक जातीय उभय पदार्थों के मध्य में अन्य को रखने की विधि सम्युट है। तन्त्रसार के अनुसार 'सकाम सम्युटो जाप्यो निष्कामः सपुटंबिना।'

[ किसी अभीष्ट सिद्धि के लिए जप करना हो तो सम्पुट विधि से करना चाहिए, यदि निष्काम जप करना हो तो बिना सम्पुट के । ]

६६२ सम्प्रवाय-सरक्तती

सम्प्रवास — गुरुरम्परागत अथवा आवार्षगरम्परामत संचित्त संस्था। भरत के अनुसार विष्टररम्परा प्राप्त उपवेश हो सम्प्रवाय है। उनका प्रचलित अर्थ है 'गुरु-परम्परा से सहुपविष्ट व्यक्तिमों का समूह।' पप्रपुराण में बैक्कन सम्प्रवाभों की नामावकी दी हुई है:

सम्प्रदायविहीना ये मन्त्रास्ते निष्फला मताः । अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारः सम्प्रदायिनः ॥ श्रीमध्य-इद्र-सनका बैच्णवाः सिर्तायावनाः ॥ शक्तिमंगम तन्त्र (प्रयम खण्डः, अष्टम पटल) में सम्प्रदायों की मुत्री इस प्रकार दी हुई है:

बैसान, नामबेदादी श्री राधावस्त्तमी तथा।
पोकुलेशो महेशानि तथा वृन्दावनी अनेतृ ॥
पाञ्चरावः गञ्जमः स्तान् बण्डः श्रीवोन्देशणनः ।
रामानन्दी हृषिष्पाणी निम्नाकेष्ठ महेल्यि।
ततो माचवतो देवि दश्च मेदाः प्रकीनिता ।
विश्वी मृत्यो जटी चैव हिनिदण्डी क्रमेश च ॥
एक्वरण्डी महेशानि वीर्त्यंवस्त्रवेष्ठ च ।
मस् पाणुस्ताः प्रोत्ताः दश्या वैष्णवा मतः॥

सम्मान—उत्तर प्रदेशका मुरावानाव जिले में विष्णु का अवतार स्वल । किल्युन के अन्त में विष्णुया ब्राह्मण के स्वाह इसी मामल में मगवान् किल्क का अवतार होगा । सत्यवृत मा इस स्थान का नाम सत्यवृत था, जेता में महिमिर, हापर में पिड़ल और किल्युन में सम्मलपुर है। हमने २८ तीर्थ और १९ कूप है। माने २८ तीर्थ और १९ कूप है। माने अतिरिक्त मुख्य तीन विचलिल है — पूर्व में चन्द्रेश्वर, उत्तर में भूवनेश्वर तथा दिला में सम्मलेख्यर । प्रतिवर्ध कार्तिक शुक्ल बच्ची और पश्चमी को यहां मेला लगात है और यात्री इसकी परिक्रमा करते हैं।

सम्भोगवत — यो प्रतिपदानों तथा पंचमी तिवियों को उपवास का विषास है। अती को भगवान, भास्कर में अपना प्रमास के निरंद करना वाहिए। साथ हो वह स्वपत्ती के बाद बायन करते हुए भी प्रणयकील तथा अन्य विकासादिक क्रियाओं का एक दम परिस्थाग कर दे। इस ब्रत के अल्पण से सहन्त्रों वगी के तथ के बदाद पृष्य प्राप्त होता है। दे क इत्यकल्यत रे ८८; होगदि, २.३५५ एवं रामहल्य परमहर एवं गारदा माता का चलित।

नरमा —चेवजुनी ( देवताओं को कुतिया) का नाम । वैदिक पुराकवा में दक्का काम मार्ग निवेश करना है। इसके पुत्रों को सारनेय कहा चया है। दक्की ब्यूनानि है 'रक्या बोगया सह बर्दामाना।' विभोज्य की पत्नी राजधी का नाम भी सरया है। जो सीता की तेनिका थी। कण्यत्र की एक पत्नी का नाम भी सरमा है जिससे भ्रमर आदि की उत्तरील हुई।

सरमू — अवध प्रदेश की एक नदी । इसके किनारे अयोज्या पुरो स्थित है जो सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी और जहाँ भगवान् राम का जम्म हुआ था । इसिक्ये वैष्णव-सम्प्रदाथ में इसका और भी महत्त्व हैं। इसके जल का गुण राजनिर्वाट में विलाह हैं।

'तग्यू सॉलल स्वाहु बलपृष्टिग्रदायकम्।'
सरविरा—काग्यकुक्त बाह्यणो को एक उपवासा । प्रथगोड बाह्यणो—गोड, सारस्वत, काग्यकुक्त, मीरक लोर उस्कल में कोई स्वतन्त्र शासा नहीं है। 'सरविर्या शब्द 'सरव् पारीण' का अपभंत है, जिसका अर्थ है 'सरव्-नदी के (उत्तर.) पार रहते बाला ' यह सुद्ध भोगोलिक कारण वर्णो और कालियों को छोटी-छोटी अंत्रेग शासाएँ और उपशासाय बन मंत्रे के स्वत्या कि स्वत्या स्वत्या 'सरविर्या में विष्कृत है। इस समय सरविर्या केवल सर्व-पार्य में गीमित न रह कर देश के कई प्रान्तों में 'की हा है। मध्य प्रश्वेष के खतीनगढ़ शंत्र में इनकी

बहुत बड़ी संख्या है जो अपने को 'छत्तीसगढी'

सरस्वती—(१) सर्वप्रयम ऋखंद से मरस्वती पवित्र नदी और क्रमध: नदी देवता और वास्टेबता के रूप में विणत हुई हैं। सरस्वती मुलत गुलुद्धि (मतलक) भी एक सहायक नदी थी। अब शुलुद्धि अपना मार्ग वस्त्र कर विपाला (आम) में मिल गयी तो सरस्वती उसके पुराने पेटे से बस्त्री नदी। यह रावस्थान के समृत्र में मिलती थी। बही वेरनती नदी के रूप में इसका वर्णन पामा आता है, जिसके किनारे राजा लोग और जन बस्ते थे, यज्ञ करते और मन्त्रों का गान करते थे। सरस्वती की आजकल धम्मर कहते हैं। सरस्वती और दृषद्वची के बीच का प्रदेश ब्रह्मावर्त कहनाता था जो वैदिक कान और कर्मनाण्ड के लिए प्रसिद्ध था। सरस्वती देवी के रूप से ज्यु आ वेद में किस्पत की गयी है जो पिवजता, सुद्धि, समृद्धि जीर शक्ति प्रवान करती थी। उसका सम्बन्ध अस्य देवताओं — पूचा, इन्द्र, और मक्त से वतलाया गया है। कई सुक्तों में सरस्वती का मस्वन्ध यक्षीय देवता इडा और भारती से भी जोडा गया है। यीछे भारती सरस्वती से अभिक्ष मान की गयी।

(२) पहले सरस्वती नवी देवता थी। परन्तु बाह्मण काल में (दे॰ तातपय बाह्मण, २-९-१; ऐतरेय बाह्मण, २.१) उसका बाक् ( बाव्येवता) से अमेर मान लिया या। परवर्ती काल में तो वह विद्या और कला की विभक्तात्री देवी हो गयी। पुराजानुसार यह ब्रह्मा की पुत्री मानी गयी है।

सरस्वतीका घ्यान निम्नाकित पद्म से प्राय किया

जाता है : या कुन्देन्द्रत्थारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या बीणाबरधारिणी भगवती या श्वेतपद्मासना । या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रमृतिभिर्वेतः सदा वन्दिता सामा पातु सरस्वती भगवती नि:शेषजाडघापहा ।। सरस्वती का बाहन हस है, जो क्षीर-नीर-बिवेक का प्रतीक है। कही मयुर भी सरस्वती का वाहन बतलाया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणेश खण्ड (४० ६१-६७) में सरस्वतीपुत्रन की त्रिचि विस्तार के साथ वर्णित है। सरस्वतीपुजनविधि--आदिवन ज्वल के मूल नक्षत्र में सरस्वती का आवाहन करना चाहिए । प्रतिदिन सरस्वती की आराधना करते हुए श्रवण नक्षत्र को विसर्जन करना वाहिए (मल नक्षत्र से बौधा नक्षत्र श्रवण है) । सरम्बती की चार दिन पूजा होती है, जो साधारणत: सप्तमी से दशमी तक चलती है। वर्षकृत्यशीपका के अनुसार इन दिनो न तो अध्ययन करना नाहिए न अध्यापन और न लेखन ।

माथ शुक्ल पत्तमो (वसन्तपत्तमा) को आगमोक्त विधि से महाशक्ति सरस्थती को वार्षिक पूजा की जाती है।

सरस्वतिस्थापना —आधिवन शुक्त नवभी तो पुस्तको में सरस्वती की स्थापना करनी वाहिए। देव वर्ष-कृत्य-दीपिका, ९२-९३ वाहिए। तीमलनाडु में आबाल बृद्ध प्रकाशित तथा हस्तिलिखित ग्रन्थ एक्बिय कर विवेश प्रकार को सरस्वती पूजा करने हैं। बालिकाएँ तथा विवाहिता महिलाएँ अपनी संनीत सन्वन्धो पुस्तकं तथा बीणा साय-साथ लाती है तथा उनकी सरस्वती के समान ही पूजा करती हैं। शिल्भी तथा दूसरे कारोगर लोग नबमी के दिन अपने-ज्याने औलार या बंगों को पूजते हैं। सम्-पूष्टि, जनत् की रचना।पुराणों का प्रथम क्यां विषय यहीं है। सनु० ने इसी वर्ष में इसका प्रयोग किया है:

हिंसाहिसे मृदुकूरे धर्माधर्मावृतानृतं । यद्यस्य सोऽदधात मर्गे तत्तस्य स्वयमाविशतः ॥

यद्यस्य साऽवधात् मग तत्तस्य स्वयमाविशत् ॥ (१.२९)

त्रीमद्भागवत (३,१०.१४-२६) में सर्गका विस्तृतः वर्णन पाया जाता है।

सर्पिक्वाहापञ्च भी—धावण शुक्ल पंत्रमां को इस बत का अनुष्टान होता है। जानों को घर के स्वाज के दोनों को हो रहे के स्वाज के दोनों को घर के स्वाज के दोनों को हो रहे के स्वाज के दोनों के हिस हो हो हो है। स्वाज स्वा

सर्वेगस्य — पूजनोपयोगी मुख्य गन्धद्रव्य । सुगस्थित पदार्थो का विस्त विश्व क्य से परिगणन किया गया है। इस सम्बन्ध में हेमादि (१४४) में वर्णन है। कपूर, वन्दन, कम्नूरी नथा कैसर समान भागों में होने पर सर्वेगस्य कहजाती हैं।

सर्वज्ञया—िहत्रयो द्वारा किया जानेवाला एक व्रत । मार्गशोर्व से प्रारम्भ होकर बारह महीनो तक यह व्रत चलता है।

इसमें मामान्य विधि से नवग्रहपूजन तथा प्रणव से अंग-न्यास करके निम्निलिखित प्रकार से ज्यान करना चाहिए . ''इवेतवर्ण' वृषारूढ ज्यालयजोपवीतिनम् ।

विभूतिभूषिताञ्जञ्ज व्याप्तवर्गमरं गुभम्।।
पञ्जवनत्र दशभुज जटिलं नन्द्रज्ञहरूम्।
त्रिनेत्रं पार्वतीयुक्तं प्रमर्थस्य समन्वितम्।।
प्रसन्नवदनं देव बरदं भक्तवसरूप्।

इस प्रकार ध्यान करके 'ॐ नमः शिवाय ही दुर्गा-यैनमः' मन्त्र से अर्ध्य देकर और पुनः ध्यानकर 'ॐ गौरी-सहितहराय नमः' इस मन्त्र से पूजन करना चाहिये। ६६४ सर्वज्ञात्ममृति सस्योतस्य

इसके पहचात् पाँच पृष्पाञ्जलियान करके निम्नलिखित मन्त्र से प्रणाम करना चाहिये :

नमस्ते पार्वतीनाथ नमस्ते शक्तिशेखर । नमस्ते पार्वतीदेश्ये चण्डिकायै नमोनमः ॥ इस ब्रत की कथा स्कन्दपुराण में विस्तार से दी हुई है

और इसकी पूरी विधि कृत्यक्तिका में ।
सर्वज्ञास्त्रम्ति—प्रसिद्ध अर्डेत वेदारतावार्य सत्यासी। इतका
जीवन-काल लगमग नवी साती था। पूगेरी के ये नाजायेश
से। इतका अन्य नाम नित्यवोधानार्य था। अर्डेतमत को
स्पष्ट करने के लिए इस्होंने 'संक्षेप शारीरक' नामक प्रत्य
का प्रणयन किया। इस्होंने जपने गुरु का नाम देवेवयाः
नाम लिखा है। प्रसिद्ध भाष्यकार मध्युषन सरस्त्वती और
रामसीर्थ ने देवेदबराचार्य को मुरेक्दराचार्य से अमिन
बतलाता है। परस्तु दोनों के काल में पर्योग अस्तर होने
से ऐसा मानना किलन है। 'संबेपआरीरक' में सकीक
और वार्तिक रोनों का समावेश है। 'आरीरक भाष्य' के

२४८, ३६५ और ५३ है। सर्वज्ञासमृति ने 'संक्षेप वारी-रक' को 'फ्करणवार्तिक' वतलाया है। अर्देतसम्प्रदाय की परम्परा में यह प्रन्य बहुत प्रामाणिक माना आता है। इस पर मध्युमृत सरस्वती और गमतीचें ने टोकाएँ लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हैं।

समान इसमें भी चार अध्याय है और इनके विषयों का

क्रम भी उसी प्रकार है। इनमें क्लोक-सख्या क्रमशः ५६३,

सर्वतीसह — माङ्गिलिक अल्डुरण की एक वर्गात्मक विधा। इसके केन्द्र में मुख्य देव और पाश्ववर्गी में नन्य देवों को स्वापना होती हैं। अगरकोश (२-२-१०) के अनुसार मन्दिर स्थापरक का यह एक प्रकार भी है। इरार-अलि-न्वादि सेद से समृद्ध लोगों के बावास का एक प्रकार रूप सर्वतीस्प्रद कहा जाता है। इसका लक्षण निम्माधित है

स्वत्तिकं प्राङ्मुल यत् स्याविन्त्वातुम्तां भवत् । तत्पास्वीतृमती वाग्यो तत्प्यस्त्तमतांश्वरः ॥ व्यतिष्वतिन्दमेदं चतुर्वतिक्व यद्गृहम् । तद्भवेत्त्वर्वतिभद्रं चतुर्वतिन्द्रवामितस् ॥ (भारत) ष्रह्मान्ति, उपनयन, यत्पन्नित्वः आदि में पृवा का

भर्तात्प, उपनयन, वर्त-प्रातच्छा आदि में पूजा का एक रंगीन आधारमण्डल सर्वतीभद्र नाम से बनाया जाता है। दे० जारदातन्त्र; तन्त्रसार।

सर्ववर्शन सम्बह---माधवाचार्य हारा प्रणीत प्रसिद्ध दर्शन मन्द्र । इसमें सभी दर्शनों का सार सगृहीत किया गया है । भारतीय दर्शनों को यहाँ दो आगों में बाँदा ण्या है। आस्तिक और नास्तिक । आस्तिक के अन्तर्गत ज्याय, वैशिषक, साक्य, योग, पूर्वभीगांसा और उत्तरमीमांसा (वेदास्त) हैं - नास्तिक के अन्तर्गत वार्वोक, आहंत, बौढ आदि की गणना है। यह मन्य वार्शनिक दृष्टि से समुख्य-यवारी है।

सर्वनञ्जला---दुर्गा का एक पर्याय । ब्रह्मवैवर्तपुराण में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है:

हर्वे सम्पदि कल्याणे मङ्गलं परिकीर्तनम्। तान् वदाति च या देवी सा एव सर्वमञ्जला।। देवीपुराण (अध्याय ४५) में सर्वमञ्जला की ब्युत्पत्ति

निम्नाङ्कित हैं
मर्वाणि हृदयस्थानि मङ्गलानि खुमानि च ।
बदाति चेप्सितानि तेन सा सर्वमङ्गला ।।
सदयेष—एक प्रकार का यह । इसमें यज्ञमान अपनी मस्पूर्ण सम्पत्ति यक और दान में लगा देता या ।
सद्यों प्रकार को यह । इसमें यज्ञमान अपनी मस्पूर्ण सम्पत्ति यक और दान में लगा देता या ।
सद्यों चिष्ण—पूजा की सामग्रियों में इनकी गणना है । इस

वर्ग में निम्नाकित ओषिषयां सम्मिलित हैं: कुष्ठमासीहरिद्वाभिवंवाशैलेयचन्यने ।

मुराजन्दनर्जूरै मुक्त सर्वोषधि स्मृतः ॥ इस मूची में द्वितीय षण्यनगद राज्यन्दन के लिये प्रयुक्त हुआ है। सर्वोषधियाण में जीषधियों की एक लम्बी सूची सुध्यों जाती है। देश्यपुराज, उत्तरखण्ड अश्रेश्थ, अमिशुराण, १९७९,१७, राजनिर्धस्थ।

सर्वेषसन्त्रभी—यह तिषिवत है। सूर्य इसके देवना है। सात सप्तिम्मो को बती मूर्यानिसूख बैठन अपनी हचेली पर पञ्चमध्य अवदा अपने कोई बस्तु रखते हुए अति सप्ती को क्रमण दो से सात नक सरमो के बाने रखनर उनका अवलोकन करता रहे। अवलोकन के समय मन में किसी वस्तु या कार्य की कामना करने हुए दन्त स्पर्ध किये बिना पञ्चभव्य सहित सरसों का मन्त्रोच्चारण के साथ पान कर लेना चाहिए। तनन्तर होम तथा अप का विधान है। हमसे पुत्र, धन की प्राप्ति के साथ समस्त इच्छातें पूर्ण होती है।

सस्योस्सद — सस्य के पक्ते के समय का उत्सव । मास के धुकल पक्ष में किसी पवित्र तिथि, नक्षत्र तथा मुहुर्तके समय गाजे-बाजे के साथ खेती की ओर जाना चाहिए तथा यहाँ अपिन प्रज्वालित करके हवन करना चाहिए। तदकरत पके हुए भाग्य की वैदिकानों का उच्चारण करते हुए भागीच्ट देखों तथा पितरों को अपित करता चाहिए। बती को पके हुए भाग्य को दहीं में मिलाकर का केना चाहिए। तदुधरान्त उत्सव का आयोजन होना चाहिए।

सहयमिणी---वैदिक विधान से स्थाही हुई पत्नो । इसका शास्त्रिक वर्ष है 'साथ वर्मकार्य करनेवाली ।'

सहमरण—पति के मरने पर पत्नी द्वारा उसकी विता पर साथ जल जाना। अङ्गिरा ने सहमरण का बढा माहारम्य बतलाया है (बं० स्मृति)।

सहस्रभारा—देवता को स्नान कराने के छिए सहस्र छिद्र-युक्त पात्र से निकली हुई जलदाराओं को सहस्रवारा कहते हैं। दुर्गीत्सवपद्धति में इसका उल्लेख है।

साम्बाता-माहेश्वर तीर्च में नर्मदा नदी का नाम भी महत्त्वारा है। कवा है कि सहस्राजुन कर्ताजीय ने अपनी महत्त्वात्राजी से नर्मदा के प्रवाह को रोकता चाहा। नर्मदा उमकी अवहेलना कर सहस्रवाराजों से फूट निकली। इस-लिए वहाँ उनका नाम सहस्रवारा वाँ स्वाप्ता।

सहस्रमयन (सहस्रमेत्र)—इन्द्र, जिसके सहस्रमयन है। बास्तव में इन्द्र राजा का प्रतीक है और नेत्र उसके मन्त्रियों का। इन्द्र के एक सहस्र मन्त्री ये, अतः उसको सहस्रमयन कहते है। यरन्तु पुराणकथा में वह शरीरत सहस्रमयन चित्रित किया गया है।

सहस्त्र भीक्यनिष्य -- एक सहत्य ब्राह्मणों को भीजन कराने की विषि । जती इसका झालोजन स्पाह से अवधा किसी सन्दिर में करें। एकबानन से तहा परिकृत्वत नकतीत से अयवान के बारह नामों का उच्चारण करते हुए (जैने केवाद, नारायण आदि) हवन करना चाहिए। बह्म भीज के बाद भिनन-भिन्न प्रकार की दान-दिलाणा दी जानी चाहिए।

सहोत — बारह प्रकार के पुत्रों में से एक जो माता के विवाह के समय गर्भ में रहता है। वह विवाह के परचाल जरम लेने पर विवाह करने बाले पिता का पुत्र होता है। प्राचीन काल में ऐसी विधिक मान्यता थी। मनुस्पृति (अध्याय ८) में बहोड की परिभाषा इस प्रकार वो हुई है।

या गर्मिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि या सती । बोहः स गर्भी भवति सहोह इति चोच्यते ॥ [जिस गर्भिणी का विवाह-संस्कार होता है, वाहे उसका गर्भ जात हो अववा अज्ञात, उससे विवाह करने वाले का ही वह गर्भ होता है। अन्म लेने पर गर्भस्य बालक उसका महोद पत्र कहलाता है।

साबस्तर—वर्ष से सम्बन्ध रखने जाला । वर्ष (काल) सम्बन्धी शास्त्र का जो अध्ययन करता है उसको 'सांबस्सर' (ज्योतिषी अध्या गणक) कहते हैं । बृहस्तंता (३१०-११) में इसकी उपयोगिता के बारे में निम्नलिखित कथन हैं :

मुहूर्तं िधिनश्चन्नमृतबश्चायने तथा । सर्वाण्येबाकुलानि स्युनं स्थात् सांबरसरो यदि ॥ तस्माद्वाजाभिगन्तव्यो विद्वान् सांबरसरोत्राणी । जयं यशः थियं भोगान श्रेयश्च समभीपसता ॥

[ यदि सांवरसर (ज्योतियी) न होवे तो मुहूर्त, निवि, नक्षत्र, ऋतु तथा अयन सभी व्याकुल हो जाते हैं। इस-लिए जय, यण, जो, भोग और श्रेय की कामना करते वाले राजा को अग्रणी सांवरसर के पास जाना चाहिए।] सौक्तरिक-पितरों के लिये प्रतिवर्ध किया जाता श्राद्ध । हेमादि का कथन हैं:

पूर्णे संवत्सरे श्राद्धं षोडशं परिकीर्तितम् । तेनैव च सपिण्डत्वं तेनैवाब्दिकमिष्यते ॥

साक्षी—(१) आत्मा को साक्षी कहा गया है। वह प्रकृति के धरातल पर घटित होने वाली क्रियाओं को देखता है, इस लिए माझी कहलाता है।

(२) धर्मशास्त्र में किसी बार के निर्णय करते में चार प्रमाण माने गये हैं, जिनमें माणी का स्थान तीसरा है— (१) लिखिन (२) युक्ति (३) माणी और (४) दिख्य। साली वह है जो अपनी जीनों से अल्ला सह) बायदस्त तथ्यों को देख जुका हो। माशी के मिध्याक्यन अथवा अकदन में बहुत दीय माना गया है। बहुत्वेवर्स पुराण (प्रकृतिकण्ड, ४९ अध्याय) में मिथ्या साक्ष्य के निम्नाकित परिलाम बतलाये गये हैं.

जिथ्या साध्य यो ददाति कामान् क्रीभान् तथा भयात् । सभागां पात्रिक बक्ति म इतिष्यः । सिथ्या साध्यं पात्रिकं वा भारते बक्ति योनुष । यादिरुद्रसङ्ख्यः सर्पकुष्टं वसेद प्रदुवन्। सन्ततं वेष्टितः सर्पभीत्वः अधितस्तया । भृदुक्ते च सर्पविष्युतं यमद्रतेन तादितः ॥ साक्य-साक्षी के कर्म को साक्ष्य कहा गया है। साक्ष्य की सिद्धि के विषय में मन का कथन है.

समक्षदर्शनात् साक्ष्यं श्रवणाञ्चीव सिध्यति ।

× × × × × иत्रानिरुद्धी बोक्येत भूणयादापि किश्चनः।

पुष्टस्तत्रापि तद्बूयात् यथादृष्टं यथा श्रुतम् ॥

सांच्य-वहदर्शनों में से एक। इसकी ब्युत्पत्ति होती है 'सम्यक् प्रकार से स्थात, व्याति अपया विचार'। जिस दर्शन में प्रकृति और पुरुष के भेद के रम्बन्य में सम्यक् विचार किया गया हो उसकी सांच्य कहते हैं। प्रकृति तथा पुरुष के इस पृथक्करण को विवेकस्थाति, विवेकज्ञान अपवा प्रकृति-पुरुषिक्षक भी कहते हैं। एक सत यह मो हैं कि मूठ प्रकृति से अभिष्यक्त पत्रीम तत्त्वों की इसमें संख्या (गणना) की गयी है, अतः यह दर्शन सांच्य कहलाता है। परन्तु पहली व्याच्या अधिक युक्तिसंगत है। सांच्य ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा, इसिलए ज्ञानमार्ग को सांच्य कहते हैं।

सांख्यदर्शन के प्रवर्तक कपिल थे जिनकी गणना पौरा-णिकों ने अडतालीस अवतारों के अन्तर्गत की है। भाग-वतपराण में कपिल विष्ण के पञ्चम अवतार माने गये हैं। कपिल के साक्षात शिष्य आसूरि और आसूरि के पञ्च-शिख थे। पञ्चशिख ने साख्य के ऊपर एक सुत्र ग्रन्थ की रचना की थी। इसके बहुत बाद ईश्वरकृष्ण ने ईसापूर्व दूसरी शती में 'सांस्थकारिका' की रचना की जो सांस्थ-दर्शन पर सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसपर कई टीकार्ये लिखी गयी हैं । इनमें माठरवत्ति, गौडपाद भाष्य, जयमञ्जला, चन्द्रिका, सरलसांख्ययोग, तन्वकौमदी (बाचस्पति मिश्र), युक्तिदीपिका, और मुवर्णसप्तति (चीनी सस्करण) विशेष प्रसिद्ध है । इस सम्प्रदाय के दूसरे प्रमुख आचार्य विज्ञानभिक्ष हुए, जिनका काल सोलहवी शती ई॰ था। इन्होने इस समय उपलब्ध 'सास्यमुत्र' की ज्वना की और इस पर 'सास्यप्रवचन भाष्य' भी लिखा। ईववर-कुष्ण निरीश्वर साख्य के समर्थित थे और विज्ञानभिक्ष सेश्वर सास्य के। मास्यप्रवचन भाष्य में सांस्य और वेदान्त दोनो का समन्वय पाया जाता है।

सांस्थ के अनुसार तीन प्रकार के तस्य है—ज्यक्त, अध्यक्त और जा 'ज चेतन है। यही पुरुष है। 'अध्यक्त' को मूळ प्रकृति अथया प्रधान कहते हैं। यह जड़ है। 'ध्यक्त' कार्यकारण-परस्परा से मळ प्रकृति (अध्यक्त) का परिणाम है। इसके तेईम मेद हैं। सास्यदर्शन में में ही पत्तीन प्रमेस अथवा तत्त्व हैं। कहीं तत्त्वों के मदार्थ झान से दुब को निकृत्ति होता है (व्यक्ताव्यक्ताव्यकात्त्र)। विवेक, ज्ञान अथवा क्यांति हो तांक्य के बनुसार मोख है। संख्य सृष्टि प्रक्रिया में ईश्वर का अस्तित्व आवश्यक नहीं मात्रा। उसका कथा है कि ईश्वर की सत्ता तिख नहीं की जा सकती। इसी कारण मांस्थ को निरिण्यर कहा जाता है।

परुव निष्क्रिय, निर्गण और निर्णित है। किन्तु अन्य दो तत्त्व अव्यक्त और व्यक्त (प्रकृति) त्रिगुण, अविवेकी आदि धर्मों से युक्त हैं। इन तत्त्वों का परस्पर सम्बन्ध समझने के लिए परिणाम और कार्य-कारण-भाव को समझना आवश्यक है। प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई धर्म होता है। यह धर्म परिवर्तनशील है। इसकी परिवर्तनशीलता को ही परिणाम कहते हैं। अर्थात एक धर्म के बदलने पर उसके स्थान में दूसरे धर्म के आने को परिणाम कहा जाता है। परिणाम व्यक्त और अव्यक्त दोनो तत्त्वों में निरन्तर होता रहता है। ससार का प्रत्येक पदार्थ सत्त्व, रज और तम तीन गुणों से बना हुआ है। गुण का अर्थ है घटक अथवा रस्सी । जिस प्रकार तीन घागों के बटने से रस्सी तैयार होती है उसी प्रकार तीनों गणों के न्यनाधिक मात्रा में संबर्लित होने पर विभिन्न पदार्थ निर्मित होते हैं। सल्ब कास्वरूप प्रकाश अध्यवाज्ञान है। रजका गुण चलन अथवा कियाशीलता है। तम का गुण है अवरोध, भारीपन आवरण आदि । इन्ही तीनों गुणों की स्थिति के कारण पदार्थों में परिणाम होते रहते हैं। परिणाम तीन प्रकार के होते है--(१) धर्मपरिणाम (२) लक्षणपरिणाम और (३) अवस्थापरिणाम ।

मूल प्रकृति (अध्यक्त) जब साम्यावस्था में रहती है, अध्यति जब तीनो गुण संतुनित जबस्था में होते हैं ने अध्यति जब तीनो गुण संतुनित जबस्था में होते हैं ने अध्यक्त में यिरणाम अथवा परिवर्तन नहीं होता । अब उनका सतुन्नन भंग होता है तब परिणाम अध्यति कार्य होने लगता है। अध्यक और अ्धक प्रकृति में कारण-कार्य सम्बन्ध में अध्यक्त है। अपन के अपन सहित में मिन है। और कारण में कार्य के अपना कार्य कारण से मिन है। और कारण में कार्य कारण से मिन है। अरे कारण में कार्य कारण से मिन है। उनस्य होता है। परस्य साम्य कारण स्वरंपक में मिन है। अरे कारण में कार्य कारण से मिन हो कार्य कारण स्वरंपक साम स्वरंप स्वरंपक साम स्वरंप साम स्वरंप कारण से कारण से मिन हो कारण से कार्य की उत्पत्ति का अध्य है कारण से हारण से कार्य की उत्पत्ति का अध्य है कारण

में अध्यक्त रूप से बर्तमान कार्य का व्यक्त होना। इसी सिद्धान्त को 'सत्कार्यशव' कहते है।

तीनों गुणों की साम्यावस्ता प्रकृति है। इसमें राजेगुण क्रियातीक है किन्तु समीगुण की स्थिति के कारण अवस्त्र द्वता है। यूर्वजम्म के कर्मों के भवस्त्र कारण अवस्त्र द्वता है। यूर्वजम्म के कर्मों के भवस्त्र कारण द्वारा है वह जीव को संसार में सुलनुष्य देने के किए उन्मुख होता है तब समीगुण का प्रभाव हट जाता है और प्रकृति से राजेगुण के कारण जोभ जववा वाष्ट्र करा प्रश्ना होते हैं और सुष्टि प्रकृति में सकृति अववा परिणाम उत्परन होते हैं और सुष्टि प्रकृता प्रारम्भ हो जाती है। प्रकृति के सार्यक्त कार्य प्रकृति स्वत्र व्याद् बुदिन्तर की अभिव्यक्ति होती है। इसने यह कार, बहुकार स्वाद्य हार्टिन्या इन्द्रियानीच जातीहरूष, पांच को निष्ट्रय और सम्। इन्द्रियों के सम्मावाचे—दावद, स्पर्व, रूप, रस और सम्य, और तन्मामवाओ से एञ्चमुतो की अभिव्यक्ति होती है।

साक्ष्यदर्शन प्रकृति और पृष्ठप के स्वरूप और सम्बन्ध कासूक्ष्म विवेचन करताई। मूल प्रकृति अध्यक्त अयवा अप्रस्यक्ष है। परन्तु इसका अस्तित्व सिद्ध कियाजा सकताहै।

पुरुष अपरोज हैं। बृद्धि के द्वारा भी यह प्रस्त्रण नहीं किया जा सकता। यह त्रिपुणातीत और मिलिस है। इसमें कोई जिल्ला नहीं हैं, जत अनुमान के द्वारा भी इमकी सिद्धि नहीं हो मक्ती। इसके अस्तित्व का एक मात्र प्रमाण है अब्द अब्दा आपमा। पुरुष अव्यव झ अहेतुमान, सर्वव्यापी और निश्चिय है। पुरुष एक हो। परस्तु कई टीकाकारों के मत में सांस्य पुरुषहरूव के रिद्धान्त को मानता है। वास्तव में बढपूष्ट में अनेकस्व है, जैसे अच्य दर्जानों के जनुसार जीवालमा में। सास्य में पुरुष की तीन स्थितियां है—बढ़, मुक्त और हा। बढ़ पुरुष ही मुक्त होने की चेष्टा करता है।

प्रकृति और पुरन के सम्बन्ध, बन्धन और कैन्द्रम पर भी सांख्यदर्शन में सुक्ष्म विश्वार किया गया है। जेवा कि पहले कहा गया है, पुरम स्वन्यावत. निर्फिल, विपुण-सीत निश्वित्व और नित्य है। बनिश्वा भी नित्य है (इन बोनों का सम्पर्क अनादि काल से चला आ रहा है। प्रकृति बड़ और नित्य है। पुरन का विश्व जब प्रकृति पर पहता है तब चुित्व उत्पन्न होती है और प्रकृति अपने को

चैतन समझने लगती है। इसी प्रकार बुद्धि (प्रकृति) का प्रतिबिम्ब पुरुष पर भी पड़ता है। इसके कारण निर्कित, त्रिगुणातील, निष्क्रिय पुरुष अपने को आसक्त कत्ती, भोक्ता आदि समझने रुगता है। पुरुष और प्रकृति के इसी कल्पित और आरोपित सम्बन्ध को बन्धन कहते हैं। इस कल्पित सम्बन्ध की दूर कर अपने स्थरूप को प्रकृति से पृथक् करके पहचानना ही विवेक-बुद्धि, कैंबरूय अथवामुक्ति है। इसी स्थिति को प्राप्तकर पुरुष अपने को निलिप्त और निस्संग समझने लगता है। ज्ञान के अतिरिक्त धर्म और अधर्म आदि बृद्धि के सात भावों का प्रभाव जब लुप्त हो जाता है तब सुष्टिका कोई प्रयोजन नहीं रहता। सुष्टिका उद्देश्य (पुरुष की मुक्तिया कैवल्य) पूर्णहो जाने पर प्रकृति सृष्टि कार्यसे विरत हो जाती है और पुरुष कैंबल्य को प्राप्त हो जाता है। कैंबल्य के पक्ष्वात् भी प्रान्त्य कर्मीऔर पूर्वजन्मीके संस्कारों के बने रहने के कारण तत्काल शरीर का विनाश नहीं होता। साधक जीवन्मुक्तिकी अवस्था में रहता है भोगकी पूर्ति होने पर जब शरीर का पतन होता है तब विदेह कैवस्य की उपलब्धियां होती है।

सास्यदर्शन के अनुमार जीवन का परमपुरुवार्थ है तीन प्रकार के दू सी—आंधभीतिक, आंधिविक तथा आध्यारिमक—से अस्यन्त निवृत्ति । सस्य का बीच हो इसका चरम साध्यन और अस्यन्त लेलिहिन ही सस्य है । सास्वत—वागुदेव के भक्त अयवा सस्यत के वश्ज यादव । हेमचन्द्र ने इसको बलदेव का पर्याय माना है । महाभारत (१ २९९-१२) में इसको कुल्ल का पर्याय कहा गया है। महाभारत (१ २९२.३) ये सम्पूर्ण यादवो के लिए इसका प्रयोग हुआ हैं।

यह विष्णुका भी पर्योग है ( सच्छन्देन सन्वमृति-भंगवान । स उपास्पतया विवर्तेत्रय इति । मतुन् । ततः स्वायं अल् । ) पद्मपूराण के उत्तर लण्ड (अध्याय ९९) में सात्वत का वर्ष है विष्णुका भक्त । इसका रुक्षण निम्माहित हैं :

सस्य सस्याश्रयं सस्यगुणं सेवेत् केशवम् । योऽनम्यत्वेन मनसा सात्वतः समुदाहृतः ॥ विहाय काम्यकर्मावीन् भजेवेकाकिनं हरिम् । सत्य सस्यगुणोपेतो भक्त्या तं सान्य विद् ॥ ६६८ सारिकक-साधन

कूमंपुराण (पूर्वभाग, यदुवंशानुकोर्तन, २४, ३१-३६) में यदुवंशी सत्वत राजा के पुत्रों का नाम सास्वत है। मतुस्वति में सकरजातिविशेष का नाम सास्वत काया है। ऐसा लगता है िक भागवत सास्वतों में परम्पराविशेषी प्रवृत्तियों अधिक वह गयी थी। जिनके कारण मनु ने उनकों संकर जातियों में परिराणित किया।

सारिक्क साध्य दर्धन के अनुसार प्रकृति में तीन गुण होते है — सत्य, रज और तम। सत्य की विशेषता है प्रकाश कीर जान। इतसे उत्पन्न या सम्बद्ध भाव सार्त्यक कहलाता है। सर्वेषान्य ने इसकी परिभाषा निम्नांकित प्रकार से की हैं.

'सस्वोत्कटे मनसि ये प्रभवन्ति भावा-स्ते सारिवका इति विदुर्मृति पृङ्गवास्ते ।' ( मनोवशासुबक ) सारिवक भावो को परिगणना इस

प्रकार हैं
स्वेद स्तम्भोऽय रोमाञ्च स्वरभङ्गोऽय वेपयु ।

बैवर्णमध्रुप्रलय इत्यष्टी सान्तिका मताः।। भगवद्गीता (अध्याय १७-१८) में सान्त्विक जीवन का विवरण विस्तार से दिया हुआ है।

सायक--धार्मिक अद्यवा दार्शनिक उपलब्धियों के लिए जो प्रयास करते हैं और अपने इष्ट का सम्पादन करते हैं, वे साधक कहलाते हैं। देवीपुराण के नन्दामाहास्म्य में साधक का निम्नांकित लक्षण दिया हुआ है:

अत पर प्रकाशि सामकाना तु अववापः ।
धर्मशीलाहतरायुकाः सत्यवादिकविन्द्रियाः ।।
धर्मशीलाहतप्रदेशस्य स्वत्यवादिकविन्द्रियाः ।।
धरम्परमुष्टा परित्यन्तः सर्वस्वकिते रताः ।
धरम्परमुष्टानपुरूषाः साधकरूपः ।।
धरम्परमुष्टानपुरूषाः साधकरम्प तु ।
इद्गे साधन कुर्यान् मुमहापैः सहव तु ।।
विवसहिता मे और विस्तार से साधक वर्णन पाया।
धात है .

(१) जनुर्धा सायको जोया मृदुभय्याधिमात्रक । अधिमायनम श्रेष्टो भवाच्यो लङ्क्तला ।। महायोविनिनोत्साहो मनोज गौर्यवानिष । वास्त्रजोऽमायाविलस्न निर्मायक निराकुल ।। नवयोवनसम्पन्नो मिताहारी जितिन्द्रय । निर्मायक पृचिदंशो वाता सर्वजनाच्या ।। जुणीको यमेचारी व गुम्बेस्ट छिर्ग्वस ॥। मुणीको यमेचारी व गुम्बेस्ट छिर्ग्वस ॥। शास्त्रविवाससम्पन्नो देवतामुब्दूबकः । अनसम्ब्रहारनस्त्रवः सहाष्ट्राधिविविद्याः । अनिमानदगेष्यवन् सर्वयोगस्य साम्बः । त्रिमि संवत्तरैः सिद्धिरेतस्य स्यात्र संस्रवः ॥ सर्वयोगाधिकारौ च नात्र कार्या विचारणा । । साम्बन-योगदश्यते के साम्य पार में योग के बाद बङ्ग कथना साम्य नतलाये गये है—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रयाहार, धारणा, ध्यान और समाधि ।

- १ यम-मानसिक, वाचिक और कायिक संयम की यम कहते है। इसमें निम्नाकित सिम्मलित है।
- (क) अहिंसा—सर्वदातथा सर्वथा जीवमात्र को दुख न पहुंचाना।
- (सं) सत्य मन और वचन में यथार्थता। जिसको जैसादखा, मुनाऔर जानाहो, उसको बैसाही कहना।
- (ग) अस्तेय—दूसरे का सस्वापहरण न करना और न उसकी कामना ही करना ।
- (च) ब्रह्मचर्य ब्रह्म का आचरण । इन्द्रियों में लोलु-पता का अभाव । विशेषकर जननेन्द्रियों का संयम ।
- (ङ) अपरि**ग्रह—अ**नायदयक सग्रहन करना, दान आदिन लेना।
- २ नियम—(क) शीच—मन, वचन और शरीर की पवित्रता (ख) सन्तोष (ग) तप (घ) स्वाध्याय (ङ) ईश्वर प्रणिधान ।
- ३ आसन-—जिस प्रकार बैठने से चित्त का स्थिरता और सुक मिन्ने उसे आसन कहते हैं। यथा (क) सुखासन (ख) प्रधासन (ग) भद्रासन (घ) थीरासन।
  - ४ प्राणायाम—(क) रेचक (ख) कुम्भक (ग) पूरक। ५ प्रत्याहार—इन्द्रियो को उनके विषयों से हटाकर
- उनको अन्तर्मुखीकरना। ६ धारणा—चिन को किसी एक स्थान में स्थिर
- करने का नाम घारणा है। ७, घ्यान — जब किसी एक स्थान में ध्येय वस्तुका
- ज, व्यान—जब । कसा एक स्थान में व्याय वस्तु का ज्ञान देरतक एक प्रवाह में संख्यन होता है तब उसे ब्यान कहते हैं।
- ८. समाधि —जब ध्यान ध्येय के आकार में भासित होता है और अपना स्वरूप छोड देता है तो उस परिस्थिति को समाधि कहते हैं। इसमें ध्यान और ध्यान का ध्येय में लय हो जाता है।

जन्य दर्शनों में भी सावन-कम पाया जाता है। प्रत्येक साथम के लिए साधन की आवस्यकदा होती है। वेदानत में मुक्ति सायन से उपरुष्ध न होकर अमुनूति का विषय है। किन्तु अनुमूति के लिए जिज्ञाता और जान आवस्यक है। जिज्ञाता और जान के लिए काम्य और निषिद्ध कमों का परित्याग करना चाहिए। नित्य एवं नैमित्तिक कमों का परित्याग करना चाहिए सिन्तुद्धि के लिए करमा आवस्यक है। विवेक, बैराम्य, राम, दम, उपरित्, तितीक्षा, मुनूक्षा, श्रदा, समाधान (समाधि) आधि वैदानत में भी जिज्ञानु के लिये आवस्यक साधन माने गये है।

साषु—धर्म आदि कांगी का सम्मादन करने वाला (साध्यतिष्मीदिकार्यमिति) अथवा जो दूसरों के कांग्रों को सिद्ध करता है (साध्योति पर कार्याणीति) पद्मपुराण (उत्तरसण्ड, अध्याय ९९) में साथु के निम्ना-कित स्थला बताये गये हैं:

यवाजन्मेऽपि सन्युष्ट समिवनी विवेदित्य । हरिपादात्रयों जोकं विश्वः साप्रतिन्दक ॥ १ निवंत नार्य जानतो वस्माहकारविव्य । निरत्ने जो मुनिर्वीतरागः साप्रित्होच्यते ॥ २ जोसमोहमदकोषकामादिरहितः मुन्नी । क्रव्याहिमयरणः साम्राः सहिष्णु समयवंतः ॥ ३ मच्छपुरणा में साधु का दूसरा जञ्जण मिलता है : न श्रहुष्पति सम्मानं नात्रमाने च कुष्पति । न कृद्य पर्यस् बूपादित्त् साथीस्तु ज्यानम् ॥११३ ४४ जानप्रताम (सानावस्यानिर्णमाध्याय) में साधु के स्वभाव का नर्यन इस्मान है

> त्यक्तात्ममुखभोगेच्छाः सर्वसत्त्वमुखेषिणः । भवन्ति परदुःखेन साधवो नित्यदुःखिताः ॥ परदुःखातुरा नित्यं स्वमुखानि महान्त्यपि । नापेक्षप्ते महात्मानः सर्वभूतहिते रता ॥

इम प्रकार के सत्य-स्वायपरायण व्यवहारी वैश्व भी 'तार्यु कहे जाते ये, जिनको विश्वसम्पान समझकर लोग चन-सम्पत्ति का लेन-देन करते थे। सम्ब्य---सामृहिक देवगण। भरत के अनुसार हनकी संख्या बारह है (साध्या हाक्य विकथाता स्वाप्येकाच्या

संख्या बारह है (साध्या द्वावका विक्याता क्द्राध्येकावश स्मृताः)। अस्तिमुराण के गणभेदनामाध्याय में इनके नाम इस प्रकार पाये जाते हैं:

करलोग **साम**— च

मनो मन्ता तथा प्राणो नरोऽपानश्च वीर्यवान् । विनिर्भयो नयश्चैव दंसी नारायणो वृषः । प्रभृष्टचेति समास्याता साध्या द्वादश पौर्विकाः ॥

सानन्यूर—एक श्रेष्ठ तीर्थ (कर्नाटक में )। वाराह पुराण के सानन्यूर माहास्थ्य में इसका वर्णन पाया जाता है। एक बार पुथ्वी ने विष्णु से मुख्य कि क्या द्वारका से भी कोई अन्य तीर्थ उत्तम है? इसके उत्तर में भगवान् विष्णु ने कहा:

> सानन्द्ररेति विकास भूमे । गृह्य पर्र मम । उत्तरेतु गमुक्रस्य मलस्यय च वित्तणं । जति तु गमुक्रस्य मलस्यय च वित्तणं । प्रतिमा वे मदीयामित गात्युच्चा नातिनीचका । अत्यमी तां वदन्यके अन्ये ताम्रमयी तथा ॥ कास्यो रीतिमयीमस्ये केचित् सीयवनिर्मिताम् । विज्ञामयीमित्ययं महदारुन्यकेचित्रीम् । वाज्ञमयीमित्ययं महदारुन्यकेचित्रीम् याप्तु । मनुवा यत्र मुख्यन्ते गता संसारसानस्य ॥

सास्त्रीपनि—कृष्ण और वन्तराम के जिलागुरु एक मृति । सन्दीपन के वंश में ये उत्पन्न हुए ये, अत इनका नाम सान्दीपनि पडा । बहावैवर्तपुराण (श्री कृष्ण जन्म सण्ड, अध्याय ९९'३०) में इनका वर्णन मिलता है :

बिदितान्विलविज्ञानी तत्त्वज्ञानमधावपि । शिष्याचार्यक्रम वीरौ स्थातयन्तौ यद्ग्लमौ ॥ ततः सान्दीपनि काध्यमबन्तिपुरवासिनम् । अस्त्रार्थं जग्मतुवीरौ बलदेवजनार्दनौ ॥

बिष्णुपुराण (५,२११८-३०) के अनुसार कृष्ण और और बकराम दोनी भारत्यों ने सान्धीपति सं अहम-विद्या पढ़ी और पुढ़ दक्षिणा में बे उनके मृतपुत्र को पञ्चयन नामक राक्षस की मार कर बापस छाये। भागवतपुराण के अनुसार कृष्ण-बकराम के साथ सुदामा भी सान्धीपति के शिष्ण ये और इन तोनों में बडा सीहार्द था। सुदामा की कथा प्रसिद्ध है।

साम—चार बेदों में से तृतीय। भरत के अनुसार इसको साम इस्तिष्ट कहते हैं कि यह पाप को छिन्न करता रहता है (स्पति पापं नाम)। जीमिनि ने इसका लक्षण बत-लाया है 'गीतिषु सामक्या इति'। तिष्यादितस्य में कहा गया है. ''गीयमानेषु मन्त्रेषु सामस्त्रेत्यर्पः''। हे० 'वेद' तब्द! ६७० सामा-सार्थीम

सामन-सामनेद का गानकर्ता ब्राद्युष्ण । महाभारत (१३. १४९. ७५) में विष्णु को मा सामन कहा गया है) भागवत (१४.९६) सामवेदक की ही सज्ञा सामने हैं: तमर्थेदघर पैछ: सामयो जैमिनि: कविं। वैद्यास्पायन एवैको निष्णाती यजुषावृत ॥

सायुज्य — इसका शाब्दिक अर्थ है सहयोग, सहमिलन अधवा एकत्व ( सयुजो सहयोगस्य भाव. )। पौच प्रकार की मिक्तयों के अन्तर्गत एक मुक्ति का नाम सायुज्य है

सारबा—यह शारवा ( सरस्वती ) का ही एक पर्याय है। इसकी ब्युट्सित है 'सार ददातीति' अर्थात् जो 'सार' ( ज्ञान, विद्यादि ) देनी है। 'तिथ्यादितन्व' के अनुसार यह ब्युत्पत्ति काल्पनिक है।

सारताल— काशी के मात मीठ पूर्वोत्तर में दिश्त बोढों का प्रधान तीर्य। जान प्राप्ति के पत्रवात् बृद्ध ने अपना प्रधान उपदेश वही श्या पा और मही से उन्होंने 'प्रमं चक्र प्रवर्तन' प्रारम्भ किया। यहाँ पर सारञ्जनाय महादेव का मिन्दर भी है जहाँ आवण के महीने में हिन्दुओं का मेंछा जगता है। यह जैन तीर्थ भी है। जैन क्यों में सेह मिह्हुए कहा गया है। सारताब की दर्शनीय वस्तुएँ अशोक का चतुर्युल सिहस्तम्भ, भगवान् बृद्ध का मन्दिर, सामेख स्त्यू, पौष्पधी स्त्यू, राजकीय संग्रहाल्य, जैनानियर, सीनी मन्दिर, मृत्यपकृद्धी और नवीन विहान है। मुह्मस्वारों ने इसे नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था। गन् १९०५ में पुरातस्व विभाग ने यहां सुवाई का काम प्रारम्भ किया। तब बौद धमं के अनुवाधियों और दिख्हास के बिहानों का स्या इपर गया। अब सारनाथ वरावर बृद्धि की प्राप्त है। रहा है।

सारस्वत—सरस्वती (देवता या नदी) से सम्बन्ध रखने-थाला। सारस्वत प्रदेश हिस्तनापुर के पश्चिमोत्तर में स्थित है। इस देश के निवासी ब्राह्मण भी सारस्वत कह बाते है जो पञ्चगीड ब्राह्मणी की एक शाखा है—भीड, सारस्वत, काम्यकुब्ज, मैंपिल और उत्कल। एक कस्य विशेष का नाम भी सारस्वत है।

सारस्वतकस्य — सरस्वती-पूजा का एक विधान । विश्वास है कि इसके अनुष्ठान से अपूर्व विद्या और ज्ञान की उपलब्धि होती है। 'स्वायम्भव-पातृका-तन्त्र' के सारस्वत पटल में इसका विस्तार से वर्णन पाया जाता है. सन्तेद्वारं प्रकथामि साङ्गावरणपुकर्तः । अनन्तं विच्नुता युक्तं धामण्यान्तपुक्तिम् ॥ अनन्तं विच्नुता युक्तं धामण्यान्तपुक्तिम् ॥ अन्तेद्व वावस्कर्त्ता मुक्तं स्थान्त्रप्रवार्ते । नामो सुनारिकस्य ध्यावेदशक्तं सुकी ॥ तन्त्रप्रे आवर्षेनमन्त्रो धामण्यान्तपुक्ति । तन्त्रप्रे आवर्षेनमन्त्रो प्रवार्त्त्रपर्वार्ते पृत्रपर्विद्देशे सागोक्तरे ततः । मुक्तं कानिसमा वेदी आवर्तनायाव्यविद्यापिकताम् ॥ सुकाहारपुता गुन्नां धामण्यान्तिमप्तिकताम् ॥ सुकाहारपुता गुन्नां धामण्यान्तिमप्तिकताम् ॥ सुकाहारपुता गुन्नां प्रवार्विद्याप्तिकताम् ॥ अन्तेन तया पूर्णं पट विष्यञ्च प्रवस्तम् । वस्ते मामहस्तान्त्रम् । गम्बस्तान्त्रम् । माम्यं क्षोणा तथा स्वष्ट्य मान्तरस्तिकृषिताम् । आस्तानेद्वार् धामान्तेन ध्यार्व्य ततः स्वुवयेत् क्रमान् ॥ आस्तानेद्वार् ।

मस्स्यपुराण (६६१-२४) में भी विस्तार से सारस्वत-कल्प का वर्णन मिलता है।

सारस्वतन्नत — यह सबस्सर व्रत है जिसका मत्स्यपुराण (६६.३-४८) में उल्लेख है। इस वर के अनुसार बती को अपने अभीष्ट देवता की तिथि के दिन अध्या पंचमी. रिवार या मसाह के किसी भी पृत्तीत दिन बोनों सम्ब्या कालों के समय तथा भोजन के अवसर पर मोना सारण करना चाहिए। भगवती सरस्वती देवी का पूजन करके सम्बन नारियों को सम्मालित करना चाहिए। अनमन ऐसे ही स्लोक पथ-प्राण (५.२२ ४७८-१४४) तथा भविष्णोत्तर-प्राण (६५.३४ ९७८-१४४)

सावर्ण---चौदह मनुओं में सं डितीय। सावर्ण की ब्युत्पत्ति है सवर्णायाः अपरयं पुनान् । देवीभागवत में कथन है

छायासज्ञासुतो योज्सी द्वितीय कचिनो मन् । पूर्वजस्य सवर्षोज्सी सावर्णस्तेन कघ्यते ॥ हरिबंदा (९.१९) के अनुसार पूर्वजस्य मनोस्तात सदृशोज्यमिति प्रभु. । मनुरेवामवन्नाम्ना सावर्ण इति बोष्यते ।।

सार्विण---भागवत पुराण (८.१३८-१७) के अनुसार सार्विण अष्टम मनुतया मूर्य के पृत्र थे:

विवस्वतश्च द्वे जाये विश्वकर्मसुते उभे। संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्रामभिहिते तथा।। त्तीयां बडावासे तार्मा ध्रमः सुतास्यः।
यागे वमो आद्येषकथ्यायाप्यः युतान् प्रणु ॥
सार्वाम्यस्यते क्या मार्या अदस्य पा ।
सार्वम्यस्य स्तु तीयोऽमू विकास स्तु ।
निर्मार्वद्र स्तु तीयोऽमू विकास स्तु ।
निर्मार्वद्र स्तु त्या सार्वाम्यस्य मुद्द ।
सार्वियो—(१) स्रविता (मूर्च) की उपासना जिस वैदिक सन्य भागवनी से की वाती है उसका नाम सार्वियो है।
प्रतीक और रहस्य के विकास से सार्वित्रो की करणमा का

(२) मेदिनी के अनुमार यह उमा का एक पर्याय है। देवीपुराण (अध्याय ४४) के अनुमार इसके नामकरण का कारण इस प्रकार है

त्रिदर्शरिज्यता देवी वेदयागेषु पूजिता। भावशुद्धस्वरूपा सु सावित्री तेन सा स्मृता।। अस्नि पुराण (बाह्यण प्रशसानामाध्याय) मे उनके नाम-

करण का कारण निम्नाकित है:

सर्वजीक्प्रस्वतात् गरिता स तु कीर्व्यते।

यतस्तदेवता देवी सावित्रीरपुच्यते ततः।

वेदप्रस्वनाच्चारि सावित्री प्रोच्यते वृषे ॥

सस्त्यपुगण (२,३०-२२) के अनुसार सावित्री अद्या की पत्ती कही गयी है:

ततः सजगतस्तस्य भित्त्वा देहमकन्मयम् । स्त्रीरूपमर्द्रमकरोदर्द्वं पृष्परूपवत् ॥ शतरूपा च सा स्थाता सावित्री च निगक्ते । सरस्वत्यय गायत्री ब्रह्माणी च परन्तप ॥

(३) साबिनी का एक एतिहासिक चरित्र भी है। महाभारत ( बनपर्वे, जब्याथ २९२) के जनुमार वह कंकम के राजा अदवपति की कन्या और सान्वदेश के राजा सदयवान की परनी थी। अपने अद्यायु पति का जब एक बार बरण कर किया ती आवहसूर्वक उसी से विवाह किया। किस अकार असरे मृत पति को सम प्राप्त कर सार बरण कर किया तथा अपने पिता को मौ पुत्र विजान में सफल हुई, यह कथा भारतीय साहित्य में अध्यक्षिक प्रजनित है। सावित्री पातिवत का उच्चतम प्रतीक है।

सावित्रीक्षत---ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्वशी अमावस्या को स्त्रियो

द्वारा यह दत किया जाता है। पराशर के अनुसार— मेथे ता बुवभे वार्शेप साबित्री तां विनिर्देश्वेत्। जेष्टकृष्णजतुर्देश्यां साबित्रीमर्वयन्ति याः। वटमूळे मोपवासा न ता वैधव्यमाप्नुयुः॥

सावित्रीयुक्त - उपनयन संस्कार के अवसर पर जो मूल भारण किया जाता है उसका नाम सावित्रीमूल है। कारण यह है कि वटु सावित्री दीशा के समय इसको सहण करता है। वें 'यत्रीविद्या' (अच्याव ४५) के सिह्माहिती - दुर्गा देवी । देवीपुराण (अच्याव ४५) के

त**हवाहिनी---**दुर्गा देवी ।देवीपुराण (अध्याय ४५) के अनुसार---

सिंहमारुह्य कल्पान्ते निहृतो महिषो यत । महिष्यच्नी ततो देवी कथ्यते सिहवाहिनी॥

सिहस्य गुर--जिस समय बृहस्पति ग्रह सिंह राशि पर आता है उस समय निवाह, यजोपवील, गृह-प्रवेश ( प्रथम बार ), देव प्रतिष्ठा तथा स्थापना तथा इसी प्रकार के अन्य मागलिक कार्य निषिद्ध रहते हैं। दे० 'मलमास तत्त्व' पु०८२ '। ऐसाभी विश्वास किया जाता है कि जब बृहस्पति सिंह राशि पर आ जाता है उस समय समस्त तीर्थ गोदावरी नदी में जाकर मिल जाते हैं। इसलिए श्रद्धाल व्यक्तिको उस समय गोदावरी में स्नान करना चाहिए। इस विषय में शास्त्रकारों के भिन्न-भिन्न मत है कि सिहस्थ गुरु के समय विवाह-उपनयनादि का आयोजन हो यान हो। कुछ कामत है कि विवाहादि माञ्चलिक कार्यतभी वर्जित है जब बृहस्पति मधा नक्षत्र पर अव-स्थित हो (यथा सिंह के प्रथम १३॥ अंश )। अन्य शास्त्रकारो का कथन है कि गंगा तथा गोदावरी के मध्य-वर्ती प्रदेशों में उस काल तक विवाह तथा उपनयनादि निषिद्ध हैं जब तक बृहस्पति सिह राशि पर विद्यमान हो, किन्तु अन्य धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। केवल वह उस समय नहीं हो सकता जब बृहस्पति मधा नक्षत्र पर अवस्थित हो। अन्य शास्त्रकारों का कथन है कि यदि सूर्य उस समय मेप राशि पर विद्यमान हो तो सिहस्य गर होने पर भी धार्मिक कार्यों के लिए कोई निषेध नही है। इन सब विवादों के समाधानार्थ दे० स्मृतिकौ०, पृ० ५५७-५५९। यह तो लोक-प्रसिद्ध विश्वास है ही कि समद्र मंथन के पश्चात निकला हुआ अमतकलका सर्वप्रथम हरिद्वार, तदनन्तर प्रयाग, ततः उज्जीन और सबके बाद नासिक (व्यास्वकेश्वर) में गोदावरीतट पर रखा गया था। इसके अनुसार नासिक-पञ्चवटी में गोदावरीतट पर सिहस्थस्नान या कुम्भ का पर्व पूरे श्वाबण मास तक मनाया जाता है।

सिसा सप्तमी—भुवनेष्वर (उड़ीसा) की चौदह यात्राओं में से एक यात्रा की तिथि। माघ शुक्ल सप्तमी को इस यात्रा के अनुष्ठान का नियम है।

सिद्ध — देवताओं का एक विशेष वर्ग, उपदेव । अणिमा महिमादि गुणों से संयुक्त विद्वावसु (गन्धर्व) आदि इसमें सम्मिलित हैं।

सिद्धनसम्बन्ध-युक्तवार, प्रतिपदा, पब्जी, एकादशी तथा तथो-दशी एवं पूर्वा-काल्युनी, उत्तराधार, हस्त, श्रवण तथा रेवती की गणना सिद्ध नज़ जों में है। समस्त पुनीत हत्य इनहीं उपर्युक्त नक्षत्रादिकों के अवसर पर किये जाने चाहिए।

सिद्धाल-पूर्वणश का निराम (सण्डन) करके उत्तर पक्ष की स्थापना । मिद्ध = बादि-प्रतिवादिनिर्मीत, अन्त = अर्थ जिसमें हो । बहुनति के निर्माणक नविषय ज्योतिन प्रन्यों को भी सिद्धान्त कहा जाता है—१. बह्म सिद्धान्त २ सूर्य सिद्धान्त ने हाम सिद्धान्त ४ वृहस्पति सिद्धान्त ५ मर्ग सिद्धान्त ६ नारद सिद्धान्त ७ पराशर सिद्धान्त पुरुस्त्य सिद्धान्त और ९ वसिष्ठ मिद्धान्त ।

सिद्धार्थ—शास्य सिंह (गोतन बुद्ध)। जैन तीर्थक्कर महा-बीर के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था। ब्वेत सरमो का भी नाम सिद्धार्थ है, क्योंकि वह मांगळिक तथा मिद्धिदाता मानी जाती है।

सिक्षांक्वांससस्यो—नाम अपवा मार्गशीयं मास की सप्तमी को इस वर्गका अनुकान किया जाता है। यदि बती रूप हो तो किसी मास की किसी भी सप्तमी को बत का बायोजन किया जा सकता है। इसमें पूर्वेदय में अर्ड प्रहूर पूर्व (जगभग चार घडी पूर्व तक) निश्चित कुलों को दानुन में दन्तवृद्धि करनी चाडिया। जैने मणुक, अर्जुन, नीम, अध्वत्यः। दीत माफ करने के बाद सनुज कर्जुन, नीम, अध्वत्यः। दीत माफ करने के बाद सनुज रूजुन के स्थानों में सकुन विवाद प्रभ्यव है। सात सप्तमियों को इस वत का आयोजन किया जाय। प्रथम सप्तमी को सरसों से, दिवीय सप्तमी को आक की किथां में, तृतीय सप्तमी से आयं तक क्रमशः मिरिस, नीम, उचके हुए बायलों को छोड़कर अभ्य बादालां के साथ छ कतों से पूजन तथा अन्य क्रस्य किये बायें। इसकें अतिरिक्त जर, होम तथा प्रूपं के सम्मुख ठेटकर नामगी-मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य प्रतिमा के सम्मुख केटने के समय कुछ स्वप्तों से नाप्येख, विनिध्न क्रकार के पुष्पों के समर्पण से उनके फल तथा पुष्प भी विनिध्न निकते हैं, यथा—कमल पुष्पों से सफलता। ब्राह्मणों को रंग-विरंगे वस्त्र, इत्र, पुष्प, हविष्यान्न तथा गो के दान का विरांत हैं

सिक्कि — अहेतुक अद्भुत सफलता या चमल्कार । मार्कण्डेय पुराण (दत्तात्रेयालकं संवाद, योगवरूकम नामक अध्याय) में अध्य सिक्कियों के नाम और स्नव्सण वतलाये गये हैं.

अलिमा नेवृत्त । अस्ति रेज्य । प्राचान्यक्ष तथीप्तत्व विभावक्ष तथापरम् । यत्र कामावतान्त्रित्व गृणानेतान्त्रेक्यपन् । यत्र कामावतान्त्रित्व गृणानेतान्त्रेक्यपन् । यत्र कामावतान्त्रित्व गृणानेतान्त्रेक्यपन् । गृह्मात् तृष्ट्रवतरोऽजीयान् वीप्रत्याल्लिया गृणः । महिमावेषपूर्व्यव्यात् प्राप्तिका शास्त्रयस्य यत् । प्राचान्यस्य व्यापित्वात् इतित्व वेक्वरो यतः । विक्त्यत्व विचाता नाम योगिनः वत्यत्वो गृणः । यवेक्छास्यानम्यनुत्रं यत्र कामावसान्तिता । येक्छास्यानम्यनुत्रं यत्र कामावसान्तिता । येक्स्यक्षास्यानम्यनुत्रं यत्र कामावसान्तिता । येक्स्यक्षास्यानम्यनुत्रं यत्र कामावसान्तिता । येक्स्यक्षास्यानम्यनुत्रं यत्र कामावसान्तिता ।

एक्बम कारण रामसागन प्राक्तमण्डमा । ब्रह्मचैवर्तपुराण (१६१८-१९) में अठारह सिंडियो की गणना की गयी हैं

अणिमा लिपमा प्राप्तिः प्राकाम्मं महिमा तथा । हैजिलञ्ज बीजलञ्ज सर्वकामावनायिता ॥ सर्वेज बुल्विया । बाक्सिद्धिः कल्पवृक्षत्व खण्डुं मंहुर्नृमीशता ॥ अमरस्यञ्ज सर्वोज्ञः निद्धारोश्यादवा स्मृताः ॥

सिडियोगिनी—आंग्नपुराण के गणभेद नामक अध्याय में बतलाया गया है कि दक्ष की पचास कन्यायें थी। वेही सिडियोगिनियों के रूप में विख्यात हुई।

सि द्विचिनायक्कत-- गुक्क पश की चतुर्भी के दिन अथवा जिस दिन अती के हृदय में भामिक प्रवृत्ति का स्कृत्य हो तिन इस का अनुष्ठान निहित है। इस दिन तिक-मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इस समय गणेश जी की सुवर्ण अथवा रखत प्रतिमा की पश्चामृत से स्नान कराकर गण्याजत-पुण, पूप, बीप-नेबेबापि से 'गणाम्पल, विनायक, उमावृत, वहर्षिय, विभनतावर्ग आदि नामी- ज्यारण, पुर्वक में २१ दूर्वांक त्वार पुर्वक में २१ दूर्वांक त्वार १९ लद्दू गणेवार्यातमा के सम्मुख रखे जीय जिनमें एक लड्डू गणेवा जी के लिए, १० पुरोहित तथा १० प्रती के स्वयं के लिए होंगे । इस जावरण से विवा प्रांति, पना- जंत तथा मुद्र में सफलता (मिदि) को उपलिख होती है। विवा (मिदि) को उपलिख होती है। विवा (मिदि) को उपलिख होती है। सक्त तथा प्रता वर्षा नामा में बहुती है। इसके तट पर अवन्तिका (महाकाल की मोसवायिनी नागरी उज्जीन) स्थित है। कालिका पुराण (अध्याय २३) में इसके उटापित का वर्णन पाया जाता है।

सीता-काङ्गल पढ़ित (हल के फल से नेत में बनी हुई रेखा)। राजा जनक की पुरी का नाम सीता इसलिए पा कि वे जनक की हल कपित रेखाभूमि से प्राप्त हुई थी। याद में उनका विवाह भगवान् राम में हुआ। वाल्मीकि-रामायण (१६६ १३-१४) में जनक की सीना की उत्पत्ति की कवा इस प्रकार कहते हैं

अय में कृपतः क्षेत्रं लाङ्गलादुरियता तत । क्षेत्रं शोधयता क्रव्या नाम्ना मीतिनि वित्रुता ।। भूतलादुर्श्यिता सा तु व्यवद्धंत मध्यापतियाम्योग्ना । यही क्या पपपुराण तथा भविष्यपूराण (सीतानवमी द्धत महानम्य) में विस्तार के साथ कही गयी है ।

(२) सीता एक नदी का नाम है। भागवत (पञ्चम-स्कन्य) के अनुसार वह भद्रास्व वर्ष (जीन) की गंगा है 'भीता तु बह्राभदनातु केशवा नलादि गिरशिलरेम्यो-

भारत सु अक्षुमध्यात् अवसायकादः गरासावस्याः ऽभोष्ट प्रस्रवन्ती गन्धमादनमूर्द्धमु पतिन्वाज्नतरेण भद्राश्वं वर्ष प्राच्या दिशि क्षारसमुद्धं अभिप्रविद्यति।"

'शब्दमाला' में मीना के सम्बन्ध में निम्नोकित गणन है

गङ्गाधान्तु भद्रसोमा महाभद्राय पाटला । तस्या स्पेतसि सीता च बङ्क्ष्मभद्रा च कीतिता ॥ तद्भेदेऽककनन्दापि शारिणी स्वस्पनिमनगा ॥

सीतापूजा--(१) सीता शब्द का अर्थ है कृषि कार्य में जोती हुई भूमि । ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि नारद के द्वारा आग्रह करने पर दक्ष के पृत्रों ने फाल्गून कुष्ण अष्टमी को पृथ्वी की नाप-जोल की थी। अत्तप्त देवगण तथा पिनृ-गण इसी दिन अपूर्पों का श्राद्ध प्रसन्द करते हैं।

(२) भगवान् राम की धर्मपत्नी सीता का पूजन इस व्रत के दिन होता है, जो फाल्गुन शुक्ल अण्टमी को उत्पन्न हुई थीं।

सीतामड़ी—सीता जी के प्रकट होने का स्थल । यह प्राचीन मिरिया में (विगाज राज्य) के अल्पर्गत है। ज्यन देहें नदीं के पिष्टियम तट पर सीतामड़ी बस्ती है। पेरे के मीतर सीता जी का मिन्दर है। पास में हो राम, कश्मण, विश्व हुनुमान् तथा गणेश के मन्दिर हैं। यहाँ से एक मील पर पुनड़ा गाँव के पास पक्का सरोवर है। यही जानकी जी पूर्वी से उत्तरन्त हुई थी। पाम में ठाकुरुखाड़ी हैं। निर्माण राजा मीरव्यज्ञ जकाल पड़ने पर मोने के हुळ से यह मूर्मि जोत रहे थे। तभी हुलाश के लगने से दिव्य कच्या उत्यस्त्व हुई। यहां जिंवजा नामक प्राचीन कुण्ड है। दिनयों से यह तीर्थ बहुत कोक्सिय है।

सीमन्तीन्वयन—सोल्ह वारीर-सन्तारों में से एक सस्कार । गर्माधान के छठे अवसा आठमें महीने में हमला बलुष्ठान किया जाता है, हममें पति पत्ती के सीमन्त (धिर के अपरी भागों के बालो) को सैमाल कर उठाते हुए उसके तथा गर्भक्त दिख्य के स्वास्थ्य की कामना करता है। इस संस्कार के माथ गर्भिणी स्त्री और उसके पति के कर्तव्यों का विस्तृत वर्णने पाया जाता है।

पुक्तकप्रप्राप्तिवत—कन्याओ, सघवाओ तथा विघवाओं के 
किए ग्रंभ इस वत का काचरण विहित है। यह नवन 
प्रत है। इसके नारायण देवता है। कोई कन्या तोन 
नवाओं, यवा उत्तरा काल्युनी, उत्तराधाढ़, उत्तराभाद्वपद 
को जनाशाय का पूजन नरः भाषव के नाम का कीर्तन 
करं तथा प्रियङ्ग फल (लाल फूल) अधित करं, मध्
तथा शीधत नवनीत है हवन तथा 'माधवाय नम' 
कल्ते हुए प्रजाभाव्यति अधित करं तो इससे उसे अच्छा 
पति प्राप्त होता है। भगवान् शिव ने भी पार्वती को 
अन वत का महत्व बताया था।

सुकुत्तिवराजयत---मार्गशीर्यमास में उस दिन इस बत का प्रारम्भ होना चाहिए जिस दिन 'त्र्यहः स्पृक् (तीन दिन वाली तिथि) हो, इस ब्रत में तीन दिन उपवास का विचान है। इस तत में विविक्षम (विष्णु) का स्वेत, गीत, रुक पुर्णों से, तीन अञ्चरागों से, गुम्युल, मुक्ट्स (कुटकी) तथा राक्ष की पूग से पूजन करना चालुक्ट इस अवसर पर उन्हें निम्मुर (मिसरी, मधु, मस्बन) अपित किए जाय। तीन ही दीगक प्रज्ज्जित किए जाय। यब, तिल तथा मरमों से हबन करना चाहिए। इस बत में जिलेह (मुबर्ण, रजत तथा तांदे) का दान करना चाहिए।

चुक्रसत्तीयात्रत —हस्त नशत युक्त श्रावण शुक्ल तृतीया को इस बत का अनुष्ठान होता है। यह निषिष्ठत है। इसमें नारायण तथा लक्ष्मों का पूजन बिहित है। तीन वर्षपर्यन्त इसका आचरण होना चाहिए। उस समय 'विष्णोर्नु कर्म्' तथा 'सक्तुमिब' आदि ऋष्वेद के मन्त्रों का राठ होना चाहिए।

सुक्त — नैयाधिकों के अनुसार आत्मवृत्ति विशेष गुण है। वेदान्तियों के अनुसार यह मन का धर्म ही। गीता (अ० १८) में सुख के तारियक, राजस, तामस तीन प्रकार कहे गये हैं। सुख जगत् के लिए क्याय है और धर्म के उत्पन्न होता है। गहजुराण (अध्याय ११३) में सुख के कारण और लक्षण बत्तायों गए हैं।

रामद्वेषारियुक्ताना न मूं कुत्रचित् द्विज । विचार्य सक्तु पश्चामित तत्मुल यत्र निर्मृति ।। यत्र स्तेष्ठी भावत स्तेष्ठी दुक्तामा भावतम् । स्तेष्ठमूळाचि दुःबानि तस्मिस्त्यके महत्मुख्यम् ।। मुबं प्रवशं दुर्शं सर्वमामस्वरः गुलस् ।। एतद्विद्यास्सामेन ळक्षण मृलदु स्वये ।। मुख्यस्थानन्तरं दुःखं दुःलस्थानस्तरं मुख्यः। सुखं दुःखं मनुष्याणा नक्षवस्यरिवर्तते।।

सुक्तरित अपचा सुक्तरिक्ता—यह लक्ष्मीपूजन दिवस है (कोरिक की जमावस्या) । दीवारित किया जाता है। इसे सुक्यरीक्का के नाम से सम्बोधित किया जाता है। सुक्कत—जुक्यराज की चतुर्वी की भीमवार पढ़े तब यह सुख्या कही जाती है। इस दिन नक्त विधि से आहारादि करना चाहिए। इस प्रकार से चार चतुर्षियों तक इस यत की जाचुर्ति की जाय। इस अवसर पर भंगळ का पुजन होना चाहिए, जिसे उमा का पुत्र समझा तह है। सिर पर मुनिका रक्तकर किर उसे मारे शरीर में लगाया जाय, तदनन्तर घृद्ध जल हे स्नान करना नाहिए। स्नानोपरान दूर्वर्ग, पीयल, सारी तथा भौको स्पर्ध किया जाय। १०८ आहृतियो हे संगल सह को निमित्त मानकर हवन करना चाहिए। मुबर्ण अथवा रजत अथवा ताझ अथवा सरल नामक कोष्ठ या चीड या चन्दन के बने हुए राज में मंगल सह की प्रतिमा स्वापित कर उसका पूजन करना चाहिए।

कुपतिरोक्तवासीकरण (गोर्थनासी)—कालगुल शुक्ला पूर्णिया को इस वह का अनुष्ठान होता है। यह तिथिवत है। विष्णु इसके देवता है। वही को कस्त विषि से लक्षण तथा तीलरहित आहार करना चाहिए। एक वर्ष तक इस वत का अनुष्ठान होना चाहिए। वर्ष को चार-चार मासों के तोन सामों में बौटकर ख्यमी यहित केशव का पुत्रन करना चाहिए। त के दिन अधार्मिकों, नान्तिकों, जयन्य अपराधियों तथा पापारमाओं एव चाण्डालों से बार्लाला भी नहीं करना चाहिए। रावि के समय मववान् हरि तथा लक्ष्मी को चन्द्रमा के प्रति-भारित होते हुए देवना चाहिए।

सुतीस्य आष्यम — यह स्थान मध्य प्रदेश में बीर्रीमहरूर से जगभग चीदह मील है। शह्म क्षाध्यम से सीचे जाने में दस मील पड़ता है। यहीं भी श्रीराम मिल्दर है। महर्षि अयस्त्य के शिष्य मुतीश्य मृति यहीं रहते थे। भगवान राम अपने ननवाम में यहां ध्योद्य समल तक रहें थे।

कुछ बिद्वान् वर्तमान सतना (म०प्र०) को ही सुनीधण-आश्रम का प्रतिनिधि मानते हैं। चित्रकृट से सतना का मामीप्य इस मत को पुष्ट करता है।

**सुवर्धन** ⊸विष्णुकाचक्र (आयुघ)। मत्स्यपुराण (११ २७-३०) मे इसकी उत्पत्तिकावर्णन है।

सुम्हर्गनम्बद्धी—गजा या सनिय गायत का आवरण करते हैं। कमलपूर्णों से एक मण्डल बनाकर तक की नामियर मुदर्शन चक की तथा कमाइ की गंजुडियों पर लोकपालों की स्थापना की जाय। तक के सम्मृत कपने स्वयं के अन्य-जन्दन स्थापित किये औष । तसननार लाल चन्दन के प्रलेण, सरसीं, रक्त कमल तथा राक्तिय सन्ती संस्वकी पूजा की जाय। युक्त के उपरान्त गुडीमिश्रत नैवेश समर्पण करना चाहिए। इसके परवान्त शुद्धां के विनाध के लिए, युद्ध में विवास के लिए तथा अपनी सेना की सुरक्षा के लिए मंत्रों के साथ मुदर्शन वककी प्रार्थना की जाय । विष्णु के बात (शार्जू), नादा स्त्यादि का तथा उनके बाहुन नकड़ का भी पूजन किया आय। राजा को सिंहायन पर बैठाकर उसके सम्मूल एक सुस-जिजत नारी दीपों से आरती उतारें। किसी पाष्यह अथवा जन्मकालिक कूर नक्षात्र का उदय होने पर भी इसी विषि से पुजन करना चाहिए।

सुमर्मा—इन्द्रदेवकी सभा। बारकापुरी में यादवों की राज सभा सुधर्माकहलाती थी।

सुपात्र—किसी कार्यके समुपयुक्त अथवा योग्य व्यक्ति। भागवतपुराण के अनुसार ब्राह्मण को विशेष करके सुपात्र माना गया है:

पुरुषेत्वरिंग राजेन्द्र सुपात बाह्यणं विदुः। तपसा विजया तुष्ट्रया घत्ते वंदे हरेत्वन् ॥ दानिविष से मुपात्र का विशेष घ्यान राणा जाता है: तस्मात् सर्वोत्तमा पात्रे दखात् कननविधिणाम्। अपात्रे पात्रवेद्सं मुबर्ण नरकाणवं॥ (बृद्धितस्व)

सुप्रभातम् — प्रातः कालीन मञ्जलपाठ, जिसमें कुछ पुण्य-क्लोको का उच्चारण होता हैं। वामनपुराण (अध्याय १४) में यह निम्नग्रकार में मिलता है:

बह्या पुरार्गि-अपुरानकारो भानु धानी भूमिमुती बुधका ।

गृह, सत्रुक, यह थान्जेन हुर्बन्न, सर्व मान पुत्रातान्। मुश्कीकाळ अत्रुक्त स्व सुन्न स्वानेत्र ।

देख्यो मरीविष्ण्यक्योग्मजीर, कुर्बन्न, सर्व मम सुप्रभातम् ।।

सनस्वम् सारसात्रज्ञावक मृत्रु सर्व मम सुप्रभातम् ।।

सनस्वम् सारसात्रज्ञावक कुर्वेतु सर्व मम सुप्रभातम् ।।

सन्दा स्व सारसात्रज्ञाव सर्वाक्षामुळ्लिल्डन तेत्र ।

सन्दा स्व स्व स्व हुर्बन्त सर्व मम सुप्रभातम् ।।

सन्दा प्रभात् कुर्वाम् भूवनाति सा सुर्वे सारम् सुप्रभातम् ।।

सन्दा प्रभात् दर्मा स्वनाति सा कुर्वित सर्व मम मुप्रभातम् ।।

सन्दा प्रभात् रम्म प्रभाति सा सुर्वेति सर्व मम मुप्रभातम् ।।

सन्दा प्रभात् रम्म प्रभाति सा सुर्वेति सर्व मम मुप्रभातम् ।।

सन्दा प्रभात् रम्म प्रभाति सा सुर्वेति सर्व मम सुप्रभातम् ।।

सन्दा प्रभात् रम्म प्रभाति सर्वेति सर्व मम सुप्रभातम् ।।

सन्दा प्रभात् रम्म प्रभाति सर्वेत्व सन्दा भावस्थात् ।।

सुर्वेद — तत्र दिवा का केन्द्र भूगोल का सर्वेच्य प्रभागः

वो पर्वत माना स्वा है। हिन्दुओ के भूगोल और

दूर कवा में दक्षे महन्त्रुणं उल्लेख पागे जाने है।

भागवत पुराण (पञ्चम स्कन्ध) में इसका निम्नांकित विवरण पाया जाता है।

''एयां मध्ये इलावृत्तं नामान्यन्तरवर्षं यस्य नाम्यामव-स्थितः सर्वतः सौवर्णं कुलगिरिराको मेस्द्वीपायामसमुन्गाह कणिकाभूतः कुवलयकमलस्य मूर्द्धनि द्वात्रिशंत्सहस्रयोजन-विततो मूले योडससहस्रं तायतान्तर्भूत्यां प्रविच्टः''॥ ७ ॥

अभाजकल इसकी स्थिति तिअवत और पामीर के पठार के मध्य कही जाती है।

सुर्तम--देवताओं की गी कामधेनू, जो समृद्र मन्यनोत्पन्न चौदह रस्तो में हैं। गी माता के लिए भी इसका सामान्य प्रयोग होता है। बद्वावैवतंपुराग (प्रकृतिसण्ड, ४७ अध्याय) में मुर्गिक को उत्पत्ति, पूत्रन आदि का वर्णन पाया जाता हैं।

सुरसा—(१) तुलसी । किसा-किसी के मत में यह दुर्गा का भी नाम है।

(२) नागमाता का नाम सुरसा है। वाल्मीकिरामायण (सुन्दरकाण्ड, सर्ग १) में मुरसा का उल्लेख हनुमानजी के सागरोल्लाघन के सन्दर्भ में हुआ है।

सुरेन्द्र—देवताओं के राजा इन्द्र। एक लोकपात्र का नाम भी मरेन्द्र है।

सुबत— र्वत शुक्त अन्दमी से अन्द वसुओ की जो भगवान् वामुदव के ही रूप है, गम्पाश्चत-पृष्णादि से पूछा की आभी बाहिए। एक वर्षपर्यन्त यह उत नकता चाहिए। व्रत के अन्त में भी का दान करना चाहिए। इससे समस्त करना की सिद्धि होती है तथा प्रती वनुष्णेक प्राप्त करता है।

सुक्त--वेदोत्तः देवस्तुतिया का निश्चित मन्त्र समूह । इसका अर्थ है 'शोभन उक्ति विशेष । उदाहरणार्थ, ऋष्वेद में

> 'अग्निमीले इत्यादि अग्नि मूक्त है। 'सहस्रशीर्षे' इत्यादि पुरुष सुक्त है।

'अहं ग्डेभिरि' इत्यादि देवी सूक्त है। 'हिरण्यवर्णामि' इत्यादि श्रीसूक्त है।

सूत—मनुस्मृति ( १०११) के अनुसार क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण कल्या से उत्पन्न सन्तान (वर्णसकर) ''क्षत्रियात् ब्रह्मकन्मायां मृतो भवति जातितः।'' इसका व्यवसाय रय संचालन बतलाया गया है (बही, १०.४७) । वेदव्यास ऋषि ने रोमहर्यण नामक अपने मूर्त शिष्य को समस्त पुराण और महाभारत आदि पढाये थे । सूतवी नैमि-वारथ्य में ऋषियों को ये पुराण कवाएँ सुनाया करते थे ।

सूतक परिवार में किसी शिशु के अन्म से उत्पन्न अशोच । वृद्धभनुकेअनुसार यहअशौचदस दिनो तक रहताहै।

सुतिका—नव प्रमुता सी। इसका सस्पर्श दूषित बतलाया गया है। संस्पर्श होने पर प्रायश्चित से शुद्धि होवी है। 'प्रायश्चित्ततत्त्व' में कथन है

चाण्डालान भूमिपान्तमजजीविश्वजीविनाम् । शौण्डिकान्त मूर्तिकात्र भुवस्वा मासं वती भवेत् ॥ सृत्र—(१) अस्यन्त सूक्ष्म जैर्ला मे लिखे हुए शास्त्रादि-

सूचना ग्रन्थ । मूत्र का लक्षण इस प्रकार है स्वल्पाक्षरमसदिग्धं सारवद् विद्वतो मुखन्। अस्तोभनवद्यक्षः सूत्र सूत्रविदो विदु।।

[अल्यन्त बोडे अक्षर वाले, सारगीमत, व्यापक, अस्तोभ (स्तोभ —सामगान के तालस्वर) तथा अनवद्य (बाक्य अथवा बाक्याश सूत्र) कहा जाता है।]

वेदाङ्क--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष सूत्रकौली में ही लिखे गये है। षड्दर्शन भा सूत्र कौली में प्रणीत है।

(२) बग्रामूत्र (यज्ञोपवीत) को भी मृत्र कहते हैं। सूना---प्राणियों का वयस्थान। गृहस्थ के घर में पांच गूना होती है

पञ्चसूना गृहस्यस्य जुल्ला पपण्युपस्कर्। कण्डनी चोदकुस्भश्न वस्यतेयाश्च वाहयन्॥

्चित्हा, चक्को, सामग्री, ओखली और जलाबार ये पांच सूना के स्थान है जहाँ गृहस्य के द्वारा हिमा होती रहती हैं।] इसके पापनाशन का उपाय मनु ने इस प्रकार बतलाया है

पञ्चेतान् यो महायज्ञान् न हास्रयति शक्तित । स गृहेर्श्रप यसन्तित्यं सूनादोर्पनं लिप्यते ॥

[ पन महायज ब्रह्मयज, देवयज, पितृयज, भूतयज्ञ और मनुष्यपज) नित्य करने वाला गृहस्य पाँच गृना (हिंसा) दोषों से मुक्त रहता है। ] बंदों में मूर्ज का जाजी व चित्रण गाया जाता है जो उसक गरवर्ती मूर्ति विज्ञान का आवार है। बहु एक मोटे अपवा बहुक क्षेत्र को डों है। हिए के सोटे अपवा बहुक के को है। के स्मान्त जाता है। ये घोड़े स्पष्टत उसका प्रकार किरणों के प्रतीक है। कहीं कहीं हम, गरह, बुपम, अवद, आकायरत्न आदि कर ये भी उसको करणना को गयी है। वह कहीं उथा का पुत्र (गरवर्ती होने के कारण और नहीं उसके पीछे पठने वाला उसका प्रणयी कहा गया है। (ऋ० ४ १९९२)। वह यी का पुत्र भी कहा गया है। (वस्तव में सम्मूण देशपटक छावापूर्वी का पुत्र हैं)।

मूर्च वास्तव में अभिन तस्त का ही आकाशीय ध्य है। वह अभ्यकार बीर उसमें उहने वाले राजसों का विमाश करता है। वह दिनों की गयना और उनका सवर्द्धन भी करता (ब्रुट ८४८) हैं। इसनों एक स्थान पर विश्ववक्षमें भोकता गया है। उसके मार्ग का निर्माण देवता, विशेष कर वश्य और आदिया, करते हैं। यह क्रकर पूछा गया है कि आकाश से सूर्य का विश्व कथों नहीं सरवा तहीं १.१३ ५)। उत्तर है कि सूर्य स्था विश्व के विधान का सरकार है; उसका कक नियमित, अभरिवर्तनीय, वार्वभीम नियम का अनुसरण करता है। विषय का केन्द्र स्थानिया है। १९ इंग्लंग और स्थावर सभी का आत्मा है (क्ष्यवेद ११५१)।

सूर्य की वैदिक कल्पना का पुराणो और महाभारत

कारि से बहे विस्तार से वर्णन है, जहां सूर्य सम्बन्धी पुरा कथाओं और पूजा विधियों के रूप से विवरण पाया आता है। सूर्य के विवाह आदि हतिबुत्त का मनोरंक वर्णन माकंच्येय पुराण में पाया जाता है। हमके अनुसार विश्व-कथा। परन्तु संज्ञा सूर्य का तिव सहन कर मकां, अतः उनके पास अपनी छाता को छोड़कर पितृष्ह लोट गर्या। विश्वकर्मा ने लराव पर चड़ाकर सूर्य के तेज को थोड़ा कम किसा जिससे संज्ञा उसको सहन कर वहें। सूर्य की बार पित्पा है—संज्ञा, राजो, प्रमा और छथा। संज्ञा से मूनि की उत्पत्ति हुई। राजो से यम, यमुना और रेक्स उत्पन्न हुए। प्रमा से प्रभात, छात्रा से सार्वणि, यनि और तराती का जन्म हुआ। मूर्य परितार के अन्य देवताओं वर्षान का जन्म हुआ। मूर्य परितार के अन्य देवताओं वर्षान का जन्म हुआ। मूर्य परितार के अन्य देवताओं वर्षान का जन्म हुआ। मूर्य परितार के अन्य देवताओं वर्षान वर्षानों के जन्मित सूर्य संकति हुई, इतका विस्तृत

उपर्युक्त भावनाओं तथा विश्वासी के कारण घीरे-घीर सूर्य सम्प्रदाय का उदय हुआ । ईसापूर्व तथा ईसा पश्चात् की शताब्दियों में ईरान के साथ भारत का घनिष्ठ सम्बन्ध होने में ईरानी मिश्र-पूजा (मिश्र-पूजा) का सूर्य पूजा (मंदिर की मूर्ति पूजा) से समन्वय हो गया। भविष्य पुराण तथा वाराह पुराण में कथा है कि कुरुण के पुत्र शास्त्र को कुष्ठ रोग हो गया। मुर्य पूजा से ही इस रोग की मुक्ति हो सकती थी । इसलिए सूर्य मन्दिर की स्थापना और मृतिपूजा के लिए शकडीप (पूर्वी ईरान, सीस्तान) से मग ब्राह्मणो को निमंत्रित किया गया। चन्द्रभागा (चिनाव) के तटपर म्लस्थानपुर (मुलतान) में मुर्य मन्दिर की स्थोपना हुई। मूलस्थान (मुलतान) के सूर्यमदिर का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसागतथा अरब लेखक अल्-इद्रिसी, अबुदणाक, अल्-इश्तरवी आदि ने किया है। कुछ पुराणों के अनुसार शास्त्र ने मधुरा में शास्त्रादित्य नामक सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। इस समय से लेकर तेरहवी गती ई० तक भारत में मूर्य पूजा का काफी प्रचार या । कुमारगुप्त प्रथम) के समय में दशपुर (मंदसौर) के बुनकरों की एक श्रेणी (संघ) ने भव्य सूर्यमंदिर का निर्माण कियाया। स्कन्दगुप्त काएक स्मारक इन्द्रपुर (इन्दौर, ब्लन्दशहर, उ० प्र०) में सूर्य मन्दिर के निर्माण का उल्लेख करता है। मिहिरकुल के ग्वालियर प्रस्तर लेख में मातृ चेट हारा सूर्य मन्दिर के निर्माण का वर्णन है। वरुपों के मैत्रक राजा सूर्योपासक के। पुष्पभूतियंत्र के प्रथम चार राजा आविष्य भक्त के (बांक्कोरा तथा मधुमन ताष्ठपत्र)। परवर्ती गृप्त राजा दितीय जीवितगुष्त के समय मे जारा जिले (समय) में सूर्यमृष्टिय रिनीय जीवितगुष्त के समय मे जारा जिले (समय) में सूर्यमृष्टिय रिनीय हुआ था (एकीट गुण्ज ब्रामिक्स पृण्ण, ८०,१६२,२१८)। वहराइच में बालादित्य का प्रसिद्ध जीति विज्ञाल सूर्यमृदिर वा जिसका व्यंस सैयय सालार मसक्य गाजी ने किया। सबसे पीछे प्रसिद्ध मुखंगदिर वा कम्पना तटवर्ती मुलस्वान बाले मूर्यमृदिर की स्मृति में उडीसा के चन्द्रभागा तीयं कीण्डाकों में बना जो आज भी करवट के वल लेटा हुआ है।

सूर्य पूजामें पहले पूजा के विषय प्रतीक थे, मानव-कृति मूर्तियाँ पीछं व्यवहार मे आयी। प्रतीकों में चक्र, वृत्ताकार सुवर्ण थाल, कमल आदि मुख्य थे। व्यवहार मे मूर्यमूर्तियां के दो सम्प्रदाय विकसित हुए (१) आदिविच्य (२) दाक्षिणात्य । औदीच्य में पश्चिमोत्तरीय देशो का बाह्य प्रभाव विशेषकर वेश में परिलक्षित होता है। दाक्षिणात्य में भारतीयनाकी प्रधानताहै परन्तु मृति-विज्ञान की दृष्टि से दोनों में पूरी भारतीयता है। मृतियाँ भी दो प्रकार की हैं। एक स्थाम्ब्ड और दूसरी खडी। रथारूढ मूर्तियो में एक चक्र वाला रथ होता है जिसको एक से लेकर सात अश्व स्वीचते हैं। आगे चलकर मात अक्व ही अधिक प्रचलित हो गए। अक्ण सारिय (जिसके पाँव नहीं होते) न्य का सवालन करता है। रथ तम के प्रतीक राक्षसो के ऊपर से निकलता हुआ दिखाया जाता है। सूर्य के दोनो पार्श्व से उपाऔर प्रत्युषा (उपाके दो रूप) धनुष से आ काश पर बाण फेंकती हुई अकित की जाती है। दोनो ओर दो पार्षद दण्डी (दण्ड लिए हुए) और पिङ्गल अथवा कुण्डी (मसि-पात्र और लेखनी लिए हुए) भी दिखाए जाते हैं। किन्ही-किन्ही मृतियो में सूर्यकी पत्नियों और पुत्रो काभी, जो सभी प्रकाश के प्रतीक है, अकन मिलता है। औदीच्य मूर्य मूर्तियो के वांबो में भरकम ऊँचे ज़ते (उपानह, चुस्त पाजामा, भारी अगा, चौड़ी मेलला, किरीट, (मुक्ट) और उसके पीछे प्रभागण्डल पाया जाना है। कही कही कन्धे से दोनों ओर दीपल भी जुड़े होते हैं जो सूर्य के वैदिक गरुत्मान् रूप के अवशेष है। हाथों में—दाहिने में कमल (अथवा कमलदण्ड) और बार्ये में खड्ग मिलता है। दाक्षिणात्य मूर्तियों की विशेषता है कमलस्थ नंगा पाँव, घोती और पूर्णतः अभिव्यक्त (खुला) शरीर ।

सूर्यनमाहता— बतकती को रविवार के दिन नक्त विधि से आहार आदि करना चाहिए। रिवार को हस्त नक्ष पढ़े में उस दिन एकभक तथा उसके बाद बाले रिवारों को नक्त विधि से आहार करना चाहिए। सूर्योस्त के समय रक्त चयन के प्रकेश से हादय हलीय कमक बनाकर पूर्व के आठों दिशाओं में भिन्न-भिन्न नामां से (जैसे सूर्य) दिवारों। में भिन्न-भिन्न नामां से (जैसे सूर्य) दिवारों। में भारत किया जाय। मण्डल के पूर्व में सूर्य के अदबों का न्यास किया जाय। मान्यत के प्रका सामें देव के प्रयम नोगों तथा तीं सारीय सहिता के प्रयम नामां से एक्स सामें देव तीं सारीय सहिता के प्रयम नामां एक्स वर्षपर्यन्त स्वादिए। एक्स वर्षपर्यन्त अयन डाइय का उन्हां का उन्हां का उन्हां का उन्हां का निर्माण करते हुए अध्ये दान करना चाहिए। एक्स वर्षपर्यन्त हम दित का आवरण होता है। इससे बनी समस्त रोगों से मुक्त होकर मुख समृद्धि तथा मन्यानादि का मुख सोगकर मूर्व लोक प्राल कर लेता है।

सूर्यपुत्राप्तप्रंसा—दे० विष्णु धर्मः, ३.१८१ १-०, जितमे किल्ला है कि वर्ष की समस्त समस्त्री विषयों को सूर्य का पूजन करने से क्या पुष्प अथवा फल मिलता है, अथवा वर्ष मर प्रति तिकवार को नक विषि से आहारादि करने से अथवा सूर्योदय के समय सर्वदा सूर्योपासना करने से क्या पुष्प प्राप्त होता है। अविष्य पुराण (१-६८) के क्लोक ८-१४ में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि सूर्योग् पासना में किन-किन पुष्पों को आवस्यकता पड़ती है वया उनका प्रदोग करने से क्या एण प्राप्त होते हैं।

सूर्यस्थाना माहास्य — मंविष्णुराण (१५८) के अनु-सार सूर्य का रंगोत्सव माघ मास से आयोजित किया। जाता है । यदि प्रति वयं ध्रसका आयोजन कठिन हो तो बारहृद्दे वयं जिस दिन प्रयम बार हुआ था, उसी दिन आयोजन किया जाना चाहिए। उस्तव के नैरस्तर्य में योड-योड व्यवचानों के बाद उसका आयोजन नती किया जाना चाहिए। आयाड, कार्तिक तथा माघ मास की पूर्णिमाण इनके लिए पविषदम है। यदि रिबरार को बच्छी या सल्योगे पद्दे तो भी रचयाना का उन्सव आयो-कित हो सकता है।

सृष्टि — ससार की उत्पत्ति या निर्मित अथवा सर्जना। जो ईक्बर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं उनके अनुसार ईक्बर ने अपनी ही योगमाया से अथवा प्रकृतिरूपी उपा- दान कारण से इस जगत् का निर्माण किया। श्रीभागवत पुराण में सुष्टि का वर्णन इस प्रकार है:

सब्टिके पूर्व मन, चल आदि इन्द्रियों से अमोचर भगवान् एकमात्र थे। जब उन्होंने स्वेच्छा से देखने की कामना की तो कोई दश्य नहीं दिखायी पढ़ा। तब उन्होंने त्रिगुणमयी माया का प्रकाश किया । तब भगवान् ने अपने अज्ञ पुरुषकृष करके उस माया में अपने बीर्यचैतन्य का आधान किया। उससे तीन प्रकार का अहङ्कार उत्पन्न हुआ। उनमें से सास्त्रिक अहन्द्वार से मन इन्द्रिय के अधिष्ठात्देवता उत्पन्न हुए। राजस अहङ्कारसे दस डन्द्रियों की उत्पत्ति हुई। तामस अहक्द्वार से पद्मभूत हुए । उनमें पञ्चपुण उत्पन्त हुए । इस प्रकार प्रकृत्यादि इन चौबीस तस्वों से ब्रह्माण्डका निर्माण कर भगवान ने एक अश से उसमें प्रवेश कर गर्भोदक संज्ञक जल उत्पन्न किया। उस जल के बीच में योगनिद्रा से सहस्रयगकाल तक स्थित रहे। उसके अन्तामे उठकर अपने अंश से ब्रह्मा होकर सब की मुख्टि कर और (विष्णुरूप से) नाना-बतारों को धारणकर जगत् का पालन करते हैं। कल्यान्त में रुद्ररूप से जगत का संहार करते हैं।

बिष्णु पुराण (१.५.२७-६५) में विष्णु द्वारा सृष्टि का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। ऋष्वेद के पुरुष सूक में दिराद (विश्व पुरुष) से सम्प्रृण विश्व की उत्पत्ति को कर्मकान्यक वर्णन है। स्याप दर्धन के अनुसार सृष्टि के के सीन कारण है—(२) उपादान (२) निर्मान और (३) महकारी। प्रकृति सृष्टि का उपादान कारण और ईंस्वर निमित्त कारण हैं। जिन प्रकार कृष्णकार मृतिका-उपादान से अनेक प्रकार के महस्माण्डो का निर्माण करता है उसी प्रकार ईस्वर प्रकृति के उपादान से बहुविधि जगत् की अध्य करता है।

स्पिट्यतस्य — भारतीय संस्कृति के मौतिक तत्यों में आस्पा-दिसक विस्तत्र को बड़ी विशेषता है। वर्षन वाश्योग मिद्धान्त के अनुसार बिना तत्य-कान प्राप्त किये जीव कत्याण का भागी नहीं हो सकता। अतः मानव अध्यास-की ओर प्रवृत्त होता है। इसके अनन्तर उसे जिज्ञासा होती है कि दृष्य अगत् को उत्तरित कहीं से होती है और यह किस अगह स्थिति हो जाता है। इस दिवा में हमारे दर्जन वास्त्र अधिक प्रकादा हावते हैं, यथा— "प्रकृतेर्ग्रहाम् ततोऽहंकारः तस्मादगणस्य वोडशकः। तस्माविष वोडशकात् पञ्चम्य पञ्च भूतानि॥" अर्थात् सर्वप्रथम प्रकृति से महत् तस्य (बृद्धि)का

जाविभाव होता है, इसके जनन्तर जहंकार और उससे पोडका गण उत्पन्न होते हैं। बोडका गणों से पंजीकरण इंडार पञ्चमहानून बन जाते हैं, प्रकृति की परिणामधर्मता के जनुसार समस्त्रपृष्ट आगे चलकर तीन भागों में विभक्त होती है, जाध्यात्मिक, अधिमीतिक एव आधि-दैविक। इनमें आधिमीतिक सुन्दि स्वादर, अजुम, स्वेदज, जरापुन, जण्डज आदि के रूप में सर्जित हैं।

आध्यातिमकी मुस्टि अनावि और अनन्त है। प्रकृति भी आर्थि और अन्त में रहित है। अत हम अनाधनन्त परभेक्दर की परम महावाकि से उद्भूत होने के कारण अनाधमन्ता आग्यानिमकी मुस्टि की नित्य सत्ता को स्वी-कार करने है। यही आध्यानिमक मुस्टि अनन्त कोटि अद्याज्यन्त विराद पृष्ठ का निवह है। धूनि के अनुसार हम ब्ह्याण्ड के चारो ओर हस प्रकार के अनन्त बहुणाल्ड प्रकृतिहादि है। और उन सभी ब्रद्धाण्डों में सन्व, रजन्, तम प्रधान ईप्वराध स्वरूप अनन्त कोटि ब्रह्मा, विष्णु एवं कह वास करते हैं। ये अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड आकाश में हसी प्रकार असण करने है, जिस प्रकार समुद्र में अनन्त सस्वए पूर्व जल बृद्दुह अमण्डील खुत है।

इस प्रकार व्यापक परमेश्वर की मत् चित् सत्ता के आश्रय मे महाशक्ति अकृति की स्थाशिकि विगुणमय आध्यात्मिक सुष्टि का अनन्त विस्तार हो रहा है, जिसकी न उत्पत्ति हो है, और न नाश ही

आधिदेविक सृष्टि आध्यातिक सृष्टि से तबंधा भिन्न हुं इसका सम्बन्ध एक एक बहााड से रहता है। यह सृष्टि अतिल्य या नवन होती है, उनकी उपदित्त ,स्थिति एवं प्रत्या हुआ करते हैं। जिम प्रकार महासागर की तरमें एक साम महसा गष्ट नहीं होती, उसी प्रकार आधि-देविक सृष्टि के अन्तर्गत एक जहााज्य की उस्पत्ति, निष्यत स्वायतक उसकी स्थिति और प्रत्य होते हैं।

सृष्टि के सम्बन्ध में कहा जाता है कि यह बयो होती है? ईश्वर ने किसलिए इस दुःखमय संसार का सर्जन किया। इत्यादि अनेक प्रकार के प्रश्न किये जाते है, और उनके उत्तर में अनेक मस्तिष्क विभिन्न प्रकार के नमाधान प्रस्तुत करते हैं। कोई कहता है, परमेक्वर ने सर्जन द्वारा अपनी विश्वति प्रकट की है। किही के जतमें जिस प्रकार क्यान विना विचार ही अकस्मात उत्पन्न होता है, उसी प्रकार क्यान तो अकस्मात जात में अक्षार क्यान मों अकस्मात जात हो जिस्सा अपने क्या के अपने के परमारामा का कीडनक नहते हैं। किम्तु ये सभी उत्तर अपनुक्षक हैं। क्योंकि आप्तकाम पूर्ण परमारामा को कोई भी स्पृत्ता स्थानिक आप्तकाम पूर्ण परमारामा को कोई भी स्पृत्ता स्थानिक कार्यकाम पूर्ण परमारामा को कोई भी स्पृत्ता स्थानिक क्या में ही उत्पार होती है। जिस प्रकार मकड़ी बिना किसी प्रयोजन के ही तन्मुसमूह को फैलाती है एव सिकोड़ केती है एव पृष्टी पर बिना कारण ही औषधियां प्रार्ड्मत होती है तथा मनुष्यों के शरीर में तिककारण ही बाल और रोग उत्यन्न होते हैं, उसी प्रकार उस अक्षार क्योंतिमंग बहु से समस्त विवत्न उत्यन्न होते हैं, उसी प्रकार उस अक्षार क्योंतिमंग बहु से समस्त विवत्न उत्यन्न होते हैं, असी प्रकार उस अक्षार क्योंतिमंग बहु से समस्त विवत्न उत्यन्न होते हैं, असी प्रकार उस अक्षार क्योंतिमंग बहु से समस्त विवत्न उत्यन्न होते हैं, असी प्रकार उस अस्त व्यक्ष समस्त वृष्टि स्वामानिक है।

सेतु --- जल के ऊपर में जाने के लिए बनाया गया मार्ग। इसके दान का महत फल बतलाया गया है

सेतुप्रदानादिन्द्रस्य लोकमाप्नोति मानवः । प्रपाप्रदानाद्वरुणलोकमाप्नोत्यसशयम् ॥ संक्रमाणान्तुः य' कर्ता म स्वर्गं तरते नर । स्वर्मलोके च निवसेदिष्टकासेतुकुत् सदा ॥

(मठादि प्रतिष्ठातस्व) [मानव सेतु-प्रदान से इन्द्रलोक को प्राप्त करता है।

त्याऊ की व्यवस्था करने से वह वक्षण लोक को बाता है। जो सक्कमणो (बॉघ) का निर्माण करना है वह स्वर्ग में निवास करता है।

सेवा — सेवा का महत्व सभी धर्मों में स्वीकार किया गया है। बैज्जव बर्म में इसको साधना के रूप में माना गया है। बैज्जव संहिदाएँ, जो बैज्जव धर्म के कल्पमूत्र है, मम्पूर्ण बैज्जव शिक्षा को चार भागों में बौटती है:

- १ ज्ञानपाद (दार्शनिक धर्म विज्ञान),
- २. योगपाद (मनोवैज्ञानिक अभ्यास)
- ३. क्रियापाद (लोकोपकारी पूर्व कर्म) और
- ४, चर्यापाद (धार्मिक कृत्य)।

क्रियापार को क्रियायोग भी कहते हैं। क्रियापार और बर्यापार के अन्तर्गत सेवा का ममाबेश हैं। अफि-मार्ग में, विशेषकर वल्लभ-मम्प्रदाय में, भगवान कुल्ल मेंदा का विस्तृत विधान है। आचार्य वल्लभ द्वारा प्रच-लित पुष्टिमार्ग का दूसरा नाम ही 'सेवा' है। पुराजों में ७८० तेवायराव

भगवान विष्णु की सेवा का बिस्तुत वर्णन है (दे० पय-पूराण, कियायोगसार, कथ्याय ९-१०: हरी, कथ्याय १९-१३) पूराणों में विण्त तेवा प्रायः कर्मकाश्चीर है। परन्तु पृष्टिमार्ग की सेवा मुख्यतः भावनात्यक है। सेवा के तीन स्थान हैं —(१) पूछ (२) सत्त और (३) प्रमु। प्रथम दो साधन और अंतिम साध्य है। गुरू-सेवा भक्ति का प्रथम सोधान है और अनिवार्ग भी। उपनिवर्ष तक में इसकी महिमा गायी गयी है। निर्मुण और समुण दोनों भक्तिमार्गों में पूछ की बड़ी महिमा है। नानक ने जिस सम्प्रयाण का प्रयत्त क्या, उसमें पूछ भवा पृश्वनोय है। गोस्वामी जुल्लीदाल ने रामचरित्यमानस के प्रारम्भ में गुरु की बड़ी महिमा गायी है। मन्त-सेवा भक्ति का दूयरा बरण है। इसका माहात्य्य पुराणों में विस्तार से दिया इसा है (दे० गरुकपुराण, उत्तरकण्ड, धर्मकाण्ड)

नेवाका तीसरा और अंतिम चरण है प्रभु-सेवाजो साध्य है। यहाँ सेवा का वर्ष है भगवान् की स्थरूपसेवा। इसके दो प्रकार हैं--(१) क्रियात्मक और भावनात्मक। क्रियात्मक सेवा के भी दो प्रकार हैं--(१) तनुजा तथा (२) विक्तजा। जो सेवाशरीर से की जाती है उसको तनुजा और जो सेवा सम्पत्ति के द्वारा की जाती है उसे वित्तजा कहते हैं। भावात्मक सेवा मानसिक होती है। इसमें सम्पूर्ण भाव से प्रभू के यम्मल आत्मरामर्पण किया जाता है। इसके भी दो भेद है--(१) मर्यादा सेवा और (२) पिछःमेवा। प्रथम में ज्ञान, भजन, पूजन, श्रवण आदि नाधनो द्वारा भगवान् के गायज्य की कामना की जाती है। इसमे नियम-उपनियम, विधिनिषेध का पर्याप्त स्थान है। इसीलिए इसकी मर्यादा सेवा कहते है। इसमें निर्वन्व अथवा उन्मुक्त समर्थण नही। पुष्टिसेवा में प्रभु के सम्मुख विधि निषेत्र रहित उम्मुक्त सभर्पण है। यह सेवा साधनरूपा नहीं, साध्यरूपा है।

सेवापराध—'आनारतत्त्व' में बत्तीम प्रकार के मेवापराध बतलाये गये हैं। भगवान् की पूजा के प्रसंग में इनका परिवर्जन आवश्यक हैं

- (१) भगवद्भको का क्षत्रिय सिद्धान्न भोजन ।
- (२) मल-मूत्र त्याग, स्त्री सेवन के बाद विनास्नान किए विष्णुमूर्ति के पाम जाना ।
- (३) अनिपिद्ध दिन में बिना दम्तशावन िक्ष्म विष्णु के पास पहुँचना।

(४) मृत मनुष्य को छूकर विनास्नान कि**ए विष्णु के** पास जाना।

- (५) रजस्वला को छूकर विष्णु-मंदिर में प्रवेश करना।
- (६) मानव शत्र को स्पर्शकर विनास्नान किए विष्णु की सन्निधि में बैठना।
  - (७) विष्णुका स्पर्शकरते हुए अपान वायु छोडना।
  - (८) विष्णु कर्म करते हुए पुरीष-स्थान ।
- (९) विष्णुशास्त्रकाक्षनादर करके दूसरे शास्त्रों की प्रशंसा।
  - (१०) मलिन वस्त्र पहनकर विष्णु कर्म करना।
  - (११) अविधान से आचमन कर विष्णु के पास जाना।
  - (१२) विष्णु अपराध करके विष्णु के पास जाना।
  - (१३) क्रोध के समय विष्णु का स्पर्श।
  - (१४) निषिद्ध पुरूप से विष्णुका अर्चन कराना।
  - (१५) रक्त वस्त्र धारण कर विष्णुके पास जाना।
  - (१६) अन्धकार में दीपक के बिना विष्णुकास्पर्श।
  - (१७) काला वस्त्र पहनकर विष्णु पूजाचरण ।
- (१८) कौआ से अपयित्र वस्त्र पहन कर विष्णु-कर्म करना।
  - (१९) विष्णुको कुत्ताका उच्छिष्ट अपित करना।
  - (२०) वराहमास लाकर विष्णुके पास जाना।
- (२१) हमादि का माम स्वाकर विष्णु के पास जाना । (२२) दीपक छुकर दिना हाथ घोये विष्णुका स्पर्श
- अथवाक मेचिरण। (२३) इमशान जाकर विनास्तान किए विष्णुके पास
  - (२४) पिण्याक भोजन कर विष्णु के पाम जाना।
  - (२५) विष्णुको वराहमांगका निवेदन ।

जाना ।

- (२६) मद्य लाकर, पीकर अथवा छूकर विष्णु मंदिर जाना।
- (२७) दूसरे के अशुन्ति वस्त्र को पहनकर विष्णुकर्मा-नरण।
  - (২८) विष्णृको नवाल्न न अधिन कर भोजन करना।
  - (२९) गन्ध-पुष्प दिए विना धूपदान करना।
  - (३०) उपानह पहनकर विष्णु-मदिर में प्रवेश।
  - (३१) भेरी जन्द के बिना विष्णुका प्रबोधन ।
  - (३२) अजीर्ण होने पर विष्णुकास्पर्शः

बाराह पुराण के अवराज-प्राविश्वल नामक अध्याय में सेवापराकों की लम्बी सूची पायी जाती है। सोम-सोम बसुबर्ग के देवताओं में हैं। मत्स्यपुराण ( ५-२१ ) में आठ बसुब्यों में सोम की गणना इस प्रकार

> आपो श्रुवरच सोमरच घररचैवानिलोऽनलः । प्रत्युवरच प्रभासरच वसबोऽन्टौ प्रकीरिताः ॥

ऋग्वेदीय देवताओं में महत्त्व की द्विट से सोम का स्थान अग्नि तथा इन्द्र के पश्चात तीसरा है। ऋग्वेद का सम्पूर्ण नवाँ मण्डल सोम की स्तुति से परिपूर्ण है। इसमें सब मिलाकर १२० सुक्तों में सोम का गुणगान है। सोम की कल्पना दो रूपों में की गयी है--(१) स्वर्गीय कता कारम और (२) आकाशीय चन्द्रमा। देव और मानव दोनों को यह रस स्फर्ति और प्रेरणा देनेबाला था। देवता सोम पीकर प्रसन्न होते थे, इन्द्र अपना पराक्रम सोम पीकर ही दिखलाते थे। काण्व ऋषियों ने मानवो पर सोम का प्रभाव इस प्रकार बतलाया है ''यह शरीर की रक्षा करता है, दर्घटना से बचाता है, रोग दूर करता है, विपत्तियों को भगाता है, आनन्द और आराम देता है, आय वढाता है; सम्पत्ति का संवर्जन करता है। विदेशों से बचाता है. शत्रओं के क्रोध और द्वेष से रक्षाकरता है. उस्लास उत्पन्न करता है: उत्तेजिन और प्रकाशित करता है: अच्छ विचार उत्पन्न करना है पाप करने वाले को समद्विका अनुभव कराता है. देवताओं के क्रोध को शास्त करता है और अमर बनाता है (दे० ऋग्वेद ८४८)। सोम विप्रत्व और ऋषित्व का सहायक है (बही ३४३५)

सोम की उत्पत्ति के वो स्थान हैं—(?) नवर्ग और (२) पाषिव पर्वत । अनि की भीति सोम भी सवर्ग से एव्ली पर आया । ऋग्वेद (१९३६) में कथन है: 'मानिक्वा ने तुम में से एक को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा, गरुसान ने हमरे की मेचिंचाओं से ।' इसी प्रकार (९६१,१०) में कहा बया है: 'है सोम, तुम्हारा जन्म उच्च स्थानीय है: पुम स्वर्ग में रहते हो, सबिप पृथ्वी पुन्हारा स्वातत करते हैं। सोम की उत्पत्ति का पार्थिव स्थान मुजबन्त पर्वत (गन्धार-कन्बोज प्रदेश) है (ऋग्वेद १०,३४,१)।

सोम रस बनाने की प्रक्रिया गैदिक यज्ञों में बड़े महत्त्व की है। इसकी तीन अवधास्यें हैं—पेरना. स्थानना और मिकाना । वैदिक साहित्य में इसका विस्तृत और सजीव वर्णन उपलब्ध है। देवताओं के लिए समर्पण का यह मुख्य पर्दाण था और अनेक यजों में इसका बहुविधि उप-मोग होता था। मयसे अधिक मोमरम पीनेवाले इन्द्र और बायू हैं। पूषा आदि को भी यदाकदा मोम अधित किया जाता है।

स्वर्गीय संगम की कल्यना 'वन्द्रमा के रूप में की गयी है। छात्रमीयगोपनियद् (५१० ४) में सोम राजा को वेदताओं का भोज्य कहा गया है। कीपितिक बाह्यण (७,१०) में सोम और वन्द्रक अनेद की व्याख्या इस प्रकार की गयी है. ''दृश्य वन्द्रमा ही सोम है। सोमछला जब कामी जाती है तो चन्द्रमा उसमें प्रकेश करता है। जब कोई सोम सरीदता है तो इन विचार से कि ''दृश्य वन्द्र ही सोम है, उसी का रस पेरा जाया।''

सोम का सम्बन्ध अगरत्व से भी है। वह स्वय अगर तथा अगरत्व प्रदान करनेवाला है। वह पिगरों से निमला है और उनको अगर बनाता है (ऋ० ८४८१३)। कही कही उतको देवों का पिता कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वह उनको अगरत्व प्रदान करता है। अगरत्व का सम्बन्ध नैतिकता से भी है। वह विधि का अधिष्ठान और ऋत की बाग है। वह स्वत्य का मित्र है ० ऋ० ९ ९७,१८,९१४। सोग का नैतिक स्वन्ध प्रसा गमस अधिक तेनवर जाता है जब वह वक्ष्य और संविद्य से संस्पृक तेता है 'हिसोम, नुम गजा वक्ष्य के सनातन दिवान हो, तुम्हारा स्वभाव उच्च और गंभीर है, प्रिय मित्र के समान तुम सर्वाङ्ग प्रवित्य हो; तुम अर्थमा के

वैदिक कल्पना के इन मुत्रों को लेकर पुराणों में सोम-सावनावी बहुत सी पुरा कराओं का निर्माण हुआ। वाराह-प्राण में सोम की उन्यस्ति का वर्णन पाया जाता हैं 'ब्रह्मा के मानस पुत्र महालपा आंव हुए जो दक्ष के जामाता थे। दल की मताईम कन्यायें थी, वेही सोम की पत्तिमा हुई। उत्तर में रिहिणी मचसे वहीं थी। सोम केवकर रेहिणी के साव रमण करते थे, अन्य के साथ नहीं। औरो ने पिता दक्ष के पास जाकर सोम के विषय-व्यवहार के सम्बन्ध में निवेदन किया। दक्ष ने सोम को सम अयबहार करने के लिये कहा। वब सोम ने ऐसा मही किया तो दल ने शाप दिया, ''तुम अस्तर्शहत (अ्स) ६८२ सोमतीर्व-सोमवारकः

ही जाओं"। दक्ष के काप से सोम क्षय को प्राप्त हुआ।। सोम के नष्ट होने पर देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष और विशेष कर सब औषधियाँ क्षीण हो गयी। "देव लोग चिन्तित होकर विष्णुकी शरण में गये। भगवान् ने पूछा, 'कहो क्या करें?' देवताओं ने कहा, 'दक्ष के शाप से सीम नष्ट हो गया।'विष्णुने कहाकि 'समुद्र का मन्थन करो।' " "सब ने मिलकर समुद्र का मन्धन किया। उससे सोम पुनः उत्पन्न हुआ । जो यह क्षेत्रसज्ञक श्रेष्ठ पुरुष इस शरीर में निवास करता है उसे सोम मानना चाहिए; वही देहचारियों का जीवसंज्ञक है। वह परेच्छा से प्यक् सौम्य मृति को घारण करता है। देव, मनुष्य, वृक्ष ओषधी सभी का सोम उपजीव्य है। तब बद्र ने उसको सकल (कला सहित ) अपने सिर में धारण किया ।....।" सोमतीर्थं --- प्रभासतीर्थं का दूसरा नाम (सोमेन कृतं तीर्थ सोमतीर्थम्)। महाभारत (३-८३ १९) में इसके माहात्म्य का वर्णन मिलता है। इस तीर्घ में स्नान करने से राजसूय

तीर्थ माहाल्यास्थाय ) में इसका विस्तृत वर्षन है। सीम्प्रसा—जिस धन में सोमपान तथा सोमाइति प्रधान अङ्ग होता है जोर जिसका बत तीन वर्षों तक चलता रहता है जेते सोमयाग कहते हैं। ब्राह्मण ध्रम्यो तथा श्रीतमुक्तां में इसका विस्तान से वर्षन है। ब्रह्मदेवर्त पुराण (श्रीहण्यानमसण्ड, ६०-५४-५८) में इसका वर्णन इस प्रकार है:

यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। बाराह पुराण (सौकर-

बह्यहुरचाप्रधाननं मोमधागफलं मुने । वर्ष सोमध्यापान यतमान कराति व ।। वर्षमीमं फलं भुड्लें वर्षमेसं जलं मुदा । नैवापिकपित यागं सर्वपाप्रधापताम् ।। सस्य नैवापिकं पान्य निहितं भुतिवृद्धये । अधिक वागि विद्येत स सोभ पानुमहति ।। महाराजद्य देवो ।याग कर्नुमल मुने । न सर्वसाय्यो यक्षोप्रं बह्नाद्वी बहुदिश्च, ।।

क्षोमधाओं ---सोम याग कर कृत्ने वाले । सोमयज्ञ संशादन करने के श्वसाद यजनान की यह उपाधि होती थी । सोमकता -- एक कोषधिविशेष । यज्ञ में इस्त का पान किया जाता था और आहति होती थी । आयुर्वेद में भी यह बहुत गुककारी मानी गयी है । युत्रुत (विकित्सा- स्थान, अध्याय २९) में इसका विस्तृत वर्णन है। यह लता कश्मीर के पश्चिमोत्तर हिन्दूकुश की ओर से आप्त की जाती थी।

सोमबंधा—पुराणों के अनुसार सोम (चन्द्रमा) से उत्पन्न येश सोमबंध अपवा चन्द्रवंध कहलाता है। चन्द्रमा के पृत्र वृत्र और मन्त्र में पृत्री हका के तिहा से पुरुत्ता का जन्म हुवा, जिसे ऐक (इक्ता से उत्पन्न) कहते थे। इस उपनाम के कारण सोमबंध ऐलबंध भी कहलाता है! इस बंध की आदि राजवानी प्रतिकान (प्रमाण के पास सुसी थी) चरु पृत्राण (अध्याय १४३-१४४) तथा जन्म कई पुराणों में सोमबंध के राजाओं की मूची पासी जाती है।

सोमकती अमाक्त्या—सोमबार के दिन पहनेवाली अमा-बस्या बडी पवित्र मानी जाती हैं। इस दिन लोग (विषोध रूप से स्त्री वर्ष) पीएक की वृक्ष के पास जाकर दिल्ला मगवान की पूजा कर वृज की १०८ परिक्रमाएँ करते हैं। 'दतार्क' प्रत्य के जनुसार यह तत वह बड़े वर्ष सर्पयन्यों में वर्णित नहीं हैं, क्लिनु ज्यवहार रूप में ही सक्ता प्रत्यलन हैं। सोभवार कत—प्रति सोमबार को उपवासपूर्वक सायंकाल दिवस अयवा दुर्गा का पूजन जित वत में किया जाता है उसको सोमबार बत कहते हैं। स्कन्दपुराण (ब्रह्मोतर-कप्तर, सोमबार बत महात्य्य, अध्याय ८) में इसका विवरण मिनवता हैं:

सोमबारे विशेषण प्रदोषासियुर्णयुर्ते।
केवल वापि ये कुर्यु सोमबारे चिवायनम्।।
न तेषां विवते किञ्चिद्वासुत्र च दुर्लभम्।।
उपोधित जुबिभूत्वा सोमबारे वितेन्द्रयः।
विदक्तेलीकिकंबांचि विध्वयुक्तविक्ष्यम्।।
बह्यवारी गृहस्वो वा कन्या वाष्टि समर्तृका।
विकत्तृका समुख्य लग्नते वरमभीप्वतम्।।

सामान्य नियम है कि आवण, बंदाल, कार्तिक कथवा मार्गशीर्थ मास के अवस्थ सोमबार से बत का आरम्भ किया जाय । इसमें दिव की पूजा करते हुए यू कंटा अवस्था नक्त विधि से आहार करता चाहिए। वर्षकुरव दीपिका में तोमबार बत तथा उद्यापन का विशव बर्णन मिन्नता है। जाज भी आवण मास के सोमबारों को पविवत्तम माना जाता है। सोस्तिस्त्रयो—सोमलता अववा उत्तके रस को वेंचने वाला। रेसा करता प्रथा माना आता हा। सोमस्त्रियों को बान देने बाला भी पापी माना आता है। दे ० मनु ३. १८०। विस्त्रया (१) यदि मास के किसी भी पता में सोमवार को अस्टती पढ़ बात तो बतों को उस दिन दिव को आरावना करनी वाहिए। प्रतिमा का विलिण पार्स्व शिव का तथा बाम पार्स्व हिर तथा जन्मा का प्रतिनिधित्त करता है। सर्वत्रयम जिवलिज्ञ को पद्मामृत से हनात करता है। सर्वत्रयम जिवलिज्ञ को पद्मामृत से हनात करता है वा सर्वत्र या करूर बिला पर्स्व ते तथा केंदर, अगर, उजीर वाम पार्स्व में लगाकर २५ दीपकों से देव तथा देवी की नीराजना करनी वाहिए। वक्तनतर ब्राह्मणे के साथानिक बुलाकर भोजन करना वाहिए। एक वर्ष-पर्सन्त हस तव का आवरण होना चाहिए। वहिए। एक वर्ष-पर्सन्त हस तव का आवरण होना चाहिए।

- (२) माच गुक्त बतुर्देशी को उपवास करके पूजिम के दिन शिवजों के ऊपर एक कम्बल में यी भरकर शिखा की ओर से बेदी की और परकासा जाय । ततनन्तर एक जोड़ी स्थामा गौएँ दान में दी जॉय। राजि को गीत बालादि सहित नृत्य का नायोजन होना बाहिए।
- (३) मार्गरोधिं मास अवना चैत्र मास के प्रयम सोमबार को अवना किसी भी अन्य सोमबार को जब पूजा की तीव लाकसा उत्पत्र हो, शिवजी की पूजा क्वेत पूजा (जे को मालती, कुन्द हत्यादि) से करमी चाहिए। चन्दन का प्रयेष कमाया जाय। तत्पवला नैवेद्यापेण होना चाहिए। होम भी विहित है। सोमबार के दिन नक्तिविध से आहारादि करने पर महान् पुष्पकळ प्राम होता है

सोमाधनज्ञत—एक मास तक इस वत का अनुष्ठान होता है। बती सात दिनो तक ज्यातार गो के चारो स्त्रमा के तूष का आहार कर प्राण प्रारण करता है। तरस्ववाह सात तियों तक केवल एक स्तत का दूध पीने के पचात् अप्तो सैतीन दिनो तक निराहार खुता है। इससे बती के समस्त पाप अप्त हो आते हैं। देश मार्कण्येय पुराण। सोमाध्यक्षी—यह तिथिवत है। विण तथा उमा इसके देवता है। यदि सोमचार के दिम नवमी हो तो धिव तथा उमा का राजि को पूजन किया जाय। पश्चाय्य से प्रतिसाकों को स्तान कराया जाय। शिवणी का वामदेव वादि नामों से पूजन कराया जाय। शिवणी का वामदेव भाग में चन्चन का प्रकेण तथा करूर तथा वाम भाग में कैसर तथा गुरुक (छोवान पूप) लगाया जाय। देवीज़ी के धिरोभाग पर नीकम तथा विश्वकों के तिर पर मुका स्थापित किया बाय। ततः स्वेत तथा जककाम पुर्णों के पूजन होना चाहिए। सधोजात नाम से तिलों का प्रयोग करते हुए होम करना चाहिए। वामदेव, सधोजात, अयोर, तर्युक्व और देवान मंगवान् चिव के पौच मुख्य सा रूप है। देव तित्तिया आरस्पक १० ४१-४७।

सोरों ( सुकरकोत्र अथवा वाराहकोत्र )-उत्तर प्रदेश मे एटा कासगंज से नौ मील गङ्गातट पर सोरो तीर्थ है। बाराह क्षेत्र के नाम से भारत में कई स्थान हैं। उनमें ते एक स्थान मोरो भी है। प्राचीन समय में यह तीर्थ गङ्का के तट से लगा हुआ। था। कालक्रम से अब गङ्गाधारा कुछ मील दूर हट गयी है। प्राने प्रवाह का स्मारक एक लबा मरोबर घाटों के किनारे रह गया है जिसे 'बूढी गङ्गा कहा जाता है। इसके किनारे अनेक घाट और मन्दिर बने हुए हैं। मुख्य मन्दिर में श्वेतवागह की चत्-र्भुज मूर्ति है। सोरों की पवित्र परिक्रमा ५ मील है। यहाँ पुराण प्रसिद्ध चार बटो में 'गुद्धबट' नामक वृक्ष स्थित है। उसके नीचे, बटुकनाथ का मन्दिर है। 'हरिपदी गङ्गा' (बृढी गङ्का) नामक कृण्ड में दूर दूर के कई प्रान्तों से लोग अस्थिविसर्जन करने के लिए यहाँ आते रहते है। कुछ लोग इसे तुलसीदासजी की जन्मभूमि मानते हैं ('सी मैं निज गुरु सन मुनी कथा सुसूकर खेत' कं अनुसार )। यही अष्टछाप के कवि नन्ददास द्वारा स्थापित बलदेव जी का मन्दिर है। योगमार्गनामक स्थान तथा सूर्यकृण्ड यहाँ के विरूपात तीर्य है। दे० 'शूकर क्षेत्र'।

सीत्रामणी—एक प्रकार का वैधिक यहा। इसके देवता भुजामा (इन्ह्र) है, इस किए सह सीजामणी नहलता है। यजुर्वेद को काण्यवादाक तीन अप्तायों (२१,२२,२३) में इसकी प्रक्रिया बतलायी नायी है। इसमें मुरा का सम्यान होता है। इस यान में बाह्मण मुरा पीकर पत्तित नहीं होता।

सौत्रामण्या कुलाचारे ब्राह्मण प्रपिवेत् मुराम् । अन्यत्र कामत पीत्वा पतितस्तु द्विजो भवेत् ॥ कात्यायनसूत्रभाष्य में इसका सविस्तर वर्णन है।

सौबायिक—स्त्रीघन का एक प्रकार। पिता, माता, पित के कुछ, सम्बन्धियों से जो धन स्त्री को प्राप्त होता है उसे ६८४ सीभाग-गीरसमाधाय

सौदायिक कहते हैं। कात्यायन ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है:

ऊढमा कन्यया वापि पत्यु पितुगृहेऽथवा। भर्तुसकाकात् पित्रोवां स्टब्सं सौदायिकं स्मृतम् ।। इस घन के उपयोग में स्त्रो स्वतन्त्र होती है

सौदायिके सदा स्त्रीणां स्वातन्त्र्यं परिकीतितम् । विक्रये चैव दाने च यथेष्टं स्थावरेष्वपि।। सौभाग्य-एक वृत का नाम । बाराहपुराण (सौभाग्यवत-नामाध्याय) में इसका वर्णन मिलता है। यह वार्षिक व्रत है। फाल्गुन शक्ल ततीया से इसका आरम्भ होता है। उस दिन नक्त विधि से उपवास करके लक्ष्मीनारायण अथवा उनके दूसरे स्वरूप गौरीशंकर का घोडशोपचार पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी-गौरी तथा हरि-हर मे अभेद बृद्धि रखकर किसी भी युगल की श्रद्धापूर्वक आराधना करनी चाहिए।फिर ''गम्भीराय सभगाय देवदेवाय त्रिनेत्राय बाचस्पतये रुद्राय स्वाहा" मन्त्रवास्यो से अगपुजा करनी चाहिए और तिल, पृत, मधुसे होम करना चाहिए। तदनन्तर लवण और घत से रहित भूने हए गेहें भूमि मे रखकर खाने चाहिए। पूजन-बत की यह विधि चार मास तक चलती है। इसका पारण करने के बाद प्नः आवाद शुक्ल तृतीया तथा कार्तिक शुक्ल तृतीयासे चार-चार माम का यही क्रम चलता है। इनके मध्य प्रथम जी, पश्चात सांबा अन्न खाया जाता है। माध शुक्ल तृतीया को बन का उद्यापन होता है। इसके फल-स्वरूप सात जन्मो तक अखण्ड मौभाग्य मिलता है।

सोभाग्यशयनब्दल—र्थव शुरू तृतीया को गौरी तथा शिव की प्रतिमाशी का (प्रसिद्ध है कि र्थन शुरू तृतीया को ही गौरी का शिवशों के साथ विवाह हुआ था) पञ्चयक तथा मुगम्भित जल से स्नान कराकर पूजन करना चाहिए। भगवती शिवा तथा भूतभावन राष्ट्र की प्रति-माओं को चरणों से धारम्भ कर मस्तद नथा कैशों को प्रणागस्त्रिक रंगों से धारम्भ कर मस्तद नथा कैशों को प्रणागस्त्रिक रंगों से धारम्भ कर मस्तद नथा कैशों के प्रणागस्त्रिक रंगों से धारम्भ कर निवालों के सम्मूल सौमायायहार रागिर्त किया जाय। दितीय दिवस प्रात पुत्रणं की पत्रिमाशी का दान कर दिया जाय। एक वर्ष-पर्यस्त प्रति नृतीया को उमी विविध की आणृत्ति की जाय। प्रतिमान भित्र-मित्र प्रकार के नैबंद, भोज्यादि पदार्थ, मित्र-मित्र प्रकार के देशीओं नामों का उस्लेख कर पूजन करना चाहिए। प्रतिमास विशेष प्रकार के पूष्प पूजा में प्रमुक्त हों। बती कम से कम एक फल का एक वर्ष के लिए स्वाग करे। बत के बन्त में पर्य-द्वोपकरण तथा जन्य सन्जा की सामग्री, मुक्य की दौ तथा वृत्रभ का दान करना चाहिए। इससे सोमान्य, स्वास्थ्य, शीन्वर्य तथा दीर्घाय होती है।

सोमामाम्बरक—मत्यपुराण (६०,८-६) के बनुसार बाठ बस्तुएँ ऐसी है, जिम्हें सोमाम्य मुक्त माजा जाता है.— गम्मा, पारद, निष्पाव ( गेट्रें का बना साव पदार्थ जिसमें दुष्प तथा पृत प्रयुक्त किया गया हो), अजाजी (जीरा), थाय्यक (धनियो), गो का दिए, कुसुम्म तथा, लवण। कृत्यरत्माकर के अनुसार 'तहराज' (अज्ञर-कर्म) तथा वतराज के अनुसार 'तहराज' (अज्ञर का वृक्ष) है। पचपुराण (५२४-६५१) कुळ अन्तर से इनका परिणान करता है तथा कहता है तकराज कृतुम (हन्दु-युक्) तवा जीरक (जीरा)। सीभाग्याण्टक के लिए देसिल, भविष्योगर पुराण (२५.९)।

सौरसम्प्रवाय — पूर्यपूजा करने वाले मध्यदाय को सीर सम्प्रदाय कहते हैं। त्रिमृतियो-(१) ब्रह्मा (२) विष्णु और (३) लिय-को आचार सामकर तीन मुख्य सम्प्रदायो, ब्रह्मा शब्लब बीर देक ना विकास हुजा। नृतः उपसम्प्रदायों का विकास होने लगा। वैष्णव सम्प्रदाय का हो एक उप-सम्प्रदाय मीर सम्प्रदाय या। विष्णु और मूर (पूर्य) दोनों हो आदित्य वर्ग के देवता है। गूर्योपामक राम्प्रदाय के क्य में कई स्वानों में इसका उल्लेख हुआ है। महा-निर्वाण तन्त (१ १४०) में अन्य सम्प्रदायों के साथ इसको गणना हई है

शाक्ता श्रीवा. बैष्णवाश्च भोरा माणातास्त्वा । वित्रा विभेतराश्चेव सर्वे उपजाधिकारिणः ॥ इस सम्प्रदाय के गुरु मध्यम श्रेणी के माने जाते थे । मौडा शास्त्रीद्मवा: सौग मामचा. केरुआस्त्वा । कौशलाञ्च दक्षाणीहरू गुप्तः सप्त मध्यमा ।।

इस सम्प्रदाय का उद्गम अत्यन्त प्राचीन है। ऋग्बेद से प्रकट हैं कि उस युग में सूर्य की पूजा कई कयों में होती थी। वह आज भी किसी न किसी रूप में वर्तमान है। वैदिक प्राचेंगाओं में गायत्री (साविक्य) की प्रधानता यो। बाज भी नित्य सन्ध्या-बन्दन में उसका स्थान मुनक्षित हैं। परन्तु सम्प्रदाय के क्य में इसका प्रथम उल्लेख महामारत में पाया आता है। वस युधिचिट प्रातः काल अपने छायन-कहा से निकले तो एक सहस्र प्रताः काल अपने छायन-कहा से निकले तो एक सहस्र आठ सहस्र बत्यामी ये दिन महामारत ७.८२.१४-१६)। इस सम्प्रदाय के धार्मिक निद्धान्त महाभारत, रामायम, मार्कच्येत प्रपाम आदि में पाये जाते हैं। इसके बनुसार, पूर्व समातन ब्रह्म, परमारमा, स्वयम्पू, बज, सर्वाला, सबका मुक कारण और संसार का उद्याम है। मोलकी कामना करने बाले तपस्वी उत्तकी उपासना करते हैं। बह बेदरबक्श और सर्वदेवसय है। वह ब्रह्म, विन्यू और तिव का भी प्रमु है। यह सम्प्रदाय वार्शनिक दृष्टि से ब्रह्में वार्शन परम्परा का भाक्तमां है।

आगो चलकर विष्णुद्राया और अविष्णुदाण में सूर्यपूजा का जो म्हा मिलता है, उसमें देशन की मिन-जूवा (मिश्रपूजा) का मिल्रज है। आनी न भारत और देशन दोनों देशों में सूर्यपूजा प्रचलित थी। अतः यह साम्य और माम्भ्यण स्वाभाविक था। फिर भी सौरसम्प्रदाय मूलत भारतीय है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं (दे० सूर्य और (पृषंपुजा)।

पाँचवी शती से लेकर दसवी-याग्हवी शती तक सौर सम्प्रदाय, उत्तर भारतमें विशेषकर, सशक्त रूप में प्रचलित था। कई सूर्यमन्दिरो का निर्माण हुआ और कई राजवश सूर्योपासक थे। सूर्यमन्दिरो के पुजारी भोजक, मग और शाकडीपीय बाह्यण होते थे। इस सम्प्रदाय का एतत्कालीन सर्वप्रसिद्ध ग्रन्थ सौरसंहिता था। इसमे नाम्प्रदायिक कर्मकाण्डका विस्तृत विधान है। इसकी हम्तलिपि नेपाल में पायी गयी थी जिसका काल ९४१ ई० (१००८ वि०) है। परन्तू ग्रन्थ निश्चय ही पूर्ववर्ती है। दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ सूर्यशतक है। इसका रचियता बाण का समकालीन हर्ष का राजकवि मयुर या। इसका काल सप्तम शती ई० का पूर्वीई या। सूर्य-शतक में सूर्यकी जी कल्पना है वह पूर्ववर्ती कल्पना से मिलती जुलती है। सूर्य ही मोक्ष का उद्गम है, इस पर बहुत बल दिया गया है। बाण ने हर्षचरित के प्रारम्म मे मूर्य की बन्दना की है । भक्तामरस्तोत्र के रचयिता जैन कवि मानतुङ्ग ने भो सूर्यकी अतिरञ्जित स्तृति की हैं। इसी काल में उत्कल में साम्बगुराण नामक ग्रन्थ लिखा गया। इसमें साम्ब और उनके द्वारा निमंत्रित मग बाह्यणों की कथा वी हुई है। इसका उल्लेख अलबीखनी (१०३० ई०) भी करता है। अमिनपुराण (अध्याय ५१,७३,९९) तथा गरुडपुराण (अध्याय ७,१६,१७,३९) में सूर्यमूर्तियों तथा सूर्यपुरा का विशेषन पाया जाता है।

मध्यपुग में उत्तरोक्षर बैण्णव और विंव सम्प्रदासों के विकास और बैण्णव सम्प्रमाय द्वारा आदिय वर्ष के देवताओं को आसमाल करने की प्रवृत्ति के कारण भीरे- थीरे सीर सम्प्रदाय का हास होने क्या। किर भी कृष्ण-मिळ विरिचल प्रवोचनका होता गया है। इसका एत-लाजेन साहित्य उपक्रक्य नहीं होता। बहुगपुराण (अध्याय २१-२८) में सीर धर्मावतान के कुछ अंशो का विवंवन तथा उत्तरु-औं हु तथा कोण्डाक में सूर्य मन्दिर का महास्य पाया जाता है। वगल भाषा में सूर्यहर्ण की स्तुतियां किली गयी, जितका प्रभाग में हुयहर्ण की स्तुतियां किली गयी, जितका प्रभाग से हुयहर्ण कि स्तुतियां किली गयी, जितका प्रभाग से हिन्दे सन्दे सेन में किया (एपियाफिया इंडिका, २,३२८)। यदा जित्रे के गोविन्युग्याम में प्रभाव अभिनेत्व (११३७ ई०) के रचिंदता कर्षि गङ्गाय ने मूर्य की सुनदर प्रशंदित

स्कास- जीव परिवार के एक देवता। ये शिव के पुत्र है। रक्तन्य कार्तिकेस का पर्याय है। 'रक्तन्य' तथर का अर्थ है उक्षक्रकर चलने वाला, अथवा देखों का शोषण करते वाला ( रूक्टन्देत उल्लू पण्डित रक्तन्देति शोषपति देखान् या)। रक्तन्य का दूसरा प्रसिद्ध नाम कुमार है। कालिदामा के कुमारसभव, सहाभारत, वामन पुराण, कालिका पुराण आदि में रुक्तन्य के चन्म, कार्य, मूर्ति, सम्बद्धाय आदि का विवरण पाया जाता है।

स्कन्द देवसेना के नेता है। एक सत में बे समातन बहुमारी रहने के कारण कुमार कहलातें हैं। परन्तु आर्क्कारिक क्य से देवसेना ही उनकी पत्नी ची। देव-सेना का नेनृत्व ही उनके प्रातुभिव का उद्देश्य था। में कही-बही शिव के अवतार कहें गये हैं। उन्होंने सार को विताहित करनेवाले तारक का बहार किया। स्कन्द नी मृति कुमारावस्था की ही निर्मित होती

स्कत्द दो मृति कुमाराबस्या का ही निमन होती है। उसके एक अथवा छ शिर होते हैं और दसी कम मे दो अथवा बारह हाय । स्कन्य का बस्त्र रक्तवर्ण का होता है। उसके हाथी में धनुष-बाण, कर्य, शक्ति, वज्य और परसु होते हैं। उसका शक्ति (भाला) अमीष होता 424

है। वह शत्रुका बधकर फिर बापस आ जाता है। उनका बाहन मयूर है, उनका लांछन (ध्यजिबह्न) मुर्गा है। ब्बज अग्निप्रदत्त तथा प्रलयाग्नि के समान लाल है, जो उनके रथ के ऊपर प्रज्वलित रूप में फहराता है।

स्कन्द का सम्प्रदाय बहुत प्राचीन है। पतञ्जलि के महाभाष्य में स्कन्द की मूर्तियों का उल्लेख है। कतिपय कुषाण मुद्राओं पर उनका नाम अंकित है। गुप्तकाल में, विशेषकर, उत्तर भारत में, स्कन्द पूजा का बहुत प्रचार था। स्कन्द चालुक्य बश के इष्टदेव थे। आजकल उत्तर भारत में स्कन्द पूजा का प्रचार कम और दक्षिण भारत मे अधिक है। कुमार (ब्रह्मचारी) होने के कारण स्त्रियाँ उनकी पूजा नहीं करती। सुदूर दक्षिण के कई देवताओं मुहगन (बालक), वेलन (शक्तिवर), शेय्यान (रक्तवर्ण) आदि से स्कन्द का अभेद स्थापित किया गया है। भारत में कई नामों से स्कन्द अभिहित होते है--कुमार, कार्ति-केय, गुह, रुद्रमुनु, सुब्रह्मण्य (ब्राह्मणत्य की रक्षा करने वाले), महासेन, सेनापति, सिद्धसेन, शक्तिवर, गङ्गापुत्र, शरभू, तारकजित्, षड्मुख, षडानन, पावकि आदि ।

योगमार्गकी साधना में स्कन्द पवित्र शक्ति के प्रतीक है। तपस्या और बद्धाचर्य के द्वारा जिस शक्ति (वीर्य) का सरक्षण होता है वही स्कन्द और कुमार है। योग में जब तक पूर्ण संयम नहीं होतातज्ञ तक शक्ति (---क्रमार) का जन्म नहीं होता। सृष्टि विज्ञान में स्कन्द सूर्यकी वह शक्ति है जो बायुमण्डल के उत्तर स्थित होती है और जिससे सबत्सराग्नि (वर्ष उत्पन्न करनेवाली अग्नि) का उदय होता है।

स्कन्द का प्रथम उल्लेख मैत्र।यणां मंहिता में मिलता र्ह। छान्दोग्योपनिषद् में स्कन्द को सनत्कुमार से अभिन्न माना गया है। मृह्यसूत्रों में भी स्कन्द का उल्लेख उनके घोर रूप में है। महाभारत और शिवपुराण में जो कथा स्कन्द की पायी जाती है वहीं कालिदास द्वारा कूमार-संभव में लिलत रूप में कही गयी है। तन्त्रों में भी स्कन्द पूजाकाविधान है। स्कन्दपुराण स्कन्द के नाम से ही प्रसिद्ध है, जो सबसे बडा पुराण है। स्कन्द के उपदेश इसमें वर्णित है।

स्कन्द पुराण-कार्तिकेय अथवा स्कन्द ने इस पुराण में शिवतत्त्व का विवेचन किया है। इसीलिए इसकी 'स्कन्द पुराण कहते हैं। आकार में यह सबसे बडा पुराण है। इसमें छः संहितायें (सूत संहिता, २०१२ के अनुसार), सात खण्ड (नारव पुराण के अनुसार) और ८१००० क्लोक है। इसमें निम्नांकित सहितायें हैं :

(३६००० रालोक)

(६००० इलोक)

१, सनत्कुमार सॉहता

२ सूत संहिता

| ३, शक्कर संहिता                       | (३०००० इलोक)               |
|---------------------------------------|----------------------------|
| ४. बैष्णव संहिता                      | (५००० इलोक)                |
| ५ ब्राह्म संहिता                      | (३००० रुलोक)               |
| ६ सौर संहिता                          | (१००० दलोक)                |
| संहिताओं में केवल तीन ही इस स         | मय उपलब्ध है—              |
| (१) सनल्कुमार सहिता, (२) सूत सं       | हिता (३) शक्कूर-           |
| संहिता। जैंब जपासना की दृष्टि से म्र  | ा संहिताका बडा             |
| महत्त्व है। इसमें बैदिक तथा तान्त्रिक | त्र दोनों प्रकार <b>की</b> |
| पूजाओ का विस्तृत वर्णन पाया जा        | ताहै। इस पर                |
| माववाचार्यकी 'तात्पर्यदीपिका' ना      | मक एक विशद                 |
| व्यारूया है। इस सहिता के चार खण       | ड है(१) शिव                |
| माहातम्य, (२) ज्ञानयोग खण्ड, (३)      | मुक्तिस्वण्ड और            |
| (४) यज्ञवैभव व्यण्ड । अंतिम खण्ड सबर  | ने बड़ा है। उसके           |
| दो भाग हैपूर्वभाग और उत्तर भाग        | । यह खण्ड दार्ज-           |
| निक दृष्टि से भी महत्त्व का है। इसके  | उत्तर भाग में दो           |
| गीतायें सम्मिलित हैं—ब्रह्म गीता      | और सूत गीता।               |
| इनका विषय भी दार्शनिक है। इसमें य     | ह सिद्धान्त प्रति-         |
| पादित किया गया है कि मुक्ति और        | भुक्ति सबकुछ               |
| शिव के प्रसाद से ही संभव है। शङ्कर    | संहिता कई भागो             |
| में विभक्त है। इसके प्रथम खण्ड को     | 'शिवग्हस्य' कहते           |
| है। इसमें सात काण्ड और १३०००          | इलोक है। इसके              |

(६) दक्षकाण्ड और (७) उपदेश काण्ड । सनत्कुमार स्कन्दपुराण के खण्डो का विवरण निम्नाकित है:

संहिता में केवल बाईस अध्याय हैं।

मात काण्ड इम प्रकार है--(१) सभव काण्ड (२) आसुर

काण्ड (३) माहेन्द्रकाण्ड (४) युद्ध काण्ड (५) देवकाण्ड

१, माहेश्वर खण्डके दो उपखण्ड हैं---केदार खण्ड और कुमारिका खण्ड। इन दोनों में शिव-पार्वती की लीलाओं एवं तीर्थवत, पर्वत आदि के सुन्दर वर्णन है।

२. वैक्यव सम्बक्त अन्तर्गत उत्कल सम्बद्ध है जिसमें जगन्नाथ जी के मन्दिर का वर्णन पाया जाता है।

३. ब्रह्मकण्ड के दो उपिश्राग हैं—(१) ब्रह्माक्य लण्ड और (२) ब्रह्मोत्तर खण्ड । इसके दूसरे उपिश्राग में उज्जिपिनी और महाकाल का वर्णन है।

४. काक्षीकण्ड में काक्षीकी महिमा तथा शैवधर्म कावर्णन है।

५. (क) रेवालक्ट में नर्मदा की उत्पत्ति और इसके ठटवर्ती तीयों का वर्णन है। इसी के अन्तर्गत सत्य-नारायण बत कथा भी मानी जाती है।

 प्. (ल) अवन्तीकण्ड में उच्चियनी में स्थित विभिन्न शिविक्क्यों का वर्णन है।
 स् तापीकण्ड में तापीनदी के तटवर्ती तीयों का

६ ताथोक्कड में शानीनदी के तदनती तीयी का वर्णन है। इसके पठठ उपकण्ड का नाम नाणस्कण्डहे। इतके तीन गरिष्ठेड हैं—(१) विद्यक्तमाँ उपास्थान (२) विद्यक्तमाँ बशास्थान और (३) हाटकेस्वर माहास्य। गीसरे सण्ड में मागर ब्राह्मचौं की उत्पत्ति का वर्णन है।

७, प्रभास खण्ड में प्रभास लंज का सविस्तर वर्णन है। 'सह्याद्रिखंड' आदि इसके प्रकीर्ण कतिपय अंग और भी प्रचलित है।

स्कन्दचच्छी-आदिवन शुक्ल पक्ष की पच्छी को स्कन्दपच्छी कहा जाता है। पश्चमी के दिन उपवास रखते हुए बच्छी के दिन कूमार (स्वामी कार्तिकेय) की पूजा की जाती है। 'निर्णयामृत' के अनुसार दक्षिणापय में भाद्र शुक्ल षष्ठी को स्वामी कार्तिकेय की प्रतिमा का दर्शन कर लेने से ब्रह्महत्या जैसे महान् पातको से मृक्ति मिल जाती है। तमिलनाडु में स्कन्दषष्ठी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, जैसा कि सौर वृश्चिकमास (कार्तिक शुक्ल ६) में पञ्चाङ्कों में उन्लिखित रहता है तथा जो देवालयो एव गृहो मे समारोहपूर्वक मनाया जाता है। हेमाद्रि 'चतुर्वर्ग चिन्ता-मणि' (६२२) में ब्रह्मपुराण से कुछ इस्रोक उद्वृत करते हुए बतलाते हैं कि अमावस्या के दिन अग्नि से स्कन्द की उत्पत्ति हुई थी तथावे चैत्र शुक्ल ६ को प्रकट हुए थे और तत्पश्चात् उन्हें समस्त देवों का सेनाव्यक्ष बनाया गया और उन्होंने तारक नामक राक्षम का बध किया। अतएव दीपों को प्रज्ज्वलित करके, वस्त्रो से, साज-सज्जाओं से ताम्रजूड (क्रीडन सामग्री के रूप में) इत्यादि से उनकी पूजा की जाय अथवा शुक्ल पक्ष की समस्त पष्टियो को बच्चों के मुस्वास्थ्य की कामना वाले स्कन्द जी का पूजन होना चाहिए।

क्लाब्यक्कीस — जारिक शुक्क बढी को धळाहार करते हुए दिवाणाभिमुक होकर स्वामी कारिकेय को अच्छे प्रदान करके उन्हें दही, भी, जल मन्त्र बोलकर समित्त किये जाते हैं। वसी को रात्रि के समय खाली भूमि पर भोजन स्कर्स उसे ब्रहण करना बाहिए। इससे उसे भक्तता, समृद्धि, दीर्थाय, मुस्तस्थ्य तथा खोया हुआ राज्य प्राप्त होता है। बनी के पढ़ा के दिन ( कुळा अयवा शुक्क पल की) तैल-पैचन नहीं करना वाहिए। पंचमी विद्धा स्कन्दयच्छी को प्राप्तिकता देनी चाहिए। 'यावाप रवर्ति के कालसार भाग (८३-८२) के जनुसार चेत्र कुणा पल में स्कन्दयच्छी होनी चाहिए। स्तम्मन—अरोभवार कमें द्वारा किसी व्यक्ति के अडीकरण

को स्तम्भन कहा जाता है। यह बद्कमन्तिनंत एक अभिचार कर्म है। फेल्कारिणीतन्त्र (पञ्चम पटल) में इसका वर्णन इस प्रकार है।

''उल्क्रकाकयो' पक्षौ मृहीत्वा मन्त्रवित्तमः। आलिक्य वै शरावे निजायाञ्च साध्याक्षरसपुटितम्।। मन्त्रं स्थापितवनं (कृतप्राणप्रतिष्ठम्) सहस्रजन्तं चतुष्यये निखनेत्।

स्तम्भतमेतरवरयः भविता जगताञ्च नात्र सन्देहः । । कृत्वा प्रतिकृतिमध्या स्मशानाञ्चारनेवावायः तनजाञ्च । स्म्यापिक्तिपयना हृद्यतनाम्नी । समन्यकलाटम् ।। वमनामिक्तिपयवना स्हम्यज्ञा तहुक्क्या बमनाम् । वमनामिक्तिप्रतयवना सहस्यज्ञा तहुक्क्या बमनाम् । वमर्षे कृत्वा निम्ननेत् स्मशानयेचे नगदि वाक्स्तम्भः ।। मारुष्ट्राणः (पूर्वकाष्ट १८६ ११-१८) में अस्ति-स्तम्भन मार्थिमा वर्षिण है

माज़ूरस्यरसंगृह्य जलौका तत्र पेषयेत्। हस्तौ तु लेपयेत्तेन अग्निस्तम्भनमुत्तमम् ॥ न्वरमुत्रे निधाय तम्। शाल्मली रसमादाय क्षिपेत्तेन अस्तिस्तम्भनमृत्तमम्।। अग्त्यागारे वायसीमुदर गृह्य मण्डुकवसया सह । गुडिका कारयेत्तेन ततोजनौ प्रक्षिपेद्वसी ॥ एवमेतत्प्रयोगेण आग्नस्तम्भनमुत्तमम् ॥ रक्तपाटलमुलत् अवष्टब्बन्न दिव्यं स्तम्भयते क्षिप्र पयं पिण्ड जलान्तकम्।। मण्डीतकवचाकुष्ठ मरीचं चर्वित्वाच इमंसद्यो जिह्ना ज्वलनं लिहेत्।।

स्तुति—(१) पूजापद्धति का एक अंग । इसका अर्थ है स्तुति का प्रकायद्धति का एक अंग । इसका अर्थ है ५८८ स्त्रोता-कांक

वर्णन होता है और उनसे स्तुतिकर्ता के अववा संसार के कल्याण की कामना की जाती है।

कल्याण की कामना की जाती है। (२) दुर्गा का एक पर्याय । देवीपुराण (अध्याय ४५)

के अनुसार दुर्गा के निम्नाकित नाम हैं: स्तुति सिद्धिरितिस्याता श्रयाः संश्रयाश्च सा । रुक्ष्मीयों लल्ना वापि क्रमात् सा कान्तिरुष्यते ।।

स्त्रीता—वंदमन्त्र स्तुतिपाठक या स्त्रवक्तों। ऋष्वेद (८. ४४-१८) में कथन हैं: "स्त्रोता स्यां तव शर्मीण।" निषण्टु (३ १३) में स्त्रके तेरह पर्याव पाये जाते हैं। स्त्रीत स्त्रत्ने करने की प्रवत्तावाजी। मस्त्रुत्तक (अध्याय १२१) में इसके बार प्रकार बतलाये गये हैं:

(२५) म क्षक चार क्यार र राज्य पान क्षेत्र वहाँ स्वाधिक स्व

स्तोम—साम (गान) के अन्तर्गत गीत और आलाप के पूरक एव अर्थरहित अक्षरों को स्तोम कहते हैं। छान्दों-जोपनिद् बाह्मण (प्रथम प्रपाटक) में इसके त्रयोदस भेद बतलाय गाँ हैं।

स्त्रीयन-हिन्दु परिचार के पितृमतास्यक होने के कारण धर्मशास्त्र के अनुसार पूरण कुल्मित के माने पर उत्तरा-पिकार परिचार के पुत्रम सन्दयों को प्राप्त होता था। उनके अभाव में ही रूपी उत्तराधिकारणों होती थी। इस अवस्था में भी उत्तरा उत्तराधिकार वार्षिय था। बहु सम्पान्त का नेकल उपयोग कर सकती थी। उसके मरने पर पुत्र: पुरुष को अधिकार मिल आता था। वह एक प्रकार से सम्पत्ति के उत्तराधिकार का माध्यम मात्र थी। परन्तु परिचारिक समरित को डोक्कर उनने पास एक अस्य प्रकार को मार्गात होती थी जिल पर उसका पूरा अधिकार था। वह परिचार की पैतृक मार्गित में मिल थी। उसके श्रियम कहते थे। नारद के अनुसार स्वीधन य प्रकार होता है:

अध्यान्यस्थावाहिनकं भर्नृदायं तसैव च। भातृत्वर्त गितृभ्याञ्च बद्दावयं स्त्रीचनं स्मृतम् ॥ [वित्राह के समय प्राप्त, निदाई के समय प्राप्त, पति से प्राप्त, भाई द्वारा दिया हुआ, माता जीर गिता से दिया हुता, यह छः प्रकार का स्त्रीचन कहलाता है। ] दूसरे स्रोतों से घनसंग्रह करने में स्त्री के ऊपर प्रतिवन्ध लगा हुआ है। काल्यायन का कवन है

प्राप्तं शिल्पस्सु यद्विसं प्रीत्या चेव यदम्यतः।

भर्तृं स्वाप्यं भवेदान दोक्तुं स्त्रीयमं स्मृतम् ॥ भिक्ता स्त्रीय प्राप्त होता है अपवा दूसरे प्रेमोगहार में प्राप्त होता है उसके उपरर पति का अधिकार होता है, सेप को स्त्रीयम कहते हैं। ] नाम कर कमाबा हुआ पन परिवार के अन्य सदस्यों की कमाई की भांति परिवार की सम्पत्ति होता है, जिसका प्रवस्थक पति है। दिनयों को अपने सम्बन्ध्यों के आंतरिक्त अप्य से प्रेगोगहार प्रदृष्ण करने संबन्ध्यों के आंतरिक्त अप्य से प्रेगोगहार प्रदृष्ण करने संबन्धियाँ के वार्ता हमा वार्ता है। कारण स्याह है।

जिताकारा (अध्याय २) ने स्त्रीयन का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया है और सार किर रुशियन पर स्त्री का अधिकार स्त्रीकार क्या है। दायभाग (अध्याय ४) में स्त्रीयन उनी को माना गया है जिस पर स्त्री को दान देने, बेचने का और पूर्णरूप से उपयोग (पित से स्वतन्य) करने का अधिकार हो। पन्ननु मौदायिक (सम्बन्धियों से स्त्रमूर्वक प्राप्त) पर स्त्री का पूरा अधिकार माना नया है। कालायायन का क्यन है:

उठ्या करम्या वाणि परगु णितृगृहैः श्रवा ।
मतुः मकाशात् पित्रोवां क्वां नीशियतः मृत्रम् ॥
मौदायिकं वर्गं प्राप्य स्त्रीचा म्यानस्प्रति ।
समानदानृशंस्यार्थं नैदंनं तत् प्रजीवनम् ॥
सौदायिकं स्या स्त्रीचा स्वातन्त्र्य परिकोतिनम् ।
विक्रयं चैव दाने च यथेष्टं स्यावन्ध्यपि ॥
किस्नु नारद ने स्थावर पर प्रतिकस्म कमाया है
भाग्नी प्रतिन यहन स्थियं तस्मम् सृत्रीपंत्रन् ।
सा यथा कामसक्त्रीयाद्यादा स्थावरावदे ।
सा यथा कामसक्त्रीयाद्यादा स्थावरावदे ।

िजो धन प्रीतिपूर्वकं पित द्वारा स्त्री को दिया जाता है उस धन को पित के प्रत्ये पर भी स्त्री इच्छानुनार उपभोग में ला मकती हैं, जबल सम्पत्ति को छोडे कर। कात्यायन के अनुसार किन्हीं पितिस्पितियों से, हत्री स्त्री-धन से बश्चित की जा सकती हैं

अपकारक्रियायुक्ता निर्रुज्जा चार्थनाशिनी। व्यक्तिचाररताया चस्त्रीधनंन च साहेति॥

[ अपकार क्रिया में रत, निर्लब्जा, अर्थ का नाश करने-वाली, व्यभिचारिणी स्त्री स्त्रीधन की अधिकारिणी नहीं होती। ] सामान्य स्थिति में गति आदि सम्बन्धियों का स्त्रीधन के उपयोग में अधिकार नहीं होता। विपत्ति जावि में उपयोग हो सकता है:

न मतौ नैव च सुतो न पिता भातरो न च। आदोने वा विसमें वा स्त्रीधनं प्रभविष्णवः ।। कात्यायन दुर्मिक्षे चर्मकार्ये वा न्याधी संप्रतिरोधके।

गृहीलं स्त्रीधनं भर्ता नाकामी बातुमहीत ॥ याज्ञबल्बय मृत स्त्री के स्त्रीधन पर फिसका अधिकार होगा, इस पर भी धर्मशास्त्र में विवार हुआ है:

र मा घमशास्त्र म विचार हुआ ह : सामान्यं पुत्रकन्यानां मृतायां स्त्रीयनं विदुः ।

अप्रजायां हरे. दूर्ता माता भारता पितापि वा ।। —देवल पुत्र के अभाव में दुहिता और दुहिता के अभाव में दौहित को स्त्रीयन प्राप्त होता है:

स्त्रीपुत्रकासवास्तित्त — पह मास व्रत है। पूर्व इसके देवता है। जो स्थियों कार्तिक मास में एकभक्त पद्मति से आहार करती हुँ विहास वादि नियमी का रामक करती हैं तथा गृहस्मिश्रत उनके हुए चावकों का नैवेश वर्षण करती हैं एवं चच्ची या सत्त्रमी को मास के दोनों पत्नों में उपवास करती हैं वे सीची सूर्यकोंक तिमारती हैं। जब वे पत्न क्षीच होने पर मृत्युकोंक में डोटती हैं तो राजा व्ययत अमीच्य पुत्रक पति हमें पति एकमें में प्राप्त करती हैं। क्ष्युक्त पति स्त्रम प्राप्त करती हैं। क्ष्युक्त के पारस्वार को स्त्री हमें। स्त्रम कहते हैं। व्यवस्त्र विवारों (मुक्य)ों में से स्त्रीचुंचमं कहते हैं। व्यवस्त्र विवारों (मुक्य)ों में से

एक विवाद का नाम भी स्त्रीपुंधर्म है (मनु अध्याय ८)।

इसका पूरा विवरण मनुस्मृति के नवम अध्याय में पाया जाता है।

स्विष्यस्य प्रक्षं के लिए परिष्कृत भूमि पर बना हुआ ऊँ वा चब्रुतरा। जहाँ बिना किसी बाधा के बैठा जा सके वह स्वान स्विष्टिल है।

इसके बनाने का तिथ्यादितस्य में निम्नाकित विधान हैं ' निश्यं नैमित्तिके काम्यं स्थण्डिले वा समाचरेत्।

हस्तमात्रं तु तत्कुर्यात् चतुरत्नं समन्ततः।। [नित्य, नैमित्तिक अथवाकाम्य कोईभी कर्महो

्रानत्य, नामातक अववा कान्य काइ मा कम् हा स्विष्टिल पर ही करना चाहिए । इसका परिभाण चौकोर एक हस्तमात्र हैं।]

स्वयति— धक्रमंडप, भवन, वेवागार, राजप्रासाद, सभा, सेतु आदि का निर्माता । इसको बृहस्पतिसव नामक यज्ञ करने का अधिकार होता है। मत्स्यपुराण (२१५. ३९) में इसका रुक्षण निम्नांकित है

> बास्तुविद्याविधानज्ञो लघुहस्तो जितश्रमः। दीर्घदर्शी च शूरहच स्थपतिः परिकोर्तितः।।

विस्तुविद्याविद्यान का ज्ञाता, हस्तकला में कुशक, कभीन वकने वाला, दीर्घदर्शी तथा शूर को स्वपति कहा जाता है।

स्थाणु — शिव का एक पर्याय । इसका अर्थ है जो स्थिर रूप से वर्तमान हैं। वामनपुराण (अध्याय ४६) में पुराकचा के रूप में इसका कारण वतलाया गया है:

समुनिष्ठन् जलासभात् प्रणास्ताः मुख्यानहम् । नतोन्धं ताः प्रणा दृष्टा रहिता एव तेजता ॥ कोवेन महता युक्तो लिङ्गमुत्यादा वाशिषम् । उत्सिप्तं सरमो मध्ये उन्ध्वमेव यदा स्थितम् । तदा प्रभृति लोकेष् स्थाणुरिस्थेव विश्वतम् ॥

[मैंने जल से उठकर उन प्रजाओं की उत्पत्ति को। इसके पहचात् देखा कि वे तेज से गहित हैं। तब महान् क्रोध से युक्त होकर मेंने जिबलिंक की सुष्टि की और उसे जल में फैंक बिया। वह उत्पिपन लिख्न जल के बीच में उक्कर्स (क्रमर उठा हुआ) स्थित हो गया तब से लोक में वह स्थाण नाम से प्रथित हैं।]

स्थाणु सोर्थ — कुरुक्षेत्र के समीप अम्बाला से २७ मील पर स्थित एक शैव तीर्थ। अब यह वानेष्वर कहलाता है। इसके निकट सान्तिहत्य सरीवर था। इसका माहात्म्य बामनपुराण (अध्याय ४३) में दिया हुआ है: एतत् सम्मिहित प्रोक्तं सर' पृष्णवर्षं महत् । स्वाणृतिकृषयं माहारूपं बहान् गेशवहितः म्युण् ॥ क्षेत्रणः सन्तेता वा कत्ते वा प्राव एव । तिकृष्ट्रस्य वर्णनारेत मृष्णते सर्वपातकः। पृष्णरादीनि तीर्यानि समृष्णवरमानि च । स्वाणृतीयं समेष्यानि सम्प्रपारे विचाकरे। तत्त्वाहं सुरुगो नियं भविष्यामि ।

स्थास्थीरवर—कुरुपृति में अभ्याता के निकट शंकरजी की प्रमुख मूर्ति। पदल बही तरस्वती नदी बहुती थी। वंग्रति यह स्थक बानेवर कहलाता है। वागभट्ट ने हर्षवरित में इसका वर्षन किया है। वागभट्ट ने हर्षवरित में इसका वर्षन किया है। वागभट्ट ना अप्याय ४२) में इसका माहात्म्य पाया जाता है।

स्वाक्षेपाक—यजार्थं स्थाली (बटलोई) में पकाबा हुआ चक अथवा सीर। अष्टकाबाद में अथवा स्था पत्रुवार्धों में स्वालीपाक पत्रु का प्रतिनिधि होता था। गोभिक ने पत्रु के विकल्प में स्थालीपाक का विधान किया है: "अपि वा स्थालीपाक क्ष्मीत"।

आत्मन्येवात्मना तृष्टः न्यितप्रज्ञस्तदीच्यते ।।
टुःखेळन्युद्धिमामनाः सुखेषु विगतस्युहः ।
वीतदागमयकोषः स्वितपीम्निष्य्यते ।।
[हे पार्षः ) जब पुरुष सभी मानेगत भावो को त्याग
देता है और अपने आत्मा में अपने आप संतुष्ट रहता है
तब उसको स्थितप्रज्ञ कहते हैं। जिसका मन दुःसों में
अनुद्धिन नहीं होता, जो सुखों में कामना से रहित होता
है, जिसके राग, भय और क्रीम नष्ट हो चुके हैं उसको
स्थितप्रिश्व मृति कहते हैं।

स्थितिरस्य — प्रकृति के परिणामस्यरूप सृष्टि होने के अनन्तर उस सृष्टि की एक काल सीमा। प्राणतत्व की आकर्षण और विकर्षणात्मक दो शक्तियाँ। प्रमण रागास्मिका शक्ति है, जो कामनिक में परिणत होकर जीवसृष्टि का कारण बनती है। दूसरी शक्ति विकर्षण तमागुणास्मिका है, जिसकी बहायता से प्रलय स्थिति का निर्माण होता है।

सुष्टि काल में जिस प्रकार ब्रह्माजी की ब्रह्माण्ड-व्यापिनी शक्ति प्रलयान्धकार परिपूर्ण जीवों की सृष्टि-प्रकाश की ओर आकर्षित करती है, उसी प्रकार स्थिति काल में भगवान् विष्णु की व्यापिका शक्ति प्रजापतिसृष्ट प्रजा की स्थिति और रक्षा करती है। इसी प्रकार भगवान् रुद्र की व्यापक शक्ति सृष्टिकाल से ही कार्यकारिणी होकर समस्त जड़-चेतनात्मक विश्व को महाप्रलय की ओर आकर्षित करती है। इन शक्तियों की व्यापकता के कारण इनकी क्रिया एक सुक्ष्म अणु से लेकर देवतापर्यन्त विस्तृत रहती है। जो आकर्षण शक्ति सृष्टि काल में प्रत्येक परमाणुके अन्दर द्वधणुक त्रसरेणु आदि उत्पन्न करती है यह सब ब्राह्मी अधापक शक्ति की ही क्रिया-कारिता है। कोई भी जीव अपनी रक्षा के लिए यदि किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है तो यह वैष्णवी शक्ति की व्यापकता का परिणाम है; जिससे उसे रक्षा करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसी प्रकार रोग शोकादि द्वाराजव जीव अपने इस पाद्धभौतिक देह का परित्याग करता है तो यह रौद्री शक्ति का परिणाम है जो सर्वत्र व्याप्त रहने के कारण अपना कार्य करती रहती है।

इस प्रकार इन तीनों शक्तियों के अधिक्याता बहुग, विष्णु और दह देव हैं। अताएव स्पष्ट है कि सुष्टि की स्थिति में मुरू कारणभूत सत्वमुक विशिष्ट बैष्णवी शक्ति कार्यीनग्त रहुकर संसार के स्थितिस्थागकत्व कार्य की पूर्ण करती हैं।

स्तात —स्तान किया हुजा। वार्षिक कृत्य करने के पूर्व स्नान करना आवश्यक है। प्रायः प्रत्येक क्षमं मे जल पवित्र करने वाला माना गया है। 'प्राविच्यत तस्त्र' में स्नान की वार्षिक अनिवार्यना इस प्रकार बतलायी गयी हैं.

> स्मातोऽधिकारी भवति देवे पैत्रं च कर्मणि । अस्नातस्य क्रिया सर्वा भवन्ति हि यतोऽफला ।। प्रातः समाचरेत्स्नाममतो निरथमतन्द्रितः ।।

[ मनुष्य देव और पैत्र (पितर सम्बन्धी) कर्म में स्नान नियों बिना समूर्ण कियाएं निष्कल होती है इसकिए आरूरस कोडकर नित्य प्रातः स्नान विश्वित् करना चाहिए। ] स्मातक- जो बेदाय्यम और बहुचर्य आश्रम समाय कर बृहस्बाश्यम में प्रवेश करने की कामना से समावर्तन संस्कार <del>शाव-श्यां</del> ६९१

में स्थाप कर जेता है उसको स्ताउक कहते हैं। विद्या की जरमा सागर से ती जाती है। सो इस सागर में अरगाहत कर बहुत तिककार है बढ़ त्यांतक कहताता है। त्यांतक तीन प्रकार के होते हैं—(१) विद्याल्यातक (२) वत-त्यातक जोर (३) उसप्तायतक । जो वेद्याल्यक तो पूरा कर लेता है परत्यु बहुप पर्य जाअब के सभी नियमों का पूरा पालत किये विता मुहस्यायम में प्रवेश करने की अनुवा मांगने जाता है उसको विद्यालयत के सहते हैं। जो बहुप पर्य जत कर तहते हैं। जो विद्यालय प्राप्त तहते कर पाता है वह जनतातक है। जो विद्यालय में प्रवेश करती हो कर पाता है वह जनतातक है। जो विद्यालय में प्रवेश करता है वह उसपतातक है हो। जो विद्यालय करता है वह उसपतातक हो हो। जो विद्यालय करता है वह उसपतातक (वृत्यनातक) कहनाता है।

क्षाता — नित्य, नैमित्तिक, कान्य भेद ने स्तान तीन प्रकार का होता है। नीमित्तिक स्तान यहण, अधीच आदि में होता है। तीयों का स्तान काम्य कहा जाता है। नित्य स्तान प्रति दिनों का धार्मिक कृत्य माना गया है। ये तीन मुख्य स्तान है। इनके अतिरिक्त गौण स्तान भी है जो ना प्रकार के हैं, जिनका प्रयोग धारीर के अवस्थानेद से किया जाता हैं!

- (१) मान्त्र (मन्त्र से स्नान)। 'आपो हिल्ठा' आदि वंद मन्त्रों के द्वारा।
- (२) भौम (मिट्टी से स्नान ) । सूर्खा मिट्टी शरीर में मसलना ।
- (३) आग्नेय ( अग्नि से स्नान ) । पवित्र भस्म मारे शरीर में लगाना ।
- (४) वायव्य (वायु से स्नान) । गौओं के खुरों से उडी हुई घूछ गरीर पर गिरने देना ।
- (५) दिव्य (आकाश से स्नान) । भूप निकलते समय वर्षा में स्नान करना ।
- (६) बारुण (जल से स्नान)। नदी-कूप आदि के जल से स्नान करना।
- (७) मानस (मानसिक स्नान)। विष्णु भगवान् के नामो का स्मरण करना।

धर्मकार्यके पूर्वस्नान करना अनिवार्यक्रतलाया गयाहै।

स्नानवाजा--- ज्येष्टपूर्णिमा के विन जगन्नाषपुरी में रूपो-स्तव को स्नानवाजा कहते हैं। बह्मपुराण, स्कन्द पुराण, विष्णुधर्मोत्तर पुराणं आदि में इसका माहातम्य पाया जाता है।

स्मेहमत--यह मासकत है। भगवान् विष्णु इसके देवता है। वती की आपाइ मास से चार मास तक तीलस्तान का परित्यान कर पायस तथा थी का आहार करना चाहिए। ब्रद्ध के अन्त में तिल के तेल से परिपूर्ण एक कल्झ दान में देना चाहिए। इस ब्रत से ब्रती सबका स्मेह-भाजन बन जाता है।

स्पन्य — अङ्गविशेष का हलका कम्पन। विश्वास है कि इसका शुभाशुभ फल होता है। 'मलमासतत्त्व' में कथन है:

चक्षु-स्पन्दं भुजस्पन्द तथा दुस्तप्रदर्शनम्।

शत्रुणाञ्च समुत्यानमस्वस्य शमयाशुमे। मतस्य पुराण (२४१ ३-१४) में इसके शुभाशुभ फल का विस्तार से वर्णन है।

बहुत से अभिवार कर्मों में स्पर्ण का उपयोग होता है। इसका उद्देश स्पृष्ट व्यक्ति को आदिष्ट अथवा आविष्ट करना होता है।

धर्मशास्त्र मे गुलिता की दृष्टि से बहुत सी बस्तुओं तथा व्यक्तियों का स्पर्ध निषिद्ध बतलाया गया है। यथा, उच्छिकट के स्पर्ध का बहुधा निषेध हैं। कुछ उदाहरण निम्नाकित है:

न स्पृत्रीत् पाणिनोच्छिष्टः विभगोबाह्यणानलान् । न चानलं पदा वापि न देवप्रतिमां स्पृशेत् ॥

(कूमं पुराण, उपविभाग १६.३५)

वाने मैबुनसंसर्गे तथा भूजपुरीचयोः । स्पर्कानं यदि गच्छेनु शदोबक्यांत्यगैः सह ॥ दिनमेकं चरेनमृत्रे पुरीचे तु दिनद्वयम् । दिनक्यं मैबुने स्थात् पाने स्थातच्चतुष्ट्यम् ॥ (बजस्मृति)

रअस्वला स्त्री के स्पर्श का तो तीन दिनों तक बहुत निषेष और प्राथिक्त हैं। देवकार्य के लिए रजस्वला पौचर्वे दिन शुद्ध होती है।

स्मातं — स्मृत्तियो में विद्वित विधि-आवार आदि, अथवा इस व्यवस्था को मानने वाला। मनु (१.१०८)का कथन है

बाचार परमो धर्मः श्रृत्युक्तः स्मातं एव च । तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः ।)

[ बााबार ही परम धर्म है। यह श्रृति में उक्त और स्मार्त (स्मृतियों के अनुकूछ) है। इमिलए आरामवान् (आरामजानी) दिज बड़ी होता है जो सदा इनके जनुसार (आरामजानी) दिज बड़ी होता है जो सदा इनके जनुसार वो में समार्त और 'भागवत' दो मेंद आजार को दृष्टि से पाये जाते है। स्मार्त बैज्य वे हैं जो परम्परागत स्मृति विहित धर्म का पाछन करते हैं। स्मार्त्व वैष्णव परम्परा और विचि के स्थान पर मिक्त और बाजि के स्थान पर मिक्त और बाजि के स्थान पर मेंक और उदासीन है।

हमृति—(१) अनुभूत विषय का ज्ञान अववा अनुभव-संस्कार जन्य ज्ञान । यह बुद्धि का दूसरा भेद है। इसका पहला भेद अनुभूति है। 'उज्ज्वलनीलमणि' में भक्ति की दृष्टिः सं स्मृति का निरूपण निम्नाकित प्रकार से हैं।

अनुमृत्रियादीनामर्थाना चिन्तन स्मृति । तत्र कम्पाङ्गवैवर्ण्यवापिनः स्वसितादयः ॥ (२) धर्मके प्रमाणी अथवा स्रोतीं में स्मृति की गणना है। मनुस्मृति (२ १०) के अनुसार

श्रुतिः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतच्चतुर्विषं प्राहु साक्षाद्वर्थस्य स्रक्षणम् ॥

[ श्रृति (वेद), स्मृति, तदाचार और अपने आरमा को प्रिय (आरमतुर्णिट, इन्द्रियतुर्णिट नहीं) ये चार प्रकार के साकात् पर्म के जलाण कहें गये हैं। ] इन प्रमाणों में श्रृति जयवा वेद स्वत प्रमाण और स्मृति आदि परत प्रमाण हैं। परन्तु ज्यावहारिक धर्म में स्मृतियों का बहुत महत्त्व है, क्योंकि वर्म की निर्यामत व्यवस्था स्मृतियों में ही उपलब्ध है।

धर्मशास्त्र में स्मृति का यूक अर्थ केवक मन्वादि प्रणीत स्मृतियाँ ही नहीं है। मूलतः इसमें वे सभी आचार-विचार सम्मिलित थे जो बेदविद् आचारवान् पुरुषों की स्मृति और जाचरण में पाये जाते थे। इसमें नभी सूत्र-ग्रन्थ---श्रीत, नृह्य और धर्म —महाभारत, पुराण और मनु आदि स्मृतियाँ समाविष्ट हैं। गौतम धर्मसूत्र का कथन है, "बेदो धर्ममूलम् । तद्विदाञ्च स्मृतिशीले ।" [बेद धर्मका मूल है और उसको जानने वाले पुरुषो की स्मृति तथा शील भी। ] मेघातियि ने मनुस्मृति के 'स्मृतिशीले च तद्विदाम' का भाष्य करते हुए लिखा है, 'विदार्यविदाम् इद कर्तन्यम् इदस्न कर्तन्यम् इति यत् स्मरण तदपि प्रमा-गम्।" परन्तु भीरे-धीरे विशाल भर्मशास्त्र की सामग्रियो ने सग्रह अथवासहिता का रूप धारण किया और वे स्मृतिग्रन्थों के रूप में प्रसिद्ध हुई और समय समय पर आगे भी स्मृतियाँ आवश्यकतानुसार बनती गयी। प्राचीन सुत्रग्रन्थो और स्मृतियो में रचनाकी विद्याकी दृष्टि से एक विशेष अन्तर है। सूत्र सभी अत्यन्त सुक्ष्म और सुत्रात्मक है। स्मृतियाँ, विष्णुस्मृति को छोडकर, सभी पद्यात्मक है और विवेचन तथा वर्णन की दृष्टिसे विस्तृत ।

स्मृतियों की सक्या बढ़ते-गढ़ने बहुत वडी हो गयी। इनकी सूत्री कई मन्यों में पायी जाती है। अपरार्क ने अपने भाष्य (पू॰ ७) में गौतम घमंसूत्र से एक सूत्र उद्युत किया है जिसमें स्मृतिकारों की मृत्री है। (इस समय मृदित नीतम घमंसूत्र में यह नहीं मिलता है।) यह सूत्री इस प्रकार है:

''स्मृतिधर्मशास्त्राणि तेषां प्रणेतारो मनु-विष्णु-दक्षा-ङ्किरो-अति-वृहस्पति-उशन आपस्तम्बगौतम-संपर्त-आत्रेय-कात्यायन-शङ्ख्-लिखित-पराशर-ध्यास-शातातप-प्रचेता-याज्ञ बल्बयआदय ॥.'

दूसरी सूची याजवल्क्य स्मृति (१४-५) में पायी जाती है, जिसके अनुसार स्मृतियों की सख्या बीस है:

कक्तारो धर्मशास्त्राणां मनु-विष्णु-यमोऽङ्गिरा । वसिष्ठ-दक्ष-सवर्त-शातातप-परावराः ॥ आपस्तम्बोशनी-व्यासाः कात्यायन-बृहस्पती । गौतमः शङ्खस्त्रिखितौ हारीतोऽत्रिरहं तथा ॥

धर्मशास्त्र के बक्ता १. मनु २. विष्णु ३. यम ४. अङ्गिरा ५. बसिष्ठ ६ दक्षा ७. संवर्त ८. शातातप ९-परावर १०. आपस्तम्ब ११. जशना १२. व्यास १३. कात्यायन १४. बृहस्पति १५. गौतम १६ शङ्ख १७. लिखित १८. हारीत १९. अत्रि और २०. याज्ञवल्क्य। इस सूची में प्राचीन स्मृतिकार बौधायन का नाम नही है। पराश्वर ने अपने को छोड़कर उन्नीस घर्मशास्त्रकारों का नाम दिया है। किन्तु यह सूची याज्ञवल्क्य से भिन्न है। इसमें बृहस्पति, यम और व्यास के नाम नहीं हैं। नये नाम कश्यप, गार्ग्य और प्रचेता हैं। कुमारिल के तन्त्रवार्तिक (पू० १२५) में अठारह धर्मसंहिताओं का उल्लेख है। 'चतुर्विशतिमत' में चौबीस धर्मधास्त्रकार ऋषियों के मतों का संग्रह है। इसमें कात्यायन और लिखित को छोडकर याज्ञवल्क्य द्वारा परिगणित सभी स्मृतिकार और इनके अतिरिक्त गार्ग्य, नारद, बौधायन, वत्स, विव्वामित्र और शहु, (सांख्यायन) का समावेश है। 'यट्त्रिशन्मत' ( मिताक्षरा में उद्भृत ) में छत्तीस स्मृतियों के मतो का संकल्पन है। पैठीनसि (स्मृतिचन्द्रिका में उद्धृत ) ने भी स्मृतियों की सख्या छत्तीस बतलायी है। बृद्ध गौतम स्मृति (जीवानन्द सस्करण, भाग २ पृ० ४९८-९९) में सत्तावन स्मृतियों की सूची दी हुई है। यदि भाष्यकारो और निबन्धकारो द्वारा उद्घृत सभी धर्म-शास्त्रकारों को जोड़ाजाय तो उनकी सख्या एक सौ इक्तीस पहुँचती है (कमलाकर मट्ट: निर्णय सिन्ध्)। एक तो युगपरिवर्तन के कारण नयी स्मृतियाँ स्वय बनती जाती थी, दूसरे विभिन्न धर्मशास्त्रीय सम्प्रदाय वाले लघु, बहुत और बद्ध जोडकर अपने साम्प्रदायिक धर्मशास्त्र का विकास करते जाते थे। इनके रचनाकाल के सम्बन्ध में बहुत मतभेद है। परन्तु इनको दूसरी शती ई० पू० और आठवी शती इ० प० के बीच रखा जा सकता है। (दे० काशी प्रसाद जायसवाल मनु ऐण्ड याज्ञवल्क्य, म० पाण्डु-रंग काणे ' धर्मशास्त्र का इतिहास, जिल्द १)।

स्मृतियों में जिम विषयों का वर्णन है उनके सीन मुक्य वर्ष किए जा सकते हैं—? आचार २ व्यवहार और २. प्राविक्वत ( टे० वाजवल्यस्मृति )। आचार वर्ष में साचारण, विश्वेष, निस्य, नैमित्तिक, आपद्षर्थ सभी का वर्णन है। विश्वेषकर वर्ण और आव्या-वर्ष का विस्तार से वर्णन किया गया है। अथवहार वर्ण के अन्तर्गत, राज-वर्ण, प्रशासन, विधि आदि विषयों को समावेश है। प्राथमिक्स के अन्तर्गत विविध अपरा को बार पारों से मुक्त होने के लिए अनेक तप, ब्रत, दान आदि कर्मकाण्यों का विधान है। इसके अतिरिक्त धर्म, समाज, राज्य, व्यक्ति सम्बन्धी यवासंभव समी विषयों का विवेचन स्मृतियों में पाया जाता है।

सभी स्मृतियों के प्रामाण्य का प्रका बड़ा येथीदा है।
पुरातनवादी स्मृति-भाष्यकारो और निवस्कारों का सप्ते
हैं कि सभी स्मृतियों समान रूप में माय्य है, क्योंकि सभी
क्षित्रवातीत हैं और क्षियों का मत कमें अभाग्य नहीं
हो नकता। यदि यह मत स्वीकार किया जाय तो बड़ी
कठिजाई उत्यान हो जाएंगी। देखने पर स्पष्ट है कि स्मृतियों में परस्य बहुत मतभेद हैं और यदि मानी को हुट
मिळ आय कि जो जिस स्मृति को पसन्द कर उसी का
पालन करे तो समाय में अराजकता फैळ जायेगा। इसकिए यह मत प्राम्य नहीं हो सकता। दूषाग मत यह है
कि मृत्मृत्ति सबसे अधिक प्रामाणिक है, अत जो स्मृति
उसके अतुकृत्व है वह मान्य और जो उसके प्रतिकृत्व है
बहु बमान्य है

'भन्वर्षविषरीता तु या स्मृति सान शस्यते'। तब प्रक्र यह उठता है कि वे सभी स्मृतियो अर्थ हो रची गयी, जिनका समू से मतभेद है। यह मानना कि अनेक एरवर्ती स्मृतियों की रचना अर्थ हुई, बृद्धिसंगत नही जान पडता। तीसरा मत यह है कि जहाँ स्मृतियों के वाक्यों में विरोध हो वहाँ बहुमत को मानना चाहिए

विरोधो यत्र वाक्याना प्रामाण्य तत्र भूयसाम्। (गोभिल, ३.१४९)

तस्माद्विरोघे धर्मस्य निश्चित्य गुरुलाघवम्। यतो भूय ततो विद्वान् कुर्यात् विनिर्णयम्।। (स्मृतिचन्द्रिका, सस्कार काण्ड)

[ इसलिए पामिक वाक्यों के विरोध होने पर उनकी गुरुता (गभीरता) और लघुता (हल्कापन) का विचार कर, जो अधिक यंभीर और बहुसम्मत हो, विद्वान् को उसी के अनुसार निर्णय करना चाहिए।]

चौथा मत है कि विभिन्न स्मृतियाँ विभिन्न युगों में उनकी आवदयकता के अनुसार लिखी गयी थी। अतः ६९४ स्थान-स्थान

विभिन्न स्मृतियां विभिन्न युगों के लिए मान्य हैं : अन्ये इत्तयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेऽपरे।

अतो कलियुगे नृषा युगह्मासानुरूपतः ॥ मनु. १.८५

[कृतयुग (सतयुग) में अन्य प्रकार के धर्म थे। त्रेता में अन्य। और द्वापर में अन्य (उनसे भिन्न)! इस-लिए कल्पिया में मनुष्यों के लिए अन्य धर्म हैं। ये धर्म युगह्यास के अनुक्ष्य है।]

इस सिद्धान्त के अनुसार पराघर स्मृति (१.२४) में मुक्य स्मृतियों को विभिन्न युगों में विभाजित कर दिया गया है:

कृते तु मानवा धर्मास्त्रेतायां गौतमा स्मृताः । द्वापरे शङ्कालिबताः रूठो पाराश्चराः स्मृताः ॥ द्वापम् में मानव धर्मशास्त्र प्रामाणिक है; त्रेता में गौतन पर्मणास्त्र दापर में शङ्कालिबित और किल में पाराश्चर धर्मणास्त्र ।

सिद्धान्त में युगधर्म स्वीकार किया गया है। परन्तु मनु और याज्ञवल्क्य तथा जनकी टोकाएँ आज भी प्रामाणिक मानी जाती है। ये टोकाएँ ही युगधर्म की दिशाप्रव-र्तक है।

स्ववर्ध-अपने स्वभाव अवाँत वर्ण और आश्रम के अनुसार जिसका जो धर्म विहित हैं, यह उसका स्ववर्ध हैं। उसके पाळन से हो कत्याण होता हैं। उसको छोडकर अपने स्वभाव के प्रतिकृत हुसने के धर्म के पाळन से अनिच्ट होता है। नृर्तिहर प्रत्म में कमन हैं:

यो यस्य विहितो पर्म. स तज्जातिः प्रकीतितः। तस्मात् स्वयमं कुर्बतिः विजो नित्यमनापितः॥ चल्लारो वर्णा राजेन्द्र वरेयुक्चापि आष्ट्रमाः॥ चल्लारो वर्णा राजेन्द्र वरेयुक्चापि आष्ट्रमाः॥ च्लूते स्वयमं विषुष्ठं न ते यान्ति परी गतित्॥ चल्यमंण चमा नृणां नर्रावहः प्रस्तुव्यति। न तुष्यति तथान्येन वेदवास्येन कर्मणा।। बह्यवेवमं पुराण (प्रकृतित्वष्ड, ५१४५-४७) में स्व-चर्मयाणां को कृत्यन्त कहा गया है और उसकी निम्या की गरी हैं

स्वधमं हिन्त यो विश्र सन्ध्यात्रयविवर्धितः । अतर्पणञ्च यत्स्नानं विष्णुतैवेश्वविद्यतः ॥ विष्णुमन्त्र-विष्णुपुत्रा-विष्णुभक्तिविद्योनकः । एकादशीविद्योनक्य द्योकृष्णवन्मवासरे ॥ शिवरात्रौ च यो भुङ्के श्रीरासमयमीदिने । यित्कुरुयं देवकुत्यं स कृतकनं इति स्मृतम् ॥ भगवदगीता में भी स्वधर्म का माहात्स्य बतलाया

गया है ' श्रेबान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मोत् स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो अयावहः ॥

[ गुणरहित भी अपना घर्म दूसरे के अलीओति अनु च्छित घर्म से श्रोयस्कर है। अपने धर्म के पालन में मृत्यु श्रोयस्कर है। दूसरे का धर्म भयावह है।

स्वका—(१) स्वादपूर्वक ग्रहण करने की किया। देवताओं के लिए हिंदिन मन्त्र के साथ 'स्वाहा' कहते हैं। स्वका का प्रयोग पितरों के लिए ही किया जाता है।

(२) भागवत पुराण के अनुसार स्वया दक की कन्या थी। वह पितरों की पत्नी थी। उसकी दो कन्याएं हुई— मुक्ता और भारिणी। ये दोनों तपिस्मी थी। अतः इनकी कोई सन्तान नहीं थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण (अङ्गितसण्ड, आव्याय ४१) के अनुसार स्वया ब्रह्मा की मानसी कन्या और पितरों की पत्नी थी। इस पुराण में इसकी विस्तृत क्या थी हुई है।"

स्वप्त—इसका एक अर्थ है निद्रा, दूसरा है निद्रा के सोये हुए व्यक्ति का विज्ञान । सुश्रुत (शरीर स्थान, अध्याय ४) ने स्वप्न को निम्नाकित प्रकार से बतलाया है

पूर्वदहानुभूतांस्तु भूतात्मा स्वपतः प्रभु । रजोयुक्तेन मनसा मृह्यत्यर्थान् शुभाशुभान् ।। करणानान्तु वैकल्ये तमसाभिप्रविद्धिते । अस्वपन्नपि भूतात्मा प्रमुस इव चोच्यते ।।

[जीवात्मा मोता हुआ रजोगुण से युक्त मन द्वारा अपने शरीर से पूर्व अनुभूत शुभ तथा अशुभ पदार्थों को ग्रहण करता है। तमोगुण के बढ़ जाने पर न सोता हुआ भी जीवात्मा गोते हुए की भौति कहा गया है।

श्रह्मवैवर्त पुराण (श्रीकृष्ण जन्म खण्ड, सुस्वध्नदर्शन नामक ७७ अध्याय ) में शुभाशुभ स्वध्न-फल का विस्तृत वर्णन है।

स्वभाव-अपना भाव या मानसिक विचार। उक्क्वल नीलमणि में स्वभाव की परिभाषा निम्नांकित है:

> बहिर्हत्वनपेती तु स्वभावोऽय प्रकीरितः। निसर्गश्च स्वरूपश्चेत्येषोऽपि भवति द्विधा।।

निसर्गः सुदृष्टाभ्यासजस्यः संस्कार उत्थते । अजत्यस्त स्वतः सिद्धः स्वरूपः भाव इष्यते ॥

[ जो किसी बाहरी हेतु (कारण) को अपेक्षा न रकता हो उत्तको स्वभाव कहा जाता है। इसके निक्समें और स्वरूप में भेद होते हैं। पृद्ध अन्यास के उत्तक्त संस्कार की निसर्म कहते हैं। जो किसी से उत्तम्म नहते हैं। जो जो स्वर्ध स्वरू हे उसकी स्वरूप भाव कहते हैं।

स्वभूरामवैव---निम्बार्क सम्प्रदायाचार्य एवं मध्यकालीन धर्मरक्षक वैष्णव महात्मा, जिन्होने पंजाब की ओर हिन्दुओं की धार्मिक आस्था को अपनी तपश्चर्या से ओज-स्बी बनाया। अखिल भारत में धर्म प्रचार करने वाले आचार्य हरिस्थासदेव (पंद्रहवी शतान्दी) के दादश शिष्यो में ये प्रथम एवं पट्टशिष्य थे। समयानुसार हरिक्यास-देवजी ने व्यापक अर्मप्रचार के उद्देश्य से मठ, मन्दिर द्वारा गद्दी की प्ररम्परा चलायी और अपने शिष्य-प्रशिष्यो को विभिन्न प्रदेशों में इसके लिए भेजा। उस समय गोरख-पन्थी नाथ साधु साधनमार्ग से हटकर धार्मिक द्वेष के वश में पड गए थे। पजाब की ओर वैध्णवों से इनका संघर्ष होता रहता था। हरिज्यासदेव ने हिन्द्रधर्म के उक्त गृह-कलह के शमनार्थ अपने प्रधान विषय स्वभूरामदेव को मयुरास्थिर नारदटीला स्थान का अध्यक्ष बनाकर पंजाब की ओर भेज दिया । इन्होंने अपने भजन-साधन के बल पर नाथो का हृदय परिवर्तन कर उस दिशा में बैध्णव धर्म का प्रभाव स्थापित किया। जगाधरी जिले के बुडिया स्थान में यमुनातट पर 'स्वभूरामदेवजी की बनी' नामक तपोभमि आज भी जनता में सम्मानित है। ये उस समय के प्रभावकाली महात्मा थे और धर्मरक्षा की ओर विशेष दत्तचित्त रहते थे। इसीलिए वैष्णवो के मठ-मन्दिरों में भारत के सुदूर बगाल, उडीसा, बिहार, मध्यप्रदेश, गुज-रात, पजाब, बजमण्डल आदि स्थानों में स्वभुरामदेव-शान्वा के महत्वपूर्ण स्थान अधिक सख्या में पाये जाते हैं। इनकी परंपरा में अनेक उच्च कोटि के ग्रन्थकार, उपा-सनारहस्यज्ञ विद्वान् और तपस्वी सन्त होते आये है ।

स्वर्य-चित्र स्वान अववा ओक का गान अपवा प्रश्ता की जाय बहु स्वर्य हैं (स्वृथते स्वयंते गोयते च इति) देवताओं के निवास स्थान को स्वर्ग कहते हैं। यह अस्थल प्राचीन विश्वास है कि पुष्पात्मा मत्ते के पव्यात् स्वर्ण ओम में आता है। यीगांस शास्त्र के अनुवात स्वर्ण वह लोक है जहाँ दुःख का पूर्ण अभाव है और पूर्ण सूस की आप्ति होती है। यजानुष्ठान से पृथ्य होता है। खदा स्वर्ण की कामना रखने बाले को यज्ञ करना चाहिए नेयापियों के मत में स्वर्ण की परिमाधा है:

यन्न दुस्तेन सम्प्रिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्। अभिकाषीपनीतयत् तत् मुलंस्व-पदास्पदम्॥ पद्मपुराण (भूलण्ड, अध्याय ९०) में स्वर्गके गुणदोष इस प्रकारकहेगये हैं:

नन्दनादीनि दिव्यानि रम्याणि विविधानि च। तत्रोद्यानानि पण्यानि सर्वकामशुभानि च ॥ सर्व कामफर्लर्वृक्षैः शोभितानि समन्ततः। विमानानि सुविव्यानि परितान्यप्सरोगणै ॥ सर्वत्रैव विचित्राणि कामगानि रसानि च। तरुणादित्यवर्णानि मृत्ताजालान्तराणि च ॥ हेमशय्यासनानि च। चन्द्रमण्डलश्भाणि सर्वकामसमृद्धारच सुखदु खविवर्जिताः ॥ नगः सुकृतिनस्ते तु विचरन्ति यथासूलम्। न तत्र नास्तिकाः यान्ति न स्तेया नोजितेन्द्रियाः ॥ न नृशंसान पिशुनाः कृतध्नान च भानिनः। सत्यास्तपस्थिताः शरा दयावन्तः क्षमापराः ॥ यज्यानी दानशीलाश्च तत्र गच्छन्ति ते नराः। न रोगो न जरा मृत्युर्न कोको न हिमादय ।। न तत्र क्षत्पिपासान कस्य ग्लानिर्नदृश्यते । एते चान्ये च बहवो गणाः सन्ति च भूपते ॥ दोषास्तत्रैव ये सन्ति तान श्रुणस्य च साम्प्रतम् । शभस्य कर्मण: कृत्स्न फलं तत्रैव भुजाते।। न चात्र क्रियते भूयः सोऽत्र दोषो महान् श्रुतः। असन्तोषश्च भवति दृष्ट्वा दीप्ता परश्चियम् ॥ सम्प्राप्ते कर्मणामन्ते सहसा पतनं तथा। इह यत क्रियते कर्म फल तत्रीव भुञ्जते।। कर्मभूमिरियं राजन् फलभूमिस्त्वसौ स्मृता।। अग्निपुराण, मत्स्यपुराण (१०३.१०४), नृसिंह पुराण (अध्याय ३०), गरुडपुराण (१०९.४४) में भी स्वर्ग का

वर्णन पाया जाता है। स्वर्णनीपिक्स — माहबुक्त तृतीया को इस बत का अनुब्धान करना चाहिए। यह तिथिबत है; गौरी देवता है। कैयल महिलाओं के लिए यह बत है। इस अवसर पर गौरी का योदशीपवार पुत्रन किया आय। सन्तानांब, स्वास्प्य तथा सौभाष्य की प्राप्ति के लिए देवी से प्रार्थना की आय । उद्यापन के समय शीक से बने हुए पात्रों में १६ रहत कालाय पदार्थ रहत र उन्हें तक्त्र बण्डों से आच्छादित रुक्ते स्वृतृहस्य सपत्नीक बाह्याणों की बान कर दिया जाय ।

स्वस्ति — कुशल-भीम, शृभकामना, कल्याण, आंशीर्वाद, पुष्य, पापप्रधालन दानस्वीकारके रूप में भी इसका प्रयोग होता है

''ओभित्युक्त्वा प्रतिगृह्य स्वस्तीस्युक्त्वा सावित्री पठित्वा कामस्त्रीत पठेन ।'' (शक्कित्त्व)

वैदिक संहिताओं में स्वस्तिपाठ के कई मुक्त है। प्रत्येक मङ्गलकार्य में उनका पाठ किया जाता है। इसे 'स्वस्ति वाजन' कहते है।

स्वस्तिक — एक प्रतीक या जिद्ध, जो माङ्गालिक माना जाता है। इसका आकार इस प्रकार है। इसका शालिक अर्थ है, 'जो स्वस्ति अपवा और का प्रवा करना है।' यह गणेताओं का लिप्पालक स्वरूप है। एक प्रकार की गृह रचना को भी स्थासिक कहते हैं।

स्विस्तिकवत—आपाव की एकादशी या पूर्णिमा से चार मामपर्यन्ता इस वत का अनुष्ठान होना वाहिए स्वी तथा पुरुष सेनो के लिए सह बता बिहित है। यह कर्णाटक में बहुत प्रचलित है। यह वर्गी (नील गीतादि) की स्वरिक्ता की आईनियां तमाव्य उन्हें क्लिणु भगवान् को अपित किया नाना है। देशान्त्रों अपना अस्य पवित्र स्थाओं में विष्णु का पूर्वन होता है।

स्वस्तिपुण्याह्रवाचन----माङ्गालिक कर्मी के प्रारम्भ में मन्त्री-च्चारण के साथ पवित्र तण्डुल-विकिरण । इसकी विधि में आशीर्वारात्मक वेदमन्त्री का पाठ तथा प्रार्थनात्मक कथनोपकयम होता है।

स्वाधिष्ठान—पट्चको के अन्तर्गत द्वितीय चक्रः। वस्ति-प्रदेश के पीछे इसकी स्थिति है। इसमें शिव और अस्नि वर्तमान कृते हैं:

पड्रण्ले वैद्युतिमे स्वाधिष्ठानं,जलित्विष । व-भ-पैस-र-लँगुके वर्णे पड्डियद्व सुत्रतः ॥ स्वाधिष्ठानाध्यपके तु सबिन्दु राक्षिणी तथा । वादिलान प्रतिकस्या नाभी तु सणिपुरके ॥ (तन्त्रसार) स्वाहा---(१) देवतावों वा हविदीन-सन्त । (सुष्ट ब्राह्मसन्त- देवा अनेन इति)। प्रार्थनासमर्पण के अर्थ में अनेक सन्त्रो में यह 'परसर्ग' के समान प्रयुक्त होता है।

(२) भागवत पूराण के अनुसार स्वाहा दक्ष की कन्या और अग्नि की भागी है। बहावैवर्तपुराण (प्रकृतिबण्ड, स्वाहोपाक्यान नामक अध्याय, ४०-७-५६) में स्वाहा की उत्पत्ति आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है:

स्वाहा वेवहिषयिन प्रास्ता सर्वकर्ममु ।
पिण्डयाने स्वया ग्रस्त त्रास्ता स्वर्ग कर्ममु ।
पिण्डयाने स्वया ग्रस्त त्रास्ता स्वर्ग वर्म स्वरूगे स्वरूग वर्षेव नवंबनिकस्वकृषिणी ।
वस्तृत्व वार्षिका ग्रांकरण्ये स्वर्गा स्वरूग स

## 赛

ह—ऊम्मवर्णी का जीवा तथा व्यक्तमो का तैतीसवाँ अक्षर । इसका उच्चारण स्थान कष्ठ है । कामधेनु तन्त्र में उसका वर्णन और उपयोग वतलाया गया है

> हकारं प्रशु चार्विङ्ग नतुवर्गप्रदायकम् । कुण्डलीहयसंयुक्तः रक्तविश्चल्यतोपसम् ॥ रज सन्वतमोयुक्तः पञ्चदेवसयं सदा । पञ्चप्राणात्मकं वर्णे जिञ्जित्महित सदा ॥ विविन्दुसहित वर्ण हृदि भावय पार्वित ॥

वर्णोद्धारतन्त्र में इसका लेखन प्राकार और तान्त्रिक उपयोग इस प्रकार बतलाया है.

क्रज्यंदाकुष्टियता मध्ये कुण्डलीत्व गता त्वस । क्रज्यं गता पुन सेव तासु सद्वाप्तयः कमात् ॥ मात्रा च पार्वती त्रीया ध्यानस्य प्रवस्यते । करीय पृणिताक्की च नाष्ट्रहागा दितान्वरीम् ॥ स्वस्थितस्याम्यस्थ्रता चरवामन्त्रकेशाम्। नागेन्द्रहाग्भ्रयावया जटास्कृडलण्डलाम् ॥ सर्व्वसिद्धियता नित्या धर्मकामार्यमोकाताम् । एवं ध्यास्या हुकारस्यु तस्यस्य दशस्या थतेत् ॥ वर्णीभिषान में इसके बनेक नाम गिनाये गये है: हु: जियो गतन होंगी नामकोकोऽम्बिका रितः। नकुक्षीयो जगलपान प्राणेखाः करिकानकः॥ नक्षानो क्षीयो जगलपान प्राणेखाः करिकानकः॥ मुगो भयोऽस्था स्थापुः कूटकुर्गावरावणः॥ लक्ष्मीनीयहरः वास्तुः आषणान्तिकंत्रकाटवः। मुकोगवारणः जूली चैत्रवं पायपूरणः॥ महालक्ष्मी पर शास्तुः शास्त्रीटः सोममण्डलः। निवास्त्रकामी पर शास्तुः शास्त्रीटः सोममण्डलः। विवास्त्रकामी पर शास्तुः शास्त्रीटः सोममण्डलः। उत्तरेख है। दूवरे तान्त्रिक नामों का उत्तरेख है।

जुड़क्याण हकारों जाः प्राणः सात्तः सिनो विषत् । अकुली नकुलीवाद्य हंतः (ज्याय हिम्मिणी । अन्तरी नकुली जीवः तरसात्मा ललाटकः । हैंस-साहित्य में नीर-शीर विषेक का जीर वर्म-दर्गन में परसात्मा तत्व का प्रतीक पक्षी हैं . योग और तत्त्रम में स्प्रातीक का बहुत उपयोग हुआ हैं। हस का ब्यान इस प्रकार वतन्त्रया गया हैं।

आराधवामि मणिमानिममात्यिकङ्क मायापुरीहृदयपङ्काश्वानिविष्टम् । श्रद्धानदीदिमकचिन्त-श्रकावमार्द्धानिक्यामार्थिकमुन्तेग्युनभंबाव । गण्डमभ्ट भृत दक्षिणामृति सहिता (सप्तम पटक) में

हॅमजान और हूंग भाहात्म्य का वर्णन निम्माक्ति है।
अजगापारणं देवि कथयामि नावान्धे।
यस्य विज्ञानमात्रेण परं ब्रातीय देशिकः।।
हंस परं परेशानि प्रस्तुह प्रवर्शन्तर।
मोहरन्यं न जागाति मोशस्तस्य न विश्वते।।
भीगुरो कृप्या देवि ज्ञायते जयसे यदा।
उच्छ्यामें चेव विश्वते स्त्रात् केप्यसे गर्वत्।।
उच्छ्यामें चेव विश्वते में संस्तृत आराद्यस्यम्।
तम्माद्र प्राणस्तु हंसास्य आरामाकारण सम्बितः।।
नामेरुच्छ्वासनिक्वासात् आरामाकारण सम्बितः।

नाभरण्यवादीनश्वातात् हृदयाप्त व्यवाश्यातः हमक्कत—पुरुष मून के संत्रों का उच्चारण करते हुए स्वान करना चाहिए। उन्हों में तरंथ तथा वप करना चाहिए। वण्टरक कमक के मध्य भाग में पुष्पादिक से भगवान् बनार्थन की, किन्हें हम भी कहा वाद्या हुए वा करनी वाहिए। पूजन में कृष्यंद के बशम मध्यक के ५० मश का उच्चारण किसा आस। पूजन के उपरान्त हवन विहित है। तदनन्तर एक गौ का दान करना चाहिए। एक वर्षपर्यम्त इस द्वत का अनुष्ठान विहित है। इससे व्रती की सम्पूर्ण मन.कामनाएँ पूर्ण होती हैं।

हरवा — हनन के लिए निषिद्ध प्राणियों को मारना। मामान्य रूप में जीय मात्र के मारने को हत्या कहा जाता है। हत्या पातक है। ब्रह्महत्या (मनुष्य वध) की गणना महागातकों में की गयी हैं।

> ब्रह्महत्या मुरापानं स्तेयं गुर्वञ्जनागम । महान्ति पातकान्याष्ट्रः संसर्गश्वापि तै. सह ॥

[ बह्या हत्या, मुरापान, स्तेय (चोरी), गृष पत्नी से समागम—ये महापातक है और इनके करने वालों के साथ संसर्ग भी महापातक है।]

हमुम्मम्— वालमीकि रामायण के अनुमार एक बानर बीर । [बास्तव में वालर एक बियोग मानव जाति ही भी, जिसका वामिक लाग्नल [बिन्ह] वालर बतवा उनकी आंकुल थी। पूरा कराओं में यही बालर (पर्ग) रूप में वर्णित है।] ममबान् राम को हनुमान् लें राम के अनस्य मिन्न सहायक और अन्त निव्ह हुए। मीता का अन्येपण करने के लिए ये लड्डा गए। राम के दौत्य का इन्होंने अनुमृत निव्ह किया। राम-रावण युद्ध में भी इनका पराक्त प्रविद्ध है। रामावल बीयान प्रमें कि विकास के माय हनुमान् का भी देवीकरण हुआ। वे राम के पार्य को पर्म पूर्ण देव रूप में माय स्तुमान् का भी देवीकरण हुआ। वे राम के पार्य की पर्म पुरान हमने वाल माय प्रमान हो। यो राम ने पार्य हो। हुमुम्कल्या मिनी पूजा का एक मायराय ही। वन स्ताव ही। हुमुम्कल्या में इनके स्थान और पूजा देवान बीयान साथा लाता है।

हमुमञ्जयन्ती—चित्र शुवल पूर्णिमा को इस उत्सव का आयोजन किया जाता है।

हम्पी—बक्षिण भारत के प्राचीन विजयतगर राज्य की राजधानी, अब हम्पी कही जाती है। इसके मध्य में विरूपाझ मन्दिर है। इसे लोग हम्भीक्ष्य कहते है।

हवर्षोव---महाभारत के अनुसार मधु-केटभ दैत्यो द्वारा हरण िए हुग वेदो का उद्धार करने के लिए विष्णू ने हवसीव अक्तार धारण किया। इनक विष्कृ का वर्णन इस प्रकार है:

> सुनासिकेन कार्यन भूत्वा चन्द्रप्रभस्तदा। क्रुत्वाहयशिर शुभ वेदानामालय प्रभुः॥

तस्य मूर्बी समयसत् बी: सन्तवनतारका । केशाहसारमाभददं दीर्था (वर्रसुससप्रमा । कर्णावाकाणेपाताले ललाटं मृत्यागिर्णी । कर्णावाकाणेपाताले ललाटं मृत्यागिर्णी । क्ष्मा सरस्वती शोष्यी भृवाबास्त्वां महीरथी ॥ कल्यां मोमसूर्वी ते नाता सन्ध्या पुनः समृता । प्रणवस्तस्य सस्कारो विश्वित्वा । दस्ताक्ष पितरो राजन् सोमपा हित निश्नुता । योलोको बहुलोकच्च बोध्यावास्ता महास्वाः ॥ स्वां वास्त्यान्वस्त्रा । स्वं वास्त्यान्वस्त्र । स्वं वास्त्यान्वस्त्र । स्वं वास्त्यान्वस्त्र । स्वं वास्त्यान्वस्त्र । स्वं वास्त्र स्वं वास्त्र स्वं वास्त्यान्वस्त्र । स्वं वास्त्र स्वं वास्त्र स्वं वास्त्र स्वं वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र

देवीभागवत (प्रयम स्कल्ब, प्रश्नम कच्चाय) में हय-प्रीयकां दूमरी क्या मिलती है। इसके अनुवार देख का यथ करने के लिए ही विष्णु ने ह्ययीय का कच्च घारण किया था। हैमचन्द्र ने इस क्या का समर्थन किया है। (विष्णुवध्य देयवियोध)। किन्तु एक दूमरी परम्परा के अनुवार जब कन्पान्त में ब्रह्मा सो रहे थे तब ह्ययीय नामक देख ने वेद का हरण कर लिया। वेद का उद्धार करने के लिए विष्णु ने मत्स्यावतार धारण किया और उसका वध्य किया।

बिचा प्राप्ति के लिए वेदोद्धारक हमग्रीव भगवान् की उपासना विशेष वमस्तारकारिणी मानी गर्या है। हम्पन्यस्था नव्या हमृद्धावात — वैन गास की पंवमी को इन्द्र का प्रतिप्त अपन, उच्चे ध्वा समृद्र से आविमृते हुआ था। अत्याप्त गम्पर्यो प्रहित (वैसे विषर्ट्य, विषयेन जो वस्तुत उच्चे प्रवा के वम्युवान्यव ही है। उच्चे प्रवा के वम्युवान्यव ही है। उच्चे प्रवा का संगीत, मिच्छान्त, गोलिकाओ, दही, गृह दूप, वावल आवि से पुलत रुना चाहिए। इनके फलस्व स्था सिं, दीर्पांतु, स्वास्त्रव विवस्त दीर्पांतु, स्वास्त्रव विवस्त दीर्पांतु, स्वास्त्रव की प्राप्ति तथा युद्धों में सवा विवस

हर--शिव का एक नाम । इसका अर्थ है पापों तथा मासा-रिक तापों का हरण करने वाला (हरित पापान मासा-रिकान क्लेशाञ्च)।

होती है।

हरकालीकत — माथ धुनला तृतीया को इस बत का आयोजन करना चाहिए । इसकी दुर्गा बी देवता है। यह बत केवल महिलाओं के लिए है। बती दो जो के हरे हरे अकुरों में गत भर देवी का ध्यान करते हुए खडा रहे। हिलीय दिवस स्नान व्यान आदि से निवृत्त होकर देवी का पूजन कर भोजन ग्रहण करे। वर्ष में प्रति मास देवी के भिन्न भिन्न नामों को उच्चारण करते हुए पूजन करना चाहिए तथा भिन्न भिन्न लाड पदार्थों का भोग कराना चाहिए। बर्चन्त में तपस्त्रीक हाह्यण का भाग करना चाहिए। इसके परिणाम स्वकल रोगों से मुक्ति, सात जनमों तक वैध्याभाव, सौन्दर्य तथा पूज-पौतादि की उपक्रीध होती है। पार्वती ने शंकर जी के घरीर में जर्द भाग प्राप्त करने के लिए इस बत का आच किया था।

हरगौरी-—हर (शिव) के साथ गौरी (पार्वती) की मूर्ति को हरगौरी कहते हैं। यह अर्ड नारीश्वर-शिवमूर्ति का नाम है। कालिका पुराण (अध्याय ४४) में इस स्वरूप का विस्तृत वर्णन पाया जाता है:

"देवी ने कहा. हे हर । जिस प्रकार मैं नया तुम्हारी, छाया के समान अनुगत रहें और आप का साह्ययों मदा बना रहे उस प्रकार मेरे लिए आप को करना चाहिए। आपके साथ मैं सभी अङ्गों का संस्था और निस्य आणिङ्गन का पुलक चाहनों हूँ। आप को ऐसा ही करना योग्य है।"

भगवान् शिव ने कहा, हे भामिनि: जिसकी तुम इच्छा करनी हो यह मुले भी रुचिकर है। उनका उपाय मैं कहता है। यदि कर सकती हो तो करो। हे मुन्दरी ! पेरे सरीर का आवा तुम यहण कर छो। मेगा आधा अरोर नारी और आधा पुरुष हो जाय। यदि तुम मेरा आधा सरीर नहीं महण कर सकती हो, नो हे मुन्दर पुष्वताली। तुम्हारा आधा सरीर में हो यहण कर्मा। । पुन्हारा आधा सरीर नारी और आधा पुरुष हो आ।। ऐसा करने में मेरी शक्त है। तुम अपनी अनुवा दो।

देशी ने कहा, हे बूबब्बन ! मैं हो आप के गरीर का आवा आम बहुण करूँगी । किन्तु मेरी एक डच्छा है, यदि आप पमन्द करें हे हर ! उस प्रकार में बब आप के सरीर का आपा बहुण कर के स्थित रहूँ और आधा शरीर छोड़ दूँ तो दोनों सम्पूर्ण बने रहे । उम प्रकार यदि आधे भाग का हरण आप को पमन्द हो तो आप के शरीर का आधा भाग है शम्मी! में हरण करती हैं।

शिव ने कहा, जैसा तुम करना चाहती हो, ऐसा ही नित्म हो । शरीर के आये भाग का हरण तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो हो । हरजल-हरिश्चार इ९९

हरवात — अष्टमी के दिन कमल दल की आकृष्टि बनाकर भगवान् हर की पूजा तथा भृत की घारा छोड़ते हुए समिषाओं से हवन करना चाहिए।

हरि--विष्णुका एक पर्याय । इन्द्र, सिंह, घोड़ा, हरे रंग, आदि को भी हरि कहते हैं। हरे (श्याम) वर्ण के कारण विष्णुया कृष्ण भी हरि कहलाते हैं।

. हरि, विष्णु और कुष्ण का अभेद स्वीकार कर पुराणो ने हरि भक्ति का विपुल वर्णन किया है। पद्मपुराण ( उत्तर सण्ड, अध्याय १११) में कृष्ण-हरि के एक सौ आठ नामों का उल्लेख हैं.

श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतं नाम मञ्जूलदायकम् । तत् श्रूणुष्य महाभाग सर्वकत्मधनाशनम् ॥ श्रीकृष्ण पृण्डरीकाक्षो वासुदेवी जनादन । नारायणो हरिर्विष्णमधिव पृष्ठयोत्तमः ॥ आदि०

हरिसालिका-पार्वतीजी की आराधना का सौभाग्य वत. जो केवल महिलाओं के लिए है और भाइपद शक्ल तृतीया को प्राय निर्जल किया जाता है। रात्रि में शिब-गौरी की पूजा और जागरण होता है, दूसरे दिन प्रात विसर्जन के पश्चात अन्त-जल ग्रहण किया जाता है। 'अलियो'। (सिवयो) के द्वारा 'हरित' (अपहृत) होकर पार्वती ने एक कन्दरा में इस बत का पालन किया था, इसलिए इसका नाम 'हरितालिका' प्रसिद्ध हो गया । हरिकालीयत-ततीया को अनाज साफ करने वाले सुपर्मे सप्त धान्य बोकर उनके उगे हुए अंक्रुरों पर काली पूजा की जाती है। तदनन्तर मधवा नारियो द्वारा अकूरों को सिरों पर ले जाकर किसी तडाग या सरिता में विसर्जन कर दिया जाता है। कथा इस प्रकार है : काली दक्ष प्रजापति की पत्री है तथा दक्ष ने उनका महादेव जी के साथ परिणय कर दिया। वर्ण से वे कृष्ण है। एक समय देवताओं की सभा में महादेव जी ने काली के शरीर की तुलना काले भूरमें से कर डाली। इससे वे क्रद्ध होती हुई अपना कृष्ण वर्ण घास वाली भूमि पर छोडकर स्वय अग्नि में प्रविष्ट हो गई। द्वितीय जन्म में गौरी रूप में उनका पुन. आविर्भाव हुआ और उम्होने महादेव जी को ही पुन पति रूप में प्राप्त किया। काली जी ने जो कृष्ण वर्ण त्यागा था उससे आगे चलकर कात्यायनी हुई, जिन्होंने देवताओं के प्रयत्नों में बहत बड़ी सहायता की थी। देवताओं ने उनको यह वरदान भी दिया था कि जो स्त्रीनुष्क हरी धास पर बैठकर काओं को पूजा करेंगे, वे बुक, वीचीचुत्रवा सीभाग्य प्राप्त करें। बत का नाम हरिकाओं है, किन्तु दक्का हरि (विष्णु) के के अर्थ में बाने का प्रक्ल ही नहीं उठठा। हरि का वहीं जर्थ हैं मूरी या (स्वामा) काठी, ओ गौरवर्णा नहीं थीं।

हिष्कीसभामन अथवा हरिकीसामन —कातिक अयवा देशाल प्रास की बावधी को है पर बत का अनुष्ठान होता है । इसके हिर देवता हैं । एक तास्थान में मधु भरतक के ऊपर नृषिह भगवान की चतुमुंकी प्रतिमा, जिसमें प्राण्याय के आध्या छत्ते, मुंगो के नस बनायं गये हो तथा अस्थाय रत्नों को वक्ष, चसु, तिर तथा सोतों पर ब्याकर स्वापित किया जाय । तरतन्तर तास्थान को कछ से पर दिया जाय बौर नृषिह भगवान का योहणा प्रकल प्रकल तथा रात्रि आसरण हाना चाहिए। इससे वती उपली, अरब्यों तथा युवस्यलों से सकटबुक, होकर निर्मीत विवस्य करता है। (नृषिद प्रराण से)

हरिद्वानणेश---गणेश जो का एक विश्वह। यह हरिद्वा (हल्दी) के वर्णका होता है अतः इसे हरिद्वा-गणेश कहते हैं। इनका मन्त्र है

पञ्चान्तको घरामस्यो विम्हुभूषितमस्तक । एकाक्षरो महामन्त्र सर्वकामफल्रप्रद ॥ इसका च्यान इस प्रकार किया जाता है हरिद्वाभ चनुवाहि हारिडयवमन विशुम् । पाशाङ्कुष्टाथर देव मीदक दन्तमेन च ॥ तन्त्रसार में पूजा-विधान का सविस्तर वर्णन है ।

हरिद्वार —हरिद्वार अयवा मायागृरी भारत की साल पवित्र पुरियों में से हैं। इसका अयं हैं 'हरि (विष्णु) का द्वारा ने जहां गद्धा हिमालय से मैदान में तत्वत हैं। इसि हासिलय से मैदान में तत्वत हैं। इसि तारहे वर्ष जब मूर्य और चन्द्र मेर पाति पर तथा बहुस्पति कुम्म राजि में स्थित होते हैं तब यहां कुम्म का पर्य होता हैं। उसके छठे वर्ष अबकुम्मी होती हैं। कहा जाता है कि इसी स्थान पर मैत्रय जो ने बिदुर को अमेमद्भागत्वत के कथा सुनाभी भी और वही पर नारव जी ने सार्थियों से अंसद्भागवत की मासाह कथा मुनी

थी। हरिद्वार मुख्यत वैष्यवतीर्थ है, परन्तु सभी सम्प्रदाय के लोग इसका आदर करते हैं।

हरिताम---हरिकानाम अथवा भगवजाम। अर्घमें नाम-अयका माहात्म्य बरावर रहा है। किन्तु किल में तो इसका अव्यक्तिक माहात्म्य है। कारण यह है कि नाम और नामी में भेद नहीं हैं और नामी की पूजा-अवर्षी से नाम--सरण सदा सर्वत मुल्लभ और सरल है। पचपुराण (उत्तर सण्ड, अध्याय ९८) में नाम की महिमा इस प्रकार गी हुई है:

नोस्थिष्ठादी निषेधोऽस्ति हरेर्नामान कुष्यकः।।
आतं देवार्षतं ध्यायं धारणा नियस्यो यमः।
प्रत्याहारः नामाधिद्यं हरिनामसमं न थः।।
बृह्आरदीय प्राणः (थो हरिन्यक्ति विकास ११
में उद्भुतः) में तो हरिनाम कित्युतः में एकमात्र वाति है।
वैष्णवो के नित्यं वप के हरिनाम निम्नांकित हैं।
'हरे राम हरे राम गाम राम हरे हरे।''
इस मन्त्र के ऋषि, वामुदेय इक्ट शायवी और वेवता
विष्रा हैं। इसका विवियोग महाविधासिद्ध में किया

कालनियमस्तत्र न देशनियमस्तथा।

हरिका — हिं अथवा कुष्ण का वजा । इसी नाम के बन्ध में हरिवंद की कवा विस्तार से कहीं गयी है। यह सम्भ महाभारत का परिगिष्ट या खिळपार्च कहळाना है। इसकी कवा सुनने से मनान प्राप्त होती है। यहड पुराण (अच्याय १४८।१ ६-८,११) में हरिवंज की कवा मिलती हैं।

जाता है। दे० वास्त्रेव माहात्म्य; राधातन्त्र के वास्त्रेव-

त्रिपरा सवाद में द्वितीय पटल ।

हरिबासर—(?) 'निध्यादिनक' में एकादमी और द्वादवीं तिबियों को हरिबासर (हरि का दिन) जहा गया है। एकादमी द्वादयी च प्रोक्ता औपकक्षाणिन। एकादमीमुपोर्थिक द्वादयी ममुगोक्येत्।। न वात्र विधिलोप स्यादुमयोदेवता हरि। द्वादक्या प्रयम पारो हरिबासरसंकतः।। समतिकम्य कुर्वीन पारणं विष्णुनसरः। एकादबीतस्व में इस दिन अस्न मोजन का पोर निषेच है। हरिवासर में जागरण का विशेष माहास्थ्य हैं (कै॰ स्त्राय प्राण में महा-नार-संवाद तथा भीजात-संहिता) हिर्पायार के सम्बन्ध में विकार वैनिस्थ्य हैं। वंशकृत्य कौमुची के अनुसार एकादशी ही हरि का दिन हैं न कि हादशी। मक्ड पूराण (१ १३७.१२) तथा नारद पूराण १ २४ ६ तथा ९) एकादशी को ही हरि का दिन मानते हैं, किन्तु 'क्रस्थारसमुच्चय' मन्यय प्राण को उद्युक्त करते हुए कहता है आयात शुक्त हादशी सुधवार को ही तथा उस दिन अवुराधा नक्षत्र हो एव भाव भुक्त हादशी सुववार को पढ़े तथा उस दिन अवया नक्षत्र हो और कार्तिक शुक्त हादशी स्थवार को पढ़े तथा उस दिन वेती नक्षत्र हो तो उपर्युक्त तीनो दिन हरिवासर' स्टुलाते हैं। 'स्मृति कीस्तुभ' के अनुसार भी इादधी हाई रिविष्ट है। 'स्मृति कीस्तुभ' के अनुसार भी इादधी

आ-भा-कामितपक्षेषु हस्त-श्रवण-रेवती । हादशी बुधवारक्वेद् हरिवासर इष्यते ॥' हरिबाहन—हरि (विष्णु) का बाहम गरुड ।

हरिज्यासबेव--- निम्बार्क सम्प्रदाय के मध्यकालीन बैष्णवा-चार्य और ग्रन्थकार। कृष्ण भगवान् की मधर लीलाओ के जिन्तन के साथ ये तीर्घयात्रा, धर्म प्रचार और ग्रन्थ रचना में दन्तनित रहते थे। धार्मिक सगठन की भावना इनमे अधिक देखी जाती है, जिसके लिए समग्र देश को व्यापक केन्द्र बनाकर उन्होंने सधबद्ध धर्मयात्राएँ प्रपत्तित की। इनकी उपासना का प्रिय स्थन्त बुन्दाबन और गुरुस्थान मथरा की एकान्त भूमि आवधाट पर नारद टीला थी। प्रसिद्ध भक्तिसगीतकार सत श्रीभट्ट के ये जिष्य थे। राधा-कृष्ण के सरस चिन्तन स्वरूप हरिव्यास जी की पदावली 'महावाणी' कही जाती है और इनका अन्तरङ्कानाम 'हरिप्रिया' । इसके साथ ही धार्मिक जनों को शक्तिसम्पन्न करने के लिए ये उग्रादवता नृसिंह की पूजा का प्रचार भी करतेथे। इसका संकेत 'नसिंह परिचर्या' नामक लिखित पुस्तक से मिलता है जो काशीस्थ सरस्वती भवन पुस्तकालय में है।

इन्होंने हिगाचल स्थित देवी मन्दिर में अपने तपोबल और साधु मण्डली के उपबास के महार पशुबलि प्रथा को बन्द करा दिया था। तबसे उन देवीजी को बैच्यावी देवी कहा जाने लगा है। प्राचीन निम्बार्कीय विद्वान् पुरुषीतमाचार्य की पुस्तक 'बेबान्तरस्नमंत्रूण' पर इस्होने विस्तृत संस्कृत व्याच्या विक्षी है। धर्म प्रयाप और सन- कनार्य इस्होने अपने सुरोग विष्य देश के संस्कृत स्वाचार में त्या के स्वाचार में त्या कर हुए। आगे वलकर मध्य, पूर्व (विचय दिशाओं, तिरुपति, जगननावपुरी, किन्दुवित्व बंगाल, हारका आदि स्वाचों में इनकी ओर से अनेक मठ-मन्दिर स्वापित किए गए। हरिष्यासवी के एक प्रगाववाणी विषय परपुरासदेव राजस्थान में मुस्लिम फारीरों के वातंक को शास्त्र करों में अग्रमर हुए और स्वरोमशह पूर्वी को जाना वेशक बना निया। हरिष्यासवि परमुरासदेव राजस्थान में मुस्लिम कारीरों के वातंक को शास्त्र करने में अग्रमर हुए और स्वरोमशह पूर्वी को जाना वेशक बना निया। हरिष्यासवि परमहत्वी जनी में हुए थे।

हरिष्यल — (१) आगतस्या तथा पूर्णिया के दिन मनुष्य को एक्भक्त रहने का अन्याम करना चाहिए। इसके कभी नरक में नहीं जाना एउता। उपर्युक्त दिवती को व्रती को चाहिए कि वह भगवान् ।हरि की पृष्याह वाचन नथा 'जब' जैसे सन्देश ने पूजाकर बाह्मण को प्रणास करे तथा जाह्याणी, अन्यों, अनाथों, दांस्तर पित्तों का भोजन कराए।

(२) जो मनुष्य द्वादशी (एकादशी) के दिन भोजन का परित्याग करता है उहसीया स्वर्ग मिथारता है। (बाराह पराण)।

हरिक्षणन—हरि (विग्ण का शयन-निद्रा)। यह आपाड गुक्ल एकादशी को पारम्भ और कार्तिक शुक्ल एकादशी की समास होता है। यह चार महाने का समस हरियायन का काल है। इस काल में बत उपवास पूजा आदि का विभाग है तथा उपनयन, विवाह आदि का निपंच है। हरिक्षणह—ग्यंथंत के अवतीसचे राजा, जो जता युग में हुए जो में अपनी सथ्यनिष्ठा के निष्य प्रितिद्ध थे।

हरिहर---हरि (विष्णु) और हर (शिव) की सयुक्त मृति । इनको वृषाकपी भी कहा जाता है । वामनपुराण (अध्याय ५९) हरिहर मृति का मुन्दर वर्णन है।

हिष्हिर क्षेत्र—विहार प्रदेश का तीर्थिवशेष। हिष्हर (विष्णुशिष) का संयुक्त तीर्थस्थान। यह गङ्गा और नारायणी (वडी गडक) के सगम पर पटना के पास सोनपुर में स्थित है। तट पर हिष्हिरात्मक संयुक्त हरिहरनाय का मन्दिर है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ विशाल मेला होता है जिसमें देशदंशान्तर के लाखो लोग सम्मिलित होते हैं। वाराहपुराण में हरिहरक्षेत्र का माहात्म्य पाया जाता है

तत स पञ्चराशाणि स्थित्वा वै विधिपूर्वकस्। गोधनान्यस्रतः कृत्वा हरिक्षेत्रं समास ह ॥ हरिणाविष्टतं क्षेत्रं हरिक्षेत्रं तराम ह ॥ हरिणाविष्टतं क्षेत्रं हरिक्षेत्र तरा स्मृतस्। सतानन्दी पृष्टकातः॥ स्वित्यस्यस्यस्यस्य तर्वेत्रं हरिहरात्स्थकस्। विवासम्बद्धान्त्रं विद्वरात्स्थकस्। विवासम्बद्धान्त्रं विद्वरात्स्थकस्। विवासम्बद्धान्त्रं विद्वरात्स्थकस्। विवासम्बद्धान्त्रं विद्यान्तः इति स्वितस्य

हलबर—बलराम अथवा बलदेव का पर्याय। इसका बर्ष हैं 'हल धारण करने वाला'। इसका दूसरा नाम संकर्षण है, जो पाञ्चरात्र के चनुर्व्युह के द्वितीय घटक है। हलधर और संकर्षण का एक ही भाव है।

**हल बच्छो--**भाद कुष्ण बच्छो [निर्णयसिन्ध् १२३] ।

हिंब (हॉबप्य)—हरनीय द्रव्य को हिंब अथवा हविष्य कहते हैं। धनके पर्योच प्न. तिल वान्तः, मामान्तादि हैं। हविष्य—जिमेपोमी वाज्यान्तः, ओ कुछ निवंचनत ब्रतों में प्राडा है। दे॰ इत्यरन्ताकर ४००, निधितस्व १०९, निर्मर्यात्तादृ १०६।

हस्तमीरी बत-भाद्र गुम्छ नृतीया को इस ब्रत का अनु-'ठाल होता है। हुच्छा भागवानु ने कुन्ती को धन-धान्य से परिष्णुण राज्य भा बालि के लिए इस वत को उपयोगी धननाया था। इसमें निरम्तर १२ वर्षी तक गोरी, हर तथा हेरम्ब (गणेश) में ब्यान केरियन करने रहना तथा चौदहर्ष वर्ष में उद्यापन करना चाहिए।

हाटकेडबर (बड़नगर)--गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थस्थान। भववान् शंकर के तीन मुख्य लिङ्कों मे एक हाटकेटवर है। हाटकेडबर गुजर नागर बाह्मणों के कूलदवता है।

आनर्तिवयमं ग्रम्य मर्वतीर्थमय शुभम् । हाटकेच्यजं क्षेत्र महापातकनाधानम् ॥ तर्वकर्मम् मामाउँ यो भक्त पुजरेद्यम् । स सर्वपाययुक्तोऽपि धिक्लोके महीयते ॥ अत्रान्तरं नरा येच निवसन्ति द्विजीत्तमाः । कृषिकर्मोद्यतावचापि यान्तितै परमा गतिम् ॥ (स्कन्द पुराण नागर खं २७॥) ७०२ हाशीत-हिन्दुस्य

हारीत-व्यमंतास्वकर्ता एक ऋषि है साझवस्वय (१४) ने प्रधानको में दनको गणना की है। मन्वविष्णुहारीत्यात्र कस्योगनोऽङ्गिर। यमापरसञ्चावतीः कात्यायनवृद्ध्यती।। पराष्ठरव्यासगङ्कालिख्ता दक्षणीतमो। वातालगो विच्यस्य धर्मधास्त्रप्रयोजका।।। श्रीमस्भागवत में दनको पौराणिक स्हा गया है: न्यपाविणः कत्यपत्रव सार्वणिस्तृत्वण।। वैश्वस्यायनहारीती पत्रव पौराणिका हुं।।।

बैशस्पायनहारोती वहुँ पौराधिका इसे ॥ हाकेबिब-कर्जाटक प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थस्या । मैसूर के तीर्थों में भगवान होयसाकेब्बर का प्रमुख स्थान है इस्हें राजा विष्णुबर्द ने ने प्रतिष्ठित किया था। यह मन्दिर हिता के मन्दिरों में कला और संस्कृति की दृष्टि से निराजा स्थान रक्षता है।

हाहा —देवगन्चर्व विशेष । देवताओं में हाहा, हुह, विश्वा-यसु, तुम्बर, वित्ररण आदि मन्धर्यवाचक है। इनका संगीत से विशेष सम्बन्ध है।

हिन्दूरब-भारतवर्ष में बसनेवाली प्राचीन जातियों का सामृहिक नाम 'हिन्दू' तथा उनके समध्दिवादी धर्म का भाव 'हिन्दूत्व' है। जब मुसलमान आक्रमणकारी जातियो ने इस देश में अपना राज्य स्थापित किया और बसना प्रारम्भ किया तब वे मसलमानों से इतर लोगों को, अपने से पृथक्करने के लिए सामृहिक रूप से 'हिन्दू' तथा उनके धर्मको 'हिन्दु मजहब (धर्म) कहने लगे। युरो-पीयो और अंग्रेजों ने भी इस परम्परा को जारी रला। उन्होंने भारतीय जनता को खिन्न-भिन्न रखने के लिए उसको दो भागो में बाँटा--(१) मुस्लिम तथा (२) गैर मस्लिम अर्थात 'हिन्दू' । इस प्रकार आधनिक यात्रावर्णन, इतिहास, राजनीति, धर्म विवरण आदि में भारत की मस्लिमेतर जनता का नाम 'हिन्दू' तथा उनके धर्म का नाम 'हिन्दू बर्म' प्रसिद्ध हो गया, यद्यपि भारतीय मुमल-मान भी पश्चिम एशिया में 'हिन्दी' और अमेरिका मे 'हिन्दू' कहलाते रहे। भारतीय जनता ने भी संसार में व्यापक रूप से अपने को अभिहित करनेवाले इन शब्दो को क्रमश स्वीकार कर लिया।

इसमें सन्देह नहीं कि 'हिन्दू' शब्द भारतीय इतिहास में अपेकाष्ट्रत बहुत अर्वाचीन और विदेशी है। प्राचीन सरकृत साहित्य में इसका प्रयोग नहीं मिलता। एक बत्यन्त परवर्ती तन्त्रग्रन्थ, 'मेरुतन्त्र' में इसका उल्लेख पाया जाता है। इसका सन्दर्भ निम्नाङ्कित है

पञ्चलाना सप्तमीरा नव माहा महानलाः । हिन्दूबर्गप्रकोतारो जायन्ते चक्रवितः ।। होनञ्ज दृशयत्येव हिन्दुरित्युच्यते प्रियं । पूर्वाम्नाये नवज्ञता पङ्गोतितः प्रकीतितः ।। ( प्रकतन्त्र, ३३ प्रकरण)

उपर्युक्त सन्दर्भ में 'हिन्सू' शब्द की जो ब्यूरपित सी गयी है बह है 'हीनं दूषपति स हिन्दू' अर्थात् जो हीन ( हीनता अपवा नीचता) की दूषित समस्रता ( उसका त्यान करता) है, वह हिन्दू है। इसमें सन्देह नहीं कि यह योगिक ब्यूरपित अर्वाचीन है, च्योंकि इसका प्रयोग विदेशी आक्रमणकारियों के संदर्भ में किया गया है।

वास्तव में यह 'हिन्दू' शब्द भौगोलिक है । मुसलमानों को यह शब्द फारस अथवा ईरान से मिला था। फारसी कोषो में 'हिन्द' और इससे ब्युत्पन्न अनेक शब्द पाये जाते है, जैसे हिन्दू, हिन्दी, हिन्द्वी, हिन्द्वानी, हिन्दू-कुश, हिन्दमा, हिन्दसाँ, हिन्दुवाना, हिन्दुएचर्थ, हिन्दमन्द आदि । इन शब्दों के अस्तित्व से स्पष्ट है कि 'हिन्द' शब्द मूलत फारमी है और इसका अर्थ 'भारतवर्ष' है। भारत फारस (ईरान) का पड़ोसी देश था। इमलिए वहाँ इसके नाम का बहुत प्रयोग होना स्वाभाविक था। फारशी में बलख-नगर का नाम 'हिन्दवार', इसके पास के पर्वत का नाम 'हिन्दूकुम' और भारतीय भाषा और संस्कृति के लिए 'हिन्दकी' शब्द मिलता है। इन शब्दों के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि फारमी बोलनेवाले लोग हिन्द (भारत) से भली-भौति परिचित थे और वे हिन्दकश तक के प्रदेश को भारत का भाग समझते थे। निस्सन्देह फारम के पूर्व का देश भारत ही 'हिन्द' था। अब प्रक्त यह है कि 'हिन्दू' शब्द फारसवालो को कैसे मिला। फारम के पूर्व सबसे महत्त्वपूर्ण भौगोलिक अवरोध एव दृश्य 'सिन्ध नद' और उसकी दक्षिण तथा वामवर्ती सहा-यक नदियों का जाल है। पूर्व से सिन्ध मे सीधे मिलने-वाली तीन नदियाँ वितस्ता ( झेलम ), परुष्णी ( रावी ) और शतदु (सतलज) (उपनदियों के साथ) और पश्चिम से भी तीन सुवास्तु (स्वात ) कुमा (काबुरू ) और गोमती (गोमल) हैं। इन छः प्रमुख नदियों के साथ सिन्धु द्वारा सिज्जित प्रदेश का नाम 'हुएतहेन्द्र' (सप्तसिन्ध्) था। यह शब्द सबसे पहुले 'जेन्यावस्ता' ( जन्यावस्ता ) पारती धर्मतम्ब में मिलला है। फारती व्याकरण के अनु-तार संस्कृत का 'स' लक्षर 'ह' में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण 'सिम्पू' 'हिन्दु' हो गया। पहुले 'हेन्दु' अयवा 'हिन्दू' के रहनेवाले 'हैन्द्रब' अववा 'हिन्दू' कहलाये। धीरे-बीरे सम्पूर्ण भारत के लिए इसका प्रयोग होने लया, क्योंकि भारत के पविचमोत्तर के देशों के ताय सम्पर्क का यही एकमात्र द्वार था। इसी प्रकार क्यापक कप में भारत में रहनेवाले लोगो का धर्म हिन्दू धर्म कहलाया।

फारती भागा में 'तिरुद्ध' शब्द के कुछ अन्य पृणासूनक अर्थ भी पाये जाते हैं, यथा डाहु, सेवक, साम, पहरेदान, स्वाफिट ( वास्तिक ) आदि । ये अर्थ अवस्य ही जातीय हेव के गरिणाम हैं। पिरुवमोक्तर सीमा के लोग प्राय तरावर साहसी और लडाकू ज्वृत्ति के रहे हैं। अत वें फारस के आक्रामक, अपायानी और यात्री गारी को कष्ट कर तें रहे होंगे। इसीलिए फारसवाले उन्हें अपकू कहते ये और जब फारस ने इस्लाम स्वीकार किया तो नये जांश में उनको कार्किए ( तास्तिक ) भी कहा। परस्तु जैसा सुक्ते लिखा जा जा जा है, 'हिस्टू' का तास्त्री गृह्व भीगोलिक था।

अब प्रश्न यह है कि आज 'हिन्दू' और 'हिन्दूधर्म' किसे कहना चाहिए। इसका मूल अर्थ भौगोलिक है। इसको स्वीकार किया जाय तो हिन्द (भारत ) का रहनेवाला 'हिन्दू' और उसका धर्म 'हिन्द्त्व' है । मुस्लिम आक्रमणो के पूर्वभारत में इस अर्थकी परम्परा बराबर चलती रही । जितनी जातियाँ बाहर से आयीं उन्होने 'हिन्दू' जाति और 'हिन्दूत्व' धर्म स्वीकार किया। इस देश में बहुत से परम्परावादी और परम्पराविरोधी आन्दोलन भी चले. किल्तु वे सब मिल-जल कर 'हिन्दुस्व' में ही विलीन हो गये। वैदिक धर्म ही यहाँ का प्राचीनतम मुज्यवस्थित धर्मथा जिसने क्रमण अन्य आर्येतर धर्मों को प्रभावित किया और उनमें स्वयं प्रभावित हुआ। बौद्ध और जैन आदि परम्परा विरोधी धार्मिक तथा दार्शनिक आम्बोलनों का उदय हुआ। किन्तु कुछ ही शताब्दियो में वे मुळ स्कन्ध के साथ पुन मिळ गये। सब मिळाकर जो धर्मबनावही हिन्दू धर्महै। यह न तो केवल मूल बैंदिक घर्म है और न झार्येतर जातियों को धार्मिक प्रधा अववा विविध दिख्वान, और नहीं बौद्ध अववा जैन घर्म, यह सभी का पक्षमेल और समन्त्रत है। इसमें पौराणिक लापा तानिक तत्त्व जुटते गये और परवर्ती धार्मिक सम्प्रधारों, संतो, महात्माओं और आपायों ने अपनं-अपने समय में इसके विस्तार और परिकार में योग दिया। 'अवर्तक धर्म' होने के कारण इस्लाम और ईलाई घर्म हिन्दू धर्म के महार्मिकन में सर्गिमिकत होने के लिए नहें तैयार ये और न आजकत तैयार है। किन्नु वर्म तहें तिहार को 'हिन्दू धर्म में स्विम्मिकत कर लिया है। इस प्रकार हिन्दू वर्म ये सर्गिमिकत कर लिया है। इस प्रकार हिन्दू वर्म ये स्विम्मिकत कर लिया है। इस प्रकार हिन्दू वर्म वर्दमान विकसन-वील, उदार और विवेवपूर्ण समन्वयवादी (अनुकरणवादी नहीं) प्रसंहै।

हिन्दू और हिन्दुत्व की एक परिभाषा लोकमान्य तिलक ने प्रस्तुत की बी, जो निम्नाङ्कित है .

आसिन्धो सिन्धुपर्यन्ता यस्य भारतभूमिका। पितृभू पुण्यभूक्षेत्र स**र्वे हि**न्दुरिति स्मृत ॥

[ निन्यु नदी के उद्गम-स्थान से लेकर सिन्यु (हिन्द महासायर) तक सम्पूर्ण भारत भूमि जिसकी पितृमू ( जयवा मातृभूमि ) तथा पुण्यभू ( पवित्र भूमि ) है, वह 'हिन्दू' कहलाता हैं ( और उसका धर्म हिन्दून्य )। ]

सम्पूर्ण हिन्दू तो ऐसा मानते ही है। यहाँ बननेवाले मुगलमान और ईसाटयों की पिनुमूम (पूर्वजों की सूर्मा) भारत है ही। यदि इसे वे पृष्यभूमि भी मान लें तो हिन्द को समस्य जनता हिन्द कोर उनका समस्य प्रकाश हिन्द कोर उनका समस्य प्रकाश हिन्द कोर उनका समस्य प्रकाश हिन्द कोरा जनता है। सह मत्य बेन्द्रल राजनीति की दृष्टि से ही नही धमं और गानित की दृष्टि से भी बालनीय है। भारत की यही पामिक सामया रही है। परन्तु इसमें अभी कई अन्तर्देन्द्र वर्तमान और सचर्याशील है। अभी वालनीय समन्यय के लिए अधिक समय और अनुकाश की अधिकाही है। अभी वालनीय समन्यय के लिए अधिक समय और अनुकाश की अधिकाही है।

अन्तर्दृश्व तथा अपवादों को छोड़ देने के परचात् अपने अपने विश्वध सम्प्रदायों को मानते हुए भी हिन्दुस्व की सर्वतीनिष्ठ मान्यताएँ हैं, जिनको स्वीकार करनेवाले हिन्दु कहलाते हैं। गर्वप्रथम, हिन्दु को निमम (वेट) और आगम (तर्कपुळक दर्शन) दोनो और नम से कम दोनो में से किसी एक को अवस्य मानना नाहिए। दूसरे, ईस्वर पर विस्ताव रस्ता हिन्दू के लिए वाख्नीय है किन्दु अलिवार्य नहीं, यदि वह कोई समें, परमार्थ अथवा दार्यों निक दृष्टिकोण मानता है तो हिन्दू होने के लिए त्यांस है। जहाँ तक चामिक गाणना अथवा व्यक्तियत मुक्ति का प्रवस्त है, विद्यू के लिए अगन्त विकल्प है, यदि वे उसके विकास और जरम उपलब्धि में सहायक होते है। वीतित औतम में वह जनकञ्चाण के लिए समान क्या से प्रतिवद्ध है। इप्र (यज), पूर्त (लोककल्याणकारी कार्य) कोई मी वह कर मकता है। चराचार ही घर्य का वास्तविक मूल माना चया है (आचार प्रभवे) पर्म ), इसके विना तो वेद भी अथर्य है

आचारहीन न पुनन्ति वेदा अवय्ययोता सह षड्भिरङ्गै । छन्दास्येनं मृत्युकाले त्यजन्ति नीड शकुन्ता इव जातपक्षाः ॥ ( वसिष्ठ स्मृति )

[आवारहीन व्यक्ति को वैद पवित्र नही करते चाहे वे छ. अक्ट्रों के साथ ही क्यो न पडे गये हो। मृत्युकाल में मनुष्य को वेद वैसे ही छोड देते हैं, जैसे पख उगने पर पक्षी घोंसले को।]

हिसपूर्वा — पूर्णिमा को जन्दमा का, जो भगवान विष्णु का वाम तेत्र हैं, पूर्णों, दुग्ध के नैतेष से पूर्वक करना नाहिए। गोओं को लवण दान करना चाहिए। गां, वहिन तथा पुत्री को रक्त वस्त्र देकर सम्मान करना चाहिए। गाँव तती हिम (बक्त) के समीप हो तो उसे अपने किता नामों को हिम के साथ मम्, तिल तथा थां का दान करना चाहिए। यदि हिम का अभाव हो तो मुख से केवल 'हिम', 'हिम' शब्द का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों को पुत्र से परिपूर्ण उरद से वने लाख पतार्थ निल्लान चाहिए। नृत्य, शायन तादन के साथ उन्सव का आधो-जन किया जाय तथा दयाना देवी का पुजन हो।

हिरण्यक्तिश्च—एक देख का नाम । इसकी कथा संभेष में इस प्रसार है। करवप का पुत्र हिरण्यक्तिशपु उसकी दिस्त बस्तों से उत्पत्तन हुआ था। उसका सहोदर हिरण्याख और सार्यां कथापु थी। इसके पुत्रों के नाम संहाद, अपु-हार, ह्वाद और प्रह्लाय थे। इसकी कन्या का नाम मिहिका था। यह विष्णु का विरोध मा। इसका पुत्र प्रह्लार विषणु का भन्त था डलिक्ये इसने अपने पुत्र को बहुत सताया और विविध प्रकार की यातनायें दी। इसका वच करने के लिये विच्चु प्रगवान् ने नृधिह ता वारण किया और अपने प्रयंकर नाखुनों द्वारा इसके उदर को निर्धीयं कर इसको मार डाला। दे० 'नृषिहासतार'।

हिरण्य कामसेनु—िहरण्य अथवा स्वर्णकी बनी हुई काम-भेनु। पोडश महादानों में इसकी गणना है। मस्स्यपुराण (अध्याय २५३) में इसके दान का विस्तार के साथ वर्णन है।

हिरण्यमभं — बह्या देवता। सृष्टि के आदि में नारायण की प्रेरणा से ब्रह्माण्ड का आरमिश्रक रूप सुत्रण जैसा प्रकाश-मान गोलाकार प्रकट हुआ था। उसके फिर उसके और अथ दो भाग हो गये और उनके बीच से ब्रह्माजी प्रकट हुए। हे० भागवत पुराण।

हिरष्याक्ष--दैत्य विशेष का नाम । 'जिसकी आँगे सोने की अपवा गोने की तरह पीकी हो' वह हिरण्याझ है। यह दिति से उत्परन कस्यप का पुत्र वा । पुराक्ष्या के अनुसार इसने पृथ्यों का अपहरण कर विष्टा के परकोटे के भीतर रखा था । विष्णु ने बाराह अवतार के क्या में रग्नोटे का मेदन कर इसका वस तथा पृथ्यों का उद्धार किया।

हिरण्यादव---तुलापुरुषादि पोडण महादानो में एक विशेष दान । दे० मत्स्य पुराण, (अध्याय २८०) ।

हिरम्यादवरय-योडश महादानो में एक विशेष दान। पोडण महादानो की गणना इस प्रकार है

आंचन्तु सर्वदानानां नृजापुरुषयजित्तम्।
हिरण्यमर्थानाञ्च ब्रह्माण्ड तदानतरम्।
करुपायद दानञ्च गोतहरूजन पञ्चमम्।
हिरण्यमर्थानुज्य हिरण्यास्वर्यस्य व ।।
पञ्चलाञ्चळकञ्जव धरादान तर्यव च ।
हिरण्यास्वर्यस्तद्वत् हर्महस्तिरयस्त्याः।।
हारसा विण्युकळञ्चतं सर्मदानत्यस्त्याः।।
हारसा विण्युकळञ्चतं सर्मानत्यस्त्रम्यः।।
सार्मान्यस्त्रम्यः

हुनाजा, हुनाजान-अधिन । इसका शाब्दिक अर्थ है 'हुत (हविष्य) है अञ्चन (भोजन) जिसका' । हहु---गन्धर्य विशेष । इसका समीत ने सम्बन्ध है । दे० 'हाहा' । हूँ—-तन्त्रशास्ताके ग्रन्थों काएक बीजाक्षर, जो उग्रताका सुचक है।

हकारो नाम कर्णाह्यो नादविन्द्रविभूषित । कूर्च क्रोध उग्रदर्भी दीर्घट्टक्कार उच्यते ॥ सिल्लावयट् च कवच क्रोधो वर्महमित्यपि । क्रोबाक्यो हूँ तनुत्रच्च शस्त्रादौ रिपुसनक ॥

हुबब विविध---स्पर्वेद के सुप्रसिद्ध स्तोत्र 'आदित्यहृदय' के पाठ करने का विधान, जिसमें पूजा, जय, बन का भो समावेश हैं।

ह्योकेश-- चिज्यु का नाम, ह्योक (इंग्टियो) के ईश (स्वासी) शाङ्कराचार्य (गीतामाप्त) के अनुमार ' क्षेत्र-प्रफाल्वान् गरमास्थलाद्वा इंग्टियाणि यद्वयं वर्शनं म प्रसालमा ।' पौराणिकों के अनुमार 'हृष्य अग्रातीतिकरा केशा रस्थया यस्य म हृयोकेशाः' (अग्न कां प्रसाल करने बाली है गंग्यमां जिनकों) अर्थीन् मूर्यचन्द्रमप्रभावान् । नहाभागन के मोशप्यं पर्व से कहा गया है

सूर्याचन्द्रममी शब्बन् अश्रीम केशमाजिन । बीधयन् स्वापयच्चेव जगदुर्शमदाने पृथक् ॥ बीधनात् स्वापनाच्चेव कर्मीम पाण्डुनन्दन । हृयीकेशोज्रमीशामी वरदो लोकोशाचन ॥ दे० चाराह् पृगण, मस्तेन ह्रायीकेय महिमानाम अध्याय कृममे पृगण, अध्याय २०॥

हेमारि—मध्यकालांन धर्मशास्त्र निबस्कारों में हेमारि का स्थान बहुत कीना है। ये बहुत वह लेक्न और शास्त्र कार में १ इस्त्री कर्युवर्ग किलामित की रचना की जो धार्मिक कियाओं और बनों का विश्वकोध ह। इस यस्य के एक उन्नेक्ष में विदित होता है कि इन्होंने इस महाकाध्य प्रस्य को पांच नगरहों में रिवर्ग को तिरुवर्य किया था। ये स्थार के पांच नगरहों में रिवर्ग का तिरुवर्य किया था। ये स्थार के पांच नगरहों में रिवर्ग का जी रिर्माण । परियोग भी चार आगो में विभक्त था—देवता, काल-निर्माण, क्रमीबिपाक और क्रमण समुख्य । इस महाप्रस्य का जितना अंद्य प्रकाशित हो चुका है उसमें बत, दान, साइ और काल का जितना अंद्य प्रकाशित हो चुका है उसमें बत, दान, साइ और काल का जितना अंद्य प्रकाशित हो चुका है उसमें बत, दान, साइ और काल का जितनण है। तीर्म और मोल समझसी आज अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाया है।

हेमाद्रि धर्मशास्त्र के अतिरिक्त मीमासाशास्त्र के भी बहुत बड़े पण्डित थे। अपने ग्रन्थ में इन्होंने धर्म और दर्शन के अबतरणों डा. अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य का प्रदर्शन किया है। चतुर्बाधिक्तामणि के कुछ उक्कलों से हमादि के जीवन पर भी प्रकाण पड़ता है। वे बत्तमोषीस थे, पिता का नाम कामदेव और पितासह का नाम बासु-देव था। देवगिरिके यादव राजा महादेव के करणाधिकारी (कार्याच्या के प्रमुख अध्यक्ष ) तथा सम्माच्य मन्त्री थे। इनका अविन काल तेरहवी वातों का उत्तरांढं और बौद-हशी का पूर्वार्ड था। ये बड़े दानों और उदार थे

> र्लिप विधात्रा लिखिता जनस्य भाले विभूत्या परिमृज्य दुष्टाम् । कल्याणिनीमेष लिखरबैना चित्रं प्रमाणीकुरुते विधिष्य ॥ (हैमाद्रि ११५३ ११७)

[ विधाना द्वारा दरिद्र जनों के ललाट पर जो दरि-हना की रेखा लिख गयी थीं, उम दुष्ट लेख को अपने दान द्वारा मिटाकर ये कस्वापणी रेखा लिखने थे। विधिव तो यह है कि बहार उसाणीकरण भी कर देते हैं ] चतुर्थर्गीयन्तामणि (दानबण्ड) में इनके मम्बस्थ में ये उदान रुलोक गाँव जो है

> महादेवस्य हेमादि सर्वश्रीकरणप्रभु । निजोदारतया यस्य सर्वश्रीकरणप्रभू ॥

अनेन चिन्नार्मणकामधेनुकरपट्टमानचित्रनाय दलान् । विलोक्य राष्ट्रे किममुष्य सर्वगोर्नाणनायोऽपि करपटोऽसून् ॥ अधामुना धर्मकथा दरिद्र चैलोक्यमालोक्य कलेब्र्लेन । नस्यापकारे दथनानुचिन्ता चिन्हार्मण प्राटुरकारि चारु ॥

हेरम्ब--गणेश का पर्याय । इनका मन्त्र निम्नाकित है । पञ्चान्तको विन्दयक्ती वामकर्णविभूगित ।

पञ्चान्तका विन्द्रयुक्ता वामकणावभूगित । नारादिहृदयान्तोऽय हरम्बमनुशीरिन ॥ चतुर्वणीत्मको नृणा चतुर्वर्गफलप्रद ॥ ध्यान इस प्रकार ह

पाञाङ्कृजौ कल्पलता विषाण दधन्स्वशुण्डाहितबीजपूरः । रक्तस्त्रित्रने .स्तरुणोन्दुमौलिहरिगेज्ज्वलो हस्तिमुखोऽवताद्व ॥

हैमबती—पार्वती, हिमवान् (हिमालय ) की पृत्री । देवी-भागवन (१२८.५७) में कहा है,

''उमाभिधाना पुरतो देवी हैमवती शिवाम्।''

हैहय---यादवों की एक जाम्या। ये लोग कुछ समय तक वीतहरूय (यज्ञ का त्याग करने वाले ) थे। भागवा से इनका संघर्षथा। इसी वश के सहस्रार्जुन कार्तबीर्यका परश्चम से युद्ध हुआ। था। पीछे हैहसो की एक शास्त्रा बाह्मण और वैदिक कर्मकाण्ड की समर्थक दम गयी। देः अधर्ववेद, ब्रह्मगबीम् कः । होता—ऋम्बेद का पाठ करने वाला । असरकोष . (२७१७) में इसका अर्थ 'ऋग्वेदवेता' बताया गया है। 'दायभाग' टीका में श्री कृष्णतकलिकार ने इसका अर्थ होमकर्ती किया है। उनका कथन है, 'विशिष्ट देशाव च्छिन्नप्रक्षेपोपहितहिबस्त्यागस्य होमन्बात प्रते-पस्य तदभिधाननिमित्तमित्यर्थः । तेन ह्यान्बर्धनाव-च्छेदकप्रक्षेपानुकूल व्यापारयति ऋत्विजि होता इत्यादि व्यपदेश ।" होमक्रियामें मुख्यतः ऋष्वेद मन्त्र पढकर आहुतियाँ दी जानी है। अत्र होता ऋष्वेदवेत्ता ही होता है।

होत्र---होम करने की क्रियाशयवाक्षज्ञ। दे० 'होम'। होम----आर्थन में देवताओं के लिए किसी वस्तुका विधि-पूर्वक प्रकोर। यह पद्धा महायज्ञों में से एक यज्ञ है। मनु काकयन हैं:

> बध्यापनं ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम् । होमो दैवो बलिओं तो नुयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥

हो<del>मक हो</del>ताकापर्याय । मल्ययपुराण (९३ १२८-१२९) में आठप्रकारके होता बताराये गये हैं पूर्वदारेच मस्वाप्य वहाच वेदपारगम् ।

सनुबिद तथा आस्त्रे पश्चिम गामबेटिनम् ।। अध्यवंबिदिन तदुत्तरे स्वाप्येद बुख । अप्त्रों नृ होमका कार्यों बेदबेदा हुर्बदेतः ।। ह्यांबिनी—एह विशेष शक्ति । यह भगवान् की ही मुलक्प प्रकृति है जो विदय को आगन्य प्रदान करनी है।